### हिन्दी



बंगला विश्वकोषके सम्पादक श्रीनगेन्द्रनाथ वसु प्राच्यविद्यामहार्णव,

सिंडान्त-वारिधि, शब्दरवाकर, तत्त्वचिन्तामणि, एम, भार, ए, एस,

तथा हिन्दीके विदानों हारा सङ्गलित।

त्रयोदश भाग

परमार-पुराण (ब्रह्मवैवत्त )

THE

#### ENCYCLOPÆDIA INDICA

VOL. XIII.

COMPILED WITH THE HELP OF HINDI EXPERTS

BY

NAGENDRANATH VASU, Prāchyavidyāmahārnava,

Siddhanta-varidhi, Sabda-ratnakara, Tattva-chintamani, M. R. A. S.

Compiler of the Bengali Encyclopædia; the late Editor of Bangiya Sahitya Parisha di and Kayastha Patrika; author of Castes & Sects of Bengal, Mayurabhanja Archæological Survey Reports and Modern Buddhism;

Hony. Archæological Secretary, Indian Research Society,

Member of the Philological Committee, Asiatic

Society of Bengal &c. &c. &c.

Printed by B. Basu. at the Visvakosha Press.
Published by

Nagendranath Vasu and Visvanath Vasu

9, Vistakosha Lane, Baghbazar, Calcutta

1927.

## हिन्दी

# विध्वनाम

#### (त्रयोदश भाग)

परमार -राजधूतजातिको एक प्रधान गाखा। राजपूर्तीको ३६ गाखाग्रीके मध्य जो चार गाखा ग्रस्निकुलः
से उत्पन्न हुई हैं, उन्हों मेंसे परमार एक है। यं ग्रेज
ऐतिहासिकों के अनुवक्ती हो कर बहुतीने इस अणोको
'प्रमार' नामसे उन्नेख किया है। किन्तु प्राचीन ग्रिलालिपि, तास्त्रगासन श्रीर प्राचीन संस्कृत ग्रसादिमें 'परमार' नाम हो देखा जाता है।

तिस प्रकार इस श्रोणोको छत्यत्ति हुई श्रीर परसार नाम क्यों पड़ा, वह पद्मगुक्षके नवसाहराष्ट्ररचित
छदयपुर ( ग्वालियर )से श्राविष्क्षत सालवराजाशीकी
शिलापशिक्त, नागपुरको शिलाखिपि श्रीर बहुतसे तास्त्रः
शामनमें इस प्रकार लिखा है—पुराकालों एक समय
सहिष विश्वष्ठ श्रमुँ द ( श्राव् ) गिरिके जपर वास करते
थे। विश्वासित बलपूर्वं क उनको कामधेनु हर लाए।
विश्वासित अले श्रमुक्त कामधेनु स्व विश्व कामसे प्रमुक्त कामसे प्रमुक्त स्व स्व स्व स्व विश्व कामसे प्रमुक्त हुद।

राजपूत-इतिह्न तीखन टाडसाइबन इस परमार योगीन मध्य पुनः ३५ शाखाएं निर्देश को हैं; यथा— १ मोरो – गुहिले लंशीयके अनुवर्ती चित्तीरके राजगण।

२ मोडा—मर्खनीके श्रन्तग<sup>°</sup>त गात सूभागके सामन्तराजगण।

३ ग्रङ्कला — पुगल श्रीर मारवाड्के सामन्तगण।

8 खैर - इंस प्राखाको राजधानो खैराल में है।

५ उमरा समरा-पूर्व तन महस्यववासी, सुसलमान धर्मावलम्बी।

६ विडिल-चन्द्रावतीके राजगण।

७ महीपावत-मिकारके श्रधीन विजीनीके सामन्तः गण।

८ बलहार-उत्तरमन्खलवासी।

८ कावा — पूर्व कालमें मीराष्ट्रमें प्रसिद्ध थे। श्रभी सिरोह्सतिमें श्रति सामान्य हैं।

१० उमता—मालव प्रदेशस्य उम्मतवारके राजगण्।

११ रेह्ना

१२ धुन्धा

१३ सोरातवां

मालववासी कोटे कोटे

सायस

इसके श्रलावा चावन्द, खेजर, सगरा, बड़कोटा, पुली, सम्मान, भोवा, कालपुषर, काल्मो, कोहिना, पपा, काहोविया, धन्द, देवा, बरहर, जिपरा, पोमरा, धुन्ता, निकुश्व श्रीर टीका श्रादि कई एक श्राखाश्रीका पता मिलता है। इनके मध्य श्रिकांग्र इस्लाम धर्मा दश्यको हैं श्रीर सिन्धु नहीं के दूमरे किनारे जा कर रहते हैं, टाडसाइबने लिखा है—एक समय समस्त मक्खलो भूभाग परमारगजपूतों के दखलमें था। इनकी विभिन्न शाखाश्रीनि महिखर, धारा, मान्दु, उज्जियनो, चन्द्र भागा, चित्तीर, श्राबू, चन्द्रावती, महोव, मयदाना, पर-मावती, श्रमरकीट, बेखेर, लोदबी श्रीर पत्तन श्रादि खानी पर एक समय ही श्रधिकार जमाया था श्रीर

उत्त स्थानींमें परमारगण किस समय राजल करते थे, उसका कोई प्रक्रत घारावाहिक इतिहास नहीं मिलता।

श्रिषक दिनकी बात नहीं है, डाक्टर बुहलर श्रादि पुराविदोंके यहाने मालवके परमार राजाश्रीका दितहास बहुत कुछ संग्रहीत हुंगा है। मालवके प्रवल परान् क्राक्त परमार राजवंगका संचित्र परिचय नीचे दिया जाता है।

मालवके नानास्थानीं से आविष्कृत शिलालिपि और पद्मगुक्तके 'नवसाहमाइस्चरित'-से जो वंशावली पाई गई है वह इस प्रकार है--



उपेन्द्र काणाराजने अपने भुजवलसे मालवराज्य जोता। किस समय यह मालवराज्य इनके अधिकारमें आया, उसका आज तक भा ठीक ठोक पता नहीं चला है। दवीं शतान्दीक शेष भागमें निका अभ्युदय स्वोकार किया जा सकता है।

उपेन्द्रके बाद उनके पुत्र वैरोसिंस, वैरोसिंसके पुत्र ब्रेसिंसके पुत्र वाक्ष्यित इन सबका कोई विश्वेष परिचय नहीं मिलता। शिलालिपिसे केवल इतना ही जाना जाता है कि ये तौनों हो महावीर धे और अनेक याग-यन्न किये थे।

वाक पतिक उत्तराधकारी २य वैरोसिं इ थे। इन-का दूबरा नाम या वज्जटस्वामो। वज्जटके पुत्रका नाम याहण देव था जो मीयक नामसे मग्रहर थे। मेरुतुङ्गको प्रवन्धविन्तामणिमें दूनका 'सि इभट' लिखा है। पद्मगुप्त-का लिखना है कि सोयक बड़ु पाटोके राजा थे भौर दन्हों-ने एक इ ए राजाको परास्त किया था (१)। उदयपुरः को प्रशस्तिमें लिखा है, कि इन्होंने युद्धचेत्रमें खोष्टिगदेव-की लच्चा ग्रहण को यो। यह खोहिंग राष्ट्रकूट वंशीय मान्यखेटके एक राजा थे। ८८३ सम्बत्में उत्कीर्ण इनका तास्त्रशासन पाया जाता है। दूधर धनपालके 'वाईल की नाममाला' नामक ग्रन्थमें लिखा है कि, 'जब विक्रमगतः क १०२८ वर्ष ( ८७२-७३ दे ० )में मनखेड़ । मान्य-खेट) मालवाधिपतिसे याक्रान्त हो कर ल टा गया था। उमी समय यह ग्रय रचा गया।' इमसे जाना जाता है, कि ८०२-७३ ई॰में योह्व देवने मान्यखेट पर अनि-मण क्रिया या और सन्भवतः इसी युद्धेमें खोडिंगदेवने प्राणत्याम वा राज्यत्याम किया । पद्मगुप्तने श्रीहर्ष देवः की महिषी बड़जा का नाम उन्नेख किया है। उन्हों के गभ में सुप्रसिद्ध (२य) वाक् पति उत्पन्न हुंग । १०३१ विकाससम्बत्में (८७४ दे॰ में) उत्नोण वाक्पतिका प्रथम तास्त्रशासन पाया जाता है। इससे जान पड़ता है, कि उनके पिता खोहप देव मान्य खेटकी सम्पद पा कर भो उसका अधिक दिन तक उपभोग कर न सके।

<sup>(</sup>१) यह हूणजाति शकजातिकी एक शाखा नहीं है। राजपूर्तोंके ३६ कुलोंमेंसे यह एक है। Tod s Rajasthan. Vol. I, pp. 82 (London ed.)

नवसाइसाङ्कचरित, शिलालिपि और वाक्षितिके तास्त्रशासनसे दनके अनेक नामान्तर पाये जाते हैं, यथा—उत्पलराज, मुझ्ज अमोधवर्ष, पृथिकीवल्लभ और स्रोवल्लभ।

ये स्वयं विद्वान्, कवि, विद्योत्साही, काब्यामोदी भौर दिग्वजयी बीर थे। प्रबन्धचिन्तामणि, भोजपबन्ध, नानाकाव्यसंग्रह श्रीर अलङ्कारप्रन्थमं सुद्धवाक् पतिः राजकी कविता उद्गृत हुई है।

इस वाक पतिको मभामें राजकाव पद्मगुप्त 'दशरूप' नामक प्रमिद्ध अलुङ्कारयन्यरचियता धनञ्जय, विङ्गल-ेटीकाकार इलायुध और धनपाल प्रश्निति पण्डितगण रहते है। धनञ्जयके भाई और 'दशक्रवावलोक' नामक दश्रह्मपके टोकाकार धनिक अपनेको सहाराज खत्पल-राज ( वाक्पित ). 'महासाध्यपाल' जतलाये गये हैं। उदयप्रकी प्रशस्तिमें लिखा है, कि इन्होंने कर्णाट, लाट, केरल श्रीर चेल्टिशको जय किया था। इन्होंने युवराजको जीत कर ग्रीर उनके मेनापतिको मार कर विपरी जीतने के लिये खड़ उठाया था। उत्त 'युवराज' चेटिके कलचुरिवंशीय एक राजा थे। प्रवस्य चिन्तामणि-कारने लिखा है कि मुद्धने सोलह बार चालुक्यराज २य तैलपको जीता था। जिन्त यन्तिम बार उनके भाग्यने पन्तटा खाया । इस बार् मन्त्री क्ट्रादिखने परा-मर्भ मोदावरी नदी पार अर तैलातको राज्यसीमा पर ज्यों ही पहंचे, त्यों ही ने शत्रु से परास्त इए और केंद्र कर लिये गये। बन्दी अवस्थामें वाक पतिने अति सुललित करुगरमास्त्रित कविताको रचना की छो। कक दिन बाद जब यह मालूम हो गया है, कि वे भागनिकी चेष्टा कर रहे हैं, तब गलीमें फांसी खाल कर जन्हें मार दिया। **पद्मग्रस** अथवा माजवराजाश्रीकी कि भी शिका कि पिमें उता प्रमङ्ग कि खित नहीं रहने पर भी मेक्तुङ्की वर्णनाकी मिथ्यानहीं कह सकती। कारण चालुक्य राजाश्रोंकी शिलालिपि श्रीर ताम्बणासन में तुलपकार का वाक्पतिका दमनप्रमङ्ग सविस्तार विणित दुशा है।

श्रमितगतिके 'सुभाषितरत्नसन्दे ह'में लिखा है, कि एन्होंने १०५० विक्रमसम्बत् ( ८८३ ४ दे० )-में सुद्धके राजलकालमें एक ग्रन्थ सम्पूर्ण किया। इधर चालुका-ग्रामनलिपिमें जाना जाता है कि तै लपने ८१८ ग्रकान्द (६८७-८ ६०) में इस लोकका परित्याग किया। इस हिमानमें जान पड़ता है, कि परमारराज मुद्धानाक पति . ८८५ से ८८७ ई० के ग्रन्टर किसी समग्र मारे गए होंगे।

सुञ्ज वा २य वाक पितिके बाद जनके अनुज सिन्धु-राजने राज्यलः भ किया । नवसाइसाङ्कचरितके मतसे उनके विकद थे 'नवसाइसाङ्क' और 'कुमार नारायण'। इनका नाम ले कर पद्मगुप्तने 'नवसाइसाङ्कचरित'को रचना को । किसो किसो प्रवन्धने दनका नाम सिन्धुल वा सीन्धल लिखा गया है।

सिन्धुराजके प्रथम जीवनकी कथा पद्मगुप्त अथवा किसी शिवालिपिमें लिखी नहीं है। किन्तु मैरुतुङ्ग प्रबन्धिचन्तामणिमें इस प्रकार लिखा है, —

पित्यराजका स्वभाव उतना अच्छान था। इस कारण वाक् पति उनके प्रति अति कठोर व्यवहार करते थे। यहां तक कि उन्होंने एक समय सिन्ध्राजकी ग्राच-रण पर अत्यन्त अनुद्ध हो उन्हें निर्वासित किया था। मिन्धुराज गुजरातमें जा कर भारमदाबादके निकटवर्त्ती कामच्चदनगरके समीप या कर रहने लगे। कक दिन बाद वे मालवको लौट श्राए। इम बार मालवाधिप मुञ्ज वाक् पति भी उनके साथ श्रच्छो तरह पेग्र पाये। कुक्त दिन बाद फिर छनकी दुश्वरिव्रता पूर्व वत् जारो हो गई इस बार वे चत्तुहोन और काष्ठिपञ्चरावद इस समय उनके पुत्र भोजने जयायहण किया। धीरे धोरे भीजकी उमर बढ़ने लगी। एक दिन मुद्धने भविष्यत्वाणी सुनी कि, 'भोज उनके महाग्रत हैं।' सुज्जने उसी समय उनका धिर काट डालनेके लिए इक्स दे दिया । किन्तु उनका बादेश प्रतिपालित होनेके पहले ही भोजने चचाके निकट कुछ स्रोक लिख भेजे। स्रोक पढ़ कर सुज्जका हृदय दहन गया। उसी समय उन्होंने इक्सम लौटा लिया। मुद्धने भोजको यौव-राज्यमें श्रभिषिता किया।'

उदयपुर प्रशस्तिमें लिखांहै, कि सिन्धुराजने हू गीं-को जीता था। फिर पद्मगुप्त लिखते हैं, कि ये हू प भीर कोश्रसराज तथा बागड़, लाट श्रीर मुरलींको पराजय किया था। पद्मगुप्तने सिन्धुराजको नागकन्याका परि-खब्बसङ्ग बहुत चढ़ा बढ़ा कर विधित किया है,—

नागकन्याका नाम या शशिप्रमा। शर्ते यह ठहरो कि मोनेका एक पाने रे मिन्धुराजके माथ उनका विवाह कीगा। नमें हासे ५० गद्य ति हुर रत्नवती नगरीमें वच्चा क्षूत्र नामक एक असर रहता था। उस राज्यमकी मार कर मिन्धुराजने मोनेका एक शया। सिन्धुराजके मन्ती-का नाम शा यगोभह-रम कुट।

सिन्ध्यात्रने तकी कात्र तक राज्य किया, ठोक ठोक सालूम नहीं। पर पद्मग्रम हो वर्ण ना पड़नेसे जान पड़ता है कि उन्होंने सुद्धको सत्युकी बाद ८।८ वर्ष तक राज्यशासन किया।

निन्धुराजके बाद भारतप्रशिष्ठ भोजराज मालवके विंहासन पर अधिष्ठित हुए । ये पण्डित समग्जमें 'धाराधिप' नामसे प्रसिद्ध थे। इनके जैसा विद्वान्, सुवि-वेचक, कवि, दार्थिनक त्रोर महावोर मालवमें न कोई हुए और न कोई होंगे। उदयपुरको प्रशस्तिमें खिखा है,—

"सामितं विहितं दस्तं ज्ञातं यद्यन केनचित्। किमन्यत् कविराजस्य श्रीभोजस्य प्रशब्यते ॥"

'क विराज भोजराजका अधिक प्रश्नं भाषया आहरं। उन्होंने जो साधन किया या, जो दान किया या और जो जाना या, वैसा और कोई नहां ही सकता।'

उत्त शिक्तांलिशि हा जाना जाता है कि मोजराजने चेदाखर, इन्द्रय, तामाल, भीम तथा गुर्जर, लाट, कर्षाट थोर तुक्कि शिष्मितियोंके साथ घरितर युद्ध किया था। किन्तु सब जगह उनको जय हुई थो वा नहीं, इसमें सन्दे ह है। कारण चालुक्यराज २य जयनि है कि ८४१ शक न्द्र (१०१८-२० ई०)-जा लिपिमें वे भाजपद्मित्र चन्द्रस्वक्य' अर्थात् भोजराजक यशोन्दाप्तिहारां घोर मालवचमू अनुसरणकारो आर विध्व'स जारो नामसे विश्व त हुए हैं इससे बोध होता है कि भोजराजने कल्यास्त्र चालुक्यराज्य पर आक्रमण किया था, पर सफलतालाभ कर न मजा। भामको पराजयके सम्बन्धमं सक्तुक्षने लिखा है कि भोम जिस समय सिन्धु- जयमें लिझ हो, इस समय भोजने कुलचन्द्र नामक एक

दिगम्बर जैनको दलबलके साथ यनहिलबाढ़ जीतने भेजाथा। बहुत श्रामाने से पत्तन श्रिष्ठतत हुआ। विजेता राजदार पर श्रपनी गोटो जमा कर श्रीर जथपत से कर चले श्राये।

विद्वाणा विक्रमाङ्कचरित पढ़नेसे जान पड़ता है, कि अयि है उत्तराधिकारी चालुक्यराज (२य) सोमि खरने (१०४२-१०६८ ई॰में) धारानगरी पर चढ़ाई को धीर भोज अपनी राजधानी छोड़ कर भागनेको बाध्य हुए।

नागपुरप्रयस्ति श्रोर मेरुतुङ्गकी प्रबन्धविन्तामणिमें लिखा है, कि चेदिराज कर्ण श्रोर गुजरराज चालुका-भीम दोनोंने ही मिल कर भोजराज पर श्राक्रमण किया। इस भाक्रमणिसे भोजका श्रधःपतन हुशा।

भोजको ठोक किस समय मृत्यु हुई, मालूम नहीं।
'राजम्गाङ्गकरण'से जाना जाता है, कि ८६४ प्रक (१०४२-४२ ई०)में भोजराज जोकित थे। फिर विद्वणके विक्रमाङ्गचरित (१८६६)से ज्ञात होता है कि जिस समय विद्वण मध्यप्रदेशमें उपस्थित हुए, उस समय भोजेगाज जोकित थे। विद्वणने भो लिखा है, कि काम्मारपित कलस और भोजनरेन्द्र दोनों हो किवान्यव और एक समय जोकित थे। इस हिसाबसे १०६२ ई०के कुछ पहलें भोजराजका मृत्यु हुई थे, इसमें सन्देह नहीं। महाराजाधिराज भोजके नाम पर अनेकीं स्मृतिनिबन्ध प्रचलित हैं। इसके अलावा राज-मार्त्त एक नामक योगस्त्रट का राजमान्त एक, राज स्माङ्गकरण और विद्वज्जनवन्नम नामक ज्योतिष, समरा हुण नामक वासुशास्त, मुङ्गारमञ्जरीकथा नामक काव्य आदि अनेक ग्रन्थ भोजराजके बनाये हुए हैं।

भोजराजकी बाद उदयादित्य देव नामक इस पर-मारव प्रीय एक राजाका नाम पाया जाता है। उन्होंने यत्नु कर अवलित धाराराज्यका बहुत आकाशीस उद्घार किया और धरणीवराहके मन्दिरका संस्कार कर विख्यात हुए। किस समय उदयादित्य सिंहासन पर बैठे, ठाक ठीक मालू मनहीं।

युक्तप्रदेश ग्रोर ग्रयोधप्राप्रदेशवासी सुकसा जातिके कुलचौका कहना है, लि उदयादिता निर्विवादपूर्वक राज्यभीग कर न सकें। उनके भाई जगत्रावनी उन्हें वरसे निकाल दिया था। पोक्टे वे कतिपय अनुचर्ने और पुरोहितों के साथ अधीधाराज्यके अन्तर्गत वनवासा नामक ग्राममें जा कर रहने लगे। इस अञ्चलके भुकसा लोग अपनेको उदयादिताको सन्धान बतलाते हैं।

उसकी बाद इस लीग विपलिया नगरके तास्त्रशासक कौर भोपालमें प्राप्त उदयवमने (१२५६ स अत्में उत्नोता) तास्त्रशासनसे भोजवंशाय महाराजाधिराज यशो-वस देव, जनके पुत्रं सहाराजांधिराज जवधंम देव, पोक्टे महाक्रमार लच्मीवमंदेव, उनके बाद हार्बन्द्र पुत भहाकुमार उद्यवम देवका नाम पाते हैं। श्रेवाक सहार क्रमार इय माजवं गोय ये वा नहां तथा जयवम हेवर्क साथ उनका कोई सम्बन्ध है वा नहां, ठाक ठोक मानुम नहीं होता। लेकिन भेषाता तास्त्र मासनमें 'जयवम देवराज्ये वप्रतोतं' इत्यादिका प्रयोग रहनेसे बोध होता है, कि उंच समय भोजव शोधजयवम देवका राजलकाल कितना बीत चुका या ग्रोर उदयवम देव उन्हों क अधीनस्य अयच राजवंशाय महामण्ड-खिका वा महासामन्त थे। यं नमंदापुर (वलंमान नमंदा तीरस्य होसङ्गादाद) नामक स्थानमं राजत्व करते घे।

परमार ( ७ ॰ पु॰ ) योनकच्छिषिक एक पुत्रका नाम । परमार्थ (सं० पु॰) पत्मः अष्ठः त्रथः। १ उत्तृष्ट पदार्थ, सबसे बढ़ कर वस्तु। २ वास्तव सत्ता, सार-वसु। ३ मोच । ४ दु:ख या सर्व या अभावरूव सुख । परमार्थाता (सं ० स्त्रों ) सत्त्रभाव, याथार्थ्य । परमार्थं वादो ( हिं ॰ पु॰ ) तत्त्वज्ञ, ज्ञानो, व दान्ता । परमार्थं विदु ( भं ॰ ति • ) परमार्थं वे सि विदु-क्षिपू । १ परमार्थं वे ता। २ ई श्वरतत्वज्ञ।

परमाय विन्द ( सं ० वि० ) परमाय -विन्द-का । १ तन्त-न्नाना । २ अंड धनलामनारा ।

प्रसार्थं सुप्त ( संः ति॰ ) यथार्थं निद्रित । परमार्थी (सं० वि०) १ तत्विज्ञासु, यथाय तत्वकी ंदूदनेवाला। २ सुसुन्तु, सोह चार्डनवाला।

परमाह त ( सं • ति • ) परमः ग्रह न् देवता उपास्यतया श्रस्तास्त्र, परमाह त् भच्। १ जैनराजभेद। २ जुमार-पालका नामान्तर।

Vol. XIII, 2

परमावटिक (सं० पु॰) वेदको एक शाखा। परमाह ( सं ० पु॰ ) शुभदिन, श्रच्छा दिन। परमोकर बसुदा (सं ० छो०) देवताचीं को बाह्वानाइन सदाभेद, तन्त्रके अनुसार देवताशींकी आह्वानको एक सुद्रा। इसमें हाधके द नी अंगुठांको एकमें गांठ कर उंगलियांको फैलाते हैं। इउ महासुद्रा भी कहते हैं। परमृत्य (सं०पु०) परेभ्या मृत्युर्यस्य । काक, कीत्रा । रोगादिसे अथवा आपने आप कविकी सत्य नहीं होतो, इसाचे इसको परमृख् कहते हैं। परमेचु ( सं॰ पु॰ ) चगुक्के यक पुत्रका नाम । परमेश (सं ० पु॰) परमः ईशः। परमेखर, विशास परमेश — हिन्दोने एक कवि। ये संवत् १८६८में उत्पन हुए थे। इन हे कवित्त हजारामें पाये जाते है। परमे ग्रदास—हिन्दाई एक कवि । ये साधारण श्रेणी-वैधे। इनका कविताकाल संवत् १८०८ अन्हा जाता है। इन्होंने दस्तुरसागर नामक ग्रत्य बनाया। पम्मे ग्रंबन्दीजन-एक संप्रसिड डिन्दो-जवि। ये सातवां जिला रायवरेलोकं रहनेवाले थे। सं०१८६ में इनका जन्म हुआ था। फुटकर धनको ऋविताएं पःयो जाता हैं। परमें खर ( सं ॰ पु॰ ) परमञ्चासी देखारश्चेति । १ जगत्-

सृष्ट्यादिकारक सगुण विसृत्तिक ब्रह्म, संसारका कर्ता धौर परिचालक सगुणब्रह्म। २ विग्यु। ३ गिव। स्तियां डोप्। ४ परमे खरो, दुर्गा।

''देवकी मधुायान्तु पाताले परमेश्वरी।''

(देवीमाग० श्रा३०।७०)

चातमा, ब्रह्म, परसारमा चादि चर्च से भी परसे खर-का बीध होता है। प्रसम्बर-१ आय भटमिहान्तटी जाने प्रणेना। २ नवोन्द्र-चन्द्रोदयपृत एक कवि। परमञ्बरतन्त्र (सं० स्तो०) तन्त्रभंद ! प्रसिद्धरदत्त-वैराग्यप्रकरण नासक ग्रन्थ है प्रणिता। परमे खररजित—गणाध्याय नासक चत्य हे रचियता । परमे खरवरी—पत्नववं शोय एक राजा। इन्होंने पेरू बुड़ल क्वि युद्धमें बन्नभराजकी बेनाको पंरास्त किया था। परमेषु (सं ० पु०) अग् का पुत्र, परमे जुका नामान्तर। परमेष्ट (मं॰ पु॰) महानिम्बस्तुप।
परमेष्ठ (मं॰ पु॰) परमे चिदाकाणे सत्राजीके वा
तिष्ठति स्था-क, श्रतुक ममाम, श्रम्बास्वेति हर्ला।
१ चतुर्मु खब्रस्ता, प्रजापति।

परमे फिउन् मं ० पु॰ ) परमे व्योन्ति चिदा सभी ब्रह्म परे वा निष्ठतीति स्था इनि, स च कित् (परमे कित् । उण ৪।१०) ततोऽलुक् षत्वचः। १ ब्रह्मावा अग्नि प्रभृति देवता । २ विष्णु । २ महादेव । ४ जिनविशेष। प् शालगामविशेष । इसका लचण ब्रह्मपुराणमें इन प्रकार लिखा है-परमे छिनारायणको श्रामा शुक्क पद्मचक्रसमायुक्त, बाक्ति विचित्र बीर पृष्ठेर्ग ब्रित चलाष्ट किट्रयुक्त है। ग्रन्यविध — इनको ग्रामा कोहित. एक चक्र विम्बाक्तिरेखा ग्रीर ग्रीत पुष्कल ग्रीघर। पुराषम ग्रहमें लिखा है-पासे छिनागयण श्रुक श्राभा युत्ता, चक्र श्रोर पद्मसमन्वित, वन्तु लाक्तात, जीतवर्ष भीर पृष्टदेश ग्रुषिरयुक्त है । वैखानरमं हितामें लिखा है, कि पत्मे छिनारायण रक्ताभ, चक्र और पद्ममंथुक्त, पृष्ठदेश पर दिवाक्तत श्रुषिर, वत्त भीर पीतवण के हैं। यह परमे हिनारायण भुतिमुक्तिप्रदायक माने जाते हैं। ह गुक्तियोष। ७ अजमीड़ के एक पुत्रक्त नःम। प परमस्थानस्थित। ८ इन्द्रयुमको पुत्रका नाम। १० प्रजापति श्रीर उनके प्रवा ११ गरुड । १२ चाज्रव-मनु। १३ विराट् पुरुष।

परमिष्ठिनो (सं॰ स्त्री॰) परमिष्ठिन् स्त्रियां डोप्। १ त्राह्यो-चुप, ब्राह्मो सड़ो। २ परमे होको शक्ति, देवी। ३ स्त्री। १ वाग्टेवी।

परमे की ( सं० पु० ) परमे छिन् देखो ।

परमं खर्य (सं ० क्ली ०) परमं ऐखर्य । स्रेष्ट ऐखर्य ।

परम्पर (मं॰ पु॰) परं पिवर्त्तीति पृः अच्, 'तत्पु क्षे क्षतीति' अनुक समासः । १ प्रयोत्रादि, प्रयोत्रतनय, बेटा, पोता, परपोता आदि । २ स्टगमद, अस्तूरी। (स्त्री॰) ३ अनुक्रम, एक के बाद एक।

परम्परा (सं॰ स्त्री॰) परम्पर-टाप् । १ अन्वय । २ सन्तान, अपत्य । ३ वध । ४ हिंसा । ५ परिपाटो । ६ अनुक्रम, एकके बाद एक ।

परम्पराक (सं॰ क्लो॰) परम्परया कायते प्रकाशते इति कै-क, परम्पराक्षापितपशुहननात् तथालं। यज्ञार्थपशु- हनन, यज्ञके लिए पशुका वध । पर्याय — ग्रमन, प्रोचाण, घातन और वध ।

परम्परागत (सं ० वि०) क्रमागत, वंशानुक्रममे आगत, वित्रं पतामहरी प्राप्त या प्रचलित।

पत्म्याप्याप्त (संश्रितः) १ पुरुषः नुक्रमसे लब्धः, पुरुषानु-क्रमसे पायः इत्रा । २ जनस्रुति, प्रवादः।

परम्परामम्बन्ध (सं ० वि०) ये गोवद्यरूपसे आगत, एक के बाद एक सम्दन्धयता।

पःस्परोग्ग (मं॰ त्रि॰) परांश्च परतगंश्च श्रनुभवित परस्परः खु (परावरपस्परेति । पा ५१२ १०) परस्पराप्राप्त, वंशानु क्रममे प्राप्त

परयंका (सं०पु०) पर्येक्क देखी।

पर्यस्तापह ति ( सं ॰ स्त्रो॰ । पर्यस्ताह्ति देखो । पररमण ( मं ॰ पु॰ ) जो पुरुष पत्नोको छोड़ दूसरो स्त्री है साथ रमणको प्रभिनाषा करे, लम्पट, उपर्शा ।

परक् (सं • पु॰) पिपित्ते देहादिकं पूर्यतीति ए-बाइल कात् अक् । ज्याराजगाक, नोलसुङ्गराज ( Eclipta pro-trata) नोली संगरेया।

पररूप ( सं ० ति ० ) परस्य रूपिमव रूपं यस्य । दूसरेके रूपके जैसा रूपवाला।

परस्तत (हिं पु॰) एक जङ्गतो पैड़ जिसका जड़ बोर कास दवाके काममें घाता हैं और सकड़ों इमारतींमें स्वाती हैं।

परलय हिं॰ स्त्रो॰) सृष्टिका नागवा अन्त, प्रतय। परला (सं॰ ति॰) १ पटोलब्रका २ टूररो तरफका, उस शोरका, उरलाका उसटा।

परलोक तसं ० पु०) परो लोकः। १ लोकान्तर, दूसरा लोका स्वर्गीद । मृत्यु के बाद जिस लोक ने गति होतो है, उसे परलोक कहते हैं। २ इस जोकका विपरोत, स्वर्ग लोका। ३ स्थानविग्रेष । ब्रह्म हितामें लिखा है, कि यह स्थान स्वाप्तलका आकर है और यहां जो सुक्ताप्तल उत्पन्न होता है, वह काला, उजला अथवा पोला और विषम है। वह पारलीकिक सुक्ता नामसे प्रसिद्ध है।

परलोकगत (सं॰ ति॰) परलोकं गतः २या-तत्। स्वर्गे -प्राप्त स्टत, सरा हुन्ना।

परलोकगम् (सं० पु•) परलोको लोकान्तरे गन्नी गम्मनं यस्रात्। सृत्यु।

4 1 1

परकीकगमन (सं ० क्ली ०) परको ने गमन । मृत्यु, मरण । परको कप्राप्ति (सं ० स्ती ०) को कान्तरमें गित, मृत्यु । परको ने वणा । परको ने वणा । परवत् (सं ० ति०) परः नियो जकतया ऽस्त्रस्य मतुप् मस्य व। पराधी न, परवग्र।

परवनार—सन्द्राज प्रदेशको दिचिण श्वकोट जिलेमें प्रवाहित एक नदी। यह श्रचा॰ ११ देश ए० श्रार देशा॰ ७८ ४६ पू०मे निकल कर कुद्दालूरके निकट समुद्रमें गिरी है।

धरवर ( चिं० पु॰) १ परवल । २ प्राँखका एक रोग । परवरदिगार (फा॰ पु॰) १ पालन करनेवाला । २ द्रेश्वर । परवरिश्च ( फा॰ स्क्षी॰) पालन-पोषण ।

परवल (हिं पु॰) १ एक लता जी टिटियों पर चढ़ाई जाती और जिसके फर्लों की तरकारों होतों है। यह सारे उत्तरीय भारतमें पञ्जाबये लेकर बङ्गाल आसाम तक े होती है। पूरवमे पानने भीटी पर परवस्तनी वेले चढ़ाई जाती हैं। फल चार पांच श्रङ्क लम्बे श्रोर दोनीं सिरीं की भीर पतले या नुकाले हीते है। फलोंक भीतर गूरेकी बीच गोल बीजीको कई पंत्रियां होतो हैं। परवलको तरकारी पथ्य मानी जातो है और ज्वरके रोगियोंकी दो जाती है। वैद्यक्तमें परवलके फल कटु, तिक्र, पाचन, दीपक ह्नव, हुन्य, ख्या, सारक तथा कफ, पित्त, ज्वर, दाहको इंटानेवाले माने जाते हैं। जड़ विरेचक श्रौर पत्ते तित तथा पित्तनाशक कहे गये हैं। वर्याय-क्रलक, तित्तक, पट्, कर्मग्रफंस, फुलज, वाजिमान, सताफस, राजफस, वरितत, चस्ताफल, कट्फल, राजनामा, वीजगर्भ, नागफल, कुष्ठारि, कासमद<sup>°</sup>न, च्योत्स्रो भौर कच्छुन्नो। २ चिचड़ा जिसके फर्नीकी तरकारी होती है।

परवश (सं श्रिक) परस्य परेषां वा वशः वशीभृतः। पराधीन, जो दूसरेके वशमें हो। पर्याय—परायत्त, परा-धीन, परक्कृन्दः, परवान्।

जो कुछ काम पराधीन हैं, उन्हें यह्नपूर्व क छोड़ हैना चाहिए शीर जो अपने वधमें हों, उन्हें यह्नपूर्व क कारना चाहिए। (मह 81१५८)

परवश्य (सं • ति • ) जो दूपरिके अधीन हो, जो दूसरिके इंच्याहुं गरं काम करता हो दूपरिकें।

परवश्यता (सं क्ली ॰) पराधीनता।
परवातु—श्राचायं चम्पूलामक चम्पूलाव्यके रचिता।
परवा (हिं ॰ पु॰) १ कटोरिके श्राकारका बरतन जो
मिटोका बना होता है, कासा। (स्त्रो॰) २ पड़वा,
परिवा पचको पहली तिथि। ३ एक प्रकारको घास।
परवा (फा॰ स्त्रो॰) १ व्ययता, चिन्ता, श्राशङ्का, खटका।
२ श्रासरा, भरोसा। ३ स्थाल, ध्यान।
परवाई (हिं ॰ क्ली ॰) परवा देखो।
परवाच्य (मं ॰ त्रि॰) निन्दित, जिसे दूसरे बुरा कहते हीं।
परवाच्य (फा॰ स्त्रो॰) उड़ान।

परवाज (फा॰ स्त्री॰) उड़ान ।
परवाणि (सं॰ पु॰) परंधमें वाणयति प्रकाशयति वण शब्दे णिच्तत इन्। धातूनामनेकाय खादत प्रकाशायः। १ धर्माध्यच । २ वत्सर । परंशतुं सपंमित्यर्थः। वाण-

यतोति। ३ कार्त्तिकयवाहन, मयूर, मोर । परवाद (सं॰ पु॰) परस्य वादः। १ दूसरेका घपवाद, दूबरेको निन्दा। परः वादः। २ उत्तरवाद। ३ प्रवाद। परवादिन् (सं॰ पु॰) प्रत्यक्षीके प्रति उत्तरवादी, दूसरे-को निन्दा करनेवाला।

परवान ( हिं॰ पु॰ ) १ सोमा, मिति, व्यविध । २ प्रमाण, सबूत । ३ सत्यवात, यथार्थं बात ।

परवानगो (फा॰ स्त्री॰) ऋतुमति, ऋाच्चा, इजाजत । परवाना (फा॰ पु॰) १ आचापत्र । २ पतङ्ग, फर्तिगा, पंखो ।

परवाया ( हि॰ पु॰) चारपाईको पार्थोको नोचे रखनेको वस्तु।

परवाल ( हिं॰ पु॰ ) प्रवाल देखी।

परवासिका (सं०स्त्री॰) बांदा, बंदाक, परगाहा । परवासिनी (सं०स्त्री॰) परवासिका देखी।

परवासी ( सं॰ वि॰ ) प्रवासी, दूसरेके घरमें रहनेवाला। परवाह ( सं॰ पु॰ ) बहनेका भाव।

परवाह (फा॰ स्त्री॰) १ चिन्ता, श्राश्रङ्का, व्ययता, खटका। २ भरोसा, श्रासरा। ३ ध्यान, ख्याल।

परवीरहन (सं क्ति ) शत्रुपचीय योडा श्रीका वध-कत्ती, दुश्मनकी सेनाको मारनेवाला।

परवेख (हिं पु॰) बहुत इलको बदलोके बीच दिखाई पड़नेवाला चन्द्रमाने चारी घोर पड़ा हुआ होता, चान्द्र की घंशाई, मण्डल। पावंशम (सं को को ) खर्ग, वें इग्रहपुरी, धरपुरूषके रहने-का घर।

परच्यू विन धन सं ० पु॰) धतुपत्तीय व्यू इभे दकारी। परवत (सं ० पु॰) परंवतं यस्य। धतराष्ट्र।

परग ( सं को को ) स्प्रमतीति प्रवीदरादित्वात् साधुः । १ रत्नि विषेत्र, पारम्यत्यर । इसके स्प्रमं ने ही धातु स्वणंति को प्राप्त होती है, इसी निये इसका नाम स्पर्धमणि पड़ा है। २ स्वर्ध, छूना ।

परगवार - मञ्जपदेशके वालाघाट जिलेको ज'ची सूमि पर अवस्थित एक गण्डगाम । यह बचा॰ २१' १८' उ॰ बीर देशा॰ ८०' २० पू॰के सध्य, ससूची अधित्यकासूमिके बीचमें बसा हुआ है बीर दसके चारी घोर धनधान्य पूरित समृद्धिशाली तीस गाम देखनेमें बाते हैं।

परभावा (सं वित्र) परभावे हितं हितार्थे यत्। परश्रका हितकर, परभाके घोग्य।

परशाला (सं० पु॰) १ परगाङा, बाँदा। २ परग्छ ह, दूसरेका घर।

परमासन (सं को को ) दूसरेका चारेग।
परम (सं पुरु ) परान् मतून् मणाति हिनस्त्वनंनित
दर-मू-कु, हिच (अङ्परयो: बनि शूभ्यां हिच्च। उण्
रारेश) अस्त्रविशेष, एक हिययारका नाम, कुठार,
कुल्हाही, तबर, मलुवा। पर्याय—पर्यं, परम्बर्ध, पर्म्बंध,
स्विधित और कुठार।

यह प्राचील हिन्दुशोंका युडास्त्रविशेष था। वैश-म्माधनीय धनुवेदिंगं इस श्रस्त्रकी जी वर्ण ना लिखी है, उसके श्रनुमार यह एक प्रकारकी कुल्हाड़ी कहा जा सकता है। इसमें एक डंडिक सिरे पर एक श्रद्धेचन्द्राकार सोहेका फल लगा रहता है। यह पहले लड़ाई के लामसं भाता था। स्वयं स्रगुसुनिक पुत्र नारायणावतार परश्च रामने यह श्रस्त धारण कर पृथ्वोको नि:चित्रिय किया था। परश्चान देखो।

च्छाव शदि चरयन्त पाचीन ग्रन्थों में भी इस अस्त्रज्ञी तीच्या धारका विषय लिखा है। (ऋक् ७।१०४।२१ परम्बद्धि (सं० पु०) उत्तममनुके पुत्रभेद, उत्तममनुके एक पुत्रका नाम।

परमुच्छित ( सं । पु॰ स्त्रो॰ ) कुठारिया नामक इन ।

परग्रधर (सं ० प्र०) धरतीति ध्र-त्रच् परग्रोधरः इति । १ गणेग । २ परग्रसम । ३ परग्रधारण करनेवाला । परग्रमत् (सं ० व्र०) परग्रः विद्यतेऽस्य, मतुष् । परग्र- युक्त, परग्रधारी ।

परश्याकोट—प्रयोध्याप्रदेशके अन्तर्गत बलई-खेड़ासे दो को स् पश्चिममें अवस्थित एक प्राचीन याम। यहां पूर्व से पश्चिमको और विस्त्रत इसी नामका एक बड़ा स्तूप है। प्रवाद है, कि बलिशाज नामक एक बाक्क अभीय राजाने परश्या (परश्र) नामक एक अहोर नोकरके लिए एक मन्दिर और बहुतने घर बनवा दिये थे। इस ध्व सावधिष्ट स्तूपको लखाई १८०० पुट और चौड़ाई २०० पुट है। इसके पूर्वा धर्म ३५ पुट क चो भूमिके जपर जो ई टींको दीवार पाई गई है, वह इन्दूरेव मन्दिरको जैसी है। यहांसे ५०० पुट पश्चिममें और भी एक मन्दिरको दीवार देखी जातो है। दोनो मन्दिरके च रो श्रो प्राचीरपरिवेष्टित था जिसका चिक्न सभी भी पाया जाता है।

परश्रराम (सं॰ पु॰) परश्रना जुटाराख्यशस्त्रेण रामः रमणं यस्य । भगवदवतारभेदः।

"अवतारे षोड्शमे परान् ब्रह्मह्री नृपान्। त्रिःसप्तकृत्व: कृपितो नि:स्रत्रामकरोन्महीम्॥"

(भागवत १।२ अंव)

पर्योध-जामदग्ना पश्चराम, परश्चरामक, भाग व, सगुपति, सगूनापति।

महाभारतमें लिखा है, कि महाला जह ते पुत अज, यज है पुत वलाकाख योर वलाकाख पुत कुशिक थे। कुशिक ने दन्द्रको पुरु क्रिमें पानेको आशासे कठोर तपो नुष्ठान किया। दम पर देवराज प्रसन्न हो स्वयं उनके और ससे जन्मग्रहण कर गाधि नामसे विख्यात हुए। महाशाज गाधि हे सत्यवती नामक एक क्पवती कान्या थो। उस कन्याको कुशिकतनयने सगुनन्दन नटचे कके हाय समप ण किया। भगवान नटचे कने निज प्रियतमा के पिन्नतागुण पर प्रसन्न हो उन्हें तथा उनके पिता महाराज गाधि है पुत्रलाभके किये दो प्रथक प्रथक च्या प्रमा चर्च प्रस्त हो उन्हें तथा उनके पिता महाराज गाधि है पुत्रलाभके किये दो प्रथक प्रथक चर्च प्रस्त कर प्रस्त हो स्वा कर कहा, देवों माताको प्रका चर्च किया हो। हम,

खाना। प्रथम चर् खानेसे निश्चय ही तुन्हारी माता एक च्रतिय निस्टन बीर्पत्र प्रसव करेगी और दितीय चर खार्नमे तुम एक शान्तखमाव धे वे शाली तपोनिस्त प्रवका मख देखींगी।' इतना कह कर ऋचीक तपस्याके लिये वन चले गये। इम समय गाधि तीय याताप्रसङ्गी सस्त्रीक ऋची ककी शायममें वह चे। चितामाताकी देख कर सतावती पुलकित हृदयसे दोनी चक् ले भाताकी ममीय गई और भादीपान्त सब बात कह सुनाई। इस पर गाधिमधिषो फूली न समाई श्रीर भूलमे उसने अपना चक् क्रम्याको दिया तथा क्रम्याका चक् प्राप खाया। इम प्रकार स्वमवश्रतः माताका चक् खानेसे मतावतीका गर्भ धोरे धोरे भीषणाकार होने लगा। ऋचोकने पत्नो हे गर्भ -भी ऐसी चालत टेख उसमें कहा, 'प्रिये! तुम्हारी माताने अपना चक तुन्हें खिनाया है श्रीर तुन्हारा चक उसने खाया है। इम कारण तुम्हारे गभ से जो प्रव होगा वह निश्चय हो यति क्रारक्तमी और क्रोधारायण तथा तुम्हारा भाई तपोनिरत ग्रीर ब्रह्मतेज:सम्पत्न होगा। मैंने तुन्हारे चर्मे ब्रह्मतेन और तुम्हारी माताके चर्मे चब्रतेन दिया था। इस कारण तुम्हरी माताका प्रव्रवाह्मण भीर तुम्हारा पुत्र चित्रय होगा, इसमें सन्दे ह नहीं। ऋचीन-के इतना कहने पर सत्यवती फूट फूट कर रोने लगो और पतिके चरण पर गिर कर होती, भगवन् ! मेरा प्रव चत-धर्मावलम्बी होगा, ऐसा कहना आपको उचित नहीं है।' ऋचीकने कहा, 'इसमें मेरा क्या दोष ? तुम चर्मोजन-दीवरे ही यति क्रूरकर्मा पुत्र प्रसव करोगो, यह टलने-को नहीं । विश्वेषतः तुन्हःरे पिताके वंशमें ब्राह्मण **उरपन होगा, यह मैं पहलेसे हो जानता ह**ं।' इस पर मत्यवती गिड्गिड्रा कर बीली, 'यदि श्रापका वाका चन्यया होनेको नहीं, तो जिससे पापके पौत्र चत्रधर्माव सम्बो हो कर जन्मग्रहण करें, वैसा उपाय कर दोजिए; किन्तु प्रापकी दया करके भान्तगुणावलक्वी पुत्र प्रदान करना होगा।' महाला ऋचीक प्रियतमाके सानुनय विनध पर सहमत हो गये। यथाकाल सतावतीने शान्तस्त्रभाव जमदम्बिकी श्रीर उनकी मातान विम्बा-भित्रको प्रस्व किया। (शान्तिपर्व ४८ अ०)

वनपष्पे वह विवर्ण कुछ भीर प्रकारमें लिखा है-

"महिषे ऋचीक जब विवाह कारनेके लिये उप-स्थित हए, तब राजा गाधिने उनमे काहा, 'हम लोग कन्याके विवाहमें एक हजार ऐने अध्व पणमें लेते हैं जिनका शरीर पाण्ड स्वर्ण का हो, कानका भीतरी भाग लान भीर बाहरी भाग जाला हो तथा जी चलनेमें बहुत तेज हीं।' ऋखोकन वैसे हो घोड़े वरुण से ला कर दिये। जहां वे सब अध्व उतरे घे, वह स्थान अध्वतीर्थं नामसे प्रसिद्ध हुआ। राजा गाधिने सहस्तं प्रश्व पा नार कान्य कुर्वारं गङ्गाके विनारे ऋचीक के छाय सत्यवतीको सींप दिया। ऋचीकका विवाहकार्यं जब शेष इश्रा, तक उनके पिता सगु उनको देखने भाये। पुत्र और पुत्र-वधू दोनोंने उनकी पूजा की । स्गुने प्रसद हो कर वधू से कहा, 'अपने इच्छानुसार वर मांगो, में देता क्र'।' सतावतोने अपने तथा अपनी माताक प्रवक्ते खिये प्राथ ना को। इस पर स्गुने दो भाग चन दे कर कहा कि, 'तुम भीर तुन्हारी माता ऋतुस्नान करने यथा क्रम उड़्रम्बर और अध्वत्यवृत्तका चालिङ्गन करना। मैंने तुन्हारे तथा तुन्हारी माताने लिये बहुत यत रे ये चर प्रसुत निये हैं।' इतना अह कर भगुजी चल दिये। विन्तु राजदुहिता भीर राज्ञीने स्रामे चारेशने विषरात नार्यं किया। बहुनासने बाद जब स्राुको दिग्यन्नानसे जुल बातें मालम हो गईं, तब वे पुनः पुत्रवध्को पास श्राये श्रीर बोले, भट्टे ! तुन्हारो माताने विषय यक्तमसे तुन्हें विश्वत किया है, इस कारण तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण हो कर चित्रयहत्तिका अव-लम्बन करेगा और तुम्हारी माताका पुत्र मंहावीय चित्रिय हो कर भी ब्रह्मचारी होगा।' यह सुन कर सतावतीने खशुरको पुनः पुनः प्रसन्न कर प्राष्ट्रनाको, 'सेरा पुत वैसान हो, पोत्र हो तो हो। ' स्गुने 'वैसा हो होगा' काइ कर सतावतीको साम्खना टी।

यथाममय सत्रवताने तेजोमय और कान्तिविधिष्ट जमदिग्नको प्रसव किया। यह जमदिग्न समस्त धनु वे द और चारों मःस्त्रोंने अवगत थे। पीक्षे प्रसेनजित् राजाके निकट उपस्थित हो कर उन्होंने उनको रेखका नान्ती कत्था-का पः विग्रहण किया। रेखका के गभेषे पांच पुत्र हुए, रूमन्वान्, सुवेण वसु, विम्बावसु भीर कनिष्ठ परग्रराम। मतान्तरसे उन प्रसपुत्रोंक नाम ये हैं—वसु, विम्बावस, हुइज्ञानु, वहत्काख ग्रीर काख । पाग्रुराम सभी भाइयों से तो कोटे थे, पर थे ग्रथेष्टगुण सम्पन्न । (वनपर्व)

विश्व, मस्य, भागवत, कालिकापुराण श्रीर महादिकाण्डक रेणुका-माहास्मामें लिखा है, कि जमदिनने
रच्चाकुवंशीय रेणुराजकी कन्या रेणुकामें विवाह किया
था। उन्होंके गभें में चित्रयनिहन्ता परशुरामको उत्पत्ति
एई। मह्मादिखण्डमें लिखा है, 'चैतमाम पुनर्व सु नचत्र
दित्रीय। तिथिको रेणुकाके गभें में परशुरामने जन्म ग्रहण किया। शान्तिपर्व में लिखा है—परशुरामने गन्ध-मादन
पर्वत पर महादेवको प्रसन्न कर उनके वरसे अतितेजीमय परशु शस्त्र प्राप्त किया था।

सञ्चाद्रिखण्डमें लिखा है, कि भाग वने महादेव में अस्त्रिया प्राप्त कर पोक्टे विद्यान गणियसे प्रश्चित्वा सीखी थो। इसी प्रश्चि हो वे प्रश्चाम नामसे प्रसिद्ध हुए।

महाभारतमें लिखा ई--एक दिन रेखका स्नान कर ने रं लिये नहीं में गई थी। यहां उसते राजा चित्रस्थ-की अपनी स्त्रीकी साथ जलक्री डा करते देखा श्रीर काम वासनासे उद्दिग्न हो कर घर बाई। जमद्ग्नि उमको यह दशा देख बहुत कुषित हुए और उन्होंने अपने चार पुर्तीको एक एक करके साह्यवधकी आज्ञाही। स्री इवश किसी ने ऐसा न हो सका। इस पर जमदिन ने उन चारी पुर्वीको याप दिया जिससे वे इतचेतन हो पड़े। इतनेमें परश्रराम आये। जमदन्तिने उनमें कहा, 'तुम इस पापीयभी साताका वध करी, इसके लिए जरा भी दुः ह न करना। परशुरामने आचा पात हो माता जा मिर काट डाला। इस पर जमदिम्नि समझ हो कर वर मांगनिक लिए लहा । परशुराम बोले 'पहले तो मेरो माता-की जिला दीजिए और फिर यह वर दीजिये कि मैं परमायु प्राप्त करूं, मेरे भाद्रगण प्रकृतिस्य हीं तथा युडमें मेरे सामने कोई न तहर सके। 'जमदन्तिन ऐसा ही किया। एक दिन राजा कान्त वीर्य-सहस्राज् न जमदम्बिन आयम पर भागे। भाश्रम पर रेखकाको छोड़ कर भीर कोई न था। रेखुकाने काः चैवीय को अनि देख उनकी यथोचित पूजा की, पर कार्त्त वीय युद्धभद्दे उन्मत्त ही उम भी पूजासे शान्त न इए वरन् आयम है पेड़ पौधांको उजाड़ होम

धेनुका वक्षवा ले कर चल दिए। इस पर हो मधेनु रोटन करने लगी। पश्यारामको जब इमकी खबर लगी, तब वे तुरन्त दौड़े और जा कर काल वीय की सहस्त भुजाबीको भाजेसे काट डाला। सहस्राज्<sup>९</sup>नके कुटु-ब्बियों और साथियोंने एक दिन या कर जमटिनमें बदला निया श्रीर उन्हें वाणीं सार डाला। परश्ररामने थायम पर या कर जब यह देखा, तब पहले तो बहुत विलाप किया, फिर सम्पूर्ण चित्रीके नागकी प्रतिज्ञा की। उन्होंने गस्त्र से कर सहस्त्रार्ज नके पत्र पौतादिका वध करके क्रामधः सारे चित्रियोंका नाम कर डाला। परमु-रामको इस क्रारता पर जब ब्राह्मण-समाजमें उनकी निन्दा डीने लगी तब परशुराम दयासे खिन्न हो वनमें चले गर्ये। एक दिन विम्वामितके पौत परावसुने परशुरामसे "अभी जी यज्ञ राजा ययातिके देवनी**कारी** पतन के कररण इस्रों या उसमें न जाने कितने ही प्रतापी चित्रय राजा आए थे; तुमने पृथ्वीको जो चित्रयविहीन कारनेकी प्रतिचाकी यो वह सब व्ययं धी। कें बन जनवभाजमें तुम वृषा चारमञ्जाघा कर रहे हो। सचसुचमें तुम महावीर चलियोंने डरके मारे इस पर्वत पर जा दिपा हो। फिर क्या था, दतना सुनते ही परशु-राम आगवल्ला हो उठे और पुन: ग्रस्त धारण किया। पहले दन्होंने जिन भव चांत्र दों को छोड़ दिया था, वे यभो प्रवलपराकान्त हो कर पृथ्वोका शासन कर रहे थे। उन्हें देखते हो परग्ररामने क्रोधका पारा चढ़ बाया श्रीर उन सबका बालबचीके सहित संहार किया । कु**क्ट दिन** बाद गर्भ स्थ चित्रय मन्तान जो जन्म सेती थीं, उन्हें भी परश्राम यमपुर भेजने लगे। इस ममय कितनी ही गर्भ-वती स्त्रियोंने बड़ो कठिनतासे इधर उधर किए कर मपनी रचा की थी। उन सबके नाम क्षात्रेय शब्दमें देखी।

महावोर परशुराहने इस प्रकार पृथिवोको निःचितिय करके बन्तमें अखानेध यज्ञ किया और उसमें सारी पृथ्वो कश्यपको टान दे दो। पृथ्वो चित्रयों से सर्वया रहित न हो जाय इस बासिशायसे कश्यपने परशुरामसे कहा, "अब यह पृथ्वो हमारी हो चुकी, अब यहां रहना तुन्हें उचित नहीं है, सा तुम दिच्याको और चले जाओ।" परशुरामने वैसा हो किया। जब वे समुद्रकों किनारे पहुंचे, तब मसुद्रने उनके रहनेके लिए शूर्णरक नामक स्थान प्रसुत कर दिया। परशुराम वहीं रहने सनी। (शान्तिपर्व ४९ अ०)

वनपर्व में फिर लिखा है कि, परशुरामने इकीस बार एक्षीको नि:चितिय कर समन्तपञ्चक पांच इन्न क्षिर ने भर दिए ये और उन्हीं इन्हों में पिलतप्र म कर के पिताम इस हिए के कि कि नि पाया था। कर ने कि ताम के पामको चितियवध कर ने से मना किया। इस पर रामने यज्ञ हारा देवे न्द्रको परित्र कर के कर लिकों को एक्षो दान दे दो। ब्राह्मणोंने कथ्यप के शदेश से उस वे दोको खण्ड खण्ड कर के आपसी विभाग कर लिया और उसोसे वे सब ब्रह्मण पीछे खाण्डवायन कर लागे की। रामने कथ्यपको एक्षो दान दे कर सहन्द्र नामक श्रीन्द्र पर तपस्था की और वहीं वे रहने करो।

- ( वनपर्व ११७ अ०)

वाबमीकि रामायणके भादिकागडमें लिखा है, कि जब रामचन्द्र शिवका धनुस्तोड़ सीताकी ब्याह कर लीट रह थे, तब परश्रामने उनका रास्ता रोका श्रीर सामने जा कर कहा, 'तुमने भें वधनु तो इ दिया है, यह सुन कर में एक श्रीर धनुष्क्षाया इं, यह वैशाव धनुष्है; ग्रैवधनुसे किसी अंशमें कम नहीं है। धनुम, महिष ऋचो कको दान दिया था। उन्होंने फिर मेरे पिताको दिया और मैंने इसे पिताजीसे पाया है। यदि तुम इस पर वाण चढ़ा सकोगे, तो मैं तुम्ह रे साय युद्ध करूंगा।' राम धनुस्पर वाण चढ़ा कर बोले, "जम-दिग्विपुत ! अब इम वाण से मैं आपकी गतिका अवरोध करुं या तपसे प्रजि<sup>°</sup>त प्राप्ते खोकोंका हरण करुं।" परग्ररामने इततेज तथा चिनत ही कर कहा, "मैंने मारी एव्यी कथ्यवनी दानमें दे दी है, इससे में रातको पृथ्वी पर नहीं सीता। सेरी गतिका अवरोध न करो, लोकोंका इरण कर लो।" इस पर रामने लच्च करके श्वरत्याग किया जिससे परशुरामके तपोव सम्बित स्रोक . नष्ट हो गये। जामदग्न्य राममे इस प्रकार पूजित हो कर महेन्द्रपवंत पर चले आये। (७५-७६ सर्ग)

रामायण और महाभारतके किसी खानमें परशु-रामको भगवदवतार नहीं बतलाया है। परवर्तीकालमें मत्स्य, विशा चादि पुराणों में ये भगवान् के कठे चवतार चौर भागवतपुराणमें मौलहवें चवतार साने गए हैं।

फिर सञ्चादिखण्डक रेणुका-माहारम्यमें परगुरामको पृणं अवतार और उनको माता रेणुका (दूसरा नाम एकवोरा)-को स्वयं अदिति गङ्गा पाव तो बतलाया है। उनका अभिवारदोष छिपानिके लिए उक्त यस्यां कुछ और ही उपास्थान लिखा है। रेणुकामाहारम्य देखो।

सहादिखण्डमें जाना जाता है, कि परगुरामने ही समुद्रने कोङ्गणका उद्घार कर वहां ब्राह्मणवास स्थापित किया। बहुतोंका कहना है, कि कोङ्गणस्थ ब्राह्मणगण परगुरामको स्टिष्ट है। कोकणस्थ ब्राह्मण, केरल मलवार आदि शब्द देखी। केरलीत्पत्ति नामक ग्रन्थमें लिखा है, कि परगुरामने बहिस्कृताने ब्राह्मण का कर केरलमें वसाया और समस्त जनवद उन्हें व्यप्ण किया।

बनारस जिलान्ता त तुर्त्तीपारके निकटवर्त्ती खैरागढ़का प्राचान नाम भाग वपुर है। प्रवाद है, कि इसी
स्थानमें परशुक्तमका जन्म हुआ था। खैरागढ़में ३ कोस
पश्चिम रक्ताई नामका एक इट है। यहां क लोगोंका
कहना है, कि परशुक्तमने जब सहस्राजुनका वस
किया, तब उसोके रक्तसे उक्त इट बना है। स्काटपुराणीय जैमिनिसंहिता, रेणुकामाहात्म्य भादि ग्रन्थींमें परश्रामका विषय बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा है।
परशुक्तमना विषय बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा है।
परशुक्तमना विषय बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा है।
परशुक्तमना किपय बहुत बढ़ा चढ़ा कर किखा है।
परशुक्तमना विषय बहुत बढ़ा चढ़ा कर किखा है।
परशुक्तमना वहादुरके साथ युद्ध कर ह जब भन्तमें
खालससम्पण किया, तब उनके पुत्न इस्नामधर्म में दोचित

परश्राम-१ एक ग्रन्थकार, कर्ण के पुत्र। इन्होंन ईशा-वास्त्रीपनिषद्दीका, ग्रह्मस्त्रव्याख्या श्रीर महारूद्रप्रकति नामक ग्रन्थींको रचना को है।

२ रसराजधिरोमणिके प्रणेता।

२ तथादेवके प्रव पाटीलोलावतो विवरण मौर भूणलवस्त्रभके रविधता।

परश्राम यसुनापुरके एक राजा, ध्येकरके पीत श्रीर होरिलमिश्रके प्रत्ना ये परश्रामप्रकाशके रचिता खण्डे रायके प्रतिपालक थे। .परग्रुराम—१ हिन्दीने एक कवि। दिन्विजयभूषणमें इनके कवित्त पाये जाते हैं।

२ एक हिन्दी-किव ! आप ब्रज्ञके रहनेवाचे घे !
सस्तत् १६६० में श्रापका जन्म हुआ था । श्रापके पद
राममागरी इवर्मे मिन्ति हैं । आप बड़े भता तथा श्रीभट्ट
श्रीर इरिवामजीके सिहान्तके श्रनुयायो घे । आपने
श्रपनी सुन्दर किल्वातिका उपयोग भगवद्गुणवर्ष नर्मे
किया है ।

परशुरामऋषि—पनानाके चन्तगैत एक गिरिगुहा।
परशुरामगुर्जर—एक यन्यकार। दिनकरक्तत शान्तिभारमें इनका विषय लिखा है।

परशुरामठापा— निपालके सीमान्तप्रदेशका एक शासनकर्ता। १८१५ ई०में जब अक्रूरेजसे न्य नेपाल पर चढ़ाई
करनेको अग्रमर हुई थो, तब इन्होंने ४००० गुर्न्य ले कर
बागमती नदीके किनारे उनका सामना किया था।
किन्तु इस शुद्धीं ये उलवलके साथ मारे गर्थे श्रीर शङ्गरेजीने 'तराई' प्रदेश भारतसोमासुक्त कर लिया।

नेपाल देखी।

परग्रराम-विम्बन-एक महाराष्ट्रसचिव। ये पञ्चले किन्हर्द नामक स्थानमें सामान्य 'कुलकरणी'का काम करते थे। धीरे धीरे दनको प्रतिसा चारों श्रीर जग छठो। राजाराम, रामचन्द्रपत्य बीर शकाजी ब्रादि महाराष्ट्र-भैनिक पुरुषगण जब सुगलींके हाधसे दर्गकी रचा कर रहे थे, ठीन उस समय परशुराम अपने वोय और बुंबिका यथेष्ट परिचय दे कर जनसाधारणमें प्रसिद्ध हो गए थे। १६८ - ई॰ में औरक्रजीवन गिष्क्रो दगको घेर बिया। पीके वे सतारा दुग जीतनेकी लिए आगे बढ़े भौर एक पत्र लिख कर राभचन्द्रपत्यको पूना भेजा। यह पत्रे तिम्मक जीके हाथ पड़ा। वे षड्यन्त समभा कर प्रकाश्यक्षयमे रामचन्द्रके विरुद्धाचारी हो गरी । श्रीरङ्ग जीव श्रीर उनकी पुत्र शाजमशाहन सतारा दुर्गकी सामने कावनी डाली भीर युद्धके लिए भग्रस्र हुए। शिवाजीकी शिचित सेनापति प्रयागजी प्रभु इवलदारने प्राणपणसे मुगलसैन्यके साथ युद किया। इस युद्धेने प्रयागजीने अपनी खूब बीरता तो दिखनाई, पर उन्हें दलबलको साय दुर्ग में भाज्य लेना पड़ा। जुक्र दिन बाद दुर्ग की

भीतर रसद श्रादि घट गई। तब उन्होंने बचावका कोई उपाय न देख श्रात्मसमप य करनेको स'क्ल्प किया। पोछे पग्शुराम विस्वकने निभ य हो पार्की दुग के मध्य प्रवेश करके रिखत हारा श्राजमशाहका सुंह बन्द कर दिया जिसके कहोंने इस श्रोरचे विलक्षल चेष्टा हटा ली। परशुरामने इच्छानुसार रसद श्रादि ले कर श्रयागजीको सेनाक शाहर श्री भेज दो।

सतारा दुर्ग के अधः पतन के एक माम बाद अर्थात् १७०० ई-के मार्चमा भी राजारामकी सृत्यु हुई। पीछ् उनकी स्त्री ताराबाईने परगुरामकी राजकार्य चलाने-के लिए प्रतिनिधिक पद पर नियुक्त किया। उनके जपर दुर्गीदिको देखरेखका भार भी सौंपा गया।

प्रतिनिधि त्रिम्बक्जीति १७०६ ई॰में सुगलींसे वसकगढ़ श्रीर मतारा दुर्म जोत लिया। १७०७ ई.०म जुल्फोकर खाँके परामध से औरङ्गजीवकी दितोय पुत्र आजमशाहने जब शाहुको छोड़ दिया, तब शाहुन परश्ररामको सतारा दुर्ग प्रत्यपंच करनेका कादेश लिख भेजा, किन्तु विम्बनजीने उनकी बात पर कान न दिया। गुप्त रहस्य न जानते हुए त्रिस्वक्तो भवने अधीनस्य सुमलमान सेनापति ग्रेखमीरासे अवस्य हुए। मीराने सतारा दुर्गविपिचयों के हाथ समर्पण किया। १७१२ ई॰में ग्राप्टने गदाधर प्रचादको कार्य से छुड़ा कर परशुरास प्रतिनिधिको सानके साथ स्वपद धर ऋधि ष्ठित किया । प्रतिनिधिने अपने पुत्र क्षणाजी भास्तास्को दुर्गीदिरचापका भार सींवा श्रीर सपन शाहक [विरुद्धा-चारी हो को व्हापुरका प्रतिनिधित्व ग्रहण किया। उनके ऐसे व्यवहार से असमाष्ट हो शाहने उन्हें जानसे न सार कर पुनः कै दमें रखा। इसको कुछ दिन बाद शाइने प्रतिनिधिको दितोय पुत्र स्वोप्रतापको वीरत्वसे प्रसन्न हो परगुराम विम्बनको पुन: मुक्ति हो। जब निजाम उत्-मुल्म दाचियात्यको नियुक्त हुए, तब तिम्बकजोको सृत्यु हुई। उनकी सृत्यु-को बाद पेशवा बालाजी विश्वनाथ दिलीसे खदेश लीटने भी न पाए घे कि प्रतिनिधिको पुत्र स्रोप्रताप पित्रपद पर श्रिकार कर बैठे।

परश्रामदेव — निम्बाक सम्प्रदायीको एक गुरु। ये इरि व्यासदेवको शिष्य श्रोर हरिव प्रदेवको गुरु थे। प्रश्रु रामपुर - अयोध्या प्रदेशको प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत एक गण्डयाम । यहां एक मन्द्रिम "ची हार्जा" नामक एक प्रति ( पार्वतो ) को मूर्त्ति प्रतिष्ठित है। यहां को लोगोंका ऐसा विखास है, कि दल्लयत्तको समय पार्वतो को देहका भंग इस खान पर किरा था। यहां को पुरो हितोंका कहना है, कि बनाफर-त्रीर अलहा इस देवो भी लपासना करते थे। यहां देवीपूजाको लिए अनेक यात्री आते हैं।

परश्राम भाज-पट्टवर्षन—एक महाराष्ट्रीय योद्धा । तास गांववासी पटवर्षनव ग्रधरीं ये यधिनायक थे । १७०२ दे॰में पेग्रवा नारायण शवको हत्या और रघुवा (रघु-नायराव)-के महाराष्ट्रस हासन-ग्रहण से राज्य भरमे खलवली मच गर्द । रघुवाने जब देखा कि वे मन्त्र-दलके विरुद्ध महीं कर सकते, तब उन्होंने हैदर-यनोक साथ सन्ध कर लो ।

१७०५ ई॰में अंग्रे जीके साथ र खनायकी स्रतमें जी सन्ध हुई थी उसके अनुसार वे क्षणानदीके दिचण क्रल तक विस्तीर्ण महाराष्ट्रभूभाग छोड़ देनेके लिये क्ततमङ्कलप इए। इधर हैटरनि भी सैन्य श्रीर शर्थ दे कर उनकी सहायता करनेका वचन दिया। १७७६ द्रेश्में उत्त शतीं कामन पर सिखी जानेने बाद हैदरने ससैन्य साबनूर प्रदेश तक श्राक्रमण करके अपना अधि-कार फैला लिया। इस पर पूनाकी मन्त्रिसभा चुप चाप न रह सकी, उनके विकुद्ध कोन्हर राव विम्बक ८ट३ईन श्रीर पाण्डुगङ्गप्तय भेजि गये। हैदरके सेनाः पति सहसाद श्रलीखाँके युडमें कोन्हर भारे गये श्रीर पागुड रङ्ग बन्दी हुए। श्रन्तमें १७७० ई॰को तासगाँव-के अधिनायक परशुरामभाजने सैन्य मंग्रह करके निजाम सेन्यके साथ हैदरके विक्षः युद्धचेत्रमें कादम रखा। जब वे क्षणानदी पार कर गष्टे, तब उन्हें मालूम हुआ कि निजाम मैन्यके अध्यच दब्राहिमचे गने हैदरअलीसे रिखत जी है। यतः वे अपनेकी जीखिम में न डालनेकी उच्छामे वापिस चले गए। हैदर चुप चाप बैठान रहा। उन्होंने कोवहापुरके राजमन्त्री यग्रीवन्तरावका साथ दिया। परश्रामने लीट कर कोल्हापुर पर बाक्रमण किया घीर अक्रियात नामक Vol. XIII. 4

दुगं को जीत लिया। १७७८ ई॰में की तूर्के देशाई सरदार दराप्पाने हैदन्की सहायतासे गोकाक नामक स्थान अपने अधिकारमें कर लिया। १७७८ ई॰में परश्च-रामने पेशवाके लिये वेवल गोकाक ही नहीं जीता, साथ साय दरप्पाको भी कैंद कर लेते आये। १७८३ ई॰ तक यह स्थान पेशवाके अधिकारमें या, पोक्के उन्होंने युद्ध-व्ययकी बादतमें यह भूसम्पत्ति प्रहबद्ध शोको दे दे।

ज्भे वष रघुनायनं भग कर स्रतम जनरल मडार्डे-अञ्चय नियाः इस पर पूनाने मन्त्रिदनने भंग जींक ऐसे आचरणमें अप्रसन हो हैद। यली और निजासके साथ सन्धि कर लो तथा श्रंगरेजोंको भाःतसे निकाल भगानिका मङ्गल्य किया। कोरुहापुरराजको भी इस दलई योग देनिक लिये अनुरोध किया गया। यत्त यह ठहरा कि मनोली और चिकोड़ा नामक स्थान कोल्हापुर-राजको लीटा दिये जार्रेगे, पर १२ वर्षके भीतर उत्त दोनों स्थानक राजखरे युद्ध-व्ययके लिये परश्रामभाज १५ लाख रुपये वसूल कर लेंगे। सुतरां उब्रिखित समय तक वहांके राजस्व वस्तुका भार परग्र-रामके जपर हो रहेगा। १७८९ ई०के मार्च मासमें नाना फ खनवी शक्ती आ देश से उन्होंने १२००० सैन्य से कर कर्न गडाड पर धावा बील दिया। १७८६ ई॰में परग्ररामने तोगैल सरदारींचे मनीली दुर्ग जीत कर अपने अधिकारमें कर लिया।

१७८५ ई॰में टोप् स्वतान निगु गड़ नामक स्थान-को जीत कर हिन्दुशों के जपर घोर अत्याचार करने लगे। त्वक्छेट करके कितने हिन्दुशोंका जातिनाश किया। इम कारण भारो सङ्ग्रटमें पड़ कर से कड़ीं बाह्मणसन्तानने शात्मजीवन विसर्ज न किये थे। महा-राष्ट्र सचिय नाना फड़नवीश चुपचाप बैठेन रहे। इसका प्रतिशोध लेनेको कोशिश करने लगे। बोचमें दो युद्ध भी हुए। श्राखिरको १७८७ ई॰में टीपूने कुछ स्थान महाराष्ट्रींको दे कर सन्धि तो कर लो, पर पीछे उन्होंने पुन: महाराष्ट्रीं पर चढ़ाई कर दी। १७८० ई॰में टोपू स्वतानको दमन करनेको इच्छासे अंगरेज, महाराष्ट्र और निजामको बीच सन्धि हुई। अंगरेज और निजामको सेनाने परश्रामका साथ दिया। इस युद्धमें महार दू से न्यको अध्यक्ष बन कर प्रश्न्यसभाक आगे बढ़े। अंगरिजीको महायतासे प्रश्न्यसमिन औरङ्गास्तन तकको जो मब स्थान टीपूसे जोत लिये, सनका शायन भार धुन्धुप्य गोखकको जपर सौंप दिधा और इस प्रकार आप निश्चित्त हो बैठे। १७८२ ई० में इस युद्धका अवसान हुआ। इतिहासमें यही ततोय महिसुर युद्धको नामसे प्रविद्ध है।

महिसुर-युद्धकं योष हो जाने पर खोरक्रपत्तनमें जो मन्धि स्थापित हुई, उसमे तुङ्गभद्रानदी तकके स्थान, परिश्रगढ़ और कोत्तुर देशाइयों के अधिक्रत स्थान जो एक समय टोपू सुलतानके अधिकार में थे वे सबके एव महाराष्ट्र मौमान्तभुंता हो कर पश्यासमी यासनाधीन हुए। उन्होंने को जुर नगरमें एक सामजतदार की नियुत्त करके यह नवलब्ध स्थान धारवारके अधीन रख कोड़ा। श्रोरक्रपत्तनसे लौट कर परश्रदःमने देखा कि धुन्धु त्य गोखले की त्र रके देश ई मरदारों से अर्थ मंग्रह करके अपनी चमता बढ़ा रही हैं। अतः उन्हें गीखते-की चमताका ज्ञास करनेकी चिन्ता पड़ो। १७८३ ई० में **बर्न्डोने कोल्, हापुरराजके विकद श्रस्त्रधारण** करके उनका श्रभिमान चूर किया था। १७८५ ई॰ में माधव-रावको मृत्यु होने पर वाजीरावको राज्यारोहणको उप-बचमें परगुराम पूना लाये गये घौर यहां उनके साथ नाना फड़नवोग्रका विवाद हो गया। इसके बाद मुगल मैं च्याभे उपर्युपरि भाक्तमण से तंग भा कर सहा-राष्ट्र-सचिव नःना फड्नवीशने सेनानायकोंसे सलाइ ले प्रशुरामभाक को सब श्रेष्ठ सेनापतिक पद पर वरण किया। उन्होंने मुगलकावनी पर आक्रमण करनेको लिये पिण्डारी श्रीर अन्यान्य अव्वारोही सेनाश्रीका इकुम दिया। १७८६ दे०को मार्चभासमें स्गल्मेनः पतिको साथ परशुरासका घम सन युद हुन्ना । इस युद्धमें लाल खाँके भाक्रमण्ये वे विशेषक्वसे भाइत इए। उसी साल महाराष्ट्र-सिंहासनको लिये दत्तकपुत्र ली कर भंगरेज कर्मचारी मैलेट (Mr. Malet) भीर नाना फड़नवीग्रमें घोर तक उपस्थित हुआ। इधर बाजोर।वन मसनद पानेके लिये सिन्धियाके सचिवको सपनो मुद्रोमें कर लिया सौर सिन्धियापतिको

लिख भेजा कि वे छन्हें सिंहासन सेनेमें यदि विशेष सहायता करें, तो स्वयं चाजीराव छन्हें ४ खाख रूपये-की सम्पत्ति हेंगे।

यह उपय नाममें लानेके पहले हो नाना फड़न. वीग मी मन बातें मालूम हो गई । उन्होंने हपस्थित विषद् भ्रमभ डेपी ममय परगुराम भाजनी बुला और उनका कान भगदिया। परगुराम तासगाँवसे ग्रिवनेरी दुगं जी १२ को म दूर था, ४८ घं टेमें पहुंचे और वहां बाजीसब की पेशवा बनाज गा, सर्व प्रस्ताव सबके सामने प्रकट किया। पहले तो किसीने उनकी बात पर विश्वास न किया, पीक्टे मृद् बाजीरावने परग्रास को गोपुच्छ घोर गोदावरीका पवित्र जल कुलाकार प्रपय कराया और आप दुग<sup>8</sup> में उतर कार अपने भाई चिम नाजी अध्याके साथ भावो राजधानीकी भोर भगसर हुए। धमरतराव परम्यामको आदिशमे उस दुर्गमें बन्दी रही। बाजीरावन पूना या कर नाना फड़नवीय-के सार्थाफरसे दोश्तो कर ली। बाजीसबकी इस भन्याय याचरण पर क्रांब हो कर वक्तभटहने सिन्धियां पतिको पूनाकी त्रोर ससैन्य अयसर होनेको लिय प्राथ नाको। फड़नबोध कुछ डर भी गये, तो भी परगुरामभाजने सतव भावते युद करनेकी छन्हें सलाइ दो। किन्तु युद्ध नहीं हुमा। नानाफङ्ग-वोशर्ज कि कर्राव्यविमुद्ध हो कर युद्ध करना नहीं चाहा। वे सिन्धियाको डरसे पुरन्दर होते हुए सतारा-को श्रोर चल दिये। बाजीराव श्रौर परश्राम पूना-में रहे। सिन्धियाराज जब पूना गये, तब बाजीराव भीर परशुरामने उनकी खूब खातिर वी। बसभउटने बहुत सोच विचारको बाद बाजीरावको पदच्युत करको केंद्र कर लिया और परंगुरासकी सलाइ पा कर मधु-रावकी विधवा पत्नोने चिमनाजी अप्पाकी दत्तकपुत्र-रूपमें ग्रहण किया। चिमनाजो पेग्रवाके पद पर तियो-जित तो हुए पर परगुराम मन्त्रिपद पर रह कर राज-कार्य को देख रेख करें गे, ऐसा स्थिर हुआ।

परग्राम मन्त्रिपद पर प्रतिष्ठित हो कर चिंमनाजी को पूनानगर से गर्य और उनकी चनिक्का रहते हुए भी उन्हें १७८६ की २६ वीं मईकी पेग्रवाकी पद पर वरण किया। परग्रामने अपने पद पर प्रतिष्ठित रह कर प्रतिका की कि सिन्धियाको विपद् पड़ने पर व यथिष्ट आर्थि क सहायता करेंगे। प्रथं संग्रहके लिये छन्होंने निजास श्रक्तीके सन्त्री मिश्रर-छल-सुल्लको कारागारसे सुक्त कर दिया।

चिमनाजीके पेशवापद पानिके दूसरे ही दिन परशु-रामने नाना फड़नवीशिस पूना श्रा कर नूतन-शासन-भार ग्रष्टण करनेका प्रस्ताव किया। लेकिन नाना नहीं पाये—कोङ्गणकी श्रीर भाग गये। बड़भटहने परगुरामको सिन्धियासैन्य ले कर नानाका पीछा करनेका हुकुम दिया। परशुरामने वैसातो नहीं किया, पर एनको सभी जागीर हिश्या कर सिन्धिया-राजको भ्रष्टण कर दो श्रीर पूनाका राजप्रासाद श्रपने सिये रख छोडा।

यही परम् राम श्रीर नाना फहनवीशक विवादका एकतम कारण था। नाना फड्नवीशन बाब राव पहले, तुकाली होलकर श्रीर रायजी पाटेल दारा चित्रियाराजने साथ गुष्ठभावसे यह ष्ट्यन्व (चा नि यदि वे लोग बाजीरावको सिंहासन पर बिठा सर्क बीर बक्कभटडको को द करें, तो वे (मामा) छन्हें प्रमु-रासभाज पहनद नकी सभी जागीर, बहमदनगर दुग शीर दश लाख रुपये शायकी सम्पत्ति प्रदान करेंगे। इधर नामाने कोल् इापुर-राजको सुलावे में डाल कर परश्रामभाज पर बालसण करनेक लिये छन्हें उत्ते जित किया। १७८६ ई॰में वर्षाने बाद कोल्हापुरने सरदार-ने परश्रामके पश्चितत प्रदेश और बक्सभगढ़ दुग को सूट लिया। पीछे तासगाँवमें घेरा डालने और उसे अच्छी तरह लूटनेके बाद उन्होंने परश्ररामका घर जला दिया। नाना पढ़नवीयने राघीजी भोसले, निजास अली और श्रंगरेजीकी प्रतिश्रुत सहायतामे पुनक्हीप्त ही २७ श्रक्त वरकी बन्नभटहकी कैंद्र कर लिया और परग्ररामभाज-की भी कैद करनेके लिये मिशर-उल-सुक्क तथा नाकः पात्य चक्रदेवके अधीन सेना भेजी । प्रशास चिमनाजी प्राप्ति साथ ले कर शिवनेरी दुर्गकी श्रोर भागे, पर राष्ट्रमें पकड़े गये श्रीर कैंद कर लिये गये । बाजी-राम जाना माइन्योधको संदायताचे ससनद पर याद्रह हुए, पर उनका यह स्ट्रभाव न रहा। बाजीरावनी सताराराजकी सहायतासे नानांके सहकारी बाबूरावः क्षण श्रीर नाना फड़नवीश्रको कैट कर निया। किन्तु सताराराजके व्यवहारसे श्रमन्तुष्ट हो बाजीराव जुस हो गये। दोनों हो युद्धका श्रायोजन करने लगे। सिन्धियाः राजने सताराका पच श्रवलस्वन किया। मधुराव रिस्तिया सतारा श्राक्रमणसे विफलप्रयत्न हो मालगांव लीट श्राये। इस समय परश्राम मधुराव रिस्तियांके माई श्रानन्दरावके निकट माण्डु ग्राममें कैट थे। बाई नगरमें ला कर वे इस शक्त पर छोड़ दिए गये, कि वे (परश्राम) पेशवांके लिए सैन्य-संग्रह करके युद्ध करेंगे।

पेशवाके आदेशमें और रिख्याकी सहायतामें थोड़ी ही दिमों बिन्दर बहुतसे मनुष्य श्रा कर परशुराम हे सैन्ध-दलमें मिल गये। परश्रराम दश हजार सेना ले नदी पार कर सताराकी और अग्रसर इए! तक सतार। दुर्गमें घेश डाले रहनेके बाद राजाने श्रात्म-समप्ण किया। अभीष्ट शिद्ध ही चुका, ऐशा देख परशु-रामने समापार्थी हो अपनी सेनाको विदा किया, कि वे उनका पूर्व वेतन न दे सके गै। सबोने तो सान लिया, पर बाजीराव कब माननेवाते थे। टग लाख रुपये खिमारा ले कर परशुरामक। पिण्ड की खा। १७१८ दे॰ में महार देनि साथ टीयू सुनतानका विवाद उपस्थित हुआ। नाना फड़नवीश्रमे परशुरामके पुत्र श्रम्या साइवको सेनानायकको पद पर श्रमिषिता करने-भी इच्छा प्रकट को । लेकिन छन्होंने यह पद लेना न चाहा। इस पर नाना फड़नवीधने परश्रामभाजकी **छत्तं पट देनेका विचार किया । ऐसा होनेसे जो कुछ** मनोमालिन्य दोनीमें या सी मिट गया और मिवता स्थापित इर्दे । परश्ररामने अपना संन्तस्य प्रकट करते इए कडा, यदि इन्हें धारवार जिला और कर्णाटक राज्यका कुछ भाग जागीर तौर पर मिले तथा बाजीरावने पहले जो उन्हें जुर्माना किया था, यदि वे माफ कर दें तो वे (परश्राम) वर्त्त मान समयमें महाराष्ट्रवाहिनी परिचा-लनका भार ग्रहण कर सकते हैं। इस युद्धमें टीपू सुल-द्तिहार में यह ४थ महिसुर-युद्ध तानकी चार हुई। नाससे विणित है।

जब एक श्रीर सुलतानटमनका उद्योग हो रहा था. तब दूसरी श्रीर कीवहापुरराजने महकारी चितुरसि है की महायनामें पेशवाते विकुद्ध अस्त्रधारण किया था। परश्चराम जब मतारा जात अर खोटे, तब विद्रोही वितुरसि इने वरणानदीके उत्तर रिस्त्याकी रचित सेना को रोक रक्ता। कोल्हापुरराज और धुन्धुवत्य गोखने ने परश्रामके विरुद्ध चम्ब्रधारण करके तासगाँव आदि परशुरामके जागीरभुक्त नाना स्थान अपने अधिकारमें कर लिए। जाना फड़नवीशने कोई उपाय न देख धर्यं महि-सुर युद्धकं लिये संग्ठहीत सेनाको परश्रामको अध्यक्त तामें जीव्हापुर भेज दिया। नाना फहनवीश्रन परग -रामभाजको इक्कम दिया, कि जिससे कोल्हापुरराज भगसर न हो सके उसी पर विशेष ध्यान रहे। परशु-रामने पहले दिचल युद्धमें जा कर घाटप्रभा श्रीर माल-प्रभा नामक दोनीं पर्वतके मध्यस्थित समस्त दुगीं पर अधिकार जमाया। सितस्वर माससे वे दलवस्ति सत्य गोवाक्सें कोल्हापुर डोर्त हुए चिकौड़ी पहुंचे। निपारी ग्राममे ३ माल पूर्व श्रीर चिकीड़ीके स्मीव पत्तनकौड़ी न'सक याममें कोव्हापुरराज श्रीर चितुरसि ह क्टिप रहें थे। परगुरामने दभी खानमें उन पर श्राक्तमण कर दिया। यु इमें परगुरामको हार इई । वे भोषण रुपसे आहत और बन्दी हुए। उक्क आवातसे हो उन-की मृत्य हुई #1

परश्ररामिय—१ एक विख्यात ज्योतिविद्। इन्होंने जातकचन्द्रिकाटोका जातकचन्द्रिकामिण्टोका, जातका भरण्टोका, जातकालङ्कारटोका, ताजिकचिन्तामणि-टीका, भावचिन्तामणिटीका, मुझ्तेचिन्तामणिटीका भादिकई एक प्रत्योंको रचना की है। २ मथुराचस्यू नामक प्रन्थेके रचिता। परश्रासमुनि—विद्याकल्पम् व नामक ग्रन्थके प्रणिता। इम ग्रन्थको कोई कोई परश्ररामस्त्र भी कहते हैं। परश्ररामशास्त्रो—एक प्रसिद्ध पण्डित। इन्होंने चयमास

परधुरामधास्त्रा—एक प्रामुद्ध पाण्डत । इन्हान चयमासः मः मप्रमामकार्याकार्यं निर्णाय श्रोर चयमाससंसप्रमासः कार्याकार्यं निर्णायखण्डन नामकः दी ग्रन्थं प्रणयन किये हैं।

परश्चरासयीनिवास एक महाराष्ट्र-प्रतिनिधि। १००० दे॰ के समोपवर्ती किसो समग्रमें उनके पिता प्रतिनिधि भवानोरावको सृत्युक्त बाद इनका जन्म हुना। जन्मसे हो इन्होंने प्रतिनिधिका पद प्राप्त किया। युवावस्थामें ये साइमी इनिपर मो इनकी मानिसक व्यक्तियां उतनी तिजन यीं । बाल्यकाल में नानाफ ड़नवीं प्रकेक रहेला धीनमें इक्ष इन्होंने नाना विषयों में शिचा प्राप्त की यो। इनकी माता श्रीर बलवन्तराव फड़नवीशकी शासना-धोनमें श्रीनिवासके एक पे छंत्र जागीर थी। परंगुराम-ने अपने हाथमें इस हम्पत्तिका भार ग्रेहण करनेकी इच्छा अपनी माताने सामने प्रकट की। माता भी प्रत को आधा दे कर विचित करने लगो। उद्वेतप्रकृतिक प्रति-निधि बंखपूर्वे क जंगीनका अधिकार लेनिके लिए अधिमर पेशवा बाजोरावने दोनों का मनीमालिन्यभाव लद्य किया था, लेकिन जब छन्हींने देखा कि पटवर्डनीं-से प्रतिनिधिको सहायता मिलनेकी आशा नहीं है, तब उन्होंने परगुरामको दण्ड देनेको इच्छामे बसवन्त फड्नवोग्रका पच भवलम्बन किया और उन्हें के देने रक्ला। इस दारुण विषद्मं परगुरासके सहकारियोने छिप कर अपनी जान बचाई, किसीने परग्रामको बचाने-को चेष्टान की। उन लोगोंने ऐसासमभा लिया था मानी परग्रुरामको यावज्जीवन कारागारमें ही रहना उनको एकमात स्त्रीने माताके इच्छानुसार कार्य करनेके लिए बहुत जुक उन्हें समभाया बुभाया, र्लेकिन कठोर प्रक्तिकि प्रतिनिधिन एक भी न मानी-उल्टे उस पर अप्रसन्न हो उससे बोलना तक भी बन्द कर दिया। इतना हो नहीं, वे स्त्री पर इतने र'ज हो गए कि भविष्यमें उसे स्वीद्धपमें ग्रहण नहीं करू गा, ऐसी प्रतिज्ञा भी कर ली। इसने बाद इन्होंने निसी तेसीकी स्त्रो (तिलिन)की अपनी समिमत भाष्टीक इपने प्रकृत

<sup>#</sup> किसी किसीका कहना है, कि विश्वासराव नामक कोई व्यक्ति परशुरामकी मृतदेह ले कर कोल्हापुरराजके समीप उप= स्थित हुए। राजाने उसी समय उनकी देह दुकड़े दुकड़े कर डाळनेकी आज्ञा दी। १८१२ ई॰में बाजीरावने स्वयं एलफिन्स डब साहबसे कहा था, कि यह बात सर्ववादीसम्मत होने पर भी कोल्हापुर यहां तक कि सतारामें जहां कोल्हापुरराजकी शत्रु-मं ली है, कोई भी इसे स्वीकार नहीं करता

किया। ब्रः ह्मण हो कर इस प्रकार खुद्धन खुद्धा तेलीकी कर्याका सहवास करना, जनसमाजमें इसकी बड़ो निन्दा उठो। लेकिन वे इसको कुछ भी परवाइन करते थे। उस तीलनने प्रतिनिधिको ऐसी दुर्घ टना सुन कर समाज में जा बहुत है लोगों को अपने दलमें मिला लिया और बसोता दुग के जिस स्थानमें परश्रराम कारावड थे, उस स्थान पर आक्रमण कर उन्हें सुक्त किया। सुक्त होनेको साय हो परग्ररामने पन्यप्रधानका अधीनता अखोकार कर अपनेको सताराराजको सत्य बतलाते इए तमास घोषणा कर दो। इस समय उनके धिकारभूता नोरा श्रीर वरणा नामक स्थानको अधिवासियोमे विद्रोहिता का आभास भारतकने लगा। परग्राम स्वयं वहां गए भीर उनका साथ दिया। धीरे घीरे उनके पूर्वतन सह-योगियोंने या कर विद्रोहिदलको पुष्ट किया। अब परश रामने इस सैन्यसंख्याको लेकर अपना माता और बलवन्तराव फड़नवीयको पचीय लोगों पर निष्ठुर अत्याः चार ग्रारमा कर दिया। जो सब क्षषक उनके दलभुक्त थे, वे लूटका माल पाकर भौर भो उनके अनुरता हो गए परश्रामके बद्भुत साहस रहने पर भो उनको बुडि-व्यति भौर कार्यं कारिता श्रति उतनी प्रवल न थी। जिस श्रमोम साइसमें इन्होंने विद्वोद्धी दलको परिचालना को थी, कि यदि बाजीराव चङ्गरेजीको सहायता न लेते, तो वे कभो भी विद्रोहदमनमं क्षतकाय नहीं हो सकत ये। युडके लिए सज्जित होनेके पहले गोखले दलवलको साध वहां पहुंच गए। इस पर परश्रुरामके सहकारियोंने पर्वत पर जा कर उनसे सैन्यसंख्या बढ़ाने कहा, लेकिन उनको बात पर ध्यान न दे कर इन्होंने वसन्तगढ़को निकट गोखलेको साथ लड़ाई ठान दो। युदको प्रारमार्भ हो परम् रामको कितनो सेनाएं भाग चलीं, पोक्टे वे सिफ एक योदा लेकर लड़ने लगे। इस युद्ध हैं इनका एक हाय नष्ट हो गया श्रीर सिर पर भोषण श्राचात लगा।

शतु श्रोंने इन्हें स्तत समक्ष कर लड़ाई बन्द कर दी, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें होग भाया और ये एठ कर खड़े हुए। बाजीरावने इन्हें पूना नगरमें याव-जीवन कैंद रखा श्रीर पूर्वीत जागीरके कुछ भंग इनके भरणपोषणके लिये निद्षिष्ट कर दिया। महाराष्ट्रराज्यके

Vol. XIII. 5

सभी दुर्ग बाजीरावते हाय लगे, देवल बनोता दुर्ग दनके यधिकारसे वाहर था। योनिवासप्रणियनो वह तेलीरमणी यदस्य उत्साहसे प्रमास तक दम दुर्ग की रचा करती रही। पोक्टे दुर्ग में जो रमद थो उसमें श्राम लग जानिके कारण वह श्रात्मसमर्गण करने को बाध्य हुई। वाषुगो दिलें ग्रा कर प्रतिनिधिका समस्त धनरत अप- हरण कर लिया श्रोर बाजोरावके श्रादेग्रसे वे दन सब जीते हुए दुर्ग के श्रिकारो हुए।

परश्ररामेख्वर—उड़ोसाके सुवनेख्वरत्वेत्रके अन्तर्गत सुवने खा मन्दिरके समोप एक देवमन्दिर । इसका कार्रकार्य तथा गठनप्रणाली उतनी अच्छी नहीं है।

परग्रवन (सं क्षी ) परग्रवत् पत्रयुक्तं वनं मध्यलो । कर्मधा । नरकमेद, एक नरकका नाम जिसके पेड़ींके पत्ते परग्रुकी सो तीखी धारके हैं। इसीलिए सइ नरकका नाम परग्रुवन पड़ा।

परयत्वारिंग (सं॰ ति॰) चलारिंगकी अर्ध्व संख्या, चालीसके श्रामिको संख्या।

परम्बध (सं॰ पु॰) पर + खि अन्येभ्ये। प्रपेति छ, ततः परम्बंदधाति धा-क। कुठार, परग्रु, कुटहाड़ो। परम्बधिन् (सं॰ त्रि॰) परम् धारो।

''सगदो छांगली चक्री शरी वर्मी परश्वधी ॥''(हरिवंश२१८अ०) परश्वस् (सं॰ अञ्च॰) पर खस् प्रघोदरादित्वात् साधः। आगामौ दिनका दूसरा दिन, परसीं।

परश्रेयस् (सं० क्लो•) परामुत्ति । परम उलाव लाम कार अन्तर्ममो चप्राप्ति होती है।

परस् ( सं ॰ अन्य ॰ ) परस्मात् परस्मिन् परो वा पञ्च । स्याद्यर्थं बाइ ॰ असि । दूसरेसे वा दूसरेके विषयमें । परसंसा ( हिं ॰ पु॰ ) प्रशंसा देखो ।

परस (हिं॰ पु॰) १ स्पर्ध, छूना, छूनेकी क्रिया या भाव। २ स्पर्ध मणि, पारस पत्थर।

परसङ्ग (सं० त्रि०) १ द सरेका सङ्ग वा बन्धुता । २ टूसरेके साथ विवाहित । ३ प्रसङ्ग ।

परमङ्गत (सं॰ वि॰) १ दूसर्वने साथ मिलित वा विवा-हित। २ इन्द्ययुद्धने लिप्त।

परसञ्चारंक (सं० पु॰) १ देगभेद, एक देशका नाम। २ इसी नामके देगवासी।

परसंज्ञक (सं॰ पु॰) परा श्रेडा संज्ञा यस्य, ततः वप्। परसन (हिं पु॰)१ क्नेका भाव। २ क्ना, कूने का काम। परसना ( हिं ० क्रि ० ) १ स्वर्ध करना, छूना । २ स्पर्ध कराना. कुताना। ३ किसीक सामने भोज्य पदार्थ रखना, परोमना। परसन्न (हिं० वि०) शसन्न देखी। परसंख्यः (सं॰ पु॰) दूसरेके साथ सम्बन्ध, श्राब्नीयता, कुटुम्बिता। परसवर्ष ( सं॰ पु॰ ) समानवर्षाः सवर्षः परेण सवर्षः ३-तत्। पर या उत्तरवत्तीं वर्णं सं समान वर्णं। परसङ्घान ( सं॰ ति॰ ) परवत्ती वर्ण के समान वर्ण । परसा (हिं॰ पु॰) परश, फरसा, कुठार, कुल्हाडी, तब्बर । परसात् ( सं ॰ अव्य ॰ ) पर-च सात् । दूसरेको देना । परसात्कता (मं क्ली ) विवाहिता दुहिता, दूसरे के साथ जिस वालिकाका विवाद दुशा हो। परसाद — ये भाषाने कवि थे। इनका जन्म सम्बत् १६८० में हुआ था । ये उदयपुरके महारानाके दरवारी कवि थे। इनको कविताको प्रसिद्धि कुछ कम नहीं है। परशाना (हिं० क्रि॰) सार्यं कराना, कुलाना। परमामान्य ( सं॰ प्र॰ ) गुण कम समवेत सत्ता। परसाल (फा॰ क्रि॰ वि॰) १ गत वर्ष, पिछले साल । २ त्रागामी वष, श्रमले साल। परसाल (हिं फ्यो॰) एक प्रकारकी घास जो पानीसे पैदा होती है। इसे परसारी भी कहते हैं। परसिद्ध (हिं० वि०) प्रसिद्ध देखा। परिषया ( हिं ॰ स्ती ॰ ) ह सिया। परसी ( डिं॰ स्ती॰ ) एक प्रकारकी छोटी मछली जी नदियोंमें होती है। परसीया (हिं० पु०) एक पेड़ जिसकी लकड़ी से में ज, कुरसी इत्यादि बनाई जाती हैं और जो मन्द्राज तथा गुजरातमें बहुतायतसे होता है। इसकी लकड़ी स्थाह, सस्त भीर मजबूत होतो है।

परसु ( हिं ॰ पु॰ ) परश देखी ।

गुत्रींके बराबर माना गया है। परसेद (हिं पु॰) प्रस्वेद देखी। परसेवा (सं क्लो ) परेषां सेवा। दूसरे को सेवा। पर हों (हिं ० अवप्र० ) १ आगामी दिनसे आगीने दिन, शानेवाली कालसे एक दिन मागे। २ गत दिनसे पहली दिन, बोते हुए जालसे एक दिन पहले। परसोर (हिं पु•) एक प्रकारका धान जो अगहनमें तैयार होता है। परस्तर ( सं ० वि ० ) तरः तरणीयः, परः सातिश्रयं तरः, पारस्तरःदिलात् साधु । अत्यन्त तरणीय । परस्तात् (सं॰ ऋग्य॰) परःपञ्चस्य।द्यर्थे ऋस्ताति । पञ्चम्याद्ययं हित्तपर शब्दार्थं, दूसरेमे या द्रशरेके विषयमं इत्यादि रूप। परस्ती ( सं ॰ स्त्ती ॰ ) परेषां स्त्ती । परंकीया नारो, दूसरे-की स्त्री। साधुगण दूभरेकी स्त्रोत्र प्रति भाता के जेवा व्यवद्वार करते हैं। परस्तोगमन ( सं॰ पु॰ ) पराई स्त्रोके साथ सम्भोग। सवच बहुलं दित वाचि कोक्या समासवद्गावे पूर्व-पदस्य सुर्वे ताथा:। १ अन्यान्य, इतरेतर। ( अवा० ) २ एक दूसरेक साथ, अध्यत्तर्म । परस्परानुमति (सं क्लो॰) परस्परको अनुमति, एक दूसरेकी सलाह। परस्परापमा ( सं ॰ स्ती ॰ ) एक श्रयां बङ्गार जिसमें ७प-मानको उपमा उपमयको श्रोर उपमयको उपमा उप मानका दी जाती है। इसे 'उपमेशीयमा' मा कहते हैं। परसमैपद ( सं॰ क्लो॰ ) परसमै परार्थं परवोधकां पदं। दग लकारके पूर्व नौ विभक्ति हैं, दूसरे नौ विभक्ति अवसने पदकी हैं। ''शेषात् कर्त्तरि परस्मैपद'" (पाणिनि) यथा क्रमसे परस्मैपदकी विभक्ति लिखी जाती है। . लट् श्रीर ऌट्—तिष , तस्, श्रन्ति । सिष् , धर्, थ। मिए, वस्, मस्। पाणिनीके मतसे व्यन्तिको जगह भिन, ऐसा रूप निदि ष्ट हुन्ना है। लोट. — तुप्, ताम् अन्तु । हि. तं, त । आनि, आव, आम । लङ्— दिय, ताम् यन्। सिप्, तं, त। पं, त, म। लुङ्

परसूद्धा ( स'॰ पु० ) एक सुद्धा परिमाण जो आठ परमा-

भीर खड़ में भी यही विभक्ति होती है। लिट्—णल, भत्त, उस्। यल, भ्रष्टुस, भा यल, व, मा लुट्—ता, तारी, तारस्। तानि, तास्यम्, तास्य। तास्मि, तास्म्, तास्य। तास्मि, तास्म्, तास्म। लिङ्—यात्, यातां, याता। याम्, याव, याम। लोङ्—यात्, यासां, य

परस्मपदिन् ( सं ० ति ० ) परस्मेपद इनि । धातुमेद, जिन सब धातुकी उत्तर परस्मेपद विभक्ति होतो है, उन्हें परस्मोपदी कहते हैं।

परस्वध (सं॰ पु॰) परस्वध निपातनात् ग्रस्य-सत्वं। परस्वध, कुठार, कुल हाड़ी।

परहन् (सं० ति०) परं हन्ति हन् क्षिप्। परहनन-कारी, दू<sup>मरे</sup>को सारनेवाला।

परहारी हि' । पु॰ ) जगनाधजो के मन्दिरके पुजारो जो मन्दिरमें ही रहते हैं।

परहित ( सं ॰ ति ॰ ) परमङ्गलाभिलाषी, दूसरेकी भलाई चाहनेवाला, हिताकाङ्को ।

परहितरिच्चत ( सं० पु० ) पञ्चक्रम नामक यन्यके टीका<sup>,</sup> कार ।

परहितराज—च।लुख्य वंशीय एक राजा।

परिहत बानोबिगम — सम्बाट् गाइजहान्को कत्या इसका जन्म कन्धारो बिगमके गर्यं से हुन्ना था। १०८६ हिजरोमें इसकी स्टब्स हुई।

परिचया (पहाड़िया) — प्रकासू जिलावामी पार्व तोय जातिभेद। इनके जो सब अपीविभाग देखे जाते हैं, वे साधारणतः पशुपच्छादि नामसे उत्पन्न हैं। धेरोयर, गान्त और मन्भा यहो तोन इनको वंशोपाधि हैं। बाग (व्याघ्र), गीन्न (ग्रद्ध), फणिगा (फितिङ्का), कौवा (काक्र), मैना (पन्नी), नाग (सप्), तेजिङ्का (जीक) और गहाई, आफिया आदि भिन्न भिन्न अपी है। ये जीग 'धरतोमाय' (धरित्रोदेवीं) को और गोहित नामक देवताकी छपासना करते हैं।

परहेज (फा॰ पु॰) १ मुरो बातींसे बचनेका नियम,

बुराइयों श्रीर दोषोंसे दूर रहना। २ स्वास्थ्यको हानि
पहुंचानेवालो बातोंसे बचना, रोग छत्पन्न करनेवालो
या बढ़ानेवालो वस्तुशोंका त्याग, खाने पोनेका संयम।
परहे जगार (फा॰ पु॰) १ संयमो, परहे ज करनेवाला।
कुपथ्य न करनेवाला। २ दोषोंसे दूर रहनेवाला।
बुराइयोंसे बचनेवाला।

परहेजगारो (फा॰स्त्रो॰) १ दोषीं श्रीर बुराइयोंका त्याग। २ संयम, परहेज करनेका काम।

परहं लना (हिं० क्रि०) तिरस्कार करना, निरादर करना।

परांचा (हिं॰ पु॰) १ तख्ता, पटरो । २ तख्तीकी पाटन जो आस पासके तखसे जंचाई पर ही और जिस पर उठ वेट सकते हों, पाटन । ३ वेड्रा।

परांठा (हिं•पु॰) बी लगा कर तवे पर सेंकी हुई। चपातो।

परा (सं श्रं श्रं श्रं श्रं शिवमोच । २ प्राधान्य । ३ प्राति -लोम्प । ४ घर्षेष । ५ घामिसुख्य । ६ स्ट्र श्रं थे । ७ विक्रम । प्रगति । ८ वध । उपसर्गविशेष --इस उपसर्गका श्रं है, -१० भङ्ग । ११ भनादर । १२ प्रत्याद्वत्ति । १३ न्यग् भाव ।

परा (सं॰ स्त्रो॰) पृ-अच्, ततष्टाप्। १ बन्ध्या कर्नी॰ टको, बांभ्न कको छा। इसका गुण न्स छु, कफना शक्त, व्रण गोधक, सपंधा विसर्प विषना ग्रक चौर तीच्या। (भाव प्र॰) २ नाभिक्ष्य भूलाधार से प्रथमी दित नादस्व क्ष्य वर्ण, चार प्रकारको वाणियों में पहली वाणी जो नादस्व ह्या चौर मुलाधार से निक्षलो हुई मानो जाती है। पुरयित सागरं भक्तमनोरथ पु-षच्-टाप्। ३ गङ्गा। ४ वह विद्या जो ऐसी वसुका ज्ञान करातो है जो सब गोचर पदार्थों से परं हो, उपनिषद्-विद्या, ब्रह्मविद्या। ५ नदोविस ष, एक नदोका नाम। पारा देखो। ६ गायतो। ७ एक प्रकारका सामगान। (त्रि॰) ८ श्रेष्ठ, उत्तम। ८ जो सबसे परे हो।

परा (हिं॰ पुं॰) १ रेशम खोलनेवालोंका लकड़ोका बारह चौदह अङ्गुल लम्बा एक बोजार । २ प'क्ति। कतार ।

पराश्रीवाड़ी-रसाधावादने इमोरपुर जिलान्तर्गत एक

ग्राम । यहां एक प्राचीन क्रिंग्सं ७५५ सम्बत्में उत्कीय एक प्रिकालिप देशी जाती है ।

पराक (सं • पु॰) परं घत्यन्तं त्राकं दुःखं उपवासादि ।

जन्य ग्रारीरिकादिक्ते भी यह, यहमाद्वा । १ इतिविशेष,

पराकहत ।

'यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजन'। पराकनाम कृच्छोऽयं सर्वपापापनीदन्:॥" ( मतु ११)२१५ )

इस व्रतमें जितिन्द्रिय हो कर बारह दिनां तक छप-वास करना होता हैं। इसे पराकव्रत कहते हैं। यह व्रत मब प्रकारके पापों का नाशक है। इस पराकव्रतमें पञ्चधिनु दान करना होता है और यह व्रत पञ्च प्राजाः पत्यव्रतके जैमा माना गया है। इसका विशेष विवरण प्रायश्चित्तत्त्व श्रीर प्रायश्चित्तिविवनमें लिखा है। २ खड़, तज्जवार। ३ चुद्र रोगविशेष, एक रोगका नाम। ४ जन्तु-विशेष, एक जन्तुका नाम।

पराके (म'० अव्य०) मर-अक बाइलकात् छे। दूर।
पराकाश (सं० पु०) १ वाष्य द्वारा प्रतिज्ञात और कार्य में अक्षत अर्थको परीचा, वचनके अनुसार कार्यन्हीं करनेको परीचा। २ शतपश्रवाद्यापके अनुसार दूरः दिश्वीता।

पराकाष्ठा (सं॰ स्त्री॰) १ गायत्रीभेट । २ ब्रह्माकी
भाषी भाषु । ३ परिसीमा, चरमसीमा, सीमान्त, इट ।
पराकीटि (सं॰ स्त्री॰) १ ब्रह्माकी आधी आयु । २ पराकाष्ठा ।

पराक्षुष्या (सं॰ स्त्री॰) अपासाग , चिचड़ी, चिरचिटा। पराक्षुष्पी (सं॰ स्त्री॰) पराक्षुषा देखी।

पराक्रम (सं॰ पु॰) पराक्रमातेऽनेन क्रम-धर्ज् (नोदात्तोपदे-शस्य। पा ७।३।३४) इति न वृद्धिः। १ श्रांता, वल, सामध्ये। पर्योय—द्रविषा, तर, सह, बल, शौर्यं, स्थान, शुष्म, प्राण, मह, शृष्म श्रौर सामध्ये। २ विक्रम, पुरुषार्यं, प्रोक्षत । ३ उद्योग । ४ निष्क्रान्ति । ५ विष्णु ।

पराक्रम—१ चीलवंशीय एक राजा। चोछ देखी।

२ पाण्डावं शोध नृत्यभेट । ये सन्भवतः १३७० ई॰को मदुरामें राजत्व करते थे। इनका पूरा नाम था काशि॰ काण्ड परामाम पाण्डा । १२४५ ई॰को छत्की प्रिला॰ लिपिमें इनका नामोक्षे ख है। ३ उता वंशोय एक दूसरे राजाका नाम। इसका पृरा नाम तिभुवन-चक्रवर्त्ती पराक्रम पाग्डादेव था। १५४६ शक्में उन्की एक प्रशस्ति पाई गई है। दक्षिण भारतमें उता राजवंश धरोंको निर्मात श्रनेक की तिंदिखी जाती हैं।

पराक्रमके ग्रिन् (सं॰पु॰) पराक्रमें के ग्रही व । १ विक्रम-के ग्रही, विक्रममें सिंह के तुल्य। २ विक्रमके ग्रही राजा के एक पुत्रका नाम!

पराक्रमज्ञ (सं० ति०) पराक्रमं शतुबन्धं जानातीति जाना का । जो शतुक्षे पराक्रमको जान सके ।

पराक्रमवत् (सं ० वि०) पराक्रमः विद्यतेऽस्य मतुष् मस्य व । विक्रमगालो, पराक्रमग्रुक्त ।

पराक्रमबाहु (महत्)— हिंहलहोपने एक राजा। ये बौद्ध धर्मावलम्बी थे श्रीर बीडधर्म का प्रश्रय देनके लिये सठ. विचार और नाना खानों में मन्दिरादि बनवाये थे। इस कारण जनतासे दन्हें महत् श्रोर सङ्कोश्वरकी छपाधि मिलो यो। ११२६ ई॰में इनके पिताकी मृत्युको बाद राजविरवारको मध्य राज्याधिकार ले कर वडी गडबडी उठी। इस कारण प्राय: २२ वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अन्तरीं युद्ध-विग्रहादिने शान्त होने पर ११५३ ई॰में ५र। क्रमने सिं इत्सन प्राप्त किया। लङ्काको राजधानौ प्रतु-राधापुरकं योहीन होने पर पुलस्तिनगर राजधानो रूपमें गिना जाने लगा। इसी नगरमें पराक्रम बाहुका श्रभिषेक कार्य सम्पन्न हुशा था। अपने राजत्वके शाउने वष में इन्हों ने दिचण मिं इल के प्रिधिपतिको परास्त कर उनका राज्य अपने राज्यमें मिला लिया । नरेन्द्र-चरितावसीकानप्रदीपिका नामक सिंइसदेशीय ऐति-हासिका ग्रन्थ पढ़नेसे माल म होता है, का राम**न** देशाधिपतिके साथ राजा पराक्रमका विशेष सङ्गाव था। रामवाधिपतिने दुष्ट लोगों को सलाइसे सिंहलराज दूतको कद कर लिया। इसके अलावा जस्बू दोपराज

# चतुर्थ महेन्द्रके पुत्र काश्यप नामक एक चोलराजने जब सिंहलका सिंहासन पानेकी कोशिश की, तब विजयबाहुने उन्हें परास्त किया था। (Jour. R. A. S. Vol. VII p. 154) युद्धके बाद शान्ति स्थापित हुई। सम्भवतः पराक्षमबाहु इन्हीं के निकट उपकीकनादि भेजते थे।

काछ्यपको ऐ नि म्ट सि इसराजने जो उपटीकन श्रीर पर्वाद भेजे ये उन्हें भी रोक रक्खा । पराक्रमवासूनी क्वित हो कर अपने देशवानियों की एक सभा की जिसमें यह स्थिर ह भा, कि रामवराज या तो यमपुर भें जे जायं या राजाके निकट बन्दी कर लाये जायं। दैवज्ञयेष्ठ दमिलाधिकारो सेनापति हो कर श्रग्रसर इ.ए। रामनराज पराजित और बन्दो हो कर सिंहल-राजकी सामने लाए गए ‡। मदुराधिपति पराक्रम पाण्डर जब कुलग्रेखरसे उत्योखित किए गए, तब उन्हों ने परा क्रमवाह्वी शर्ण लो। सिंहलराजने अपने महामन्त्री सङ्कापुरदग्डनाथको कुलशिखरके नाशका हुकुम दिया। कुलग्रेखर पराजित ग्रीर बन्दी इए। रामेश्वरके निकट लङ्का पुरदग्डनाथ द्वारा प्रतिष्ठित जयस्त्रभामें यह कोत्ति घोषित हुई है। ११६८ ई ॰ में इन्होंने कस्बोज और अर-मन ग तथा चोल और पाण्डा राज्य पर आक्रमण किया। इनको पत्नी पाण्डाराज पत्नो लोलावतीको खनामा दित मुद्रा भाज भो पाई जाती है। खामीकी सत्युकी बाद सीसावतीने ११८७, १२ "८ श्रीर १२११ ई०में तीन बार राज्याधिकार पाया था। ये भी खामीकी तरह विद्या-नरागिणी थीं।

षराक्रमबाइ विषिठक वे अनुसार बोद्धधरे रखा के विशेष पच्च थाती थे। इस कारण युद्ध विग्रहादि नाना विग्नव रहते हुए भी इन्हों ने बीद्ध ग्रन्थ समन्वित १३० विद्यामन्दिर बनवाये। ग्रिभ धानप्पदोपिका नामक एक कोष इन्हों के राजल काल में रचा गया है। ११८६ ई० में इनको मृत्यु हुई। कोई कोई नि: शङ्क मक्स ग्रीर महापरा क्रम भाइकी एक ही श्रिक्त मानते हैं। \$

परक्रमवाहु स्य—सिंहलद्वीपके एक बोद राजा। इन्होंने

१२६६ से १३०१ दे॰ तक राज्यशासन किया था। इन्होंने पित्य स्थापित मन्दिरादिक्षा पुनिनं मीण, चोलराज्य से स्थाप ला कर देशवासियों को 'त्रिपिटक' शिचा-दान, दिच्चण भारतके नाना स्थानों से बीड ग्रंथ संग्रह और बीड धर्म पुस्तकादिका विचारके लिए एक सङ्घ स्थापित किया था। 'पूजाविल' नामक एक ऐति इसिक ग्रंथ इनके राजलकालमें रचा गया है।

पराक्रमवाह ४थ —िसंहलदोपके एक बौद राजा। इन्हों-ने १३१४मे १३१८ ई० तक राजल किया था।

पराक्रमवाह ५म—सिंहल ते एक बौद्ध राजाका नाम।
१३३० दे०को इनके राजत्वके दग्रवें वष्में उल्लाणें
शिलाफलक से जाना जाता है. कि दन्होंने देवराज
विश्वाके उद्देश से सूमिमहाविहार के समीप एक नारिई ल॰
स्तूप निर्माण किया था।

पराक्रमवाह ६ छ -- सिंहलवासी एक प्रवल पराक्रान्त बोह राजा। कलम्बो बन्दर के निकटवर्त्ती जयवर्षनपुर नामक नगर (वर्त्तामान कहा) - में १४१० से १४६२ दे० तक इन्होंने राजत्व किया था। माता सुनेतादेवी के स्मरणार्थ इन्होंने सम्बत् १४५३ में एक बुडमन्दिरकी प्रतिष्ठा की थी।

पराक्रमवाह अम—सिंहलहोपवासी एक बौह राजा।
सम्भवतः १५०५से १५२५ ई० तक इन्होंने राज्यशासन
किया था। पिहित, माया और रहनु नामक सिंहलको
इन्हों तीन विभागोंने उनको अधीनता खोकार को थी।
राज-महाकल्याणीय नामक स्थानको शिलालिपिसे जाना
जाता है, कि ये २०५२ बुद्ध-सम्बत्सरमें लङ्काको सिंहान
सन पर प्रारुट हुए।

पराक्रमवाहुवीरराजिनि: शिक्षमञ्ज — सिंहलके एक राजा।
महापराक्रमवाहुको सत्युकं बाद ये ११८७ ई०में राज्यसिंहासन पर अधिक दृष्ट्या पराक्रमवाहुके राजलकालको शिवभागमें उल्कीर्य जो तीन शिलाफलक पाए
गए हैं, उनमें ऐसा लिखा है, मानो पराक्रमवाहु
सिंहलहोय वासियों से कह रहे हैं कि वे खदेशोयके
मध्य किसोको राजा न बना कर भारतवासी किसो
चित्रिय नरपितको राजयद पर प्रतिष्ठित करें। यही
कारण है, कि कलिक्क के अन्तर्यंत सिंहपुराधिपति राजा

<sup>†</sup> Jour. R. A. S. Vol. VII p. 155 & J. A. S. B. Vol. XLI. 197

<sup>‡</sup> Jour. A. S. B. Vol. XLI. p. 190.

<sup>ी</sup> कोई कोई इस स्थानको आराकान वा ब्रह्मदेशके अन्त-गीत बतलाते हैं। Ind. Ant. Vol. XVII p. 126, लेकिन राजावली, राजरत्नावली और महावंशमें इस स्थानको करमण्डल-कूलमें अवस्थित बतलाया है।

<sup>§</sup> J. R.A. S. Vol. VII. p. 154. Vol. XIII. 6

जरगोपको पुत्र निःशङ्कमस्स निर्वाचित हो कर सिंहलमें श्रामन्त्रित हुए श्रीर राजपट पर प्रतिष्ठित किये गये।
११५७ ई०में इनका जन्म हुआ था। सिंह्सन पर वैठ कर इन्होंने "श्रोमञ्जनोधिकासिङ्ग पराक्रमवाहु—
वीरराज-निःशङ्कमस्र-अप्रतिमस्न सङ्गोद्धा सहाराज"की उपाधि पाई। पाग्ड्यराज्य तथा, पुष्करिग्छाटि खनन श्रीर मन्दिरादिका निर्माण छोड़ कर इनके राजत्वकालमें श्रीर कोई विशेष घटना न घटी। इनके वीरवाहु नामक एक पुत्र श्रीर सर्वाङ्गसुन्दरी नामक एक कन्या थी। प्रजाको सुविधाने लिए इन्होंने करसंग्रहको प्रथा जारी की, किन्तु प्रजाको स्रमंतोष कर कोई भी करके इन्होंने यहण नहीं किया। ११८ ६ई०में इनकी सृत्य के बाद पुत्र वीरवाहुने एक वर्ष तक राज्य किया, पीछे रानी लीनावतीने पुनः राज्याधिकार पाया।

पराक्रमवाहु 'महत्' देखी।

पराक्रामन् (मं ० वि०) पराक्रमः अस्यास्ति इनि । १ पराक्रमयुक्त, जिसके पराक्रम हो, विलिष्ठ, बलवान् । २ बहादुर, बीर । ३ पुरुषाधी, उद्योगी, उद्यमी ।

पराग ( सं ॰ पु॰ ) परा गच्छ तीति गम- छ। १ पुष्पधू लि, वह धू लि वा रज जो फू लों के बीच सम्बे केसरों पर जमा रहता है। पर्याय — सुमनोरज, कौ सुमरे ख, पुष्परे ख। २ धू लि, रज। ३ स्नानीय द्रव्य विशेष, एक प्रकारका सुगन्धित चूर्ष जिसे लगा का स्नान किया जाता है। १ गिरिप्रमें दे, एक पर्वत । ५ विख्याति । ६ उपराग। ७ चन्दन। द खच्छ न्द गमन। ८ अपूर्रज, कपूरकी धूल वा चूर्ष।

पराग — भाषात एक कवि। काशीनरेश महाराज उदयः नारायणि हकी समार्ने ये रहते थे। दूरहों ने श्रमर-कीषते तीनों काण्डींका भाषामें श्रनुवाद किया।

परामको गर ( मं ० पु॰) फूलों को बीचमें वे पतले लम्बे स्त जिनकी नोक पर पराम लगा रहता है। इन्हें पौधों की पुं• जननैन्द्रिय समस्तना चाहिए।

परागति ( सं ५ पु॰ ) १ धिवः महादेव । (स्त्रो॰ ) २ गायत्रो ।

परागष्ट्य (सं• ति॰) विष्टिष्टि । परागनो (सिं॰ तिः०) भ्रतुरता होना । परागपुष्प (सं०पु॰) घूनीकटम्ब । परागवसु (सं०पु॰) परावसुका नामान्द्र । परावसु देखो ।

परागम (सं॰ पु॰) शत्का आगमन वा आक्रमण । पराङ्ग (सं॰ क्षी०) शरोरका श्रधः वा पश्चात्भान, शरोर । का पिछला हिस्सा ।

प्राङ्गद मं ९ पुर) परं ग्रङ्गं कागोस्थो गिवलं ददा तोति दा का शिव, महादेव ।

पराङ्ग ( मं॰ पु॰) पराङ्ग जलवडा प्रचुर वरोर वाति प्राप्नो तीति वा का। समुद्र।

पराझुख (सं० ति०) धराकः प्रतिलोमणिससुखं यस्य। १ विसुख, सुंह फेरे हुए। पर्याय — पराचीन । २ प्रति-कूल, विरुद्ध। २ निव्यत्त । ४ उदानीन, जो ध्यान न दे। (पु॰) ५ तन्त्रीका सन्त्रविशेष।

पराङ्मुखता (सं ० स्त्रो०) पराञ्च खस्य भावः, तलः
टाप् । पराञ्च खत्व, पराञ्च खत्ता भाव, प्रतिक्त्ता ।
पराच् (सं ० ति०) परा अञ्चतीभि परा-अञ्च-तिप् । १
प्रतिलीमगमनाश्रयः प्रतिलीमगामो, उत्तरा चलनेवाताः
२ जध्वं गानी । ३ वाह्योत्मुखः । ४ परोच्चगम्य, प्रप्रत्यच्चगम्य । (पु०) ५ अप्रत्यचगामी दूतरे को आत्मां द । ६
परगामी वाह्यपटार्थवीधक, प्रत्यग्ं ह्यात्मिन ।

परगामा वाक्रपदाय बावक, प्रत्यगर क्राप्तामक । पराचित ( हं ॰ ति॰ ) परेण माचितः, पानितः । परपुष्ट, दूसरे हारा प्रतिशालित । पर्याय—परिस्तन्द, परजात भौर परेधित ।

परा वो ( मं॰ स्त्री॰) परा श्रञ्जाक्तिया स्त्रियां ङीप्। १ अनुलोम द्वारा आहता ऋक्। २ परिवर्त्ति ना विष्टुति भेद।

पराचोन (सं कि कि ) परा श्रञ्जित श्रनिमृत्वो भवनोति क्षिप् (ऋत्विग्दधक्। पा श्राप्ट) १ पराज्ञ ख, विमुख । १ प्राचोन, पुराना।

पराचैस् ( सं • अय • ) पराज्ञुख ।

पराजय (सं॰ पु॰) पराजयतीति जि अप्। रणमें भड़ा । उप तच्या, विद्या, विदार आदि भी रण शब्दके भध्य जानना चाहिए, पराभव। पर्याय — भङ्ग, हारा, हार्व। पराजय (हिं॰ स्त्री॰) विजयना उलटा, हार, शिकस। पराजिका (हिं॰ स्त्री॰) पराज नामकी रागिनी।

पराजित् (सं॰ पु॰) स्वस्तकवन के एक पुत्रका नाम।
पराजित (सं॰ ति॰) परा-जि कर्माण का। क्षतपराज्यः
पराभृतः, विजितः, परास्तः, हारा हुन्ना। पर्याय — हारितः
विजित ग्रीर निर्जितः।

पराजिशा (सं ० ति०) जयी, विजेता।

पराज्ज ( मं॰ पु॰) परान् अनतीति अच्ज व्याक्षी अच्। १ तंल निष्पोड्न-यन्त्र । २ फीन । २ कुरिकादल ।

पराञ्चन (सं० क्लो०) पराञ्ज देखा।

पराण (सं•पु॰) परा-म्रण्विच., ततो णव्वं। १ प्राण। (क्रो॰) २ सामभेट।

दराणुति ( सं॰ स्त्री॰ ) विताड़न, दूराकरण, भित्रस्थानमें प्रोरण।

पराण्डा—बम्बई प्रदेशको सम्मदनगर जिलान्तर्गत एक दुर्गभीर नगरा

परातंस (सं ९ पु॰) १ ताड़ित । २ वह जिनको धका देकार निकाल दिया गया हो ।

परात ( हिं • स्त्रो • ) थालोको आकार का एक वड़ा बर तन जिसका कि कारा थालोको कि कारे छ जंचा होता है। यह आटा गूंधने, हाथ पैर धोने आदिको काम आता है।

परातर ( सं ० वि ० ) श्रखन्त दूरतर।

परात्पर (सं • पु॰) परात् श्रेष्ठादिषः परः श्रेष्ठः। १ श्रोक्कष्णा, विष्णु । भगवान् विष्णुसे श्रीर कोई दूसरा श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए वे ही एकमात परा पर हैं। २ धर-मात्मा। (ति • ) ३ सर्वेश्रेष्ठ, जिसको पर कोई दूसरा नहीं।

परात्यय (सं॰ पु॰) परादिष प्रियः। त्यम् विश्वेष, उसप॰ त्यम् । एक घास जो क्षयको तरहको होतो है श्रीर जिसमें जौ या गेह्रं को से दाने पड़ते हैं । इसको कालों में ठंठ नहीं होते।

पराक्षन् (सं॰ पु॰) परः भाव्या ११ परमाव्या, परब्रह्म । परस्य भाव्या ६ तत्। २ दूहरैकी भाव्या ।

पराटिद ( मं ० वि० ) जिस प्रकार प्रतुको पराजय हो उसो प्रकार दानकारी।

परादन (सं ० पु०) पर ' खलाष्ट्रमदन' यस्य, यदा परान् शक्रून् सन्ति वा भादयति, श्रद् त्युः गिच्-त्युर्वा पारसो घोटका, फारसका घोड़ा। परादान (सं॰ क्लो॰) वरहमै आदानं सम्यक्ष्यानं।
परोपकारके लिए दयादि द्वारा क्रवणादिको सम्यक्षः
टान।

पराधि (मं ० पु०) परस्य श्राधिः। १ दूसरेका दुःख, दूपरेको मानस्पीड़ा। परः श्राधिः। २ श्रत्यन्त मानसः पोडा।

पराधीन ( सं ० वि ० ) परस्य परेषां वा अधीन: । परवण, जो दूसरेके अधीन हो, जो दूसरेके तावेमें हो। पर्धाय--परतन्त्र, परवान, नाथवान् ।

> ''स्वाधीनद्वरतेः साफल्य न पराधीनद्वरितता । ये पराधीनकर्मनो जीवन्तोऽपि च ते मृताः॥"

> > ( गरुहुए० ११३० अ० )

पराधीनता (सं श्की श) पराधीनस्य भावः, तल ततः टःप्। पराधीनका भाव, परतन्त्रता, दूसरेकी श्रधी-

परान (हिं ॰ पु॰) प्राण देखो।

पराना (हिं किं किं ) भागना।

परानसा (सं क्लो ) परानित्यतया परा-प्रण् करणे बाइल अस् स्लियां टाप्। चिकित्साः बहुतींका कहना है, कि इस प्रव्हमें णलपाठ अर्थात् पराणसा ऐसा पटना ठीक है।

परान्त-देशभेद, एक देशका नाम।

परात्तक (सं०पु०) परोऽन्तुकाः । १ सव<sup>९</sup>नाशका सहा-देव । सहादेव सर्वोका नाम्न करते हैं, इसीलिशे इन्हें परान्तक कहते हैं । २ सोमान्तदेश।

परान्तकराय—चोलवं शोय एक राजा। इन्होंने मदुराका ध्वंस किया था, इस कारण इनका और एक दूसरा नाम था मधुरान्तक।

परान्तकाल (सं० पु॰) परं संचारीत्तरं श्रन्तःकालः।
सुमुत्तुश्रोको संसारहानि, देहान्तकाल, सृत्युका समय।

जी संसारी हैं उनका जब देहान्तकाल उपस्थित होता है, तब उसे अन्तकाल और मुमुत्तुको जब संसार हानि अयोत् भोग और देहादिका अन्तकाल उपस्थित होता है, तब उसे परान्तकाल कहते हैं। संशारियोंका स्टत्युके बाद पुनः जन्म होता है, इसलिए उसका नाम अन्तकाल तथा सुमुत्तुओंका स्टत्युके बाद फिश्से जन्म नहीं होता, इसलिए उसका नाम परान्तकाल है।

परान्तिका (सं क्स्नो ) गोतिरूप मात्रावृत्तमेद ।
परान्तिज — १ वम्बई प्रदेशके अहमदाबाद जिलान्तर्गत एक उपविभाग। यह उत्त जिलेके उत्तर-पूर्व कोणमें अवस्थित है तथा यह स्थान साधारणतः श्रीतन श्रीर स्वास्त्रकर है। पानोके रहते हुए भी यहां फमल उतनी नहीं उपजतो । जिलेका अधिकांश्र स्थान पर्वतावृत्त श्रीर वनमय है। पिर्फ शावरमती नदीके किनार जो नीचो जमीन है उसीमें श्रक्को फमल लगती है। इसमें कुल दो शहर श्रीर १५८ शाम लगते हैं। भूपरिमाण ४४८ वर्गमील है।

२ उक्त उपिक्षागका एक प्रधान शहर। यह अला० २३ २६ उ० श्रीर देशा॰ ७२ ५४ पू॰ के मध्य, शहमदा॰ बादसे १६॥ कीस उत्तर-पश्चिममें अवस्थित है। यह समृद्धिशाली शहर है और यहां साबुन तैयार करने के इः कारखाने हैं। साबुन हो यहांका प्रधान वाणिज्यद्र्य है। यहांकी प्राचीन कीर्ति यों में जन्माः मस्जिद, बञ्चवाब, रन्दलगव श्रीर बखानदी के तीरवर्त्ती मलके खर महादेव का मन्दिर ही प्रधान है।

पराव (सं॰ क्ली॰) परस्य चर्ता। १ परकत्तृ क अस्यपाकज द्रवामात, दूसरेका दिया हुआ भोजन। शास्त्रमें पराव भोजन निषद बतनाया है—

"वरात्रं परवासइच निर्खं धर्मरतस्त्यजेत्॥" (स्मृति)

धर्म रत वाक्तिको पराच श्रीर परवासका सद। परित्याग करना चाहिये। संयम श्रीर पारणके दिन पराच
विशेष निषिद है। पराच-भचण करके यागादि करनेसे
वह निष्फल होता है। पराच भोजन कर यदि तोष रामन
किया जाय, तो बहुत कम फल प्राप्त होता है। एकादगीतस्वमें लिखा है, कि जिसका श्रव भोजन कर प्रतित्यादन किया जाय, वह पुत्र उसोका होता है। क्योंकि श्रव
से रेतोत्पच होता है शीर रेत ही सन्तानका कारण है।
महागुक्निपात होनेसे जब तक सम्बत्सर पूरा न हो
जाय, तब तक पराच भोजन विश्वेष निषद्ध है। पराञ्च
भोजनमें इस प्रकार प्रतिप्रसव लिखा है, कि गुक्, मातुल,

खग्नर और भाताका प्रत सेवन किया जा सकता है, इस-को गिनतो परावसे नहीं है।\*

फिर शास्त्रमें ऐसा भी लिखा है, कि ब्राह्मण है यन-भोजनसे दरिद्रता, चित्रयक्षे अन्नसे प्रं ध्वतः, वे श्यक्ते अन्नसे शूद्रता और शुद्रानसे नरक होता है।

> ''ब्राह्मणानेन दादिद्य' क्षत्रियाने न प्रोध्यतां । वीश्यान्तेन भु शद्भवां भूदानी नेद्र न नेत्॥'' (एकादशीतस्व)

तन्त्रमें लिखा है कि जो पराच भोजन करते हैं, उनकी मन्त्रसिंख नहीं होती, वरं हानि होतो है।

\* संयमके दिन परान्न त्याज्य हैं ।—

''कांस्य' मांस' मसूरक्जन चणकं कोरदूषकम् ।

शाक' मधु परानक्जन त्यजेद्वपनसन् स्त्रियम् ॥\*

(एकादशीतस्व)

पारणदिनमें लाज्य है।—

'अभ्यंगञ्च परान्नञ्च तेलं निर्माल्यलं वनम्।

तुलसीचयनं य तं पुनर्भीजनमेन वा॥

वस्त्रपीढां तथा क्षारं द्वादश्यां वर्जयेद्बुधः॥''

परान्नभोक्ताका यागदि निष्कल है।—

'परपाकेण पुष्टस्य द्विनस्य गृहमेधिनः।

इदं दत्तं तपोऽधीतं यश्यात्र तस्य तद्भवे र॥''

परान्नभोजन द्वारा पुत्रोतगदनमें दोष है, यथा—

"यस्यान्नेन तु भुक्तेन भायीं समध्याच्छति।

यस्यान्ने तस्य ते पुत्रा अनाद्रेतः प्रवक्तेते॥''

(प्रकादशीतस्व)

परान्त भोजन करके तीर्थगमनमें भी फल थोड़ा है।—
''बोड़शांधां स लभते यः परान्तेन गच्छति ।
अर्द्ध तीर्थ फल' तस्य यः प्रसंगेन गच्छति ॥''
महागुक्तिपातमें स्थाज्य है।—
''अन्यश्राद्ध पराञ्चन गन्ध भाल्यक व मेथुनम्।
वर्जयेत् गुक्षाते तु यावतपूर्णी न वस्सरः॥'
(श्रुद्धितस्व)

परात्रभोजनमें प्रतिप्रधव वचन !-''धुर्वत्र' मातुलान्न' वा श्वद्यरान्न' तथीव च ।
पितृपुत्रस्य चैवान्न' न प्रान्नमिति स्मृति: ॥''
( एकादशीतस्य )

(ति॰) परात्रं नित्यमस्यस्य यशीदि शच्। २ परा-नोपजीवी, जो टूसरेका श्रद्ध खा कर श्रद्धना गुजारा करता हैं। इसका पर्धाय परिपण्डाद है।

पगन्नपरिपुष्ट ( सं॰ पु॰ ) दूसरैने दिये हुए अनादिने भोजनसे परिविद्धित ग्रोर।

परावभोजी (मं श्रिश) जो दूसरेका श्रव खाता हो।
पराप (सं श्रिश) परा गता श्रापो यस्मात्, श्रच् समासान्तः (अवर्णान्ताद्वा। पा क्षशिटक् ) इत्यस्य वात्तिः
कोत्त्या पत्ते श्रप द्देशावः। परागत जलापादन ।
परापर (सं श्रिश) परमापिपत्तिं श्रा-पू-श्रच्। १ परुषक्षफल, फालसा। परच श्रपस्च तयोः समाहारः। २ पर

परापरगुरु (मं ॰ पु॰) परमादिष पर: खेष्ठः परापरः, पृषोदरादित्वात् साधुः, परापरश्वासौ गुरुश्चे ति । गुरुविशेष, तन्त्रमे भगवतो को परापरगुरु कहा गया है ।

> "आदी सर्वत्र देवेकि मंत्रदः परमा ग्रहः। परायरगुरुत्वं हि परमेश त्वहं गुरुः ॥''

> > ( ब्रह्मी स्तंत्र २ १० )

परापरत्व (सं ॰ क्ती ॰) परापरस्य भावः त्व । परत्व श्रोर श्रपरत्वयुक्त भाव, परापरता ।

परापर है (सं श्रितः) १ पश्चादनुसरण । २ श्रीणीवदः-क्रपमें दूसरे मनुष्यको सीर जाना ।

परापारतुक ( सं ० वि ० ) गभ स्त्रावसम्बन्धाय । परापुर ( सं ० वि ० ) परा स्थूला: पूः, समासान्तविधे-

परापुर (स॰ ति॰) परा खूला: पू:, समासान्तावधः रानत्यत्वात् न समासान्तः । खूल देह । पराप्रष्ठोभूत (सं॰ ति॰) दूसरेको पोठ दिखानेवाला ।

पराप्रक्षास्त्र (सं वि ) दूसरेको पोठ दिखानेवाला पराप्रसादसन्त्र (सं पु ) प्रसादनकारी गुज्ञसन्त्रविशेष । परावर (सं को ) सामभेद।

पराभित्त (सं क्लो ्) परा उत्कष्टा भित्तः। संख्यभित्तः, योक्तर्णाने प्रति गोपिनियांको उत्तमा आनुरिता।

श्रीक्षण्यक प्रति गरिपनियाको उत्तमा श्रानुराक ।
पराभव (सं० पु०) पराभूयते इति पराभवनिमत्यर्थः, पराभू-श्रप्। १ पराजय, हार । २ तिरस्कार, मानध्वंस ।
पर्याय— न्यकार, तिरस्क्रिया, पराभाव, विप्रकार, परिभव, श्रीभभव, श्रत्याकार, निकार श्रीर विनाश । बहुत
जगह पराभाव ऐसा पाठ है, बंहां भाष प्रयोगवश्रतः श्रव
न हो कर घष्ण् श्रत्यय हुषा है । ३ में श्र्युगके श्रन्तगंत

पांचवां वर्ष । यह वर्ष समफली है और इसमें जिन, यस्त्रपोड़ा यादि रोग होते हैं तथा गो और ब्राह्मणको विशेष सब रहता है।

पराभावुक (मं ० वि०) पतन या ध्वं सशील । पराभिच (मं ० पु०) परमाभिवते शा-भिच श्रण् । वान प्रथमेद । इसमें दूसरेके घरमें थोड़ो भिचा मांगनी पड़ती है।

पराभिध (सं॰ क्ली॰) कुङ्कस, केसर, आफरान । पराभृत (सं॰ त्रि॰) पराभ्यते स्म, परा-भुक्त । १ परा-जित, हारा हुन्ना । २ नष्ट, ध्वस्त ।

पराम्य्री (सं क्लो ॰) परा मू-तित्। पराजय, हार।
परामर्थ (सं ॰ पु॰) पराम्य खते इति परामर्थ निस्त्य घैः,
परा म्या भावे प्रज् । १ युति, विवेचन, विचार।
पर्याय — वितर्क, उत्तर, विमर्षण, प्रधाहार, तर्क और
जह्य। न्यायशास्त्रमें व्याप्तिविधिष्ट पञ्चधमेता ज्ञानको
परामर्थ कहते हैं।

परामग होनिसे ही अनुमिति द्वान होता है। व्याप्तिविश्वष्टके साथ वैशिष्ट्यावगाहिद्वान हो अनु-मितिजनक है। अनुमिति व्याप्तिद्वान कारण और परा-मर्ग व्यापार है। यह व्यापार प्रयोत् परामग होनिसे हो अनुमितिद्वान होता है।

किसी मनुष्यने पाकस्थान आदिसे धुआँ निकलते देख, उसमें अग्निको व्यक्ति स्थिर को, अर्थात् जहां जहां धुआँ है वहां वहां अग्नि भी है, ऐसा निश्चय किया। वाद किसी समय उसने पहाड़ पर धुआँ देखा। पहले पाकस्थान आदिमें धुआँ देख कर उसे धूम विक्रिका व्याप्य है, ऐसा स्मरण हुआ और हो से विक्रवाण्य धूम वान् पर्वत है, ऐसा बोध धुआ। जहां धुआँ है, वहां अग्नि भी है; पतएव इस पर्वत पर जब धुआँ देखा जाता है, तब यह पर्वत बिक्रमान् है, ऐसा परामणें हुआ। बाद बिक्रमान् पर्वत दसी प्रकार स्थिर हुआ। २ निर्णंय। २ धनुमान। ४ सलाह, मन्त्रणा। ५ पक खुना, खोंचना। ६ स्मृति, याद।

परामधिन (सं० क्ली०) १ स्मरण, चिन्तन। २ विचार-करण, विचार करना। २ सन्त्रणा करना, सलाइ करना। ४ खींचना। परामर्भी ( च ॰ वि॰ ) १ स्मृत्याह्नद् । २ निर्देशका, परा-मर्भ देनेवाचा । परामर्भन देखो ।

परामध (सं० पु॰) परामश देखो ।

परामाणिक—१ नावित-जातिको एक शाखाको पदवी।
२ कं सेरियोंको उपाधिभेद। कोई कोई इस परामाणिक शब्दको जगह प्रामाणिक ऐसा भी लिखते हैं।
परामृत (सं को विष्युते चारि यस्मात्। १ वर्षण,
मेघादिवर्षण, उपल, बोला। परं अमृतं अमरणधर्मक बिह्नालभूतं यस्य। २ मोच। (ति वि ) ३ मुतः,
जो मृत्यु के बस्थनसे क्रूट गया हो।

परामृष्ट (सं श्रिश) परामृश्यते स्म, मृश कर्म णि त । १ सम्बन्धग्रुतः । २ कतपरामग्रे, निर्णय किया हुआ । ३ विवेचिन, विचारा हुआ । ४ जिसकी सलाह दी गई हो । ५ पोड़ित । ६ पश्रेड़ कर खींचा हुआ ।

परायचा 'फा॰ पु॰) १ सिले सिलाए कपड़े बेचनेवाला। २ कपड़ों के कटे टुकड़ों को टोपियां मादि बना कर बेचनेवाला।

परायण (सं कि ) परं नेवलं आसितस्थानं। १ अध्यन्तासत्त, निरत, लगा हुआ। यथा—धर्म परायण, धर्म में सित्यय आसता। २ तत्पर, प्रवृत्त। ३ अभीष्ट। ४ गत, गया हुआ। (पु०) परं उत्कष्टं पुनरावृत्तिः रहितं स्थानं यस्य। ५ विष्णु । ६ भाग कर प्ररण लेने का स्थान, आश्रय। ७ नित्यप्रतिष्ठा। (क्षी०) प आयह के साथ नियुत्त, अनुरत्त या युत्ता। किसी प्रव्हते वाद रहने से इसका प्रथ दूसरा हो जाता है। जे से, क्षोधपरायण = क्राधके वशोभूतः नरकपरायण = नरक जानेवाला, इत्यादि।

परायण्वत् ( सं ० ति ० ) परायणं विदातेऽस्य परायणः समुपःसम्य व । परायण्युतः ।

परायति (सं • स्त्रो॰) परा-श्रय गती बाइलकात् श्रति । १ प्रत्यक् गन्ता, पोई जानेवाला । २ उत्स्वष्टा श्रायति, उत्तर काल । श्रा यम-स्त्रिन्, परस्य श्रायतिः श्रायत्तता यत्र । २ पराधीन, जो दूसरेक वर्शम हो । (ति॰) ४ तदयुक्त । परायत्त (सं ॰ ति॰) परस्य परेषां वा श्रायत्तं । परा-श्रीन, परवश्र ।

परभ्या ( किं ॰ वि॰ ) १ जी बाक्सीय न हो, जो खजनी में न हो । २ अन्यका, दूसरेका । परायुणा (पड़रायुणा)—गोरचपुर जिलेकी एक तहसील। यहां जो सब ध्वंसावश्रेष अभी हैं, उनके देखनेसे यह स्थान प्राचीन पाकपुरी जेमा ज्ञात होता है।

वाक देखी।

परायुस् (सं ० व्रि०) ब्रह्मा। परार (हिं ० वि०) दूसरेका, पराया, गैर, बिराना। परारध (हिं ० पु०) पराद्व<sup>९</sup> देखी।

पराहि (सं श्राच्यः ) पूर्व तरे वस्तरे इत्यर्थे परभावः आदि च सम्बत्तरे (सयः पहत्परारीति। पा पाश्वारर) पूर्व तर वस्तर, गत त्वतीय वर्षः। इस पराहि शब्दका केवल सक्षम्यर्थं होता है अर्थात् गत तो पर वर्षे में, ऐसा अर्थ होगा।

परारित (सं ० ति ०) परारि भव, (चिरपहरपरारिभ्यस्त्व्यो वक्तव्य:। पा ४।३।२३ वार्तिक व्हत्यस्य वास्ति कोतो तः। पूर्व तर वत्सरसम्बन्धीय।

पराक् (सं ० पु॰) पराच्छे तोति परा ऋ-जन्। कार-वेज्ञ, करेला।

पराक्क (सं ॰ पु॰) पराच्छ तीति परा ऋ जकः। प्रस्तर' पत्थर।

परार्थ (सं ं ति ं ) परस्मे ददं अर्थ न सह नित्यसमासः।
१ परानिमित्तिक, जो दूसरेल लिये हो । परः अर्थः
छहे श्वो यस्य। २ जिसका छहे य प्रधान हो। (पु॰)
परस्य अर्थः है तत्। ३ पर प्रयोजनादि, दूसरेका काम।
परार्ष्ठ (सं ं क्लो॰) परार्षेप्रति सर्वीत्कष्टतथा वर्षते इति
ऋध अच्। १ दग्रमध्यसं ख्या, मबसे बड़ी संख्या, वह
संख्या जिसे लिखनें से अठारह अङ्ग लिखने पड़ें, एक
ग्रञ्ज, १०००००००००००००। २ ब्रह्माको आयुका
श्राधा काल। ३ कुङ्गम, केसर। १ डशीर, गंडड़े को
जड़। ५चन्दन।

पराडि (सं ं पु॰) विश्वाु।

परार्द्धे (सं वि वि ) परार्द्धे परार्द्धितं ख्यावत् प्रधानत्वं सर्द्धेताति यत्, यद्दा परिस्मन सर्द्धे भवः, यत् (पराव-राधमोत्तमपूर्वी धा पा ४।३।५) १ प्रधान, खोष्ठ । २ सर्वार्द्धेसं ख्या, ग्रोषसं ख्या ।

परावुँद ( सं॰ पु॰) एक प्रकारका की ड़ा।

परावत् (सं० अव्य०) परा-अव बाहुलकात् अति । १ दूर देश । २ अक्षष्टतम । परावत (सं० क्षी०) परा-भव बाहुलकात् श्रतच्। परू षक्षकल, फालसा।

परावन (हिं पु॰) १ पनावन, एक साथ बहुतमें लोगों का भागना, भगदड़, भागड़। २ गांव के लोगों का घरके बाहर हेरा हाल कर पूजा और उत्सव करने की रीति। पगवर (सं० कि॰) १ सव अष्ठ। २ अगला पिक्रला, निकटका दूरका, इधरका उधरा। (क्लो॰) ३ परूषका-फल, फालना।

पगवरा (सं क्ली ) परच अवरच विषयत्वे नास्तास्थाः, अच् टाप्। १ विद्याभेट, एक प्रकारकी विद्या। (ति ) परस्मादस्यवरः। २ खे छतम, सबसे उत्तम।

परावत्तं (सं०पु०) परा वत्त्राते इति परा-व्यत-म्राप्। १ परिवर्त्तं, विनिमय, म्रद्रल बदल । २ प्रत्यावत्त<sup>९</sup>न, पल-टनेका भाव, लौटाना, पलटाव।

पगवर्त्त (सं विक्ती ) परान्द्यतः शिच् च्युट् । प्रत्या-वर्त्तेन, पत्रटनेका भाष ।

परावर्त्त व्यवसार (सं० पु०) १ परिवर्त्त नीय व्यवसार, पुनर्वार विचार प्रार्थ ना (Appeal), सुकदमेकी फिर्स्से जांच, सुकदमेकी फिर्स्से विचार । २ सुकद्रमेका फिरसे प्रेसला।

परावर्त्ति (सं ॰ ति ॰) परा-वृत णिच्-ता । प्रत्यावर्त्ति त, पचटाया हुआ, पोक्टे फेरा हुआ।

परावय ( सं ॰ ति ॰ ) परावर यत् । परावरी-सम्बन्धीय । परावित — पूर्व राजपूतानान्तर्गत एक प्राचीन ग्रहर । यह परोलीमें ३॥ कोम उत्तर-पूर्व और खालियर-दुर्ग में द कोम उत्तर श्रवस्थित है। यहां एक जंची भूमिके ऊपर कार्यवाय युक्त एक मुन्दर प्राचीन मन्दिर तथा दिच्या- पूर्व उपत्यका पर जगभग एक मौसे श्रधिक बड़े श्रीर छोटे मन्दिर विद्यमान हैं। यहांके श्रधिवासियोंका कहना है, कि यह शहर पहने 'धारोन' नामसे प्रसिद्ध था श्रीर धारोन, कुतवाल तथा सहनिया ये तीन निकट- वर्त्ती भिन्न भिन्न नगर एक थे। उस समय इसको ल्राबाई १२ कोम थो।

स्तूपके जपर निर्मित प्राचीन मन्दिरसं लग्न ढोलपुरके महाराजका बनाया हुआ एक छोटा किला श्रोर चौया-फ या नामक एक श्राच्छादित कूप है; (इसके प्राकृरके जपर शिवाखण्ड पर लिखा है, ग्वानियर के 'तो मरराज वंशीय महाराजाधिराज श्रोको त्ति संहरेव मम्दत् १५२८।'') क्यको दिवाण्य उपत्यका पर श्रवस्थित भूतेष्वर शिवमन्दिर (इस मन्दिर के उत्तर-पश्चिम ८ घरों में से एक में ११०० सम्बत्को उल्काण एक शिलालिपि है।), इसके श्रवावा उपत्यकां सध्यस्थित विश्वा मन्दिर, लिङ्गमन्दिर श्रीर एक वड़े मन्दिर का चलर देखने योग्य तथा की तृहलो ही पक है।

परावसु (सं० पु॰) परागतं यद्माख्यं वसु धनं यस्मात्।
१ शतपय ब्राह्मण के अनुसार असुरां के पुरोहितका नाम।
२ रै भ्यमुनिपुत्र भेद, रै भ्यमुनि के एक पुत्रका नाम। २
गन्धव भेद, पक गन्धव का नाम। ४ विम्हासित के एक
पोत्रका नाम।

परावह (सं॰ पु॰) परा वहतीति वह भच्। वायुके सात भेदों में से एक। यह वायु परिश्वह वायुके अन्त-स्थित है।

परावा (हिं • वि•) पराया देखी।

परावाक (सं०पु०) पराभव वचन तिरस्कारको बात । पराविड (सं०पु०) परावाध ता । १ कुवेर । २ प्रत्या॰ विडमात्र ।

पराष्ट्रज्ञ (सं॰ पु॰) पराष्ट्रनिक्त तपसापापं वजेयित परा-व्रजी वर्जने क्तिप्। ऋषिभेद, एक ऋषिका नाम।

परावृत्त (सं० ति०) १ पत्तरा या पत्तराया हुआ, फिरा हुआ। २ नदला हुआ।

पराव्यति ( सं ॰ स्त्री ॰ ) परा-म्रा-वृतः तिन् । १ प्रत्याव्यति, जिस रास्ते से गया हो उसो रास्ते से फिर लौटना। २ परिवक्ते, पलटने या पलटाने भो क्रिया या भाव, पल-टाव। २ सुकदमेका फिरसे विचार या फैसला।

पगर्ने दो (सं ॰ स्त्रो॰) परमुलाप मानिन्दतीति विद्-भण, स्त्रियां ङोप्। इस्तो, कटाई, भटकटैया।

पराश्यपुर — अयोध्या प्रदेशके गोण्डा जिलेके अन्तर्गत दो सम्रुद्धिशालो ग्राम! यह नोग्डा नगरमे ७॥ कोस दक्षिण-पश्चिम ग्रोर नवाबगञ्जमे कर्णे लगञ्ज जानेवाले रास्ते के समोप बसा इग्रा है। जो गोण्डराज वर्षरा नदोसें डूब मरे थे, उन्होंके प्रवाराजा पराग्रराम कल- हं सने लगभग ४०० वर्ष पहले यह ग्राम बसाया था। दनके वं प्रधर पराग्रपुरके राजा भीर गुवारियाके कल- हं सियोंके सरदार छक्त ग्रामके पूर्वा ग्रा एक सुष्ठहत् स्रित्तिकानिर्मित ग्रह में श्राज भी वास करते हैं। यह ग्राम श्राटा नामसे प्रसिद्ध है। इनका यह नाम पड़ नेका कारण यह है, कि उक्त वं श्रधरके प्रथम पुरुष वाबूलाल ग्राह नामक एक व्यक्तिने पराग्रपुरके निकट ग्रिकार करते समय एक फकीरको सड़ा हुश्रा माँस खाते देखा। फकीरने वाबूलालको देख उन्हें भी मांस खानेको कहा। पोछे फकीर भोजनमें श्रानक्ता देख कर श्राप देगा, ऐसा जान वे बड़े ही भयभीत हुए। किन्तु टेखते न देखते वह मांस श्राटाके रूपमें परिणत हो गया। पश्रात् वह पात्र वाबूलाहके निर्मित दुर्ग के सामक गाड़ दिया गया। उसी समयसे यह स्थान भाटा नामसे प्रसिद्ध है।

परायर (सं पु॰) परान् आमृणाति, शृह हिंसायां अच्। १ नागभेद, एक सर्पका नाम। २ ऋषिभेद, ये विश्वष्ठः पुत्र शक्तिके श्रीरस श्रीर श्रद्दश्यन्तीके गर्भ वे उत्पन्न हुए थे। इनकी नामनिक्तिके विषयभें इस प्रकार लिखा है—

"पराष्ठः स यतस्तेन वशिष्ठः स्थापितोमुनिः। गर्भस्थेन ततो लोके पराशर इति स्पृतिः॥

( भारतः १।१७६।३ )

जब ये गभ में घे उसी समय विशव के प्रपती सख चाही थो। इसोसे इनका पराग्रर नाम पड़ा है।

महाभारतने श्रादि पर्वमें लिखा है, कि महिष्
विशिष्ठने सौ प्रतिमिसे शिक्त नहें थे। अदृश्यन्तीने साथ
दनना विवाद हुआ था! एक दिन शिक्त जङ्गलमें
विचरण कर रहें थे, दसी बीच दृद्धानुवं शोय कल्माप्र
पाद नामक एक राजा शिकारसे अत्यन्त क्लान्त हो
जहां शिक्त टहल रहें थे वहां जा पहुंचे। वह रास्ता
बहा हो तंग था, एकंसे अधिक मनुष्य उस हो कर जा
नहीं सकते थे। राजाने शिक्त से राह कोड़ देनिक लिथे
बहुत कहा, लेकिन शिक्त ने उनकी एक भी न मानी।
दस पर दोनोंमें विवाद खड़ा हुआ। राजा अत्यन्त
कुद हो कर राज्यको तरह उन्हें कशाधात करने
की। चीटके मारे शिक्त मृद्धित हो पड़े और राजान

को इस प्रकार प्राप दिया, 'मैं तपस्ती ह्रं, तूने राज्यसकी तरह सुम पर प्रहार किया, इस कारण श्राजसे तूराचम हो जा।'' राजा इसी प्रकार एक श्रीर ऋषिसे प्रापा- सिभूत हुए थे। श्रापामिभूत राजाने उसी समय राज्यस हो कर पहले प्रज्ञिको हो मचण किया। इस प्रकार धारे धीरे विशिष्ठ के सी प्रव्र विनष्ट हुए।

विशविक सी प्रवासी विनष्ट हुए वह सिर्फ विश्वास्त्र की शलसे। विशविद्य ने प्रवासी की नितास्त्र कातर ही खगरीरपात के जिये जाखीं चेष्टा की, पर फल कुछ भी न निकला। एक दिन वे पुनः अपने आत्रमको जीट रहे थे, इसी बीच पोक्टिकी ओरसे वे दे-ध्विन कर उन्होंने पूछा, 'वे दध्विन कीन कर रहा है ?' शहर्थन्तीने कहा, 'में आप भी ज्ये 'ठपुलवधू भहर्थन्तो हूं। आपने जो वेद्ध्विन सुनी हैं, वह मेरे गर्भ एव हाद्यवर्षीय पुलकी जानिये।" इस पर विश्व हेन शहर्थन्तो के गर्भ में एक सन्तान है, ऐसा जान फूले न समाये और घरकी श्रोर लौटने लगे। राहमें एक राचस शहर्थन्तो पर टूट पड़ा। विश्व ठरेट देवने उसे मन्त्र हारा जलप्रचा किया जिससे उसका श्राप विमोचन हो गया। ये हो इच्लाकुवं श्रोय कल्यापर पाद थे।

भादेशानुसार यह काम करनेको तैयार हो गई। अनन्तर वह नाव जब यसुनाई बीच पह ची, तब पराधर सुनि उस चारुलीचना मत्यगन्धाको देख कर देवघटना-वगतः काशातुर हो पड़े। उपभोग करने को कामनासे मुनिवरने अपने द।हिने शायसे उसका द।हिना हाथ पकड़ कर कहा, 'मैं नितान्त कामपीड़ित ही गया हूं, मेरा चिमलाष पूरा करो।" इस पर मत्स्य को ली, "श्राप महर्षि विशिष्ठके व श्रधर हैं और समस्त वेदः वेदान्तादि-शास्त्रविशारद तथा श्रति तपक्षो हैं। श्रतः भाग अपने कुल, शील और धर्म के विगहित कार्यमें की प्रवत्त इए हैं। मेरा यह शरोर मत्स्यगन्ध से परिपूण है, तो भो क्यों आप इन प्रकार मेरे कुरूपकेष पर लट्ट हो रहे हैं ? आप इस दुष्ट बुद्धिका परित्याग करें।' इतने पर भी मत्यगन्धाने जब देखा, कि सुनि निवान्त ही काम-वो ड़ित हैं और उसके सभी उपदेश निष्मन जा रहे हैं, तब उपने मुनिसे कहा, 'अभो आप धर्यावलम्बन कर', पहली पार ही जांय, पोक्टे जो इस्क्टा हो सो कोजिये। यह सुन कर पराग्ररने हाथ छोड़ दिया । जब नाव दूसरे किनारे लगी, तव परागरने पुनः कामातुरमावसे उसका हाय पकड़ा। इम पर मत्स्यगन्धाने कांपतो हुई सुनिसे कहा, 'सुनिवर! कामोपभोग समागरूप में होनेसे हो सुख-कर हुआ करता है। मेरा ग्ररोर अतिग्रय दुर्गन्य से परिपूर्ण है, ग्रतएव कुछ काल के लिये ठहर जाइये।' इतना सुनते ही पराग्ररने चयभरमें उसे चारुवदना, सर्वोङ्गसन्दरो श्रीर योजनगन्धा बना दिया। कच्चाणोने सुनिको उप-भोगाभिलावो देख फिरसे कहा, 'सुनिवर, ग्रभो दिन है, तटिखत सभो मनुष्य विशेषतः मेरे पितानी देख लेंगे। यह पश्चवत् अति जघन्यकामें है और आस्त्रमं भा दिवा-विद्यार निषिद्ध बतनाया है। प्रतः जब तक रात न हो जाय, तब तक बाप प्रताचा कः जिए। 'पराधरने इस वाक्यको युत्तिसङ्गत समभ्त कर उसा समय तपके प्रभावसे चारों श्रीर कुन्भिटिक।मय कर दिया जिससे सब दिशाओं में अन्धकार का गया। अनन्तर मत्स्यगन्धाने पराधरको बहुत विनीत खरसे कहा, 'सुनिवर! मैं अभो कत्या हं, आप उपभागके बाद हा जहां इच्छा होगा चले जांधरी। किन्तुं आपका वोर्धं समोव है, सुमी

यन्तमें उन्होंने एक राज्यसत्त्रका धनुष्ठान किया। भ्रपर्निपता शिक्तिके विनाशका स्मरण करते हुए वे श्राबालवृद्ध सभी राचमोंको टम्ध करने लगे। इस ममय वशिष्ठदेवको भी रोकनेका साहस न हुआ। क्रमणः सभौराच्स दग्ध होने लगे। अनन्तर पुलस्य भौर पुलह भादि ऋषियोंने ब्राह्मणको भीरसे परागरसे जा कर कहा, 'तात! ये सब राचस तुम्हारे पित्रवधका हाल करू भी नहीं जानते - बिलकुल निर्दाव हैं, क्यों इस प्रकार भन्यों का स्टष्टिका ध्वंस कार रहे हो। अब इस लोगोंके अनुरोधसे इस भयानक हत्याको रोको और यज्ञ शेष करो। विशेषत: तपस्ति-ब्राह्मणीका यह धर्म नहीं है, शान्ति हो उनका परम धर्म है। तम रोषपरतन्त्र हो कर इस भयानक यक्तका अनुष्ठान करके केवल हमारा प्रजाका समुक्केद कर रहे हो । तुम्हारे पिताको राज्यसः ने जो भच्या किया या उसमें उनका क्रक भो दोष नहीं। तुन्हारे पिता यात्मदोषमे हो इस लोकसे खर्यको चली गरी हैं, नहां ता, तुन्हारे पिताको भचण करे, ऐसी राच समें यिता कहां ? विखामित हा इन सक्के मूल कारण हैं। तुम्हारे पिता श्रार उनके संहादरगण तथा राजा कल्याषपाद सभा देवताश्रीके साथ खगमें रहते हैं। तुम्हरे पितामह विशिष्ठदेव इन सब विषयों से अच्छी तरह जानकार हैं। अभो तुम अपना यज्ञ समाप्त करो, दसोमें तुन्ह,रा मंगल है। 'पराधरन उनक बादेशान-सार यज्ञ समाम्र किया और सभा राचसस्त्रके लिये जा यम्न संस्थापित हुई थी, उसे हिमालयके उत्तरपाख महारखमें फेंक दिया। वहां वह श्रीम श्राज भी प्रति-पव म राच स, हच श्रोर प्रस्तरका दग्ध किया करती है। ( भारत आदि पर १७५सं १८२अ० )

द्वी पराग्रसे व दिवभागकर्ता कथादै पायन व्यास उत्पन्न हुए। देवोभागवतमें इसका विषय दस प्रकार लिखा है — एक समय पराग्रस तोथयः वार्क उपलक्षमें समस्त देश पर्यटन करते हुए यसुनाके किनारे प्रहुंचे। वहां उन्होंने यसुना पार कर देनेके लिये धावरसे कहा। धोवर एस समय दूसरे काममें लगा हुआ था, इस कारण सुनिको पार कर देनेके लिये उसने प्रपना पालिता कन्या मत्य्यगन्थासे कहा। वसुकन्या सत्यगन्था धावरके

Vol. XIII, 8

निषय हो गभधारण करना पड़ेगा। ब्रह्मन्! पी है मेरी क्या गिन होगी, मो आप सुक्ते बता दो जिए। इस पर परायरने कहा, याज हमारा प्रियकार्य सम्पादन कर के फिर तुम कन्या हो होगी। इस पर भी यित तुम्हें हर हो, तो अभिक्षित वर मांगी। मत्स्यगन्धाने इस प्रकार वर मांगा, मेरे पिता, माता वा अन्य को है भी इम विषयको जान न सके और जिससे मेरा कन्या बत भक्त न हो बही कार्य को जिए। आपसे जो पुत्र हरपत होगा, वह आप ही के समान तेजस्वी और गुणो होने। मेरे धरीरमें यह सौगन्ध मदा एक सी बनी रहे और मेरा यह योवन सव दा नवनवरूपमें विराजमान रहे।

यह सुन कर परागरने कहा, 'सुन्हरि! तुन्हारे गर्भ में जो पुल जन्म लेगा, वह विश्व हे भं भर्म त्या हो। कर लिश्व नमें विश्वात होगा। तुम यह निश्चय जानो कि किसी विश्वेष कारणवधातः हो में तुम पर भामता हुआ है, नहीं तो इसके पहले भाज तक कभी भी सुभी इस मकारका मोड उपिखत नहीं हुआ था। तुन्हें देख कर इस मकार कामाविभूत होनेके देव हो एकमाल कारण हैं। भतएव देवको भितकम करना किसोका भो साध्य नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता, तो कब सम्भव था कि में तुन्हारे दुर्ग न्थमय धरीर पर भामता हो जाता। तुन्हारा पुल पुराण कत्ती, वेदका भीर वेदका विभाग कत्ती होगा।'

महिषवर परागरने सत्यवतीको इस प्रकार वर्णमें करके उसके साथ उपभोग किया और पीके यमुनामें खान करके वे उसो ममय वहां से चन पड़े। मत्यवतीने उसी ममय गर्भ धारण किया और हितीय कन्दर्प महश्य एक पुत्र प्रसव किया। पुत्रने जन्म लेते ही मातासे कहा, 'श्राप प्रभी घर लीट जावें, में इसी खान पर तपस्या करूं ग', जब कभी भाषाी मरा प्रयोजन पड़े गा उसी समय भाष मेग स्मरण करंगी, स्मरणमातसे ही में श्रापके पास पहुंच जानांगा। 'इसके बाद सत्यवती भी पिताके घर चली गई। यह पुत्र ही पमें उत्पन्न हुमा था, इस कारण उसका नाम है। । (देवीभा० २।२ अ०) परागर सहिष्टी एक संहिता रची है जिसमें कलियुगकी

कत्तं वर्रवर्षा संसिव शितः है। इसमें लिखा है —
"कृते तु मानवो धर्मस्त्रेतायां गौतमः स्मृतः।

द्वापरे शक्किखितौ कलौ पराशरः स्मृतः॥" (पराशरसं०)

सत्ययुगमें मनू ता धर्म प्रधान है, ते तायुगमें गौतमः
द्वापरमें शक्क और लिखित तथा कलियुगमें एकमात्र परा

यरका मत ही ग्रहणीय है। इसः संहितामें १२ अध्याय
है। प्रथम अध्यायमें युगमेदसे धर्मादिम दक्कथन, २य
अध्यायमें श्वाचारधर्म और ग्रहधर्मादिकथन, ३य अध्यायमें
प्रशीचन्यवस्था और शाक्कहरणादि दोष, ४४ अध्यायमें
प्राथिकत्मत, अन्त्ये ष्टिक्रिया और कुश्वपत्तिकादिकथन,
५म अध्यायमें प्राणिदष्ट प्रायिक्त न्यवस्था, ६९८ अध्यायमें
प्राणिवध प्रायिक्त कथन, ७म अध्यायमें द्रव्यश्वद्धि
प्रसृति, दम अध्यायमें गोवधादि प्रायिक्त, ८म अध्यायमें

परागर मंहितामें इन सब विषयोंको व्यवस्था सिवविधित हुई है। परागरके साथ अन्य मन्वादिसंहिता-का विरोध होने पर भी कलिकालमें परागरका मत ही ग्रहणीय है।

गोवधापवाद प्रसृति, १०म अध्यायमे अगस्यागमनादि

प्रायिक्त, ११श अध्यायमें अमेधाभक्तणादि प्रायिक्त.

१२१ अध्यायमें प्रायश्विताङ्ग सानभे टाटि ।

ये विष्णुपुराण भीर पराधार- प्रपुराणके वस्ता थे र भायुर्वेद तन्त्रकारक ऋषिभेद। ३ इन्द्र। पराधार—१ होराधास्त्र वा पाराधारी होरा नामक एक ज्योतिश्री स्वकी रचियता।

२ एक ज्योतिर्विद्। वराष्ट्रिमिडिर क्षत व्रहङ्जातकः ग्रन्थमें इनका उत्तेख है।

३ कषिपद्धतिके प्रणेता।

४ रम्ब्रस्तवगाखाके रचिता।

५ पुराणरव नामक ग्रन्थके प्रणिता।

६ योगोपट्य नामक एक योगशास्त्रके प्रणिता।
पराशर गोत्रभे दे। विहारवासी ब्राह्मण, राजपूत, वाभन
ग्रादि जातियोंमें ; उड़ीसार्क 'करणी'में तथा बङ्गालके
ब्राह्मण, कायस्य, तितो, मधुनापित, ताम्बुनी, सुवर्ण विषक्रमें यह गोत्र प्रवित्त देखा जाता है।
पराशर दास कैवर्तेजातिकी एक शाखाका नाम।
पराशर भद्द ग्रेस विस्थात पण्डित। ये वक्साइके पुत श्रीप पह जाने क्रमपुरोहित थे। पष्ट प ', जमाबोडगी, गणरत्नकोषस्तोत्र (श्रीरङ्गाजस्तोत्र धीर स्तीतरत्न), यमकरत्नाकर, वेदान्तमार, विष्णुमहस्त्रनामभाष्य ( यह यस द्हींने श्रीरङ्गेखरके कहने पर बनाया) धाटि यस दनके बनाए हए हैं।

२ इनका दूमरा नाम रङ्गनाय था। इन्होंने भागः वतपुराणदपंण वा विशामसम्बनामभाष्य नामक एक यस्य प्रणयन किया।

पराधरिन् ( सं॰ पु॰ ) पराधरेण प्रोक्तं भिन्नुसृतं पराधरं ति हिंदार्नेऽस्थाध्ययनायेति णा, दन्च, पराधरोति क्रस्तः। पाराधरो, चतुर्वासमी ।

पराश्रीय (पाराश्रय) — गुजराती ब्राह्मणों की एक शाखा। काठियावाड़ प्रदेशके दिल्ला पूर्वा शमें ये लोग वास करते हैं।

पराशरेखा (मं॰ पु॰)स्कन्दपुराणवणि त टाचिणात्यके शिवलिङ्गभेद।

परागरेखरतीर्थं (संक्क्षी) प्रिवपुराणके उत्तरखण्डमें वर्णित दाचिणात्यके अन्तर्गत तीर्थमें द। यहां सान करनेसे पुरस्की प्राप्ति होती है।

पराग्रवाड़—विशिष्ठगोतीय नेपालो ब्राह्मणींका एक दल।
पराग्रस् (सं० स्त्रो०) पराग्रसन, पराङ्सुख हिंसन।
पराग्रातियद्ध (सं० पु०) ग्रत्नुको हिंसा करनेवाला।
पराग्रय (सं० ति०) परो ग्राम्यो यस्य। १ ग्रन्था मतः
जो दूसरेको ग्राम्यमें हो। (पु०) २ पराधानतः। इ
दूसरेका ग्रवलम्ब, पराया भरोना, दूसरेका सहारा।
पराग्रय। (सं० स्त्रो०) लताविशेष, परगाक्का, बांदा,
बंदाका। पर्याय—बन्दा, ब्रह्मादनी, ब्रह्महा, ोव॰
नित्रका, विश्वी पुत्रिणी, वन्द्या और परपुष्टा।

पराश्वित (सं कि विक) १ दूसरेके श्वास्तित, पराधीन । २ जिसे दूसरेका श्वासरा हो, जिसका काम दूसरेसे हो चलता हो।

पराम ( सं॰ पु॰ ) १ दूरता, किसी स्थानमें उतनी दूर जितनी दूरी पर उस स्थानसे फेंको हुई। वस्तु गिरे। २ पटाश देखी।

पराक्ष्म (मं०पु०) १ अवरोध, शोणितरोध। २ दृष्ठरे पुरुषमें आपक्षि। परासन (सं क्ली ) परा-धम-भावे खुट्। १ मारण, वध । परं धासनं। २ खेष्ठासन, उत्तम श्रासन । परासिन् (सं क्लि ) १ इष्टकादि निवेप द्वारा दूरताका परिमाण। (स्ती ) २ एक रागिनीका नाम।

पलाश्री देखी।

परासु (सं श्रिकः) परा गताः ग्रियता त्रसवो यसाः स्तत,

मरा हुआः। जिसको प्राणवायु निकल गई हो, उसे

परासु कहते हैं। इसको परीचाका विषय व द्यक्रग्रन्थमें

इस प्रकार लिखा है,—जिसका उच्छ् वाम श्रुयत्त दोघ

वा इस्त, स्पन्दनहोन, दन्त प्रतिकीय, पद्म जटावड,

दोनों नेत्र प्रकृतिहोन, विक्रतियुक्त, श्रुटयुत्पिण्डित,

प्रविष्ट, कुटिल, विषम तथा प्रस्त त हों, उसे परासु

जानना चाहिए। (चरक इन्द्रिय ४ अ०) मृत्यु देखो।

परासुता (सं श्रुवे) परासोच्यतस्य भावः, तल-टाप्।
१ स्तत्व, स्रुयु, मौत। २ निद्रापरवधता।

परास्तन्दिन् (सं १ पु॰) परान् आस्तन्दितुं शोलमस्य आन्सन्दिन् (सं १ पु॰) परान् आस्तन्दितुं शोलमस्य आन्सन्दिन् (सं १ प्रेस दे, एक प्रकारका चोर, डकता । परास्त (सं १ ति १ ) परास्यते स्म, परान्मस-का । १ निरस्त, पराजित, हारा हुआ। २ प्रभावहोन, दवा हुआ। ३ ध्वस्त, विजित।

परास्तात ( सं ॰ वती ॰ ) उत्कष्ट स्तव । परास्य ( सं ॰ ति ॰ ) निचेपयोग्य । पराह ( सं ॰ पु॰ ) परसुत्तरवर्त्ति यह, ततः टच् ( राजा॰

हसिलम्बह्य । पा भाषादर ) परिद्न, दूसरा दिन । पराहाट—सिंहभूम जिलेकं श्रन्तगत एक जुद्र सामन्तर राज्य । भूमिका परिमाण ७८१ वर्ग मील है। इसमें कुल ३८२ ग्राम लगते हैं।

यहांक राजाशींको वंश-शाखांक सम्बन्धमें दो खतन्त्र इतिहास पाये जाते हैं। पराहाटके सरदारगण पहले सिंह-भूमक राजा समभी जाते थे। इस राजवंशक श्रादिपुरूष जिल्होंने सबसे पहले राज्योपाधि पाई उनके विषयमें इस प्रकार चरिताख्यान सुना जाता है। किसी समय एक भुंद्रया वन काटने गया, वहां उसने द्यांक कोटरमें एक बालकको देख पाया। घर ला कर वह उस बालकका पालन-पासन करने लगा। धोरे धोरे वह बालक सुँद्र्या जातिका एक प्रधान नेता हो गया। बहुत बचपनमें हो

वह बालक पौरो वा पहाड़ी देवीकी उपासना किया करता किन्तु 'सिंह' उपाधिधारी राजपरिवारवग का कइना है, कि वे चित्रय हैं श्रीर उनके श्रीरमें राज-पूर्तीकारत भरा इ. या है। ये लीग कहते हैं, कि इस लोगोंके पूर्व पुरुष जिन्होंने सबसे पड़ले यहां या कर षिं हासन लाभ किया वे मारवाड्वाधी श्रीर कदम्बवं शो राजपूत थे। जगवाध-दर्भनकी कामनासे वे श्रीचेत्र श्राते समय इसी स्थान हो कर गये घे श्रीर उसी समय यहांके अधिवासियोंने उन्हें अपना राजा चून जिया था। कुछ समय बाद सिंहभूमके पूर्व दिक्छ सुंद्या लीगोंके साथ कीलइनवासी तकीकीलींका विवाद उपस्थित हुआ। राजाने दलवल्के साथ कोनीं का साथ दिया। युद्धमें जब सुंद्याको हार हुई, तब च्रतियराज भुँ स्था और कोल दोनों जातिके मरदार राजा हो गए।' दोनों ही गल्पमें को ब वा भुंदयांकी ज्ञ व बाधिपत्यको कथा है, किन्तु कौन गल्प मत्य है, इसका निर्णय करना कठिन है। मभी सदंशीय पराहाट सरदारोंको राजपूत वंशोद्भव वतनाते हैं।

पराज्ञाट वा सिंहभूमका सामन्तराज्य चारीं श्रीर पव तसे चिरे रहनेके कारण महाराष्ट्रगण इस पर चढ़ाई नहीं कर सकते थे। पूर्व कालसे ले कर १८१८ ई० तक यहां के राजाश्रीने खाधीनभावसे राज्य किया था। श्रन्तमें उसी साल धनःशामसिं इदेवने श्रङ्गरेजांके साथ सराईकेलाके अधिपति विक्रमिं इ मिवता कर लो। भार खर्च याँराज अव् चेतन्यसिं हके जपर शासन-चमता भौर महाराज उपाधि पानेके लिये तथा तक को को लोंको दमन करने शीर राजा विक्रमिं इसे कुछ देव-मृत्तियां पानेको प्राथासे पोडाहाटके राजा बङ्ग-रेजराजके साथ मिलतासूतमें आवद हुए और मिलराज-क्ष्मी गिन जाने लगे। श्रङ्गरेजराजने सराईकेला श्रौर खसुयांके जपर उनका भाषिपत्य स्तोकार नहीं किया वरं उनसे वार्षिक १०१ राज्या कर निर्दारित कर दिया भौर उनके राजकीय आईन वा कार्याद सम्बन्धनं अङ्ग रेजराज किसी प्रकारका इस्तचिप नहीं करेंगे, ऐसा पद्मीकार किया गया। इस गर्त पर १८२० ई.०की १लो फरवरोको भङ्गरेजराजने कई एक सन्धिपत खाचर

कर लिये। इस पत्रकी अनुसार उक्त सरदारीने स्थानीय विद्राहरमनके समय सैन्य दे कर अपने अधिकत स्थान की रचा की थी। १८१८ ई०में पोडाइ। टराजने वराई-वेलापतिसे जो विश्व हमूर्ति की लिये दावा किया था. १८२३ दे०में अङ्गरेन गवन मेण्डने बादेशानसार छन्होंने वह विग्रह पुनः प्राप्त किया। १८३७ ई॰ में इनको अवस्था शोचनीय हो जाने पर अङ्गरेजो'ने कोलहानका शासनभार अपने हाथ से लिया और उता राजाकी मासिक ५००) रु० देनेका बन्दोवस्त कर दिया। १८५७ ई० में च।ईवासामें जब विद्रोह उपस्थित हुआ।, तव पोड़ाहाटके शेष राजा अर्जु निमंहने विद्रोह-दमन-का भार अङ्ग्रेज गवन मेराटके हाथ सौंप दिया। कुछ समय बाट राजा खवं अंग्रेजिके विक्र वहयन्त्र रचने सरी, फलत: श्रंशेजमे बन्दो हो कर यावजीवन वारा-यमीधाममें भेज दिये गये। तभी से यह प्रदेश अंग्रेजीं के कत्तृ त्वाधोनमें चला आ रहा है।

पराह्म (सं॰ पु॰) परच तदहस्रीत कर्मघा॰ (अहोऽह्म एतोभ्य:। पा ५१४१८१) इति सङ्घादेशः ततो गर्लं। अपराङ्क, दिनका पिक्सा भाग, दोपहरके बादका समय, तीसरा पहर।

परि ( ह' • अवा • ) प्र-इन् । १ सर्व तो भाव, श्र क्ही तरह-से । २ वर्ज न । ३ वा थ । ४ श्र थ । ५ दर्शमा त । ६ आख्यान । ७ भाग । ८ ली देशा । ८ श्रालिङ्गन । १० लक्षण । ११ दोषाख्यान । १२ निरसन । १३ पूजा । १४ वा सि । १५ भूषण । १६ उपरम । १७ शोक । १८ सन्तोषभाषण ।

परि — संस्कृत उपसर्गी मेंसे एक। इसके लगानेसे शब्दमें घर्यों को वृद्धि होती है। १ सर्वतीभाव, अच्छो तरह। २ अतिग्रा। ३ वोप्सा। ४ इत्यभाव। ५ चिक्र। ६ भाग। ७ त्याग। ८ नियम।

लचण—इत्यम्भूत, पाल्यान, भाग और वीप्साने प्रथम प्रति, परि तथा अनुने कम वचनीय संज्ञा होती है, प्रथीत् इन सर्वोंने प्रथम हितोया विभक्ति होती है। जैसे,—'लचणार्थों वच्चं प्रतिपर्धनु वा विद्योतने विद्युत्। इत्यम्भूताल्याने भनो विद्युं प्रतिपर्धनु वा। भाग सन्त्री। हरिं प्रति पर्यानुवा, हरेभीग हत्ययः। हन्नं हन्नं प्रति पय<sup>°</sup>त वा सिञ्चित।' इन सब उदाइरणीं के प्रत्येक स्थलमें परि शब्दके योगमें दितोया विभक्ति हुई है। वर्ज नार्थं में परि शब्दके योगमें पञ्चमी विभक्ति होतो है।

चूत, व्यवहार तथा पराजयके श्रथ में श्रच शलाका श्रीर मंख्यावाचक शब्दमें 'पिर'के साथ समास होता है। 'द्यूते श्रचं विपरीत' वृत्त' श्रचपिर; इसो प्रकार 'श्रजाकापिर, एकपिर' इत्यादि होंगे।

परिंग ( मं॰ पु॰ ) लेग, बोड़ा, कोटा।

परिक ( हि॰ स्त्री॰ ) खराव चाँदी, खोटी चाँदो।

परिक—राजपूतानावानी ब्राह्मणीं की एक शाखा। माड़-वार श्रीर दूंदी प्रदेशमें इन लीगोंका वास है।

परिकया (सं क्त्री ) परितः कथा। १ कथाभेद, वाङ्मय भेद, एक कहानोके श्रन्तगैत उसोके सम्बन्धको दूसरी कहानो। २ धम मंक्रान्त वाष्म्यासापं, धम विषयक कहानो।

परिकम्प (सं०पु॰) परितः कम्पो यस्मात्, वापरि-कम्पतेऽनेन परिकम्प-करणे घञः। १ भयः, उरः। २ परितः कम्पः, सब प्रकार ने ज्ञिलना जोलना ।

परिकर (सं ॰ पु॰) परिकीय ते इति परि-क्ष-भ्रण् । (ऋदो-रप। पा ३।३।५०) वा परिक्रियतेऽनेनेति क्ष-घ। १ पर्यं क्ष, पर्वं ग। २ परिकार। ३ समारभा, तैयारो। ४ वन्द्र, समूह।५ प्रगाद्र।६ विवेक, ज्ञान।७ सहकारो, भ्रमुयायियोंका दल, भ्रमुचरवर्ग, लवाजमा। ८ भ्रल क्षारविशेष, एक भलक्षार जिसमें भ्रमिपाय भरे हुए विश्रेषणों से साथ विश्रेष भ्राता है। यथा —

"अंगराज ! सेनावते ! द्रोणोपहासिन् । कर्ण ! रक्षेनं सीमाद्द :शासनम् ॥" ( साहित्यदपंण )

दुःशाननको भीम दारा निपोड़ित देख श्रष्यस्थामाने चपहासक्त्यमें काण से कहा, "हे काण ! तुम श्रद्धन्ति राजा, सम्प्रति सेनापित तथा द्रोणके उपहासकारी हो; श्रतः भीमसे दुःशासनकी रचा करो।" कण को दुःशासनकी रचा करना उचित था; किन्तु वे श्रभी उनकी रचा न कर सके। दक्षी किये श्रष्ट्यामाने काण के प्रति 'श्रद्धराज, सेनापते तथा द्रोणोपहासिन्' इन तोन विश्वेषणोंका सामिप्राय प्रयोग किया है; सुतरां यहां परिकर श्रष्टकार हुआ। ६ समन्वत। १०

Vol. XIII. 9

संयुक्त इस्त । यथा, 'वद्धपरिकर।' १९ स्था, नीकर। १२ संयम, धारण। १३ नाटकादिके सुखर्म छत्वेव, परि-कर प्रस्ति विन्यास करने होते हैं। इसका लच्चण-समुख्यित यथं का पर्थात् काव्यार्थं का जो विस्तार है, उसे परिकर कहते हैं। पहले काव्यार्थं की विस्त्वति करनी चाहिये।

परिकरमा (हिं क्लो ०) परिक्रमा देखो।

परिकराङ्कर ( सं० पु॰) एक असङ्कार जिसमें किसी किये था यन्द्रका प्रयोग विश्वेष अभिप्राय लिये हो। जैसे, 'वामा, भामा, कामिनो, कहि बोलो प्राणिश । प्यारी कहत सजात निहं, पायस चलत विदेश ॥' यहां वामा (जो वाम हो) श्वादि ग्रन्द विश्वेष अभिप्राय सिये हुए हैं। नायिका कहतो है, कि जब आप सुमी होड़ विदेश जा रहे हैं, तब इन्हों नामींसे पुकारिए, प्यारो कह कर न पुकारिए।

परिकत्त<sup>९</sup>न (सं० क्लो०) १ अथच्छे द। २, छेदनवत् अनु-भाव।

परिकत्तृ (सं पु॰) परिकरोतीत परिन्क छन्। अन दृज्ये उत्तीं किनिष्ठके विवाहके याजका। बड़े की प्रादी न होनेके पहले छोटेके विवाहक में ये मन्त्रादि पाठ करते हैं।

परिकर्त्तिका (सं क्लो ॰) १ कत्त नवत् पीड़ा, काटनेकीं तरहदर्दे। २ वमन और विरेचनकी व्यापद्विशेष। परिकर्म न् (सं ॰ क्लो ॰) परिक्रियते इति परि-क्ल-मिनन् १ कुङ्कुमादि द्वारा शरीरशोमाधानक्व संस्कार, देडमें केसर, चन्दन, उबटन शादि लगाना, शरीरसंस्कार मात्र। पर्याय—शङ्कसंस्कार, प्रतिकाम णि। (पु॰) परितः कर्म यस्य। २ परिचारक, सेवका।

परिकामी (सं विव ) परिकाम विद्यातेऽस्य, परिकाम -णिनि । परिकामी, सव काम करनेवाचा नौकर ।

परिकर्ष (सं ० पु॰) परि-क्षय भावे घडा । १ समान् कषण । कषं स्थ वर्ज नं, अवायीभावः । २ कर्ष वर्ज न । परिकषण (सं ॰ क्ली॰) खींच कर नाना स्थानीम खे जाना।

परिकर्षी ( मं॰ व्रि॰ ) खींच ने जानेवाना।

परिकलित (सं० वलो०) परिकल-भावे न्ता। त्रावलन, ग्रहण। परिकल्पनं (सं॰ पु॰) प्रवच्चना, श्रवता, दगावाजी। परिकल्प (सं॰ क्ती॰) १ स्थिरनिस्य। २ रचना, बना-वट। ३ आसन्त्वण । ४ निर्देश।

परिकल्पन ( सं • पु॰ ) १ सनन, चिन्तन । स्त्रियां टाप्। २ रचना, बनावट।

परिकल्पित (सं वि वि ) परि कल्प ता । १ अनुष्ठित । २ मिल्रित । ३ निर्दिष्ट, निश्चित, ठहराया हुआ । ४ स्थिरी कत, स्थिर किया हुआ। ५ रिचत, मनमें सीच कर बनाया हुआ । इं ह्यानुमानलब्ध, मनमें गढ़ा हुआ। मनगढ़ ते।

परिकाङ्कित (सं ० ति ०) परियक्त काङ्कित प्रभिनाषी चीन। १ तपस्ती। २ सम्पूर्ण प्रभिनाषयुक्त।

परिकोर्ष (संबंबि०) परिकृता १ वर्गमा । परिकोर्ष (संबंबि०) परिकृता १ वर्गमा २ विश्वत, फैला हुआ। २ समर्पित।

परिकोर्त न (सं ॰ क्ली॰) १ उर्चे : खरमें की सन्, ऊंचे खरमें की सन्, खूब गाना। २ मारोपित गुणवण न, गुणों - का विस्तृत वर्ष न, मधिक प्रशंसा।

परिकीत्ति (सं वि ) १ प्रशंसित, प्रशंसा किया हुआ। २ उचारित, उचारण किया हुआ। ३ कथित, कहा हुआ। ४ गीत, गाया हुआ।

पिनु सिराय - नागराजभे द। गङ्गवं शोय नर्पति ३य माधवके वं शधर।

परिक्ट (सं क्ली ) परि सर्व तो भूषितं क्टं। १ पुरद्दारक्टक, नगर या दुर्गके फाटक परकी खाई। (पु॰) २ नागराजभेद, एक नागराजका नाम।

परिकृत (सं • क्लो • ) परितः क्लः । दोनीं भीर स्थित कूल ।

परिक्रम (म' वित्र) परि सव तो भावे क्रम:। सव तो-भावसे क्रम अतिमय चीच, श्रस्त दुवला।

परिक्षष्ट (सं • पु॰) १ प्राचार्यं भे द। (त्रि॰) २ सर्वं तो-भावसे किं त।

परिकेश (सं ॰ भव्य ॰) केशस्थी गरि। केशका उपरिभाग, बालका त्रगला हिस्सा।

रिकोष् ( सं॰ पु॰ ग्रैं) भत्यन्त क्रोध।

परक्रम ( सं ॰ प॰ ) परि क्रम-भावे घन्न , (नोदात्तीपदेश-

स्येति। पा ७ ३ ३ ३ ) इति उपधाया न हिन्दः। १ क्रीड़ार्थं पद द्वारा गमन, इतस्ततः पादिव हार, टहन्ता। २ प्रदिचण, परिक्रमा, फेरो देनां, चारों घोर घूमना। पृथिवीते चारों घोर प्रदिचण करनेथे अग्रेष पुरुष भञ्चय होता है। वराइपुराणमें लिखा है,—

"श्रणु भद्रे महापुण्यं पृथिव्यां सर्वती दिशं।
परिक्रम्य यथाध्वानं प्रमाणगणितं ग्रुमं॥
भूम्याः परिक्रमे सम्थक् प्रमाणं योजनानि च।
षष्टिकोटिसहस्राणि षष्टिकेटिशतानि च॥
तीथाव्येतानि देवाइच तारकाइच नभःस्थले।
गणितानि समस्तानि वायुना जगदायुषा " इत्यादि।

इसमें और लिखा है, कि एक बार मध्रा-प्रदिच्या करनेसे हो इन सबके प्रदिच्या करने कि फल मिलते हैं। परिक्रमण (संक्षेत्र) परिक्रम-त्युट्। १ परिक्रम, गमन, टहलना, मन बहलानेके लिए घमना। २ प्रदर्ख्या, चारी और घूमना, फोरी देना।

परिक्रममह (सं॰ पु॰) परिक्रमं विहारं सहते इति सह-पचाद्यचः। कागल, वकरा।

परिक्रमा ( सं ॰ स्त्री०) १ देवमन्दिरकं चारों श्रोर सीमा-के रूपमें जो सब कोटे कोटे देवमन्दिर वा ग्टहादि रहते हैं, उन्हें उक्त मन्दिरको परिक्रमा कहते हैं। २ किसो तीथ स्थान या मन्दिरके चारों श्रोर घ मनेके लिए बना हुआ रास्ता। ३ चारों श्रोर घ मना, चक्रर, फेरो। 8 मन्दिरके चारों श्रोर स्थित प्राचीर।

पित्रिय (सं ९ पु॰) परि क्री श्वच् । १ विक्रोत वसुको फिर खरीदना, विनिमय, मोल, खरीद। २ नियत काल स्रति द्वारा स्वीकरण। परिक्रयने करण कारक में विकल्प से सम्प्रदानता श्रयीत् चतुर्यो विभक्ति होती है। यथा,—श्रतेन श्रताय वा परिक्रोत:।

परिक्रयण (स'० लो०) परिक्तो-ल्यु। परिक्रय, खरीद,

परिक्रिया (सं क्ली ०) परितः किया। १ परिखादि वेष्टन, खाई आदिसे घेरनेकी क्रिया। २ एका ह याग-भेद, एक प्रकारका एका ह यज्ञ जी स्वर्गकी कामना से किया जाता है।

परिक्लिप्ट (सं० ति०) परिक्लिश सा। १ परिचात, नष्ट भाष्ट । २ श्रतिक्लिप्ट । ३ जतां । परिक्लेद (सं० पु॰) परि-क्लिट घञ्। त्रतिशय क्लेद न्याद्रेता, भी गा हुन्या।

परिक्लेदिन् (सं ० ति ०) परिक्लेदोऽस्त्यस्येति । परि-क्लेदयुता ।

परिष्तिम (सं॰ पु॰) परि-क्तिम, चज्र । श्रतिमय क्लोम, मत्यन्त दु:म्व ।

परिषंतिष्ट (सं वि ति ) परि-कित्तग्र त्वत्। १ अतिमय भाग्ता २ कष्टदायक, तकलीफ देनेवाला।

परिकाणन (सं•पु॰) परि-काण-कत्तरीर-उग्रुट्ः। सेघ, बादल।

परिचत (सं० ति०) परि-चण-ता । १ श्वष्ट । २ नष्ट । परिचय (सं० पु०) परि-चिणोति चि-मच् । १ ध्वंस, विनाम । २ पतन ।

परिचव ( सं॰ पु॰ ) चुत, छी का।

परिचा (सं० स्त्रो०) बर्दम, स्वित्रा, कोचड़।

परिचाण ( मं ० क्लो ० ) परि चे भावे व्युट्। परोचा, इम्तहानः

परिचाम (सं ० क्ली ०) परि न्वे न्ता, तत चामादेगः परितः चामः । अतिक्षम, चयप्राप्त, अत्यन्त दुवना, सुन्त परिचालन (सं ० क्ली ०) परि चालन्वयुद् । १ परिचालन्वयुद् । १ परिचालन्वयुद्ध । १ परिचालन

परिचित् ( धं ॰ पु॰ ) परि सर्वतो भावन चीयते इन्यते दुरितं येन, परिन्ध किए वा परिचीषेषु कुरुषु चियति दृष्टे इति किए। १ श्रीभमन्युकी प्रवक्ता नाम। पर्याय परीचित्, परोचीत । परिचित नामकी निरुक्तिकी विषयमें लिखी हैं, कि कुरुकी नाम होने पर यह पुत्र उत्पन्न हुमा था, इसी कारण इसका नाम परिचित् हुमा। परीक्षित् देखो। २ कुरुप्रविश्रिष । ३ श्रविचित् पुत्र। ४ पर्याय द्वारा निवासकारो। ५ परिचय, चीण। परिचित्त ( सं ॰ ति० ) परितः चिप्यते स्म इति चित् न्ता। १ परिखाद हारा वेष्टित, खाई श्रादिसे चेरा हुमा। २ सर्वतो भावसे चित्रक्ता।

परिचीण (सं॰ त्रि॰) परि-सर्व तीभावे चीण: । श्रतिगय चीण, चयप्राप्त, प्रत्यन्त दुवला पतला ।

परिचेप (सं॰ पु॰) परितः चिप्यते विषयवासनाया

जीयाका येन परि चिप करणे घर्षा १ इन्द्रिय। २ प्रिंगः यालन, चारों श्रोर घूमना । ३ निचेष ।

परिचेपक (सं० ति०) परि-चिप ताच्छी खे वुछ। परित खननशील, परिक्रमधील, घूमनेवाला, फेरा लगानेवाला। परिचेपिन् (सं० ति०) परि-चिप-ताच्छी खे-घिनुन्। परितः चेपणशील, चारी तरफ घूमनेवाला।

परिखना ( हिं॰ क्रि॰ ) १ मार्ग प्रतीचा करना, घासरा करना, इंतजार करना । २ परीचा करना, दुम्तहान करना, पहचानना, जांचना।

परिखा (सं॰ स्त्री॰) परितः खन्यते इति खन-ड। (अन्येखपीति। पा ३।२।१०१) राजाधानी आदि वेष्टन खात, राजधानी, दुर्ग आदिको चेरनेवाली खाई, खंदक खाई। इसका पर्याय खेय है। दुर्ग श्रीर राजनगर परिखा हारा चेरने होते हैं।

इसका परिमाणादि—जो सब खान यतु से बचाना हो, उसके चारी ओर एक सी छाय चौड़ी ओर दग हाय गहरी खाई खोदवानी चाहिए तथा प्रवेगहार बहत ही छोटा होना चाहिए।

परिखात (सं • पती • ) परितः खातं । १ परिखा, खाई. खंटन । २ परिखननकार्म, खोटनेका काम ।

परिखान ( डिं॰ स्त्री॰ ) गाड़ीने पडियेनी सीना।

परिखोशत (म'॰ ति॰) अपरिख्या: परिखा: जाता: चभ्रूततङ्गावे चिव, तती दीघे: । जो परिखायुत्त हो, जिसमें पहले खाई न यो पर सभी खाई हो।

परिखेद (सं॰ पु॰) परितः खेदः। १ श्रत्यन्त खेद बहुत दु:ख, नितान्त क्रोश । २ परिश्रम, मेहनत । ३ श्रवसाद, क्लान्ति ।

परिख्यात (सं कि ) परितः सर्वतोभावेन ख्यातः प्रियतः । विख्यात, प्रसिद्ध, मगहूर ।

परिग ( सं॰ त्रि॰ ) परि गच्छति गम-ड। चारीं तरफ घूमनेवाला, फेरा लगानेवाला।

परिगण (सं॰ पु॰ क्ली॰) ग्रह, घर।

परिगणन (सं क्ली ) परिनग्य भावे व्युट. । १ सर्व ती-भावसे गणन, सम्यक्त रीतिसे गिनना, भलीभांति गिनना । २ गणना ऋरना, गिनना, शुमार करना । ३ विधि श्रीर निषेध्यास्त्रका विशेषक्ष्यसे की संन । परिगणना (मं॰ स्त्रो॰) परिगणन ।
परिगणनीय (मं॰ त्रि॰) परिगणन भिनयर । परिगणनाः
के योग्यः संस्था करनेके उपयुक्तः, गिनने लाय क ।
परिगणित (सं॰ त्रि॰) १ सर्वतोभावसे गणनायुक्तः,
संस्थातः, गिना इयाः, जिसकी गिनतो हो चुको हो । २
विधिनिषेधमें विधेषक्पिसे कथित ।

परिमण्ड (सं वि ) परि-मण-यत्। परिमणनाके योग्य, मिनने लायक।

परिगत ( सं ॰ ति ॰ ) परि गम-ता । १ प्राप्त, मिला इथा।
२ विस्मृत, जिसे भूल गए हों। ३ च्चात, जोना इथा।
8 चेष्टित । ५ गत, बोता इथा, गया गुजरा। ६ वेष्टित,
वेरा इथा। ७ मृत, मरा इथा।

परिमदित (सं ० द्वि०) परि गदः ता। परिक्रिथित, कहा इया।

परिगदितिन् (सं वि ) परिगदितं तत्क्षतमनेन इष्टाः दिलादिनि । परिगदितकत्तां, परिकथनकारो ।

परिगर्भिक (सं १ पु॰) बालरोगभेद, बालकों को होनेवाला एक प्रकारका रोग भावप्रकाशमें लिखा है — जो
बालक गर्भियो माताका दूध पीता है, उसे प्रायः कास,
श्रीक्तमान्य, विम, तन्द्रा, क्रग्रता, अकृति और भ्रम तथा
उदरकी वृद्धि होती है। बालकों में ये सब लक्ष्य देखने से
उन्हें परिगर्भिक कहते हैं। उक्त रोग होने से श्रीक्पदोपक्त श्रीष्ठका प्रयोग करना चाहिए और श्रीक्पदीप्त
होने से ये आप हो आप जाते रहते हैं।

परिगर्वित (सं • ति • ) बहुत गर्ववाला, भारी घमण्डी।
परिगर्देण (सं • क्लीं •) परिगर्दे क्युट्र,। श्रत्यन्त गर्हण,
स्थितिशय निन्दा।

परिगद्द (हिं पु॰) कुटुम्बी, मंगी साधी या आश्वित जन।

परिगद्दन (सं • क्ली • ) परि गह-भावे ल्युट, त्तुभ्नादि-त्वात् न पत्वं। अत्यन्त गहन, बहुत अन्धकार । परिगौति (सं • स्त्रो • ) क्ट्रोभेट, एक क्ट्रका नाम । परिगुण्डित (सं • ति • ) क्ट्रिया हुका, ढका हुआ। परिगुण्डित (सं • ति • ) धूलसे किया हुआ, गर्देसे ढका हुआ।

परिगृढ़ ( सं ॰ ति ॰ ) परि गुह नता। श्रत्यन्त गुज, बहुत किया हुश्रा।

परिग्द ( सं ० ति ० ) प्रधिक भचाणगोल, बहुत खाने ।

परिग्रहोत ( सं ) स्त्रो०) परिग्रह-क्रमें गि क्ता । १ स्वीक्तत, जो ग्रहण किया गया हो, उपात्त । २ मिला हुआ, शामिल ।

परिग्रहोति ( मं॰ त्रि॰) परि-प्रह-त्तिन् तत इटो दोघ :। १ परिग्रह, ग्रहण करना। (ति॰) परिग्रह-क्यप्। २ ग्रह ग्योग्य, जेने लायक।

परिग्टे ह्यवत् ( सं ॰ ति ॰ ) परिग्ट ह्य मतुप् मस्य व । परि ॰ ग्ट ह्ययुक्त ।

परिग्रह्या (सं श्रिकः) विवाहिता स्ती, धर्म पती।
परिग्रह (सं श्रुकः) परिग्रहणमिति परिग्रह-अप (मह

ग्रहिनिश्चगभरच। पार।३।५८) १ प्रतिग्रह, दान लेना,
ग्रहण करना। २ से न्यपश्चात्भाग, सेनाका पिक्ला
भाग। ३ पत्नो, भागी, स्तो। ४ परिजन, परिवार।
५ घादान, लेना। ६ स्तोकार, श्रङ्गोकार, श्रादरपूत्र के
कोई वस्तु लेना। ७ स्तूल, कन्द। ८ शाप। ८
श्रपण, कसम। १० राहुव क्रास्थित भास्त्रः। ११ वितन,
तनखाह। १२ हस्त, हाथ। १३ विष्णु। जो विष्णुको श्ररण लेते हैं, छन्हें विष्णु, सब तरहसे ग्रहण करते
हैं। इसोसे इसका न म परिग्रह हुशा है। १८ श्रनुग्रह, क्रपा, मिहरवानो। १५ जेनशास्त्रोंके श्रनुसार
तोन प्रकारके गतिनिबन्धन कमें इञ्चपरिग्रह, भावपरिग्रह और द्रञ्यभावपरिग्रह। १६ क्रुक्ट विश्रिष्ट वस्तुएं
संग्रह न करनेका व्रत। १७ साधन।

परिग्रहक ( भं ॰ त्रि॰ ) परिग्रहकत्ती, परिग्रह करने-वाला ।

परिग्रहंण (सं० क्ली) १ सवेतोभावसे ग्रहण, सव प्रकारसे लोना, पूर्ण करना। २ वस्त्र-परिधान, कपड़े पहनना।

परिग्रहम्य ( सं ॰ ति ॰ ) परिग्रहः खरूपे मयट् । १ परिग्रह स्वरूप, स्त्रो प्रतादि । परिग्रहः मतुप, सस्र-व । २ परिग्रहयुक्त, स्त्रो प्रतादि सम्मिलित ।

परिग्रहवत् (सं ० ति०) परिग्रहः मतुष् सस्य व। परि-ग्रह्युत्तं, स्त्रीपुत्रादिसमन्वितः। परिग्रहिन् (सं कि ति क) परिग्रहः विद्यतेऽस्य, परिग्रह-इनि । परिग्रहयुक्त, स्त्री-प्रतादिके माथ ।

परिग्रहित् (सं श्रितः) परि-ग्रह-त्वत्। १ दत्तकग्रहण्-कारो पिता, वह जो पोध्यपुत लेता है। २ ग्रहण्-कारो, लेनेवाला।

परियास (सं ९९०) ग्रामके सामनेका भाग, गांवको कोर।

परिग्राह (सं॰ पु॰) परि-ग्रह-चञ्र (परी यह । पर ३।३४७) यज्ञ वे दिविग्रेष, एक विश्रोष प्रकारको यज्ञ वे दो ।

परियाच्च (सं ० व्रि०) परियद्ग-एयत्। यहणीय, यहणके योग्य, सोने लाय ह ।

परिव ( मं ॰ प़॰ ) परिहन्यते ऽनेनित परि हन-अप ततो घाटेश्य । (परौ घ: । पा ३ इ। ८४ ) १ ली हमय लगुड़, लोहांगो, गंडासा । पर्शय-परिचातन, परिचातना भारतवर में पूर्व समय युद्धमें इसी अस्त्रका व्यवहार होता था। धनुवेंदमें लिखा है, कि यह अस्त्र सुगोल श्रीर लखाईमें साढे तीन हायका होता था। २ परि-घात, परिती इनन । ३ ज्योतिषकी ग्रन्तगैत २७ योगीं में से १८वां शोग। कोई ग्राम कम कर नेसे इस योगका श्राधा छोड देना चाहिये। जना कालमें यह योग पड़नेसे मनुष्य व गुकुठःर, भगत्यसाची, चमाविहीन, खला व भी । श्रीर प्रवृति तयी होते हैं। ४ अर्गल, अगड़ी। प्रमुद्धाः ६ शूल, बर्को, भाखाः ७ कासस, जलपात, घड़ा । द कांचघर, कांचका घड़ा । ८ गीपुर, पुर-द्वार, फाटक। १० सद्ग, घर। ११ काचि कानुचर-भेट, कार्त्तिकका एक सेवक। १२ चण्डालविशेष। परिच इस शब्द के रिंके खान पर 'ल' करने में पलिस ऐशा प्रबद्ध बनता है। १३ प्रतिबन्ध, न्याघात, बाधा। १४ मूढ़गर्भ विशेष। १५ तोर। १६ पर्वत, पहाड़। १७ वजा। १८ प्रेषनाग १८ जल, पनी। २० चन्द्र। २१ सर्यं। २२ खला २३ चानन्द और सुखकी नियास्ताविद्या। २४ वे बादस जो सूर्व से सदय वा श्रस्तं होनेने समय उसके मामने श्रा जायं।

परिघटन (सं० कतो०) परि-घट ल्युट्। सर्वतोभावसे घटन, सब प्रकारसे घोटनेकी कियावा भाव। परिघटिन (सं० ति०) परि-घटका। सस्यक्र घर्षत। परिधमृद्गभ ( सं ७ पु०) वह बानक जो प्रमविते समय योनिके द्वार पर का कर अगड़ोको तरह घटक जाय। परिधम (सं० वि०) परि- छ-सन्। यज्ञाङ्ग सहावीरपाव पतित फीनादिका चरण।

परिचर्य (सं॰ पु॰) परिचर्म खेटं यत्। सहावीराङ्ग चर्म सम्बन्धिपाल, यज्ञमें काम श्रानेवाचा एक विशेष-पात।

परिवा (पर्वा)—मुङ्गिर, भागलपुर और सन्याल परगना वासी कापिजोिव जातिविक्षेष। दूसरेका कार्य करकी अथवा खेतो बारो हारा ये लोग अपनी जीविका चलाते हैं।

इनको बाह्य ब्राक्ति बीर धरीगदिको गठन देखनेसे ऐसा मानू म पड़ता है, कि ये लोग ट्राविड़ श्रयवा प्राचीन श्रनार्थ जातिक हैं। इनमें प्रवाद है, कि किसी हिन्दू. देवताने आवश्यकतानुसार अपने पश्रेनेसे एक योदाको सृष्टि की। यही व्यक्ति परिघा जातिका त्रादि पुरुष है। जिसी जिसो का कहना है कि प्रश्रदासनी जब पृथ्वीको निःचित्रिय करनेको प्रतिज्ञा की यो, तद कितने हो राज-पूर्तीने युक्तप्रदेशमें भाग कर इस अञ्चलमें आयय ग्रहण किया था। श्राते समय उन्होंने श्रपने अपने यन्नोपवोतको सोननहोत्रे जलमें फेंक का ग्राप्तभावसे शाक्तरचा की थी। तभी से वे लोग प्रलिया' क इलाने लगे। दिनाज-पुरके पिलयागण कोचवंशोइव होने पर भी वे लोग अपनी राजपूतवं शको आख्या देते हैं। इस प्रकार ऐसी कितनी द्राविड शाखाएं हैं जी अपनेकी राजपृत बतला कर सौभाग्यवान् समभाती हैं। माल म होता है, कि उसी पालियासे इस परिवा जातिको उत्पत्ति है। फिर किसी किसीका अनुमान है, कि किसी समय भुंदया लोगोंने तहे शवासो डिन्द शोंको रोति कीति और श्राचार व्यवहारका अनुकरण किया था और धीरे धीरे वे ही हिन्द्रके सध्य गख्य हो कर परिवा कहनाने लगे।

भागत्तपुरके परिवाहे मध्य दो स्वतन्त्र खेणी विभाग हैं, स्पापर्वा श्रीर पलियारपर्वा । कुन्हार, मांभी, मराब, मारिक, श्रीभा, पात्र, राय, राउत श्रीर शियार भादि कई विभिन्न पदवियां इनमें प्रचलित देखो जाती हैं।

इन लोगों में बालिका और वयस्का कन्याका विवाह

प्रचलित है। बालिकाविवाह हो इनमें विशेष शादर शोय समभा जाता है। कन्या यदि विवाह के पहले करतुमती हो जाय, तो समाजमें उसको निन्दा होती है। मांगर्ने विन्दूर देना हो विवाह का प्रधान श्रङ्ग है। यदि स्त्रो वन्या श्रथवा दुसरिता रहे, तो स्त्रामी दूनरा विवाह कर सकता है। ऐसी हालतमें स्त्रामी यद्यीप स्त्रो को छोड़ भी देता है, तो भी स्त्रीको जाति नष्ट नहीं होत', वर' वह दूसरे पुरुष विवाह कर संसारी हो सकतो है। स्त्रोत्याग करके श्रन्थ पत्रो श्रहणका कोई नियम नहीं है।

इनके नित्यने मित्तिक कार्यादि विशेष भाररेणोय
नहीं हैं। इस विषयमें हिन्दु श्रीके साथ किसो किसो
भंशमें विसद्देश भाव देखा जाता है। निक्तश्रेणोंके
में शिल-ब्राह्मण इनकी याजकता करते हैं। शवरेहको
भन्त्ये शिक्तिया हिन्दु-सा हीती है। तेरहवें दिन
स्तका श्राहकार्य सम्मन होता है। यदि कोई व्यक्ति
भसीमसाहसी कार्य से श्रात्मजीवन विसर्ज न कर दे, तो
ये लोग एक गोलाकार शुष्क सत्तिकास्तम्भ बना कर सत व्यक्तिके नाम पर (सपदेवता जान कर) स्त स्तम्भकी
पूजा करते हैं श्रीर हागविल तथा मिष्टात्र स्पहार
देते हैं।

दत ह।
पश्चित (सं ॰ पु॰) परिहन्यते अनेन परि-हन्-घञ्च, ततः
उपधाया दृद्धिः नस्यं तः। १ परिघ अस्तः लोहांगो,
गंडास। २ इनन, इत्या, मार डालना।
पश्चितन (सं ॰ क्ली॰) १ परिचास्त्र, यह अस्त्र जिमसे
किशीकी इत्या की जा सकती हो। २ इनन, इत्या।
३ प्रतिबन्ध, व्याचात, बाधा। ४ आचात, चोट।
परिघाती (सं ॰ ति०) परि-इन-पिनिः १ इननकारो,
इत्याकारो, मार डालनेवाला। २ अवज्ञाकारो।
परिष्टिक (सं ० ति०) परितः छष्टं याद्यत्वे नास्यस्य
ठन्। वानप्रस्थिते ।
परिघोष (सं ॰ पु॰) परितो घोषो यस्मिन्। १ मेघग्रव्स,
बादलका गरजना। २ भव्द, आवाज। ३ भवाच्य।
परिचाक (सं ॰ पु॰) द्वाविंगति अवदानककी भ खाभेदः वाईस भवदानकको एक भाषाका नाम।
परिचाका (सं ॰ स्ती०) एक प्राचीन नगरीका नाम।

परिचता (सं॰ स्त्रो॰) परि-चत्त-भावे श, साय धातुकः लात्ंन स्वादेगः। १ निन्दा। परि-वर्जंने-श्र २ वजन, मनाहो।
परिवत्त्व (सं॰ ति॰) परि-वर्जंने-चत्त-ख्यत्, वर्जंनार्थः लात्न स्वादेगः। वर्जंनोय, स्रोइने लायक।
परिचतुरंश (सं॰ ति॰) परिहोनश्रतुरंश यतः, ततः इसमासालः। एकाधिक चतुरंशरूः। पश्चरग संख्याः नित्त, पन्द्रह।
परिचना (हिं॰ किं॰) परचना देखे।
परिचपल (सं॰ ति०) परि सर्वंतोभावंन चपतः। श्रति चपन, जो किसी समय स्थिर न रहे, जो हर समय हिलता दुलता या घूमता फिरता रहे।

पश्चिम (सं ॰ पु॰) परि • हमनात् चयनं वोधो ज्ञानिस्ययः
परि चि चय् । १ विश्वेषक्वि ज्ञान, श्वभिज्ञता, विश्वेष
जानकारो । पर्याय—सं स्तव, प्रणय । २ नादको एक
श्रवस्थाका नाम । ३ अभ्यास, मश्का । ४ किमी व्यक्तिको
नाम धाम या गुणकमं श्रादिके सम्बन्धको जानकारो ।
भू जान पहचान । ६ प्रमाण, लच्चण ।

परिचयवत् ( सं ० ति ० ) परिचयः विद्यतेऽस्य, परिचय-

मतुष्, मस्य व । परिचययुक्त ।

परिचर (स॰ पु॰) परितश्वरतीति परि-चर पचादाच् ।

१ युद्धकी समय प्रात्न प्रचारसे रथरचक, वह संनिक जो रथ पर प्रात्न प्रचारसे उसको रचा करनेके लिये बैटाया जाता था। २ प्रजासामन्त वावस्थापनकारी ।

३ सेनाविषयमें राजाका दण्डनायक, सेनापति । पर्याय —

परिश्वस्थ, सहाय। ४ परिचर्याकारक, प्रमुचर, स्टूख,

३ सेनाविषयमें राजाका दण्डनायक, सेनापति । पर्याय -परिविद्य, सहाय । ४ परिचर्याकारक, मनुचर, स्टब्स, खिदमतगार, टहलुवा । ५ रोगीकी सेवा करनेवाला, शुत्रूषाकारी ।

जो विशेषक्प से उपवार जा, श्रित्यय कार्य दश्च तथा शीचसम्पन्न हों श्रीर जिनका प्रभुने प्रति विशेष भनुराग हो, वे हो परिचरने उपयुक्त हैं। सुशुतमें लिखा है, कि स्निष्म, श्रानन्दित, बलवान, रोगोकी रचा करने में सर्व दा नियुक्त, वैद्यका श्राज्ञाकारी श्रीर श्रश्चान्त, ये सन गुण रहनेसे परिचर कहाता है। परिचरकार्ष (सं क्ली ) सेवाका काम। परिचरका (हिं क्ली ) परिवर्ग देखी। परिचरण ( सं • पु॰ ) परि-चर च्यु । परिचर्या, सेवा, खिरमत, टहल ।

परिचरणका ( भं क को ) परिचरण सेवे व का । परिचर्या सेवे व का । परिचर्या सेवा, खिदमत । वेदिक पर्याय—इरज्यति, विश्वेम, सपर्यंति, नमस्यति, दुरस्यति, ऋश्लोति, ऋणि उद्यक्ति, सपति और विवासति ।

परिचरणोय ( स' ० व्रि०) परि चर-म्रनीयर् । परिचर्याके योग्य, मेवाके लायक ।

परिचरत ( डिं॰ स्त्रो॰ ) प्रलय, कयामत।

परिचरितवा (सं० ति०) परि-चर-तवा । परिचर्शके योग्य, सेवाके लायक।

परिचरिता (सं० व्रि०) परि-चर त्रुचः । परिचर्याकारकः, सेवकः, श्रुष्याकारी, सेवा करनेवाला ।

परिचर्जा (हिं क्स्ने ) परिचर्या देखी ।

परिचत्त न ( मं ० क्ली ० ) अध्वरक्त्र भेद।

परिचम खा (सं • मलो •) चम खार ।

परिचर्या (सं क्लो०) परिचर्य ते परिचरणमित्यर्थः परिचर (परिचर्यापरिसर्वे ति। पा ३।३।१०१) दत्यस्य वान्ति - कोत्रया श्र, यक् च इति निपार्यते । १ सेवा, श्रु श्रु षा, खिदमत। पर्याय—वरिवस्या, श्रु षा, खपासन, परिसर्या, खपासना, उपासना, परिसर्या, श्रु षणा। पिता, माता, श्रु , भाका तथा भान प्रस्तिकी यत्नपूर्वक परिचर्या करनो चाहिए। २ रोगोकी श्रु श्रु षा।

परिचर्यावत् (सं कि ति के) परिचर्या विद्यतिऽस्य मतुप् मस्य व । जिसको परिचर्या की गई हो । २ माननीय । परिचायक (सं के पुरु) १ परिचय या जान पहचान करानेवाला । २ स्चित करनेवाला, जतानेवाला ।

परिचाय (सं ७ पु॰) परिचीयते इति (अमी परिचाय्योपचाव्यसमूद्या: । पा ३।१।१३१) इत्यनेन साधु । १
यज्ञानिन, यज्ञकी मन्नि । पर्याय—समूद्या, उपवाय्य । २
यज्ञानिक कुरु, यज्ञका मन्दि । सिद्धान्तकी मुदीमें
लिखा है, कि परिचाय्य मन्दका मर्थ मन्नि धारणार्थ मन्नि भारणार्थ स्थलविम्रोप सम्भना चाहिए। (ति॰) ३ सेव्य, ग्रम्म पाई।

धरिचार ( सं ॰ पु॰ ) परि-चर भावे घका । १ सेवा खिद-

सत, टइल । २ टइलने या चूमने फिरनेके लिए निर्दिष्ट स्थान ।

परिचारक (सं वि वि ) परिचरतीति परिन्चर खुल्। १ सेवक, स्रुव, नौकर, टहल्। पर्याय — स्रुन्य, दासर, दासेय, दार, गोप्यक, चेटक, नियोच्य, किङ्कर, प्रेष, भुजिष्य, डिङ्कर, चेट, गोप्य, पराचित, परिस्कन्द, परिकारी। २ रेगाटिके समय जो सेवा श्रुष्य षा करता है (Nurse)। परिचारक रोगमु तिका एक श्रङ्क है। छत्तम परिचारक गुण्ये दुरू हे रोग भी श्रारोग्य होता है। श्रायुर्वे दशास्त्रमें श्रुष्य षाभिज्ञ, कार्यकुणक, प्रसुभत श्रीर श्रुच्यित श्रेष्ठ परिचारक कहे गए हैं। ३ देवमन्दिर श्राटका कार्य श्रुष्य प्रमुखकर्ता।

परिचारण (सं॰ मतो) परिचर-णिच्-ल्युट्।१ सेवः, खिदमत, टहल। २ सहवास करनः, संग करना वा रहना।३ सेवाके लिए ग्रंपेचा करना।

परिचारना (हिं॰ क्रि॰) मेवा करना, खिटमत करना। परिचारिक.(भं॰ पु॰) परिचारे प्रसृत: ठन्। दास, सेवक, खिटमतगार!

परिचारिका (संश्रह्मी) दासी, मेविका, मजदूरनी।
परिचारिन् (संश्रिकः) परिचारः श्रह्मधर्थे इनि । १
इतस्ततः भ्रमणकारी, इधर उधर घूमनेवाला। २ सेवकः,
टहलू, चाकर।

परिचार्य (सं ० ति ०) परिचर्यते 5 ती इति परि-चर कर्मणि ख्यत्। सेव्य, सेवा करने लायक, जिसकी खेवा करना उचित हो ।

परिचालक (सं पु ) १ परिचालनकारो, नेता, चलाने-वाला, चलनेके लिए प्रेरित करनेवाला। २ सञ्चालक, किसी कासको जारी रखने तथा चारी बढ़ानेवाला। ३ गति देनेवाला, डिलानेवाला।

परिचालकता (सं॰ स्त्रो॰) परिचालन करने की क्रियां, भाव वा प्रति (Conductivity)। जिस गुणके रहने से सभी जड़ वसुएं एक परमाण्य दूसरे परमाण्य ताप सञ्चालन करती हीं, उन्हें प्रवल परिचालक (Good Conductors) श्रीर इसके विपरीत गुणसम्मव होने से दुवं ल परिचालक (Bad Conductors) कहते. हैं। परिचालन (सं॰ पु॰) कार्यका निर्वाह करना, कार्यन

क्रम जारी रखना। २ चलाना, चलने के लिए प्रेरित । करना। २ मित देन', हिलाना, हरकत देना।

परिचात्तित (मं० वि०) १ निर्वाह किया हुन्ना, बराबर जारी रखा हुन्ना। २ चलाया हुन्ना, चलर्तमें लगाया हुन्ना। ३ जिसे गति दी गई हो, हिलाया हुन्ना।

परिचित् ( सं ॰ ति ॰ ) परितश्चोयते चि कमेणि क्तिप्। १ चारों श्रीर स्थापिन। (ति ॰) २ परिचयकत्ती, जान पह-चान करनेवाला।

परिचित ( मं॰ ति॰ ) परि-चि कर्मिंग ता। १ परिचय-विधिष्ट, ज्ञात, अभ्यत्, जिसका परिचय हो गया हो, जाना-वृक्ता, मालूम । २ अभिज्ञ, वह जो किसोको जान चुका हो, वाकिए। ३ जान पहचान करनेवाना, मिलने जुननेवाला, सुनाकातो । ४ जैनदर्भनके धनुसार वह स्वर्गीय आका जो दो बार किसी चक्रमें आ चुकी हो। ५ सिच्चत, इकट्टा किया हुआ, हेर लगा हुआ।

परिचिति (सं ॰ स्त्रो ॰) चासि, परिचय, ग्रामिचता, जान-

परिचिन्तक (सं ० वि०) चिन्ताशोल, श्रनुध्यानकारी। परिचुम्बन (सं ० क्ती॰) सप्रोम चुम्बन, भरपूर प्रोम या स्रोडसे चुम्बन करना।

परिचेय (सं० ति०) परि-चि कर्मणिय। १ परिचययोग्य, जान पहचान करने लायक, साहब सलामत या राहो रस्म रखने काबिल। २ अभ्यसनीय। ३ सञ्चय करने या देर लगाने लायक।

परिचो (हिं॰ स्ती॰) परिचय, ज्ञान।

परिकात् (परिचित्) — एक कोचराज । बङ्गान कं उरतरांध घोर कोचिव हार के पार्व्य वर्ती कोच हाजी प्रदेशमें
ये राज्य करते थे। वर्तामान ग्वालपाड़ा जिला और
निम्न श्रासाम तथा ब्रह्मपुत्रके वामकूल पर कराईवाड़ी
परगनेके हातिश्वा (हिस्तार्येल) से ग्वालपाड़ामें छक्त
नदोके भुकाव तक छक्त राज्य फैला हुआ था। इसको
पूर्व सोमा कामकृष थी। जिस समय कोचिश्रहारके
सिंहासन पर राजा लक्कोनारायण वर्त्त मान थे, छसी
समय घर्षात् अकवर शाहके पुत्र जहांगोर बादशाहके
राजलकालसे पहले ये इस प्रदेशमें शासन करते थे।
सम्बाट जहांगोरके राजलके प्रवे वर्ष (१६१२ ई०) में

इन्होंने सोसङ्ग (१) परगनिते जमो दार रघुनायको सपरिवार बन्हों कर रखा। इस पर छत जमो दारने बङ्गाल के शासनकत्ता थे ख भला छहान फतेपुरो इस्लाम खाँके निकट परिच्छत्के नाम पर नालिश को। श्रीख भला छहाने जब यह जाना कि सचमुचमें परिच्छत्ने रघुनायको सपरिवार काराक्ड किया है, तब छन्होंने उन्हें रघुनायको परिवार-अगको छोड़ हेनेके लिये कहला मेजा। लेकिन परिच्छत्ने उनको बात भनसुनो कर दो। भला उद्दोन कोचिब हारणित लच्छोनारायण को तर ३ छन्हें विनयावनत न हेख भागबबूता हो छठे भीर उनका राज्य छोन लेनेके लिए सेना तैयार करने लगी।

सेनापति सुकरम खाँ युद्धार्ध कह इजार अखारोहो बारह हजार पदाति और पांच सी कोटे जहाज ली कर कोचहाजीको चोर अग्रसर हुए। सम्मुखना हनो मेनादल ले कर कमाल खाँने चानग्रिलामें कावनो डाली योर धुवड़ो दुर्ग की योर ययमर हो कर परिच्छत् पर याक्रमण किया। उता दुगेमें परिच्छत् पांच सी अध्वारोही और दश इजार पदातिके साथ अवकृ इए। एक मास तक अवरोध तथा उपग्रु<sup>९</sup>परि तोप-वृष्टिके कारण बहुत-सी सेना मर गई। बाद पिच्छत्ने अपने निवासस्थान खेकासे सेनापतिके निकट सन्धिका प्रस्तांव कर भेजा और रघुनाथकी परिवारवर्गको छोड़ देनीमें स्वीकत हुए। किन्तु सेनापतिने दुग पर अधिकार कर लिया और मिस्का संवाद बङ्गाल-नवाबके पास भीजा। बङ्गाधिय इस पर राजी न इए बरन् उन्होंने परिच्छत्का राज्य को न लेने तथा उन्हें कैंद कर लानेका श्रादेश दिया। अतः फिर लड़ाई किड़ गई। परिच्छत्ने अपना मर्यादारचाके लिये वर्षांके बीतने पर ४८० ग्रम्बारोची, १० इजार सेन्य भोर २० इायो ले जर धुवड़ो पर प्राक्त-मण किया। इस बार सुसलमान सैनिकीं के पांव उखड़ गए श्रीर वे खेलांकी श्रीर चली। नवावशी सेनाने धवड़ीको छोड़ कर गदाधरनदोमें परिच्छत्को सेना पर चढ़ाई की। वहां एक चुद्र नीयुद्ध हुआ।

<sup>(</sup>१) यह मैमनित हिके अन्तर्गत है और ब्रह्म अर्थ पूर्वा शर्मे गारो ख्रीर कराईवाड़ी पर्वतके मध्य अवस्थित है।

जलयुद्धमें मुगलमेनाका सामना न कर खेलामें श्रायय लिया। किन्तु यक्षां श्रा कर भी वे निश्चन्त न रह सके। उन्होंने सुना, कि उनके पितामह भाता कीचविद्धार-राज लच्मोनारायण उनके विरुद्ध मुगलमें न्यके साथ योगदान कर उन पर चढ़ाई करनेको उद्धत हुए हैं। इस पर वे बनासनदीके तीरवर्त्ती बुहनगरमें भाग गये। खेला पर श्राक्षमण कर मुगलोंने उनका पोका किया। परिच्छ्त्ने श्रव श्रपनी रज्ञाका कोई उपाय न देख श्राक्षसमप्ण किया। मुकरम खाँ धनरत श्रोर परिच्छत्को बन्दो कर ढाकाको श्रोर श्रवाउद्दोन इस्ताम खाँके पास चल दिये। उसी समय श्रवाउद्दानको मृत्यु हो गई। श्रव श्रवाउद्दोन के पुत्र होसंग श्रीर मुकरम खाँ दिलोखर जहांगीरके पास यह संवाद देनेको बाध्य हुए। जहांगीरने परिच्छत्को दिलो भेज देनेको बाध्य हुए। जहांगीरने परिच्छत्को दिलो भेज देनेको बाध्य हुए। जहांगीरने परिच्छत्को

राजा परिच्छत्की ऐसी दुरवस्था देख उनके भाई बलदेव वे आसामराज स्वग देवकी ग्ररण की और प्रतं चन्द्रनारायण ब्रह्मपुत्रके दिल्ला सोत्तमारी परगनेमें रहने लगे। इन दोनोंने भी अपनी पूव सम्पत्तिका उदार करके लिए मृगत-से न्य के साथ युद्ध किया था। किन्तु उपयु परि कई एक युद्धों वाद उन्होंने भी जोवन विस्जन किया।

परिच्छत्गढ़—युक्तप्रदेश के मीरट जिलान्तर्गत एक प्राचीन
नगर। यह मोरट नगरि ७ कोस दूरी पर अवस्थित
है। प्रवाद है, कि यहां जो प्राचीन किलीके चारों और
नगर बसा हुआ है, अर्जु नके पौत्र परिचित्ने वह नगर
और दुर्ग निर्माण किशा था। विगत प्रताब्दीमें गुर्ज र
जातिके अभ्युद्यके समय राजा नयनिसंह हारा उस
दुर्ग का जीर्णसंस्कार हुया था। १८५० ई ॰ में उता किसेका कुछ पंत्र तोड़ दिया गया है और अभी उसमें
पुलिस रहतो है। गङ्गासे ले कर अनुपग्रहर तक जो
खाई गई है, वह इसी नगरिक समीप हो कर बहतो है।
परिच्छद (सं ॰ पु॰) परिच्छाद्यतिऽनेनित परि-च्छाद्-णिच
तती च (पुंसि संक्षामा। पा ३।३।११६) ततो हपक्षाइकः।
१ परिवार, परिजन, कुटु म्बु। ३ हस्ती, अथ्व, वस्त्र,
कस्मकादि उपकरण, विग, पोश्वाक, पहनावा। ३ पा च्छा-

Vol. XIII. 11

दन, कपड़ा जो किसी वसुको ठक सके या छिया सके, ढकनेवाली वसु, पट। 8 असबाब, सामान । ५ अनुचर, राजा श्रादिके सब समय साथ रहनेवाले नोकर। ६ राजचिक्र।

परिच्छन्द (सं॰ पु॰) परिच्छन्दतेऽनेन परि॰ छदि संवरणे घञ्। परिच्छद, पोशाक, पहनावा।

परिच्छ इ (सं ० वि०) परिच्छ दः कर्तार, कमे पि वा ता। १ परिच्छ दिविश्रष्ट, वस्त्र युत्त, जो कपड़े पर्न हों। २ परिच्छ ति, साम किया हुआ। ३ पाच्छादित, किया हुआ, उना हुआ। ४ सिज्जित, सजाया हुआ। ५ सृषित। परिच्छिति (सं ० स्त्रो०) परि-छिद भावे तिन्। १ अवधारण, निश्चय, छान बीन। २ परिच्छे दे, सोमा, इयन्ता, हृद। ३ सोमा हारा दो वसुश्रीको एक दूभरावे विच कुल जुदा कर देना, विभाग, बाट।

परिच्छेद (सं ० पु॰) परि-च्छिट् भावे करणादी च घज्।
१ विभाजन, साट कर विभन्न करनेका भाव, खण्ड या
टुकड़े करना। र यन्यविच्छेद, यन्यसान्ध, यन्य या
पुस्तकका ऐसा विभाग या खण्ड जिसमें प्रधान विषयके
भङ्गभूत पर स्वतन्त्र विषयका वर्षेन या विविचन होता
है, सध्याय, प्रकरण।

यत्यने निषयानुसार उसके निभागों के नाम भी भित्र भित्र होते हैं। कात्रामें प्रत्येक निभागको सगे, कोषमें वर्ग, अलङ्कारमें परिच्छे द तथा उच्छाम, कथामें उद्यात, पुराण और संहितादिमें अध्याय, नाटकमें अङ्क, तन्त्रमें पटल, ब्राह्मणमें काण्ड, संगोतमें प्रकरण, इति हिम्में पर्व और भाष्यमें आज्ञिक कहते हैं। इसके श्राति रिक्त पाद, तरङ्क, स्तवक, प्रपाठक, स्क्रन्थ, मस्त्री, लहरो, श्राखा प्रस्ति भी परिष्क्छेदने स्थानापत्र हुआ करते हैं। परिच्छे दक्ता नाम निषयक अनुसार नहीं, किन्तु संस्था विषयक अनुसार नहीं, किन्तु संस्था के अनुसार होता है। इसमा, अन्ति, इयत्ता, हह। अर्था, भागा, ५ इयत्ता रूपि अनुसार प्रति विषयों को स्था परिभाषा हारा दो वस्तु भी या भानीका श्रन्तर स्थ कर देना। ६ निर्णय, निषय, फैसला।

परिच्छे दक (सं ॰ क्ली॰) १ सीमा, इयत्ता, इद। २ परिमाण, निनती, नाप या तोल ।, (त्रि॰) ३ विच्छे इ, सीमा या इयत्तानिधारित करनेवाला, इट सुकरेर करने वाला । ४ पृथक करनेवाला, विलगानेवाला । परिक्केटकर (सं ९ प्र•) समाधिभेद, एक प्रकारको समाधि ।

परिच्छे दा (सं कि ) परि-च्छिट-कर्म पि खत्। १ परि-मेय, गिनने, नापने या तोजने योग्य । २ भवधार्य, निश्चय करने योग्य। ३ विभाच्य, बांटने योग्य।

परिचात (संक्रिक) १ भ्रष्ट, स्खिलित, प्रतित । २ जाति या पंक्तिसे विश्वित, विरादरीसे निकाला हुसा ।

परि**ख्**ति ( सं : स्त्री॰ ) स्खलन, स्रंश, पतन, गिरना । परिक्रन ( डिं॰ पु॰ ) परछन देखो ।

परिका-मन्द्रादिके परिचारक पुरोहित। श्रीचित्रमें जगवाधदेवके मन्द्रिके पुरोहितीमें प्रधान वाति इसी नामसे पुकारे जाते हैं।

परिकाहीं ( किं॰ स्त्री॰) परकाई देखी।

परिक्रिय (हिं ॰ वि॰ ) परिच्छिम देखो।

परिज'क ( हिं० पु० ) पर्यक्क देखी।

परिजटन ( हिं॰ पु॰ ) पर्यटन देखो ।

परिजन (सं • पु • ) परिगतो जनः । १ परिवारः आश्वित या पोष्यवग । २ सदा साथ रहनेवाला सेवका, अनु चरवग ।

परिजनता ( सं ॰ स्त्री॰ ) परि जन भावे तक ततः टाप्। १ परायत्तता, प्रधीनता । २ परिजन हीर्निका भाव ।

परिजयन् (सं • पु॰) परिजायते इति परि जन-मन् निपातनात् साध । १ चन्द्र । २ अग्नि । पर्यं जतीति श्रजः परिपूर्वं स्य मन्, भकारसोषः, ततः निपात्यते । ३ परि गन्ता ।

परिजयित ( म'० ति०) अनुचलरंगे चाराधना करना, धीरे घीरे मन्त्रोचारित।

परिकास ( सं ॰ ब्रि॰ ) सुन्धः मोहित ।

परिजया (सं ० वि०) जीतुं शक्य जखां, परिती जया। जी चारीं चोर जय कर्नमें समर्थ हो, सब चोर जीत सक्ती-वासा।

परिवस्तित (सं को ) परिजल्पि भावे सा । कवनभेद, दमाङ्ग चित्रजल्पका दूसरा भेद । चित्रजबप देखो । परिजा (संक्ष्मिक) सत्त्वस्तिकान, भादिजन्मसूमि। परिजाडा ( सं॰ कि॰ ) मृष्ट्रैता, जड़ता । परिजात ( सं॰ कि॰ ) उत्पन्न, जन्मा हुचा ।

परिजोङ-भूटान सोमान्तमें हिमालय शिखर पर जर-स्थित एक गिरिपथ। यह समुद्रपुष्ठसे प्रायः सात हजार फुट जंचे पर जवस्थित है।

ारिज्ञप्ति (सं क्लो॰) १ कथोपकथन, बातचीत । २ प्रत्यभिज्ञान, पदचान ।

परिज्ञा ( सं ॰ स्त्रो ॰ ) १ सम्बक्त ज्ञान । २ स्वाजान । ३ निषयात्रक ज्ञान, संभवर दित ज्ञान ।

परिकास (सं • जि॰) १ अवधारित, जाना हुन्ना। २. विशेष रूपमे जाना हुना।

परिश्वतः (सं ॰ क्रि॰) १ जी सन विषयीचे सामकार धी । २ परिदर्शका ३ श्वाकी, बुद्धिमान् ।

परिचान (सं • क्की ०) परि-चा-वयुट. । १ स्था चान, मैद पथवा धन्तरका चान । २ सम्यक्षान, पूर्ण चान, किसी वस्तुका भनोसांति चान ।

परिक्रिय ( सं • ति० ) क्यातव्य, जानने योग्य।

परिकानन् (सं० वि०) १ चारीं भीर व्याप्त भूमि, जो जमीन चारीं भीर फैली हुई हो। २ इतस्तत: गमन-कारी, इधर उधर जानेवाला।

र्यारण्याना (सं• पु॰) १ चन्द्रमा । २ चारीं घोर प्रसर्वित चन्ति ।

परिका (सं । ति । परि-जृ कि । चारों बोर गमन । परिकान (सं । पु ) परि जु-क्रिनिन् (श्वम्त क्षत् पूर्विति । उण. ११९८ ) १ इन्द्र । २ अग्नि । ३ सेवन । ४ धन्न करनेवाला । ५ इन्द्र ।

परिडीन (सं• प्र॰) विस्ती पचीको हत्ताकार गतिमें डड़ान, किसी पञ्जीका चक्रर काटते दृए डड़ना।

परिकीनक (सं• पत्ती•) परि की-क्र-ततः स्वाधे कन्। परिकीन देखी।

परिणत (सं • ति •) परिणमति सम परि चम सा। १ पस्ते, पका इसा। १ रसाहिमें परिवर्ति त, पचा इसा। १ सति नस्त या नत, विसंसुत या बहुत सना इसा। ४ प्रोढ़, प्रष्ट, बढ़ा इसा। ५ सबस्थान्तरित, व्यान्तरित, वदसा इसा।

परिकातप्रत्यय (सं • ति • ) जिस कार्यका प्रश्न परिप्रश्न

खिक्षित (सं श्रि ). परि-षम-सिन्। १ घवनति, स्तु आव, नोचेको भोर स्तु कना। २ घवस्य कर्माति, विक्वति, बदलना। १ घवसान, चन्ता। ४ परिपाक, पक्षना या पचना। ५ प्रोठावस्था, प्रोठता, सुष्टि, सुक्तमो। ६ वार्षक्य, दृष्ट्या, बुट्राई।

यरियाद ( सं • ति • ) परि नहः सा । १ वस्, वांधा इया । २ परिहित, लपेटा इया, मढ़ा इया। ३ विस्तीर्थः अधिक, विश्वास । ४ प्रवस्त स्तुत बढ़ा इया।

परिवासन (मं ० ता०) १ रूपान्तरप्राप्ति । २ उत्तराबस्या ! परिवासिक्ट (सं • ति०) १ नप्तनकारिकता । २ परिपाचः चिता ।

परिषय (सं • पु • ) परिषयनं परि नो भव. । विवाह, दाइपरियह, व्याह, बाही।

चरिषाधन (सं॰ पु॰) दारपरिप्रहः विवाह करने हैं। क्रिया, व्याहना।

चरिष्यमस्यस्यजात (मं॰ पु॰) धर्मपञ्जीका गर्भ जात, वह जो धर्म पञ्जीक गर्भ से उत्त्व दृष्ण हो ।

यरियाम (सं• पु॰) परिषम वज् । १ विकार, प्रकृति का अन्यया भाव । २ प्रकृतिका ध्वं सत्रव्य विकार । १ चरम, ग्रेज । ४ वर्षा हुइस्कृतिका स्वाप्त विकार । १

"विषयात्मसङ्गरोप्ये प्रकृतार्थोपयोगिति । परिणामो अवेत्तुस्यानुस्याधिकरणे द्विषा ॥" ( साहिसाद० १०।६७८ )

यारीयमान वस्तु जब यारीय विषयने यसिक्यारी यथ प्रस्तुत कार्यकी उपयोगी होती है, तब परिचाम यक्षार होता है। जहां प्रक्रतार्य के उपयोगि विषयमें विषयोक्ता यारीय होता है वहां परिचाम प्रक्रहार होता है। यह परिचाम दो प्रकारका है, तुस्वाधिकरण भीर व्यधिकरण। इसका तात्पर्य यह कि जहां एक वर्ष न नीय विषयमें यन्य एक वस्तुका पारीप किया जाता है योर वह यारीप्रमान वस्तु यमिक्यपरे प्रकृत विषयकी स्पर्योगी होती है, वहां यह यनहार हथा करता है। इटाइरच-

"सिमतेनीपायन" दूरादागतस्य इतं मम् । स्तनोपपीछमाश्छेष: इतो च तेपणस्तया ॥" (साहित्यद०) नायका नायिकाचे कहता है, कि में दूरने घा रहा ह

यौर तुमने हास्य द्वारा इसका उपायन ( उपढोकन)
किया है। यहां पर नायक नायिकाका समागम वर्षनीय विषय है, नायकको नायिकाका द्वास्य उपढोकन
देना प्रकृत वर्ष नीय विषयका उपयोगी द्वारा है और
यह उपायनक्षये यारोपित है, इसीसे यहां यह अल-

"अनेचराणां बनिताससानां दरीयहोत्सङ्गनिषकतमामः।
भवन्ति यत्रौषधयो रजन्यामतै छ पूराः सुर्तप्रदीपाः॥
(साहिन्थद०)

राविकालसे दरोग्डहिनगैत किरखबुक भोषधि स्ताएं विन्तासस वनचरीकी सुरतकोड़ामें ते लहीन प्रदोपका कार्य करते हैं, यहां पर सुरतकोड़ा वस नीय विषय है। इसमें प्रदोपकी भावश्वकता है; किन्तु प्रदोपके नहीं रहनेसे किरणबुक भोषधिसताएं स्वका कार्य करती हैं। भत्यब प्रदोपके बदले भारोपित बहु प्रजातविषयकी उपयोगी हुई है, इस कार्य परिचाम-

प्रकारिषयमें कियो एक वस्ता पारीय होनीने क्यक प्रकार प्रकार भीता है। पिर्वामको जगह भी क्यक प्रकार हो सकता है, इस प्रकार प्राप्रहा करते हुए अध्यक्षितोंने प्रथका निराध्यक किया है। पिर्वाम प्रक्षारमें जो पारीप पीना वह वर्ष नीय विवयका सम्पूर्ण लपयोगी होगा, किन्तु क्यकमें वह नहीं होता। पारीपमात ही क्यकासहारका विवय है पौर वहां पारीप प्रभिवक्षये प्रकाराव का लपयोगी होगा, वहीं परिचाम प्रक्षार प्रभार प्रभार हुवा करता है। परिचाम भीर क्यकमें दूस प्रकार प्रभेद जानना होगा।

भू यह परिष्ठासमान जगत् प्रसतिका परिचाम है। सांख्यद्य नमें इस परिचामका विषय विस्तृतक्षी लिखा है, यहां पर उसका संचित्र विवरण दिया जाता है।

प्रकृति परिचामधीला है। एक चित्रात्तिके सिवा श्रीर सभी परिचामी हैं। प्रकृति चाचमात्र भी परिचत हुए विना नहीं रह सकती। सभी समय प्रकृतिका परि-चाम हुआ करता है। जब जगत् नहीं चा, प्रकृतिकी जो चवस्था महाप्रस्थ, प्रश्चाक भीर प्रवान संदर्भ कहनाती शो उस अवस्थामें भी प्रक्रतिने परिणामका विराम न था। परिणामवादी किपलका कहना है, कि परिणाम दो प्रकारका है, सहश्वपरिणाम श्रीर विसद्ध परिणाम। परिणाम, परिवर्त्तन, श्रवस्थान्तर, स्वरूपप्रश्रुति इन सब कार्शका एक ही श्रथ में प्रयोग किया जाता है।

सांख्य श्रीर वेदान्तदश नमें परिणाम श्रीर विवक्त के कर ही विवाद चला श्रा रहा है। वेदान्तवादी परि रामको खोकार नहीं करते। वेदान्तसारमें परिणाम श्रीर विवक्त का खबण इस प्रकार लिखा है—

"सतस्वतोऽन्ययाप्रथा विवत्तं इत्युदाहृतः।

अतस्वतोऽन्यथात्रया विवतं इत्युदःहतः ॥" (वेदांत आर)
स्वरूपको अव्यथा हो कर जो कारण कार्य उत्यव करता है, उसका नाम विकारी वा परिणामी कारण है। जैसे, दुल्ब दिवित प्रति परिणाम-कारण है। अर्थात् दुग्धना स्वरूप जो दुग्धल है, वह विनष्ट होनेसे हो दिख होता है। दुग्ध दिवित आकारमें परिणत होता है और स्वरूपका प्रकारान्तर न हो कर को कारण कार्य हत्यन करता है, उसका नाम विवत्त है। जैसे, रज्जु रूप ने प्रति विवत्त कारण है। यहां पर वस्तुका विकार नहीं होता, वसुन्नरूप हो रहता है; पर विवस रज्जु में सर्प का स्वम हुआ करता है। महामित शहराचाय ने वेदान्तदर्भ नकी टोकामें इस परिणामवादका खण्डन किया है। इस विवय पर पीछे विचार किया जायगा।

पहले सहग्र और विनष्ट्य दो प्रकार के परिणामों का उसे ख हो तुका है, महाप्रलयकाल में जो परिणाम होता है, वह परिणाम सहग्र परिणाम है। जब सखन खरूप में, रज: रजोरूप में, तम: तमोरूप में परिणत होता है, तब हमो को सहग्रपरिणाम कहते हैं। जब विसहग्र परिणाम आरख होता है, तभी जगत्रचनाका आरख है। जगत् अवस्था ज्ञाने प्रकृति जूतन नूतन विसहग्र परिणाम प्रस्व करने लगतो है। विसहग्र परिणाम का विवरण है, रूम, गन्य, स्पर्ध आदि गुणों को उत्पत्ति और उदी के बहले या परस्परातुप्रवेशमें विभिन्न वस्तुका जन्म। ये दो प्रकार के परिणाम सब काल के निमक्त नियमित है अर्थात् अतिहर अतातकाल से अनन्त भविष्यत्काल के जिमक्त नियमित है अर्थात् अतिहर अतातकाल से अनन्त भविष्यत्काल के जिमक्त नियमित है। स्वाभाविक वा सहज जान कर

जिसे प्रपरिचामी समस्तता है, वह भी प्रकृत प्रपरिचामी नहीं है। चन्द्र, सूय<sup>°</sup>, जल और वायु इनमें कोई भी अपरिणामी नहीं है। लेकिन इन सब पदार्थीका परि णाम अत्यन्त सदु और सुद्धा है। बसुका तीव्र परिणाम शोघ्र अनुभूत होता है। चन्द्र, सूर्य, पृथ्वी, सहाजल भौर महावाय श्रादि सद्परिणासमें श्रावह रह कर उनकी जीय ता अनुभवगीचरमें नहीं आर्निस भी युक्तिगीचरमें यातो हैं । सदु परिणासको चरमसीमा ही सदय परिणाम जाननेका दृष्टान्त है। तोववरिणामकी इतनो तीवता है, कि पूर्व चणमें समुतान वस्तुका परिणाम परचग्रे ही अनुभूत होता है। जिर सदुपरिणामको इतनी मद्ता है, कि वह हजारी वष में भी अनुभूत नहीं होती। इसोसे कहा गया है कि सदुवरियामको चरमसीमा हो सहगपरिणाम है। सहग और विसहग ये दो प्रकारके परिणाम रहनें हो प्रकृतिमें कभो प्रख्य श्रीर कभी जगत् होता है। गुणपरिणामक तारतस्या नुसार अविरात् किसो किसा कलका विकार वा पार-णाम देखा जाता है। किर किस किसा वसुका पर-णाम ऐशा है जो हम लोगींन जोते जो अनुभूत न हो कर इस लागों भी सन्तानके अनुस्तिगोचर उपस्थित होगा। प्रकृतिक हो विश्वेष विश्वेष परिणामका नाम है जना, मृत्यु, जरा, लय, बाल्य, योवन, वार्षस्य, जाणांता, मध्यता शादि । कल सूर्य को इस लागोंने जिस श्रवस्था है देखा था, याज उसका वह यवस्था नहीं है-परिषाम हुया है, ऐसा जानना चाहिए। क्षल जिस जगत्प्राण वायुका सेवन किया था, याज उसका भाषांर्याम हो गया है। त्रादिसगं कालमें तथा कपिलके समयमें पृथ्वाका श्यवा प्रवा परके प्राचीका जैसा स्वभाव था, भाज इम लोगोंक समयमें वे सा नहीं है - बहुत कुछ परि-वर्त्ति हुमा है। भाज हम लोगांने समयमें जो चल रहा है, इम लोगांक बाद वह नहीं रहेगा, परिवत्ति त परिणामस्वभाव प्रकृतिके तदुत्पन पृथ्वीके श्रीर तदास्रित स्थावरजङ्गमात्मक वस्तुके धनिर्वाच पारवामको कथा सोचना भो कठिन व्यापार है। प्रकाति परिणामगोला है। श्रादिविद्वान् कपिलने स्थिर किया है, कि प्रकृति जड़, श्रस्वाधीन श्रयवा जगत्की निर्माणकर्ती है। प्रक्रति परिषाम से जगत्की उत्पत्ति होतो है, यह पहले हो कहा जा चुका है। प्रक्रति जड़ है, जड़बस्तु धापसे आप प्रवृत्त नहीं होतो, यदि कदाचित् कभी हो भी जाय, तो उसकी वह प्रवृत्ति सर्वधा अनियमित अर्थात् शृङ्खाहीन रहतो है। ज्ञान- श्रांत नहीं रहने से कोई भी कभी नियमित कार्यं नहीं कर सकता। ऐसे नियम गुक्त और ऐसे कोश लपूर्णं जगत्- का निर्माण क्या जड़-प्रकृति केवल परिणाम से समाव हैं? कभी नहीं। ज्ञानशून्या जड़-प्रकृति यदि इसकी कर्ती होतो. तो इस प्रकार सुशुङ्खा नहीं रहती। इसोसे कोई कोई अनुमानं करते हैं, कि अञ्चाहते च्छा- ज्ञानसम्पन्न सर्वधिताका नियम के हैं। उन्होंने ही प्रकृति हारा सुनियम से जगत्को सृष्टि को है।

इसके उत्तरमें काविल कहते हैं, कि सो नहीं, प्रक्रति के परियाममें जगतको उत्पत्ति हुई है, श्विति होतो है श्रीर पोछ लय होगा। रय एक श्रचेतन वस्तु है, चेतना-वान् पुरुष उस पर बैठ कर जिस तरह भ्रपने इच्छा नुसार नियमितक्षिते उसे चलाता है, अथवा सुवण -खण्ड एक जड़पदार्थ है, कोई कुप्रको स्वर्णकार उसका ष्मिष्ठ।तावाक्षर्ताको कर जिस प्रकार उसे कुण्डलादि षाकारमें परिणामित करता है, प्रक्षतिके संख्यमें वे सा परिणामक वा वै सा प्रीरणकर्त्ता काई नहीं है। वैसे अधिष्ठाताका अनुमान निष्प्रयोजन है। प्रक्षति जड़ है, भतः रिथनियन्ता सार्थिको तरह उसके किसी स्वतन्त्र नियन्ता रहनेको कल्पना प्रयोजनीय नहीं समभो जाती। प्रकृति अस्वाधीन है, इस कारण उसे परिचामित करने के लिये कर्म कारकी तरह प्रथक व्यक्ति रहनेको जरूरत नहां होतो। अनादि अनन्त पुरुष दी उसके स्विष्ठाता हैं सीर निजयित ही उसके परिषामको प्रयोजक है।

कृषिसस्त्रमें लिखा है, 'तत्विन्विधानात् अधिष्ठातृत्व' मिणवत्' जिस्मैपकार सन्निधानवशतः रुक्तिदिगुणशून्य जड्दवभाव भयस्त्रान्तमणि लोहके स्वक्यमें सर्वेतन अधिष्ठाताको तरह कार्य कारो होतो है, उसी प्रकार सान्निध्यविधे षवयसे निगुँण निष्क्रिय भाक्षा हो ताहशो Vol. XIII.12

प्रकातिके ऋधिष्ठातावा प्रेरक्षकाकार्य सम्पन्न कार सकतो है।

जिस प्रकार ली र भीर चुम्बक दोनों ही जडखभावके हैं, इच्छादि गुणशन्य श्रीर स्वयं प्रवृत्तिरहित श्रथच परसर सन्निहित होनेक साथ हो एक इसरेके गरीरमें विक्रिया ( लीह्यरोर्ने चलन और जुलक धरोर्ने ग्राक-षंत्रभाव) उपस्थित करते हैं. उसा प्रकार आत्माई निक्तिय और इच्छा ग्रम्य तथा प्रक्तिके जड चौर खतः प्रवित्तरहित होने पर भो सिवधान विशेषकी बससे प्रकाति। शरोरमें परिवासग्रता । उदय इशा करता है। जड-स्वभाव होनेसे अनिश्मित परिशासको आगद्धा अन्तोक श्राग्रङा है। क्योंकि नियसितक्वपर्ने परिगत होना ही प्रकृतिका स्वभाव है। तद्तु भार प्रत्येक वस्त हो निय-मित परिवासके अधीन है। दुन्धना दिधि भिन्न कार म परियाम नहीं होता, चूयगुत्त हरिद्रा रतावयाँ ही होती है - कि श्ववर्ष नहीं होती। प्रकृति और प्रकृत पढायं-के नियमित परिचामके विषयमें विज्ञान, ज्योतिष, वेद्यक भादि सभो शास्त्र साच्य देनेमें समर्थ हैं। सांख्य-कारिकामें चिखा है, "स्रिल्डवत् अति गुणाश्रयविशेषात्" मेघ-निमु ता सिलल एक हैं, एक रूप भीर एक रस है। किस्त वह एक भीर एकरशासक जन पृथ्वी पर शासर नाता प्रकारके पार्थिव विकारोके संयोगसे मर्थात् ताल भीर ताली प्रसृति विभिन्न वीज भावापन हो कर भिन्न भिन रूपीं और भित्र भित्र रक्षीं वें परियान होता है। तास-वीज या तालष्टचने जिसे श्राक्षप किया, वह एक रस इद्या, नारिकेलने जिसे आक्षपं किया, वह अन्यरस हुआ।। अतएव एक हो जल जिस प्रकार कारणविश्रोधा वे संसर्भ से भिन्न भिन्न फलीं और भिन्न भिन्न वसुधी-में कटु, तिक्क, कषाय श्रादि भिन्न भिन्न रस उत्पन्न करता है, छसो प्रकार प्रक्षतिनिष्ठगुणत्रयंते एक एक गुणकी श्राभभव श्रीर एक एक गुणके समुद्रव हीर्नसे प्रवल संयोग द्वारा दुव<sup>९</sup>ल गुण विकात हो जाता है। भ्रतएव प्रकृतिके नियमित परिणामके चिये प्रकृतिकी निज प्रति वा स्वतः सिंद स्वभाव छोड़ कर स्वतस्त्र प्रोरक रहना सङ्गत नहीं है।

प्रकृतिका प्रथम परिणाम—प्रकृतिका प्रथम विकाश महत्तत्व है। 💯 स्ट्रिक प्रारक्षेमें यस सारी चौर प्रश्रहोरी प्राव्मक्ति मन्तिधिवश्तः प्रक्षतिवे सध्य प्रथम प्रस्पुरण होता है। शास्त्रमें लिखा है, कि रजीगुणमें सृष्टि, मस्तगुणमें पालन घीर तसोगुणमें संहार होता है। इससे यह जाना जाता है, कि पहले गुणससुदायके साम्यभङ्गी सकी पहले रजोगुणने सत्त्वगुणको उद्रित किया था। इसी कारण मन्त्रगुण सबसे पड़ले महत्तव (जिसका अन्त नहीं है-निमीन विकाश को पादुमू त हुआ था। महत्तस्व द्वत्यक्षम करनेके निये वक्त मान श्राणिनिचयको बुडिके वीजस्थान पर विचार करना होता है। इस प्रकार विचार करनेसे देखा जाता है, कि प्रत्येक अन्त:करण इस्टिस्सृत्तिं की तरह दिमृत्ति में ववस्थित है। उसकी एक सूर्ति वा परिणास सनन और अध्यवनाय नामसे तत्रा दूमरी सुरित वा परिणास अभिभान और अह नामसे परिचित है। 'मैं' मैं इ' 'वसु' 'वसु है' 'मेरः' 'मोरे कृतिनाध्य' इत्यादि प्रकारके निस्रयासक विकाशका नाम मध्यवसाय शेर ज्ञानशक्ति है। प्रकृति-वा प्रथम परिणाम यही ज्ञानधिता सहजातस्वरूपमें जीवको भन्तर। सामें निरन्तर संलग्न है। ज्ञानशिकको समष्टि हो सहान् है। सहान् कीर पूर्णज्ञान एक चीज है। पूर्व चान प्रति संख्योत महत्तल और बुडि-तस्त ग्रम्दका प्रभिषेय है। जो महान् पुरुष इस महान् बुहितस्वमें पूर्णक्षपते प्रतिविद्यित होता है, वे ही सांख्योत्ता पुरुष हैं। इन्हें ईम्बर भो कह सकते हैं। भूसोक, द्युलोक, प्रकारी चलीक, चन्द्रसोक, सुर्यं सोक, ग्रह्लोक, नचनलोक, ब्रह्मलोक आदि सभी लोकीके सभी ्पंडाव<sup>९</sup> इस सहान् पुरुषके अधीन हैं। प्रक्रिका प्रथम परिवास सहत्तत्व नामक व्यापक बुडि है। सेरा ज्ञान, तुन्हारा ज्ञान, उसका ज्ञान, चन्द्र सूर्य श्रादि लोक स्थिति-का ज्ञान इत्यादि क्रमा े ची उसी देहमें परिकिन्न हो कार शोभता है। इस लोग जिम प्रकार इस इस्त पदादिविशिष्ट देइने जपर मैं श्रीर मेरा इस प्रि-सानको निच्चेष किये हुए हैं, उभी प्रकार सांख्योक पुरुष सम्पण<sup>९</sup> बुडितस्व वा अन्तः अरणसमष्टिकं अधर ैं भीर म रा इत्याकोर श्रीममान निचेष किये इए हैं। इस खोग जिस प्रकार अपने इस्तपदादिको जिसर तिधर

चलात हैं, उसी प्रकार पुरुष भी अन्तरकरण की प्ररूप कार स⊛ता है। क्रापिलने कहा है, महदाख्य आर्थ काय परिणाम यह है-सव दा समुत्याना विषयोगरता वृद्धि को अवगाद्य खण्ड खुग्ड विषयर ग्रिका परित्याग कर निरव च्छन केवल अथवा विशुद्ध बृद्धि ही महत्तस्य है, ऐसा जानना होगा पहले केवल विदः समुक्ष भीर प्रकृति थी। जब प्रकृतिकी विसद्य परिणाममें जगत घारच हुना, तब प्रकृतिके प्रथम परिणाममें अर्थात महत्तत्व नामक नुद्धिमें चिदास्म का धनुरञ्जन कोड़ यन्य पदार्थका धनुरञ्जन नहीं या श्रीर न उपका परिक्केटक ही था। सुतरां वह अपि किन्न या। पोक्टे पक्षतिमें जितना ही स्थल मृद्याविकार प्रादुभूत हुया है, उतना ही वह विषय-परिकाल और मलिन हो गया है। प्रक्रातिका प्रथम महत्तत्व ही जगहोज है। इस महत्तत्वरे बर्धात इस महत्त्वके यरिणामसे हो चराचर जगत् उत्पन्न हुमा है। जब इस जगत्काय की रचना आरमा नहीं हुई, उस ममयकी प्रवासा भगवान मनुने ऐसा वर्णन किया है-

'आसीदिदं तमोभूतभप्रद्वातम लक्षणम्। अप्रतक्ष्यमिति यं प्रसुप्तमित्र सर्वतः॥" (मनु १ भ०) यह जगत् पहले प्रकृतिलीन था। प्रकृतिमें लीन रहना हो लय या प्रलय है। जो अवस्था भभी लीगोंसे प्रजात, अलच्य श्रीर प्रयत्तक्यं है प्रयात् जिस प्रवस्थामें प्रत्यच्च, अनुमान श्रीर प्रव्हादि प्रमाण नहीं था, प्रमाद्ध-का विषय जो प्रमेय पदार्थ है, वह भी नहीं था, वही अवस्था प्रायः सहासुष्ठ्रिक सहश थी।

जिस तरह इस बोगोंकी गाढ़ी नी द टूटनेंके साथ हो यांख मी जित न मी जित यज्ञानतम दूर हो जाता थार ज्ञानिवकायका उदय होता है, इसी तरह नितास दुन क्ष्मारूप प्रस्त प्रस्तानिकायका उदय होता है, इसी तरह नितास दुन क्षारूप प्रस्त प्रस्ता परिणाम के जगत्की निद्रा टूटनेंके साथ हो प्रस्तितगर्भ में स्ट्रम नगत्के भिष्याञ्चक (श्रद्ध स्वरूप) तमीभङ्गकारक सृष्टिसामध्य युक्त महत्तव्यका श्राविभाव हुआ। ज्योही जगत्की निद्रा टूटी खोंही महान् विकायका उदय हुआ। सहस्र जगत् अक्ष्य स्वरूप महान् विकायका अक्ष्मा यही प्रस्तिका

प्रथम पंश्विमास है। सब हितीय परिचामके विषय पर कुछ विचार करना स्रावश्यक है। यह विषय जान लेन। उचित है, कि ज्ञानशक्तिकी सनुगामिनी इच्छाशिक, इच्छाशिको चनुगामिनी क्रियागिक सौर क्रियागिक की सनुगामिनी इष्टिशिक्त है।

प्रकृतिका हिती । परिणाम यह तस्त है—
"प्रकृतिमेहान महते ऽह द्वारः।" (सांख्यकारिका २२)
प्रकृतिसे महत् चीर महत्मे चह कारकी उत्पत्ति
होती है, यही प्रकृतिका हितीय परिणाम है। पूर्वाका
प्रयम परिणाम ने चर्चात् में हां हत्यादि सहजात निस्रया
स्मिनाहितिके एक देशमें जी घर हित्ति सं लग्न है, वही
प्रकृतिका हितीय परिणाम है और घर तस्त इस नामसे
प्रसिद्ध है। यह घर तत्त्व प्रत्येक चाकाके चालित है।
यह घर पत्त एक गणनाकी व्यष्टि चीर समस्त गणनाको समिष्ठ है। यह परं, चितमान चीर चरं तस्त नामः
भेदमात्र है। महत्तस्त्वके माथ घरं तस्त हो प्राप्त यह
है कि महत्तस्त्वके चन्तार्थ में चन्नश्चित्व है चीर यह
सिक्ता में लक्ष्यपूर्व क उत्पत्न है। घर का प्रधान लक्ष्य
प्राक्ताका में लक्ष्यपूर्व क उत्पत्न है। घर का प्रधान लक्ष्य
प्राक्ताका जीवभाव है। यहो प्रकृतिका हितीय परिणाम

है। अन प्रकृतिकी त्रतीय परिणासका विषय शिखा

जाता है।

प्रक्रितिका हतीय परिणाम दृष्ट्य और तकाल है। पहले कहा गया है, कि प्रक्रितिका प्रक्रम परिणास महत्त्व भीर महत्त्वका परिणाम प्रकृतिक है। इस यह तक्क्षि को विचित्र परिणाम हुआ है, वहां मांख्य शास्त्रमें इस प्रकार लिखा है—पहड़ार तक्क्षि हो परिणाम हुआ है, वहां मांख्य शास्त्रमें इस प्रकार लिखा है—पहड़ार तक्क्षि हो परिणाम होता है। जिम प्रकार एक दुरुष्टि हिविध परिणाम वा विकार प्रधात हैना और हैनेका जस लग्म होता है, हमी प्रकार एक यह तक्क्षि परिणाम हिविध विकार उत्पन्न हुए हैं, इन्द्रिय और तक्मात्र। इन्द्रियम खड़ा भीर प्रकामस्त्रमावका तथा समाव्याह प्रस्त हो परिद्र्य भीर प्रकामस्त्रमावका तथा समाव्याह प्रस्त हो परिद्र्य भीर तक्मात्रका तुल्याकार तथा तुल्यस्माययुक्त नहीं होनेका कारण वह है, कि अह तस्त्रस्तित्व रजीगुणने घड तस्त्रको हसी प्रकारके विकास सामार भीर समावम समावम विकार किया था। प्रक्रात

का परिवास अत्यन्त विचित्र और बोधातीत है, इसीसे यह तत्वमे प्रकाशस्त्रमाव (एकादग इन्द्रिय) और ज़लुः स्त्रमाव (पञ्चतन्मात्र) उत्यन्न हुआ। किवनने कहा है— ''इत्येष प्राकृतः सर्गः" ''अनुदिपूर्व क्स्त्वेषः" यही सनुद्धिपूर्व क स्टिष्ट अर्थात् प्राकृतिक स्टिष्ट है। इसके बाद ब्राह्मी स्टिष्ट यर्थात् प्राकृतिक स्टिष्ट है। इसके बाद ब्राह्मी स्टिष्ट है। इस लोग जिस प्रकार सिलल, सूत्र और स्वकृति से के कर बुद्धिपूर्व क घटपटादिका निर्माण करते हैं, उसी प्रकार प्रकृतिस्ट वन्तु हारा नियमित क्यमे यह स्टिष्ट हुई है।

पश्च ज्ञानिन्द्रिय, पञ्च कमें न्द्रिय श्रीर मन तथा पश्चतग्मात ये सोलह पदार्थ प्रह तस्त है हो परिणाम है।
एकादश इन्द्रियों का ऐसा श्रीर कीन परिणाम कहा जा
सकता है ? मन उभय इन्द्रिय है, पञ्च श्रानिन्द्र्य श्रीर
पश्च कमें न्द्रियको मन परिचानन करता है, इसी ने मनको उभय इन्द्रिय कहा गया है। भाज शब्द ने जायमान
वन्तु समभो जाती है। जो जो वस्तु उत्पन्न होता है।
वस्तु है ऐसे परिणामको श्रन्थान्य दार्श निक परिण्ड नीन
भावविकार शब्द ने श्रमिन्दित किया है। भावविकार
यस्त नहीं है, ऐसे जन्यवस्तु अप्रसिद्ध श्रयात् नहीं है।
सांख्य मतसे प्रद्रव व्यतात श्रपरिणामी कोई पदार्थ हो
नहीं है।

पहले ही कहा जा तुका है, "परिणानस्त्रभावा हि भावाः ना परिणम्य क्षणमप्यवित्रद्धन्ते।" सभी भाव परिणामो हैं, विना परिणत हुए चणकाल भी नहीं रह सकते। दृश्य वस्तुमें जो परिणामधर्म है, वह प्रत्यचसिद्ध है। मन भी जन्मवान् है, इसीचे मनकी भी भावविकारयन्त वत-लाया है।

पहले जो पश्चतन्मात्रकी कथा कही गई है, उसी पञ्चतन्मात्रसे पञ्चमहाभूत हुआ है। इस प्रकार चतुर्विक गति तस्म ही प्रकातका परिणाम है। इस प्रकातिकी परिणाम से अगत् स्टप्त घीर विनष्ट होता है। फल जो जुक्क होता है, वह प्रकातिक परिणामसे हुआ करता है।

विशेष विवरण प्रकृति शब्दमें देखी ।

महामित शक्कराचार्य प्रक्रतिके परिणामि को जगत्-को कि श्रीर नाश होता है, इसे खीकार नहीं करते भीर इस मतका छन्दोंने जोरसे खण्डन किया है। भग-वान् शङ्कराचायका कहना है, कि सांख्यशास्त्रीं जो प्रधानने बाद परिणामी महत्तस्त्र और श्रष्ट तस्त्रका उद्धेख है, वह क्या लोक, क्या नेंद्र किसीसे उपलब्ध नहीं होता। किन्तु परिणामी महत् है, श्रहङ्कार जो सांख्यशेगका कल्पित है, वह लोक और वेंद्र दोनोंसे हो श्रमस्त्र है।

मांख्यवता कपिल सत्वादिगुणको साम्यावस्थाको प्रधान कहते हैं। कविन के मतसे गुणवय कोड़ कर चौर कुर भी नहीं है। उसे कार्यप्रवत्त (सृष्ट्युन्मुख) श्रीर कार्यनिवस (प्रलयोग्सुख) करनेके लिये कोई भा नहीं है। पुरुष हैं सही, लेकिन वे उदासीन और निष्क्राय हैं, इस कारण वे किसीके न तो प्रवत्ते के चौर न निव-र्सका सुतरायक् स्त्रोकार करनापड़ेगा कि प्रधान भनपेच हैं, अथच प्रवृत्त होते हैं। यदि यही गच मान बिया जाय, तो वह कभी महत्तत्वादि भावमें परिएत होते और कभी नहीं होते हैं। लेकिन यह युक्ति-सङ्गत वा प्रामाण्य नहीं है। प्रङ्कराचार्यने परिणामवाद-को स्त्रीकार न कर अर्थात् य इन्जगत् प्रक्रातिका परिणास है, ऐसान बतला अर यह जगत् ब्रह्मका विवक्त है, यही स्थिर किया है। यदापि यह मत अवेदिश है, तो भी वेदने भित्तसिविहित है, इस प्रकार खोकार कर **उन्होंने सांस्था**ने परिणामवादका निराक्तरण किया है।

(वेदान्तमः ६० २ अ०)
१ क गन्तर-प्राप्ति, बदन निका भाव या आर्थ, बदल ना।
६ षक्त ने या पचने का भाव, पाक । ७ परिपृष्टि, बद्धि,
विकाम। ८ बद्ध होना, व द्वा होना। ८ फल, नतीजा।
परिपाम—एक विख्यात वेणावधमी प्रचार हा। ये प्रपत्ने
भतसे वेणावधमी का प्रवर्त्तन करके विख्यात हुए।
खेड़ा जिले में इनका समाधिमन्दिर ग्राज भो वर्त्ता भाव है।

परिचामक (सं ० ति०) परिचाम खार्थ - कन्। १ परि-चाम। २ परिचामधुका।

परिचामदर्शिन् (सं ० वि०) परिचामं श्रेषं पश्चिति ह्याचिति। सुकादर्शी, भविष्य या होनहारको जान संवनिश्वा, सोच विचार कर काम करनेशांला।

परिवामदर्थी ( किं • पु • ) परिणामदिव कि न देखी

परिचासहष्टि (सं क्लो॰) परिचामे हिष्टः । भविष्यत् हिष्टः, श्रामामो फलको श्रीर हिष्टः ।

परिवासन (सं ० पु०) १ पूर्ण पुष्ट तथा विद्यत करना। २ जाति वा संघका उद्दिष्ट वसुको अपने काममें लाना। परिणामबाद ( सं॰ पु॰) वह सिद्धान्त जिसमें जगत्की उत्पत्ति नाग शादि निखपरिणामके रूपमें माने जाते हैं। परिवासशूल (संवपुर) परिवासे परिवासे चरमाः वस्थायां शूनं यस्य वा परिणामे भुतासादेः परिपाकी उत्पद्यते शूनं यस्मात्। शूलरोगविशोष । खाया इसा अन जब पचता है, तब यह रोग उत्पन होता है, इसोंसे इसको परि । मशुल कहते हैं। इसमें भोजन पर्वनिके समय पेटमें पीड़ा होती है। भावप्रकाशमें इसका लच्चण इस प्रकार लिखा है—स्वकौयकारण से अर्थात् रसादि द्वारा कुपित बलवान् वायु समीपश्च हो कप श्रीर पित्तः को दूषित करके परिणामशूल उत्पादन करती है। परि-णामश्च भुजद्रश्यको जीर्णावस्थामे उरपन होता है। वातजादि भेदिसे परिणामश्चका खचण संचिपमें खिखा जाता है। वातज परिषामशूलमें श्राधान, श्राटीप, मल-मूलको रुदता, ग्लानि और कम्म होता है। सिग्ध और उषा किया दारा यह रोग उत्पन्न होता है। पैटितक-परिणामशूलमें विपासा, दाह, ग्लानि और घमीहम होता है। कट्, अन्त भौर लवणर प्रयुक्त द्रश्यसेवनसे यह रोग बढ़ता थोर भोतिक्रियासे घटता है। से धिनक परिणामगूनमें वित, हुआ।, संमाह श्रोर श्राच वेदना होतो है। यह वेदना दोवं काल खायो हो जाती है। कटु स्रोर तितारस सेवन करनेसे यह रींग प्रशमित होता है, उत दो दोषीं के मिलित सचण हारा दिदोषज भीर विदोषमें मिलित लक्क्य द्वारा विदोषिक परिणामशूल जाना जाता है।

तिदोषन परिणामगूलते रोगोका मांसवल भीर जठ रानि चीण हो कर ध्रमाध्य हो जातो है। यह तो परिणामगूलका लच्चण लिखा गया, भन इसकी चिकित्सा का विषय लिखा जाता है। परिणामगूलरोगको दूर करने के लिये पहले उपवास, वसन भीर विरेचनका प्रयोग करना चाहिए। मदनफलका काढ़ा दूधके साथ भीर कान्तार. पीण्ड के, इन्हरस भथवा नीमका काढ़ा वा तितलीकी का

रस भर पेट जिला कर रोगोको वमन कराना चाहिए। निसीय वा दन्तो मुलके चूर्णको रे होके तेलके साथ पिलानेसे विरेचन होता है, इससे परिणामशूल बहुत जब्द दूर हो जाता है।

विड्ड का तण्ड ल, तिकट, निसोध, दन्तो और चौता ्द्रनका चुर्णः बराबर*ः* बराबर भाग ले सबका परि-माप जित्ना हो उसके द्वी गुड़के साथ सोदक वना कर २ रत्तीको गोनो बनावे। उथा जन में साथ इनका सेवन करनेसे विदोषजन्य परिणामशूल जाता रहता है। कच्र, तिन और गुड़को समान भाग दूधमें पोस कर चाटनेथे तोन रातके अन्दर परिणामशूल दूर हो जाता है। ग्रम्बुकमस्म च्यांको उचा जलको साय आध तीला करके पान करनेसे परिणामशूरा उसो समय प्रयमित हो जाता है। लोइ, हरोत की, विवाली श्रीर कच्रका चुलं समभाग ले कर बाध तोले घी बीर मधु-के साय लेखन कारनेसे परिणामशूल नष्ट होता है। . जल संयुक्त सुपक्ष नारिकेल के सध्य सैन्धय भर कर जपर्वे महोका लेव दे। पीके उमे उपलेकी धानमें . जला कर उसके मध्यका से स्वयुक्त नारिकेल यद्यामावा-विष्यज्ञीके साथ सेवन करे। इससे सब प्रकारका परि-यामशून नष्ट हो जाता है। ( भावप्रकाश)

गर्इपुराणमें लिखा है — लौडचूण घीर विफला-च्य को मधुके साथ सेवन करनेसे परिणामशूल प्रशमित होता है।

"लौहचूण समायुक्त' त्रिकलाचू मेन वा।
मधुना स्वादितं रुद्र परिणामाख्यशूलणुत्॥"
हारितसं हिताके चिकित्सतस्थान के ट्वें पण्यायमें
परिणामशूलकी चिकित्साका विशेष विवरण लिखा है।
भेष ज्यारता विशेष देव से प्रकार

परिणामण्ल-तित और मधुरद्रय दारा वसन, विरेचन और विस्तितिया उपकारक है। दो तोले कचूर चूर्ण और उतने ही गुड़का दूधके साथ पायस बना कर सेवन करनेसे प्रवत परिणामण्ल नष्ट होता है। प्रस्तूक के गम स्थित मांसको निकाल कर उसका पावरण भरम कर हाले। पोट्ट एक या दो मांगा भर उच्च जलके साथ Vol. XIII, 13

सिवा है—

सेवन करने पे परिषाप्रशूल उसी समय प्रश्नात हो जाता है। अनका परित्याग कर अर्थ यक्त दिविके साथ मटर और जीका सत्तू खानेंसे परिषामशूल बहुत जब्द दूर हो जाता है। तिल, सींठ हितिकी और श्रम्बू ककी एक प्राथ मिला कर तोले भरकी गोलो बनावे। इसका यथानियम सेवन करने से परिषामशूल विनष्ट हो जाता है। इसके प्रलावा सामुद्राखवूष, सप्तास्तत्तोह, पिप्पत्तो । एत, वोलपूराखछत, को बादिमण्डुर, चौरमण्डुर भादि श्रीविध्यां परिषामशूलमें विशेष हितकर मानो गई है। (भेषज्यरत्वाकर शूलाधि ) शूलरोग देखी।

परिणानित्व ( सं॰ पु॰) परिवत्ते नगीलता, बदलनेका स्वभाव या धर्म ।

परिणामिनित्य (सं ० वि०) जो परिणामग्रीत हो कर नित्य या अविनागी हो, जिसकी सत्ता स्थिर रहे पर कप भाकार भादि बदबता रहे। सांस्थद गैन के भनुसार प्रकृति परिणामिनित्य है भीर पुरुष भववा भाका भपरि-णामिनित्य।

परिषामो (स' वि ) परि षम पिन । १ परिषाम वृक्त, जिसका परिषाम हो। सांख्यदम् न के भनुसार प्रकृति भीर पुरुष इन दोनों में चे प्रकृतिका हो परिषाम होता है, पुरुषका नहीं। प्रकृति हो परिषामिनो है।

स्रष्टिक पहले प्रकृति भीर पुरुष ये हो दो पदार्थं थे, भतः ये दोनों हो जगत्भारण नहीं हैं। दोनों भी पूर्वं वित्त ता रहने पर भी कारणताभापक अन्वय भीर व्यतिरेक हन दोनों युक्तियों के बलसे एक हो को कारणता भर्यात् अकृतिक परिणाम है जात् उत्पन्न होता है, केवल प्रकृतिक परिणाम है जात् उत्पन्न होता है, केवल प्रकृति हो परिणाम है जो परिवर्त्त न स्वोकार करे, वदलनेवाला। प्रकृति और परिणाम है जो। परिणाय (सं पुरु) परितो वामदिक्षितो नयनं। १ किसी वस्तुको जिस द्यामें चाह चलाना, सब भोर चलाना। २ चौसर, मतरं ज भादिक गोटोको चलाना। ३ विवाह, व्याह।

परिणायक (सं १ पु॰) परि नी-एतुन्। १ विनापति । २ स्वामी, भर्ता, पति । ३ पयप्रदर्भक, नेता, चलाने- परियाय करते (सं । युः ) बीद-चल्रवनी राजाशीके चल वन अध्वा सात की घोमें से एक। व्यक्तिष्ट (सं• पु॰) परिनद्यतिऽनेन इति परिवाह घञ्। श्विस्तार, विशालता, फैनाव, चौड़ाई । २ दीर्घ खास. लखी सांस पश्चिमाञ्चल (सं कि ति ) परिणाह वलादिलात्, वाहु॰ मतुष्, मस्य व । विस्तारयुक्त, फौला हुना । पश्चिम्हवान ( हि'० वि० ) प्रशस्त, फौला हुआ। परिकाहिन् ( सं के लिक) परिकाह-वतादिलादिनि । परि चाह्युत्त, विम्खनः फौला हुगा। ब्रांबिंसन (संवित्) परि-णिनि चुम्बनार्धे का तते १ चुम्बनंकारी, चमनैवाला। रंभचणकारो स्थानियानामे <sup>१९६९ वर्</sup> । १९५८ होता १९५८ होता । चिदिष्णिसी (स' स्की ) परिनि स-पे, टोप । १ चुंखन, चसना। र भच्या, खाना। गरिणिन सु (स' । ति । १ परिणत होनेमें इच्छ् क । २ तियेक प्रहारेच्छ । महिसात (स' विव ) परिनी त। है विवाहित, जिल्ला व्याह ही चुना हो। र समाप्त, सम्पन्नकत, पूर्व विश्वता ( डि॰ पु॰ ) खामी, पति। प्रिणित (सं प्रे) परिनयनोति परिनो तस् । १ भर्ता, खामी। र चारी ग्रीर नजर रखनेवाला। वरिष्य (सं वि ) परि नी यत्। १ परित नपनीय, चारी श्रीर नजर रखनेवाला। २ विवाहके योग्य। वृहित-वस्बर्दे प्रदेशवासी रजकजाति। इनका कहना है, कि पूर्व समयमें ये लोग जाति के कुणवी थे। किन्त जिन्में इन्होंने के पड़े धोने की द्वति बारका की. तभी से दे व्यस्ति कहनाने नगे। ये नीम पहले कहा रहते ह चीर कब इस दिशमें चाये, तुंक भी मालूम नहीं। पुरुषिक नामक प्रन्तम महतर ( दंशपति ) भीर स्मियी के नामके बन्तमें बाद प्रयोग देखा जाता है चमङ्गे, बादमनी, बारावेंड, विराट, वर्रड, वेहीड बोम्बले, भागवत्, दसबी, देशाई, गर्बली, गायकवाड, ंग्रेंबासईकर, कदम्ब काटी कीयले साम्यी, माने फन्द -शक्त रोकड़, पालुंद्वे असाने, भीवाँन, चीन्सने, सीनान

पदवीयुता याक देखे जाते हैं। एक पदकीयुता होनेसे इनके मध्ये विवास नहीं होता! शास्त्रवत, रहेका पेट, सफोद सकावन, कंगनीका खंठल, कदम्बपत्र वा पुष्प एवं 'कर्त्त क' लगा ये पांची पक्षव ही इनकी वियाहकी 'देवक' हैं। शहसदनगरके अन्तर्गत धगदगांवकी . बहिरोवा (भैरवा) देवो, पूनाकी दावसमिलक, तुलजाः पुरको देवो भौर जीजुरो के खगड़ीवा इनके प्रधान उपा ख देवता है।

परितगण माधारणतः दो भागीमें विभन्न हैं परित और कटुपरित। कहीं कहीं परित, उणापरित श्रीर निम्नपरित ये तीन भाग देखे जाते हैं। माधुर्वारत जातिमें निक्कष्ट है श्रीर भिरत जातिके संस्वत्रे उत्परन े इसा है। दोनों सम्प्रदायके लोग एक साथ बैठ कर नहीं खाते प्रीर न प्रपने प्रपने कन्या-प्रतका ग्राटान-ंप्रदान ही करते हैं। सामाजिक प्रकृतिमें ये लोग कुण-वियों के जैसे हैं। दूधके लिये गो-महिष मोर छ नेके निये छागलादि तथा पालित पचियों का पालन करते है। ये लोग एकावने एपलचाने तथा उपवासादिमें स्नान करते हैं। एतिहरन ये लोग प्रतिदिन खानेके पहले स्नान ंन करके नेवल हाथ पैर धो लेते हैं। स्नानके बाद ये पुष्पचन्दन द्वारा ग्टइस्थित देव पूजा करते हैं। भी भीर शुकरका मांस कोड कर ये लोग श्रन्थ सभो प्रकारके ं सांस खाते हैं और सादकताक लिए मध तथा भंग पीते हैं। पुरुष लोग ग्रिखा रखते हैं। स्त्री-पुरुष दीनी'-का परिच्छद हिन्द्रके जैंका होता है भीर कुणवी जाति-की तरह विशेष कार्यीपल च में पुरुष भीर स्त्री दोनों ्रही अलङ्ग्र पद्मन्य प्रसन्द कार्त हैं। ग्रहरके अधि-वासी परित लोग एकमाव रूजक्वति द्वारा और याम-ुक्षासिष्य उत इतिको प्रचावा क्षप्रिकार्य हारा भी जीविक। निर्वाष्ठ करते हैं। ये सीग प्रतिदिन संबेर . कपड़े . हे कर नृदी किनारे जाते चौर प्रामको कपड़े प्रादिधो कर घर लीटते हैं। स्त्रिया घरका काम काज कार पुरुषो की कपड़ि धंनी प्रथमा इस चलानीं सुडायता देती हैं। अत्यान्य ममयमें इन्हें ब्राह्मण लोग यद्य प कुणवियों के जैसा समभति हैं, तो भी जब ये तरोते और मनितर नाम ह इनके मध्य कई एक विभिन्न काम के थे। कर्म काते हैं, तर्व क्रिया के प्रेम कहत की निकृष्ट समित जाते हैं। क्यों कि उस समय क्राह्मणगण परितों के हारा स्पष्ट होने पर प्रश्नि समम स्नान कर लिते हैं। ब्राह्मणगण रन के धीतवस्त्रकों तुलसीपत्रकों जलसे शुद्ध कर के प नते हैं। विवाहादिमें जब 'सम्सुख' (वरकी माका कर्याका सुख देखना) प्रथा अनुष्ठित होती है, उस समय पदतलमें विद्यानिके लिए एक विस्तृत वस्त्र परितों को देना होता है। कारित कमास के दीवानी उसवमें ये लोग सस्त्रीक एक महोके यालमें प्रदीप, पान और धान्य रख कर प्रयोक ग्रह्म श्राह्म देशन जाते और श्राह्मों करते हैं। जो कुछ पैसे छनसे प्राप्त जाते और श्राह्मों करते हैं। जो कुछ पैसे छनसे प्राप्त होते, उन्हें ले कर वे घर लोटते हैं।

ये लोग कृष्णवर्ष योर मध्यमाकृतिक होते हैं।
हिनका मृत्व गोल, नाक मोटी योर चिपटो होती है। याकृतिगत सोसाद्यमें 'कुरु वर' राखाल जातिके साथ बहुत कुछ मिलते जुनते हैं। यायः सभी जातियों के हाथका पाचित यन्न ये लोग यहण करते हैं। कन्याका १०१२ वर्ष में योर प्रक्रका १६१२० वर्ष के मध्य विवाह होता है। विधवा विवाह धीर बहुविवाह को प्रशाहनमें प्रवलित है।

वरके पिता जब विवासका दिन निश्चित कर देते हैं. ंतके कान्याके पिता वर, वरकरती श्रीर उनके शासीय स्वजनों को निमन्त्रित करके अपने घरके निकटस एक निदिष्ट भवनमें ला रखते हैं। दूसरे दिन बालकको इस्टो लगाई जाती है भीर एक चतुरस खानको चारो' कोनेमें चार जलपूर्ण कलमी रख कर उसके गर्नेमें स्ता किंग्रित हैं। जब उस चतुष्यक मध्य बालककी स्नान कराया जाता है, तब चारी भीर चार मनुष्य खंगली छहारी खड़ी रहते हैं। स्नानके बाद बालक वहिवें छित सतिने नोचे भाका खड़ा रहता है और एक सधवा स्त्रो प्रदीय श्रीर धान्य ले कर छने दरण करती है। इधर कचाके धरमें भी कचाको उसी प्रकार स्नान कराया जाता है। विवाहने दिन पात हो नवोन वैश्रभूषासे सिक्तित करते कथाने घर लाते हैं और कन्याको कार्द श्रीर वर तो भो एक दुन पर विठात है। इस समय उन शोनोंके मस्तक पर एक इरिट्राचिक्रित वस्त्र रखा जाता है। ब्राह्मच पुरीहित या कार दोनीकी धार्म्य से बाधी-

मीद करते हैं घोर कान्याके गलें में महत्वसूत्र तथा पोछे कन्याके बाम घीर वरके दिलाण हाथमें इट्टोकी जड़के साथ 'कङ्क्ष' वा सता बांध देते हैं। उस दिन ग्रामको वरकन्या दोनों हो वरके घर जाते समय राहमें मारत की पूजा करते हैं। इनके विवाहका मन्त्र तन्त्र कुछ भी नहीं है। कन्याको कम्बल पर विठा कर वरका पिता कन्याकी मांगमें सिन्दूर दान करता. घीर उसकी गोदमें पांच नारियल तथा पांच खजूर देता है। कन्या के पुष्पोक्सवमें पांच दिन तक ग्रामैच रहना है, पोछे ग्रामदिनमें स्त्रीको खामीके निकट भेज देते हैं।

ये लोग कुछ भंगमें ब्राह्मण्यधम सेवा प्रोर कुछ
भंगमें लिक्कांगतीन प्रतुकरणकारों हैं। ब्राह्मणों अपित
इनकी जै से भित्त है, लिक्कांगतजंगनों के प्रति भी वैसो
हो है। सुवलमान फकीर के जपर भी इनका विभ्रेष
पनुराग रहता है। विवाद के समय ब्राह्मण लोग पीरोहित्य करते और सत्युक्ते बाद लिंगायत प्रधानुसार कब
देनेके लिए जक्कम या कर याजन करते हैं। जो स व
मनुष्य भवदेह गाइने के लिए कब्र-स्थान तक जाते हैं,
वे लौटते समय कुछ दूव भूपने साथ लाते हैं। जहां
मानवदेद्वसे प्राणवायु वहिंगत हुई थी, उस स्थान पर
रखे हुए जलपावमें उस दूवको डाल देते हैं। तीसरे
दिन उत्तम उत्तम भवव्यक्तनादि लेकर वे कब्रके सामने
खड़े होते और प्रतिके उद्देश्य उन्हें वहीं रख छोड़ते
हैं। दम्भी दिन सालिभोजन होता है।

जो लिङ्गायत इनकी व अपरम्मराकी ग्रुक हैं। वे 
'मादिवलाध्य' कहाते हैं। वेलगाम जिलेकी यक्तमादेवो 
इनको कुलदेवो हैं। हिन्दू पर्वादिमें ये लोग योगदान 
देते और भाषाद तथा काति कामासकी ग्रुक्लाएका 
देशों भीर शिवरावमें उपवास करते हैं। मिवस्यक्षाणी, 
सामुद्रिक विद्या भीर डाकिनी योगिनों की कथा पर इनका 
पूरा विखास है। स्वोक प्रमुत होने पर ४ दिन तक 
प्रभोच रहता है। पांचवें दिन जात्रियश और प्रमुतिको 
स्नान कराया जाता है। उस दिन प्रशिप्ता और उपस्वात कुट क्वांको मांस तथा मिष्टांत भोजन कराया 
जाता है पोर तरहवें दिन प्रवका नामकरण होता 
है। सामाजिक किसी प्रकारका गोलमाल वा विवाद

**उपस्थित होने पर पञ्चायत बुलाई जाती है। गुरु प्रा कर** सभापतिका भारत ग्रहण करते हैं। परित: (हिं॰ मञ्च॰) १ सब मोर, चारी मोर । २ सम्पूर्ण रूपरे, सर्वेतीभावसे, सब प्रकारसे। परितकान (सं क्ली •) इतस्ततः भ्रमण, इधर उधर घमना फिरना । परितकान् ( सं को ) परिन्तक इसने मनिन्। परितोगमन, चारों घोर जाना । परितत्तु (सं वि वि ) परि-तन-तनु । सर्व तीव्यास, सर्व कहीं फैला हुआ। परितप्त (सं वि ) परि-तप-ता। १ परितापधुका, क्रेयका यनुभव कारता हुया। २ प्रत्यक्त गरम, तेपा हुया, जसता हुया। परितप्ति ( सं॰ स्त्रो॰ ) परिनतप-क्तिन् । १ परिताप, लेंग, व्यवा, दुःख। २ तपन, जलन, दाइ, गरमी। परितक ग (स' को ) १ विवेचना । २ एकाग्र विग्ता। परितक्षित ( सं ० वि ० ) सम्यक् विवेचित्, वादानुवाद द्वारा स्थिर किया भूषा। 🤭 🦠 💯 परितपंष (सं वि वि ) १ परितुष्टिकर, खुश करने वाला। (क्री॰) २ सम्यक् व्हितः परितिष्तेत (सं श्रविश्) जिसे खिंस कराई गई हो। परितस् (सं व भव्य ) परितः देखी। परिताप (सं० पु०) परि सव तीभावेन तप्यतेऽनेन वरि-तय-वज् । १ दुःख, सन्ताप, सनस्ताप । २ नरकास्तर, एक विशेष नरकका नाम। ३ मानसिक ्दुः वा क्रिश, संताप । ४ पश्चात्ताप, पक्तावा । ४ भयः हर । इतम्य, क नक पी। अ मति एकाता, घटबन्त जलन, गरमी, प्रांच । परिताधिन (सं विक) परिताप शस्त्राधी इति । १ परितापयुक्त, जिसकी परिताप हो । व परिताप कत्ती, पोड़ा देनेवाला, सतानेवाला । यरितारकीय ( सं ॰ जि॰) परितारकी योग्य । यस्तितः (सं विक्) १ मध्यन्त तितः, बहुत तीता। ा(शुक्) २ निम्बद्ध नीम ( Melia Azedarach )। पस्तिष्ट (क वि ) परि-तुषना । १ खंद सन्तेष्ट, कोइने या निर्वासने सायवा।

जिसकी पूर्ण रीतिसे संतीष ही गया हो। २ प्रसंत्र, खग, परितुष्ट (सं क्ली ) परि-तुष-क्लिन्। १परितोष, ंस'तोष। २ प्रसन्नता, खुशी। परित्र ( म' । वि । ) परित्रप कत्ते रि ता । सम्यक् लिन युत्त, अवाया हुआ परितोष (सं॰ पुं॰ः) परि,तुष घञ्। ारै खप्ति, संतोष। २ प्रसन्नता, खुगी। परितोषक ( सं । त्रि । १ सन्तुष्ट करनेवाला । २ प्रसन्न करनेवाला । परितोषण ( सं ॰ ति ॰ ) १ जिससे तुष्टि हो । ( मही ॰ ) परि सव तो भावेन तोषणं। २ तृष्टि, सन्तोष । परितोषयित (सं वि वि ) परितोषकारी, संतोष करनेवाला। परितोषवत् (सं श्रिकः) परितोष विद्येऽस्य, परितोष मतुप्, मस्य व । परितोषयुक्त, सन्तुष्ट । परितोषित् ( सं ० वि० ) परितोष अस्तारस इनि । परि-तुष्ट, सन्तुष्ट। परितोषी ( डिं • वि॰ ) संतोषधील, संतोषी । परितात (संशिविष्) जो त्याग दिया गया हो। परित्यक्ट (सं ॰ पु॰ ।) परित्यजित त्रज्ञ-टिच् । परित्याग-कारी, त्यागने छोड़ने या फ्रींकनेवाला। परित्यज् ( सं ॰ प्लो ॰ ) परि-त्यज्-िक्तप् । परिच्यामी । परित्यजन् (सं • पु॰) परित्यागको क्रिया, त्यागना, कोड़ना। परित्यच्य ( सं • त्रि •) परि न्यज यत् । परित्यागके योग्य, फें बने कोड़ने या निकालने लायक। परियाग ( सं ० पु॰ ) परित्यजनस्ति परि-त्यज-वज् । . सर्व तोभावसे बर्जन, त्यागनेका भाव, श्रवग कर देना, कोइना 🕨 पश्चिगरीन (सं० पुरु) राजपुत्रभेद। परिस्थागिन् (सं॰ ति॰) परिस्थाग-श्रस्त्यर्थे द्रान । परि-त्यागयुत्ताः त्याग करनेवाला, कोड्नेवाला। परित्याजन ( सं ॰ स्तो ॰) पॅरित्याग, छोड़ना निकालना । परित्याच्य (सं ॰ त्रि ॰) परि-तज-ख्यत् । परित्यागने योग्य,

पैरितस्त (सं कि ) परि त्रस-का । मोन, खरा हुया। परित्राण (सं क् क्लीक) परित्रायते हित परि-त्रे-व्युट् । ेर रचण, किसीको रचा करना, विश्वेषतः ऐसे समयमें जब कोई उसे मार डाजनेको उद्यत हो। पर्याय-पर्याप्त, इस्त्थारण । २ श्रात्मरचण, भपनी रचा। ३ शरीरके बाल, रीगटे।

परिवात (सं कि विक) परिवेन्ता। रचित जिसकी रचा की गई हो।

परिवासय (सं वि वि ) परि वा तथा। परिवासके योग्य। परिवाद (सं वि वि ) परि वा तस्य। परिवासकर्ता, वसनियासा।

परिवायक (सं वि वि ) परिवाता, रचा कारनेवाला।
परिदंशित (सं वि वि ) परिदंशी जातीऽस्य तारकादि-लादि तच् । कतसन्नाच, वक्तरसे भनीभांति ढंका चुन्ना जिर्हणीय।

परिदर (सं॰ पु॰) दन्तरोग भेद (Sponginess of Gums) दितींका एक रोग । इसमें मसुद्धे दांतीं से पलग हो जा है हैं भीर धूकके साथ रक्त निकलता है। वैद्यक के अनुसार यह रोग पित्त, किंदर और कफके प्रकीपसे होता है। परिदर्भ न (सं० ली०) परि-दृश-ख्युट्। १ सध्यक रूपसे भवलोकन, मलीमांति देखना। २ दर्भ न, अवलोकन, देखना।

परिदष्ट ( सं ० वि०) १ जो काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया हो। २ दंशित, काटा हुन्ना।

प रदान (सं॰ क्ली॰) परिदीयते द्वति परिन्दा भाषे ब्युट् । परिवक्त , लीटा देना, वापस कर देना, फिरा देना। परिदाय (सं॰ पु॰) परिन्दा चज् । परिमोद, सुगन्धि, खुशब्।

परिदायिन् (सं • पु • ) परिखच्य ग्रास्त्रधमं ददातीति परिदा-चिनि । यह व्यक्ति जी ऐसे व्यक्तिको ग्रपनी कन्या दान करे जिसका बड़ा भाई प्रविवाहित हो । इस प्रकारका विवाह ग्रास्त्रमें निषिद्ध बतलाया है । जो उत्त प्रविवा ग्रपनी कन्या दिता है भीर जो विवाह करता है दोनों ही प्रतित होते हैं।

पेरिदाइ (अ) पुरू ) परिन्दे हे बिक् िर बार्यन्त दार्स् या जसने पुरू आनेसिक पोड़ी के व्यवा बोक, से तार्प । Vol. XIII. 14 परिदाहिन् (सं ० ति ० ) परिदाह मस्यर्थे इनि । परि-दाहयुता।

परिहोन ( मं॰ ति॰ ) परि सर्व तोभावेन दोन:। श्रसन्त मानसिक क्लिप्ट, जिसको श्रतिग्रय मानसिक दुःख हो, श्रयन्त खित्र चित्त।

परिदुर्वं च ( सं ० ति ० ) परि श्रतिश्रयेन दुर्वं च: । श्रति दुर्वं च, बहुत कमजोर।

परिदेव (सं० पु०) परिदेवन, श्रनुशोचन, दुःख ।
परिदेवक (सं० पु०) परिदेवयतीति परिदेव खुल ।
परिदेवनकारो, श्रनुशोचनकारो, विलाप करनेवाला ।
परिदेवन (सं० को०) परि दिव ल्युट । पनुशोचना,
श्रनुतापन, विलाप करना ।

परिहेबना ( सं॰ स्त्रो॰ ) पारहेबयतीति परि दिवि युच् (ण्यास्थ्रन्थो युच्। पा ३।३।१०७) ततष्टाप् । श्रीकिनिस्ति विकाय दुःखके कारण कलपना ।

परिदेवित (सं० ति०) परि देवि ता। १ विसाप। २ दु:खित।

परिदेविन् (सं॰ ति॰) परि-दिव ताच्छी खे चिनि । परिदेवनश्रील, विलापकारी।

परिद्रष्टृ (सं० ति०) परि हग्-तृच.। परिदर्भ नकारी, दम<sup>8</sup>न करनेवाला।

परिद्वोप (सं०पु॰) गरुड़के एक पुत्रका नाम । परिद्वेशस् (सं०ति०) सर्वेतोभावसे विरुद्वाचारी । परिद्व (हिं०पु॰) परिधि देखी।

परिधर्ष (सं॰ क्षी॰) परिः ध्व-त्युट्। ग्राक्रमण, चढ़ाई, धावा।

परिधान (सं० क्लो॰) परिधोयते यत्, परिधा कर्म णि खुट्। परिधेय वस्त्र। पर्याय — मन्तरीय, उपसंख्यान,

"वर' वन' ह्या प्रगन्नादिसेवित' जलेन हीनं वहुक्य्य हाञ्चत'। त्यानिशस्या परिधानम्बरूकः न बन्धुमध्ये च महीनजीवितम्॥"

असर्विक प्राप्त के किया विक्रमें तस्त्र भीश्रामि

२ किसी वर्षि अपने शरीरकी चारी श्रोरसे कियाना, वर्ष के लेवेंटना। २ कपड़ा पड़नना। ४ भीती श्रादि नीचे पड़ननेके बस्त्र। २ सुति, प्रार्थना, गायन भादिका समाप्त करना। परिधानीय (संकतिक) परिधान अनोयर । १ परिधान के योग्य, पद्दनने लायक । २ परिधेय वस्त्रोदि, जो पद्दना जायः

पश्चित्यन (स'० स्ती०) परिभाषि – स्युट् । १ परिघेयः वस्त्र । २ पष्टमानेको किया।

परिम्नापनीय ( सं • लि॰ ) परि-भाष श्रनीयर् । परिभान-के योग्य ।

परिधाय (सं• प्र•) परिधीयतेऽत्र, परि•धा-घञ् । १ जल• स्थानः। २ परिच्छेदं, ऋाधार । ३ परिधान, वस्त्र, पह नावा । ४ नितस्त्व, चूतड़ ।

परिधायक ( सं ॰ पु॰ ) १ काच्छादक, टकने, सपिश्ने य चारों भोरचे चेरनेवाला । २ चेरा, बाड़ा, र्वधान । ३ चहारदीवारीः।

परिचारण (सं० ली०) परि धारि खाउ, । १ प्रतिवन्ध त रोकनेवाला, बचानेवाला । २ धारण करना, सहारना, चराना ।

परिधार्थ (सं• ति०) परि-प्र-स्थत् । परिधारणयोग्य रच्यीय, बचाने लायका

परिधावन ( सं ० पु॰ ) पहनतेको त्री स्थाः कर्नाः प्रदेशः वानाः

परिधावन (सं कि कि ) १ परिधावन जारी, भ्रमणकारी।
(पुर्) २ षष्टि संवत्सरके अन्तर्गत एक संवत्सर, व्रहः
स्पितिकी इक वर्ष के ग्रुगच्छा या फीरेमेंसे ४६वां या २०-वां वर्ष।

परिभि सं ७ पु॰) परिचीयतेऽनेन परिन्धा कि (वसरें घोः किः। पा ३।३।८२) १ परिचेय, रेखागणितमें वह रेखा को किने इसके चारां भोर खीची हुई हो। २ स्थं चन्द्र महिने आस पास देख पड़नेशां चेरा, मण्डला। ३ वह रेखा जो किसी गोल पश्य के चारों भोर खीचनेसे बने गोल क्याकी चोहहों बनानिश्लो रेखां। ४ किसो प्रकार-कां विशेषकः किसो वस्तु हो रेखां के लिये बनाया हुआ घरे, बाहा, कं धन या चहारदोवारी। ५ यज्ञीयतक भाखा, यज्ञ कु आस पात गाही जानिश्लो तोन चारी हम खंडी नाम द चाय, उत्तर भोर मध्यम होते है। इन खंडों के नाम द चाय, उत्तर भोर मध्यम होते है। इन खंडों के नाम द चाय, उत्तर भोर मध्यम होते है। इन खंडों के नाम द चाय, उत्तर भोर मध्यम होते है। इन खंडों के नाम द चाय, चत्र मध्यम होते है। इन खंडों के नाम द चाय, उत्तर भोर मध्यम होते है। इन खंडों के नाम द चाय, उत्तर भोर मध्यम होते है। इन खंडों के नाम द चाय, उत्तर भोर मध्यम होते है। इन खंडों के नाम द चाय, उत्तर भोर मध्यम होते है। इन खंडों के नाम द चाय, उत्तर भोर मध्यम होते है। इन खंडों के नाम द चाय, उत्तर भार मध्यम होते हैं। इन खंडों के नाम द चाय, उत्तर भार मध्यम होते हैं। इन खंडों के नाम द चाय, उत्तर भार मध्यम होते हैं। इन खंडों के नाम द चाय, उत्तर भार मध्यम होते हैं। इन खंडों के नाम द चाय। नियमित मार्थ । अपरि-

परिश्वस्य (सं॰ पु॰) परिश्वी तिष्ठति परिश्व-स्था सां। १
परिचारक, परिचर, सेवका । २ वे सैनिक जो रथके चारी
श्वोर इसलिये खड़े कराये जाते थे कि शक् के प्रचार से
रथ और रथोको रचा करते रहें।
परिश्वपतिखेचर (सं॰ पु॰) महादेव, शिव।
परिश्वर (सं॰ ति॰) गमोर, भ्रत्यक्त धोर।
परिश्वत (सं॰ ति॰) भूग हारा सुवासित, सगन्धीकत।
परिश्वन (सं॰ ति॰) सुय हारा सुवासित, सगन्धीकत।
परिश्व मन (सं॰ ति॰) सुय तोता ख्यारोगका एक
लपद्रव जिसमें एक विश्वेष प्रकारको के भातो है।
परिश्व मायन (सं॰ ति॰) परिश्व तोता उत्तारमेद।
परिश्व सर (सं॰ ति॰) परिश्व तोना ने भूसरः। भ्रतिन्
श्व धूसरवणे।

परिचेय (सं कि ) परिधातुं मुख्यं परिधानयत् (अचीयत्।
पा ३।१।८७) स्नात इत्, ततः गुणः । १ परिधानीय,
पदनने लायका । (क्लो॰) २ परिधानीपशुक्त बस्त्रादि,
कपड़ा, पोमाका।

परिध्वंस (सं॰ प्र॰) परिध्वत्म चुच्च । १ नाग्र, मिटना । २ घटाना नाग्र, विल हुल मर मिट जाना ।

परिध्वंसिन (सं कि ) परिध्वत्य गीलार्थे इति। ध्वंस-गोलानाग होने लायक ।

परिनगर—बम्बई प्रसिद्धन्यों के सिन्धुप्रदेश के घर और पार्वर जिलान्तर्गत एक प्राचीन नगर। यह बस्त मान विरवा नगरके समीप ध्वस्थित है। बलमे रिनवासी यथो परमार नाम के किसी राजाने इस नगरको बसाया। प्रवाद है, कि सुसलमान श्राक्तमण के इस नगरको प्राचीन कीरित यां विध्वस्त हो गई। यहां समीद परधरको बने हए कितने जैन-मन्दिरोका ध्वंसावशेष देखनेमें धाता है।

परिनन्दन ( सं ० ति०) परिनन्द-णिच ल्यू, शुभ्नादिः त्वात् न एतः । १ सन्तोषकारका । (क्री०) भावं इंदुट.। २ सन्तोषकरण।

परिनय (हिं ॰ पु॰) परिगय देवा।
परिनिन्दा (सं॰ स्त्री॰) श्रतियय निन्दा।
परिनिन्त (सं॰ ति॰) श्रतियय निन्दा।
परिनिर्वाष (सं॰ ती॰) स्रतियय निन्दा।
परिनिर्वाष (सं॰ ती॰) स्रति निर्वाष, पूर्व मोस्न।
परिनिर्वाति (सं॰ स्त्री॰) निर्वाष गति, निर्वाष वृत्ति

्यस्तिवि वष्सु ( सं ० वि० ) प्ररि-निर्वयं सन्-ततः छ । जो दान करनेमें श्रमिलाषी हों। विरिनिष्टेंत (सं क्रिक) परिती निष्टेंतः। सम्यक्रपरी निर्वाणप्राप्त । परिनिद्धेति (सं • स्त्री ०) मोच, मृति । परिनिश्चय ( सं॰ पु॰ ) स्थिरनिश्चय । पश्चितिष्ठा (सं • स्त्रो०) परि-नि-म्या-भावे च, नतः टाप्। १ पर्यं वसान, समाप्त । २ पूर्णता । ३ श्रभ्या । श्रथ्या । चानको पूर्णता। परिनिष्टित (सं० वि०) १ पूर्णं सम्पन, समाप्त। २ पूर्ण श्रभ्यस्त, प्रण क्रागल। परिकेष्ठिक ( मं • व्रि॰ ) सर्वोत्तम, सब खेष्ठ। पिरिन्यास (सं ॰ पु॰) १ काव्यमें वह स्थल जहां कोई विश्रष प्रथ पूरा हो। २ नाटकार्ने आ ख्यान बीज चर्यात् संख्य कथाकी मूलभूत घटना ही संकेतसे सूचना

परिपक्ष (सं ॰ क्रि॰) परि-पच-ता। १ परिपाकयुक्ताः अच्छी ेतर्ड प्रजा हुआ। २ परिणत, पूर्ण विकसित, पीड़। ३ चहुदगी जो बहुत कुछ देख सुन चुका हो, तजुरवेकार। ध प्रवोगा, निपुगा, उस्ताद । ५ सम्यक् रीतिसे जीगाँ, जो विस्तुति हजम ही गया हो।

परिपक्तता (सं॰ स्त्री॰) परिपक्त कोनेकी क्रिया या ंभाव । ं २ बेह्दशिता । 🥬 🛴

परिपष ( म' • पत्ती •) परिपक्षते व्यवह्व वति जीन, परि-्प्या घा मुलधन, पू जी।-

परिवित ( सं पु ) सर्व व्यापी, वह जो इर स्थान्में उप-खित हो।

परिपद् ( सं • स्त्री • ) परिपद्-क्षिप् । १ जाल, पाँदा। २ जीव. प्राणिमात। परिपदिन् (सं॰ पु॰ ) शतु, दुश्मन।

परिपत्स (म' पु॰) पत्मान वज यिला व्याप्य वा तिष्ठति पण्डि-ग्रच्। वह जी रास्ता रोके हुए हो।

परिपंचन (सं ॰ पु॰) परिपंचयंति दोषादिन प्राप्ती-े ती ति यहि-पंचि वह से मिल है इसने के कि कि

परिपरिश्वक (सं०पु०) परि-पन्थ उक् ्रेशित्ं हुस्सन।

परिपन्थित (सं क्लो ) परिपन्थिनी भाव:, परि पन्थिन्भावे ल । परिरोधन, त्रवावट, ऋड्ंगा । परिपन्धिन् ( सं ॰ ति ॰ ) परिसर्वतो भावेन दोषाख्यानं पन्थयितुं गोलमस्य ; परि-धन्थ विनि । १ शतु, दुश्मन । २ विरुद्ध काय करनेवाला, प्रतिकृत श्राचुः रण करनेवाला। बेटमें ही यह प्रयोग युक्तियुक्त है, किन्तु दूसरी जगह उपचारवग्रतः प्रयोग हुन्ना करता है। परिपरिन् ( स ० पु॰ ) विर्विर ( छन्दसीति । पा ४।२ १८९ ) इति निगत्यते। १ ध्रत्र, दुश्मन। २ नानास्थान भ्वमणकारी तस्करविश्रेष, वह चीर जो नाना स्थानीं भ्वमण करता हो 🕴

परिषवन (सं० पु॰) परि-रू-करणे व्युट् । चालनी, चलनी । परिपश्रव्य ( सं ० ति० ) व्याप्ती परिः, प्रशोदिदं यत्, ततः प्रादि-समासः । सकल पश्च-सम्बन्धी ।

परिवाक (सं ॰ पु॰ ) परिवच्यते इति परि-वच घन.। १ पक्त ने का भाव, पक्त ना या पकाशा जाना। २ घचने का भाव, प्रचाया जाना। २ बहुदि िता, तजुर्वे कारी । ध निपुणता, प्रवीणता, उस्तादो । ५ कर्म फल, विपाक, फल, नतोजा। ६ प्रीट्ता, पूण ता।

परिवाकिनो ( सं॰ स्त्री॰) परिवाकः परिवाकशिक्तः विद्यतिऽस्थाः, परिवाक्तःइनि ङोप् । विद्यत्, निषोध । परिपाचन (सं ० वि ॰ ) १ सम्य क्ष् पचन गोल, जो च की तरह पच जाय ! (क्लो॰) २ अच्छी तरह पचना । ३ विच्जो पूरी तरह पच जाय।

परिपाचना (सं • स्त्री • ) किसी पदार्थको पूर्य पक अवश्वामें लाना।

परिपाचियतः (सं ० ति ०) परिपाचनकारी, श्रच्छी तरह पचानेवाला।

परिपाटल (सं॰ ति॰) जिसका रंग पोलापन लिये बाब हो, जर्दी बिए बाब र'गका।

परिपाटलित ( मं ॰ वि॰ ) पीते और लाल र गर्ने देंगा हुआ, जो पोला और लाल रंग मिला कर रंगा गुया हो। परिवाटि (सं क्लो ) परिव टन, परि-पट खार्थ पित., अच ६, बा परि भागेन पाटिः पाटनं गृतिय स्याः। १ ्परिषाव्यविश्वष्ट । पर्याय-त्रानुपूर्वी, सावत् । २ पनुकास । पर्याय-भानुपूर्वं , भानुपूर्वं का, परिवाटी, क्रमं । परिवाटी ( सं क्ली ) वरिवाटि-क्लीष् । १ प्रनुक्रम, श्रेणी, निलसिसा। २ प्रणाती, रीति, धैसी, ढंग। ३ पहित, रीति, चाल। ४ श्रङ्गाणित। परिपाठ ( स'० पु॰) सम्बक्गणन, ब्रानुपूर्विक कथन। परिपाठक (सं ० वि ०) चानुपूर्व पाठ वा प्रकाणकारी। परिपाच ( सं । पु॰ क्लो॰ ) १ परितः पालन, परिरचण । २ परिपालक । परिपाण्ड (मं कि) १ पाण्ड वर्ण, बहुत हलका पीना, मफेरी लिए इए पोला। २ दुव ल, कग, श्लोण। परिपातन ( मं ० वती ० ) निपातन, नष्ट करना । परिवाद ( मं ॰ अ य॰ ) पादवर्जन कर है । परिपान ( सं ॰ क्तो॰ ) पानीयः जल । परिपाखं (सं • मती • ) पार्खं, वगल। परिपाम्ब चर (सं श्रि श्र) निकट वा बगलमें चरने वा जानेवाला । परिपार्श्व धत्ती (सं वि वि ) निकटवत्ती, नजदीकका। परिपालक (सं० ति०) परिरचक, रचा करनेवाला। परिवासन (सं ० वसी०) १ परिरचण, देखरेख, निग-रानी। २ रचा, बचाव। वरिवासविद्ध ( सं ० दि ० ) परि वासि त्वच् । रचक, परि परिपास्य (सं श्रिश) पालनयोग्य, जो रचा या पालन करनेके सायक हो। परिपिच्छ (सं•पु॰) प्राचीन कालका एक भ्राभूषण जो मोरको पूंछके परींचे बनता था। परिणिच्चर (सं वि वि ) पिङ्गल वा रत्तवणं, इसकी सास परिपिक्डोकत (सं । ति ।) जो पिक्डाकारमें परिपत विषया हो। परिपिपालियमा (सं ॰ फ्री॰) पालन वा रचय करने की रचा। परिविष्ट (सं • वि •) परि-विष ता। दिलत, कुचला हुमा। परिविष्टक (सं • क्ली •) परि विष-ता संज्ञायां कन्। ्रशोसक, सीसा । प्रियोडन (सं • क्लो •) १ पेषण, पिसान । २ छत्यी इन, पत्रकाषीडा पहुँचाना या देना । १ मनिष्टकरण, नुक-

सान पर बाला।

परियोदा (सं ॰ स्त्री॰ ) १ पेषण, पिसान । २ पोड़ा या कष्ट हेना। परिवीवर (सं कि कि ) प्रति मोटा, बहुत मोटा या परिपटन (स' क्लो ) १ भे दन, छेदना । २ पाक करण, पाक करना। परिपुष्करा (सं क्लोक) कर्कटोभेद, गोडुंबककड़ी, गोंडुवा । परिपुष्ट (सं ० त्रि॰) परि-पुष ता। १ परिवर्षित, जिसकी वृद्धि पूर्ण रोतिसे हुई हो। २ परिपाषित, जिसका पोषण भनोभांति किया गया हो। परिपुष्टता ( सं • ६व्रौ • ) १ सम्यक्तुद्धि । २ परिपुष्टिः। परिपृजन ( सं • क्लो • ) सम्यक्पूजा, उत्तम रोतिसे पूजन वा उपासना । परिपूत (स.० ति०) १ विशुद्ध, प्रति पवित्र । (क्ली०) २ ष्यवतुष धान्य, ऐसा धान जिसकी भूसी या क्रिलका यलग कर लिया गया हो, छांटा हुमा धान। परिपूरक (सं वि ) १ परिपूरककारी, भर देनेवाला, सवासव कर देनेवासा । २ सम्बद्धिकत्ती, भगधात्वये भरनेवांचा । ३ सम्पूर्ण । १००० ००० १०० १००० परिपूरच (सं • चना • ) १ पूरचक्र च, पूरा करना । २ सम्प्रण तासाधन । परिपूरित ( मं॰ ति॰ ) परिपूर्ण, खूब भरा हुमा, सबा-स्व। २ सम्म पं, समाप्त किया हुभा। परिपूर्ण ( सं ० ति ० ) परि पू नता १ सम्पूर्ण, पूरा किया इ.चा। २ पूर्ण तक, भवाया इ.चा। १ सम्मक रोतिसे -व्याप्त, खूब भरा हुया 🔝 🤞 📿 🧀 🖂 परिपूर्व ता (सं ॰ स्त्रो॰) परिपूर्व स्व भावः तल-टाप्। सम्पूर्णता, पाभोग। परिपूर्ण त्व ( सं • मतो • ) सम्पूर्ण त्व, परिपूर्ण ता। "दश्यते परिपूर्णस्व मुख्यनद्रस्य ते विश्वा न जाने क'चकोर' हि विभाता पालगीव्यति ॥" (उद्भट) वरिपूर्ण चन्द्रविमसप्रभ ( सं १ पु॰ ) बौद्यास्तविर्णित समाधिभेद, एक प्रकारकी समाधि जिसका वर्ष त बोह शास्त्रोमें मिलता है।

परिपृष सहस्रवन्द्रवती (सं० स्ती०) इन्द्रती एक स्ती॰ का नाम ।

परिपूर्णीहतरशिम (सं० पु०) चन्द्रमा।

परिपूर्णार्थं ( मं० ति०) पूर्णाय, पूरा करनेके लिये । परिपूर्णेन्दु ( सं० पु०) पूर्णचन्द्र ।

परिपूर्ति (म'० स्त्रो०) परिपूर्णता, परिपूर्ण होनेकी क्रिया या भाव।

परिष्टच्छक (सं०पु०) जिज्ञामा करनेवाला, पूक्तवाला। परिष्टच्छा (सं० स्त्रो०) परि-प्रच्छ आण्। जिज्ञासा, प्रश्न करना, पूक्ता।

परिप्रच्छानिका (सं० स्त्री॰) विचार्थ्य विषय, वह बात जिसको ले कर वाद प्रतिवाद किया जाय।

परिपेस ( सं॰ ली॰) परि पेस-ग्रच्। कौवत्तीं मुस्तक, नेवटी मोथा।

परिपेत्तव (मं॰ ति॰) १ मत्यन्त कोमल, बहुत सुकुमार।
(स्ती॰) २ के वर्त्तीमुद्धक, केवटो मोथा (Cyperus Rotundus)

परिपेस (संश्रृंकी॰) १ जलजातत्वयविश्रोष, पानी में होने वासी एक प्रकारकी घास। २ जलसुम्तक, जलका मोथा, केवटी मोथा।

परिपोट (सं० पु॰) परि-पुट-घज्। १ परिपुटन। २ कर्ण-पालिगत रोगभेद, कानका एक रोग। इसमें लौकका चमड़ा सुज कर स्थाड़ी लिए हुए लाल रंगका हो जाता है और उसमें पोड़ा होतो है। यह रोग प्रायः कानमें भारी वाली ग्रादि पहननेसे होता है।

परिपोटक (सं कि ) त्वक् भेदक, परिपुटक । परिपोटन (सं क्ली ) १ भेदन । २ परिपोट। परिपोष (सं पु०) पूर्ष पुष्टि या दृष्टि। परिपोषण (सं क्ली ) परि-पुष-ख्यूट, । १ परिपुर्व

परिपोषण (सं ॰ म्बो ॰) परि-पुष-च्युट, । १ परिपुष्टि। २ रचणपेचण । ३ पालन।

परिपोषणीय ( मं ॰ ति० ) परिपोष-श्रनीयर । परि-पोषणयोग्य, पालने लायन ।

परिप्रश्न (सं॰ पु॰) युक्तायुक्त प्रश्न, जिन्नासा। परिप्राप्ति (सं॰ स्था॰) साम, मिलना।

परिप्राच्य (सं ॰ क्लो॰) करणोय, करने ग्रोग्य।

परिप्राघ (सं• म्लो•) परिपाख , नैक्या 🛒

Vol. XIII. 15

परगो (सं कि ) प्रीडः तर्पणे, किप् करुत्तरपद-प्रकृतिस्वरत्वं। प्रीणियता, सब प्रकारसे संतुष्ट करने-वाला।

परिप्रुष् (सं कि ) परि प्रुष् कि । परितः गन्ता। परिप्रेप्स् (सं कि ) परि प्रश्राप सन् उ। १ पाने में इक्क क। २ परिपालन के श्रीमलाषो । २ इक्क क, श्रीमलाषो ।

पारप्रवण (संश्वकी श्रीपरि-प्रेष ख्युट्। १ चारीं भीर भेजना, जिधर इच्छा हो उधर भेजना। २ निर्वासन, किसी विशेष स्थान या देश से निकाल देना। ३ परि-स्याग देना।

परिपेषित (सं श्रीति ) परि-प्रेष-ता । १ प्रेरित, भेजा इया। २ निर्वासित, निकाला इया। ३ परित्यता, त्यागा इया।

परिप्रेष्य (सं ॰ पु॰) परि-प्रेष-यप् । १ परिचर, दास, यहलुया। (वि॰) २ प्रेरणयोग्य, भेजने लायका। परिप्रव (सं ॰ वि॰) परि-प्रु-प्रच्या। १ श्रस्थिन, चंचल, कांपता हुया, । २ गतियुक्त, चलता हुया, बहता हुया। (पु॰) ३ प्रावन, बाढ़। ४ घट्याचार, जुल्म। ५ नीका, नाव। पुराणानुसार एक राजकुमारका नाम जो सुखोनल राजाका लहका था।

परिप्रवा (सं ॰ ति॰) पानी व हमेदाला।
परिप्रवा (सं ॰ स्तो ॰) परि-प्रवः टाप्। यन्नीय दवीं भेट,
यन्नमें काम मानेवालो एक प्रकारको कर्छो। या विमचा।
परिप्राच्य (सं ॰ म्रज्य ॰) १ प्रावित होना। २ जलमें
डुबोना।

परिष्नुत (सं०्ति•) परि-प्न-ता। १ प्राधित, खबा इथा। २ थाद्र, भीगा दुया। ३ कम्पित, कॉपता इथा। (क्ली॰) ४ सम्फ, फलॉग, छलॉग।

पिसुता (सं॰ स्त्रो॰) १ मदिरा, घराव । २ मे खुन-वेदनायुक स्त्रो-श्रक्षभेद, वह योनि जिसमें मे खुन या मासिक रज:सावके समय पोड़ा हो।

परिम्रुष्ट (सं० ति•) जला हुमा, भुना हुमा।

परिप्रोव (सं • पु॰) १ जनन, दाइ। २ जनना, भुनना, तपना। ३ गरीरने भीतरकी गरमी।

परिपुत्त (सं वि वि ) १ सम्यक् विकासित, खून खिना

हुमा। २ खब खुला हुमा, शक्की तरह खुला हुमा। है रोमाञ्चयक, जिसके रींगटे बढ़े हीं। पर्वित्यन (सं • वली • ) चारों श्रोरसे बांधना, श्रइही तरह बाँधना, जकड़ कर बांधना। परिवर्ष (सं पुर ) परिक्स। परिवर्ष (सं०पु०) परिवृद्यतिऽनेन वर्षे-चज्। १ राजाओं के हायी घोड़ों पर डाली जानेवाली भूल। २ राजाने क्व, चंनर मादि, राजिच या राजाना बाज सामान । ३ नित्यक्र व्यवहारकी वसाएं वे चोर्ज जिनको ग्रहस्रोमें बत्यावध्य कता हो । ४ सम्पत्ति, दीलत, माल असवाव। परिवह वा (स' किली ) परि-वह वेग्रट्। १ राजाक इस्ति-अखपरिकाटाटि. राजाओं के हाथी घोड़ीं पर डाली जानवानी भाषा २ परिवृद्धि, समृद्धि, बढ़ती। ३ ,धूजा, उपासना । परिक्इ वत (सं॰ पु॰) उपकरण क्चन। पारवाध (सं • स्त्री •) चारी श्रोर वाधा। परिवाधा ( मं रती ) १ बीहा, कष्ट, वाधा । २ आन्ति, अस, सिहनत । वरिवारदीय-भारतमहासागरसंघ एके द्वीप! यहिकी श्रिवासी प्रश्नावासियोंक जैसे देखनेमें लगते हैं, किन्त अपेचाक्तत खर्वाकार इति है। परिवृद्धि (सं विची०) परिवृद्धि त्युट्। १ समृद्धि, च्चति, बढ़ती । २ बङ्गीभृतं गास्त्र वा ग्रन्थ, वह ग्रन्थ यथवा प्रास्त्र जो किसी यन्य प्रत्य या प्रास्त्रके विषय ही पूत्ति या पृष्टि करता हो। परिखंडित (सं ० वि० ) र सम्ब, उसत । २ सङ्गीभूत, किशेषे जुडा या मिला इया। परिचढ़ (सं वि वि वे यथेष्ट, काफी। २ युक्त, मिला हुना। ३ कर्ता, श्रेष्ठ। परिलद्दाम (सं क्ली ॰) १ ब्रह्म । २ श्रेष्ठतम । परिनोध (स'० पु॰ ) परि-बुध-घज्। जाने। परिवोधन ( स • क्लो • ) १ दण्डकी धमकी दे कर कोई विशेष कार्य करनेसे रोकना, चिताना । र ऐसी धमकी या भयप्रदर्भ न, चितावनी। परिवोधना ( सं ० स्त्री ० ) परिवोधन ।

परिभन्त ( सं । ति ) परद्रवा-भन्नणकारी, दूसरीका माल जानेवाला । परिभच्या (संक्षांक) परि-भच्च-त्या ट्रा सम्पूर्ण कपमे भोजन, विलक्षल खा डालना, सफाचट कर देना। परिभन्न। (सं क्ली ) भाषस्तस्य स्त्रके अनुसार एक विश्रेष विधान। परिभक्ति ( मं • वि • ) परि-भन्न-ता । १ खाद्यादिसे विश्वत । २ चयप्राष्ट्र, स्तमचण । परिभग्न ( मं ० व्रि॰) परि-प्रश्व ता। स्तरभञ्चन। परिभक्क (सं ० पु०) सर्व तोभावने भक्क, चर चर। परिभय ( सं ० प्र० ) परि भी-श्रव । श्रत्यन्त भय । परिभव्य न (सं विकार) तिरस्कारण, भयप्रदर्भन। परिभव (म' ) पु॰ ) परिन्मू अप्। १ धनादर, तिरस्कार, यवज्ञा। २ पराजय, पराभव । परिभवन ( सं • विका ) परि-भू ख्रुट्। परिभव, धना दर या तिस्स्तार करना। परिभवनीय (सं ० व्रि०) परि-भू-मनीयर्। पराभव-परिभविन् (सं ० ति०) परि भूताच्छी खो इति । भवनशील, अपमानकारी, तिरस्कार करनेवाला। परिभाव ( सं ॰ पु॰ ) परि सू-घज् ( परीभूबोऽवड्वाने । पा २।३।५५ ) परिभव, श्रनादर, तिरस्कार । परिभावन (संब् क्ली॰) १ संधोग, मिलन, मिलाप। २ चिन्ता, फिक्रा परिभावना (सं स्त्रो॰) १ चिन्ता, सोच, फिक्रा। साहित्यमें वह वाका या पद जिससे कुतूहल या प्रति-शय चरसुकता सुचित भ्रथवा चरपरन हो। नाट अमें ऐसे वाश्व जितने भविक ही उतना ही प्रच्छा समस्ता जाता है। परिभाविन् (सं वि वि ) परि-भूग्रहादितात् भूतेऽघे सव तोभावसे परिभवयुक्त, तिरस्क्तत या अपमानित । (पु॰) २ तिरस्त्रीरं या अपमान करने-परिभाष (सं कस्तीक) परि-भाग (काप्। करना। २ कोई बात जहना। ३ स्त्यसम्ब देना। परिभाषक (सं वि वि ) निन्दक, निन्दा हारा किसीका अपमान करनेवाला, बदगोर्द्र करनेवाला।

वरिभाषण (सं क्यों ) परिभाया ख्युट्रा १ सनिन्द खपालमा, निन्दा करते हुए उनाहना देना । २ ऐसा उनाहना जिसके साथ निन्दा भो हो, लानत मलामत, फटकार। मनुस्स्तिकी अनुसार गिभेषो, आपद्यस्त, खब और बालकको भोर किसी प्रकारका दण्ड न दे कर नेवल परिभाषण का दण्ड देना चाहिए। ३ बोलना चालना या बातचीत करना, भाषण, आलाएं। ४ नियम, दस्तूर, कार्यदा।

परिभावणीय (सं॰ ति॰) परि भाष प्रनोयर । परि-भाषणकी योग्य, भारत नोय, निन्दा के सायका।

परिभाषा ( सं • स्त्रो • ) परि भाष-अच् ततष्टाप्। १ परिष्त्रत भाषण, स्पष्ट कथन, संग्रयरहित कथन या बात । २ पदाय विवेचनायुता अर्थ कथन, किसी प्रव्हका इस प्रकार चर्यं करना जिसमें उसकी विशेषता श्रीर व्याप्ति पूर्ण रोतिसे निश्चित हो जाय। पर्योय-प्रचिति, शैली, सङ्केत, समयकार। परिभाषा मंचित भौर अति म्याप्ति, अत्याप्ति रहित होनी चः हिये। जिस भव्दकी परिभाषा हो वह उसमें न त्राना चाहिये । जिस परि-भाषामें ये दोष ही वह शुद्ध पश्चिमार्व नहीं होगो बल्कि दुष्टं परिभाषा कचलाविगो। वे किसो शास्त्र, ग्रस्य, व्यवसार चादिको विशिष्ट संज्ञा, ऐसा शब्द जो शास्त्र विशेषमें किसी निर्दिष्ट अर्थ या भावका संकत मान लिया गया हो, पदार्थ विवेच की या ग्रास्त्र कारीकी वनाई हुई संना। जैसे, गणितको परिभाषा, वैद्यक्को परिभाषा, जुलाहोंको परिभाषा। वैद्यक्त वा वेदान्त ग्रास्त्रज्ञानः की मुविधाने लिये परिभाषाका जानना आवश्यक है। जिन सब शब्दीने यत्यविग्रेषमें जी निद्धि भयं परि-जाल्यित हुआ है, उसीको परिभाषा कहते हैं।

दोप जिस प्रकार भन्धकारको नाश कर प्रकाश देता है, उसी प्रकार परिभाषा द्वारा कि उनसे कठिन प्रव्होंका यथं सनायास मासूम हो जाता है वक्का अपना ग्राग्य पारिभाषिक शन्दोंने प्रकाट करे, ऐ मे बीज चाल जिसमें ग्रास्त या व्यवसायको विशेष सं न्नाएं काममें साद गई हो। ५ सूत्र जन्म विशेष, सूत्रके सं: लन्नजीमेंसे एक। ६ निन्दा, परिवाद, शिकायत, बद्रशमी।

प्रिमाणित ( मं । वि ।) प्रिमाण्य । विधितः जो

मच्छो तरइ कहा गया हो,। २ जिसकी परिभाषा की गई हो।

परिभाषिन् (सं॰ ति॰) परि-भाष-इनि । कथनयुक्त, बोलने-वाला ।

परिभाष्य (मं॰ वि॰) कहनेयोग्य, वताने लायक ।

परिभुता (सं॰ व्रि॰) परि-भुज-ता । छपभुता, जिसका 🍦 भोग किया जा चुका हो।

परिभू (सं ० ति ०) परि भू तियः । १ सवँ तों भाव से प्राप्ति -युक्त, जो नारीं भोरसे चेरे या भाच्छादित किये हो । २ नियासका ३ परिपालका यह शब्द देखरका विश्वेष अस है।

पिनमूत (सं० ति०) परि-भु-ता। १ तिरस्क्रतं, जिसकां तिरस्कारं किया गया हो। २ भनाहेत, जिसका स्रनादरं किया गया हो। पर्याय—स्वमणित, स्वसतं, स्रवद्यातं, भवमाणित, समिमूतं, सप्रस्तुतं,। ३ पराजितं, हारा या है। या हुसा ।

परिसृति (सं॰ स्त्रो॰) परि-भू-तिन्। १ परिभावुकः ंनिराहर, तिरस्कार । २ खेष्ठता ।

परिभूषण ( सं०पु० ) १ सजानेको क्रिया या भावः स्नावट या सजाना। २ वह शान्ति जो किसी विशेष प्रदेश या भूखण्डका राजस्व किसीको दे कर स्थापित को जाय। ३ ऐसी शान्ति या सन्धिको स्थापना। पिभुषित (सं० वि०) शृङ्गाराहित, सजाया हुआ, बनाया या संबारा हुआ।

परिभेद (सं॰ पु॰) शस्त्रादिका बाधात, तलवार तीर बादिका घाव, जरूम।

परिभेदक (सं ० ति ) १ भेदनकारी, काटने फाड़ने या क्टिदनेवाला। (पु॰) २ खूब गहरा घाव करनेवाला भनुष्य या इधियार।

परिभोता (सं ० वि०) १ जो दूसरेने धनका उपभोग करे।
२ जो गुरुके धनका उपभोग करे।

परिभोग (सं॰ पु॰) परि-भुज-वज् । १ उपभोग, भोग । २ स्त्री-व्रसङ्गं, मैथुन ।

परिश्वंभ ( सं ॰ पु॰ ) १ विच्युति, पतन, गिराव या गिराना । २ पलायन, भागना । परिश्वंभन ( सं ॰ को ॰ ) परिच्युति, सवलन । परिश्वम (सं पु॰) परि-भ्रम अच्।१ पर्यटन, भ्रमण, भटकना। २ किसो वस्तु प्रसिद्ध नामको किया कर उपयोग, गुण, सम्बन्ध आदिसे उसका संक्षेत करना, होधे सीधे न कह कर और प्रकारसे कहना। ३ भ्रम, भ्रांति, प्रमाद।

परिश्वमण ( सं ० क्ली०) घरि-श्वम-ख्युट । १ पर्यटन, इधर उधर टइलना, मटरगश्ती करना । २ घूमना, चकर खाना । ३ परिधि, घेरा ।

परिश्वष्ट (सं॰ ति॰) १ चुत, पतित, गिरा हुना। २ पनायित, भागा हुना।

परिभामी ( मं॰ ति॰ ) परिभामण करनेवाला, भटनने-वाला।

परिमण्डल (म'० पु॰) परि सर्वती मण्डल । १ वन्तु ला-कार, गोल। २ परमाणुपरिमाण, जिसका मान परमाणु-के बरावर हो। (पु॰) ३ पुरुषविशेष। ४ मशक, एक प्रकारका विषेला मच्छर। (स्त्रो॰) ५ लच्चणान्वित रमणीविशेष। ६ पर्वतिविशेष। ७ गोलाकार वा श्रावन्ते विशिष्ट। प्रचन्द्रमाके चारीं भोरकी ज्योति श्रष्टा। ८ परिधि, चेरा, दायरा।

परिमण्डनज्ञुष्ठ (सं॰ पु॰) एक प्रकारका सहाञ्जुष्ठ, मण्डलक्षुष्ठ।

पिमण्डलता ( सं॰ स्ती॰) परिमण्डल-भावि-तल् । वत्त्रेलता, गोलाई।

परिमण्डित (संश्रिक) परिमण्डले अस्य सञ्जातः परि मण्डल तारकादिलादि तच् । गोनाकार पावर्तः-विधिष्ट।

परिमन्तर (सं ० ति०) श्रत्यन्त मन्द, धीरा या धीमा। परिमन्द (सं ० ति०) १ परिश्रान्त, बहुत यका हुधा। २ श्रत्यन्त झान्त, श्रत्यन्त गिथिल या सुस्त।

परिमन्द्रता ( म'॰ स्तो॰ ) स्नान्तिजनकता, ग्लानि, भवसाद।

परिसन्ध (सं ० वि ॰) कोपपरिवृत, क्रीधर्स सरा हुआ। परिसर (सं० पु॰) परिस्त्रियतेऽस्मिन् परिन्सः आधारे अप्रां वायुः हवा।

परिमद्धं (सं०पु॰) परिन्द्धंदःभावे खक्ता १ वर्षेण। २ नामना ३ हिंसन । परिमर्दन (म' क्लो ) परिम्हर च्युट् । परिमर्द । परिमर्श (स' पु ) परिम्हश चल् । १ धर्षण । २ परामर्श विचार ।

परिमर्ष ( सं० पु॰ ) ईर्था, कुढ़न, चिढ़।

परिमल (सं १ पु॰) परिमलते सुगन्धि पार्थिवकणां धरतीति मल-प्रच। १ विमर्दन, मलनेका कार्य। २ वह
सुगन्धि जो कुङ्गम धादि सुगन्धित प्रदार्थींके मले जाने।
से उत्पन्न हो। ३ कुङ्ग भादि मदन, कुङ्गम धादिका
मलना या उबटना। ४ उत्तम गन्ध, सुवास, खुगवू। ५
पण्डित समृह, पण्डितीका समुदाय। ६ मैथुन, संभोग,
सहवास। ७ एक प्रस्वकार। चिमेन्द्रने दसका नामोक्रेख
किया है।

परिसत्तज ( सं॰ ति॰ ) सन्धोगनित सुख, जो सुख सै थुनसे प्राप्त हो।

परिमाण (स'० लो०) परिमीयतेऽनेन, परिन्मा आणे व्युट् । । माप, वह मान जो नाप या तीलते द्वारा जाना जाय ।

नैयायिकों के मतसे मानव्यवहारका कारण ही परि माण है, परिमित व्यवहारके असाधारण कारणको हो परिमाण कहते हैं। यह चार प्रकारका है-अणु, महत्, दीई बैर इस्त । अनित्य परिमाण संख्याके लिये आता है। हारणकादिका जो परिमाण है, वह अनित्य है, क्योंकि यह संख्याजन्य है। परमाणका परिमाण हारणकादिके परिमाणका प्रतिकारण नहीं है।

जिस उपायसे ताल प्रथमा कठिन द्रयकी उपयुक्त माप जानी जाती है, उसोको परिमाणविद्या कहते हैं।

भारतीय श्रायों ने मध्य सारणातीत काल वे परिमाण प्रसङ्ग पाया जाता है। सनुष्य जितने ही सभ्य होते हैं, सामाजिक हिसाब किताबमें वे उतने हो विश्रेष नियम रखते हैं। इस प्रकार जब श्राय सभ्यता बढ़ने खगी थी, उस समय वाणिज्यमें चारों श्रोर सुश्रह्णता स्थ पन के लिये उनके मध्य परिमाणके नाना छ्याय उद्घावित हुए थै। किसी जिसी यरावीय पण्डितका विश्वाम है, कि मिस्रवासियोंसे हो भारतीय श्रायोंने मापका छ्याय पहले पहले सीखा। किर किसीका कहना है, कि श्रावेक साप द्राविहोंके संस्रविसे श्राये द्रारा उद्घावित हुई हैं। किन्तु धनुसन्धान द्वारा ऐसा जाना गया है,

कि भारतमें जो परिमाण प्रचलित हैं, वे भारतीय श्रायाँ-से ही कल्पित हुए हैं।

नद्दत्त मं हितामें (६१४०१२२-२३ ऋक्में) 'कोग' श्रीर 'कोशयी' शब्दका एक ख है। यथा— "प्रस्तोक इन्तु राधमस्त इन्द्र दश कोशयीर्दश वाजिनीऽदात।"

हे दृष्ट्र! प्रस्तोकने तुन्हारे स्तवकारीको (मुमी) सुवर्णपूर्ण दशकोग शौर दश श्रव्य दिये हैं।

> "दशास्त्रान दश कोशाण् दश वलाधिभोजना । दशहिरण्यपिण्डान् दिवोदासादसानिष् ॥'

इमने दिवोदाससे दग ग्रम्ब, दग सुवण कोग्र, वस्त्र, प्रचुर भोज्य श्रीर दग हिरख्यिपिष्ड पाये हैं।

उपरोत्त दो ऋकों में 'कोश' भीर 'कोशयो' शब्दका जो उसे ख है उससे किसी निद्धि वजन या मापका बोध होता है (१)। विशेषतः अन्तमें दश हिरख्य-पिण्डका उसे ख रहनेसे कोई विशेष सन्देह नहीं होता।

ऋम् मं हिता श्रीर श्रयवं सं हितामें 'निष्क' शब्दका उन्ने खं देखनेमें शाता है (२)। सायणाचार्यं ने 'निष्क' शब्दका श्रयं 'हार' लगाया है (३) किन्तु इधर यहत पहलेमें हो निष्क शब्दमें विशेष वजनकी सवणं मुद्राका हो बोध होता था। सभी जिस तरह मोहरकी माला बहुतमें लोग गलेमें पहनते हैं, उनी तरह वैदिक समयमें निष्कको माला पहनी जाती थी। यह 'निष्क' शब्द देख कर भी प्राचीन मुद्रा-परिमाणका बहुत क्रक श्रामास पाया जाता है (४)।

वेदस'हिता विषयकम निर्वाहके लिये शाविभूत

- (१) औरङ्गजे बके समयमें भ्रमणकारी विणियर जब इस देशमें अत्ये थे, उस समय भी इसी प्रकारका निर्दिष्ट वजन प्रचलित था।
  - (२) निष्कं बा धा क्रणवंते सर्जं बा दुहितदि वः। (कक् दा४७।१५)

"कृत्यां कृत्याकृते देवा निष्कमिव प्रतिसुञ्चत।" (अथवेस । दारु। इ)

- (ई) "निष्क' हार"।" (ऋग् भाष्य श्राश्व)
- (४) पाणिनिने भी "शतसहस्रान्ताच्य निष्कात्" (५१२।११८) दस स्त्रमें निष्कमुदाका उक्लेख किया है।

Vol. XIII. 16

नहीं हुई है, इसीसे खुतिने मध्य परिमाणका प्रकष्ट उदा करण देने की यावध्य कता नहीं हुई। लेकिन शक्ल यज्ञ देय यतपथ बाद्य खुन (१२। ७१८ ) 'हिरण्यं युन जे' शतमानम्' श्रीर माधवने काल निर्णयप्रत 'धुन जेश लाक मिया प्रविद्य द्वारा वेदिक काल में जो परिमाण की प्रधा प्रचलित थी उससे और कुछ भी सन्दे ह रहने नहीं पाता। धतपथ बाद्य परिमाण विशेष है। काल्यायन ने वास्ति कमें भो इस धतमानका उने खे है। माधवाचार्य ने जो 'सुवर्ण श्रालाका' का उने खे हिया है, कोई कोई अनुमान करते हैं कि वही भारतको प्राचीन छेनी कारने को सुद्रा है। श्राज भी तिल मू भाषा में 'श्राला खें श्राला खें सुद्रा है। श्राज भी तिल मू भाषा में 'श्राला खें श्राला खें सुद्रा है। श्राज भी तिल मू भाषा में 'श्राला खें श्राल सुद्रा है। श्राज भी तिल मू भाषा में 'श्राला खें श्राल सुद्रा है। श्राज भी तिल मू भाषा में 'श्राला खें श्राल सुद्रा है। श्राज भी तिल मू भाषा में 'श्राला खें श्राल सुद्रा है। सुद्रा है।

पाणिनिका एक स त है, "इतादाहतप्रशं संयोर्ग ।" ( ५१२१२० ) अर्थात् आहत वा प्रशं सार्थमें इत्य भन्दके उत्तर मत्वं भें येप, प्रत्यय होता है। यहां भाहतद्व्य अर्थात् इत्येके जैसा द्रश्य समभा जाता है। काधिकाकारने भी लिखा है, कि 'शहत' इत्यस्य, इत्यो दीनारः।' इस 'इत्यं'से ही यहांका इत्यो या इत्या हुआ है। मुदा भन्दमें विस्तृत विवर्ण देखे।

खपरोत्त प्रमाण द्वारा बहुत कुछ जाना जाता है, कि निर्दिष्ट धाकार वा वजनकी मुद्रा वै दिक समयमें प्रचलित थी। वै दिककालमें होमादि कार्य के लिये इतका विश्वेष प्रयोजन पड़ता था, इसीसे वै दिक ग्रन्थोंमें इतका परिमाण स्पष्ट रूपसे लिखा है—

> "द्यतप्रमाणं वस्यामि मापकं परुचकृष्णलम् । मासकाणि चतुःष्टि पलमेकं विधीयते ॥ द्वात्रिं ग्रत्पलिकं प्रस्थं माग्धेः परिकीत्तिम् । आठकन्तु चतुःप्रस्थं चतुभि द्वीणमाठकः ॥ द्रीणप्रमाणं विद्वेयं ब्रह्मणा निभेतं पुरा । द्वादशाभ्यधिकैनिं स्यं पन्नानां पर्वक्षिः ग्रतेः ॥"

### **इंतका परिमाण**—

- ५ किर्णाल (रत्ती) =१ माष्र (प्रायः द'७५ वीन )
- ६४ माषक = १ वेच … (५६० मिन)
- ३२ पल=१ मागधप्रस्य (१७८२० ग्रीन)
- ४ मागधप्रस्थ≅१ घाठक (७१६६० ग्रेन)
- ४ भाठक 🚾 १ द्रीण (२८६७२० ग्रीन)

मनु, याच्चवस्य बादिको स्मृति चीर वहुपुराष ग्रम्मी विभिन्न द्रथोंके परिमाणका विषय विस्तृत भावमें वर्णित है। मनु (टार्ड्र-१३६), याच्चव्क्य (११३६१) ग्रीर नारटने संख्यापरिमाण जो निणय किया है वह इस प्रकार है—

> ६ तम्हेगा = १ तिचा। १ तिचा = १ राजसघेप।

३ राजसष<sup>ए</sup>प = १ गीरसष्प।

हं गौरसर्वं प = १ यव।

३ यव = १ क्षणाल (रत्ती वागुंजा)

बेद्य तमें संख्यापितमाण इस प्रकार लिखा है --

३० पास ख = १ तसरेख वा वंशी

क वं शो = १ मरोचि (सर्यक्रिरण)

६ मरीचि = १ राजिका।

द सर्घंप = १ यव।

४ येव = १ गुंजा (रत्तो )

सुञ्जतमें पेल-कुंड्वादि परिमाण इस प्रकार लिखा है--

१२ धान्य = १ माषा वा सुवर्णमाषा।

१६ मावा = १ सुवर्ण ।

२१ माषा = १ धरण।

हा। धरण = १ कर्ष ।

४ कषं ≕१ पन्।

8 पल=१ बुड़व।

४ जुड़न=१ प्रस्य।

४ प्रस=१ बाद्का

६ काइस=१द्रोण।

१०० पंत = १ तुला।

१० तुला=१ भार। मतान्तरमे

१० भारका १ प्राचित।

दानयोगोध्वरके मतसे १० श्राधारका एक भार

मनु भौर याज्ञवल्क्यादिके मतमे सुवणका परि-

५ क्षण्यल ≐१ माघ। १६ माघ = १ कर्ष, यज्ञ (ोजा)। ४ कर्ष = १ पस (निष्का)। १० पल - १ धर्ण । याज्ञ बल्काको मतसे ५ सुवर्ण का एक पल । एका स्मृतिकारों के मतसे रजतपरिमाण-

२ रित्तिका ≂१ माषका।

१६ भाषक = १ घरण वा पुराण ।

१० धरण = १ शतमान वा पल !

८० रतिका = १ पण वा कार्यापण।

नारद्रके मतसे २० सावका एक कार्या और छह-स्पतिके मतसे २० माषका एक पल होता है। सुतरां ४ प्रकारका माष पाया जाता है—५ रिताका एक प्रकारका माष, (नारद्रके मतसे) ४ रत्तोका एक माष, ( हाहस्पतिके मतसे) १६ रिताकाका एक माष और चतुर्य प्रकारका माष २ रिताकाका होता है।

किसोने मनसे प्रसुवर्णका भोर किसोने मतसे १५० सुवर्णका एक निष्क होता है। १०८ सुवर्णवा तोलकका एक उपसूषण, पस वादोनार मान। गया है।

गोपालभद्दने स्मृतिसे मणिकार ( जोहरो ) का परिमाण इस प्रकार संग्रह किया है—

६ राजिका = १ माष्य वा हेम धानक।

४ इसिधानकां = १ सल, धरंग वा टङ्का

२ टङ्ग = १ कीगा।

२ कोण = १ कवं।

पुराणादिमें धान्यादिका परिमाण लिखा हैं, किन्सु सभी पुराणीमें एक सा नहीं है।

वराहपु॰ के मतसे — भविष्य भौर स्वादके मतसे —

१ सुष्टि = १ पत्त । २ पत्त = १ प्रस्रति ।

२ पत = १ प्रस्ति २ प्रस्ति = १ अङ्ग।

द में हि = १ इ.चि. ४ इत्हें व = १ प्रस्था

८ पुष्काल =१ भादका ४ प्रस्य = १ माहका।

४ का इक = १ द्रीण ४ घाइक = १ द्रीण। २ द्रीण = १ कुका।

भविष्यके मतसे १६ द्रीणका १ खारो, स्तन्दके मतसे २० द्रोणका एक कुन्न भीर १० कुन्नका १ वाइ होता है।#

# संस्कृतविद् कोल्झुंक साहब कुम्मसे अ'मरेत्री Com • की क्श्परित बतलाते हैं। बर्होंने सिखा है, कि १८ इक्ष्यका १

वराहपुराणमें प्रस्वता चौद्याई भाग 'सितिका' नामसे वर्णित है। हेगाद्रिके मतसे सेतिका कुड़वका हो नामान्तर है। समयप्रदीप स्मृतिसार, रक्षाकर भीर कल्यात्तर भादि निवन्धकारियों के मतसे सेतिका कुड़वके हो समान है, लेकिन १२ प्रसृतिका एक कुड़व होता है। सम्मीधरने स्पष्ट लिखा है, कि साधारण मनुष्ठकी १२ पञ्जलि प्रमाणका नाम कुड़व है। वाचस्पति मियने भी यही स्वीकार किया है। कुक्क क्षमहके २० द्रोणका एक कुक्स स्वीकार करने पर भो उनके मतसे २०० पञ्जका एक द्रोण होता है। जातुकाण के मतसे ५१० पञ्चका एक कुक्स, रक्षाकरके मतसे २० प्रस्त के मतसे १०० पञ्चका एक कुक्स, रक्षाकरके मतसे २० प्रस्त भीर दानिवविक के मतसे १०० प्रकार होता है।

ह्र हत्राजमान्त गड़ में एक परिमाणका उझे ख है जो कहीं भी नहीं मिलता। यदा—

२० तीलकका १ सेर, २ सेरका १ प्रभं।

आईन इ-अकवरोमें लिखा है, कि भारतने किसो किसी खानमें पहले १८ दामका १ सेर और किसी खानमें २२ दामका १ सेर चलता था। किन्तु अकवर क राज्यारकामें २८ दामका सेर हुआ। पोछे सम्बादने ३० दामका एक सेर ठोक कर दिया। २० माल वा ५ टह्नका १ दाम, मतान्तरसे २० माल ० रिक्तकाका १ दाम होता है। इस हिसाबसे राजमार्त्ते खार्यत सेर घोर आईन-इ-अकवरोका सेर एक हो समक्षा जाता है।

भविष्य, स्कन्द भीर पद्मपुराष में जो माप वर्षित हैं वह एक समय मिथिलामें प्रचलित थी ऐसा चण्डे प्लर-के संग्रह से जाना जाता है। द्रीण के सिवा चण्डे प्लर-श्रीर भी कई परिमाणोंका हक्षेत्र किया है। यथा—

> ४ द्रोण=१ माणिका। ४ माणिका=१ खारी। २० खारी=१ बाडु।

हाथ होनेसे पद्भाश्य वन इक्त्यका १ खारी होता है। स्तरां १ खारी = २ बुसल, २ पेक और १६ गोलन। इस हिसानसे १ क्रिम = १६ खारी = ३ बुसल और १ गोलन। लक्ष्मीधरकी स्मृतिकल्पत्रको मतसे ३६ तोलक वा १ प ल और १ खारीका वजन १८३६ तोलक = २१५ पींड (Avoirdupois) तथा १ क्रम्मका वजन १७८२० तोलक = १६८ पींड। इस प्रकार एक वाहका बजन प्राय: १ टनके दरावर होता है।

गोपानभट्टने एक श्रीर प्रकारका धान्यपरिमाण इंड्रत किया है—

8 बाय:=१ शाच १

8 शाच ? = १ विल्व।

४ विच्व = १ कुड़व ।

४ कुडव = १ पर्य।

8 प्रस्य = १ व्हारी#।

8 गोणो = १ द्रांतिका।

भ्रु परिमाणके सम्बन्धमें मार्कण्डे यपुराण ( ४८-३७-

**३८ )-में इस प्रकार** खिखा है,—

११ ‡ परमाण =१ वसरेण।

११ तसरेख = १ महीरज: ।

११ महीरजः = १ वालाय ( तेयाय )

११ बालाय = १ लिचा।

११ स्वा=१ यवीदर।

११ यवमध्य = १ अङ्गल ।

६ यङ्गुल = १ पर।

२ पद = १ वितस्ति ।

२ वितस्ति = १ इस्त ।

४ इस्त=१ धनुद गड ।

# ला अवतीटीकामें लि जा है — 'किसी पात्रके चारों ओरका परिसर एक एक हाथ करके होनेसे उसे घनहस्त कहते हैं। मन्द्रमें इसका नाम है 'जारोक' जो घडकोणी हुआ करता है। उरक्लका खारोक गोराविक हे दिश्च गांग्रमें प्रचलित है। वहां १६ दीणका एक खारी, 8 आढकका १ दोण, 8 प्रस्थका १ अ.ढक और 8 कड़का १ प्रस्थ होता है। कड़व घनहस्ता कार होगा, इसका २ अंगुलि करके परिसर रहेगा और सृतिका अथवा तद्वत् किसी दुव्यका बना होगा।'

इस हिसावसे कड़व १३ ई घन अङ्गुलका होता है। किन्तु लक्ष्मोधरने कल्यतस्में लिखा है,—कुड़वका विस्तार ४ अङ्गुलि और गमीरता भी उतनी ही है, इस प्रधार १ कड़व ६४ घनअ- ङ्गुलका होता है।

्रं कोलज्ञूक साहबने जो मार्कण्डेयपुराणका वचन उद्धृत किया है, उसमें परमाणुसे ले कर यवमध्य पर्यन्त ११ स्थानमिं द संख्या निर्देश है। [Colebroke's Essays, Vol.I. p. 536)

२ धनुक = १ माड़िका। २००० धनु = १ गब्यूति । 8 गव्यूति = १ योजन। मार्केण्डे यपुराणके अन्य एक स्थानमें लिखा है २१ अङ्गुष्ट= १ अरित I १० मङ्गुष्ठ=१ प्रादेश।

मादित्यपुराणको सतसे २ मर्दात = १ कि ब्यु। हारीतके सतमे किष्क, श्रीर इस्त एक है, ४ किर्जु = १ लव।

किन्तु भादित्यपुराणके सतसे ३० धनुका १ लव, २००० धनुका १ क्रीग्र, २ क्रीग्रकी १ गव्युति, २ गव्युति का १ योजन और विशापुराणके मतसे १००० धनुका १ कोस होता है। किन्तु गोपालभट्टने प्राचीनमतका उद्गृत करके लिखा है, 'विदेशीय भ्रमणकारिगण ४००० धनु-का १ योजन मानते हैं। \* नीलावतीमें इस प्रकार निवा है-

# ८ यव = १ श्रङ्गुलि। २४ अङ्गुलि = १ इस्त ।

\* बीद्रशास्त्रवित् रिज डेभिडने नाना बीद्रप्रस्थांसे इस प्रकार योजन परिमाण स्थिर किया है-ग्रन्थमतसे वत्तमान प्रतियोजनमे स्थानके नाम। दूरःव । दूरत्व। कितना भील १२८ मील ८ मील। १६ योजन काशीसे टहवेल द्र**५० ,, ७**ई ,, १२० योजन काशीसे तक्षशिला १ योजन नलन्दासे राजगृह **C** कुशीनगर्धे राजगृह ₹\$0 .,. © ,, २५ % श्रावस्तीचे " ८४ २७४ गङ्गाचे राजगृह **55** 年 59 भनुराधपुरसे विविविद्यार । ५४ **अनुराधपुर**से श्रीपादशैरू १०० .,, ७१॥ ,, **શ્યુ**,, उपरोक्त प्रमाणानुसार यह जाना जाता है, कि पूर्वकालमें जा से द मीलका १ योजन मारा जाता था ! (Rhys David's Ancient coins and Measures of Ceylon agea ) ( ---- ;

४ इस्त=१दग्ड ( =१ धनुः ) २००० दण्ड = १ कीस । १० इस्त = १ व मा ध कीस = १ योजन। २०वंश = १ निरङ्ग।

कारुपरिमाण। वराइपुराणके मतसे-मनुके मतसे— ६० चण=१ लव! १८ निमेष = १ काण्ठा ६० लव = १ निमेष । २० काष्ठा = १ कला। ६० निमेष = १ काष्टा। ३० कला - १ च्या । १२ चण = १ सुह ता । €० काष्डा =१ प्रतिप**स**ा ३० मुहूत्त = १ ऋहोरात्र। ६० प्रतिपत्त = १ विपत्त । १५ महोरात = १ पच । ६० विपल = १ पल। ६० पल = १ दग्ड । २ पच = १ मास। ६० दण्ड = १ श्रहोरात। २ मास = १ ऋतु। ६० पहोरात=१ ऋतु। ६ ऋतु = १ भ्रयन। २ ग्रयन = वसार। भविष्यपुराणके मतसे-१००० सं क्रामको १ व टि, १०० तुटिका १ तत्वच, ३ तत्वचका निमेष्र। स्य सिद्धानतके मतसे गोपासभद्वधत विष्णुपुराणके मतसे---इंप्राण = १ विकला। ६ प्राण = विनाडिका। ६० विनाडिका=१ घटि। ६० विकला 🗦 १ दग्छ । ६० दग्ड = १ दिन। ६० घटि = १ अहोरात।

३० पहीरात = १ सास । [१२ मास = १ वष<sup>९</sup>।

मुसलमानी अमलका वजन इस प्रकार था। ( इफ़्रुलजममें लिखा है ) १ यव = १ इब्बत ( अर्थात् बोज )

र इब्बत = १ तसु। ४ यव = १ किराट (कार्कंट)

८ यव = १ दाङ्गा

८८ यव - १ मिस्ताल।

३०६ यव या ४ई मिस्काल = १ प्रस्तर वा सीर (सेतका)।

७३ मिस्त्रल=१ श्रीकोयत (श्रीव)

१२ मिस्तल् = १ रटल (पो'ड)।

२४ मिस्तल = १ मन।

१० मन ≔२ को जजत्।

वर्तं मान समयमें इस देशमें जिस नियमसे मंख्यार परिमाणादि स्थिर किया जाता है, वह नीने देते हैं—

४ कौडोका और एक गंडा।

भगंडेका अल्एक पैसा।

२० गंडेका /) एक द्याना।

द॰ गंडे का !º) चार शामा।

१६ मानेका १) एका क्षया।

मुद्राविभाग।

२ असीकी 5१ दमड़ी

२ दमड़ोका 5१ दुकड़ा वा छदाम

२ दुकड़ेका १ मधेला

र अधेलेका १ एक पैसा।

२ पैसेका ऽ१० एक इंबल पेसायाटका

२ डबल पेसेका 🖒 एक ग्राना।

२ श्रानेको 🔥 एक दुश्रती।

२ दुधकीकी । एक चवनी।

२ चवन्रीकी ॥) एक प्रठनी।

२ भठनीका वा ४ चयतीका १, एक रूपया।

१६ कपयेकी १ एक मीहर (सोना)।

भ्रंगरेजीमें ३ पाईका एक पैसा भीर १२ पाईका एक भाना होता है।

की हो का घठारह पंत्र माना गया है,— ३ कान्तकी १ की हो, ४ काकको एक को हो, ४ व्हको १ की हो, ६ करतकी १ की हो, ० समृद्रकी १ की हो, ८ वसकी १ की हो, १० दिक्त की १ की हो, ११ ति घकी १ की हो, १६ का चाकी १ को हो, १५ ति घकी १ की हो, १६ का चाकी १ को हो, १७ प्रह्नको १ की हो, २० जी की १ की हो, १४ स्वनको १ को हो, १३ तस्बो ल क १ की हो, ६० ति सकी १ को हो, ३२ रेगुको १ को हो, १२८० वहरको १ की हो।

# भंगरेजी मुद्राका परिमाण।

४ फादि जुनी

१ पेनी।

१२ पेंस≇ा

१ धिलिङ्ग ।

भू शिलिङ्गका

१ क्राउन ।

२० ग्रिलिङ्गका

१ पौंड या साभरेन ।

२१ शिलिङ्गकी

१ गिनी।

Vot. XIII. 17

एक प्रिलिङ्ग करोब भाठ आने के बराइर होता है। एक प्रतीरनका एक रूपया होता है।

#### वैद्यका वजन।

४ धानकी

र रत्ती ।

६ रत्तीका

१ आना।

१० रत्तीका

१ माशा ।

ट माश्रेका

१तोला

वेद्यका वजन कोड़ कर खण<sup>९</sup> रोप्य प्रादितीलमें १२ मार्घका एक तीला चीता है।

#### डाक्टरी वजन।

२० ग्रेनका

१ स्कापला

३ स्त्रू पलका

१ ड्राम।

८ डामका

१ श्रीस ।

१२ श्रीसका

१ पौंड ।

१८० ग्रेनका एक तोला सतरां १ पौंड ३ तोला।

## डाक्टरी औषधकी माप।

६० मिनिमका

१ ड्राम।

८ ड्रामका

१ घौंस।

१६ श्रीसका

१ पाइग्ट ।

१२ श्रीसका

१ कोटा पाइगढ।

१ भीं स करीब आध कटां कर्त और १ पाइराई करीब आध सरके समान होता है।

देशीय प्रथासे साभारण दवतादिका वजन ।

४ चवकीका

१ तोसा

५ तो लेकी

१ क्टांक ८/

४ छटां कवा

१ पाव ८१०

४ पावका

१ चेर ऽ१

प्रसेवको

१ पन्सेरी 54

१० सेरकी

१ धरा ।

8 धारा या प्रविशे

मन १८

वा ४० सेरका

सरका परिमाण सब नगड एक-सा नहीं है, कड़ीं है लोनेका, कहीं द० तोलेका भीर कहीं १०५ तोलेका सेर एको भीर ६० तोलेका करो केर कोर क तोलेका करों क कहीं है। पका वजनको छग्रंक = तोला।

|                                |                        | •                               | a .                      |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| भूमिकी                         | माप 🖟                  | ७२० वग फुटका                    | १ वर्गकष्ठा।             |
| २० पुरकीकी                     | १ धुरकी ।              | १४४०० वर्गे <b>पु</b> टका       | १ वर्गबोघा।              |
| २० धुरकीका                     | १ धूर ।                |                                 | काड़, एका एकाड़ = ३ बीघा |
| २० धूरका                       | १ कड़ा।                | ॥० कष्ठ', ६४० एक <b>ड्का एक</b> | वर्गमील।                 |
| २० कड़े का                     | १ बीघा।                | १७२८ घन इञ्चका                  | १ घनफुट।                 |
| भूमिकी अंगरेजी                 | रेखिक माप ।            | २७ घनफुटका                      | १ घनगज।                  |
| २ सूतका                        | १ जी।                  | १६८२४ घनग्रं शुलोका             | १ सनहाध।                 |
| <b>४</b> जीका                  | १ द्ञ्च वा बुसल।       | द धनहायका                       | १ झनग न ।                |
| १२ द्ख्वा                      | १ पुट ।                | वस्तादिकी                       | माप ।                    |
| शी फुटका                       | १ हाथ।                 | द जीका                          | १ श्रङ्गुल ।             |
| ३ फुट वा २ हायका               | १ गज।                  | ३ अङ्गुलकी                      | १ गिरह।                  |
| १७६० गजका                      | १ मील।                 | 8 गिरहका                        | १ विन्ता।                |
| २ भीलका 🕆 🗡                    | १ कोस।                 | प्रशिरइ या २ विन्ते का          | १ हाथ।                   |
| ६ गजका एक फादम्                | (जल मापनिका परिभाण),   | २ इष्टिका                       | १ गज ।                   |
|                                | ॰ पोलका एक फर्लाङ्ग, ८ | कागजका वि                       | हेसाब ।                  |
|                                | मोलका एक लीग, ७३ या    | जिस्ता ताव पची सकी,             | होत कवीं चीबीस।          |
| • •                            | , २२ गंजकाएक चेनवा     | दय जिस्ता गडही यहै,             | रीमहि' जिस्ता बीस।       |
| १०० सिङ्ग (Link)।              |                        | <b>भ</b> र्थात्                 | •                        |
| लम्बाईका                       | परिमाण ।               | २५ तावका                        | १ जिस्ता                 |
| ३ खड़े या ८ पड़े जीक           | ा १ अङ्गुल ।           | १० जिस्तेकी                     | १ गडडी                   |
| ४ श्रद्भ सकी                   | १ मुडो।                | २० जिस्तेका                     | १ रोम                    |
| २ मुद्दीका                     | १ विक्रत।              | १० रोसका                        | १ बेल।                   |
| २ विस्तरतका                    | १ हाय = १८ इच्च।       | कभो २४ तावका भी प               | क जिस्ता होता है।        |
| •                              | १ गज।                  | कलम आदि                         | की अगना।                 |
| २ गज वा ४ हायका                | *                      | १२ टायका                        | १ डजन ।                  |
| २००० दन्ह वा } १ व<br>८००० हाय |                        | १२ डजन्का                       | १ योस ।                  |
|                                |                        | २४ टायका                        | १ विगिड़ ल ।             |
| 8 भीसका                        | १ योजन।                | २० टायका                        | १ स्कीर।                 |
| दूसरो                          | रोति ।                 | कालपरि                          | •                        |
| १ द्रकाष्ट्री गज = ३३ दर       | <b>स्</b> ।            | ६० घनुपलंका                     | १ विपत्त ।               |
|                                | १ बांस।                | ६० विषलका                       | १ पल ।                   |
| २० वासका                       | १ जरीव ।               | ६० पलका                         | १ दगड़ या घड़ी।          |
| अंगरेजी भूमि                   |                        | ं। दग्डका                       | १ पहर ।                  |
| १४४ वर्ग रचका                  | १ वर्ग फुट।            | द पहर वा ६० दग्डका              | १ दिन ।                  |
| ८ वर्ग फुटका                   | १ वर्गमा ।             | ७ दिनका                         | १ सप्तां हा              |
| १८० वर्ग फुटका                 | १ वर्गपौवा।            | े<br>२ सप्ताइ वा १५ दिनका       | १ पच्च ।                 |
|                                |                        |                                 | • •, • •                 |

रे महीना। रै पन वा ३० दिनका १ वर्षे । १२ महीनेका १२ वर्षका १ युग । . अ'गरेजी कालपरिमाण। ६० सेकेग्डका १ मिनट। ६० मिनटका १ घंटा। १ दिन। . २४ घंटेका १ मप्ताइ। - ७ दिनका १ वर्ष । प्र सज्ञाह और एक दिनका एक वर्षे प्रक्रत समयका परिमाण ३६५ दिन ५ ्घंटा ४८ मिनट ४८ से के एड भणवा ३६५ दिन १४ दण्ड . ३१ वस प्र विवस होगा। अ गरेजीमें इव्यादिकी वजनप्रगाली । १ श्रीं स। १६ ड्रामका १ पौंड। १ इशे सका १ सेटन । १४ पो डिका १ कार्टर। . १८ वी डका 8 काट रका १ इराइवें टवा इंडर। १ टन । २० हं डरका ७२ पौंड = ३५ मेर, १ पौंड = SII० श्राध मेरसे अक काम ( ३८ भरी वजन ), ४ मी स = माध कटांका से आक कम (प्राय: २ भरी ७ ग्राना), एक इंडर = १।४।॥) , एक मन चौदह सेर सात कटांक में कुछ ज्यादा। १ टन = २७ मन द सेर १३ छटांक। परिमाणक (सं • क्ली • ) परिमापक, दिग्दर्शन, बैरो-मोटर यन्त्रादि। परिमाणपाल (सं क्लों) चित्रपाल, भूमिके मध्यगत स्थानका परिमाण। परिमाणवत् (सं १ वि १) परिमाणं विद्यतेऽस्य मतुव, मस्य व । परिभागयुक्त, परिभागविधिष्ट । परिमाणिन् (सं १ ति ।) परि-माण-इन् । परिमाण-विशिष्ठ । परिमातः (सं॰ ति॰) नापनिवाना, पैमाइग करने-वाला परिमाद (सं॰ पु॰) परिनमद-चन्र । महाव्रतस्रोवने

क्षेत्रगं त सोलड सामभेद ।

परिमान ( हिं ॰ पु॰ ) परिमाण देखो । परिमार्ग ( सं प ) परिन्मृत वज् । परिमार्ज ना परिष्कार करना। परिमार्ण ( सं • क्ली • ) अन्वेषण, खीजना या दू दृना । परिभागितव्य (सं वि वि ) अन्वेषणीय, खोजने या द्रंदने लायक। परिमागि न् (सं ॰ वि॰) अन्वे घणकारी, खोजने या खोजने किसोने पोछे जानेवाला। परिमाग्ये (सं श्रीतः) परि मृज-एयत्। १ परिमुख्यं, परिशोधनीय। २ अन्वेषणीय। परिमार्ज (सं० ति०) परिन्मुज-घन्त्र। परिष्कार करना, साप सथरा करना, मांजना। परिमार्जिका (सं विवि ) परियोधका, धोने या सांजने-परिमार्ज न (सं० क्लो॰) परिन्द्रज ख्युट, ततो हृद्धिः। १ मधुमस्तक, एक विशेष मिठाई जो घो मिले इए यहद के भौरेमें खुबाई हुई होती है। २ परिष्कार्यः परिशोधन, मांजना। ३ मधुत लपात। परिमार्जित (सं । ति ०) १ घीया वा मांजा दुषा। ३ परिष्ठात, साफ किया हुआ। परिमित् ( सं॰ स्त्रो॰ ) घरने बोम बरगा पादि । परिमित ( च' वि ) परिनात्त, परितो मित वा। १ युत्त, मिला हुआ। २ पमि। एविशिष्ट, जिसका परि-माण ही वां जात हो। ३ कतपरिमाण, तीलां हुया। ४ यथार्थ परिमाण, न ऋधिक न कम । ५ चूल, खोङ्ग, कम । परिमितनया (सं वि ) १ जो उचितसे यंशिक न बोलता हो। २ बल्पभाषी, कम बोलनेवासा। परिमिति (सं ॰ स्त्री॰) परि-मा-तिन्। भूमिमानशास्त्र, अशेवविद्या। ज्यामितिशास्त्रमे प्रतिपादित वसु ( भूमि भादि ) का परिमाण निर्देश करनेके लिये इस यासी यक्ष प्रयोग हारा उन सब पदार्थी का प्रक्रत परिसाण वा षांयतन क्या है, यही निर्दिष्ट हुमा है। किसी वसुने जपरो तल वा विडिटेंग, चेत्रफल, वसु वा जीव आदि-को पातितने व्यापनत्व भर्यात् उस उस वस्तु वा जीवन ने पर्यना अपना अरोरयतनप्रश्रुत कितना स्थान अधि

कार किया है, उसका घनपरिमाण भार गटह,वाटिका, चयान पादिकी भूस्यादिका परिमाण इस शास्त्रानुसार निर्योत होता है। ज्यामिति अथवा त्रिकीयमिति प्रास्त्र-निवादित धनेक प्रतिचाएं घामानीसे परिमिति श्रङ्क विद्याकी पदायता द्वारा निष्यत्र की जा सकती हैं, किसी एक वस्तुका परिमाण निर्देश करनेमें उस जानिकी वस्तु का अन्य एक शांधिक विभाग सेना होता है। ज्यामिति शास्त्रम स्रे Magnitude वा बायतनांश पीर बङ्ग-विद्यामें Measuring unit वा परिमाणांग कड़ते है। जिस प्रकार कोई एक निर्दिष्ट रेखा ( Straight line) नापनेमें उस मापने परिमाणन १ इञ्च, १ जिङ्क प्रथवा १ फ्रांट प्रादि परिमा शंशकी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी एक समतलवितको भूमि का परिमाण सेनेमें पहले उस भूमिका वर्गचित्रफल ( Square area ) निकालना भावध्यक है । इससे स्पष्ट जाना जाता है, कि एक एक सुद्र वर्गेष्ठकी परिमाण-समिष्टिने इसी प्रकार एक हुइत जमीनका परिमाण स्थिर इया है। किसी एक चतुष्कोण वस्तुका, जिसकी लम्बाई १० इच्च भीर चौढाई ५ इच्च है, परिसाण स्थिर करने में सम्बाई द्वारा चोड़ाईको गुना करना होगा। इसमे जो वर्गगुणपाल (१०×५ = ४० वर्ग देख) होगा, वही उत्त वस्तुका याधार वा व्यापकायतन है।

एक जमीन कितना बोघा, कितना कहा है वह जाननी ज्यामितिशास्त्रकी स्वलक्ष्यनीय समान्तरिखा, सरस रेखा, समजीणो तिसुज, पञ्चकोणो, षट्कोणो, श्रष्ट कोणो, दक्त वा परिधि भादि निरूपित गणनाको सहायता से सहजी जिस ख्याय द्वारा भूमिका परिमाण स्थिर होता है, परिमितिशास्त्रमें छसे चित्रश्रवहार वा Surveying कहते हैं। भूस्यादिके अरीवकार्य का परिमाण वाचक जो चुद भ य जनसाधारणी भाय है, अ गरेजोमें छसे Link कहते हैं। हम लोगोंके देशमें जिस प्रकार भक्न हिल, इस्तप्रभृति परिमाणदण्डको सहायताने भूस्यादि की जरीव कहें बोधेमें परिणत होतो है, श्रांगरेजोमें छसो प्रकार लिखने एकड़ बोधेमें परिणत होतो है, श्रांगरेजोमें छसो प्रकार लिखने एकड़ बोधेमें दिश्मी जिस होते हैं। यदि कोई अमीन प्रभ लिख लाको भीर हिला होता है। यदि कोई अमीन प्रभ लिख लाको भीर ४२५ लिख चोड़ो हो, तो

वह बितन की चेकी होगी ? पहले दो रे। शियों की पर-स्वर गुना करनेसे जमीनका वर्गफल २४४३७५ हुआ। किन्तु १००००० वर्गलिङ्गकी एक एकड़ जमीन होतो है, यह माप स्वतः सिद्ध है। श्रतएव पूर्वोत्त २४४३०५ वर्गि लिङ्गकी निम्नोत्त १००००० वर्गलिङ्ग हारा भाग देनेसे भागफल २ ४४३७५ एकड़ होगा। श्रव एकड़ वरिमाण शब्दके तालिकानुसार श्रासानोसे बीचेमें और दशम-लव भिन्नको भी पुनः विभाग करके रुड़, पार्च स श्रथवा कहे, धूर श्रादिमें रक्वा आ सकता है।

तिकीण श्रीर चतुष्कीण श्रास्तियुत्त भूमिका परिमाण सङ्जमें निकाला जाता है। पहले ही कहा जा
चुका है, कि एक चतुष्कीण श्री परिमाण उसकी लम्बाई
श्रीर चौड़ाई के गुणनफल से जाना जाता है। इससे यह
मालूम होता है, कि समान्तर दो रिखाशोंकी मध्यवत्ती
समरेखांके जपर खावित दो तिभुज परस्पर समान होते
हैं सुतरां इस प्रकार एक तिभुज चतुर्भु जका
श्रद्धांग्र होगा, इसमें संदेह नहीं। तिभुजका परिमाण
जाननेमें उसके श्राधार (Base) से लम्ब रेखा (Perpendicular) के श्रद्धांग्रकी गुना करनेसे गुणनफल जो हो,
उसका श्रद्धांग्र उक्त तिभुजभूमिका परिमाण होगा।
चतुर्भु ज, पञ्चकीणो, श्रष्टकोणो श्रीर द्र्य कोणो श्रादि
का परिमाण निक्तलिखित उपायसे निकाला जाता है।

किसी एक चतुर्भु जकी (Quadrilateral figure) विभक्त कर सकनी की उनकी परिभाणसंख्या भी निर्देश की जा सकती है। परन्तु समरेखाविश्रष्ट और समकोणयुत्त पश्चकीणो अष्टकीणो वा वादशकोणो आदि (Regular polygon) चिन्नत भूमिका परिमाण निर्देश करनी उन्त चिनको भुजसमष्टिका अर्काश विकास सकती या कर अर्थ केन्द्र (Centre) से किसी एक पार्थ रेखाम लब्बमान नरजित्वा (Perpendicular) की संख्यास गुना करो। गुणनपन जो होगा उसोको उन्न चिन्नका परिभाण जाने। साधारणको सुन्धिंश लिये नोचे बहु समक्षिणो (Regular polygon) चिन्नका परिभाण जाननिक लिये एक तालिका दी गई है। इस तालिकाकी व्यवहारप्रवालो इस प्रकार है—

किसो एक बहुरेख युक्त समकी थी बोर समवाह Regular polygon चित्र की किसी व हुका वर्ग फल ले कर उसमें निम्नलिखित तालिका प्रदत्त चित्र फल साथ गुना करो। गुणनफल जो होगा, उसीको उपस्थित चेत्रकी मूमिका परिमाण जानो।

| ;                     |                    | -        | रेखाइयके             | । मोमानी एन रेखा | सोमारेखा एक होनेसे |
|-----------------------|--------------------|----------|----------------------|------------------|--------------------|
| no:<br>I <del>U</del> | न्या               | मामा     | मध्यवती              | एक होनेसे उप्तका | उसनी जन्ने रेखाना  |
|                       | स्व                | रेखा     | को एका<br>बहीं श     | परिमाथ           | प्रिमाय            |
| ###                   | समकोष तिभुज        | m        | · • •                | © स्रे•हेहे 8.•  | • अस्टिक्वस्रेक्ष् |
|                       | » च <b>त्रभु</b> ज | <b>∞</b> | <br>                 | ٠                | <b>.</b>           |
| समवाह                 | हि पच्चनोण         | ਤ੍ਰਾਂ    |                      | % ७४०१० %        | とのきつのできるう          |
| :                     | ष्ट्रभोग           | લાપ      | 4II.                 | ときつくつびからと        | ० पहंड्            |
| :                     | मप्त*ोण            | 9        | <b>30</b><br>419     | धर्४७६६३-६       | १-०३८२६०६८८४       |
|                       | मष्योग             | น        | en.                  | 8-परमधर्वर       | र र ००६०६०८१२      |
| £                     | मदक्रीया           | વ        | · • \$               | <b>६ रॅट१</b>    | ଜଟ୍ଡେବ୍ଟେଧ୍        |
| ,                     | दशकोग              | 0        | *<br>(%)             | ७ हि८४२०८८       | 8.49cc8898€c€      |
| -                     | एकाद्यकोण          | <b>~</b> | 6.4°<br>9.9°<br>9.9° | उन्हें तहें उ    | 825\$\$\$\$\$\$    |
| 6                     | द्वाटग्रजोवा '     | 88       | ito                  | ११.१८६१५२४       | १-प्ट्ह्०सि४०३८    |

कदाहरण — किमी एक पञ्चकी एक सोमारिखा धिंदः देश कुटकी हो, तो उसके वर्ग पास्त ४०० की १ ७२०४७७४ से गुना करनेंचे गुणनफल जी द्वा १८०८ फुट होना, वहीं उक्त चित्रका परिमाण है।

हिला संस्थान भी परिसित शास्त्र अनेत प्रणार्थ लियां लिखी हैं। तिसी एक वर्तु लक्ष तकी परिधि, इसके व्यासकों २'१४१५८ से गुना करनेसे जो पल होगा, उसके समान है। यह भो जान लेना इति है, कि वर्तु लाकार चैतका भूमिपरिमाण निर्धेष करनेमें निस्नलिखित नियमीका घवलस्वन करनेसे वह सहजमें निकला जा सकता है। (१) हत्तक प्रदीं प्रको व्यासाईसे गुा करनेसे जो पल होता है, वही भूमिका परिमाणं है। (२) व्यासके वगै-फलको ७ ८५४ से गुना करनेसे जमीनका चित्रफलं निकल घाता है। (३) परिधिक वगे फलको '०७८५-७७५ से गुना करनेसे जो गुणनफल होगा, वही जमीन-खा प्रक्षत चेत्रफल है।

किसी एक ठीम वसुका परिमाण निकालना हो, तो उसकी लब्बाई, चौड़ाई और जंचाई तीनींकी भावसमें गुना करी, इस प्रकार जी गुणनफल होगा, वही उस वस्तुका परिमाण है। पिरामिड (Pyramid) षथवा किसी कीणाकार (Cone) वस्तुका परिमाण निकालनेमें उसकी तलभूमिक परिमाणफलकी उसकी लम्बरेखाके परिमाणसे गुना करो। गुणतफल जो होगा उनका ततीयांग ही उस परामिडका प्रामाण होगा। किमी एक टोम गोलाकार (Sphere or Solid circle) वस्तुका परिमाण उसकी परिधिकी व्यासरी गुना करनेसे जाना जाता है। जिस गीलवृत्तका व्यास २६ इच्च है, उस-का परिमाण ३६×३ १४१४८२६ = ४००१ ५ १४ वर्ग इञ्च होगा। इस गोलहत्तका यदि समूचा चे तफल निकालना हों, तो उसके व्यासकी घनगुन (Cube) भर्यात् ३६ को ५ २३५६२ से गुना करो घथवा चंत्रफलको व्यासकी क्ठें भागसे गुना करनेसे जो गुणनफल होगा, वही उस ठोस गोलाकार वस्तुका परिमाण है। यथा-809-१'५०४× र्×२६ = २४४२८ '•२४ ठोस इञ्च ( Solid inch ) । प्रथमोत्त प्रमाणानुसार देई र ४५ र ३८२ गुना करनेसे भी गुणनफल २४४२८ ं २४ होता है। समतल-चेत्र।दिकी जरीबवा मापका विषय चेत्रव्यवहार, शब्दमें विश्वे वरूवमं भालो चित हुआ है। क्षेत्रध्यवहार दे लों। परिमिति ( हिं ० स्त्रो ) मर्यादा, इज्जत।

परिमित्तन (सं॰ क्लो॰) सम्यक्त, मिलन, श्रच्छी तरह

परिमुख (सं वि ) मुखमण्डलके चारी बोर। परिमुक्त (सं वि ) सम्यक् रूपसे मुक्त, पूर्ण दूपसे स्वाचीन।

परिमुख्ध (सं ० ति० ) सुन्दर साथ साथ सरता। परिमुख्य (सं ० ति०) मोचनक योग्य।

परिमृढ़ (सं॰ त्रि॰) परि-मुइ-ता। १ व्याकुल। २ मालोड़ित, विचलित, मिथत। १ चीमित।

Vol. XIII, 18

परिमूट्ता (संक्नी) १ व्याकुलता। २ भ्नम। ३ विरिता।

परिम णीं (स' स्ती ) हन्दा, बूढ़ी। :

परिमृज् (सं वि वि ) परि मृज् क्षिप्। परिष्कारकरण, धीना या माजना।

परिमुक्य (सं० ति०) परिन्मुजन्यय, (मृजोविभाषा। पा २।१।११३) परिष्क्षत, साफ किया हुआ या मांजा हुआ।

परिसष्ट (सं कि कि १ परिमार्जित, भीया या साफ किया हु था। २ स्प्रष्ट, जिसकी छुआ गया हो। ३ अधि- कत, पकड़ा हुआ। ४ जिससे परामर्थ किया गया हो। परिस्थिट (सं क्लोक) परिष्करण, भोना, मांजना।

परिमय (सं० ति०) १ जी नापा या तोसा जा सके, नापने तीसनेक योग्य। २ सङ्क चित, थोड़ा । ३ जिसके नापने या तोसनेका प्रयोजन हो।

परिमोच (मं॰ पु॰) पारतोमोचः परित्यागः। १ मल-त्याग, इगना। २ विण्या ३ परित्याग, कोड़ना। ४ सम्यम्मितं, पूणिमोच।

परिमोचिष (सं॰ फ्लो॰) परिन्मोच खुट्। १ परि-त्याग। २ मुति। ३ मोच। ४ मलत्याग। ४ धीननिया द्वारा परिष्कार करना।

परिमोटन ( सं० क्लो॰ ) चटचट शब्द ।

परिमोष (सं॰ पु॰) परि मुष वज् । स्तोय, चोरो। परिमोषक (सं॰ पु॰) परि-मुष-खुल। परिमोषण-कारी, चोरी।

परिमोषिन् (सं कि ) परि मुखातीति परि मुख खिनि। चोर्य स्वभावपन, जिसकी स्वभावसे ही चोरी करनेकी प्रवृत्ति हो।

परिमोहन (सं॰ धनी॰) परिमुद्द च्युट्। अधीकरण, किसीकी बुद्धिया मनकी पूर्ण रूपमे अपने अधि- कारमे कर लेना।

पिसोहित (सं॰ ति॰)१ त्रालोहित, मधित। २ चितनहीन । ३ अल्पलेधियाच्य।

परिम्लान (सं ० वि०) १ हीनप्रभ, कुम्हलाया हुआ, मनिन्।

धरि ज्ञायिन्ः (सं . पु॰ ) परिन्छा चिनि । १ तिमिररोग

भेद। इसका कारण रुधिरमें मृच्छित पित्त होता है। इसमें रोगोको सभी दिशाएं पीको या प्रकालित दिखाई पहती है।

परिवज्ञ (सं ० पु॰) परित उभवतो विहितो यज्ञोऽस्य।
जन्मयतः विहित यज्ञ, वह कोटा यज्ञ या विधान जिसको
श्रक्ति करने ही विधिन हो, किन्तु जो किसी श्रन्थ
यज्ञके साथ उसके पहले या पीछे किया जाय।

परियत्त ( सं ० वि ०) परिवेष्टित, चारों श्रोरसे धिरा हुपा। परियष्टा ( सं ० पु०) वह मनुष्य जो श्रपने बड़े भाईसे पहले सीमयाग करे।

परिया ( तामिल परेशान)—े दान्तिणात्यवासी एक आदिम जाति। किसी किसीका कहना है, कि 'परे'का अर्थं ठका ( नगरा ) है, इसी अर्थंसे परेशा अर्थात् ठका वाद्यकारजाति नाम पड़ा है। किन्तु कोई कोई भाषा-तन्त्वविद् इसे स्वीकार नहीं करते। उनके मतसे परेशा का स्नूल अर्थ है 'पहाड़िया' या पार्थंतीय। जिस तरह गौड़ोयशावाके मध्य 'चएडाल' है, उसी तरह द्राविड़ याखाके मध्य 'परिया' है।

समाज वाह्य सभी जातियां ले कर यह परियाः समाज गठित होने तथा दाचिणात्यहिन्दू-समाजमें नितान्त होन समभी जाने पर भी ये सोग अपनेते उच-नीच जातिभेद स्वीकार करते हैं। इनके मध्य १८ विभाग हैं जिनमें से कुछके नाम नोचे दिये जाते हैं—

वस्त्रयण्ड्दे, तातपाड्दे, तक्क जानपड्दे, तुर्गालिपाड्दे, कुलिपाड्दे, तिपाड्दे, स्रायण्ड्दे, मोहपाड्दे, अस्य म् पाड्दे, बटुकपाड्दे, श्रालियपाड्दे, कोलियपाड्दे, बेलि पाड्दे, बेहिगापाड्दे, शक्क पाड्दे, दनमेंसे वस्त्रवपाड्दे श्री हो सबसे श्रेष्ठ समभा जातो है।

परिया लोगीका कहना है, कि हमारो छलाति बाह्मणोके गम से है और हम ब्राह्मणोके बड़े भाई होते हैं। वेद्धाराचार्य ने कुलग्रद्धारमालामें लिखा है, कि छव सोके पुत्र विश्वष्ठ में अरुग्धती नामकी एक चण्डाली से विवाह किया था। इस चण्डालीके गम से १०० पुत्र उत्पन्न हुए। इनमेंसे पिताका भाईग्र मान लेनेवाले ४ पुत्र तो चार वर्णी के मूलपुरुष हुए भीर पिताकी आद्धाः की अवद्या करनेवाले ८६ पुत्रांको पञ्चमवर्ण या परियाः को सुन्ना मिलो।

परिया लोगीका भाचार व्यवद्वार दूसरे वर्षीसे विल-कुल एथन् है। ये लोग अपर निम्म ये पीको अपने समाजमें मिलने नहीं देते भीर न एच से गीमें प्रवेश करनेकी चेष्टा ही करते हैं। इस जातिके लीग मधिकतर चौकीदारी, भंगी या में इतरका काम श्रयवा ग्रूद्र किसानके खेतमें सब-दूरी करते हैं। स्त्रभावसे ये शान्त, नम्त्र भीर परित्रमी होते हैं। विवाद्गुड़, महिसुर श्रादि स्थानीमें जिस राहसे **ब्राह्मण** व। नायर चत्रते हैं इस राइसे परिया लोग नहीं चल सकते। यदि संयोगवय राष्ट्रमें मुलाकात हो जाय, तो ब्राह्मण स्नान करके शुद्ध हो सेते हैं। यदि कोई परिया किसी तरह नायरको छू ली, तो वह नाधरकी हायसे उचित दण्ड पाता है। जिस पामसे ब्राह्मणींका वास है उस ग्राममें परिया घुस नहीं सकता। दाचि पात्यके विभिन्न प्रदेशींमें ये लोग होले या, घेर, सहार वा परवारी नामसे प्रसिद्ध हैं। इस जातिके लोग अधिक तर चौकोदारो, भंगीया मे इतरका काम करते हैं। ये देवीके उपासक हैं भीर विशेषतः पार्वती या कालीकी मूर्त्तियोंकी पूजा करते हैं। सामाजिक सस्बन्धमें ये वड़े रचयगील हैं। पूजाकालमें उच वर्षं के कोई भी बाह्मण इनका पौरोडित्य नहीं करते।

परियान मध्य भी नितन साधुत्रों घीर कवियोंने जन्म ग्रहण किया है। इनमेंचे 'कुरल' ग्रन्थ-प्रणेता ति इ-वज्ञव नायनर घीर छनकी भगिनी अब्धे ( श्राविधर ), वैष्णवकविद्यालवर तिक्ष्णान् ग्रीर शैव साधु नन्दनका नाम छक्के ख्योग्य है।

परियाण ( सं क्ली॰) चारी भोर गमन, घुमाई फिराई। परियाणि ( सं ॰ पु॰) चलती हुई गाड़ी।

परियाणीय (सं कि वि ) १ भ्यमणसम्बन्धी । २ रचा-करणयीग्य, बचाने लायक ।

परियांत (सं श्री कि) १ जो भ्यमण या पर्यटन कर चुका हो। २ कहीं से लीटा हुआ, भारत हुआ।

परियार—१ मयोध्या प्रदेशके छन्नाव जिलान्तर्गत एक प्राचीन नगर। यह क्रचा॰ २६ देश ४५ ए॰ तथा देशा॰ ८० देश प्रज्ञे मध्य छनाव नगरमे ७ कोस छत्तर-पसिमने प्रवस्थित है। प्रवाद है, कि प्रस्ते यह स्थान जङ्गलसे परिष्ठत था, महामुनि बारमी कि इस वने। श्रम में क्रिये । रामचन्द्रते बार्टेग्रसे सक्ताणने सीताको इसी स्थानमें 'परिहार' किया था । इस कारण यह स्थान परिहार या परियार नामसे प्रसिद्ध हुआ। इस ग्रामके चारों श्रोर 'महना' नामक जो विस्तीण भीत है, वह श्रीरामके पुत्र सब बौर सुग्रको 'महारण'-भूमि समभी जाती है । इस महना भीत्रके खूलवर्ती सोमेश्वर महारेव-मन्द्रिक सिनकट श्रीर गङ्गाके दोनों किनारे भाज भी श्रमेक तोरों के पाल भूगभें में पाये जाते हैं । यहां गङ्गाके किनारे जो सब मन्द्रि हैं, वे वर्त्तमान समयके बने हुए हैं । पहाड़के जपर वजीर भीर श्रवमम्भूनो खाँके किलोका ध्वंसावग्रेष गङ्गातोरसे देवा जाता है। यहां प्रति वर्ष कार्त्तिक की पृण्धिमामें लाखके श्रीक मनुष्य गङ्गा श्रीर भोत्रमें स्नान करने श्राते हैं।

२ विचारवःसो प्राकडोपित्राच्याणीका एक 'पुर' वाधाका।

र मन्दाज प्रदेशकी पूना जिना वासी निम्न सेणीकी जातिविशेष । विदुर्गई देखी । परिधोग ( सं. १ ए० ) एकि सच-भावे स्वय । एकिस स्रोत

परियोग ( सं॰ पु॰ ) परि युज-भावे घञ् । परितः योग, दोनी घोर योग् ।

परियोग्य (सं॰ पु॰) वंदकी एक प्राखा। परिरचक (सं॰ व्रि॰) परिग्च-ग्वल्। रचाकर्त्ता, सब प्रकारसे बचानेवाला।

परिरचण (सं॰ क्लो॰) परि रच च्युट, । सर्व तीमावसे रचा करना, सब प्रकार या सब भोरसे रचा करना। परिरचणीय (सं॰ ब्रि॰) परि रच भनीयर । रचाने योग्य। परिरचा (सं॰ ब्र्लो॰) परिपालन।

परिरचित (सं । ति ।) उत्तम क्पने रचित।

परिर्चितव्य (सं॰ वितो॰) परि-रच-तव्य । परिरचणीय, सन तोभावसे रचाके योग्य ।

परिरचितिन् (सं ० ति०) रचाकारी, चौकीदार्। परिरचित्र (सं ० ति०) परि-रच-त्रच् । परिरचका। परिरचित् (सं ० ति०) रचाकारी, बचानेवाला।

\* इस ग्रामक पास ही गङ्गाके किनारे बिद्धर नगरम आज भी वारमीकिकी कुटी विद्यमान है। एक समय गङ्गाके दोनों किनारेका स्थान वारमोकिका आश्रम कहलाता मा परिरचा ( सं ॰ ति ॰ ) रचा तं योग्य ।
परिरच्य ( सं ॰ पु॰ ) रघा कुभेद, रघका एक अंग ।
परिरच्य ( सं ॰ ख्रो ॰ ) प्रचारमा ग , चौड़ा रास्ता ।
परिरच्य ( सं ॰ पु ) परिरच्य ते दित परि रिभ घज् ।
सतो चुण् (रभेरचिछ्छो:। पा शश्क्ष ) चालिङ्ग ।
परिभाव ( सं ॰ च्छो ॰ ) परि-रभ स्युट् । चालिङ्ग ।
परिस्थाव ( सं ॰ वि ॰ ) परिनस्थ: विद्यतिऽस्य परिस्थान ( सं चिष्ठ ) परिनस्थ: विद्यतिऽस्य परिस्थान ।

परिराटक 'स' वि लि । परि-रट-ताच्छी खे बुज्, । समन्तात् स्टनगील, चारी बीर जानेवाला ।

यरिराटिन् ( मं॰ त्रि॰) परिन्रट-ताच्छोखे चिनुत्।
कमन्तान रटनशील।

परिराप् (सं॰ पु॰) १ पावरूव राखस। २ परिवादकारो, निन्दक।

प ररापिन् (सं कि कि ) परास्तर्भ द्वारा व्यक्तिविधानकारी।
परिरोध (सं चुक्) परि क्ष-चल् । सस्यक् अवरोध
क्कावट, अङ्गा।

परिस्त (सं श्रं) परितो लाति लान्क । परितोग्राहक। परिस्तृत्व (सं श्रंतिक) १ मतिस्तृ, बद्दत कोटा। २ भ्रत्यक्त ग्रीम्न पचनिके कारण स्रति समुदास्ता।

पश्लिक्षन (संक्ली॰) इतस्ततः सम्पन, फलांग या ह्रनांग सारना।

परिलिखन (सं०प्र०) १ रगड़ या विश्व कर किसी चे ज-ुका खुरदरापन दूर करना। २ चिकना और चसकट र किरना, पालिस खरना।

परिक्षिखत (सं ० वि०) रेखाबे परिवेष्टित, रेखासे विरा

परिलुप्त (सं० व्रि०) परि-लुपक्त । १ नाग्रप्राप्त, नष्ट, विनष्ट । २ चितियम्त जिसको चितिया ग्रपकार किया गया हो ।

परिलेख (सं पु॰) परि खिख घज.। १ परितो लेखन-साधन्द्रय, कूंचो या कलम जिससे रेखा या चित्र खींचा जाय। २ चित्रका स्यूलरूप जिसमें वंवल रेखाएं भी, रंग न भरा गया हो, ढाँचा। ३ चित्र, तसवीर। - ४ डब्रोख, वर्णन।

परिनेखन (सं को ) यज्ञस्थानकं सब श्रोर रेखाहि सब ना।

परिलेखना ( चिं० क्रि॰ समभाना, पानना, खयास करना।

परिलेडिन् (सं ० पु०) कार्योगमोट, कानका ए ॥ रोग जिनमें काफ घोर रुधिरके प्रकोपने कानकी खोलक पर छोटो छोटी पुंसियां निकान ग्रातो हैं घोर उनों जनन होतो हैं।

पि ोप ( मं॰ पु॰ ) परि लुप वज् । १ हानि, नुगरान । २ विलाप।

परिवंश ( सं॰ पु॰) प्रतारण, घोखा, इटन। परिवक्ता (मं॰ फ्लो॰) १ गोलाकः र वेटो भेट। २ नगरो भेट।

परिवतसभा (संपु॰) वतसभा ग्रात्य।

परिवत्सर (सं पु॰) १ सं वत्सर पञ्च तकी अन्तर्गत वत्सर-विशेष । इहत्म हितामें लिखा है, कि छ वत्सर, परि-वत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर और इहत्वत्सर ये पांच वत्सर युगवत्सरके अन्तर्गत हैं, षष्टिस वत्सरके नहीं। परिवत्सरके अधिपति सूर्य हैं। इस वत्सरके प्रारक्षमें इष्टि होतो है। २ एक समस्त वर्ष एक पूरा माला।

परिवक्षरीण (संक्रिक) समात वर्ष यापो, जिसका सम्बन्ध सारे वर्ष से हो।

परिवत्तरीय (सं ० ति ०) समस्तवर्षं सम्बन्धीय। परिवदन (सं ० क्री ०) परि-वद ल्युट् । परिवाद, निन्दा, बदगीई।

परिवर्ग (स'॰ पु॰) परि छज वज् । परितो वज न, सहैतो भावसे वर्जन।

परिवर्ग्य (सं वित् ) परिवर्जनीय, त्यागने योग्य । परिवर्जन (सं वित् ) परिवर्जयित परिवर्जि-गवुस् । परित्यागकारी, क्रोड्नेवाना।

परिवर्जन (संक को ) परिवर्ज्य ते परिश्वज्यते प्राणीर्धनः परि हुन-गिच्-ह्युट् । १ मारण । भावे ख्युट् । २ परि त्याग । कीन कीन द्रथ परिवर्जनते योग्य है, जगका विषय क्मेंपुराणमें इस प्रकार लिखा है—एक शय्या, एक । पन्न, एक पंत्रते, भाग्छ पका विभिन्नण, याजन, अध्ययम, योनि, सहभोजन, सहाध्याय श्रीर सहयाजन इन ग्यार हों को सांक्ष्य्य कहते हैं । इनके समीप रहने ने पाप संक्रामित होता है, इसीने इन मा वर्षन करना छिन्नते हैं।

जिस देशमें सम्मान, ग्रीति, बान्धव श्रीर किमी
प्रकारिका विद्यालाभ नहीं है, उस देशको छोड़ देना
चाहिये। गर्नड्पुरांणमें लिखा है, कि मृखे ब्राह्मण,
श्रंयोद्धा चित्रय, जंड़वेश्य श्रीर श्रचरसंयुत्त शृद्ध दृरसे
ही परिवर्जनीय हैं। कुभायी, कुमित्र, कुराजा, कुबन्धु,
कुसौहृद्य श्रीर कुदेशका परित्यांग विध्य है।

परिवर्ज नीय ( सं॰ ति॰) परि-वृज-णिच अनीयर्। परि-वज नेक योग्य, त्यागने लायक।

परिवर्जित ( मं श्रेतिश) परिष्ठज णिच्-ता । परित्यता, त्यागा हुमा।

परिवत्त<sup>९</sup> (सं ९ पु॰) परिवत्त<sup>९</sup> नमिति परि द्वतःभावे चैज् । १ विनिमय, बदला । २ कुम राज । ३ विवस न-शांवति, धुनाव, चकर। ४ जी बदलेमें लिया या दिया जाय, बदल । ५ युगान्तकाल, जिसी काल या युगका ंश्रंत। इंग्रन्थका परिच्छोट, श्रध्याय, वयान। ७ पुराणानुसार मृत्युके पुत्र दुरुषक्षके पुत्रीमें चे पक । माक -गर्डे य प्राणमें इसका विषय इस प्रकार लिखा है-स्था के द्रम ह नाम का एक प्रत या जिसका विवाह क्तिकी कन्छ। निर्माष्टिके साथ हुआ था। निर्माष्टिके गर्भ से अने कर्मुत उत्पन हुए जी सबके सब जगहरायो थे। इन पुत्रों में परिवर्त्ता ती सराधा। यह एक उसी के गर्भ को दूसरी स्त्रीने गर्भं से बदल दिया करता था, किसी वांका-कों भी वर्ताके अभिग्रत्यसे विकद्ध या भिन्न अर्थ कर दिया करता था। इसीसे इसका परिवर्त्त नाम पड़ा। इमने उपद्रवसे गर्भ को रखा करनेके लिखे सफोट सरसी भीर रचोन्न मन्त्रसे इसकी शन्ति की जाती है। इसके पत विरुप और विकास भी उपद्रव करके गर्भ पात कारते हैं। इनके रहनेके खान डालिबीके सिर, चहार-दीवारी, खाई और समुद्र हैं। जब गर्भि गी स्ती इनमेंबे किसीके पास पह चेती है तब ये उसके गर्भ में घुस जाते श्रीर विकर बरावर एक से दूसरे गर्भ में जाया करते हैं। इसके बार बार जाने आनेसे गर गिर पहला है। इसी कारण गर्भावस्थानें स्त्रीको ब्रुच, पर्वत, प्राचीर, खाई और समुद्र भादिक पास घुमने फिरनेका निषेध है। (मार्कण्डेयपु० ५१ अ०) परिवर्त्तते परित्वत-श्रव्। क परिवृत्तियुत्त धनादि । ८ विवाहादि कार्य में प्रापंसका Vol. XIII. 19

कन्या प्रतका भारान-प्रेरान । विवाह देखो । १० स्वर-साधनको एक प्रयाली जो इस प्रकार है—

श्रारोशो — सागमरे, रेमपग, गपधमा मध निप, पनिसाध, धसारे नि, निरेगसा। श्रवरोही ⇒ साधपनि, निपसाध, धमगप, पगरेम, मरेसा ग, गसानिरे, रेनिधसा।

परिवक्त के (सं ० ति ०) १ चूमनेवाला, फिरनेवाला, चक्कर खानेवाला । २ चुमानेवाला, फिरानेवाला, चक्करदेने वाला । २ वदलनेवाला, विनिमय करनेवाला । १ पिवक्त ने योग्य, जो वदला जा सके । ५ युगका सकत करनेवाला । (पु०) ६ सृत्युके पुत्र दुरुसहका एक पुत्र । परिवक्त विले ।

परिवत्तंन (सं क्ली ) परि-वृत त्युट् । १ आवर्त्तंन, घुमान, फरा। २ विनिमय, दो वस्तुभों का परस्पर भदल बदल । ३ जो किसी वस्तु के बदलें में लिया या दिया जाय, बदल । ४ दशान्तर, बदलेंने या बदल जानेकी क्रिया या भाव, तबदीकी । भू किसी काल या युगको समाप्ति ।

परिवक्त नीय ( सं ० ति ०) परि- हत्- श्रुनायर्। परिवक्त नेकी योग्य, बदलने लायक।

परिवक्ति का (सं खी ) मेटगतरोगभेद, उपस्थकी पोड़ा। इसका लच्चण भा वप्रकाशमें इस प्रकार लिखी है— अतिशय मदन, पोड़न वा अभिवात द्वारा व्यानवार्य कृषित हो कर जब मेद्रगत चम का आश्रय करती है, तब वात संस्ष्टप्रयुत्त लिखा चम स्मीत होता है श्रीर शिशायका अधःस्थित चम कोष यिश्वकोष्ठमें लम्बमान हा जाता है। कभी कभी बेदनाने साथ दाह श्रीर पात्र उपस्थित होता है। इसी श्रागन्तुक वातज रोगको परिवक्ति का कहते हैं। यह कफानुविद्ध होतेसे कठिन श्रीर करह यहा हो जाता है।

इसकी चिकिरसा—परिवर्तिका रोगमें इतको स्वयं करके मौसादि वातम द्रव्य द्वारा खेद दें भीर तीन वा पांच रात तक प्रास्वणादि उपनाहका प्रयोग करें। पीके इतादि अभ्यक्ष द्वारा धीरे धीरे चमकी ययास्थानमें लावे। प्रिश्नकी अग्रभागकी पीड़न करके जब चमें अच्छो तरह प्रविष्ट हो जाय। तब प्रिश्नमें

खें ई श्रीर उपनाइ दें का वातनागक विश्विमा विधेय है। रोगो को स्निग्ध द्रव्य खानेके लिये देवें।

( भावप्र॰ चुड्रोगाधि ॰ )

यरिवित्ति ( सं ० व्रि०) १ जिसका आकार वा रूप बदक गया हो, बदका हुआ। २ को बदलेमें मिला हुआ हो।

बरिवित्ति न् (सं कि कि ) पिरिवित्ति तुं श्री समस्य, श्री सिंधिं विति । १ परिवर्त्त निशील, बार बार बदसने वासा । २ वितिमय करने वासा । २ जी बराबर धूमता रहता हो, जिसका धूमने का स्वभाव हो । (स्त्री क) ४ विष्टुति भेट ।

प(रिवर्त्ति नो (सं • की • ) भादों श्रुक्तपचकी एकादशी। विदिक्ती (डिं• वि • ) परिवर्त्ति न देखा।

परिवर्त सं श्रिक (सं श्रिक ) पूर्ण गोलाकार, खन गोल । परिवर्म न् (सं श्रिक ) प्रदक्षिणा करता हुआ, जो किसी वसुके चोरों श्रोर घूम रहा हो।

परिवर्षन ( सं॰ को॰) परि-व्रधः खुट। सम्प्रक्रपरे इक्किरण, संख्या, गुण प्रादिमें किसी वसुकी खूब बहुती होना।

प्रदिवर्दित ( सं० ति०) परि-त्वय-णिच्-ता । १ तदि-

परिवर्भन् (सं ० ति ०) वर्मावत, वतारेचे ठका हुना, जिरहवीम।

परिवर्षे (स'० पु॰) परिवर्षे चंत्र,। परिच्हद, राजचिक्र चामरहत्रदि, चंवर, क्रव भादि राजखकी सुचक वसुर्थ।

पश्चिमय ( मं॰ पु॰ ) परिती वसन्खतः परि-वस-७पसर्गे वसीरिति शय । याम, गांव।

परिवह ( सं • पु • ) परि सर्व तीभाविन वस्तीति परि-वह पर्दे । १ सप्तवायुके भन्तार्गतं वष्ठ वायु, सात पर्वकीर्ने । से कर्ठा पवन । कहते हैं, कि यह सुवह प्रवनके जपर रहता है भीर भाकाशगंगाको बहाता तथा शक्त तारेकी धुमाता है। २ भन्निकी सात जीभीर्में एक ।

परिवा (हिं खो) किसी पंच की पहली तिथि, पंड़िया। परिवाद मिं पु॰) परि सर्व तो दोषोक्षे खेन वादः कवन, परिनद्भावे घकः। १ प्रथवाद, निन्दा । २ मनुः स्मृतिके अनुसार ऐसी निन्दा जिसकी श्राधारभूत घटनां या तथ्य सत्य न हो, भूठो निन्दा। ३ लोहिके तारींका वह इस्ता जिससे वीषा या सितार बजाया जाता है, मिज-राव।

परिवादक (सं० त्रि०) परिवदतोति परि-वद-खुल्,।
१ परिवादकत्ती, निन्दा करनेबाला। २ बीनकार, बीन
बजानेवाला।

परिवादिन् (सं ० ति ०) परिवदतीति परिवदितुं शील-मस्य वा, परिवद-शीलार्थं कर्त्तरि णिनि । परिवाद-कर्त्ता, निन्दक ।

परिवादिनी (सं॰ स्त्रो॰) वह बीन जिसमें सात तार होते हैं।

परिवाप (सं ० पु ०) परि सर्वंत उप्यते इति परि वप घर्ष्। १ पयू सि, वपन । २ जलस्थान । ३ परिच्छ्द । ४ मुण्डन । परिविपन (सं ० लो ०) परि-वप-पिच् उयुट्। १ मुण्डन । २ परिवाप ।

परिवापित (सं० स्नि०) परिवाप्यते स्ना, परि-वप-णिच्य, सा। १ सुण्डित। २ परिवापनमें नियोजित।

परिवाप्य (सं • ति •) परिवाप्ययोग्यं वा मुग्डनयोग्यं। परिवार् (सं • पु •) परिव्रियतेऽनेन परि हि-कर्णे घल् । १ एक को कुलमें कत्यत्र कीर परस्पर चिन्छ सम्बन्ध रखने वाले मनुष्यांका समुदाय, परिजनसमूह, कुट्रस्व। २ खक्रकोष, तलवारको खोली, नियाम! ३ परिच्छ्द, कोई ढकनेवालो चीज। ४ वे लोग जो किसी राजा या रक्रसको सवारीमें उसके पोळे उसे घेरे हुए चलते हैं। परिषद् । ५ वे लोग जो अपने भरण पोषणके लिये किसी विधीष व्यक्तिके आस्रित हों, आश्वितवर्ग । ६ एक स्वभाव या धमंकी वसुभोका समूह, कुल।

परिवारण (सं॰ स्ना॰) १ परिच्छे दे, भावरण। २ कोष, खोल, म्यान।

पैरिवारवत् (सं विवि) परिवारी विद्यतेऽस्यं मरीप मस्य व। १ मावरणयुक्तं, जिसके भावरंग हो। २ परिवारयुक्तं, जिसके परिवार हो।

परिवास (सं० पु॰) १ ग्टह, श्वर । २ प्रवास, परदेशका निवास । ३ सुवास, संगन्ध । ४ बीड ग्रन्थमें से जिसी श्वर राधी भिच्चका बाहर किया जाना । परिवासन (सं॰ मलो॰) परिवास्यतेऽनेन परिःवास-स्बुट्। १ यत्रीयवेदाच्छादनानुक्त व्यापारविशेष । २ खण्ड, टुक्कड़ा।

परिवासस् (सं ॰ म्बी॰) सामभेद।

परिवाह (सं ॰ पु॰) पर्यु द्वाते त्यणादिकं येन, परि-वह-प्रज् । १ परीवाह, ऐसा प्रवाह या बहाव जिसके कारण पानी ताल तालाव श्रादिको समाई से श्रधिक हो जाता हो। २ जलनिर्गमप्रणालो, फालतू पानी निक्तलनिका मार्ग, श्रतिरिक्त पानीका निकास । ३ सुहाना । १ राजोपहार योग्य वस्तु, राजाको भेंट देने योग्य वस्तु । परिवाह वत् (सं ॰ व्रि॰) परिवाह विद्यित्स्य मतुष् मस्य व । प्रवाह युक्त ।

परिवाहिन् (स'० व्रि०) प्रवाहशील, उबल या उपन कर वहनेवाला।

परिविंशत् ( सं॰ स्ती॰ ) पूर्य विंशति।

परिविक्रियिन् (सं ॰ ति ॰) विक्रियगोल, बेचनेवाला । े परिविचीम (सं ॰ पु॰) परि-विन्तुभ-वज् । १ सम्पूर्ण चोमनगोल । २ हानिकर ।

परिविस् (सं ॰ पु॰) परि-विद-क्त । परिविन्त, वह सनुष्य जिसका कोटा भाई उससे पहले घपना विवाह कर ले परिवितक (सं ॰ क्ती॰) परीचा प्रश्न ।

परिवित्त ( सं० पु•) परि-विदःक्षाः न दस्य न:। वड मनुष्य जिसका क्षोटा भाई, उससे पड़ले अपना विवाह कर ले।

परिवित्ति (सं ० पु • ) परिवर्जनं, विन्हित सभते इति परि-विद्कित् । विवाहित व्यक्तिका भविवाहित स्योध भ्याता।

परिविद्ध (सं ० ति ०) परि-श्रध-ता। १ परितोक्षिड, सव स्रोर या सब प्रकारसे विधा इश्रा। (पु॰) २ कुवेर। परिविन्द्क (सं ० पु॰) परिविन्दित परि-विन्द-गव ल् । परिवेत्ता, वह व्यक्ति जो जेठे भाईसे पहले अपना विवाह कर ले।

परिविन्दत् (सं १ पु॰) परित्यच्य उग्रेष्ठभातरं विन्दति श्रान्याधानभागीदिकं लभते इति परि-विद-ग्रह । परि-विदनक्ती, बड़े भाईसे पहले विवाह करनेवाला कोट भाई । ज्येष्ठका विवाह नहीं होनेसे कनिष्ठका विवाह

नहीं होगा, यही शास्त्रविधि है पोर सभी धर्म शास्त्रीं-में इस कार्य को निन्दितं बतताया है। किन्तु शास्त्रमें इसका प्रतिप्रसन भी देखने में घाता है। इसका विषय छद्या इंतस्त्रमें इस प्रकार लिखा है—

"देशान्तरस्थकलीवै क्ष्ववणानसहीदरान्। वेश्यामिसक्तपतितश्रद्भव्यातिरोणिणः॥ जङ्मूकाक्षवधिरकृष्ण्यानकृष्ठकान्। अतिद्धानभाषां श्रकृषिपक्तान् दृश्स्य च॥ भनद्धदिपसक्ताश्य कामतः करिगस्तथा। कुल्टोक्सक्योरांश्य परिविद्दन् न दुष्यति॥"

( उद्राइतस्वभृतकादोगपरिश्रिष्ठ )

ज्ये छ सहोदर यदि परदेशमें रहे, ( शास्त्रमें देशानराका भयं ऐसा लिखा है—जहांको भाषा विभिन्न है
भीर गिरि महानदी भादि बीचमें पहती हैं उसे देशानार
कहते हैं भयवा दय दिनमें जहांकी वार्ता सुनाई न हे,
उसे भी देशानार कहते हैं। वहस्पतिके मतसे ६० योजन
दूर भीर किसी किसी के मतसे ४० वा ३० योजन दूरका
स्थान देशानार कहलाता है। शहिचन्तामिक मतसे जो
स्थान ४० योजनसे से कर ६० योजन तक दूर हो, जहांको भाषामें प्रभेद पहता हो तथा गिरि भीर महानदी
भादिका ज्यवधान हैं।, उसे देशानार कहते हैं। ३० क्वीव,
एक व्यवधान शर्ता जिसके केवल एक भक्त है, बेश्वासक,
पतित त्रीर शद्रतुल्य ( मतुने श्द्रतुल्य का स्ववह ऐसा वतलाश है,—जो ब्राह्मय गोरक का, वाक्षिक का कहती है। १० क्वीव स्त्रम एक एवं वाह कि भवीत् सुद सानेवाला है, स्वे
शुद्र कहते हैं। १), भितरोगी, जह, भूक, प्रभा, विभर,

'देशान्तरं वदन्त्येके विध्योजनमायतं। चत्वारिं शत् वदन्त्येके त्रिं सदेके त्रवेव च ॥" ‡ श्रृष्ठतुल्यानाह सन्तः—

क्क, वामन, कुछी, मतिहद, भार्याहीन पर्यात् जो शास्त्रनिषिद्व भार्यासम्बन्धयुत्त हो, कामकारी शास्त्रका विधान नहीं मानदेवाला पार्थात् यथेच्छा वारी, दत्तम श्रीर चौर इन सब गुर्वांसे युक्त यदि ज्येष्ठ भाता हो, तो कानिष्ठ धिवाई कार सकाता है; इसमें कोई दोष नहीं बतलाया गया है। यदि च्ये प्र स्नाता देशान्तरमें हो, तो तीन वर्ष तक उसकी प्रतीचा कर विवाह करना उचित है, यही शास्त्रसङ्गत है। फिर कहीं पर लिखा है—

'द्वादशेव तु वर्षाणि ज्यायान् धर्मार्थयोगतः। न्याय्यः प्रतीक्षितः भ्याता श्रूयमागः पुनः पुनः ॥ धन्मतः किलिवधी कुट्ठी पतितः क्लीब एव बा। राजयस्मामयावी च न न्यायाः स्यात् प्रतीकिये॥" ( सहाइतस्व )

इस वचनसे जाना जाता है, कि च्ये क यदि धर्मार्थ के लिये कहीं चला जाय, तो उसके लिये १४ वर्ष तका प्रतोचा करे, किन्तु यदि वह खमत्त, पापी, कुडी, पति-तादि हो, तो उसकी प्रतीचा न करनी चाहिये । प्रायः श्चित्तिविवन्ने लिखा है, कि विद्योपार्जनके लिये थटि पर द्रिम गया हो, तो ब्राह्मण १२ वर्ष, ऋतिय १० वर्ष, वै स्व ८ वर्ष भीर शुद्ध ह वर्ष प्रतीचा करे। उभनाका कहना है, कि उदेष्ठ यदि विवाह न करे भीर विवाह करने की भनुमति कोटेको दे दे, तो वह विवाह कर सकता है, इसमें दोष नहीं \*।

किन्तु प्रायसित्तविव किने मतसे ज्येष्ठ यदि विवाह करनेकी अनुमति भी दे दे, तो भी किनष्ठ विवाह नहीं कर-सकता है। परन्तु जिस उयेष्ठने विषयविरता हो िकर योगमार्गका **भवलस्वन किया है भयवा जो पूर्वा**ता

> 'भोरक्षकान्वाणिजिकान् तथा कारुकुशीलवान्। प्रेष्यान् वादु 'विकास व विप्रान् श्रूपवदाचरेत्॥''

> > ( उद्वाहतस्य )

\* उशना:-- "ज्येष्ठभाता यदा तिष्ठेदाधान" नैव कार्येत्। अनुहातस्तु कुरीत शक्कस्य वचन यथा। विश्वास अध्या यदानिविद्धार वुन: कथ । भग्रजानुमतः कुर्यादिगिनहोत्र' यथा विधि ॥ एतेम विवाहद्श्वनुमलापि दोषामेति प्रायश्चित्तविवेकः ।" ( छहाइतस्य )

क्पमें पतित हुआ है, वे भी शालतमें सनिष्ठ विवाह कर सकता है।

परिविन्दिन (सं• पु•) परिवेत्ता, परिविद्वा परिविश्व (सं० पु०) परि-क्किंद्-सा, दस्य नः, नकारेण म्यवद्वारात् न पाल'। परिवेत्ता, परिविन्दना।

परिविविदान ( सं॰ पु॰ ) बड़े भाईसे पहले विवाह करनेवाला छीटा भाई।

परिविष्ट ( सं • बि • ) १ परिवृत, घेरा हुआ । २ परोसा

परिविष्ट (सं क्लो॰) परि-विश्व-न्निच्। १ परिचर्या, सेबा, उन्नत्। २ व्याप्ति, चेरा।

परिविष्णु ( सं॰ प्रदेय० ) विष्णुं विष्णुं परिदत्यव्ययो भाव: । सर्व तोविष्णु, सभी जगह विष्णु ।

परिविचार ( मं॰ पु॰ ) परितो विचारः । सम्यक विचार, भगोभित विद्वार।

परिविश्वत (सं ० ति • ) सम्मक क्ष्ये श्रीभित वा उत्ते

परिथी (सं • स्त्री ॰) परि न्यें - विषय, सम्प्रसारणे दी घैं:। १ परिवारित । २ परितःस्युत ।

परिवोचण (सं क्षी ) परितोवीचण । १ सव तीभाव-से प्रवसीनम, अभिनिवेशपूर्व क दर्भन। र घेरा हुआ, लपेटा हुआ। ३ भाच्छादित, टका हुआ, किपाया हुशा।

परिवीत (सं ० ति ०) परि व्यो अ्क्षा सम्प्रसारण दोर्घः। १ परित्रष्टित, विरा हुन्ना, लपेटा हुन्ना। २ ऋष्ट्यादित, ढका हुआ, किपाया हुआ।

परिष्टं इग (स'० लो०) परि ष्टन् इंचिच् ख्युट् । बहुसी-

परिष्टं हित (सं ० वि०) परितोवं हिन्। १ सर्व तीभावसे दीक्षिविशिष्ट । २ सर्व तोभावसे करि गर्जित । ३ सर्व ती-भावसे हिद्धिविशिष्ट। ४ सव<sup>°</sup>तोभावसे ध्वनिविशिष्ट। परिष्ठक्त (सं• ति०) परि-ल्रय-ता। १ किन्न, कटा हुआ। (पु॰) २ किन इस्तपाद, कटा हुमा हाथ पांव। परिवृत्त (सं॰ त्रि॰) परि वृज्ञ ता। परित्यता, छोड़ा हुआ। परिवृद् (सं ० ति ०) परि-सर्व तोभावेन व इति वर्षते

इति वृत्ति वृत्तीकत्तं रित्ता, निपातनात् इकारलोपः,

निष्ठा तस्य दलक्ष। पश्चिम, प्रभु, स्वामी।

षरिवत ( सं • ति • ) परि सव तोभावे न वत: । आवत, दका, विपाया या विरा हुआ।

परिवृति (म'• स्त्री• ) परि भव तोभाव न वृति:। वेष्टन, विकति, घरने या कियाने शाली वस्तु।

परिवृत्त (सं • वि ॰) परि-वृतः ता। १ परिनोवृत्त, उक्ता, कियाया या विराह्मा । २ समाम ।

परिव्रत्ता है सुख (सं० ति०) जिसने ग्राधा सुंह घुमाया है।
परिव्रत्ति (सं० स्त्री०) परिवर्जने वर्त्त दित परि-उततिष् । रे परिवेत्ता । र घुमाय, चिकर, गरदिग । ३
को रूटन, घरा। ४ विनिमय, भरला, वरला । ५ समाप्ति,
भन्त । ६ एक ग्रष्ट्या पदको दूसरे ऐसे शब्द या पदसे
बदलना जिससे भर्य वही बना रहे। (पु॰) ७ एक
प्रश्नीत् लीन देन या घटन बदलका कथन होता है।

इस प्रमुद्धारके दो प्रधान भेद हैं — एक समपिरवृक्ति, दूनरा विधमपिरवृक्ति । पहलेमें समानगुण या
मूखकी भीर दूसरेमें असमानगुण या अमूखकी वसुभीके पदल बदलका वण न होता है । इन दोनोंके दो दो
पवान्तरभेद होते हैं । समके प्रन्ता त एक उत्तम वस्तुका उत्तम विनिम्य : दूसरा न्यून वस्तुका न्यूनसे
विनिम्य है । इसी प्रकार विषमके घन्ता त उत्तम वस्तुका न्यूनसे भीर न्यूनका उत्तमसे विनिम्य होता है।

इसका उदाहरण इस प्रकार है — "दस्य कटाश्वमेनाक्षी जग्नाह हृदयं मम। मना तुहदयं दस्या दृहीतो मदनज्वदः॥"

(साहित्यदर्शन)

है हरिषकोचन ! तुमने कटाच द्वारा मेरा मन हरण कर लिया श्रीर मैंने भी ऋदय द्वारा मदनज्वर ग्रहण किया है। यहां पर पूर्व चरणमें कटाच द्वारा ऋदय ग्रहण श्रीर परचरणमें ऋदय द्वारा मदनज्वर ग्रहण किया गया है, इस कारण प्रथमादें में समान द्रव्य द्वारा श्रीर पराईमें ग्यन द्वारा विनिमय हुआ है, अतएव यहां पर परिवृत्ति भलद्वार हुआ।

परिव्रक्तिसद्द ( सं • त्रि ॰ ) परिव्रक्तिं पराव्रक्तिं सद्दर्त सद्द-प्रस् । योगिकशब्द्भेद ।

परिवद (सं• ति॰) प्राप्त बद्धिः खन बढ़ा हुआ।

Vol. XIII. 20

परिवृद्धि ( मं॰ स्त्रो॰) परिवर्षन, खून बढ़ती ।
परिवृद्धित ( सं॰ पु॰) परिवित्ति शब्दका पाठान्तर ।
परिवृद्धित ( सं॰ त्रि॰) परि-ख़ह-क्ता । १ सर्वतो भावने
वृद्धिविशिष्ट । २ सर्वतोभावने उद्यमविशिष्ट ।
परिवेत्ता ( हिं॰ पु॰) वह व्यक्ति जो बड़े भाईने पहले
अपना विवाह कर ले या अग्निहोत्न ले ले ।

परिविन्दत् देखी ।

परिवेत्त्र (सं०पु०) परित्यच्य ज्येष्ठं भातरं विन्द्ति भार्यामग्न्यादिकं वा लभते विद्-त्वच् (णुळ ्त्वचै । पा २।१।१३३) वह व्यक्ति जो बड़े भाई से पहले प्रपना विवाह कर ले।

परिवेद ( सं• पु॰ ) परिःविद-घज् । परिच्चान, पूराचान।

परिवेदक (सं॰ पु॰) परि विदु-ग्वुल्। परिवेक्ता, परि-वेदन कारो।

परिवेदन ( सं ॰ क्लो ॰ ) परि-विद-ख्युट । १ विवाह । २ प्रान्धाधान, धान होत्र के लिये धान की खापना । ३ परि ज्ञान, पूरा ज्ञान । ४ विचरण, ध्वमण, घूमना । ५ विद्य-मानतः, मोजूदगा । ६ लाभ, प्राप्ति । ७ भारो दुःख्या कष्ट । प्रवादविवाद, बहम ।

परिवेदना (सं क्सो के विद्यान्ता, ती च्यानु हिता, चतुराई । परिवेदनीया (सं क्सो के ) परि-विद-भनीयर्, स्त्रियां टाप्। परिवेदना हो, उस मनुष्यको स्त्रो जिसने वड़े भाईसे पहले भपना व्याह कर लिया हो।

परिवेदिनी ( सं॰ स्त्रो॰) परिवेदोऽस्त्यस्यामिति इनि, डोप च। परिवेत्ताको स्त्रो ।

परिवेश (सं० पु०) परिता विश्वतीति परि-विश्-चन्। वेष्टन, परिधि, घेरा ।

परिवेष (सं ॰ पु॰) परितो विष्यते व्याप्यतिऽनेन विष्यः व्यापने वज्.। १ परिक्ति, परिधि, 'सूर्यं का सम्बन्धः । इसका विषय बहत्वं हितानें इस प्रतार खिला है—

"ब'मूचिकेता रशिक्षोः किरणः पवनेन अण्डलीमूताः । नानावणीक्कतयस्तन्व अर्थेनिन परिवेशाः॥"

( बृहत्सं • ३४ )

स्र्यं वा चन्द्रको किरण पट ततं स्थित हो कर जब वायु द्वार। मण्डलोभुत हो जातो है, तब भाकाशमें

नानावण पाक्षतिविधिष्ट मण्डत वन जाता है. इसीको परिवेष कहते हैं। रक्त, नील, वाग्हुर, अपोत, धुना, प्रवल, हरिहण श्रीर श्रुक्तवण का परिवेष यवा क्रम इन्द्र, यम, वर्ण, निक्टीत, वाय, महादेव, ब्रह्मा भौर भग्निसे उत्पन्न माना गया है। धनद क्षवेरका परिवेष काणावण है श्रीर परस्पर गुणायय हेतु जो मुदुम् दु प्रविलीन होता है, वह धल्प फसद परित्रेष वायुक्तत है। जो परिवेष चाषपची, ग्रिखी, रोप्य, तैस चौर श्रीर जलके समान शामाविधिष्ट, शकालसमात, भविकलहत्त भीर स्निग्ध है, वह परिवेष समिच श्रीर कल्यायकर माना गवा है। जो परिवेष गग-नानुचारी, अनेक आभाविधिष्ट, रक्षसन्निम, रुच भीर पसमयग्रकट, ग्ररासन तथा खुङ्गाटक सहग्र भवस्थित है, वह पापकर होता है। परिवेष मध्र-यीवासहग्र होनेसे प्रतिवृष्टिः बहुवण<sup>े</sup> होनेसे तृप-वध, धूम व व होनेसे भय, इन्द्रधनु सहग्र वा ष्योकक्षंपुमसद्यप्रभाविशिष्ट होनेसे ऐसा जानना चाहिये। जिस ऋतुमें परिवेष एक वर्ष योगसे बहुल, स्निग्ध चुरको तरह स्वस्प मेघ द्वारा व्याप्त होगा वा सुर्व किरण पीतवर्ष की होगी, उस समय तत्वणात् वृष्टि होती है। प्रतिदिन यहिन्य सूर्य भौर चन्द्रका परिवेष रज्ञवर्ण होनेसे नरेन्द्रवध समभा जाता है। फिर जिसके लग्न भीर दशसराशि में स्य तथा चन्द्र परिविष्ट हीं, उसकी भी मृत्यु होती है।

हिमगड़ल परियेष सेनापितिके भयजनक है, किन्तु भारान्त श्रस्तकोपकर नहीं है। हिमगड़ल वा तदिषक मगड़लवान् परियेषमें श्रस्तकोप, युवराजभय और नगररोध हुआ करता है। कोई ग्रह, चन्द्र वा नखत यदि परियेष हारा निरुद्ध हो, तो तोन दिनमें दृष्टि वा एक मासमें विग्रह होगा, ऐसा जानना चाहिये। फिर होरा और लग्नाधिपति वा जन्मनचत्रका परियेष होनेसे राजाका अश्रभ होता है। श्रनि परियेष मगड़ला गत होनेसे खुद्र धारय नष्ट करते और खावर तथा कामों होनेसे हुद्र धारय नष्ट करते और खावर तथा कामों हो हमनकारो हो कर वातष्ट्रिष्ट उत्पादन किया क्रिते हैं। मङ्गलके परिवेषगत होनेसे कुमार सेनापित और सेन्यका विद्रव तथा अग्न और शत्रुजातभय

होता है। वहस्पतिने परिवेषगत होनेसे प्रोहित, प्रमाल श्रीर राजायोंको कष्ट होता है। वधपरिवेषगत होनेसे मन्त्री, स्थावर भीर लेखकीं की परिवृद्धि तथा सुवृष्टि होती है। ग्रम परिविष्ट होनेसे च्विय भीर राजाभी की कष्ट तथा दुर्भिंच होता है। केतु परिवेषगत होनेसे चुधा, धनन, सत्यु, राजा श्रीर ग्रस्वका भय रहता है। राहु परिविष्ट होनेसे गर्भभय श्रीर व्याधि तथा नृषभय उपस्थित इता है। एक परिवेषके अभ्यन्तर दो यह रहनेसे युद्ध भीर रिव, चन्द्र तथा शनि इन तीन पद्धोंने परिविष्ट होनेसे चुधा भीर दृष्टिननित भय होता है। चार ग्रहोंके परिविष्ट होनेसे श्रमात्य भीर पुरोहित केसाथ राजाको सृत्यु होती है। पञ्चादि ग्रहींके परिवेषगत होने वे जगत् मानी प्रलय-कालके जैसा ही जाता है। तारायह पर्यात् मङ्गलादि पश्चग्रह भयवा नज्ञत्रगण यदि प्रयक्त रूपने परिवेषगत हों प्रवच खदित न हों, तो नरेन्द्रवध होता है। प्रति-पदादि चतुर्थी पर्यंक्त तिथिमें परिशेष होनेसे क्रामशः बाह्यस, चितिय, वेश्व भीर श्ट्रोंका विनाश होता है। पचनौसे ले कर सप्तमी तकको तिथिमें खेणी, पुर भीर कोवका धशुभ, अष्टमीमें परिशेष होनेसे धुत्रराजका भौर तत्परिस्थित तोनीं तिथिमें परिवेष होनेसे राजा-का दादगोमें पुररोध ग्रीर त्रयोदगीमें होनेसे ग्रस्तमोच होता है। चतुर्दशोमें परित्रेष होनेसे रानोको, पूर्णिमा भौर भमावस्थामें होनेसे राजाको कष्ट होता है। परि विषक्ते ग्रभ्यन्तर यदि रेखा देखो जाय, तो नगरवासियोंको भीर परिवेषके बाहर रेखा रहनेसे गमनशील व्यक्तिकी कष्ट पहुंचता है। यहभुक्ति वा कर्म विभाग करनेसे जिस देशके भागमें परिवेषका वर्ष कव भौर प्यास होगा. उस देशको पराजय होती है। हिनाम, म्बेतवर्ष वा दीक्ष-यासी परिवेष जिनके सागर्ने पतित होते हैं, उनकी जय समभी जाती है। ( ब्रह्त्स हिता ३४ अ०)

२ परिवेषण, परसना या परीसना। ३ परिधि, घेरा। ४ कोई ऐसो वस्तु जो चारी श्रोरसे घेर कर किसी वस्तुः की रचा करतो हो। ५ शहरपनाहको दोबार, परकोटा, कोट।

परिवेषका (सं । पुः ) परिवेषतीति परि-विष गवु ब।

परिवेषणकर्ता, परसनेवासा। जो परिवेषण करेंगे सन्दे स्नान कर अक्रमें चन्दन लेप उत्तम वस्त्रमाख्यादि पहनना चाहिये। जो विप्रभक्तिपरायण, प्रसन्नद्भय, प्रभुभक्त, स्वकाय क्ष्रभल, प्रोद, वदान्य, ग्रुचि चौर कुलोन पादि गुणींसे सम्मन हैं, वे ही राजाके परिवेषक होने योग्य है।

परिवेषण (सं की ) परि विष-िष्यु वयुट् । १ देष्टन-परिधि, घेरा। २ परसना, परोसना। ३ सूर्य या चन्द्र श्रादिके चारों श्रीरका संख्यल । ४ भोजनार्थ भोजनपात-में श्रमादिका दान, श्राहमें श्रमादि विभाग कर देना। इसका विषय मनुने इस प्रकार कहा है—

> "पाणिभ्यान्त्रसंग्रहा स्वयमनस्य वर्दितं। विप्रान्तिके पितृन् स्यायन् शनके कपनिक्षिपेत ॥" (म.स. ३।२४४)

भन्नपूर्ण पात्र स्वयं दोनों **प्रा**थमें ले कर परिवेषणके लिये पितरीका स्मरण करते इए ब्राह्मणीके समीप रखे। दोनी हायसे न धारण कर जो अब लाया जाता है वा परिवेषण किया जाता है, दुष्टचेता प्रमुरगण उसे उप-इरण करते हैं। शाकसूराहि व्यक्तन पयः, दिध छत भीर मध्ये सब द्रव्य परिवेषणके पहले प्रति सावधान हो कर चनुन्यमनस्पूष्यो पर रखें। विविध प्रकारकी भीन्यसामग्री, नाना प्रकारके फलसूल, द्वदय ग्राहीमांस श्रीर पानीय ये सब क्रमशः समाहितमनसे आइ-निम-न्त्रित ब्राह्मणने समीप रख कर बहुत सावधानीसे उन्हें परिवेषण करने होते हैं। परिवेष पके समय परिवेषः भाग भोज्यद्रश्यका गुण-कीत्त<sup>र</sup>न करना होता है। उस समय प्रयुपात करना तथा प्रशत्य बोलना विलंकुल निषेध है। (सतु शर्र ४-२३०) आईकासमें किस प्रकार ब्राह्मणको परिवेषण करना होता है, इसका विषय शाहतस्वमें विशेषकपरे लिखा है, विस्तार हो आनेके भगमे यहां श्रधिक नहीं दिया गया। परिवेषणत्र समय पत्रपात्र संस्थापित करे, पीके उस भनको दूसरे पात्रमें रख कर दोनों इायसे परिवेषण करना उचित है। मैथिल ब्राह्मण केवल दाहिने इश्यमे पंरिवेषण कर्रना बतलाती है, पर यह युक्तिस गत नहीं है। पयोंकि ग्रास्त्रमें लिखा है, कि एक हाथमें दिया हुआ पत भीर

शृद्का त्रव खाना नहीं चाहिये। विशिष्ठ वचनमें भी लिखा है, कि एक हायसे दक्त हो है पदार्थ, खवण और न्या जादि प्रदक्त होने से भोता केवल पापमात भोजन करते हैं, त्रतएव एक हायस परिवेषण नहीं करना चाहिये। परिवेषवत् (सं श्रिक्ष) परिवेष: विद्यतिऽस्य परिवेष म्तुए मस्य व। १ परिवेषग्रता, परिवेषित। २ परि-मण्डलग्रुता।

परिवेषिन् ( सं • ति० ) परिवेषोऽस्वस्य इति । परिवेष-विधिष्ट, परिविष्ट ।

परिवेषिका (सं॰ स्त्रीं॰) पैरिवेषित या परिश्विष्णं गर्वे स्ट्राची टीप्, यत इत्येची परिवेषणंकत्ती, परिन् वेषणकारी स्त्री। इसका सक्षण इस प्रकार है—

> "स्नाता विश्वदेवसना नवधूपितांगी कपूरसौरभमुखी नयनासिरामा। विस्वाधरा शिरसि वदसुगन्धिपुष्पा

मन्दिसता वितिश्वतां परिवेषिका स्यात्॥" (पाकराजेश्वर)
परिवेषिका स्त्री स्नान कर विश्वस्त वस्त्र पहने भीर
वे नवधूपिताङ्गो हों, छनके मुख्ये कपू<sup>र</sup>रकी सुगन्ध निक्रसतो रहे, वे नयनाभिरामा हों, छनके सधर विस्व-फर्सके सहश्र हों, मस्तक सुगन्धित पुर्धीये साच्छादित रहे सीर वे ईषत्हास्यमुखी हों।

परिवेष्टन (संक्क्षीक) परिन्वेष्ट इयुद्र । १ चारीं मोरसे वेष्टन या घेरना । २ भाच्छादन, कियाने, उकने या सपिटनेवासी चौज । ३ परिधि, घेरा, दायरा ।

परिकेष्ठा ( किं पु॰ ) परिकेषक, परंसनेवाला । परिकेष्टित (सं॰ वि॰) परि-केष्ट-ता। चारौ भीरसे केष्टित यां चिरा हुमा। पर्योध-परिचित्त, वेलियत, निस्तं, परिक्केत, परीतं।

परिवेष्टू (सं० ति०) परि-ह्रव-त्वत्रं । परिवेषणेकारी, परसनेवासा ।

परिवेष्ट्य (सं°किंक) परिः विषः क्रम<sup>६</sup> णिःतेच्य । परि॰ वेषणयोग्यः, परसने सायक ।

परिवेष्टितः (सं ० ति ०) परि-वेष्ट-तृच् । परिवेष्टकः, परिवेष्टनकारी ।

परिष्यक्त (सं० वि०) सम्यक्ष्यचे प्रकाणित, खन साष्ट या प्रकट । पेक्तियय (स'॰ पु॰) १ सम्य ¥्वयम । २ दान । ३ पर्छा॰ ंद्रव्य ।

पंरिश्ययण ( सं क्षी ) आच्छीटन करना, छन्नना । परिश्ययणीय ( सं ० विं० ) प्रनराष्ट्रितयोग्य ।

परिष्यार्थ (सं ० पु०) परिसर्व तीमान न विध्यतीति परिश्यात्र प्राप्त । (श्याद्व्यपेति । पा ३।१।१४१) १ अभ्यं ने तस्र,
जलवेत । २ द्र मीत्पल, कर्नर । ३ ऋषिभेद, एक ऋषिका नाम । (वि॰) ४ चारों श्रोरसे ये धनकारक, चारी
श्रीरसे वे धनी या छेट्नैवाला ।

परित्रच्य ( सं ० वि ॰ ) परिभ्रमणयोग्य।

प्रसिद्धच्या (सं ॰ स्त्री ॰) परि- इन्जिन्भावे - ष्यप् स्त्रियां टाप्। १ तपस्या। २ इतस्ततः श्रमण, इपर उधर घूमना। ३ भिक्तुकको भारिकोधनं बिताना, लोहेको च्हो प्रादि धारणे करैना भीर सदा श्रमणं करते रहना।

पंरिव्रदिमन (सं० पु॰) पंरि-वृद्-दृद्दादिलादिमनिच् । अधिपत्थ ।

परिव्राज् (सं ॰ पु॰) परिवर्जा प्रव्रादिकं व्रजिति परि श्वजः । शिक्षु, यित, संन्यासी । प्रवदारादि तथा सभी कमीका परित्याग कर जी दूसरे श्राश्रमकी ग्रहण करते हैं उन्हें परिव्राज, कहते हैं ।

गर्डपुराणमें लिखा है कि जिन्होंने सब आरमी का परित्याग किया है, जो निष्परिग्रह, सभी जीवोंके प्रति द्रोहशून्य, सुख दु:खमें समान, वाद्य भीर अन्यत्तर शोचसम्पन, जितिन्द्रिय, ध्यान और धारणाशील तथा भाव- विश्व हैं, वे ही परिवाजक कहलाते हैं। २ वह संन्यासो को सदा समण करता रहे।

परिवाज (सं • पु॰) परित्यज्य सर्वीन् विषयभोगान् गढहात्रमात् वजतोति परि वज् । परिवाजक, भिचुका।

परिव्राजक (सं ॰ पु ॰) परिव्राज खार्च कन्, परिव्रजतीति परिव्राज खुल, वा परिव्राट, । जो सब प्रकारके विषय भागोंका परिव्याग कर परिव्रामण किया करते हैं, उन्हें परिव्राजक कहते हैं । पर्याय चतुर्थायमो, भिन्नु, कम ब्हो, पारागरी, मस्करी, संन्यासी, यागण, परिव्राज, पराशरी, व्रजक ।

पित्राजि (सं ॰ स्ती ॰ ) परि वज-णिच्-इन् । आवणी चुप, गोरखसुंडो । परिवाजो (सं • स्त्री • ) परिवाजि देखी ।
परिवाट (सं • पु • ) १ परिवाज, परिवाजका ।
परिवाद तीय (सं • ति • ) परिवाद ते दित परि - यद्द सनी •
यर । सर्व तीभावसे यद्वाविषय, परिवाद यद्वावे योग्य।
परिवाद्वान् (सं • ति • ) परिवाद्वा - प्रस्त्रेय दिन । अत्यन्त
यद्वायुक्त, जिसमें बहुत सं देह हो ।

परिग्रप (सं ॰ पु॰) १ प्रभिसम्पात, श्रभिशाप। २ तिर

परिश्रमित (सं वि वि ) १ निर्वापित । २ दूरी भूत । परियाखन ( सं ० ति • ) जो सदा एक-मा रहे। परिशिष्ट (ए'॰ ली॰) परितः शिष्टः, शिष-ता । १ परिशेष-विधिष्ट, पुरुक या लेख का वह भंग जिसमें ऐसी बातें लिखी गई हों जो यदास्थान देनेसे क्ट गई हों भीर जिनके देनेसे प्रस्तकके विषयको पूर्ति होतो हो। जैसे, छन्दोगपरिशिष्ट, ग्रह्मपरिशिष्ट पादि । २ किसी पुस्तकका वह श्रतिरित शंग जिस्में क्षक ऐसी बातें दी गई ही जिनसे उस की उपयोगिता या महत्व बढ़ता ही, ज़मोमा। (ति॰) ३ श्रवंशिष्ट, क्टा दुगा, वचा दुशा। वरियोजन (सं क्षीं ) परि-ग्रील खुद् । १ पतिशय पतु-योजनचर्या, सब बाती या पंगोको सोच समभा कर पदना। २ स्पर्भ, लग जानाया छु जाना। ३ चालिहान। परिश्रुद्ध (वं • ति ॰ ) सर्व ती भावसे श्रुष, परिश्वत । परिश्रुडि (सं॰ स्त्री॰) १ निमंसता, पूर्ण ग्रुडि । २ दोष खण्डन, छुटकारा, रिष्ठाई। ३ पापविस्ता, पापसे

परिश्चमूषा (सं० स्त्रो॰) सर्व तोमा स्नि श्वमूषा, सम्बन्-रोतिसे सेवा, टहल।

कुटकरा ।

पिशा का (सं कती ) परितः शा का शाव ता । १ मास विच्या नामें दें, तला चुत्रा मांत । पहले मासको प्रकृषि तरह घोमें भून कर पोक्टे जलमें सिंह करें। बाद उसमें जोरा घादि जाल दें, इसी की परिश्व के कहते हैं। (ति ) २ सब तो नीरम, बिल कुल स्वा चुया, परवन्त रसहीन।

परिश्रूत्य ( सं ० ति ० ) सम्यक् प्रकारचे श्रूत्यं वा विरक्ति। परिश्रुत ( सं ० क्ली ० ) सुरा, मदा।

परिशिष ( सं० पु०) परि-शिष चर्चा । १ सम्मातिः

यन्त। २ परिशिष्ट । ३ जो कुछ वच रहा हो। (ति॰) ४ अवधिष्ट, बाको बचा हुआ।

परिशेषण (सं को ) परि-शिष-त्युट्र। परिशेष, वह को बाकी बच रहा हो।

परिशोध (सं० पु०) परि-ग्रथ भावे घन्। १ पूर्ण - ग्राहि, पूर्ण सफाई । ३ ऋणशोध, ऋणको बेबाको । परिशोधन (सं० क्लो०) परि-ग्रथ-च्युट्। १ परिशोध, पूर्ण रोतिसे ग्राहि करना, श्रंग प्रत्यंगको सफाई करना। २ ऋणका दाम दाम दे डाचना, कर्जको बेबाको ।

परिशोष (सं १ पु १) परि शुष-भावे चञ् । सर्व ती भावसे शुद्धता, पूरी सफाई ।

परिशोषण (सं० क्षो०) परि-ग्रुष-त्युट्र। परिशोध, सब प्रकारचे ग्रहता।

परिशोषिन् ( सं ॰ ति ॰ ) परि श्रुष्-िणिनि । परिशोषयुत्त, परिशोषिविशिष्ट ।

परियम (सं पु॰) परि-यम घञ् न वृद्धिः । १ परि-यान्ति, यजावर, मांदगा । पर्याय — यम, स्नम, क्लेश, प्रयास, आयाम, व्यायाम । २ उद्यम, मेइनत, मशकत । परियम।पड् (सं० ति॰) परियमं अपडन्ति इति परियम।यड् । परियम अपनोदनकारो (वायु, जल प्रभृति)।

परिश्रमी (मं विष्) उद्यमी, श्रमशील, मेहनती।
परिश्रय (सं व्रष्ठ) परि-श्रि-श्रव, (एरवा। पा २।२।
५६) १ समा, परिषद्। भाव श्रवः। २ श्राश्रय,
रचास्थान, पनाहको जगह। ४ वेष्टन, घेरा।

परिश्रयण (सं विती ) परिश्वि-त्युट्। वेष्टन, घेरा। परिश्वान्त (सं वित ) परिश्वम कत्तरि ता। सर्वती-भावसे श्वान्तियुक्त, बहुत थका हुग्रा।

परिवान्ति ( सं • स्त्रो॰ ) परि-व्यम-भावे तिन्। क्लान्ति, धकावट, सांदगी।

परियाम (सं पु॰) क्वान्ति, यकावट ।
परिया (सं ० ति॰) परि यि-क्विप्त तुगागमय । १
स्वापाषाण । २ यिच्चियक समसंख्यक पाषाणखण्ड,
यज्ञमें काम प्रानिवाला पत्थरका एक विशिष्ट टुकड़ा।

परिश्रत (सं श्रिक्त) परिश्य का वाग्रष्ट टुकड़ा । परिश्रत (सं श्रिक्त) परिश्य का । १ सर्व तोभावसे Vol. XIII. 21 यवणविशिष्ट, जिसके विधयमें यघेष्ट सुना या जाना जा सुका हो, प्रसिद्ध, मग्रह्रर। (पु॰) र कुमारः तुचरभेद। परिश्चिष्ट (स'॰ वि॰) परि श्चिष-ता। श्चालिङ्गित। परिश्चेष (स'॰ पु॰) परि-श्चिष भावे घञ्। श्चाश्चेष, श्चालिङ्गन, गले मिलना।

परिषण्ड ( स' को ) वाटिकादिका श्रंभीद ।
परिषण्डवारिक ( स' ) पु ) स्टल, नौकर ।
परिषक् ( स' । स्त्रो ) परिषद् देखो ।
परिषक्त ( सं । को ) परिषदो भावः, 'त्वततो भावे'
दित त्व । परिषद्का धमं या भाव ।
परिषद् ( स' । स्त्रो ) परितः सीदन्तस्यां, परि-सद्
श्रिकारणे कि । (सिंदरशेतः । पा । । । । ६६) द्रित घरवं।

१ प्राचीन कालकी विद्वान् ब्राह्मणींको सभा ।

"दशादरा वा परिषद् य' धर्म परिकल्पयेत् ।

त्रावरा वापि व्रत्तस्था त' धर्म' न विचालयेत्॥

त्रैविद्या हे तुकस्तर्की नैस्त्रो धर्मपाठकः।

त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषत् स्थात् दशावरा ॥'

( मनु १२।११०-१११)

दम अथवा तीनमें न्यून न हो, ऐसी वृत्ति खित धर्म ज ब्राह्मणोंको सभाको परिषद् क्हते हैं। इस परि-षद्वे जो धम निक्पिन होगा, वह सभीने ग्रिरोधाय है, इसे कोई भी लुङ्कन नहीं कर सकता। तीन वेटके भध्येता, प्रमुमानन्न, तार्किक, पदायं निरुति मृग्ल चौर मानवादि धर्म ग्रांस्त्र जिन्होंने पढ़ा है, ऐसे कमसे कम दग ब्रह्मचारी, ग्टहस्थ वा वानप्रस्थ ले कर परि-षद् करे। धर्म निर्णयक विषयमें जो परिषद् वैठिगी वह ऋक् यजु: सामबेदकी जाननेवाली कामसे क्रम तीन ब्राह्मण से कर की जायगी। वे तोनी जी कुछ नियं य कर दें गे, उही के अनुसार सबकी चलना पड़े गा। जिनकी कोई बत नहीं है, वेद्याध्ययन नहीं है, जो जातिमातने ब्राह्मण हैं, ऐसे इजारों व्यक्ति होने पर भी उन्हें ले कर परिषदु नहीं बैठानी चाहिये। ये लोग जो कुछ उपदेश देंगे वह ग्रहणीय नहीं है। चरकमें विमानसानके ग्रष्टम ग्रध्यायमें लिखा है, कि परिषद दो प्रकारको है, - ज्ञानवती परिषद् श्रीर सूद्विषद । साधारणतः परिषद् तीन प्रकारकी बतलाई गई है—

सुहृद् परिषद्, उदासीन परिषद् श्रीर प्रतिनिविष्टपरि-षद् । प्रतिनिविष्ट-परिषद् ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रतिवचन भीर शक्तिमम्पन होना उचित है, मृद्र-परिषद्में किसीके भी साथ जल्पना करना विधेय नहीं है। २ सभा, सजलिस। ३ समुह, समाज, भीड़। परिवद ( भ' पु ) परितः सीदतीति परि-मद्-भच्। १ सदस्य, सभासद्। २ सवारी या जुनसमें चननी-वात वे अनुवर जो स्वामोको घर कर चलते हैं, धरि-षद्। ३ सुमाहब, दरबारी। परिषद्य (सं पु॰) परिषद्म है तीति परिषद् यत्। १ समाह, सदस्य । २ प्रेचक, दम्का ३ पर्याप्त । परिषद्दन् (सं ० वि०) चारी औरमे वत्तीमान परिचारक। परिषद्व (सं वि वि ) परिषदस्यास्तीति परिषद्-वलच् (रज:कृष्यामुतिपरिषदो वलच् । पा पारा१११ ) सभासद्, सदस्य । परिवित्त ( सं ० ति० ) १ विच्चित, जो सींचा गया हो। २ जिस पर किंडकाव किया गया हो। परिषीवण (सं कता ) परि-सिव-भावे खुट्। षत्वं ततो दीवं य, निपातनात् सिद्धं। १ यन्थीकरण, गांठ देना। २ सोना। परिष्ति (सं क्लो ) परिसूपेरणे तिन्। ततः पत्वं। प्रेरण, चारों और भेजना। परिषेक (सं पु॰) परि सिच घज, ततः प्रत् । परि पिचन, सिंचाई। २ किंडनाव। ३ स्नान। परिषेचक (सं०पु०) परिसिच-्ग्वल, १ क्षेपणकारी, सींचनेवाला,। २ किडकनेवाला। षरिषोड्ण (सं वि वि ) जो सोलह संख्यामें पूरा होता है। परिष्कस्स (सं वि वि ) परि-स्कन्द-ता, दस्य तस्य चनः (परेख। पा । श७४) इति घटवे गलं। १ परिष्कन्द, टूमरेचे वाला हुन्ना। २ परिपुष्ट, मोटा ताजा। ( पु॰ ) ३ स्विविशेष। ४ दत्तक पुत्र । ५ परपुष्ट व्यक्ति। परिष्कन्द (सं॰ पु॰) वह संतति जिसको उसकी माता पिताने अतिरिक्त किसी औरने पाला पोसा हो। परिष्कर ( सं॰ पु॰ ) परि-क्ष-भावे बाइलकात् चपः, सुट्-

षल् । रथकी रचादि।

परिष्कार (स' पु॰) परिष्क्रियर्तं इनेन परि क्व-चञ्, ततः सुट् (सम्वरिभ्यां करोतो भूषणे । पा ६।१।१३७) परिनिवीति । पा ८।३।७०) इति वत्वं। १ श्रलङ्कार, भूषण । २ संस्कार, शुद्धि, ग्रोधन। ३ श्रोभा। ४ सिज्जतकरण, सजावट। भू निम<sup>°</sup>लोकरण, स्वच्छता, निम्लता। ६ संयम। परिकारण (सं० प्र०) १ वह जो पाला पोसा गया हो। २ दत्तक पुत्र। परिष्क्रिया (स'० स्त्रो०) परि-क्व ग्र, सुट्रस्त्रियां टाप्। १ परिष्कारकरण, शुद्ध करना । २ मांजना, धोना । ३ संवारना, सजाना। परिष्क्रत (सं श्रीत ) परिष्क्रियते स्म इति परि क्र-क्रा, सुट्ततः पत्वं। १ भूषित, सजाया हुन्ना। २ वेष्टित, विरा हुआ। २ शुद्ध किया हुभा, साफ किया हुआ। परिष्क्रतभूमि (सं ॰ स्त्रो॰) परिष्क्रता यज्ञायं पश्चनस-नाय यञ्चपात्रासादनाय चाहितसंस्कारा भूमि:। वेदि, विशुह्रभूमि। परिष्टवन ( मं॰ पु॰ ) सस्यक प्रकारसे स्तृति करना, खुव तारोफ करना। परिष्टवनीय ( सं ० ति ० ) परिष्टवन । परिष्ट ( सं० स्त्रो॰ ) परि-इष-क्तिन्, ग्रकस्वादित्वात् पररूपलं। सर्वतः अन्वेषण, चारों ग्रीर खोजना। परिष्टुति (सं॰ स्त्री॰) परिन्तु तित्, ततः षत्वं यात् परस्य तस्य च ट । स्तुति, स्तव, प्रगंसा, तारीफ । परिष्ट्भ ( सं॰ ति॰ ) परि स्तुभ क्विप्। धनन्न। परिष्टोभ ( सं॰ पु॰ ) स्तुतियुक्त सामभेद, एक प्रकारका

परिष्टोभ (सं॰ पु॰) स्तुतियुक्त सामभेद, एक प्रकारका स्तुतियुक्त साम गान।
परिष्टोम (सं॰ पु॰) परितः स्तूयते नानावण विल्वा-दिति, स्तु-मन् ततः षलं केचित्तु परेः स्तौतिं प्रति श्रविपसर्ग लात् न यः स्त्रुक्ता परिस्तोम द्रित कल्पयन्ति। गजप्रष्ठस्थित चिव्रकस्वन, वह कपड़ा जिसे हायी श्रादिः को पीठ पर शोभाके निये डाल देते हैं, भून।

परिष्ठत (सं॰ क्लो॰) परितः स्थलं (विक्रशमि परिभ्यः स्थलं। पा नाइ। ४६) इति षत्वं। चारों भोरका स्थलः। परिवेष्टन परिष्ठा (सं॰ स्त्रो॰) परिस्था क्षिप् षत्वं। परिवेष्टन करके स्थित।

परिष्यन्द (सं॰ पु॰) परि-स्थन्द-घञ्, ततः षत्वं। १ नदी, दरिया। २ प्रवाह, धारा। ३ हीय, टापू। वरिष्यन्दिन् (सं० ति०) परिष्यन्द अस्त्यये दिन । प्रवाह-माण, बहता हुन्ना ।

परिष्वत्त (सं॰ व्रि॰), श्वालिङ्कित, जिसका श्रालिङ्कन किया गया हो।

परिष्यङ्ग (सं॰ पु॰) परिश्वास्त्र चल्राः (परिनिवीति। पा ८।३।७०) प्रत्यं। ग्राचिङ्गन, गर्ने मिलना।

घरिष्वजान ( संबंदि०) परिष्यजमान।

परिष्वज्य ( सं ० त्रि० ) शालिङ्गनयोग्य ।

परिष्यञ्जन (सं॰ क्ली॰) परि-सञ्जाः खुट् ततः षतः पतः पतः पतः

परिष्वञ्चल्य (सं०पु॰ विलो॰)) ग्रहादिमें व्यवहाये तैनमभेद।

परिष्यं च्योयस् (संश्वितः) हेद् मालिङ्गनवद् । परिष्यं प्यितः (संश्वन्तोः) इतस्ततः लम्पः मान, इधर उधर उक्तना सूदना।

परिसंख्या (सं क्ती ) परिसम्ख्या- ग्रङ्। १ परि गणना, गिनतो । २ काव्यालङ्कारिवर्गेष, एक ग्रधी-लङ्कार जिसमें पूछी या बिना पूछी हुई बात उसी से सहग दूसरो बातको व्यंग्य या वाष्यिये वर्जित करने के ग्रीस-प्रायम कही जाय। यह कही हुई बात ग्रीर प्रमाणीं से सिंड विख्यात होती है। यह प्रव्ह भीर ग्रयं के भेदसे दो प्रकारकी होती है।

## उदाहर्य--

सुद्दं भूषण क्या है ? यश, रत नहीं । कार्य क्या है ? श्राय चरित, दोव नहीं । प्रतिहत चच्च क्या है ? धिषणा (बुंखि), नेत नहीं । एतिहत दूसरा कौन मनुष्य सदसद्वित्रे क जानता है । यहां पर प्रमृष्य क व्यवच्छे द किया गया है, प्रयत् सुद्धं भूषण क्या है ? इस प्रमृष्ट के सुष्ण क्या है ? इस प्रमृष्ट के सुष्ण नहीं है, यस हो सुंद्धं भूषण रत है, तत्सद्य प्रथात् रत स्टंक यम हारा रत व्यवच्छे के हुपा है, इसीसे यहां पर परिसंख्या अस्तु र हुपा । अन्य क्षा सी प्रती प्रतार जानना चाहिये।

यहां पर रत्नादिका यंगादि शब्द हारा व्यव क्छे द हुआ है, इस कारण यह शाब्द है। प्रश्नपूर्व क अर्थ हारा व्यवच्छेदका उदाहरण—

"किमाराध्य' सदा पुरुष' कश्च से व्यः सद्यामः ।
को ध्येयो भगवान् विष्णुः कि' काम्य' परम' पदं ॥"
सदा आराध्य क्या है ? पुरुष्य, सेवनीय क्या है ?
आगम, ध्येय कीन है ? भगवान् विष्णुः, प्रार्थं नीय क्या है ?
परमपद। यहां पर आराध्य क्या है, तो पुरुष, पाप आराध्य नहीं है, यहो प्रतीत होता है, दमीसे यहां अर्थं विषतः पापादिका व्यव क्यें द होनेके कारण अर्थं परिस'ख्या अल्झार हुआ।

## भप्रश्रपृषं क उदाहरण—

"भक्तिभेवे न विभवे व्यसन' शास्त्रे न युवतिकामास्त्रे । चिन्ता यशसि न वृश्वे प्रायः परिदृश्यते भहतां॥"

महत् व्यक्तियों को भिक्त ईष्वर में है, विभवमें नहीं; प्राप्ति शास्त्रमें हैं, युवितकामास्त्रमें नहीं, चिन्ता यग्रमें है, ग्रोशमें नहीं; प्रायः यहो देखा जाता है। यहां पर प्रश्नपूर्व क नहीं है प्रयच विभवादि शब्दका व्यव-च्छे द हुन्ना है, इस कारण यहां परिमंख्या अलङ्कार हुन्ना। (सा० १० पं) ३ विधिभेद।

परिसंख्यात (सं श्रेतिश) परि-संख्यान्ता। परिगणित, गिना इग्रा।

परिसंख्यान ( सं > क्ली > ) परि संख्या स्युट्। परि-गणन, गिनतीं।

परिसंघुष्ट (सं श्रितः) चारीं श्रीर शब्दायमान । परिसंचुष्ट (सं श्रितः) परित्याग योग्य, कोड्ने या त्यागने लायक ।

परिसंवत्सर (सं • श्रज्य • ) कार्ध्वं संवत्सरात् श्रद्धयी-भावः। वत्सरके कार्ध्वं, एक वर्षे के बाद। परिसद्ध (सं • वि • ) पूर्ण सच्चतायुक्त।

परिसचर (सं॰ पु॰) सृष्टिकालादूष्यं सञ्चरति परि सम्॰ चर अच्। सृष्टिप्रलयकाल ।

परिधन्तान (सं ॰ पु॰) परि-सम् तन घञ्। तन्त्री, तार।

परिसम्य (सं० पु॰) सभायां साधः यत्। सभ्यः सभासद । परिसमन्त (सं० पु॰) किसी इत्तके चारों श्रोरको सीमा। पॅरिसमापन (स'० क्वी०) सम्यन्द्रपंचे समाधानरण, भलोभांति समाप्त करना।

परिसमाप्त (सं ० ति०) बिलक्कल समाप्त, निश्मिष । परिसमाप्ति (सं ० स्ती०) परितः समाप्तिः । परिभेष, यन्त ।

परिसमत्सुक (संव ति०) श्रत्यन्त छत्नुक, उदिग्न, चिन्ताकुल।

परिसमूहन (सं क्लो॰) परि-सम्-जह भावे ब्युट, ११ ब्युक्ती अग्निमें समिधा डालना। २ त्या आदिको आगमें भीका।

परिसर (सं०पु०) परिसरन्त्यत, परि-स्ट-घ। १ नदी या पहाड़के ग्रास पासकी भूमि, किसी घरके निकटका खुना मैदान। २ संत्यु, मौत। ३ विधि, तरोका। ४ शिरा, नाड़ी।

परिसरण (सं॰ मजी॰) परिन्छ च्युट्। १ इतस्ततः भ्रमण, टहलना। २ पराभव, हार। ३ मृयु, मौत। परिसर्प (सं० पु०) परि समन्तात् सर्पेषं, परि-स्व घञ्। १ परिक्रिया, किसीकी चारी श्रीर घूमना। २ परिजनादि दारा विष्टन, श्रपने कुटुँग्वीरे विरा हुआ। ३ सर्वतीभावसे गमन, घूमना फिरना। 8 सप-विशेष, एक प्रकारका सांप । प्र कुष्ठरोगविशेष, सुयुतके अनुसार १८ चुद्र कुडोमेंसे एक। इसमें छोटी कंटी मुंसियां निकत्तती हैं जो मूट कर मैं सती जाती हैं। उन पुरियों से पोप भी निकलती है। ६ साहित्य-टर्पयके बनुसार नाटकमें किसीका किसोकी खोजमें भटाना जब कि खोजी जानेवासी वस्तुक जानेको दिशा या अवस्थितिका स्थान अज्ञात हो, क्षेत्रक सागै के चिक्क बादिके सहारे उसका बनुमान किया जाय। बैसे, शकुरूना नाटकके तोसरे शक्कमें दुंखनाका शकुर न्तनाकी खोज करना।

गरिसप (सं क्ली ) परि-स्प खुट्। प्रसर्ण, चलना। २ रें गना।

परिकृषि न् (स' विव ) परिसप अस्य थें इनि । परि

परिचर्या (सं क्लो ) परिसरणमिति स्न-गती (परिचर्या परिस्पेति । पा ३।३।१०१ ) इति सूत्रस्य वात्ति :

कोत्त्या निपातनात् सिर्दा १ परिसार, सब जगहं घूमना फिरना। २ भूमि पर सबैतो भ्वमण । ३ सबैखा ४ अन्तसरण। ५ सेवा।

परिसहस्त ( सं॰ ति॰ ) महस्त्रका पूरण।

परिसाधन (सं॰ कतो॰) १ निष्पादन, समाप्त वारना। २ परम विषयका साधन।

परिसान्त्वन ( सं॰ क्लो॰ ) सव तोभावसे सान्त्वनाः करण, परस्पर मिलन।

ंपरिसामन् ( सं० क्लो॰) सामभे द ।

परिसारक (सं वि ) परि-छ-खुल्। चारी श्रोर गमन श्रील, भटकनेवाला।

परिमारिन् ( सं॰ त्रि॰) परिन्सार अस्त्यर्थे दिन । स्मानिकाला ।

परिसिद्धिका (सं॰ स्त्री॰) मण्डविश्रेष, वैद्यकमें एक प्रकारको चावलको लपनो।

परिशीमा (सं० स्ती०) १ चारी श्रीरकी सीमा, ची हही। २ सीमा, हट।

परिसोय (सं क्लो॰) इलस युक्त चर्म बन्धनो, चमड़े की डोरो जो इलमें बंधो रहतो है।

परिस्तन्द (सं ॰ पु॰) परिस्तन्दतीत परि-स्तन्द श्रच्। (परेश्व। ण प्राचाश ॥ १ परपुष्ट, वह जिसका पालन पोषण उनकी पितान प्रतिस्ति किसी भीरने किया हो।

परिस्तव (सं ९ पु॰) परि-स्त्रन्द-ता, तस्य चनः पदी घतः -भावः। परिस्त्रन्द ।

परिस्तर ( सं० पु० ) परिन्हतः अच्, पचि षत्वाभावः । इधर उधर कितराना ।

परिस्तरण (संक्षां) परिष्हत्वयुद्धा १ विचिषण, छितः राना, फिंकना । २ फौलाना, तानना, । ३ आवरण करना, लपेटना।

परिस्तान (फा॰ पु॰) १ वड कल्पित लोका या स्थान जहां परियां रहती हीं। २ वड स्थान जहां सुन्दर मनुष्यों विश्रोधतः स्त्रियोंका जमघटा हो।

परिस्तोम (सं॰ पु॰) परिस्तूयते प्रयस्यते नाना वर्णे वस्तात् परिस्तुमन् वा परिगतः स्तोमोऽत्र। गजपृष्ठ-स्थित चित्रवास्वल, सायो श्रादिको पाठ पर डाला जाने-याला चित्रित वस्त्र, भाख। परिस्थान (संश्क्तीश) स्थिति, रहनेका घर।
परिस्थन्द (संश्वापः) परिस्थन्द अधिकरणे घञ्। १ कुसुमप्रकरादि और पत्नावलोकी रचना। २ परिकर। ३ परिवार। भावे घञ्। ४ सर्वतो भावते स्पन्द, कंपकंपो।
५ सर्दन, दवाना।

परिस्पन्दन (संश्क्लो॰) परि सर्वतोभावेन स्पन्दते इति परिस्पन्द-ख्युट. । १ सम्यक् कम्पन, बहुत अधिक हिलाना, खूब कांपना। २ कम्पन, कांपना।

परिस्यन्दमान (सं । ति ।) परिस्यन्दते इति परिस्यन्द-शानच्। सव<sup>९</sup>तोभावसे कम्प्रमान ।

परिसादी (सं क्लो ) धन, बल, यम श्रादिमें किसो के बराबर होनेको इच्छा, मुकाबिला, लागडाट।

परिस्मिद्धिन् (सं० ति०) परि-स्मद्धे-इनि । स्पर्धाकारी, सुकाबिला या लागडाट करनेवाला ।

परिस्मुट (सं ॰ ति ॰ ) १ व्यक्त, प्रकाधित । २ सम्यक ॰ रूप वे विकसित, खब खिला हुमा। ४ विकसित, खिला हुमा।

परिसापन (सं • क्लो • ) आसर्गोहीपन, विस्मय या कुतू इस उत्पद्ध करना।

परिस्वन्द ( सं ॰ पु ॰ ) परिन्खन्द-भावे घञ्। परिस्वन्द, चरण, भारमा, जैसे हाथो ने मस्तकसे मदका परिस्वन्द। परिस्वन्दिन् ( सं ॰ त्रि ॰ ) परिन्खन्द-श्रस्वर्धे दिन। परि-सान्द्युक्त, चरणयुक्त।

परिस्नव (सं ॰ पु॰) परिन्सु नभावे घप्। १ परितः चरण, टपकना, चूना। २ मन्द प्रवाह, भिरभिरा कर बहना।

धिरसाव (सं पु॰) परि स्त्र शिष्ट् अच्। १ परिस्तव अन जनक उपद्रवसे दे, सुञ्चतके अनुसार एक रोग । इसमें गुदासे पित्त और काम मिला हुआ पतला मल निकलता रहता है। कड़ कोठिवालेकों सुदु विरेचन देनेसे जब उमेरा हुआ सारा दोष धरीरके बाहर नहीं हो सकता, तब वही दोष उपपु त रोतिसे निकलने लगता है। इससे असीं स्ताम कुछ कुछ सरोड़ भो होता है। इससे असीं भीर सब अंगोंमें धकावट होतो है। कहते हैं, कि यह रोग वैद्य अथवा रोगोको अन्नताके कारण होता है। धरसावण (सं को को जनपरिकारक पात्रभेद, वह एता, XIII, 22

बरतन जिससे पानी टपका कर साफ किया जाय।
परिस्नावन् (सं० ति०) परिस्नाव चस्त्यर्थे दनि वा
परिन्यु-ताच्छिल्ये णिनि। १ निरन्तर स्नावयीक, इमेगा
बहनेवाला। २ चरणयोल, चूने, रसने या टपकनेवाला।
(पु०) ३ एक प्रकारकः भगन्दर। इसमें फोड़ेसे हर
समय गाढ़ा मवाद बहता रहता है। कहते हैं, कि यह
कफके प्रकोपसे होता है। फोड़ा कुछ कुछ सफेद और
बहुत अड़ा होता है। पोड़ा उतनी नहीं होती।

भगन्दर देखो ।

परिस्नान्युदर (स' क्लो ) उदररोगभेद।
परिस्नुत् (स' क्लो ) परिस्नवतीति परि-स्नु-क्विप्
तुक्च। १ वर्षात्मजा। २ सद्य, धराव। ३ चरण।
(ति ) ४ सवं तीभावने चरित, निचोडा हुना।

परिस्नुत (सं॰ वि॰) परित: स्नूयते हम (गत्यथेंति। पा
शाश्वर) इति कत्तं रिन्ता। १ स्नावयुत्ता, जो चू या
टपक रहा हो। २ सव तोभावसे देवित, टपकाया हुन्ना,
निचोहा हुन्ना। (पु॰) ३ प्रथमार, फूलोंका सार, इत्र।
परिस्नुत-दिध (सं॰ क्लो॰) परिस्नुतं दिध। बस्तगालित दिध, ऐसा दही जिसका पानी निचोह निया
गया हो। वैद्यक्तमें ऐसे दहोकी वातिवत्तनायक, कफ॰
कारो ग्रीर पोषक लिखा है।

परिस्नुता (सं • स्त्री •) परिस्नुत स्त्रियां टाप् । १ द्रास्ताः मदा, श्रंगूरो शराव । २ वाक्षी ।

परिचणन (सं• मली•) परि-इन ख्युट्रा सम्यक् नाम, चया

परिहत (हिं॰ स्ती॰) १ इलके अंतिम श्रीर मुख्य भाग-को वह सोधो खड़ी लकड़ी जिसमें जपरको श्रोर मुठिया होती है श्रोर नीचेकी श्रोर हरिस तथा तरेलो या चौभो ठूँको रहती है। २ एक नगरा। इसमें तरेलोकी सकड़ी अलगसे नहीं लगानी पड़ती किन्तु इसका निचला भाग स्वर्य हो इस प्रकार टेढ़ा होता है, कि उसीको नोकदार बना कर उसमें फाल ठींक दिया जाता है। परिहत (सं॰ बि॰) मृत, मरा हुआ।

परिहनु ( सं॰ अञ्च॰ ) हन्तीरुपरि अञ्चयो भाव: । १ हनु॰ का उपरिदेश।(ति॰) तत: परिमुख्यादित्वात् खा । २ परि॰ हणान्य, जी हनुने अपरमें उत्पन्न हो । परिचर (सं॰ पु॰) परि-च्च अप्। परिचार। परिचर--- लोडरखंगावासी कुम्हारजाति।

परिचरण ( सं ॰ क्को॰) परि-ह्न च्युट् । १ परिवर्जन, त्याग । २ किसी के बिना पूछे अपने अधिकारमें कर खेना, छोन खेना। ३ निराक्तरण, दोष अनिष्टादिका उपचार या उपाय करना।

परिहरभीय ( सं ० ति ० ) परि न्ह्रं अनीयर्। १ परिहरणः के योग्य, छोन लेने लायंक । २ त्यागयोग्य, छोड़ या तज देने योग्य। ३ डपचार योग्य, इटाने या दूर करने योग्य।

परिस्ते व्य (सं ॰ ति ॰ ) परि हृ-तब्य । त्यागयोग्य, तजने सायका

परिहर्षेण ( सं॰ ति॰ ) सम्यक् हर्षे युत । परिहव ( सं॰ पु॰ ) सम्यक् आवाहन ।

परिचस्त (सं श्रव्यः) इस्तस्य परि, परिवर्जने श्रव्ययो-भावः । इस्तका परिवर्जन ।

परिहाटक (सं॰ मजी॰) १ प्रलङ्कारविशेष । २ वलय, कंकण।

परिहाण (सं• क्लो॰) परि हा ल्युट्। चति, च्या, इतास ।

परहानि ( सं ॰ स्त्री॰ ) परिचय, विशेष हानि ।
परिहार ( सं ॰ पु॰ ) परि-क्रियतेऽनेनित परि-ह्र-घज् । १
पवजा। २ अनादर । वे दोष वचनका परिहरण, दोषादिः
की दूर करने या कुड़ानेका कार्य। ४ त्याग, तजनेका
काम। ५ गोपन, किपानेको क्रिया। ६ विजित द्रव्यादि,
लड़ाईमें जीता हुआ धनादि । ७ स्थानविशेष, मनुके
पेतुसार एक स्थानका नाम। द दोषापनय, दोषादिके
दूर करनेको युक्ति या लपाय। ८ लपेचा। १० पशुश्रीके
परनेके लिये परती छोड़ो हुई सार्व जनिक सूमि, चरहा।
११ कर या लगानको माफी, छूट। १२ खण्डन, तरदोद।
परिहार सूर्व श्रीर चन्द्रव श्रीय राजपून जातिको स्वतन्त्र
शास्ता। ये लोग साधारणतः 'श्रीनकुल' नामसे प्रसिद्ध
है। प्रवाद है, कि आवूपव त पर जब मुनि लोग यज्ञ
करते थे, लभी समय अनलकुण्डसे कई एक वीय वान्
पुरुष छत्यन हुए ॥ परिहारव श्रके शादिपुरुष करपने

Cunniogham's Arch. Sur. Report of India

जिन्होंने जन्म लिया था, मुनियोंने उन्हीं पर यद्मदारकी रचाका भार सो या। इसी महापुरुष उनके वंश्वधर-गण बहुत प्राचीन कालंसे अपने पूर्व पुरुषका वंश्वपरि चय देते हैं थे।

कलचुरीके राजाने कालच्चर जीत कर परिद्वारीको अपने अधीन कर लिया था। उस समय कालच्चरप्रदेश परिद्वारराजके अधिकारभुक्त था। कलचुरीराजने अपनी विजयकी कि पहराने के लिये उसी साल (२४८६०) में कलचुरी वा चेदिसम्बत् चलाया।

ये लोग अपनिको बुन्दे लखण्ड भीर रैवावासी चन्दे स तथा बचेलजाति से भो पूर्व तन बतलाते हैं। मस्रोवा-खण्डमें लिखा है, कि बारहवीं भ्रताब्दोमें चन्दे सराज परमालके मन्त्रो परिहार राजपूतवं शीय थे।

कच्छवाहावंशीय राजाशीकी राज्यगासनके बाद ११२८से ले कर १२११ ई० तक ग्वालियर प्रदेशमें पर-मालदेव आदि सात राजाशीने राज्य किया था ‡।

इसर्क बाद सुनतान गामस् एड्होन-इ-अनतमस्त्री ग्वालियर (उचहरप्रदेश) प्रात्रमणमे हो यहां सुसल-मानी राज्य संस्थापित हुन्ना। (१)

इस यज्ञ चाहमान, परमार, परिहार आदि चार 'अगिन-कुल' राजपूत जातिकी उत्पति हुई। चाहमान, परमार आदि देखो।

ं Ptolemy ने पोरवरोई (Porvaroi) नामक एक बहुपाचीन समृद्धिशाली जातिकी कथाका उल्लेख किया है। ये लोग विवहरी, बहुरियन और मुलताई आदि नगरोंमें राज्य करते थे। प्रस्ततस्वित कनिहम इन लोगोंको परिहार बतला गये हैं। (Cunningham's Arch. Rept. IX 55)

## ‡ उनके नाम ग्वालियर शब्दमें देखों !

(१) Tabakab-i-Nasiri, 1. p. 611. किन्तु फेरिस्तामें लिखा है, कि ११८६ ई॰में बहाउद्दोन तुग्छने जब ग्वालिंग्यर पर आक्रमण किया, तब परिहारराज सारक्ष्यदेवने उतुब उद्दोन आइबक्को स्वदेश रच्चांके लिये बुलाया। आइबक्के स्वयं आ कर ग्वालियरको जीता और वहां अपना अधिकार अंच्छी तरह जमा लिया। ६०७ हिंजरीको कुत्तव पुत्र आरामकें शासनकालमें हिंद्दुओंने फिरसे इस प्रदेश पर देखल जमाया। १२३२ ई० तक परिहार राजाओंके राज्य करनेके बाद उनके

परमारराजके परिचारमन्त्रीके प्रधान व प्रधरि को पाज भी गजनीके सामन्तराज्यमें वास करते हैं, सुना जाता है, कि वे गीविन्द्देवके व प्रसम्भूत हैं श्रीर हमीर प्राधिपति परिचारव शीय विख्यात राजा भाभरिस इके पीत सारङ्गदेव उनके पूर्व पुरुष हैं। उक्त सारङ्गदेव मारवाड़ प्रदेशमें रहते थे। कर्न ल टाइने लिखा है — मन्दावर (१) नगरमें परिचारोंकी राजधानी थे। कन्नीजसे विताड़ित राठोर सरदार चन्दने विख्यासघात ता । परि हारींको राज्यसे मार भगाया श्रीर उनका सम्भूण राज्य सपने दखलमें कर लिया (२)।

कुमारी, हिन्धु और चम्बल नदोके सङ्गम स्थल पर २४ याम मिला कर एक परिहार-उपनिवेश स्थापित इस्रो है। ये लोग पहले ठगोविट्रोहियोंके साथ मिल कर यहत श्रत्याचार करते थे। याज भी कुमारो और च बल नदियोंके मध्यवत्ती सन्द्रग तालुकका उपल व 'ठाकुर' उपाधिवारी परिहारवंशोय जमींदारगण भोग कर रहे हैं।

युक्तप्रदेश और अयोध्याप्रदेशके एतावा जिलावासी परिद्वार लोग दस्युवित्त द्वारा जीविकानिर्वाद करते थे। युक्ता, चम्बल, सिन्धु, कुमारी और पाइज आदि पञ्चनदो प्रवाहित दुर्गम स्थानमें ये लोग किए कर रहते और समय समय पर अपने श्रीद्वत्यका परिचय देते थे। (३)

नाइरदेव नःसक किसो परिहार सरदारने पृथ्वीराजके

वंशका लोप हुआ। बादसें यहां सुसलमानोंका प्रभाव चारों कर फैल गया और उन्होंने अपने हाथमें राज्यशासनका भार यहण किया। Briggs' Firishta, Vol. I, p. 202. साथ युद्ध किया था (१)। दिल्लीपित अनङ्गपालको पराजय के बादसे इस प्रदेशमें उनका अभ्य त्थान देखा जाता है। वक्त मान समयमें ये लोग चौक्षान और सेङ्गर राजपूत जातिके साथ आदान-प्रदान करके अपने समाजमें उन्नत इए हैं।

उन्नाव जिलीके सिकान्टरपुर परगनिके अन्तगत 'चौरासी' ग्रामके जसींदार लोग परिचारव शके इनकी वंग्र-ग्राख्यासे जाना जाता है, कि ये लीग काश्मोरराज्य के स्रोनगरमे थडां श्राकर वस गये। उत्त वं यविवर्णमें लिखा है कि, "सम्बाट हुमायुन्के राजलं कालमें यमुनाने अपर तीरवर्त्ती जिगीनिवासी किसी परिहार-राजपुत्रके साथ परेण्डावासो एक दौचित कन्या-का विवाह हुआ। बारातमें परेखा जाते समय ये लोग क्रक कालके लिये हरोसी याममें ठहर गये। यहां उन्होंने एक दुगँ देख कर पूछा, 'दुर्गाधिपति कौन है ?' जब उन्हें मालूम हुंगा, कि दुर्गाधिप शूद्रजातिका है, तब उस समय वे श्रीर क्रब नहीं बोत्ते, वर श्रीर कंन्धा ले कर सोध घरको चल दिये। पोछे होलो उत्सवते दिन भागे सिंह नामक किसी सरदारने दलवत्तरे साथ रातको आ कर दुर्गपर अधिकार कर लिया।" (२) अभी वह सम्पत्ति उनके सध्य कोटे कोटे खण्डों में विभन्न हो गई है।

पश्चिममें कच्छवाहा और चौहानों से साथ इनका विवाह होता है। ये लोग कालपो पर अधिकार कर गौतमों के साथ विवाह किया करते थे। पोछे चन्दे ल से पराजित हो कर ये उस समयमें शान्त हो गये। आजमगढ़ वासियों का कहना है, कि गहरवाड़ जाति के हारा नरवार प्रदेश से भगाये जाने पर ये लोग महमदाबाद परगने में या कर बस गये। जलोनवासो परिहार गय वियास और गौतम ग्राखा राजपूतीं को सपनो काला देते हैं, किन्तु उनके घरसे कन्यादि यहण नहीं करते। फिर ये लोग कच्छवाहा, भदौरिया, चन्दे ल और राठोर यादि के घर स्थाने पुतका विवाह करते हैं। हमोरपुरवासो परिहार लोग मैनपुरो चौहान, भदौरिया, यादोन और राठौर

<sup>(</sup>१) संस्कृत भाषामें इसका नाम मन्दोदी है। यह नत मान बोधपुर नगरसे ५ मील उत्तर अवस्थित है। यहांका भग्नाव-शिष्ट मन्दिर, भास्कर्येयुक्त प्रतिमूक्ति और शिलालिप देख कर टाइने लिखा है, "The remains of it bring to mind those of Volterra or Cortona and other ancient cities of Tuscany." L. 109

<sup>(1)</sup> Annals of Rajasthan, Vol. 1. p. 108-9.

<sup>(1)</sup> Census Rept. N. W. P. 1865 1. App. 85.

<sup>(1)</sup> Annals of Rajaethan, Vol. 1. p. 103.

<sup>(3)</sup> Elliotts' Chronicles of Unas, p. 58.

राजपूर्तीके घर कन्याका तथा दो चित, वियास, चन्देल, गीतम, सेङ्गर, कानपुरवासो गोड़ श्रीर चौहान राजपूर्ती-के घर पुत्रका विवाह देते हैं। श्रागराके परिहार लोग श्रुपनेको काश्युप गोतक बतलाते हैं।

प्राचीनतम उचहर राज्यमें परिहार राजाशों भी कत पूर्व तन कोत्ति यों का ध्वं सावशेष ७वीं दवी धताब्दों के पूर्व समयमें निर्मत था, ऐना बनुमान किया जाता है। यहां ने बिलहरी याममें लच्चा भेन परिहार कत 'लच्चाण-सागर' एवं बन्य राजाका निर्मित 'सिङ्गोरगढ़' नामक एक सुविस्ती प दुर्ग उक्के खयोग्य है।

परिचारक (सं कि कि ) परि च्ह-खुला। परिचारकारी, परिचार करनेवाला।

परिहारिन् (सं कि ) परि हा णिनि। परिहारकारी, परिहरण करनेवाला।

परिहाय (संति०) परि ह खत्। १ परिहारयोग्य। (पु॰) २ भलङ्कारभेद, बलय, कंकण।

परिहास (सं० पु॰) परिन्हस-भावे घञ्। १ परिहसन, इंमो, दिसगी, ठडा।

परिश्वसपुर—काग्रमोरराज्यके अन्तर्गत एक प्राचीन नगर। राजतरिङ्कणीमें लिखा है, कि राजा लिलतादित्यने (७२०.७६० ई०में) यह नगर बमाया। यह वेशत नदोके पूर्व या दिल्ला कल पर वत्तं मान सम्बल ग्रामके निकट अवस्थित है। इस नगरको प्राचीन कीति यो का ध्वं सावधेष इधर उधर विक्छित्र देखनेमें आता है। अबुलफजल अपने ग्रन्थमें लिख गये हैं, कि एक समय सिकन्दरने (१३८८-१४१३ ई०के मध्य) इस नगरके बड़े बड़े मन्दिरोको तहस नहस कर डाला था। इनमें से एक मन्दिरको ई टोर्क मध्य एक तास्त्रफलक पाया गया है जिसमें लिखा है कि "११०० सो वर्ष बाद यह मन्दिर सिकन्दरसे विध्वस्त होगा।" अबुलफजल और फिरिस्ताविण त तास्त्रधासनको कथा कहां तक सत्य है, कह नहीं सकते।

परिचास्य (सं० त्रि०) परि इस-ख्यत् । परिच्छनीय, परिचास योग्य।

परिहित (सं वि वि ) परि—धा-का। १ पहना हुआ, जपर डाला हुआ। २ आच्छादित, चारों धीरसे किपाया हुआ। ३ चारों और स्थित। परिचोग (म' वि०) १ सव तोभावसे चीन, सब प्रकार-से दुः खी चोर दरिद्र, फटे हालवाला। २ परित्यक्त, त्यागा इंग्रा।

परिच्चत् (सं॰ ति॰) परि-च्च-िवाप् तुगागमस्य । १ पतित, भ्वष्ट, गिरा हुन्ना, पासाल । २ नष्ट, बरबाद, तवाच ।

परिच्वति (सं॰ स्त्रः)) परि-च्च-क्तिन्। सर्वतीभावसे चानि, चय।

परिच्चत् ( सं ॰ त्रि ॰ ) गमनपूर्वं क इन्ता । परिच्चत् ( सं ॰ त्रि ॰ ) परिपोड्ति ।

पिरह्हित (सं ॰ स्त्री ॰) सव तो भावसे पोड़ा, परिवाधा। परो (फा॰ स्त्री ॰) १ फारसोको प्राचीन, कथायों के अनुसार को हकाफ पहाड़ पर वमनेवालो कल्पित स्त्रियां। ये अग्नेय ना भक्तो कल्पित स्टिंग्टिंक अन्तर्गत सानो गई हैं। इनका सारा प्ररोर तो मानव स्त्रोका-सा हो माना गया है, पर विलक्षणता यह वताई गई है कि इनके दोनों कंधों पर पर होते हैं। इन परोंके सहारे ये गगन-पथमें विचरतो फिरतो हैं। इन परोंके सहारे ये गगन-पथमें विचरतो फिरतो हैं। इन परोंके केवल बहिज्यवासिनो इरों को हो मोन्दर्य को तुलनाने इनसे कंचा स्थान दिया गया है। फारसो उर्दू को कवितामें ये सन्दर रमिययों का उपमान बनाई गई ह। २ परोसो सन्दर स्त्रो, निहायत खूबस्रत औरत। जैसे, उसकी सन्दरताका क्या कहना, खासो परो है।

पराचक (सं ॰ क्ती॰) परि-द्रच-खुल। प्रमाण वा तक द्वारा निरूपक, परखने या जांचनेवाला।

परोचण ( मं॰ क्लो॰) परि-द्रच-च्युट, । १ परोचा, जांच, पड़ताल । २ राजकळ क चरादि द्वारा स्रमा-त्यादिका भावतस्वनिरूपण । ३ वास्तुतस्वावधारण । ४ सर्वती भावसे दर्भन ।

परोचा (सं क्सी ) परित ईचतेऽनया परि-ईच-म (पुरश्च हल:। पा शशेष-२) ततष्टाप् । १ गुणदोष-विवेचन, तक्षेप्रमाणादि द्वारा वसुका तस्वावधारण, दोष-गुणानुसन्धान। परीचा करनेसे, दोष किया है वा नहीं, दसका पता लग जाता है। घट, अग्नि मादि द्वारा परीचा की जाती है। ंध्यटोऽग्निरुद्कङ्चैय विष' कीष्र्य पञ्चमम् । षष्ठञ्च तण्डुलं प्राक्तं सप्तमं तप्तमाषकम् अष्टमं फालमित्युक्तं नवमं धर्मजं स्मृतं । ॰ दिव्यान्येतानि सर्वाणि निर्देष्टानि स्वयम्भुवा ॥"

( बृहस्पति )

घट, श्रान, उटक, विष, कोष, तण्डुल, तक्षमाषक, पाल और धर्म ज इन सब दिव्यों हारा परोचा करनी होती है। पाणी ये सब दिवर करके यदि उत्तीण हो सके, तो समम्मना चाहिये, कि उसको प्रकृत परीचा हुई। चित्र, प्रयहायण और वैशाख ये तीन माम परोचा-काल बतलाये गये हैं। घट हारा जो परीचा को जातो है, वह सभी ऋतुशों में होतो है। पिशिर, हैमन्त और वर्षा श्रान्त श्रीर वर्षा श्रान्त श्रीर वर्षा श्रान्त श्रीर श्रान्त श्रीर शिवरमें विषयरीचा तथा की वपरोचा सभी ऋतुशों में हो सकती है। नारदस दितामें लिखा है, कि श्रातकालमें जलग्रह, उपाकालमें धिन ग्रोधन, वर्षा कालमें विष और प्रशतने तुलापरीचा नहीं करनी हा हिये।

पूर्वाक्रकालमें सब प्रकारकी परीचा की जा सकती है। अपराक्र, सन्ध्या और मध्याक्रकालमें एक भी परीचा कत्त्व स्थ नहीं है।

"पूर्वाह्ने सर्वदिव्यानां प्रदान परिकीत्ति तम्।
नापराह्ने न सन्ध्यायां न मध्याह्ने कदाचन ॥"(नारद)
प्रपथ (परीचा )-ले विषयमें श्रोर भी लिखा है, कि
जो प्रपथ देवता, पिताने चरण श्रीर पुत्र, दारा तथा
सुद्धदने मस्तक कू कर किया जाता है, उसे भी परीचा
कह सकते हैं। यह प्रपथ सामान्य श्रपराध पर बतलाया
गया है।

'सत्यवाहनश्चास्त्रिण गोवीजकनकानिच । देवतापित्धपादांश्च दत्तानि सकतानि च ॥ रूपृशेत श्चिरांसि सुत्राणां दाराणां सुहदान्तथा । अभियोगेषु सर्वेषु को पानस्थापि वा ॥ इत्येते श्रपथाः शोकाः सनुगा स्वत्यकारणात ॥''

(नारद)

सामान्य प्रपराधमें इस प्रकारका शपय करने वे उसे विश्वद जानना चाहिये। इस परीचाको सामान्य परीचा

Vol. XIII. 23

कह सकते हैं। ज्योतिषमें लिखा है, कि इहस्पति सिंहस्थित, मकरस्थित वा अस्तमित होनेसे तथा मल-मासमें जयाकांची वाक्ति द्वारा परोचा कतवा नहीं है रिवश्चि श्रीर शक्त तथा गुरु अस्तमित होनेसे एवं श्रष्टमी, चतुर्दशी, शनि श्रीर मङ्गलवारमें परोचा निषेध है।

वाद्याणको परोचा घट द्वारा, चित्रयको इताशन दारा, वेश्यको सलिल दारा, शूद्रको विष दारा, एत-द्वित योर सर्वोको परोचा कोषदारा करनो चाहिये।

व्रतथारो चित्र यातं, व्याधियस्त, तपली चार स्ती इनका दिवर (परोचा) निषेध वतलाधा है। शूलपाणि-ने यन्यान्य शास्त्री के साथ एकमत हो कर स्थिर किया है, कि इनका जो दिवर निषेध है, सो तुलापरी चाके सिवा चौर इनको कोई परीचा नहीं होगो। कात्यायन-के वचनमें लिखा है, कि लोहशियों की चिनको परीचा, ग्रम्ब सेवोको जलपरोचा चौर सुलरोगोको तण्डुल परीवा नहीं करनी चाहिये।

नारदवचनमें लिखा है— क्लोव, आतुर, सखदीन, परितापान्तित, वाल और दृद्ध इनकी परीचा घटसे करने चाहिये। भार्ताकी तीयग्रद्धि, पित्तरोगीका विष, खित्रो, पान्तु और कुनखीका अग्निकमं, स्त्रो और बालकका मर्जन, निरुत्साह, न्याधिक्तम और भार्त्त इन का जलदिवम निष्ड है। विचारक अपराधकी विवेचना कर धम मास्त्रातुसार परीचा करें। जहां साज्ञियों को समता हो, वहां विचारक प्रतिज्ञा करावें और प्राण्यान्तिक विवाद होने पर साजीके विद्यमान रहते भी दिवमका प्रयोग करें।

दिवा तस्त्रमें इसका विशेष निवरण लिखा है, विस्तार-के भयसे यहां अधिक नहीं लिखा गया।

घटादि दिव्यका विशेष विवरण तत्तत् शब्दमें और दिव्य शब्दमें देखी।

भिषक रोगीको उत्तमक्ष्परे परीचा कर, पोछे भौषध निर्वाचन विधिय है।

'बुद्धिः पश्यन्ति या भावानः बहुकारणयो गजान् । युक्तिस्त्रकाला सा क्षेत्रा त्रिवर्गः साध्यते यया ॥ एषा परीक्षा नास्त्यन्या यय सर्व परीक्ष्यते । पराक्ष्य सदस्रक्ष्वेव तया नास्ति प्रनभेवः ॥''

(चरक सुप्त० ११ ४०)

श्रीम कारणवणतः जी उत्पन्न होता है, बुद्धि हारा यदि वह ऋषगत हो जाय, तो उसे विकाला युक्ति कहते हैं। इसके दारा तिवर्भ साधित होता है ग्रोर सभी uरीचाकी जाती है। भिषक रोगीके पास जा कर इस प्रकार परीचा करें,—दर्भन, स्पर्भन श्रीर प्रश्न इन तीन प्रकार से रोगोंकी परीचा करनी होती है। दर्भन हारा परमाय, रीगकी साध्यता श्रीर श्रसाध्यतादि, स्पर्धन द्वारा श्रीतस्तता, उणाता, मृदुना श्रीर कठिनता तवा नांडीपरीचा प्रसृति श्रीर् प्रश्न द्वारा उदरकी लघुता, गुरुता, विवासा, श्रद्धणा, सुधा, श्रन्तुधा तथा बला बलादिकी परीचा करे। रोगीको जब तक अच्छी तरह देखान जाय भीर प्रश्न न पूछा जाय प्रथवा संयकः प्रकारसे अवस्थाका वर्णन न किया जाय, तब तक प्रक्रत रीगका पता लगाना कठिन है। नेत, जिल्ला भीर मूत्र भादि देख कर परीचा करनी होती है। प्रथम नेतपरीचा-वायुके प्रकीपरी नेत रूच, पुन्न शीर श्रुवणवर्ण हो जाते हैं तथा दृष्टिस्त अता होती है। पित्त-प्रकीपरे नेत्र प्रस्ट्रिखिखिकी तर् वा रता भयवा प्रसित वर्ष भीर दाहयुक्त होते हैं तथा रोगो प्रदीपका प्रकाश सञ्चानकी कर सकता। अन्नकी प्रकीपरी नेल सिन्ध, भश्रपूर्ण, शक्तवर्ण, ज्योतिविद्योन श्रीर बलान्वित होते है। दो दोषोंकी प्रधिकता होनेसे नेत्रमें भी मिलित दोष भलकने लगता है। विदीषके प्रकीपसे चन्न प्रत्यक्त प्रता नि विष्ट श्रीर उनका प्रान्तभाग उन्होलित तथा चत्रसे भनवस्त भश्रवात होता है। जिह्नापरीचा करनेमें बाय-के प्रक्रीपरी जिल्ला गाक्रपंत्रकी तरह प्रासाविग्रिष्ट, रूच भीर स्फुटित होती है। पित्तप्रकोपसे जिल्ला रता भयवा अशासनण की तथा क्रफक प्रकीपसे परिल्सिप्राय, बाद श्रीर शक्तवण की ही जाती है। सूत्रपरोच्चा करनेमें सूत वायुक्त प्रकोपसे पोत्तवण<sup>९</sup>, पित्तके प्रकोपसे रक्त वा नी स वण , रक्तव गुरुष्से रक्तवण भीर कमने प्रकीषसे खेत वर्षं का हो जाता है। असीरवी श्रीतलता भीर उचातादि पहले गरीर प्रतः हाथ उद्भाव कर पीके नाड़ीकी परीचा कर जानी जाती है। नाड़ो पुरुषके दादिने दायको घोर कोले आएँ सम्बन्धी देखनी होगी। तीन उँगली दिक्किने का वार हाथ पर रख कर नाड़ीपरी चा करने से

मारी रिक सुख दु:ख जाना जाता है। सानक बांद, निद्रित श्रवस्थामें, सुधित, पियामात्त श्रातपतां हित वा व्यायामादि द्वारा क्लान्त व्यक्तियों को नाड़ी परोच्चा कत्त व्यक्ति है। क्यों कि इन सब श्रवस्थामें नाड़ोको गति सम्यक रूपसे नहीं जानी जा सकती। (भावप्र०१ ख॰) विशेष विवरण नाड़ी शब्दमें देखा।

२ वह कार्य जिससे किसीको योग्यता, सामर्थ्य प्रादि जाने जायं, इन्तहान । ३ श्रमुभवार्य प्रयोग, श्राज-सादश । ४ निरोक्त्य, जांचपहताल, सुश्रापना । ५ समाकोचना, समीक्षा, निरोक्षा ।

परीचित् (सं ० पु०) परि सर्वतीभाव न चोयते इन्यते दुरित रेन परि-चि-वधे क्षिप तुक् च ना परीचीणेषु कुरुषु चियते दृष्टे उपसर्गस्य दोघं त्वं क्षिप घजादी किच्छितं, इति उपसर्गस्य दोघं त्वं। १ यज्ञं नके पोते, उत्तराके गर्भसे उत्पन्न यभिमन्युके पुत्र। महाभारतमें जिखा है, कि कुल परिचीण होने पर इस वालक ने जन्म-यहण विद्या था, इस कारण इसका परीचित् नाम पडा। '\*

इनको कथा अनेक पुराणीं माई है। महाभारतमें लिखा है, कि जिस समय ये उत्तरा है, गभ में थे, द्रोणाचार्य के पुत्र अध्वयामाने गभ में हो इनको हत्या कर पाण्डु कुलका नाम करना चाहा। इस अभिप्रायसे उन्होंने ऐपोर्क नामके महास्त्रको उत्तरार्क गभ में प्रीरित किया। इसका फल यह हुआ, कि गभ से पराचित्का छः मास का मुलसा हुआ सत पिण्ड बाहर निकला। भगवान् किणाचन्द्र पाण्डु कुलका नाम लोप करना चाहते नहीं थे, इसलिये उन्होंने अपने योगवलसे सत भ्रूणको जीवित कर दिया। परिचीण या बिनष्ट होने। बचाये जानेके कारण इस बालकका नाम परोचित् रखा गया।

(सोप्तिकपर्व १६ अ० और आदि।वे ९५ अ०)

धुधिष्ठिरादि पाग्छव संसारंसे भलीभांति छदःसीन ही चुके धे और तपस्थाक अभिलाषा थे। अतः वे ब्रोघ

<sup>\* &#</sup>x27;'परिर्क्षाणे कुछ जाता भवस्वय' परीक्षिन्नामिति ।'' (१। ८५।८४)

तथा-- "परिक्षीणेषु क्षेत्रषु सोत्तरायामजीजनत्। परिक्षीदभवत्तेन सौभद्रस्यात्मजो वर्ला ॥" (१।४८।१५)

ही इन्हें हिस्तिन प्रकें सिंहासन पर विठा द्रोपदी समेत तपस्य करने चने गर्थ। ब्राह्मणों के उपदेशानुसार परी-चित् राज्यपालन करने लगे।

यथासमय इन्होंने माद्रवतो नामक एक राज-कन्याका पाणियहण किया जिनके गर्भसे जनमेजय छत्वन हुए। (आदि० ८५ अ) कोई कोई कहते हैं, कि इन्होंने राजा उत्तरको इरावतो नामक कम्यासे विवाह किया था और उन्होंके गर्भसे जनमेजय ग्रांदि चार पुत उत्तरन हुए। (भाग्वत ११६।२)

परीचित्ने महाभारत युद्धमें कुर्दलके पिछद्ध महा-रथो कपाचार्य से मस्त-विद्या सोखो थो और उन्हें ही गुरु बना कर गङ्गातट पर तोन अखभेध यन्न किये थे। कहते हैं, कि अन्तिम यन्नमें देवताओं ने प्रयच आ कर क्लि-ग्रहण किया था।

परोचित् जब कुरुजाङ्गलमें रहते थे, उस समय एक दिन इन्होंने सुना कि, कलियुग (उनके राज्यमें घुस श्राया है भीर मधिकार जमानेका मौका ढुंढ़ रहा है। यह चिमिय वार्त्ती सुन कर ये उसे राज्यसे निकाल बाहर करनेके बिये दूंढने निकाले। सरस्रतो नदी पार हो कर इन्होंने देखा, कि एक गाय भौर एक बैल अनाय कातर भावसे खक्के हैं भीर एक शुद्र जिसका वेष भूषण तथा ढाट बाट राजाने समान था, ड डे से उन्हें मार रहा है। बैसके केवस एक हो पैर था। पूक्ते पर परोचित्को बैस, गाय श्रीर राजवेषधारी शुट्ट तानाने श्रपना श्रपना परि-चय दिया। गाय पृथ्वी थी, बेल धर्म या और शुद्र कालिराज। धर्म रूपो बेलके सत्य, तप श्रीर दशारूपो तीन पैर कलियुगनी मार कर तोड डाले थे, केवल एक पैर दानके सहारेवह भागरहा था, उसे भो तोड डालनेके लिये कलियुग बराबर उसका पोका कर रहा था। धम रूपी ब्रवने दतनी बात जान कर परीचितको क लियुग पर क्रोध हुन्ना और उसे मारनेके लिये खुड़ उठाया। किस राजवेष कोड कर राजाके चरण पर लेट रहा भीर बहुत गिड़गिड़ा कर बोला "मेरे रहनेके लिये कोई स्थान बतला दीजिए।" इस पर परी-चित्को दया या गई श्रीर उन्होंने उसके रहनेके लिये जुआ, स्त्री, मदा, हिंसा श्रीर भीना ये पांच स्थान बतना

पैदिये। येः पांच स्थान कोइः तरः श्रन्सकः नः रहनिक्षी कालिने प्रतिचा की। राजाने पांच स्थानीके साम साम सिया, सद, काम, हिंसा भीर वैदःयेः पांच वसुरें भी दे डालीं। (भागवतः १।१७ अ०)

इस घटनाने क्रक समय बाद महाराज परीचित एक दिन आखेट अरने निकत्ते। कलियुग बरावर इक ताक्रमें या कि, किसी प्रकार परीचितका खटका मिटा कर अक्षण्ड कराज करें। राजाके सुकटमें सोना था ही, कलियुग उसमें घुस गया। राजाने एक हिरतके पीके घोड़ा छोड़ा। बहुत दूर तक पोझा करने पर भी बह न मिला। एका तो राजा ६० वर्षके बुढ़े, दूसरे बका-बटते कार्य उन्हें प्यसन्तग गई थीं। एक इस सुनि मार्ग में मिले । राजाने उनमें पूछा कि क्या इस राइ हो कर कोई हिरने भागा है ? सुनि मौनी थे, इस्र लिये राजाके प्रश्नका लुक्ट उत्तर न दे सकी। धकी श्रीर प्यासे परीचित्की सुनिके इस व्यवहार वे बड़ा क्रीध हुआ। राजाको यह मालूम नहीं, कि मुनिने मीनव्रत घडन लम्बन किया है, कारण यनके सिरः पर कियुग सवार था। छन्हों ने निषय कर लिया कि, सुनिने घमगढ़ के सारे हमारी बातका जबाब नहीं दिया है भीर इस अपराधका उन्हें कुछ दग्छ होना चाहिये। पास हो एक मरा हमा सांप पड़ा था। राजाने कमानको नोकरे उसे उठा कर मुनिके गलेमें डाल दिया घोर चपनी राह ली।

उस ऋषिते गोगम से उरवत यहाँ नामक एक महाते जा प्रति या। किसी कामसे वह बाहर गया या, जोटते समय रास्ते में उसने सुना, कि कोई भादमी उसके किताका भपमान करके उनके गलें में मृत सप की माला पहना गया है। कोपगील यहाने पिताके इस भपमान की बात सुनते ही हाथमें जाल ले कर भाव दिया, 'जिस पापालाने मेरे विताने गलें में मृत सप पहनाया है, भाज से मात दिनके भीतर तज्ञक नामका सब उसे उस ले।' भाजममें पहुंच कर यहाने वितासे भपमान करने वाले को उपयुक्त उग्र भाष देनेकी बात कही। ऋषिको पुत्रके भविव के पर दुःख हुमा और उन्हों ने भमीक गोर-मुख नामक एक शिष्य हुन्दा परी जित्को भावका समा-चार कहना मेजा, ताकि को भावक रहां।

परीचित्ने ऋषिते शापको घटल समझ कर अपने शहते अनमेजयको राजसि हासन पर विठा द्विया ग्रीर सब प्रकारसे मरनेके लिये प्रस्तुत हो कर अनगनतत करते इए योश्वकदेवजीसे श्रीसद्भागवतकी क्या सुनी। सातवें दिन ब्रह्मिष कथ्यप राजाने निकट या रहे थे। राइमें नागराज तचक उनमें मिला श्रीर बोला, बाह्मण! इतनी तेजीसे कदम बढ़ाये कहां जा रही हो १ कारवर्न खनर दिया। 'बान भुजङ्गान तत्त्व क्रुत्तुत्प्रदीप राजा प्रशक्ति को दंग्ध करिगा, सो मैं अहें आरोग्ध करने जाता है'। इस पर तचकने कहा, 'मैं हो तचक इं। मेरे इमनेसे क्या तुम उन्हें जिला मकते हो ? कभी नहीं, मेरे इम बहुत नीय को देखो। इतना कह कर उसने एक वर्षापर दांत मारा, जो तलाली जल कर भस्मे हो गया। कथ्यपनी प्रंपनी विद्यासे उसे पूर्व वत इरा भरा कर्व्हिया। इस पर तचकने कहा कि, 'तुम जिस कागा पर राजा यहां जा रहे हो, वह बागा मैं यहीं पूरी कर देता हूं, जीट जानी। जनसर्विक स्त्रीनार करने पर तचकने बहुत सा धन दे कर उन्हें लौटा दिया। परम धार्मिक परीचित सुरचित प्राप्तादमें बडी सावधानीसे मैं है हुए थे, कि इसी बीच ऋद्भवेश्वमें या कर तज्ञ तन्त्र उन्हें उस विधे और विष्यको असङ्गर उवालासे उनका मरीर भर्म हो गया । (नगरत आदि ४० अ०)

देवी भागवतमें लिखा है, कि शापका समाचार पा कर परोचितने तचकरें प्रवनी रंचा करनेके लिये एक सात मंजित के चा मकान बनवां या थीर उसके चारों भोर अच्छे अच्छे सर्पमन्त्रचाता और सुहरा रखनेवाली को तैनात कर दिया। सातवें दिन जब तचक को हिस्सा पुरमें यह हाल मालू में हुआ, तब वह बहुत घवराया भीर किस तरह यह आमें पूरा हो, इसी चिन्तामें रात दिन वे चैन रहा। भन्तको परोचित तक पहुँ चनेका उसे एक उपाय सूक्ष पड़ा। उसने अपने एक सजातीय सर्प को तपस्त्रों का रूप है कर समें हाथमें कुछ फल दे दिये और एक फलमें बहुत छोटे को हेका हुप धर कर आप चा बैठा। जब वह तपस्त्री सप्टर जानेसे मना किया, लेकिन राजाको खबर मिलने पर उन्होंने उसे अपने पस

बुलवा लिया और पाल ले कर उसे बिटा कर दिया। एक तपस्तो मेरे लिये यह फल दे गया है, बतः इसके खानेसे अवश्य उपकार होगा, यह सोच समभा कर उन्होंने चौर फल तो संत्रियोंने बांट दिये, पर उसको अपने खाने के लिये काटा। काटने के साथ हो उसमें से एक छोटा कीड़ा बाहर निकला जिमका रंग तांमड़ा और आखें काली थीं। परीचित की इन देख कर विस्मित हो गये भीर मन्त्रियों से बोले, 'सूर्य अस्त हो रहे हैं, अब तच क-से सुभी कोई भय नहीं। परन्तु अवद्यापके शापको मानरचा करनो चाहिए, इसलिये इस कीड़ेसे डसनेकी विधि पूरी करा लेता हूं। यह कड कर उन्होंने उस कोड़ेको गलेमें लगा लिया। परीचितके गते से स्वर्ध होते ही यह नन्हा-सा की ड़ा भय कर सर्वे ही गया और उसके दंशनके साथ इंपरोचितका ग्रोर भस्ममात् हो गया। इस प्रकार तच कने राजाका विनाम कर गगन हो प्रस्थान किया।

(देवीभाग स्कः १० अ०)

परोचितको म्हल् के बाद कलियुगसे छेड़ छाड़ करनेवाला कोई न रहा और वह उसी दिनसे अकंटक भावसे शासन करने लगा। पिताकी म्हल्युका परिशोध लेनेके लिये जनमेजयने सप्यन्न किया जिसमें सारे संसारके सपं मन्त्रवलसे खिंच शाए और यन्नकी श्रामि उनकी शाहित हुई। र कंसका एक प्रता र श्रयोध्याके एक राजा। 8 श्रमध्वके एक प्रता परोचित (सं) पु०) परोचोणे क्रम्मुले भी गतिसम ईप्टस्म इति परि-चित्त, उपसर्गस्य दोर्चलं। १ श्रमिमन्धुप्रता परीक्षित देखा। (त्रि०) र क्षतपरोचा, जिसकी परोचा की गई हो।

परीचितव्य (सं वि वि ) परि-ईच-तन्य। परीचगीय, जिसका इम्तहान या प्राजमाइय या जांच को जा सते। परीचिन् (सं वि वि ) परि-ईच-इनि। परीचाकारक, युक्ति श्रीर प्रमाणिद हारा जो परीचा खेते हैं।

परीक्ष्य (सं श्रिश) परि-ई च-एयत्। १ परोचाके योग्य। २ जिसकी परीचा करना उचित या कच्च छो। परीक्रम (हि'शुश) पैरमें पहननेका चांबोका एक गइना।

परीका ( डि' क्लो ) परीक्षा देखी। परीजाद (फा॰ वि॰) श्रत्यन्त कृषवान्, बहुत सुन्दर। परीज्या ( सं ॰ स्त्री ॰ ) यज्ञाङ्ग प्रजामेद, परियज्ञ । परीयस् (स'० ति०) परि-नस् किय्। २ चारी बोरसे वड ! ३ महत्, बड़ा। परीयसा ( सं ॰ पव्य ॰ ) परिन्तस-इशासी वाइ० आत दीर्घः। बहु पदार्थ। परीयह ( सं० वती ) परिनद्दः भावे क्षिप्, निह व्रतीत्यादिना' पूर्व पदस्य दीर्घः । १ परीणहन, चाच्छादन । २ परितीयन्धन। ३ तत्कम<sup>९</sup>। ४ क्रमचे तस्य जनपदमे द परेणाय (सं पु॰) परितो नयनं, परिनी-घञ्-'उपसर्ग दीघरवं किए घित्रादी कचित् भवेत्' इति पाचिको दीर्घः। गांवके चारी श्रोरकी वह भूमि जो गांवते सव लोगोंकी सम्पत्ति समभी जाती थी। परीत (सं वि वे) परिन्द्ता। परिवेष्टिता, विराह्या। परीतत् ( सं वि वि ) परि-तन्- क्विप् ( निह्नुति ब्रिवन्यभी जी पा ६।३।११६) इति पूर्व पदस्य दीर्घः। सब तीभावसे विस्तृत । परीताप (सं • पु•) परि-तप घञ् च जिदोव । परिताप। परोति ( सं • स्ती • ) पुष्पाञ्चन, प्रतीमे बनाया हुआ सरमा। परीतिन् ( स'• ब्रि॰ ) परिव ष्टित, घरा इया । परीतीष ( सं॰ पु॰ ) परिन्तुष-घञ्, घनि दीर्घः। परि-तोष, सन्तोष। परी त ( च ० ति० ) १ सीमाबद्ध, महदूर। २ सङ्कोर्ण, सङ्घ चितः तंग । परीदाइ (गं॰ पु॰) परि-दइ-चन्न, ततो दीर्घः। परिदाह। परीध्य (सं ्रिति ) प्रज्वलन वा जलानिक योग्य। परीपा (सं • स्ती •) पर्याप्त मिच्छा, परि-श्राप सन् ततो भ, क्लियां टाप् । १ पानेकी इच्छा। २ चिप्रता। परीप्स (सं श्रिक) पानेका इच्छुक। परीबंद (फा॰ पु॰) १ जलाई पर पहननेका स्त्रिशंका एक गहना। २ कुश्तीका एक पेच। ३ बचीके पांवमें प्रदनानेका एक ग्राभूषण। इसमें घुंचरू होते हैं। परीभाव ( भं ॰ पु॰ ) परि भाव्यते इति परि भावि घञ् वैकल्पिकदीष्ठं सांपरिभाव, श्रनाहर्।

Vol. XIII. 24

) (4. . .

> परीमन् ( सं ॰ ति ॰ ) १ दैव, देवता सम्बन्धी । २ प्रवुर । परीर (संकत्नीक) पूर्वतिनिति पु-देरन् (कृ गृप् कटीति। उण् ४।३०)१ कारवेला, करिलेको वेल। २ करेला। परीरमा (स' पु॰) परिस्थते इति परिन्सम घण, भावे वै न लिपक दोर्घ लं। परिरमा, ग्रालिङ्गन। परीकः (फा॰ वि॰) श्रति सुन्दर, बहुत रूपवान्, खुब-सुरत। परीवन्त (सं ॰ पु॰) परि वृतः चज् (उपमिस्य वजेति। पा। ६ शहरूर ) इति दोर्घ:। १ परिवर्त्त न । पर्याय-प्रतिदान, नैमेय, विनिमय, परिवत्त, वैमेय, निमय, परिदान। २ क्यूमेराज, कच्छ्य। परीवाट ( ध • पु० ) परि-त्रद भावे घन , तती दीर्घ । दीषोज्ञास, । पर्याय-कुत्सा, निन्दा, जुगुपा, गही, गह प, निन्द्न, कुलान, परिवाद, जुगुपान, आज्ञेप, षवग , निर्वाद, भपक्रोग, भक्ष न, उपक्रोग, भपवाद, भववाद। र वीणादि वादन। परीवार ( सं १ पु॰ ) परिक्रियतेऽनेनिति परि तः घञ्र खपसर्गस्य दीर्घः । १ खङ्गकोष, स्यान । २ जङ्गम, परिजन। ३ परिच्छद, इद्रत, चंवर कादिसामगी। परोवाच ( सं॰ पु॰ ) परितो वहतप्रनेनित परि-वह-घज्। ततो दीव या १ जलोच्छास। २ द्रव द्रव्यका प्रवाह। ३ राजयोग्यः वस्तु। परोग्रान (फा॰ वि॰) परेग्रान, हैरान। परीयानी (फा॰ स्ती॰) परंशानी। परीषद (सं० पु॰) जैनशास्त्रीके अनुसार त्याग वा सहन। ये नीचे लिखे २२ प्रकारके हैं — ≀ चुधापरिषद्ध या सुत्परीष ह, २ विपासापरीष ह, ३ शीतपरीष ह, ४ उणापरीषह, ५ दंशमगक्रपरीषह, ६ यचेलपरीषह या चेनवरीवह, ७ मरतिवरीवह, ८ स्त्रीपरीवह, ८ चर्य परी षह, १० निषदापरीषह या नैष्ठिकापरीषह, ११ ग्रय्यापरोष ह, १२ माक्रोशपरीष ह, १३ वधपरीष ह, १४ याचनापरीवन या यंचापरीवन, १५ प्रकामपरीवन, १६ रोगपरोषह,, १७ त्यपपरोषह, १८ मलपरोषह, १८ सत्तारपरीषद्द, २॰ प्रज्ञापरीषद्द, २१ प्रज्ञानपरीषद्द,

भौर २२ दम नपरीष ह या स पतापरीष है।

परीष्टि ( सं॰ स्तो॰) परि-इबन्तिन्। १ गवेषणा। २ अनुपन्धान, अन्तेषणा। ३ परिचर्या, सेवा। ४ अभिनाष, इच्छा।

परीमार (सं • पु • ) परि • स्ट - घञ् , ततो दीर्घः । १ परि धर्मा २ सर्वे तो गमन, इतस्ततः भ्रमण, इधर ष्टथर घूमना ।

परोहार (सं० पु॰) परिहरणमिति परिन्ह घञ्, ततो दीर्घ:। अवज्ञा, अनादर।

परीहास (सं• पु॰) परि-इस घञ्जा, ततो दीर्घः । परिहसन, खपहास । पर्याय—द्रव, केलि, क्रोड़ा, लोला, नर्म, परिहास, केलिसुख, देवन ।

पक (सं पु॰) पिपत्तीति पूर्तीष बाहुलकात् छ। १समुद्र। २ स्वर्णे लोक। ३ ग्रन्थि, गांठ। ४ पर्वेत, पहाड़। ५ परूषक हुन्च।

पर्दे (हिं क्लो॰) भड़भूं जिको वह नाद जिसमें डाल कर वह अब भूनता है।

परुच्छेप ( सं॰ पु॰) परुषि श्रीफोऽस्य प्रवोदरादिलात् साधुः। ऋषिभेद, दिवोदासः

पर्तन (सं श्रिकः) परुत् गत तस्तरे भवः, (चिर परुत् परारिभ्यस्तो । वक्तव्ययः । पा ४।३।२३ बार्त्तिकः) इति स्त । परवस्तरमे भव, जो गत वर्षे में इन्ना हो ।

परुद्दार (सं०पु॰)परु समुद्रः पवैती वा द्वारमिव यस्य। घोटक, घोडा।

पर्रत ( सं• पु॰ ) पर्रहार, घोड़ा ।

परुष (संकोि ) पिवसि यन बुद्धि नरोतोति उषच् (पृनिहं कलिम्य उषच्। ऊण् ४१७५) १ निष्ठ र वाक्य, काठोर वात । २ नीलिमिस्ग्री, नीली कटसरया। ३ खरदूषणका एक सेनापति। ४ तीर, वाण । ५ सरकंडा, सरपत । (ति ) ६ काठोर, कड़ा, सस्त। ७ अप्रिय लगनेवाला, जिसका ग्रहण दुःखदायक हो। ८ निष्ठुर, निर्देश, न पिचलनेवाला।

पर्वता (सं० स्त्री॰) १ कर्के घता, कठोरता, कड़ाई । २ ऋतिकट्ता, कर्के घता। ३ निर्दे घता, निष्ठुरता। पर्वत्व (सं० पु०) पर्वता।

पर्वा (सं क्ती ) १ का यमें वह वृति, रोति याः शब्दयो जनाको प्रणाली जिसमें टवर्गीय हित्त, संयत. रिफ और श, ज बादि वर्णतया लम्बे लम्बे समात श्रधिक श्राये हों। २ रावी नदी। ३ फालसा। पर्वाचर ( सं ॰ पु॰) कर्का स्वचन, कठोर बात। प्रवाच्च (सं० पुरुं एक प्रकारको नरकट । परुषित ( सं॰ त्रि॰ ) परुषोऽस्य सञ्जातः, परुष॰इतच् । कक प्रभाषी, कठोर वचन बोसनेवाला। परुषिमन् ( म'० पु॰ ) परुष-घन्ताये इमन्। परुषयुता, जिसका व्यवहार बहुत कठोर हो। परपोक्तत (सं॰ वि॰) भ्रयस्यः पर्वः कतः, भभूतः तझावे चिव, ततः दोघंः। जो पोक्टे पत्र किया गया हो। पर्वतर (सं वि वि ) पर्वादितरः। कोमन, सुनायम । परवोत्ति (सं० स्त्रो०) परवा उत्तिः। १ निष्ठुर क्रयम, कठोर वचन । ( ति॰) पर्रवा उक्तियेस्य । निष्टूर वाष्ट्रवादी, कठोर वचन बोलनेवाला। पर्वातिक (मं क्रिक) पर्वमेव उत्तिर्यस्य, ततः स्वार्धे कन् अप्या। निष्ठर वक्ता, काठोर बात बोल नि-

पर्स (संश्क्लोश) प्र-ष्ठस (अर्ति-पृवपि यजित्नीति। जण्र।११८) १ ग्रन्थि, गांठ। २ पर्वषक्त कालसा पर्का (हिंधुश) हिमालय पर्वत पर होनेवाला एक प्रकारका ग्राहवकृत।

परुष (सं ॰ क्लो॰) प्र-ठषन्। प्रलिष्ट मिद, प्रालिसा (Xylocarpus Granatum)। पर्याय — परुषक्त, नाग-दलोपम, परुष, अल्पास्थि, परापर, नीलचमं, गिरि-पोल, परावत, नोलसण्डल, पर्। गुण — सम्ल, कटु, कपज, पोड़ा श्रीर वातनाशका। अपका परुषका गुण — पित्तद्विकारक श्रीर उणा। पक्त गुण — मधुर, रूचिः पद, पित्त श्रीर श्रोपताशका। भावप्रकाशकी मतसे — अपकाकाश्य, श्रम्त, पित्तकर श्रीर लघु, पक्त मधुर, श्रीत, विष्ठभी, द्वंहण, हृद्धा, दृष्णा, पित्त, दाह, श्रम्त, जवर, खय श्रीर वायुनाशक । हारीतकी मतसे यह सब प्रकारका सिख्वातनाशक है। चरकस्त स्थान २३ स्थाय श्रीर सञ्जत स्त्राला है।

पैरुषक (सं किन्सी को परुष-स्वार्धिकन्। परुषफल, फालसा।

परुषक छ ली— मच्चा ग्रह पुराण वर्णित जनपदमेद । इसका ्वर्त्तभान नाम पेशावर है।

परूषकादि (मं पु॰) परूषक भादियँ त । गण्भेद । परूषक, वरा, द्राचा, कट्फल, कतकफल, राजाह्न, दाल्मिशाक ये सब द्रश्र परूषकादिगण है। इस गण् हारा जो कषाय प्रस्तुत होता है, उसे भी परूषकादि कहते हैं। इसका गुण — द्रश्या, वात और मूलनाशक। (वामट सूत्रस्थान १४ अ०)

परै (हिं॰ अव्य॰) १ दूर, उस घोर, उधर । २ अतीत, बाहर, अलग । ३ जपर, उत्तर, बढ़ कर। ४ पोहे, बाद।

परेई (हिं॰ स्ती॰) १ पग्डुको, फाखता, डीको। २ मादा कबूतर, कबूतरी।

परैखना (हिं० कि॰) १ सब ग्रीर या सब पहलुशीं से देखना, जांचना । २ प्रतीचा करना, श्रासरा देखना। परेग (हिं॰ स्ती॰) लोहिको कोल, क्लोटा कांटा। परेट (ग्रं॰ पु॰) परेड देखो।

परेड (ग्रं • पु॰) १ वह मैं दान जहां से निकींको युद्ध-शिचा दो जातो है। २ से निकशिचा, कवायदा

परेग्डा— निजास राज्यके नलदुग जिलान्तग एक प्राचीन नगर भीर दुगे। यह यहां १८ दे १८ उ० छोर देशां ७५ १८ १८ पूर, यहमदनगर जिलेके सीमान्त प्रदेशमें अवस्थित है। बाह्मनीराज २य महम्मद याहके प्रधान मन्त्रो महम्मुद खाजा गवान्ने यह दुगे बनवाया था। १६०५ ई०में सुगलसेनाने जब यह नगर कुछ समयके लिये निजासशाही राजाशोंकी राजधानीमें धारणत हुना था। १६३० ई०में सम्बाट, शहजहान्के सेनापति याजमार्कोंने तथा १६३३ ई०में राजपुत्र शाह सुजाने इस दुगे पर श्राक्रसण किया था, पर जीत न सके थे। प्रभी यह नगर ध्वंसप्राय होने पर भी दुगे-की अवस्था यस्की है।

षरेत (संकतिक) परं लोकमितः। १ इततः मरा इत्रा। (पुर्) २ भूतान्तर भूतयोनिविशेषः एक भूत योनिकाःनाम । ३ श्रीतः। परितभूमि (सं • स्त्री • ) परितानां स्रतानां भूमि: । प्रति सूमि, सम्मान ।

परेतराज (सं०पु०) परेतेषु स्रतिषु राजते इति राज दोतो (सत्सुद्विषेति। पा ३।२।६१) इति वितप् वा परेतानां प्रेतानां राष्ट्र। प्रेतराज यस।

परेतवास (सं॰पु॰) इंपरेतानां वास:। प्रसागनभूमि प्रोतींका प्रावासकाला।

परेता (हिं पु॰) १ सूत लपेटनेका जुलाही का एक बीजार। २ पतंगको छोर लपेटनेका बेलन। यह बाँसको गोल और पतली चिपटी तीलियो से बनाया जाता है। इसके ठीका बीच में एक लंबो और कुछ मोटो बांसकी छड़ होती है। इसके दोनी किनारे पर गोल चकर होते हैं। इन चकरों के बीच पतली पतली तीलियोंका ढोचा होता है। इसो ढांचे पर होरी लपेटते हैं। परेता दो प्रकारका होता है। एकका ढांचा सादा और खुला होता है और दूसरेका पतली चिपटी तोलियोंसे ढंका रहता है। पहलेको चरली और दूसरेको परेता कहते हैं।

परैचिव (सं॰ अव्य॰) परिसमिन्निन (सवः परिति।
पा ५१३।२२) इति निपातनात् साधा परिदन, सूसरा
दिन।

परेखुस्(सं श्राच्यः) परितमः, दूसरे दिन।
परेप (सं श्राच्यः) परा गता आयी यत्र (द्वान्तहरसं ने भ्योऽप हेत्। पा ६।३।८७। 'अवर्णान्ताद्वा' वार्तिक) इति देत्। पराप, जिससे जल निकल गया हो।

परेरं ( हिं॰ पु॰ ) यांकाश, श्रासमान।

परेल — बस्बई नगरने उत्तर उपमग्छ स्थित एक प्रधान
नगर। यह विक्छोरिया टरिमन समें दो को सनी
दूरी पर भवस्थित है। पहले यूरोपीय विष्कृत्रण इस
रमणीय स्थानमें रहते थे। माज भी यहां गवमें गढ़प्रामाद वर्त्त मान है। यह प्रासाद पहले जीसहट सम्यदायका गिरजा भीर कानभेग्छ था। जक बस्बई प्रदेश
भंगरेजीने हाथ भाया, उस समय जीसहटों के बन्दोरा
कालेजने सध्यक्ष भनेन जमीन भिन्नार कर बैठे।
भंगरेजीने उता भिन्नार याह्य नहीं किया। इस
पर जीसहटोंने (१६८८-८० ई०में) भंगरेजीने विक्ष

अस्त्रधारण किया, इस युद्ध सी सी दी जाति जी जी नी जिस इटों की सहायता की । युद्ध में जी सहटों की हार हुई और अंगरेजराजने सो दियों से धर्म मन्दिर तथा तदिश्वत खान छान लिये । १७२० ई ० में जी सहट गण बम्बई से मार भगाये गये और रोमन की यलिक सम्प्रदायका धर्म परिचालनभार अंगरेज गवमें गटसे कामें लाइटों ( Carmelites ) के हाथ सौंपा गया। विशाप ही बरने लिखा है, कि परेलका गिरिजा मन्दिर १६६५ ई ० तक एक पारसी के अधीन था, पो छे अंगरेज कामें चारियों ने उसे की न लिया। १७०६ ई ० में हरनिव साहबने सबसे पहले गवन र जनर त हो कर सम द्रामें पदाप ण किया था।

परेलो (हि'॰ पु॰) ताण्डवतृत्यका प्रथम भेद। इसमें श्रद्धसंचालन श्रधिक श्रीर श्रभिनय थोड़ा होता है। इसका प्रकंगम दिनों भो है।

परिवा (हिं १ पु॰) १ पग्छुक पची। २ कवृतर। ३ कोई तेज उड़नेवाला पची। ४ तेज उलनेवाला पत्रवाहक, चिद्वीरसां, हरकारा।

परेश (सं ० पु॰) पर: देशः। १ देश्वर । २ विष्णु, ३ ब्रह्माः

परिशगढ़—बस्बई प्रदेशके बैलगांव जिलान्तर्गत एक उप-विभाग। यहां गवमें गढ़के अधिकारमें ११० भीर जमीं-दारीके अधीन २३ पाम हैं। सूपरिमाण ६४० वर्ग-मील है।

घरिम्रजीभींसली—महाराष्ट्र सरदार नागपुरपति रघुजी भींसलाका प्रत । पिताके मरनेकी बाद १८१६ ई.०में इन्हों ने पित्रिसं हासन प्राप्त किया । मानसिक और प्रारोरिक दौर्व ल्यके कारण ये राजकाय चला नहीं सकते थे, इस कारण जनमाधारणके आग्रहमें इनके भाद्यसम्पर्कीय मधुजी भों सले (मणासाहब) सर्वाध्यत्त हुए। जल मधुजीने आरगांवके युद्धमें विभिष्ठ दश्चतांके साथ अपने बलवीय का परिचय दिया था। इच्छा सहाराष्ट्र-सेनापतिने अपने परको हुइ रखनेको इच्छा से राजकाम चारियों को सलाह लिये बिना मूर्खं राजाको समभा बुभा कर अधिको ने साथ सन्धि महिको प्रसाव किया। उसी सालकी २०वीं महिको

एक सन्धि स्थापित हुई जिसकी अनुसार कम्पनी बहादुर नागपुरराजको घर और बाहरके ग्राप्तु से बचानिके लिये राजी हुए और इधर महाराष्ट्र-सरदारको भी यह कबूल करना पड़ा कि, वे अंग्रेजों को सहायताके लिये एक दल मखारोहो, ६ हजार पदाित भीर एक दल यूरोपीय कमानवाही से न्यदल रखनेके लिये ७॥० साढ़े सात लाख रुपये देंगे। इसके भलावा छम्हें अपने खच पर तोन हजार अखारोही और दो पदाित रखने होंगे। इस कार्यके लिये राजपुरुषों के मध्य विरोध खड़ा हुगा। कितने ही अप्पाक्त ग्रात् हो कर खड़े हुए, यहां तक कि स्वयं पेग्रवा भी छनके विरुद्ध चाल चलने लगे। अप्पा साहबने अपनेकी विपदग्रस्त देख कर १८९० ई॰की १सी फरवरोको रातको परेग्रजोको हत्या कर हाली।

परेशान ( फा॰ वि॰ ) उद्दिग्न, व्याकुल।

परैशानी (फा॰ स्ती॰) व्याकुलता, उद्दिग्नता, व्ययता।
परेष्टुका (सं॰ स्ती॰) परैरिश्वते इति इव बाइनकात्।
तु, स्वार्यं कन्, स्त्रियां टाप्। बहुप्रसुतागाभो, वह गाय
जिसने श्रनेक बच्चे जने हैं।

परेहा (हिं ॰ पु॰) वह जमीन जो हल चलानिके बाद सीची गई हो।

परेधित (सं वि ) परेरिधितः सम्बर्धितः । १ मोदाः सीन्य द्वारा परपुष्ट, दूसरेसे पाला पोसा हुमा। पर्याय — पराचित, परिस्कान्द, परजात। (पु॰) २ को क्विस्त, कोयल।

परैना ( हिं • पु • ) पैना देखी।

परेनी - बुन्टेलखण्डमे अन्तर्स त एक प्राचीन नगर। यह कियान् वा केननदीके किनारे अवस्थित है। यहां पर्याको बनी हुई अनेक प्रतिमृत्तियां देखी जाती हैं। परोच (सं० की०) अदनी: परं। १ अप्रत्यच्च, चच्चका भगोचर, अनुपस्थित। (पु०) परोच्चमस्थास्तीति अच्। २ तपस्ती। तपस्थिति अत्रित श्रीर आप्तवाक्यादि जनित ज्ञान हैं, इस कारण परोच्च प्रव्हेंसे तपस्तीका बोध होता है। ३ ययातिपौत, अनुका प्रत्न। (ति०) परोच्चं परोच्चलं विद्यतेऽस्थ 'अर्थ आदिभ्योऽच्' इति अच्। ४ परोच्चलं विद्यतेऽस्थ 'अर्थ आदिभ्योऽच्' इति अच्। ४

जैनित ज्ञान हो। कंजी प्रत्यक्त न हो, जो समन न हो। ६ गुप्त, किया हुआ।

परोचल (सं क्ली के) परोच्चस्य भावः, र्लं। च्युंकें त्रगोचरका भाव, प्रदेश्य होने की किया या भाव।

परीचर्छन्त (सं० खो•ं परीचाः हन्तः। चच्च-पगीचर-कार्यः।

पंरोचार्यं (संकालोक) भहरः मर्यं, भहरयं विवयः वा वस्तु।

परोट (सं ॰ पु॰) चतिसद्ध रोडिकामेट, घोमें पन्नाई हुई एक प्रकारको रोटो।

परीढ़ा ( मं अस्त्रो॰) परेणःजढ़ा। परकत्त्रः वाल्वान्याः िच्चिता।

परोता ( हिं ० पु॰ ) १ ए इ प्रशासका टींबरा जी मेह के पयालये पञ्जाबके एजारा जिलेमें वहतः बनता है। २ अाटा, गुंड, इवदी, पान शादि जी किसी श्रम कार्यमें इजाम, भाट पादिकी दिये जाते है। व्यवनीता के खी। परीन - मध्यभारतकी गूणा सब-एजेन्सीने अधीनखं अंद्र-रेज-रचित एक सामन्तराच्य जो न्वासियर-संजके अधि-कारभुत्तं है। भूवरिमाणः ६० ल्वगमीलके ब्लगभगः है। धहाति राजवंशीयगणं अपनेकी प्रयोध्याके कच्छवंशीय राजपूत बतलाते हैं। पहले ये लोग नरवारके 'ठाकुर' कहलाते थे। दौलतराव सिन्धियाने नरवार-सरदार मधिम इकी वैद्धका सम्पत्ति छोनाली। इसपर मधिसंह-में उत्ते जित हो कर उपर्यं परि सिन्दिया राज्य पर भाना भंगं किया भोर उसे श्यक्ती तरहं लख्ड करं नी दो क्यार्ट हो गये। उनके उपद्वसिन्ध्या सजकी अजा विशेष उत्तरत हर और खरं राजा भी विचलित हो ं श्रेष् । त्रतः उन्होंने मधुसिंहसे मेलत्करना चोहा । अपन-रेज रेसिडेंग्टकी मध्यस्ताने संधरावने १वर्षः केन्स ः धरीनराँच्यः श्रीरः कः सामो नाः शासनः भारः श्रहणः तो ं कियां, लिकिन । शत्रें यहः ठहरी, अति । सनके अधरं जिस तरें इ ग्रंड्रेरे जसज कटार्च एकि ग्रेट सी शतरह उन्हें भी सिन्दिया सोमान्त पर दर्युका छपद्रव रोकनेमें यहवान् होना पड़ेगा । इनके व ग्रधर राजा सानसिंहने रिकंप् ः क्र्रेक्से स्मिपाही बिद्रीस्त्रे ः समय विद्रीहो दसकाः साय दिया या : किसी १८५८ ई में छम्हें के छप्युक्त तनखाड Vol. XIII, 25

पा कर अक्र रेजी की अधीनता स्त्रीकार कर ती भीर अपनी पे ढक-सम्मत्ति वाषिस पाई। विद्रोची ताँतिया-तोपीको पंकड़नेके लिये उन्होंने जो अक्र रेजोंको सहा-यंता की थी, उसके लिये अक्र रेजराजने उन्हें वार्षिक इजार संग्रये मुख्यकी सम्मत्ति जागीरमें दी।

१८८७ ई॰ में मानसिंह की स्टियु होने पर उनके नावालिंग पुत्र गजनधरसिंह पित्यु पर श्रिमिषता हुएं। गजनधरसिंह बे बाद १५८८ ई॰ में महेन्द्रसिंह राजसिंहा-सन पर बें ते। इनकी उपाधि 'राजा' है। जनसंख्या कः हजारके लगभग है, से कड़े पोक्टे दर हिन्दू हैं। इन राज्यमें ३१ याम लगते हैं जिनमेंसे मुन्दे रो सबसे बड़ा है। यहांके पुरातन दुंग न्याचीरका कुछ पंध सिपाही-विद्रोहके समय शक्र रोजो सेनासे तहस नहस कर डाला गयां है।

परीना ( डि'ं क्रिंक) पिरीना देखीं।

परोपकार (सं ० पु॰) परेषासंपकारः। दूंसरीका छप-कार, दूंसरीके हितंका काम। परोपकार करनेसे अधिष पुर्खें लाभ होता है। पूर्व समयमें द्योचि आदि सुनियीं-ने अपने प्राच खी कर भो परोपकार किया था। ऋषि-गण परीपकारके लिये अपने प्राचकां भी विसर्ज न करे देते हैं। परोपकार करना सभी धम खक्ष्यों तथा सभी धम जोकी सम्मति है। परोपकार हारा जो पुर्खस्थित होता है। वह यत प्रश्वमिश्रयन्न के सहय है।

"एष मे प्रवरो जाति शुक्रधर्मप्रदो विधिः।

परोपकरणादन्यत् सर्वेमरूपं स्मृतं श्रुधैः॥<sup>४</sup>

परीयकारक (सं• पु•) वड जो दूसरों की भलाई वा हित करे।

परोपकारिन् ( सं ० वि० ) खपका-िषानि परेषासुपकारी ।
को दूसरेका खपकार करे, श्रीरोका-हित करनेवाला ।
क्रियेक्स (सं ० प० ) श्रव श्रोके स्थान प्रस्तर विक्लीन

षरीपंजाप (सं॰ पु॰) श्रह्मुश्रीके मध्य परस्पर विच्छे द

परोबाइ ( संकित्र ) परी वाइबैन्धी यस्य, निपातनात् सुट्। परमबन्धगुता।

परीरजस् (संकितिक) रजसः परः, सुट, निपातनात् साधु । १ रामाभाग । २ विसुता ।

परोर्ना ( विं ॰ क्रि॰) घभिमन्त्रित करना, मन्द्र पढ़ कर फंकना।

परील (बिन पु॰) म्बह मस्तितका "प्रस्ट निते पेनाका ंचॅफसर चंपेने-सिपासियो की बतना है ता है चौर जिसके वोसनेस पहरे परेने सिपा हो वोसनिवासिको अन्तपन दल-का सम्मान कर याने जाने से नहीं रोजता। परोलच ( मं भ्वतीं । ) विचित् परः, असुट् अमिपातनात् साधा लाखरी प्रधिककी संख्या। परी ली -गंड़ तिरव से ए हैं पाँची ने ग्राम । व्यह का नपुर नगरसे प्रायः ७ की न दक्ति पेमें प्रविद्यते हैं। यहां पाचीन मन्दिरादिका ध्व सविग्रेष देखेनेमें भाता है। परीवर ( सं ॰ ग्रंथ ॰ ) १ परस्परानुका मेरी । र सिरमें ली कर पैरंतिक। परोवरीण ('स' वि०) पराश्चावर्शशासम्बति (परो-ं वरपरसरतुत्रपीत्रमनुभवेति । "पा "पार्व।१० ) "तितः " श्रव-रस्यालं निपात्यते। येष्ठायेष्ठयंत्र, जिसमे बुरा भना दोनों हो गुण हो। परीवरीयस (सं कि कि ) परख वरीयांच निपातनात् पूर्व पर सुट, । अल्बल ये ह परमाला ! परीश्चिह (सं क्ली ) वैदिक इन्द्रोभेंद्र॥ परीक्षो (सं क स्त्री ) पर: शतु क्ष्णो यस्याः । १ तै तवा-यिका, तेनचटा नामका कीड़ा। २ कारमीर देशस्थित नदो विशेष । परीस ( डिं॰ पु॰ ) परीस दे लो। परासना (डि॰ क्रि॰) खानेके खिये किसीके सामने तरह तरहर्के भोजन रखना, परसना। परोधा ( डि॰ क्रि॰) एक मनुष्यके खाने भरका भोजन जो यां जो या पत्तल पर लगा कर कहीं भेजा जाता है। परोसो ( हिं पु॰ ) पड़ोसी देशा। परोसैया (हिं । पु॰) खानेके लिये भीजन सामने रखनेवाला, वह जो भोजन परसता हा। परीइन ( डि'॰ पु॰ ) वह जिस पर सवार हो कर याता - की जाय। कैसे खोड़ा, कैसा गाड़ी आहि। परोहा (हिं• पु॰) चमड़ेका बड़ा बिखा जिससे किसान त्रक्षको से पानी निकास कर**्षे**त सीचित हैं। मोट, घरस । धराका (हिं स्त्री ) विकासीकृत्नी धरीः जवान होने पर ःभोध्यचान देः वांभा सह। प्रतेता (हिं का०) वह वादर या कवंड़ा जिससे

ाधनाज वरसाते समय हवा करते हैं। इसे 'परती' भी कहते हैं। परीती (हिं क्रिके) पहली देखी। पर्कट ( इं स्त्री े ) एक प्रकारका वगला। पर्केटि ( सं ॰ स्तो ॰ ) एच्सम्बर्के बाह्नबादिट म्यूच हत्त, पाकरका पेख । पकटी (संक्स्बोर) पकेटि बहादिभ्यरच (पा ४।१।४५) इति डोष् । प्रचष्टच, पाकरका पेड । पर्याय—प्रच्, जटो, क्कंमग्डल्तर, कपौतनं चीरो, सुपाख, कमग्डल्, युङ्गो, भवरोह, गाखी, गर्भाग्ड, पीतन, हरुप्रशह, प्रचक, प्रवङ्गामचाष्य । गुण-काट्, काषाय, गिगिर, रत्तदीष, मृच्छी, भाम श्रीर प्रलापनाशक। भावप्रकाशके मतसे ं इंसका ः शुण—ंकषाय, ःशिधिर, व्रण, ः घोनिरोग, ः दाह, पित्त, कफ्र अस्त, शोय भीर रत्नावित्तनाशक है। पर्कटो (हिं दिले एको ) पर्कट बगले की मादा। पंकीर (म्हि'० पुण) परकार देखी । पंजीला ( हिं ० पु॰ ) भ्यरकाला देखो । **धर्मःना** (धन्निः क पुरु ) धरमनाः देखो । पर्ची (हिं ० पु०) परचा हैखी। पर्चाना (डि'० क्रिं०) परचाना है खो। धंच<sup>8</sup>न ( हि' हें पु॰ )ापरचून देखी । पच्<sup>र</sup>निया (किंशंपुर) परमूनी देखी। पच<sup>्र</sup>नो ('हि' क्ली ) परचूनी देखो। पंज (विह ं े पु॰ ) परन देखी। पजेनी (संव्यक्षीव)ः परं खाद्यं जनयतीति परः अनः णिच, 'कमें खण्ंदति अग् स्तियां छोष्। दात-े इरिद्राः दान् इट्टी। चर्जन्य ( सं• पु•) पष्ति सिंघति क्षष्टिं ददातीति प्रवु∗ े सेचने (पर्जन्य: । व्यप् ३।१०३) व्यति निपातनात् प्रकार <sup>ृद्</sup>स्य जनाक्त्वेसाधः । ४ १ दम्हः । १२ ग्रेम्दायमानं नेघ । े हैं मैच} बादल । ै ४ व्यास्त्रप अर्घिको स्त्रीके स्कल्पत हका माम जिसकी गिमती गन्धवीं में होती है। पेजीन्यंक्रन्य (संवातिक) मेचवत् गज नयोज, नेघवे समान शब्द करनेवाला । पज न्यवती (सं ० स्ती०) पज न्यः पतिरिवास्याः पत्यानी <sup>ल्</sup>ङाप्, । १९ वमा । २ इन्द्रको वस्नो, ≈प्रकारिका

पर्जं न्यरेतसः (सं शिवः) पर्जन्यः रेतो यसः। नवभेद । पर्जन्यदद्ध (सं शिवः) पर्जन्य-द्वाराः प्राप्तः दक्षिः। पर्जन्या (सं श्कीः) प्रयन्य-टापः। दारुद्धरिद्राः, दास्-द्वदे ।

पर्यं (संकत्तीक) विपत्तीति मृन्नं (भा पृत्तस्य ज्यतिभ्यो नः। उण् ३।६) वा पर्यं यतोति पर्यं अन् ! १ पत्न, यत्ता। २ ताम्बूल, पान। पिपत्ति पालयति गगनः यातादिति पृन्न। १ पत्तं, डैना। ४ पलायहन्त्र । धर्यं क (सं ७ पु॰) पर्यं स्वार्धं कन्। १ पर्यं घल्दार्थं। २ न्द्रिकिंद, एक न्द्रिषका नाम जी पार्यं कि गोत्रके प्रवर्त्तं क थे। १ सुनिष्रस्वगाकः।

पण<sup>°</sup>कपूर (सं॰ पु॰) पानकपूर।

पण कार (सं ॰ पु॰) पण ताम्बुलं करोति उत्पादयित पण कि अण,। पान वेचनेवालो एक जाति जो तंबोली या बरई कहलाती है। बरई देखा।

पण कुटिका (सं० स्त्री॰) पण कुटी।

पण कुटो (सं॰ स्त्री॰) पणें निर्मिता कुटो, मध्यपदको॰ कम धा॰। पत्रमात्र चित सुद्रग्रह, नेवल पत्तीको बनो हुई कुटो।

पण कुर्च (सं० पु॰) एक प्रकारका व्रत । इसमें तोन दिन तक ढाक, गूचर, कमल श्रीर बेलके पत्तीका काय पीना होता है।

पर्ण कच्छ (सं ॰ पु॰) पर्ण साध्यं कच्छं वतं यव। पव-कच्छवत। इसमें पहले दिन ढाकके पत्तींका, दूसरे दिन गूजरके पत्तींका, तीसरे दिन कामजके पत्तींका चौर चौथे दिन बेलके पत्तींका काय यो कर पांचवें दिन कुड़ा का जल पिया जाता है। यह वत पापनामक माना गया है।

पण खराड ( सं ॰ पु॰ ) पण मैंन खराड़ों यस्य, पुष्पादि होनलात् तथालं। १ पुष्पहीन बनस्पति, यह बनस्पति जिसमें फूल न लगते हीं। २ ताम्बूलका एकांध। ३ पण समूह, पत्तीका देर।

पर्ण खण्डे खर — भीषधविश्रेष । प्रसुत प्रणाकी — रस, गन्धक मनः शिका और विष प्रत्ये के समभागकी एक साथ पीस कर सन्हाकृते पत्तीक रसः भीरः श्रदश्खके रसमें तीन बार करके भावना देते पीछे एक रस्तीको गोकी बनावे। इसेक्कानके सम्बन्धि वस्त्र का की केल कर श्रात श्रीच नाश की जाता है। (भेषज्यक व्यस्थि हार )

पर्यं चौरपट ( संल सुरू) महादेवः विव ।

पण चोरक (स'॰ पु॰) पण चोर्यकोकि पण - चोरिन्छ ल । चोरक नामकः गत्थद्रश्रहः भटेडरः।

पण दत्त — गुज्ञ-वं कीन्य सम्बद्धः स्वान्द्रगुज्ञकी व्यक्षीन स्राष्ट्र प्रदेश (वर्ष मानः काठियावादः)-के एक शासनकर्ता । ये खदेशपालकः वीरः श्रीतः श्रव्याक्षेके यमस्वरूप माने जाते श्रेष

पर्यं धि (सं । स्क्रीहा) तीरका वह स्थान जहां पर दिये जाते हैं हो :

पर्यं ध्वं सर्यं सं • तिकः) पर्यंड ध्वन् सः कर्झनेकि किएः। पर्यंः ध्वं सकक्तिः।

पर्यानर (संत्युक्त) पर्याः पदात्रपत्रेः नि मिन्तोः नरा नराकार: पुत्रज्ञकः। प्रकायवश्चारा रचित नरा कार पुत्तकहपद्मासत्ते प्रशीकातिक से स्टित व्यक्तिका अस पुतला जो उन्नको पश्चियां प्रश्वितः मिलनेकी दशामे दाइक्.में भदिक्रेह विवेद बनवाया जाता है। जहां पितादिकी परिकान हीं पाई जाती, वहां यह पर्यं नर दाइ कहते अधीचः यहणपूर्व के अन्ये प्रिक्रया करनी होती है। विधिपूर्वक दाइ नहीं करनेसे उसका प्रशीतन्त्राः प्राह्मादि इनिषिष् । हैकः इसोसेन प्रस्थिते नहीं मिलने पर् उपन्यमङ्केश तिनिधिः स्वरूषः पर्वा नर निर्माणः पूर्व अस्प्राय विका नुकान अस रक्ते अवस्ताः दा ह करना होता है। इसका विषयः अजितका में इसन्यकार लिखा है-चिख्य नहीं मिलनेः परः ३६ । पनायते पत्तीने पुरुषकी प्रतिकति : वक्कवित : इत्त्रीक्रेमद्भकः ४० पत्तीका, गला १० का, वज्रश्रकारेण का। जठरूर शकाह दोनी बाह १०० का १९१ प्रकेशको स्थानिक कंगलियां। दोनी सम्पार् का, शिक्ष हः का होना शाहरू १०००का, जहुन भीर जानु २१ काःतमाः ११ महोको पैरको दशो उनालियां कल्पितः करे। इन सब पत्तीको जर्मास्यको स्पेट कर यविष्ट हारा लीपन कर्र है। इसके बाद क्सका मन्सपूर क टइन करमा होता है।

"अस्थिनाहोः प्रस्तानाः श्रीणः वश्चितानः वन् पुरुषप्रतिकृतिः कृताः दहेत सम्प्रपृत्वेकम् ॥ भशीखर्दन्तु विश्ति शीवायां दश योजवेदः।
बर्ग्स त्रिशतं दशात् विश्वति जठरे तथार॥
बाहुभ्याक्रच शतं दशात् दशादंगुिकिभिदेशः।
द्वादशादि द्वणयोरष्टादि विश्व एव च॥
कक्षभ्यान्तु शतं दशात् त्रिंशतं जानुजंपक्षेः।
पदांगुिलबु दश एतत् त्रेतस्य लक्षणम्॥
कर्णासूत्रेण संवेद्य यवपिष्टेन केपयेत्य॥

( शुद्धितस्वपृत आश्वलायनप्राप्रकिः )

पूर्वीत्तरूपमे पनायपत्र हारा जो नर प्रसुत होता है, सि पण नर कहते हैं। यदितस्वधतः प्रादिप्रभणने लिखा है, कि यधिक नहीं मिलने पर पनायपत्र प्रथवा यरपत्र हारा पुरुषकी प्रतिक्षति बनावे। इसमे ऐना सिहान्त हुआ, कि याचार और योग्यताके कारण या पत्र हारा पुरुषक बना कर मस्तकादि पर पनायपत्र रखें। पोछे उसे जणीसूत्रमें वेष्ट्रन कर यबपिष्टका लेप है। यही पण नर कहलायगा। यदि पितादि किसोकी सत्य हो जाय और उसकी प्रस्कान मिले, तो अभीचक मध्य पण नरहाह करनेसे उसी प्रशीचक समे यदि होगी। अभीचकाल बोत जानेक बाद प्रचलित होती है।

पण नरदाइके बाद यदि फिरसे अस्थि मिसलाय तो उसका दाइ करे, किन्तु पिण्डादि दान नड़ों करना होगा। कारण विण्डाने कहा है, कि जो पनिकक हैं वे तिवच बीत जाने पर प्रण नर दाइ कहें, तिवच के मीतर न करें। इससे अधिक समय बीत जाने पर क्रणा पचकी अष्टमी और दग्र (प्रमावस्था) तिथिने दाइ करने तीन दिन तक अभीच मान कर पिण्डादि दान करें। रघुनन्दनने इस वचनके मानिसार खिशे किथा है, कि अभीचकालके मध्य यदि पण नरदाइ न हों। तो तिवचके मध्य न करे, उसके बाद करे। तियचकी बाद क्रणा प्रमी वा भमावस्थाने दिन दाइ विधेय है।

> ''पुत्राश्चेदुपक्रस्यरम् तदस्थीनि कद्दाचनः। तदलाभे पळाशस्य सम्भवे हि पुनः किल्ह्या।'' ''त्रिपक्षे-तुः गते पर्णः नर्गः द्वादनिक्कः।' त्रिपक्षाः वस्तरे राजन् ने स्पर्णनर्गः द्वेत्याः

तद्धंमस्य प्राप्यस्थे वापि विश्वस्यः ॥'' ( वादितस्य )
प्रश्नोको प्रयं नरंदा दक्षा विधान है । अष्टमी प्रव्हर्षे
गुक्का और सम्या दोनोका हो वोध हो सकता है, ऐसो
हालतमें किस भएमीको प्रणं नरदाह होगा, इसको
मीमांसा इस-प्रकार हैं—सभी पितृकाय काणप्रतमें हो
विदित हैं, यतः यह प्रणं नरदाह ग्रुक्काएमीन न हो कर
काणाएमीन हो होगा। ( शुदितस्य )

मुझ्तं चिन्तामणि भौर तहोका पीय वधारामें लिखा है, कि प्रत संस्कार दी प्रकारका है, प्रत्यव्यगरीरका और ततप्रतिक्वतिका । इनमेंसे प्रत्यच गरोरके संस्कारमें ग्रभाग्रम दिनका विचार नहीं करना होता है यर्थात् मृत्य के बाद हो शवजा अग्निकार्य करनेसे दोष नहीं होगा। किन्तुप्रतिकतिको जगहयह नियम नहीं है, वर्षा श्रमाश्रम दिनका विचार श्रावश्यक है। प्रतिस्रति-संस्कारमें मर्थात् पर्यं नरादि दाइमें तीन प्रकारका काल बतलावा है, प्रथम श्रमीचने मध्य, हितीय वर्षाभ्यन्तरमे, भीर हतीय सम्बद्धारके बाद । यदि भूगी वर्के मध्य प्रतिकृति संस्कार करना हो. तो यथासभाव दिनश्रुविका विचार करना होता है, किन्तु वर्ष ने मध्य वा बाद यदि प्रतिन क्रति संस्कार हो, तो दिनशादिका विचार भवत्य करना होता है। शक्त, शनि भीर महत्त्ववारकी; समावस्या चतुरं भी, त्रवीदभी, प्रतिपद, एकादभी और षष्ठी इन सव तिथियों में मूला, ज्येष्ठा. आर्ट्स भीर सन्नेवा. पूर्वीबाटा, पूर्व भाद्रपद घीर पूर्व फला नी, भरगी, मधा, पुष्पा चौर रेवतो नचवमें तथा विपुष्परयोगमें प्रतिस्तिः दाइ:नहीं करना चाहिये।

> "एकादरशन्तु नन्दायां सिनीवास्यां सगीदिने। नमस्ये च चतुर्देश्यां कृतिकास त्रिपुष्करे॥ न क्रयांत पुरुश्कास्ते पौषे स्वापे मलिम्खने। विकम्बतं शेतकार्थं गयां गोदावरी विना॥ प्रतिकार्थाण क्रवेंत श्रेष्ठं तश्रीतरायणम्। कृष्णपद्गे च तश्राप वर्जपेत् तुसं विनक्षयम्॥

> > ( मुहूर्ति विनंतामणि एवं तहाकाः)

इस मतयेश्वमावस्वाते दिन प्रतिकृतिदाकः निविद्धः देशिकस्तुः इष्ट्रमन्द्रमनेश्वदितस्वमे सिक्षाः है—] ''पर्णनरं दहेर्मन निना दर्श कथंचन । अस्थ्यलामे तु दर्शेतु ततः पर्णनरं दहेत्॥ नरः पर्ण दहेनेन प्राक्त त्रिपक्षान् कथंचन । त्रिपक्षे तु गते दह्यात् दर्शे प्राप्ते ह्यानिकः ॥" (शुद्धितस्व)

इस वचनके अनुसार जाना जाता है कि अमावस्थाः के हो दिन पण नरदाह प्रयस्त है। किन्तु मुह्र संचित्ताः मणिके मतसे यह निविद्ध बतलाया गया है।

गया और गोदावरों छोड़ कर गुरु और शुक्र के अस्तमें पीष तथा विश्वायनमें प्रतिकतिदाह और व्यती पातयोग तथा वे ध्रतयोगमें पर्व नरादिका दाह नहीं करना चाहिये। प्रतिकतिसंस्तार क्यों करना होता है शिक्रिसी स्थानमें जा कर जिसको देवात् सत्यु हो गई है और जिसको स्तदेहका पता नहीं है, उसका प्रतिकतिदाह करके आडादिकमें करना होता है। जिसकी लाग नहीं मिलतो, उसकी अस्य संग्रह कर दाह करना होगा और यदि अस्यिभी ने मिले, तो पर्य नरस्ति ग्रव करने उसका दाह विधेय है।

कन्द्रोगस्त्रमें लिखा है, कि यदि शशोर विनष्ट हो जाय, तो उसकी अस्थित्स यह कर चीरोदकमें थी डाले, पीटे कथा।जिनमें पुरुषाकृति करके दाह करे। धृदि प्रस्थिभी न पाई जाय, तो प्रवाशपत हारा कथा।जिनमें पुरुषाकृतिदाह करे। प्रवाशपत निम्नलिखित नियमसे संस्थापन करना होता है—

४० मस्तक पर, १० श्रीवा पर, २० वश्वस्य सन्तर ३० उदर पर, ५० करके दोनों हाथों पर १००, उंगलो पर ५०० करके दोनों परों पर, पादा हुलि पर ५ करके १०, धिश्वदेश पर ६, हुल्ला पर १२ इसके श्राला ८० प्रशासकों से श्रवस्त्रकों कल्पना करके यह प्रति स्वयंव ते यार करे। भी छे उसे कल्पा जिन पर रख कर दाह करें। इस श्रवप्रतिक तिदा हका नाम पर्य नरदाह है।

प्य नरदाह है।
सुझत विन्तामणि और उसकी टोका पीयूषधारामें
इसका विशेष विवरण निखा है। विम्तार हो जानेके
भयके यहां अधिक नहीं निखा गया।
पर्य नान (संक को ) पत्ती की नान या डंडल ।
पर्य पिखीत (संक पुरु) मदनहत्त्व ।
पर्य प्रात्मिक — जनपद्धे दें।
वर्ष प्रतिक — जनपद्धे दें।
वर्ष प्रतिक (संक खोरु) पर्याति भिनत्तीति पर्य भिद् ।
विनि, द्वियां डीप्। प्रियह ।

Vol. XIII. 26

वर्षभोजनः (संकपु०) पर्षान्येव भोजनं यस्त्रः वर्णानिः भुक्ति दति वा पर्षः भुज कर्त्तरिन्सुः । १ छागनः, बकसः। (विक) २ पत्रभोजिमात्रः, जो केवस पत्ते खाः कर रहता हो।

पणं मणि (सं० पु॰) पणं वर्णो मणिः मध्यती शता साधाः। १ इस्मिणि-प्रताः। २ भौतिक अस्त्रभे द ।

पर्णमय (स' कि ) पर्णस्य विकारः, विकारे मयट् (इय्चरछन्दोस। पा । ३।१५०) पर्णका विकार। पर्णमाचाल (सं ९ पु०) पर्णमाचालयतीति पर्ण-त्रा-चल-किच् त्रण्, निपातनात् विभक्ते लीपाभावः, बाइल-कात् सुन् वा। कमें रङ्ग्झ्च, कमरखना पेड़। (Averrhoa carembola)।

पण मुच् (सं वि वे ) पणांनि मुच्यात मुच आधारे किए । हचका पण मोचनाधार शिशिरकाल । पण मूल (सं को वे ) पणीनां मूल । ताम्ब लम्मल । पण मुख (सं व् पु॰) पण चरो स्माः पशः । पश्मेद, पेड़ों पर रहनेवाले पश, जैले बंदर शादि । सुक्कुतीं महु, मुधिक, हच्चाशियका, वक्कश, प्रतिधास शीर वानर शादिको पण मुग वतलाया है । इनके मासका गुण — मधुर, गुरुषाक, हक्क, चक्चश, शोणिक्षमें हितकर, मलमूलवर्षक एवं कास, शर्भ भीर खास-नाशक । (सुक्षुत सुद्दशान ४६ स॰)

पण<sup>र</sup>यः (सं• पु॰) इन्द्रसे⊹ निष्ठतः असुर्भेदः, एकः • **पसुर्का**ःनामः जिसे • इन्द्रनेः मास्तः याः।

पर्यं कुद्द (सं•पु•) पर्यं रोडल्थव कुद्द-प्राधारे विष्.। पर्यं जननाधार वसन्त काला।

पर्णं सं ( सं • ति ॰ ) पर्णं म्बस्त्यवीं सिष्टमादित्वात् सन् । पत्रयुक्त, जिसमें पत्ते ही ।

पर्यं नता (सं • स्त्रो • ) पर्यं प्रधाना नता। ताम्बू नी नता, पानकी बेल।

पण वत् ( सं ॰ त्रि ॰ ) पण विद्यतेऽस्य, पण सतुप्, मस्य व । पत्रयुक्त वृच्च ।

पण्यक्त (सं १ पु॰) ऋषिभेद, एक ऋषिका नामः।
पण्यको (सं १ को १) पण प्रधाना वज्ञी। प्रजामीता।
पण्यवाद्य (सं १ को १) प्रतम्भावन द्वारा हिल्लात प्रव्ह।
पण्यवी (सं १ ति १) पण्यमित प्रजति, प्रज-क्षिप्, ततः
प्रजिवीभावः। खन, पन्नी।

पर्य बोटिकाः (सं क्लीकः) पर्य स्य वीटिका । स्तवकी स्तत साम्बूल, पानका बीड़ाः।

पर्वां शद (सं १ पु॰) वर्षानि शद्यन्ते शीर्यन्ते यतः शद-सन्नायां पाधारे घ। १ पतित पर्यास्यतिदेशः। २ तद्र प रहमे द।

पण शया (सं • स्त्री • ) पण रिचिता शया मध्यसी • भर्म था • । पतरचित शया, पत्रींना विकीना ।

पण गयर (सं॰ पु॰ स्ती॰) पण भचणकरः ग्रवरो॰
यत । १ दिशभेद, पुराणनुसार एक देशका नाम ।
२ इस देशकी रहनेवाली श्रादिम श्रनार जाति जो कदाचित् श्रव विनष्ट हो गई हो । ये लोग पेड़ के पत्तों को गांध कर प्रपनी लज्जाका निवारण करते थे । ये श्रादिम श्रनार जाति थे, युह्विश्रहादिमें भी विशेष पट, थे। टलेमो दन्हें Phullitae नामसे छक्के खं कर गये हैं। श्रागर नगरमें इनकी राजधानी थे। कोई कोई छक्क श्रागरको वत्ते मान सागर मानते हैं। मार्के एक यपुराणमें भी इस जाति श्रोर देशका एके खं है। (मार्के पु॰ भदारेट) श्वर देखी

प्रवरी—उपहेंचे विशेष । नेवास प्रदेशेमें ये 'शाय'ं प्रवर्शन निवास प्रदेशेमें ये 'शाय'ं प्रवर्शन निवास प्रदेशेमें ये 'शाय'ं प्रवर्शन निवास प्रदेशेमें ये 'शाय' होते हैं। प्रवर्शन का प्रवर्

( शायनमालातन्त्र ८० परल )
पण शाला ( सं • स्त्री • ) पण रिचिता शाला । १ पतरिचेत कुटीर, पत्ती की बनी इद्दे कुटी। पर्याय— उटज,
पणीटज । र मध्यदेशस्थित गामविश्रिष । यह देश गन्ना
भीर यमुनाने मध्यवत्ती है तथा यामुनगिरिने निकः
देशमें अवस्थित हैं। यह स्थान बहुत रमणीय है भीर
बाह्य कींग यहां वास करते हैं। ( भारत १३।५८३ )
पर्याशाला— मन्द्राजब्रदेशने गोदावरी जिलान्तर्गत एक

तीर्थंचेत्र। यह भद्राचलमः नगरमे १० कोस दूर्भे अवः

पर्णायाताय (सिं० प्रण) भद्राखनर्ष स्थितः कुतान्वतभेद, पुरायानुसार भद्राखनर्थ के एक प्रवेतका नाम ।

पर्णं ग्रुष् (सं० पु॰) पर्णं ग्रुष्य-त्यत्न, ग्रुष-भाधारे लिए। इत्रका पत्रमोधक गीतकासः।

पण स (स • ति • ) पण स्थादूर्देशादि । पण तेणादि-त्वात्स । पण का भदूर देशादि ।

पर्णास (सं० पु०) पृ-पूरणे असि णुक् च (सानसि वर्णास पर्णासीति। उर्ण् ४।१०७) १ पद्म, कामला। २ जाल-ग्रह, पानीमें बना हुआ घर। ३ शाक, साग। ४ शाम-रणक्रिया।

पर्णा युत्त प्रदेशके भागरा जिलान्तर्गत पणाचाट तहः सीलका एक गण्डयाम। यद्यां यमुनाके दाहिने किनारे पव तके जपर एक दुर्ग बना हुमा है।

पर्णाटकः (सं १ पुर्) ऋषिभे दः एक ऋषिका नामः।
पर्णादः (सः १ ति १) पर्णभक्तिः व्रतार्थः पदः प्रणः । १
व्रत जन्य पत्रभवकः, किसी व्रतके छह् स्थसे पत्ते खा करः
रहनेवालाः। (पुर्) २ ऋषिभेदः, एक ऋषिकाः नामः।
३ दमयन्ती प्रेरित एक ब्राह्मणः। नल और दमयन्ती देखोः
पर्णाल (सं १ पुर्) १ नीकाभेदः। २ कोदालीविभेषः।
३ खुदः युवः।

पर्णाल दाचिणात्यके बोजापुर राज्यके भन्तगंत एका
नगर। यह कोवहापुर नगरमे ६ कोम छत्तर-पश्चिममें
भवस्थित है। बोजापुरराज भादिल खाँके सेनापति
रस्तम खाँ १६६० ई०में इस दुग के समीप महाराष्ट्रवीर
यिवाजी हारा परास्त हुए थे। इसके बाद यहां शिवाजीके साथ बोजापुर-सेनापति खाजानिकानामका फिरसे
युद्ध हुमा था। तभोसे यह दुग महाराष्ट्रकि अधिकारमे रहा। पोके १६८० ई१में भौरक्षज्ञिकको भाकासे
स्वावर खांने पर्णालमें खेरा डाला भौर प्राम्हको प्रसास्त ।
स्वावर खांने पर्णालमें खेरा डाला भौर प्रमान सानवित्रमें यह ।
स्थान पनालानामसे प्रसिक्ष है। प्रमान सानवित्रमें यह ।

पर्यायन (सं ॰ पु॰) पर्या भग्नाति सन्वतिति व्यक्तात्वा । पर्यानास्थनो सा । १ सिंच, बाद्या । (ति ०) २ प्रतिने विक्

्मीत्रं, जी ेकेवंस पत्ती अखाङकार वहता हो। ंचणीया दिस्साहासाट प्रदेशके बादा जिलानार्गंत एक प्राचीन ग्राम । यह इसाहाबाद नगरसे ८॥ कीस दक्षिण-ं पूर्व<sup>े</sup> गङ्गा श्रीर<sup>्</sup>तममा विदेशकः सङ्ग्रस्थल पर विसा है । रं परियोजपर तरें नि:स्टत एक बंदी । इसका दूसरा नाम है पण वहा । महाभारतमें समापव के धर्व प्रध्यायमें येह महानदी और गोणमहानद नामसे उत्तिखित हुई है ३ ७ता नदी तीरवर्त्ती एक नगर । टर्सिमीने इसका उसे खं किया है। पर्णास (सं । पु ) पर्णे रसित दी यति । श्रीभते द्रित अस्दीप्ती अच्। "तुल्की। पर्णाप्ति (स'• पु•) पर्णि अस-बाद्यसकात्-दन्। १ तुलसी। २ क्राचार्जका पर्णाद्वार (सं • ति०) पर्ण पत्र शाहारी यस्य । त्रतने लिये प्रतिभोजी, जो व्रतने छहेश्यसे पत्ते खा कर रहता हो। पणि क ( सं • कि • ) पण " पण्यमस्य ठन् (»किसरादिभ्य-ष्ट्रत् । पा ४।४।५३ ) पण्डेविक्रोता, पत्ते ' बे चेनेवासा । ्पणिका (संबंद्धी०) शृक्ष्यलपदा । २ प्रश्निवणी विठ-वन नामकी लता। ३ शासपणी, मानकन्द। ४ अंग्निमत्य, श्रदेणी। पणिन (मंश्रुक) पण भक्तवे इति। १ वस्त पेड़। र शालपंगी, सरिवन। दे प्रश्निपंगी, पिठवन। 8 ्यापरीभे द । े ५ विजयत्र, तेजवसा । ः इवसाधहस्य । ७ सम्बग्हन। प्पणिनी ('स'० स्त्री०) १६ भगासपर्यो, स्विन । १२ "कार्याणघुत । ३ इंप्रियणी, चिठवन । ४ मावपणी, संवेवन । ंधर्षि नोदयं (सं ॰ क्षी ॰ )ः माध्यर्षे श्रीरः मुद्रवर्षी । ेपिषि स ( स' निति ) । पण्डिन्नस्त्यर्थे पिन्होदिलं हि सन् । पण विशिष्ट । ्यणीय (स'o ति • ) धर्ण उत्करादिखात् इस ( उत्करा-ाविभ्यश्ह । ४।२।९०) पण संस्वन्योय । पर्वीर (स'० पु॰) सुगन्धवासा ्यकीटन (संक्षक्षी) प्रणीनिर्मितं च्टनं स्थानी।

कम था। पच गाला।

पंचीता ( सं ॰ पु॰ ) वर्णानां खताः। नाइमी इसा अनगदक्षेतं । पर्यं (सं क्रिक) पर्णाध्यत्। पर्णाका अहितकरः पर्णा सस्बन्धीय । यतं (४डि'० इस्ती०) परत देखे। पत्त्रभास-पूर्तगाल देखी। पत्त्रगीज-पुर्तगीन देखो। परहै ( सं ॰ ति ॰ ) रचासाधनभत। पदं नो ( किं क स्त्री ) धोती। न्प्रदो (इन्हिं पुरुः) परदाः देखो । प्रदर्शनगीन ( किं ० वि० ) परदानशीन देखी । पह (स पु • ) पू-वाद्यवकात्दा । १ विश्वसमूद । यह अपनीतागं -अच्। २ अपानीतागं, अपान वायुका त्याग, पाद। ३ केशगुच्छ, सिरके बाल। ४ घनकेश, घने बाल। पहन (सं विलो ) पर विश्वट् । वातक में, वाशु-निःसरण, पादना । पप ( स ं क्ली ) पू-पालनादी निपातनात् पप्रव्यर्थ न सिद्धं ( खर्षपिक्षविद्यशास्त्रवास्यक्षपपेत्रत्याः । उण् ३।२८ ) १ नवत्य। २ ग्रह । ३ खन्तवाद्यम्बर। पपंट (सं १ पु०) पपं-बटन् । १ खनामख्यात ऋख च्रिंप, पित्रपापड़ा ( Oldenlandia baflora ) । पर्याय-वियष्टि, तिक्क, चरक, रेख, दृखारि, वरक, घरक, ग्रीत, योतप्रिय, पांश्कृतस्याङ्ग, कम<sup>8</sup>कण्डक, क्रयमाख, प्रगन्ध, सुतित्त, रत्तपुष्पक, पित्तारि, कटुपत्न, वक्न। गीतल, तित्रं, पित्तरलेभा, ज्वर, रत्न, दाइ, प्रकृति,

संगाही, गीतल, तिता, लघु, वातवहेन श्रीर दाइनाशका २ पिष्टकमेद। गुण--लघु भीर कचा उरदकी दासकी पानीम भिगो कर उसका भूसी निकाल लेते हैं, पोक्टे उसे भूपमें सुखा कर चक्कीमें पीसते हैं। इस प्रकार की घोटा तै यारे होता है उसका नाम भूमसी है। इस पूमसीमें होंग, हब्दो, नमक, जीरां ध्यादिः संसासा छ। सः करः वहुतः पतन्तीः पतन्ती दोटीं ·बनाते हैं। पोछे उस रोटींको सङ्गारकी भावत पर गरम कर खेनीसे पर्य ट तैयार होता है। यह पर्य ट घलान

·सुवरोचक, क्रिक्नियेदीचक, पाचक, रूच धीर किञ्चित्

ग्लानि, मद श्रीर भ्रमनाशक। भावप्रकाशकी मतसे इसं-

का गुण-पित्त, शस्त्र, भ्रम, हणा और कफर्चरनार्थक,

विश्व सानी गंगा है। मूंगकी दालका जी पर्य टेवनता है, वह भी भूमसी कर्त पर्य टकी तरह हितकर है। पर्य टक्क (सं प्रु॰) पर्य ट-खार्थ कन्। पर्य ट। पर्य टक्क (सं ॰ प्रु॰) १ को इंग्वरेश प्रसिद्ध व्हामी हता। २ गुगा लका पेड़।

पपंटादि (सं ॰ पु॰) १ कायोजधर्मद । प्रस्तुत प्रणासी— पित्तपापड़ा २ तोसा, प्रकाय जल ३२ तोसा, प्रेष प्र तोसा । यह पित्तज्वरको एक उत्कष्ट सीषध है। यदि पित्तपापड़ा, रक्तचन्द्रन, सुगन्धनासा भीर कचूर सुस मिसा कर २ तोसेसे पूर्व वत् साथ प्रस्तुत करके सेवन किया नाय, तो वह विशेष फलप्रद होता है।

( भेष उपारत्मा । स्वाराधि ।)

वपंटी (सं क्ली) पपंट-डीप्। १ सीराष्ट्रमतिका, गोपीचन्दन । २ उत्तरदेशभव सुगिश्चंद्रव्य, पपड़ी I पर्याय-रञ्जनो, क्षणा, जतुका, जननो, जनी, जतुक्षणा, चन्नवित्तिं नो। गुण- तुवर, मं स्पर्धा, जतुज्जत्, तिता, शिशिर, वर्ण कत्, नघु और विष, व्रण, कण्डू, कफ, पित्त, यस्त्र भीर कुष्ठनाशक। ३ पानडी। पप टोरस ( सं॰ पु॰) चौषधभेद । प्रसुत प्रणाली-पारा एक भाग और गत्धक दो भाग, बन्हें स्टब्स्राजकी रसमें इंस करते हैं। पोछे उसमें चतुर्धा श ताम्ब श्रीर लीइ भएम मिला कर लीहपावमें पात्र करते हैं। जब यह कद मके जैसा हो जाता है, उस समय उसे गोबर-के अपर रखे हुए केंसेके पत्ते पर पपटीवत् रख हैते हैं। बादमें उसे चूर कर सम्हालू के रसमें एक दिन तथा जयन्ती, इतकुमारी चड्रा, ब्रह्मयष्टि, व्रिकटु, सङ्गराज, चौता बीर मुख्डिरी प्रत्ये के के रस वाक्षायमें सात हिन भविना दे कर ज्वेंसन्त भङ्गार पर स्वेद देते हैं। इसकी माता ४ रत्ती भोर भनुवान हरीतंत्री, सींठ तथा गुलञ्च-का क्षार्थ है। यह से भज्जरत्र माना गया है।

(रसेन्द्रसारसं जनरचिठ)
श्रीन्यविध-रत्तापित्तरीगर्मे पित्तपापड़े ने रसमें प्रश्न-भस्म पथना पड़ूम, द्राची श्रीर हरीतनीने क्वायमें बोनी प्रथवा योगवाहो रसना प्रयोग करना चाहिए। (सोग्द्रसारसं रक्तपित्तिक) पेप रीका (सं ॰ पु॰) पिपत्तीति पूं इकान् (गपूर आं है रक्चाम्पासस्य । उण ११९८) १ सूर्य । २ विक्रं । ३
जैलामय ।
पेप रीचा (सं ॰ पु॰) पृन्यङ्तुका, वांड ' इनन् । १
पर्व । २ पर्ण हान्तरस । ३ पर्ण मिरा । ४ पत्रचूण ॰
रस । ५ खूतकस्वल ।
पिप के (सं ॰ पु॰ स्त्री॰) पर्पेचा गम्हतीति पर्पे उन् ।
खन्त, लंगड़ा ।
पर्पाद (सं ॰ पु॰) पाचिन्युका प्रव्हनचाम दे। पर्पे,
भव्त, भव्तस्य, रथ, जाल, न्यास भीर व्याल पर्पादिनचा हैं।
पर्भ रीका (सं ॰ क्ती॰) स्पुर-देकान् पर्भ रीकादयस्य दित
निपातनात् साधुः। किसलय, नसपक्तन ।
पर्व त (हिं ॰ पु॰) पर्व देखी।
पर्व त (हिं ॰ पु॰) पर्वत देखी।

यवं तो ( हिं • वि • ) यहा इस स्वन्धी, यहा इते । पम गुड़ि — नगरभे द ।

पर्माड़ि (सं॰ पु॰) क्रांचीटराजने एक पुत्रका नाम। पर्यंग (सं॰ पु॰) कड़ाह, बड़ी कड़ाही।

पर्यं गु ( पं॰ पु॰ ) परितो न गच्छन्ति पापे वाच: यस्मात् इन्द्रिय नियन्ता, जितेन्द्रिय ।

पर्यान (सं पु०) १ यज्ञ के लिये छोड़े छुए पग्रकी भन्नि ले कर परिक्रमा करना। २ यह अन्नि जो हायमें लेकार यज्ञकी परिक्रमा की जाती है।

पर्य श्निकत (सं ० ति ०) अग्नी: परितः क्वतः । चारीं भीर अग्निवेष्टन द्वारा क्वतसंस्कार ।

पर्यं क्ष (सं ० पु०) परितोऽङ्कार्तं इति परि भक्ष च्छन्।
१ ख द्वा, पर्वं गः। पर्याय सम्बन्धः, मध्यकः, पर्यं स्तिका।
परिकारः, भवसकः थिका। २ योगको एक भाषन।
१ एक प्रकारका वोरासन। ४ नमें दानदीके छत्तरं
भोरके एक प्रवं तका नाम को विन्ध्यप्रवं तका प्रवं माना
जाता है।

पर्य द्वापिता (सं० स्ती०) पर्य द्वास्य व पादी हस्त्याः, ठन् टापं च। कोलियिकी, काले रंगकी सिमा सुग्रराः विभा।

पर्यं द्वां (सं० पु॰) पर्यं द्वास्त्र योगपद्दस्य वन्धः वन्धनः वन्ध-चन्नः। पर्यं द्वान्धनः।

पर्यं इत्रस्थन ( सं । क्ली ।) पर्यं इत्वत यद्वस्थनं। वस्तादि द्वारा एष्ठ जानु भीर जङ्गा बन्धन। पर्य द्वा (सं ॰ पु॰) अध्वमे ध यत्तसम्बन्धीय प्रथम य पर्ने बन्धनीय पञ्चदय संख्यक पशुभेद। पर्यंटन (सं• क्ली॰) परितोऽटनं भ्रमणं परिश्वट भावे ख्युट्। पुन: पुन: गमन, घुमना फिरना। पर्याय-व्रज्या, श्रद्धाद्या । पर्यं नुयुत्त (सं० वि०) जिज्ञासित, जी पूका गया हो। पर्व नुयोग (सं १ पु॰) पितोऽनुयोगः पुच्छा, परिश्वन-युज्ञध्वा । जिज्ञासा, पूक्ना। पर्वनुयोज्य (सं० ति०) परि अनुयुक्तर्मणि ख्यत। नियहोपपत्ति दारा चोटनीय, प्रेरणोय। पयं नुयो ज्योपेन ॥ (सं० ली०) गीतमोता नियहस्थान भेद। पर्यं न्त (सं , पु ) वितोऽत्तं प्रादि समासः। १ श्रीवः सीमा। २ समीप, पास। ३ पार्ख, बगला (म्रव्य) 8 तक, लीं। पर्यन्तभू (सं क्लो ) पर्यन्त स शेषसीमायाः भूः पृथिवी। नदी, नगर चोर पर्वतादिको उपान्तभूमि। पर्याय-परिषर । पंय नित्तका (सं क्ली ) परितः सर्व तोभाव न अन्तिकाः गुणादीनां नाधिका। गुणभ्यं ग्र, गुणनाय। पव न्तोक्षत (सं वि वि ) सन्पादित, जो समाप्त किया गया हो। पय न ( मं॰ पु॰ ) पर्ज न्य प्रबोदरादिलात् साधुः। १ इन्द्रं। २ प्रव्हायमान मेघ, गरजता हुया बादल। मेघगब्द, बादलकी गरज। पर्यं न्य ( सं • पु • ) पर्यन्त देखो । पर्यं य ( सं ॰ पु॰ ) परि क्रमगः अयो गमनं । क्रमोलङ्गनं, किसी निवस या क्रमका उन्ने घन। पर्शय-त्रतिपात, उपात्यय, विषये य, त्रात्यय, त्रतिपतन, व्यत्यय, त्रतिक्रम । पय यग (सं क्ली ) परितोऽयते गच्छत्यनेन परि अयः व्यटः। श्रवसञ्जा, जीन। पर्यं वनद्ध ( सं ॰ लि॰ ) अपर्याप्तक्ष्यमें उत्पन्न वा जात।

पर्यं वदात (सं ० ति ०) १ उत्तमरूपसे परिच्छव। २

परिष्कृत । ३ सीष्ठवं सम्पन्न वा ज्ञानयुक्ता ।

Vol. XIII, 27

पर्य वदापियत (सं पु॰) दाता, वह जो विभाग कर देता है। पर्यवधारण (स॰ क्ली॰) यदायय निरुपण। वर्य बरोध ( सं ॰ पु॰ ) बाधा, श्रङ्गा। पर्यं वसान ( सं० क्ली० ) परि- प्रव - बो-भावे ल्युट्! १ श्रन्त समाप्ति, खातमा। २ श्रन्तर्भाव, श्रामित हो जाना। ३ राग, क्रोध। 8 ठीक ठोक अर्थ निश्चित करना। पर्वमानिक (संक्षिक) शेष अवस्थाप्राप्त । पर्यवशस्त्रिन् (संश्विश्)परिः प्रवन्तीणिनि । पर्यवन सानगोल। पर्यविस्त (सं० व्रि०) परिन्त्रव सो कर्मेणि ता। १ पूर्वीपगलीचन द्वारा अवधारित अर्थं। २ निष्क्रष्टार्थं। पय<sup>°</sup>वस्त्रन्द (सं०प्र०) रशादिसे लम्फप्रदानपृव<sup>°</sup>क प्रवतरण। पर्य वस्था (सं • स्त्रो •) परितोऽवस्थानं परि-चव॰स्था• श्रङ् ( आतर्वोपसर्ग, । पा ३।३।१०६ )। प्रतिपचवाद । पर्व बसात ( मं ० ति० ) पर्य विति इति -परि अव-स्था हच। पर्यं बस्थानकत्ती, विरोधी। पग वस्थान (सं क्लो॰) परितोऽत्रतिष्ठतेऽनेन परि या स्था कर्णी स्थूट्। १ विरोध । २ संवतोभावसे यवस्थित। पर्यं विश्वत (सं ० वि ०) रागान्वित, त्रोधयुता। पर्यं खु ( सं ० वि ॰ ) अखु जल से स्नान, अखु पूर्ण । पर्यं सन (सं क्लो ) परि अस- वेपे भावे ल्युट् । १ अपसारण। २ द्ररोकरण। ३ परितः चीपण, चारों श्रीरसे पर्यं स्त (सं । ति ) परितोऽस्तः चिप्तः, श्रमःचिपे ता । १ पतित। २ इत्। ३ सवंतः प्रस्त, विष्टतः। ४ विचित्र। भूप्रशास्ति। ६ द्रोक्तत। ७ उद्दत्तित। वर्यं स्तवत् ( सं ॰ वि ॰ ) पर्यं स्त श्रहत्वर्थे मतुप्, मस्य-व। पर्यस्तयुत्त, पर्यस्त सर्य सम्बन्धीय। पर्यं स्तापहति (सं॰ स्तो॰) वह अर्थालङ्कार जिसमें वसुका गुण गोपन करके उस गुणका किसी दृश्रीमें मारोपित किया जाना वर्णं न किया जाय। पर्यं स्ति ( सं ॰ स्तो ॰ ) पर्यं स्वतं गरीरं यत परि मन-वेपे, पाधारें भावे वा तिन्। १ पत्यक्ष, पत्ना। २ टूरी-कर्ण, भेलग कर्ना, इंट्राना

पर्यं स्तिका (सं क्षेत्रोक) पर्यं स्ति स्वार्थं कन्टाप्। खटा, खाट, पर्जंग!

पर्याञ्चल (सं वि वि ) परितः माञ्चलः । १ मितिशय व्याञ्चल, बहुत चवराया हुमा। २ स्विस्तिगति। १ मित्र्यस्त ।

पर्याकुलल (सं व्यक्तिः) पर्याकुल-भावे ला। व्याकुलता, व्याकुल भाव।

पर्याख्यान (संकत्ती॰) परि चित्ति ज्याट्र (चिक्षिड्: ख्यान्। पा २।४!४४) इति ख्यादेश:, वा परित श्राख्यानं। परित काख्यानं।

पर्यागत (सं वि ) पक्क, पक्का।

पर्यागलत् (सं । ति । परि । या गल शतः । चोतत्, चरत् । पर्याचान्तं (सं । ति । परितः आचान्तं । भोजनवे समय पत्तलों आदि पर रखा हुआ वह भोजन जो एक पात्तमें बैठ कर खानेवालों में हे किसी एक व्यक्ति के बाद बच रहता है। ऐना अन्न जूठा और दूषित समभा जाता है। ऐनी हालतमें एक पात्तिमें खानेके लिये जितने मनुष्य बैठे हुए हैं छन्हं सबकी यह अन्न परित्याग करना चाहिये। मनुरोकामें कुछ्कने जिखा है—

''उमान्नं सूतिकान्यश्च पर्याचान्तमनिदिर्शम्॥''

( कुल्लं क

उग्रान, स्तिकान भीर पर्योचान्त-प्रनका परित्याग करना चाहिये। याच्च ब्लाग्न हिताको सुद्रित पुस्तकमें 'पर्यायान' ऐसा पाठ देखनेमें भाता है, सेकिन वह प्रमादिक है।

पर्याचित (सं कि ) परि श्र-चि-ता। श्राचित, व्याप्त। पर्याप (सं को ) परितो याति गच्छत्य नेनित परि-या खुट प्रपोदरादिलात् साधुः। १ श्रम्बप्टका श्रासन, घोड़ेको पीठ परका पलान। २ श्रम्बप्टका, घोड़ेको साज जोन।

पर्याण्डन (सं॰ क्लो॰) सोमोऽनसि स्थितः, समन्तादानः ह्यतिऽनिन परिन्धान्न कारणे स्युट्। सोमग्रकटोपरिन् गत पटकुटीरूप तद्वन्धनोपायपदार्थं।

पर्यादान (सं० लो०) १ शेष, अन्त । २ चय, नाग्र। पर्याप्त (सं० ति०) परि आप-भावे सा। १ यशेष्ठ, काफो, पूरा। २ प्राप्त, सिला, इग्रा। ३ मित्तसम्पन, जिसमें मित्रको । ४ समय , जिसमें सामध्ये हो। ५ परिस्त । (क्री॰) ६ व्हित, संतोष। ७ मित्र, ताकत। ८ निवारण। ८ प्राचुर्य, यथिष्ट होनेका भाव। १० सामध्ये। ११ योग्यता।

पर्याप्तभोग (सं वि वि ) भोगातिशया। पर्याप्ति (सं रुक्ती ०) परि-ग्राप तिन्। १ सम्यक् प्राप्ति। २ परित्राण । ३ मरणोद्यतका निवारण । ४ प्रकाश । ५ प्राप्ति। ६ त्विता। ७ मिता। ८ नै यायिकोंका सतप्रसिद खरूप सम्बन्धविश्रेष। यह सम्बन्ध सभी पदार्थीका विशिष्टबुद्धिनियामक है। श्रतएवं यह पदार्थभेदमे नाना प्रकारका है। यथा - यह एक घट है, यह दो घट है दत्यादि पर्याप्त प्रतीतिसाचिक है। दितीयाव्य त्-पत्तिवादमें गदाधर भद्द।चाय ने लिखा है, कि पर्याक्षि दो प्रकारकी है, श्रद्ध वर्घाक्ष श्रीर पूर्ण पर्याक्ष । इनमेंसे जहां अधिकके निराधकी लिये जो पर्याप्ति निविधित होतो है, वहां इसे श्रईपर्शाप्त कहते हैं। जैसे-- 'पवंतो विक्रमान धूमात् दलादिको जगह साध्यतावच्छ दक विक्रत्वनिष्ठा पर्याप्ति है; यही अर्द्वपर्याप्ति है। फिर जहां न्यून धारण-के निमित्त जो पर्याप्त निवेशित होतो है, वहां उसे पूर्णपर्याप्ति कहते हैं। जैसे - 'पर्वतो न महानसीय विज्ञिमान्' पवेत पर विज्ञ है, ले किन महानससम्बन्धीय विक्र पर्व त पर नहीं है, इत्यादि जगह साध्यतावच्छे द शी भूत महामसीयत्वविशिष्ट विज्ञत्विनिष्ठा पर्गाप्त है। यही पूर्ण पर्याक्त 🕏 । ( द्वितीयाद्युत्पतिदाद )

पर्याम्नाव (सं० पु॰) परि-म्राम्म-चर्ज्। १ म्रभिम्नव ग्रन्दार्थः। २ परित म्राझीव, चारीं मोरसे खूबाना, बोरना।

पर्याय (सं॰ पु॰) पिर-इन गतो वज् (परावनुपासम इनः। पा शश्चर ) १ पर्ययण, क्रम, सिलसिला, परम्परा । पर्याय — धानुपूर्वी, आहत, परिपाटी, आनुक्रम, आनुपूर्व्य, धानुपूर्व क, परिपाटि। २ प्रकार। २ अव॰ सर, मौका। ४ निर्माण, बनानेका काम। ५ द्रअवमें। ६ क्रम द्वारा एकार्य वाचक शब्दको पर्याय कहते हैं। ७ सम्पर्क विशेष, दो व्यक्तियोंका वह पारस्परिक सम्बन्ध जो दोनींके एक ही कुलमें उत्पन्न होनेके कारण होता है। दं अर्थालङ्कारविशेष, वह अर्थालङ्कार जिसमें एक वस्तुका क्रमसे अनेक आस्रय लेना वर्षित हो।

पर्यायक्रम (सं० पु०) १ एक के बाद दूमरेका अधिष्ठान, क्रमसे बढ़ती। २ मान या पद शादिके विचार से क्रम, बड़ाई कोटाई शादिके विचार से सिन्तसिना।

पर्यायच्यात (सं ० ति ०) स्वाधिकार प्रथमे भ्रष्ट, पर्याय-क्रमसे जिसकी परोक्षति न इंदे हो।

पर्यायवचन (संकत्तीः) एकाध्यप्रकाशकः ग्रब्द।
पर्यायवाचक (संकतिः) पर्यायः वाचको यतः। १ जिसः
मैं पर्यायवाचक शब्द हो। २ पर्यायशब्दका वाचक।
पर्यायवृत्ति (संक स्त्रीः) एकको त्याग कर दूर्वको

यहण करने भी हित्त, एक भी छोड़ कर दूनरेकी यहण करना। पर्योग्ययन (संक्ती॰) पर्योग्य क्रमें ल भयनं। प्रइ-

रिका दिका क्रमानुसारमे शयन, पहरेदागे श्रादिका क्रम-से श्रपनी श्रपनी बारोसे सोना। पर्णय—उपाश्रय, विशाय।

पर्यायगब्द (सं०पु०) पर्यायवानको ग्रब्दः। पर्याय-वानक ग्रब्द, एक पर्याय ग्रब्द।

पर्याय गम् ( सं ० अञ्च० ) पर्याय च गम् । पर्याय कममे, समय समयमे ।

पर्वायात्र (सं॰ क्लो॰) पर्याचानत देखी।

पर्याधिक ( मं॰ पु॰) मङ्गोत वा तृत्यादिका ग्रङ्गभेट । पर्याधिन् ( सं॰ त्रि॰) १ चारों ग्रीर वेष्टित वा श्रागत । २ पर्याधानकाम से ।

पर्यायोक्त (सं श्रिक ) पर्यायेण उक्त । १ क्रम्स उक्त, जो भिलसिले बार कहा गया हो । (क्रो॰) २ अर्थालङ्कार भ र, वह प्रवेदालङ्कार जिसमें कोई बात साफ साफ न कह कर कुछ दूसरी वचनरचना या घुमाव फिरावसे कही जाय, अथवा जिसमें किसी रमणीय मिस या व्याज से कार्य साधन विश्ये जानेका वर्ण न हो।

पंगरिंग् (सं किः) परिंन्तरं-गिनि । १ परितः मान्तिः -युता ।

पर्याती (सं० अव्य०) परि-आ अन-ई जर्यादि । हिंसा । पर्यातीचन (सं० क्ती०) परि-आ-लोच, भावे ल्युट्। १ सम्यं म् विविच्नं, अनुगीलनः अच्छी तरहं देखं भात । २ विसक्त । पर्यां बोचना (सं • स्त्री ॰ ) पर्या बोचन टाप. । १ सर्व तो-भावसे प्रां बोचना, किसी वस्तुको पूरी देखभान, पूरी जांच पड़तान ।

पर्यावहर्त (सं ॰ पु॰) परि श्रा वृत च्वा । १ सं भारमें फिरसे श्रा कर जन्मग्रहण। २ लौटना, वापस श्राना। पर्यावर्त्त (सं ॰ क्ली॰) परि श्रा वृत खुट्। १ सुर्य को पश्चिमवर्त्ति नो छ।याके पूर्व दिक वृत्ति रूपमें परि । हिता।

पर्यावित ( भ'॰ ति॰ ) परित भावितः। भ्रतिगय कतुषः, बहुत भैला।

पर्यात (सं॰ पु॰) पर्यं स्वतं इति परि॰ बस् घञ्। र पतन, गिरना। २ इनन, बध, मार डालना। ३ परि॰ वतं, फिराव, बुमाव। ४ विडिष्यवमानगत तोन प्रकार के दिवों में वे अन्तिम दिच्। ५ नाग।

पर्यातन (सं॰ क्लो॰) परि आन्य्रसः च्लांटः । १ चारीं
योर घूमना, परिक्रमा करना। २ किसींको घेर कर बैठना, चारीं योर बैठना।

पर्वाहार (सं० पु॰) परि द्या हू - वज् । १ एक जगहसे दूसरों जगह ले जाना। २ नाला, घाटो । ३ कलसो । ४ च्युपविशेष।

पयं चण (सं कती ) परित उत्तणं। तृष्णी सावसे जलादिका चारों श्रोर सेचन, श्राद्ध, होम या पूजा श्राद्धि के समय यों ही श्रथवा कोई मन्त्र पढ़ कर चारों श्रोर जल छिड़कना। ऋग्वेदी बिना मन्त्रके हो श्रीर सामविदी के पर्यु चणके विषयमें गोमिलग्रह्म स्वमें इस प्रकार मन्त्र लिखा है—"अग्निमुपसमाय। य परिसमुद्य दक्षिणजान्यक्तो दक्षिणेनागिन, देवसवितः प्रसुवेति प्रदक्षिणमिन पर्युक्षे सकत तिर्था।" (गोमिल)

पर्यु चर्णो (सं० स्त्री०) वह पात जिससे पर्यु चणका जल छिड्का जाता है।

पयु त्यान ( सं॰ क्ली॰ ) सम्यक कृपने जत्यान, शक्हीं तरहसे उठना।

पर्युक्त ख (सं ० त्रि ०) परित खत्सुकः । १ खत्कच्छितः, व्याकुल । २ अनुरक्ताः, भासकः, लीन ।

पंशुंदञ्चन (सं० वती ) पंशु दच्चत इति परि-उद् प्रञ्च-

खाद्र (कृत्यल्युटी बहुलं। पा ३।३।११७) १ ऋण, कर्जा। भावे खाद्र । २ उद्धार ।

पयुँदय (सं॰ अव्य॰) उदयस्य सामीप्यं, सामीप्यं अव्ययोभावः। उदय सामीप्यं, सुर्योदय समीप होनेका समय।

पर्युदस्त (सं वि वि ) पर्युदस्यते इति परि-उत्-ग्रस्-ता।
१ पर्युदासिविशिष्ट, फल और प्रत्यवाय श्रूचता द्वारा
वारण । वर्युदास देखो। २ निवारित, निषिद्ध। १ पराभूत, हारा हुआ। १ हीनवल, जिसकी शिता रहन
गई हो।

पर्युदास (सं ॰ पु॰) परि सर्व तोभावे न उदास्यते विधि॰ यंत्र, परि उत् यस घज । नज् भेद । नज् दो प्रकारका है, पर्युदान श्रीर प्रस्ट्यप्रतिषेष । जो कार्य निषिद बतलाया गया है श्रीर यदि वह किया जाय, तो उस कार्य से कार्य जन्य पाल श्रीर तज्जास्य प्रत्यवाय नहीं होनेसे वहां पर्युदास नज् होता है।

सामान्यग्रास्त्र द्वारा जहां प्राप्तनिषेत्र प्रधीत् निषिद्ध होगा, उभीका नाम पर्युदास है। (श्राद्धविवेक)

जहां विधिको प्रधानता श्रीर निषेधको भप्रधानता समभी जाय तथा उत्तरपदमें नज्जा प्रयोग न हो, वहीं प्युंदास नञ् हुन्ना करता है। 'रात्री श्रादं न कवी त' रातको आद नहीं करना चाहिये, यहां पर 'न' यहो निषेध पर्युदास नज् है। क्यों कि यहां पर विधिको प्रधानता श्रीर निष्धिकी श्रप्रधानता समभी गई है, 'धार्द क्वीत' यहां पर यही विधि है, कि दाह करना ही होगा, यही विधिकी प्रधानता हुई है। रातको 'न' यह निषेध है। श्राद्ध मत करो, सो गृहीं, रातीतर कालमें श्रांड करों, यही समभा जाता है। दूसरे शास्त्रीमें भी सभी जगह श्रादका विधान हुआ है, इस कारण यादकरणके साचात् सम्बन्धमे पन्वय दुशा है। विवार्यवाचक लिङ् प्रखय प्रयोत् 'कुर्वीत' इसी लिङ् प्रत्यय द्वारा विधिकी प्रधानता दुई और विध्यर्थ वाचक लिङ्य में नज्य के साथ अन्वय नहीं होनेसे निषेधकी अप्रधानता हुई। अन्धोन्याभावमें भेद, अर्थात् मत करो, यह न समभा कर राति भिन्न कालमें वरी, यही भेद नुक्ता अर्थ हुया। भेदक्य निष्ठेषका साचात्

धन्वय हुआ है, विध्ययं बीधक लिङ यंका अन्वय नहीं होता। इसी में निषिद्ध की अप्रधानता हुई। ऐसे हो स्थान पर पर्युदास नञ्ज् होता है, ऐसा स्थिर करना चाहिये। (सलकासतरा) प्रसन्यप्रतिषेध देखी।

" जुगोपारमानमञ्जरतो भेजे धर्ममनातुः । अग्रन्तुराददे सोऽर्थमसकतः सुख्यननमृत् ॥"

(रघु १ स॰ । साहित्यद० ७ परि॰ व्युदासनञ्का उदाहरण) पर्यु पस्थान ( सं॰ क्लो॰) परि-उप-स्था-स्युट्। परिचर्या, सेवा।

पयु पानक (सं कि कि ) परि खप श्रास खुल्। पयु पासनाकारी, सेवक, सेवा करनेवाला।

पयु पासन (सं॰ क्ली॰) परि-उप-प्रास वयुट, । सेवा, सल्लार ।

पर्युपापितः (सं० ति०) परिन्डप-भास-त्रच् । पर्यु पासक, सेवका।

पर्युप्ति ( सं • स्क्री० ) परिन्वप भावे क्तिन्। चारी श्रीर वयन, चारों श्रीर बीज खालना या बीना।

पर्युषण (सं १ पु॰) सेवा, पूजा । जैनियों के मध्य, जी समय तीर्यं द्वारकी पूजाका प्रशस्त काल है, उसे वे पर्युं-षण कहते हैं। इस समय तीर्यं द्वारकी पूजाकी उप लक्षमें महोत्सव होता है। जैन रुद्ध देखी।

पर्युषित (सं ० ति ०) परित्यज्य स्वकालसुषितम्, वदः क्ता। ब्युष्ट, बासो, जो ताजा न हो, एक दिन पहलेका। पर्युषित पुष्पादि सारा देवताकी पूजा नहीं करनी चाहिए, करनेसे वह निष्फल होता है।

"अपश्चिषतिनिहिछद्रैः श्रोक्षितै र्यन्तुवर्जितैः ।
स्वीयारामोक्कवैर्वाप पुंदपैः संपूजयेद्धिस् ॥ ॥

को सब फूल पर्यु वित न ही तथा जो किन्द्रशून्य, जन्तुं वर्जित और निजोबानजात हों, ऐसे फूलोसे देवतको पूजा करनी चाहिए। पर्यु वित पुष्प हो निविद्ध हैं, सो नहीं, किन्तु पूर्वीता बचनका प्रतिप्रसव है, यथा—

"विस्ववत्तं उच्च माध्य उच्च तमालामलकी दलम् । कह् लार तुलसी चेव पद्म उच्च मुनिपुष्यकम् ॥ एतत् पर्युषितं न स्थात् य च्चान्यत् कलिकात्मकम् ॥" ( योगिनीतन्स्य ) ं विख्यपतः माधी पुष्पं, तमाल, श्रामलकीदल, कहार, तुलसी, पद्म श्रीर जो कलिकात्मक कोरक हैं वे पर्यु-षित नहीं होते।

"दुल्सीलग्नपुष्पाणि पद्यं गंगोदकं कुनाः। न पर्युषितदोषोऽत्र लिन्निभिन्नं न दुष्यति॥" ( हमृति ) तुलसीदल संख्यन पर्युषित पुष्प और पद्म, गङ्गोर दक, कुम इनमें पर्युषित दोष नहीं लगते अर्थात् पर्युषित होने पर भी इनसे देवता को पूजा कर सकते हैं।

पयु िषत अन्त खाना नहीं चाहिए। शास्त्रमें निख है, कि प्यु िषतान, उक्किष्टान, खरूप्ट, पतितदृष्टा उदकी संस्पृष्ट श्रीर पर्याचान्त यन परिवर्त नोग है। प्यु िषत भोजन तामस भोजन है। प्यु िष्ठ द्रश्य खानेसे केवल धर्म हानि ही नहीं होती बरन् श्रीर भी असुख्य होता है।

पर्युषितभाजिन् (सं ॰ त्रि॰) पर्युषितं व्युष्ठं सुड्तां दित सुज णिनि । न्युष्टद्रव्य भोता, वासी पदार्थं खानेवाला । पर्युष्टण (सं ॰ क्लो॰) परि जह-भावे ल्युट्र। परि-समुद्दन, श्रामिके चारों श्रोर मार्जन ।

पर्ये ह (सं वि वि ) चाक्रमिता।

पर्योषण (सं की ) परि-इष-ख्युट्! अन्वेषण, छान-बीन।

पर्योष्ट्रव्य (सं• क्षि॰) परि-इष तज्य। पर्योषणीय' फन्बेषणयीग्य।

पर्योष्ट (सं क्लो॰) परि-इप्त-क्तिन्। पर्योषणा, अन्वेः ज्या, कानवीन ।

पर्योहि (सं॰ ति॰) पस्निमान्द्रेन्दन् । समन्तात्-चेष्टाकारक।

धर्मानिमेडी - मन्द्राज प्रदेशने गर्झाम जिलान्तर त एक भू सम्मति। यह प्रचा० १६ ४६ उ० शीर देशा० ६५ ४ थू०, चिनाकोलने निकट प्रविद्यत है। वहुपानीन कालसे यहांने राज छा। धिधारी जमीदारगण इस भूसम्पत्तिका छपस्त्व भोग करते था रहे हैं। सारो जमीदारीका भूपरिमाण ७६४ वर्ग मील है जिनमेंसे ३५४ वर्ग मील स्थान 'मालिया' वा पार्व तोय वन्य भूमिने परिणत है। यहांको निम्न शौर समतल जमीन पर ७२३ शौर पार्व तोय उद्याम वसे हुए हैं।

वर्त्त मान जमो दारव य प्रपनिको सही हा के गाइन व शोय गजपितराजके व शघर बतकाते हैं। यहांके पाव तोय प्रश्ने २१ 'विशोई'सामन्त श्रीर २३ 'दीरा' सरदार राजाको सधीनता स्रोकार करते हैं शीर बस्युता स्वसे सभो राजसन्मानरज्ञार्थ प्रतिवर्ष कुछ कुछ कर दिया करते हैं।

१७६० ई०में राजा नारायण देव के विकद्म प्रांगर जन् राजने कर्न ल पिचको भेजा। जलसुरके युद्धमें पराजित हो कर राजाने पंगरेजीको वख्यता स्त्रोकार को। किन्तु परवर्ती समयमें जब राजाने सन्धि तोड़ दो, तब १७८८ ई॰में अंगर्जीने अपने हाथमें इस प्रदेशका प्रासन भार ले लिया; फिर कुछ कालके बाद लौटा दिया। राजाको दुव लप्रकृतिका देख कर प्रिण्डा-रियोंने १८१६ ई॰ में अस प्रदेश पर धावा बोल दिया। पीछे १८१८ ई॰में राज्यके मध्य विद्रोह उपस्थित होने पर मि॰ येकरो छत्त विद्रोहदमनमें नियुत्त हुए। पुनः १८३३ ई॰में राष्ट्रविद्यवके समय जनरल टेलर दल-बलके साथ यहां पहुंचे थे। १८३५ ई॰में प्रान्ति स्थापित हुई थे। १८५६-५७ ई॰में पुनः विद्रोहानल समक छठा, किन्तु वह सङ्गमें शान्त किया गया।

पर्ना-विमेहीसे प्राप्त महाराज इन्द्रवर्माने तम्ब्रशासन् से जाना जाता है, कि गाज्जवंशीय न्यतिगण यहां राज्य करते थे। सत्रां राजा जपाधिधारी जमी दारीने गाजुवंशका परिचय नितान्त समूलक प्रतीत नहीं होता । महाराज इन्द्रवर्माने ८१ गज्जवत्संस्में यह शासन दान किया।

पालि - १ मध्याद्रि पर्वतको एक शाखा। यह मसुद्रपृष्ठसे तोन इजार फुट अंचो है।

२ उता पर्वं तकी शाखाने आपर अवस्थित एक शाम।
यह सतारा नगरेंसे ६ मील पश्चिममें अवस्थित है।
यहां समत्तन चेत्रसे १०४५ पुर क रेमें पनिंदुनी
निमित्त है। \* दुनीको चतुःसोमा १८२४ गज है।

\* पिं दुर्गका दूवरा नाम कज्ञागत वा सुजनगढ है, जब महाराष्ट्रकेशरी बिनाजीके गुरु रामदास स्वामी यहां रहते थे, उस समय अनेक महापुरुष उनके दर्शन करने आते थे। महा-जनींके समाध्यसे इस दुर्गका सज्जनगढ नाम पडा। १००५ उत्तर-दिचिण मीर दिचण पश्चिममें यथाक्रम यात्र श्विर, सतारा भीर नाङ्का नामक पत्र ति शिखर दसे महुके आक्रमण से बचाता है। दुर्ग में प्रवेश करने के जेवल दो द्वार हैं। पतारा नगरसे दुर्ग जाने को राह पर एक मात्र उमीं ड्रोन दो पोर करनो पड़ती है। पर्लि-यामसे उत्तरकी भीर दुर्ग द्वार जानमें जो रास्ता गया है सार प्राय: १२८० गज लाखा है।

दुग के भोतर भग्नप्राय एक सुसलमान संसजिद श्रीर तीन हिन्दूमन्दिर हैं। रामचन्द्रके उद्देशिय निर्मित मन्दिर दुग ने मध्य भागमें खड़ा है। इसके उत्तर्गंगमें एक सुदोर्घ दीर्घिका है जिसका जल बहुत मीठा लगता है। दुग दारके सामने हो एक छोटी बस्तो है जहाँ प्राय: ६० घर परवारि जाति का वास है, एत-द्वित्र पानि वाद्मण और वनिया अधिक संख्यामें रहते हैं। यामवासी कूप वा उमीड़ोनदी है जल ला कर पीते हैं। प्रति सोमवारको यहाँ हाट लगतो है। १६२७ दे०में शिवाजीने पपने गुरु रामदास खामो को (१६०८-१६८१ ६० में जीवित थे) यह स्थाल दान दिया या। रामदासके सम्बंधमें नाना चलीकिक प्रसङ्ग सतारामें सने जाते हैं। पिल ग्रामके मञ्जाखलमें राम दास मन्दिरके चारी पोर उनके शिष्योका बास है। पत्यर और दें टर्से स्वामी जीते शिष्य श्राकाबाई श्रीर दिवाकर गोसाई ने जो मन्दिर १६८० ई भे निर्माण किया, शिरगांववासी परग्ररामभाजने १८०० स्रीर १८२० ई.० में उसका जी एंस खार करा दिया। पी छे यवटेम्बर्निवासी बैजनाय भागवतने उसका बरामदा जहां तहां ठीक कराया। प्रतिवर्ण फरवरी मासम यहां एक मेला लगता है।

पंकियामके उत्तर पश्चिममें हैमाड़ पश्चिमों जो दी पुरातन मन्दिर विद्यमान हैं वे पुर्व मुखी हैं। उत्तरको यपिता दिल्ला मन्दिर भग्नप्राय है और वर्ष पहले दिल्लीके सम्राट्से यह दुर्ग स्थापित हुआ था। पीलें १७७५ ई॰ में नारोबल ल सोनी नामक किसी मामलातदारने स्वका कुछ अंश परिवर्षित किया। इसके द्वारदेशके अवस्था पारस्यभाषामें लिखित एक शिलालिपि है। दुर्गकी अवस्था शोननीय है।

प्राचीन प्रतीत होता है। १६०२ ई०में ग्रिवाजी और सेनाने यह स्थान जोता था। १६८८ ई०में मुंगलीने जब सतारा अवरोध किया, तब प्रतिनिधि परगुराम तिस्वकाने पर्लि दुर्ग से रसद इक्ट्रो की थी। १००० ई०के अप्रिच मासमें सतारा मुगलों के हाथ लगा, पीछे छन्होंने पर्लि में भो बेरा डाला। इस पर महाराष्ट्रगण दुर्ग कोड़ कर भाग चते। सम्बाट, भौरङ्ग जैवने इम दुर्ग का नौराष्ट्र' नाम रावा था। १०८० ई०में यह स्थान 'नहिस दुर्ग' सरकारके सदरक्ष्म गिना जाने लगा। १८१८ ई०में यह स्थान अंगरेजी के श्रीधकार- भृत हुन्ना। १८५० ई०में घोर सिवाही विद्रोहके समय यहां दस्युका उपद्रव सूच जोर ग्रीर था। पीछे पारस्य यहां दस्युका उपद्रव सूच जोर ग्रीर था। पीछे पारस्य यहां दस्युका उपद्रव सूच जोर ग्रीर था। पीछे पारस्य यहां दस्युका उपद्रव सूच जोर ग्रीर था। पीछे पारस्य यहां दस्युका उपद्रव सूच जोर ग्रीर था। पीछे पारस्य यहां दस्युका उपद्रव सूच जोर ग्रीर था। पीछे पारस्य यहां दस्युका उपद्रव सूच जोर ग्रीर था। पीछे पारस्य यहां दस्य प्रतान प्रारक्षी सेनाने श्रा कर उनका दमन किया।

पर्व (सं ॰ क्लो॰) १ वं ग्रयत्यि, बांसकी गांठ। २ श्रङ्गुः च्यादियत्य, पङ्गुलिको गांठ या गिरहः। ३ पर्वेन् देखों। पर्वेक (सं ॰ क्लो॰) पर्वेणा ग्रत्यिना कायतोति कैं-क। जक्पर्वे, पैरका घुटना।

पर्वे तार (सं० ति०) भपर्वे पर्वे तत्तुल्यिक्तयं करोति, पर्वे का-भण्। धनलोभादि द्वारा अपर्वे में दिन पर्वोक्त कर्मे कारका, वह जो धनके लोभने पर्वे के दिनका काम और दिनोंने करे।

पर्वकारिन् (सं० ति०) पर्वे कारोतोति पर्वे-का-णिनि । पर्वकार देखे।

पर्वकाल (सं०पु०) पर्यण कालः । १ पर्वसमयः पर्वकासमयः, पुरस्काल । २ पर्वके दिन चन्द्रमाका चयकाल । जैसे, श्रमावस्थाः, चतुँदग्री बादि ।

पवंगामिन् (सं पु॰) पव सु च सु देग्श्रष्टम्यादि
गच्छिति स्त्रियमिति, पव नम-णिनि। वह जो पव के
दिन स्त्रीके साथ भोग करे। शास्त्रमें पव के दिन स्त्रीक् सस्भोग निषद्ध बतलाया गया है। पव के दिन स्त्रीके साथ भोग करनेवाला मनुष्य नरकता अधिकारो होता है। पव देलो।

पर्व ग्राप्त - काश्मीरके एक राजा। ये पहले मन्त्री थे। बाद इन्होंने घपने कोशलंधे राजिस हासन पर अधिकार † Elliott's Muhomedan Historian Voll. VII. p. 367. किया था। ये अत्यन्त पापारमा थे। २४ लोकि कान्दकी कृषा दशमोके दिन ये राज्यारोहण हुए श्रीर २६ लोकिकान्दकी भाद्रकृषा लयोदशोके दिन इस लोकिस चल बसे। कार्मीर देखो।

पर्वेष (सं० वजी०) पर्वं पूर्ती कारणे ब्युट्। १ पूर्ति -कारण, पूरा कारनेकी क्रियाया भाव । (पु०) २ एक राज्यसका नाम ।

पर्वशिका (सं क्लो ) निव्नित पर्वगत रोगभेट, प्रांखिते सिन्ध्यानमें होनेवाला एक रोग। पर्याय—पर्वशी, पार्वशी सीर पर्वशीका।

पवेषों (सं क्लो॰) १ पृषि मा, पोर्ष मासी। २ सुत्रु-तोता चत्तुके सन्धिखानगत रोगरोद। इसका लचण-यदि नेत्रके सन्धि-खानमें दाइ और शूलविशिष्ट ताम्ब-वर्ष सूक्त्म गोलाकार शोफ हो, तो उसे पर्वणों कहते हैं। यह रोग पित्तजन्य होता है।

पर्वंत (सं • पु • ) पर्वात पूरयतीति पर्वं पूर्णे कतन्।
(स मः हिन यजि पर्नित । उण् ३।९००) वा पर्वं िण भागाः
सन्यत । १ पहाड़ । पर्याय—महीश्र शिखरी, च्यास्त्,
बहार्य, धर, बद्धि, गीत्र, गिरि, ब्रावा, बचल, बेल
शिलोच्चय, खावर, धानुमान्, पृथु शेखर, धरणोकीलक
कुट र, जीमृत, धातुस्त्, भूधर, खिर, कलीर, कटकी,
स्क्षी, निभारो, बग, नग, दन्ती, धरणोध्न, भूस्त्, चितिस्त्, बनी दर, कुधर, धराधर, प्रख्यान् हचवान्।

( राजनिक शब्दर • प्रभृति )

का लिका पुराण में लिखा है— पर्यंत दो प्रकारका है एक पाषाण मय स्थादर और दूसरा तदन्तर्गंत देह। स्थावर मूर्त्ति पर्वंतके प्रकारमें स्थित है। यह गरीरकी पृष्टि और द्विसिवधायक है। प्राकाल में विणु ने जगत्की स्थितिके लिये पर्वंतों को कामकृपो बनाया। पर्वंतों का यह स्थावर गरीर विग्रोण हो जाने में इनका प्रकात गरीर सब दा दु: खाकुल होता है। मार्क एड यपुराण में जम्बू ही पर्वे संस्थान वर्ण नमें लिखा है—

पृथिवी कुल ग्रताईकोटि विश्वत है। इसमें से जस्बू दोपका विस्तार और दैध्य एक लाख योजन होगा। हैमवान, हैमकूट, ऋषभ, मेरु, नोल, खेत भीर युङ्गी ये प्रथ्वीके वर्ष पर्वत हैं। इन वर्ष पर्वतिके मध्य-स्थलमें दो महापर्वत हैं जिनका विस्तार दो लाख योजन है। इनके दिखण और उत्तरमें यथाक्रम दो दो करके जो पर्वत हैं, उनका परस्वर विस्तार दश दश सहस्र योजन माना गया है।

प्राचादि दिक्भागीं गयाक्रम मन्दर, गत्थमादन, विपुल भीर स्पार्श्व पर्वत प्रतिष्ठित हैं; ये सभी केतु पादप शोमित हैं। इनके मध्य मन्दरका केतुपाद। कदम्ब, गत्थमादनका जम्ब बच्च, विपुलका भव्यत्य भीर स्पार्श्व का केतुपादव वटबच है। इन सब पर्व तोंका भ्रायाम परिमाण ग्यारह सो योजन है। जो सब पर्व त पूर्व की भीर हैं, उनका नाम जठर, देवक्रूट भीर परस्पर एक्रव सिन्नब भानील भीर निषध है। निषध भीर पारिपाया ये दोनों ही पर्व त मेरके पश्चिम पार्श्व में भीर केलास तथा हिमवान् ये दो महाचल मेरके दिल्ला पश्चममें भ्रायत भीर सागरके मध्य प्रविष्ट हुए हैं। शुक्क वान् भीर जारुधि ये दो पर्व त मेरके उत्तरको भीर पढ़ते हैं। इन सब पर्व तोंको मर्यादा पर्व त कहते हैं।

इसके श्रतिरित्त शोतान्त, चक्रमुञ्ज, कुलीर, श्रख, कञ्चान्, मणिशैल, व्रषवान्, महानील, भवावन्त, सुविन्दु, मन्दर, वेणु, सुमेष, निमेष श्रीर मन्दरके पूर्व में महाचल, देवशैल, तिक्तूट, शिखराद्रि, कालिङ्ग, पताङ्कका, कचक्र, सानुमान्, ताम्त्रका, विशाखवान्, श्रेतोदर, समल, वसुधार, रत्नवान्, पक्षश्रङ्ग, महाशेल, गजशैल, पिशाचक, पञ्चशैल, कैलास श्रीर हिमवान् ये सब पर्वत मेक्त्रे दिल्लापार्ध में श्रवस्थित है। सुचलु, शिशिर, वैदुर्थ, पिङ्गल, पिञ्चर, मद्र, सुरस, कपिल, मधु, श्रञ्जन, कुक्ट, कुष्ण, पाण्डूर, सहस्विधित्तर, पारिपात, श्रङ्गल्वान् ये सब पर्वत मेक्त्रे पश्चिम श्रीर विष्कक्षप्रव तक्ते वाहरमें सिववद हैं। श्रङ्गलूट, ऋषभ, हं सनाभ, कपिलेन्द्र, नील, स्वणंश्रङ्ग, श्रतश्रङ्ग, पुष्पक, मेचप्रवेत विर्जाख्य, वराहाद्रि, मयूर श्रीर क्विर ये सब प्रवेत दिर्जाख्य, वराहाद्रि, मयूर श्रीर क्विर ये सब प्रवेत दिर्जाख्य, वराहाद्रि, मयूर श्रीर क्विर ये सब प्रवेत दिर्जाख्य, वराहाद्रि, मयूर श्रीर क्विर ये सब प्रवेत दिराजी श्रीर श्रविद्यात हैं।

महेन्द्र, मलय, सन्चा, श्रुतिमान्, ऋचपवेत, विस्थ भौर पारिपात ये सात कुलपवेत हैं। इन सब कुलपवेतिके समोप अन्याच सहस्र सहस्र परंत हैं। उनके सभी मातृ विस्तृत, उच्छित, विपुलायत और अति मनोज हैं कोताहल, वेभाज, मन्दर, ददूर, वातस्त्रन, वेद्यूत, मैनाक, स्वरस, तुङ्गप्रस्त, नागगिरि, रोचन, पाग्छुर, पुष्प, उज्जयन्त, रेवत, अबुंद, क्रम्यमुक्त, गोमन्त, सूट-यौल, क्रतस्मर, स्रोपवंत, क्रोड़ और दनके अलावा अन्यःन्य सैकड़ों पर्वंत हैं। (मार्कण्डेनपुराण ५४ ४४ अ०)

सभो पर्वतिक मञ्ज हिमवान, हैमकूँट, निषध, नील, खेत, गृङ्गवान, महेन्द्र, मेर, माल्यवान, गत्ध-मादन, मलय, सन्च, ग्रुत्तिमान, न्द्रवमान, विन्ध्य, परि-पात, कैलास, मन्दर, लोकालोक और उत्तरमानस ये २० खेष्ठ पर्वत हैं।

वराइप्राणमें लिखा है, कि जो मब खें ह पर्वत हैं चन पर टेवतां वास करते हैं। इन सब पवेतों के मध्य शान्त नामक पर्वत पर महेन्द्रका क्रीड़ाभवन है। इस क्रोड़ाभवनमें पारिजात वच विद्यमान है। उमने पूर्व को ग्रोर कुञ्जर नामका पर्वत है जिस पर दानवींकी , बाठ पुर हैं। इसी प्रकार विचकेतु पर्वत पर राचसों के अनेक पुर हैं। महानील पर्वत पर किन्नरों के पन्द्रह इजार पर है। ये सब पर सोनेके बने हुए हैं। चन्दो-ट्य प्रवंत पर नागोंका अधास-स्थान है। कुन्तर प्रवंत पर पश्चाति हमेशा वास करते हैं। वसुधार पत्र त पर वस्त्रोंकी आवास-भूमि है। वसुधार और रत्नधार इन दो पवंतों पर ययाक्रम प्रश्नीर ७ पुर हैं। इन सब पुरोंमें श्रष्टवंसु घोर सम्नष्टिगण वास करते हैं। एक खुङ्ग-नामक पर्वत पर प्रजापति चतुर्वे ता-ब्रह्माकी का सभूमि है। मजपवंत पर भगवती महाभूतोंसे परिवेष्टित है। कर बास करतो है। वसुधार पर्वत प्रस्ति, सिद्ध बीर विद्याधरगण रहते हैं। इस पवित पर अनेक पुर है जिनका तीरण भीर प्राकार बहुत बड़ा है। यहां भनेक पव त नाम स युद्धशाली गन्धव गण वास अस्ति है जिनमें से एक पिङ्गलराज राजाधिराज हैं। पञ्चकूट पर राज्यस, शतखड़ पर दानव शौर खबीं के सी पुर है। प्रभेटके पर्वतके पश्चिम देव, दानव भीर सिद्धादिके पुर हैं तथा इसके मस्तकदेव पर वहत्त्रीमधिला है जिस पर प्रत प्रश्नी भोम पत्रतीय होता है। उसके उत्तरमें विक्राट-

पव त है जहां ब्रह्मा वास करते हैं। इस पर्व तके किसी खान पर विक्रयायतन है जिस पर श्रानदेव सृति वान हो कर विराजित हैं, देवगण जनकी उपासना कर रहे हैं। उत्तरकी श्रोर शृही चपव त पर देवताश्रीका आया तन हैं। इसके सञ्च पूर्व को श्रोर नारायणका श्रायतन, मध्यमें ब्रह्मा श्रोर पश्चिममें श्रद्धरकी श्रव्ह्यान सूमि है। इसके उत्तर जातु क्र सहापर्व त पर ती र योजन सण्ड ज नन्द ज नामक एक सरीवर है। इस सरीवर में नागराज का वास है। यही सब देवपर्व त हैं। इनकी श्रिचा प्रस्तिका वर्ण हो स, रजत, रख, व दुर्य श्रीर मन: श्रिचा मह्य हैं। (वराहपुराण)

पहले सभी पव तीं के पच (पर) थे। श्रामिपुराण में लिखा है, कि पुराकाल में सभी पव त विष्णुको मायासे स पच हुए थे। पच पा कर ये सब पव त जहां जहां अविध्यत थे, वहीं से उड़ पड़े। विधाताने श्रमुरीं का स्थान जलाण व में निर्देश किया था, किन्तु थे सब पव त पश्चिमकी श्रोर से उड़ते हुए समुद्रमें गिर पड़े। इस पर देवता श्रीर असुरामें विरोध खड़ा हुपा। देवताने युह्रमें जय लाभ कर पव तो पच काट डाले, केवल मेनाक के पच रहने दिशे। पव तों के पच काट कर देवता श्रो ने उन्हें श्रामी स्थानमें मिलविश्यत किया।

पर्व तमें वर्ण नीय विषय—

'शेडे मेघौषधीधातुर्व शकित्र (निर्श्त (ाः ।

श्ट वपाद प्रहारत- वनजीवायन्द यकाः ॥"

(कविकल्पलता)

पर्वतका वर्षन करनेमें मेच, श्रोषधि, धातु, वंग्र, किंचर श्रोर निर्भार, श्रुह, पाद, गुहा, रत्ने, वन, जीवादि श्रीर उपश्वका दन सब विषया की वर्षना कानी होती है।

में स्थिप राणमें क्रिंतिम पर्यति नर्का विषय देखने में प्राता | दग्राजकार के क्रिंतिम पर्वते प्रस्तुत कर के क्रोच्हाणों की यथाविधि दान करने से प्रशेष पुण्य प्राप्त होता है। १० प्रकार के पर्वत ये हैं—

"प्रथमो धान्यशैलः स्याद्दितीयो लवणाचलः। गुडाचलस्तृतीयस्तु चतुर्थो हेमपर्वतः॥ पद्मचमस्तिले लःस्यात् षष्टः कार्मासप्रतः।

गैया है। जिस समय भारतके श्रासामप्रदेशने खिसया पवतमाला गठिन इर्ड, ठीक उसी ममय दक्ष ले एडके केएट श्रीर सामेकसू प्रदेशका खड़ीमध (Chalk) पर्वंत संग-कित इसी था। इस कारण भृतस्वविदों ने उस समयमें उत्पन्न पर्वतमां जांकी Cretaceous formation वा उस समयका Cretaceous period (खड़ीयुग) नाम रखा है अ:। पृथ्वीके यावतीय खाने। वर इस प्रकार एक एक समयमें उत्पन्न पर्वतकी भूतत्वविदी ने उसकी सम-सामयिक कालके मध्य समाविधित किया है।

य रोपोय भूतत्वविद्गण विभिन्न देशों में भूगभ स्थ मृत्तिकास्तर और पर् तादिके भूगम के मध्य गठनकालका निरुपण ले कर जिस सिद्धान्त पर पहुंचे हैं, वर्त मान समयसे सर्वप्राचीनतम स्तर जी याज तक याविष्कत इए हैं उनकी एक तालिका निचे दो जातो है।

Post-Tertiary { १ वर्त भान Alluvium, or Quarternary { २ Pleistocene,

Tertiaray or Cainozoic.

) २ Pliocene (स युगमें जीवदेह की 8 Miocene प्रसारिय प्रचर परिy Oligocene माणमें पाई जाती है। { Eocene

The Secondary ( o Cretaceous, or Mesozoic

- Jurassic.

ر Triassic,

Primary or Prleozoic

( e Permian or Dyas. ११ Carboniferous.

( ¿ Devonian,

१३ Silurian.

8 Cambrian or Primor. dial Silurian.

Archian, Azoic fly Fundamental Gneiss. or Eozoic

इम जीगो के देगमें सत्य, वंता, दापर दौर कलि इन चार ग्रगोमें जिस प्रकार बहुकाल यापी समयका उन्नेख है, भूतत्वगास्त्रमें भो उसी प्रकारके समयका उन्नेख देखनेमें याता है। उम प्राचीनतम समयमें जीवित देशदिको प्रत्राखिका अनुधीलन करनेसे हम लोग जान सकते हैं, कि सत्य वेतादि युगका विर्धित जीवेंतिहास बहुत कुछ विश्वास्य है और टोनो के मध्य विशेष सामञ्जस्य देखा जाता है।

भूतस्वका विशेष विवरण यहां नहीं दिया गया । पृथिवी और भतत्व शब्दमें उसका विषय देखो ।

श्रव यह जानना श्रावाय म है, कि भूमि श्रांदिकी उचता भीर निरन्ता क्यों हुई ? इस लोग साधा-रणतः देखते हैं, कि समुद्रके निकटवर्त्ती खानों की अपेचा उसके दूरवर्ती खान जंने हैं। शनहो की कलकत्ता नगर जंबे पर है, फिर कल मत्ते से कार्यो, कामीरी लाहोर. लाहोरसे ग्रिमला प्रिमलेसे हिमा-लायका सर्वोचयङ धवलागिरि जंचा दिलाई देना है। इसका कारण क्या है? भूतस्विवदगण विशेष भालोचना करके भूगभ स्थ उत्तावको हो इसका एक मात्र कारण बतलाते हैं। यह अन्तिन हित अभिन बीच बीचमें इतनी तापयुक्त और वेगवती हो जा जाती है. कि वह तापयोगसे विचित्र वा विताड़ित हो कर भू गभ स्य प्रस्तस्मय पदार्थी (Great Masses of Stony Matters )में जा मिनती है, पोके उता पदाय को दूव करने जपर उठाती श्रोर वह धातुज द्रवपदाध श्रन्तम जम कर क्रमगः पव तमें परिणत होता है। इसी प्रकार भाग्नेय पर्वतकी सृष्टि है। आग्नेय पर्वतकी सहा यतामे, जिस प्रकार पर्वत वा देग समृह उद्यत ही कर जन साधारण में प्रकाश पाता है, उसी प्रकार कही कही इस बाभ्यन्तरिक शनिकी प्रक्रियाकी बलवे देश कीर नगरादि भूगभ में शायित हो कर इद श्रीर जलाशयादिमे परिगत होते देखा जाता है। अन्ति हित अस्ति वां उसंका उत्तापस्रोत भूमि क्षम्य का कारण है। भूमित्रम्पते कोई खान रसातलको पहंचता बौर कोई ममतल रेखामे जपर जा उद्दरता है। देखना चाहिये कि पूर्वीपर इस प्रकारकी घटना बाही घटो है वा नहीं। १८१८ ई॰, १६ ज नकी जो भारतव्यापी भूमिकम्प इया उनसे कव्य प्रदेशका सिन्द्रियाम और दुर्ग सिन्धुनम तथा रणप्रदेश समुद्र-गभ भायी इसा । किन्तु कुछ दिन बाद हो पन: रणप्रदेशने समोप एक दूसरे स्थानमें उच्च भीर बहुदर बिस्त्रत एक स्वितास्त्र जम कर जलसे जवः

<sup>\*</sup> लेटिन भाषामें Cretaceus शब्दका अर्थ Chalk वा खडी है Vol XIII 50

हर गया! यह स्तूप अभी अज्ञाबांध नाम से प्रसिद्ध है। १८२२ ई॰में भलपारिसो नगर हरात् ३ फुट जेपर उठा था। १८२५ ई॰में सेपटा मेरिया ही पर्के समीप एक पर्व तांग ( Rocky-flat ) समुद्रगर्भ से इतना जगर उठ गया कि ज्ञारका जज जगर चढ़ आने सभी ( High Water Mark ) वह कमसे कम १५ फुट जपर ही रह जाता था। १८२८ ई॰के भूमिकम्प से लेमस होप \* (Island of Lemus ) हरात् प फुट जंचा उठ गया। उसी दिन १८८८ ई॰में जून मासके भूमिकम्प से आसाम में भी लंगसदरका कुछ अंग जलमम्ब हो कर वह खान इदाकार में परिणत हो गया है, उसी प्रकार मन्द्राज उपकृति प्रतिकार इदिस सूम और दिवा अक्षीट ने तन्त्रोर आदि नाना खानीं मूमिको इस प्रकार उन्नित संघटित हुई है।

भूमिकम्प हो जो भूमिको प्रवनित और उन्नित (Depression and Elevations) का एकमात्र कारण है, सो नहीं । भूम्यादिको हठात उन्नित साधारणमें विस्मयकर होने पर भी, देशवासियों के प्रजन्म को सब भूमि धीरे धीरे उत्यित हो कर कुछ वर्षों के बाद पूर्वाधिकत स्थानको प्रपेता स्थानकित प्रोर भो बड़ो हो गई है, वही प्रावधिका विषय है।

या, इस कारण श्रववासियों के मध्य वह विशेष मान्यं हैं। श्रारास्ट पर्वंत पर नी प्रांक्ते जहाजने लग कर धार्मि कों को रचा की थी। जेनशास्त्रमें गिन र श्रीर पिल्टाना, तुलजा (सीराष्ट्रके श्रन्तगंत), पार्श्वनाय प्रस्ति पर्वंत देवाधिष्ठित हैं। राजपूताने का श्राहू- पर्वंत भी गोरचनाय मन्दिर श्रादिके लिये जनसाधारणमें विशेष श्रादर गीय है।

२ देविष विशेष।

"कर्यपान्नारदश्चेव पर्वतोऽहन्यती तथा।" (अग्निपु०)
नारदत्ते साथ पर्वत ऋषिको विश्वेष मित्रता थी।
ये चन्नसं हिताने ८।१२।८, १०४ श्रीर १०५ ऋक् कं
ऋषि थे। ३ मत्स्यविग्षेष! इसका गुण वायुनागक,
स्निग्ध, वल श्रीर श्रुक्तकारक है। ४ छन्न। ५ शाकः
भेद। ६ संन्यासिविश्वेष।

जो ध्यान श्रीर धार गका श्वनतम्बन करके पर्वतः मूलमें श्रवस्थान करते हैं श्रीर श्रिति श्री श्र हो सारात्सार वस्तु जान सकते हैं, उन्होंको पर्वत कहते हैं। ७ गन्धर्वः भेदा (भारत १। १८० अ०)

प्संध्याते गमंजात धर्मं के पुत्र देवमें द । ८ पौर्ण मासका पुत्रमेद। १० सम्भूतिके गर्भं से उत्पन्न मरोचिके एक पुत्रका नाम। ११ राजा पुरुरवाके एक मन्त्रो। १२ पाणिनि उत्त जनपदमेद। परिव्राजक यूपन-चुवङ्गने ५स खानको प-ल-फ-तो बतलाया है। यह पद्मावके भन्तर्गत सरकोट जिलेमें श्रवस्थित है। ॥

पर्वतकाक (सं० पु॰) पर्वते जातः काकः । द्रोणकाक, डोमकोशा। ये प्रायः पहाड पर हो रहते हैं।

पर्वतच्युत् (मं • त्रि ॰) पर्वत-च्युत्-क्रिय् । जल-चरणकारो, जलदाता ।

पर्वतत्र (सं वि ) पर्वताज्ञायते यः पर्वत-जनः । (पञ्चम्यामजातौ । ग ३।२।९८) पर्वतज्ञातमास्न, जो पर्वतसे उत्पन्न हुन्ना है।

पवंतजा (सं क्ली ) १ नदो । २ पावंतो, गौरी । डिमगिरिसे उत्पन्न डोनेने कारण क्लका नाम पर्वंतजा पड़ा।

<sup>#</sup> पाडागोनियाके पश्चिम सप्तक्लमें।

<sup>\*</sup> Arch. Sur. Vol. V. p. 107.

पवं तत्वण (सं ॰ क्री॰) पव तजातत्वण, पडाड़ पर डोने-वाली एक प्रकारकी घास, संड। पर्याय—त्वयाच्य, पत्राच्या, सृगप्रिय। गुण-बल भौर पुष्टिकर। पव तिनम्ब ( सं॰ पु॰ ) महानिम्ब । पव तपति (सं १ पु॰) पव तानां पतिः ६-तत्। हिमालय। पर्वतभोद ( मं॰ पु॰) करज्यो डिपापासी द। पव तमे दी ( सं • पु॰ ) पाषाणभे द। पर्वतमीचा (सं॰ स्त्री॰) पर्वतोद्भवा मोचा, मध्यप्रद्वो॰ कम्धाः। गिरिकदली, पहाड़ी केला। पर्वतराज (सं ॰ पु॰) पत्रतानां राजा (राजाहबिक्षाभ्यष्टच् पा ५।४।६१) इति टच् । १ हिमान्य पन्धता ५ बहुत बड़ा पहाड़। पर्वं तराजपुत्री (सं॰ स्त्री॰) पत्रं तराजस्य पुत्री। दुर्गा। पर्वतवातिन् ( सं ० ति ० ) पर्वते वस्तीति पर्वतः वस-णिनि । १ गिरिवासिमात, पहाड़ पर रहनेवाला। (स्त्री॰) २ त्राकागमांसी । ३ गायतो । ४ काली । पव तवासिनी (सं • स्त्री ०) पर्वतवासिन् देखो । पव तात्मजा (सं श्ली ) पव तस्य शासका। दुर्गा। पर्वताधारा (सं॰ स्त्रो॰) पर्वत श्राधार: यस्त्राः । पृथ्वी । पुराणमें लिखा है कि महेन्द्रादि ग्रष्टकुल पर्वत पृथ्वीको धारण किये हुए हैं। पर्वतारि (सं ॰ पु॰) पर्वतस्य ग्ररि: शतु: ६ तत्। पव तीने गत्, इन्द्र। कहते हैं, कि इन्द्रने एक बार पहाड़ीने पर काट डाले थे, इसीमें उनका यह नाम

पर्वताव्रध्(ःसं • ति • ) पर्वत-भ्रा-व्रध-व्रिप्। पर्वतसे विदित।

पव ताग्रय ( सं • पु • ) पव ते आग्रीते इति आग्री ग्रयने श्रच्। मेघ, बादल।

पव तात्रय (सं ॰ पु॰) पर्वत भात्रयो वास स्थानं यस्य। १ शरभ, महासिंह। ( ति॰) २ पव<sup>९</sup>तवासिमात, पहाड़ पर रहंनेवाला।

पर्वताययिन् (सं • त्रि • ) पर्वत-भा-श्रि-णिनि। पर्वत-निवासी, पहाड़ी।

पर्वतास्त्र (सं० पु०) प्राचीन कालका एक प्रस्त्र । इसके फेंकरी ही शहकी सेना पर बड़े बड़े प्रश्रर बरसने

लगते थे, पदमा पप्रनो किनाके प्रारी घोर पहाड़ हो जाते ये जिमसे प्रव्यका प्रभञ्जनास्त रक जाता था। पव तिया ( हिं ॰ पु॰ ) १ निपाजियों को एक जाति। १ 、 एक ग्रकरका कहू। ३ एक प्रकारका तिल **।** पवं ती (हिं वि॰) १ पहाडसम्बन्धी, पहाड़ो। पहाडों पर पैदा होनेवाला। पवेतोय (सं विवि ) पर्वत भवः पर्वत छ (विभाषाः मनुस्ये। पा ४.२।१४४ ) १ पत्र तसम्बन्धो, व्यहाङी। २ पहाड़ पर रहनेवाना। ३ पहाड़ पर पैदा होनेवाला। पर्वतिष्वर (सं । पु॰) पर्वतानामोध्वरः। १ पर्वतराज, हिमालय। २ मुद्राराच सत्र वित एक राजा। इनका दूसरानाम या गैलेम्बर। काश्मोर, कुलूत और मज जातिकी वासभूभिके मध्यवर्ती हिपाह्य तटदेश पर ये राज्य अरते थे। पर्वतिष्ठा (सं १ क्रि.) पर्वति तिष्ठति स्था क्रियः, वदे पर्ला। पर्वत पर प्रवस्थित। पव तो इव ( मं ॰ पु॰ क्लो॰ ) १ हिङ्गुल, शिंगरफ। २ पारद, पारा। पव तोइत (सं० को०) अभ्यक्षधातु. अवरक।

पव तोमि (सं ॰ पु॰) मत्यविश्रेष, एक प्रकारका मक्ती पर्वे धि ( सं ॰ पु॰ ) पर्वे वि श्रमावस्थापूर्वि मयो: ज्ञाम-

वृद्धिं द्वाति पर्वं - या कि । चन्द्रमा ।

पवं न् (सं ॰ ली॰) पर्व तीति पर्व नाती बाहुलकात् कनिन्, वा पिवत्तीति पृ-वनिव् (स्नामधिषयतिपृ-कशिम्यो वनिष् । ंडण् ४।११२) १ उत्सव। २ ग्रन्थि, गांठ। ३ प्रस्ताव। ४ लचणान्तर । ५ दग भोर प्रतिपद् तो सन्धि, प्रणि मा श्रीर प्रतिपद् की सन्धि। ६ ग्रन्थविच्छे द, जैसे महाभारतः का मष्टादगपने । ७ चण । ८ भङ्गो। ८ । त्रुपने, धर्म, पुरस्य कार्यं भववा खत्मव आदि करने का समय। पुराः -षातुमार चतुद<sup>्</sup>शो, अष्टमी, पमावस्था, पृणिपा श्रीर संक्रान्ति ये सब पर्व कहलाते हैं। पर्वतिहन स्ती-प्रमङ्क करना यथवा मांस सक्ती प्रादि खाना निविद है। जो यह सब काम करता है, वह विकास का नामक नस्कर्मे जाता है। पर्वं के दिन उपनास, नदो स्नान, श्रास, दान और जपन्मादि करना चाहिये।

१० दशील पूर्णि मारूप काल। ११ ग्रंश, भाग।

१२ यज्ञ प्राहिके समय होनेवाला उत्सव या कार्य। १२ स्यं प्रयक्षा चन्द्रमाका यहण। १४ प्रतिपदाने ले कर पूर्णिमा प्रथवा प्रमावस्था तकका समय। १५ दिवस, दिन। १६ सन्धिस्थान, वह स्थान जहां दो चीजें, विशेषतः दो श्रङ्ग जुड़े हों। १७ श्रव।र मौका।

पविन्धर पुरवन्दर) - १ बस्बई प्रदेशके अन्तर्गत काठियाः बाड़के स्रत विभागका एक देशोय शामन्तराज्य। यह अचाः २१ १४ से २१ ५८ ड० तथा देशाः ६८ २८ से ७० पूर्के मध्य अवस्थित है। सूमिका परिमाण ६२६ वर्गभोत है। इसमें कुल १ प्रधान गहर घोर ८४ याम लगते हैं।

वर्डापव तके ढालू देश से ले बार समुद्र तोरवर्ती सम-तलचित्रतक सभी भूभाग इस राज्यके भन्तगीत हैं। मदर, सोती, वनु, मिननार श्रीर वजात श्रादि नदियां यहां बहतो हैं। समुद्रहे जिनारे जिस भावरमें वृष्टिका जल जमा रहता है, वह 'घें।' कहलाता है। ससुद्रका लवणात जन भावनी बाकर गिरनेसे वर्ग खणके सिवा श्रोर कुछ भो उत्पन्न नहीं होता। सुमिष्ट जलपूर्ण भाजरमें धान चने बादि बनाज उपजते हैं। मोधायासका चेर नामक भावर सबसे बड़ा है। 'गङ्गा जर्ननामक सुमिष्ट जलयुत्ता भाजर किन्द्रो खाड़ीके निकट अवस्थित है। 'युरन्दरपरमः' नामक यहाँका चुनापत्थर विशेष विख्यात है। इस प्रस्तरको प्रभूत परिमाणमें वस्बर्ध रफ़्तो होतो है। कच्छ उपभागरके ितनारे कच्छ्य, शास्त्रक शादि अधिक संस्थाने पाये ेजाते हैं। पव<sup>8</sup>न्धर, माधवपुर ग्रोर मियानी नामक वन्दर ही यहांका प्रधान है।

१८०७ दे॰ में अङ्गरेजींके साथ यहां के सरदार्गण सन्धिमृतमें भावद हुए। वस्त मान सरदार राणा श्री-विक्रमजित् जैठवाव शोध राजपूत हैं। जैठवा लोगोंने यहां प्रायः हैढ़ सौ वर्ष तक राज्य किया। इन्हें ११ तोपोंको सलामी मिलतो है। इनके खूनो असामोका विचार करनेकी ज्ञमता है। राज्यके सभी विचारकार्य ये स्वयं देखतं हैं। इन्हें भङ्गरेजराज, गायकवाड़ और जूनागढ़के नवावको मितवष्ट कर देना पड़ता है। द्रनको टक्कथा समें जो चाँदोका सिका उत्तरा है, वह कोरो क उत्तरा है। तांचे के सिक्क का नाम 'दोक्का' है। \* २ उत्तराज्यका प्रधान नगर। यह यजा २१' ३०

च॰ चोर देगां १८ १८ पू॰ के मध्य अरवसागरके छप-कूल पर प्रवस्थित है। अधिक रिट पर शुल्क वसूत होने पर भो यहाँ वाणिच्य तो विशेष उनित देखो जातो है। मनवार उपकूत, कोङ्कणपट्टिंग, सिखु, बेन् विस्तान, पार्ख उपसागर, चर्च घोर घित ताके साथ यहांका वाणिज्य यवताय वतता है। नगर दुगं हारा सुरचित है। इस राज्य ता प्रचेत नाम सुदाना गुरी है।

पर्वं पुष्पो (स'॰ स्त्रो॰) पर्वं सु यन्यिषु पुष्पं यस्याः स्त्रियां ङोप्। र नागदन्तो नामक च्चा। र रामदूतो तुन गे।

वर्षे पूर्णता ( मं॰ क्रो॰ ) पत्रेषः यूर्णता । १ समार, चायोजन, उसत्रका उद्याप । २ उस्मत्रको परिपूर्णता । पत्रेभेट (सं॰ पु॰ ) पत्रेषः भेदः । १ पत्रेवियेष । २ सन्धिभक्षरोगभेंद ।

पविभूत ( सं ० क्लो॰ ) चतुर यो श्रोर श्रमावस्थाते मध्यः वर्ती सुइत्ते ।

पन मूला (सं॰ स्त्र ॰) पर्वणि पर्वणि मूलं यस्य ।। श्वेतदुर्वा, सफी इटून ।

पर्वधोनि ( सं ९ पु॰ ) पर्वधिन्धिरेत्र धानिकृत्वसिकारणं यस्य । वह वनस्विति घादि जिनमें गांउ हो । जैसे जख ।

पत्र (हिंपु॰) पःवल देखो ।

पर्विश्व (फा॰ स्त्रो॰) पालन पोष्ठ प्रतालना पोसना। पर्वे रोग (सं॰ क्तो॰) पर्य रोग प्रवोदरादित्वात् साधः १ पर्व । २ गर्व । ३ माह्य । ४ पर्य विद्या । ५ स्टतका। ६ द्युतकस्वल । ७ पर्ण चूर्णरसः।

पवं स्ट ( सं० पु॰ ) दाह्मित्र ।

पव<sup>९</sup>रुइ (-सं॰ पु॰ ) दाङ्गि, श्रनार ।

पवेवत् ( सं ॰ ति ॰ ) पर्वं सतुप् सस्य व । पर्वे शुक्त, ं पर्वे विशिष्ट ।

पर्ववक्को (सं॰ स्तः। पर्वप्रधानः ग्रन्थिथ हुला सक्तो। स्ता। मालादूर्वा, दूव।

\* ३२ दोकेकी एक कोरी। तीन कोरीका १ काया = २ शि०

सप्तमोष्ट्रतशैलश्च रत्नशैलस्तथाष्टमः ॥ राजतो जनमस्तद्वत् दशमः शकराचन्नः । बक्ष्ये विधानमेतेषां यथावदनुपूर्वशः ॥"

( मत्स्यपुराग ७७ अ० )

भयम धान्यपर्वेत, दितीय लवण, खतीय गुडाचन, चत्र है भपवेत, पञ्चम तिनाचल, षष्ठ कापी भपवंत, सप्तम घृत ये ल, अष्टम रत्न ये ल, नक्त राजतपत्रेत और टशम शर्कराचन है। उता दश प्रकारने क्रियम पर्वत प्रस्तृत करके दान करने होते हैं। दुसका विधान दुस प्रकार है- अयन, विषुव दिन वा पुर्ख काल, व्यतोप त, दिनच्य, मुझलतोया, यहण, विवाह, उत्सव वा यश्ची पत्रचमें, श्रमावस्था वा पूर्णिमा तिथि तथा श्रमदिनमें धान्यग्रे लादि यथानियम प्रस्तुत कर बदान करे। निम्न-बिखित नियमधे धार्यादिपवेत प्रस्तत करना होता है। यहले उत्तर दिशाने एक चोकोन मण्डय बन वे। उस स्थानको श्रच्छो तरह गोवरमे सेव कर वहां क्राय विका दे। वह धान्यपर्वत सहस्रद्रोण परिमित होगा श्रीर यही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। पांच सी द्रोण ता मध्यम श्रीर तीन सी द्रोणका धान्यववेत कोटा होता है। धान्यपर्वत प्रमृति देखो ।

लवणपर तका विधान — जो विधिपूर्व क लगणा चन दान करते हैं वे निः हन्दे ह शिवलोकको जाते हैं। १६ द्रोण लवणका उत्तम, प्रदोणका मध्यम भौर ४ द्रोणका कनिष्ठ लगणाचल होता है। वित्तहोन छिता एक द्रोणके जपरका भो लवणाचल बना कर द्रान कर सकता है। जिससे पर्वत बनावे, उनके चतुर्थां गसे विष्कत्म पर्वत बनाना होता है। बाको इसके सभी कार्य धान्यपर्वत दानके नियमानुसार करने होते हैं। निम्नलिखित मन्त्रका पाठ करके दान करे। दानमन्त्र —

"सीभाग्यरसयम्भूतो यतोऽयं छवणो रसः।
तथारमकरवेन च मां पाहि पापालगोत्तमः॥
यस्मादलग्साः सर्वे सोत्कटा छवणं विना।
प्रियश्च विवयोनित्यं तस्मात् कान्तिप्रदो भव॥
विक्णुदेहसमुद्भूतो यस्मादारोग्यवद्धनः।
तस्मात् पर्वतह्रपेण पाहि संसारसागरात्॥"
इसो मन्त्रसे खवणाचस दान करि। यदानिधि इन

Vol. XIII, 29

पव तका दान करने वे प्रकृति एकं कर्क तक कमा को कमें वास करके पोके परामित काम की ती है। वाश्यादि जिन द्या प्रकारके पर्य तदानका विषय किया है, उनका विवरण उन्हों सब कार्कों में देवी । (मस्यपुराण ७० ४०)

बहुद्र विस्ता प्रसार बहुत अश्व शिखरविधिष्ट भूखण्डमा नाम पर्व त करने दे अम कोग को समभाते हैं, हिमालग्र, विस्थ, स्थादि नाममें भो वही भाव हम लोगों के छ्रयहम होता है। जिन्हों ने कभो भो पर्व त नहीं देवा है। उनके लिये पर्व तका पर्य केवल उच्चभूमिको धारवामात्र है। विश्व त्याहा जिल्लान पर्य केवल उच्चभूमिको धारवामात्र है। विश्व त्याहा जिल्लान मा दो समतलखेलके सम्ब माचीर स्थान है, उच्च समान हैं, उन्हें भो पर्व त कहते हैं। विश्व परस्परको स्थान कोर निश्वता जाननेके लिये एवक स्थाक, नामानुसार वह विश्ववता लियत हुई है। यव त, गिरिमाबा, खुद्रपर्व त वा पड़ाइ प्रोर परस्मय स्थानुमा स्थान स्थान कि तिये एवक स्थान स्थान स्थान कर कोरी Mount or Mountain, Mountain-range or Chain, hill, hillock and rocks नामसे प्रसिक्ष है।

पर्व त करनेसे ही जो केनस प्रजानित स्समित्रित सत्तिकाक विवा श्रीर कहा भी कोश अही होगा. सो नहीं। पर्वत धनवास्थका अस्त्रहरूकी। पर्वत्वाद्वरमें नाना वर्षी ना प्रसार बीख्न कर अवने शैष्णादि आतुको खान, द्वीरक माविष्यादि सुरक्षणम् संवि, क्रीवसा, हतितानः खडीप्रस्तिन्त्रतिकात्रातायोजनीयद्भय तथा गणनातोतकान्तमे निकापोधित जीवदेवको प्रस्तरो भूत प्रशियाँ:( Fossils:) वार्ष:जाती 👣 असम्मा अही इट हो कर कठिन पत्रस्में यहिषत हो गई है। नह स्तिवानिश्वत जीवदेश भी जामगः ऋतिकाते साग्र प्रस्तरमें इत्यानारित इंट चोने पर भी उसकी पूर्व तन पासति आए नहीं होती । ब्रे अवन्यीवनहास प्राप्त होने-वे आस्त्रता चनलाल चौर जनदातिका चन्नोसल निर्धीत होता है। जिस्मकार प्रवेतकिभोतर भागमें नाना जातीय पदार्थः विद्यमान हैं, उसी प्रकार उपरो आग्नो नाता प्रकारके जीवन सुध्योश ख्रुवादिके ग्रोभायमान हैं।

पव तके ज्यर नाना आतीय विज्ञानीर धानासभाव के वशु, सरीस्वादि, नाना का भिरस्कित प्रस्वादि और

शाल, तमाल, चन्दन मादि मुख्यवान् हच तथा मौषधि ज्ता उत्पन्न होतो है। एतिहन उपत्यकादिमें इदाकार जलराधिके मध्य मत्य श्रीर छमय तीरवर्त्ती समतल-चित्र पर (Terraces) तरह तरहके अनाजीकी खेती होती है। पव तगात हो कर कितनी मुोति बनी दत-स्ततः विचित्र इद्दे हैं। कितनी स्नोतःमाला प्रक्रष्ट नदीके श्राकारमें भिन्न भिन्न देशोंने बहतो हुई तत्-तोरवर्ती स्मिमस्हको उर्दरा बनातो हैं। नदीके साथ बहतो हुई सत्त्रणा (Sediments) कभी कभी पेड आदिमें क्त कर जमा हो जाती हैं, जिससे चर पड जाता है। नहीस्तीतमें सूच्य सूच्य वालुकाकणा जिस प्रकार सृतिका, वीकि होय और नगरमें पर्यवसित हो जातो है छशो प्रकार अनन्तकालव्यापी भूमिक श्रष्टश्री कव क्या परि-वर्त्त होता है, कौन कह सकता। इस स्टूडनगत पर धण परसाण कालके अनन्तस्तोतमें वह कर तथा प्राक्त-तिक विवत्तं नसे परिश्वमित हो कर पुनः पुनः परि-वत्त न भीर रूपान्तर यहणमें परिदर्श क जगत्त्रासी की आलोक प्रदान वारता है। कीन कह सकता, कि जो चाज जनसुधारियंके सामने पव त प्रतीयमान होता है, वह कर्ने की था ?

सभी पदार्थतस्वीवदीका कहना है, कि जल जगत्का प्रथम स्ट पराय है। यूरोपोय वैज्ञानिक पण्डितगण भी इसे स्वीजीर करते हैं। स्रष्टाने पहले जलको स्टिकी, वार धीर उससे महोका छहन हुया। इसीसे पृथियोको सृष्टि है। तेजसे सूर्य, सूर्य से उत्ताप, जिल्से उत्तापसे योग हारा बाबा वाष्यसमस्रिसे मेघ सैंच चन हिं निर्मे जल होता है। प्रकृतिका आवर्षन ठीक इसी प्रकार है। पृथिवीके जिस प्रकार एक बार अपने पर्य पर चूमने से दिन रात और २६५ दिनमें सूर्य-का परिवेष्टन करनेसे बलार होता है, इसी प्रकार र्देश्वरकी देव्हाके परिवर्त्त नसे जल ग्रीर जलके परि वत्त नेसे मही तथा वाम्य बनती है। उधर महीको छेद कर उत्तत जलराशि कड़ी प्रस्तवय, कड़ी फ़द, कड़ी नदीका आकार धारण कर बडती है। एडसे हो लिखा जा चुका है, कि जलसे मही उद्गृत हुई है, सब फिर चस प्राक्तातक नियमका व्यतिक्रम होता है

बहती हुई नदी जलकी गित हारा जो पथ काटती है उस पथकी उभयपाय वर्ती भूमि जलस्तित विधीत होने पर स्वयप्राप्त हो जाती है। नीचेकी और जानेवाला यह जलस्तित यदि कोम न महोके सभावमें हुए महो वा पव तगालमें भा कर सम्म करे, तो स्वयका जके लिए वह रक कर पुनः वक्रमतिमें स्रपना प्रयि निकाल जेता है। किन्तु जब जल पर्वत हो कर बहता है, तब देखा जाता है कि बालुका कर्णा जले स्त्रोति भिन्न स्थानमें प्रवाहित हो कर जमा हो जाती है। क्रम्मणः वह नवानीत बालुका जल और मृत्तिकां सहयोगि हुए। भूत होने लगतो है। जलाधातमें पूर्णीकत पर्वतगाल जिस प्रकार बालुकामें परिणत हो जाता है, उसो प्रकार वह बालुकाराश्रि मो धोरे धोरे प्रकारवश्तः प्रस्तरवत् कठिन हो जाती है।

नदौगभ में बाल आदिने रुक जानेंसे जिस प्रकार डेंब्टाको उत्पत्ति होतो है, पृथ्वीके जपर भी उसी प्रकार चर (Silt) पड़ कर एक एक स्टिकास्तर (Strata or bed ) वन जाता है। स्तकागम में कामी कमो किसो दैव विषयीष में निहित वनसमूह जिस प्रकार मृतिका श्रीर जलादिके सहयोगसे हट् हो कर 'कोयले'-में रूपान्तरित होतो है, उसी प्रकार महाका चर भो किसी प्रभावनीय रससे सिक्त हो कर क्रामगः भिवास्त्रतिको प्राप्त होता है। किसी पर्वतकी सम्मुखस्य समतल भूमिसे लेकर पावतीय उच्चभूमि तक्का विग्रेषक्ष्यरे पर्यं वे चगा कारने से जाना जा सकता है, कि विभिन्न समयपे निहित स्तिकास्तर भूगभ स्य शास्य-न्तरिक प्रक्रियाके चनुसार क्रमग्राः हुद्रसे हुद्रुतर स्नाकार्म :परिग्रत होता है। कारण पाव तोय देगस्य समतन चित्रादि खनन करनेसे नोचेको ओर जितनी ही बालुकामिश्रित सन्तिकारायि बाहर निकलतो है. उतना ही विभिन्न प्रकारके प्रम्तरका स्त्रह देखनेमें जाता है। इस प्रकार स्थान विशेष से कही वालू प्रस्थर (Sandstone ), बही चूना तथा (Lime-stone), बही दाना-दार (Granite), कहीं बीसमाता, कहीं स्तेट (Slate) पादि नाना जातीय पत्यशेका स्तर पाया जाता है। खपरिच्यतः म्हितिकासंयुक्त न्मथवा दृढ़ प्रस्तरमय वालू,

बांल पर्यर, 'लोम' ( Loam ) जीवहेह श्रीर उद्गिजादि जिल्ति प्रस्तरीभूत स्विका भीर बाल, हट् कद म वा चूनापत्यरको भूतत्वविदोंने पाव तौय स्तर (Stratified rocks) बतलाया है। ये सब मृतिकानिश्वित हरु-स्तराकृति भूम्य य देखनेचे अनुमान होता है ,िक किसो समय यह पर्वतम्मि जनके मध्य निषित्त रह कर ऐसो विज्ञत अवस्थाको प्राप्त हुई है। विशेष पर्यालोचना करने से यह भी माजूम होता है, कि जिस प्रकार एक स्थानमें कर्दभाता जलमें स्तर जम कर धारे धोरे हठी-भूत हो पद्धरमें (Sedimentary rocks) परिणत होती है, प्रत्यान्य स्थानोंने भी उसी प्रकार सक्लोकी जपरी भागको तरह प्रस्तरखगढ ( Shales ) कहीं रुलेट, कहीं कोयले, कहीं अध्वक्त आकारमें रूपान्तरित होता है। अभ्वकी खानमें मही हा आकार जिस प्रकार काचवत् चमकोता, पतला, मकलोके कितकोको तरह काठिन, काला श्रीर धूसर वर्ण युक्त हो जाता है उसी प्रकार मक्लोके क्लिकेको तरह इंड म्हितकामात ही Crystalline rocks नामसे प्रसिद्ध है। ऐसे प्रस्तर-स्तरके मध्यस्यलमें जोवदेहके कोई चिक्र देखनेमें नहीं भाता; किन्तु उसका कोई कोई यंध ऐसा विक्रत है कि उसकी सुक्तक्पमें आलोचना करने पर सालाम होता है, कि वह भंग एक समय तरल पदार्थ था, धीरे धीरे रूपान्तरित हो कार ऐसी अवस्थाने पहुंच गया है। भूत खर्गास्त्रमें इस जातिका प्रस्तर Gneiss कहलाता है। क्योंकि यह सहजमें प्रतुमान किया जाता है जि एक समय वे सब स्थान स्तरीभूत ( Stratified ) घे, उसी समयमे क्राम्यः अम्मिते उत्तापमे अधवा गुर चाप और उत्तम जल ( Heated water under great pressure) से अनुचल विमित्रित रहनेके कारण किसो पद्मात कारण द्वारा उसके अन्तर्नि हित पदार्थाद रासायनिक क्रियायोगसे भवस्यान्तर (Chemical change )को पान हुना है। पोछे वह फिरसे नये भावमें संगठित हो कर नये बाकारमें दिखाई पड़ता है। स्तरीभूतप्रस्तर कालक्रमचे Gneiss-में क्यारतरित होता है. इस कारण लोग उसे Metamorphic प्रस्तर काइति है।

स्तरीभ्रत (Stratified) श्रीर क्यान्तरित (Metamorphic ) के अलावा और भी दो जातिके पव तका यस्तित्व देखा जाता है। वह आग्नेय ( Volcanic ) श्रीर दानादार (Granitic)-क्रे सेट्से दो प्रकारका है। रने की उत्पत्ति भी प्रथमोता दोनों पव तों से खतन्त्र है। दनकी गठन स्तरोभूत-प्रस्तर-सी नहीं है। दनके प्रस्तर कठिन भीर भारो, बोच बोचमें गह्ना और उसकी मध्य खनिज-पदार्थादं निहित होते हैं। किसी प्राचीन-कालमें भूगभ के मध्येंसे यह प्रस्तरराधि गलित तरल ेपदार्थ द्वामें ( Molten' rock ) उत्थित हो कर इक्षादि-के नीचे अथवा समतज्ञचेल पर प्रवाहित हुई थो। पीछि शीतलवाय या जलके म स्वयं शीतलता प्राप्त कर उक्त तरल धातु हदीभूत होतो गई। इसके अलावा पुनः स्तरीभूत प्रस्तरके महग क्रमणः स्तर पड़ कर वह जुद्राकार पर्वतमें परिषत हो गई है। श्रासनसोत्तसे नोनिया-नाला ग्रीर रानीमञ्जरी वेराकरके मध्यवर्ती तथा वस्वर्द प्रदेशमें कई जगह इस जातिका पर्या देखनेमें आता है। साधारणतः ये सब पर्तत गांखा प्रगाखा व्यापी होते ये नहीं तो जमी नने मध्य छिपे हैं, केवल एक प्राप्त खोड पत्थर मस्तन उठा कर पर्वेतका निद्रशीन देता है, कही वह तरल पखर उच निम्न पर्वताक्षार-में स्थित रह कर पूर्व शिरतलका प्रमीम देता है। ऐसे पव तक उपस्था गावसं लग्न नहीं है, परस्पर स्वतन्त है, नेवल एक दूसरेमें लगे हुए हैं। कोयलेको खान भीर बाल् पखर (Sand stone) के मध्य यह पव त-शिखा विस्तारित रह कर बाँच ( Dyke )का काम करती है। बांध वा छहत् प्राचीरक्यी श्राग्नेयप अत भु-गभ ने अग्तरतम स्थानसे निकलता है। यहां निक्न-प्रदेशमें उत्तम तर्ख-पाव तीय पदार्थ के सहयोगमें रह कर यदि बाल पत्थरका संस्पर्य हो, तो वह बाल प्रस्तर-मय स्थान भविनी तरह कठिन चीर दुर्भें च हो जाता है। पश्चिम भारतमें, नागपुरसे बम्बईप्रदेश तकके विस्तत स्थानमें इस जातिने पर्व तका अस्तिल देखनेमें आता है। पत्थरका भाकार बहुत काला होता है।

एक समय यहां भाग्ने यववंत या। कालक्षमचे चेक्को क्रिया वर्ष हो गई है। उद्यित गलितधात

श्रीर भगत प्रवृति प्रवृत्ति हो कर एक खानमें जम गई है भीर वाखिरकोत्वशस्मिं परिवतः हुई है। इस जाति ने पर्वतका पाकार साधारण प्रवतिसे सतन्त्र है। इसका गावपास जंबा चौर दुसरोह है; विन्तु जयरी तत मायः विषटा और समतन है। इस प्रकारका पर्व त साधारवतः Trappean वा rock वा Trap-dyke नामसे प्रसिद्ध है। इस के बीके बसावा पालीय पर तमे निकालां कुमा द्वापदार्धं में संगठित भीर भी एक अतिकाः पर्व ते देखा आतः है । किन्तु निम्मयोजन जान कार तसका विक्रिक का संगत्ती दिया गया । आग्ने य पर्य तमे स्थानका स्थान निक्रसती है। एक समय इटलोके झातु सेरियस चौर पम्मियाई नगर पर्व तास्यित तरसः विक्रिसे क्या गया थाः। धभी- छसः नगरने प्रावि-भात कोने पर भी काम्नेय पर्वतकी मर्यादा सभीकी श्रदयक्रम है।। तहत मन्न सक्तिकामे पयं विसित पुर्वः हैं। व्योनः वादः समाताः किः वदः ज्ञामधः प्रस्तरमे परिषत नहीं होती ? जिस भारनेय पर्व तसे आज भो धूमः भोरः बाह्यं मादि निकासते हैं, इस पर जन मानव ्यास नहीं, पर समति। पान्ने यपत्र त छोड़ नर प्रन्या न ्पकती पर नामा कातिके जीग रहते देखे जाते हैं। आवन्यपर्वत देखो ।

 खनिजयदार्थं संयोगं भीर श्राभ्यन्तरिक गठन ठी की Metamorphic जातीय पत्र तकी सो है। इस पर केवस खनिजयदार्थं का स्तर नहीं पड़ता।

पूर्वी Stratified ना Sedimentary, Meta morphic, Volcanic ग्रीर Granitic पर्वतींके मध्य सर्वोको बाह्य ब्राह्मित प्राय: एक दूसरेकी अनुरूपं है। जिस अभूतपूर्व क्रियार्क संयोगसे धातुज पटार्थ इंडोभत इए हैं, उनका विश्लेषण कोड कर खत न्स्रतापानिका और कोई दूसरा उपाय नहीं है। पहली-को उत्पत्ति मृत्तिका, वाद्येम, वाद्यु और चनापत्यस्का स्तर जमनेसे होतो है। दूसरा भूगम स्थ उणा जल यथवा उत्तापकी प्रक्रियां से स्तरोभूत पत्थर जम कर मछली के क्रिल्किके समान पट्टोके श्राकारमें क्रयान्ति होता है। किला Volcanic और Granitic पर्वतमाला भगभंकी मच्य किस प्रकार और जिस्ती संयोगसे द्रववस्तु है शीतल होनेसे उत्पत्ति लाभ करतो है. उसे जाननेका कोई उपाय नहीं है। समुद्र भयवा नदोवच पर चर पड़ जानेसे जो सब पर्वत उत्पन्न हए हैं प्रथवा जिनकी उत्पत्ति खाभाविक है, उनका हम लोग प्यं वे चण कर स तते हैं। भूगभे निहित तरल प्रश्तररूप द्रवपदार्थी का लच्च करना इस लोगों को प्रति से बाहर है। प्रधानतः प्रथमोता पर्वत ही हम लोगों ने लिये तथा जी इर इतिहासके लिये यिशेष शाहरको वस है। इसके मध्यमे बहुत दिन पहले प्रोधित जोवटेह और उडिज्जादि ही प्रस्तरीभृत अस्य प्राप्त होतेने जगत्का भारो उपकार हुमा है। यही भूतत्वमें Fossils वा 'प्रस्तरास्थि' नामः प्रसिद्ध है। निहित प्रस्तरास्थ (Fossil remains) से जगत्ने अन्धनारमय सत्यादि युगका इतिहास प्रका होता है। जब दो विभिन्न देगों में किसो स्तरीभृत-प्रस्तर ने मध्य एक जातिके जीवको प्रस्तराख्यि निचित देखो जा है, तब यह स्पष्ट अनुमान किया जाता है, कि विभिन स्थानों में होनेसे भी इस स्तरोभूत प्रस्तरने एक समय उत्पत्ति लाभ को है। इससे यह भो बोध होता है, वि उस समय जगतमें इसी एक जातिका शीव सभी देशी व्याप्त था। दे सन पडेत एक सत्तवम गाउत (Of sam formation ) होनेने नारण उनना एक ही नाम रह पव शस् (सं॰ अथा॰) पर्वन् नारार्थे चयस्। पर्वः पव में, सन्धि सन्धिमें।

पवंस (सं॰ प्रचः) प्रति पवं में, पर्व पवं में।
पर्वं सन्ध (सं॰ पु॰) पर्व षो: सन्धः। १ पूर्णिमा
अथवा अमावस्था भीर प्रतिपदाने बोचका समय, वह
समय जब जि पूर्णिमा अथवा अमावस्थाका अन्त हो
जुका हो और प्रतिपदाका आरम्भ होता हो। २ सूर्य
अथवा चन्द्रमाको ग्रहण लगनेका समय, वह समय
जद कि सूर्य अथवा चन्द्रमा ग्रस्त हो। ३ घुटने परका
जोड।

पर्वा (हिं क्स्नो०) १ परनाह देखो। २ प्रतिपदा देखो।
पर्वाण — विद्वार प्राग्ति साग नपुर नि ने में प्रवाहित एक
नदो। यह नारौदगढ़ परगने से निकल कर लगभग ३
सोल दूरों तक बहतो हुई सिं हे ख्वर नामक स्थान पर
धनान नदो में मिल गई है। इस सङ्गमस्थान पर एक
शिवमन्दिर बना हुआ है। शिविलङ्ग के जपर गिङ्गाजल
चढ़ाने के लिये बहुतसे मनुष्य इस पवित्र चित्रमें आते
हैं। यहां से दोनों निद्यां पर्वाण नाम से २० मोल तक
बहतो हुई शहशाल जिले के पहिया काटना नामक
फड़ किया परगने में प्रवेश करतो हैं। लगभग प्रचास
मन बोमको नाव इस नदो में आजा सकतो है।

पर्वाण (परमान) — बम्बई द्वोपकी पर्वतवासी जाति। ये मबके सब किषजोवी हैं। रमणियों के परिच्छ्दादि हिन्दूर्र स्थानवासी की तरह हैं। इन लोगों का कहना है, कि ये लोग राजपूताने से जा कर यहां बस गए हैं।

पर्वाणधारा—काबुलके अन्तर्गत एक नदो और उपत्यकाभूमि। यहांसे हिन्दूकुम पर्वतका पाददेश पार करने पर
बहुतसे गिरिपथ नजर आते हैं। पर्वाण गिरिपथमें चेंगिज
को दलवलके साथ खारिजमके सुलतान जलाल उद्दोनने
१२२१ ई.०में हरायां था। १८४० ई.०में जनरल सेलपरिचालित, अङ्गरेज-सेन्य अफगानराज दोस्त महम्मद
हारा आक्रान्त हुई। इस युद्धमें अङ्गरेजीके पश्चमें पांच
सेनापति हत और आहत हुए थे।

पर्वाणिया—त्राराणसीवासी हिन्दू जातिको एक गाखा। पर्वानगी (हि॰ पु॰) परवानगी देखो। पर्वाना (हि॰ पु॰) परवाना देखो।

Vol. XIII. 31

पर्वाविध (सं • पु • ) पर्वे पः भविधः । परयत्य । पर्वास्कोट (सं • पु • ) पर्वे षः भास्कोटः । भक्कु लि पर्वे -का श्रास्कोटन । शास्त्र में संगत्ती मटकाना निविद्य है । ''उन्देशहस्तं कासंधीवनं क्रसनं तथा।

जुन्भनं गात्रभंगञ्च पर्वस्कोटञ्च व विद्य ॥"

(कामन्दकी ५१२३)

पर्वाह (सं०पु०) पर्व दिन, उत्सवदिन ।
पर्वाह (हिं० स्त्रो०) परवाह देखा ।
पर्वि पौ (हिं० स्त्रो०) पर्व देखा ।
पर्वि त (सं०पु०) पर्व प्रत्यिजीतमस्य । पर्वे तमस्य, एक
प्रकारको मक्लो (Silurus pobda) ।
पर्वेग (सं०पु०) पर्वे पामोगः । ग्रहणकालमंद, फलितच्योतिषको भनुपार कालमेदमे ग्रहण समयके व्यक्षिपति
देवता ।

व्रइतस हिताके प्रमुधार ब्रह्म, चन्द्र, इन्द्र, कुवेर, वक्ष, श्रीन श्रीर यम ये मात देवता कामगः छ: छ: सहोतिके ग्रहणके अधियति देवता हुआ करते हैं। इसी पे इन सातींको पर्वेश कड़ते हैं। भिन्न भिन्न पर्वेशके समय यहण होनेका भिन्न भिन्न फल हो ा है। यहणके समय बह्या यदि अधिपति हो तो दिन और पश्चमांको बृद्धि, मञ्चल, बाराय बोर धन तम्पत्तिको हिद्दः चन्द्रमा हो तो बारोग्य ब्रोर धननम्यत्तिका हिंदिते साथ साथ पिक्कतां तो पोड़ा बीर बनावृष्टि ; इन्द्र हो तो राजाशीं में विरोध, शरदऋतु ने धान्यका नाम भार भगहतः कुबेर हो तो धनियाँके धनकानाम और दुर्भिवः वस्य इतो सजामीका मग्रम; प्रजाका मङ्गल भीर धान्यको हिड ; चिन्न हो, तो धान्य, बारोग्य, अभग मोर भच्छा वर्षातया यम हो, तो अनावृष्टि, दुर्भिच और धान्यको द्वानि होतो है। इसकी प्रलावा यदि और समयमें ग्रहण हो तो चुधा. महासारी बीर भनाइष्टि होती है।

पर्मानाय (हिं॰ वि॰) स्पर्ध नरने योग्य, क्टूने कायक।
पर्मान ( हं॰ वि॰) पार्ख खानं प्रवोदरादित्वात् साधुः।
१ पास्त स्थान। २ सेच, वादल। (ति॰) ३ पीक्यमान।
पद्म (सं॰ पु॰) परं श्रतुं मृगातोति परंमु-कु, सच
डिन् (आङ् परयोः बनिश्यम्यां डिव। उण् ११३४) वा
स्मृश्रति श्रत्रुनित स्मृश्र-शातोस प्र-मादेशः॥ (स्पृशेः

श्रण् छनौ पृचा उण् ५१२०) १ परश् । २ स्त्रा। ३ एक प्राचीन योडा जातिका नाम जो वक्त मान श्रफगानिस्तान-के एक देशमें रहतो थी। ४ पर्श्व स्थित श्रिया। पर्श्व । ६ ॰ स्त्रो॰) पशु रिव प्रतिक्रतिः (६ व प्रतिक्रती। पा ५१३। ९६) इति कान्, स्त्रियां टाप्। विश्वर, क्राती परशी हल्ही।

पर्श्वपाणि (सं०पु॰) पर्श्वः परग्रः पाणी यस्य । १ गणिय । २ परग्रराम । परग्ररामके हायमें हमेशा परग्ररहताथा।

पर्शं मय (सं० ति०) परशको तरह आकार विशिष्ट । पर्शं राम (सं० पु०) पर्शं धारो रामः, शाक्षपायि वादिः वत् समासः। परश्राम । ये परश्रं साय उत्पन्न इए घेः परश्राम देखो।

> "नारावतः(णार्थाय जातः परग्रुना सह । सहजः परग्रुस्तस्य न जहाति कदाचन ॥"

> > ( নালিনাথু০ ৩ঃ ২০ )

पर्यंच (सं० ति०) पर्यः तदाकारमस्यि ततः विभादि । त्वात् लच्। पःर्वास्थियुता।

पर्श्यान एक प्राचीन जनपद । यहाँ पर्श जाति हैं लीग रहा काति थे। चौनपरिव्राजक इस स्थानका फर्स-यन नामसे वर्णन कर गर्थ हैं। श्राजकल यह प्रान्त वर्लमान अफगनिस्तानकी श्रन्तगत है। पर्यक्ष देहो।

पम्ब म ( सं ॰ पु॰ ) परम्ब द्वातोति परम्ब ना-क, प्रवा-दरादित्वात् साधुः। कुठार।

पर्खाद (सं० पु॰) पर्जं आदि करके पाणिन्युक्त गणभेद । स्वःयं में पर्खादि शब्दके उत्तर अण् प्रत्यय होता है। गण् यथा—पश्च, असुर, रचन्, वाह्मोक, वयन्, वसु, मर्त्, सस्तत्, दगाही, पिशाच, अशनि, कार्घापण्। (पाणिने) पर्ष (सं० पु॰) निष्ठुर, कठोर।

पषंदु (सं० स्त्री०) परिसीदन्त्यस्यां परि-सद्-किप् (सदिस्प्रतेः । पा । २१६६) इति बाहुलकात् पत्यः, इकारलापश्च। सभा।

पर्धं इतः (संश्रिकः) पर्धं इसमा विद्यते यस्य पर्धं इ (रजः कृषीति। पा भारा११२) इति वसच्। पारिषद्, सभासद् पर्षं न ( सं ॰ ति ॰ ) पार्यितच्य विषय । पर्षिक ( सं ॰ ति ॰ ) पर्षः पूरणं अस्त्यर्थे उन् । पूरणः युक्ता।

पर्हे ज (फा॰ पु॰) १ रोग श्रादित्तं समय श्रवण्य बस्तुका त्याग, रोगते समय संयम । २ वचना, श्रत्नग रहना, टूर रहना।

पर्ने जगार (फा॰ वि॰) पर्ने ज करनेवाला । पर्नेग (डिं॰ पु॰) श्रच्छी चारपाई, श्रच्छे गोड़े, पाटो श्रीर बुनावटको चारपाई।

पत्तंगड़ो (हिं॰ स्तो॰) १ पत्तंग। २ कोटा पत्तंग। पत्तंगतोड़ (हिं॰ पु॰) १ एक अपिध जिसका मुख्य गुण स्तम्भन है। यह वोये बिद्धिकी तिये भो खाई जाती है। (वि॰) रेनिठका, भातमो, निकमा।

पलंगदंत (फा॰ पु॰) जिसकी दात चोतिकी दांतींको तरह कुछ कुछ टेढ़े होते हैं।

पनंगपोग (हिं॰ पु॰) पनंग पर निकान की चादर। पनंगया (हिं॰ स्त्रो॰) कोटा पनंग, खटिया। पनंजो (हिं॰ स्त्रो॰) एक प्रकारकी घास।

पसंड़ो (हिं॰ स्त्रो॰) नावर्मका वह बांस जिम्से पाल खड़ों को जातो है।

पल (सं॰ पु॰) यस्तौति पत्त-भ्रच्। १ मः विष, सांस । २ समय का एक बहुत प्राच्≀न विभाग जो है सिनट या २४ सेक ड़के बरावर होता है, घड़ो या दंड का ६०वां भाग, ६० विषत्रके बराबर मनय। ३ धानका सूखा डं ठल जिससे दाने अलग कर लिये गये हों, पयाल। ४ प्रतारणा, धांखेत्राजा। ५ गति, चलनेकौ क्रिया। ६ तुला, तराजू। ७ एक तील जो ४ कार्य के बराबर होता है। कार्पप्रयापक तोति के बराबर होता है, पर यह मान इसका विलकुल निश्चित नहीं है। इसी कारण पलके मानमें भो मतभेद है। बैद्यकमें इसका मान द तोला और अध्यत्र चारतोला या तोन तोला ४ माशा भो माना जाता है। ८ मूर्वी ८ हगञ्चल, पलक । पहले साधारण लोग पल और निमोधन कालमानने कोई अन्तरनहीं समभाते थे। अतः आंखिके परदेका प्रत्येक पत्रमें एक बार गिर्ना मान कर उसे भो पत्र या पत्तक कक्ष्मे लगे। १० समयका अत्यन्त कोटा विभाग,

चंग, यान, लहुना। कहीं इसे स्तोलिंग भी बोलते हैं। पल-१म, ये ष्टिफीनके बाद ७५७ ई.॰में रोमके पेप पद पर नियुक्त इए। इनके साथ सङ्गोव। इके राजाका विवाद हुना था। ७६८ ई॰ में इनकी सृत्यु हुई। पल- रय, ये १४६४ ई०में रय पाया सके पद पर श्री-षिता इए। इन्होंने यूरीपोय खुष्टानराजपुत्रीको तुर्कीके विरुद्ध धर्म युद्ध विरुद्धि किये समासा । तुर्क लोग इस समय इटडी-श्राक्रमण को तैयारियां कर रहे थे। इनके यत्न से इटकी के विभिन्न प्रदेशों में प्रान्ति स्थापित कि र । योक योर रोमोय भाषामें लिखित नास्तिकः मतत्रादकी शिचाके लिये रोमनगरमें जो विद्याः लय खोता गया था, उसे उन्होंने हो उठा दिशा। उत्त विद्यालयके अनेक सहयोगी का निद्ध हुए और बुरो तरहसे वोटे गये घे। १४७१ ई०में पलको मृत्यू हुई। पह- ३य, इनका असल नाम अलेकसन्दर फर्णिज था। १५३४ ई॰में क्रोमेस्टके बाद ये पोपसि हासन पर श्रिषिष्ठित हुए । इन्होंने दग्डिविधात्रदन स्थापन, जिसदर सम्प्रदायको प्रतिष्ठा श्रीर ५म चार्च सके धर्म विरोधका उन्मोचन करनेमें तथा दक्कले खराज पम हिनरीश विरुद्धवारी हो कर उनका दमन करनेमें विशेष दत्तता दिखलाई थी।

पल—8र्थं, (जान पीटर कराका) १५५५ ई० में यहसी वर्ष की अवस्थान ये पे.पसिं हान पर बैठे। इन्होंने रानी एलिजाने यकी दक्क ले एड सिंहासनप्राप्तिमें वाधा डालो भीर कहा, 'अवैधकृत्या होने के कारण एलिजाविय सिंहासनको अधिकारिणो नहीं हो सकतो, क्योंकि दक्क एड पोपकी जागीरमात्र है।' १५५८ ई॰में इन्होंने विधिम योकि विकद्ध अनुज्ञा प्रचार की। इसी साल इनका टेहाक भी हुआ।

पस-प्रम, (कामिलो विधित ) १६०६ ई०में ११वें लीकको मृत्यु होने पर इन्होंने पोपपद प्राप्त किया भीर भिनिसको सिनेट सभाके साथ विवाद कर एक सभावो धर्माधिकारच्युत बतलाते हुए घोषणा वर हो। इसके बाद प्रजातन्त्रको विरोधो हो कर जब इन्होंने सैन्यसंग्रह किया तब १६०० ई०में स्ट्याट चौर सन्यान्य राजाशोंकी मध्यस्थतामें यूरोपमे भी प्रान्ति स्थापित हुई। इन्होंने उद्योगसे रोमनगर नाना प्रकारने भास्तरकाय-खोदित पुत्तिका, चित्रपट और जलप्रणाको-से सुप्रोभित हुना था। इन्होंसे इटलोने धन्यान् वाधिज-वंगको प्रतिष्ठा हुई। १६२१ ई०में इन्होंने जीवनलोला प्रेष की।

पल-१म रूष-सम्बार्, रानो कैयरिनके गर्भ से उत्पन्न पौटरके पुता १००५ दे॰में दत्तीने हैि निडारमष्टाङके भूम्यविपतिको कत्या विलहेलिमनाके साथ विवाह किया। १७७६ दे०में विलडेलिमियाको सृयु हुई बीर इन्होंने फिर प्रसियाराज-परिवारभुता उटेब्बर्ग राजपुत्री को व्याहा। १७८६ ई०में माता २य केयरिनको सन्ब होने पर ये समाट्के पद पर प्रभिषितां हुए। राजाद पा कर पहले इन्होंने कष्किवस्को, निम्सविग चादि बी कारागारमे खुड़ाया और १७८८ ई०में बिष्ट्रया राजके साथ मिल कर फ्रान्सके विश्व युद्धयाता को। पोछे इटलो-याक्रमणके लिये द्रन्होंने सेना भे जो, लेकिन किसी आरणः वग उन्हें फिर वापिस बुना लिया। तदनन्तर खराज्य-वासी बङ्गरेजीका इन्होंने सर्वे ख कीन निया और धीरे धीरे प्रजा पर अध्याचः र करना आरमा कर दिया। जब लाई नेलसनमें उता लोग कोपेनहेंगेनमें परास्त हुए, तव राजकार च।रिगण सम्बाट्के पाचरण पर बड़े हो चिढ़ गये। वे लोग जानते थे, कि इस समय समाद्र उता काय में उत्तभी हुए हैं, सो उन्होंने षड्यन्त करके दोपहर रातको समाट् के घरमें प्रवेश किया और धमकी है कर उनसे कहा, 'ग्राप सिंहासन परित्यागके लिये पत पर हस्ताचर कर दीजिये, अन्यया ग्रापक पचने अच्छा नहीं होगा।' राजाने उनका प्रस्ताव खोकार न किया शौर दोनोंमें इत्याबां हो होने लगी। अन्तमें उन्होंने राजाका गला घोट कर प्राण ले लिया । उनको सत्यु पर नगर-वासिगण वडे प्रसन इए घे।

पलई (हिं॰ स्त्रो॰) १ पेड्नो नरम डाली या टहनी ! ५ पेड़के जपरका भाग, सिरा, नोक।

पनम (सं पु ) पन-स्वार्थ कन्। १ चण, पन, दम, जहमा। २ पांचने जारका चमड़े वा पःदा जिसके गिर्मिस पांच व द होतो घोर उठनेसे खुलतो है। हिन्दी में इसका व्यवहार स्त्री जिङ्गमें होता है।

पलकं पं (सं ॰ पु॰) धूप घंड़ोके ग्रांक् को उसं समयकी
कायाको लम्बाई जब मेष संक्रान्तिके मध्या इकालमें
सूर्य ठीक विषुवत् रेखा पर होता है।

पलकदरिया (हिं॰ वि॰) श्रति चढार, बड़ा दानी। पलकनिवाज (हिं० वि॰) छनमें निहाल कर देनेवाला, बड़ा दानी।

पलक्षपीटा (हिं पु०) १ आंखका एक रोग। इसमें बरोनियां प्रायः भाड़ जातो हैं, आंखें बराबर भायकतो रहती हैं और रोगी धूप या रोशनी की ओर नहीं देख सकता। २ वह मनुष्य जिसे पक्षकपीटा हुआ हो, पलक पीटेका रोगी।

यलका (हिं पु॰) यलंग, चारवाई।

पलक्या (सं स्त्रो॰) पलकं मां संत्रुह इये हितं पलक यत् स्त्रियां टाप्। पालक्ष्यमाक, पालक का साग। पलच (सं पु॰) वलच, प्रवोदगदित्वात् साधु। १ श्वीतवण, सफीद रंग। (ति॰) २ खेतवण युक्त, जिसकारंग सफीद डेहो ।

पजचार (सं ॰ पु॰) पनस्य मांतस्य चार इव उत्पाद कः लात्। शाणित, रक्त, लझ, खून। मांत खानेसे वह परिपाक है हो कर रक्त हो जाता है, इसोसे पनचार शब्द से अस्त का श्री बोध होता है।

पत्तखन (हिं॰ पु॰]) पाकरका "पेडर्ी

पति खेरा— मध्यप्रदेश के कन्दारा जिलान्तगत एक जमों द्विरो सम्पत्ति । भूपरिमाण ३८ वर्ग मीत है। इसमें
कुन २१ याम नगते हैं। १८५६ ई.॰ से यह सम्मिति
कामठा राजा शीं के पश्चिकारभुत हुई है। यहां के सरदार और अधिवानिगण कुनवी जाति के हैं।

पनगण्ड (सं॰ पु॰) पर्न भांसं तद्दत् गण्डति भिन्ती स्टा-दिना लिम्पतोती गण्ड-अन् । नेपक, कचो दोवारमें भिट्टाका लेप करनेवाला।

पलगुरलपको — मन्द्राज प्रदेशके कड़ाया जिलान्तर्गत एक गण्डमाम । यह कड़ाया नगर्ने १८॥ कोस उत्तर-पूर्वम अवस्थित है।

पलङ्कट (सं वि ) पतं सांसं कटित माकुञ्चितं करो तीति पत्ककट वाहुलकात् खच् सुम्-च । भयगील, भोक, डरपोक । पल्झर (सं॰ पु॰) पर्नं सांतं करोतीति पर्नः का-ग्रच् (तन् प्रुरुषे कृतीति। पा ६।३१४) इति द्वितीयायाः ऋलुक् । पित्त।

पलङ्कष (मं विवि) पनं कषतीति कष-हिंसायां अच् तती हितीयाया: अनुक्। १ राचस । २ गुग्ग्ल । पलङ्कषा (सं व्स्ती वे) पलङ्कष-टाप् । १ गीचुरका गीव्य । २ राहना ! ३ गुग्गुल । ४ किंशुका, पनान, टेस्। ५ सुख्डीरी, गीरखसुख्डी । ६ लाचा, लाह । ७ चुद्रगीचुरका, छोटा गीखक । ८ सहाश्रावणी । ८ मचिका, मक्खी ।

पनद्भवी (सं क्ती ) पलक्षि देखो।

पनद्भवादितेल (सं पु०) श्रीवधविशेष। प्रस्तुत
प्रणाली—गुगगूल, वन, हरीतको, श्राक्तन्द्रमूल, सर्षप,
जटामांसी, भूतकेशो, ईषलाङ्गला, ल्ल इस्न, श्रतीस,
दन्तो, अट, ग्टभ पस्रति मांसाशी पन्तियोंको विष्ठा इन
सनका मिश्रितंच्ण १ सेर, छागमृत १६ सेर, तैल
६ सेर। इस तेलके लगानेसे श्रवस्मार जाता रहता है।
पनचर (हिं पु०) राजपूतजातिक पुराणोल उपदेवता
विश्रेष। इसके विषयमें लोगोंका विश्र्वाम है, कि यह
युद्धमें स्तव्यक्तियोंका रक्त पोता श्रीर श्रानन्द्से नाचता
सूदता है।

पत्तटन (हिं० स्ती०) १ अंगरेजी पैदल सेनाका एक विभाग। इसमें दो वा अधिक कम्पनियां अर्थात् २००० के करीय सैनिक होते हैं। २ सैनिकों अथवा अत्य लोगों का समूद जो एक उद्देश्य या निमित्तसे एकत हो, दक्ष, समुदाय, भुष्ड।

पसटना (हिं श्रिक श्रं) १ किसो वसुकी स्थिति उसटना, जपरके भागका नोचे या नोचे के भागका जपर हो जाना। २ श्र च्छी स्थिति या दशा प्राप्त होना, किमीकी दिन फिरना या लोटना। २ श्रामुल परिवक्त न हो जाना, काया पलट हो जाना। ४ लौटना, वापन होना। ५ सहना, पोके फिरना। (क्रिंग स्ं ६ किसो वसुकी श्रवस्था उत्तर देना। ७ बदलना, पक्तो हटा कर दूनरीको स्थापित करना। ८ लोटाना, फिरना, वापस करना। ८ बार बार उत्तरना, फिरना। १० एक बातकी श्रव्यथा करके दूसरी कहना, एक बातसी

भुकात्कर ट्रमरी कडना। ११ उत्तटी वस्तुकी सीधी श्रीर सीधीको उत्तटी करना।

पस्टा (हिं पूर्) १ पस्टनिको क्रिया या भाव, जपर से नीचे बोर नोचेने जगर होने हो किया या भाव। २ प्रतिपत्त, बदला। ३ नावमें वह पटरो जि । पर नावका खेनेवाला बैठता है। श्रगानमं जल्ही जल्ही थोड से खरों पर चक्कर लगाना, गात समय ज चे अर तक पहुंच कर ख्वसूरतीके साथ फिर नीचे स्वरं को तरफ मुड्नाः ५ कुश्तोका एक पेंच। इसमें जब जपरवाला पहलवान नोचे पड़े हुए पहलवान को कमर पकड़ता है, तब नीचेवाला वहा अपने दहिने वैरक्षे पंजी जपरवालीकी टाँगी के बीचने छाल कर उसकी बाई टाँगको फंसा लेता है और टहिने हायसे उसको बाई कलाई पकड कर भटकेके साय अपनी दहिना और मुड जाता है और उत्परका पहलवान चित्र गिर जाता है। ६ लोई या पोतलको बडो खुरचनो । इसका फल चौकोर न हो कर गोलाकार होता है। इससे बटलो हो में से चावल निकासते और पूरी ऋदि उत्तरते हैं।

पलटाना (हिं० क्रि॰) १ लौटाना, फेरना, वापस करना। २ बदलना।

पलटो ( हिं ॰ स्तो ॰ ) पलटा देखो ।

पलटे ( हिं किं कि विं ) प्रतिपालखरूप, बदतेंमें, एवजमें।

पन्नड़ा ( हिं॰ पु॰ ) तुनापट, तराजूका पन्न।।

पनता (फनता) — बङ्गान ने २४ परगने ने अन्तगंत एक ग्राम। यह अचा १२२ ४७ ३० ड० तथा देगा वद २४ पू॰, गङ्गानदो ने बाएं जिनारे बारकपुरसे १ को स एत्रमें अवस्थित है।

पल्या ('हिं° पु॰) १ कलाबाजी, विग्रेषतः पानीमें सारनेकी क्रिया या भाव। पल्यी देखी।

.पल्यी (हिं प्रती ॰) एक श्रासन जिसमें दहिन पैरका पंजा बाएं भीर बाएं पैरका पंजा दहिने पहे के नीचे दबा कर बैठते हैं भीर दोनों टांगे जपर नोचे हो हो कर दोनों जांघों से दो तिकीण बना देतो हैं। जिस श्रासनमें पंजिको स्थापना उपयुक्त प्रकारसे न हो कर दोनों आंघों के जपर श्रेयवा एक के जपर दूसरके नाचे हो उसे भी पत्रयों हो कहते हैं।

Vol. XIII 22

पतद (सं वि वि ) यत्तं मांगं ददाति सेवर्तन दाका। १ सेवन दारा मांसक्तारक द्रियमेंद, वह द्रिय जिसके खानेने मांसको बुद्धि हो। २ देशमेंदा (स्त्री॰) ३ नगरोमेंदा

पत्तचा दि (सं ॰ पु॰) पत्तदो ग्रादि करते श्रणः प्रत्यय निमित्त पाणिन्युत्त शब्दगणभेदे । यथा — पत्तदी, परि-षद्, रोम म, बाहित, कलकीट, बहुकीट, जलकीट, कमलकोट, कमलको तर, कमलिभदा, गोष्ठो, नैकती, षरिखा, शूरवेन, गोमतो, पटचर, उदपान, यक्तकोम । (पाणिनि ४।२।१२०)

पत्तना(हिं किति ) १ पालने का स्वत्त स्वरूप, ऐनो स्थितिमें रहना जिल्लमें भोजन वस्त्व स्वादि सावस्थकताएं दूसरेको सहायताया क्वासि ग्री हो रहे हों, दूसरेका दिया भोजन वस्त्वादि पाकर रहना, पाला या पोसा जाना। २ खा पोकर इष्टपुष्ट होना, सोटा ताजा होना। ३ को ई पदार्थ किसोको देना।

पलनाड़ — मन्द्राज प्रदेशकं क्षणा जिलान्तग त एक उप विभाग। यह स्रजा॰ १६ १० से १६ ४४ उ॰ तथा देशा॰ ७८ १४ में ८० पू॰ के मध्य स्वस्थित है। भूपिरमाण १०४१ वर्ग मोल स्रीर जनसंख्या १५२६२८ है। इसमें ८६ याम लगते हैं। जिलेके पश्चिमां समें विस्तीण घना जङ्गल है। यहां खेत मार्बेल प्रस्तर स्रिक्ष परिमाणमें पाथा जाता है, इसोसे इसका नाम पलनाड़ वा पालनाड़ पड़ा है। \*

श्रीरङ्गलेक गणपति राजाश्री के समयमे यहाँ के सरदारीन युद्द-विग्रहादिमें विशेष पराकार्ष्ठा दिख ताते हुए
श्रम्वय्व्याति लाभ की श्री । पलनाटो विक्ल-भागवतम्
नासक वोरचिताव्यानमें उक्त वोराको जीवनो लिखो
है। १२५५ श्रीर १३०० मकमें उल्लोण शिलालिपिन
भो उसका प्रमाण मिजता है। १५०० ई०में पलनाइवामियान महोबास है पुत्तु गोजाको पुलिकटमें परास्त
कर कुलिम् बन्दरमें भगा दिया था। इस युद्दमें पुत्तु गोजों को विशेष चित हुई थो।

\* पाल शब्दका अर्थ दूध है। पत्थर दूध के जैसा सफेद होनेसे ही ऐवा नाम पड़ा है। किसी कितीका कहना है, कि 'कृटिश च्छक्त देश' के अर्थ में ही गलनाउनाक हुआ है। तेलगू भाषामें इसेका प्रकृत नाम परिलनाइड या पलनाइड है। पत्ति (ययिन) १ — मन्द्रा जपदेशको सदुरा जिलान्तर्भेत एक तालुक । यह श्रवा ०१० दे से १० ४२ उ० श्रोर देशा॰ ०० १५ से ०० ५५ पू के मध्य श्रवस्थित है । सूपि-माण ५८८ वर्ग मोल शोर जनसंख्या प्रायः १८५०५० है। इसमें पल्लिन नामका एक शहर श्रीर ११० याम लगते हैं।

र उत्त तालुक का एक शहर। यह श्रचा॰ १० रूट श्रीर देगा॰ ७७ ११ पू॰, दिख्डिंग नमें १७ को स पश्चिम श्रीर भदुरामें ३४॥ को स उत्तर पश्चिम स्वस्थित हैं। जनसंख्या सत्तरह हजारमें जपर हैं। १८८६ ई॰ में यहां म्युनिसपिजिटी स्थापित हुई है। यहां एक प्रचीन दुर्ग है। पार्श्व वर्ती वराहपव तके प्राचीन शिवमन्दिः-के लिये इस स्थानका माहात्म्य श्रीक है।

यहां का देवमन्दिर दिनिण भारतमें पवित्र तो ये चित्र माना जाता है। मन्दिर प्रत्याका बना हुना है। उच्च प्रवेगद्वारके जवर को कत और दोवार नाना प्रकार के कारकार्यों से मण्डित है। पवितके जवरकी मन्दिर में जाने के लिये एक सोड़ी लगो हुई हैं। मन्द्राज और दूरवर्त्ती स्थानवासी अपनी मानसिक सिंडिके लिये अपने प्रपने हाथमें दूध लिये आते हैं। पेटल दतनो दूर आने पर भो वह दूध नष्ट नहीं होता। जिसका दूध नष्ट हो जाता, वह अपने को अभागा सम्भाग है। उसकी प्रभोष्ट सिंडिकी और समावना नहीं रह जाती।

स्थलपुराणमें इसका भागतम्य लिखा है। इस पवित तार्थमें उत्सवके समय बहुसंख्यक लोग समागम होते हैं। यहां अनेक प्राचीन शिलालिपियां भो देखो जाती हैं।

नगरके नामानुसार यहांका पवंत पलिन नामसे प्रसिद्ध है। पवंतके शिखरदेगस्य शिवमन्दिरको छोड़ कर एक विश्वमन्दिर में देखा जाता है जिसके गर्भ गर्छ हके चेंदों थोर अने क शिखालिपियों हैं। इन शिखालिपियों में कितनोमें सुन्दर पाण्डादेवका नाम छत्के ण है। एत- दिन पवंतके पादमूलमें शिवमन्दिर और मास्करकाय- युक्त पुष्करिखादि देखी जातो है। पत्तनि पवंतके १ कोम उत्तर आदिवस्त्रम नामक स्थानमें तिस्वरण्पमगुड़ि मन्दिरका कार्कश्व अतीद सुन्दर है। मन्दरमें शिन-

देव को मूर्त्ति नो लवण का परिच्छ द पहने का कवाहन पर बैठो हुई हैं।

१ निकटवर्षी गिरिमाला। यह यद्या० १० १ १ वि
१० २६ उ० श्रार देवा० ७० १८ मे ७७ १२ पू०के
मध्य यवस्थित है। इस गिरिमा ना मो ल आई ५८ मोल और चोड़ है १५ मोत है। इस ना दूना नाम बराहगिरि, बड़िगरि शीर काक्न हो। इस ने उत्तरमें कोथ खिला, बड़िगरि शीर काक्न हो। इस ने उत्तरमें कोथ खिला, बड़िगरि शीर तिचो नपक्को, पूर्वमें मदुरा श्रीर तिचोर, दिल्ला में तिचे वक्की श्रीर तिवाङ्ग ड़शाच्य तथा पश्चिमने पश्चिमने घाट पव ते है। इस गिरिमानाने प्रायः ८०० वग भोल ख्यान घर निया है। इस गिरिमानाने प्रायः ८०० वग भोल ख्यान घर निया है। इस गिरिमानाने प्रायः ८०० वग भोल ख्यान घर निया है। इस गिरिमानाने प्रायः ८०० वग नोल ख्यान घर निया है। इस गिरिमानाने प्रायः ८०० वग नोल ख्यान घर निया है। वर्ष तके ज्यार कई एक गिरिपय हैं जिनमेंने पश्चिमको श्रोर तिवाङ्ग ड़ पौर पूर्व में मदुरा जानि ने लिये दोः पय दिल्लामारतोय रेनविको प्रमनायक तुर नामक स्टियनके पयसे मिल गये हैं। पव तसे स्टियन २० कोस दूर पड़ितो है। यहां नाना जातोयके पश्च पत्नो देखनेमें श्राते है।

पर्व तकी जवरी भाग पर मनाड़ो, कुनुवर वा कोरा बर, कराकत्-व सालर, घेडो घोर पलियर जाति वास करती है। कोरावर जाति पर्ततको बादिस बधि-वासी है। प्रायः चार प्रतः व्हो पहले ये लोग कोय-म्बतोर्से यहां या कर वस गये हैं योर खेतो-वारो झारा अयना गुजारा चलाति हैं। यहां तो भूमिते ये हो लोग प्रधान प्रधिकारो हैं। यें लोग गाय भें स आदि पालते हैं। इनको सांसारिक अवस्था टूसरोंको अपीचा सच्छत प्रतीत होतो है। इनको विवाह-प्रयाबहुत भक्की है, विवाहके समय अपने सभी भावनीय उपस्थित होते हैं। विवाहमें प्रचुर अर्थ-व्यय होनेके कारण, ये लोग परस्पर विवाहका सम्बन्ध स्थिरकार रखते हैं। इस प्रकार खजाति है मध्य तोन चार विवाह सम्बन्ध खिर हो जाने पर विवाद खक्षत्र आरम्भ होता है। विवाहमें उपस्थित व्यक्तियों का भोजन-व्यय निर्वाहकी लिये प्रयोक गढहम्थको कुछ न कुछ चन्दा देना ही पड़ता है। इन लोगोंमें बहु-विवाह और पति-पत्नी-त्यागको प्रशः प्रवलित है। पश्चिम कोरावरों में एक कूतन आचार देखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति पुत्रके

यभावमें श्रपनी एम्पन्ति निज कन्याको देहे, तो वह कन्या किसी वयः प्राप्त युवक्रसे विश्वंह नहीं कर सकतो, वरन् एक श्रजातश्रमश्रु भालकके साथ वह ब्याही जाती है। स्त्री श्रपने स्वजातीय किसी मनोमत पुरुषक्त संसर्भ सं स्तोः पादन कर सकती है। वह बालक पोछे श्रपने भाळ्यनका श्रिकारो होता है। इन प्रकारका श्राच र से कर कभी कभी भारी गोलमान उपस्थित होता है। ये सोग श्रव हो दिन भी प्रधानतः प्रवितोय देवता वहापामकी पूजा करते हैं।

ककं टब-जानराण बहुत पहते विद्यां वास वरते हैं। ये लोग परिभेताचार होते हैं। मांम-मक्लो, प्रफीन श्रीर तमाकू सेवनमें ये हमेशा लगे रहते हैं। तेल के नदने ये लोग श्रीरमें घो लगाते हैं। विज्ञानरों के जैसा ये लोग भी वस्त्र श्रीर कर्षा लहार पहनना बहुत पसन्द करते हैं। मन्द्रितिमें बाह्मण कोग श्रीर श्रीदिमें पाड़ारामगण याजकता करते हैं। स्त्री वन्या होने पर खामी स्त्रीको सनाह ले कर दूमरा विवाह कर सकता है। किन्तु यदि दूसरे कारण से वह विवाह करना चाहे, तो स्त्रोके रहते नहीं कर मकता। इन लोगों में विश्ववा-विवाह प्रचलित है।

पनिवासी भो ठोगण प्रायः धनतात् हैं। अन्यान्य व्यक्तियों में विवाद खड़ा होने पाये लोग भध्यस्य हो कर उसे निबटा देते हैं। पर्वतनात पण्याद्रय ले कर ये लोग वाणिज्यान्य समय करते हैं।

पिनयार त्य वननि परंति आदिम निवानी हैं। ये लोग एक परा से असम्य होते हैं। इनमें से कोई कोई कोरावर जाति के निकट दासल शुक्क नर्स आवद्ध हैं। किन्तु इन लोगोंने कोरावर तथा अन्य न्य पार्व तीय जाति की नाना विषयों में नर ने बना रखा है। ये लोग पहाड़ी लता बीका इस्ते माल जानते हैं। ये लोग पहाड़ी लता बीका इस्ते माल जानते हैं। ये लोग कभो देवता बीका मन सुष्य कार्क रोग आरोग्य कर देते हैं। देवाराधन के समय ये लोग प्राहिताई कारते हैं। स्वाराधन के समय वे लोग प्राहिताई कारते हैं। स्वाराधन के समय वे लोग प्राहिताई कारते हैं। स्वाराधन के समय के समय वे लोग प्राहिताई कारते हैं। स्वाराधन के समय के समय वे लोग प्राहिताई कारते हैं। स्वाराधन के समय के समय

दनका प्रधान धर्म है। इन लोगों में एक से अधिक विवाद करनेका नियम नहीं है। खाद्य द्रश्यमें इनका उतना विचार नहीं है। 'रागी' नामक पहाड़ी पेड़में ये लो 'मोज' नामक मद्य प्रसुत करते हैं। पर्वतवासा जातियां ईस मद्यको बड़े चावसे पातो हैं।

यहां चावल, लहसुन, सर्भों, गिझं जो आदि नाना शस्यों को खितो होने पर भी कहवे की खितो हो विश्व ष यत्न में देखा जातो है। १८८३ ई० में २०५८ कः विक बगान थे। अने काम्यः खितोको हृद्धि पर हो लोगों का लच्च है। जनवाशुको अवस्था प्रायः निपालरा जधानो काठमण्डू की-नो है। यहां को इंदे कन ज नाम का एक खास्थ्यनिवास है जहां लोगों को संख्या दिनां दिन बढतो जा रही है। इस खास्थ्यनिवासके चारों और को जमीन उबरा है। यहां सभी प्रक रको विलाय ने साग सका ले खिती होती है।

पलियि ( सं॰ पु॰) पलिशासिषं प्रियं यस्य । १ द्रोणा काक, डोम को था। (वि॰) २ मांगायो, मां। खा कार रहनेवाला।

पतमचो (हिं॰ पु॰) मासाहारो, पांस खा कर रहने वाता।

पलभा (सं क्लो॰) पलस्य भा दोतियँ त। विषुवद्-दिनाई ना यङ्क्काया, धूप घड़ो ते यङ्क्का उस समयको कायाको चोड़ाई जब मैव संक्रान्तिके मध्याक्रमें सूय ठोक विषुवत् रेखा पर होता है। पर्याय पलविभ, विषुवत्यभा।

पन्न भीट — तन्द्र ज प्रदेश के निवंबितो जितान्त गैत एक प्राचीन नगर। एक समय यह नगर सुट हु हु गैसे सुर-चित्र था। याज भी उस ध्वेशविशष्ट दुगेका थोड़ा थोड़ा चिक्न चित्र होता है।

पत्तरा ( हिं ॰ पुं ) पलड़ा देखो ।

पत्तत्त (सं क्लो ॰) पत्ति पत्य ने उनेन वा पत्तातो कल (स्पादेश्य दिवत् । उग् १ १००० ) १ मांत । २ पे छ , को चड़ । इसका गुण — मधुर, कितकार, पित्त बर्धिक, सम्म, बन और पुष्टिकारक है। ४ से चत्र तिलचूण, तिल और गुड़ अयवा चो नो के योगमे बनाया हुया लड़्डू, तिलक्कट । इसने

मलकारक, वल्य, वातनायक, कफ श्रीर पित्तवर्डक, वड्य, गुरु, ह्रश्न, स्त्रिय श्रीर सृत्निवत्तं क गुण माना गया है। ५ ति त्रपुष्प, ति तका फूल। (पुरु) पर्वा मार्स लानी रिला-का। ६ राचन। ७ मल, में ल। दशेवाल, सिवार। ८ प्रन्तर, पत्यर। १० यव, लाग। ११ चोर, द्धा। १२ वच, ताकत। (ति०) १३ नीला श्रीर सुलायम।

पगलज्वर (सं॰ पु॰) पत्तत्त्वः मांमस्य ज्वर दव । पित्तः।

पतन्तिय (सं०पु०) पतन्तं प्रियं यस्य । १ द्रोणकाकः, डोम कौया। (त्रि०) २ मांपभवो, मांस खा कर रहनेवाला।

वन्ननाभय (सं ॰ पु॰) पनने मा-भिते इति मोङ्भयने भन्। १ गण्डरोग, कोड़ा। २ मनोगेरोग, बद॰ इनमी।

पत्तव (सं पु॰) पतं पत्तायनं वाति हिनिस्ति नाययन् तोति पत्त-त्रांक । मत्स्य अरणोपाय, एक प्रकारका भावा जिसमें मक्तियाँ फंसाई जातो हैं। पर्याय— प्रव, पञ्चराखिट। जलाययमें जब पानी योड़ा रहता है तब पत्तवसे मक्ती सहजमें पत्र हो जातो है।

पस्तवस (हिं पु॰) परवळ देखो ।

पत्तवा (हिं॰ पु॰) १ ज खते जपरका नोरस भाग जिसमें गांठें पास पास होतो हैं, घगौरा, कौंचा। २ ज खते गाड़े जो बोनिते लिये पालमें लगाय जाते हैं। ३ पक घास जिसे भेंस बड़े चावसे खातो है। यह हिसारके आस पास पद्मावमें होतो है, पलव न। ४ शस्त्रुलो, चुक्रा।

पलवान (हिं पु॰) पलवा देखी।

पलवाना (डि॰ क्रि॰) किसी वे पालन कराना, पालनमें किसी की प्रवत्त करना।

पलवार (हिं॰ पु॰) १ देख बोने का एक ढंग। इसमें अंखुए निकलने के बाद खेतको रूखे पत्तों रहें हैं। अदिसे अच्छी तरह ढक देते हैं। इस तरह ढकने से खेतकी तरी बनो रहती है जिससे सिंच। देको आवश्यकता नहीं होती। करेली वा जालो मिहोमें यही ढंग बरता जाता है। अन्यत भी यदि सोंचनेका सभीता या श्रावश्यकता न हो, तो इसी ढंग को क मनें जाते हैं। २ एक प्रकारको बड़ी नाव जिन पर माल श्रसवाब जाद कर भेजते हैं, पटे जा।

पन्तवारो (हिं • पु • ) नाव खेतेवाना मन्नाह। पन्तवान (हिं • वि • ) ऋष्टपुष्ट, बन्नवान्।

पलवंदा (हिंपु॰) भरग-पोषण करनेवाला, पालन करनेवादा, खिताने-पितानेवाला।

पन्मा -दाविचायो सताराजिलावासी ब्रह्मण जातिको एक गाला। कोङ्गास ब्राह्मणाग दन हो भन्नताः भावसे मांतखादत वा पतासिन नामसे पुकारते हैं। कल्याया अन्तर्वती प्रस्वित याममें वास करनेके कारण इनका यह नाम पहा है। ये लीग मराठोभाषा बो तते श्रोर कमें ठ, श्रातियेयो, नितः व्ययो और समस्या होते हैं। पुरोहित, गण म, चिकिः सार वा भिन्न अहित हारा इनका गुजारा च ततः है। इनका पहनावा देगवासियों हे जे सा होता है। लोग यज्ञ दीय वाजसनेय माध्यन्दिन प्राखासुता है। वन्ति — दाविणाता के मतारा जिताना त कराइ वीजा-पुरकाएक छोटा ग्राम। यहां प्रधित्य काके उपपर कुल-दुग नामका एक प्राचीन किला है जिसका घायतन १२० एक हमें काम नहीं होगा। गढ़ले १०० फुट नीचे 'मान' नामको उपस्रका है। दिचण पश्चिमको स्रोर श्रीर भो कितने ध्वंसावशेष देखे जाते हैं। पनहाल वाशी भोजराजकी विरुद्ध विद्वोही हो कर कोलिराजनी थे सब दुर्गभवन और खादयां बनवाई थीं।

पनसेण्ट (महातमा) — जिग्छ। इन त्रासी खुष्टप्रेरित एक महापुर्ष । इनका असन नाम या सन । ये यहूदो पितामताके गर्भ जात और गर्मालयलके शिष्य थे । फरासोसियों के विद्यालयमें इन्होंने पढ़ना लिखना सोखा और विश्वेष श्राग्रहसे खुष्टभर्म का भनुसरण किया या । ३४ ई०में जब खुष्टभर्म के लिये ष्टिफेन ने श्राक्तोलम किया उस समय पल वहां उपस्थित थे । सान्हेंद्रिम हारा खुष्टान निग्रहमें समस्तस नगर भेजे जाने पर, पलको राहमें हो खुष्टानों के लाधकत्तीसे सुलाकात हो गई । उनके प्रमसे विश्वल हो पलने उनके शिष्य क्रोमें समस्तसनगरमें प्रवेश किया। यहां धर्म मन्दिरमें लोग इन्हें महात्मा एन कहने लगे। इसन बाद ही पत्तनं खुष्टधर्म न प्रचारमें भारतजीवन उत्सर्ग करण 'एपमन' (खुष्टभन्ना)को भारत्या प्राप्त को। इनका उत्सादका वक्टनांसे फिलिक्स कम्पित हो उठे। एवन्सवानो दिवनिमस ने इनका मत ग्रहण किया था। ६६ ई०ो ामनगरमें ्यट-पत्तका महाक देहमें विद्यान हो गया।

२ दिख्ण अमेरिका के क्रीन प्रदेशके अन्तर्गत एक नगर। यह क्सुद्रतोग्से १८ कोम और राई जिनरोसे ८५ कोमको दूरी पर अवस्थित है। यहां वाणिज्यती विश्रेष उन्नति देखी जा है। यहां जितने घर्ष सभी महोके बने इए हैं।

पतस्तर (हिं ९ पु॰) मही चूनि चाहिनी गारिका रेप जा दोन र चादि पर उत्ते बरावर सोचो चार सुडोज करनिक लिये किया जाना है, जिट ।

पनस्तरकारो (हिं श्वतः ) पत्रकार करने या किए जानेको क्रियाया भाव, पत्रम्तर करने या होनेका काम।

पनस्ति (सं°िति॰) १ पनित, छद्ध, पना हुआ। २ दोर्घोग्रयुक्त, चित्र उसरवाना।

पला (हिं॰ पु॰) १ निमित्र, पला २ तेलकी पली। ३ तराज्ञापलड़ा, पक्षा

पतानि (सं॰ पु॰) पजस्य भाषास्य सन्तिः। पित्तधातु। पताय (सं॰ क्षी॰) पत्तस्य ययं वारांगः। समिकारांगः। पत्ताङ्गः (सं॰ पु॰) पत्तं मान् तत्प्रधानं यङ्गं यस्य। शिश्यभार, स्ंम।

पनाण्डु (सं ० पु०) पलस्य सांतस्य अण्डिसवाचरतीति (मः वाद्यथ । उग् ११६० इति कुशस्यवेन साधः। सूलिका स, प्याज (Allium Cepa)। पर्याय— सुकान्द्र , लोहितकान्द्र, तोच्णकान्द्र, खणा, सुखदूषण, शूद्रप्रिय, क्रिसिन्न, दीपन, सुखगस्यक्र, वहुपल, विश्वसम्, रोचन, सुकृन्द्रका। गुण— कट्र, वल्य, कफा, पित्त श्रीर वपनदोषनागक, गुरु, वलकर, रोचन श्रीर स्निग्ध। सावप्रकागके सत्वे—पजाण्डु, यवनेष्ट, दुगस्य श्रीर दूषका। प्याज सार सारतमें उत्यस होता है।

भिन्न भिन्न देशीं में प्याजका विभिन्न नाम देखा। Vol. XIII. 33 जाता है; बङ्गला—ियान, पलाण्डु, अरबी—वनल् पारसी - पोधान, सिन्धु और गुजराती—दुङ्गरी; बस्बई— प्यान, कन्द; मराठी और कच्छ कन्दा; तामिल— वेत-बेङ्गायम् दरुलि, दर-बेङ्गायम्; तेश्रगु—बुिक्तग्डडलू निरुक्ति; कनाड़ो—बेङ्गायम्, निरुक्ति, कुन्वली; मलय— वावङ्गः; शिङ्गापुर—लूनू; अंगरेनो -- Onion; फरासो— Oignon और नमंनी—Zwiebel

कातिक, अगहन, पून और माच मासमें प्याजकी खिती होता है। प्याजको ककोके उत्पर को पुष्प लगता है, उसे वोज कहते हैं। इस वोजको यत्नपूर्वक रचा करनेसे दूनरे वर्ष उससे विद्या प्याज उत्पन होता है। इसके पत्ते यतले, लस्बे श्रीर सुगन्धराजके पत्तीं के याकारके होते हैं। गांठमें जबरमे नोचे तक नेवल किन्ते ही किलने होते हैं। वीज भ्रथवा प्याजको जमीनक अन्दर गाड्नेसे घोड़े हो दिनींसे यद्वर उग त्राते हैं जिसे प्याजकी कली कहते हैं। देशो बोजकी अपेचा विसायतो वीज विशेष बादरणीय नहीं है। प्याज बहुत दिन रखा जाता है और कम सहता है। भावप्रकाशमें तिखा है, कि प्याज श्रीर लहसुन दोनींमें समान गुण हैं। यह मांस शोर वीर्यं वर्षेक, पाचक, सारक, लोक्स, कराहशीधक, भारी, पित और रत्तवर्धक, बलकारक, मेधाजनक, श्रांखींके लिये हितकारो, रसायन तथा जीयाँ ज्वर, गुरुम, भर्णच, खां नी, शोध, श्रामदोष, कुछ, श्रम्बिमान्य, क्रमि, वायु भार खास श्रादिका नागक माना जाता है। जो लहसून बौर प्याज खाते हैं, उनके लिये मद्यमांम और धक्ल द्रच हितकर है। किन्तु प्याज खानेवालीको व्यायाम, रोट्र, भ्रत्यन्त क्रोध, जलदुष्य भौर गुड्का परित्याग करना चाहिये। ( भावप्रकाश )

गास्त्रमं पनाग्डु-सेवन हिजातियोति निधे विगर्षे निषद्ध बतलाया गया है। यथा—

"वलाण्डुं विट्वराहरूच छत्राकं प्राम्यकुक्कुटं।

लशुनं गुङजनं चैव जग्ध्वा चान्द्रायनङचरेत्॥"

(याज्ञ: १।१७६ )

पतारङ् वटवराह, छत्नाक प्रस्ति यदि हिजाति-गण भचण करं, तो उन्हें चान्द्रायण करना होता है। मतुने भी लिखा है— ''लग्रुनं गुरुजनरुचैव पलाण्डुं कवकानि च । समक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च ॥<sup>५</sup>

(मनु ५।५)

लहमुन, गाजर श्रीर प्याज श्रादि दिजातियों के श्रमच्य हैं। कुल्ल श्रमें इस श्री कि की टीकामें लिखा है, "द्विजातीनाममस्थाणि । द्विजातिमहणं शुद्र पश्चंदासार्थे।' जाल्लाण, चित्रय श्रीर वैश्य इहीं तोनों वर्णों के लिये पलाण्डु भवण विशेष निषद्ध है; किन्तु शूद्र के लिये नहीं है। सभो धर्म शास्त्रोंने दिजातियों का प्याज श्रीर लहसुन खाने के मना किया है। मनुमें दूसरो जगह लिखा है, जि दिज यदि जान वूमा कर पताण्डु भचण करे, तो वह पतित होता है। पलाण्डु भच्या करे, तो वह पतित होता है। पलाण्डु भच्या करे, तो वह पतित होता है। पलाण्डु भच्या पतित प्रायश्चित करके विश्वद्ध हो सकता है।

"पल ग्रुं गुड़जन है व मत्या जग्ह्या पतेत् द्विजः ।" ( सनु ५१११ )

यह तरकारो या मांसके मसालेके काममें भाता है। यह बहुत श्रधिक पृष्ट माना जाता है। इसका गन्ध बहुत हम श्रीर श्रप्रिय होता है जिसके कारण इसका श्रधिक व्यवहार करनेवालांके मुंह श्रोर कभो कभी शरीर या पत्तीने रे भो विकट दुगन्ध निकलतो है। एक दिन प्याज खानेसे दूसरे दिन मलमूत्रमें भो उसको गन्ध पाई जाती है।

फारक्रय श्रीर भके लिन (Fourcroy श्रीर Vauquelin) नामक दो डाक्टराँने प्याक्त पक्त प्रकारका ते ले निर्याप्त निकाला जो श्रोझ हो उड़ गया । किमिया विद्याको छहायताचे उन्होंन उसका विश्वेषण करके देखा कि इसमें गन्धक, शुभ्वयदायें (Albumen), चीनो, गोंदको तरहका लसोला पदार्थ, फरफरिक एसिड, साइ-ट्रेट श्राव-लाइम श्रोर लिगनिन् पदार्थ मिते हुए हैं। मदिराको तरह प्याकके रसमें भी फिन श्रा जाता है। सहस्तकों तेलके जैसा इसके तेलमें भी श्रालिलम्ल-फाइड (Allyl-sulphide) है श्रीर दोनों हो प्रायः ससानगुणविशिष्ट है।

प्याजके सूल वा कन्द्रसे कटु श्रास्तादयुक्त तेल निक्ष-लता है जो उत्तेजक वा चेतनाजनक माना गया है। यह मूत्रोत्पादक भीर क्षेत्रानि:सारक शीषधरूपमें भी व्यवद्वत होता है। ज्वा, उदरी, श्लेषा ( Catarrh ) कीर नारुखास (Chronic Bronchitis), वायुश्न भौर रत्तिपत्तरोगमें सचराचर इस हा प्रयोग किया जाता है। वहि:प्रयोगमें भी यह चम प्रदाहक और जला कर देनेमे पुलटिसका काम करता है। कविराजोमतमे यह उशा भीर तिक्ता है तथा उदराभान रोगमें विशेष उप इसको तोवगन्धने सर्पाद विषात सरोस्रव नजदोक ग्रानहीं सकती। मतान्तरमे इसका गुण कामोहोपक श्रीर वायुनाग्रक है। कचा प्यात्र खानेसे रत श्रोर सूत्र श्रधिक परिसाणमें निकलता है। जहां विच्छू श्रादिने काटा हो, वहाँ प्यानका रस लगा देनेसे ज्वाता निव्यत हो जाती है। प्याजने भोतरका गूदा अग्निमें उत्तप्त करके कानके भोतर देने हे कर्णशूल ग्रारोग्य हो जाता है। कभो कभी प्याजको चर कर उपका गरम रस कानमें डाचनेसे वेदना जातो रहतो है। कन्द के सिवा इसके बीजसे एक प्रकारका निर्मल वर्ण होन तेल निक लता है जो नाना चोष चोंने काम चाता है। मूच्छोगत श्रोर गुरुमवायुरीम (Fainting and hysterical fits)में यह उग्रगन्ध 'स्मे लिंसल्ट'का काम करती है। इस देश्रन्त्वस्य पेशियों को क्रिया बलवान् रहतो है श्रीर कभी भी उसका अवसाद नहीं होता। पाग्डुरोग, अग्र<sup>°</sup>, गुद्ध्यं ग्र भीर अन्तर्गेग (Hydrophobia) र यह अधिक व्यवहृत होता है। दुवका व्यवहार करने जड़ेया (जूड़ो) दूर होतो है चोर चयकाशरोगमें अदी होने नहीं पातो । सानान्य सर्दीनं प्यानके काढ़े अर गलजतरोगमें सिरके कि साथ इसका प्रयोग करने ने उपकार दिखाई देता है।

प्याजने रस भीर घरसों ने तेन नो एक साथ मिला नर गरीरमें लगाने से गिठियानातरोग श्रारोग्य होता है। नोश्राखालो प्रदेगमें जब विस्विकारोग ना प्रकोप देखा जाता है, तब छोटे छोटे बच्चों ने गने में प्याजको माला पहना देते हैं श्रयना दरवाजे पर उसे खटका देते हैं। उनका विश्वास है कि प्याजमें ऐसा गुल है कि वह स्ने गनो श्राने नहीं देता। यथाय ने प्याज दुग स्वहारक है। वायुग दुग स्वजित श्रस्तास्यकर गुल स्नेग श्रादि मं ज्ञामक रोगकी उत्पत्तिका कारण श्रीर गरीरका

हानिकारक है। एकमात्र प्याज ही ऐसी दूषित वायुकी विशुड कर मकता है। प्याज खानेसे भूख बढ़तो है। सिरकेके साथ पका कर इसे खानेसे पागड़, प्ल हा और अजी गरोगमें विशेष उपकार होता है। पागल अतिक काटनेसे चतस्थान पर ताजी प्यात्रका रस लगा देना चाहिए। ग्राभ्यत्तरिक प्रयोगसे भो चतके श्रांतिशोध श्रारोग्य हो जानेको सम्भातना है। डा॰ एल केसिएए साइबने लिखा है, कि बङ्गानो लोग प्याज खाते हैं, इस कारण उनके योता रंगेन नहीं होता। प्याजका रम ४ है प शौंस तक दो श्रींस चीनोके साथ मिला कर रक्तचरणगील अग<sup>र</sup>रोगोको खिलानेसे अति गोघ फायदा दिखाई देना है। सबेरे और ग्रामको एक एक प्याज करके कालो मिव<sup>९</sup> के साथ खाने हे मलेरिया वटित ज्वर आरोग्य होता है। प्याजका संह काट कर उस पर जला हश चुना लगा कर वृश्चिकचतस्थान पर विभ देनी से ज्वाला बह्त कुछ दब जातो है।

डाक्टर वेरेणके सतसे कचा प्यान नींद लाता है। मूक्कीरोगमें इसका रस उल्लुष्ट उत्तेजक श्रीषध है। मुच्छिति समय वह रम रोगो को नाकमें लगाना होता है। किसी एक बरतनमें यदि कुछ प्याजको बन्द करके जहां गोवर जमा किया जाता है वहां जमीनके नीचे चार मास तक गांड कर रख दे, तो व्याजको कामो-होपक प्रति बढती है। अभागय वा भामरतारोगमें प्याजका प्रधिक प्रयोग होते देखा जाता है। एक येन अफीमको प्याजने भोतर भर कर उत्तम चारयता अग्नि में शाधा विद्व करने रोगोको खिलानेसे कठिन प्रामरतका उपम होता है। तीन प्याजकन्दकों मुही भर इमलोकी पिन्यों हे साथ रोगोको खिलाने है वह विरेचक श्रीवधका काम करता है। प्याजको चूर कर उसका लाजा रस अर्काघात वा सरदी गरमोसे पोडित रोगोक प्रकेरओं श्राच्छी तरह लगानेसे भारो उपकार होता है। प्राय: टेखा जाता है, कि उत्तर भारतवासी योध्मकाल अपनी अपनी सन्तानको उत्तप्त वायु ( लूह ) है बचानेके लिये गुलेमें प्याज बांध देते हैं, आमागयमें तेज विश्व करनेके लिये साधारणतः प्यात्र जला कर वालकीकी खिलाया जाता है।

हिन्दू शास्त्र से प्याजको सग्रह बतलाया है, इस कारण धर्म प्राण हिन्दू सात्र ही प्याज स्पर्ध नहीं करते। सुसलमान और यूरोधीय गण बिना प्याजके तरकारो आदि बनाते ही नहीं। निम्नसेणोकी हिन्दू गण व्यञ्ज-नादिके सभावमें भात स्थवा रोटोके साथ कचा प्याज खाते हैं।

माइबोरिया राज्यमें एक जातिका पनाण्डु उत्पन होता है जिसका नाम है Stone leek or rock onion Allium fisteulosum । युरोपमें सभो एमय प्यान नहीं मिलता, इस कारण व्यञ्जनादिमें यही दिया जाता है। हिमालय पव तजात पलाग्ड (A. leptophyllam) वम कारक और साधारण प्याजने भाल होता है। परू (A. Porum, ग्राबी-विशाध) नामक पलाण्डु पूव -राज्यमे यूरोप खगड़ में लाया गया था । फरोयाके समय इकिएंडवासिगण 'यक्त' वपन कस्ते थे। ज्लिनि-लिखित ग्रस्य पढ़नेसे जाना जाता है, कि सस्त्राट् नेरोने पहले पहल इस वीज का यूरोपजगत्में प्रचार किया। वेल्सवासिगण सैक्सनींको पराजयके उपलब्दें कठीं शताब्दोसे इस जातिके प्यानका चिक्र वारण करते या रहे हैं। जंगली प्याज ( A. Rubellium ) उत्तर-पश्चिम-हिमालयखण्ड पर लाहोर तक विस्तृत स्थानवी उत्पन होता है। इसको पत्तियोंका दल मोटा होता है। इसकाकन्द कचा मीर सिभ्ताक र खाया जाता है। खान विशेषसे इसके और भो दो नाम सुने जाते हैं, बरनी प्याज भौर चिरि प्याजी । मोजिसकी समय इजिप्टमें प्याजको खेतो होतो थो। हिरोहोतसने ४१३ ई०-सन्ते पहले जित शिलालिपिका उत्तेख किया है उममें लिखा है कि, 'इजिप्टके विरामिड निर्माणकार्यमें जो सब मजदूर काम करते घे, उन्होंने ४२८८०० पोण्डका प्याज खाया था।'

पत्ताद (सं ॰ पु॰ खो॰) यलं मांसं भत्तीति श्रद-भचणे (क्रिंपण् । पा ३।२।१) इति श्रण् । १ राचसः। (ति॰) २ मांसभचका।

पनादन (सं॰ पु॰स्ती॰) पनं मांसं असीति पन-अदु-च्यु । १ राचस । (ति॰) १ मांसभचणशीन । पनाम (चिं॰पु॰) गदी या चारजामा जो जानवरीकी पीठ परंसादने या चढ़नेके लिये कसा जाता है।

पनानना (हिं किं) श घोड़ श्रादि पर पनान जनना, गही या चारजामा कसना या बांधना । २ चढ़ाई की ते यारी करना. धावा करने हे लिये तैयार होना। पंतानी (हिं क्लो ) १ छपर। २ पान में आभारका एक गहना जिसे स्वियां पेरमें पंजिक्षे जपर पहनती हैं। पंचान (संक्रा) पर्वं सांसं तेन सह प्रमान , मन्य पढतोषि कम धारयः। मांसादिश्वत सिंड श्रव, चावत बीर मांस हे मेन्से बना हुया भी जन, पुताव। पाक-राजिखासे इसकी पाकपणाली इस प्रकार लिखी है-छा। मांस १ शराव, छुत मांस का चीवाई माग, दार चोनो ३ मागा, खबङ्ग ३ मागा, इलायवो ३ मागा, त छुल श्यराव, मिर्च र तोचा, तेजपत्र १ तोला, क्रुङ्ग म र माथा, अदरक र तोला, लव ए ६ तोला, धनिया र तोला, द्राचा (। प्ररावका पादाई । पहले कागमांस तो सूद्धाः रूपसे चूर्य करके शुष्का प्रतिह पात कारने ते बाद टूबरे बर्तनमें तेनवत्र विका दे और तन जपरवे थोडा यखाड गखद्य डाल है। चा गलको जलमें यह सिद करके उसका मांड पसा ले और उसमें थोडा मध्यद्रय मिका कर इस श्रद्धित तगढ़ लका मांस के जपर श्रद्धी तरह सजा कर रख है। इस प्रकार दीवा तीन बार सजा कर रखना होता है। पोक्के दसके जपर बचा हुआ घो छिड्ज दे घोर दो दण्ड तक आंच देते रहे। ऐसा करनेसे वह भजीभांति सिंह हो जायगा। मांत यदि न दिया जाय, तो उसने बदतीमें मछतो, पात-मृतादि भो देस कते हैं। इसमें गन्ध रूख को दिख के साथ मिना कर देना होता है।

पत्ताव (सं० पु०) पत्तं सांसं श्राप्यते प्राप्यते वाह्न्योन स्रत, पत्तं प्राप् घञ्। १ आग्छवासका। २ हिस्तिकपोत्त, हायोका कपोत्त, अनवटी श्रादि। पत्तापदा (सं० स्ती०) नितास्त्रन।

पतामू—विहार ग्रीर उड़ी साने छोटानागपुर उपित्राग-का एन जिला। यह अचा०२३'२०से२४'३८ उ० श्रीर देगा० ८३'२०से ८८'५८ पू०न मध्य अवस्थित है। सूपरिमाण ४८१४ वर्ग मोल है। इसने उत्तरमं ग्राहाबाद श्रीर गया; पूर्व में गया, हजारीवाग श्रीर रांची; दिचणमें रांची श्रार सुरगुजा राज्य तथा पश्चनमं युन्तप्रदेशने सुरगुजा श्रीर मिरजापुर जिला है। इम जिनेका अधिकांग पर्वतमानामे विशा है सोननदो जिनेके उत्तरांग्री यह गई है। यहांके जङ्गल में बाब, चीता, मम्बर, क्षणसार, नोनगाय भीर जङ्गलो कुत्ते पाये जाति हैं। यहांका तापपरिमाण ७४ से ८४ भीर वार्षिक वृष्टिगत ४८ इञ्च है।

पलासू जिलेका दिशास १६०२ ई०के पहलेका नहीं मिलता। उस समय वैरोचं ग्रने राक्स त राजपूतीको भगाकार घत्रना चाचित्र जमा लिया। प्राय: २०० वर्षे तक राज्य किया। इन वंश्राहे प्रधान सेद ोराय ये जिल्हानि १६५ १६०२ ई० तक शासन किया। इन्होंने अपना राज्य गया, हजारोबाग स्रोर सुरगुजा तक फैला लिया था। यहां जो दुर्ग हैं, उनमें-से एक इन्होंका बनवाया हुना है। दूसरे दुगंको नोवे इन इं लड़केन डालायो, पर वे इके पूरा कार न स्ते। उपसन्य सुवदमानीनि कई बार प्रसासूपर चढ़ाई को बार राजाओं कार देनेकी विश्वे बाध्य किया। दूसरे वज दाजद खांने यहां के दुग पर अधिकार जमा हो लिया। १०२२ ई॰ ने राजः र एजित्राय मारे गत्रे और उनके छोटे लड़के राजिविं हामन पर प्रतिष्ठित हुए। तरनन्तर जयक्षण राय उन्हें सिंहासनच्यत कर आप गही पर बैठ गरी। कुछ वर्ष चार जयक ग्राय गोलोके अाघातने पञ्चलको प्राप्त हुए भीर उनके परिवारवग प्राण ले कर मेगत भागे। यहां उन्होंने उद-वन्तराम नामका एक कान्नगोके यहां आअय लिया उदवन्त १०७० ई०ां स्टार जात योती गोपासरायको गवर्में एट- एजिंग्ट कामःन कामकके पास पटना ले गये श्रीर सारा कात कह सुनाया। दम पर कन्नानने राजाको सेनाको अच्छे तर इपरास्त कर पनामूके उचित उत-राधिकारो गोपालरायको सि'हासन पर बिठाया। किन्तु दुर्भाग्य दश दो वर्ष पोक्टे गोवालराथने कानूनगो-को इत्यामें दुर्शकः साथ दिया ग्रोर इस श्रमश्यमें उन्हें कठिन कारावासको सजा हुई। १०८३ ई॰ को पटनीन जनको सृत्यु हुई । इसो समय वसन्तराय भी जो उनके काराजासके प्रस्तव गहो पर बंठे थे, कराच नालके गाल-में वितित हुए। तदनन्तर १८१३ ई॰ में चुरासनराय राज॰ सिं इस्मन पर अधिकड़ इए। इस समय प्रताम जिले

पर खंटिय-गत्रमंग्र हो बहुत देन हो गई यो बार उन्नि १८८८ ई०वें इमे बहुरेजो-राज्यतें मिता खिया । उसा समयमे पत्तामका दिनी दिन उन्नि होतो जा रहो है।

यहांको जनसंख्या करोब ६१८६०० हैं। इनमें डालटनगञ्ज भीर गड़वा नामके दो घहर और १६८४ याम लगते हैं। यहांको प्रवान उपज बैसा हो और भदई है। इस जिलेमें कोय है को अनेक खानें देखनेमें भ्रातो हैं। डालटनगञ्ज और और इंग्में जो कोय तेको खान हैं उसका भाहाता प्रायः ८० वर्ग मोल है। यहाँ तांवा भी पाया जाता है, पर काफी नहीं। इस जिलेमें चमड़े, लाह, घो, तेल हन, वांस भीर कोय लेको राज़ को तया दूसरे दुसरे देशोंसे नमक, चोनो, करासन तेल, चावल, घो, तांविके बरतन भीर सरसों को भामरना होतो है। १८८० भीर १८०० ई०में यहां दुर्भिंच पड़ा था।

विद्या-िश्रचामें यह जिला बहुत पीके पड़ा हुआ है। यहांका डालटनगच्चका हुई स्त्राल बहुत प्रिस्ड है। स्कूलके सिवा यहां चार चिकित्सालय भो हैं।

पतायक (सं • वि ॰ ) पताय-त्यु । पतायन कारी, भागने वाता, भग्गू ।

पनायन (सं को को ) पनायते पनाय भावे न्युट्रं भयादिहेतु स्थानान्तर गमन, भागने हो क्रिया या भाव। पर्याय—प्रपमान, संदाव, द्रव, विद्रव, उपक्राप्त, संद्राय, उद्दाव, प्रद्राव, उद्द्रव, सन्द्राव, द्राव, श्रुगानिका, प्रपक्रम, चक्रम।

पर्वायमान (सं ० ति ०) पत्नाय-प्रानच् । पत्नायनकारो, भागता इंगा ।

पलायित (सं वित्) पलाय-ता। पनायन विशिष्ट, भागा इग्रा। पर्याय नष्ट, ग्रहोतदिक् , तिरोहित।

पलायन् (सं० ति०) पलाय णिनि । पतायक, भग्गू । पलाल (सं० पु०-क्तो०) पलित गस्यशून्य लं प्राप्नोतीति पाल कालन (तिम विज्ञि विजीति । उग् १।११०) वा पलं अलतीति भल् भण् । १ गस्यशून्य धान्यनाल, धानका रूखा इंठल, प्रयान । २ अन्य किसी पौर्धका स्था इंठल, त्रण, तिनका ।

पनाबजद्याद्य (सं० पु०-क्नो०) पनाबजातद्याक, एक प्रकारका साग।

Vol. XIII. 34

वनानदीहर (सं० षु०) वनानं दोहरं यस्य। श्रामः वन, श्रामका पेड़।

पताला ( मं॰ स्त्रो॰) उन सात रावसियों तें पत्र जो लड़कों को बोमार करने शतो संगी जातो हैं।

पनानो ( मं॰ स्तो॰ ) मांमसमुद्र ।

पनाग (सं कतो ) पनं गितं कम्पनं अश्रुते व्याप्नोतीत अग.। १ पता । २ पता ग्रुष्पादि, टाकका फून । (पु॰) पना ग्रानि पर्णानि सन्त्यत्र अव्। ३ स्वनामस्थातपुष्प दृच्चविभेषा (Butea frondosa) पन्तोस, टाका।

संस्तात पर्याय — किंग्रुक, पणं, वातपोय, याजिक, विवर्षं, वक्रपुसा, पूतद्र, ब्रह्म विचर्षं, ब्रह्मोपनेता, काष्ठद्र । गुण—क्षय्य, उणा और किमिदोवनायक । इसके पुष्पका गुण—उणा, कण्डू भीर कुष्ठनायक । इसके वोजका गुण —कण्डू, ददु भीर त्वग्दोवनायक, । इसका पुष्प चार प्रकारका होता है, रक्ष, पोत, वित भीर नील।

भावप्रकाशके मति इसका पर्याय — किं श्रक, पर्धी, याचिक, रक्षप्रयक, चारश्रेष्ठ, वात्रयोध, ब्रह्महक्ष, सिम्हर । गुण — श्रम्बिटीयक, श्रक्षविक, सारक, उत्पावीय, व्रण्यवीय, व्रण्यवाश्रक, गुल्मब्न, कषाय, कट, तिकारस, सिन्ध, गुद्धजात, रोगनाश्रक, भग्न सन्धानकारक, विदोष, क्रिमि, श्र्मे श्रीर शहणीनाश्रक । पलाश्रप्रय— मधुप, विपाक, कटु, तिक्त श्रीर क्षष्यायस, वायुवर्षक, धारक, श्रीतवीय, कप, रक्षपिक्त, सृतकच्छ, पिपासा, दाइ, वातरक श्रीर कुष्ठनाश्रक । पलाश्रप्रख— लघु, ख्यावीय, कटु, विपाक, रूज, प्रमह, श्र्मे, क्रिमि, वायु, कप्प, कुष्ठ, गुल्म श्रीर खुररोगनाश्रक । (भावप्र०)

पद्मपुराणमें लिखा है, कि पताग्रहत्त ब्रह्मका खरूप है। ब्रह्मा पार्व तोति ग्रापित पताग्रहत्त्वरूपमें उत्पन्न हुए थे।

"अश्वत्वक्यो भगवान् विष्णुरेव न संशयः।
रहक्यो वटस्तद्वत् पलाशोबद्धाक्ष्पपृक्॥
दर्शनस्पर्शसेवासु ते वै पापदरःः स्मृताः ।
दुःखापद्व्याधिद्वस्टानां विनाशकारिणो ध्रुवं॥"
(पद्योत्तरसं० १६० अ०)

यह पतायहच ब्रह्मरूपधारों है। दमका दमें न, स्ममें भीर सेवा करनेसे पाप नाम होता है। यह दु: इ, माण्ड घोर व्याधियुक्त व्यक्तियोंका दु:खादिनामक है। स्टिष्योंने जब स्तने प्रश्न किया, 'महाराज! ब्रह्मा किस कारण पलायहचरूपे हुए घें, तब स्तने उत्तरमें ऐसा कहा घा, ''एक दिन हरपाव तो सुरत कोड़ामें रत थों। उस समय देवताओंने उन्हें बाधा डालनेके लिये प्रश्निको वहां मेजा। धानके श्रव्याचार पर पाव तो बहुत बिगड़ों और कुद्ध हो कर भाप दिया। इसी भापसे ब्रह्मा पलाय-हचरूपमें उत्पन्न हुए।''

गतपश्रवाह्मणमें लिखा है - ब्रह्माके मांसर्थे इस वृत्तको उत्पत्ति है, इसो कारण यह ब्रह्माका खरूप माना जाता है।

यह बच सार भारतवर्ष में, ब्रह्मामें श्रीर उत्तर-पश्चिम हिमालय देशमें ले कर भेतम नदोतट तक विस्तृत स्थानमें उत्पन्न होता है। यह मभोले श्राकारका होता है। इसको लक्षड़ी बड़ो टेढ़ो मेढ़ो होतो है, सहजमें टूट कर बचको नष्ट कर देतो है। इसी कारण कभो कभी शंगरेजीमें इसे Bastard teak कहते हैं।

भारतके समतच्चित्रमें तथा छोटे छोटे पहाड़ींसे

\* ऋषयः ऊचुः — कथं वृक्षत्वनापन्ना ब्रह्मविष्णुमहेर्वराः ।

एतत्कथय सर्वज्ञ संशयोऽत्र महान् हि नः ।''
सूत स्वाच — "पार्वतीविवयो देवैः सुरतं कुर्वतोः किछ ।

अर्गिन ब्राह्मणवेशेन प्रेष्य विष्ने कृतं पुरा ॥

ततस्तु पार्वती कुदा शशाप त्रिदिवीकसः । देतः सेक्ष्युकं भ्रंशात् कम्पशाना तदा रुषा ॥"

पार्वत्युवाच-"किमिकीटादायोऽप्येते जानन्ति स्रते स्टलं ।

तस्मात् मम मुखम्र शाद् यूर्यं वृक्षत्वमाप्स्थय ॥ <sup>3</sup>

सूत उवाच- "एवं छ। पावेती देवी अशपत् कुद्ध मानसा।

तस्माद्वृक्षत्वमापन्ना ब्रह्मविष्णुमहेरवराः॥"

( पद्मीतरखं १६० अ० )

'ां मांसेभ्य एवास्य पंजाशः सम्भवत्। तस्मात् स बहुरसो लोहित मिवहि मांसं ते नवेनं तद्रूपेण स मर्देणव्यन्तरे खादिगा भवन्ति वाद्यो पंजाशाः।''

शतः जाः श्वाशाः ( शतःजाः ६:६।३।७ )

चावत देशींमें यह वच पुष्यके भारमे लद कर चपनो मुन्दर शोभासे दूसरे दूसरे विजीको मात करता है। पस्म दित लोडित पुष्पभारावनत वचनो उज्जव प्रभाने सारा देश मानो दोप्तिमय हो जाता है। भारत-वासिगण इस पेड़के श्रंग प्रखंगका गुण जानते हुए भी इसका विशेष श्राटर नहीं करते। इसका फूल छोटा, श्रद्विनद्राकार और गहरा ल ल होता है। फूलको प्रायः टिश्व कहते हैं घोर उनके गहरे लाल होनेको कारण अन्य गहरो लाल वसु शोंको "लाल टेम्" कह देती हैं। फूल फागुन के अन्त और चैतके आरक्षी लगते है, उस समय पत्ते तो सबके सब भाइ जाते हैं और पेड़ फूलों से लद जाता है जो देखने में बहत हो भवा मालूम होता है। फूल भड़ जाने पर चोड़ी चौड़ी पालियां लगती है जिनमें गोल और चिपटे बीज होते हैं। फलियोंको प्लाग्यायड़ाया प्लाग्यायड़ी और बीजांको पसासवीज कहते हैं।

पलागद्यको कि लक्ते को काट देने से अथवा स्वभावतः हो इसके गालमें केद होने से एक प्रकारका गोंद निकलता है। यह गोंद जुनिया गोंद वा बेङ्गल-किनो, युक्त प्रदेशमें कमारकस बम्बई अञ्चलमें विनियागोंद, पलाशका गोंद, किनिया-गोंद नामसे प्रसिद्ध है। जब द्वल गालसे यह निर्यास बाहर निकलता है, तब वह लाल मटाक जैसा देखने में लगता है। पहले यह कांचकों जेमा स्वच्छ रहता है, पोक्षे पुराना होने पर अस्वच्छ और गाढ़े रंगका हो जाता। इसको बाद गोंदका वह लाल दाना आयो आय चूर होने लगता है। यह धारकता सुणविशिष्ट है।

श्रुष्क गोंदको घोड़ा दबानेंगे हो वह चूर चूर हो हो जाता है। पोछे जलमें भिगो कर उसे साफ करना होता है। इस गोंदको जलमें श्रव्ही तरह मिला कर कपरसे पारसलफेट श्राव श्राहरन (Persulphate of iron) डाल देनेसे यह सम्भवण का हो जाता है। पोछे इसमें किसी प्रकारका श्रम्ब देनेसे मिश्रित जलका वर्ण कमला नीवृत्रे जैसा हो जाता है। कष्टिक पटाश्योगसे उसका वर्ण सन्दूरके जैसा लाल, श्रधक प्रयाग्ये क्रमशः धूसरसे पतला गंग हो जाता है। कष्टिक-सोडा शोर

एमोनियाने योगसे इसमें दूसरा ही रंग निकल बाता है। काव निट-बाव-पटाय श्रीर सोडा देनेसे इस हा रंग गाढ़ा हो जाता है; जिन्तु कपास, रेशमो, वा पश्मीने वस्त्रमें इसका रंग नहीं खुनता। रोशनीने नजदीन इस गोंदनो रखनसे वह घोरे घोरे जन कर राख हो जाता है, किन्तु उससे किसी प्रकारकी गन्ध नहीं निकलतो। सुखमें डाजनेसे वह खमावत: नरम होता है।

भारतवर्षं और यूरोपखण्डमं इनका गोंद धारकता गुणयुक्त श्रीषधरूपमें व्यवहृत होता है। वस्ता दिको रंगानीमें तथा चमडे श्रादिको परिष्कार करनेमं इसका - **व्यवहार देखा जाता है।** नील (Blue-indigo)को च्र कर परिष्कार करनेमें इसका अधिक प्रयोजन पड़ता है। कागज तैयार करनेमें इसका गोंद्र हपने व्यवहार कार सकते हैं। चर्म प्रस्तृत करनेके समय इससे चर्म श्रधिक नमें नहीं होता, केवल उसमें पक्का रंग चढ़ ष्राता है। इसके पुष्पसे उत्तम श्रीर उज्जवन पोतवर्ण का रंग तैयार होता है। चेत्र वा वैशाखमें जब पुष्प प्रस्पु टित होता है, तब इसे तोड़ कर घूपमें सुखा लेते श्रयवा सूखी पुष्पका ही चूर कर रख देते हैं। ठंटे जलमें उस चूरको डालनेसे अथवा उत्तन्न जलमें उवालनेसे उत्नृष्ट रंग बनता है। विभिन्न वसुत्रों के सहयोगसे पनागसे विभिन्न रंग प्रस्तुत होता है। शुद्ध प्रसाध पुष्प के रंग से कपड़ा रंगाया जाता है। कभी कभी एककाले, फिट करो, चून प्रथवा सज्जामहो (Wood ash) द्वारा उत्तमक्षमं कपड़ेकी विद कर पोछे उता द्रवादि-मित्रित प्रलाभपुष्यके रंगः उसे डुबोए रखे । जनके मध्य वस्त कुछ काल तक सिता हो जाने पर उसे निकाल ली भीर रंगिमिश्रित जलको आंच पर चढ़। कर कुछ समय तक उवाले। पोक्टे जब वह जल ठंढा हो जाय, तब उसमें फिरकपड़े डाल दे। तदनन्तर उसे पुन: श्रांच पर चढ़ानेसे कपड़े में उत्तम रंग निकल शाता है। कपड़े का रंग कलाई लिये इए कुछ पोला होता है। खास कर होलोक्षे श्रवसरमें भारतवासी हिन्दूगण इस प्रकारका रंगोन वस्त्र पहनना पसन्द करते हैं। सज्जामहो, फिट-करी मादिसे रंगको उज्ज्वसता बढ़ती है। पसामपुष्पम हर्ति हार ( Nycianthes Arbor-tristis ), लटकान् (Bixa Orellana), अतीस (Morinda Tinctoria), इन्हीं (Curcuma longa), बक्कम (Caesalpinia Sappan), प्रसृति उद्भिष्ट मिलानेसे पन्नागपुष्पने हरिट्ट न्यां को ब्रिड होती हैं। गमवेदक (Plecospermum Spinosum) नामक पौधा पन्नागके रंगमें मिलनेसे उसमें रेगम-सो उज्ज्वनता शाती है। रंगको फोका करने इसमें राम-सो उज्ज्वनता शाती है। रंगको फोका करने किया है। आदि उद्घाद मिलानेसे वर्णाको एय-कता देशो जातो है। ता जिप्पके रसमें फिटनरो-मियित जल डालनेसे वह परिष्कार हो जाता है। पोईर उस मियित रंगको किसी पातमें रख कर धूपमें सुखा लेनेसे उसका वर्णा 'गाम्बोज' (Gamboge)-से उत्कर्ध हो जाता है।

इसके फूलको बुकनी कर ले नेसे वह भो अवोर-का काम देतो हैं। हालो आदि उत्सवमें उसका बग्रव हार होता है। मृङ्गारबोजको बुकतो कर उममें गुलेला रंग मिलानेसे एक तरहका अबोर बनता है।

क्षीर देखो।

कालसे एक प्रकारका रेग। निकलता है जिसकी जड़ाजके पटरोंको देगा गिंम भर कर भोतर प नोको रोक को जातो है। जड़को कालसे जो रेगा निकलता है उसको रिस्सयों बटा जातो हैं। देगे और कागज भी इससे बनाया जाता है। इसके काछसे देगो चन्दनकाछ प्रसुत किया जा सकता है। पलायपापड़ा वा पलाय वोजमे एक प्रकारका स्वच्छ और निर्मल तेल बनता है जिसका व्यवहार श्रीषधमें होता है। इसकी पतलो डालिशोंको उवाल कर एक प्रकारका काया तैयार किया जाता है जो कुछ घटिया होता है और बङ्गालमें श्रीक खाया जाता है।

पहले ही लिखा जा चुका है, कि इसके निर्यासमें धारकतागुण है। संकुमार वालक, वालिका और कोमल प्रकृतिकी रमणोजातिके लिये यह एक महौषध है। इसका गींद अच्छी तरह चूर कर १० में २० अने तक दारचीनीके साथ सेवनीय है। थोड़ी अफोमके साथ इसका सेवन करनेने आरोग्यगिक बढ़ती है। उदरामय

स्रोर स्रजीर्णरोगमें इसका टटका रस विशेष उपकारों है। चयकाश स्रोर रक्तस्राव-सम्बन्धीय रोगमें, साधारण चत स्रोर बहुकालस्थायो गलचत रोगमें भो इसके सस्यो-विषित रमसे विशेष उपकार होता है।

कोइनदेशमें ज्वररोगमें भी इसका प्रयोग देखा जाता है। शाइ लिक् की अखक्कता (Opacities of the cornea ) बीर धनुपच (Pterygium) रोगमें चन्नरक्तने सैन्धव खवण (Rock-salt) के साथ इसके सेवनकी व्यवस्था बनलाई है।

इसने वीजका क्रसिनायक भीषभक्त्यमें व्यवहार किया जास तता है। किसो जिसी चिकित्सक सा करूना है. कि इसका बीज सेण्टोनाइन (Santonine) का काम करता है। अन्त्र के मध्य गोला कार क्रमि ( Lumbrici or round warm) दिखाई देनेसे वीज का सेवन विशेष लाभ जनक है। वोजको पहले जतमें डुबो रखे, पोछे फुल जाने पर उसका कितका भनीमांति भलग कर दे भीरतज्ञ उसे सुखा कर चूर कर ले। तीन दिन तक क्रमधः तोन बार काकी ५वे २० ग्रेन मात्रा-में इस वोजनू प्रका सेवन करे। धोक्टे चौग्रे दिनमें क्षक अपड़ो तेल ( Caster-oil )-का घेवन करना होता है। डा॰ असवादड (Dr. Oswald) ऐसा स्वोकार कारते हैं, कि छन्होंने दसके प्रयोगसे विश्वीष उपकार प्राप्त किया है। यह स्निभिरोगमें उप नारक है, किन्तु जब किसी किसी रोगोकी पचने इसका लिमनाशक गुण कायं-कर नद्दां होता, तब मुहुमुं हुः विरेचन, वमन और मृत्रकोषको यन्त्रणा बढ़तो है। इसी कारण विज्ञ-चिकि त्सकगण बहुत सावधानोसे इसका वावहार करते हैं। माङ्ग धरस हिता और भावनकाशमें पनाश वीजकी उपकारिताके सम्बन्धमें लिखा है। दोनों हो यन्य कारींने इसकी सदु विरेचकल श्रीर कमिन। यकल गुणका उन्ने व किया है। नीवृक्ते रसने साथ इसके वोजको पच्छी तरह मद्रैन कर किसी खानमें प्रतेप देनेसे चम्का प्रटाइ बढता है और वह खान विश्वष्टरको तरह लाल की जाता है। इसके प्रखेषि सभी प्रकारकी दाद ( Ringworm, Dhobie's itch ) जाती रहती है। े प्रधाना गुण-धारक, निर्मालताकारक, सत्विद्धिः

कर श्रीर कामोहोपक माना जाता है इसको पुनिटिस हेने से मूत्रसाय श्रयं रजःसाव हो कर पेटकी सूजन काम हो जाती है। गर्भावस्थामें स्त्रियों के उदरामय होने में इसका प्रयोग श्रवश्य करना चाहिये। कोषपदाहमें बाहरमें प्रलेप हेनेसे ज्वालाको शान्ति होती हे। पत्रका गुज-धारक, बलकारक श्रार कामोहोपक। त्रग श्रयं प्रजेप होने पर, उदराधान जनित पेटको वेदनामें, स्त्रिम श्रार श्रामें इसका प्रयोग विग्रेष हितकर है। श्रद्ध श्रामें इसका स्वित का पोध कर खिलाने से सर्व दंगन जन्य विवज्वाला श्रान्त होती है। डा॰ सेपाइ (Dr. I'. W. Sheppard) ने लिवा है, कि श्रकीम जात मिंपीया (Morphia) को धवल करने में पलाश काष्ठिक को यल् को विग्रेष श्रावश्यकता है। गाय, मैं स

वेटाटिय योमें पनाय नच को कया निखी है। नन्दनकाननस्य इन्द्रानीका यङ्गरागकर पारिजात पुष्प हो सत्यं धाममें गस्र होन पनाम कहाता है। (चन्द्र)पलार्याप्रय हैं। इसको लकड़ी नवग्रहजाग-जन्य होमादिमें वावहृत होती है। पत्तामपुष्प वे देशादि-को पूजाहोतो है। बसल उत्सवमें ग्रीर होलो पर्वमें लाग पलाधा-पुष्यक्षे रंगसे रंगे इए वसलो कपड़ा पहनते हैं। बौड लोग व्लायहच हो प्रवित्र समभाते हैं। इसके पत्ते ही तीन फन्ना कहीं कहीं ब्रह्मा, विशा श्रीर महिश्वर नामसे प्रकारी जाती है \*। ब्राह्मणीं की उपनयन क्रियाने पताम दराइकी यानध्यकता होती है। प्राचीन कवियोंने पत्ताश्रपुर्धको समिष्यिति उत्नाष्ट कार्याभर्य रूपमें वर्षं न कर पनाशको विशेष प्रशंसा की है। इसका फल श्रत्यन्त सुन्दर तो होता है, पर उसमें गन्ध नहीं होतो । इसो विश्वेषता पर भी बहुत-सी उत्तियां कही गई हैं।

४ पनाशको फलपुष्प प्रस्ति। ५ गठी, कचूर। पानं मांसमस्यातोति पनाभ्यश्य ग्रग्। ६ राचसं, मांस खानिके कारण राचसका पनाश्य नाम पड़ा है। ७ हरित। प्र सगधंदेग। ८ शासन। १० परिमाषण। ११ पाग।

<sup>\*</sup> चतुर्मी वाहास्मर्थे इसकी पूजाविश्विक लिगत हुई है

१२ निंश्य त्र । १३ भूमिनुकाष्ट । १४ एक पची। (वि॰) १५ इरिड्य विभिष्ट । १६ निद्य, कठोर। ब्लाधक (सं॰ पु॰) पलाग संज्ञायां कन्। १ घठी, कचूर । २ पलाशकृत, पलाग, ठाक, टेस । ३ लाचा, लाइ । ४ किंशुक, पलासका फूल ।

। साधगढ़ — मध्यप्रदेश के चण्डा जिलाक्त गैत एक भूसम्पति।
भूपरिभाण २६२ वर्ग मोल है। इसमें कुल प्रध्याम
सगते हैं। महाराष्ट्रोंने चण्डा जीत कर यहांके दुर्ग पर
पिकार जमाया था। पहले वैरागढ़ के कोई गीड़
राजपूत यहां के सरदार थे। अभी यह साइगांवके
गींड़राजा के सधीन है।

। लागगन्धजा (सं ० स्त्री •) एक प्रकारका वं ग्रलोचन।
। लागगाव — १ दाचिया यके विग्राख्यत्तन जिनान्तर्गत
नवरङ्गपुर तालुकका एक ग्राम।

२ मध्यप्रदेशके भण्डारा जिलान्तर्गत एक भूसन्यति जो पर्वतके उत्तपर नवागांव इद्रदेश भोल पूर्व यव∙ स्थित है।

। साध्यक्टदन (सं की ) तमासपत्र ।

ग्लाग्रतक्ज (सं०पु०) प्लाग्रतक् जन ह। कोमल प्लाग्रपक्षव, प्लासको कींप्ल।

श्वायतद्योषित (सं को ) पलायव्यका निर्यास । श्वायदे - बस्बईप्रदेशके खान्देश जिलान्तगत एक प्राम । यहां गोर्था भीर तातोमदोके सङ्गमस्थल पर कार्यकाय -विशिष्ट रामेक्सरका मन्दिर भवस्थित है।

श्वाग्रदेव-पूना जिलेमें भोमानदी तीरवर्ती एक प्राचीन याम। पद्वती यह स्थान रत्नपुर नामवे प्रसिद्ध था। यहां तीन सुन्दर ग्रिवमन्दिर हैं।

ब्साधन ( सं • पु॰ ) प्रारिका, सैना।

प्रकाशनिर्वास (सं० पु॰) प्रकाशस्य निर्धासः। प्रकाशका गीर। गुच-पादी, ग्रुच्ची, मुख्जरोग, कास शीर स्वेटोइसनाथक।

प्रसाग्रपर्थी (सं• स्त्रो•) पलाग्रस्य पर्यामित पर्यं ग्रस्थाः, गौरादित्वात् क्लोष् । प्रस्तगन्धाः, प्रसमन्धः।

पक्षाधवाड़ी — प्रासामके कामक्ष जिक्राग्तर्गत एक नण्डयाम । यह प्रचा०२६ दं ड॰ घीर देशा०८१ 8 पूर्वे मध्य प्रवस्थित है।

Vol. XIII. 35

पलाशिव हार — बम्बई प्रदेशके खान्देश जिला निर्मात एक सुद्राच्य । दहुराज्य देसो ।

पनागास्य (सं पु ) हत्तपत्र हेदनेका अस्त्रभेद। पनागास्य (सं पु ) पनामस्य आस्या दव अस्व्या यस्य, वापनामं पनाशमन्यमास्थातोति या-स्था-क। नाडोस्डिक्, नाडो हींग।

पनाशादि (सं ॰ पु॰) पनाश मादि करके पाणिन्युक्त ग्रन्ट्रन्यभेद । यथा - पनाश, खदिर, शिंशपा, स्पन्द्रन, पुनाक, करोर, शिरोश, यवाप भौर विकङ्गत । विकार रार्थमें पनाशादि शब्द के उत्तर अञ्चलय होता है । यथा - पनाशस्विकार । या का स्थादि ।

पत्तायान्ता (सं•स्त्रो•) पत्तार्यं भन्ते यस्याः, वा पत्ता-भानां पत्राचां भन्तो गन्धवान् यस्याः । गन्धपत्रा, वन-कत्तरः।

पलागिका (सं • स्त्रो॰) विदारी कन्द ।

विद्यारित् ( सं ॰ पु०) विद्यार्थ विद्यारित्य प्रताय-श्नि । १ हज, पेढ़। पन्नं मांसस्यातीति प्रय-णिनि । २ राज्यसः । ३ जीरिहज्ज, खिरनो । ४ घठो, कचूर। स्मियां टाप् । ५ नदीविश्रोष, एक नदी जो ग्राक्तिमत् पव तसे निकली है। ६ रैवतका पर्वं तसे निःस्त नदीविश्रोष। (ति॰) ७ प्रतिविश्रिष्ठ, प्रत्युक्त । ८ मांसहारो ।

पताधिल (सं॰ ति॰) पत्तायस्यादूरदेशादि कागा॰ दिभ्य इतः, इति पताय इतः। पतायते असनिकष्ट देशादि।

पनायो ( स' स्बोः ) पत्ताय गोरादित्वात् क्लोष् । नाचा, नाइ । पर्याय - पत्नवत्ता, पर्य वत्ती, पत्तायीता, सुरपर्यी, सुपर्यो, दीर्घं पत्नी, रसास्ता, यन्त्रिका, यन्त्रात्तकी, कान्त्रिका। इसमें मधुर ग्रीर पित्तवर्डकगुण माना गया है।

पशायी—बङ्गालके निदया जिलान्तर्गत एक युद्धकेत ।
यह यद्या० २३ ४७ उ० यौर देया० ८८ १७ पू०के
मध्य भागीरथी नदीके पूर्वी किनारे अवस्थित है। यङ्गारे रेन सेनापित सार्व्य क्षाइयने असीम साप्तसे वङ्गो स्वर सिराज छहीसानी इस विस्थात बुद्धनेत्रमें परास्त कर यद्गरंजीका गौरव बढ़ाया था। इसी युद्धने बादसे ही बङ्गालमें यद्गरंजीको गोडो जम गई थी। युद्धते समय जिस श्राम्यवनमें ३००० पेड शे, जहां क्षाद्रव ससैन्य हिए रहे थे, १८०१ दे० तक पत्ताशीके युद्ध चित्रमें वह श्राम्यवन पूर्ण भातामें दिखाई देता या। सिकान श्रमो यहां केवल एक पेड़ रह गया है, येष भागीरशीको बाद्रमें छन्मू लित हो कर जहां तहां बह गये। एक समय यहां डक त लोग निम्यमें वास कर दस्युद्धत्ति चरिताय करते थे। कलकत्ते से क्षणानगर होते हुए पेदल बहरमपुर जानेमें पलाशों हो कर जाना पड़ता है।

सिराज-रहीला, महाराज नवकृष्ण, क्लाइव आदि देखो । पनायोय (सं कि॰) पनायमस्यस्य पनाय छ। (उत् करादिन्यरचः। पा ४।२।५०) पत्रयुक्त, पत्रविधिष्ट । पलास (हिं पु॰) ढाकका पेड़। पलाश देखो। पलासना (हि' कि ) चिल जानेके बाट अतिको काट ज्तना फालतू चमड़ा चादि छांट कर ठोक करना। कारना । वलासवायडा (हिं पु॰) पतासको फलो जो श्रीष्यंत्रे कासमें जाती है, पलासपापड़ी, ढकपना । पनासवापडी (हिं० स्त्री०) पनामपापडा । पिल जो (हि॰ क्यो॰) एक घाम जिसके दानीको दुर्भिच ्ने दिनोंसे अनसर गरीव लोग खाते हैं। पिलक ( घ' । वि ) पर्न भागले नास्त्रस्य उन् । पन्पिर मित द्रव्य, जो तौलमें एक पल हो। पिनका (हिं पु॰) खाट, चारपाई। पिल्क्नो ( सं॰ स्क्री॰ ) पिलतमस्याः चस्तोति 'अर्घ' च।दि-भ्योऽच् ' दति अच् 'कल्ट्सि क्रमेक' दति तस्य क्र डो०् च। १ बालगर्भियो गाभी, वह गाय जो पहली हो बार गाभिन हुई हो। ( ति॰ ) २ खेतरेथा, जिसके वाल पक गये हीं, बुड़ी। प्रजिमार-जातिविश्रीष । पोलिगार देखी । पलिख ( हि'॰ पु॰ ) परिह्नग्वतेऽनेनित परि॰हर-ग्रप घादेशस (परौष:। पा । रा२।२२) ततो रख ल। १ काचकलभ, काचका घड़ा। २ घट, घड़ा। ३ प्राचीर, ्रपाकार, चारदीवारी। शगीपुर, फाटक। ५ गीग्टइ,

गाय रहनेका घर । ६ अग ल, अगरी या व्योंड़ा ।

पालत (सं क्री ) पालि भावे का, वा फलनिर्मात फल

इतच्, फस्य पत्नं (फडेरितजादेश प:। उण् पार्च ) १ सिरके बालीका उजला होना बाल प्रकना ।

'गृहस्थास्तु यदा रश्येत वलीपलितमारमनः।
अग्रलस्येन चांपत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्॥" (मंतु ६१२)
गृहस्थ जन देखें कि उनके बाल सफिर ही गर्ये ही,
चमड़े में शिथलता या गई हो तथा उनके पुत्र भी हो
चुके ही, तब वे श्ररण्य-प्राययका ग्रहणं के श्रयीत्
पुत्रके जपर संसारका भार श्रप्णं कर जीवनका श्रवशिष्टकाल धम कार्य में व्यतीत करें। २ व द्यक्रके श्रनुसार एक चुद्ररोग। इसमें क्रीध, श्रीक श्रीर यमके कारण श्रीरिक श्रांक भीर पित्र भिर पर पहुंच कर वहांके
वालीकी द्यह होनेके पहले उजला कर देते हैं।

"क्रोध ांकश्रमकृतः शरीरोग्मा शिंगेगतः।

्पित्तत्र केशान् पचति पिलं तेन जायते ॥" ( निदानं )

पिलतिचिकित्सा—लीहचूण २ तीला, श्रामको गुठलीका गूदा १० तोला, श्रांबला ४ तीला, हरीतको ४ तोला श्रोर बहे ड़ा इन सब द्रव्योको एक साथ पोस कर लोह के बरतनमें रात भर रखे, पोक्रे मस्तक पर इसका लेप देनसे बालकी सफिदी जाती है। श्रव्यविध—तिल चार सेर, कल्लाख गान्धारीफल, मिण्टिकापुष्प, कतकी मून, लोहचूण, सङ्गराज, हरीतकी, बहें डो श्रोर श्रामलकी प्रत्ये क श्रांच पाव, यंथानियम इस तेल को पाक कर लोहपालमें एक मार्स तर्क जमीनक नीचे गांड कर रखे, पोक्रे इस तेलको श्रदी में लोगोनेस श्रीत ग्रांसवर्ण कश्र भी घोर क्रणावर्ण हो जाता है।

तिपाला, नी नवत्र, भहराज और नी हैं चूर्ण देनें के समान भागको मेथमूर्त्व साथ पीस करें लेपन करनेंसे केम क्षणावण हो जाते हैं। (भावप्रकाश क्षत्रोंग०)

र्श लर्ज, भूरि हरीला। 8 गुर्गे ल, गुर्गे ले। ५ ताप, गरमी । ६ कंट में, की चंड़ । ७ कंग्रेपीय, वालीकी सट। ८ कपालरीग। ८ मिचं। (ति॰) १० वड, बूढ़ा। ११ खेत, पका हुआ।

पिलतयह (सं०पु॰) पुष्पेष्टचित्राषे, तेरीर, शुल-चादनी।

प्रतितक्षरण (सं क्लो र ) वप्रतितं प्रतितं क्लियंत्र निन च्य प्रचार प्रतितक्ष खुन्, तिते सुन् च (क्लिब्ब क्रियेन ्रस्थू रुप वितेति। पा ३। २। ५६ ) भप लितको पलित क्रना, जो खेत नहीं या उसे खेत क्रना।

पित्रस्थिति (मं॰ ति॰) अपितिः पितितो भवति 
इवऽर्थे पितित खिष्णुच् तिशे सुम् (कर्तिर भुवः खिष्णुच् 
धुक्रचौ । पा ३ रापर) अपितितका पितिसाव ।

पुलितिन (सं १ वि १) पुलित अस्त्यये इनि । पुलित्युक्त, ृप्के बालीवाला ।

प्रकितो (ृड्डिं॰वि॰) जिसको प्रकित रोग इपा हो, प्रकित रोगवाला।

पिलनी (सं श्रुत्ती । क्षण-उदुम्बर, का अडूमर ।
पिलनिश्चिया प्रमालमहासागरस्य एक द्वीपपुद्धा । न्युति ब्लै एड पृश्चित द्वीप दमके श्रुत्तगत हैं। यह विष्ठ नत्रेखाके ३० उत्तर-दिच्य श्रचांश्रमें श्रीर फिलियादन द्वीप के पूर्व में श्रवस्थित है। १८वीं श्रताब्दोके प्रथम भागमें कप्तान कुकने दस स्थानका परिदर्शन कर द्वीपसमूहका आसुलहत्तान्त प्रकृश्चित किया।

किस प्रकार इस होगों को उत्पत्ति हुई, यह धड़ त और ईख़र-सृष्टिका गुणगरिमा-प्रकाशक है। भूतचों (चीणो-विद्यावित्) ने परिचा करके यह स्थिर किया है, कि प्रवाल कोटों को सहायतासे ससुद्रगभें से प्रिने-श्रियाका पिकांश होए निमित् हुआ है। प्रवालकी यह गड़ुतकोत्ति बुढिकी अगम्य है। प्रवालकी कापर महोका स्तर पड़ कर प्रधान्त महासागरका सम्पूण परिवेतन हुआ है। पहले जहां नोलवर्ण अभिमाला लहरातो थी, अभी वहां से कहीं होय अस्टतस्य फ्रां मुल्से सुश्लोभित हो कर हास्य करते हैं।

समुद्रमें ये सब दीप देखनेमें बड़े हो सन्दर लगते हैं हरिहण तर्गाखा और लता फलपुष्प के विभूषित हो कर समुद्धतर की प्रतिफिलित होती है। 'पुरेट' बहा को प्रकारण शाखाने निम्नभागों छोटे छोटे जुटीर सभावकी शान्ति सम्पादन करते हैं। उपत्य गामा में श्रस्थराश मन्द मन्द बायुके वेगसे सञ्चालित हो कर सप्तव श्रोभा विकिरण करतो है। इस द्वोप को भूमि जैसे उव रा है, जलवायु भो वैसा हो उत्कष्ट है। यहां नाना प्रकारके फलम्स उत्पन्न होते देखे जाते हैं। यहां नाना प्रकारके फलम्स उत्पन्न होते देखे जाते हैं।

जिसे इस होपके लोग बड़े चावमे खाते हैं। यह हच बहुत लम्बा और सुदूर स्थानव्यापो होता है। इसकी पत्तियां १६।१७ इच्च लम्बो होती। और वय भरमें इसमें तीन चार बार फल लगते हैं। पका फात पीला दिखाई देता है। इस हचके तस्तेसे गृह और नौकादि बनाई जातो हैं। इसके बल्क को रेग्रेसे वहांके लोग परि-धिय वस्त्र प्रस्तुत करते हैं। यहां ग्रालू, ग्रराह्म्य, नारि-यस, अदली और ईख उत्पंत्र होतो है।

ईसाई मिगनरियांको सहायतासे देशवासो देखसे चोनो प्रस्तुत जरनेको सिख गये हैं। अङ्गुर, समलानोवू श्रोर इमलो श्रादि बच पडले इस दोपमें नहीं होते थे, किन्तु प्रभा तमाम देखनेमें श्रात है।

यहां के लोग बहुत लम्बे होते हैं। श्रद्ध प्रत्यक्त की गठन श्रति सुन्दर होता है। ये लोग स्थानता बिल्छ श्रीर कार्य होते हैं। इनका ललाट चौड़ा, नेत्र लम्बा, उज्ज्वत श्रीर कार्यवर्ष, नातिका तिलपुष्पको तरह, श्रीष्ठ शांसल, दून्त श्रित श्रुम्ब, कर्ण कुछ दोर्घ, केरा कोमल श्रीर चक्राकार तथा गात्रका वर्ण पिङ्गल होता है। स्त्रियां पुरुष हो सप्त्री होने पर भा हम लोगांको देशवासो रमिण्यांसे साधारणतः दीर्घ होना है। ये कुछ कुछ ताकृत भी रखती हैं। सर्दारमण साधारण लोगोंसे दीर्घाकृति श्रीर समिधक बिल्छ होते हैं। इन लोगोंका कहना है कि क्रियावर्ष बलका लच्च है। काले मनुष्योंको देखनेसे ही वे उन्हें वालाह समभते हैं।

य लोग धोरप्रकृति श्रीर प्रसन्नस्नभावसम्पन्न तथा
श्रातिषय श्रीत हैं। ये लोग जैसे अधिक परिश्रम
नहीं करते, वे से हो खाते भो कम हैं। यूरोपियनीकी
धागप्रनके पहले यहां युद्धमें नरहत्या, भ्रूपाहत्या श्रीर
नरवाल प्रायः देखो जातो थी। स्ट्रधम प्रचारकीकी
यतमें इस ट्रग स व्यापारका मन्त हो गया है। प्रत्ये का
युद्धरें रुधिरकी नदी बहती थी। हं डा, तीर, भाला
श्रीर धनुस, इनके प्रधान युद्धास्त्र थे। युद्धारक्षके पहले
ये लोग 'श्रोरो' देवके निकट नरविल देते थे श्रीर पुरोहितोंके नाना उपचारसे देवपूजा करने पर सभी एकाश्र

तरी-सज्जा, युद्धास्त्र समार्जन श्रीर सैन्य संग्रह पारमा होता था। स्त्रियां भी स्नामीकी पदानुवर्त्ती हो कर युद्धचेत्रमें जीवनदान करनेसे कुंगिहत नहीं होतो श्रों। 'राण्डि' नामक नगरवासी कोटो देशमें 'ति' सता बांध कर 'ति' पत्नावृत तस्त्रवार हाथमें सित्रे से निकों को एक्त कित करते थे। युद्धमें जो मनुष्य पंकड़े आते वे या तो चिरदास बनाये जाते थे या देवताके सामने स्नकी बिस्त दो जाती थी।

१०६० देशी घंगरेजी जहाज सबसे पहले इस हीपमें घाया। १७८७ देशी कप्तान विलसन अठारह मिश्रनिरयों के साथ श्रीटाहिटी हीपमें अवती प हुए। इन महापुरुषों के अनुग्रहसे होपनासियों ने नाना प्रकारके शिख्यकमींका अभ्यास कर लिया है। घभी सभी लोग यूरोपियनींका अनुकरण करने लग गये हैं।

पिलविक — मन्द्राजप्रदेशके गोदावरी जिलानार्गत एक प्राचीन नगर। यह बमलापुरसे ६ कीस उत्तःपश्चिमने ब्रविद्यत है। यहांके श्रीकोपेखरखामोके मन्दिरमें १३ शिलालिपि उल्लोर्ण हैं।

पिलया (हि॰ पु॰) चटेरुप्रा, पग्रयो का एक रोग। इसमें उनका गला फूल पाता है।

पिलियार— हाचिषात्य ही मार्निमनय पर्वतवासी जाति-विभीष। पलनि देखो।

पितयोग (सं ० पु॰) परियोग ।

पिज हर (हिं ० पु॰) वह खिन जो बरसानमें विना जुछ बोए नेवन जोत कर छोड़ दिया गया हो, चोंमासा देख, ग्रेकरकंट, गेइं, घफोम ग्रांटि बोनेने लिये प्राय: ऐना करते हैं। अन्य धान्यों ने लिये बहुत कम पिल हर छोड़ ते हैं।

पंती (सं क्सी ) गडहमचिता।

पनी (हिं॰ स्त्रो॰) तेन घो भादि द्रव पदार्थी को वड़े बरतनसे निकालनेका लोहेका एक उपकरण। इसमें क्रोटो करको है बरागर एक अटोरी होती है।

पंत्रीतम (सं १ पु॰) पत्तित कारों दानवं।

पत्तानम् (त्त ॰ पु॰) १ भूत, प्रेत, ग्रेतान । (वि॰) पत्तीत (हिं॰ पु॰) १ भूत, प्रेत, ग्रेतान । (वि॰) ॰ ९ दुष्टे, पाजी । ३ यूत्ते, चालाम, कदियां। पनीता (फा॰ पु०) १ बन्नीके प्राकारमें लपेटा हुपां वह कागज जिल्ल पर कोई यन्त्र लिखा हो। इस बन्नीकी भूनी प्रेतगस्त लोगोंको दो जाती है। २ बररोहको क्रूट ग्रीर बट कर बनाई हुई वह बन्नो जिससे बन्द्रक या तोपके रंजक्रमें ग्राग लगाई जाती है। ३ एक विशेष प्रकारकी क्रपह लो बन्नो जिसे कहीं पनगाखि पर रख कर जलाते हैं। (बि॰) ४ बहुत क्रुड, क्रोधिस लाल, ग्रागववृत्ता। ५ हुतगामी, तेज दौडने या भागनवाला।

पसोतो ( हि' • स्त्रो • ) बत्ती, छोटा पसीता ।

पलीद (फा॰ वि॰) १ मशुचि, अपविस्न, गंदा । २ ष्ट्रणास्पद। ३ नोच, दुष्ट। (पु०) ४ भूत, प्रेत। पत्तुपा(दिं ॰ पु॰) १ सनकी जातिका एक पोधा। २ पालतू, पाला दुपा।

पस्चना (इं क्रि ) देना।

पर्लेट (हिं० स्त्रो॰) १ लम्बो पहो, पटरो। २ कपड़े की वह पहो जो कोट, कुरते भादिमें नीचे की भीर छनके किसी विभिन्न अंभ को कड़ा या सुन्दर बनाने के लिए लगाई जाय, पहो।

पत्तीरन (हिं • पु॰) कापिते यन्त्रमें लोहिका वह विपरा भाग जिसके दबावसे कागज ग्राहि पर ग्रचर क्रपते हैं। पत्तेयन (हिं • पु॰) १ वह स्रुखा ग्राटा जिसे रोटो बेलनेके समय इसलिये लोई पर लपेटते ग्रीर पाटे पर बखेरते हैं कि गोला ग्राटा हाथ या बेलन ग्राहिमें न विपक्ते, परथन। २ किसो हानि या ग्रपकारके पश्चात् उसीके सम्बन्धने होनेवाला ग्रनावश्वक व्यय, किसी बड़े खचके पोछे होनेवाला छोटा पर फलल खमें।

पलेनर (हिं• पु•) काठका छोटा चिपटा ट्कड़ा । इसमे प्रेमिन की हुए फरमैंके उभरे हुए टाइप बराबर किये जाते हैं।

पलीना ( इं • पु॰ ) पहेनर देखी ।

पत्ति (हिं पु॰) १ पतिहरको वह सीचाई या किइ-काव जिसे बोनेके पहले तरोको क्रमोके कारण करते हैं, इसको सि चाई। २ जूब, शोरका। ३ बाटा था पिसा हवा चावस जी शोरवें उसे गोड़ो बारनेके स्वये डीला जाता है। जहां मसाला नहीं या कम डालना होता है, वहां इसे डाल कर काम चलाते हैं। पत्तीटना (हि'० कि०) १ पैर दवाना या दावना। २ पलटना देशो। ३ कष्टमे स्रोटना पोटना, तहफहाना। पत्तीवन (हि'• प्र॰) पत्थेयन देशो।

पस्टन ( डिं॰ स्क्री॰ ) पलटन देखो ।

परटा ( हिं • पु० ) पलटा दे हो।

परटदासी—वैशाव सम्प्रदायविशेष । परटुदासचे यहपत्त प्रवित्त होने से कारण इसका नाम परटुदासी पड़ा है। गीविन साहब इनके गुरु थे। काशीधामके श्रन्ता त शहरीला गीर भीर कुड़ा ग्राममें इनका भड़्डा है। प्रवाद है, कि नवाब शाहदत भलोके राजत्वकाल में पर्टुदासने यह धर्म मत चलाया था। १७८८ ई० भी रत्वी जनवरोको शाहदत भलोने श्रयोध्याका नवाबी पद प्राप्त किया। सम्भवतः उन्हों के रात्वकालमें यह मत प्रवित्त हुशा है।

श्रयोध्याने परंटुदानको गद्दी श्राज भी विद्यमान है। वहां चैत्रमामकी रामनवसीको सरयूष्ट्यानके उपत्रचनें एक मेला लगता है। मेलेनें इस पन्धके लोग श्रधिक संख्यानें एकतित होते भीर गहोके महन्यको प्रचुर श्रवंदान तथा नाना प्रकारके द्रश्रजात प्रदान करते हैं। उनके शिष्य पलाटूदास, पलाटूके श्रिष्य रामक्रणादास, राक्षणाके शिष्य रामसेवक दास ४० वर्ष पहले गही पर विद्यमान थे।

पवटुदासी उदासीन गर्स में तुलसीकाष्ठकी माला पद्यनते हैं। ये लोग सफीद महीसे नासिकाके अग्रभागसे ले कर केश पर्यं ना अध्य पुण्डु किरते, कीणीन पहनते और पोले कुरते, टोवी आदिका व्यवहार करते हैं। इनमेंसे कोई कोई केश वा अस्तुको रक्षा करते हैं और कोई मुख्डन करा डालते हैं। एक दूमरेसे मुलाकात होने पर संख्यसमं उच्चारण करते हैं।

भयोध्या, नेपाल भौर लखनक प्रदेशमें इस सम्प्र-श्रायके ग्रहस्थ वास करते हैं। रामकष्पादि विष्णुके भवतारमें छनका विष्णास है; किन्तु प्रधान प्रधान छदा-स्रोन लोग इस पर विष्णास नहीं करते। प्रस्टुदासने स्वयं क्राया विष्णास्थ नको द्रापक बतलाया है— "मनोरूपी यमुना नदो प्रवाहित है, ज्ञानरूपी मधुरा नगरी श्रवस्थित है, विश्वामरूपी गोजुन गाम उत्पन्न हुआ है। यथोदा भीर देवकी श्रान्तरूपा प्रकृति हैं। नन्द भीर वसुदेव सह र तथा यदुकुन प्रीतिखरूप हैं। जीव भीर ब्रह्मरूप क्रांग भीर वलदेवने श्रहङ्काररूप कंसका ध्वंस किया है। विवेक व्रन्दावनस्वरूप है, सन्तोष बादम्बवन्नरूपमें विराजित है। धरोरकी भ्रभ्य-न्तरस्थित द्या गोप श्रोर गोपान है। सन्दे हरूप श्रोराधिकानि तस्वरूप नवनीत बलपूर्व का ग्रहण कर भन्नण क्रिया है।

पर्टुदास कोई भो तोयं नहीं मानते ये चोर न गङ्गायसुनादि पुर्ण्यसिलना नदोमें स्नान हो करते थे। पर्टुदासके किसो किसो ववनमें योगानुहान चोर षट्चक्रमेदका प्रसङ्घ वा स्थना देखनेमें चातो है।

पल्ट दासने और भो कई जगह कहा है, कि रामनामसे इटयके मध्य एक प्रकारका गुरु गुरु शब्द उखित
होता है। इस शब्द ने यमराज भय खाते हैं। कमनोकाचन-खाग और माधुसङ्गों उपवेशनपूर्वक सतक
रहना हो धर्माचरणका एकमाल उपाय है।

ये लोग निर्युण उपासक हैं, कभो भो देव प्रतिः
मूर्त्तीको अर्चना नहीं करते। सुतरां अपने भजनालयों
प्रतिमाको प्रतिष्ठा भी नहीं करते। ये नानकपंग्यी
श्वादि सम्प्रदायों के एक श्रेणो भुजा माने जाते हैं। रामात्
निमात् आदि सम्प्रदायिक वेषाव दन्हें पाषण्ड बतला
कर छ्वा दृष्टिसे देखते हैं। वे लोग एक साथ बं उनेको
बात तो दूर रहे, कभो भो दनका मुङ्गस्पर्यं नहीं करते।
यदि देवात् कभो गातस्पर्यं हो भो जाय, तो प्रपनिः
को समुचि भौर पापसन्त सम्भ कर स्नान कर स्ति हैं।
पहिं हैं हिं हिं हो । परियों देखों।

पत्पू जन (मं॰ लो॰) १ चारयुक्त जल। २ शस्यकी जलो। ३ परिमाणभेद।

पदमनेर—१ मन्द्राजप्रदेशके उत्तर अकाँट जिलेका एक उपविभाग। सूमिका परिमाण ४४० वर्गमोल है। टोपूसुबतानको पराजय और सृत्युकी बाद यह स्थान अंगरेजोंकी द्वाध लगा।

्र उत्त तिलुकाना एक प्रधान नगर। यह समुद्रप्रथमे

Vol. XIII. 36

२२४७ फुट जंचा मिलिगिरिपयते योष देश पर अचाः १६ १८ ३ % उ० और देगा ० ७०८ ४७ १७ पू॰ के मध्य अवस्थित है। नीलगिरिपव तका स्वास्थिन वास निर्वाचित होने के पहले यह स्थान यूरोपीय लोगों का मनोरम वासस्थान था। यहां को गङ्गास्मा-उपत्यका देखने योग्य है। इनुमान् वे उद्देश निमित एक प्राचीन मन्दिर यहां विद्यमान है।

पन्चङ्क (स`०पु०) परितोऽङ्कप्रतेऽऋदिति परि-म्रिकि लाचणि वज (परेश्व घारुयो। पाटास२२) दति रस्य ल । पर्यङ्क, पर्लग, खाट।

पद्मयन (संश्क्लोश) परितः अवित गक्कित अनेत परिश् अयगारे ब्युट, रख ललं। पर्याण, घोड्नी पाठ पर विठानिकी गहर, पत्नान।

पत्यवर्षे स (सं० क्लो०) पद्यं वर्षः समासे अच्, समा-सान्त । उत्तमतेजः।

वेख्यान (सं०पु॰) द्वश्विक।

पन्न (सं पु ) पन्निति यस्यादि प्राचुर्य गच्छतोति पन्न-पचा चच्। १ स्यूलकुशूलक, अन्न रखनेका स्थान, बखार, कोठार । २ पाल जिसमें पक्रनेके लिये फल रखे जाते हैं। ३ नेपालवासो जातिविशेष । ४ पलाल, पर्याक्ष ।

पेत्रदम - १ मन्द्राजप्रदेशके श्रन्तगैत क्कोयभ्वतुर जिलेका एक उपविभाग । भूपरिमाण ७४२ वर्गभील है।

२ उत्त उपविभागका प्रधान नगर और सदर। यहां एक प्राचीन दुर्गका ध्वं साविभेष देखनें स्थाता है। 'यहाव (सं० पुरुक्तो॰) प्रस्थते दति यह किय, ज्यारी दति लव, लू भ्रेप, ततः एक कासी लवसे ति। १ नवषता दिश्वतः शाखाग्रपव नियं नियं नियं सुरुक्तो स्थान पत्तीका समूद्द, को पत्ता । पर्याय नियं सुरुक्त शाखाग्रपव नियं नियं सिसल्य, प्रवाल, क्वायत, वल, किसल्य किश्रल, किश्रल्य, विष्ठप, ग्रव योवन। २ विस्तार । ३ वल । ४ श्रल्कतराग, पालका रंग। प्रवस्तार । ३ वल । ४ श्रल्कतराग, पालका रंग। प्रवस्तार । ३ वल । ४ श्रल्कतराग, पालका रंग। प्रवस्तार । ३ वल । ४ श्रल्कतराग, पालका रंग। प्रवस्तार । ० द्वायमें हाशको एक विशेष प्रकारको क्वायता । ११ दिख्यको क्वायता । ११ दिख्यको नियासो । १० तेजपत्न, तेजपत्ता । ११ दिख्यको

ेश्के राज्य शा । परस्वराजवंश देखी ।

पत्तवक (मं पु०) पत्त ने श्वाहारिय कायतीति पत्तव-की का १ वे ग्यापित । पत्तव दव काय तीति। २ सत्यविशेष, एक प्रकार को सकतो । कोई कोई पश्लवक शब्द का युर्व 'श्यो कव्यत' लगाति हैं। पश्लवका शब्द का युर्व 'श्यो कव्यत' लगाति हैं। पश्लवका हिन् (सं० वि०) पत्तव प्रव-िति। प्रकार याहक, किसी विषयका सम्मक्तान न रखनेवाला। पत्तवद्र (सं० पु०) पत्तव प्रवानो हुउँ व्यः। अगोक-व्या ।

किस समय इस राजवंशका पहते पहल श्राविभीत हुआ, वह श्राज भी श्रच्छो तरह जाना नहीं जाता। किसी यूरोपीय पुराविदींका विश्वास है, कि. मनु, रामा-यण, महाभारत और पुरायतं, भारतते उत्तरहिम्बासी जिस पह्लव मा पत्तव जातिका, उत्त ख है, वे ही दाचि णात्यमें पत्तव नामसे, प्रसिद्ध थे (१)। फिर किसीका कहना है, कि पार्थियां लोग हो पत्तव कहलाते थे (२)। किसी दूसरे यूरोपीयका विश्वास है, जि. कुरस्वर जाति हो पत्तव कहलातो थो (३)।

बराइमिहिश्ने द्वहत्य हितामें पञ्चवीको भारतके दिचिण पश्चिमवाको बतलाया है। प्रक्रवराजाओं के दितहाससे भो जाना जाता है, कि बोबोग एक समय

<sup>(</sup> to Journal of the Royal Asiatic Society: Vol. XVII. p. 218 ( N. S. )

<sup>(</sup>२ Journal of tipe Asiabic Society of Bangal, Vol. VI p. 386 n. महाभारतादिमें भी पार्थियन जाति पारद नामसे वर्णित हुई है। प्रक्षव और पारद ये दोनो स्वतन्त्र जाति है।

<sup>(3)</sup> Dr. Oppert's Original Inhabitants of the Bharatavarsa

दािचणात्यको पश्चिमां ग्रांच वदामी नामक स्थानमें राज्य करते थे। इसमें पञ्चव श्रीर पञ्चव वे दोनों एक हो जाति सममें जाते हैं सही, पर पञ्चवराजाश्रोंको सेकड़ों शिलालिपियां श्रीर ताम्ब्रशासन पढ़नेसे ऐसा बोध नहीं होता। पञ्चवों को सामयिक बहुलिपियों में भी इन्हों ने श्रपनेको द्रोणपुत्र श्रेष्वस्थामा वंशोय श्रीर भरदाजके गोतका बतलाया:है।।

सम्भवतः सन्दाट् प्रशोकके समयमें पह्नकों गुज-रातमें प्राधान्य और प्रवेश लाभ किया था। इनके कुछ समय बाद नासिकको गुकामें उत्कीण शिलालिपिसे जाना जाता है, कि गौतमोषुत्रने पक्षवींको जीता था। प्रसिष्ठ शाहराज सेंद्रदांमको गिरनरिलपिमें लिखा है, कि उनके गहासामन्त देलिणापशाधिपति शातकणीं ने दो बार पत्रवांको प्रास्त किया था। सद्दामको लिपिमें एक जगह लिखा है, कि सुराष्ट्रमें सद्दामके प्रधान सुविधाख नामके एक पह्नव चत्रप थे। उन्होंके ने पुष्य ने सुदश्ने ने

एक समय पक्षवग्रा दाविणात्मके पश्चिम उपक्रूकों प्रवत्त हो छि । महाव प्रक्षि जाना जात। है कि (१५७ ई॰में ) पक्षवराजसे बहुस ख्यक बोहिभिन्नु सि इल मेजी गये थे।

ाकास समय पहावीन श्रमरावतो, बदामो वा काश्वी-५ त्का श्राधिपत्य लाभ किया था, ठोक ठीक मालूम नहीं।

पहें वराजाश्री के समय जितनी शिलालिधि श्रीर तास्त-शासन श्राविष्कृत हुए हैं, डनमेंसे डाक्टर बुनेल साइबके

(४) कांचीपुरके कैलासनाथके मन्दिरमें उत्कीर्ण घिलालिपिमें लिखा है कि ब्रह्माके पुत्र अंगिरा, अंगिराके पुत्र बृहस्पति,
बृहस्पतिके पुत्र संघु, संघुके पुत्र मरहाज, मरहाजके पुत्र होण,
होणके पुत्र अश्वरथामा और अश्वरथामाके पुत्र रहत थे। अमरावतीसे आविष्ट्रित सिंहवमीकी प्रशस्तिमें लिखा है कि अश्वरथामाने भदनी नामक एक अप्यरसे विवाह किया था। वसीक्ष
गर्भसे पह्नवका जन्म हुआ और पह्नवसे ही पह्नबवंशकी उत्पत्ति
हुई है।

भरद्वाज सिन्न शाटकायन गोत्रीय पहनर।जके नाम पाये जाते हैं । इनकी सेंख्या बेहुत कम है ।

( ) Journal Bombay, As. Soc. XIII, p. \$15.

मति विजयस्क द्वर्मा संजलका समि उनकी पुत्रवधू विजयबुद्धवर्माको पत्नोपदत्त तास्त्र गासन हो सव के प्राचीन है। प्रायः ४ थी मतान्दोमें यह मासन हली प हुआ। कि किन्तु हम लोगोंका विश्वास है, कि वेसारी जिलेमें स्वविश्वत प्राक्षतभाषामें लिखा हुआ भिवस्क दिन् क्यों तास्त्र गासन उससे प्राचीन है। इस तास्त्र भासन को लिपि देवनिसे वह रही मतान्दी को लिपि प्रतीत होती है। ७

शिवस्त त्वमी काञ्चीपुरमें राजत्व करते थे। इन्हों ने यम्बरोम, वाजपेय और अखनेधय च किया या और महाराजाधिराज उपाधि पाई यो। येकोत दो ताम्ब्रगासन को प्राक्ततभाषा देखनेसे बोध होता है, कि केवल बोडीं-के प्रभावसे प्राक्ततभाषा श्राहत नहीं हुई। पूर्व कालमें बाह्मणों के मध्य संस्कृत भाषाका प्रचार रहने पर भी हिन्दूराजाओं को सभामें प्राक्ततभाषा व्यवहृत नहीं होती थी।

उत्त गिवस्तन्द्वर्भाके साथ दूसरे दूसरे वज्ञवराजाशीं का क्या सम्मर्कथा, वह माजूम नहीं। गण्टुरसे श्राविष्क्षत ताम्बशासनमें एक पज्ञवराजवंशकी वंशा वज्ञी इस प्रकार पाई गुर्ग है।



प्रसिद्ध सम्बाट, समुद्रंगुष्ठकी प्रिलास्तकालिपिसे जाना जाता है, कि छन्होंने 'काञ्चेयक' विष्णुगोपवर्माको परास्त किया था। दस हिसाबसे काञ्चीपित विष्णुगोप ४थो धताब्दीके लोग होते हैं। ग्रतराजवंश देखो। सुतरां

a) Dr. Burneli's South Indian Palaeography
) Epigraphica Indica, Vol. 1. plates 1. III.

Theet's Inscription num ladicarum Vol.

विशागोवने प्रवितासह स्तन्दवर्मा ३व शतान्दीके शोग हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं।

विष्णुगोववर्मा सहावीर थे। इन्होंने श्रायमिश्रयज्ञ किया था। उनके पुत्र सिंहवर्माने भी नानादेश जीत कर श्रच्छा नाम कमा किया था। ३य स्कन्दवर्माके पुत्र नन्दिवर्मा नाना यागयज्ञकत् श्रीर ब्राह्मणादि गुरु भक्त थे। इस कारण वे प्रज्ञवों के मध्य 'धर्म महाराज' नामसे प्रसिद्ध थे। १०

मामलपुरके गणियमन्दिरमें उल्लोण लिपि पत्नवः राज नरिम हका और शालुवङ्गुणमके अतिरणचण्डे-म्बरके मन्दिरमें उल्लोण शिलालिपिमें पत्नवराज अतिरण-चण्डका नाम खोदिन हैं। इसके अलावा काश्वीपुरके केलासनाशस्त्रामीके मन्दिरको शिलालिपियोंसे जो एक राजवंशको तालिका पाई गई है, वह इस प्रकार है -

राजा चग्रदण्ड वा सीकादित्य।

(इन्हों ने चालुकाराज रणरसिक (रणराग) को

गुडमें परास्त किया )
|
राजिस इ वा सि इ विष्णु क
नरिम इ विष्णु और नरिस इ विष्णु क
(इन्हों ने रङ्गपताकां से ब्याह किया था )
|
सहेन्द्रवर्मा—१स

नन्दोवर्शको उत्कोण किपिन इस कोग एक श्रीर सम्पूर्ण वंशावलो देखते हैं। उत्त लिपिन सिंहविष्णु के बाद राजा सहेन्द्रवर्शा १स, पक्षविसंहासन पर वैठे।

> महेन्द्रवर्मा-१म, | नरिस हवर्मा-१म, (इन्हों ने चालुकाराज प्रकोकेगीको

परास्त कर नगर ध्वंस किया।)

महेन्द्रवर्मा-२य,

परमेखरवर्मा-१स,

(इन्होंने चालुक्यराज विक्रमादित्व
१मको परास्त किया)

नरसिंहवर्मा-२य,

परमेखरवर्मा-२य,

नन्दीवर्मा

पद्मवस्त नन्दीवर्मा।

कौ सासनाथ मन्दिरको चारो घोर नित्यविनीतेम्बर, राजिस हे खर घोर रानोरङ्गपताना स्थापिन वित्रमन्दिर तथा महेन्द्रवर्मे खरका मन्दिर पादि ग्रस स्थ कोलियां देखी जाती हैं।

पहले ही लिखा जा चुका है, कि पत्रवराजाओं ने पर-म्मराक्रमि ब्रह्मारे अपनी उत्पत्तिको कस्पना को। कैलासनाथके मन्दिरमें जैसा वर्षन है धमरावतीके स्तम्भगावमें खोदित लिपि उसका प्रमाध है §।

जन्न शिमालिपिसे और भी कितने पत्तवराजा भीके श्राम पाये जाते हैं—

- (१) महेन्द्रवर्धा
- (२) सिंड्वर्सी-स
- (३) श्रक्त वर्सा (श्रक्त वर्मा वाद उपवर्मा राजा दूर। सम्पक्त जाना
- (8) उपवर्मा नहीं जाता।)
- (६) नन्दीवम (५) (श्रीसं**६विष्य के** पुत इनके बाद
- (७) सिंचवर्मा-२य, राजा दुए)

§ अमरावतीकी खम्मिकि अमुबार नहाकि पुत्र भरद्वाच, भरद्वाच, भरद्वाचके पुत्र अंगिरा अगिराके पुत्र सुधामा, स्वमामाके पुत्र होण, होणपुत्र अध्यामाके औरस और मदनी अध्यामाके गर्भवे पलवका जन्म हुआ। प्रस्वके बाद अध्याग जातपुत्रको पलवादिसे उक्त कर मग गई। तभीसे उनका नाम पहन पडा है।
(Madras Journal of Literature and Science 1886-87

<sup>( )</sup> Indian Antiquary. Vol. V. p. 50,

<sup>(?•)</sup> Mr. Foulkes' Salem District manuel Vol. 1. p. 3.

<sup>#</sup> दक्षिण अर्काट जिलेके विस्छुप्रम ताछकके अन्तर्गत पनमकई पर्वतके गुहामन्दिरमें जो उत्कीर्ण विलालिप है, उसमें उनका नाम विरुद्दरणजय लिखा है।

राजा मिं हवर्मा रय, उत्तरदेश जोतनेकी आशासे तथा अपना दिग्वज्याजित यसकी स्थापनाके लिये समेरूपवित पर गर्ने। वहां कुछ दिन ठहर कर पर्यं टन-जनित क्लीशका दूर करनेके लिये इन्होंने हरिचन्द्रन वचकी सुशोतल छाया और वायुका सेवन किया। पीई वे भागोरथो, गोदावरी और क्लापानदी पार कर वोतराग बुद्रके पविद्यन्ति धान्यघट नगरोमें अ पहुंचे थोर बुद्धदेवको पूजा करने लगे।

विशिरापको (विचित्रापक्को ) पर्वतस्य गुहाको स्तम्भिलिपिन पद्मवराज गुणभर (पुरुषोत्तम, शत्रुमक श्रीर सत्यसन्य इनका विरुद्ध ) कःविरो नदोपवाहित देशमें राज्य करते थे। इन्होंने चोल राजशोंको परास्त कर उनका राज्य श्रपने श्रिषकारमें कर लिया।

पद्मवराजवंशका पूर्वापर इतिहास पड़नी हम लोग देखते हैं, कि एक घोर जिस प्रकार चालुखवंश दाचि-णात्म धपनो प्रतिपत्ति विस्तारमें चेष्टित हे, दूसरी घोर पद्मवराजगण अपने पूर्वगौरवके रचणमें उसो प्रकार यत्नवान् हो। इस कारण दोनों हो राजवंशका रात दिन युद्ध चलता हा। इस प्राचीन राजवंशका प्रकात चौर धारावाहिक इतिहास नहीं मिलने पर भी घाज तकके धाविष्ठात तामशासन घोर शिलालिपिस यह स्पष्ट जाना जाता है, कि पद्मवराजगण चालुकावंशकी प्रतिष्ठाके पहले दाचिणात्म भूमिमें राज्य करते हो।

जब चालुक्य गंज जयसिंह सिंहा सन पर अधिष्ठित थे, तब इस लोग विलोचन पद्मवको राजपद पर प्रति-ष्ठित देखते हैं। राजा विलोचन बोर नोनम्बके सम-सामियक थे। विलोचनके समान प्रतापश्चाको राजा दाचिणात्यमें कोई भोन था। इन्होंने हो चालुक्य गंज जयसिंहको परास्त कर यसपुर मेज दिया था। जयसिंहकं प्रवका नाम था राजसिंह वा रणगा। इन्होंने फिग्से चालुक्य-सैन्य परिचालित करके पद्मवराज्य पर अधिकार जमाया। चालुक्यराजने पद्मवराजकन्यासे विवाह कर दोनों दलमें धान्ति स्थापित की। ये ही चालुक्य बंधकं

\* धान्यघड वा धान्यघडक संस्कृत धान्यकटक शब्दका अपञ्च श्री । धान्यघटक अमरावतीका सर्वेप्राचीन नाम है। तामिस भाषामें 'क' की जगह 'घ' लिखनेका नियम है।

Vol. XIII. 37

दिचण भारतके प्रथम प्रतिष्ठाता थे। इस समय प्रत्वन राज'श्रोंमेंसे क्षक बढसेव ह थे। प्राचीन कादम्ब राजायों के प्रदत्त तास्त्र गानक इस लोगों को पता लगत। है, कि राजा स्रोधवर्माने पहलवो को प्रास्त किया था। उनके लडके गाजा रविवसीने भी दिग्व-जय कालमें पक्षवराज विशागीपवसीको (१) ग्रीर काञ्चीराज चग्डदग्ड पक्षवको परास्त कर ग्रपना प्रभाव फैलाया (२) । पक्षवराजगण जब पत्तकद राजधानीमें राज्य करते थे, उस समय राजा वैराज्यव्हेजवर्के साथ िक्रमादित्य चालुक्यका धनवीर युष्ठ चला था। विक्रमाः दित्य के प्रव राजा विनयादित्य सत्याय वने भी प्रस्तव की विक्ड अस्त्र धारण किया या। इतके पूर्वतन राजा पुत्रोक्षेपीने भो काञ्चोपुर श्रोर वातापी नगरमें पहलव-राजको हराया या । इसके बाद परलवराजने पुन वातापी पर अपना अधिकार जमा लिया। इस समय काञ्चीपुर राज्य अन्तुस या। कालक्रमने परलव-राजाशों को चनता फ्रांस होनेसे १०वीं शताब्दों में चोतराज परकेशरिवसीके प्रव बोरचोलने परलबी से तोग्डमण्डनम् जीत् निया (३) । वेङ्गोराष्ट्रान्तर्वत माङ्गलुर यस दानीपनचमें राजा सिंहवर्माके राजलके पर्वे वर्ष जो तास्त्रशासन चलाे प्रदूषा है चस्से पता लगता है, कि पलकदके बाद पर्वलवराजा शोन दशनपुर्म राजधानी बसाई थी।

<sup>(</sup>१) पुराविद् डा॰ बुनेंलने विष्णुगो निर्मा और अत्तिवर्माकी लिपिकी अक्षरालोचना करके स्थिर किया है, कि चौथी शताब्दी में पहलवराजधानी तोण्डईन इ नगरमें इसी प्रकारका अक्षर प्रचित्र था। इस अक्षरको उन्होंने पूर्व चैर या पहलव-अक्षर बतलाया है। फिर विष्णुगोपवर्ष ११वीं शताब्दीमें वर्तमान थे। (Sawell's Dynasties of Southern India p. 71.)

<sup>(2:</sup> Indian Antiquary Vol. VI. p. 25-30, and Dynasties of the Kenar se Dist, p. 9.

<sup>(</sup>३) इस घटनाका प्रकृत समयनिक्षण छे कर पुराविदों में मतभेद देखा जाता है। यह युद्ध ३००० ख़ु॰ पूर्वाब्दसे १०वीं शताब्दी के मध्यवत्ती किसी समयमें हुआ था; मतभेद होनेका यही कारण है।

प्रमिद्ध चीत-परिवाजक फाहियान जब टाचिगात्यमे परिटम् न करने गये. उस समय पत्तवव मीय राजगण काञ्चीपुर और वेङ्गीनगरमें राज्य करते थे। इसके प्रायः हो प्रताब्दी बाद चालुक्यराज कुक्रविष्णुवर्षनने पत्नवीं की पराजय कर बेड़ी नगर पर अधिकार किया था। पीछे अम मनमें देखते हैं, कि चालु ग्य∙ राज रय विक्रातादित्यने (६५५-६६८ शकमें) पत्तव-राज नन्दिपातवमीको परास्त किया । एति इत प्वी शतःव्होमं राजपुत्र होमग्रोतलने जैनधम प्रहण करके बीदां को काञ्चीधासने सिंइ लगें सार भगाया। तदन न्तर राष्ट्रकृटव शोय राजा भूव निक्यमसे परलव पराग्त हुए श्रीर तत्पश्वर्त्ती राज्ञा ३४ गोविन्दने काञ्चोपति टब्लिंगको विशेष रूपमे पराजय किया था। अ इनके कुक ममय बाद की हुराज गर्डिंद महारायने परुख भी ती अपने अधोन कर लिया था। इसके अनन्तर पतावमक नन्दिवसीने तास्त्रवासनने जाता है, कि छन्होंने गवर-राज उदयन िषादराज, पृथिवो यात्र और पार्ख राजके साथ यह निया था। †

पञ्चव शोय राजगण बीड श्रीर ब्राह्मण्य भिने से सेवन थे। इधर जिस प्रकार उन्होंने बीद्ध भिने प्रचार के लिये अमरावती नगरोमें बुडमन्दिर, स्तूप श्रीर महा- मरुनपुर ने बहत् रश्वहार श्रादि निर्माण कराये, उधर उसो प्रकार ब्राह्मणसेवाकी पराकाष्ठा दिखा कर देव सेवानुरत श्रीर विद्यानुशीलनमें निरत ब्राह्मणोंकी ताम्त्रशासन के शनुवल पर असंख्य असंख्य भूमि भी दान बी थो। उता राजव श्रधरगण प्रतिष्ठित देव मन्दिरका खर्च वर्च चलाने के लिये अकुण्डित हृदय में सुसम्पति दान कर गये हैं। इन सबकी श्रालीचना करने से साम साम प्रतीत होता है, कि चीन परिव्राजक माहियान वर्णित ब्रत्तान्त नितान्त श्रमुलक नहीं है। उनका लिखित यन्य पढ़ने से माजूम होता है, कि पहलवराजा श्रीके समय 'दिल्य-राज्य में स्रमण, ब्राह्मण श्रीर मिन भिन्न धर्मावलको व्यक्तिगण स्वक्कन्द भावमें

एकत वास करते थे। इनके राजलकाल में दिखण भारतमें विदेशीवाणि ज्य उन्नितकी चरमशीमा तक पड़ंच गया था। अध्यक्ष तत्सामियक इति हास पड़ने में जना जाता है। वाणि ज्यके कारण विभिन्न धर्माव लक्षियों वा पढ़न वराज्यों वास करना कोई अम्भाव नहीं है।

परवर्ती चोन-प्रतिशाजक यूएनचुबङ्ग अन्तरण-वृक्तान्तने हम लोगांको पना लगता है, ित दा जिलात्य जाते समय जिस राह हो कर वे आगे बढ़े थे, उसके चारों और बोद्धमन्दिर, सठ और सङ्घाराम विराजित थे। इनमेंने किनने उस समय मो पूल प्रभाने देदोप्य-मान थे। प्रविश्हांग कालक्रमने ध्वंस होता जा रहा था और उसके समो।वर्ती मन्नप्य हिन्दूमन्दिर

\* "While these considerations lead to the conclusion that the Kings of the Pallavas were powerful, enlightened and prosperous, the sources of their great prosperity are not for to seek. The central Emporium of the whole of the commerce between India and the Golden Chersonese and the region to the further East, and so of every Sea-b and beyond India between China and the Western world was within their Territory; and all the Diamonds then known to the world more also within their dominions and had probably supplied every d'amond which up to that time had ever adorned a dialeir. The bulk of that commerce went southwards fr m that "Locus unde solvant in Carysen navigates" in coasting vessels around Cape Kumari to the port of departure for the markets of the West in the western chasts. The merchants laden with commodities would need to be protected along the wild roads across the Peninsula and could well afford to pay for the protection Fah. Histo's "certain Sum of money to King the country"

For these reasons the conditions to me to be irresistible that Fah. Hian's 'Kingdom called Thathsen' is the great Kingdom of the P llavas of n chi. Ind. Ant. Vol. VII. p. 7

<sup>\*</sup> Ind. Ant. Vol. VII. p. 273-84

<sup>†</sup> Fleet's Kanerese Dynastic's, p. 34.

जो प्रस्नवराजनंशको उज्ज्वल कीर्त्तिको घोषणा करता है, क्षेक्ष समय हुआ, विष्णुपूजक ‡ चालुकाराजके हाथ लग गया है। आज भी प्रस्नशाजधानीमें प्राचीन को र्त्तिसमूह शाध्वंसावशेष लिखन होता है।

पञ्चवसारतेल (संश्कांश) श्रीषधमेद । प्रसुत प्रणाली —
तिल तेल ४ सेर, विकलांका रस ४ सेर, जल १६ सेर,
गेव ४ सेर, सङ्गाजरत, ग्रतमूलोंका रस, दुख श्रीर
कुषाण्डरस प्रत्येक ४ सेर, लाचा १ सेर, जल १६ सेर,
शेव ४ सेर, कांजी ४ सेर, कल्काय पीपर, हरीतकी,
द्राचा विकला, नीलोत्पल, यष्टिमधु, चीरकाकोतो
प्रत्येक १ पन ; गन्धद्रय कपूर, नली, सगनाभी, गन्धविरजा, जेवो श्रीर लवङ्ग प्रत्येक ४ तोला ; इस तेलकि
लगानिसे वायु श्रीर पित्रजनित विविध पीड़ाकी ग्रान्ति
होतो है। यह ग्रहणो श्रीर प्रमेह श्रादि रोगोंमें प्रयोज्य
है। इनके व्यवहारसे वस्त्रीय को व्रक्षि होतो है।

परसवाद ( में प्र) हरिया, हिरन ।

परतिवाङ्गर (म'० पु०) परतिवस्य प्रङ्कुरो यत्र । १ प्राखा । पत्नवस्य श्रङ्करः । २ परतिवका श्रङ्करः।

पत्नवाधार (सं॰ पु॰) पहलवस्य ग्राधारः । ग्रावा, डाली ।

प्रस्तवास्त ( सं · पु · ) कामदेव।

पर्ववाद्वय (सं को ) तालोगपत्र।

परुजविक (सं॰ वि॰) परुजवः श्रुङ्गाररसोऽस्त्रास्यास्मिन् वा परुजव ठन्। कासुक, लम्पट।

पस्तित (सं वि वि ) पर्वत्वः मञ्जाते उस्य 'तारकादिश्य दत्रच्' इति इतच्। १ सपर्वत्व, जिसमें नए नए पत्ते नि असी या स्वी हों। २ विस्तृत, सम्बा चौड़ा। ३ साचारता, साख या आसमें रंगा हुआ। ४ सहस्रिता, हरा भरा। ५ रोमाञ्चयुत्ता, जिसके रोंगटे खड़े हों। (क्षी व ) ६ साचारङ्ग, साखका रंग।

परुतिन् (सं पु॰) परुत्तवाः सम्खस्य परुति व १ वस्त्र, पेड़ । (स्नि॰) २ परुत्तविद्यिष्ट, जिसमें परुति को । परुता (क्षि॰ क्रि॰वि॰) १ दूर । (पु॰) २ किसी कपड़िका कोर, यांचत्र । १ दूरो । ४ यधि-

कारमें, पास । ५ भोर, तरफ । ६ दुंपल्तो टोपोका एक भाग । ७ चहर वा गोन जिसमें अब बांध कर ले जाते हैं। ८ पटल, कि बाड़ । ८ पहल । १० तीन मनका बोभ्त । ११ बौरा। १२ तराजमें एक भोरकां टोकरा या ड लिया, पलड़ा। १३ कौंचोक दो भागों मेंसे एक भाग । (फा॰ वि०) १४ परला देखे।

पहलावरम—नन्द्राज प्रदेशके चिक्कलपूत जिलेका एक नगर। यह श्रचा०१२ ५७ २ छ० और देगा० ८० १३ पू०के मध्य सेण्डजार्ज दुर्ग से ५॥ कोस दिचण-पश्चिममें प्रवस्थित है। यहांके सैन्यावासके सिन्कत कितने हो प्राचीन चक्रमकोनिमित अस्त आंविष्कत हुए हैं। निकाटवर्क्ता पञ्चपाल्डक पर्वत पर भी बहुत-से ध्वंसावशेष देखे जाते हैं।

पहिला (सं क्लो॰) पर सतीति पर सन सातुभ्य इन् दित इन्। १ ग्रामका। २ क्लटी। ३ क्लटोससुदाय। १ ग्रामका। २ क्लटी। ३ क्लटोससुदाय। १ ग्राम। ५ ग्रहा ६ स्थान। ७ ग्रह गोधिका। परिलक्ता (सं ॰ स्था॰) परिल स्थार्थ कन् ततष्टाप्। ग्रह गोधिका, किए कलो।

परिल नाह (सं॰ पु॰) परिल के क्वारों वाहंयति निर्वाहयतीति पिन्ति वाह पिच् श्रम । त्यमें द, एक प्रकारकी घासं। परली ( सं • स्त्री • ) परिन 'क्वदिकाशदित' वा डीष्। १ खल्पप्राम, कोटा गांव, खेडा। २ कुटो। ३ नगर-भेद । ४ रहरोधी, किप बली । पर्याय-स्वती, ग्ट गोधा, विश्वस्वर, ज्येष्ठ, कुडामत्स्य, पविलका, मः णिक्य, भितिका, ग्रहगोलिका, ग्रहो लिका प्रश्ति। मनुष्यके धरीर पर इसके गिरनेमे निम्नलिखित फल होता है। मनुष्यके दाहिने यक्त पर गिरनेसे खजन-धनवियोग श्रीर वाएँ श्रङ्ग पर गिननेसे लाभ ; वत्त:-खल, मस्तक, पृष्ठ श्रीर कग्छ पर गिरनेसे राज्यलाभ श्रीर कर, चरण तथा ऋद्य पर गिरनेसे सुखलाभ होता है। (ज्योतिःसारस॰)

पन्नी—दाचिषात्य वासी दासंजाति। ब्राह्मणीकी दास्य-इति करना दनकी प्रधान उपजीविका है।

पक्लोवाल—ब्राह्मणजातिकी प्राख्य भेद। राठोरींकी मार-वाड़ प्रदेशमें वास करनेके पहले दे लोग पदलोमें राज्य करते थे, इसीसे इनका पहलोवाल नाम पड़ा है। किस

र् परवर्ती परसवराजनण शैव के।

प्रकार इन्होंने परकीका प्रधिकार पाया, इनका पता जगाना कठिन है। किन्तु पत्ती नगरमे ले कर पालिटाना तकके स्थानो में प्राण भी उनकी की त्तियां देखी जाती हैं। १२वीं धतान्दोमें जब काबीजराज धिवनोने पर तो पर प्राक्रमण किया, जम समय परलोवाल ब्राह्मणणा यहां राज्य करते थे। सुसलमानो के मारवाड़ प्राक्रमण करने पर वे लोग जयपानमोर, बोकानेर, धात भीर सिम्धु-उपयकामें या कर रहने लगे।

पल्लू (हिं पु॰) १ दामन, श्रोर, श्रांचता २ चोड़ो गोट, पहा।

पश्लेदार (हिं• पु॰) १ वह मनुष्य जो गक्ने के बाजार में टूकानी पर गरते को गाँठमें बांध कर टूकान से मोल लेनेवालों के घर पर पहुंचा देता है, अनाज टोनेवाला मजदूर। २ गक्ने को टूकान पर वा को टिशों में गक्ना तील नेवाला आदमी।

पल्तेदारो (हिं॰ स्त्रो॰) १ पल्तेदारका काम । २ अनाज-को दूकान पर अनाज तोलनेका काम।

पत्नत (सं पु॰ क्लो॰) पलति गच्छिति पिवत्यस्मिन् वा पत्न गतो वा पापाने वत्तच् प्रत्ययेन निपातनात् सिद्धं (सानसिवणीसिपणीसीते। उग्४।१०७) अल्पसरः। चुद्रः जनामया छोटा ताला । या गद्धाः।

> "अहरं सरः परवरं स्याद् यस चन्द्र तेने रवी। न तिष्ठति जलं किंचित् तत्रत्यंवारि पारुवलं॥"

> > (भावप्रकाश)

जिस जलाग्रयमें थोड़ा जल रहता है श्रोर चन्द्रमाके स्माग्रिया नल्लामें जानिसे कुछ भो जल रहने नहीं पाता उसे पत्वत कहते हैं। ऐसे पत्वतके जलका नाम पात्वल है। इस जलका गुण -श्रामष्यन्दि, गुक, खादु श्रोर विदोषक्षत्। (भावश्)

पत्वतातास (सं॰ पु॰) कच्छप, कक्षप्रा।
पत्वच्य (सं॰ ति॰) पत्वत-यत्। पत्वतमय, जनमा।
पव (सं॰ पु॰) पत्रनिमित पूज्योधने, भावे अप्, वा पुनातोति पू-पव्। १ निष्पाव, भूसो निकातना, श्रीनाना।
२ वायु, हवा। (क्लो॰) पूयतेऽनेन पुज्रिम शोबे यप्।
(पा ३।३।४३) ३ मोप्रय, गोवर।

पक्दै (हिं स्त्रो॰) एक प्रकारकी चिड़ियो । इसको पवन-पुत्र (सं पु०) १ इनुमान्। २ भीमसेन।

छाती खैर रंगको, पोड खाको और चींच पोखो होतो है। पवन ( सं ० पु॰ ) पुनातोति पू बहुतसन्यवापोति युच् । १ निष्पाव, भूमी निकालना। २ वाधु, इवा। 'पवनः पवतामस्मि रामः सम्रातामही। (गीता १०।३१) ३ अन्तर रोंच सञ्चारो ६/यु । सिद्धान्तग्रिरोमणिर्म ८ प्रकारके वाह्य पवनका उठते छ है। इनमेंसे भावह, प्रवह, उदह, संवह, सुवह, परिवह ग्रीर परावह प्रसृति असिद हैं। ४ प्राण-वायु। ५ उत्तममनु ने पुत्रविशेष। ६ कुराकारों के आम-घटादिका पाकस्थान, कुम्हारका प्रात्रां। ७ जन, पानो। द पविवीकरण। ८ विणा। १० श्रनाजकी भूसी श्रलग करना। ११ खास, सांत। ( कि॰ ) १२ प्रयन, पवित। पयन-प्रस्त्व (हिं०पु०) वायुद्देवताहाश्रस्त्व । कहते हैं, कि इसके चलानेसे बड़े वेगसे वायु चलने लगती है। पवन-क्रुमार ( सं० पु॰ ) १ इनुमान् । २ भोमसेन । पवनगढ़-चम्पानिर्भ अलागंत एक गिरिदुग<sup>8</sup>। १८०३ ई॰में कर्णल विडंटनने किलेटारको युद्धमें परास्त कर इस दुगै धर प्रधिकार कर लिया था। पवनचको (हिं॰ स्त्री॰) हवाके जोरसे चलनेवालो

पवनचको (हिं॰ स्हो॰) इवाके जोरसे चलनेवालो चको या जला। प्राय: चको पोसने अथवा कुएं आदिते पनो निकालनेकी लिये यह उपाय करते हैं कि चलाई जानेवालो कलका संयोग किसो ऐसे चकरके साथ कर देते हैं जो बहुत जंचाई पर रहता है और हवाके भींकींसे बरावर घमता रहता है। उस चकरके घमनेकें कारण नोचेका कल भी अपना काम करने लगतो है। पवन चक्र (सं॰ पु॰) चक्कर खातो हुई जोरको हवा, चक्रवात, बवंडर।

पवनज (सं॰ पु॰) १ इनुमान्। २ भोमसेन।
पवनतनय (सं॰ पु॰) पवनस्य तनयः। १ पवनका
पुत्र, इनुमान्। २ भोमसेन।
पवननन्द (सं॰ पु॰) १ इनुमान्। २ भोम।
पवननन्दन (सं॰ पु॰) १ इनुमान्। २ भोम।
पवनपति (सं॰ पु॰) वायुक्ते अधिष्ठाता देवता।
पवन-परीचा (सं॰ स्त्रो॰) ज्योतिषियोको एक क्रिया।
इसकी अनुमार ने आषाङ शक पूष्पिमाके दिन वायुको
दिशाको देख कर क्रदुका भविष्य कहते हैं।

पंवनव'श—दिख्य सि'हभूमिवाने 'भुद्या' जातिको थाखा।

पवनवाण (मं॰ पु॰) वह बाण जिसके चलानिषे हवा वैगषे चलने लगे।

पवनवाहन ( सं ॰ पु॰ ) ग्रस्नि ।

पवनिविज्ञय (सं॰ पु॰) पवनं खासवायुं विजयतिऽतिन वि-जिन्करणे-ग्रप्। देहस्थित खाम श्रोर प्रखास वायुकी गतिसे शुभाशुभस्चक यन्यभेद।

इस ध्रम खास घोर प्रखास बायु द्वार। शुभ घोर अश्रम फल जाना जाता है अर्थात किस नानिका द्वारा खास प्रव हित होनेसे भौर किस नासिका हारा प्रखास लेतीने कौसाफ ताफल होगा उसका विषय इस यन्यते विषात है। गरुखपुराणमें लिखा है, -- महादेवने हरिमें य इ वृतान्त सुन कर पाव तोसे कहा था, 'हे देवि! देशके मध्य नाना जातीय बहुम ए का नाडियां हैं। नाभिने प्रधोदेगर्म इनका स्वाध है। इन स्वाध से सभी श्रद्धार निकाल कर गरोरमें व्याप्त हैं। दुनमें से तीन अह हैं. वासा, दिविणा और मध्यमा । वासा मोसा-तिका, दिचणा रिवतुल्या भीर मध्यमा भन्निसहषा है। वामा श्रमृतकृषिणो हो कर जगत श्राप्याधित करती है, दिचिणा रोट्रभागमें जगत शुष्क करतो , इत्यादि । (गरुडपु॰ ६७ अ०) पहले जिन वामा, दिखणा श्रीर मध्यमाका उर्वेख किया गया है, उन्हें ईडा, पिङ्गला भीर सुषुन्ता कहते हैं। अति संचित्रभावमें इनका फलाफल नोचे दिया जाता है।

तत्त्वादिन उदयानुसार खास और प्रखास हुआ करता है। याम नासिकाने खास उदयन निरुपित समयमें यदि दिविणनासिकामें अयदा दिविण नासिकामें अयास उदयने निरुपित समयमें दाम नासिकामें खास उदय हो, तो उस व्यक्तिका उस दिन अग्रम और नुक्रसान होता है। जब वाम नासिकामें खास निगम होता है। जब वाम नासिकामें खास निगम होता है। उस समय ग्रम कम करने से ग्रम होता है। यात्रा, दान, विवाह और वस्त्रालङ्कार धारण प्रस्ति कार्य इस समय करनो उदित है। दिविण नासिका हो कर खास प्रविश्व समय जितने प्रकारके करूर कम है उन्हें करने से आये सिद्ध होतो है। इस समय युद्ध-

Vol. XIII. 88

याता, खूत, स्नान, भोजन, मैथ्न, व्यवसार, भय श्रीर भङ्ग प्रसृति सभी कार्य कर सकते हैं।

जब सुबुन्तान खानका उदय हो, उन मसय शुन वा प्रश्नम कोई भी कार्यं न करे; कार्यं का अनुष्ठान करने हैं निष्फत्त होता है। इस समय एक मात्र योग-सावनादिका अनुष्ठ न हो विधित्र है। यालाके समय जिस नामिका हो कर खास निक ने, यदि उसी और गायद भागे बढावे, तो कार्यको सिद्धि होतो है। दिचिए नासिकामि म्बास प्रवेशक समय षट्कमें प्रशीत् सारण, मो इन, स्तमान, उचाटन घोर वर्गावरण चादिका चतु-ष्ठान करनेसे सिज्ञिलाभ होता है । सोस. शक्त वध श्रीर ब्रहस्पतिवारको वाम नासिकान स्वास प्रवेशक समय कोई कार्यं करतेसे वह सिद्ध नहीं होता। शुक्र-पच होनिसे विशेष फान प्राप्त होता है । र्वा. सङ्गल त्रोर शनिवारको दिचा-नाभाष्टमें खास प्रवेशक समय जिस किसी कार्यका प्रनुष्ठान किया जाय, वह सुसिद्ध होता है। विशेषतः क्षणापचाने यह अधिका फलप्रद है। दिच्चिगासिका हो कर वायु निकलनेसे दिचिण भौर पश्चिमको भीर तथा वाम-नासायुट हा कर वायुक्त निकलनेसे पूर्व श्रोर उत्तरका भोर याता निषेध है। इसका लङ्गन अर्क यात्रा करनेसे चनिष्ठ होनेको मुन्भावना है। यावाकालमें जिस नासिकामें खासका उदय होगा, पहले वहां पद आगी बढ़ाबे, ऐसा करनेसे यातादि भिद्र होतो है। जमान पर यनि बार मङ्गर्वः वारको ७ वार, रवि श्रोर सोमवारका १० बार, बुव भीर शक्तवारको एक पैर तया बहस्य त्वारका दोनों पैर फीं ज जर याला जरने श्रिभ होता है। यदि कहीं किसा विशेष कार्य के लिये जाना हो, तो उस समय जिस नाधिकारी वायु निकली उस श्रोर ह हाथसे नासिका स्पर्कतर, वामनासिका हो कर वहन कालर्ने जमीन पर 8 बार भ्रोर दिचियनाधिका हो कर वहन का तमें पू बार पदाचात कर यात्रा करनेसे श्रुभ होता है। प्रातः कालमें अठनेके समय जिस नासिका हो कर वायु वहन हो, उस गोरके हाथसे मुंहका स्पर्ध करके उठनेसे वाञ्कित फललाम होता है। इत्यादि। (पदनविजय स्वरोदय ) स्वरोदय देखो ।

पत्रन-व्याधि ( मं॰ पु॰) पवनः वायुरोग एव व्याधिरस्य । १ उद्दर, श्रीताणाकी सखा। २ वायुरोग। ववनसंघात (सं• पु॰)दो ग्रोरसे वायुका भा कर भाषसमें जोरपे टकराना जो दुर्भि च श्रोर दूसरे राजाके श्राक्रमणका लक्कण माना जःता है। पवन-सृत (सं॰ पु॰) १ इनुमान्। २ भोमघेन। पदता ( हिं• मु॰े भारता, पौना। पत्रन त्मज (मं॰ पु॰) पत्रनस्य घात्म तः पुतः । १ इनुमान्। २ भी समेन। ३ श्रास्त ।

"अक्षाबाद्वः बुः वायोरग्निः" ( श्रुति )

वायुसे अग्नि उत्पन हुई है, इसोसे अग्निको पवना त्मज कहते हैं।

पवनान ( सं ॰ पु॰ ) पवनाय निष्पावाय अलति पर्याप्रो-तीति अल पर्याप्ती अवः । धान्यविश्वेष, पुनेरा नामका। धान्य (Andropogon saccharatus)। पर्याय-देवधान्य, चर्णाह्र, जुड्ड, जुन्न, वोजपुष्य, पुष्पगन्ध। गुण-हितकार, स्वादु, लीहित, स्रोम श्रीर पित्तनाग्रक, बहुष्य, तुवर, रुच, स्नोदकारी भीर लघु।

पवनाम (सं•पु॰) पवनं वायुं स्रमाति भचयतीति अध-भोजने कर्म एखण् इति अग्। सपं, सांघ। पत्रनामन (सं॰ पु॰) पत्रन-म्रग्न-च्यु । १ सर्पे । स्व केवल इवा यो कर रहता है, इसी से पवनाधनको भयं से सप<sup>े</sup>का बोध होता है। (ति॰) २ वायुभचणमात जी केथल इका यो कर हो रहता हो।

ववनाधनाम (मं॰ पु॰) ववनामस्य सर्वस्य नामो यस्मात् वा पवनायनं सपंमग्रातोति श्रय-प्रण्। १ गर्इ। २ मयुर, मोर।

धबनाग्रिन् ( सं ॰ पु॰ ) पवन भग्न गिनि । १ सप<sup>°</sup>, मांप। (वि॰)२ जो इवाखाकर रहता हो। धवनास्त्र (सं•पु॰) पुराणानुसार एक प्रकराका श्रस्त्र। काइते हैं, कि इसके चलानेसे बहुत तेज हवा चलने सगती थी।

वसनी (हिं क्ली ) गांवोंमें रहनेवाली वह प्रजा या नोच जाति जो अपने निर्वाहक लिये चित्रयों, ब्राह्मणों श्रयवा गांवके दूसरे रहनेवालों से नियमित रूपसे कुछ वाती है।

पवनिखर (सं॰ पु॰) पवनित्र स्थापितः ईम्बरः ईम्बर-लिङ्ग । कामोस्थित प्रविश्विष्ठभेद । पवर्तष्ट (म'० पु॰) पवने वायुरोगे इष्टः। १ महानिम्ब. बकायन। २ निम्बुबच, नोबुका पेड़ । पवना खुज (सं कतो ) पत्रनं पवित्रं अम्बुजिमित्र पृषोदरादित्वात् साधुः। पद्धवनवन्त, भानसा। पवमान ( सं ॰ पु॰ ) पवते शोवयतोति पूडः, शोधने यानच्ततो सुमागतः (पूड्यतोः शानव्।पा ३:२।१।८) १ वायु, समोर। २ खां हा देवी में गभ से जत्म म भिन में एस पुलका नाम। स्वःहादेवो हे तीन पुल थे, पावक, पवमान और ग्राचि । इं निर्मियामि । इसे गाहैं पत्यामि भो कहते हैं। ४ सोम, चन्द्रमाका नामान्तर। ५ ज्योतिष्टोम यज्ञमें साम्या कढंका गेय स्तोत्रभदः ज्योतिष्टोम यञ्चमें साम्यासे गाया जानेवाला एक प्रकारः कास्तोव। ६ विरावभेद। पत्रमानात्मज्ञ (सं॰ पु॰) प्रवनानस्य वायोरात्मजः। इय्याहन, ग्रीन परमानवत् ( सं ॰ ति ॰ ) पवमानः विद्यतेऽस्य, पवमानः मतुप मस्य व। पवमानयुक्त, स्तोव्रविशिष्ट । प्रवानहिवस् (सं क्लो ) प्रवान प्रस्कित उद्धिसे

हेने योग्य इविः।

पनमानिष्टि ( सं ॰ स्त्रो॰ ) पत्रमानस्य अग्ने: इष्टि: यागः । श्रीमयन्न, पवमानहितः।

प्रवाह (सं वि पूर्णिव् त्राः हव्। प्रविव ना सम्पादनकारी।

पवर ( हिं • स्त्री • ) पंवरि देखे। ।

पविदया (हिं पु॰ ) पौरिना देखे।

पवर्ग (सं • पु • ) वर्ण मालाका पांचवां वर्ग जिसमें प, फ, ब, भ, म ये पांच श्रचर हैं।

पवष्ट्रारेका (सं०पु०) ऋषिभे द।

पर्वार (हिं पुर) १ पमार, पत्राइ । २ चितियों की एक शाखा। परमार देखो।

पवाँरना ( हिं० क्रि०) १ फों जना, गिरना । २ खेतमें कितरा कर बीज बोना।

पवाई ( हिं• स्त्री०) १ एक फर्ट जूता, एक पेरका जता। २ चक्रोकाएक पाट।

पश्चाता (सं॰ स्त्री॰) पुनातीति पूज्, श्राप् प्रत्ययेन निपातनात साधुः (वलाकादयश्च । उण् ४।१४) वात्या, चक्रतात ।

पवाड् ( डिं॰ पु॰) चकवड़।

पवाड़ा ( हिं ० पु० ) पंवाडा देखी।

पवाना ( हि • क्रि॰) भोजन करना, खिलाना ।

पशार (हिं पु॰ ) परमार देखो ।

पवाक (सं० पु॰) कारवेच्य।

पित (सं०पु॰) पुनातीति पूज्याधने इ, (अय् इ:। उण् ४।१३८) १ वज्य। २ विजनी, गाज। ३ वाक्य। ४ म्नुही तक्क, घूहर। ५ सागै, रास्ता।

पवित (सं० ति०) प्यतिसा पूड्ःता तत: इड़ागम: (पृड्धा पा अरापश्) १ पूत, पवित, श्रुड! (क्री०) रिमर्चा

पिताई (हिं क्लो ॰) शुहि, पितिता, मफाई ।
पितिह (मं ॰ ति॰) पुनातीति पू हिंच्। पितिताकारका।
पितिह (सं ॰ ति॰) पुगतिऽनिनिति पू (पुवः संज्ञाणम्।
पा शरारे ८५) इति इता। १ वर्षण, में ह, बारिण।
२ कुणा। २ तास्त, तांवा। ४ पणः, दूधा ५ जल, वानी।
६ घर्षण, रगष्ड । ७ श्रघीपकरण। ८ यद्यं पितिन,
जनिजा। ८ ष्टत, घी। १० मधु। ११ कुणा विनी
हुई पितिती जिसे आहादिमें अंगुनियोंने पहनते हैं।
१२ शुद्धद्रच्या पर्याय—पूत, मेध्य, शुद्धा, श्रुच, पुष्य
भीर पूतिवत्। १३ तिल्ला तिल्ला पेड़। १८
पत्रजीवाका खद्धा। १५ वाक्ति क्यां एक नाम। १६
महादिव। १७ विष्णु। (ति॰) १८ शुद्ध, निर्मेल,

पिवतः (सं की ) पिवतः कन् वा पिवते पर्यस्य कायतोति के का १ जाक। र सनके स्तका बना इसा जाल। र सितके स्तका बना इसा जाल। र सितके स्तका बना प्रवास । र सितके स्तका बना किन्। श्र कुण। प्रदमनक, दोनेका पेड़। ६ उदुः स्तरं, गूलरका पेड़। ७ मम्बस्य, पोपरका पेड़। पिवतना (सं स्ति) पिवतस्य भावः, पिवतः तलं, टाए। मुद्धि, स्वच्हता, सफाई, पाको मगो। पिवतस्य (सं० की ) पिवतं धान्यं नित्यकमे धाः। यव, की।

पवित्रपति ( मं॰ पु॰ ) पवित्रस्य पति: । पवित्रपासका, विशुद्ध पासका ।

पवित्रपाणि (सं ० ति ॰) पवित्रं पाणी सस्य । पवित्र इस्त, अग्रहस्त हो अर धर्म कस<sup>8</sup> करना होता है।

पवित्रपूत ( सं कि ) पवित्रेण पूतः । पवित्र वसु दाराविश्च हा

पित्रवर्थ (सं वि वि ) पित्रतः रथः यस्य । एक राजा। पित्रवित् (सं वि वि ) पित्रते विद्यति य पित्रवस्तुय्, सस्य व । पावनरिक्ससंयुक्ता।

प्वितवित ( सं ० स्त्रो०) क्रींव हे पकी एक वनस्रति।
प्विता (सं ० स्त्रो०) प्रवित-टाप् । १ तुलसो । २
नदीभेद । ३ हरिद्रा, हर्दी । ४ अध्वस्र, यीपन ।
५ शमीवच । ६ रेशमके दानों को बनी हुई रेशमी
माना जो कुछ धार्मिक क्रस्योंके समय पहनी जाती है।
७ आवर्ष के स्क्रस्य चकी एकादशी।

पवित्राक्षा (हिं॰ वि॰) जिसकी पाक्षा पवित्र हो, शुड अन्तः करणवाला !

पवितारोपण ( सं॰ क्ली॰) पवितस्य यन्नोपवीतहः
ग्रारोपणं प्रदानं यत । श्रीक्षणासम्प्रदानक उपवीत
टानरूप उत्सवविशेष, एक उत्सव जिसमें भगवान् श्रीक्षणाको यन्नोपवीत पहनाया जाता है।

श्रावण मामकी शुक्ता द्वादणोको वैणावगण भक्ति-पूर्वक श्रीक्रणाका पविद्वारोपणोत्सव करे।

श्रीक्षणका यंह पविवारीयण कव होना चाहिंहे, हरिभक्तिविलासमें इस प्रकार लिखा है —

> "श्रावणस्य सिते पक्षे कक्केटस्थे दिवाकरे । द्वादश्यां वासुदेवाय पवित्रारोपण स्मृतं ॥ सिंहस्थे वा रवौ कार्य कन्यायान्तु गतेऽश्व वा । तस्यामेव तिथौ सम्यक् तुलासंस्थे कथंचन ॥"

> > ( विश्णु रहस्य )

याव सकी शुक्ता हादगीन दिन पवितारीपण होगा।
यदि निनी विश्वशतः उत्त मांसमें न हो सन्ते, तो
भाद्र, शास्त्रिन वा कान्ति क मासमें कर सकते हैं।
दूसरे दूसरे विधानोंसे यह प्रतीत होता है कि वे स्ववीं ने
लिये यह पवितारीपण अवस्य कन्ते व्य है। भादादि
मासमें श्रीर शुक्ता हादगीने दिन यह करना होता है।

मक्त नत्वप्रकाशमें लिखा है, कि आवण मासर्वे किसी प्रकार मा विञ्ल होतिसे हरि गयन ग्रोष होने हे पड़िस हो पविव्रक अर्थण विधिष्ठ है। स्रावण साम सुख्य भोर तदतिरिक काल गीए है। हरिगयन के शेष होते पर यह दान नहीं करना चाहिये र उस्य शादिमें लिखा है, कि जिन्होंने सभी ती वी में स्नान धीर सभी यज्ञ मस'स जिये हैं, पर शास्त्रानु नार पविव्रदान नहीं किया. उनका पूर्वीपाजित फल भी निष्कत है। इस कारण दशका अनुष्ठात करना हर-एक रा अवध्य कत्ती वा है : विष्णुरहस्यमें लिवा है, कि विगुको पविवदान गरने दे स्कि विजती है और स्त्रीप्रवक्ता कीति पढ, पवित्र तथा सुख-सम्पद्रा कारण है। यह पत्रिवदान सभी प्रकारक प्रखोंने उत्तम है। एक वर्ष जनादैन विशाकी पूजा करने में जो फल निावा है, इस पवित्रदानमें भी वही फन प्राप्त होता है। यह पापसे सता और सवश्यनसे निष्क्षतिलाभ करता है, इम कार्ण इसका नाम 'पित्रत' पड़ा है। पित्रता रोपणविधि -

सुवग , रजत, ताम्ब, चीम, सृत, पद्ममृत वा कार्पास मुत्र हारा यह पवित्र प्रमुत करे । सुत्रको तिगुण करके पेक्टे उमे फिरमें विगुण कर ले। इस प्रकार एस्तत होने पर उने पवित्र कहते हैं। इस पवित्रको पञ्चगत्र्यमें घोधन श्रीर विश्वष्ट जलमें धो डाली, पीके स्न मन्द्रका एक भी बाठ बार जप करके श्रीमन्द्रण करे। इस हे बाद्यभागमें इंद, मध्यमें २४ और बन्तमें १२ ग्रस्थि है। ये सन ग्रस्थि सुबत कोर मनोरम हों। उत्तन पवित्रमें श्रङ्गुष्ठ पर्व परिमाणान्तर, मध्यममें उसका श्राधा श्रीर कनिष्ठमें उमका भी श्राधा है। इस प्रकार पवित्र निर्साण करके द्वादशके दिन खोक्कणाको अप ण करे। पवित्रारोपणके पूर्वे दिन अधिवास कार्य करके परवर्ती दादगोमें प्रात:क्रास्ट ययाविधान करने हे बाद पविवदान करना होता है टार्न समय नाना प्रकारके वाद्य, उत्सव और नाम संको त नका होना यावस्थक है। योक्सणा तया उनके परिवारादिकी पूजा समाग्न कार्क निम्नलिखित मन्त्र पाठ करनेके बाद पवित्र अप ण करे।

"कृष्ण कृष्ण नमस्तुभ्यं गृहाणेद' पवित्रकम् ।

पित्रकरणार्थीय वर्षपूजाफलप्रदम् ॥

पित्रकं कुरुष्वाद्य यम्मया दुष्कृतं कृतम् ।

शुद्धो भवाभ्यहं देव स्वत्प्रसादाजनगर्दन ॥''

पोक्के श्रीक्षणाको सहायूजाक समापन, सुति घोर

"वनमालां यथा देव ! कौस्तुमं सततं हदि । तहन् पवित्तन्तुंश्व पूज कच हदये वह ॥ जनताजानता वापि न कृतं यत्तवार्चनं । केनचिद्विध्वदोषेण परिपूर्णं तदस्तु मे ॥"

इस प्रकार पवित्र अर्थेण करके मान, पच, तिरात्र वा अहोरात्र पर्यन्त रख कर इनका विसर्जन करना होता है। हरिभिक्तिविलासमें इसका विग्रेष विवरण लिखा है, विस्त र हो जानेके भग्नसे ग्रहां अधिक नहीं लिखा गया।

पवितारोहण ( सं० ली॰ ) पवित्रस्य यज्ञोपवीतस्य, आरोहणं भन्मदानं यत् । पवितारोपण ।

पविलारोपण देखी ।

का लिकापुरायमें लिखा है कि प्राय: सभी देवता भी-को पवित्र रोहण करना होता है। प्रावाद ग्रीर आवण-मामको गुक्लपनीय ग्रष्टमोको दुर्गाका परमप्रीतिकर पित्रतारोहण करे। स्रावणमाममे ही देवोका पवित्र निर्माण करे। बाबाउ कीर बावणमासमें सभी देव-हा पींके पविवारी हण कत्तं व्य है। जो देवोद्देश से पवित्रपंग करते हैं, उनके सम्बत्सर शुभ होता है! तिधि समुदायके मध्य कुविरको प्रतिपद्, चच्चोकी हितोया, भवभाविनो देवीको खनीया और उनके पुत्रकी चतुर्वी सोमराजको पश्चमी, कात्ति क्य ही पण्ठी, भास्तरः की सप्तम', दगीकी अष्टमी, मात्रकापींकी नवमो, वास कि हो दशमी, ऋषियोंकी एकादशी, चक्रपाणिकी इारगो, अनक्षको त्रयोदगो, महादेवको चतुर्घो श्रीर ब्रह्मा तथा दिक पानींको पौर्यं मासी तिथि पविवारो हय में प्रशस्त है। जो सब मनुष्य देवताश्रीके लिये इस पवितारी हण क्रियाका अनुष्ठान नहीं करते, डिनके संख्यसंख्यत पूजाका फललाभ नहीं होता। सुतरां यतः पूर्व क इसका अनुष्ठान करना सर्वीका कत्त्र है।

पविविनर्भाणके विषयमें पहले दर्भ सूत्र, उसके बाद पद्मसूत्र, सुपवित्र द्योग और उसके अभावमें कार्णससूत्र भीर पष्टसृत यावध्यक्ष है। यन्यान्य सृत हारा पवित॰ निर्माण न करे। गस और सुर्भिमाच दारा पविदकी यथोगित अचेना करना चाहिए। कन्या अथवा पतिवता भीर सचिरिता स्त्रियों इत पवित्र मूत क(तनेका चिकार है। दुःग्रांला नारो सभी भी पविवत्रे मृत न काते। स्चिभिन्न, दग्ध, भक्त वा धूम द्वारा ग्रीभगु रहत स्व पविविविधारिय वर्जनीय है और जो सूव उपभुता, मूषिकदष्ट, स्तादि द्वारा दूषित, मलिन श्रीर नालरागः युक्त है वह भी वज नोय है। उत्तम, मञ्चम श्रोर अनिष्ठ भेदसे तोन प्रकारका पवित्र इता है। २७ गुणित सूत्र कां जो पवित्र बन या जाता है, वह कतिह, ५४ गुणित का सध्यम और १०८ गुणित सुबना पवित्र उत्तम माना गया है। यह पविव दिव्यतीकका उत्पादक और स्वर तया मोचका साधक है। महादेवीको दान करनेसे श्चित्रसायुज्य लाभ होता है। वासु हेवको दान करने मे विश्वा लोकमें गति होतो है। अष्टोत्तर सहस्रस्त्रके निर्मित पित्रवा रतना वा कहते हैं। रतमा वा संज्ञक प्रवित्र दान करनेसे कोटियह तकाल्य खग लोकमें रह कर अन्तर्से शिवल प्राप्त होता है। इस प्रकार अष्टोत्तर-सहस्रस्त हारा जो पवित्र बनता है, उसे नागहार कइते हैं। इसका दान करनेसे सूत्रसंख्यानुसार उतना ही कल्प खर्ग लोकमें वास होता है। अष्टोत्तरसहस्र तंन्तुसे इरिके निमित्त जो पवित्र प्रसुत होता है, उसका वनपाला पवित्र दान करनेसे नाम वनमाला है। वियासायुच्य लाभ होता है। यहले जिस कनिष्ठ पवित्रः का उर्जेख किया गया है, वह नाभिदेश-प्रमाणका होगा और उसमें १२ ग्रस्थि रहेंगी। मध्यम पिवत जर पर्यं न्त श्रीर २४ ग्रन्थियुता उत्तम पवित्र जानुपर्यं न्त लम्बमान और २६ यत्यिका होना चाहिये। नागहार नामक पवित्रमें यद्याविधि एक सौ बाठ ग्रन्थि बनाना विधेय है। जिस रंगसे पवित्र निर्माण करे, ग्रन्थि उस रंगके सूतरे न बना कर अन्य रंगसे बनावे।

है। दुर्गातन्त्रमन्त्र द्वारा तत्त्वन्यास करना कर्वे व्य है। ए व यज्ञपावमें सभी पविवको रख कर उन पावमें उत्तम गन्ध शौर पुष्पादि रखने होते हैं । पोछे उसमें न्याम करना छोता है। उस पविवर्षे कुङ्कुम, उगोर, कपूर धीर चन्द्रनादिका विजेपन आवस्यक है। इनके बाद न्यासादि समात्र करके दुर्गातन्त्रके अनुवार दुर्गाः वो । इ.स. देवीके सम्त की पवित्र अपेल करे । जिन तिन देवताग्रीका प्रजाविधान जिस जिस प्रकार है. उसी उसी विधानके अनुसार उन देवताशीकी यूजा करके पंतिवाप पा विधेय है। इसमें नानाविध न वेदा, पेय, अने त प्रकारके पिष्टक, मोदक, नारिकेल, खर्जूर, पनस, आस्त्र प्रस्ति विशिध फल, सभी प्रकारके भच्च और भाज्य, सद्य, मांस, श्रीदन, गम्बपुत्रम्, सनो हर ध्रपदोव घीर वशनमूषण प्रसृति उप-चार देने होते हैं। राविको नट ग्रोर वैध्या द्वारा न्या गीत करा कर ग्रानव्हित्त से रावि जागरण करे। इस उत्सवमें दिजातियों हे साथ ब्राह्मण, ज्ञाति और कुटुम्बादिको भोजन कराना होता है। पवित्रारोहण

श्रम भाग द्वारा मन्द्र तथ करके न्या न करे। दन प्रवार

मन्त्रचान करने पर पवित्र देवोके अङ्ग्रेसे योजित होता

विगेष विवरण लिखा है। पविवास (सं ० पु॰) सनका बना हुआ डारा जो प्राचीन-कालमें भारतमें बहुत पवित्र मान्। जात्। था। प्वितित (म' ति॰) प्वितमस्य मुझातः तार आदि-लादि तच् । शुद्ध किया हुगा, निम ल किया हुगा। पवितिन् (सं ॰ ति ॰) पवित यस्ताये दिन । प्रवित्तायुक्त । पवित्री (सं • स्त्री • ) कुशका बना हुया एक प्रकारका क्रज़ा जो कम का ग्रहके समय अनामिकामें प्रहना जाता है।

सम्पन्न हो जाने पर स्वणं, गो-प्रसृति दिखणा दे कर

विसूज न करना होता है। इस का दान करनेसे वात्स-रिक पूजा करनेका फल मिलता है तथा मानव यतः

कोटोकच्य देवीके ग्टहमें वास करते हैं। कालिकापुराणः

के पूर् अध्यायमें और गरुड़पुराणके २४ अध्यायमें इसका

पविधर (सं १ पु०) वज्र धारण करनेवाले, इन्द्र उसमें मन्द्रन्यास करे। पवित्रकी सभी यन्यियों में अङ्गुष्ठके पविन्द् (सुं पु पु ) ऋषिभेद्, एक ऋषिका नाम ।

पवित्रदानक पूर्व दिन अधिवास करके दूसरे दिन

Vol. XIII. 39

पित्रमत् (सं॰ पु॰) सामभेद ।

पत्रीतः (सं॰ ति॰) पू-तः च् विदे इटो होघः। शोधक।

पत्रीनव (सं॰ पु॰) गर्भोपद्रावक असुरभेद, अथव वेदके

अनुसार एक प्रकारके असुर जिनके विषयमें लोगोंका

विष्वास था कि ये स्तियोंका गर्भे गिरा देते हैं।

पत्रीर (सं॰ क्ली॰) १ भायुध, शस्त्र, हथियार। २

वस्त्रा ३ इनकी भाना।

पवीरव (सं॰ पु॰) पवेः वजस्य रवः, वे दे दीघः । १ वच्च या वच्चका भव्द ।

पवीवत् ( सं ० क्रि ० ) पवीरं विद्यतेऽस्य मतुप्, मस्य व । फालसं युक्त, जिसमें फाल लगो हो ।

पवेरना (हिं॰ क्रि॰) कितरा कर बीज बीना। पवेरा (हिं॰ पु॰) वह बीबाई जिसमें हायसे कितराया फेंक कर बीज बीया जाय।

पत्र्य (सं कि कि ) पृ-ण्यत्। १ गोध्य । (पु॰) २ यज्ञः पात्रादि ।

वश्रम (हि • स्त्री॰) १ बहुत बढ़िया श्रीर मुलायम जन जो प्रायः पञ्जाव, कांग्सीर श्रीर तिब्बतको वकरियों परसे उतरता है और जिससे बढ़ियां दुशाने और प्रश्मीने बादि बनते हैं। प्रशादिका लीम ही प्रक्षत प्रथम कहलाता है। किन्तु भारतवर्ष से छागलादिक लोमको यूरोपमें रफ्तना हो कर कोमल, मोटे श्रीर नरम सूतके श्राकारमें व डल बांध कर जो सब द्रश्र पुनः भारतादि नाना देशींमें भेजी जाते हैं, वे साधारणतः पर्यम वा जन अहताते हैं। दिच्य भारतके अधिखकाप्रदेश, नीलगिरि पर्व तमाला, महिसुरसे समग्र दाचिणात्य, खान्दे म, गुजरात, बरार, मालवा, राजपूताने, इरियाने भीर दिल्लोप्रदेश तथा हिमालय पर्व तके अधिकांग स्थान, काम्सीर और भोट राज्यमें भेड़े भीर वंकरिके शरीर पर जी रोएं उत्पन्न होते हैं, उन्होंको प्रधानतः 'प्रधान' कहते हैं। चामरो-गो और तिब्बतदेशीय बामा नामन बनारेने रीए से पाल प्रस्तुत होता है, इस कारण वहांके लोग बड़े यत्नव भें ड़े और बकर पादिको पावते हैं। दाचियात्यमें भी इसी उद्देश से बकर पाले जाते हैं। इससे बढिया दुशाले और पश्मीने प्रसुत होते हैं जो बेचनेके लिये नाना खानीमें भे जी जाते हैं । शीतप्रधान देशीमें ये

सब वस्त्र श्रोतिनवारणमें विशेष उपयोगों हैं। हिमा-लयके निकटवर्त्ती श्रोर उत्तरवर्त्ती श्रोतप्रधान देशों में श्रोतको श्रधिकताके कारण प्रामीने कपड़ेको जहरत पड़ती है, इस कारण वहां के लोग में ड़ेका श्रधिक श्रादर करते हैं।

विभिन्न देशों में प्रमाने प्रयान, प्रयान, नाम है। प्रमान, जाल-बङ्गला; सुफा, बाबर, ताफितिक-प्ररावो; यांमी-चोन; उन्द-दिनेमार; Wol-प्रोजन्दान; जिने-फरासो; Wolle-जमीन; जन-गुजरातो; Lana-इटली श्रोर स्पेन; बुलु-मलय; प्रमान, पुन, पम्-पारसो; Welna-पोली गुड़; La, Laa-पुत्तनगाल; Wolna, Seherst-इस; लोम जारी-संस्त्रत; Woo-or-oo-स्ताट; जाल-स्वंडन श्रीर बचु-तेलगू।

महामित बानि स (Sir A Barnes)-ने लिखा है, कि तुर्कि स्तानके बोखारा और समरकन्दं जिलेजात छागलके लोम, काबुलजात पश्चोमसे बहुत ही उत्कृष्ट, किन्तु तिब्बतदेगीय मेषके लोमको अपेचा पूर्ण माताने निकष्ट होते हैं। काश्मोरदेशमें जो विख्यात शाल दुशाली बनते हैं, वे समरकन्दने छागलने लोम श्रीर तिब्बतीय मेषकी पश्मके मेलसे की बनाये जाते हैं. दमीने तुर्किस्तानजात उस पश्च लोमकी सार पञ्जावके अन्तगंत अस्तसरनगरमें शामदनो होतो है। काबुलजात छागलके लोम किसो देशमें नहीं भेजे जाती। खंदेशवासियोंकी परिच्छद हें हो वे सब खप जाते हैं। काबुनर्क दुंबा Fat tailed Sheep) नाम न में इसे खेत लोग प्रभूत परिमाणमें पाया जाता है जो उस देशमें प्रथम-द्र-बुराक कहलाता है । इसमे निर्मित वस्तको 'बुराक' और छागलज लोमसे प्रस्तत परिच्छदादिको 'वह' कहते हैं। वे यह भी कहते हैं, कि काबुलके प्रायः अधिकांग स्थानमें पश्मके लिये छागलादि पाले जातें हैं। लहोनो श्रीर विलजी जाति ही लीमने लिये भेड़े, बकरे शादि चराया करती है। लोम-संग्रहके व्यवसायमें ये ही लोग प्रधान है। यहां एक प्रकारका सुगन्धित पौधा उत्वन होता है, जिसके खानेसे लोम बढ़ते और परिष्कार होते हैं।

दुवा नामक में जै जो मचे निर्मित वस्त्र भौर गलोचा

प्रस्ति भारतवर्ष में बेचने हे लिये भेज जाते हैं। पेशावर, काबुल, कन्द्रहार, हिराट और खिलातं प्राटि स्थानों है चोरों श्रोरके प्रदेशमें तथा लक्षणपर्वत पर (Salt-range) भेड़े प्रधिक संस्थामें रहते हैं। उन भेड़ों से प्रचुर परिमाणमें प्रथम उत्पन्न होती है और वाणिज्य व्यपदिशमें शाल श्रीर वस्तादि बनाने है लिये भारतवर्ष तथा श्रन्थान्य स्थानों में भेजो जातो है। पेशावर श्रीर काबुल जात दुख्वाका लोम हो साधारणतः काबुले प्रथम वा 'पुत' कहाता है।

पञ्जाब प्रदेशमें साधारणतः जो सव पश्चम शाल बनानिके काममें शाती हैं, वह नीचे लिखा जाता हैं;—

१ प्रालकी प्रमा। तिब्बत देशकी वक्षी के ठोक चमड़े-के लपर और मीटे रोए के नीचे की तहमें जो बारीका प्रमा होती है वह स्वभावत: मुलायमा और गाल बनाने-में विशेष उपयोगी है। इम जातिकी सर्वोत्कृष्ट प म तर्फान, किचार भीर चीनप्रदेशिय काम्मीर लाई जाती है। काम्मीरके महाराज इम जातिकी प्रमाको खरीद कर लंते भीर उन्होंके कर्ळ त्वाधीनमें कीमती गाल दुगाले सैयार होते हैं। भस्तसर, लुधियाना, नूरपुर भीर जलालपुर शादि स्थानोंमें विस्ता गालका कारबार है।

२ काबुल श्रीर पेशावरजात दुम्बाज।तिके मेषको पश्यम । इससे विख्यात रामपुरो चंदर तथार होती है !

है वाहबगाही वा किर्मानी पग्रम । यह पारस्य उपमागरके तीरवर्त्ती किर्मानदेशजात मेषके लोमसे उत्पन्न होती है। स्वनामख्यात कस्मीरो शालके खाप-को मुखायम बनानेके लिये यह लोम मिलाया जाता है।

8 का बुली बकरेकी 'पुत्' नाम क पशम।

भू जंटके कोमल लोग । इससे एक प्रकारका वस्त्र तैयार होता है।

ह समतल चित्रस्य मेपादिके लोम।

पश्चावमें जिन सव वकरों के लोम बेचे जाते हैं उन्हं 'जाट' कहते हैं। जाटमें देशवासिगण रस्सो, चटाई श्रादि बनाते हैं। तिब्बत प्रान्तवर्त्ती हिमालयदेशमें जिन सब वकरों के लोम पाये जाते हैं, उन्हं 'लेना' कहते हैं। गारो पर्वं तके निकटवर्त्ती खानमें मान-सरोवर श्रीर उससे भो पूर्वां श्रमें श्राल प्रसुतको उपयोगी प्रक्षष्ट पश्चम पाई जाती है।

भारतवर्ष से पग्रम प्रधानतः इङ्गले ग्रह (Great Britain), फ्रान्स श्रीर श्रमेरिका श्राद सुसम्य जगत्में भे जी जाती है। उधा इङ्गले ग्रह्मे नाना खानों में श्रीर यूरोपके श्रीतप्रधान देशों में नाना जातीय पश्चमों के गावावरक चम श्रीर हढ़ लोमाविलके मध्यभागमें पश्चम नामके जो सूद्धम लोम छत्पन्न होते हैं, वे श्राल बनात श्रादि पश्चमोने बनाने के काम में श्रात हैं। चामरीगो, कि धिंज देशीय उष्ट्र, लाहोरके क्षणासार, श्राद्ध क्स (Ibex) नामक पांत्र तीय छागल श्रोर तातार तथा चीनतातार देशोय जुत्तों के की मल लोम से नाना प्रकारके गाववस्त, श्रे की, वैग, तम्बू, श्रंगरखे, विद्यान्वको चादर, कम्बल, मलीटा, रस्सो श्रीर जूड़ा बांधनेके फीरी श्रादि द्रश्य प्रसुत होते हैं।

कागलमे पशम-संग्रहके लिये शीतप्रधान देशों में विस्तृत व्यवसाय होता है। इसीमें बहांके सोग क्षागल और मेषका प्रतिपालन करते हैं। सेवसे बढिया श्रीर चमकी लीं पश्म उतारनीमें मेषादिके खास्य श्रीर प्राहार पर विशेष ध्यान रखना उचित है। जिन सब पाव तीय शंशीमें कागलादि विचरण काते हैं वहांकी लताएं तथा तथादि बलकारक है वा नहीं तथा बहांकी भावहवा और भूम्यादि सुखी है वा गोली चादि वाते मेषपालकीकी जानना नितान्त भावस्थक है। क्योंकि मसास्य कर स्थानमें रहनेसे पालित छागादिको केष्ट पह च सकता है। रोगयस्त परांचे उत्कष्ट प्राम नहीं मिनतो, ऐसे पश्चित्र जो पश्म पाई जाती है, वह साधारणतः रहेन, उज्ज्वलता-विश्वीन और चल्पमातामें शोती है। इस कारण भ्रमणशील जातिमात ही खानपरिवत्त न करनेके पहले विशेष परीचा दारा जमीन निर्वाचन कर खेते हैं। धात-के मल वा भस्मावशेष संयुक्त स्थानमें छागादिकी प्राम नष्ट हो जाती है। किन्त चिक्रने और पहुमय मृत्तिका हत स्थानमें प्राप्तको अधिकता और कोमलता बढती है। गलदेगरी पुच्छ पर्यन्त पृष्ठदर्ग के जपरो भाग पर विस्तृत लीम सर्वापेचा कोमल होते हैं। मैरिनी क्रांगल-की लोमसे जी वस्त्र बनता है, वह मेरिनो वा मोबन नामसे प्रसिद्ध है।

इन सब कागलों के साधारणतः निकालिखिल कर्षे रोग देखनेमें चाते हैं। मस्तिकादिक ( Hydrocephalus ), संन्यास (Apoplexy), मस्तिक प्रदाह (Inflamation of the brain ) होनी पण क्रमण: कमजोर हो जाता है और उसमें चलने फिरनेकी ग्रांत नहीं रह जाती । वायुके प्रकापमें खाद्यादिके माथ उदस्की स्पीति, यक्षत्म युक्त पीड़ां और वेदना, उदर गद्धामें रक्तस्रोत, उदरामय काण्योग, फुमफुमका प्रदाह, स्तन प्रदाह आदि रोग इनके स्वास्थ्यके हानिकारक हैं और कभी कभी उनमें प्राण भी निकल जानेका उर रहता है। एक दलमें यदि काण्योग हो जाय, तो वह तमाम दलींमें फैल जाता है।

पश्मके तारतस्थानुसार पश्च के लोम साधारणतः तीन भागीमें विभक्त हैं। चाक्तथान, तफीन और किमीन आदि स्थानों की पश्म सर्वोत्कष्ट होतो है और इसोसे कश्मीरी शान दुंशाले बनते हैं। उससे निम्न जादक, रोदक, स्पित, रामपुर, बमहिर और खोटान आदि स्थानों की पश्म ले कर अस्तमर, न्रपुर, लुंधियाना आदि स्थानों के शालका व्यवसाय चलता है। चामरी-गो और शाइनैका नामक मेंड के लोमसे चामर बनते हैं।

पेगावर, बाबुज, कन्द्रहार श्रीर किर्माणी वा पार भीग पगम दितोय श्रीको है। दसके बाद श्रन्यान्य सभी पगुश्रीके लोम दमसे निक्षष्टतर समसे जाते हैं।

भारतवर में पगुको पग्रम इक्क एड श्रादि यरोग खड़ में श्रोर अमे रिकार गर्म भे जी जाती तथा वहीं में पुन: विभिन्न धाकार में इसकी श्रामद नी भारत वहीं में होती है। इक्क एड श्रोर अन्यान्य स्थानीय बकरों तथा कुत्तों की समें निर्मात एक प्रकारका श्रास भारत वहीं में में जाता है, जो विलायतो श्रास कहलाता है। ऐसे शालका मुख बहुत होता है। भक्कर में जो प्रमान बस्बई नगर श्रातो है वह शुल देश ज नाम में प्रसिद्ध है। लुधि याने में तातार हे शिय हाग जीकी प्रमान प्रमान ते श्रीर होते हैं। वह प्रमान स्थी कपड़े श्रीर लोहे को बनी बसुशों में बदली जाती है। स्थित मार्थिय धर ला कर प्रमानो चुनते श्रीर बारोक तथा मोटी प्रश्नाको श्रका स्थान रखते हैं। बारोक तथा मोटी प्रश्नाको श्रका स्थान रखते हैं। बारोक तथा मोटी प्रश्नाको श्रका स्थान रखते हैं। बारोक प्रश्नाक जाती है। बारोक प्रश्नाक स्थान स्

सूत्रसे रामपुरी चादर श्रीर अपैदाक्षत मोटी प्रमासै नाना प्रकारके पश्मीने बनते हैं। उत्तर एशिया, चोन श्रीर भारतवर्ष में पश्मोनिका श्रीधक बादर है।

कम्बल, नामदा, चादर, तम्ब के कपड़े, लोई, पटूर सलोदा श्रादि शीतकालके शाव खकीय उपकरण प्रथमि तैयार होते हैं। एतिइव इसके साध प्रथमन, मखमन श्रीर रेशम मिला कर टेवुल श्रादि पर विद्यानिके निधे नाना प्रकारके गलोचे बनाये जाते हैं। जो खूब मजदूत श्रीर टिकाज होते हैं।

बहु प्राचीन काल से पगमका वाणि न्य चला आ रहा है। भारत को बात तो दूर रहे. यूरोप खर्ण्ड में भी पहले पगमका पादर था। ई०सन्त्रे पहले रोमन और श्रोक लोग पगमोनिको कदर करते थे। भारत में में सिंडिनोय युड के बाद श्रोक लोग भारत वर्ष या कर पगमोनि बनानि के तरी के सोख गये। रोमवा सी स्त्रो-पुरुष दोनों ही पगमके कपड़े पहनते थे। बाइ क धर्म पुम्तक में भो पर्म में निका प्रसङ्ग है। भारतको प्राचीन पगम ने वाणि ज्य-को कथा बहुत से लोग स्वोकार करते हैं। \*

पश्मी (फा० वि०) लोमसम्बन्धाय, जनका बना हुआ।
पश्मीना (फा० पु०) १ पश्म। २ पश्मका बना हुआ
कपहा या चादर श्रादि।

पग्रच (सं∘ित्र•) पगोस्दि' पग्वे हितंवा पशुःयत्। १ पगुमस्वन्धि । २ पगुहितकार ।

पशु (सं०पु०) अविशिषेण सर्वे पश्चतीति ह्या आ (अर्जि हिन कम्बिमिपंसीति । उग् ११२८) वा प्रयन्ति पश्चन्ति पार्थे हस्ताभ्यां हिताहितं, प्रयन्तु । चतुष्पट श्रीर लोक्नु नविशिष्ट जन्तु विशिष ।

भाषारत्नि काणादन इसका लच्च इस प्रकार लिखा है, - 'लोमवरलांगुजवहरं पश्रदं' स्तोम श्रीर लाङ्गुल-विशिष्ट जन्तुको पश्च कहते हैं। श्रमरकोषने पश्चमेद स्थानमें इन सब पश्चशीका उक्तेख है, सि ह व्याघ्न, तरन्तु, बराह, कपि, भन्नुक, खड़े, महिष, श्रमान, विह्नान,

<sup>\*</sup> And we have indirect evidence from various quarters to show the prevelence of a similar custom, in the Bast generally, in early times. (Eng. Cyclo. Art. & Sc. Vol. V. p. 997

गौधा, खावित्, हरिण, क्षणासार, रह नयङ्कु, रङ्कु, शक्तर, रौहित, गोकणं, प्रवत, एण, क्रव्स, रोहित, चमर, गन्ध्यं, शरभ, राम, स्थार, गव्य, श्रश्न, ख्रा, ख्रिमर, गव्य, श्रश्न, ख्रा, स्था, स्थार, गव्य, श्रश्न, ख्रा, स्था, स्था, प्रश्न दो भीर देखनेमें शांत हैं, ग्रास्य पश्च श्रोर दक्य पश्च। दनमें से गो, श्रवि, श्रज, श्रख श्रीर श्रव्यतर तथा गद्म श्रीर पैठोनमो ये सात ग्रास्य पश्च तथा महिष्क, बानर, क्रव्ज, सरीस्था, हरू, प्रवत श्रीर स्था ये सात वन्य पश्च हैं।

कागादिमें पश्चपदका प्रयोग हुआ करता है।
''अध्यो वा यदि वा मेषश्चागो वा यदि वा हयः।
पशुस्थाने निषुकानां पशुगब्दोऽभिधीयते।।''

( यज्ञपाइवे )

खष्ट, सेव, छाग और श्रव ये सब पशु खान में नियुत्त होते हैं, इस कारण इन्हें पशु कहते हैं। वैद्यक्त सत-से पशु भूग्य और जाइन्ल दो प्रकारका है। इन सब पशुओं के मंसका गुण मांस शब्द में देखी। श्रवेध भाव में पशु हिंसा नहीं करनी चाहिये। जो श्रवेध रूपसे पशु-का इनन करते हैं, वे उस पशुके रोम संख्यानुसार घोर नरक में बास करते हैं।

> "बसेंत् स नरके घोरे दिनःनि पशुरोमिनः। संस्मितानि दुराचारो यो हन्त्यविधि ना पशुन्॥ (गहडपु० ६५ अ०)

विधियून के पशु हिं का दोषणीय नहीं है। तिथि तिस्त मीमांसित हुआ है, कि व धिह माजनित किसो प्रकारका पाप नहीं होता। किन्तु मंद्यतत्त्वकी मुदो-में वाचसितिमयने लिखा है, कि व धपशु ह मामें भी पाप है। इस जगह ऐसा वचन है, भा हिंस्यात सर्वभृतानि भूतमांत्रकों हिं सा न करे, यह मामा य विधि है। अभिनेषोगीय पशुमालमेत श्रीन को मग्रकों पशुकों हिं सा सर सकते हैं, यह निशेष विधि है। इस विशेष विधि है। इस विशेष विधि है। इस विशेष विधि है। इस विशेष विधि है। यह निशेष विधि है। इस विशेष विधि हो। यह निशेष विधि है। से विशेष विधि नहीं। यह नन्दन सीर मोमांसकोंका भी यही मत है। किन्तु वाचसितिमयने विचार कर है कि हो। सिराहि सही है। किन्तु वाचसितिमयने विचार कर है कि हो। सिराहि सही है। किन्तु वाचसितिमयने विचार कर है। किन्तु वाचसित्मयने वाचसित्मयने विचार कर है। किन्तु वाचसित्मयने वाचसि

करी है इस वचनमें यह भी सप्तभा गया। 'अविन-बोनीयं प्युमालमेत' ऋग्निषोम यद्ममें पश्चहनन विधिय है, यह पश्चहनन यद्मका उपकारक है। यद्ममें पगुकी हिंसा करनेसे यद्मको उपकार होता है, किन्तु इसमें कोई पाप नहीं होता, ऐसा नहीं ममभा जाता है। वै हिंसामें पग्चहननजन्य पाप मो होता है श्रोर यद्म सम्पूर्ण होने पर पुणार भी होता है। इसीसे याद्मिकों के पण्चनन करनेसे नरक श्रोर यद्मपूर्ण होनेसे खगे ये दोनों हो फल प्राप्त होते हैं। यही वाचस्पित मिन्यका मत है। विशेष विवरण वैध-हिंसा इन्डमें देखो।

पशुशींके अधिशाली देवताका विषय इस प्रकार लिखा है,—सिंहक अधिशाला देवता दुर्गा, शरभके प्रजापति, एणके वायु, मेलके चन्द्रमा, शशकके नचल ममूह, क्षणासारके खर्ग हरि, गाभिके शतकत्, गवय के समस्त भुवन, शहल कर्क अष्टमङ्गल, गजके गणिखर विश्यु, अध्वक्ते द्वादशादित्य और कागलके अधिशालो देवता अनल हैं। (मस्स्यसूक्तत्त्र और पटल)

देवताने समीप पगु-वित देनेमें लचणान्वत पगु को विल देनो होता है। छागपगुको विल देनेमें ब्राह्मण का खेत वर्ण छागन, चित्रयका रक्त ग्रीर खेत, वै खका गीर ग्रीर शुद्रका नानावर्ण-विशिष्ट छाग हो प्रग्रस्त है।

"श्वेतक्व छाण्लक्वेव ब्राह्मणस्य विद्याष्ट्राते ।

रक्तं श्वतं क्षत्रियस्य वैदास्य गौरमवच ॥

नानावर्णे हि श्रदस्य धर्वेषामझन गर्भ ॥" ( योगिनीतस्त )

२ प्रमथ । ३ देव । ४ प्राणिमात्र । ५ प्रागल । ६ यज्ञ । ७ संसारियोंकी शब्सा । ८ यज्ञ-उडुम्बर । ८ साधकींके तीन भावींसेंसे प्रथम भाव । पशुनाव देखो ।

सत्स्यम्ततन्त्रमं लिखा है, कि जो प्रतिदिन दुर्गाः पूजा, विशापूजा भौर धिवपूजाका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें पश कहते हैं। १० दर्शन।

पगुकर्म ( सं ० स्ती०) पंगुक्तिया, यज्ञ श्रादिमें पगुका विलिद्दान ।

पशुकल्प (सं॰ पु॰) पश्चीः यज्ञाङ्गपश्चीः कल्पी विधानं। यज्ञादिने विहित पशुकी उपकरणादि श्रीर संस्कारादि कर्मः।

पग्रका (सं ० स्त्रो०) १ चुद्र पग्रा २ हरिण भेंद, एक प्रकारका हिरन।

Vol. XIII 46

पैगुकाम (सं० वि०) गोमेषादि पानिते अभिलाषो । पगुक्तिया (सं० स्त्रो०) पगोरेव किया कार्यं। मेथ्न । पगुग्न्या (सं० स्त्रो०) ग्रंजगन्या । पगुग्ग्यंतो (सं० स्त्री०) प्रगुक्तणं जप्या गायतो । तन्त्र-को रीतिमें विलदान करनेमें एक मन्त्र जिसका विलि पगुकी कानमें उचारण किया जाता है। मन्त्र यह है— "पशुपाशाय विद्यहे शिक्छे हाय थीमहि तनः पशुः प्रचोदयान्"

( दुर्गीत्सवतन्त्र )

पशुम्न (सं कि वि ) पशुं हन्ति इन-का। पशुचातक। पशुचर्या (सं कि स्त्रोक) पशुनां चर्या, शावरणं। १ स्त्रेच्छाचार। २ पशुक्ते समान विवेकाहीन शाचरण, जानवरींकी-ही चाल।

पश्चित् (सं कि वि ) यज्ञाग्निवत् पश्चयनकारी।
पश्चतन्त्र (सं किली ) पश्चनां तन्त्रं। १ श्रनेक उद्देशसे
एक जातिका पश्चयहण । २ पख्योन । ३ पश्चक्यः।
पश्चवः।

पश्चता ( मं॰ स्ती॰ ) पश्चोभीवः, पश्च-तन् ततः टाप्।
१ पश्चता भाव। २ मूर्ष्यं ता श्रोर श्रीहलः, जानवरपन।
घश्चत् ( सं॰ ति॰ ) पश्चभीके नपं यिता।
पश्च ( सं॰ पु॰ ) पश्चका भाव, जानवरपन।
पश्च ( सं॰ ति॰ ) पश्च ददाति दाका। पश्चदाता।
पश्चदा ( सं॰ स्ती॰ ) कुमारको श्चनुचरी एक मालकादेवी।

पश्रदेवता (सं॰ स्त्रो॰) १ पश्रप्रों ते प्रधिष्ठातो देवता । २ पश्रमेदमे देवताविश्रोष । जिस जिस उद्देशमे पश्चवित्त दो जाती है, वही वही देवता पश्चदेवता कहलाते हैं। पश्चमें (सं॰ पु॰) पश्चामित यथेष्टमें युनादिक्षो धर्मः। यथेष्ट में युनादि सम्मादक पश्चल्य वर्मः।

"अयं द्विजैहि विद्वद्भिः पशुधर्मो विगहितः । मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेणे राज्यं प्रशासित ॥"

(मनु ११६६)

पगुधमें दिज भीर पिछतीं के लिये निन्द्नीय है। राजा वेणके शासनकालमें यह मानव समाजमें प्रवक्तित हुमा है। शास्त्रमें पगुधमें को विरुद्धमार बत-साया है। दिजातिके मध्य विधवा अथवा निःसन्तन जारो पुत्रके निये स्वामी भिन्न मन्य पुरुषके साथ नियो-

जिता नहीं हो सक्तीं। कारण जो उन्हें ऐसे धर्म में नियुत्र करते हैं, वे नि:सन्देह श्राय<sup>६</sup>धर्मका उज्ञङ्ग ्करते है। विवाहके सन्तादिमें ऐसा नहीं लिखा है कि, 'एकको स्त्रोपे अञ्चका नियोग हो सकता है' श्रीर विवाहसम्बन्धीय शास्त्र ऐनी विधि भी नहीं कि विध-वाश्रीका पुनविवाह हो सकता है। यही भगवान मनुते पर्याधन कहा गया है। (मन ९।६४ ६५) पगुनाय ( सं० पु॰ ) पशुनां नाय: इतन्। १ शिव। २ पगुस्तामी ३ सिंइ। पगुप ( सं ० ति ० ) पश्नु पाति पान्क । १ पगुपालक । २ पगुश्रीका पति। प ुपतास्त्र ( सं.॰ पु॰ ) महादेवका शुलास्त्र । पश्पति (सं १ पु॰ ) पशूनां स्थावरजङ्गमानां पति:। १ शिवः सहादेव । महादेवका पगुपति नाम पड़नेका कारण इस प्रकार लिखा है।

> "ब्रह्मायाः स्थावान्ताश्च पशवः परिकीर्त्तिताः। तेषां पतिभेहादेवः स्मृतः पशुपतिः श्रुतौ ॥"

(चिन्तामणिषृतवचन)

ब्रह्मासे ले कर स्थावर पर्यन्त सभी पश्च कहलाते हैं। महादेव इन सच पश्च शोंके पति हैं, इसीसे महा देवका पगुपति नाम पड़ा है। वराहपुराणमें लिखा है,—

"अहंच सर्वविद्यानां पतिराद्यः सनातनः।
-अहं वै पतिमावेन पशुमध्ये व्यवस्थितः॥
अतः पशुमितनीम तं लोके ख्यातिमेध्यति॥"

(वराहपुसण)

यिवजी जहते हैं, जि मैं हो सब विद्यां आदि और पित इंतया पशु के मध्य पितभावमें व्यवहृत होता इं, इसीसे लोग सुमें 'पशु पित' कहते है। नकु कीश पाशु पत दर्श नके मतसे पशु पित महादेव हो परमे खर हैं। सबंदर्श नम ग्रं ग्रं से लिखा है, कि जीवमात हो पशु पत बाष्य है। जीवका अधिपित होने के कारण पशु पित हो परमे खर कहलाते हैं। इस दर्श नका मत यह है, कि कोई काम करने में जिस प्रकार हम खोगों को हाथ पैरको सहायता लेंगे पड़ती है, उसे प्रकार पशु पित परमे खरने विना किसी वस्तु की सहायता के ही जगजात पदार्थींका निर्माण किया है। इस लोगोंसे जो सब काम किया जाता है, उसका भी कारण वही पशुपति है। श्रत: उन्हें समस्त कार्थीं का मूल कारण कह सकते हैं। विशेष विवरण पाशुत शब्दमें देखी।

ग्रैवदग्रेनके मतमें भी पग्पति शिव ही परमे खर हैं भीर जीवगण पश्पदवाचा । किन्तु नक्षनीयन पागुपत दशीन के सतानुसार सहादेवक वार्मा दको निर-पेच-अत्त्रं ख- हम्मद बतलाया है। गैवदग न यह मत स्वीतार नहीं करते। इस मत्रे जिस व्यक्तिने जेसा कर्म किया है, परमेश्वर गिक उसे वंसा हो फल ्देते हैं, यहः युक्ति विख् है। इत दश्ने में पगुः पति श्रीर पामके सेटरी पदार्थ को तोन प्रकारका बतलाया है। पति पदाथ भगवान शिव हैं श्रीर वे भी हैं जिन्होंने गिवत्वपद पात किया है। पग गब्दमे जोवात्मा का बोध होता है। यह जोबासा महत् चित्रचादि पदवाचा देहादिभिन सब व्यापन, नित्य, अवरिक्किन, दुर्ज्ञ व श्रीर कत्ती खरूप है। यह प्रमुपदार्थ भी फिर तोन प्रकारका है, विज्ञानाकत, प्रल्याकल और सकत्। एकमात मुलस्क्य पाग्युत जीवको विज्ञानाकन, मल श्रीर कर्म रूप पायद्वययुक्तको प्रदयाक्रल तथा मज, वर्म भीर माया इस पाश्वयवहको स कल कहत है। इनके मध्य समाज्ञकालुव और अ-समाज्ञकालुव भेदसे विज्ञाना-कल जोव भो दो प्रकारका है। इनमेंसे समाप्तकलुष विज्ञा नाक्त जीवको परमिखर अनुग्रहपूर्वक अनन्त, सूद्या, शिवोत्तम, एकनेव. एकरुट्र. विमृत्ति के, योकरुठ धोर शिखण्डी इन्हीं विद्यास्तरने पद पर तथा असमासनलयां-को मन्द्रस्कर्ण नियुक्त करते हैं। यह मन्द्र सात कोटि है। प्रलाशका जीव भी दी प्रकार का है, पका प्रशाहन श्रीर श्रव्याग्रह्म । पक्षपाश्रह्म को सुक्तिपद प्राप्त होता है और अपकापाशहयको पूर्य एक देह धारण कर खकर्मा नुसार तिय न मनुष्यादि विभिन्न यो नियों में जन्म लेना पडता है। (सर्वेद्शेनस॰)

इंब दर्शनका अन्यान्य विवृत्ण पाशुपत और शैवदर्शन शब्द-में देखा।

र इतायन, श्रामा। ३ श्रोषधि, दवा। ४ नेपाल-देशिखत श्रिवलिङ्गभेद। यह पोठस्थान पश्रुपति नाम चित्रसिंह है। ''नेपाले च पशुपि: केदारे परमेखर:।''
पशुपित १ एक ग्रन्थकार। ये वङ्गेष्वर लक्क्सपिसेनके
गुरु इलायुधके बड़े भाई श्रीर वास्त्यगोत्रीय धनव्यके
पुत्र थे। इन्होंने शास्त्रतस्व श्रीर पगुपित-पद्यति इन दो
ग्रन्थीकी रचना की।

२ ग्वालियर राज्यके एक प्रचीन राजा। ये जगदु विख्यात राजा तोरमाणके पुत्र थे। पिता श्रीर पुत्रको उक्कीण यिलालिपिसे जाना जाता है कि ये सम्भवत; २८५-२१० ई०के मध्य जीवित थे।

३ विजयानाग्रामको सशासनवं ग्रही उपाधि। प्रा,पतिनाथ — भारतः विद्यात पवित्र शैवतीर्थं, यह नेपाल-राज्यके मध्य अवस्थित है। जिस ग्रेंच शिखर पर पश्पतिनाथ महादेवको मूचि स्थापित है, वह गिरिदेश भी पग्पति कहलाता है। यहां ने पुख्य सिलला बाग्मती नदी निकल कर काठमाण्ड्र राजधानीकी त्रार चलो गई है। पग्रुपतिका पाव तोय चेत्र वन-रांजिविराजित भौर हिन्दू तथा बौद्ध मन्दिर एवं विहा-रादिसे सुग्रोमित है। पव तकी एक और धोबीकोल। नदी प्रवाहित है और दूसरी कीर वागमती इस पुण्यमय प्रधित्यकादेशको वाएं किनारे पर छोडती हुई चनी गर्ह । ठीक इसके विवरीत श्रोर बाग्मतीके टिचिय किनारे बुद्धनाय श्रीर दानदेवका विख्यात मन्दिर स्यापित है। यह स्थान पाटन राज्यके भन्तगत है। प्रवाद है, कि दे सन्के पहले मसाट प्रशोक दम पवंत पर गुह्ये खरी मन्दिर देखने याये थे। उनकें बादेगमें मन्दिर को चारों घोर चार बादि बुद्ध है मूर्त्ति प्रतिष्ठित हुई। उनको उपयुक्ता कान्याने भिन्नकी है। कर यावज्जीवन अपना समय उसी मन्दिर्मे निताया। रमणी जीवनको पराकाष्ट्रा दिखा कर उन्होंने अपने नःम पा और अपने खर्च से 'चार-रिहि' नामक एक विहास को स्थापना को। मन्द्रिमें बुद और ताराभीको प्रतिक्षति खोदित रहनेसे ऐना मालूम पड़ता है, कि एक संमय बोडप्रभाव यहां पूर्ण प्रभासे प्रतिमात था । प्रश्न पतिको वनांगको उत्तर दानदेवमन्दिरमें ग्रादिबृहको सूर्वि प्रतिष्ठित है। निवारराज धमंदत्तने धबसे पहले पशुपतिका संदिवसन्दिर बनवाया । मन्दिसदिका विवरण नेगाल, काठमाण्ड और पाटन शब्दमें देखी

विश्वेश्वर, वेदारनाथ श्रोर बदरोनाथ शिवनेत्र ना माहात्स्य जैसा है, नेपालका पगुनाथ भी वैमे ही मवेत्र पूजित हैं। प्रति वर्ष बहुन ख्यक लोग इस देव-मृत्ति के दगेन करने श्रांते हैं।

वाग्मतो तोरवर्त्ती प्राचीन देवपाटन नगरमें पगु पतिका मन्दिर प्रतिष्ठित है। सभी देवपाटनका पूर्व सौद्धं जाता रहा, सधिकांच खान टूट फूट गया है। काठमण्डू नगरमे २॥ मील उत्तर-पूर्वं में मन्दिर सब्खित है। वर्षामान मन्दिर वितन और ५० फुट जंचा है।

प्रवाद है, कि रानो गङ्गादेवोने ७०५ ने॰सं० (१८८५ ई०)में इस मन्दिरका संस्कार किया। मन्दिर के चार द्वार हैं और चारों और धर्म गाला है। गर्भं गर्द के सध्यक्षलमें प्रस्तरनिमित महादेवको सृत्ति हैं। मृत्ति को जंचाई शा फुट है और इसके चार मुखतया आठ भुनाएं हैं। दाहिने हायमें चार कद्राच माला भार प्रत्येक बाएं हायमें कमण्डलु है। मयुरा और उदयगिरिने गुप्त समयको इसी प्रकारको दो मृत्ति यां देखो जाती हैं। पूजाके पहले देवसृत्ति के गावसे खणं यलङ्कार उतार दिये जाते हैं। देवमन्दिर संलान अरेक प्रिलालिपियां में राजा और अध्याश्य व्यक्तियों से प्रदत्त सम्यादिका उदलेख है।

महाभारत आदिपत्र में लिखा है कि अर्जुनने गांहण तो वं में पगुपतिनाय के दर्गन किये थे।

पगुपत्व स (सं १ क्षो १) पगुपियं पत्व नं स्नुद्र नलाशय डत्पति स्थानत्वे नास्त्य स्म, अन् । कौ वत्तीं मुस्त क, केव टो मोथा ।

पगुपा(सं॰ स्त्रो॰) पग्-प-क्तिग्।१ गपः ग्वातः। २ पश्पालकः।

पगुपाल (सं श्रीतः) पशुन् पालयित पालि थण्। १ पगुत्रों को पातनेवालः, जो ब्रल्ति ले कर पगुत्रों को पालता हो।

> "यक्षी च पत्र पालश्च परिवेता निसकृति:। ब्रह्मविट् परिवित्तिश्च गणास्यन्तर एव च ॥"

> > (मनु ३११५४)

यदि ब्राह्मण जीविकाक लिये पगुपालन करे, तो उसे इच्याकच्यमें मोजन न करावे। २ देशान कीण- स्थित देशभेद, ईशान कोणमें एक देश जहां के निवासो पश्चपालन द्वारा हो अपना निर्वाह करते हैं। ( बृहत्सं॰ १४।२३)

पशुपालक (सं वि ) पर्यु पानयति पशुःपाल-खुल्। पशुपालक कत्ती, पर्यु पाननिवाला।

पश्पाग (सं पु॰) पग्नां पागः। पश्चा पाग-जन्म पग्नी ना बन्धन। र पश्चित्र जोवका बन्धन। भेवदर्भन में पश्च भन्द ने जोव बत नाया है। मल, कर्म, माया और रोधमिनिके भेदिने पांच चार प्रकार का है। स्वामा विक अगु चिको मल कहते हैं। जिस प्रकार तण्डुल तुष॰ से आच्छादित रहता है, उसी प्रकार वह मल हक् और क्रियागितिको आच्छादन किये हुए हैं। धर्मी धर्म को कर्म, प्रस्थाव ह्यामें जिसमें सभी कार्य लान हो जाते हैं भेर फिरने स्वष्टिके समय जिससे खत्म होते हैं उने को माया तथा पुरुषितरोधाय के जो पांच है, उसे रोधमिन कहते हैं। पश्चक्य जोव दहीं चार प्रकार कियानिक स्थाने से बन्धे हए हैं।

( धवेदर्शनसंप्रद्रध्त ॰ शैवदर्शन )

पश्चपायक (सं० पु०) पश्चनामित्र पाशो बन्धनं यत्र, ततः कप्। रतिवन्धविश्रेष, एक रतिवन्धकाः नाम।

"सियमानतपूर्वानी स्वपादानतः पदद्वयं। जिंदीन रमेत् कामी वन्धोऽयं पशुपाशकः ॥" (रतिन०) पशुप्रव्यदेव—किरातवं शौय एक राजा। इन्हांने १२३४ किल्युगमें प्यपति मन्दिरका जीएँ-शंस्कार किया। पशुप्रेरण (सं० को०) पशुना प्रेरणं। गवादिका चालन।

पशुक्तस्य (सं॰ पु॰) १ यज्ञविशेष । २ पशुक्तस्य । पग्रवस्थक (सं॰ पु॰) पशुभोंको बांधनेका द्रश्च, डोरी, रस्सो।

इनका पर्धाय उदज है।

पगुभत्तृ (सं ० पु०) पश्नां भत्ती। शिव, महादेव।
पगुभाव (सं ० पु०) पगोभीवः ६ तत्। १ पश्चत्व। २ साधकीं
की मन्त्र सिंदिका प्रकार विशेष। इसीको साधनाका
प्रथम श्रङ्ग बतलाया है। रुद्रशमस्त्री लिखा है कि भाव
तीन प्रकारका है, दिश्य, बीर श्रीर प्रग्ना इन तीनों
भावींमें दिश्यभाव उत्तम, बीरभाव मध्यम भीर प्रश्नाभाव

अधम माना गया है। जो इस तिविध भावना अवनस्वन करते हैं, उनके गुरु, मन्त्र पोर देवता पृथक पृथक क्यमें निणीत हैं। मन्त्रसिंह करनेमें भावका अवलब्बन करना नितान्त प्रयोजनीय है। क्योंकि बह्दविध जप, होम श्रीर कायक्षेशादि हारा उपासना करनेमें प्रवृत्त होते पर भी एकमात जत्कष्ट भावालम्बन व्यतीय मन्त्र सिद्धि हो हो नहीं सकतो। दिव्य प्रथवा वीरभावग्टहोत व्यतिको बहुत जल्द मन्त्रिति होतो है। पश्च-भःवमें सिडिनाम धनायास नहीं होता। जो निरन्तर वेदा-भ्यान श्रीर वेदार्थको चिन्ता करते हैं तथा जिन्हों न मबै प्रकारको निन्दा, हिंधा, श्रालस्य, लोभ. मोहः काम, क्रोध, मद और सात्सवैका परिचाग किया है, वे हो पशुभावमें निहिनाम कर सकते हैं। जिन्हों ने पहले दिखभव, बाद वीरभाव और अलमें पशुभाव इन तीनीं भावीं का विशेषल समभा है तथा पञ्चतालाये का भाव समभा कर दिव्याचारमें हो रात दिन मन लगाया है वें ही सान्धां मध्य खेठ हैं और त्रिणमादि त्रष्टविध ऐखव में समन्वित हो कर शिवकी तरह जगतमं विद्वार कर मकते हैं। निरन्तर शुचिभावसं रतनेसे उनका ग्रानन्द्रमय चित्त वापसे श्राप ध्यानः धारणादिसे निमान होता है। इस कारण किसी एक निज न प्रदेशमें निःसन्दे ह उन शा सिद्धि वाम होता है।

अञ्जिकानन्त से समस प्रति से लिखा है, कि तीनों भावों ने सधा पश्चमाव हो निज्ञष्ट है। जो पश्चमाव में श्वाराधना करते हैं, वे केंवन पश्च को तरह होते हैं। जो रात्रिकाल से यन्त्र स्पर्ध वा सन्त्रका जप नहीं करते, उनने विल्डान में भय, तन्त्र में सन्द ह, सन्त्र में भवाद्य हुई, युक्टेवमें भविष्यास, प्रतिमामें प्रिलाचान, धोर देवस सूहमें भे दबुडि वन्त मान है; जो निरासिष में देवताकी पूजा, अच्चानवगतः निरन्तर स्नान और सबींको निन्दा करते हैं, वे हो पर्य भावाल भ्वो अधम कहलाते हैं।

पगुभावावलम्बोक पचमें रात, दोपहर प्रथवा । शामको देवीका पूजन करना कत्तं व्य नहीं है। ऋतु-कालमें स्त्रीगमन, पर्वपञ्चकमें मांगादि त्याग श्रीर श्रुजावा दसके वेदमें जिन सकता विधान है, उन्हीं सबका

Vol. XIII. 41

भनुष्ठान करना कर्ता व्य है। इन तन्त्रमें भो दिव्य श्रोर वीरभाव ही श्रेष्ठ बतनाया गया है। पशुः भाव निक्रष्ट है और इस भावमें सभो मन्त्र केवन श्रचर रूपो हो होते हैं श्रधीत् पशुभावमें जो उपासना करते हैं, उनके मन्त्रको तेजी विस्तुत्त लुझ हो जाती है। अतएव सोधकीं को चाहिये कि वे कभो भी वीरभावका त्याग कर पशुभावमें उपासना न वरें।

( निखातन्त्र १ पटल )

रद्रयामलके हितीय पटलमें लिखा है, कि पश्चान स्थित मानव यदि नित्ययाह, सन्ध्या, पूजा, पित्यतप्रेण, देवतादग्रेन, पीठदग्रेन, गुरुका श्राज्ञाशलन और देव-ता शिका पूजन करे, तो वे महाविद्धि साम कर सकते हैं।

खद्रयामलको कठें पटलमें दूबरी जगह लिखा है, कि पशुभावावलम्बी नारायण सहस हैं। वे झाकस्मिक सिडिलाभ कर श्रष्ठ चक्र गदा पद्म श्रष्टमें लिये गरु के जार बैठ कर बैकु गठ नगर जाते हैं। जो साधक व्यक्ति क्रमान्वयमे तीनों भावोंका अवलस्बन करके राज्य, धन, मान, विद्या श्रीर मोच इनमें वे जिस किसाकी इच्छा करें, उन्हें बही प्राप्त हो जाता है।

पिक्किसातन्त्रके ५१वें पटलमें लिखा है कि जमासे से कर १६ वर्ष तक पशुभाव, बाद ५० वर्ष तक वीरभाव, श्रीर पीके दिव्यभाव होता है। इन तीनी भावों का ऐश्वचान ही कुलाचार है। मनुष्य कुलाचार द्वारा हो देवमय होते हैं। मानसिक धर्म हो भाव है जिसका अभ्यास मन द्वारा हो करना होता है।

प्राणतोषिणी तन्त्रमें भावतयका विस्तृत विवरण देखी । पश्चभत् (सं वि वि ) पश्चभतुष् । पश्च-सम्बन्धीय, पशु-युक्त ।

पश्चमार (सं ॰ घंग्य॰) पश्चमिव मारियत्वा णमुल्,। पशुः को तरह हिंसा। ऐने अधि में णमुल्, प्रत्यय होनेसे 'मारयति' का अनुप्रयोग होता है। संस्कृतमें अनुः प्रयोगके साथ हो प्रयोग हुआ करता है। यथा 'पशुः मारं मार्थित, पश्चमारममारयत्' दत्यादि। पश्चमारक (सं ॰ ति ॰) पश्चभयुता। ''ईजे च कतुभिधीं रेदींकित: पद्धनारकै:। देवान् पितृन् भूतपतीन् नानाकामी यथा भवान्॥'' ( भाग० ४।२०।११)

श्रापको तरह राजा पुरस्तान नाना प्रकारको काम नाश्रोक वश्रवलों हो भयानक पश्रमारक यज्ञका श्रमुख्यान करके देवता और पितरीको अर्चना करते हैं। पश्रमोहनिका (सं०स्ती०) मुद्यतिऽनया सहरूख, ट,, स्वार्थ कन् टापि श्रत हत्वं, पश्रमां मोहनिका १ कटीसता, कटुवती।

पश्चित्र (सं॰ पु॰) पश्चन ग्याको यत्तः वा पगुना यत्तः ।

पगुनामक यागभेद। पगुद्रव्य द्वारा यत्त करना
होता है। इस यत्त्रका विधान भाष्यलायन स्रोत स्रविधे उत्तिखित हुआ है।

> ''क्षालनं दर्भकूचेंण सर्वत्र स्रोतसां पशोः । तुरणीमिच्छाक्रमेण स्याद्वपार्थे पाणदारणी ॥''

(कर्मपुराण ।

पश्रक्ति (सं पु ) गोपाल, ग्वाला।
पगुरक्तिन् (सं पु ) पगुरक्ता अस्त्ययं इति। पगु यालक, वह जो पशु को रक्ता करता हो।
पगुरक्तु (सं क्ली ) पगुनामखादीनां बस्वनाय रक्जुः।
पगु बस्यनरक्तु पशु बांधनिको रस्तो। पर्याय—दामनो,
बस्यनी।
पगुराज (सं पु ) पगुनां राजा, ततः समासान्त टच्,
(राजाह:सक्तिमाहच्। पा ५। धाररे) सिंह।

पश्च लक्ष्य (सं प्र प्र ) एक प्राचीन देशका नाम।
पश्च वत् (सं वि वि ) पश्च द्वन, द्वायं वति। पश्च तुल्य।
पश्च वर्षेन (सं वि वे ) पश्च नां वर्षेनं ह्रतत्। यक्षमं पश्च सं प्र प्रतिविधायक व्यापार्भेद, यक्षकाय में पश्च को जिससे हिद्दि हो, वे से व्यापार विशेषका नाम पश्च वर्षेन है। दसका विषय श्राष्ट्र लाय रहस्त्र ( ४।८।८ )में लिखा है।

पश्चित् (सं कि ) पश्च सरवराहकारो ।
पश्चित्र (सं को को ) पश्चनां शोर्ष है-तत्। पश्चम स्तक ।
पश्चिप्ण (सं को को ) यज्ञादिमें उच्छृष्ट पश्चरम्यन ।
पश्चव (सं कि कि ) पश्चषु सीदित सद-ड-श्वः । पशु
विषयमें स्थित श्रव, चोर दिध प्रभृति ।

पशुष्ठ (सं वि वि ) पशुषु तिष्ठति स्था-का, ततः पतः। पगुकी मध्य अवस्थित। पश्चसख ( सं॰ पु॰ ) पशूनां सखा, ६ तत्, ततः समासान्त टच्। पश्कासखा, शूट्का नामभेद। पश्चमनि (सं० व्रि०) पशुं सनोति ददाति सन् दन्। पश्दायका। पश्चमान्त्राय (सं॰ पु॰)१ यज्ञादिमें इन्त्र य पग्को गणना। २ वाजसनेय संहिताका एक विभाग। पशुराधन (सं० क्लो॰) पशुर्शीको साधनेका काम। पशुहरीतको (सं० स्त्री०) पशुनां हरोतकोव, हित कारित्वात्। श्राम्बातकपाल, श्रामङ्का पाल। पश्चर्य (संकती०) पश्चनां इयां। पग्मांस। पशू (हिं पु॰) पशु देखी। पश्चा (स'० ग्रयः) पश्चात् वे दे पृषोदरादिलात् साधुः। पञ्चात्। वैदिक प्रयोगमें ही ऐसा पद सिद्ध हुआ करता है। श्राष्ट्र प्रयोगमें कहीं कहीं अपर शब्दकी जगह पश्चा देश होता है। यथा-

कैलाको हिमवांश्वेव दक्षिणेन महाचलौ।
पूर्वपश्चायतावेतौ।" (मार्कश्पु० ५४। २४)
पश्चाचर (सं• त्रि०, पश्चात्गमनकारो, पीछे पोछे चलने।
वाला।

पश्चान्क्रमण (सं॰ पु॰) बौद्धभिन्तुभेट।
पश्चात् (सं॰ यञ्च) अपरिस्मिन् अपरस्मात् अपरो वा
वसित आगतो रमणोर्यं वा, इति अपरस्य पश्चमाव
आतिश्व मत्ययोऽस्तातेविषये (पश्चात्। पा ५।३।३२)
१ पोक्के, पोक्केसे, बाद। (पु॰) २ प्रतोची, पश्चिम दिया।
३ ग्रेष, अन्तः। ४ अधिकार।

पश्चात्कर्ण (सं • पु •) कर्ण का विह्मांग वा पृष्ठदेश।
पश्चात्कर्म (सं • क्षो •) १ वै द्यकोक्त बलवर्णाग्निकाय,
वै द्यक्त के बनुसार वह कर्म जिससे श्रारेरके बल, वर्ण श्रीर श्रग्निकी दृष्टि हो। ऐसा कर्म प्रायः रोगको समाप्ति पर श्रीरको पूर्व श्रीर प्रकृत श्रवस्थामें लानिके लिये किया जाता है। भित्र भित्र रोगोंके लिये भित्र भित्र प्रकारके पश्चात्कर्म होते हैं। २ पेयादि श्रन्तका संसर्जन। ३ निद्यतातङ्कि श्रनुबन्धीपचरणके निमित्त जो किया जाता है, हमें पश्चात्कर्म कहते हैं।

सुश्रुतमें लिखा है, कि कम के तीन में द हैं, पूर्व कम , प्रधानकम भीर पद्मात्कम । (सुश्रुत सूत्रस्था । पद्मात्काल (सं ॰ पु॰) परवत्तीकाल । पद्मात्तर (सं ॰ पु॰) पद्मात्काल । पद्मात्तर (सं ॰ पु॰) पद्मात् अग्रतीऽकार्य कर्त चरमे तापः । वह मानसिक दुःख या चिन्ता जी किमी अनुचित कामको करनेके उपरान्त उसके अनीचित्यका ध्यान करके प्रथवा किमी उचित या यावध्यक कामको न करनेके कारण होती है, अनुताप, अपसीस, पद्म ।

पंचात्तापिन् ( सं े ति ) पंचात्ताप अस्त्यर्थे इनि । पंचात्तापयुक्त, पद्धतावा करनेवाला ।

पञ्चात्सद् ( मं॰ पु॰ ) पञ्चात् सीदन्तीति सदु किए.। पञ्चाद्दिक स्थित देवता।

पश्चादच (सं॰ अञा॰) अचका पश्चाज्ञाग।

पञ्चादपवग ( सं० वि॰ ) पञ्चात् निष्पादित ।

पञ्चादुर्तित (सं०स्त्री०) पोईटेका कथन, बादमें काइना।

पश्चादोष ( सं १ पु॰ ) जावाका ग्रोष भाग ।

पश्चाद्वाग (सं० पु॰) प्रष्ठभाग ।

पश्चादात ( सं० पु॰ ) पश्चिम वायु।

पञ्चानुताप (म'॰ पु॰) पञ्चात् ग्रनुताय, अफसोम, पङ् तावा।

पयानाक्त (सं ० पु०) पियमको और प्रवाहित वायु।
प्रवाक्त (सं ० पु०) बालकीका रोगभेद । यह
कदन खानेवाली स्त्रियोंका दूध पोनेवाले बालकोंको
होता है। इस रोगमें बालकोंको गुदामें जलन होती है,
उनका मल हरे वा पोजे रंगका हो जाता है और उन्हें
बहुत तेज ज्वरंग्राने लगता है। यह रोग प्रतिकष्ट दायक
है। इसमें रक्तचन्दन, ग्रनन्तमूल, ग्र्याम। बता भादिका
प्रतिप श्रीर ग्रवलेह प्रयस्त है।

पश्चार्ष (सं वि ) अपरश्चासावर्षश्च इति ( अपरस्वार्षे पश्चभावो वक्तव्य:। पा २११,५८ वार्त्तिक) इत्यस्य पश्चभावः। शिषार्षे, अपराष्टे।

पश्चाद्ये (सं ० ति ०) पृष्ठदेश सम्बन्धीय।
पश्चिम (सं ० ति ०) पश्चाद्ववं (अप्रादि पश्चात् डिमच्।
पा धा३।१३ वार्तिक) द्रत्यस्य वार्त्तिकोक्त्या डिमच्।

१ पश्चाइत । जो पोकेंसे उत्पन्न हुआ हो । २ चरम, शेष, आंतम । (पु०) ३ वह दिया जिसमें सूर्य अस्त होता है, पूर्व दिशा ते मामनेको दशा। पर्याय प्रतीचो, वाक्षो, प्रत्यक् । पश्चिमदिक् स्थित वायुका गुण—तीच्या, कफ, मेह, शोषक, मद्य प्राणहर, दुष्ट श्रीर शोषकारो।

राजवहनभने मतमे श्रास्न, वपुः, वर्षः, वल श्रीर शारोग्यवहेंक, कलाय, श्रोषण, रोचंन, विशद, लघुं, जलका लघुंतासम्मादक, श्रीत्य श्रीर वैमल्यकारंक । फलितन्योतिषमें मिथुन, तुला श्रीर कुम्भ राशिको पश्चिमका पति बतलाया है।

पश्चिमघाट—दानिणात्यके बस्बई प्रदेशके बन्ता त एक पर्वतमाला । भारतके पश्चिम उपक्षं नमें दोवार रूपमें दण्डायमान रहनेके कारण इसने समुद्रतरङ्ग श्रीर प्रात्नु में बचानेके लिए तीरमूमिको सुटढ़ कर रखा है। विस्थे पर्वतको पश्चिमामिमुखो शाखाको श्रेष सीमाने ले कर यह क्रमशः दन्तिणको श्रोर विवाह हु राउँ यके उत्तर तक फौल गई है। समुद्रतोरमें कहीं कहीं यह पर्वत सुदोघ श्रीर श्रता है। समुद्रतोरमें कहीं कहीं यह पर्वत सुदोघ श्रीर श्रता है। श्री हो तरह दिखाई देता है। समुद्रतटव त्ती शिखर प्रायः ४००० प्राट के समुद्रतटव त्ती शिखर प्रायः ४७०० प्राट के वा है। किन्तु दिख्य सीमाने जहां यह पर्वतमाला पूर्वधाट पर्वतम्मालासे मिल गई है, वहां कहीं कहीं दसको कांचाई ७००० से ८७६० प्राट दिखाई देतो है।

पूर्व श्रीर पश्चिमघाट पर्वतके सङ्ग्रमस्थल पर को विकोणाकार श्रधित्यकाभूमि श्रवस्थित है, वह स्वभावतः १००० से २००० फुट कं ची है। यहां इतस्ततः को सब शिखरश्रेणो देखनेमें श्रातो हैं उनकी कं चाई प्रायः १००० फुट है। इनमेंसे दक्तिण भारतका विख्यात स्वास्थ्यनिवास नीलगिरि पर्वतस्थ श्रोटाका-प्रस्क स्पत्यका समुद्रपृष्टसे ७००० फुट कं ची है। दक्षिण डोडावेत्ताशिखर ८०६० फुट कपर भपना सिर उठाये खड़ा है। एतद्दातीत वस्बईनगरसे २०कोम दक्षिण पूर्वमें भोरघाट नामक गिरिसङ्कट (२०० फुट कं चा) है। यही गिरिसङ्कट प्राचीनकालमें समुद्रकुलसे दाचिणात्यमें प्रविध करनेका

एकमात्र पय समस्ता जाता था। वस्त ई नगरके उत्तर पूर्व बलघाटसङ्कट (१८१२ फुट लंचा) है। विनः गुर्ला बन्दरसे वेलगामके स्नानित्रासमें जा का एक और भी पथ है। पालघाट नामक उपत्यकामें जा कि जो जो पथ हैं, वे भी पालघाटसङ्कट कहलाते हैं। यह खान १० कोस विस्तीण है। मन्द्राज जानिके लिये इस खान हो कर और मध्यभारत जानिके लिये वेपुरके निकट हो कर एक रेलपथ गया है।

- पश्चिमघाट पर्वत मेंद कर कोई भी नदीप्रवाह सध्यभारतसे पश्चिमसागरमें नहीं गिरा है। गोदावरी, क्षणा और कावेरी नामक तीनी नदियां इसी पर्वत प्रवाहित जलराग्रिसे प्रष्ट हो कर मन्द्राजप्रदेश होती हुई पूर्व समुद्रमें गिरती हैं। अति प्राचीनकालमे भारतके पूर्व दिचण भूभागमें हिन्द्राजाशीं के राजल का निद्य न है भही, विन्तु इम' सुदृढ़ पश्चिमांग्रमें हिन्दू राज-वंशको वैसो प्रतिष्ठा देखो नहीं जाती । पश्चिमम ससुद्रतटसे पूर्व की घोर पश्चिमघाट गिरिमालाका मध्य-वर्त्ती खलभाग कोङ्कण कहलाता है। यह कोङ्कण राज्य बहुप्राचीनकालमे अवस्थित हैं। कोङकण देखो। नायर जाति ही यक्षंके अधिक स्थानों में राज्य करती है। जब महाराष्ट्रकेशरी शिवाजी दिचिण भारतके सि हासन पर अधिष्ठित ये और उनके परवर्ती महारष्ट्रराजगण जब महाराष्ट्रगौरवकी रचामें लगे हुए थे, उस समय इस यव तमालाके नाना स्थान और प्रत्येक गिरिपय हुने द दुग से सुरचित था।

पव त पर तालजातीय बड़े बड़े बच श्रीर विभिन्न
प्रकारने पश्चपची देखनें से श्रात हैं। वर्षाच्छतुमें इस
पर्वतमें जगह जगह जलनिर्गमने लिये जो सब प्रशात
हैं, उनका दृश्य उस समय बड़ा हो मनीरम लगता है।
यहांका गांस पा नामक प्रपात द्रश्य जपरसे
गिरता है।

पश्चिमजन ( भ ॰ पु॰ ) भारतवष के पश्चिमदिक् स्थ देग-वासी, पाश्चात्य व्यक्ति।

पश्चिमदेश (सं०पु०) रोमक विद्यान्तोक्त जनपदमेद। पश्चिमप्रव (सं०पु०) वह सूमि जो पश्चिमकी श्रीर भुको हो। पश्चिमयामक्तस्य (सं० ५०) बीडींके अनुमार रातकं पिछक्ते पहरका कत्त्रस्य ।

पश्चिमरात (सं० पु०) पश्चिमं रात्रेः, एकादेशिसमासे
अच् समासान्तः। रात्रिका ग्रेष भाग। कोई कोई
काइते हैं, कि एकादेशियमास कालवाचंक ग्रब्दके साय
हुश करता है। यदि ऐसा हो, तो 'मधारात्र' प्रस्ति
शब्द नहीं हो सकते।

पश्चिमवाहिनो ( मं॰ ति॰ ) पश्चिम दिशाको श्रोर बहर्ने वाली ।

पश्चिमसागर ( सं० पु॰) आयरले एड श्रीर श्रमिरिकाले बोचका समुद्र, एटलाएटक महासागर।]

पश्चिमा (स॰ स्त्रो॰) सूर्यास्तको दिया, प्रतोचो, वार्रणो, पच्छिम।

पिस्ताचल (सं॰ पु॰) एक कल्पित पत्रंत। इसके विषयमें लोगोंकी यह धारणा है कि अस्त होनेक समय स्ये उसेकी बाड़में किए जाता है। इसका नाम प्रस्ता- चल भो है।

पश्चिमान प्रका (सं० पु०) न्युप्ते द, एक राजा। पश्चिमार्ड (सं० पु०) ग्रोषार्ड, अपरार्ड।

पश्चिमो (हिं० वि०) १ पश्चिमको ग्रोरका, पश्चिमवाता । २ पश्चिमतम्बन्धो, जैसे, पश्चिमो-हिन्दो ।

पश्चिमीचाट (सं ७ ए॰) बम्बई प्रान्तकी पश्चिम भ्रोरको एक पर्व तमाला । पश्चिमघाट देखो।

पश्चिमोत्तर (सं॰ स्त्रो॰) पश्चिमायाः उत्तरस्या दियोऽला राला दिक् 'दिङ्नामान्यन्तरात्तं' दति समासः। वायुः कोण, पश्चिम चौर उत्तरके बोचका कोन।

पश्त (फा॰ पु॰) खन्भा।

प्रता (फा॰ पु॰ ) तट, किनारा।

प्रतो (हिं पु॰) १ ३॥ मात्राज्ञां का एक ताल, इसमें दो श्राचात होते हैं। इसका स्वर्थाम इस प्रकार है— तिं, तक, धिं, घा, गी। २ भारतको आये भाषाश्रोभिंसे एक देशो भाषा। इसमें फारसो श्रादिक बहुतसे ग्रन्थ मिल गर्य हैं। यह भाषा भारतका पश्चिमोत्तर सोमांसे ले कर श्रक्षगानिस्तान तक बोलो जातो है।

पश्स (फा॰ पु॰) बकरो भेड़ श्वादिका रोयां, उत्ता। विशेष विवरण पश्च शब्दमें देखों। पश्मीना (हिं० पु॰) एक प्रकारका बहुत बढ़िया और सुलायम जनी कपड़ा। यह काश्मीर और तिब्बत बादि पहाड़ी तथा ठंढे देशों में बहुत अच्छा और अधिकतामें बनता है।

पश्च (सं० अव्य० ) दृग् बाहुलकात् श। १ प्रगंसा। २ विस्मय। ३ द्यंका।

पखत् (सं वि वि ) हम्महातः 'हमेः पद्य' इति पद्यादेमः । १ दमें क, देखनेवाना। हम्महा । २ हम्यमान।
पद्यतिकमें न् (सं पु ) पद्यतिद में नमे व कमें यस्य।
दम्भनकमें, वह जिसका काम क्वल देखना हो।
वैदिक पर्धाय—विकात्, चाकनत्, भावस्य, चष्टे,
विचष्टे, विचर्षात्, विश्वचर्षात्, भवचाकमत्।

( निघण्टु ३ अ०)

पश्चतोत्तर (सं० ति०) पश्चन्तं जनमनाद्य हरतीति हुड् हरणि अच् (षष्टी वानादरे। पा २।३।३८) इति अनादरे पश्ची, ततः (वानिदक्पश्यद्भयोः युक्तिदण्डहरेषु । पा ६।३।२१ वार्तिक) दत्यस्य वार्त्ति कोक्तारा पष्ट्राः अलुक् । चौर, वह जो शाँखों के सामने चीज चुरा ले। जैसे, सुनार आदि।

पश्चन्ती (सं क्ली॰) पश्चिति या हम् ग्राह डोप् ततः
नुम् (रयप् रयनोर्निखं। पा श्राटर्) १ मूलाधारोस्यित
हृदयगत नादक्ष्पवण्, नादकी उस समयको श्रवस्था या
स्वरूप जब कि वह मुलाधारमे उठ कर हृदयमें जाता है।

"मूलाघारात् प्रथममुदितो यस्तु तारः पराख्यः ।
पश्चात्पर्यन्त्यय हृद्यगो बुद्धियुङ्मध्यमाख्यः ॥"
( अलंकारको॰ )

भारतीय ग्रास्त्रीम वाली या सरस्ततीक चार चक्रा माने गये हैं—परा, पश्चन्ती, मश्चमा श्रीर वैश्वरी। मूलाधारसे उठनेवाले नादको परा कहते हैं; जब वह मूलाधारसे हृदयमें पहुंचता है तब पश्चन्ती कहलाता है। वहांसे श्वागे बढ़ने श्रीर बुद्धिसे युत्त होने पर उसका नाम मध्यमा होता है श्रीर जब वह कर्ग्डमें श्वा कर सबके सुनने योग्य होता है, तब उसे वेश्वरी कहते हैं। २ वाग् विश्वेष। सूच्मा, छोतितार्थी श्रीर श्रनपायिनो वाक्यको पश्चन्ती कहते हैं। ३ ईचणक्ची, द्रिनो स्त्रो। पश्च-दृष्टि (मं वित्) पशुमाध्ययत्त पशुनामना यत्त ।
पश्चयन (सं वित्) यागभेद ।
पश्चयम (सं पृष्ठ) एक प्रकारका देविक यत्त ।
पश्चयम्स (सं वित्) प्रमोरिदं वो वृ, ततः पश्चयात्री
यन्त्येति कामधा । पशुनिगमार्यं यन्त्रभेद ।
पश्चवदान (मं वित्रो ) प्रशोरद्वाधिक श्चरानं केदनं । पशुका श्रङ्गविक्रो ष केदन ।
पश्चाचार (सं पृष्ठ) पश्चनां तन्त्रोक्ताधिकारिविक्रोषाणामाचारः । तन्त्रोक्त श्राचारभेद ।

'वेदोक्तेन यजेद्देवी वामसंकल्यपूर्वकम्। स एव वैदिकाचार: पह्वाचार: स उच्यते ॥'' ( आचारभेदतन्त्र )

कामना और सङ्कल्पपूर्व न वेदोता विधानसे जो देवोको पूजा को जातो है, वहो वेदिकाचार है। इती वैदिकाचार की प्रख चार करते हैं। दिव्य, वोर और पशु इन तोन भावों में साधक साधना करें। किन्तु किलाजा की दिव्य और वोराचार विहित नहीं है अर्थात् कोई भी साधक वीरभाउमें साधना न करे। किलिंगे केवल प्रखाचार ही प्रशस्त है। सभी साधकों को पशुभावमें पूजा करनी चाहिये। इनो पशुभावमें साधक को प्रशुभावमें साधक को मन्त्र-सिद्धि होगी।

भाग करला पाच हागा। "दिन्यवीरमयो भावः कलौनास्ति कद्दाचन । केवलं पशुकाचेन मन्त्रसिद्धिभवेन्त्रणाम् ॥" ( महानिवीणतन्त्र० )

निम्नि खित नियमों ने पालन नरने को पखाचार नहीं हैं। यथा — नित्यसान नित्यदान, तिसन्ध्या जप श्रोर पूजा, निर्मेल वस्त्यरिधान, वेद्यास्त्रमें हट श्रान, गुरु श्रीर देवतामें मिता, मन्त्रमें हट विष्वास, पित्रं श्रीर देवपूजा, बिल, श्रास श्रीर नित्यक्रमें, ग्रत गौर मित्रको समदर्गन, गुरु श्रीर तित्यक्रमें, ग्रत गौर मित्रको समदर्गन, गुरु श्रीर तित्यक्रमें, ग्रत गौर मित्रको समदर्गन, गुरु श्रीर तित्यक्रमें, ग्रत गौर नित्यक्रमें साथ ग्रीर नित्यक्रमें श्रीर नित्यक्रमें श्रीर नित्यक्रमें श्रीर नित्यक्रमें साथ मुला श्रीत हो जानिसे उसके साथ बात वालिये। सर्वदा सत्य बोलना चाहिये मूठ कभो भो न बोलना चाहिये, जो इस प्रकारके श्रीयन रण करते, उन्हें पश्चाचारों कहते हैं।

(कुबिनकातन्त्र० ७ पटल ) पशु और पश्वाचारी देखी। पर्याचारी—प्रात्ता छपासक सम्प्रदायविभेष। पर्य भावमें ग्रातासाधनाकारी पछ।चारो श्रीर ट्रूसरे वोराचारी कड़-सात हैं। पशुभाव देखो।

पशुभाव श्रीर प्रकाचार है साथ वीराभाव तथा वीराभ् चार हा प्रभाद यह है कि वीरभाव श्रीर वीराचार है मद्यमां तका व्यवहार है, पशुभाव श्रीर प्रकाचार हैं वह निषद्ध है।

कुलाणं वर्म इन दो प्रधान आचारोंको विभाग कर मात प्रकारमें निष्यव किया है। यथा —वेदाचःर (१) सर्वापिचां उत्तम, वेदाचारको अपेचा वैष्णवाचार उत्तम, वैष्णवाचारको अपेचा शैवाचार उत्तम, श्रीवाचार से दिचणाचार उत्तम, दिचणाचारने सिडान्ताचार और भो उत्तम, सिडान्ताचारने को जाचार से उठ, की लाच रहे जपर और कुछ नहीं है। (कुलार्णवपञ्चम खण्ड)

ये सब प्राचार किस प्रकार के हैं, तन्त्रमें उन का विवन रण विग्रदक्ष्पने निखा है। क्रामानुसार वैष्णवादि याचार का विषय लिखा जाता है।

वैष्णवाचार—वेदाचारके व्यवस्थानुसार सर्वदा लिखित कार्यं करनेमें तत्पर रहे। में शुन श्रीर तत्सं क्रान्त कथाकी जल्पना कभी न करे। हिंसा, निन्दा, कुटिलता, मांसभोजन, रात्रिमें माला श्रीर यन्त्र-स्पर्धं श्रादि कार्यं सर्वं तोभावसे वर्षं नीय है।

( निःयातन्त्र १ पटल )

ग्रैवाचार--वेदाचारके नियमानुसार ग्रैव ग्रोर

(१) वे (चार शब्दसे यहां वैदिककर्मका अनुष्ठान समझा नहीं जाता ; तन्त्रमें आचारविशेषको वेदाचार कहा है — "वेदाचार प्रवक्ष्यामि श्रुणु सर्वा गसुन्दरि ।

> त्राह्मेमुद्वति उस्थाय गुरुं नला स्वनःमिभः ॥ आनन्दनाथशब्दान्ते पूजयेदथ सावकः । सद्काराम्बुजे व्याला उपचारेस्तु पञ्चिमः ॥ प्रजप्य वश्यभववीजे चिन्तयेत परमाकलाम् ॥"

हे सवी गयुन्दरि ! वेदावारका हाल कहता हूं, युनो । साधक ब्राह्मसुहूर्तमें उठ कर गुरुका नाम ले, पीछे 'आनन्द' यह शब्द उचारण करके उन्हें प्रणाम करें । सहस्रापद्म में ध्यान कर पड़च उपचार द्वारा पूजा करके और वाग्मववीज अर्थात् यह सन्त्र जप करके परम कलाशक्तिकी चिन्ता करें । इत्यादि

(नित्यातः त)

याः ताचारकी व्यवस्था को गई है। यात्तको विशेषंतां यह है कि उसमें पग्रहत्याका विधान है।

(नित्यातन्त्र १ प०)

दिचिणाचार नवेदाचारं हे नियमानुसारं भगवती की पूजां और संविधी गर्मे विजया यहण करके तद्गतः चित्तसे मन्त्रका जप करे। (निखातन्त्र १ पटेल)

वामाचार -कुलस्तीकी पूजा विधेय है। इसमें मदा-मांभादि पञ्चतस्व (२) श्रीर खुज्यका (३) व्यव-हार करना होता है, इसीको वामाचार कहते हैं। वामाख्यक्या हो कर परमार्ग कि को पूजा करनी होती है। (आवारगेदतन्त्र)

सिडान्ताचार — गुड हो या अगुद्ध हो, सभी द्रश्य गोधन इता विगुद्ध होते हैं, सिडान्ताचारका यही नचण है। समयाचार तन्त्रके दितोय पटनमें निखा है कि जो व्यक्ति अहरहः देवपूनामें अनुरक्त रह कर तथा दिवाभागमें विश्वपुपरायण हो कर रात्रिकालमें साध्यानुसार पौर भिक्तपूर्व क यथाविधि मद्यादिका दान तथा सेवन करता है, हस सिडान्ताचारोको सभी फन पाक्ष होते हैं। (समयाचारतन्त्र २ पटल)

की ना चार — यथा थे में को ना चारका को है नियम नहीं है, स्थाना स्थान, का ना का ना बोर कमी कमें का कुछ विचार करना नहीं होता। महामन्त्र सा वनमें दिक्ष् और का नक्ता नियम नहीं है। तिथि और नक्ता दिका भी नियम नहीं है। कहीं श्रिष्ट, कहीं भ्रष्ट और कहीं भूत पिया च तुल्य इस प्रकार नाना वियथारों की नस्म दाय प्रयोग पर विचरण करते हैं। कही म और चन्द्र नमें, प्रव भीर यत में, समयान भीर गढ़ हमें तथा का चन्द्र भीर खणीं जिसके भेद जान नहीं है, वही व्यक्ति की न कहें नाता है।

<sup>(</sup>२) पडन्यमकार देखी ।

<sup>(</sup>३) तन्त्रोलिखित ग्रुप्त विषयविद्यापक सांकतिक शाउँद है। खापुष्प शाउँदसे रजस्वला लियोंका रज समझा जाता है। इसी प्रकार स्वयम्भूपुष्प वा कुछम शाउँदसे प्रथम रज, कुण्ड-पुष्प सहसेसे चण्डालिनीका रज जानना चाहिये।

श्यामार इस्पर्मे लिखा है, कि जो भोतरसे प्राता, बाइरसे प्रैंव श्रोर मध्यभागमे वैश्याव हैं, वैसे नाना विश्रधारी योगी कील कहलाते हैं।

> "अन्तःशाक्ता वहिः शेवाः समायां वैष्णवा मताः । नानारूपधराः कौला विचरन्ति महीतले ॥"

वीराचारीसे पखाचारीमें सद्यसंग्रादिका व्यवहार निषिद्ध रहने पर भी दोनीं प्राचारमें हो पशुक्तिका विधान है (१)। पशुक्तिदान तन्त्रोत्त प्रति उपासनाका एक प्रधान अक्क है। तदनुसार गो व्याव मनुष्य प्रस्ति कोई भी जीव पशुक्तिके प्रयोग्य नहीं है।

तन्त्रादिसं सात् प्रकारके श्राचारका लच्च श्रीर व्यवस्था निरूपित होने पर भो शास्त्रींके मध्य प्रधानतः दो हो सम्प्रदाय देखनेमं श्राते हैं, दिच्चणाचारो श्रीर वामाचारो ! जो प्रकाश्यभावमें वेदाचारके नियमानुसार भगवतीको श्रच ना करते श्रीर वःमाचारियों के श्रनुष्ठिय-भयाव्यवहार श्रीर श्रिक्तसाधनादि नहीं करते वे हो साधारणतः दिच्णाचारो नामसे प्रसिद्ध हैं । वे लोग सरापान तो नहीं करते हैं, पर पश्चाचारके नियमानु-यायो इच्छाक्रमसे श्रीड़ा बहुत विनदान श्रवश्च देते हैं । काशीनाथप्रणीत दिच्णाचारतन्त्रराजमें इनके कच्च व्या-कर्त व्यक्ता विश्वेष विवरण लिखा है ।

मद्यादि दान और सेवन वामाचारियोंका भवश्य कत्ते वा है। जो साध गदस गा उल्लाह्मन करते हैं उनको किसी प्रकार सिंखि नहीं होती है। श्यासारहस्यमें

(१) विल दो प्रकारकी है, राजिसक और सान्तिक। मांस रक्तादिविशिष्ट विलको राजिसक अथा म्ंग, पायस, घृत, मधु और शर्करायुक्त एवं रक्तमांसादि वर्जित विलको सान्तिक विल कहते हैं।

कालिकापुराणमें चिण्डिका भैरवादि शक्ति-उपासनामें जीव कह कर उल्लेख हैं। विल द्वारा मुक्तिसाधन और इस विल द्वारा स्वर्गसाधन होता है। किन्तु किसी किसी शास्त्रमें यह नरक-साधनके जैसा उक्त हुआ है।

> 'भद्धें ज्ञिव ! कुर्वन्ति तामसा जीवघातनम् । अकल्प कोटिनि ये तेषां वासो न संशयः ॥" (पद्मपु० )

लिखा है—मदा, मांस, मत्य, सुद्रा (२) श्रीर में शून इस पञ्चम कारसे महायातक विनष्ट होता है। दिवा-कालमें इस का व्यवहार करनेसे पोक्टे हास्यास्पद होता पड़ता है, इस कारण राविकालमें इसका अनुष्ठान वत-लाया गया है।

निरुत्तरतन्त्रके प्रयम पटलमें लिखा है, — साधक रात-को कुलक्रिया और दिनको वैदिकक्रिया करे। इसे प्रकार मिन्न मिन्न योगों को साधना करके योगिनप्रति दिशारात्र देवोको भर्चना करे। (निश्तातन्त्र १५०)

पूजा दो प्रकारको है—वाह्यपूजा श्रीर अन्तर्यात।
गन्ध, पुष्प, भद्ध श्रीर पानीय प्रदानादि हारा जो पूजा
की जातो है, उसका नाम बाह्यपूजा श्रोर चित्रुवपुष्प,
प्राप्यकृषधूप, तेजोरूप दोष, बायुक्तप चामर श्रादि कल्पिन
उपचारादि हारा जो श्रान्तरिक साधन किया जाता है
उसका नाम श्रन्तर्याग है। षर्चक्रभेद इन श्रन्तर्यागका
प्रधान श्रङ्ग है। षर्चक देखो।

ऐसा लिखा है, कि साधक अपने गुक्ते डाहेगान्तुमार गरीर ख़ वायुक्ते गोग से अग्निको गित द्वारा कुछ लिनो मितिको उत्ते जित करें। पोछे हुं इस वोजनन्त- का उचारण करके उन्हें चेतन करें भोर चितिणो नाड़ों सध्यगत पय हो कर सूलाधार है याचा पर्यन्त कः पद्मीं को तथा मूलाधार, अनाहत श्रीर श्राच्चा दन त'न ग्रामिं अवस्थित तीन ग्रिवको भेद कर डाते। अनन्तर कुछ लिनिको सहस्रदल कमल पर खापन करके तन्त्रश्चित परम ग्रिवके साथ संयुक्त करें। इनके बाद दोन के संयोगसे उत्त्र परमास्तर पान करके पूर्वीक कुष्या हो कर कुछ लिनोको सूलाधारपद्म लागा होता है। इस प्रकार अन्तर्योग साधनमें प्रवृक्त को सब बीराचारो व्यक्ति मध्य-मांसदि हारा भगवतोको उग्रामना करते है, तन्त्रके मतसे बे हो उनके प्रियसाधक हैं (३)।

( कुलार्णव )

<sup>(</sup>२) "मद्यं मांसक्तव मत्स्यक्रव मुद्रा मेथुनमेव च ।

मकारपक्रचक्रकेवेद महापातकनाशनम् ॥" (३यामारहस्य /

मनुष्य मद्यके साथ जो उपक्रण सामग्री मक्षण करते हैं,
उन्हींका नाम मुद्रा है ।

<sup>(</sup>३) शैव, वैष्णव, साक, सीर, बौद्ध, पाञ्चपत, सांख्य-

वोराचारो लोग बोच बोचमें चक्र करके देवदेवीको साधना करते हैं। स्त्रोचक्र के सा है, सो नोचे दिया जाता है,—

माध्य चक्राकारमें वा खेणीक्रमसे अपनी अपनी यिकि जिन्नार ललाट पर चन्दन लगावे और युग युग क्रमसे भेरव-भेरवोक्षे भावमें उपवेशन करे तथा मध्यस्थित किसी स्त्रोको सालात्कालो समभ कर मद्य मांसादि द्वारा उपको अवना करे। कैसो स्त्रोका इस प्रकार पूजन करना होता है, गुप्तसाधनमें उसको विधि इस प्रकार लिखों है,—

नटस्त्री, कापाली, वेध्या, रजकी, नापित तो भार्या ब्राह्मणी, शृद्धकत्या, गोपकत्या, मालाकारकी कन्या ये नी प्रकारकी स्त्रियां कुलकत्या हैं। विश्वेषतः परपुक्ष गामिनी विद्यां होने पर सभी स्त्रो कुकस्त्री हो होती हैं। रूपवती, युवती, सुशीना श्रीर भाग्यवती स्त्रियोंकी यदि यत्नपूर्वक पूजा करे, तो सिद्धिलाभ श्रवध्य होता है, इसमें सन्देह नहीं ! (१)

उत्त चक्रगत परपुरुष हो दन समस्त कुलस्ति शिंत पति हैं, कुल धम से विवाहित पति पति नहीं हैं। पूजाकाल भिन्न घन्य समयमें कभी भी परपुरुषको चित्तमें न
लाव — पूजाकाल में वेध्याको तरह सबीं ये परितुष्ट
कलामुखानत, दक्षिणाचार, द शैनि ह, नामाचार, सिद्धान्तः च र,
और वेदाचार दि सबीं हा मत है, कि बिना मद्यमां नके पूजा
करने से वह निष्फल होती है। इन हे मतसे सुरा कित्तह्व हुए।
मांस ज्ञिव:स्वरूप और इन ज्ञिन सिका भक्त भैरवस्व हूर से ।
इन ती ों हा एकल समावेश होने से आन्द्द स्वरूप मोक्षकी
उद्यक्ति होती है। (कह्मत्व )

(१) रेवतीतन्त्रमें चण्डाली, यवनी, बौद्धा, रजकी आदि ६४ प्रकारकी कुलिस्त्रयोंका निवरण है। निवत्तरतन्त्रकारका कहना है, कि ये सब शब्द वर्ण वा वर्णसंकर बोधक नहीं हैं, कार्थ वा गुणके विज्ञायक हैं। विशेष कार्थोंके अनुष्टानके हेनु सभी वर्णोद्भवा कन्या इस प्रकार विशेष निशेष संज्ञा पाती हैं। जैसे, पूजा द्रव्य देख कर जो कोई वर्णोद्भवा कन्या रजो वस्था प्रकाश करती है, उसे रजकी कहते हैं। जो कोई वर्णोद्भवा रमणी अपनेको पश्वाचारीसे छिपावे, उसे गोपिनी कहते हैं, इस्यादि।

रहे। (अतरतन्त्र) निक्त्तरतन्त्रमें दूसरो जगह इस प्रकार लिखा है, — प्रागमोत्ता पति शिवखरू हैं, वे हो गुरु हैं। वे हो पति कुलस्त्रियों में प्रकृत पति हैं। विवाहित पति पति नहीं हैं। कुल रूजा से विवाहित पति का त्याग करने से दोष नहीं होता। नेवल वे देता कार्य में विवाहित पतिका त्याग निषद्ध वत नाया है।

साचात् कालोक्शा उता कुलनारोको पूना करके मद्य ग्रोधनादिपूर्वक पान करना होता है। ललाटमें किन्द्रिचिक्न ग्रीर हाथमें मदिरानव धारणपूर्वक ग्रुक् ग्रीर देवताका ध्यान करके पान करनेकी विधि है। (प्राणतोषिणी) हाथमें सुरापात ले कर तद्गतिचत्तके इस प्रकार बन्दना करनी होतो है—

'श्रीमद्मैरवशेखारप्रविलसचन्द्रामृतप्लावितं क्षेत्राधीश्वरयोगिनीद्धरगणैः सिद्धैः समाराधितम् । आनन्दार्णवकं महात्मकमिदं साक्षात् त्रिखण्डामृतं वन्दे श्रीप्रथमं कराम्बुजगतं प्राप्तं विशुद्धिप्रदम् ॥" ( इथामारहस्य )

इस प्रकार विशेष विशेष सन्त हारा पांच बार पातको बन्दना करके पांच पात ग्रहण करे। पीछे जब तक इन्द्रियां ( दृष्टि भीर सन ) चञ्चन न हो जाय, तब तक पान करते रहें। इसके बाद पान करने से पगुपान किया जाता है, ऐसा जानना चाहिए। चक्र दिके कच्चाण और तदीय विपिचियों के विनासके उद्देश्य में शान्ति स्तीतका पाठ करे। तदनन्तर शानन्दस्त तका पाठ करके श्रव्यान्य कुलकायं का श्रनुष्ठान करे। कुण-भैरव खद्धा साधक सद्यपान करके स्तव पाठ करे और कुलस्ती पंत्रणे में प्रवृत्त हो कर कुलकायं का श्रनुष्ठान विधिय है। इसके श्रनन्तर शानन्दो सामका श्रारण्य होता है। ( इस व्यापारका सविशेष वर्णं न श्रत्यन्त श्रश्लो के । इसकी श्रवस्था कुलाण्यं वकी पञ्चमखण्डमें लिखी है।

मनुष्यका मन कितना ही विक्यत क्यों न हो, तो भी मनुष्यके सामने वे सा काम करनेमें लज्जा आती है। प्रायतोषियोतन्त्रमें लिखा है, कि चक्रके मध्य मदिरासुध व्यक्तियोंको देख कर हास्य और निन्दान करे और न उस चक्रकी वार्ता ही प्रकट करे, इनके समीप भोजन करे, अहित श्राचरणमें विरत रहे, भिक्तपूर्व क उनकी रचा करे श्रीर यत्नपूर्व क छिपांचे रक्खें।

तन्त्रमें लतासाधनादि यार भो यधिकतर लज्जाकर श्रोर छणाकर व्यापारका उक्केल है । इने कारण उसका वर्ण न नहीं दिया गया। सामान्यतः लता-साधनमें एक स्त्रीको भगवता मान कर मद्यपानादिके साथ उसकी साधना करनो होतो है। इसमें उसके ग्रोरिक गुद्धागुद्ध नाना धानों तें मन्त्रजय एवं अपने श्रोर उसके श्रष्ट विश्वेषको पूजा वन्द्रनादि पुरःसर स्त्रो-पुरुषघटित व्यापारानुष्ठानको पराकाष्ठा प्रदर्भित हुई हैं। तन्त्रविक्ति सुरापान श्रोर परस्त्रोगमन श्रादिको तरह मारण, उद्याटन प्रस्ति नरहत्या श्रीर परपोड़ा भो श्रास्त्रीय क्रियान सम्ब्र गिनो जातो है।

जिएसों जो नाना प्रकार्क साधकोंकी कथा लिखें। हैं वह प्रखाचारो श्रीर वोराचारी दोनों सम्प्रदाधकें सतसे सिद्ध है , किन्तु प्रवसाधन हो वोराचारियोंका। प्रधान साधन है। वीराचारी देखें।

पश्चिच्या (सं॰ स्त्री॰) पशुना इच्या। पश्चसाध्य यागभेट। इस यागका विषय कात्यायन स्रोतस्त्र ( ५१४१९)में लिखा है।

पिश्वष्टका (सं• स्तं '०) प्रश्ना दष्टका ३-तत्। अग्नि चयनार्थं दष्टका भंदने पशुयाग । पांच प्रकारकी दष्टका श्रीमेंसे पिश्वष्टका एक है।

पिखिष्ट (सं० स्ती॰) पगुयागाङ दृष्टिभेद!
पखे कादिशिनी (सं० स्ती॰) एकादशपरिमाणमस्य
डिनि डीप्, पशुना एकादिशिनी! पशुयागभेद!
देवताकी एकादश पगु दारा यक्त करना होता है, दकीसे दसे पखे कादिशिनो कहते हैं। एकादश पशुयशा—
श्राग्नेश,सास्त्रत, सौम्य, पौषा, वाह स्थय, वैखदेव,
ऐन्द्र, माक्त, ऐन्द्राग्न, सावित्र श्रीर बाक्षण। पशु देखो।
पषा (हिं०पु॰) श्रमशु, दादी।

पवाण (हिं पु॰) पाषाण सो।

पवान (हिं पु०) पावाण देखो ।

पष्ठवाह, (सं॰ पु॰) पृश्वेन वहति एष्ठं भारं वहति वह वित, एषे दरादित्वात् साधः। पञ्चवर्षीय भारतह । विष, पांच वर्षे का वह वक्टड़ा जी बीम्ह टो सकता ही।

Vol. XIII. 43

पसंगा (हि॰ पु॰) १ वह बोभ जिसे तराज् के पवलीं का बोभ बराबर करने के लिये तराजू को जोती में इस के पक्षे को तरफ बांध देते है, पासंग। २ तराजू के दोनों पक्षों के बोभ का अन्तर जिसके कारण उस तराजू पर तो को जाने वाली चे जकी तील में भो उतना ही अन्तर पड़ जाता है। (वि॰) ३ बहुत हो यो ड़ा, बहुत ही कम।

पसंद (फा॰ वि॰) १ क्चिक्वे अनुकूल, मनोनीत, जो अच्छा लगे। (स्त्रो॰) २ अच्छा लगनेको द्वत्ति, अभि-क्चि।

पसंदा हिं॰ पु॰) १ एक प्रकारका काबाब जो मसिके कुचले इए टुकड़ों से बनाया जाता है। २ मांसके एक प्रकारके कुचले इए टुकड़े, पारचेका गोक्सा

पस ( फा॰ अय॰) इसिलिये, इस कारण, सत:।

पसई ( हिं॰ स्त्रो॰) पहाड़ो राई जो हिमालयकी तराई

और विशेषतः नेपाल तथा कमार्ज में होती है। इसकी

पत्तियां गोभोने पत्ती को तरह होती हैं। इसकी फसल

लाड़े में तैयार होतो है। वाजी सब विषयी में यह

साधारण राईकी हो तरह होती है।

पसकारण ( फ़ा॰ वि॰ ) कायर, डरपोक । पसघ ( हि'॰ पु॰ ) पर्संगा देखेो ।

पसताल (हिं॰ पु॰) एक प्रकारकी घास जो पानीके भास पास बहुतायतसे होतो है भीर जिसे पग् बहुं चावसे खाते हैं। कहीं कहीं गरीव लोग इसके दानों या बीजींका व्यवहार अनाजकी भांति भी करते हैं। पसनो (हिं॰ फ्री॰) अन्नप्राग्यन नामक संस्कार। इसमें बन्नींको प्रथम बार अन्न खिलायां जाता है। पसर (हिं॰ पु॰) १ करतल पुट, याधी प्रंजलो, गहरों को हुई हथेलो। २ विस्तार, प्रसार, फौलाव। ३ रातके समय पगुत्रींको चरानिका काम। ४ भानमण, धावा, चढ़ाई।

पत्रकटा ली (हिं॰ स्ती॰) भटकटे या, कटाई । पसरन हिं॰ स्तो॰) गन्धप्रसारणी, प्रधारनी । पसरना (हिं॰ क्रि॰) १ श्रागेकी श्रोर बड़ना, फौलना। २ विस्तृत होना, बड़ना। २ पैर फौला कर सोना, हाथ पैर फौला कर लेटना। पसरद्दा (हिं॰ पु॰) पसरद्दा देखो । पसरद्दा (हिं॰ पु॰) वह हाट या बाजार जिसमें पंसा-रियों आदिको दूकाने हीं, वह स्थान जहां वन श्रीष-धियां श्रीर मसाले श्रादि मिलते हैं।

पसराना (हिं क्लिक) पमारनेका काम दूधरेसे कराना, दूसरेकी पसारनेमें प्रवृत्त करना।

पसलो (हिं० स्तो०) मनुष्यों और पशुप्रों आदिने शरोर-में ह्यानी परने पञ्चरको आड़ो शीर गोलाकार हिंडियों-में कोई इंडडी।

साधारणतः मनुखों श्रीर पशुशों में गलेके नोचे श्रीर पेटके जपर इब्डियोंका एक पञ्चर होता है। मनुष्यमें इस पञ्चरमें उभयपार्थ बारह बारह इडिड्याँ होती हैं। वे हिंडियां पश्च त्भागमें रोढ़में संयुक्त रहतो हैं श्रीर उसके दोनों श्रोरसे निकल कर उभयपार्ख होतो हुई शागी ऋातो और पेटको तरफ आतो हैं। पमलियों के बगले भिरे सामने या कार कातों को ठोक मध्यरेखा तक नहीं पहंचते बल्जि उससे क्राक्र पहले हो खतम हो जात हैं। अपरको जो सात सात हिंडियां रहती हैं, वे अक वड़ो होती हैं और छातीन मध्यकी इड्डोंसे जुड़ी रहती हैं। इसके बादको नीचे की ग्रीरकी इडिडयां या पसलियां क्रमश: छोटा होतो जातो हैं गौर प्रत्येक पसलीका अगला निरा अपनेचे जपरवाली पसलीके नीचे-के भागसे जुड़ा रहता है। इ.प. प्रकार अन्तिम या सबसे नीचे भी पसलो जो को खते पास होती है सबसे छोटो होतो है। नोचेको जो दो पसलियाँ हैं, उनके अगले सिरं छ।तोको इड्डो तक तो पहुंचते ही नहीं, साथ हो वे अपने जपरकों पसलियोंसे भा जुड़े इए नहीं होते। इन प्रविद्यों के बोचमें जो श्रन्तर होता है उसने मांस तथा पेशियाँ रहती हैं। खास लेते समय मांस पेशियों के सुकड़ने ग्रीर फीलनेके कारण ये पसलियाँ भी भागे बढती चौर पीछे इटती दिखाई देतो हैं। साधारणतः इन पस्तियों का उपयोग ध्रुट्य और फिफड़े आदि गरीरके शास्यन्तरिक कोमल यङ्गों को वाह्य याचाती -से बचानेक लिये होता है। पगुत्रों, पचियों और सरीस्यों श्रादिको पसनीको हिंडियों को संख्यामें प्राय: बहुत कुछ प्रन्तर होता है भीर छनको बनावट तथा

खिति श्रादिमें भो बहुत प्रभेद होता है। पस लोकी हिडियों की सबसे श्रधिक संख्या साँपों में होतों है। उनमें कभी कभी दोनों श्रोर दो दो सौ हिडियां होती हैं।

पसवपेग (हिं ० पु०) पसोपेश देखो ।

पसवा (हिं॰ पु॰) इलका गुलावोरंग।

पसही (हिं । पु॰) तित्रोका चावल।

पसा ( इिं॰ पु॰ ) ऋजा की।

पसाई (हिं• स्त्री॰) पसतःत नाम को घास जी तातीं में होती है।

पसाना ( हिं ॰ कि ॰ ) १ सिड चावलका बचा हुआ। पानी निकालना या अलग करना, भातमें से माँड़ निकालना। २ किसी पदार्थ में मिला हुआ जलका अंश चुआ या बहा देना, पसेव निकालना या गिराना।

पसार (हिं ॰ पु॰) १ पसरने को क्रिया या भाव, फै लाव। २ विस्तार, लस्बाई और चौडाई ग्रादि।

पक्षारना (हिं॰ क्रि॰) विस्तार करना, फैलाना, अमिकी अपेर बढाना।

पसारी (हिंद पु॰) १ तित्रोका धान, पसवन, पसेही! २ पंसारी देखी।

प्रसाव (हि'• पु॰) वह जो प्रधानि पर निक्त है, माँड़, पोच।

पसावन (हिं•पु•) १ किसो उबाजो हुई वसुमें का गिराया हुप्रापानी । २ साँड़, पोच।

पनोजना (हिं० क्रि०) १ किसो घन पदाये में मिले हुए द्रव अंधका गरमी पा करया और किसो कारण से रस रस कर बाहर निकला। २ दयाद्वे होना, वित्त में दया उत्पन्न होना।

पसीना (हिं॰ पु॰) ग्रारोरी मिला हुआ जल। यह कठिन परिश्रम करने अथवा गरमो लगने पर सारे ग्रारोर-से निकलने लगता है। स्वेद देखी।

पस ( इं॰ पु०) पशु देखी।

पस्त्र (हिं • स्त्री • ) वह सिलाई जिसमें सोधे तोपे भरे जाते हैं।

पस्ता (हिं कि कि?) सिलाई करना, सीना। पस्ता (हिं कि स्ती?) जिम स्तीने यभी हालमें बचा जना ही, प्रस्ता, ज़च।

पसून (फा॰ वि॰) कठोर।

पसेड ( हिं • पु॰ ) प्रवेव देखी।

पंचेशे ( हिं ॰ स्त्री॰ ) पांच सेरका बाट, पंसेशे ।

पचरा (हिं रहार) पाच सरका बाट, प सरा।
परिव (हिं र पु॰) १ वह तरल पदार्थ जो किसी पदार्थ के पक्षोजने पर निकले, किसो चोजमें से रस कर निकला हुआ जल। २ खेद, पसोना। ६ वह तरल पदार्थ जो कचो अफोमको सुखानिक समय उसमें निकलता है।
दम अंग्रिक निकल जाने पर अफोम मृख जानी है और खराव नहीं होती।

पर्मेवा ( डिं॰ पु॰) सोनारोंको अंगोठो पर चारों ग्रोर रहनेवालो चारों ई'टें।

पसोपेश (फा॰ पु॰) १ दुविधा, त्रागा धोका, सोच विचार।२ डानि लाभ, भला बुरा।

पस्त (फा॰ वि॰) १ पशस्त हारा हुन्ना। २ सान्तः, यका हुन्ना। ३ मधीनस्थ, दबा हुन्ना।

पस्तकद (फा॰ वि॰ ) नाटा, वासन।

पस्ति चिमात (फा॰ वि॰) भीक्, उरपोक्, कायर।

पस्ताना (हिं० क्रि॰) पछताना देखी।

पस्तावा (हिं • पु॰) पछतावा देखो।

पस्ती (फा॰ फ्ली॰) १ नीचे होनेका भाव, निचाई । २ कमी, न्यूनता, श्रभाव। -

पस्तो (हिं॰ स्त्री॰) पश्तो देखी।

पस्य (सं॰ क्ली॰) अपस्यायन्ति सङ्गीभूय तिष्ठन्ति जीवायत्र, प्य-स्यैं क, निपातनादुवसगंस्य सकार लोपः।
ग्रह, घर।

पस्यसद् ( सं॰ पु॰ ) देवयजनग्रहमें श्रवस्थित । पस्त्रावत् ( सं॰ बि॰ ) पस्तामस्त्रास्येति मसुण् मस्य व, ततो दीर्घः । ग्रहसुत्त, प्राचीन वंशादि ग्रहसुत्त ।

पस्पर्य ( मृं॰ पु॰ ) सन्दर्भ ग्रन्थभे द। यह महाभाष्यका प्रथमाज्ञिकात्मक है।

पस्तर ( घं॰ पु॰) जहाजका वह कम वारी जो खनासियी'

शादिको वेतन श्रीर रसद बांटता है, जहाजका खजा। नची या भव्हारी।

पस्तीबबूल (हिं पु॰) एक प्रकारका पहाड़ी विलायती बबूल। यह जङ्गली नहीं होता बल्कि बोने और लगाने से होता है। हिमालयमें यह ५००० फुटको के चाई तक बोया जा सकता है। प्राय: घरा बनाने या बाढ़ लगाने के लिये यह बहुत ही छत्तम और छपयोगी होता है। जाड़े में इसमें खूब फूल लगते हैं जिनमेंसे बहुत अच्छी सुगन्य निकलती है। यूरोपमें इन फूलों से कई प्रकार के इब और सुगन्यित द्वाय बनाये जाते हैं।

पहंसुल (हि'• स्तो०) घंतियाने श्राकारका तरकारी काटनेका एक चीजार।

पहचनवाना (हिं किं किं ) पहचाननेका काम कराना ।
पहचान (हिं किं किं ) १ पहचाननेकी किया या भाव ।
२ पहचानने की सामग्री, किसी वस्तुकी विश्वेषता प्रकटं करनेवाली ऐसी बातें जिनकी सहायतासे वह श्रन्थं वस्तुश्री से श्रला की जा सके । ३ पहचानने की श्रक्तिया व्यक्ति । ४ भें द या विवेक करने की किया या भाव । ५ जान पहचान, परिचय ।

पहचानना (हिं । क्रिं। १ किसी वस्तु या व्यक्तिको देखते हो जान लेना कि वह कीन व्यक्ति क्या वस्तु है। २ विवेक करना, विलगाना, तमीज करना। ३ किसी वस्तुको ग्रीरा-क्रित, रूप रंग प्रथवा ग्रक्तसूरतसे परिचित होना।

पहटना ( हिं ॰ क्रि॰) १ भगा देने अथवा पकड़ जैनेकी जिये कि सोके पोक्टे दौड़ना, खदेड़ना। २ घारकी रगड़ कर तेज करना, पना करना।

पहटा (हिं पु॰) १ पाटा देखी। २ पेठा देखी।
पहन (फा॰ पु॰) वह दूध जी बचे की देख कर वात्सस्यभावते कारण मौकी छातियों में भर श्रावे श्रीर टपं\*
कनेकी ही।

पहनना ( हिं • क्रि॰) परिधान करना, भरोर पर धारण करना ।

पहनवाना (हिं• क्रि॰) किसी श्रीरकी द्वारा किसीकी कुट पहनाना।

पहना (फा॰ पु॰) बहन देखो।

पहनाई (हिं० स्ती०) पहननेको क्रिया या भाव। २ जो पहनानेके बदलीमें दिया जाय, पहनानेको मजदूरी पहनाना (हिं० क्रि०) किसीके ग्रहीर पर पहननेकि कोई चीज धारण कराना।

पहनावा (हिं पुः) १ परिच्छद, परिधेय, पोशाका। २ सिरसे पर तकके जपर पहनने के सब कपड़े, पाँची कपड़े। ३ वे कपड़े जो किसी खास अवसर पर देश या समाजमें पहने जाते ही। ४ कपड़े पहनने का दंग या चाला।

पहण्ट (हिं पु॰) १ एक प्रकारका गीत जी स्तियां गाया करती हैं। २ कोलाहल, इस्ना, घोरगुल। ३ गुन्न अपवाद या निन्दा, ऐसी बदनामी जो कानाफ्सी द्वारा की जाय। ४ इस्ल, घोखा, ठगी, फरेब। ५ अपवादका घोर, बदनामीकी जोर घोरसे चर्चा।

पहपटवाज (हिं • पु॰) १ हज्जा करने या करातिवाला, फसादी, प्ररारती । २ घोखेबाज, छलिया, फरेबी ।

पहपटवाजी (हिं॰ स्त्री॰) १ कल हिपयता, भागड़ालू -पन। २ इंखियापन, ठगी, सकारी।

पहपटहाई (हिं॰ स्त्रो॰) बातका बतंगड़ करनेवाली, भागड़ा खगानेवाली।

पहर (हिं॰ पु॰) १ युग, समय, जमाना। २ ग्रहीराह-का म्रष्टम भाग, एक दिनका चतुर्थां ग्र, तीन घण्टे का समय।

पहरना ( डिं० क्रि॰) पहनना देखो।

पहरा ( हिं॰ पु॰ ) १ रचकित्यिति, रचा अथवा निगरि बानीका प्रवस्त, चौको । २ एक साथ काम करते हुए चौकीदार, रचकदल, गारट । ३ निर्दिष्ट स्थानमें किसी विश्रेष वसु या व्यक्तिकी रचा करनेका कार्यं, रखवाली हिफाजत, निगहवानो । ४ एक पहरेदार या पहरेदारीके एक दलका कार्यकाल, नियुक्ति, तैनाती । एक व्यक्ति अथवा एक रचकदलकी नियुक्ति पहले एक पहरके लिये होतो थी । उसने बाद दूसरे वर्गित या दलकी नियुक्ति होतो थी और पहलेकी छुटे। मिलती थी । उपयुक्ति प्रवस्त, कार्यकालका पहरां नाम पड़नेका यही कारण जान पड़ता है । ४ पहरेमें रहने ो स्थिति, हिरासत, हवालात, नजरबन्दो। ६ रातमें निश्चित समय पर रचक्तका भ्रमण या चझर । ७ चोकी दारकी आवाज । प्रशासनिका शुभ या अश्वभ प्रभाव, पैर रखनेका फल। ८ युग, समय, जमाना।

पहराना ( इं १ क्रि १ ) पहनाना देखी ।

पहरावनी (हि'० हत्री०) वह पोगाक जो कोई बड़ा छोटेको दे, खिलग्रत।

पहरावा (हिं । पु॰ ) पहलावा देखी।

पहरी (हिं ० पु०) १ रचक, पहरदार, चौकीदार। २ एक जाति जिसका काम पहरा देना होता था। फिलडाल इस जातिके लोग भिन्न भिन्न वप्तत्रनाय करने लग गये हैं। लेकिन पूर्व समयमें इस जाति के लोग पहरा देने के सिवा खोर कोई काम नहीं करते थे। ग्राममें रह बेवाले पहरी घव तक अधिकतर चौकीदार ही होते हैं। ये लोग स्थर भी पालते हैं। प्रायः चतुर्व एँके हिन्दू इनका स्पर्म किया हुआ जल नहीं पोते।

पहरुवा ( इं॰ पु० ) पहरू देखी।

पड़रू (हिं• पु॰) पहरा देनेवाला, चौकोदार, रचक, संतरी।

पहल (हिं पु॰) किसी वस्तुकी लम्बाई, चौड़ाई और मोटाई अथवा गहराईके कोनी अथवा रेखाओं से विभक्त समतल अंधा, बगल, तरफ। २ रजाई तीयक आदिसे निकाको हुई पुराकी रुई जो दबनेके कारण कड़ी हो जातो है। २ जमी हुई रुई अथवा जन। ४ किसो कार्य, विश्वेषत: ऐसे कार्य का कार्य जिसके प्रतिकार में अक किये जानेको सम्भावना हो। छोड़। ५ तह,

पहलदार (हिं ० वि०) जिस्में पहल हो, जिसमें चारों स्रोर सलग सलग बंटो हुई सतहें हो।

पहलनो (हिं•स्त्रो॰) सोनारीं का एक बीजार। इसमें वे को दे को पहना कर उसे गोल करते हैं। यह लोहे का होता है।

पहलवान (फा० पु०) १ कुग्ली लड़नेवाला बलो पुरुष, कुग्लोबाज। २ वह जिसका गरीर यथेष्ट हृष्ट पुष्ट मोर बलयुता हो, मोटा तगड़ा भीर ठोस गरीरका भादमी। पहलवानो (फा० स्त्रो॰) १ कुग्लो लड़नेका काम, कुग्लो लड़ना। २ कुग्लो लड़नेका पेगा, मह व्यवसाय।

२ बलाकी अधिकता और दाब पेच आदिमें कुथलता। पहलाकी (फा० पु॰) पहली देखो।

पहलवा (फा॰ पु॰) पहला देखा।
पहला (हिं॰ वि॰) १ एकको संख्याका पूरक, प्रथम,
श्रीवल। (पु॰) २ जमी हुई पुरानी रुई, पहल।
पहलू (फा॰ पु॰) १ बगल श्रीर कमरकी बोचका वह
भाग जहां पश्लियाँ होतो हैं, कचका श्रधोमाग, पाख,
पांजर। २ करबट, बल, दिशा। २ किसो वस्तुते १८४ देश परका समतल कटाव, पहल। ४ संन्थपाख,
सेनाका दहिना या वायां भाग। ५ पाखंभाग, बाज,
बगल। ६ पड़ोस, श्रास पास। ७ सङ्घेत, गुप्त सूचना,
गूढ़ाश्या। ६ विचारणीय विषयका कोई एक श्रंग,
गुण दोष, भलाई बुराई शादिकी दृष्टिसे किसी वस्तुते

.पष्टले (हिं॰ अवर्रः) १ आरम्भर्मे, सव प्रथम, शुरूमें। २ पूर्विकालर्गे, नीते समयमें, अपने जमानेमें। ३ देश . क्रममें प्रथम, स्थितिमें पूर्वे।

पहलेज (हिं॰ पु॰) एक प्रकारका खरवूजा। यह लम्बोः तरा होता है और खादमें गोल खरवूजिको अपेचा कुछ होन होता है।

पहलीपहल (हिं॰ श्रञ्य॰) सव प्रथम, पहली बार। पहली डा (हिं॰ वि॰) पहलीटा देखी।

पहलों ठो ( डिं० हती० ) पहलौठी देखी।

भिन्न भिन्न बहुत।

पहलीटा (हिं॰ वि॰) प्रथम गर्भ जात, पहली बारके गर्भ से उत्पन्न।

पहलीठो (हिं रुस्तो ) प्रथम प्रमव, पहले पहल बचा जनना।

पहाड़ (हिं ॰ पु॰) १ प्राक्तिक रोतिसे बना हुन्ना पर्याः चूने मही न्नादिको चहानीका जांचा न्नीर बड़ा एमुह, गिरि। विशेष विवरण पर्वत शब्दमें देखो। २ कि हो बसुका बहुत भारो हर। ३ दुस्ताध्य कम। दुष्कर काम, चित कहिन कार्य। ४ वह जिसको एम। स या प्रेष न कर सके, वह जिससे निस्तार न हो सके। ५ जित- ग्राय गुक् वस्त, बहुत बोम्मल चीज।

पहाड़खाँ— बलूच जाते य एक योदा। इन्होंने सम्बाट अकबरके अधीन हारावतोराज सुरजनके पुत्र दाजदके विवद और पोर्स्ट बङ्गालमें सुद्ध किया था। ८८८ हिजरीमें Vol. XIII 44 दन्होंने गाजीपुर के 'तुयुनदार'का पद पाया। आज भी गाजीपुर के लोग फोजटार पहा इखाँको स्मृति नहीं भूले हैं। यहां की पहा इखाँ की समाधि और सरौवर देखने यीग्य है। गाजीपुर से ये एक समय सहसदाबाद में सस्माखाँके विकाद भेजी गये थे। इसके दो वंघे बाद ये गुज-रात के पाटनके निकटवर्ती से माला रणचेल में उपस्थित हुए। उस युद्ध में शेरखाँ कुला दिकी हार हुई।

(अकब्रामा)

पहाड़पुर — १ अयोध्य प्रदेशके अन्तर्गत एक परगना। २ पञ्जाबके अन्तर्गत एक प्राचीन नगर। ३ दिनाजपुर के अन्तर्गत एक प्राचीन गण्डग्राम। यहां एक समय हिन्दू का राज्य था। उस समयके अतिप्राचीन हिन्दू मन्दिरका ध्वं सावशेष और कुछ प्राचीन देवमृत्तिं यां बाहर हुई हैं। किसीका कहना है, कि वे सब बौड कोत्तिं हैं, लेकिन एक बार दखनेसे ही वे ब्राह्मण्य-कीतिं -सो प्रतीत होती हैं।

पहाड़िस ह — प्रंगरेजभन्ना फरिदकोट है एक राजा। फरिदकोट देखो।

पहाड़ भरिगरा—मध्यप्रदेशके शस्त्र लपुर जिलेका एक कोटा गोण्डराज्य। भूपरिमाण २० वापमोल है। राज्य-के तिहाई स्थानमें धान और ईखको खेतो होतो है।

रिप्द ई॰में यहां के राजाने सिपाही विद्रोहमें साथ दिया था, लेकिन पोक्टे प्रंगरेज गवर्म गढ़ने उनका अप-राध स्तमा कर दिया । हिटग-गवर्म गढ़को १४० क्वये करमें देने पड़ते हैं।

पहाड़ा (हिं० पु॰) किसी श्रङ्क एक मे लेकार इस तक के साथ गुणा करनेके फत जो सिलक्षि नेके माथ दिये गए हीं गुणनसुची।

पहा डिया (हिं वि०) पहाड़ी देकी।

पहाड़िया-बिहार चौर उड़ोसाके चन्ता त सत्याल प्रश्ना-वासी पाव त्य जातितियों ष। ये लोग साधारणत: मलार नामसे मग्रहर हैं चौर बिहारको चादिम घसभ्य जाति माने जाते हैं। इन लोगोंका कहना है कि पव त पर वास करनेके लिये जगदीखरने जिस प्रथम मानव जातिकी स्रष्टि को, वत मान पहाड़िया उन्हों के एकमात्र वंश्वस हैं। अंगरे जी राज्य के पहले इन लोगों के मध्य दस्यु-वृत्ति श्रीर यथे च्छाचार प्रसृति श्रान्यम प्रचलित थे। नोतिश्रास्त्रका बहुत कुक्त परानुसरण करने पर भी जिल्लां मावृत्ति श्रीर निष्टुरता इनका प्रधान श्रवलावन था। इन कारण नोतिके वसवर्ती हो कर ये लोग जो कार्य करते हैं. वह श्रत्यन्त श्रमस्य श्रीर नोच जनोचित है। पामका प्रधान व्यक्ति (मांभी) ही सभी प्रकारके कार्यों का विचार करता है।

ये लोग आत्माको देहान्तरप्राप्ति पर विश्वास करते है। 'सृत्युकी बाद कम की फलाफल-प्रनुपार सृत व्यक्तिकी बातमा सुख और दुःख भोग प्रस्ती है' यह महावाक्य जगदीम्बरने उनके श्रादिपुरुविषे कहा था। जी व्यक्ति भितापूर्व क द्रेष्यरका श्रादेग पासन करता है श्री (खजातियों को चिति, श्रवमानना, पोइन श्रीर इत्या भादिकार्थी में लिस नहीं रहता तथा जो सुबक्त और शासको जगदोखरको उपानना करता है, मृःयुक्त बाद उसको बातमा ईम्बरके पास लाई जाती है। वे (ईम्बर) प्रीत ही कर कुछ दिन तक उसे अपने पास रखते, बाद तत्वत पुर्खकमें वारितोषिकस्वरूप उम्ने धराधाम भेज हिते हैं। इस प्रकार पविवादना हो संसारमें आ अर राजां वा सरदार रूपमें जन्म ग्रहण करतो है। किन्तु यदि वह उच्चपदाधिष्ठित व्यक्ति ऐखर्य मदसे मत्त हो कर देखरका गमनीयोगो और क्षतन्न हो जाय, तो देखर-के चारे घसे उस व्यक्तिका पुनः निक्कष्ट पशुयीनिमें जन्म हीता है। आत्महत्या सहायाय है; जी आत्महत्या द्वारा देखरका अप्रोतिभाजन होता है, उसकी कलुषित श्रातमा खरीदारमें बुस नहीं सकतो - अनन्तकाल तक स्म स्वर्ग भीर पृथ्वीके मध्यवत्ती व्योमलीकर्म भटकना पहता है। सृत्युके बाद हत्याकारीको श्रातमा भी दसी प्रकार दुग तिको प्राप्त होती है । इत्या, सतीलनाश प्रस्ति महायाय देखरमे प्रणित समभी जाते हैं। यदि कोई उता प्रकारके पापक भी लिहा रह कर भे उमे कियाना चाहता है अथवा षड्यन्त्र करके उस दोषको दूसरें मे स्थे मढ़ता है, तो उसका वह पाप हिगुणित होता है श्रीर त्राखिरकार वह ईखरमें भारी दण्ड पाता है।

मलारगण जगदी खरको 'वेदो' कह कर पुनारतें हैं। सूर्य देव ईश्वरके निदर्भन इपमें वेदो वा वेरो नामसे पूजित होते हैं। अपर पर देवताओं को पूजा के पहले प्रथमतः इन हो पूजा कर के विल चढ़ाते हैं।

इस प्रदेशमें अंगरेजागमन ने हो पहाड़िगों के मय विशेष उन्नि हुई है। मलार भिन्न पहाड़िगों के मय माल और कुमार नाम के दो और भी खतन्त्र था क हैं। मलारगण ईसाधमी वलस्त्रियों को तरह सभी प्रकार के खाद्य खाते हैं। इसके अलावा वे स्टत प्रका मांस खाने में भी बाज नहीं भाते। ये लोग खमावत: डर पोक होते हैं। भिन्न देगवासी का आगमन इनके लिये दु:खद हो जाता है।

ये लोग खमावत: हो परिकार परिक्त हैं ; इनकी आकृति अपेचाकृत खन है । अङ्गसीष्ठवमें ये लोग विल जण पटु होते हैं । तेशिवन्याम इनकी जातीय उन्नितकी पराकाष्ठा दिखाता है । पुरुष भी स्त्रोको तर र जूड़ा बांधते हैं । टसर, रेशम श्रादिके बस्त श्रीर पगड़ीका ये लोग व्यवहार करते हैं । स्त्रियां श्रन्यान्य धातुशों के श्रलङ्कार को अपेचा प्रवालकी माला पहनना बहुत पगन्द करती हैं । इन लोगों में बहुविवाह प्रधा प्रचलित हैं । यदि कोई व्यक्ति दो वा दोसे श्रधिक स्त्रो कोड़ कर मर जाय, तो उसको स्त्रो देवरमे श्रथवा खसम्पकीय शन्य देवरमे विवाह कर सकती है ।

साधारणतः ये लोग सबदेह गाड़ते हैं भीर प्रत्येक काल का कार एक एक प्रत्य रख कोड़ते हैं । प्रे हितकी देह ये लोग कभी भो नहीं गाड़ते, बल्कि उसे खाट पर सुला कर जंगल ले जाते थीर किसी बचकी प्रोत्तल कारामें पत्तींसे दक कर घर लोट आते हैं। संक्राम करोगमें स्त व्यक्तिकों भी यही दुर्श्या होतों हैं। स्त व्यक्तिका न्येष्ठ प्रत्न सम्पत्तिका भाषीं याता है भीर सर्वीं ग्रीष प्रत-कत्यांके बोच बांट दिया जाता है। भाजा मातामह वा मामाकी सम्पत्तिका अधिकारों नहीं होता। यदि उपरि उक्त एक वर्ष के भोतर कि लोकी भी स्त्रों भर जाय, तो वह िवाह नहीं कर सकता।

पहाड़ी (हिं॰ वि॰) १ जी पहाड़ पर रहता या होता हो। २ पहाड़सम्बन्धी, जिल्का सम्बन्ध पहाड़से हो।

(म्ती॰) ३ छोटा पहाड़ । ४ पहाड़के लोगों की गानिको एक धुन। ५ सम्पूर्ण जातिको एक प्रकारको रामिनी। इसके गानेका समय श्राधी रात है।

पहाड़ी-दाचिणात्यवासी जातिविशेष । पर्वत पर वास करनेके कारण इसका पहाड़ी नाम पड़ा है। पहले असभ्य रहने पर भी थे लोग समभ्य हो गरी हैं। प्रना अञ्चलके पहाड़ी खेती बरी करके अपनः गुजारा कारते हैं। लेकिन इन लोगों को संख्या बहत कम है। इनका श्रादिवास कहां था, किसोको भो आज तक मालूम नहीं। ये लोग मराठी भाषा बोलते हैं। निरामिष वा श्रामिष, मधा मांस प्रसृति किमी भी खाद्यमें आपत्ति नहीं करते। ये लोग मादक वसुका श्रधिक व्यवहार करते हैं। रिव श्रीर मङ्गलवारको जब तक ये लोग गांजा और मद्य पो नहीं लेते, तब तक कोई काम नहीं करते हैं। हिन्द्रदेवदेवीकी पूजा इन लोगों में प्रचलित है। देशस्य ब्राह्मण इनके पुरोहित होते हैं।

सन्तान प्रसूत होनेके बाद हो वे उसकी नाभि काट डाखते भीर उसे तथा प्रस्तिको स्नान करा देते हैं। प्रथम तीन दिन तक शिशुकी जान कीवल मधु श्रीर श्रंडोके तेलसे बचाई जाती हैं। चौधे दिनसे प्रसृति बचे की दूध पिलाने लगती है। जातसमें, त्रव्रप्राग्रन, विवाह श्रीर श्रीध्व देहिक क्रिया बहुत कुछ निन्न ये गोने मराठियों-मो होती है। दनमें बहुविवाह श्रीर बाल्य विवाह प्रचलित है। किसी की सन्य हो जाने पर उसके प्रव और जाति बन्दको दश दिन तक श्रमीच रहता है। इन लोगोंमें पञ्च।यत भी है।

पहार (सं॰ पु॰) पहाड़ देखा। पहारी (हिं वि ) पहाड़ी देखे।। पंहिचान ( हिं • स्त्री • ) पहचान देखे।। पहिचानना (हिं क्रिक) पहचानना देखी। पहिना (हिं किं कि ) पहनना देखी। पहिनाना ( हिं ० क्रि॰ ) पहनाना देखो। पश्चिनावा ( दिं • पु॰ ) पहनावा देखी । पहिचा (हिं॰ पु॰) १ गाड़ी, इंजन मधवा शन्य किसी पहुंचना (हिं॰ क्रि॰) १ गति द्वारा किसी स्थानर्से प्राप्त

कलमें लगा हुआ लकड़ी या लोहेका चका। यह अपनी धरी पर घुमता है और इसके घूमने पर गाड़ी या कल भी चलने लगती है, चका। र कि सी कलका वह चन्नाकार भाग जो अपनी धुरी पर घूमता है, लेकिन जिसके घूमनेसे समस्त कलको गति नहीं मिलतो, पर उसके अंश विशेष अथवा उससे मस्बन्ध अन्य वसु या वसु भी की मिलती है, चकर।

यद्यपि धुरो पर घुमनेवाले प्रत्येक चक्रको पहिया कहना उचित होगा तथापि बोल चःलमें हिसो चलने-वाली चीज अयवा गःहीको जमीनमें लगे हुए चन्नको ही पहिया कहते हैं। पहिया कल श अधिक महल पूर्ण चङ्ग है। उपका उपयोग केवल गति देने हीमें नहीं होता, गति मा घटना बढ़ना, एक प्रकारको गतिमे दसरे प्रकारकी गति उत्पन्न करना चादि कार्य भी उससे लिये जाते हैं । पहियेक प्रसिद्ध पुजे ये सब हैं— पुहो, श्रारा, बेलन, श्रावन, धुरा, खोवड़ा, तितुला, लाग, हाल श्रादि।

पहिरना हिं कि। पहनना देखो। पहिराना ( डिं॰ क्रि॰ ) पहनाना देखो । पिंद्रावना (हिं किं कि ) पहनाना देखो । पहिरावनि (हिं क्लो ) पहनावा देखो । पहिला (हिं वि ) १ प्रथम प्रमुता, पहले पहल च्याई हुई । २ पहला देखी। वहिली (हिं० अञ्च०) पहते देखी! पहिलौठा हिं । वि० पहलौठा देखो। पहिलोठी (हिं ० वि०) १ पहलौठी देखो । (स्त्री०) २ पहलौठी देखी।

पहुँच (हिं • स्त्री • ) १ कि से स्थान तक अपने को ले जानेको क्रियाया प्रति, किसी स्थान तक गति। २ प्राप्तिसूचना, प्राप्ति, रसीद । ३ प्रवेश, पैठ, गुजर, रमाईद्भा 8 किसो स्थल पर्यन्त विस्तार, किसी स्थान तक लगातार फेलाव। ५ मिमजताकी सोमा, जान-कारीका विस्तार, परिचय । ६ मम या श्राग्य सम भानेकी प्रति, पकड।

या उपस्थित होना। २ एक स्थिति या अवश्यामे दूसरो स्थिति या अवश्याको प्राप्त होना। ३ कहीं तक विस्तृत होना। ४ गूढ़ प्रथ अथवा भालारिक आध्यको ज्ञात कर लेना। ५ प्रविष्ट होना, घुसना, पैठनः। ६ प्राप्त होना, सिलना। ७ ससम्मनेन समर्थ होना, दूर तक ढूबना, जानकारो रखना। ८ शसकच होना, तुल्य होना। ८ प्रमुस्त होना, अनुभवमें भाना।

पहुंचा (हिं॰ पु॰) मणिवन्ध, ग्रयवाहु ग्रौर हथेलो हे बीचका माग, कलाई, गदा।

पहुंचाना (हिं० किं०) १ किनो छिह्छ स्थान तक गमन कराना, उपस्थित कराना, ले जाना । २ किसोके साय इसलिये जाना जिसमें वह अतेला न पड़े। ३ सत कच का देना, समान बना देना । ४ प्रविष्ट कराना, रूपमें प्राप्त कराना । ५ प्रविष्ट कराना, घुसाना, पेठाना । ६ किसोको स्थिति-विशेषमें प्रश्न कराना । ७ कोई चोज ला कर या ले जा कर किसोको प्राप्त कराना ।

पहुँची (हिं॰ स्त्रो॰) एक प्रकारका श्रामूषण जो हाथको कलाई पर पहना जाता है।

पहुनद्र (हिं रुत्रो०) पहुनाई देखी।

पहुना (हिं पु॰) पाहुना देखो।

पहनाई (हि॰ स्तो०) १ म्रतियि रूपमें कहीं जाना या भाना, मेहमान हो कर जाना या भाना । २ मितिय-सल्वार, मेहमानदारो, खातिर तवाजा।

पहुनौ ( दि • स्ती • ) पहुनाई देखो ।

पहुनो (हिं॰ स्त्रो॰) वह प्रचा जो पक्षा या घरन आदि चोरते समय चिरे हुए ग्रंग्रजे बोचमें दमलिये दे देते हैं कि भारेके चलानेके लिये काफो फासला रहे।

पहुम (हिं स्त्री ) पुहमी देखो।

पहरी (हिं॰ स्ती॰) वह चिपटो टाँको निससे गढ़े हुए पत्थर चिक्तने किये जाते हैं, मठरनी।

पहेरो (डि'॰ स्ती॰) पहेली देखो।

पहेती (हिं॰ स्त्री॰) १ किसी वसु या विषयका ऐसा वर्णन जो दूसरी वस्तुया विषयका वर्णन जान पड़ श्रीर बहुत सीच विचारमें उस पर घटाया जा सर्ग, सुभीवस्त ।

पहिलियों भी रचनामें प्राय: ऐसा देखा जाता है, जि जिस विषयको पहेलो बनानो होतो है उनके रूप, गुण, कार्य प्रादिको किसी प्रन्य बस्तु के रूप, गुण, कार्य बना कर वर्णन करते हैं जिससे सुननेवालेको घोड़ो देरतक वड़ी बस्तु पहेलोक विषय मात्रम होती है। लेकिन समस्त लचण भीर भीर जगह घटानेसे वह अवस्थ समभा सकता है कि इसका लट्य कुछ ट्रपरा हो है। जैसे, पेड़ों लगे हए सुद्दे की पहेली है—"ही थी मन भरी थीः राजानी के बार्गे दुगाला ओडि खाडी थीं। त्रावण संसमें यह किसी स्त्रोका वर्णन जात पडता है। जभो ऐना भा कारी हैं, कि कुछ प्रमिद्ध वसुपीं तो प्रसिद्ध विशेषनाएं पहेलो के विषयको पहचान के लिये देते हैं बोर साय हो यह भो बतना देते हैं कि वह इन दस्तु थों। मेंसे काई नहीं है। जैसे, धारीसे संयुक्त सई की पहेंची -''एक नयन वायस नहीं, बिल चाहत नहीं नाग । घटै बढ़े नहीं चन्द्रमा, चढ़ी रहत सिप्याम।" अक्क पहेलियों में लन हे विषयका नाम भो रख देते हैं। जैसे 'देखो एक अनोखी नारी, गुग उसमें एक सबसे भारी। पड़ी नहीं यह अवर्ज अव, मरना जीना तुरत बताने ।" इस पहेलोका उत्तर नाडो है जो पह लोकी नारी शब्द है रूपमें वस मान है। अलद्धारगास्त्रमें आचार्यांने इस प्रकारको रचनाको एक ग्रनङ्कार माना है। प्रहेलिका देखो।

बुद्धिके प्रतिक व्यायामीन पहेती बूमता भी एक प्रच्छा व्यायाम है। बालकीकी पहेलियोंका बड़ा चाव होता है। इसमें मनोरज्जन के साथ उनकी बुद्धिकी सामर्थ्य भी बढ़ती जाती है।

२ गूढ श्रयवा दुर्जीय व्यापार, घुमाविकराव की बात।

पक्षव (सं ॰ पु॰) श्रमश्रुधारिक्त च्छ्रजाति विशेष । इस जातिके खोगपहले चित्रिय थे, प क्ते च्छ्रभावापत्र होने-के कारण क्ले च्छ्र कहलाने लगा

पक्तिका (सं॰ स्त्रो॰) ग्रवर क्कुवा॰ ड, संज्ञायां कन् कापि ग्रत इत्वंत्रपेरस्रोपः। वारिष्टग्रो।

पञ्चव (सं ९ पु॰) एक प्राचीन जाति, प्रायः ध्राचीन पारसी या देशनी । विस्तृत विवरण पहनी शब्दमें देंहो ।

पच्चवी - ईरान राज्यको एक प्राचीन भाषा । पारसिकींके अधिकांग्र शास्त्रग्रय इसी भाषामें लिखे हुए हैं। इनका मूल धम यत्य "जन्द श्रवस्ता" जिस भाषामें लिखा है, उसका नाम पया है, मानूम नहीं। उस मूल यम्यकी टीका, निवर्ष्ट, ययवा जी सब यनुवाद यभी प्राचीन धर्म ग्रन्थके जैसा पारिसकीं के निकट आहत होते हैं, उनको भाषाका नाम उन सच ग्रन्थोंमें जन्द श्रीर मूल-यत्यकी भाषाका नास यावस्तिक भाषा बतलाया है। यूरोवीय परिष्ठत लोग भूतमे 'जन्द अवस्ता'को भाषा-को हो जन्द भाषा कहा करते हैं, लेकिन वह ठीक नहीं है। पारितक लोग इसे स्वोकार नहीं काती। पारसिक्त भाषाने 'जन्द' से किसी ठोत भाषाता मर्थं बोध नहीं होता। पारसिकीं के ग्रत्यमें जहां "जन्द" शब्द अने ा व्यवहृत होते देखा जाता है. वहीं उसने हारा किमो पच्चवो भाषामें लिखित पारसिक धर्मग्रन्थको ठोका निघर्ष्टु वा अनुवादका ही बोध होता है। सुतरां "जन्द यन्योंको भाषा हो 'पच्चवो' भाषा है। विन्तु 'जन्द-भवस्ता' नामक मृलग्रंथको भाषा पह्नवी नहीं है, उस-की भाषा पारसिकींको 'श्रावस्तिक' भाषा कही जायगी।

पह्नवी भाषाका विवरण देने हे पहले इम नामके विषय में कुछ कह देना आवश्यक है। आँकताई नामक फरासी पिखतका कहना है, कि श्रावृनि ह पारस्य भाषामें (जिसे बोलचालमें पारसो वा फारसो कहते हैं, उसमें ) पाइल गन्दका अर्थ है "प्रान्त" वा पाखें। इससे वे 'वच्चव'-का अर्थ 'प्रान्तदेशीय भाषा' लगाते हैं। डा॰ ही गका कहना है, कि बहतेरों के यह प्रये खोकार करने पर भो एक प्रान्तवर्ती भाषा जो एक समय सर ईरान राज्यकी भाषा हो गई थी, वह धसकाव है। कोई कोई 'पह्नव'का 'बीर' अर्थ करके 'पह्नवी'का अर्थ श्रेष्ठ भाषा लगाते हैं। इस प्रकारकी ब्युत्पत्ति समी चीन नहीं है। पारिसक श्रामिधानिकोंने "वच्चव" अर्थमे द्रेरान साम्बाज्यका तनामीय एक प्रदेश श्रीर नगरका नाम उत्तेख किया है। फिरदौसीका कहना है, कि 'दोघान' प्रधात यामके नायक पद्धवीको चिरम्रत क्याभीकी ग्राज भी रचा करते हैं। इससे जाना जाता है, कि पद्मवीभाषा तनामक नगरको न भी हो, पर

प्रदेशको भाषा भवश्य है। बहुतीका कहना है, कि श्राधनिक इस्पाइन, राय, उपदान, निहाबन्द श्रीर शाजर-विजान प्रदेश बहु-प्ररातन पञ्चवप्रदेशके अन्तर्गत थे। यदि ऐसा हो, तो उसीको प्राचीन मिडिया राज्यका श्रति प्राचीन नाम कहना होगा। किन्तु किशी भो शरव वा वारखः टेगीय ऐतिहासिकने मिडिया राज्यको 'पह्नव' कह कर उक्केख नहीं किया। को बाटरमियरका कहना है, कि पच्च प्राचीन पार्थिया-राज्यका श्रति प्राचीन नाम है। यीक लोग इस पार्थिया राजाका उत्तेख कर गये हैं। प्राप को दोयों को राजः उग्रवि पहन थो, को बाटरमियरने यह समि नियों-के ग्रन्थ से भी प्रमाणित किया है। पार्थियगण अपने-को सर्वापे वा यद्धिय भार वोरजाति समभते थे। सत्रां 'बच्च व' ब्रीर 'पह्लवान' शब्द ने पारिमक लोग तथा 'परहवोग' शब्द में अमि निया लोग जो 'बोर'. 'युड प्रिय' इत्यादि वीरपर्याय समभति हैं, वह अन्याय नहीं है। पच्चवीं का शौर्य बोर्य एक समय ईरान कोड कर भारतमें भो फोला इप्राया, जिसका प्रमाण रामायण, महाभारत और मनुसंहितामें मिलता है। साधारणतः भारतवामी पञ्चव गन्दमे उस समयके पारस्य वासी जनसाधारणको मसभाते थे। पहन और पारद देखी।

पासि पोलिस, इसदान, विहुस्तान श्रादि स्थानों में पवंत पर तथा भग्न स्तू पादिमें श्राक्तिमिनोय राजा शें को जो को खाकार शकरों को उल्लोख लिपि पाई गई है, उनमें 'पायं व' नामक एक जाति का उन्ने ख है। यहो 'पार्थव' योक श्रीर रोम को का उन्नि खित पार्थीय है। डा॰ होग का ऐसा विख्यस है, कि यहो पार्थीय वा पार्थव यथा नमय 'पञ्चव' हो गया है। उनका कहना है, कि ईरानोय लोग 'र'को जगह 'ल' श्रीर 'थ'को जगह 'ह' उचारण करते हैं, यथा, श्राविद्धक 'मिथ्य' (स'स्त्रत मित्र) शब्द पारस्थभावामें 'मिहर' हो गया है। कोई कोई कहते हैं, कि यदि ऐसा हो, तो पार्थियों को पारसिक कहना होगा; लेकिन सो नहीं है। सम्भवतः पार्थिय लोग स्कोशीय (श्रक्त) व'शोय किसी शास्त्राके होंगे। डा॰ होग इस श्रन्तानको ठीक नहीं वत-लाते। जब हमलोग देखते हैं, कि पार्थीय गण यथार्थ में

पांच सी वष तक पारास्थक अधीखर ये और रामकी के माय युद्ध ने उन्हें प्रतिहत करते थे, तक पार्थीय गण हो 'पह लव' हैं इसमें और सन्देह नहीं रहता। ये लोग पह्नता ग्रन्थ इस प्रकार सामान्यत: प्राचीन पारस्थवासी साधारणकी हो संमम्भते थे। सुनल-मान ऐतिहासिकों ने भन्तत: 'पह्नव' प्रव्हका इसी प्रधमें व्यवहार किया है। इवन ही कल नामक अरबो ऐति हासिकने फार्स है ये इवन ही कल नामक अरबो ऐति हासिकने फार्स है ये इवन ही कल नामक अरबो ऐति हासिकने फार्स है ये और अरबो ये तोन भाषा प्रचलित हैं। कारमी लोग बातचीत करते हैं। पह नवो में सबी इतिहास लिखा हुआ है। अनुवाद मित्र देशका की इसे मा मनुष्य यह भाषा नहीं समम्भता। अरबो भाषामें वे कागजात तै यार करते हैं, राजनोतिक काम काज भी उसे भाषामें हाता है।

- इन सबसे यह जाना जाता है, कि 'पह्नवो' नाम किसी एक देश वा युगने साथ संक्षिष्ट नहीं है। यशंतक कि इजार वर्ष पहले फिरदौसे के समयसे (१००० ई॰में) कोणा कार अचरको शिलालिपि, शास-नोय यिनालिपि श्रीर मुद्रालिपिको तथा श्रवस्ताको भाषा पह् ज्वो नाम से ही अभिहित हाती थो। इस समय अन्य सभा लिपियोंका विश्रोष विवरण जाना नहीं जाता या और पह्नवी कहनेसे शासनीय-का अमें लिखने पढ़नेका व्यवद्वत भाषा ही समभा जाती थी । फलतः पारस्यवासी पद्भववी शब्दका 'श्रति प्राचान पारसिक' प्रथ छोड़ कर श्रीर किसी भो अर्थनाव्यवहार नहीं करते थे। ग्रासनीय, आर्थकोन दोय, आक्तिमिनोय, कायानीय वा पेस्ट्रादोय प्रसृति श्रति प्राचीन पारस्यको किसी भी जातिको कथा बोलनेने हो मध्ययुगके पारस्यवासी पञ्चवो प्रव्दका व्यवहार करते थे।

जो जुक हो, शासनीय वंशके श्रधिकारमें जो भाषा जिखने पढ़नेमें व्यवहृत होतो थो, बहुत समय तक केंबल उसा भाषाको पारस्थवासो पह्नवी कहा करते थे। उस भाषाका नभूना श्रति शुद्धा परिमाणमें श्राज भी वत्त मान है। उनको ग्रचरमाला ग्राविस्तिक ग्रचरमाला में है; किन्तु एकका प्रस्ते के ग्रचर दूसरे के
प्रत्येक ग्रचर नहीं मिलता है। डा॰ हो गने उन
सबको पद्ध को भाषा का प्रयम गणनोय स्तर मान लिया
है। फिरदी तोको भाषाको तरह विग्रद्ध ईरानी
भाषा वा ग्रति प्राचीन कालको विग्रुद्ध ईरानी भाषा से
ग्रावनीय ग्राको पद्ध को भाषाका ग्राकार दूसरो तरहका
है। उस पह्लवी में सिमतोक भाषाके ग्रव्दका प्राच्ये
देखा जाता है। ग्रामनोय ग्राको ग्रपिवा प्राचीन
पहलवो में सिमतोक ग्रव्दका प्राच्ये
ग्रावनीय ग्राकी प्रयमावस्थाको उत्की कि लिपयोंको
भाषा देखने से माल म पड़ता है, कि सिमतिक ग्रव्द में
ईरानी रीतिसे कितने ईरानो ग्रव्द मिला कर वह
भाषा लिखी गई है।

ईसाजकाने तीन चार सी वर्ष पहले भी पद्मवो भाषामें सेमितोक शब्दका सामान्य संख्य था, ऐसा देखा जाता है। निनेभा नगरमें जगह जगह इस प्रकारको भाषामें खोदित लिपि हो उसका प्रमाण है। निनेभाकी वे सब लिपियां ईसाजकाको पूर्व वर्त्ती ७वो श्राब्दोकी होंगी।

डा॰ होग अनुमान करते हैं, कि प्राचीन क्लाने में सिमतोक प्रव्हका जो प्राचुय है उसे देखनेंसे मालूम पड़ता है, कि वह आसिरोय भाषासे उत्पन्न तो हुआ है, पर कीणाकार अचरमें उत्कोण आसिरोय लिपिको भाषासे बहुत एथ क् है। पह्लवीभाषाको सुनी हव सम्पन अवस्था हम लोग ग्रासनीय युगके प्रथम काल वर्ती राजाशों को ग्रिलालिपि श्रोर सुद्रालिपिमें हो देखने पाते हैं।

पारस्वमें मुसलमानों अधिकार होने तक उस देशकों भाषामें अरबोसे बहुसंख्यक सेमितोक शब्द प्रविष्ट हुए हैं। पह लवीभाषामें जो सब सेमितोक शब्द जिस भावमें मिस्तित हुए हैं, अरबो शब्द उनसे सम्पूर्ण पृथक् हैं। आधुनिक पारस्थभाषामें संज्ञा और विश्वेषण शब्द प्रधानतः अरबो शब्द हैं, जिन्तु क्रियापद प्रायः अरबो नहीं है। पह लवीमें जो सब सेमितोक शब्द मिली हुए हैं, वे केवल संज्ञा और विश्वेषण हो नहों

<sup>ः \*</sup> परस्य ईशको अस्त्री छो। फार्स कहते हैं।

हैं। श्रांधनिक फारसोमें जो ग्रब्द सेमितोक नहीं हैं, प्राचीन पड् लवीमें कवल वे ही सेमितीक हैं अर्थात् प्रायः समन्त सर्वेनाम, श्रथ्य, साधारण क्रियापद, यनेक क्रियाशीके विशेषण और मंज्ञापद ये ही मेमितोक हैं। प्रथम दश संख्यावाचक शब्द भी मेमितीक हैं, किन्तु अधिकांग्र विशेषण मेमितोक नहीं हैं। श्राधनिक फारसीमें जो भव श्ररती शब्द हैं, पच्चवी-भाषामें उनमेंसे प्रत्येकका ईरानी प्रतिग्रन्द पाया जाता है। पह्लवोभाषामें लिखनेमें सेमितोक ग्रन्दों का देरानी प्रतिग्रन्द लिखना वा नहीं लिखना लेखकके जपानिभी रहे। किन्तु सर्वनाम श्रीर श्रव्यय शब्दों के देशनी प्रतिशब्द का व्यवहार होता हो नहीं। इस कारण बहुतींका प्रतिग्रव्द स्थिर करना भी दुर्बट हो गया है। पह लवीमें इन प्रकार सेमितीक पञ्दका वाइल्य रहने पर भी उनके खजातीय विभक्तियां नहीं हैं। प्राचीन ग्रामनीय लिपिमें सेमितीक विभक्तिकी वर्त्त मानता भी देखी जाती है। इस प्रकार सैमितोकशब्दका बाइल्य रहने पर भी उनके खजातीय विभक्तियां नहीं है। इस तरह पह लवोभाषा लिखनेको पुनः दो रोति हो गई हैं, एक शासनीय रीति श्रीर दूसरी कालदीय रीति। कालदीय रीतिसे सेमिनीक प्रव्हमें सेमिनीक विभित्त नहीं रहती. उसके बदले कालदीय विभक्ति रहतो है। "राजाश्रीका राजा" इस शयं में शासनीय पहुलवी में "मालकान् मालका" श्रीर कालदीय पह्नशैमें "माल-कोन मालका" ऐसा पर होता है। \* ईरानी बहु-वचनको विभक्ति 'इन्'का व्यवहार हुमा है। एतिइन मेमितीक रीतिमें क्रियापटका कोई रूपान्तर नहीं होता, किन्तु कालदीय रोतिमे क्रियापदमें अनेक प्रकारके देशनी प्रत्यय सगते हैं।

उता दो प्रकारकी रीति देख कर डा॰ होग सनुमान करते हैं, कि पह बनी भाषा किसी समय किसी जातिके कथोपकथनकी भाषा न थी । देरानी सीग सेमिन तीकों से लिखन प्रणासी सीखते हैं। सचरका उचारण सोख कर वे भावप्रकाशका कितने मैमितीक शब्दको सिमतोक बाकारमें हो बपनी भाषामें यहण करते है। किन्त जिम भावप्रकाशके लिये उन्हों ने जो शब्द ग्रहण किया, उस ग्रन्टको सेमितीक श्रचरगत उचा-रणका त्याम करके ईरानो लोगोंने अपनो भाषाके तद्भावव्यक्षक ग्रव्दके उचारणमे हः उस भ्रव्दकः उचः-रण करना चारमा किया; प्रर्थात् माल का शब्द सेमिताक गुब्द है जिसका अर्थ सिमितोक भाषामें 'राजा' और इरानो भाषांमं 'शाह' है । यब ईरानो लोगांने सेमिनीन अत्तर लिख कर उससे अपना "शाह" प्रब्द लिखनेके लिये सेमितीक वर्णमालासे विभिन्न वर्णयोजनाका कष्ट स्वोकार न कर 'शाह' शब्दके अधिप्रकाशक सेमितीक 'मालका' गब्दका हो सम्पूर्ण ग्रहण किया श्रीर उसकी श्रवरगत सूल उचारणका त्याग कर वे उसे 'शाह' गब्दमं उचारण कारने लगे। इस प्रकार ईरानोने तिखा मेमितो कगब्द 'मातक।' किन्तु उमे पढा 'शाह'। जिन सब देरानी ग्रन्दों के सेमितोक प्रतिशब्द नहीं मिने, केवल उन्हें हो लिखनेके लिये इरानी लोगोंने सेमितीक वर्णमालाके वर्णगत खबान रणके श्राधार पर वर्णयोजना हारा प्रव्हगठन कर ली श्रीर लिखने पढ़ने द्वारा अप्रायः जो भाषा गठित इई, वही पह लवी है। मेमितीक शब्द संग्रह करते वाक्यकी मृद्धलाको रचाके लिये निज भाषाः न्यायोने जिन सब विभक्ति प्रत्ययादिका योग करं लिया, उनसे शब्दों का कुछ रूपान्तर भी हो गया। पोछे यसल ग्रन्टमें भी कुछ कुछ परिवत्तेन ही गया है, <del>जै</del>मे--

मितीक शब्द। यथ । ईरानो उचारण। परिवर्त्ति तरूप।
ाबु ... पिता पिट्-प्रापिटर पिटर।
याम ... माता माट-यमिटर मादर।
यरवी दव्नमुकाफा पच्चवांके इस सेमितःक शब्दांशको 'जवारिश' शब्दमें उसे ख कर गये हैं। फारसोमें भो
यह शब्द 'याजवारिस' वा 'उजवार्स' न मने उद्धिखत

है। पञ्चवीमें इसे 'हजवारिम' वा 'बोजवारिसन' .कहते हैं। 'हजवारिस' शब्दसे क्षेत्रल सेमितीक शब्दका हो बीध नहीं होता, भगवितत देशनो शब्दका भी बोध

<sup>\*</sup> यही सेमितीक 'मालका' शब्द अमी 'मालेक' 'मालिक' 'मालिक' 'मालिक' 'मालिक' हो गया है, जिस्का अर्थ है अधिकारी ।

होता है। समस्त इजवारिसको एक नालिका संग्रहोत है जिसमें उसका सेमितीक वर्ष गत उचारण श्रीर देरानो उचारण श्रावस्तिक श्रवरमें लिखा है। पहले हो कहा जा चुका है, कि श्रवस्ता शब्दके पञ्चवी श्रनुवादका जिस प्रकार जन्द नामसे उन्नेख हुशा है, उसो प्रकार इन इजवारिसकी तालिकामें देरानो प्रतिग्रव्दीका पाजान्द नामसे उन्नेख किया गया है।

हो तीन शामनीय शिनासिपियों में राजा पापकान और उनके पुत्र १ म शापुर (२२६-२७० ई०) के नाम पाये जाते हैं। ये नाम तीन भाषामें लिखें इए हैं, — ग्रीक, शासानीय पञ्चवो और कासदीय पञ्चवो। शासनीय पञ्चवो रोतिसे प्राचीन शासनीय राजगण निपि लिखाते थे। वही क्रमश: परिवर्त्तित हो कर उत्तर कासवर्त्ती शासनीय राजाभों को वयवहार्य लिपि हो गई। इसोका नाम कासदीय पञ्चवो है। तीन सी ई०- सन्ते । पहले हो इस लिपिका वयवहार भी बन्द हो गथा।

श्रभी पञ्चवी भाषामें जो सब ग्रन्थ हैं, उन्हींका योड़ा बहुत विवश्ण नीने दिया जाता है।

कुल ग्रम्य दो भागों में विभन्न हैं। एक भाग भवस्ता भास्तका भनुवाद है भीर दूसरेका मूल स्वस्तामें नहीं मिलता। यनुवाद ग्रमों में एक पंत्रा मृल भीर एक पंत्रा भनुवाद रहता है। उसमें केवल मूलमें भाषान्तर मात्र रहता है। कहीं कहीं व्याख्या भीर कहीं दीर्घ टाका भी देखी जाती है। भ्रमोलिक पह लकी ग्रमों धर्म विषयकी व्याख्या की गई है, दो चारमें ऐतिहासिक उपाख्यान भी रहते हैं। इनमें से सिसी किसी पुस्तकका पाजान्द रोतिमें लिखित संस्तरण भी है। पाजान्द भाव स्तिक भचरमें लिखा हुना है। भाव स्तिक भचरमें पाजान्द रोति ति लिखित ग्रम्वका इस प्रकार फारमी भनुवाद रहता है। संस्त्रत वा गुजराती व्याख्याम लक्ष भीर फारसी ग्रम्ब भनुवादम लक्ष है।

रिभायत नामक पुस्तक केवल फारसी श्रचाने ही लिखी है। उसमें ग्रंड्य श्रोर धर्म कार्म की रीति-नोति-का तर्क वितंक एवं मोमांसा रहती है। इस श्रेणी में फारसी कविताशीं में रचित श्रानेक पाजान्द ग्रायों का यनुवाद है। ये सब याया दो सीचे साढ़े तीन सी वर्ष पहलीने बने इए प्रतीत होते हैं।

इस भाषामें बन्दीदाद, यषन्, विगपरद, हादोखन-नस्स, विगतास्य यमत्, चिदाक आविस्तक इ-मासान प्रश्ति अवस्तिक अनुवाद यन्य हैं और निरङ्गोस्तान, करहाङ्ग-इ मोम्-खुदुक, आफ्रिन-इ-दहमान प्रश्ति आवस्तिक वचन और व्याख्यास यह यंथ, वजार-क्द-दिनी, दिनकरद, दादिस्तान-इ-दिनो, बुन्दाहिस वा जन्द आकाग, मिनोक इ-अरद, वाहमन यसत् प्रश्ति ग्रन्थ विख्यात हैं।

पहिलका (सं क्लो ) जलकुभी।

पांई बाग (फा॰ पु॰) महलांने श्रास पास या चारीं श्रीर बना हुआ छोटा बाग। इसमें प्रायः राजमहलको स्त्रियां सैर करनेको जातो हैं। ऐते बागोंमें प्रायः सब साधा-रणके जानेकी मनाहो होतो है।

पाँक (हिं पुरु) पङ्ग, की चड़।

पाँका (हिं पुर ) पाँक देखो ।

पाँख ( हिं ॰ पु॰ ) पंख, पर।

पाँखड़ी ( हिं• स्त्री ) पखडी देखी।

पाँखरो (हि'० स्त्री०) पखडी देखो।

पाँग (हिं • प्र॰) गंगवरार, कछार, खादर।

वाँगन (हिं पु॰) जंट।

पाँगा ( हिं • पु॰ ) पांगानीन देखें।

पाँगानीन (हिं पु॰) समुद्री नमना। इसका गुण चरपरा श्रीर मधुर, भारी, न बहुत गरम श्रीर न बहुत श्रीतल,

अग्निपदीवक, वातनागक और कफकारक होता है।

पाँच (हिं० वि॰) १ जो तीन और दो हो, चारसे एक श्रीवका। (पु॰) २ पांचकी संख्या या श्रद्धा। २ बहुत लोग, कई एक श्रादमो। ४ जाति-विरादरोकी सुखिया लोग, पंच।

पाँचक (हं ॰ पु॰) । उचक देखी।

पाँचमहाल — बम्बई प्रदेशके गुजरातके पूर्व को मावसी बाइ प्रजाधिक त एक जिला। यह प्रचा॰ २२ १५ से २३ १९ उ० प्रोर देशा॰ ७३ २२ से ७४ २८ पू॰के मध्य प्रवस्थित है। मूपरिमाण १६०६ वर्ग मोल है। इसमें पांच उपविभाग रहनेके कारण इसका पांचमहाल नाम

पड़ां है। यह जिलों दो भागों में बंटा है। पश्चिमी भाग श्रीर पूर्वीभाग। पश्चिमीभागके उत्तरमें लूनावड़राज्य, सृत्य श्रीर सनजिली; पूर्वमें बारियाराज्य, टिल्लामें बरोदाराज्य श्रीर पश्चिममें भो बरोदाराज्य तथा माहो नदी है। पूर्वीभागके उत्तरमें चिलकारीराज्य श्रीर जुणान गढ़, पूर्वमें पूर्वीयमाजवा श्रीर श्रामनदो, दिल्लामें पश्चिमीमालवा श्रीर पश्चिममें सुत्राराज्य, सनजिली श्रीरवारिया है।

इस जिलेमें माही छोड़ कर घीर सभी छोटो छंटो नदियां हैं। घनास और पानम ग्रीष्मकालमें सुख जातो हैं। इस जिनेके गोधड़ा उपिक्मागमें श्रोवीदा नामक जो इद है, उमका जल कभी भी मूखने नहीं पाता। एतिइन यहां प्राय: ७५० बड़ो बड़ी पुष्किरिणियां श्रीर धर्म ख्य कूप हैं।

जिलेके दिखण-पश्चिमकोणमें पोशा या पावागढ़ नामक एक पर्वत है। इसका गिखरदेश वहां के मम-तलकितमे प्रायः २५०० पुष्ट ऊंचा है। इस उच्च खान पर पहले एक दुगं अवस्थित था। जिलेकी श्रावहवा श्रक्ती है।

चम्पानिर प्रहरका इतिहास ही इस जिलेका इति-हास है। दवीं ग्रताब्दीमें चम्पानेर हिन्द्राजा श्रीं ने खापित हुना। उस समय यह एक समृद्धिशानी स्थान १०१२ ई॰में भी तूंप्रर राजगण इस प्रदेश तथा पावादुग ने भन्ने खर थे। पीके चौहान राजाशीने यह दुग दखल किया। १४१८ ई॰ में मुसलमानगण इस स्थान पर प्राक्रमण कर प्रक्षतकायें हो कर भाग गये थे। १७६१ १७७० ६०के मध्य सिन्धियाराजने इस प्रदेशको जीता श्रीर १८०३ दे० तक उनके वंशधरीने दसका भोग किया। उसी साल के अन्तमं कर्ण ल वर्डिंटन ने इस वर माक्रमण कर पूरा मधिकार जमा लिया। १८०४ र्द्द्र बार्क्ट जराजने यहांका ग्रासनमार किरसे सिन्धिया-की साथ सुपुद किया। पोक्ट १८५३ दि॰ में ब्रङ्गरेजोंने सटाके लिये प्रका गासनभार अपने धाय ले लिया। चम्यानर नगरका ग्रभी ध्वंसावग्रेषमात्र देखा जाता है। ३५०-१३०० ई० तक यहां भनइलवाङ्कि तूपरीने श्रीर पीक्ट १४८४ ई॰ तक चौहानोंने राज्य किया। उस समासे लें कर १५३६ द्वे तक चम्पानिर नगर गुकरातकी राजधानीरूपी गिना जाता था।

इस जिले में 8 शहर श्रीर इप्ट ग्राम लगते हैं। जनमंख्या प्राय: १६१०२० है। यहां की भाषा गुजराती है। इस प्रदेश पांचमहाल जिले में प्रनेत खाने हैं। यहां में प्रनाज, महण फ़्ल, देवदार श्रीर तेलहन की रफ़्ता गुजरात होतो है श्रीर गुजरात में तमाकू, नमक, नारियल, मसाल श्रीर लोहे पीतल श्रादि चौजें लाई जाती हैं। १८५३,१८५७, १८६१,१८६४ श्रीर १८७७ हैं में श्रनावष्टिक कारण यहां भारी श्रकाल पड़ा था।

विदा शिचामें यह जिला बहुत पी है पड़ा हुआ है। पर धीरे धारे लोगों का धान इस भीर आक्षण्ट होता जा रहा है। भभी यहां कुल डेढ़ सा स्कूल हैं जिनमें से केवल एक हाई स्कूल है। स्कूलके सिवा १ अस्पताल श्रीर ५ चिकित्सालय हैं।

पाँचर (हिं क्लो) कोव्हिने बीचमें जड़े हुए लकड़ोने कोटे कोटे टुनड़े। ये टुनड़े गन्ने ने टुनड़ों को दबानेमें जाठक सहायन होते हैं।

पाँचवाँ (हिं•वि॰) जो क्रमसे पांचके स्थान पर पड़े, पांचके स्थान पर पड़नेवाला।

पाँचा (हिं ॰ पु॰) १ किसानका एक बोजार । इसने वे भूना घाम बादि समेटते वा हटाते हैं। इसमें चार दाँतें और एक वेंट होता है, इसे इसका पाँचा नाम पड़ा है। (वि॰) २ पञ्चाल देशका रहनेवाला। ३ पंचालदेश-सम्बन्धों।

पांचा तिका ( हिं• स्त्रो० ) पाञ्चाली देखो । पाँचा । हिं•स्त्रो०) तालाबां में होनेवाली एक प्रकारकी घास ।

पाँचें (हिं ख्ती) किसो पचको पांचवीं तिथि, पञ्चमी । पाँजना हिं कांक्र टोन, चोहे, पौतन थादि धातुके दो था अधिक दुकड़ेको. टाँके लगा कर जोड़न, भारतना, टाँका लगाना।

पाँजर (हिं॰ पु॰) १ बगल और कमरके बोचका यह भाग जिसमें पसिलाग होती हैं, छातों के प्रगत बगलका भाग। २ पमली। ३ पाछी, पास, बगल, सामीप्य। पाँजा हिं॰ स्वाः वहाका पाना घुटनो तक या उससे भी कम हो जाना।

पाँभा (हिं वि०) पांजी देखो। पाँड्क ( हिं ॰ पु॰ ) पंडर देखो । पाँडरा (हिं पुर) एक प्रकारकी ईख। पांडोस (हिं•स्ती॰) तलवार। पाँड़े (हिं॰ पु॰) १ सरयूपारी, कान्यकुळा और गुजराती मादि ब्रह्मणों की एक भाषा। २ कायस्थीं की एक शाखा। ३ पण्डित, विद्वान्। ४ प्रध्यापक्र, शिचक्र। पुरसोद्या, भोजन बनानेवाला। पाँति ( हिं॰ स्त्रो॰) १ पङ्गत, कतार । २ अवली, समूह । ३ एक साथ भोजन करनेवाले बिरादरीके लोग, परिवार सम्ह । णाँयाँचा (का॰ पु॰) १ पाखानों आदिमें बना हुआ पैर र खर्नका वह स्थान जिस पर पैर रख कर गौच ने निहत्त होनिक लिये बैठते हैं। र पायजानिकी मोक्सो जिसने जांघसे से कर टखने तलका अंग ठका रहता है। पाँगँता (हिं॰ पु॰) पर्नंग या खाटका वह भाग जिसकी श्रीर पैर किए जाते हैं, पैंताना। पाँव ( हिं ॰ पु॰ ) पांव देखो । पाँव डा (हिं o पुo) पावंडा देखो । पाँव हो हिं क्ती ) पाव ही देखी । पाँवरी (हिं • स्ती •) श्वाव डी देखी । २ सोपान, सीड़ी । ३ उपानह, जुता। ४ पैर रखनेका स्थान। ५ पैरी, ड्योढ़ी। ६ बैठकं, दासान। पांशन ( सं ॰ ति ॰ ) पशि-व्यु पृषोदरादित्वात् दीर्घः । दूषका । पांश्रव (स'o पु॰) पांशील विगविष्य विकारः, पांश-श्रण्। स्वणिवश्रीष, रहका नमक। पर्याय-रोमक, त्रीडिज, वसुक, वसुपांग्र, अवरज, श्रीवर, ऐरिण, श्रीव<sup>°</sup>, सह। गुण-तीच्या, कट्, तिक्त, दीपन, दाइशोवकर, ग्राही और पित्तकीपकर। णंशु ( सं ॰ पु॰ ) पांशयति नाशयति चाएमानमिति पशि नाग्रने कु दोव स्व (अर्जिहशिकमीति । उण् ११२८) १ धूलि, रज । २ मस्यार्थ चिरसचित गोमय, गोवरकी खाद । ३ पपेट, पित्तपापड़ा। ४ कपूर विशेष, एक प्रकारका कपूर! ५ भूमम्पति। ६ वालुका, वाल् । पांशका (सं • स्त्री • ) केवड़ का पीधा।

पांग्रकासीस (सं०पु०) कसीसै। पांशुकूल (सं०पु०) १ चीयड़ी म्रादिकों सी कर बनायां हुत्राबीड भिन्नुंश्रोंके पंहननेका वस्त्र। २ वह दस्ता-वेज या कागज जो किसी विधिष्ट व्यक्तिके नाम न लिखा गया है। पांश्चला (सं०पु०) श्रोला । पांशुज (सं०पु०) नोनी महोसे निकाला हुन्ना नमक। पांग्पत्र (सं ९ पु॰) बध्या साग। पांशुभव ( मं को ) मृत्तिकालवण । पांश भिचा ( सं॰ स्त्री॰ ) धातकी वच । पांग्र (सं ॰ पु॰) १ खञ्जनघोटक, लूला घोड़ा।२ दंशक, डाँस। पांग्रागिनी (सं • स्ती • ) महामेदा । पाग्राष्ट्र (सं क्ली ०) जनपदभेद, एक देशका नाम। पांश्च (स' वि ) १ परस्त्रीगामी, लम्पट, व्यभिचारी। २ मिलन, मैला, घूल या महोसे ढँका इग्रा। (पु॰) ३ प्रतिका इत । ४ शिव। पांग्रलवण ( सं० क्ली० ) श्रीदिदलवण, पांगानीन । पांग्रुला (सं ॰ स्ती ॰) १ कुलटा । २ रजखला । ३ केतकी । ४ भूमि । पाँस (हि'० स्त्री॰) १ शराब निकाला हुन्ना महुन्ना I २ खाद। ३ किसी वसुकी सड़ाने पर उठा हुआ खमीर। पाँसना ( हिं ॰ क्रि॰ ) खेतमें खाद देना । पांभव ( सं॰ पु॰ ) पांतव देखी। पांसव्य (सं वि ) पांसुभः, जो धूलसे उत्पन्न हो। पांसा ( हिं ॰ पु॰ ) हाथी दाँत वा किसी हडडी के बने चार पांच श्रङ्गल लस्बे बत्तीके श्राकारके चौपहल टकडे जिससे चौशरका खेल खेलते हैं। ये संख्यामें ३ होते है। प्रत्येक पहलमें कुछ विन्दु से बने रहते हैं। उन्हीं विन्दुशीकी गणनासे दाँव समभा जाता है। पाँसिर्न् ( मं ० वि० ) दोषी, अपराधी। पांसी ( हिं ॰ स्ती॰ ) सूत या डोरी श्रादिका बना हुया । वह जाल जिसमें भूशा चादि बांधते हैं। पांसु (सं०पु॰) पंशक्त दोर्घश्व। धूलि, रजः। पांसुका (सं ७ ए॰) १ भू सि, रजा २ पांसुलवण।

र्पासुका (सं०स्त्री०) रजस्वला स्त्री। पांसुकासीस (सं॰ क्ली॰) पांसुदिव कासोसं। कसोस। पांसु ज़लो (सं॰ स्त्रो॰) पांग्रना कोलति चाकुलोभवतीति कुल क, ततस्त्रयां ङोष्। राजमाग<sup>°</sup>। पाँसुक्त (मं॰ क्ती॰) पांगीः कूनमिव। प्रनामपदोलिका, वह दस्तावेज या कागज जो किशी विधिष्ट व्यक्तिके नाम न जिल गया हो। पां तुक्तत (सं॰ वि॰) जो धून । परियत हो गया हो। पांसुचार ( सं॰ पु॰ ) पांसुरिव चारं। चार्नवण, पाँगा नमक । पांसुखुर (सं॰ पु॰) अध्वत्रे पादतलस्थित रोगमेंद, घोड़ीं-का एक रोग जो उनके पैरों में हीता है। पांसुचलर (मं पु॰) पांसुभिश्चलर इव। घनोवल, श्रोला ( पांसुचन्दन (सं , पु०) पांसुश्चिताभस्मरजञ्चन्दनिमव यस्य । शिव, महादेव । पंसुचामर (सं॰ पु॰) पांसुपू लिखामर इव यस्य। १ पटवास, त'वू, बड़ा खेसा। २ दूर्वीत्रणयुक्त तटभूमि, ताल। व या नदीका वह किनारा जो दूबरे श्राच्छादित रहता है। ३ वद्धीयका ४ प्रगंसा। ५ पुरोटो। ६ ध् लिगुच्छक, ध्लका टेर। पां उज (सं॰ क्लो॰) पांसोजीयते पांसु जन ड। पांशु-लवण, पांगानोन। पर्याय — जल, उद्गिद, पाक्य, लवण, पट् । गुण -भेदक, पाचन घोर पित्तकार ह । पांसुजन्नार (सं०पु०) सृत्तिक। लवण । पांसुजालिक (सं॰ पु॰) विश्वाका नामान्तर। ्र पां सुपट्र ( सं० क्लो॰ ) पांशुलवण, पांगानोन । पांसुपत (संक्तो॰) पांसुः कपूरदव सुगन्धिपत्रमस्य। वास्तूक, बयुभा नामका सागः। पांसुभव (सं क्षी ) मृत्तिकालवण। पांसुभिचा ( सं ॰ स्त्री ॰ ) धातकी द्वच, धौका पेड़ । पांसुमदं न (सं ० पु०) मृद्यतेऽसाविति मृद-स्युट सदं न

ततः पाँसः सद्नो यतः। वेदारभूमि ।

বিমিष्ट।

पांसुर (सं • पु • ) पांसुं चिरसञ्चित-गोमयादिकसुत्पत्ति-

त्वेन रातीति पांस-रा-क। १ दंशक, डांस। २ पीठः

सर्वी, लंगड़ा। ३ खड़्ज, ल्ला। (त्रि॰) ४ पांशुः

पांसरागियो (सं १ स्त्रो • ) पांसरागो विद्यतेऽस्थाः इनि, स्त्रियां डीय च । महामेदा। पांसराष्ट्र ( सं ० लो ० ) देशभेद । पांसुरी ( हिं • स्त्रो • ) परली देखी। पांसुल ( सं o पु o ) पांशु वि दातेऽस्य पांसु ल च ् ( सिध्मादि-भ्यश्रापा पारार७) १ हर, सहादेव। २ वावी। ३ पुंचन, परस्तीमे प्रेम करनेवाला। ४ प्रभाका खट्टाङ्ग । ५ लावपची । ६ केतकोव्रच । ७ प्रतिकर्ञ्ज, वंजा । पांसुन्तवण ( सं क्लो ) पांशु अवण है खो । पांसुला (सं०स्त्रो०) पांसुल-टाप्,। १ कुतरा।२ रजः खला। ३ भूमि। ४ केतकी। पाइका ( अं ॰ पु॰ ) नावके विचार्से छापेके टाइपोंका एक प्रकार। इसको चौडाई है इच्च होतो है। अचरोंको मीटाई बादिके विचारसे इसके बीर भी कई भेद होते हैं। पाइप ( ग्रं॰ पु॰) १ नल या नलो । २ पानीको कल, नल । ३ एक प्रकारका अङ्गरेजी बाजा जी बाँसरीक आकारका होता है। ४ इक्के का नल।

पाइरा (हिं०पु०) रकाव जिस पर घोड़ेको सवारोजे समय पर रखते हैं। रकाव देखो। पाई ( हिं • स्त्री • ) १ कि सो एक हो निश्चित चेरे या मण्डलमें नाचने या चत्रनेको क्रिया, गोडापाहो । २ जीला हीं का एक ढाँचा जो बेतोंका बना होता है और जिस पर ताने के सुतको फंला का उसे खुत्र माँ जते हैं। ३ छापेके घिषे हुए श्रीर रही टाइप। ४ दोर्घ स्राकार स्रवक माता। इसे अचरको दोर्घ करनेके लिये लगाते हैं। ५ घोड़ोंकी एक बीमारो । इसमें डनके पैर सूज जाते हैं और वे चल नहीं सकते। इ एक पैसा। ७ एक क्षोटा सिका जीएका आस्त्रिका १२वां वाएक पैमेका तीसरा भाग होता है। प्र छोटो सीधो लकीर जो किसी संख्याके आगे लगानेसे एकाईका चतुर्थां प्रकट करती है। ८ स्त्रियों ने त्राभूषण रखने को पिटारो । १० छोटो खड़ो रेखा जो किसी वाक्यके अन्तमें पूर्ण विराम सूचित करने के लिये लगाई जातो हो। ११ एक कोटा लंखा कीड़ा। यह घुनकी तरह अनको विशेषतः धानको खा जाता अथवा खराब कर देता है और जमने घोग्य नहीं रहने देता।

पाईता (हिं पु॰) एक वण वत्ता। इसमें एक सगण, एक भगण श्रीर एक सगण जीता है।

पाउंड (ग्रं॰ पु॰) १ मोने ता एक श्रद्धारे सिका जो २० श्रिलिङ का होता है। पड़िचे यह १५) का, लेकिन श्रव १०)का माना जाता है। इसका भाव घटता बढ़ता रहता है। २ एक गंगरेजो तील जो लगभग मात छटांक-का होता है।

पाउडर ( घ'० पु०) १ कोई वस्तु जो पीस कर धूनके समान कर दी गई हो, चूण, वुकतो । २ एक प्रकारका विलायतो बना हुआ ससाला या चूणें। स्तियां चौर नाटक के पात चपने चेहरे पर उसको गंगत बदलने चौर गोभा गढाने के लिये लगाने हैं।

पाक (सं ॰ पु॰) पच भावे पञ् । १ पचन, क्लोदन, रो धना। २ रन्धन, रमोई । पाकराजिखरमें लिखा है,—

"मर्जनं तस्रन<sup>°</sup> स्वेद: पचनं क्वथनं तथा।

तान्दूरं पुटगाकश्च पाकः सप्तविधो मतः।"

भर्जन, तलन, खेद, पचन, क्षयन, तान्दूर शैर पुट-पाक ये सात प्रकारने पाक है। इनमें से केवल पालमें भर्जन, खेइ द्रश्यमें तजन, श्रानिक उत्तापमें खेदन, जलमें पचन, सिंद द्रश्यके रसग्रहणमें क्षयन, दारवद तक्षयन्त्रमें तान्दूर श्रीर श्रद्धीम्नताप पुटपाक किया जाता है। तग्रद्धादि क्षोदन, स्थानोमार्जन, श्रधः-सन्तापन, श्राश्चीतन श्रीर पशेचान्त त्र्यापार विशेषको पाक कहते हैं।

> "नित्यं नूतनभाण्डेन कत्तेन्यः पाक एव च । अधवा पक्षपर्यन्तं ततस्त्याज्यं मनीषिभिः॥"

ब्रह्मवैवर्त्त के मतसे प्रतिदिन नृतन भाग्छमें पाक करना चाहिये। यदि उसमें प्रसत्त हो, तो पंद्रह दिन तक एक पालमें याक कर पोक्टे उसे फिंक दे।

याडकालमें पाक प्रकारादिका विषय निष्यिस्धुमें दम प्रकार लिखा है—यादमें अपने हायमे ही अब-पाक करे, दूमरेंचे न करावे। यदि इसमें निताल असमर्थ हो, तो स्त्रोंचे, स्त्रोंके अभावमें बान्धवंचे पाक करा सकते हैं।

दीपज्ञलिकाध्य श्राष्ट्रलायन वचन लिखा है,— समान प्रवर, मित्र, स्विण्ड भीर गुणान्वित व्यक्ति द्वारा पाक करानिमें कोई दोष नहीं। यह विधि केवल श्रसमर्थं पचमें बतलाई गई है, समर्थं पचमें नहीं।

व्यास-वचनमें लिखा है—ग्टेडिगो स्नान करके यत पूर्वक पाक करे बीर पाककार्य निष्यत हो जाने पर पुनः स्नान कर ले। रजलता, पाषण्ड, पुंचनो, पितना, विधवा, वन्ध्य, य ध्योत्रजा, व्यङ्गकार्गी, चतुर्योहःस्नाता रजस्तता और माद्य वा पिटांशन मिन अपर स्तो हारा पाक कार्य न करावे। सनक्ता, गमन्नो वा गिंभोगोको मो पाक करने ना अधिक र न हो है।

पाकभाग्छका विषय हैनादि इस दस प्रकार लिखा है—

" तीव गीन्यथ रोष्याणि कांस्यताम्रोद्धनानि च । मात्ति कान्यपि भृदगानि नूतनानि इत णि च ॥"

सुवर्ण, रोष्टा, कांस्य वा तास्त्रिमित पात अथवा नृतन और हड़ स्तिकोपात्रमें पाक करे। वायुपुराण में लिखा है, कि लौहपात्रमें कभो भी अधिका अन्न पाक न करे, कार्नमें पित्रणण उने सहण नहीं करते। अयमके मध्य कालायन विशेष निन्दनोय है। विवाहमें, माता और पित्रादिके प्रेतकायं है, चय दिनमें और यक्त कालादिमें नृतन्यात्रमें पाककार्य करना होता है।

''विवाहे प्रेतकार्ये च मातापित्रोः क्षयेऽहनि ।

नव भाण्ड नि कुर्वीत यज्ञकाले विशेषत:॥" (यम)

पाकका तमें शुद्र को अग्निन त है, देनेसे वह शुद्राव समभा जाता है। ब्राह्मण यदि वह अब भक्तण करें, तो वे शुद्रवको प्राप्त होते हैं।

> "शूद्रायाग्निकन यो दद्यात् पाककाले विशेषत: । शूद्रपाके भनेदन्ते बाह्मर्गे शूद्रताभियात् ॥" (ब्रह्मवे०पु०)

मत्यम्ताने ४२वे पटनमें लिखा है, कि पूर्व वा उत्तरमुखों हो का मञ्जाङ्ग नालमें अन्नपाक करें। सायंकालमें अग्निकोणाभिमुख हो कर पाक करने से वह अस्त तुख्य होता है। धम कामो पूर्व मुखमें श्रीर पति कामो पश्चिममुखमें पाक करें। दिल्पमुखमें पाक करने से शोक श्रोर हानि तयः ईशान नोणमें पाक करने से दरिद्र होता है। तास्त्रपानमें पाक करने से चहुड़ानि श्रीर मणिमय्वाव में पाक करने से चय होता है। उदुम्बर काष्ठ, कदम्बदन, प्राच, करमदे, शिरीष, वज्रहत-काष्ठ, भेरण्ड भौर प्राचमितिकाष्ठमे पाक न करे, करनेमे वह निष्पाल होता है। पाककालमें एक हो बार जल दे दे, पोक्टेमे न दे। (मत्यमुक्त ४२ पटल)

३ परिणिति । ४ स्तन्यपायी शिश्च, दुधमुं हा बचा । ५ दृद्धत्वहित कीशकी धवलता, बुढ़ापेमें बालका पक्षना । ६ स्थास्यादि । ७ राष्ट्रादि । ८ भङ्ग । ८ भौति । १० श्रमुरमेद । इन्द्रने इमका विनाश किया था। प्राकशासन देखो । ११ फलपाकाधिकरणकालभेद ।

"वक्षाद्भानोः सोमस्य मासिकोंऽगारकस्य वक्रीकः। भा दशैनाच्च पाको बुधस्य जीवस्य वर्षेण ॥"

(वृहत् सं ९७ अ०)

भानुका पाककाल पचपर्यंन्त, चन्द्रका मास, मङ्गल-का बक्रानुसारी दिन, बुधका दर्शन पर्यन्त श्रीर हह स्प्रतिका वर्षाकाल पर्यन्त हुत्रा करता है। शुक्र-का पाक प्रसासमें, श्रनिका एक वर्ष में, राहुका श्रहे वर्षम श्रीर सुर्यग्रहणाने वर्ष पर्यन्त तथा त्वाष्ट्रश्रीर कौलकका पाक सद्य हुआ करता है। धूमकेतुका विमासमें, खेतका सहराव्यान्तमें और परिवेष, इन्द्रचाव, सन्ध्या तथा अभ्वसूचीका सप्तांच पर्यन्त पाक होता है। शोतो पाका व्यक्तिक्रम, अकानजात फच पुषादि, स्थिर भीर चरका अन्यत्व तथा प्रस्तिविक्तिका पाक चार मासमें होता है । अक्रियमाण काय करण (जो काम कभी नहीं किया हो, उसे करना अध्यवा श्वनिच्छासे या हठात करना), भूमिकम्य, श्रनुत्सव, ट्रिष्ट, श्रशोष्यका श्रोषण श्रीर स्त्रोतका श्रन्यत्व इन मवका फलपाक छः मासमें होता है। कीट, मू विक, मिचिका, मृग, विसङ्ग श्रीर मारूत श्रधवा जनमें लोष्ट्र-का तरण, ये सब तीन मासमें, श्ररखर्में कुक्र्रीका प्रसव, जंगलीका ग्राममें सम्प्रवेश, मधुनिलय, तीरण श्रीर इन्द्रध्वज, ये सव एक वर्ष में वा कुक्ट अधिक समयमें, म्याल ग्रीर ग्रम्नासमूह दश दिवसमें, तृय रव सदाः श्रीर भाक्त छ, बल्मीक और पृथिवीविः रण एक पचमें पाक जनित फल प्राप्त होता है । अनिन्प्रदेशका प्रज्यलन, **ष्ट्रत, तेल श्रीर वसादिवष ण सद्यः पात्र प्राप्त होता हैं।** क्रत, चिति, यूप, इतवह भीर वो नागका एक सप्तानमें,

मतान्तरसे क्षत्र श्रीर तारणका फल मास पर्यं न्त होता है। श्रत्यन्त विरुद्ध जीवका परस्पर खेह, श्राकाशमें भूतोंका शब्द, मार्जार श्रीर नकुलके साथ मृष्टिकका इन्ह इनका फल एक महीनेंगें होता है। गन्धव पुर, रस विक्कति श्रीर हिरण्यविक्कति मास पर्यं न्तः, समग्तदिकः, ध्वज, शालय, पांश्र श्रीर धूम हारा शाकुल होनेंसे एक मासमें फल मिलता है। यदि कथित समयमें फल न दिखाई दे, तो उसके हिगुण समयमें श्रिकतर फल होता है। किन्तु कनक, रत्न श्रीर गो प्रदानदि गान्ति हारा हिजगणने यदि विधिवत् उपगमित न हो, तो हिगुण समयमें पाक होगा; इत्यादि। पाकका थिस्तृत विवरण वहत्सं हिताके ८७ श्रध्यायमें विशेष-इपने लिखा है।

१३ खाये इए पदार्थं के पचनिको क्रिया। जो अक खाया जाता है, वह जाठरानिको पच जाता है। इस पाकका विषय सुश्रुतमें इस प्रकार सिखा है—

भुता द्रव्यका सम्यक्र्यसे परिवाक होने धर गुण तथा अप्रशस्तक्षचे दोष चत्पन होता है। किसी किसीका मत है, कि प्रत्येक रसमें परिपक्त हुआ करता है। कोई कहते हैं, कि मधुर, अम्ल और कटु इन तीन प्रकारने रसोंचे ही पात्र होता है, लेकिन यह युतिः मंगत नहीं है। क्यों कि द्रयगुण और गास्त्रकी पर्धाः लोचना कर देखनेसे यही प्रतीत होता है, कि श्रन्त रसका पाका नहीं है, कारण श्रग्निमान्दा होनेसे पित्त ही विग्ध हो कर अम्बरसमें परिणत होता है। यदि अस्तरसका पाक स्त्रीकार किया जाय, तो लवणरसका भी अन्यप्रकारका पात्र सन्भव है। किन्तु ऐसानहीं होता; स्रोपा विग्ध हो जर ही जवगलकी प्राप्त होती है। किसी किसीका कड़ना है, कि सधुररम परि-पाकर्मे मधुर और अक्तरम अक्त ही रहता है। इस प्रकार सभी रस अविकात रहते हैं। इसका उदाहरण यों है-स्थासीका दूध पाक होनेके समय मधुर ही रहता है श्रीर धान, जी, मूंग श्रादिके जमीन पर छिड़-कनेमे बादमें भी उनका स्त्रभाव नहीं बदलता। किसी कि भीका सत है, कि सदुरस बनवान् रसका अनुगामी होता है। इस विषयमें इस प्रकार विविध अनवस्था होष लगता है। अतएव ऐसा खिर हुआं कि प्रास्त्रमें दो प्रकारके पाक बतलाये गये हैं, मधुर श्रीर कटु। इनमें से मधुर पाकमें गुरु और कट, पाकमें लघु होता है। एव्यो, श्रप्, तेज, वायु और याकाण ये गुणानु सार गुरु और लघु दो प्रकारमें विभक्त किये जाते हैं। एव्यो और अप, गुरु तथा अवशिष्ट तीन लघु हैं।

द्रश्य परिपालने समय प्रथिनो श्रीर जलका गुण श्रिक परिमाणमें रहनेसे मधुरपाक श्रीर श्रान्त, वाय वा श्राका गुण श्रिक परिमाणमें रहनेसे काटुपाक श्रीता है। (धुश्रुन सूत्रस्था॰ ४० अ०) क्या क्या द्रव्य गुरुपाक श्रीर क्या सधुपाक है, इसका विषय सुश्रुतस्त्र स्थानके ४५वें श्रध्यायमें विश्रेष रूपसे लिखा है। विस्तार हो जानेने भयसे यहां नहीं दिया गया।

पुरमाकका विषय पुरमाकमें देखी।

चक्रदत्तमें लोहपाकका विषय इस प्रकार लिखा है-भितापूर्व के ईखरको प्रणाम करके खोह, वित्तल वा म्हर्णयपात्रमें लजहोंको घोमो आंच पर लोहका पाक करे। भ्रोष पाकमें विफनाका काथ, प्रत और दुख डाल है। पानकाली लोहेके इस्टोमे बार बार घोंटते रहे। यदि श्रीषध बरतनको पे दीमें जम जाय, तो उसी समय इत्यें में खुं त्व दे। लोहका ग्रेव पाक तीन प्रजारका है-सदु, मध्य और खर। ये तीन प्रकारक पाक यथान्त्रम वायु, पित्त श्रीर जफके पचिम हितकार हैं। खौंड जब काचड़को तग्ह दवींमें मं लग्न हो जाता है, तब उने मृद्राक श्रीर जब द्वींसे सहजसे गिर पड़ता है, उसमें जरां भी रहने नहीं पाता, तब एसे मध्यपाक कहते हैं। एरपाक होनेसे दर्वीन संखय्न हो नहीं होता। किसी किसीका कहना है, कि जब प्रलेप देने बे दवीं में नहां लगता, गिर पहता है भौर वह चूड़े को मिटी के सहग्र हो जाता है, तब उसे मृदुवाक तथा जिनका अडींग चूर्ण सीर अडींग चूहे को मिटाक जैसा ही जाता है, उसे मध्यपांक श्रीर बालुका पुज्जकां तर होनेंस उद्दे खरवाक कहते हैं। ये हो तान प्रकार के पाक सबीक लिये गुंगकार के हैं, कभी भो दनका गुण विर्मल नहीं होता । प्रकृतिभेदिसे गुणदीविका मद यदि होता भी है, तो बहुत घोड़ा ।

पाक शेष होने पर उसे उतार कर विकलादिका चूर्ण मिला दे। (चकदत्त रसायनाधि॰ पाकविधि) वाभट कल्पछानमें लिखा है, कि छत-पाकमें जब फीनका निकलना बन्द हो जाय, तब जानना चाहिये कि प्रकृत छत्तपाक हुआ है और तैलपाक में भो फीनके निकलने पर पाककी कि सि समभी जाती है। इस मतमे पाक तीन प्रकारका है, मन्द, चिक्कण और खर (वाभट- कलास्था॰ ६ अ०) (वि॰) १४ पाकक्ती, रसोई बनाने व'ला।

पाक (फा॰ वि॰) १ पवित्र, शुड, सुथरा। २ समाप्त, वैवाक । ३ पापरहित, निमेल, निर्दोष । ४ साफ ।

पाक अपर्णा (सं०पु०) पाके लुपांफ ने यस्य । १ अप्रा-फ लपाक, कशैंदा । २ करव्य वस्त्र ।

पाककष्णपत्त (सं० पु०) १ पानीय प्रामनक, करौँदा। ् करव्यवन्त्र ।

पाकाज (सं कि क्ली क) पाका ज्ञायते इति पाका जन छ। १ पाका लवण, कचिया नसका । २ परिणासशून । (वि ) ३ पाका जात ।

प।कट (घं॰ स्त्रो॰) जैब, घैलो।

पाक्रठ (हिं० वि०) १ पक्ता हुग्रा। २ पुराना, तजर-वैकार । ३ वली, सजवूत ।

पाक इ ( हिं • पु॰ ) पाकर देखो ।

पाकतस् (सं॰ मञ्च॰) पाका-तस् । किसी प्रकार, किसी तरह।

पाकता (सं० अध्य०) पाकः विषक्तप्रज्ञः खार्ये ता । विषक्त प्रज्ञ, पुराना, तजरवेकार ।

पाकदामन (फा॰ वि॰) निष्कलङ्क ग्रीर विशुद्ध स्त्री. पतित्रता, सती।

पाकदामिनी (फा॰ स्त्रो॰) सतील, पतित्रत्य, शुद्रचरि-त्रता।

पाकटूर्वा (सं॰ स्त्री॰) पाकयुक्ता दूर्वा मध्यपदकोिय कर्मधा॰। परिपक्त दूर्वी, पुरानी दूर्व।

पाक दिष् (सं ॰ पु॰) पाकाय देत्याय देष्टि दिष् किष्। पाक शासन, इन्द्र।

पाकपत्तन—पञ्जाबके अन्तर्गत मंटोगमारी जिलेका एक नगर । यह अञ्चा० ३० रे० छ० और देशा० ७३ २५ ५० पू॰, यतद्रनदीके किनारे अवस्थित है। इसका प्राचीन नाम अजुधान है । जनरत किन इम अलेक मन्दरके ऐतिहासिकों के लिखित शुद्र हों (Oxodrake)-के अधीन खएक नगरके शाय इस नगरकी तुलना कर गये हैं। सुरासमान दिग्विजयी सहसद, तैसूर श्रादि इसी स्थान पर नदो पार हुए थे। सुसलमान फ कीर फरिदः उद्दोनकी नाम पर इस नगरका नामकरण हुआ है। इस मुसलमान भक्तने सारे दिखल पञ्जाबको मुसलमानी धम में दोचित किया। यही कारण है, कि दूर दूर देगों के सुमलमान यहां तक कि अफगानिस्तान और मञः एशियासे अमंख्य यात्री यहां समागम होते है। सुह-रेम के उपलच्चें उनकी संख्या साठ इजार तक ही जाती है। यहां उत फकीरका एक विग्रह है। इसमें जो कुछ ग्रामदनौ होतो है, उसका उ।भौग फकीरके व प्रधर करते हैं। इस नगरको स्थित तथा मङ्क भाषारणतः सुन्दर है। यह ग्रहर वाणिज्यका एक प्रधान स्थान है। गेह्न, उरद, गुड और चीनीका प्रधिक व्यव-साय होता है। यह सरकारो घटालत भीर पुलिस-स्टेशन, पोष्ट श्राफिसं, टाउनहाल, वालिका-विद्यालय मादि कितनी ही साधारण महालिकाएं है।

पाक्रपात (सं॰ क्षी॰) पाक्रमाधनं पातं मध्यको॰। पाक-साधनपात, वह वरतन जिसमें भोजन पकाया या रखा जायः जैसे. बटलोई, इंडो श्रादि।

पाकपुटी (म'॰ स्त्रो॰) पाकाय प्रदो। कुक्षशाला, श्रावां। पाकपाल (सं॰ पु॰) पाककणा पालमस्य। पालपाक, करौंदा।

पानभाग्छ (सं किती ) पानाय पानस्य भाग्छ । पान पान, वह बरतन जिसमें कुछ पनाया या रखा जाय। पानमत्स्य (सं पु०) पान: पानयुक्ती मत्स्यी यत। १ मत्स्यव्यक्षन। इसका पर्याय मत्स्यन है। २ समुद्रजात मत्स्यविश्रोष, समुद्रमें होनेवाची एक प्रकारकी मक्ती। इसी ट्रियोष, एक प्रकारका की ड़ा।

पात्रयन्न (सं॰ पु॰) पात्रसाध्यो यन्न: मध्यसो॰। १ ह्यो स्मग<sup>े</sup> भीर ग्टडप्रतिष्ठादिका होम, चक्होमाङ्गक कर्मे। प्रायिश्वत्तहोमने भन्निका नाम विश्व श्रीर पादयन्त्रने साहस रखा गया है। १ ब्रह्मयन्त्रसे भन्य पञ्च महायन्त्रने भन्तर्गत वैष्वदेव, होमवलिकम<sup>2</sup>, निख्यबाद और भ्रतिथि भोजनात्मक चार प्रकारके सहायद्वा।

"ये पाक महाश्वाद्यारो विधिय इस मिनवताः । सर्वे ते जप इस्य कलां नाई नित षोड्शीं ॥" (मनु २।८६) अष्टकादि भी पाक यज्ञ नास में प्रश्मिस्ट हैं। आश्व-लायन रुद्धस्त्रमें पाक यज्ञ तीन प्रकारका बतलाया गया है।

पाकयिक्तक (सं ॰ पु॰) पाकयक्तं करोतीति पाकयक्त ठञ् । १ पाकयक्त कत्ती, पाकयक्त करनेवाला । २ वह पुम्तक जिसमें पाकयक्तका विधान हो । ३ वह जो पाकयक्त से उत्पन हो ।

पाक्तयज्ञिय (सं ० ति०) पाक्तयज्ञमहेति पाक्तयज्ञ-व। पाक्तयज्ञाह<sup>र</sup>।

पाकर (हिं पु॰) समस्त भारतवर्ष में होनेवाला एक हता। यह पञ्च स्टीमें माना जाता है। इसके पत्ते खूव हरे और श्रामकी तरह लम्बे पर उससे कुछ श्रिक चौड़े होते हैं। यह हच बिना लगाने वे नहीं उगता है शौर ० ८ वर्ष में तैयार हो जाता है। इसको घनो छ याके विषयमें कियोंने बड़ो प्रशंसा की है। इसको छात्रसे बड़े बारीक शीर सुलायम स्तृत तैयार किये जा सकते हैं। नरम फलों या गोदोंको जंगलो श्रीर देहातो मनुष्य पाय: खाते हैं। हाथो तथा श्रम्य पशु इसके पत्ते बड़े चावसे खाते हैं। इसको लकड़ी में बेवल कोयला तैयार होता है। वैद्यकमें इसे कथाय. करु, श्रीतल, त्रण, योनिरोग, दाह, पित्त, कफ, रुधरविकार, स्तृन श्रीर रक्ति पत्तको दूर करनेवाला माना है।

पाकरञ्जन (सं॰ क्ली॰) पाकं पचमानं रञ्जयतीति रञ्जन णिच् च्युट्। तेजपत्र, तेजपत्ता। पाकरिपु (सं॰ पु॰) इन्द्र।

पाकल (सं क्ली ) पाकं लातीति ला-क । १ कुष्ठी-षि, कीढ़ की द्वा । २ कु खरच्चर, हाथोका बुखार । ३ ग्रानल, वाथु । ४ ग्रनल, गाग । ५ सिनपात च्चरियेष । इसमें पित्त प्रवल, वात मध्य श्रीरं कफ होन श्रवस्थामें होता है तथा इनके बनाबलके बनुवार इन तोनों बीजी उपाधियां उभमें प्रकट होतो हैं । इसका रोगो प्रायः तीन दिनमें मर जाता है । (बि॰) ६ व्रणादिकारका पाकति ( सं॰ स्त्री॰ ) कक टी, काकड़ा मी गी। पाकशाला ( सं॰ स्त्रो॰ ) पाकस्य शाला ग्टहं। रस्नन-ग्टह, रसोईका घर, बावरचीखाना।

सुत्रमं लिखा है, कि प्रशस्त दिशामें तथा प्रशस्त स्थानमें गवाच्युक्त पाकशाला बनावे। पाकशालामें रसोई के बरतन पवित्र रहें और पाककार्य आत्मीय वर्ग में किया जाय। राजाको उचित है, कि वे पाक प्रालामें कुलीन, धामि क, हिनम्थ, निलीम, सरल, क्षतच्च, प्रियद्शी श्रीर क्रोध, कार्क श्रु, मालार्य, मस्ता तथा आलस्यवर्जित, समाशील, श्रुद्ध, नम्म, दयालु, अपरि श्रान्त, यनुरक्त, प्रतारणाहीन श्रादि सदुगुणविभूषित चिकित्साकुश्वन देवो पाकशालाके श्रध्य क्यमें नियुक्त करें। विशेष क्यमें स्वभावको परीचा करके पूर्वित गुण्युत पुरुष श्रथवा स्वीको पाककार्यमें नियुक्त करना विधेय है। पाकशालाके जो श्रध्यस्त्र बनाये जारंगे उन्होंके कथनानुसार सबको चलना होगा।

( सुन्धुत कल्पस्था० १ अ०)

पांकशासन (मं॰ पु॰) शास्तीति शास ख्यु, पांकसा शाननः शास्ता । इन्द्रने पांक नामक प्रसिद्ध श्रसुरको मारा था, इसीते वे पांकशासन कहलाये ।

> "पाकं जधान तीक्गामैमीर्गणैः कंकवाससै: । तत्र नाम विभुलेंमे शासनत्वात शरैहढेः ॥ पाकशासनतां शत्रुः सर्वीमरपतिर्विभु: ॥"

> > (वामनपु॰)

पाक्रमासनि ( सं॰ पु॰ ) पाक्रमासनस्यापत्यं इञ् ( জत इञ्। पा ४।१।८५ ) इन्द्रपुत, जयन्त ।

पाकग्रक्ता (सं॰ स्त्रो॰) पाके परिणामे श्रक्ता । खिड्या मही।

पाक संस्थ (सं॰ ति॰) पाकः संस्थायस्य । पाक साध्य यज्ञ भेद ।

पानसुत्वत् (सं ॰ पु॰) पानेन परिपक्केन मनसा सुनीति सीमाभिषवं करोति सुक्तिन्य तुकच्। सीमाभिषव-कक्ती यजमान।

पाकस्थाची (सं॰ स्त्री॰) उदरका वह स्थान जहां श्राहार द्रश्य जठराग्निया पाचक रसकी क्रियासे पचता है, पंकाशया पाकद्वन्तः ( सं॰ पु॰ ) पाकस्य तत्रामः श्रमुरंस्य हन्ती। पाकशासन, इन्द्र।

पाकागार (सं पु॰) रसोई घर।

पाकातीसार (सं०प्र०) अतीसाररीगभेद।

पाकात्यय (सं ९ पु॰) चत्तुरोगभेद, श्रांखीका एक रोग।
तिदोषके कुपित होने पर यह रोग उत्पन्न होता है।
इसमें श्रांखका काला भाग सफेद हो जाता है। श्रारभमें इसमें एक फोड़ा होता है श्रीर श्रांखीं से गरम शांस्
गिरते हैं। पुतलोका सफेद हो जाना तिदोषका कीप
सूचित करता है। इस द्यामें यह रोग श्रसाध्य
समभा जाता है। (सुश्रुत उत्तरत ०६ अ०)

पाकारि (सं॰ पु॰) पाकम्ट्रच्छितीति ऋगतौ दृन्। १ अबेतकाञ्चन,सफीट कचनारका ट्रचा पाकस्य श्ररिः ६-तत्। २ पाकमासन दृन्द्र।

पाकार (सं वि वि ) पाकिन सुख्याकेन अर्ह्मणं, पाकस्य अनादि पाकस्य वा अर्हः चतं। १ सुख्याक द्वारा चतः। २ अन्याकनाथक अग्निसान्द्य।

पाकिन् ( र्भं ० त्रि ० ) पच बाइलकात् चितुन् ततः कुल्वं। १ पाकिकर्ता । २ पाक्षयुत । ३ लघुपाकी ।

पाकिम (सं वि वे) पाकेन निर्वेत्तं, पाकभावप्रत्ययः न्तादि मण् । पक्ष, पाकनिष्यत्र ।

पाकी (फा॰ स्त्रो॰) निमंचता, पवित्रता, शुद्धता । २ परहेजगरी।

पाकी जा (फा० वि०) १ पवित्र, पाका । २ सुन्दर, खूबसूरत । ३ निर्देख, बेऐव ।

पाकु (सं॰ ति॰) पच-ष्ठण, न्यंकादित्वात् कुत्वं । पाचक, रसोद्रै वनानेवाला ।

पाकुक (सं॰ पु॰) पचतीति पच पाके सुक्रन् कार्देशस्य। (पचिनश्लोर्स् कन्वनुमीच। उण् २।३०) सूपकार, पाचक, रसोद्या।

पा<sup>क</sup>ंट (हिं• पुः) १ पैकेट देखों। २ जंट

पाकेट ( भ'• पु॰ ) जीब, खीसा।

पाकीर — बिहार और उड़िसाके अन्तर्गत सन्धाल परगर्ने का पूर्वी उपविभाग। यह अचार २८ रेश से २४ ४८ उठ और देशार ८० २३ से ८० ५५ पूर्व मध्य अवर्षित है। सूर्वामाण ६८३ वर्ग मील है। ससका पश्चिमी

भाग तो पथरीला है, पर पूर्वी भाग उस राहै जिसमें खिती बारो होती है। यहांकी जनमंख्या २२८६८८ है। इसमें कुल १०५५ प्राम लगते हैं जिनमेंसे पाकीर ही प्रधान है। यहां द्रे॰ प्राई॰ रेलवेकी बड़ी स्टेंगन ग्रीर एक हाई स्कूल भी है।

पाक्य (सं क्ती ॰ पच्चते इनेन पच्च्यत् (ऋह्छोण्येत । पा अश्राहरू ) ततः कुत्वं । १ विष्ट् लवणा, काला नमका । २ पांश्चलवणा, सांभरनमका । २ यवचार, चवाखार । ४ योगा। (ति ॰) ५ पचनीय, पचने योग्य, जो पच सकी।

पाक्यचार (सं १ पु॰) १ यवचार, जवाखार । २ शीरा । पाक्यज (सं १ क्ली॰) काचलवण, किच्या नमक । पाक्या (सं १ स्त्री॰) १ सिर्ज्जिचार, सज्जी । २ यव-चार, जवाखार । ३ सीवर्च सलवण । ४ स्टिनका लवण ।

पाक्यापटु (संश्क्षीश) पाक्यलवण । पाक्याद्व (संश्युश) यवचार । पाचपातिक (संश्विश) पचपातयुक्त ।

पाचायण (सं॰ तिः) पचस्यायं पचे भवः पचेण निष्ठत्त इति वा, पच फक् (बुङ्कणकठिजेते । पा श्रीशि०) १ पचसम्बन्धो, जो पचसे सम्बन्ध रखता हो । २ जो पचसे एक बार हो या किया जाये।

पाचिक (सं विष् ) पचे तिष्ठतीति पच ठक् । १ पचपाती, किसी विशेष व्यक्तिका पच करनेवाला, तरफदार । २ पचिचातक, पचियोको मारनेवाला । पचे पचान्तरे भवतीति । ३ पचकालभव, जो पच या प्रतिपचमें एक बार हो या किया जायः, जैसे, पाचिक पव या बैठक । ४ पच या पखवाड़े से सम्बन्ध रखनेवाला । ५ दो भावाशीका ।

पाखंड (हिं पु॰) वाखण्ड देखीं।

पाख (हिं ॰ पु॰) १ महीनेका ग्राधा, पन्छ ह दिन। २ मकानकी चौड़ाईको दीवारीके वे भाग जो ठाठके सुभीतंके लियें लम्बाईको दोवारींसे विकोणके श्राकारमें श्रीधक ज'से किये जाते हैं गौर जिन पर लकड़ीका वह सम्बामीटा भीर मुजबूत लहा रखा जाता है जिसको बहुँर केंद्रते हैं।

Vol XIII 48

पाखण्ड ( मं॰ पु॰) पातीति पा क्षिप, पास्त्रयीधम स्तं खण्डयतीति खड़िसे दने पचाद्यच् । १ पाषण्ड, वे द-विकड आचार।

'पालन(च त्रयीधर्मः पाश्बदेन निगशते । "तं खण्डयति तं यस्मान् पास्तण्डास्तेन हेतुना । नाना व्रतथरा न.ना-वेशाः पास्तिण्डनो मताः॥"

त्रयोधमं का पालन करने से उमे 'पा' ग्रीर जो इम 'पा'का खण्डन करते हैं, उन्हें पाखण्ड कहते हैं। २ वह व्यय जो किमोको घोला देने के लिये किया जाय, कक्षमित्र, इन्हें। ३ वह भित्र या उपासना जो केवल दूसरों के दिखाने के लिये की जाय श्रीर जिसमें कर्त्ताको वास्तविक निष्ठा वा श्रद्धान हो, दोंग, भाडम्बर, दक्षोमला। ४ नीचता, ग्ररारत। (ति०) ५ पाखंड करनेवाला, पाखण्डो।

पाखगढ़ो ( सं र्िति ० ) १ वेदिवक्द श्राचार करनेवाला । पाविष्डित् देखो । २ दूसरोंको ठगनेके निमित्त श्रनेक प्रकार के श्रायोजन करनेवाला, ठग, धोखेवाज । ३ बनावटो धार्मिकता दिखानेवाला, कपटाचारो, बगलाभगत ।

पाखर (हिं॰ स्त्री॰) १ राल चढ़ाया हुमा टाट या उससे बनी हुई पोग्राक । २ लोहे को वह भाूल जो लड़ाई के समय रचाके लिये हायी वा घोड़े पर डालो जाती है, चार माईना ।

पाखरो (हिं•स्ती•) टाटका बना हुमा वह विस्तरा जिसे गाड़ोमें पहले विका कर तब मनाज भरा जाता है।

पास्ता (हिं० पु०) १ को ना, क्रोर। २ पास्त देखी। पास्तानभेद (हिं० पु०) पस्तानभेद।

पाखाना (फा॰ पु॰) १ वह स्थान जहां मल त्याग किया जाय। २ भोजनकी पाचनकी बाद बचा हुआ। मल जो अधोमार्ग से निकल जाता है, गू. गली है।

पाग (हिं क्लो॰) १ पगड़ी। कहते हैं, कि पगड़ो पहले पै की घुटने पर बांध कर तब सिर पर रखो जातो हो, इमीसे यह नाम पड़ा। (पु॰) २ पाक देखों। ३ वह शीरा या चायनी जिसमें मिठाइयां वा दूसरी खाने को चोजें खुबा कर रखी जाती हैं। ४ वह दवा या पुष्टई जो चोनो या शहदके शोरेमें पका कर बनाई जाय और जिसका सेवन जलपानके रूपमें भी कर सकें।

भोजन करनेवाला।

पागना (हिं क्रि ) मीठी चाधनीम सानना या लपे-टना।

पागन (सं विवि) वा रचणं तस्मात् गनति, श्रात्मः स्चणात् विच्युतो भवतीति गन-प्रच्। १ उन्मत्त, जिसः का दिमाग टीक न हो।

पागलकी जो कन्या देते हैं उन्हें ब्रह्महत्याका पाप लगता है। उन्मादरोगयम्त होने पर उसे पागल कहते हैं। नाना कारणीं सानसिक विकार उपस्थित हो कर यह रोग उत्पद्ध होता है।

इस रोगका विवरण उन्माद शब्दमें देखी।

२ क्रोध, श्रीक वा प्रेम श्रादिक उद्देगमें जिसकी भना बुरा सोचनेकी शिक्त जातो रही हो. जिसकी हो ग्र हवास दुक्स न हो, श्रापेसे बाहर। ३ मूर्ख, नासमभ, वैवक्रफ।

पामलखाना (हिं॰ पु॰) वह स्थान जहां पागलोंको रखकर उनका दलाज किया जाता है।

पागलपन (हिं ० पु०) १ वह भीषण मानसिक रोग जिस-से मतुः यकी बुद्धि और इच्छाशक्ति चादिमें अने भ प्रकार-के विकार होते हैं। उन्माद, बावलापन। उन्माद देखी। २ वेवकूफी।

पागला—बङ्गदेशमें मालदह जिलान्तर्ग त एक नदी। यह गङ्गासे निकल कर छोटी भागरथी नामक एक छोटी भागतथी नामक एक छोटी भागतथी साथ मिल गई है श्रीर ८६ मील दोर्घ एक होप के चारी श्रीर धूम कर पुनः गङ्गामें गिरी है। वर्षाकाल में इसमें बड़ी बड़ी नार्वे जाती श्रातो हैं।

यागसी (दिं रही) पगली देखो।

पागुर ( हिं • पु॰ ) जुगाठी देखो ।

पाइनाशी—यशीहर जिले के सर्वीत्तर प्रान्तमें मातभङ्गानदी-को एक शाखा। इसका दूसरा नाम कुमार है। ग्रीषा काखमें मातभङ्गा नदीके साथ इसका संयोग दूर हो जाता है।

पाङ्क्ष (सं श्रिश) पङ्को भवः पंक्षि उत्सादित्वात् अञ् । १ पंक्षिभवः २ दशः चरपादक छन्दोभे दयुक्त । (पुश) पंक्षि संख्यस्य अण् । २ तत्संख्या अवयवः युक्त पश्च । ४ प्रस्थ । ५ सोमनताभे द ।

षाङ्क्षता (सं॰ स्त्री॰) श्रादकालमें एक पंक्तिमें बैठ कर खानेका पश्चिकार। पाङ्क्तेय (सं वि वि ) १ पंक्तिस्थित, एक पंगतमें रहने वाला । २ एक पंक्तिमें भोजनाही, जो एक पंगतमें बैठ कर का सकता हो।
पाङ्क्तर (सं वि वि ) पाङ्क्तिय, एक पंगतमें बैठ कर

पाङ्क्का (सं पु॰) सूषक जातिवियोष, सूरीकी एक जाति।

पाङ्गुल्य (संश्वाति ) पङ्गुता। पाचक (संश्वाति ) पचतीति पच खत्र पित्तरमेन सुक्रद्रव्य पचनादस्य तथालां। १ पित्तविग्रेष।

> "पाचकं भ्राजकञ्चैव रञ्जकालोचके तथा। साधकञ्चैव पञ्चेति पितनामान्यनुक्रमात्॥"

(शब्द्च॰)

पित्त पाचक, भाजक, रच्चक, लोचक और साधक इन पांच नामों से पुकारा जाता है। जिससे भुकान परिपाक हो, उसे पाचक कहते हैं। भावप्रकार्य लिखा है, कि पाचकपित्त भुकान परिपाक करता है और शेषांग्न बलहाइ तथा रसमूत्रपुरीयको विरेचन करती है।

"पाचकं पचते सुतं शेषाग्निवलगर्देनं। रसम्त्रपुरीषाणि विरेचयति नित्यशः॥" (भावप्रकाश) विशेष विवरण पित्तमें देखीं।

(पु॰) पचतीति पच-खुल्। २ प्रान्त। सुयुतमें लिखा है, कि देहस्थित जो पित है वही अग्नि-पदवाच्य है। देहमें पित्त कोड़ कर योर किसी प्रकार को यान नहीं है। दहन योर परिपात विषयमें पित्त ही यिखित रह कर यान के जै सा काम करता है। इने की यन्तरानि कहते हैं। कारण देहमें जब यान मन्द हो जाय, तब जिससे पित्तकी छुद्धि हो ऐसे द्रव्यका सेवन विधेय है। पित्त पक्ताध्य और यामाययमें रह कर किस प्रणालोंसे याहारको परिपात करता है यौर याहारजनित रस वायु, पित्त, कफ, मूत्र यौर पुरोष यादिको किस प्रकार एक दूसरेसे अवना करता है, वह प्रत्यच्च तो नहीं होता, पर पित्त हो उस स्थानमें रह कर यानिक्रिया हारा देहमें योष चार पित्तस्थानको कियामें सहायता पहुंचाता है। उस पक्ष और यामाययके

मध्यस्थित पित्तमें पाचन नामक यान श्रिष्ठान करती है। यहात् श्रोर श्रोहाके मध्य जो पित्त हैं, उसे रख्न श्रीन कहते हैं। वहीं श्रीन श्राहारसम्भूत रसको लाज बनानी है। जो पित्त हृदयस्थानमें संस्थित है, उसका नाम साधक श्रान है। इसीसे मनते सभी श्रीन लाज पूरे होते हैं। जो पित्त दृष्टिस्थानमें है, उसमें श्रालोचक नामक श्रीन रहती है। इसी श्रीन से पदार्थ का रूप श्रथवा प्रतिविद्ध रहीत होता है। त्वक्षें जो पित्त संस्थित है उसमें श्राजकारिन रहती है। ते लाम दंन, श्रवगाहन, श्राह्मेपन श्राह्में किया हारा जो सब स्व ह द्व्य श्रां में लिख होते हैं, इसी पित्तसे उन सब द्वां का परिपाक श्रीर देहकी स्थायाका प्रकार होता है। (स्श्रुतस्त्रस्था २१ अ०) पित्तका विषय पित कट्सें देखी।

र स्पतार, जो पानकार्य सम्पन्न करता है, उसे पाचक कहते हैं, रसोइया। सुश्रुत कल्पस्थानमें लिखा है. कि राजा विश्व करूपसे परीचा करके पाचक नियुक्त करें। पाचक की देख रेख करने के लिये एक सद्गुण सम्पन्न वैद्यको उसके अध्यचक्रपमें रखें। राजा जा पाचक रखेंगे, उसले निम्नलिखित गुणका रहना श्राव इंग्रुक है—

कुलोन, धामिक, सिम्ध, सव दा कार्य तत्पर निलीं म, सरल, कतज्ञ प्रियद्य न, क्रोधादिश्च्य, श्रालस्य विज ते, जितिन्द्रिय, चमाशोल, श्रुचि, नस्त्र, प्रतारणाहीन प्रस्ति। श्राहार ही प्राणधारणका मृत है। इसोमे उत्त गुण सम्पन्न एक पाचकको सहै यक श्रुधीन रखना छचित है। पाचक श्रोर परिचारक प्रस्ति सभो वैद्य-के श्रुधीन रहेंगे। (स्थ्रुत कल्पस्थान १ अ०)

> "पुत्रपौत्रगुणोपेतः शास्त्रज्ञो मिष्टपाचकः। ग्रुप्थ कठिनश्चेत सूपकारः स उच्यते॥" ( चाणक्य )

पुत्र, पौत्र घौर गुणयुक्त, शास्त्रज्ञानो, मिष्टपाचक सर्थात् जो उत्तम पाक कर सके घौर शूर तथा कठिन होनेसे उसे सूवकार (पाचक) कहते हैं। सूप कार देखो। 8 सन्नादि पाककारक घौषध, वह घौषध जो भोजन-को पचाने घौर, मूख तथा पाचन शक्तिको बढ़ानेके लिये खाई, जाती है। (ति॰) ५ जो किसी कचो वस्तुको पचावे वा पकावे। पाचना (सं क्षी ) कर्क हो।
पाचन (सं क्षी ) पाचर्त धनेनेति पच्-णिच्-करणे
च्युट्र। १ प्रायिच्या । २ दोषपाचन काथौषिध, वह
श्रीषधि जो आम अथवा अपका दोषकी पचावे।
च्युरादि रोगसमूहमें पाचनोषधके व्यवहारका विधान
चिखा है। चक्रपाणिदत्तने रोगमेदमे नाना प्रकारके
पाचन निर्देश किसे हैं।

पाचन-प्रदानका काल —
"उवरितं षहहेऽतीते लब्बकप्रतिमोजितं।
सप्ताहात परताँ (स्तब्धे मासे स्यात् पाचनं उवरे॥"
( वकदत्त जबरचि )

ज्व (युक्त व्यक्तिको ६ दिनके बाद पाचन श्रीष्रधका सेवन कराना चान्निये। पाचनका परिणाम —

"दशरितकपाषेग गृहीत्वा तोलकद्वयं।
दश्याममः षोडश गुणं प्राह्मं पादावशेषितं॥" (परिभाषा)
पाचन श्रीषध प्रायः काद्या करके दो जातो है। यह
श्रीषध १६ गुने पानोमें प्रकाई जातो है श्रीर चीथाई रह
जाने पर व्यवहारमें खोई जातो है। ज्वसदि सभो
रागों में पाचनकी व्यवस्था है। यह काथोषध भाम
श्रयवा अपका दोष को पचातो है, इशोसे इसको पाचन
कहते हैं।

चक्रपाणिदत्तने प्रयोक रोगके लिये घला घलग पाचन बतलाया है जो कुल मिला कर ३२२ होते हैं। यथाक्रम धनके नाम नीचे दिये जाते हैं।

ज्वराधिकार सव ज्वरमें—१ नागरादिः वातिक क्वरमें
२ विल्वादि पञ्च मूलो, ३ पिप्पनो मूलादि, ४ किरातादि,
५ रास्नादि, ६ विल्वादि पञ्च मुखादि, ७ पिप्पत्वादि, ८
गुड़ च्यादि, ८ द्राचादिः प तिकाज्वरमें १० किलङ्गादि,
११ तिक्वादि, १२-१३ लोभ्रादि (लोभ्रादि पाचन दो
प्रभारका है), १४ यवपटोल, १५ दुरालभादि, १६
तायमाणादि, १७ सहोकादि, १८ पप टकादि,
१८ विख्वादि, २० पप टादि, २१, २२, २३ द्राचादि
(द्राचादि पाचन ३ प्रकारका है), २४ धन्याकादिः कफज्वरमें २५ मातुलुङ्गादि, २६ कटुकादि, २० विस्वादि,
२८ सामुलो वा वासककाष, ३२ सुस्तादिः वातपै लिक

ज्वरमें ३३ सवङ्ग, ३४ तिफतादि, ३५ किरातादि, ३६ निदिग्धि नादि, २७ पञ्चभद्र, २८ मधुनादिः पितश्तौ पिन ज्यरमें ३८ पटोलादि, ४० गुड़ूचादि, ४१-४२ चातुभ<sup>९</sup>द्रक पाठः सप्तकदय, ४३ गुड्र्चादिगण, ४४, कण्टकार्यादि, 84 वासादि, 84 पटोलादि, 89 बस्ताष्टकः 85 पटोः सादि, ४८ चुट्रादि; वातम्ने पि म-ज्वरमें—५० धान्य-पटोत्त, ५१ सुन्तादि, ५२ पञ्च तोल, ५३ पिप्पतोक्ताय ५४ प्रारम्बवादि, ५५ चुट्रादि, ५६ दगम्न, ५० सुम्तादि, ५८ दार्वादि ; त्रिदोषज्वरमें—५८ चतुभ द्रपञ्चमूल, ६° ब्रहत् पञ्चमुली, ६१ खल्य । चमुली, ६२ दशमुल, ६३ चतुर शाङ्क, ६४-६५ मष्टादमाङ्ग ( यह पाचन दो पनार का है), ६६ मुम्तादि, ६० ग्रंपराष्ट्रादगाङ्ग, ६८ ग्रह्म दि, ६८ हरत्यादि, ७० भाग्यीदि, ७१ हिपञ्च मून्यादि, ७२ रशमृद्यादि, ७३ मातुलुङ्गादि, ७५ मातुलुङ्गाद्रक रमः युत्त दग्रमुन, ७५ व्योषादि, ७६ विवसादि : जोगं ज्वर-में -७७ निदिग्धादि, ७८ विष्यस्यादि ; सन्ततज्वरमें--७८ मधुकादा, ६० कलिङ्गकादि, ८१ पटोलगारिवादि दर निम्ब्पटोनादि, द३ किरातितादि, द४ गुड्र्चा-मननादि, ८५ मुम्तादि ; तृतीयज्व (में - ५ म होषध दि ; चातुर्वे क ज्वरमं — ८० वासाधावग्रादि ; ज्वरातीस रमं --दद पाठादि, दर नागरादि, ८० क्लोवेरादि, ८१ छ त् गुड़ चादि, ८२ उग्रीरादि, ८३ पञ्च मृष्यादि, ८३ कलि-ङ्गादि, ८५ वत्सकादि, ८६ खदं प्रादि, ८० नागरादि, ८८ मुस्तकादि, ८८ धनादि, १०० दममूलोग्रएहो, १०१ किरातादि ।

श्रतां नारमें न्१०२ धान्यपञ्च क, १०३ धान्यच तुष्क, १०४ काञ्चरादि, १०५ किराति तक्कादि, १०६ कुट नादि, १०० विल्लादि काथ, १०० पटोलादिकाय, १०० कुट नादि, ११० समझादि, १११ कुट नक्काय, ११२ वत्सकादि, ११३ कुट नदि, १११ कुट नक्काय, ११२ वत्सकादि, ११४ कुट नदि, ११४ कुट नदि, ११४ कुट नदि, ११४ कुट नदि, ११६ धान्यश्रपे । पाष्टु रोगमें न्११० फलिक नदि। रक्षित्त मिन्१८० धान्यश्रपे । पाष्टु रोगमें न्११० फलिक नदि। रक्षित्त मिन्१८० धन्याकादि। रक्षित्त । राजयस्त्रा रोगमें न११० धन्याकादि, १२० अध्वगन्धादि, १२१ दयमुनादि। नादा धनारमें न१२२ पिपानी चूर्ण युक्त पञ्चमूनी, १२३ पीषकारमें दूर, १२४ पिपानी चूर्ण युक्त दयमुनी, १२४ कटन

पालादि, १२६ काण्डकारोकाथ । हिकारोगमे—१२७ अस्तादि, १२८ कुष्ठचूण युक्त दशमुली, १२८ कुलत्यादि, १३० गृहुन्यादि । क्यं धिकारों—१३१ सष्टमुह कषाय, १३२ गृहुन्यादि, १३२ पपंटकाय, १३४ गृहुन्यो शीत॰ कथाय, १३५ विल्वजनगृहुन्योकषाय, १३६ ग्रम्बादि वारि । मृच्छं धिकारमे—१३० महीषधादि, १३८ दुरा॰ तमाकाय । उन्मादाधिकारमे—१३८ प्रतादियुक्त दग्मुल । अपस्माररोगमे—१४० दशमुली कव्याणप्टत । वातरोगमे—१४१ पञ्चमूलो वा दशमूलीकाथ, १४२ दगमूली, १४३ माषवलादि, १४४ दशमूलीकाथ, १४२ माषवलादि, १४४ दशमूलो क्यादि, १४५ माषवलादि, १४८ परण्डतेल युक्त दशमूली, १५० परण्डतेल युक्त पञ्चमूली, १५० परण्डतेल व्याप्त, १५१ गुग्गुलयुक्त गुहुनी विक्रकाकाथ।

वातरत्तरोगर्मे-१५२ भस्तादि, १५३ वत्सादनी काण, १५४ वासादिः १५५ गुड्र्चीकाण, १५६ गुड्र्चीः कषाय। जरस्तमामं —१५७ गिनाजलादियुत्त दयम् नो, १५८ भक्तातकादि, १५८ विष्पव्यादि\_। श्रामंबातमे --१६० शकादि, १६१ पुनण वालाण, १६२ रास्तादशम् ल, १६३ एरग्डतेनयुत्त दशम् न वा श्रग्छोक्ताय, १६४ रासापचक्र, १६४ रास्नासप्तकः १६६ गोत्तरग्रखे, १६७ कणायुत दयम् नो । श्रूनरोगमें —१६८ वलादि, १६८ विम्बादि, १७० हिङ्गुपुष्करम् लयुत्तविष्वैरण्ड यक्ताय, १७१ क्वीदि, १७२ व्रहत्यादि, १७३ ग्रतावर्यादि, १७४ त्रिफ-लादि, १७५ मधु बताय, १७८ शियकाय, १८० पटोलादि, १८१ विल्वादि, १८२ तचकक्रयोदि, १८३ तचकादि, १८४ हिङ्ग्वादिचूणंयुक्त दशसूलीका काथ, १८५ एरण्डसम्बन, १८६ एरण्डहादशक । चदावर्त्ताधिकारमें-१८७ प्यामादिगणकाथ, अनाहरोगमें भी यही पाचन विधेय है। हृद्रोगर्मे—१८८ स्नेहल वष्युता दमम्ली १८८ नागरकाथ, १८० वचा वा निस्वक्राय, १८१ हिङ्ग्वादिच्रणेयुता यवकाण, १८२ सवणसारयुता दश-म् लो। मूत्रकच्छरोगमें —१८३ यसतादि, १८४ हणः पञ्चमूल, १८५ शतावधीदि, १०६ इरीतकादि, १८७ खदंष्ट्री वा विश्वकषाय, १८८ ब्रह्मखादि, १८८ यव-् चारयुता गोत्तुरवी जन्नाय, २०० त्रिकग्छनादि, २०१ ष्ट्रतिवलाकषाय ।

म व्राचातमें—२०२ शिलाजतुयुक्त वीरतरादिकाय, २०३ दुरालभारस वा वासाकषाय । श्रम्मरीरोगमें— २०४ वक्णत्वगादि, २०४ वीरतरादिगणकाय । २०६ श्रण्डप्रादि, २०० वक्णकाय, २०८ वक्णाकल्कयुक्त वक्णत्वक् कषाय, २०८ श्रियुक्ताय, २१० नागरादि, २११ वक्णत्वगादि, २१२ श्रद द्रादि, २१३ एलादि । मेहरोगमें—२१४ द्र्वीदि, २१४ विष्मसादि, २१६ खर्ज ्र रादि, २१७-२२०, २२१ कषायचतुष्टय, २२२ किचाविक्र-कषाय, २२३ कदरादि, २२४ श्राम्बमन्यकषाय, २२५ पाठादि, २२६ विष्मलादि, २२० फलविकादि, २२८ कटक्षटेर्यादि, २२८ विष्मलादि, २३० कुटनादि ।

खदररोगमें — २३१ विष्ठत्कस्त्रयुक्त श्राग्यधक्ताथ वा एरण्डकाथ, २३२ शियकाथ, २३३ दशमूलादि, २३४ हरोतक्यादि, २३५ एरण्डते ल वा गोसूत्रयुक्त दश-सूलो, २३६ पुनण्वाष्टक, २३७ पुनण्वाचतुष्क ।

शोधरोगमें—२३८ श्रग्रहादि, २३८ दशमुल, २४० विव्वतादि, २४१ श्रम्यादि, २४२ पुनणं वासप्तक, २४३ गुम्गु लयुत्त पुनणं वादि वा दशमूलकाछ, २४४ हिंसा-स्यादि, २४५ पुनणं वाकाध। श्रन्तवृहिरोगमें—२४६ तृत्वते लयुता दशमूल, २४० रास्नादि। विद्रिधरोगमें—२४८ पुनणं वादि, २४८ विव्वतृत्राल्कयुता विफलाकाथ, २४० दशमूलो कषाय, २५१ वंश्रालागादिकाथ।

उपदंशरोगमें—२५२ पटोलादि, २५३ तिफलाकाय, २५४ जयादिकाय । भग्नरोगमें—२५५ न्ययोघादि, २५६ नवकषाय, २५७ पटोलादि, २५८ घातीखदिरकाय । श्रीतिपत्तमें—२५८ पटोलारिष्टजल । प्रम्हिपत्तरोगमें— २६० निसुषयवादि, २६१ शृङ्कवेरपटोलकाय, २६२-२६३ पटोलादि (यह पाचन दो प्रकारका है), २६४ यवादि, २६५ दशाङ्क, २६६ फलितकादि, २६७ पटोलादि, २६८ चित्रोहवादि, २६८ पटोलादि, २७० मिं हास्यादि।

विसर्परीगर्से—२७१ पश्चम ्लतय, २७२ सुस्तादि, २७३ धात्रादि, २७४ नवकषाय, २७५ मस्तादि, २०६ २७७ पटोलादि (यह पाचन दो प्रकारका है), २७८ भूनिस्वादि, २७८ दुरालभादि, २८० कुण्डव्यादि।

मसुरीरीगमें — २८१ दुरालभादि, २८२ निम्बादि, २८३ २८४ पटोलादि (यह पाचन दो प्रकारका है), Vol. XIII. 49

२८५ पटोनमुलादि, २८६ खदिराष्ट्रक, २८७ अस्टतादि, २८८ जातीपतादि, २८८ गवेधमध्यकताय २८० वराकाय वा खदिराष्ट्रक, २८१ निस्वादि ।

मुखरोगम - ६८२ इहत्यादि, २८३ दार्वादि वा हरीतकीकषाय, २८४ कटुकादि। सुखपाकरोगमें— २८५ जातीपत्रादि, २८६ पटोनादि, २८७ पञ्चकल्का वा त्रिफनाकषाय, २८८ दार्वीकाथ, २८८ सप्तच्छद यप्टि वा श्राह्वादिक्रषाय, २०० पटोलादि, ३०१ विफलादि! प्रदर्शेगमें--३०२ दार्वादि । योनियापद् रोगमें--३०३ गुड्ची, विफना वा दन्ते काय। गर्भावस्थामें - ३०४ चन्दनादि, ३०५ छ इत् छोवैरादि । स्तनरोगमें ११६ हरिद्रादि वा वचादिकाथ, २७० दशमू लकाथ, ३०८ त्रमृतादि, ३०८ विफनादि, ३१० भाग्योदि, ३१९ सप्टन विषलाक्षाय । स्रुतिकारोगमं-३१२ स्तिकादग्रम्ख, ३९३ सहचरादि, ३१४ दशमूली । मक्क्सगूररोगमें --३१५ विष्यव्यादिगणकाथ । वातरोगमें ---३१६ इरिद्रादि, ३१० विल्वादिवाय, ३१८ समङ्गादि, ३१८ नागरादि, ३२० समाने रलाजयुक्त विल्वम लक्षाय, ३२१ पटोलादि । विषरोगर्मे ३२२ ऋटभ्यादि । ( चक्रपाणिदत्त )

चक्रपाणिदत्तो बतनाये इए यही ३२२ प्रकारके पाचन हैं। एति इत्र भीर भी कितने पाचन वैद्यक्तप्रत्यः में देखनेभें बाते हैं। जपर जिन सब पाचकीं के नाम लिखे गये, उनके मध्य एक नामके भनेक पाचन हैं, किन्तु मधिकारभेदसे एक नामका पाचन होने पर भी उसमें भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। भावप्रकाम में लिखा है—

''न प्रशास्यति यः शोथं प्रकेषादिविधानतः । इब्याणि पाचनीयानि दशन्त तत्रोपनाहने ॥''

ं त्रण जहां प्रलेपादि द्वारा उपग्रम न हो, वहां पाचन द्रश्यका उपनाह प्रदान विधेय हैं।

भाषामूल, सोडिञ्जनका फल, तिल, सर्घप श्रीर तोसी इन सब दृष्योंका सत्तू, पुरावीज श्रीर श्रन्यान्य तथा दृष्य त्रणका पाचन है।

(ति॰) ३ पाचित्रता, पचानेवाला, इ।जिम । भाव-प्रकाशमें लिखा है, कि यदि कोई वसु खानेसे अजीप हो, तो जिस वसुके खानेसे उस अजीप वसुका परि पाक होता है, उसी वसुको उसका पाचन कहते हैं। कटहल पचानिके लिये कैला, केला पचानिके लिये वी श्रीर घी पचानिके लिये जंभीरी नीवूका रस प्रगस्त है। नारियल श्रीर तालवीज पचानिके लिये तराहुल श्रीर श्राम पचानिके लिये दूधका सेवन करना चाहिये।

सह्वा, वेल, पिधार, फालसा, खर्जूर श्रोर निमंती यवानिने लिये निस्त्रवी जनित पय, छत भीर तन्नन। सेवन करे। खुजूर और पानीफ ए अजीप होने पर सींछ अथवा नगरमोधिका सेवन तथा यज्ञाङ्मर, अध्व-स्यादिका फल और पाकर खनेसे अजीर्ष होने पर सीठ श्रयवा नागरमोधिके काढेकों वासी करने पीना चाहिये। तराडुल खानेसे अजीएं होने पर दुग्धं, दुग्ध अजीए होने पर अजवायन और चिउड़ा अजी प होने पर वीपरके साथ अजवायन खाने हे त्रत पच जाता है। यष्टिक तराडुल अजीय होने पर ट्रिको वीनिसे, ककही फल गिइंसे श्रीर गेइं, उरट, चना तथा सूंग इन सबका परिपाक धत्रेके फनमे होता है। कंगनीधान, ध्यामाधान, मृणाल, बेसर, चोनी, पानीफल और मधुफल अजी ग होने पर नागरमोधिका सेवन विधेय है। विद्युक्तत सामग्री कांजी दारा, पिष्टाच शीतल जल हारा और खिचड़ो सैन्धवं दारा परिपाक होतो ्है। जस्बीर सारा माषेन्डर (पापड़), मूंग सारा पांयम, लवण दारा विश्ववार, साङ्ग द्वारा फीनो, सोहि व्ह्वन द्वारा पर्यट, विवसमूच द्वारा लड्ड, विष्टक चीर महश्र तथा मग्ड दाग कचौड़ी इजस होती है से ह (तैलादि), हरिद्र, हिङ्क, लवङ, इलायची, धनिया, जीरा, बदरक, सींठ, दाखिमादि बस्तरस, मिर्च बीर सैन्धव चुणे दन सबके परिपाकके लिये संस्काराध श्रवका सेवन करे। यदि मक्को श्रीर मांसं श्रधिक खा लिया हो, तो कांजी पी ली, इसमें बहुत जल्ट इजम हो जाता है। अपका आस्त्र हारा मत्य भी। श्रास्वीज हारा मांस, यवचार हारा कच्छपका मांस, श्रुक्त श्रीर पार्ड वर्ण पारावत, नीलक रह तथा कविज्ञलका मांस खाने पर अजी पे होनेसे काममूलको पीस कर जलके साथ सेवन करना चाहिए। तिलके पौधेके ब्दाचार हारा सभी प्रकारके मांस, खैरकी सकडीके

चारसे चच्चुकसाक, खेतसर्प पश्चीर बच्चुयासाक, खेत-सर्प प द्वारा पालन्याक, केबुक्याक, करेला, बेंगन, मूली, पोई, कहू, परवल श्रीर श्रोल परिपाक होता है। महेसे दूध, कुछ गरम मांड्से गायका दूध श्रीर सैन्धव नमकसे में सन्ना दही जीर्ण होता है। विकटु खानेसे रसाल,खण्ड खानेसे श्रुण्ड, नाग'मोधेसे ईख श्रीर प्रदर करा रम पचता है। गेरूभहो श्रोर चन्द्रनसे प्ररातन मद्य, उष्ण दूशमें श्रोतन दूश श्रीर रससे चारममूह जोर्ण होता है। जलपान करनेसे यदि अजोर्ण हो जाय, तो सोने या चाँदीको श्रानमें सन्तप्त करके जल्में डाल दे। दभ प्रकार सात बार करते रहे पांके उस जलको पोनेसे शक्की तरह परिपाक हो जाता है।

( भावप्र० मध्यहा० अग्निभान्यधि० )

जिन सब द्रश्रींको बात जपर लिखी गई, उन सब द्रश्रींको खाजेंसे सुकद्रश्र परिपाक होता है, इस कारण उन्हें पाचन कहते हैं। (पु॰) ४ श्रक्त स्स, खट्टा रस। ५ श्रक्ति, श्राग। ६ रत्तो रण्ड, लाल श्रंडी।

''पाषाणभेदी मरिचं यमानी जलशीर्षकम्। कुण्ठीचन्द्रं मजक्रणां श्वंगादिः पाचनो गणः॥"

( अर्कप्रकाश )

पावाणभेदो, मिर्च, अजवायन, जलशोषं क, कच्र, चई, गजकणा और खड़ी इन सब द्रशीका नाम पाचन गण है।

पाचनक (म' पु॰) पच्चतेऽनेनिति पच-णिच्-उयु, ततः संज्ञायां कन्। टङ्कनचार, सोहागा।

पाचनगण ( सं॰ पु॰) पावन श्रोष्ठियों का वर्ग । जेसे, कालोमिच, अजवायन, सीठ, चव्य, गजपीपन, काकड़ा-मिंगी श्रादि।

पाचनश्रति (सं॰ स्त्री॰) वह श्रति जो भोजनको पचावे, हाजसा।

पाचनो (म' स्त्रो०) पच्यते भुताद्रव्यादिकं यया, पच-णिच व्युट्स्त्रियां ङोप्। १ इरोतको, इड़। (त॰)२ परिपाचक।

पाचनीय (सं॰ ति॰) पच गिच् मनीयर्। पाच, पकाने या पचाने योग्य।

पाचियतः ( सं । त्रि । ) पच-णिच् त्त्वः । १ पाचकः । रसोदया । २ वचानेवालाः, हाजिम । वाचर (हिं पुं ) पर्चर देखी।

पाचल (सं पुरं) पाचयतीति पच-विच, बाइलकात् कलन्। १ पाचका २ अस्ति। ३ रस्वनद्रया ४ वायु। (क्ली॰) पाच पाचन लातीत ला का। ५ पाचन।

पाचिका (सं०स्त्रो॰) पाचक्र-टाप् ग्रत इत्वं। पाकाः कत्तीं, रसोई बनानेवाली स्त्री, रसोईदारिन।

पाची (सं • स्त्री • ) पाचयति खपत्ररसादिपलेपादिना परिपक्त यित व्रणादि पच-णिच्, (सवैधातुभ्य इन्, ततोडीष्) लताविश्रीष, पाची या पची नामकी लता। पर्याय--मरकतपत्री, इरितलता, इरितपत्रिका, पत्रो, सुरमि, मालारिष्टा, गारूक्ततपतिका । गुण-कट्, तिक्त, उःणा, कषाय, वातदोष, यह श्रोर भृतविकारनाशक, लग्-दोषप्रथमक श्रीर त्रणका हितकर।

पाच्छा (हिं• पु० ) बादशाह देखी।

पाच्य (सं वि ) पच श्रावश्यके ख्यत्, भावश्यकार्थः लात् न कुलं। अवश्यवचनीय, जो अवश्य पचाया या पकाया जासके।

पाक ( डिं॰ स्त्री॰) १ जन्तु या पौधिक ग्ररीर पर कुरोकी धार श्रादि मार कर कपर कपर किया इश्रा घाव जो गहरान हो। २ वह चौराजो किसी बच्च पर उसका रस निकालनेके लिये किया जाता है। ३ वह चीरा जो पोस्ते के डोड पर नहरनोंसे लगावा जाता है। इससे गींद के कपने श्रफीम निकलती है।

पाक्रना (हिं क्रिक) जन्तु या प्रोधंके ग्रारेर पर कुरोको धार इस प्रकार मारना कि वह दूर तक न घंसे और जिससे केवल जपर जपरका रत शादि निकल जाय. चिरना।

पान ( हिं । पु॰ ) पाँजर।

पाजरा (हिं पु॰) एक वनस्रति जिससे रंग निकासा जाता है।

पाजम् (सं • क्लो • ) पाति रचतीति पात्यनेनेति वा पा रच्या प्रसुन् जुड़ामस्य ( पातेर्वके च जुट्च )। १ बला।

पाजस्य (सं ॰ पु॰) काती भीर पेटकी बगलका भाग, पाँजर ।

वाजामा (फा॰प०) पैरमे पहननेका एक प्रकारका

पाजा (हिं व पु॰ ) प्रायजा देखी। - - -

क्षिला इशावस्त । इससे टखनेसे कमर तकका भाग डका रहता है। इसके टखनेको घोरके यन्तिम मागको संहरी यां मोरी, जितना भाग एक एक परिमें होता है उसे पायचा, दोनीं पायचा के सिनानेवाते भागको सियानी, कसरको श्रोरके श्रन्तिम भागको जिनमें इजार-वंद रहता है, नेफा और जिन सुत या रेग्रम के बंधनीं को र्नफीनें डान कार कसते हैं, उसे इजारबंद काहते हैं। पाजामिन कई भेद होते हैं, चुड़ीदार, बरदार, बरबो, पतन ननुमा, कलोदार, पेशावरी, कावुनी और नेपालो । च डोदार पाजामा घुटनेके नोचे इतना त'ग होता है कि महजर्मे पहना या उतारा नहीं जा सजता ! जब यह पहना जाता है, तब घटनेके नीचे बहुतर मोड़ पड़ जाते हैं। इसके दो भेद होते हैं — ग्राड़ा श्रौर खड़ा। ग्राड़े को काट नीचे ने जपर तक बाड़ी और खड़े का खड़ी होती है। कभी कभी इसमें सोहरोकी तरफ सोन बटन लगते हैं। उस दशामें मोहरो शीर भी तंग रख' जाती है। बरदार पाजामा घटनेकें नो वे शौर जपा बरावर चौड़ा होता है। इसको एक एक सुहरी एक हायसे काम चौड़ो नहीं होतो। प्राची पाजामेको मोहरी चूड़ोदःरचे अधिक ढीली होती है और यह अधिक लखा न होने के कारण सहजमें प्रहत लिया जाता है। पतल ननुमाकी मीहरो बग्दारमे कम और अरबोसे अधिक चोड़ो होतो है। याज जल दसी पाजामेका रवाज अधिक है। कलोटार या जनाना पात्रामा नेफिको तरफ कम और मो इरोकी तरफ प्रधिक चौड़ा रहता है। इसके नैफिका घेरा १ यज श्रीर मोहरोका २ई गिरह होता है। इसमें बहत-सी कलियां होती हैं। इन कलियोंका चौड़ा भाग मोइरोकी घोर घोर तंग भाग नेफीको घोर होता है। पेशावरी पाजामा कलीटारका प्राय: उलटा होता है।

पाजामेका व्यवहार इम देशमें कवसे ग्रास्म हुन्ना, ठीक ठीक माल्म नहां। अधिकांग लोगांका व्यात है, कि यह मुसलमानींके साथ यहां बाजा। पूर्व समयमें यहांके लोग घोती पहना करते थे। परन्तु पहांखियों

कांबुलो और नेपाली भी इसी प्रकारके होते हैं।

श्रीर शीतप्रधान देशीमें शांज कल इसका जितना व्यव-हार हैं उससे संदेह हो सकता है, कि पहले भो उनका काम इसके बिना न चलता रहा होगा। फिलहाल हिन्दू संसलमान दोनी पाजीमा पहनते हैं, पर सुमल-मान श्रिक पहनते हैं।

पाती (हिं पु०) १ पेंदल सेनांका सिपाही, प्यादा। २ रचक, चौकीदार। (वि०) ३ दुष्ट, लुचा, कमीना। पातीयन (हिं ० पु०) दृष्टता, कमीनायन।

धाजिब (फा॰ स्त्री०) पैरीमें पहननेका स्त्रियोका एक गहना। यह चाँदोका होता है श्रीर इसमें घुँघरू टके होते हैं, नूपुर, मंजीर।

पाञ्चकपाल (सं ० ति ०) पञ्चकपालस्थायमिति श्रणः, (तस्ये व दम् । पा ४।३।१२०) पञ्चकपाल यज्ञमस्बस्थी ।

पाञ्चगतिक (सं विव ) पञ्चगतियुक्त ।

पाञ्चजनो ( सं॰ स्त्री॰) पञ्चजन नामक प्रजापतिको कंग्या अभिको ।

पाञ्चलनोन ( सं॰ ति॰) पाञ्चलने साधुः पञ्चलन-घल्। ( प्रतिजनादिभ्यः घल्। पा ४१४।८८ ) जो पांच लनके प्रति साधु व्यवहार करते हैं।

पाञ्च जन्य (सं ॰ पु॰) पञ्च जने दे त्यविशेष भवः (पञ्च जना हुपसंख्यानम्। पा ४।३।५० वार्तिक) इत्यस्य वार्तिः कोतारा ज्यः। १ विषाुशङ्क, विषाु जिस शंखको धारण करते हैं उस शंखका नाम पाञ्च जन्य है। (गीता ६।२०) पञ्च जन नामक दे त्यसे यह शंख पाया गया था, इसी से इसका नाम पाञ्च जन्य पड़ा है। हरिवंश में इनका विषय इस प्रकार लिखा है—

भगवान् विष्णु ने गुरुद चिणामें प्रवने गुरु सान्दो पिन मुनिको उनका प्रत का देनेकी प्रतिका को । इस कारण वे समुद्र के किनारे जा जनमें छुस पड़े। इस पर समुद्र हाथ जोड़े क्षणिके सामने था उपस्थित हुए और क्षणिन प्रपने पानेका साम हास उनसे कह सुनाया। जब क्षणाको मालू म हुपा, कि पञ्च नन नामक एक महादे त्यं तिमिद्धव धारण कर गुरु पुत्र को निगल गया है, तब वे उसी समय दे त्यं के समीप पहुँ वे। वहां क्षणाने पञ्च जनको मार कर प्रपने गुरुपुत्र को खेर उसका शंख भी ले लिया। यही शक्क देवता

भीर मनुष्यते मध्य पाञ्च जन्यं नामसे विख्यात हुआ थो। (हरिवंश ८८।१४.१८) पञ्चभिः काग्ययविश्वष्ठप्राणाङ्कि-रसच्यवनैः निव्नतः ष्यञ् । २ अग्नि। महाभारतने वन पवंभे लिखा है—

उक्य श्रीर मार्क एड यने धिम ह श्रीर ब्रह्माके सहय यशकी एक पुत्र पानिकी कामनासे बहुवर्ष व्यापी चोर तपस्याका श्रारम्भ कर दिया। जब काख्यप, विश्वष्ठ, प्राणपुत्र प्राण, श्रिङ्गराके पुत्र च्यवन श्रीर सुवचं कर इन पांचीने श्रीन महाव्याह्नित मन्त्र हारा ध्यान किया, तम महतीज्वालासमन्त्रित, पञ्चवण विश्वष्ट, जगत्की सृष्टि करनेमें समर्थ एक तेज छत्यन हुशा। उसका मस्तक प्रज्वित श्रीनवण सा, दोनों बाहु सुर्ध महत्य प्रभान्तित, वक् श्रीर नेत्र सुवण के समान कान्तियुक्त तथा दोनों जहा क्राणवण को थे। उक्त पांचीने तपस्या हारा उस तेजकी पञ्चवण किया, इसोसे वे पाञ्च जन्य नामसे प्रसिद्ध हुए। (भारत श्रीर ८ अ०) ३ हारीत सुनिवंशीय दीव बुहिपुत्र। ४ पुराणानुसार जम्बूहोपके एक भागका नाम।

पाञ्च जन्यधर ( मं॰ पु॰) घरतोति धु-ग्रच्, पाञ्च जन्यस्य धरः। विष्णु।

पाञ्चनन्य यिन (सं॰ ति॰) पाञ्चनन्यस्य अदूरहेमादि चतुरध्यां कर्णां फिल्,। पाञ्चनन्य सिन्तकष्ट देमादि। पाञ्चदम (सं॰ ति॰) पञ्चदम्यां भवः जानत्व ऽपि सिन्धः वेनादित्वादणः। पञ्चदमीभव।

पाञ्च हत्य (सं०पु०) पञ्च दर्शाभः सामधेनी मन्त्रः प्रकाश्यः एयः पञ्च दशसामधेनी मन्त्र द्वारा प्रकाश्य श्रजीकिक विज्ञः (भाग० ६।४।२७)

पाञ्चनख ( मं ० ति० ) पञ्चनख मण् । पञ्चनख सम्बन्धी, पञ्चनखभव ।

पाञ्चनद ( सं ं ति ॰ ) पञ्चनद अगा । पञ्चनद सम्बन्धी पाञ्चमीतिक ( सं ं ति ॰ ) पञ्चम्यो भूतेभ्य ज्ञागतः ठक् । ज्ञाकाणादि भूतपञ्चकारका देहादि, पांचों भूतों या तस्त्रीं से बना इज्ञा गरीर । जोवाकाके पाञ्च भौतिक देहपरिग्रहका नाम जन्म ग्रीर इसका नाम ही मृत्यु है। कोई कोई देहको पाञ्चभौतिक नहीं मानते — कोई इसे चातुभौतिक श्रीर कोई एकभौतिक बतलाते

हैं। ग्ररोरमें पार्थि वांगका भाग अधिक है, इसीसे ग्ररोरको पार्थि व भो कहते हैं। देहमें पार्थि वांग्रका भाग ग्राधा है।

पाञ्चमाङ्गिक ( सं॰ त्रि॰ ) पञ्चमदिन सम्बन्धीय। पाञ्चमिक ( सं॰ त्रि॰ ) पञ्चमयक्ता।

पःचियक्तिक (संश्रातिश) पञ्चयक्तिके स्रन्तगैत कोई एक। पाचरात (संश्रुश) पञ्चरात्रमतः वज्ञान्ते ।

पञ्चरात्र देखो ।

पाञ्चलिका (संश्काशे) पञ्चानी खार्थे प्रण्तत् कन्, ततष्टापि सत इलं। पञ्चालिका, वस्त्रादि निर्मित पुत्तलिका।

पाञ्चविष के (सं कि कि ) पञ्चाविषीः प्रमाणमस्य उञ्ज, तस्य वा नं तुक्त, । पञ्चविष्वयस्ता, जिसकी उमर पांच वर्षकी हो।

पाञ्चग्रब्दिक (सं• त्रि•) पञ्चिमः ग्रब्देः निव्रक्तं, तेन निव्रेत्तं। (पा ५१९१३९) इति ठक्तः। पञ्च प्रकार शब्द द्वारा निष्पादित वाद्यमेद, करताल, ढोल, बोन, घंटा ग्रीर मेरो ग्रांदि पांच प्रकारके बाजे।

पाञ्चगर (सं कि कि ) पञ्चगर वा काम देव सख्य स्थाय।
पाञ्चार्थिक (सं क्ष्म ) पञ्चार्थाः सन्त्यत (अत इति ठनौ )
पा पाश्रिप) इति ठन्। पाश्रपतशास्त्र । इसमें
पाशादि पञ्च पदार्थे दिखलाये गये हैं।

पाञ्चाल (सं कती ) पञ्चाल एव पञ्चाल खार्थे - प्रण् । १ शास्त्र । (प्र ) पञ्चिमः प्रधानाभिन होभिरस्ति पर्याप्तितोति पञ्चाल खार्थे पण् । २ देशविशेष, हुपदराज-नगर । पञ्चाल देखो । ३ पञ्चासदेशवासो, पञ्चाल-देशका रहनेवाला । ४ ब्रह्मदत्तका सहचरविशेष । ५ बढ़ई, नाई, जुसहा, धोबी, चमार इन पांचीका समुद्राय । (वि ) ६ पञ्चालदेशो इव, पञ्चालदेशो होनेवाला । ७ पञ्चाल देशका रहनेवाला ।

पाञ्चालक (सं वि वि ) पञ्चाल, खार्थे कन्। पञ्चाल। पाञ्चालका (सं वि क्ली वे) पाञ्चाली खार्थे कन् ततो इस्तष्टाप् च्। १ वस्त वा दण्डादिकत पुत्तिलका, गुड़िया, कपड़े बादिकी पुत्रले। पर्याय प्तिकिका, पञ्चालका, धालभञ्जी, पञ्चाली। २ रीतिविशेष, साहित्य में एक प्रकारकी रीति या वाक्यरचनाप्रणाली।

Vol XIII 50

पाञ्चाली ( मं ॰ स्त्री ॰ ) पञ्चभित्रं पं रसतोति श्रस श्रम, गौरादिलाद डोष् । १ पाञ्चालिका, गुड़िया। २ पञ्चाल देसकी माषा। पञ्चाल-श्रण, स्त्रियां डोप्। ३ पाण्डवीं को स्त्री द्रीपदीका एक नाम जो पञ्चाल देशकी राजकुमारी थो। पर्याय—क्षणा, पाण्डुश्रमिं ला, पार्वं तो, याज सेनो, वे दिजा, सेरस्थ्रा, नित्ययौवना। १ रोतिविश्रेष, साहित्यमें एक प्रकारको रोति या वाक्य-रचना-प्रणाली। इसमें बड़े बड़े पांच कः समासी से युक्त भीर कान्तिपूर्ण पदावली होती है। इसका व्यवहार सुकुमार भीर मधुर वर्णं नमें होता है। किसी किसी के मतसे गौड़ो भीर वैदर्भी द्रत्तियों के सिमा श्रणको भी पाञ्चाला कहते हैं। ५ पिप्पली, पोपल। ६ खरसाधनकी एक प्रणाली।

पाञ्चाल्य (सं ॰ ति ॰ ) १ पञ्चालसम्बन्धीय । (पु॰) २ पञ्चालदेशके राजपुत ।

पांच्च (सं॰ पु॰) पित्रभेद।

पाञ्चिक ( सं॰ पु॰ ) यच्चद्रलपति ।

पाञ्चय<sup>९</sup> (सं• ति०) पञ्जर-सम्बन्धीय।

पाट (हिं॰ पु॰) १ एक प्रसिद्ध पौधा । यह चच्चको परिष्कार रखता है, इस कारण इसका अंगरेजी वैद्याः निक नाम 'करकरास' (Corchorus) पड़ा है।

पाटका भंगरेजो नाम जूट वा जिन्नसिसो (Jute or Jew's mellow), फरासो नाम जूट, मोश्राम इस जुइफ, स, कडि टेकाटाइस (Jute, mauve des juifs, Corde textile), जमेन जूट (Jute), बङ्गसो पाट, ब्रह्मदेशोय नाम फेटक्यून (Phetewoon) संस्त्रत जूट वा जट।

इनके कुल २६ मेट हैं जिनमेंसे द भारतवर्ष में पाये जाते हैं। इन श्राठमेंसे दो मुख्य हैं श्रीर प्राय: इन्हीं को खेती को जाती हैं। किसो किसी जातिके पाटकों पित्रयां कड़ ई होतो हैं। यह कड़ ई पित्तयां कमि शादि रोगोंमें महोपकारो मानी गई हैं।

तित्तवाटका वे ज्ञानिक नाम करकोरस-प्रशुटाङ्गुः स्म (Corchorus Acutangulus) है। इसके काण्डदेशका अधिकांग्र रेग्रेसे भाइत रहता है। पत्ते के दोनों भागमें बालको तरह बहुत बारोक पदार्थ नजर भाते हैं। वोजकोष इच्चं भरंता होता हैं और इसमें ६। अधाखाएं निकलतो हैं। यह दो प्रकारका होता है, एक्का म ल देश कुछ कुच्चित तथा दूसरेका छोटा छोटा और चिपटा बीज होता है।

इस जातिका पाट भारतवर्ष और सिं इस दीपमें जहां श्रिक गरमी पड़ती है, उत्पन्न होता है। वर्षा श्रीर पोतकालमें इसमें फन्न सगते हैं। इस जातिके पाटकी खितो नहीं होतो। भारतवर्ष के श्रनेक स्थानांने तथा ब्रह्मदेशमें यह श्रक्तसर जंगनो श्रवस्थाने देखा जाता है।

बाणुलीपाट (Corchorus Antichorus) इस मा
पंजाबी नाम बाणुलि, जूराण्ड, बोफालो, बाबुना और
सिन्धु देशीय नाम सुधिरी है। यह युत्तप्रदेशसे
पञ्जाबने मन्य, सिन्धुदेशमें, काठियावाड़ के दिल्ला पश्चिम
भागमें, गुजरातमें और दालि गात्यप्रदेशमें पाया जाता है।
इसका श्राकार कण्ट माकोण वन्य लताने समान होता
है। भारतवर्ष को महमूमिमें जो सब पुष्प पाये जाते
हैं, वे इसी जातिने हैं। यह श्रभी अफगानिस्तान,
श्रिका श्रादि स्थानों में बहुत मिलता है। इससे श्रच्छो
रेगे नहों निकलते, विशेष कर यह श्रीष्रधमें स्थवहत
होता है। इसका गुण श्रोतल और महरोगमें महोपकारो माना गया है।

नरहापाट (Corchorus Capsularis) विशेषतः वङ्गान और श्राम(ममें बोया जाता है। वनपाटकी श्रपेचा इसके रेग्रे अधिक उत्तम होते हैं। नरहिका पोधा वनपाटके पौधि के चा होता है और पत्ती तथा कली नम्बो होतो है। वनपाटको पत्तियां गोल, पूल नरहिमें बड़े और कलीको चींच भी नरहिमें कुछ श्रधिक लम्बो होती है। नरहिको पत्तियांको जलमें कुछ श्रधिक लम्बो होती है। नरहिको पत्तियांको जलमें कुछ श्राम स्वा होती है। नरहिको पत्तियांको जलमें कुछ श्राम स्व इते देग्रे रखनेके बाद वह जल पोनेसे रक्त श्रामाग्रय, ज्वर प्रभृति रोगको श्रान्ति होती है। इसके बीजको भुन कर एक प्रकारका तेल निकालते हैं जो दीग्रेमें जलाया जाता है। वनपाटको बम्बईमें हिरणखोरो श्रीर भुपालो कहते हैं। सिन्धुदेग्रमें इस पाटसे जो रेग्रे निकलते हैं सनसे रस्नो बनाई जाती है।

एक प्रकारका और पाट होता है जिसे ही निलता बाट (Corchorus Capsularis) कहते हैं । यह चीन-टेग्स पहले पहले भारतवश्मी लाया गया। को एडन नगरके निकट कई शताब्दो तक इसकों खेतो होती थीं श्रीर वहां इसे वोसे यो कहते थे। मालवदेशके लोग इसे राणित्मजिमा कहते हैं। किन्तुं लिलतपाट इजिण्ट श्रीर सिरियाके श्रीधवासियों के निकाट परिक्रांत था, इसका प्रमाण मिलता है। यह शाक के बदलें में व्यवहार होता था। श्रीकलोग जिसे करकोरस कहते थे शेर सभा जो करकोरस कहाना है, दोना एक नहीं है। क्योंकि श्रीक करकोरस शब्दका श्रवं चतुरोगिवना गक है, किन्तु यहांके करकोर अमें वह गुग नहीं है। इस जाति के पाट को बहुत दिन तक श्रलेपांके निकट खेतो होतो थो श्रीर शाक सजोको तरह इसका व्यवहार होना था। इसका फरासा नाम सम डिफ्ट्र ई है।

खुष्ट्रीय ग्रतान्हों के प्रारम्भ नें इसकी खितो इजिएमें होने लगो। वहां इसे में लोकिच् (Mellowkych) और क्रिटिमोलिच्या कहते हैं। इस नाम के साय भारतवर्षीय नामका कोई साहध्य नहीं है। १८वों ग्रतान्हों ने भध्यभागमें यूरोपियनोंने इसका विषय पहले पहल सुन पाया। योड़े हो दिन हुए हैं, कि इसका गुण सब किसी को मालूम हो गया। यह ज्वर, उदरामय ग्रादि रोगों में व्यवहृत होता है। पूव बङ्गाल और सत्याल परगनिके लोग इसकी पत्तियोंका ग्राकको तरह व्यवहार करते हैं।

इसके सिवा और भी दो प्रकारका पाट है जिन्हें Moulchia Corchorus और Travense Corchorus Trlocularsii कहते हैं। ग्रेषोक्त जातिके पाटका बोज बस्बईके बाजारमें राजजीरा नाम दे विकता है।

प्रायः अर्थ प्रताब्दा पहते इस देशके दरिष्ट्र मनुष्य अपने अपने चरमें पाटके कपड़े बना कर पहनते थे। कि हो किसी असम्य जातिके मध्य प्राज भी इस प्रकारके कपड़े का व्यवहार देखा जाता है। किन्तु सम्यताविस्तारके साथ साथ वस्त्र को प्रावस्थकता भो बढ़ गई है। पाटके यह आवस्थकता पूर्ण हुई है। किन्तु यूरोप से प्रत्य प्रवृत्य में वस्त्रादिको आमदनो होनेके कारण इस देशके वस्त्र व्यवसायको विशेष चित हुई है। विदेशोध वाणिज्यमें दिनो दिन पाटका आदर बढ़ जानेसे इसको खेतोको खूब उन्नति हुई है और कारकोके लिये यह प्रत्य त

लाभजनक भी इद्या करता है। भारतवल, ब्रह्मा, चोन, अमेरिका, अष्ट्रेलिया और दुजिष्ट देशने जिन सब अपनाजोंको रफ़नी होतो है उनके लिये बोरेको विशेष श्रावश्यकता पड़ती है। इस कारण पाटकी खेती पर लोगोंने विशेष ध्यान दिया है, लाभ भो इसमें काफो है। पहले बोरे हायसे बनाये जाते थे, पर श्रभो दुङ-लंग्डमें पटसनकी रफ्तनी हो जानेसे वहां ऋलमें बातको बातमें अनेक बोरे तैयार होने लगे हैं। सर-कारो रिपोर्टसे जाना जाता हैं, कि १८२८ ई॰ में पहले पहल २६४ इ छर पाठको रफतनो यूरोपमें हुई । इसके कुछ समय बाद ही स्काटलैग्डमें पाटके बोरेको कल हो जानेसे इस टेशके लोगोंने टेखा, कि अब हायके बने हुए बोरीं हे व्यवशायमें बहुत धका पहुं चेगा, इस कारण उन्होंने भी बोरोकी अनेकी कल यहां छोत टीं। स्काटः लै एड कं दर्ग्डोनगरमें पहले पहल टाटको कल स्थापित हुई। पीके १८५४ ई॰में जाजे आकर्ल एड नामक किसी अङ्गरेजने खोरामपुरके निकट टाटको कल खोल दो जो ग्रभो 'वे लिटन मिल' नामसे प्रसिद्ध है। इसके कुछ दिन बाद हो बराहनगर, गौरोपुर श्रोर कलकत्ते के. चारां श्रोर टाटको कर्ले खातित हुई। १८६८-७ देश्को सरकारो रिपार्टसे जाना जाता है, कि उत्त सालमें ६४४१८६३ वोरे हाय और कलसे इस देशमें तैयार हुए थे। १८७८-८० ई०में पूर्र ०८०० बंशितांकी विदेशमें रपतनी हुई थी। युराप और इस देशमें अनेकों कालके खुल जानीसे पाटको विशेष आवध्यकता पड़ती है, इस कारण देशवासियोंक लिये पाटका खेता विश्रोध लाभजनक हो गई है और प्रति-वर्ष पाटका रफतनो उत्तरोत्तर बडतो जा रही है।

पटसनको बो शाई भदई अनाजोंके साय होतो है
श्रीर कटाई उसी समय होती है जब उसमें फूल
लगते हैं। इस समय न काट लेनेसे रेशे कड़े हो जाते
हैं। बोजके लिये थोड़ेसे पौधे खेतमें एक किनारे
कोड़ दिये जाते हैं, श्रीष काट कर श्रीर गहींमें बाँध कर
कर नदो, तालाब या गहें के जलमें गाड़ दिये जाते हैं।
तोन चार दिन बाद निकाल कर डंठलसे किलकेको
अलग कर लेते हैं। फिर किलकोंको प्रथरके जुपर

पक्राइते हैं भीर थोड़ी घोड़ी देरके बाद पानीमें धोते हैं। ऐसा करनेसे कड़ी छाल कट कर धुल जातो है भीर नीचे भी मुलायम काल निकल आती है। रेगे अलग करनेके लिये यन्त्र भी है, परन्तु भारतीय किसान उसका उपयोग नहीं करते। यन्त्र दारा अलग किए इए रेशोंको अपेचा सडा कर अलग किये इए रेशे अधिक मुलायम होते हैं। बुढाए श्रीर सुखाए जाने-ने बाद रेगे एक विग्रेष यन्त्रमें द्वाए अथवा ं क्रचती जाते हैं। जब तक यह क्रिया होती रहती है, रेशों पर जल और तेल के कोंटे देते रहते हैं। १०० सी मन पाट पर प्रायः २० मन जल और २१ ठाई मन तेल लगता है। ऐसा करनेसे उनको क्खाई और कठोरता दूर हो कर को मलता, चिक्रनाई और उसक आ जाती है। श्राज कल प्रसन्धे रेशोंसे तीन काम लिये जाते हैं-मुनायम लचीले रेगोंसे कपड़े तथा टाट बनाए जाते हैं, कह रेशोंसे रसा रहिनयां और जो इन दोनों कामों के बगोग्य समक्षे जाते हैं उनसे कामज बनाया जाता है। रेगों को उत्तमता अनुत्तमताने विचारसे भी पटसनके कई भेट हैं । जैसे, उत्तरिया, देशवाल, देशो, खोरा या डौरा, नारायनगंजी, रिराजगंजी, करोमगन्त्री, मीरगन्त्री। इनमें उत्तरिया और देशवाल सर्वेतिम है। पटसनके रेशे अन्य बची या पौधींके रेशे से कमजोर होते हैं। रंग इसके रेशों पर चाई जितना गहरा या इलका चढ़ाया जा सकता है। चमक, चिक-नाई भादिमें पटसन रेशमका सुकाविला करता है। जिस कारखानेमें पटसनके सूत शीर कपड़े बनाये जाते हैं उसकी 'जूटमिल' कहते हैं और जिस यस्त्रमें दाव पहुंचा कर रंगीको सुनायम और चमकोला बनाया जाता है उसे 'ज्रप्रोस' कहते हैं।

उपरोक्त द्रव्यादि छोड़ कर पाटसे एक प्रकारका मद्य तैयार होता है। पाट तन्तुके परित्यक्त श्रंशके साथ सलफिडरिक एसिड मिलाने एक प्रकारका सक्कर बनता है। इसी सक्करसे मद्य प्रस्तुत होता है। श्रनाजसे जो मद्य तैयार किया जाता है उससे यह बहुत कुछ मिलता जुलता है। इसे श्रङ्गरेजीमें Jube's whiskey वा पाट-का मद्य कहते हैं। इसका व्यवहार उतना श्रधिक नहीं होता है। पाटक (सं ॰ पु॰) पाटयित दीप्यतीति पाट-खुल। १ महानिष्का। २ कटकान्तर। ३ वद्य। ४ श्रचादि चालन। ५ मृलद्रव्यापचार। ६ रोध। ७ यामे क-देश। (ति॰) ८ छेदक। ८ भेदक।

पाटकरण (सं पु॰) शुद्ध जातिके रागोंका एक भेद।
पाटकर (सं पु॰) पाटयन् छिन्दन् चरतीति चर पचायाच, पृषोदरादिलात् साधुः। १ चोर। (ति ॰)
पटक्चरदेशभव। पटका देखो।

पाटन (सं० क्लो॰) पट.-िंगच सावे व्युट् । क्लेटन।
पाटन—प्रयोध्याप्रदेशके उन्नाव जिलान्तर्गत पाटन परगनिका एक नगर। यह लोननदीके किनारे प्रविद्यत
है। यहां मुसलमान फकीरकी समाधिके निकट
वर्ष भरमें दो बार मेला लगता है। इस मेलेमें प्रायः
तीन लाख मनुष्य एकितित होते हैं। सबोंका ऐसा
विद्यास है, कि उक्त स्टत फकीर उन्माद्यस्त लोगोंको
प्रारोग्य कर सकते हैं। इसीसे यहां जितने पागल
लाखे जाते हैं उन्हें सम्मुखस्थित द्वन्तमें रात भर बांध
रखते हैं। यहां एक प्रंगरेजी विद्यालय है।

पाटन-१ बस्बई प्रदेशके यन्तार ते सतार। जिलेका एक उपविभाग। यह यन्नाः १९ देसे १९ ३४ उ० योर देशाः ७३ ३८ मे ७४ ४ पूर्ण्य मध्य प्रविद्यात है। भूपिताण ४३८ वर्ग मील योर जनसंख्या लाख में जपर है। इसका यधिकांग्र स्थान पव तपूर्ण है। पूर्वको योर कोख उपत्यका कृष्णानदोको समतलभूमिमे मिल गई है। इस उपविभागके पूर्वी भागमें ज्वार योर देख उत्पन्न होती है। नदीके तीर-वर्ती स्थान कोड़ कर यन्य स्थानीमें योष्मकालमें जल दुष्प्राप्य हो जाता है। यहांकी यावहवा ग्रोतल ग्रीर खास्थकर है, किन्तु वर्षाकालमें जवरका प्रादुर्भाव देखा जाता है। इसमें ८ नगर ग्रोर २०१ ग्राम लगते हैं।

२ उता उपित्मागका एक प्रधान नगर । यह प्रचा० १७ २२ उ० और देशा० ७३ ३८ पू०के मध्य सतारा नगरमे २५ मील दिल्ला पश्चिम कोयना और केरला नदी के सङ्ग मखल पर अवस्थित है। यह नगर दो भागों में विभन्न है,—एक भागमें डाकचर, सरकारी घटालत, स्कूल, बाजार और आनरेरी मजिष्टेटका प्रासाद है तथा

दूसरे भागमें रामपुर नामक एक सुन्दर खपवन है।
पाटन—१ गुजरातके घन्तग त बरोदा राज्यका एक
खपविभाग। भूपिरमाण ४०२ वर्गमीन घोर जनसंख्या
प्राय: १०४१३६ है। इसमें पाटन घोर बिलसना नामके २ घहर तथा १४० ग्राम लगते हैं। सरस्रती नदो
खपविभागके मध्य हो कर वह गई है। यहाँका राजस्व
प्राय: २२६०००) ६० है।

र उत्त उपविभागका एक प्रधान शहर। यह अचा॰ २३ पृश्चि श्रीर देशा ७२ १ र्पू बनायनदीकी. शाखा सरस्रती नदोके किनारे अवस्थित है। यहां जी नीकी अनेक पुस्तकागार हैं। इन पुस्तकालयों में जो प्राचीन ग्रम्य हैं, वे ताड़के पत्तीं पर निखे हुए हैं भीर बहुत सावधानीसे रिच्चत है। नगरके बाहर सुन्दर इम्योदिके भनेक चिक्क नजर भाते हैं। भनइलवाडः पाटन गुजरातका एक श्रति प्राचीन श्रीर विख्यात नगर है। ७४६मे ११८४ ६०तक यहां राजपूतवंशीय राजाशी-की राजधानी थी भीर समलमानी राज्यके समय भी यह एक प्रधान स्थान माना जाता था। इस ग्रहरमें राजा भोमसेनको रानी उदयमतीका बनाया हुगा तालाव प्राज भी वक्त मान है। यह तालाव ११वीं शताब्दीमें खुदवाया गया था श्रीर रानीवाग नामसे प्रसिद्ध है । सीलङ्की वंशके राजा जयसिंहि छिन मालवाके राज। यशोवमांके विरुद्ध युद्धयाता कारनेके पहले यहां 'सहस्त्र लिङ्ग तालाव' नामका एक जलागय शिवके उद्देश्यमे बनवाया था। यभी इसका नाम· निशान भी नहीं है, नीवल में दानके बोचमें सुसलमान राजप्राप्तादका खंडहर दीख पड़ता है। इसी जला-श्यके किनारे इसायुं श्रीर शकबर हे मन्त्री बैशमखाँ सका जाते समय मारे गर्धे थे। यहां वाण राजाका (१४६७ ई॰) एक समाधिस्तमा है। नगरते दिख्ण खाँ सरीवर नामका एक बढा तालाब है। कहते हैं, कि यह सरीवर किसी सुस्लमानने खुद्वाया था। गहरमें तलवार, रेग्रम भीर पशमीने तैयार होते हैं। श्राधुनिक नगर महाराष्ट्रीं से बसाया गया है। यह चारी श्रोर चच प्राचीरंसे **वरिवेष्टित है । यहां डाकघर, प्रस्वता**ल श्रीर गुजराती तथा महाराष्ट्री भाषा सीखनेके श्रनेक स्थूल हैं।

पाटन ( किशोरोपाटन ) - राजपूताने ते बुन्दिर ज्यका एक प्रधान ग्राम । यह श्रद्धा० २५ १७ उ० श्रीर देशा० ७५ प्ट पूर्वे मध्य चम्बलनदोके बाएं किनारे अवस्थित है। किशोरीयत्तन ऋति प्राचीन नगर मसभा जाता है। यहां तक कि ऐतिहासिकोंने महाभारत के समयमें यह नगर विद्यमान था, ऐसा बतलाया है। किन्तु नगर की श्राक्ति देखनेसे यह उतना पुराना प्रतीत नहीं होता। यहां दी प्राचीन लिपियां मिनती हैं, एक ३५ सम्बत्की खोदी हुई बहरामघाट पर मतोके मन्दिरमें ग्रीर दूमरी १५२की एक निकटवत्ती मन्दिरमें। सभीने बहुत पहले परश्रराम नामक एक व्यक्तिने एक महादेवका मन्दिर बनवाया या जो क्रमग्रः नष्टभ्नष्ट हो गया। पीके छव-वालके राजलकालमें यह फिरमें बनाया गया। क्रवपाल-के पितामच महाराव रतनजीने कियोरी देवके मन्दिरको नीव' डानते न डानते प्राणत्याग किया। बादमें छत्र-शासने उस अधूरे कामको पूरा किया था। मन्दिरमें विशाकी एक मृत्ति है।

पाटन राजपूतानिक जयपुर राज्यके अन्तर्गत तुआरवती जिलेकी एक जागीर। घोरवंशने जब दिली पर अधि कार जमाया, तब तुराग्वंशीय राजगण दिली छोड़ कर इसी जागोरी आ कर रहने लगे। तभीसे यह स्थान उन्होंके अधिकारी चला आ रहा है।

पाटन—सध्यप्रदेशके अन्तर्गत जञ्जलपुर जिलेका एक ग्राम। यहां अनाजका सामान्य वाणिज्य होता है। पाटन—रिपालका सबसे बड़ा शहर। यह अचा॰ २७ ४१ छ० श्रीर देशा॰ द्रभू २० पृश्ते मध्य, राजधानी काठमण्डू मे १२ मील दिचणपूर्व बाधमतो नदीके दाहिते किनारे उच्चभूमि पर अवस्थित है। नेपाल जय करनेके पहले तीन भागोंमें विभक्त था थोर नेवार-वंशीय एक राजा यहां वास करते थे। इस समय यह नगर अख्यत स्मृहिसम्पन्न था। १७६८ ई॰में पृथ्वीनारायणने यह नगर अच्छो तरह लूटा श्रीर प्रधान प्रधान श्रिधवासियों को मार डाला। यद्यपि प्राचीन नगरकी अधिवासियों को मार खाला। यद्यपि प्राचीन नगरकी अधिवासियों को मार खाला। व्यापि प्राचीन नगरकी अधिवासियों को मार खाला । व्यापि प्राचीन नश्री है। नगर की यह मन्दिरादि भग्न हो जानिसे दिनों दिन इसको

यो नष्ट होती जा रही है। इसके दरवारग्टह और मन्दिर क्रमशः भन्न हो गये हैं चौर नेवार लोग प्रशी भावसे छनका जीर्षं मंस्कार नहीं कर सकते। नगर-त्रधिकारके समय मन्दिरमें जितनी जागोर मंस्रिष्ट छो, सभी पृथ्वीनारायणने छोन जी; कैयलमात्र हिन्दूमन्दिरको कुछ जागीरमें उन्होंने हाथ नहीं लगाया था। इसी कारण हिन्द्र-प्रन्दिर याज भी उद्यत दशामें है। किन्तु बीडमन्द्रिका प्राय: अधिकांश भग्न हो गया है। अधि-वामोकी तुलनामें नगर बद्दत ही बड़ा है। अधिकांश ग्रह श्रुचावस्थामें दीख पड़ते हैं। चारों श्रीर खण्ड हर ही नजर भ ते हैं। नगरकी भासति गोलाकार बुडचक-सी है। दरवारस्थान नगरके मध्यस्थलमें धवस्थित है। नगरशाचोरके श्वारसे रःस्ता श्रा कर यहां मिल गया है। ग्रहरका पथ विस्तृत तो है, पर परिष्कार नहीं रहता। दरवार खानका उत्तर भाग बभी भग्नावस्थामें पड़ा है। पश्चिम भागमें देवतलो नामक एक पश्चतल मन्दिर है। दिच बभाग पूर्व रूपसे विध्वस्त हो गया है। पश्चिमभागमें राजप्रासाद भवस्थित है। पाटनके नेवारो मेसे यधि-कांश बीड ग्रीर राजगण हिन्दू धर्मावल खी थे। नगरके ष्रत्यान्य भागमें चतुष्कीण भूमिके अवर बहुतसे मन्दिर है। दरबार स्थल के दिलाप पूर्व की एमें जो चतुष्की प भूमि है, वड़ो उत्सवने समय मत्स्येन्द्रनायका रय जा कर ठहरता है। यहां एक भरना है। प्रनेक चतः कोण भूमिने जपर बौद्यमन्दिर हैं जिन्हें विहार कहते हैं। पहले इन विहारों में बौद-उदासी घोर उनते ग्रि<sup>द्</sup>य रइते हो। नेवालमें बीडधर की प्रवनतिके साथ साथ इन विद्वारों की भी अवनित हो गई है। प्रधान विद्वार-की संख्या प्रायः पन्द्रह श्रीर चुद्रविद्वारकी संख्या शीसे मधिक है। ये सब विद्वार माय: दितल और दृष्टक-निर्मित हैं । दारदेशमें भनेक देवदेवियों को प्रतिमृत्तिं यां खोदित हैं। नगरके विह्नभीगमें बहे बड़े चार बौद्ध मन्दिर श्रीर एक हिन्दू देवीमन्दिर है। इसका दूसरा नाम चलितपत्तन भी है। राजा समित-ने यह नगर बसाया था, इस कारण यह नाम पड़ा है। यह ग्रहर राजधानी काठमण्डू ते साथ एक सेतुः से संयुक्त है।

Sec. 31. 18

बाटन (हिं॰ स्त्री॰) १ पाटनिकी क्रिया वा भाव, पटाव।
२ सकानकी पहली मंजिल है जपरकी मंजिलें। ३ जो
कुछ पाट कर बनाया जाय, कच्ची या पक्षी छत। 8
सप का विष उतारनिके सन्त्रका एक भेद। जिसकी
साँपने काटा हो उसके कानके पास पाटनमन्त्र चिक्रा
कर पटा जाता है।

पाटना (हिं कि ) १ कि सी नीचे स्थानकी उसके आस पासकी धरातल के बरावर कर देना । २ द्वार करना, सी चना। ३ दो दोवारों के बोच या कि सी गहरे स्थान के भार पार धरना, लक्ष ड़ीके बस्ते भादि विका कर आधार बनाना। ४ किसी चीजकी रेलपेल कर देगा, देर लगा देना।

पाटनी — पूर्व वङ्गवासी एक निम्नजाति। स्थानभे दमे ये लोग पाटुनी, पाटनी और डोमपाटनी कहलाते हैं। नाव चलाना, मक्तलो पकड़ना और टोकर बनाना इनका जातीय व्यवसाय है।

इनके शरीरकी गठन देख कर कोई कोई पासात्य मानवतः खवित इन्हें द्राविह्नजाति. सम्भूत बतलाते हैं। किसीका विश्वास है, कि ये लोग पहले डोम थे, प्राज भी रङ्गपुर चादि चनिक स्थानींमें ये लोग डोमपाटनी कह-लाते हैं। कहीं कहीं लोग इन्हें गङ्गापुत वा घाटमांभी भी कहते हैं। परश्रामकी जातिमानाक मतरे रजकते श्रीरस श्रीर वैश्यकन्याके गर्भ से इस जातिकी उत्पत्ति है। किन्तु पाटनो लोगोंका कहना है, कि उनके श्रादिपुरुष माधवने मिथिला जाते समय श्रीरामचन्द्रको पार किया था। श्रीरामचन्द्रके संपर्धे से ही उसकी नाव सीनेमें परिणत हो गई थी। किन्तु माधव इसे समभा न सक्षा और 'सेरा सर्वनाग्र हुन्ना', ऐसा कह कर विलाप करने लगा । इस पर रामचन्द्रजी बोले, "तुन्हारी नाव शुद्ध सोना हो गई है, तुम्हें इसकी कुछ भी खबर नहां ? तुम्हारो इस निबुं जिताके कारण तुम्हारे सभी वंशधर नाव चलायंगी। सरनेके बाद तुम खगंमें जा . कर वे तरनी नदीका पाटनी होगे।"

इनकी नीच जातित्वकी सभ्यन्धमें एक प्रवाद सुना जाता है—राजा बक्कालसेनने पद्मावती नामक एक पाटनी-कन्याके रूप पर मोहित हो कर उससे विवाह कर

लिया! उसने पानस्पर्ध 'उत्सवने ममय पाटनी लोग यथासमय यहाँ पहुँच न सके, इस कारण उनने गिनती पतित श्रीर नीच जातिमें की गई। पाटपाट (सं कि०) श्रतिश्रय पटु। पाटमहिषी (हिं क्लो०) पटरानी, प्रधान रानी। पाटरानी (हिं क्लो०) वह रानी जो राजाने साथ मिं हामन पर बैठ सकतो है, प्रधान रानी। पाटल (सं क्लो०) पाटलो वर्णां द्या स्तोति प टन-श्रयं श्रादित्वादच्। १ पाटलो प्रथा स पुष्प को कोई कोई गुलावपुष्प भो कहते हैं। ''पाटलाशोकवकुलै: कुन्दै: कुरवकेरिप ॥'' (भाग० ४।६।१४)

र खेतरक्षवण, उजना और लाल रंग मिनानेषे जी रंग बनता है उनकी पाटलवण कहते हैं, गुलाबी रंग। इ आश्रधान्य। गुण—श्रद्युष्ण, वहनिष्यन्दो और विदोषकारक। ४ वज्जिकियेष, पाइरका पेड़। पाटला देखो। ४ रोहिषद्यण। (ति०) ६ पाटलवण युक्त। पाटलका (सं० ति०) पाटल खंधें- कन्। पाटल। पाटलकीट (सं० पु०) पक प्रकारका कोड़ा। पाटलद्रुम (सं० पु०) पाटलस्य पाटलपुष्पस्य द्रुमो वृक्तः। पुन्नागृह्य, गजचम्मकः।

पाटला (सं॰ स्त्री॰) पाटलो वर्णोऽस्यस्था:। १ दुर्गा।
२ पुष्पवृत्तविश्वेष, पाड्रका पेड़। यह भिन्न भिन्न देशों॰
भिन्न भिन्न नामसे प्रसिद्ध है। यथा, तामिल-पद्भि, तेलङ्ग-कलगे क और कलिगोट्ट चेट्ट, महाराष्ट्र-पाड़ली,
कनाड़ो हादरी।

संस्तृत पर्याय—पाटिन, प्रमोघा, फाचस्थाली, फलेकहा, लिपात, कुर्वेराची, ताम्बपुष्पी, कुर्मिका, सुपुधिका, वसन्तदूती, स्थाली, स्थिरगन्धा, प्रम्बुवासी, कालवन्ती, मधुदूती, कालास्थली, प्रलिवसभा, कामदूती,
कुम्भी, तोयाधिवासिनी । गुण—तिस्त, कट, उष्ण, कफ,
वात, प्रोफ, प्राधान, विम, म्हास भीर समिपातनायक ।
भावप्रकायके मतसे—तुवर, अनुष्ण, तिदोष, श्रक्ति,
हिस्ता श्रीर त्रष्णानायक । फूलका गुण—कषाय,
मधुर, श्रोतल, करेंद्रा, कफ श्रीर प्रस्ननायक । इसके
फलका गुण—पित्त, श्रतोसार श्रीर दाहनायक, हिस्ता
श्रीर रस्तिपत्तकारका।

इस वंचकी उत्पत्तिका विवरण वामनपुराणमें इस प्रका लिखा है, — भगवान् ब्रह्मा शिवलिङ्ग-पूजादिको विधिका निर्णय कर जब खधाम लौट गये, तब महादेव वहां विचरण करने लगे। इसी बोच कन्द्रपैने धनुस्मी तीर चढ़ा कर ज्यों हो महादेव पर फिंकना चाहा, त्यों हो महादेवको कोपटिष्ट उस पर पड़ो और वह दख्याय हो गया। धनुम्, उसके हाथसे गिर कर पांच ट कड़ों में हो गया। जिस खल पर सृष्टिवह या, वहांसे चम्पक वच, जहां श्रमाकार बन्धन खान वच्चमू बित या वहांसे वकुल भीर जहां इन्द्रनीलिवम् बित कोटो यो वहांसे पाटलोवच उत्पन्न हुमा। (वामनपुराण ५ अ०) ३ रक्तलोध। धगणिकारिका। ५ म्बे तपाटलव्रच। ६ सुष्वक् व्रच। ध बहनोलतन्द्रवणित एक तीथे। यहां पाटलेम्बरोदेवो धवस्थान करतो है।

पाटना (हिं० पु॰) एक प्रकारका बढ़िया सीना। यह भारतमें ही ग्रुख करके काममें लाया जाता है। यह बंक भोनेसे कुछ इसका ग्रोर सस्ता होता है।

पाठनादि (सं ॰ पु॰) विल्वादिदशमून नवाय। यह भोषनागक है।

पाटलापुष्पवणं क (सं ० स्ती ॰ ) पद्मकाष्ठ ।

वाटनापुष्पत्तिम ( सं॰ क्षी॰ ) पाटनापुष्पस्य सन्निमा सोहग्रंयत । पद्मनाष्ठ ।

पाटलाम ( सं ॰ पु॰ ) रताः लुका

पाटलावती (सं ॰ स्त्रो॰) १ नदीमे द। २ दुर्गा।

पाटिल (सं॰ स्त्री॰) पाटि भावे खन्न, पाटो दोक्सितं कातौति ला-इ (अच इः। उण्४।१३८)१ पाटलापुष्पत्वच । २ घर्गटापाटिल । ३ कटभौत्वच । ४ सुष्तकत्वच ।

पाटिलक (सं॰ पु॰) पाटि वाहु॰ यलि, ततः संज्ञायां कन्। यन्य धमंज्ञ।

पाटिंबपुत्र ( म' ॰ क्ली ॰ ) पाटिंबीपुत्र, खनामख्यात नगरः भेद । पर्याय—क्रसुमपुर, पुष्पपुर पाटिंबपुत्रक ।

ब्रह्माण्डपुराणमें लिखा है-

''बदायी भविता तस्मात् त्रयोविंशत् समा नृपः । स वै पुत्रवरं राजा पृथिव्यां कुद्धमाह्यम् । गंगाया दक्षिणे कूळे चतुरसं करिष्यति ॥''

उदायी २३ वर्ष राज्य करें में। वे ही गङ्गाके दिने

किनारे चतुरस्न कुसुमपुर नगरका निर्माण करेंगे। जनोंके स्थावरावलीचरित्रमें लिखा है—

पुष्पभद्रपुरमें पुष्पकेत नामक एक राजा रहते थे। उनको पत्नोका नाम था पुष्पवतो। इनके गम से पुष्प चून नामक एक प्रत और पुष्पचूना नामको एक कन्या उत्पन्न हुई। पुष्पवतोने जैनागम भिन्न और सभीको कष्प्रद समभ्य कर आवकोधमें ग्रहण किया। पोक्टे वे कितने आवकोको साथ गङ्गाके किनारे प्रयागतीय में ग्राई।

यहां गङ्गागभ<sup>°</sup>में ऋण्मिकाषुत्रको देह पय<sup>९</sup>विसत हुई। उनके मस्तकको मकरादि जनजन्तु नदो किनारे घसोट लायं। किसो एक दिन दैवयोगसे उनके मध्तक पर पाटलावीज गिर पड़ा। कुछ दिन बाद मस्तकतो खोपड़ोको भेद कर एक पाटलावृत्त निकल श्राया। यह पाटलावच क्रमगः बद्दत विग्राल हो गया । किसो एक नै मित्तिकते पाटलोव्रचका प्रभाव जान कर कहा था, कि यह स्थान सब प्रकारकी सम्रहियोंसे सम्यंव होगा। राजा चदायोको जब इसको खबर लगी, तब चन्हींने पाटलाहुमको पूर्व दिक् से पश्चिम तथा उत्तर ग्रीर दिचण क्रमसे एक चतुरस्रपुर बसाया । पाटलोहचसे इस नगर-का भारका हुमा था, इस कारण इसका नाम पाटली-पुत्र पड़ा । राजा उदायोने इस पुर्में बड़े बड़े जैनमन्दर, गज भीर अध्वयालायुक्त प्रकाग्छ प्रकाग्छ राजप्रासाद, नाना प्रकारको सीधमाला, पण्ययाला, बौषधालय बौर ब्रहत्गोपुर चादि निर्माण । कये। यह नगर देखनेसे मालूम पड़ता है, मानो साचात् श्राह तथम के विस्तार-के लिये हो यह प्रतिष्ठित हुआ है।

वीहोंका 'महापरिनिब्बानसूत' नामक पालियन्य पढ़नेसे इस प्रकार जाना जाता है,—भगवान् बुद्ध योष वार नालन्दासे व याली जाते समय पड़ले पाटलो ग्राममें भाये। यहां अधिवासियोंने एक 'श्रवस्थागार' वा विश्वामागार निर्माण किया था। यह स्थान वैशालो और राजग्रहके मध्यवर्ती उच्च पय पर श्रवस्थित था। जब इस विश्वामागारमें बुद्ध व ठ इरे हुए थे, तब उन्होंने जहां था, कि इस ग्राममें बहुजनाकोणे नगर होगा श्रीर यह स्थान अग्न, जल तथा विश्वास्त्रास्त्रताका भाषात सह

सकैगा। इस समर्थ मंगधराजकी दो मन्त्री सुनीध और वैससकर व्रजियों के श्राक्रमणसे देशको रचा करनेके लिये नगर बना रहे थे। इसी नगरदार हो कर बुड-देव गुजरे। जहां ये नदी पार हुए थे, वह स्थान गीतमधाट नामसे प्रसिद्ध हुपा।

सहाव में भी निखा है,—महाराज अजात गतु के युत्र बद्य (बदायी) ने यह वाटनीपुत्र नगर बसाया।

महाराज चन्द्रगुप्त भीर उनके पीत अग्रोककी समय इस नगरीकी यथिष्ट श्रीहिंड हुई थी। इस समय ग्रीस-का यवनराजदूत पाटलीपुत्रकी राजसभामें रहता था। ग्रोकटूत मेगास्थनोजकी वर्णनासे जाना जाता हैं, कि इस नगरकी लखाई द० ष्टे डिया (पाय: द कीम) तथा चैड़ाई १५ ष्टे डिया थी और यह चारों और खाई-से परिवेष्टित था। समस्त राजधानीका श्रायतन प्रायः २२० ष्टे डिया वा २५ई मीक था। ग्रीक ऐतिहासिक मीरियनने लिखा है, कि हिरखावाइ ( Erannaboas ) भीर गङ्गाकी सङ्ग्रमके निकट पाटलीपुत्र अवस्थित गड़ा। महाभाष्यमें पतस्त्र जिन्हा भी लिखा है, 'अण्योणे पाटलिपुतं' श्रयांत् ग्रीणके जयर पाटलिपुत्र बना हभा था। श्रीण श्रीर हिरखाइं एक ही नही है।

दिवदीरसने लिखा है—हेरालिन (बलराम) ने धहनगर बसाया। जिन्तु इसके मूल वें कोई ऐतिहारि-कतानहाँ है।

भविष्य ब्रह्मा खण्डमें पाटली पुतकी नामीत्पत्तिके सम्बन्धमें इस प्रकार लिखा है —

'शक्त भूमिने निकट गक्क के दिहने किनारे पाटली पुत नामक एक परम सुन्दर नगर है। कुशनाम के पुत्र महावल पराकान्त गांधि नामक एक राजा थे। उनने सब लच्चणान्तित ए त कन्या थे। जिसका नाम पाटली था। वह कन्या विश्वामित्र में बड़ी शीर विविध विद्यास विभूषित थे। एक दिन ते तांगुगने शेष समयमें कौ एड़िंग्सुनिने पुत्र विवाह केरने हे लिये जावालसुनिने श्री श्री मन्त्र लेने गये। जावालसुनिने उहें शाक्त थे। सिहविद्या शीर मन्त्रादि सिखा दिये। सनन्तर सुनिपुत्र किविद्या शीर मन्त्रादि सिखा दिये। सनन्तर सुनिपुत्र किविद्या शीर मन्त्रादि सिखा दिये। सनन्तर सुनिपुत्र किविद्या हो कर बहारे सगधदेशको चल दिये। वहाँ किविद्या हो कर बहारे सगधदेशको चल दिये। बहाँ

कामग्रास्तांभिन्नं श्रीर विविधंत्रलानिपुण कामिनियों के कामदमनकारो संनि वान मदनके समान चवन नामक एक सनि वास करते हैं। सुनिपुत वसन्तमागममें टारपरिग्रह करने के लिये चान स्निके यात्रममें पहुँचे श्रीर सुनिसे एक कन्धाके लिये प्राय<sup>े</sup>ना कौ। च्यवनने कहा, 'हे मृतिपुत ! पाटलो नामक गाधिराजके एक परम सन्दरी कान्या है। वह कान्या विद्या श्रीर श्रन्यान्य सीन्दर्ध के होता पृथिकी पर अतुलनी वा है। अत: ही वस ! तुम मन्त्रवलसे उसे इरण कर अपनी स्ती बना नो।' चवनके पादेशमें मुनिपुत कदानेगर्से गाधिराजः पहंचे श्रीर मन्त्रवल हारा श्रन्तःपुरके किसी घरसे कन्याकी चुरा भाकाभण्य हो कर हवामें **खड़ ग**ये। रात भर दमी प्रकार भ्वमण करते करते जब सबरा हुना, तब वे भागोरशीके दिचण पाष्वेस्थ कक्कभूमि पर एक निविड वनमें पतित हुए । वहां प टलीने सुनिपुत्रसे कहा, 'है प्राणिखा ! इस दोनोंके नाम पर यहां एक उत्तम नगरका निर्माण को जिये।' पाटनीकी बात सन कर सुनिपुत्रने मन्त्रवलसे वहांकी जंगलीकी काट कर पाटलीपुत्र नामक एक नगर बसाया। तभीसे यह नगर पाटलोपुत नामसे प्रसिद्ध हुया है। इन नगर्व सख्यमें और भी अनेक भविष्यद्वाणी हैं जिनमें से एक से पता चलता है, कि उस नगरमें चित्रियों ने घर नानक नामक एक महाचानी जन्म लेंगी। जना लेनेके साय हो वे मानवका अज्ञान दूर करेंगे श्रीर विषय-वासनाका त्याग कर नाना स्थानों में भ्रमण करें गे।

मिगास्थनी जने वर्ष नसे मालूम होता है, नि मीर्य वंश्वते समय पाटनी पुत्रमें (Palibothra) कार्छ निर्मित रहादि शोभित थे। मीर्य राजने अपने रहने के निर्मेत रहादि शोभित थे। मीर्य राजने अपने रहने के निर्मेत रहादि शोभित थे। स्वार्थित बनवाये थे।

चीनपरिव्राजक फाहियान ( ४००-४१५ दे॰की मध्य) पाटनीपुत्र देख कर ऐसा लिख गये हैं—

'इस नगरमें महाराज श्रयोक राज्य करते थे। नगरके मध्यस्थलमें राजप्रामाद श्रवस्थित था। सम्बाट, श्रयोकके शादेशसे यस्त्राण हारा इसका कोई कोई श्र'श बनाया गया था। बड़े बड़े पखरीने प्राकार, तोरण भीर है।र इस प्रकार बनाये गये हैं, कि देखतेसे हो मालूम पड़ता है, कि वे मानवकत नहीं है।'

६३० ई०में चोनपित्राजक यूएनचुवङ्ग पाठलोपुत पधारे थे। उन्होंने लिखा है, 'गङ्गाके दिल्ला ७० लोग विस्तृत प्राचीन नंगर घवस्थित है। यद्यपि यह प्राचीन नगर बहुत पहले हो सानवश्र्य और विध्वस्त हो गया है, तो भी इसके प्राचीरको भित्ति विद्यमान है। पूर्व समयमें यहांके राजपानादमें अनेको पुष्प विकीर्ण रहते थे, इस कारण यह नगर पुष्पपुर वा कुसुमपुर नामसे पुकारा जाता था।

पाटलीपुतकी नःमोत्पत्तिके सम्बन्धमें उत्त चीनपदि-व्राजकने ऐसा लिखा है, 'एक प्रमेष पास्त्रवित् और बहुगुणगाली ब्राह्मण थे। यथ।समय उनका विवाह नहीं होनेते कारण वे मन ही मन बहुत दुःख करते थे। एक दिन उनके साथियोंने इंसी-ठठोलमें एक पाटली वचके तसे उनका स्विम विवाह कर दिया। ब्राह्मणको सचसुच ऐसा विश्वास हो गया, मानो कन्यकि माता-पितान ही उन्हें एक सुन्दरी कन्या प्रदान की है। क्रमण सूर्य अस्त हो चले। छनके साथो लोग सभी घर लौटे. पर चत बाह्मण उपी पाटलीवच के तले ही बें ठे रहे; रातको दैवप्रभावसे वहां प्रकाश हो एठा । बाह्मणने देखा, कि सचमुच एक द्वार आ कर उन्हें कन्या दान कर रहा है। यहां कुछ दिन रहनेके बाद ब्राह्मण अपने वर गये श्रीर श्राक्तीयवर्गकी विवाहका सम्बाद कड सनाया। पौक्के वे उन्हें ले कर उनी पाटलीवनमें भाये। पूर्व स्थानमें पहुंच कर भ्रष्टालिका और क्राह्मणको वधूको देख कर वे सबके सब विस्मित हो पड़े। वधूकी पिताने श्रा कर उनका यथेष्ट श्रादर सल्कार किया। वे सभी पुलकित हो अपने अपने घर लौटे। इस प्रकार एक वर्ष बीत गया। यथासमय ब्राह्मणके एक प्रत स्त्यव हुमा। उन्होंने एक दिन पत्नीसे कहा. 'मैं तुन्हार विच्छे दको पद्या नहीं कर सकता; किन्तु पेसे निजीन स्थानमें काब तक रहांगा?' पतिकी बात सून कर वह पितांसे जा बोलो । ससुरने जमाईके रंडनेके लिये एक हीं दिनके मध्य यनेक लोगींकी सहा-धतासे एक सुन्दर श्रष्टालिका बनवा दी। पाठलीतरके

नोचे ब्राह्मणका विवाद हुन्ना या और वहीं उनका घंट भो बनाया गया. इस कारण यह स्थान कुसुमपुर हे बदलेमें 'पाटलोपुत्रपुर' नामके प्रसिद्ध हुन्ना।

यूएन चुवड़ ने थहां प्राचीन प्रासाद के ध्वंसाव शेष के मध्य उच ध्यो क स्तम्भ, बहु धत सङ्घाराम, बहु स्तूप और देवमन्दिर का भग्नाव शेष देखा था। उनके समयमें उत्त प्राचीन पाट लोपुत के उत्तर गङ्गाके किनारे प्राय: सहस्व ग्रह विशिष्ट एक चुद्र नगर अवस्थित था।

उपरोत्त वर्ष नसे जाना जाता है, कि द्वीं शताब्दीन की प्रथम भाग तक पांटलीपुत एक महानगरमें गिना जाता था। 9वीं शताब्दीके पहले ही इसका ध्वं प हो चुका था भीर इस प्रकार बुद्देवका भविष्य वाक्य भी भफल हुआ। चीन लेखक मतीनलिनने लिखा है, कि ७५६ ई भी 'होल' (हिरण वा हिरण्यवाह) नदोका किनारा तोड़ कर यह अन्तहिंत हो गया। इससे कोई कोई अनुमान करते हैं, कि शोण वा हिरण्यवाह नदोकी गतिके परिवर्ष नके साथ प्राचीन पाटलीपुतका विलोप हो गया। (१)

सम्भवतः इस समय प्राचीन पाटलोपुत्रसिन्नित्त चीनपरिवाजभविष त वही चुद्र नगर पाटलीपुत्र कह॰ लाता होगा। क्योंकि उसके बाद पालराज धर्मपालके पासनमें भी उनको राजधानी पाटलीपुत्रका उसे ख पाया जाता है; सम्भवतः यह नवपाटलीपुत्र होगा। यह पाटलोपुत्र भी कुछ समय तक उन्नत दशामें था। यहांके ब्राह्मण पण्डितगण विदेशीय हिन्दूराजाभीसे सम्मानलाभ करते थे। गुर्ज रके राष्ट्रक्टराज नित्यवर्ष ने पाटलोपुत्र-विनग त वेन्नपस्के पुत्र सिडमहको ८३६ प्रकर्म लाट-देशके भ्रनाग त तेन्नप्राम दान किया था (२)। किन्तु इस

(१) शोण नदीकी गति अनेक परिवर्तित हुई है। जो शेष्ण एक समय पाटलीपुत्रके ठीक पार्वमें बहतीथी. अभी वह पटना है पर्श्विम १२ मील दूर चली गई है।

श्लोणनदीके गति-परिवर्त्तनका विस्तृत विवरण Cunningham's Arch. Sur. Reports, Vols. VIII and X1 इष्टगा

(a) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society. Vol. XVIII

समय पाटलीपुत राजधानीमें गिना जाता या वा नहीं संदेश है। इस समय गीड और विचारमें पालराजधानी स्थापित हो जानेसे पाटलोपुत्रका झास हो गया है। श्रमी सब कोई वर्त्त मान पटना नगरको ही पाटलीपुत कहा करते हैं। किन्तु वर्त्त मान पटना शहरमें प्राचीन पाटनीपुतका कुछ भी चिक्न नहीं है। डाक्टर वार्डन ( Dr. Waddell ) साइबने सम्प्रति पटना गइरके मध्य जि 9 जिस स्थानको खोद कर जो सब पुराकौत्ति<sup>°</sup>यां निकाली हैं, उनसे उन्होंने पटनाके उस अंशको पाचीन पाटलीपुत्र बतलाय। है। यह स्थान ग्रीर वे सब ध्वं साव-श्रेष मौर्य राजधानी पाटलोपुत वा रस ही प्राचीन स्मृति है, ऐसा बोध नहीं होता (३)। वे सब प्राचीन पाटलोपुत्रक्रे उत्तरवर्त्ती नवपाटली प्रविक्षे ध्वंसावग्रीष हो सकति है। पटनेकी पाटनो देवोके मन्दिरमें कितनी हो तान्त्रिक देव-देवियोंको मृत्ति देखो जाती हैं। डनको गठनादि देख कर ऐसा ब ध होता है, कि वे सब पवित्र म ति यां नवपाटकीपुत्रके सम्हादिकालमें बनाई गई थों।

पाटलिमन् (सं ० ति०) श्रयमे वामतिग्रयेन पाटलः पाटलः -इमन् । श्रतिग्रय पाटलवर्षः ।

पाटनी (सं० स्त्री०) पाटनि-स्त्रियां डोप् । १ कटभो ह च । २ देशावनो भीर भविष्य ब्रह्म खण्ड-वर्णित बङ्गदेशके श्रन्तर्गत मनादने निकटवत्ती एक प्राचीन गण्डगाम। ४ पटनिकी श्रविष्ठाती देवो । ५ गाधि-की पुत्रो जिसके अनुरोधने पाटनी पुत्र बसा ।

पाठली हिं० स्ती०) लकड़ोकी एक बक्की। इसमें बहुतसे छिद होते हैं श्रीर प्रत्येक छेदमेंसे मस्तूलकी एक एक रस्त्री निकालो जाती है। इससे रातमें किसी विशेष रस्त्रीको श्रत्या करनेमें कठिनाई नहीं पड़ती।

पाठलोतैल (सं० क्लो०) तैलोषधमेद। प्रजुत प्रणाली — पाठरको कालके प्रस्का ६४ सेर पानीमें काढ़ा बनावे। चौथाई रह जाने पर प्रस्ते के तैलमें डाल कर फिर धोमो बांचमें उसे पकावे। तैलमात्र रह जाने पर कान कर उसे काममें लावे। इसके लगाने वे जले हुए स्थानको जलन, पोड़ा और चेप बहना दूर होता है। इससे चेचकको भी शान्ति होतो है।

पाटलीपल (मं॰ पु॰) पाटल: उपल: कर्मधा॰। खेत ग्रीर रत्तव पे मिणिभीद, एक मिणि जिसका रंग समेदो लिये लाल होता है, लाल।

पाटव (सं ० क्को ०) पटोमीवः, अमे वा (इगन्ताच लघु ० पूर्वत् । पा ५।१ १३१ ) पट् अग् । १ पट्ता, निपुणता, चतुराई । २ दाट्ये, इंढता, मजबूतो । २ श्रारोग्य । पाटविक (सं ० त्रि०) पाटवं पटुला मस्य स्य पाटवन्डन् ।

१ परु, कुगल। २ धूर्त ।

पाटवो (हिं• वि•) १ पटरानोचे उत्पन्न। २ कोषेय, रिश्रमी।

पाटसन ( हि॰ पु॰ ) पटसन, पटुशा।

पाटि हिका (सं• स्त्रो॰) पाटहं पटहावयवः तहदाक्ति॰ रस्यस्याः पटह-ठन्-टाप्।१ गुद्धाः, घुंघचो। (ति॰) पटहे तहाचे प्रस्तः ठक्। २ पटहवाद्यवादकः, पटह वजानेवाला।

पाटा (सं ॰ स्त्री॰) पाठा प्रवोदरादित्वात् प्राप्तुः । पाठा, पादः ।

पाटा (हिं॰ पु॰) १ पोढ़ा। २ दो दोवारीं के बोच बांस, बज्जी, पटिया भादि दे कर बनावा हुमा भाधारस्थान जिस पर चोजें रखी जाती हैं।

पारागोनिया—दिचण स्रमेरिकाके सन्तर्गत एक देश।
यह स्रचा० ६८ ५० मे ५३ ५५ दिचण तथा देशा० ६३ मे ७६ पश्चिमके मध्य स्रविष्ठत है। इसके पूर्व मागमें एटलाण्टिक महाशागर, उत्तरमें व्यू नस श्राइरस, उत्तर-पश्चिममें चोलो, पश्चिममें प्रधान्त महासागर और दिचणमें मेगेलनप्रणालो है। पारागोनिया दो भागों में विभक्त है,—एक भाग समतल है और दूसरा पर्व तसे परिपूर्ण । पाव त्य प्रदेशका स्रधिकांग जङ्गलसे साहत है। इन सब जङ्गलोंमें बड़े बड़े पेड़ पाये जाते हैं। जंगली जन्तुश्रोमें हरिण, जलहस्तो स्रादि देखे जाते हैं। समतल प्रदेश छोटे छोटे पहाड़ों श्रीर बालू से परिपूर्ण है।

समतल घोर पार्व खप्रदेगके मधिवासियोंके मध्य

<sup>(</sup>३) Dr. Waddell's Pataliputra नामक प्रन्थमें विस्तृत

पार्थं का देखा जाता है। समतंत प्रदेशकी अधिवासो इसे या घोड़े की पीठ पर श्वमण करते हैं, इसीसे उन्हें पाटागीनिया कहते हैं।

पाटागोनियाने श्रिष्ठिया से बहुत लस्के होते हैं। इनकी कं चाई क्ष: फुटमे कम नहीं होतो। ये लोग शिकारमें बड़े विबहस्त होते हैं। इन लोगों में बड़े विवाह प्रचलित है श्रोर चौर्य हित्त बहुत श्रादरणीय समभी जातो है। यहां तक कि पात्र चोरो करने में जब तक पका नहीं हो जाता, तब तक उसका विवाह होता ही नहीं। ये लोग भाय: चमड़े के तस्बूमें वास करते हैं।

पाटिका (सं क्लो॰) १ एक दिनको मजदूरो । २ एक पोधा । ३ काल या किलका ।

पाटित (सं ० ति ०) पाट्यते स्म इति पट पिच् ता। कत-पाटन, पाटा इपा। पर्याय — दारित, भिन्न।

पाटियाल — पूर्व बङ्गवासी एक जाति। ये लोग अपनेको कायस्य बतलाते हैं, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। ये लोग अकसर चटाई बुन कर अपना गुजारा चलाते हैं।

पाठो (सं • स्त्रो•) पाठ्यतोति पाठि इन (सर्वेषातुभय इन् । उण् ४।११७) स्त्रियां वा क्लोब् । १ बलाच्चप, खरैं ठो । २ श्रनुक्रम, परिपाठो, रोति । ३ गणनादिका क्राम, जोड़, बाको, गुणा, भाग भादिका क्राम । ४ श्रेणो, पंक्त, आविल् ।

पाटो (हिं पु॰) १ लकड़ोको वह प्रायः लम्बातरा पष्टा जिस पर विद्यारभ करनेवाले छात गुरुषे पाठ लेते वा लिखनेका अभ्यास करते हैं, तखी। २ पाठ, सबदा। ३ लकड़ोका वह गोला, विपटा वा चोकोर पतला बन्ना जो खाटको लम्बाईक बलमें दोनों ओर रहता है। ४ माँगके दोनों ओर तिल, गोंद वा जलको सह यतासे कंघो हारा बंठाए हुए बाल जो देखनेमें करावर मालूम हों, पट्टी, पटिया। ६ खपरैलका निर्याका प्रत्येक याथा भाग। ७ जंतो। द यिला, चहान। ८ मछलियां पकड़नेके लिए बहते पानोको महाके बांध वा हचींको टहनियां प्रादिष्ठ रोक कर एक पतले रास्तिसे निकालने और वहां पहरा विकानेको किया।

पाटीक्ट (सं ॰ पु॰) पाटीं कुटतीति कुट का चित्रकहुच।
पाटीगि वित (सं ॰ क्ती॰) पाट्या परिपाट्या गणितं।
गणितशास्त्र, शङ्कविद्या। चीलावतीकी टीकामे पाटी॰
गणितका ऐसा अर्थ देखनेमें आता है, "पाटीनामसंकिलतव्यवकल्तिगुणनभजनादीनां कमः, तथा युक्तं गणितं पाटी॰
गणितं।" (बीलावतीटीका)

पाटी शब्दमें सङ्कलन, व्यवकलन, भाग, गुण आदि का क्रम समभा जाता है और जो इस क्रम द्वारा युक्त अर्थात् क्रमानुसार गणित है, उसोको पाटीगणित कहते हैं।

पाटीर ( सं ० पु॰) चन्दनविश्रेष, एक प्रकारका चन्दन। पाटुपट (सं ० ति॰) ाटो श्रच् निपातनात् णिलुकः, हिल-सभ्यामस्य उक्च। पाटकं।

पाटुर (सं० पु॰) प्रश्वादिकी पञ्चरास्थिका निकटस्य प्रत्यङ्गविशेष, पशु श्रादिके श्ररीरका वह श्रंग जो उसके पंजरिको इड्डोके निकट रहता है।

पाटूनी (हिं• ए०) वह मज़ाइ जो किसी घाटका ठिके• दोर हो।

पाटैखर - मतारासे ७ मीन दिचल पूर्वमें प्रवस्थित एक पहाड़ी इसके उत्तर पश्चिमभागमें देगांव, निगड़ी श्रीर भारतगांवके सङ्गमस्थल पर बहुतसे गुहामन्दिर हैं। यहां जानेमें देगाँवसे जो रास्ता चला गया है वही सबसे सुविधा-जनक है। इसी रास्तेपर गणपतिकी एक प्रकाण्ड पति मुत्ति है। जहां पहांड ढालवां हो गया है, वहां एक कोटे गहरमें व्यक्षी प्रतिमृत्ति और एक पुष्करिणी देखी जातो है। इसके पूर्व में गोसावियोंका एक मठ श्रीर दिचल-पूर्व में महादेवका मन्दिर है। इस मन्दिरके प्रववाले घरमें रभकोवा श्रीर पश्चिमवाले घरमें गरुड़की प्रतिम ति स्थापित है। सन्दिरके मध्यभागमें पाटेखरके पश्चिम पाव तोको प्रतिम ति विद्यमान है। एतद्भित्र गणपति, मार्ति, जटाग्रह्मर, विशा त्रादिने विग्रह हैं। मन्दिर श्रोर प्राङ्गण प्रस्तरनिमित हैं। मन्दिरनिर्माताक। नाम परश्रराम नारायण है। इस मन्दिरसे प्रायः १०० गज दूर पर बहुत सो गुहाएं देखो जातो है जिनमें असंख्य लिङ्ग विद्यमान है। यहांसे थोड़ी ही दूर पर पिनका मन्दर है जिसमें अग्निदेवकी प्रतिमृत्ति स्थापित है।

प्रान्तदेव के मन्दिर के पात हो एक और मन्दिर में षष्ठी-देवोकी दी प्रतिमूर्त्ति यां हैं। एक गुहाएं २५ फुट गहरी हैं, परन्तु प्रत्यन्त प्रन्यकारपूर्ण हैं। इसके पूर्व में भीमकण्ड नामक एक कोटी प्रकारणो है।

पाटोबा (परवा) — पश्चिमाञ्च तवानो जातिवियेष। ये लोग पह या रेगम के धागे से गहना गूं यते हैं, इसी से इनका यह नाम पड़ा है। प्रवाद है, कि हरपाव ती के विवाह समय एक खण कार कुछ ही रेका खण्ड लाया, किन्तु उसे गूंथने के लिए कोई बादमो नहीं मिता। तब महा देवने पाटोबा जातिको छिष्ट की। पञ्जाबमें जो सब पाटोबा हैं वे अपनेको चित्रपव थो इव बोर मिजीपुर के सिंह उपाधिधारी पाटोबा अपनेको एक खणी के कतो च राजपूत बतलाते हैं। किन्तु गहना गूंथने के कारण उन-का पाटोबा नाम पड़ा है, ऐना मालू महोता है।

इन लोगोंके मध्य भिन्न सिन्न से णियां हैं और हर एक से णोमें यादान-प्रदान चलता है। ये लोग साधार णतः वै लाव, कावोरपन्थो श्रीर सत्नामी दलभुता हैं तथ महावीर महादेव, नारायण पादिकी पूजा करते हैं। इनमेंसे कोई नानकपन्थों हैं और माध्यमासके ग्रोधमें यन्थपूजा करते हैं। पूजास्थलमें विवाहिता भिन्न प्रवि वाहित स्तियां नहीं जा सकतीं।

ये लोग अजसर गहना गृंध कर जोवनयाता निर्वोह करते हैं। कोई कोई रेशमो वस्त्र और रेशमो फीता भादि भी प्रस्तुत करते हैं।

पाट्य (सं ० लो ०) वहस्य दृदम् (तस्येदम् पा ४।३।१२०) १ पद्याका, एक प्रकारका संगा गुण — मधुर, दुर्जर श्रीर गुरुपाका । २ पटसन ।

पाठ (सं० पु०) पठनिमिति पठ भावे घञ्। १ शिष्यका अध्यापन, पढ़ना। पर्याय—महायज्ञ, ब्रह्मयञ्ज, पाठना पाठन, अध्ययन, अध्यापन, अध्यापना, अभ्यमन, निपाठ, निपठ। पुराणादि पाठ यथाप्रास्त्र करना होता है। पहले 'श्री नराय नमः, श्री नरोत्तमाय नमः, श्री देखी नमः, श्री सरस्तत्य नमः श्रीर श्री ध्यासाय नमः' इस प्रकार प्रणाम करके पाठ करना होता है।

मार्क पड़े यपुराणमें पाठके १८ दोषोंको कथा लिखी है। यथा— "शंकितं भीतमुद्द ष्रष्टमन्य क्षमनुनासिकम् । विस्तरं विरसक्तेचेव विदिलष्टं विषमाहतं ॥ काकस्वरं श्रिरसिता तथा स्थानविवर्गितः । ब्याकुरुं तालहीनकच पाठरोषाश्चसुदेश । संगीतं शिरसः कम्पमनल्यकण्ठमधैकम्॥"

यिद्धत, भीत, उदुषुष्ट, अश्वत, यनुनासिक, विस्तर, विरस, विश्वष्ट, विषमाहत, काकस्वर, गिरसित, स्थानाप-विजेत, व्याकुन, तानहीन ये चौदह तथा संगीत, शिरकम्प, अन्यकाएठ भीर प्रनर्थक ये घठारह प्रकारके पाठदोष हैं। जो पाठक पाठकरे, उने ये सब दोष वजन करना चाहिये। पाठकरते समय पाठककी बीच बीचमें सक्षस्वरसमायुक्त हो जहां जैसा रम होगा, वहां वैसा हो रसादि दिख्ला कर पाठकरना चाहिये।

"सप्तस्वरसमायुक्त' काले काले विशाम्यते। प्रदर्शयन् रसान् सर्वान् बाचयेद्वाचको नृप ॥"

(तिथितस्य)

पाठ करते समय पुल्लकको किसी आधार पर रख एकांग्रचित हो पाठ करे। पाठकां लोन पुल्लक पर हाथ रख कर पढ़ने वह अस्य फलयुक होना है। चण्डो पाठ स्त्रयं लिखित वा जो पण्डित झारा लिखा न हो — किसी अब्राह्मण झारा लिखा गया हो, उसका पाठ करने पे फल नहां होता। पहते अद्यक्षिच्छन्द आदि न्यास करके स्तोवपाठ करना होता है। सङ्खल्यत स्तोवपाठमें संख्याको गणना करके पाठ करे अर्थात् असुक स्तोवको इतनो संख्यात पढ़ना होता है। पढ़ते पढ़ते जब तक अध्याय समाप्त न हो जाय, तब तक विव्यास नहों करना चाहिये। यदि प्रध्यायकी बीच देवात् विव्यास किया जाय, तो उस अध्यायको पुनः आदिसे पढ़ना होता है। देवोसा झारस्य पढ़ना होता है। स्वार्क क्रांत्र पढ़ना होता है। देवोसा झारस्य पढ़ना होता है। स्वार्क क्रांत्र आदिसे पढ़ना होता है। देवोसा झारस्य पढ़ना होता है। स्वार्क क्रांत्र आदिसे पढ़ना होता है। देवोसा झारस्य पढ़ना होता है।

जो रसभावादिसमन्वित हो कर पाठके समय जिससे श्रव बोध हो, इस प्रकार स्पष्ट पढ़ सकते हो छन्हें व्यास कहते हैं।

गुरुके निकट वेदपाठ करनेमें निक्कलिखित नियमा-तुसार पाठ करना होता है। विशुद्धचिक्तसे पहले माचमन करके उत्तरकी श्रीर बंठ पाठ करे। पाठनिषेध-कालमें पाठ नकरे। मनुवचनमें लिखा है, कि चन्द्र श्रीर सूर्यग्रहणमें पाठ करना मना है। इस पर याच्चव्छाने लिखा है, कि जम्मं ग्रस्ताम्त हो, वहीं तीन दिन पाठ निषेध है, नहीं तो एक दिन। सन्यागर्जन, भूकम्प, उल्लाप'त, पच्चदशी, चतुर्दशी, श्रष्टमी, राहुस्तक श्रीर साझमें भोजन वा प्रतिग्रह करके नहीं पढ़ना चाहिये। किसी किसीके मतानुसार शुक्तप्रतिपद्में भो पाठ वर्जने नोय है। किन्तु निम्नलिखित व्यासवचनमें प्रतिपद्मात्रको निषद जानना चाहिए।

> "सा च यौधिष्ठिरी सेना गांगेश्वश्तः डिता । प्रतिपत्पाटशीकानां विवेद तत्तुतां गता ॥' ( व्यास )

प्रतिपत् श्रीर अष्टमी श्रादि यदि लेगमात भी रहे,
तो लस दिन पाठ निषेध जानना चाहिए। वेद सभी
भूतोंने चत्तुं खरूप हैं, श्रतएव ब्राह्मणको ये सब निषिद्ध
दिन छोड़ कर वेदपाठ करना चाहिये। श्रयन,
विषुव, हरिग्रयन श्रीर बोधनमें तथा पव दिनमें पाठ
निषेध है। सन्यागर्ज न होने पर जो वेद पाठ करते
हैं, जनको श्रायु, विद्या, यग्र श्रीर भित्त नष्ट होतो है।
पाठक (सं पु॰) पाठयति श्रध्यापयतीति पठ-णिच्ग्वुल्। १ लपाध्याय, पढ़ानेवाला। २ धर्म भाणक,
धर्मीपदेगक। ३ वाचक, पढ़नेवाला। पाठ देलो।
४ गौड़, सारखत, सर्थू पारोण, गुजरातो श्रादि ब्राह्मणोंका एक वर्ग।

पाठक्कुदे(सं•पु•) पाठस्य क्वेदः ६ तत्। १ पाठका विक्किदे। २ यति।

पाठदोष (सं० पु॰) यहनेका वह ढंग वा पहनेके समयको वह चेष्टा जो निन्दा और विजेत है।

पाठन (सं॰ क्ली॰) पठ िणच्भावे ब्युट्। १ अध्या-पन। २ पाठका

पाठना (सं॰ स्तो॰) पठ णिच् युच् स्त्रियां टाप् । अध्यापना ।

पाठपद्धति (सं क्लो॰) पढ़नेकी रोति वा ढंग। पाठप्रणालो (सं क्लो॰) पढ़नेकी रोति वा ढंग। पाठसु (सं क्लो॰) पाठस्य सूसूमि: स्थानं। १ ब्रह्माः रण्या । २ वेदादि पाठस्थानः।

Vol. XIII. 53

पाठमेद (सं॰ पु॰) वह मेद या बन्तर जो एक हो यन्वको दो प्रतियोंके पाठमें कहीं कहीं हो, पाठान्तर ।

पाठमञ्जरी (सं॰ स्त्री॰) पाठस्य भ्रभ्यातस्य मञ्जरीव। पन्तिणी विशेष, एक प्रकारकी में ना।

पाठगाला (सं॰ स्ती॰) पाठस्य अधायनस्य ग्रहं ह् तत्। अध्ययनग्रह, विद्यालय, चटसाला।

पाठणालिनी (सं॰ स्त्री॰) पाठणासः जिनि स्रीप्। सारिका पस्तं, एक प्रकारकी मेना।

पाठ ( सं ॰ स्ती ॰ ) पठाते बहुगुणवत्तया कथ्यतं इति पठ-कमं णि घन्, अजादित्वात टाप्। नताविभोष, पाट। संस्कृत पर्याय -श्रम्बन्दा, श्रम्बन्दिका, प्राचीना, पात-चेनिका, ग्राथका, स्थापनी, योगसी, बहकाणिका, एकाष्ठीला, क्रचेलो, दीपनो, वनतिक्रिका, तिक्रप्रधा, व्हतिता, ग्रिशिरा, वको, मालती, वरा, देवी, वत्तवर्णी। यह एक बढ़ी लता है और भारतवर्ष के सिन्ध, पञ्जाब, सिंहलदोप और सिङ्गापरके मध्यवर्ची ग्रोपाप्रधान देगीं में तथा हिमालमकी उपत्यका पर पाई जातो है। इसके पत्ते क्रक नोकदार गोल, फुल कोटे सफीद श्रीर फल मकोयके से होते हैं। फलीका रंग लाल होता है। यह दो प्रकारकी होतो है, छोटी स्रोर बड़ो ! गुण दोनोंके समान हैं। बहुधा लोग घाव पर इसकी टहनीको बांधे रहते हैं। वे समभाते हैं कि इसके रहनेसे घाद विगड या संड न सकेगा । इसकी सुखी जड मूतागयको जलनमें लाभदायक होतो है, पकाशयको पीडाम भो इसका व्यवहार किया जाता है। जहां सांपने काटा या बिच्छूने डंक सारा हो वहां भो जपरसे इसके बांधनेसे लाभ होता है।

वैद्यक्त मतमे इसका गुण—तिता, गुक, उणा, वात-वित्त, ज्वर, पित्तदाह, अतोसार और शुलनाथक तथा भग्नसन्धानकारक है। भावप्रकाथके मतमे इसको शूल, ज्वर, क्रिं, कुष्ठ, अतीसार, हृद्रोग, दाह, कण्डु, विष, खास, क्रिंस, गुल्स भीर गलत्रणनाथक माना है। पाठादयक (संक्षा) स्तन्ध्योधकगणभेद। स्तन्धके दुष्ट होने पर इसका सेवन हितकर है। गण यथा—पाठा, शुण्डो, देवदाक, सुस्ता, मूर्वा, गुड़ूचो, इन्द्रथव, किरात-तिता, रोहिणी और सारिका इन दश द्रव्योको पाठा-दशक कहते हैं। (चरकसूठ ४ अ०) पाठादिकषाय (सं ॰ पु॰) १ कवायीवधभे द । पाठा, उग्रीर धार वासक इन तीन द्रव्यों को एकत्र कर कवाय प्रसुत करने यह कवाय बनता है । इसका गुण-ज्वर, श्रीचक, त्रणा भीर मुखबैरस्थनाग्रक । २ अन्य कवायभे द । प्रसुत प्रणासी—पाठा, इन्द्रयन, भूनिम्ब, मुस्ता, पपंटक, अस्त श्रीर जयन्ती इन सब द्रव्यों के कवायकी पाठादिकवाय कहते हैं । इसके सेवनसे श्राम श्रीसार विनष्ट होता है।

पाठादित ल ( सं॰ क्लो॰ ) ते लीषधभे द । प्रस्तत प्रणाली — कट्रते ल १ चेर, कल्काथ याकनादि, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, पोपल, जातीपत्र और दन्तीमृत कुल मिला कर १६ तोला, जल ४ चेर; इस तेलका यथानियम पाक कर सेवन करने से पक्तीन स रीग प्रयमित होता है। पाठादाचू थें ( सं॰ क्ली॰) चू थो प्रथमें द । प्रस्तुत प्रणाली — पाठा, वेल हींठ, चित्रकमृत, तिकटा, जङ्गुत्वर, दाख्मिल म्, धात कीपुत्रा, कटु या इन सवका बरावर बरावर माग ले कर चू ये बनावे । सब चू ये का परिमाय जितना हो उसमें उतना हो कुटजल क्चू थें उत्तम हो दिसका अनुपान चावलका जल श्रीर मधु बतलाया गया है। इसके सेवनसे यह यो रोग जाता रहता है। ( चक्रदत्त )

पाठाह्य (संक्तीः) पाठा और पाठल, पाड भीर पाढ़र पाठान्तर (संक्तोः) अन्य: पाठ: पाठान्तरं । १ अपर पाठ, एक हो पुस्तकको हो प्रतियोके लेखमें किमी विशेष स्थल पर भिन्न शब्द वाक्य अथवा क्रम। २ पाठान्तर होनेका भाव, पाठका भेद।

पाठाथि न् (सं॰ त्रि॰) पाठ मर्थ -िणनि । पाठाभिनाषी । पाठालय (सं॰ पु॰) पाठशाना ।

पाठि (सं॰ पु॰) पाठ-इन्। एड, पेज, पना। पाठिका (सं॰ ति॰) प्रकात पाठिकारा

पाठिका (सं ॰ स्तो ॰) पाठ स्वार्थ कन् टापि अतद्वां। १ पाठ । २ पढ़ानेवालो ।

पाठित (सं॰ वि॰) पठ गिच्ता। अध्यापित, पढ़ाया इसा, सिखाया इसा। पाठिन् (स'॰ पु॰) पाठेव श्राक्तिर्वि द्यते यस्त्र पाठा-इनि । १ चित्रकृष्टच, चीता। (त्रि॰) २ पाठ करनेवाला. पाठकः।

पाठी कुट (मं॰ पु॰) पाठीं कुटतीति कुट का चित्रक हव, चीतिका पेड़ ।

पाठीन (सं० पु॰) पाठि पृष्ठं नमयतीति, पाठि-तमः िचि ड (ततो दीर्घ:। पा ६।३।१३०) १ मत्स्यविश्रेष, पिइना वा पिठनो नामकी मक्की। पर्याय-सहस्तदं ष्ट्रो, वोदाल, वोदालका। गुण-प्रलेष्मल, सिन्ध, मधुर, कषाय, वस्य वृष्य, काटु, क्चिकर, वात श्रीर पित्तनायक। २ पाठक। ३ गुग्गूल।

पाठेय ( सं ० ति ० ) पाठायां भवः नद्यादित्वात् ठकः । पाठाभवः, जो पाठासे हो ।

पाठ्य (सं ० ति ०) पाठ्यते इति पठ-एयत् (ऋइलो०र्यतः। पा २।१।१२४) पठनीय, जो पढ़ने योग्य हो।

पाड़ (हिं ॰ पु॰) १ घोतो साड़ो प्रादिका किनार। १ पायठ, मचान। ३ पुग्रता, बांध। ४ लकड़ोको ठटरो, काटकर, चह! ५ वह तकता जिस पर खड़ा करके फांसो दी जातो है। ६ दो दीवारों के बोच पटिया दे कर या पाट कर बनाया हुआ। आधारस्थान।

पाड़र (हिं॰ स्त्री॰) पाटल नाम ह व व । पाडल (हिं॰ पु॰) पाटल देखो । पाडलीपुर (हिं॰ पु॰) पाटलिपुत्र देखो ।

पाडसाली—दिचिण भारतमें रहनेवाली जुलाहीं की ए ॥ जाति। वाचलकोट श्रादि स्थानीं ने इस जाति के जुलाहे पाये जाते हैं। लिङ्गायतों से इनमें बहुत कम अन्तर है। ये भी गलें में लिङ्ग पहनते और शिरमें भस्म लगाते हैं। लिङ्ग पहनने के कारण ये लोग महलो मांस शर व यादिका सेवन नहीं करते। ये प्रतिदिन स्नान श्रोर लिङ्गपूजा करते हैं। वस्त्र बुनना हो इनका पैद्यक व्यवसाय है। इनमें वाल्य विवाह और विश्ववा विवाह प्रचलित है। ये एक गोत्रमें विवाह करते हैं।

पाड़ा (हिं॰ पु॰) १ महता, टोना । २ भारतीय महा-सागरमें मिननेवानी एक मक्तो । यह प्रायः तोन पुट नम्बो होतो है।

पाड़िनी (सं • स्त्री • ) मृद्धार्ग्ड, महीका बरतन, डाँड़ी।

पाढ़ (हिं पु॰) १ पाटा। २ लकड़ोको वह छोटी सोढ़ी जिसके डंडे कुछ ठालू होते हैं। ३ सुनारोंका एक श्रीजार जिससे नकाशी करते हैं। ४ कुएँ के सुंह पर रखो हुई लकड़ोको चह, पाड़। ५ वह पोढ़ा या पाटा जिस पर बैठ कर सुनार लुहार श्रादि काम करते हैं। ६ वह मचान जिस पर फमलकी रखवालोके लिये खेतवाला बैठता है।

पाढ़र ( हिं॰ पु॰ ) पाड़रका पेड़ । पाढ़ल ( हिं॰ पु॰ ) पाटल देखो ।

पाढ़ा (हिं॰ पु॰) एक प्रकारका हिरन । इसको ख ल पर सफेट चित्तियां होती हैं।

पाढ़ी (हिं क्ली ॰) १ स्तकी एक सक्ली । २ वह नाव जी यातियों की पार पहुंचाने के सिये नियत हो। पाण (सं॰ पु॰) १ व्यापार, तिजारत, खरोद विकारो। २ दाँव, बाजो। ३ कर, हाथ। ४ प्रशंसा।

पाणि (सं क्लो॰) पणायन्ते व्यवहरन्तास्यामिति पणइण् (अशिपाणाव्योग्जायव्यक्तो न । उण् ४।१३२) आय॰
प्रत्ययस्य लुक् च । १ पण्यवीयो, इह, हाट। (पु॰) पणायन्ते व्यवहरन्त्यनेनित पण-इ, तत इण् । २ हस्त, हाय।
पर्याय—पञ्चशाल, गय, सम, इस्त, कर, भुज, कुलि,
भुजदल। गभ स्थित बालक ने दो महीने में हाथ होता
है। ३ कुलिक व्रस्त, घंचोका पेड़। ४ काष परिमाण।
पाणिक (सं॰ ति॰) पणिन क्रोतं। १ जो खरीदा जा
सके, सौदा। २ कुमारानुचर-माल्यमेद । ३ कर,
हाथ।

षाणिकच्छिषिका (सं श्को ) कच्छिपः क्र्म स्तदाकारी ऽस्त्रास्थाः कच्छिप ठन्, टापि चत दक्षं पाणिभ्यां क्षता कच्छिपिका। कूर्म सुद्रा।

पाणिकण ( सं॰ पु॰) शिव, महादेव।

पाणिक मैन् (सं ॰ पु॰) पाणिभ्यां वादन रूपं कर्मयस्य। १ महादेव। (ति॰) २ पाणि हारा वादक, हायसे वाजा बजानेवाला।

पाणिका (सं॰ पु॰) १ एक प्रकारका गीत वा छन्द । २ भ्रम्माचके आपकारका एक पात्र ।

पाणिकूर्चा (सं क्लो॰) १ कुमारानुचर माटमेद। पाणिकात (सं क्लो॰) तीय मेद। पाणिग्रहोत (सं॰ ति॰) पाणिभ्यां ग्रहोतः। पाणि हाराजो ग्रहण किया गया हो, विवाहित ।

पाणिग्रहोती (सं क्लो॰) पाणिग्र होता यस्या: (पाणिंग्रहोती भार्थायां। पा ४।१।५२) इत्यस्य वान्ति कोष्या होषः। विधिपूर्वं क विवाहिता मवर्णा स्त्री, धर्म प्रास्तान्ता स्वाही हुई स्त्री । मनुमें लिखा है, कि पाणिंग्रहण संस्कार सवर्णा स्त्रोमं होता है, अन्यवण में नहीं होता, इसोसे यहां सवर्णा स्त्रोका ही बोध होगा।

पाणियह (सं०पु०) पाणिग्टह्यतेऽत्र ग्रहः बाधारे अप्। विवाह।

पाणियहकर (सं॰ पु॰) वह जिसने पाणियहण किया हो।
पाणियहण (सं॰ क्रो॰) पाणिय च्यातेऽत्र यह-माधारे
व्युट्। १ विवाह। २ विवाह को एक रीति जिसमें
कन्याका पिता उसका हाथ वरके हाथमें देता है।

विवाह देखी।

पाणिग्रहणिक (सं॰ ति॰) पाणिग्रहणं प्रयोजनमस्य ठक्। १ विवाहाङ्गं मन्त्र, विवाहमं पढ़ा जाने वाला मन्त्र। ग्राध्वलायन ग्रहसूत्रके ''अर्थमनं तु देशं कश्या अग्निमयक्षत" (आथ॰ग्र॰ १७१९०)से लगा कर १८वें सूत्र तक्षके मन्त्र ''पाणिग्रहणिक" कहाते हैं। २ विवाहसस्यस्थो। ३ विवाहमें दिया जानेवाला। पाणिग्रहणीय (सं॰ ति॰) १ पाणिग्रहणीय (लों॰) २ विवाहमें दिया जानेवाला। उपहार।

पाणियहीत (सं०पु॰) पाणि ग्टझाति यह त्वः, तत इट, इटो दोर्घं य। पाणियहणकर्ता, पति।

पाणियाह (सं०पु०) पाणि ग्रङ्गाति यह प्रण.। पाणि यहणकर्ता, पति।

पाणिष (सं • पु॰ ) पाणि पाणिना वा चन्ति इन-ठक् । (पाणिषताडघी बिन्धिन । पा शराप्प) ततः ठिलीपो घलञ्च निपात्यते । १ वह जो हायसे कोई बाजा बजावे, सटक ढोल ग्रादि बजानेवाला । २ हायसे बजाए जाने वाले सटक ढोल ग्रादि बाजे । ३ शिल्पो, कारोगर । पाणिषात (सं ॰ पु॰) पाणिना इन्तीति इन् ग्राधिल्यात्या । १ पाणिताङ्कमाल, हायसे मारनेको क्रिया या भाव । इन्-भावे वज्, ततः पाणिना चातः इननं । २ पाणि हारा इनन, थपंड, सुक्का ।

पाणिच ( म' बिं ) पंथी हन्ति इनं उनं, वे दे मिल्पिनि निपातनात साधुः। इस्तानवादन ।

पाणिज (सं० पु॰) पाणौ जायते जनः ड (सप्तम्यां जने हैं: । पा श्रायः ७) १ नख, नाखून। २ नखी। ३ मङ्ग्रील, डंगली।

पाणितल ( मं ० क्ली०) पाणिस्तलं। १ इस्तका श्रधोमाग, हायका निचता हिस्सा। २ करतल, इयेली। ३ परि-माणिवियोष, वैद्यक्तमें एक परिमाण जो दो तोलेके बरा-बर होता है।

पाणिधमें (सं०पु०) पाणियहणाख्यो धमेः मध्यपद-लोपि कमें धा॰। पाणियहणक्षधमें, विवाहमं स्कार। पाणिन (सं०पु०) पणिनो मुनेगीत्र पत्यं पणिन् यण् (गाथि विदिधिकेशिगणियाणिनश्च। या ६१४।१६५) इति न टिनोषः। पाणिनि मुनि। पाणिनि देखी।

पाणिनि (सं पु॰) पणिनो मुनेयु वापत्यं पणिन्-इज, न टिलोपः। एक प्रसिद्ध सुनि। बाहिक, टाचोपुत, ग्रालङ्को, पाणिन बौर शालातुरीय ये सब इनके नामान्तर हैं।

संस्तृत भाषामें सर्वप्रधान और सर्वप्राचीन (प्रकृत)
व्याकरणरचियताका नाम पाणिनि है। क्या भारत, क्या
पाश्चत्यदेश पिष्डतीं निकट पाणिनिका व्याकरण
प्रव्दिव्यामें अपूर्व और प्रदिशेष यत्यके जै सा समाहत
होता आ रहा है। पाणिनिका असामान्य प्रव्ह्ञानभाण्डार देख कर उनके धाविभाषकाल, उनके परिचय,
उनके समयमें संस्तृतभाषाको अवस्था तथा उनके
वान्ति ककार और भाष्यकारके माथ उनके भाषासम्बन्ध
श्रादिका विचार करनेके लिथे ख्यातनामा यूरोणीय
संस्तृतवित् और इस देशके संस्तृतप्रिय पुराविद्वात्व
हो अयसर हुए हैं। किन्तु बड़े हो आसर्यका
विषय यह कि इस गुद्दार तस्वनिण यमें कोई भी एक
दूसरेके साथ एक मन अवनम्बन कर न उके। इस कारण
संचित्रमें उन लोगोंका मत उद्दात कर पाणिनिके प्रकृत

कल्पित परिचय ।

्यध्यापक मोचमू जरने धीमदेवके कथासरित्-सागरसे यह गल्प उद्घृत क्रिया है:—

"पुष्पदन्त नामक महादेवके एक अनुचैर या जिसने गौरीक शापसे पतित हो कर कौशाम्बी नगरोमें सोमदत्त नासक एक ब्राह्मणके श्रीरससे जन्मग्रहण किया। उनका नाम रखा गया कात्यायन वरति । जन्मके अक्र बाद ही दूस प्रकार आक्षाग्रवाणी हुई — "यह ग्रिश अतिधर होगा और वर्षपण्डितके निकट समस्त विद्या लाभ करेगा। व्याकरणशास्त्रमें इसका श्रमाधारण ज्ञान रहेगा श्रीर वर मर्थात् ससम्त प्रधान विषयीं में कचि रहेगी, इस कारण 'वरक्चि' नामसे प्रसिद्ध होगा।'' आगे चल कर ऐसा ही हुमा भी। वाल्यकालमें ही उनमें श्रमीम बुद्धि भीर स्मृतिग्रिक्तिका सञ्चार दी ख पड़ा। एक दिन उन्होंने एक नाटकाका अभिनय देख कर माताकी निकट आद्यो-पान्त उसको श्रावृत्ति कर दा। उपनयनके पहले व्याङ्गेके मखसे प्रातिशाख्य सन कर उन्हें करळख कर लिया था। पोक्के अन्होंने वर्ष के निकट नाना शास्त्रों में पाण्डित्य लाभ कर व्याकरणग्रास्त्रमं पाणिनिको पराजय किया। किन्तु यन्तर्वे महादेवके अनुग्रहरे पाणिनिने विजययो प्राप्त को। कात्यायनने महादेवको क्राध्यान्तिके लिये पाणिनि-विरचित व्याकरण पाठ कर उसका संधोधन श्रीर पूर्ण ता सम्पादन को । यही कात्यायन मगधाधिप नन्द-के मन्त्रिपद पर अभिषिता हुए थे।"

उत्त गल्पानुसार मोचम लरने पाणिनिको मगधरान नन्दर्भ समसामयिक प्रयात् ४थो यतान्द्रोके लोग स्थिर किया है (१)। प्रसिद्ध जम नपण्डित वोश्वलिं (२), अध्या पक्ष लासेन (३), डाक्टर बुह्लर (४), अध्यापक पिटस न (५) श्रीर पण्डित तारानाथ तक वाचस्पति महागयने भी यही श्रीभगाय प्रकट किया है। (६)

<sup>(</sup>१) Max Muller's Ancient Sanskrit Literature,

<sup>(</sup>R) Dr. Buthlingk's Panini, Band II. p. XIV.

<sup>(4)</sup> Indisohe Alterthumuskunce, II. p. 864.

<sup>(8)</sup> Dr. Buhler's Indian Studies.

<sup>(</sup>K) Peterson's Elition of Ballabhadeva's Subhashitavali.

<sup>(</sup>६) प्रिडत तारामाथ तर्कवावस्पतिप्रकाशित सिद्धान्त-कौसुदी २य भागा

किन्तुं उत्तं संस्तृतिवदींका मत श्रोर विश्वास नितान्त स्माविजृत्भित ममभा जाता है। जैसा श्रार-व्योपन्यास है, संस्तृतसाहित्यमें कथासरित्सागर भी वैसी ही एक गल्पकी पुस्तक है। श्रारव्योपन्यासके मध्य जिस प्रकार श्रनेक ऐतिहासिक राजाश्रीका उत्तेख रहते हुए भी उसे ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं मानते, कथासरित्मागर भो उसी प्रकार ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं है। सुतरा उन्न ग्रन्थमें नन्द्राजका नाम देख कर पाणिनिविषयक गल्प ऐतिहासिक सत्य है, ऐसा नहीं कह सकते।

जर्म नपण्डित वेबरका मत है, कि पाणिनि १४० इ.की विद्यामान थे। (७)

श्रध्यापक गोव्डष्टुकरने गभीर श्राकोचना करके पाणिनिवचारविषयक एक विस्तीण प्राप्ताव लिखा है। उस ग्रथमें उन्होंने यह प्रमाण करनेको चेष्टा को है, कि निस्ताकार यास्क्रके बाद श्रीर वाजसनेय प्राप्ति-श्राख्यरचिता कात्यायनके पहले पाणिनि श्राविभृत हुए। उनका श्राविभीवकाल बुद्देवसे कुछ पूर्ववर्ती है।(८)

डाक्टर लिविक (Liebich) ने 'वाणिनिके साथ भारतीय साहित्य भीर व्याक्षरणका सम्बन्ध' विषयक एक विस्तात प्रमुताव जम<sup>9</sup>न भाषामें प्रकाशित किया है। उनके मतसे—

'वाणिनि समावतः ईसाजग्मिते २०० वर्षे पहले आविभूत इए थे। ग्रह्मसूत्र जिस समय रचा गया, पाणिनि प्रायः उसो समयके लोग हैं। ऐतरेयक्षः ह्माण श्रीर बहुदारण्यक उपनिषद् पाणिनिके पूर्वे वर्त्ती तो हैं, पर भगवद्गीताकी रचना उनके पोक्टे हुई है। (८)

द्मने श्रतिरित्त पिटर्सन साइवने यह प्रमाणित करनेकी चेष्टा को है, कि वैयाकरण पाणिनिने ही 'जाम्बूवतीविजय' श्रीर 'पातालविजय' नामक दोनीं

Vol. XIII 34

काय रचे हैं। इस सम्बस्ने उन्होंने जेन कि राज शिखरका निम्नि खित स्नोक प्रमाणसङ्घ ग्रहण किया है:—

> "स्विस्ति पाणिनये तस्मै यस्य रुद्रप्रधादतः । आदौ व्याकरणं काव्यमनु जास्त्रुवतीजयम्॥"#

बड़े ही आश्रय का विषय है, कि प्रसिद्ध संस्तित्वित् डाक्टर बुह, सर भी विटस न का पच समर्थन करने में अग्रभर हए हैं । (१०)

परवर्त्ती त्रात्तोचनासे यह सिद्ध होगा कि उपरोत्त विभिन्न मत समोचीन नहीं हैं।

प्रकृत परिचय ।

पतन्त्र विके सहाभाष्य और हैमचन्द्रकी अभिधान-चिन्तामणिको सहायताचे जो सामान्य परिचय मिला है, वह इस प्रकार है—

पाणिनिके पितामहका नाम देवल और माताका नाम दाचो था। माताके नामानुसार वे 'दाची-पुत्र' वा 'दाचिय' नामसे प्रसिद्ध हुए हैं। गन्धारके श्रन्तः गैत श्रासातुरमें सनका जन्म हुआ था; दस कारण सनका दूसरा नाम 'श्रासातुरीय' ऐ भी हैं।

चीनपरिव्राजक यूपनचुवङ्ग जब ग्रलातुः देखने बाये थे, तब उन्हें पाणिनिकं विषयका जो कुछ पता लगा थह इस प्रकार है,—

'श्रित पूर्व कालमें बहुसंख्यक वर्ष माला थी। ब्रह्म। श्रीर इन्द्रने मानवके उपयोगो वर्ष नियम स्थापन किये। नाना श्राखाश्रोंके ऋषिगण उनमेंसे प्रस्थे क वर्ष मालाके नाना भे दींसे श्रवगत इए। वंशपरम्मरासे वही चला श्रा रहा था। किन्तु छात्रगणको उतनी श्राक्ति नहीं रहनिके कारण वे वर्ष माला समक्त नहीं सकते थे। विशेषतः मानवकी परमायु धीरे धीरे घटते घटते १०० वर्ष हो

# महाराज लक्ष्मणसेन के समसामियक श्रीधरदासने मी अपने सहित्त क्णीमृतमें 'दाक्षीपुत्र' नाम दे कर एक रलोक संप्रह किया है । माल्यम पड़ता है, कि यही नाम देख कर उपरोक्त अध्यापक साहबने वैयाकरण पाणिनिको काव्यरचियता माना है।

<sup>(</sup>e) Webers' History of Sanskrit Literature.

<sup>(5)</sup> Goldstucker's Manava-kalpo Sutra, preface.

<sup>(&</sup>amp; Panini, Bin Beitrag zur keuntniss der Indischen Literature and grammatik, von der Dr. Liebich.

<sup>(</sup> to ) Indian Antiquary, Vol. X. p. 41.

<sup>ा</sup>म देखा जाता है।

गई। इसी समय ऋषि पाणिनि खत्पन हुए। जन्म लेनिके बाद ही वे इन सब विषयों से जानकार हो गये थे। कालक्रमसे वर्णमालाभूत जानेता उपक्रम हो गया। इस पर पाणिनिने श्रचराचना श्रीर शब्दविद्याको सुप्रणालीका स्थापन करना चाडा। ग्रव्हिवद्या पढ़नेके लिये समाधिस्य होने पर उन्होंने 'ईम्बर' (महेम्बर) देवको दर्शन किये। महिष्करने उन्हें श्रभीष्ट विषय समभादिया। मङ्ग्बरको सहायता और उपदेश पा करवे घरलीटे। पीछे वे तन्त्राध हो कर भ्रपनी कार्यं सिडिको लिये अग्रसर हुए । अन्तर्मे उन्होंने वह संख्यक ग्रन्ट संग्रह कर पहस्त्र श्लोकात्मक एक श्रन्तर भीर ग्रन्दतत्त्वमूलक (व्याकरण) ग्रन्य लिखा! ग्रय उन्होंने देशको महाराजको निकट भीज दिया। राजाने महा चमूख रत्न कह कर उसे ग्रहण किया श्रीर शासनिविधि द्वारा राज्य भरमें घोषणा कर दी, कि यह ग्रस सभी ज्यने काममें लावें और दूसरों की पढ़ावें। जो मनुष्य इस यत्रको भादीपान्त पढ़ जायगा उसे सहस्त स्वण सुद्रा उपहार मिलेंगो।(१)

- † यूएनचुवंगका वह प्रारम्भ अंश बहुत कुछ काल्पनिक समझा जाता है।
- (१) उक्त आख्यायिका-वर्णनके बाद चीनपरिव्राज कने पाणिनिके पुनर्जन्मकी वर्णना करके बौद्धधर्मकी प्रधानता दिखाः लाई है। वह गल्प इस प्रकार है—

'शलातुर नगरमें एक स्तूप हैं । यहां किसी अर्हत्ने एक पाणिनिम्तावलम्बीको बौद्धधर्ममें दीक्षित किया था। उनके मरने के पांच सौ वर्ष बाद एक महा अर्हत् काश्मीरवासियोंको दीक्षित कर उक्त स्थानमें आये। यहां आ कर उन्होंने देखा कि एक ब्रह्म चारी एक बालकको प्रहार कर रहा है। अर्हत्ने उस ब्राह्मणसे पूछा, 'तुम इसे क्यों मार रहें हो ?' ब्राह्मणने जवाब दिया, 'में इतनी मेहनतसे इसको शब्दविद्या सिखाता हूं, पर यह बारम्बार भूल जाता है, याद नहीं रखता।' अर्हत्ने किर ब्रह्मचारीसे कहा, 'शब्दविद्याक्षास्त्रके प्रणेता पाणिनिका नाम शायद मालूम पड़ता है, कि.तुमने सुना है।' ब्राह्मणने उत्तर दिया, 'इस नगरके सभी बालक उन्होंके मतावलम्बी (बोक्य) हैं, सभी उनके महद्गुणका सम्मान करते हैं। उनकी स्मृतिकी स्थापनाके लिये जो प्रतिमूर्ति प्रतिष्ठित हुई थी, वह आज भी विद्याना है।' इस पर अर्हत्ने कहा, 'तुम

पाणिनीय शिचा (२), पतन्त्र लिके महाभाष्य ग्रादि बहु प्राचीन ग्रस्थों में महे खरप्रसादसे पाणिनिका व्याक-रण रचनाप्रसङ्ग वर्णित है। निन्दिके खरस्त काशिकामें भो लिखा है, कि पाणिनिको इष्टसिंडिके लिये हो महे-खरने चौदह प्रसाहार प्रकाशित किये थे। (३)

उक्त विवरण व्यतोत पाणिनिके व्यक्तिगत परिचयके सम्बन्धने श्रीर श्रधिक कुछ भी जाना नहीं जाता। पाणिनिकी अष्टाध्यायी।

पाणिनिने जो व्याकरण बनाया है उसका नाम अष्टाध्यायी है। यह बाठ अध्यायों में विभक्त है। इसका दूसरा नाम 'अष्टक' पाणिनीय' भी है। इसके प्रति अध्यायमें चार चार करके पाद शौर समुचे यन्त्रमें ३८८६ सूत्र हैं। इनमेंसे वैयाकरणिकाण ३ या ४ सूत्रकों वाणिनिके बनाये हुए नहीं मानते। (४)

जिस बालक को सिखाते हो, वही बालक पाणि ने है। लौकिक शब्द विद्याप्र का को लिये इसने वृथा समय नष्ट किया; इसी कारण इसे अनेक बार जन्म लेना पड़ा है। इस्यादि नाना तरहकी बात कह कर अहेत्ने उस बालक को बौद्ध में में दीक्षित किया। पीछे बाह्य मी अहेत्की कथा पर सुग्ध हो कर दीक्षित हुए।

- (२) "शंकरं शांकरी प्रादात दाक्षीपुत्राय घीमते । वाङ्मयेभ्यः समाहत्य देवी वाचमिति स्थितिः ॥ येनाश्चरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात । इत्स्तं ब्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनयेुनमः ॥"
  - (३) नित्देकेश्व चतुर्देशसूत्र न्याख्यास्थलमें लिखा है— ''मृत्यावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारान् उद्धतुकान: सनकादिसिद्धानेतद्विमर्शे भिवस्तजालम् । अत्र सर्वत्र सूत्रेषु अन्त्ये वर्णश्चतुर्देशम् । धात्वर्थे समुपाविष्टं पाणिन्यादीष्टसिद्धये ॥

( नन्दिकेश्वंरकृतं काविका )

(पाणिनीय शिक्षा,

(8) जमेंग पण्डित बोथिल अहाद्यायी है शिरिह्द्, शिरा १६७, शारा १३२, पाशिइद्, दाशिद्र, दाशिश्व अोर दाश्व १३० इन सात सूत्रोंको पाणि निविर्त्तित नहीं मानते। वे इन सातोंको पहले वार्तिकके मध्य और पीछे सूत्रपाठके मध्य भिनते हैं। किन्तु अद्यापक गोल्डच्ड हरने इसका प्रतिवाद करते हुए लिखा है, कि इन सात सूत्रोंमेंसे श्री ३।१३२, प्राश्व ६ और

पाणिनिको ग्रष्टाध्यायीचे उनकी जन्मभूमिके निकटः वर्त्ती जनपदसमूह और तत्पूर्व वर्त्ती ग्राब्दिकीके नाम तथ। तत्वालीन शब्दगास्त्रकी भवस्था निर्णीत हो सकती है।

कापिशी, फलन, वर्ण, स्वास्तुः वरण, पशुं छान, वाहीक, साङ्गल, शाकल, पवंत, मालव्य श्रीर चौद्रका, ये सब छान वर्त्त मान पञ्जाव हे पश्चिम श्रीर पश्चिमोत्त-रांश्रमें तथा श्रफगानिस्तानकी पूर्व सीमाने मध्य अवस्थित है। मालव्य श्रीर चौद्रका इन दोनोंको छोड़ कर श्रीर समी नाम ऋग्वेदादि प्राचीन वैदिकं ग्रम्थोंमें भी देखे जाते हैं। इन जनपदींके नामादिको पर्यालीचना करने से मालूम पड़ता है, कि जिस पवित्र पश्चनदके किनारे ऋक् संहिताका विमल मन्त्रसमूह पहले पहल गाया गया था, उसी पवित्र जनपदीं पाणिनि भी श्राविभूत हए थे।

पाणिनिके पूर्ववर्ती शाब्दिकगण।

अष्टाध्यायीके सुत्रसे पाणिनिके पूर्वतन कुछ प्रान्दिक कौर ग्राचार्यके नाम पाये जाते हैं;—

श्रवि, श्राङ्गिरस, श्रापिशिल, कट, कलाघी, दाख्यप, कुला, की खिन्य, कौरव्य, की शिक, गालव, गीतम, चरक, चाक्रवम, द्यागिल, जावाल, तित्तिरी, पाराशर्य, पोना, वस्त्र, भारद्वाज, स्रुग, मण्डूक, मधुक, यस्क, वड़वा, वरतन्तु, विश्वष्ठ, वैश्वम्यायन, शाकटायन, शाकच्य, शिलालि, शीनक श्रीर स्कोटायन।

पाणिनिका कालनिर्णय ।

पाश्चात्य श्रोर इस देशके पण्डितगण कथा परित्मागर-के जपर निभर कर जो का लिग्य कर गये हैं, वह का ल्यानिक प्रतीत होता है। अध्यापक गोव्डष्टु करका विश्वास है, कि पाणिनि बुद्ध देवके पूर्व वर्त्ती थे, लेकिन कितने दिनके पूर्व वर्त्ती थे सो मालूम नहीं। डाक्टर रामक ल्यागोपाल भण्डारकरके मतसे पाणिनि प्रायः खृष्ट-पूर्व प्रवी ग्रताच्दोमें विद्यमान थे श्रीर निरुक्तकार यास्क

क्षिश्व तीन सुत्रके सम्बन्धमें सन्देह हो सकता है, पर तीन सूत्र ही तत्तत पूर्ववर्ती सूत्रके वार्ति क हैं, ऐसा महाभाष्य-कारने निर्देश किया है। पाणिनिको पोक्टे प्रादुभूत इए (५)। इस लोगोंको ख्यालचे पाणिनि इससे भो बहुत पहलेको हैं, पोक्टे वही प्रसाणित भी होगा।

कालायन और पतजलि।

यहांको देशीय श्रीर पाश्चात्य पण्डितीन जीकार किया है, कि पतज्जिल खृष्टपूर्व २य शताब्दोमें श्रीर कात्यायन खृष्टपूर्व ४शी शताब्दीमें श्राविभूत हुए थे।

कात्यायन पाणिनिका वार्ति क लिख कर चिरप्रसिद्ध
हुए हैं। गोटहण्ड्र करप्रमुख पण्डितीं का कहना है, कि
गाणिनिको समर्थन वा पोषकताको लिये वार्त्ति क रचा
नहीं गया, बल्कि पाणिनिको दोषोद्धाटनपूर्व क समालोचना करने हें लिये हो रचा गया है। किन्तु यह
प्रकृत नहीं है। पाणिनिको विद्यति हो कात्यायनका
वार्त्ति क है। महाभाष्यप्रदीपकी टोकामें नाग्यभट्टने
कहा है, 'सूत्रमें जो कहा नहीं गया प्रथवा दुवें धिरभावमें कहा गया है, वे सब विषय महजमें जाननिके
लिये जो बालोचना को गई, उसीका नाम वार्ति क है।
यथार्थ में वार्ति ककी बालोचना करने से भी यही प्रतीत
होता है। सुतरां वार्ति क पाणिनिका दोषप्रकायक समालोचन ग्रम्थ है, ऐसा नहीं कह सकते।(६)

पाणिनि और कात्यायन ।

पाणिनि जिस समय और जिस प्रदेशके व्यक्ति हैं, उस समय तथा उस प्रदेशके विद्युषमानने प्रचलित भाषाका ही व्यवहार किया है। जिस प्रकार प्राचीन वैदिको भाषा सै कड़ों वर्ष पोक्टे जनसाधारणके निकट दुवीध्य हो जानेके कारण पाणिनिके समयसे ही उस भाषाकी शिद्यांके लिये स्वतन्त्र व्याकरण और स्वतन्त्र प्राभिधानका प्रयोजन हुमा था, वास्ति ककार कात्यायनके समयमें भी उसो प्रकारको पाणिनीय भाषा जनसाधारणके निकट अप्रचलित और दुवीध्य हो जानेसे उसकी

- (4) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XVI (1885), p. 314.
- (६) डाक्टर वेबर आदि जर्मन पण्डितों हा विश्वास है, कि बाजसनेय-प्रातिशाख्यके रचियता और वाहि कके काला-यन दोनों अभिन्न व्यक्ति हैं, डेकिन इस सम्बन्धमें अब भी गमीर आलोजनाका प्रयोजन हैं।

स्वतन्त्र वृत्तिको नितान्त आवश्यकता हुई यो। अध्यापक गोस्डष्टुकर और जम न पण्डित सिविक (Liebich)-ने पाणिनि तथा कात्यायनके समयको भाषाको इम प्रकार विभिन्नता दिखलाई है।

१ पाणिनिके समयमें व्याकरण सम्बन्धीय जो सब नियम प्रचलित थे, वे कात्यायनके समयमें अग्रुड श्रीर अप्रचलित हुए थे।

२। पाणिनिके व्यवहृत अनेक गब्दाय कात्यायनके समयमें प्रचलित नहीं थे।

२। पाणिनिके समयमें जिस शब्दका जो श्रय<sup>े</sup> प्रच लित था, कात्यायनके समयमें उसका बहुत रूपान्तर हो गया।

४ पाणिनिके समयमें जो प्रव्हशास्त्र पढ़ा जाता था, वह कारवायनके समयमें विवक्ताच प्रपरिचात था।

उपरोक्त आलोचनासे यहो प्रतिपत्न होता है, कि पाणिनि और कात्यायन सौ दो सौ वर्ष के आगे पीक्टे के नहीं है। पाणिनि कात्यायनके सै कड़ों वर्ष पहलेके हैं, इसमें सन्देह नहीं।

पाणिने, व्याडि और शैनक।

किसी पायात्य पण्डितने लिखा है, कि पाणिनिकी एहले व्याङ्का 'संग्रह' नामक एक ग्रन्थ वत्ते मान था। मालूम पड़ता है, कि कथासरित्नागरको गल्पसे ही ऐसा सिद्धान्त हुन्ना है। न्याङ्ग पाणिनिको पूविवत्ती थे, पाणिनिय व्याकरण वा दूसरे किसो ग्रन्थ से उसका प्रमाण नहीं मिलता, बिक महाभाष्यकारने न्याङ्को पाणिनिको प्रवत्ती बतना कर हो उसे ख किया है—

'आपिशल-पाणिनीय-व्याडीय गौतमीयाः, एकं परं वर्जियिता सर्वाणि पूर्वपदानि, तत्र न क्षायते कस्य पूर्वदिस्य स्वरेण
भवितव्यमिति।'' (६।२।३६ सूत्रमें महाभाष्य) वार्त्ति कक्षारको ''श्रभ्यहित्वच'' (२।२।३४) इ.म. सूत्रको अनुमार
पतः ज्ञालिने आपिशिल प्रस्तिको अपने अन्ते आचाय को
पौर्वापर्य मूलक बतला कर हो स्थिर किया है (७)। इ.स.
को अनुसार आपिशिल के बाद पाणिनि और पाणिनिको
बाद वगाहि होते हैं।

(७) एशियाटिक सोसाइटीने प्रकाशित श्रीयुक्त सत्यवत-सामश्रम-सम्पादित 'निरुक्त'का श्रथं भाग द्रष्टव्य ।

## पाणिनि और यास्क ।

पण्डित सत्यव्रत सामयमीने यह दिखलानेको चेष्टा की है, कि कात्यायनको बहुत पहले याहक हुए, बाद याहको बहुत पहले वाहको बहुत पहले वाहको बहुत पहले पाणिनिको बहुत पहले वेदसंहिता। उन्होंने इम सब्बन्धमें ऐसा प्रमाण दिया है, ऋक् संहिता (दा१ हा५) में 'स्प्री' प्रव्हका प्रयोग है, किन्तु इस समय सूर्या प्रव्हित प्रयोग पत्रोग पत्रोग

पाणिनि कात्यायन श्रोर यास्त हे बहुपूर्व वर्ती थे, इसके श्रमेक प्रमाण मिनते हैं, पाणिनिस्त्रमें ऋण शब्दकी द्विका विधान नहीं है। उनके समयमें 'प्रणेम्' 'श्रपणेम्' 'वत्सतरणेम्' इश्रादिका प्रयोग देखा जाता है। किन्तु निरुक्त जाना जाता है, कि यास्त के समयमें 'श्रपणेम्'का प्रयोग चना था। उनके बहु- परवत्ती कात्यायनने 'ऋणदशाभ्यां च' इस्रादि (६१९।८९) वात्ति कम् व करके 'प्राणे' शब्दका साधन किया है। किन्तु उनके समयमें नितान्त श्रप्रचित था, इस कारण उन्हों ने 'श्रपणे' शब्द साधने को चेष्टा न को।

यास्क पाणिनिक परवस्ती थे, इस मा स्पष्ट प्रमाण पाया गया है। निक्तामें कई जगह पाणिनिका स्रव उद्गृत स्थवा उवको सहजबोध्य व्यक्ति लिखो है। विशेषतः निक्ताके कई स्थानों में 'पृषोदरादीनि यथोप दिशं" (पा ६१३१८०६) यह पाणिनोय स्वव उद्गृत रहने से यास्का पाणिनिके परवर्ती थे, इसमें जरा मो सन्दे ह नहों रहता। फिर भो निक्ताको स्थाय स्वताके सम्बन्धने यास्काने 'व्याकरणस्य कात् स्वयं स्वार्थसाधनक्व" इत्यादि उत्ति हारा निक्ता जो व्याकरणका परिशिष्ट स्वरूप है, वह विव्रत किया है।

श्रव यह जाना गया, कि पाणिनि यास्तको पूर्व वर्त्ती ये ; किन्तु कितने पूर्व वर्त्ती थे, साफ साफ मालूम नहीं। 'गवियुधिस्य हिथर' (८।३।६५) 'वाद्धदेव र्जुनास्यां बुन्' (४।३।९८) दत्यादि सुत्रीने पाणिनिने युधिष्ठर, वासुदेव

श्रीर श्रजु नका नामोक्सेख किया है। किन्तु "एजेः खश्" (३।२।२८) यह सत प्रणयन करके भी उन्होंने जनमेजयका नामोची खनहीं किया। उनके 'वाराश्येशिकालिभ्यां भिक्ष-नटसूत्रयो' (४।३।११०) इत्यादि स्रवो में पाराध्य व्यासका नामोक्षेख रहने पर भी उनके प्रव शकदेव (वैयासिक)का नाम नहीं है। इससे कोई कोई श्रनुमान करते हैं, कि व्याम श्रीर युधिष्ठिरके बाद, शुक्रदेवादिके समयमें श्रीर परीचित्रुत जनमेजयके क्षक्ष पूर्व पाणिनि श्राविभूत इए घे। उनके समयमें चार वेद, ऐतरेयब्राह्मण, बहदारण्यक उपनिषद्, षड्र दर्भन, गालव, गोतम ग्रादिका धर्मगास्त्र विशेष प्रचलित था । किन्तु उस समय भो अधिकांश उपनिषद, वेदने कोई कोई प्रातिशास्त्र, श्रारस्यक, फिट.स.व और आजकलको स्युप्रीतमनुषंहिता प्रच-लित न थी । उनके समयमें **चिपिकार्यं** जारो था। पद्धावके किसी किसी श्र'शमें लिपिका प्रचार था। उनके पूर्व वर्ती प्रास्टिकोंके मध्य गाकल्यने बेदका पदपाट ग्राविष्कार किया, वाभ्य और गालवने क्रमपाठ प्रकाशित किया। काम-क्तस्त भीमांसवाने जैसा गएव हुए घे, श्रावियानिने साम तन्त्रका प्रचार किया थीर शाकाटायनने एक असम्पूर्ण कटक तन्त्र व्याकरणको रचनाको । किन्तु पाणिनिके पहले श्रीर किसीने भो ऐशा सर्वोङ्गासुन्दर व्याकरण प्रकाशित नहीं किया।

कोई कोई एक उद्घट श्लोकको श्राधार पर कहते हैं, कि पाणिनिके पहले 'माहिय' नामक एक वहत् व्याक-रण रचा गया था। उसमें जो रत्न है, पाणिनिक्व गोस्पदमें उसका रहना सन्भव नहीं।

चता उद्गर वाका यथार्थ में उत्कर है। वह आधुनिक समयमें किसी पाणिनिह बोसे रचा गया है, इसमें सन्देश नहीं। वास्तविक्रमें माहेश नामक किसी स्वतन्त्व व्याकरणका अस्तीत्व ही नहीं है। प्रसिद्ध पण्डित मधुसूदन सरस्तीने अपने प्रशानमें द नामक ग्रन्थमें पाणिनीय अष्टाध्यायी, उसके उत्पर कात्यायनरचित वार्त्तिक और उसके उत्पर पतञ्जनिक्षत महाभाष्य इन तीन ग्रन्थोंको वेदाङ और 'माहेश्वरव्याकरण' बतलाया

है। पाणिनिने हो सबसे पहले सर्वाङ्ग सुन्दर व्याकरण प्रकाशित किया था, इस कारण विद्यत्समानमें वे ही संस्कृत भाषाचे प्रादि व्याकरणकर्ताके के सा कोर्त्तित श्रीर समाहत होते शारहे हैं।

पातालविजय श्रीर जाम्बूबतीविजय श्रादि व्याकः रणकत्तिके करप्रसूत नहीं समभे जाते । पर हां, हमेन्द्र, राजशिखर, श्रीधरदाम प्रस्तिकी उक्तियों से बोध होता है, कि १०वीं शताब्दीके भी बहुत पहले वे दो काव्य रचे गये थे। उन दो काव्यों के रचिताके नाम भो पाणिन रहनेके कारण परवर्त्ती कवियोंने पाणिन कविके कवित्व पर सुख हो कर उहें श्रष्टा-ध्याय-रचितासे श्रीमंत्र हो समभ लिया था।

### पाणिनीय दर्शन ।

पाणिनीय दश्रंन नामक एक दश्रेनका विषय सर्वे दग नमं यहकारने प्रकाधित किया है। सव दग न-संयहके मतसे इम दर्शनमें क्या वैदिक, क्या लौकिक, सभी संस्तृत शब्द व्यात्पादित इए हैं। ऐसा कोई संस्कृत शब्द हो नहीं जिसके साथ पाणिनि-दर्शनका सम्पर्क न हो। फलत: कैसाओ संस्कृत ग्रव्ट क्यों न हो, बनुसन्धान करनेसे एक प्रकार सभी ग्रन्ट साधित बीर व्युत्पादित हो सकते हैं। पाणिनिद्य निके समान समस्त पद साधनविषयम श्रीर कोई भी दूसरा ग्रस नहीं है। कलापादि ग्रन्धान्य शाधुनिक व्याक-रण हारा भो जितने पर साधित हो सकते हैं, पर उन प्रव व्याकरणों द्वारा व देवगास्थाकरणेच्छू धार्मिक जनों का सम्पूर्ण उपकार नहीं भालकता । क्यों कि बाधनिक वैयाकरणियोंने वैदिक प्रव्रसाधनके उपाय-सक्य स्वतन्त्र स्वादिकी रचना न की। व्याकरणकी सद्भवीधा करनेके लिये वैधाकरणियो'ने वैदिक प्रकरण न रचा। इस दशेन (वैदिक श्रीर लीकिक )-में सभी संस्कृत गब्द साधित श्रीर व्युत्पादित ही जाने-से इसके शब्दानुशासन और वशकरण ये दो नाम पह े हैं।

वात्र त्यास्त्र प्रधान वेदाङ्ग है पर्यात् वेदके शिक्षा, कला, वाक्षरण, निक्का, कन्दोयस्य श्रीर ज्योतिष भेट्से जो छः पङ्ग हैं, जनमेंसे प्रधान पङ्ग वाक्षरण है।

Vol. XIII 55

जिस प्रकार यद्मादिरूप कभ की प्रधान अक्रकी निष्पत्ति होतेसे अन्धान्य गुणीभूत पङ्गके घननुष्ठानके सिये खगीदिः खरूप प्रक्रत फनकी कोई हानि नहीं होती, उसी प्रकार जो वाति पड्झ वेदने अध्ययनमें अग्रत हो कर वेदाङ्ग का प्रधान व्याकरण्यास्त्र श्रध्ययन करता है, उसकी भी षडक्न वे दाधायनके लिये प्रक्षत फलप्राप्ति विषयमें कोई चित नहीं होती। चतः सभी मनुष्योंके लिये व्याकः रण्यास्त्रका पाठ अवश्यकत्त व्य और हितअर है, यह सिद्ध हुआ। इस दर्भनका अधायन करने और संस्कृत भाषामें व्युत्पत्ति रहनेसे नाना उपकार श्रीर वेदादि-शास्त्रींको रचा होती है तथा साध्यव्दके प्रयोगादि हारा जनसमाजमें असीम संख्याति, असामान्य सन्मान श्रीर श्रम्भट्य विद्यानन्द्रभोग कर श्रन्तमें खर्गवास होता है। पाणिनिदर्भं न पढ़नेमें ये सब अभीष्ट लाभ होते हैं। ''एक: शब्द: सम्यक् इति: सुब्दुप्रयुक्त: स्वर्गे लोके कामधुग् भव-तीति" ( सर्वदर्शनस० ) एक शब्द यदि सम्यक्षप्रकारसे त्रात हो कर यथायथ प्रयुत्त हो, तो वह शब्द स्वर् भीर बोक्से कामधुक्त, होता है। युतिमें लिखा है-

"चरवारि श्रंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तइस्तासो अस्य। त्रिधावदो द्वभो रोरवीति महो देवो मन्भी आविवेश॥" ( श्रुति )

भाष्यकारने इसकी जो वाख्या की है, वह इस
प्रकार है,—इस पाणिनिद्य नके चार खड़ अर्थात् चार
पद है,—जातनाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात;
लड़ादि विषय भूत, भविष्यत् और वर्त्त मानकाल इसके
पादस्कर हैं। व्यङ्ग और व्यञ्जकके भेदसे दो गोषं वेदेश है, यह नित्य और अनित्य है। सम्रहस्त तिङ्के साथ
सुप्रभृति सम्मविभित्त सम्भ्रहस्त्वाच्य है। उरः, कण्ठ
और शिर इन तीन जगहोंमें यह वह है। प्रसिद्ध वषभरूपमे आरोपित हुआ है अर्थात् अर्थ बोधपूव क शब्दादिको उचारणादि करनेसे साचात् पालप्रद होता है, नहीं
तो को वल रोरवो अर्थात् शब्दकर्मा। महोदेव — महादेव
सरणधर्मा मनुष्योको प्रति शाविष्ट हो।

इस दश नको मतसे जगत्का निदानसक्य स्कीट ख्य निरवयव नित्यशब्द हो परब्रह्म है !

''अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं । निवर्त्ततेऽर्थभावेन प्रकिया जगतो यतः ॥'' (सर्वदर्शनस०) श्रचरशब्दतस्व ही श्रनादि निधन ब्रह्म है जिससे श्रयीत् जिस शब्दतस्विसे जागतिक प्रक्रियाएं श्रयंभावमें निवक्तित हुशा करती हैं।

इम मतसे ग्रव्ह दो प्रकारका है-नित्य ग्रीर म्रनित्य। नित्यमन्द स्कोट है, तिझन दर्णात्मक मन्द-मम्ह चनित्य। वर्णातिरित्त स्कोटात्मक जो एक नित्य-ग्रव्ह है, उसको विषयमें अनेक युक्तियां प्रदर्शित धुई हैं। इनमेंसे प्रधान युक्ति यह है, कि यदि स्फोट खोकार न किया जाय, तो को वल वर्णात्म का प्रव्द द्वारा किसो तरह अथ बोध नहीं हो सकता। और भो, यह सभो स्रीकार करते हैं, कि श्रकार, गकार, नकार श्रीर दकार ये चार वण खरूव जो अग्नि गब्द है, उसरे विक्रिशा बोध होता है। किन्तु वह को वल उन चार वर्णी दरा सम्पादित नहीं हो सकता। कारण, यदि उन चार वर्णी के प्रत्येक वर्ग हारा विक्रिका बीध होता. तो की वत अकार अथवा गकारका उचारण करने से ही विक्रि हा बोध नहीं होता है, सो पयों ? इस दोषपरिहारक लिये वे चारों वर्णे एक त्र हो कर विक्रिका ज्ञान उत्पन कर देते हैं। यह कहना भी बालकता प्रकाशमात है, क्योंकि सभी वर्ण प्राप्त विनाशी है, भागिको वर्ण को उत्पत्तिको समय पहले को वर्ष विनष्ट ई। जाते हैं। सुतरा श्रयंबोधको बात तो दूर रहे, उनके एक व भवस्थानी हो सन्भावना नहीं रहतो । दशोसे यह स्वोकार करना पड़ेगा, कि उन चार वर्णों दारा प्रथमतः स्फोटको समि वाति बर्धात् स्पाटता उत्पद होती है, पोक् स्पाटस्कंट हारा वक्किका वोध होता है।

यहां पर कोई कोई पूर्वीता रीतिक्रमसे पूर्व पत्त करते हैं, कि प्रत्येक वर्ण हारा स्फोटकी ग्रिभवर्गता स्वीकार करनेसे पूर्वीता प्रत्येक वर्ण हारा श्रष्ट बोध ख्यलीय रोष होता है और समुदाय वर्ण हारा श्रिभव्यति स्वोकार करनेसे भी वही दोष होता है। श्रत्यं जब दोनों हो पत्तमें यह दोष है, तब स्फोट स्वीकार का प्रयोजन हो क्या ? इसका सिद्धान्त ऐसा है, जिस् प्रकार एक बार पाठ हारा हो पाठ्य ग्रथ्यका ताल्पयं श्रवधारित नहीं होता, किन्तु बार बार श्रालीचना हारा वह हर्ड्यमें श्रवधारित होता है, इसो प्रकार प्रथमवर्ण यंकार द्वारा स्फोटकी किश्चिमात स्फुटता उत्पन्न होने पर भी सम्पूर्ण स्फुटता उत्पन्न नहीं होतो; धी छे दितीय बीर ढितीयादि वर्ण द्वारा स्फुटतर बीर स्फुटतम हो कर स्फोट वङ्गका बीध होता है। किश्चिमात स्फुट होनेसे हो जो स्फोट अर्थ बीधक होता है, सो नहीं। जिस पकार नोल, पोत और रक्तादि वर्ण के साविध्यवश्रतः एक स्फटिक मणि हो कभी नोल, कभी पोत बीर कभी रक्ताद्वपमें प्रतीयमान होतो है, उसी प्रकार स्फोट एकमात होने पर भो घट बीर पटादिरूपमें विभिन्न वर्ण द्वारा अभियक्त हो कर घट बीर पटादिर रूप भिन्न भिन्न अर्थ का बीधक होता है।

दस स्कोटको हो प्राव्दिकोने सचिदान द ब्रह्म बत-लाया है। सुतरां शब्द शास्त्रको आकोचना करते करते क्रमशः श्रविद्याको निवृत्ति हो कर सुक्तिपद प्राप्त होता है। श्रतः व्याकरण श्राग्यनका फल जो सुक्ति है, उसे भो प्राचीन पण्डितोंने एकावाकासे स्वोकार किया है। व्याकरणशास्त्र सुक्तिका दारस्वरूप, वाद्मनापह चिकित्सा तुत्व श्रीर सभो विद्यामें पत्रित्र है। श्रयवा यह व्याकरण-शास्त्र सिंडिनोपानका प्रथम पदाप ण स्थान है श्रयीत् जो निड होनेका श्रमिलाको है उसे प्रथमतः व्याकरणको उपासना करनी होतो है। यह पाणिनिदश्चन मोच्नमार्थ-के सध्य सरल राजवला स्वरूप है। (सर्वद्शनसंग्रह)

पाणिन मुनिन जिस घष्टाध्यायी व्याकरणकी रचना को है, वही पाणिनिदयं न है। इसमें संचा, सन्ध, धातु, समास, कत्, तिहत ग्रादि व्याकरणोता समी विषय सिन्नेविधित हुए हैं। विस्तार हो जानिने भयसे सब विषय नहीं दिखलाये गये। इस पाणिनिदयं नका तात्मयं वाक्यपदीय ब्रह्म शाल्डमें भर्मु हिन्ने विस्तारित भावमें लिखा है। व्याकरण देखो।

पाणिनी (सं किता ) नो लापराजिता।
पाणिनीय (सं किता ) पाणिनिना प्रोत्तं उपदिष्टं वा
पाणिनि क (वद्धाच्छ । पा ४।२।१४) १ पाणिनिकत । २
पाणिनिप्रोत्तं, पाणिनिका कहा हुन्ना । ३ पाणिनिभन्नः
पाणिनिमें भन्ति रखनेवाला । ४ पाणिनिका यन्य पढ़नेवाला ।

याचिनीयद्यं न (सं॰ पु॰) पांचिनिका यष्टाध्यायो

व्याकरण। "सबंद्रम नसंग्रह"कारने पाणिनीय व्याक-रणको भी दर्म नको खेणीमें स्थान दिया है। इस दर्भ नको मतसे स्फोट नामक निरवयव नित्य भन्द हो जगत्का श्रादि कारण रूप परब्रह्म है। पाणिनि देखे। । पाणिन्सम (सं• ति०) पाणि धमतोति श्रा भन्दानि-मं योगयोः खग्न, सुम्च ( दर्भ परयेरस्मदपाणिन्यमश्व। पा ३।३।३७) १ इस्तकम सम्बन्धीय भन्निसं योगकर्त्ता, पाणितापका। २ पाणिहारा भन्दकर्त्ता, पाणिवादका। पाणिन्सय (सं• ति०) पाणिन्यां धयति पिवतीत घेट पाने 'नाड़ी श्रनोस्तनकरमृष्टिपाणिनासिकात् ध्मश्च' इति स्वात् खग्न प्रत्ययेन साधुः। पाणि हारा पानकर्त्ता पाणिपय—पञ्जाबको अन्तर्गत कर्णाक्त जितिका एक उप-विभाग श्रीर नगर। पानीपत देखे।।

पाणियन्नव (सं०पु॰) मङ्गुलि, उंगलियाँ। पाणियात (सं॰ ति॰) पाणिरेव पातं यस्त्रः। जिसको इस्ततल पात्रस्वरूप डों।

पाणिपाद (सं • क्ली •) पाणी च पादी च दयो: समान् हार: तत: क्लोवलं। पाणि और पादका समाहार। पाणिपोड़न (सं • क्लो •) पाणेः पोड़नं यहणं यत्र। १ पाणियहण, विवाह। २ क्रोधादि हारा हस्तमईन. क्रोध, पश्चात्ताप भादिक कारण हाथ मलना।

वाणिप्रविवन् ( सं • स्त्री • ) स्त्री ।

पाणिप्रदान (सं० क्ली॰) १ इस्तदान । २ इस्त दारा ग्रपथ करना।

पाणिबन्ध ( मं॰ पु॰ ) पाणिवध्यतेऽत्र वन्ध श्राधारे घञ्। विवाह ।

पाणिभुज (सं • पु •) पाणिनेव भुज्यते दीयतेऽनेन चार्वादि हक्यं, यद्वा पाणिरिव भुज्यते यन्नादिष्यं वे व्यविद्यये भुज-िक्तप् । १ उडुम्बरद्वन, गूलरका पेड़ । पाणिना भुङ्को भुज-िक्तप्। (ति •) २ पाणिकरणक भोक्ता।

पाणिमणिका ( सं॰ स्त्री॰ ) मणिवन्यास्य ।

पाणिमत्व (सं०पु०) करज्ज्ञष्टच ।

पाणिमद<sup>°</sup> (सं ॰ पु॰) पाणि स्द्रातीति पाणि संद् अण् (कर्मण्यम् । पा ३।२।१) सारमद<sup>°</sup>का, करी दा।

पाणिमानिक (सं ॰ पु॰) तोलकहय, दो तो ने।

पाणिसुता ( सं ॰ क्ली॰) पाणिस्यां सुतां परित्यतां। श्रस्त्र, इथियार।

पाणिमुख (सं वित् ) पाणि: विप्रवाणि मुखिमव येषां। विद्याणाः।

पाणिमृत ( सं ० क्री ।) वाहुमृत, कताई । पाणिक्ह ( सं ० पु॰ ) पाणी रोहतीति क्ह क (इप्पयहेति । पा ३।१।१३५) १ नस्त्र, नास्तुन । २ ब्रङ्गुलि, उंगती । ३ नत्ती नामक गन्धद्रव्य ।

पाणिवाद (सं कि ) पाणि पाणिना वा वादयतीति वद णिच् अण्। १ पाणिघ, सदङ्ग, ढोल आदि बजानेवाला। २ इस्तताङ्क, तालो बजाना। पाणिना वाद्यते इति वद-णिच् कमणि घञ् । (को ) ३ सदङ्गादि, सदङ्ग, ढोल आदि बाजी।

पाणिरेखा (सं क्लो॰) इधेनी परको लकीरें। पाणिवादक (सं व्रि॰) पाणि पाणिना वा वादयते।ति वद णिच् खुल्। १ पाणिवाद, सटक्क श्रादि बजाने वाला। २ ताली बजानेवाना।

पाणि मंग्रहण (सं॰ क्ली॰) १ हाथ पक्त खुना। २ हाथ घुमाना।

पाणिसर्ग्या (सं॰ स्त्रो०) पाणिस्यां स्ट ज्यतेऽसी 'पाणी स्जिर्ज्येत् वाच्यः' इति ख्यत् प्रत्ययेन साधुः (चजोः कः विष्यतोः। पा ७।३।५२) इति क्रत्वं। रज्जु, रस्तो। पाणिस्त्रिक (सं॰ त्रि॰) पाणिस्त्रनः प्रयोजनमस्य ठक्। इस्ततालदायक, ताली बजानेवाला।

पाणिइता (सं॰ स्ती॰) पुष्करिणी । ससितविस्तर्भं लिखा है, कि देवताश्रीने एक बार झाथसे प्रध्नीको ठीं क दिया जिससे वहां एकं पुष्करिणी निकल शाई:।

पाणिहाटी — हुगली जिलेमें भागीरश्रीने निनारे श्रवस्थित एक ग्राम ।

पाणिहोम (सं०पु॰) याणी होम: ७ तत्। एक विशेष होम जो अधिकारो ब्राह्मणके हाथसे किया जाता है। पाणो (हिं•पु॰) पाणि देखी।

पाणीतक ( मं॰ पु॰ ) कुमारानुचरभेद, कात्ति नेयका एक गण।

पाणीतल (सं क्ली॰) पाणितलं निवातनात् दीव :।
तीलकद्य, दो तले।

पाणीसर्या (सं० स्ती०) वर्षवज्ञहण, एकं प्रकारकी वास । पाणीकरण (सं० क्ती०) पाणी क्रियतेऽनेन अस्मिन् वा, क्त-ल्युट्, सप्तस्याः अलुक्। विवाह, पाणिग्रहण। पाण्ड (सं० ति०) पण्ड एव स्तार्थे पण्,। पण्ड, नपुंसका, हिजड़ा। पाण्ड (सं० प्र०) एक वैदिकाचार्य।

पाण्डर (मं कती । पाण्डरो वर्णीऽस्य खोति अच.। १ क्यान्य प्रमा २ गेरिक, गेरू। (पु॰) पाण्डर: ग्रुक्ष-वर्णः अस्तास्येति अच.। ३ महवक्ष्यच्च, महवा। पड़िश्चर, दीवंस्य। ४ श्रुक्षवर्णः, सफेद रंग। ५ पवंतिवर्धेष, पुराणानुसार एक पवंतका गाम जो मह पवंतके पश्चिममें है। ६ ऐरावत कुलीत्पन नाग विश्वेष, महामारतके अनुसार ऐरावतके कुलमें उत्पन्न एक हाथीका नाम। ७ पच्चिविश्वेष, ज्योतिस्तत्त्वमें लिखा है, कि यह पन्ती जिसके घर पर बैठता है, उसके घरमें विपदकी आश्रद्धा होतो है।

"गृष्ठाः कंकः कपोतर्व उल्लकः रथेन एव च।
चिल्लर्व धर्मचिक्लर्च भावः पाण्डर एव च॥
गृहे यस्य पतन्त्येते गेहं तस्य विषयते॥ "
( ज्थोतिस्तर्व )

पानहीं । (ति॰) ८ तहण विशिष्ट, सफीद रंगका।
पाण्डरपुष्पिका (मं॰ स्ती॰) पाण्डरं सक्तवण पुष्पं यस्थाः, कप् ततः काणि यत दस्तं। योतनावृत्तः।
पाण्डरा (मं॰ स्ती॰) छः हायवानो पञ्चपाणिको प्रति।
मूर्ति । इसने मस्तक पर यमिताम बुदको मूर्ति रहती है। बाएं हायमें बोतनको तरह एक पदायं, दिल्य ग्रोरके एक हायमें चक्त, व्हाङ्गुष्ठ ग्रीर तर्जनोकी मध्य मणि रहतो है। एतिइन दोनों बगलमें दो स्त्रो मृत्ति खड़ी हैं। दाहिनो श्रोरको स्त्रोक्ते हायमें एक बोतन ग्रोर मणि तया बाईं श्रोरको स्त्रोक्ते वाएं हायमें पद्म ग्रीर दाहिने हायमें गीनाकार एक पदार्थ है। इस प्रकारकी प्रतिमृत्ति कुर्ति हार ग्रीर नेपानमें पाई गर्व किसो किसोका कहना है, कि यह बुद्ध-ग्राम तामंकी ग्राक्ति किसोका कहना है, कि यह बुद्ध-ग्राम तामंकी ग्राक्ति है।

पांग्डंव (सं पृष्) पांग्डोस्तदाख्यया प्राप्तद्वस्य राज्ञी-ऽवत्यं वाग्डं अञ्च (ओरज्। पा शशाश्व ) १ वाग्डं -नन्दन, पाण्डं राजाके चित्रज धर्मादिसे जात युधि हिरादि पुत्रगण । पाण्डवोंको उत्पत्तिका विषय महा भारतमें इस प्रकार लिखा है--

धर्मात्मा पाण्डु माद्री श्रीर कुन्तो नामक दो पवियों-के साथ अरखमें रहते थे। सुनिके शापसे पाण्ड की सन्तानीत्पादनशिक्त रुद्ध हो गई थो; इनीसे वे इमेशा खदास रहा करते थे। पुत्र नहीं होनेने मनुष्य पितः ऋणसे उद्धार नहीं पाता, इस कारण एक दिन पाण्डु ने धर्मपता कुन्तीको निर्जन स्थानतं वुला कर कहा, 'कुन्ति! मैं मुनिके प्रापसे पुत्रोत्पादनमें श्रचम इं, त्रतएव तुम इस भाषत्कालमें प्रतोत्पादनको चेष्टा करो । देखो ! धमें वादिगण सदासे कहते भागे हैं, कि सन्तान इम विलोक-के मध्य धम मय प्रतिष्ठा खद्भप हैं। यागातुष्ठान, दान श्रीर तपस्या उत्तमरूपचे श्रनुष्ठित होने पर भी नि:सन्तान व्यक्तिके लिये वह पविवकारी नहीं होती। यहां तक कि नि:सन्तान व्यक्तिका कोई भी लोक श्रुभा-वह नहीं है। अन्तो प। एडुको यह बात सुन कर बहुत नम्ब खरसे बोलो, 'हे धमंत्र! मैं श्रावको धमं पत्नो इं भीर भाष पर ही अनुरत्त है; तब फिर इस प्रकार सुभी काइना श्रीपको उचित नहीं। क्योंकि श्रापके सिवा में कभो भी परपुरुषके साथ गमन करने की इक्का नहीं रखती। धर्मं च पार्डु ने कुली देवीके इस प्रकार युत्तियुत्त वाष्ट्य सुन कर पुनः उनसे उत्तम धम संयुत्त वाक्य कहा, 'कुन्ति ! तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है: किन्तु है राजपुति ! वैदविद्गण यह भी कहते हैं, कि धर्म हो चाहे अधमें, भर्ता भार्यासे जैसा कहें गे, भार्याको वैसा हो करना कत्ते व्य हैं। विग्रे-घत: सुनिके शापसे पुत्रोत्पादनग्रति सुभाने जरा भी रह न गई है, अध्य पुत्रनाभका अभिलाघ नितान्त प्रवत है, सी हे शुभे! मैं पुत्रदर्शनकी कामनासे तुम्हें प्रसन करता हूं। सुकेशि! तुम मेरे नियोगानुनार समिधक तपःसम्पन बाह्मणसे गुणवान् पुत्र-उत्पादन करो। तुन्हों से मैं पुत्रवान् व्यक्तियों को गति लाभ करु'गा।' पतिवता दुन्तो खामी हे ऐसे विविध उपदेंग-Vol XII! 56

पूर्व वाका सुन वारं बोलो, 'राजंन् ! मैं बाल्यावस्थामें जब पितानी घर थो, उनी समय मैंने श्रतिथिसेवामें दुर्वीसा ऋषिको परितुष्ट किया या । इम पर उन्होंने मुभी अभिचारमन्त्रयुक वरदान दे कर कहा था, 'तुम इस मन्त्र दारा जिस किसी देवताका बाह्यान करोगी, वे चाही सकाम हो चाही प्रकाम, उसी समय तुम्हारे वशी-भूत हो जायंगी और उन्होंने का गप्रशादमें तुन्हें पुत्र होगा। अतः हे राजन्! ब्राह्मणका वाक्य ग्रन्थया होने को नहीं। अभी वही ममय आ उपस्थित हका है। यदि श्रापको अनुद्धा हो, तो उस मन्त्र इत्रा किसी देवताका बाह्यान करुं बोर तदनुरूप काय कर सकूं।" इम पर पाल्डुन कहा, 'हे गुभे! तुम स्रभी इस विषयमें यत्नवतो होत्रं ग्रीर धर्म का श्राह्मान कर सन्तानोत्पादन करो । क्योंकि धम हो देवता ग्रोंने पुर्खात्मा हैं। वे हम लोगोंको किसा तरह अधम<sup>र</sup>युक्त नहीं करेंगे श्रीर जनता भी इसे धम<sup>ें</sup> हो समभिगो। धम प्रदत्त पुत निश्चय हो धार्मिक होगा ।' पतिव्रता कुन्ती खासी ह ऐसे वाक्य सुन कर प्रणतिपूर्वक उनकी ग्रादेगानु-वित्तं नी हुई।

कुन्तोने जब सुना कि गान्धारीने एक वर्ष का गर्भधारण किया है, तद उन्होंने गम के लिये अच्छ धर्मका आहान कर उसी ममय उनकी पूजा की । अनन्तर मन्द्र के प्रभाव-से धर्म देव सूर्य तुल्य विमान पर चढ़ कुन्तों समीव पहुंचे और सुसकरात हुए बोले, 'क्लन्ति! तुम्हे' क्या चाडिए। ' कुत्तोने धम देवं से पुत्रको प्राय नाको। अनन्तर कुन्तोने योगम् तित्धारो धम के सहयोगसे सवंप्राणी हितकर एक प्रत प्राप्त किया। कारित के सामकी शुक्त पञ्चमीको चन्द्रयुक्त ज्ये ष्ठानचत्रमें यभिजित् नामक यष्टम मुद्दतं में दोपहर के समय कुन्तों ने पुत्र प्रसव किया। पुत्र के जन्मते ही श्राकाशवाणी हुई, कि पाण्डुका यह प्रयम पुत्र धर्म परायण व्यक्तियों में खें ह, विकाल, नरो-तम, भूमण्डलका एकाधिपति, तिलोकवित्रुत तथा 'युधिष्ठिर' नामने प्रसिद्ध होगा। पाण्डुने यह धर्मं -परायण पुत्र पा कर पुनः कुन्तो से कहा, 'पण्डित लोग चित्रिय जातिको बिल्प्ड कहा करते हैं, अतएव तुम एक बलवान पुत्रके लिये प्राथना करों !' अनन्तर

कुन्तोने स्वामोको यह बात सुन करं वायुका श्राह्मान किया और उनकी पूंजादि कर लंकां उनतसुखी हो कुछ सुनकराती हुई बोली, 'हे सुरोत्तम! सुक्ति महा काय बलवान सब देव प्रभक्षन एक पुत्र दोजिए।' इस वायुसे महावाह भीमपराक्षम भोमने जन्म ग्रहण किया। इस समय श्राकाश्रवाणी हुई, कि यह बालक बलवानी में खेड होगा। भोमके जन्म लेते न लेते एक श्रह्म, घटना घटी। कुन्ती बाघको श्राश्रह्मासे उद्घान हो सहसा उठ खड़ी हुई। अपनी गोदमें सोध हुए हकोदरका उन्हें जा। भी श्रान न रहा। भीम जब पर्वतने ज्यार गिरा, तब उसके गातस्पर्ध सभी श्रिलाएं चूर चूर हो गई। यह श्रह्मत व्यापार देख कर पाण्डु बड़े ही प्रसन हए। इसी दिन द्धीं धनका भी जन्म हुआ।

पागड़, इन दो पुत्रोंको पा कर पुनः सीचने लंगी, कि किस प्रकार एक और प्रधान तथा लोक घेष्ठ पुत उत्पन्न हो। इन्द्रः देवताओं के राजा और प्रधान हैं, वे अपरिमीय बल और उत्साहसम्पन हैं तथा उनका बीव ग्रीर द्युति अप्रमे य हैं। अतएव इन्द्र द्वारा एक और प्रत उत्पादन करनेसे मोरे मनोरय सफल हो जायंगे। बाद पाण्डुने ऋषियों हे सलाइ ले कर क्युन्ती के साथ एक वर्ष तक इन्द्रको प्राराधना को। इन्द्रने प्रसन हो कर पाण्डुको प्रभिन्निषत वर दिया। इन पर पाण्डुने कुन्तीसे कहा, 'देवराज इन्द्र परितृष्ट हुए हैं, अतः श्राम-लिषित पुत्र जलादन करो।' यह सुन कर कुन्तीने इन्द्रका क्राह्मान किया जिससे प्रज्ञ<sup>े</sup>न उत्पन्न हुए । इस पुत्रके जन्म होते हो त्राकाशमण्डल महागन्भोर शब्दसे गूंज उठा और भाकाशवाणी हुई कि यह पुत्र कारतें। वीर्यं सहम बीर्यं वान्, शिवितुरुप पराक्रमणाली श्रीर पुरन्दर सदृश प्रजीय होगा। यह प्रत सब प्रकारके सद्गुणीं से सम्पन हो कर इस जगतीतलमें विशेष खाति लांभ करेगा। इसकी बाद चाकाशमण्डलमें तुमुन गन्दमे दुन्द भि वजने लगी, महाशीलाइल प्रन्द हो चठा, भनवरत पुष्पवृष्टि होने लगी, भरतरागण नाचने सगीं भीर नाना प्रकारकी श्रममूचक घटनावली छप खित इई।

ोहि पार्व्हुन पुनः पुत्रसोभसे धम पत्रो कुन्तीस

नियोग करने की इच्छा प्रकट की। इस पर कुन्ती को ली, 'धर्म' वेत्तागण प्रायद्काल में भो चतुर्य प्रवक्ती प्रयंसा नहीं करते, कारण चतुर्य प्रकृषके संसर्ग से स्वेरियो श्रीर पश्चम पुरुष संसर्ग से तेय्या होतो है। हे विदन्! प्राय यह धर्म जानते हुए भो क्यों प्रमादयस्त की तरह इसका प्रतिक्रम करते और फिरसे सन्तान के लिये सुक्ते कहते हैं। पाड़् कुन्तों को यह धर्म सङ्गत कथा सन कर स्थिर हुए और तोनों प्रवक्ते साथ दिन बिताने लगे।

एक दिन माझोने पा खुको निज ने परेग्र में देख कर कहा, 'महाभाग! मेरे जिये यह बड़े हो दु! खकी बात है, कि इस दोनां पत्नो समान हैं, किन्तु अभी भाग्य-क्रम में क्रन्तो के गर्भ में अपिके प्रवाहिए हैं। क्रन्तो यदि मेरे लिये सन्तानोत्पत्तिका उपाय कर दे, तो मैं बड़ी उप कत हो कंगी और उससे श्रापका भी हितसाधन होगा। कन्तो मेरो सपत्नो है, इस कारण उसमे मेरो नहीं पटतो। यदि याप उससे कहैं, तो मेरा मनोरश विद्य हो सकता है। इस पर पार्खुने त्राह्मादित हो कुन्तोको एका तमें ले जाकर कहा, 'हे करवाणि! जिससे मेरा बंग विच्छित्र न हो जाय श्रीर मेरे पूर्व पुरुषों ने तथा तुन्ह।रे विण्डलोपको सक्षावना न रहे, मेरो प्रोतिके लिये वैसा चो एक कर्म तुन्हें करना होगा। अतः माद्रीके गर्भ से जिसमें हमें एक पुत्र हो जाय, उधका कोई उपाय कर दो।' इस पर क्रान्तो राजो हो गई भीर माद्रोको बुला कर कहा, 'तुम अपने दुच्छानुसार किसो एक देवताका सारण करो, उसी से तुम्हें एक प्रत्र प्राप्त होगा। तब माद्रोने मन हो मन सोच विचार कर प्रश्विनोक्समारका स्मरण किया। श्रीखनीक्तमारने वहां पहुंच कर न तल ग्रीर सहदेव नामक निरुपमरूपसम्पद दो यमजपुत उत्पादन किये। उसी समय शाकागवाणी हुई, कि सलक्ष्पगुणोपेत ये दोनों कुमार तेज और क्ष्यसम्मत्ति द्वारा अध्विनोक्षमारको भी अतिक्राम कर जायंगी। वहांके ब्राह्मणोंने ये सब बहुत कार्य देख कर प्रसद हो यागीर्वाद दिया और वालकीका नाम रखा। कुन्ती। के पुर्विमिसे बड़े का नाम युधिष्ठिर, मध्यमका नाम भीम-मेन तथा हतीयका नाम यर्जु न यीर माद्रीके दोनी पुती में से पूर्व ज पुलका नाम न कूल तथा अपर पुलका नाम

सहरेव रखा गया । पार्ड् ते ये पाची पुत्र बचपनमे हो बलगाली थे। यही पच्चपुत पच्चपार्ड्न नाममे प्रसिद्ध इए।

(भारत आदिवर्व १२०, १२१, १२२, १२३ अ०) पाण्डवोंका विशेष विवरण पाण्डु और तत्तत् शब्दमें देखे।

२ टेलिमीवर्णित (पञ्जावका) हिटास्पेस (वितस्ता। नदीतीरवर्त्ती एक जनपद श्रोर इसके वासो। ( Pan-duovoi )

पाण्डवगढ़--बम्बई प्रदेशका एक दुगै। कहते हैं, कि पनि हालके सरदार भोजने इस दुगै का निर्माण किया। १६८६ ई॰में यह दुगे बीजापुर राज्यके सधीन था। १६०६ ई॰में यह दुगे बीजापुर राज्यके सधीन था। १६०६ ई॰में यह गढ़ औरक्षजिबके सेनापितके हाथ सुपुट किया गया। १०१३ ई॰में बालाजी विश्वनाथने महा-राष्ट्र-सेनापित चन्द्रसेन यादवके हरसे भाग कर इस गढ़में शाख्य लिया था। पीछे हैकतरावने शहमद नगरसे शा कर उसकी सहायता की थो। १८९० ई॰में त्राम्मकाजीके विद्रोहको समय विद्रोहियोंने इस दुगै की श्रवनाथा। पीछे १८१८ ई॰के श्रप्रिल मासमें मेजर है हासे यह दुगै श्रिक्षत हुआ। यहां नहतसो गुहाए हैं जिनमें ग्रिवलिक्ष प्रतिष्ठित है।

पाण्डवनगर (सं • पु • ) दिली।

पाण्डवाभोन (सं०पु०) श्वभीः श्वभयं न्तातीति न्ताः क, पाण्डवीऽभीनो यम्मात्, वा पाण्डवानामभियमभयं नातीति वा। श्रीक्षणा।

पाण्डवायन (सं॰ पु॰) पाण्डवानामयनं रचणं यस्मात्। श्रीकृष्ण ।

पाण्डविका (सं पु॰) क्षण्यच्यका, काली गौरिया। पाण्डवीय (सं क्षि॰) पाण्डवस्थे दं, 'ब्रुडाच्छ' द्रित पांडवका पांडवसम्बन्धीय।

पाण्डवेय (सं ० वि०) पाण्डोरियं इत्यञ् डीप् च, पाण्डवी. जुन्ती, माद्री च तयोरपत्यं इति उत्त् । १ पाण्डव। २ अभिमन्युकी पुत्र राजा परीचित्।

पाण्डार (सं॰ पु॰ स्त्री॰) पण्डस्यापत्यं भारक्। पण्डका भपर्य।

पाण्डि (सं०पु०) लीहविशेष।

पाण्डित्य (सं॰ क्ली॰) पण्डितस्य भावः कार्ने वा (वर्णदृढादिभ्यः ध्यन् च । पा ५।१।१२३) पण्डित-ध्यञ्। पण्डितीका धर्मवा कर्मे, विद्वता, पण्डिताई ।

पाण्डु (सं०पु०) पिड्-गतो (सगय्वादयश्च । उण् १।३०) दित कुष्ययः, निपातनात् घातोदीव श्व । १ पाण्डु रफत्तो- सुप । २ पटोन्न, परवन्त । २ श्वन्त पीत मिश्चितवर्ण । पर्याय—हिरत, पाण्डु र, पाण्डर । रत्त श्रीर पीत मिश्चित वर्ण हो पाण्डु र कहाता है। श्रमरटोकामें भरतने लिखा है—

''पांडुरस्तुरक्तपीतभागी प्रत्यूषचन्द्रवत्। पांडुस्तु पीतभागार्द्धः केतकीधूलिसनिभः॥"

रत श्रीर पीतिमिश्रित वर्ण हो पाण्डुर वर्ण है। यह देखनेमें प्रत्यूषकालके चन्द्रमा सा लगता है। 8 स्वनामख्यात नृपति। इसो नृपति से पाण्डववं य उत्पत्र हुशा है। महाराज शान्तनुके पुत्र विचित्रवीय के चित्रमें वरासदेवसे इस राजाने जनायहण किया था। महा-भारतमें इसका विषय इस प्रकार लिखा हैं,—

महाराज विचित्रवीय ने काशिराजकी श्रस्त्रिका श्रोर श्रम्बालिका नामक दो कन्त्राक्षा पाणिश्रहण किया। विचित्रवीय उन दो रमिणियों के साथ एक। दिक्रमि सात वर्ष तक विदार करके योवनकाल में हो भयद्भर यद्म -रोगसे श्राक्रान्त हुए। श्रमेक प्रकारकी विकित्सा करने पर भी वह शान्त न हुआ। श्रक्ताल में हो वे इस काल-क्यो रोगके कराल गाल में फंस कर श्रम्दामित सूर्यको तरह श्रद्ध हो गये।

विचित्रवीयं को माता सञ्चतो पुत्रयोक ने नितान्त कातर हो गईं। अनन्तर दोनों पुत्रवधुर्माको पाष्ट्रापन दे कर उन्होंने भोषांसे कहा, 'हे भारत! कुरुवं ग्रीय यान्तन राजाका वं ग्र, कोर्त्ति और पिण्ड एकमात्र तुम पर ही प्रतिष्ठित है। तुम सब प्रकारके धर्मी से अवगत हो। इस कारण मैं विग्रेष याख्यस्त हो कर तुम्हें किनो एक धर्म कार्य में नियुक्त करूं गी। वह कार्य धर्मानु सार करना तुम्हारा कत्त्र व्य है। हे पुरुष श्रेष्ठ ! तुम्हारे प्रिय भाई मेरे पुत्र विचित्रवीयं विना कोई पुत्र छोड़े ही बचपनमें स्वर्गधामको चल बसे हैं। तुम्हारे भाईको दोनों महिषी रूपयोवन-सम्मनी हैं पर पुत्रकी कामना करती हैं। यतः तुमने मेरा यनुरोध है, कि व यापरम्मरान् की रचाके लिये मेरे नियोगानुसार उन दो वधुत्रीं से पुत उत्पादन करके धर्म को रचा करो तथा विवाह करके राज्य पर श्रमिषित हो भारतराज्य चलाशो।

माता श्रीर सुद्धदों इस प्रकार श्रमेक धर में युक्त वचन कहने पर भीषा विनय श्रीर नम्बताने साथ माता-से बोली, 'मातः! श्रापने जो कुछ कहा, वह धर्म युक्त है, इसमें सन्दे ह नहीं। पर हे मातः! श्रापके लिये मैंने जो सत्य प्रतिश्वा को थी वह किसोसे छियो नहीं है। प्रत्य में सत्यको रचाके लिये वैलोक्य तो दूर रहे, यहाँ तक कि श्रातदुर्लंभ देवलोकका भी राज्य परिल्या कर सकता हं श्रयवा इससे श्रधिक श्रीर जो हो सकता है, उसका भी त्यान कर सकता हं। 'प्रन्तु सत्य प्रथसे मैं कभी भी विचलित न हो जंगा।

सत्यवतीन भीष्मको ऐसा कठोर प्रतिन्ना सुन कर कहा, 'तुम्हारा कलना तो बिलकुल सत्य है, पर प्रान्तनुवं प्रको ध्रापदवस्था पर जरा विचार कर जो युक्तिसिद्ध हो, वही करो।' इस पर भीष्म बोने, 'मातः! भारतवं प्रको सन्तानहिक लिए उपयुक्ता उपाय कहता हूं, सुनिये। किसो गुणवान् ब्राह्मणको धन हारा निमन्त्रण कर विचित्र वोय के चित्रमें पुत्रोतपादन कोजिए।' इस पर लज्जामें स्खितवाक्य हो सत्यवतीने भोष्मसे कहा, 'भारत! तुम जो कुछ कहते हो, वह सभो युक्तियुक्त है। परन्तु तुन्हारे प्रति विख्वासके हेतु हमारे वं प्रको विस्टितिके निये जो मैं कहूंगो, उस भापद्धमं का तुम प्रत्याख्यान नहीं कर सकते। हमारे वं प्रमें तुम हो धमं, तुम हो सत्य बीर तुम हो एक परमगित हए हो। भत्रव मेरा सत्य वाक्य स्वण कर जो कर्तां व्य हो, वही करो।

मेरे पिता धार्मिं क थे। उनके धर्म कर्म के लिये एक नाव थो। एक दिन नवयौवनकालमें पिताके बदले मैं हो नाव खेने के लिये गई हुई थो, उसी समय परमधि पराधर यमुनानदी पार होने के लिये मेरो नाव पर चढ़ गये। मैं उन्हें नदी के पार कर रही थी, इसी समय के कामात हो मुझे मीठी मीठी बातों परोचित करने लगे। शापके मयसे मेरा कुछ भी वश न चला। श्रनन्तर उन्होंने चारों और श्रम्बनार फैला दिया जिससे तनिक

भी दिखाई न पड़ने लगा। पहले मेरे घरीरसे अपलष्ट मत्यान्य निकालतो थी, सो उन्होंने मन्त्रके बलसे उसे दूर कर दिया और उसके बदलेमें सौरभ प्रदान कर सुभावे कहा, 'तुम इन यमुनाहोपमें हो इस गर्भका परिः त्याग कर प्रन: कन्यावस्थामें हो रहोगी।' इतना कह कर महिष चन दिये और मेरे गर्भ से एक महायोगो महर्षिन जन्म लिया जो हो पायन कहलाये। वही भग वान् ऋषि तयोवलसे चारीं व दोका विभाग कर व्यास नामसे प्रसिद्ध इए हैं। मेरे श्रादेशानुसार वे तुम्हारे भाईके चेवमें उत्तम प्रक्वोत्पादन कर सकते हैं। उन्होंने हमसे पहले कहा था, 'प्रयोजन पडने पर सुकी स्मरण करना, मैं उसी समय पहुंच जार्जागा। यदि तुम कही, तो इसी समय उनका स्मरण करती हैं। इस पर भोषा सहमत हो गए। श्रतः सत्यवतीने व्यासः देव का समरण किया। वशस्त्रेवने उसी समय उपस्थित हो कर मातासे निवेदन किया, 'मातः । किस लिए यापने मेरा स्मरण किया है, क्या करके कहीं, मैं इसी समय उसे कर डालता हूं।' इस पर सत्यवतीन कहा, 'दैविविधानक्रमसे तुम मेरा प्रथम पुत्र हो और विचित्रः वार्य कनिष्ठ या। यह गान्तनुतनय सत्यविक्रम भोष्म क्षयप्रतिचाके लिये राज्यगासन वा अपत्य खायादन करने में बहसत नहीं हैं। अतएव है अनव! मैं जो कहतो हुं, हो सुना । अपने भ्याता विचित्रवीय के प्रति में हानुबन्ध, क्रहवं धरचा तथा प्रजावालनके लिए मेरा नियोग तुम्हें सम्पादन करना उचित है। तुम्हारे कनिष्ठ भ्याताके देवक न्या सहगो रूपयोवन सम्पन्ना दो भार्या हैं जो धर्मानु धार पुत्रको श्रमिलाषिणी हैं। तुम श्रमिमत पात हो, अतएव उन दो महिषियोंसे इस अल हे तथा व य परम्परा विस्तारके उपयुक्त सन्तान-उत्पादन करो।' व्यासदेवने इसे स्वोकार कर लिया और कहा, 'दोनों वधू एक वर्ष तक व्रत धारण किये रहें। पौछे उन्हें मित्रावर्ष भट्टम पुत्र प्रदान करू गा। वतानुष्ठान किये दिना कामिनी मेरे निकट नहीं श्रा सकती। इस पर सत्यवती बोसीं, 'पुत! देवियां जिससे अभी गभ वती हो जायं, वही उपाय करो। राज्यमें राजाके नहीं रहने पर प्रजा भनाय हो कर विनष्ट हो जायगी, सभी कियाएं लुझ हो

जायंगा, विष्टि नहें होगो ग्रोर पोक्टे देवगण अन्ति ति हो जायंगे । सुतरां तुम श्रमो इन्हें गर्भाधारण कराश्रो।' व्यासने 'वैसा हो होगा' यह कह कर पहले श्रम्बिकावे गर्भे में ध्राराष्ट्रकी उजादन किया। ध्रतराष्ट्र देखो।

पीके श्रम्बानिकाने करतुमाता होने पर सत्यनतीने उसमें कहा, 'तुम्हारे एक देनर हैं जो आज दोपहर रात हो तुम्हारे पास आयंगे। तुम अप्रमन्त हो कर उनकी प्रतीचा करना।' महिं उत्त समयमें अम्बानिकाने निकट पहुंचे। अम्बानिका करिका उगक्ष देख कर उरकी मारे पाण्ड वर्ण हो गई। ज्यामने उसे भीता, विष्णा और पाण्ड वर्ण हेख कर कहा, 'तुम सुमे विक्ष देख कर पाण्ड वर्ण हुई हो, इस कारण तुम्हारा पुत्र भी पाण्ड वर्ण हुई हो, इस कारण तुम्हारा पुत्र भी पाण्ड वर्ण हुई हो, इस कारण तुम्हारा पुत्र भी पाण्ड वर्ण होगा और पीके 'पाण्ड 'नामने प्रमित्र होगा।' इतना कह कर ज्यासदेन जन घरसे निकत पड़, तन सज्यवतोने उन्हें सन्तानका विषय पूछा। ज्यामदेनने बानक्या पाण्ड वर्ण होनेका विषय कह सुनाया। अन नत्र यथाकानों अम्बानिकाने उत्तम सोधुता पाण्ड वर्ण एक कुमार प्रसन किया। आगे चन कर वह पुत्र पाण्ड कहायो।

धृतराष्ट्र, पाण्डु भीर विदुर जन्मसे, हो भी मन तह ने पुत्रवत् प्रतिप्रालित, खजातिविहित सं खारिनयमसे संस्कृत, वर्त भीर अध्ययनमें निरत तथा अम भीर व्यायामकु गल हो कर यथासमय योवनाव स्थाको प्राप्त हुए। पाण्डु धनुव दादि सभी भाष्त्रों पार्द्यों हो छठे। कुल्तिभोज कन्या कुलो ने स्वयम्बर में पाण्डु को हो वरमाला पहनाई। इसो प्रक्षार कुलो के साथ पाण्डु का विवाह हुया। पी हि भी प्रमेदिवने मद्रक्षन्या माद्रीके साथ पाण्डु का एक भीर विवाह करा दिया। पाण्डु को ये दोनों पत्नियां असामान्य रूपवती भीर नाना विध सद्गुणसम्बन्धां थों। अनन्तर पाण्डु कुलो भीर माद्रोके साथ भानन्द्यूव कर हने लगे। भार्याके साथ तीस वर्ष तक विहार करके दन्होंने भूमण्डल जोतनिके लिये प्राप्ता कर दो।

भूमण्डल पर जितने राजा ग्रे सभी पाण्ड, द्वारा पराभृत इए। राजाशीने दन्हें कताञ्चलिपुटसे प्रणाम कर स्विमुकापवासादि उपदोक्तन दे सन्तोवविधान

घनन्तर निरलस पायह कुन्ती श्रीर माद्रीके साथ जङ्गल चलो गये। वहां वे सुखसेवा प्रासादनितय शौर शुभगव्याका परित्याग कर श्रतिगय सगयासत हो श्रानन्दः से रहने स्ती। एक दिन राजा पाण्डुने स्थावप्रातनिषे वित महारखमें विचरण करते करते एक यूथपित सगको देखा जो से युनधर्म में भासता था। पीछे इन्होंने तीच्या श्रीर श्राश्चग पञ्च धर द्वारा उस मृग भीर मृगोको विद कर डाला। कोई महातेजस्वो तपोधन ऋषिपुत स्ग रूप धारण कर भायोंके साय क्रोड़ा कर रहे ये-वे टोनों वही सग भोर समी थे। शराघातमे न्याकुल हो कर वे पृथ्वी पर गिर पढ़े भीर मनुष्यकी बोलोमें विलाप करते हुए उन्होंने पाण्ड से कहा, 'राजन्! युता बुद्धिहोन पापरत वास्ता भी ऐसा उगंस कमं नहीं करते। तुमने स्मावध किया है, इस कारण में तुम्हारो निन्दा नहीं करता, पर ऐसे समयमें निष्ठुराचरण न कर मेरे मैथूनकाल तक तुन्हें उहर जाना उचित था। में जुतूहचाक्रान्त हो बार इस ऋगोचे सन्तान खत्पादन कारनिक लिये में खुनाचरण कर रहा था, पर तुमने उसे विफल कर दिया। कुरुव शमें तो तुमने जन्म लिया है, पा यह तुम्हारे चिये उपयुक्त कर्म नहीं हुया। शास्त्रज्ञ भीर धर्मार्थं तस्वविद् तथा स्ती स्मोग के विशेषज्ञ हो कर भी तुमने जो परवर्ष सम विया सो ठीक नहीं। मैं स्वावेषधारी फलमुलाहारी सुनि हुं, मेरा नाम किसि न्द्रम है। मैं सोक्सजासे स्गीमें मैं शुनाचरण कर रहा या। मेरे श्रष्टिसिकालमें ही तुमने मेरा प्राण्य हार किया —
स्यक्य वस्थामें तुमने मेरा वध किया, इस कारण तुम्हें वस्त हर्याका पापन लगेगा। किन्तु तुमने जो यह निष्ठुर व्यवहार किया, इस पर तुन्हें श्राप देता हं कि तुम जब क्हो-संसर्ग करोगे, तब मेरे सहग श्रष्टस मनसे स्रत्युमुखमें पतित होगे। जिस कान्ताके साथ तुम संस्य करोगे, पीक्टे वह मो भित्तपूर्व क तुम्हारों श्रत्यामिनो होगा। इस प्रकार श्राप देते हुए स्यक्पधारी मुनिके प्राण्य खेक डड़ गये।

तदनन्तर पाग्डुने उस स्त ऋषिको श्रतिक्रम कर भायिक साथ अनुतम श्रीर दु! खित हो बहुत विचाप किया शौर मन हो मन यह स्थि। कर लिया कि भिचायमका अवलंखन अरके हो इस्पापका प्रायश्चित्त करूंगा। यह सीच कर पाण्डु ने अपने तथा अपनी दोनी स्तियों। के मरोर पर जो अब्ध भाभूषण घे उन्हें बाह्मणको टान दे अनुचरींसे कहा, 'तुम लोग हस्तिनापुर जा कर यह खबर दो, कि पाण्डुने अर्थ, काम और परम प्रियतम स्त्राक्षे संसगीदिका परित्यागं कर प्रव्रज्यात्रमः भव तस्वन किया है और वे सबने सब जंगल चले गये हैं।' आजा पात हो अनुचरमण इस्तिनापुरको चल दिये। इधर पांडु फलमूला हारो हो दोनी पतियोक साथ नागमत पवत पर जा कर रहने लगे। यहां पांडु कठोर तयो-नुष्ठान कर के विवास को उठे। एक दिन पांडुने स्वगेषुर जानेकी इच्छा ऋषियोंके सामने प्रकट की। इस पर ऋषियों ने उन्हें निषेध कर दिया भीर कहा कि ्त्रपुत्र व्यक्तिके लिये स्वंगै जानेका द्वार नहीं है। यह सुन कर पांड ने स्वचित्रमें ब्राह्मण द्वारा प्रतोत्मादन करने का पक्का विचार कर लिया और यह बतान्त कुन्तीको ्यकान्तर्मे कह सुनाया। पतित्रता कुन्तोने स्वामीके चभिप्रायानुसार धम<sup>°</sup>, वायु और इन्द्रसे ययाक्रम ग्रुधिष्ठिर भीम तथा अजु न नामक तोन पुत श्रीर माद्रोने अधिनी। क्रमारसे नक्कल तथा सहदेव नामक दो पुत्र प्रसव किये पाण्डस देखो |

पार्ख के ये पांचों पुत्र पञ्चपार्ख्य नामसे प्रसिद्ध इए। इन पुत्रोंको देख कर पांड पर्व तके जपर सुखसे कालयापन करने लगे।

एक दिन प्राणियों वे सम्बोहनकारी वसन्तऋतुर्ने पाण्डुभार्याके साथ विचरण कर रहे थे। इस समय सभो दियाएं पुष्पगन्धमे यामोदित यों, कोकिलका क्षहरव प्रतिध्वनित होता था, मधुकरनिकर गूंज रहे थे, मृदुमधुरमन्य पवनिहत्नोन्धे पुष्पमेसे भाड़ता घा; इस प्रकार वसन्तका सव<sup>े</sup>तीभावसे विकाश देख पांडुके हृदयमें मन्मयका वास्थान इंग्रा। माद्रो भी राजाकी पोक्टि पौक्टि विचरण कार रही घो। राजा निज्नेन स्थानमें कमलको चना लजनाको देखते हो इठात् अधीर हो उठे, किसी भी तरह धेर्य रखन सके। सुतरां उन्हें। ने एका किनी धर्म पत्नो को बलपूर्व क धारण किया। इस समय देवो माद्रो यगासाध्य प्रतिषेध करने लगी, किन्तु राजा नितान्त कामपोडित थे उन्हें जरा भो प्रागे पीक्ट की सुधिन थो। सुतरां जीवनान्तकारी पूर्वीक्त प्रभिः शापके भयने उनके हृदयमें खान न पाया। उस समय मदनके याचानुवत्ती पांडुने विधिषे प्रोरत हो कर ही मानी प्रापत्रन्य भयका परित्याग किया श्रीर जीवननाश-के लिये हो वे बलपूर्व का माद्रो को धारण कर मैं थान-धम के अनुगामो हुए। उस कामात्मा पुक्वकी बुद्धि साचात्कालसे विमोहित हो कर इन्द्रियग्राम मन्धन-पूर्व क चैतन्य के साथ विनष्ट हुई। सुतरा वह परम धर्मात्मा अक्नन्दन पांडु भार्याके साथ सङ्गत हो कर कालः धर्म में नियोजित हुए। अनन्तर माद्रो इतचेतन भूषाल का बालिङ्गन कर पुनः पुनः उद्यै:स्वरसे बात्तंनाट करने लगो। पोछे पुर्वोत्ते साथ कुन्तो और माद्रोके दोनों पुत्र वह शोकसूचक ग्रब्द सुन कर जहां राजा मरे पडे थे वहां पहुंच गये। मादों से कुल वत्ताला सुन कर वे सबके सब भारी विजाप करने लगे। बाद कुन्तीने माद्रीचे करा, 'मैं मतो होती ह्र', तू वालकोंका प्रतिपालन करना। इस पर माद्रो बोतों, 'मैंने स्वामोको पकड़ रखा है-भागने नहीं दिया है, यतः मैं हो सती हो जंगी कारण मैं कामरससे लग्न भी न होने पाई थी, कि इसी बीचमें वे इस द्याको प्राप्त इए । तुम बड़ी हो, अतएव मुभी हो सतो होनेकी याचा दो। मेरे हो साथ गमन करते हुए वे विनष्ट हुए हैं, यतः इनका अनुगमन करना मेरा हो अधिकार है और शास्त्र भो यहो कहता है।

इतना कह कर मद्रराजदुश्विता इसो समय चितान्निस्य नरश्रेष्ठ पाण्डुको प्रतुगामिनी हुईं।

श्वनस्तर महिषंगण क्षान्ती, पञ्चवागढ्य श्रीर उन दी सत देहको ले कर हिस्तिनापुर गये। वहां पहुंच कर उन्होंने श्राद्योपान्त सारा हत्तान्त भोष्म श्रीर धतराष्ट्रमें कह सुनाया। सभी पाण्डु के लिये श्रोक प्रकाय करने लगे। पोक्टे धतराष्ट्रने विदुरको पाण्डु का प्रेतकाय करने का श्रादेश दिया। विदुरने श्राचा पात ही भोष्म के मध्य परमप्तित स्थानमें पाण्डु का सत्कारकमें किया। पञ्च-पाण्डव भोष्म श्रीर धतराष्ट्रके यस से श्रीशक्ताको तरह दिनों दिन बढ़ने लगे। (भारत अदिवर्ष १०२से १२७ अ०)

भू नागभेद । ६ म्बेतहस्तो । ७ सितवर्ष । ८ रोग-विशेष, पाण्डुरोग । सुत्रुतमं पाण्डुरोगका विषय इस प्रकार लिखा है,—

श्रितिस स्त्री मं सग', श्रम्स, लवण भीर मदा हेवन, स्रिता भचण, दिवा निट्रा भीर । श्रित ग्रंग तो च्लाद्र श्रो में स्वन, इन सब कारणों से रत्त दूषित हो कर त्व म् पाण्डु वण हो नि से ही पाण्ड रोग लत्य होता है। त्यह रोग चार प्रकारका माना ग्या है, पृथ्य पृथ्य दोष जन्य तोन प्रकारका, सिन पात जन्य एक प्रकार। चारों प्रकार ही पाण्डु भाव-की श्रितिस होने से कारण इसे पांडु रोग कहते हैं। त्व का स्फोटन श्रश्येत चमाइ का फट जाना, हो बन, गात का भवसाद, सित का भाच , श्रीत का भाव, सित प्रविश्व पीतवण ता भीर भजी भे सब पांडु रोग कहते हैं। सुत्र पुरोषकी पीतवण ता भीर भजी भे सब पांडु रोग के पूर्व कि प्रविश्व । का मल, कुक्स का मल, हती मक भीर सावरक से सब पांडु रोग के प्रविश्व सान गये हैं।

चत्तु श्रीर देह क्षणावणं, शिरासमूहमें शाकीणं श्रीर पुरील, मूल, नख तथा मुख क्षणावणं श्रीर श्रन्थान्य वायुजन्य एपद्रव होनीसे उसे वायुज पांडु; चत्तु श्रीर देह पीतवणं, शिरासमूहमें श्राकीणं श्रीर पुरील, मूल तथा नख पीतवणं श्रीर पित्तजन्य श्रन्थान्य एपद्रव होनीसे उसे पित्तजपाण्डु, कहते हैं। सिवातज पांडुरोगमें सभी प्रकारते खन्नण देखें जाते हैं।

णात र । पांड रोगके शिवमें विकास बन्न, चन्न बीर मद्य प्रादि

पितकर द्रवाका महसा सेवन करते में मुख पांडुवणें हो जाता है। विशेषतः प्रयमावस्थामें तन्द्रा और दुव का लता होती है। जब उससे शोध और प्रत्थिस्थानमें बेदना मालूम पड़े, तब उसे कुम्पकामल कहते हैं। इसमें बहुमदें, ज्वर, भ्रम, श्रवसाद, तन्द्रा और चय शादि लच्चण रहनेसे उसे लाघरक और वातिपत्तका लच्चण श्रिक रहनेसे इलीम क कहते हैं। इसमें ब्रक्ति, पिपाम, व्यम, ज्वर, अर्थ्वणत पोड़ा, श्रीनमान्द्रा, क्राह्म शोध, दुर्व लता, मुच्छी, क्रान्ति और हृदयकी पोड़ा शादि उपदव होते हैं।

भावप्रकार्यमें पांडु रोगका विषय दम प्रकार निखा है, - पांडु रोग पांच प्रकार का है, यथा - वात क, पि नज कफ ज, सिवपात ज और मिलिका भवण कात। कोई कोई कहते हैं, कि मिलिका भवण दारा धातु दुषित को कर पांडु रोग उत्पव होता है। सुतरां मह वण ज मंडु रोग दोषज पांडु से पृथक नहीं है। ऐसा नहीं होने धर भो उससे पृथक रूपसे निर्देश करनेका जारण यह है, कि महचण दारा दृषित दोष केवल पांडु रोग हो उत्पन्न करता है, दूसरा रोग नहीं।

इस रोगका निदान—में युन, अस्त और लवणमं युक्त द्रिया, मद्यान, सित्तकामचण, दिवानिद्रा और धित्र गय तो च्याद्र य सेवन हारा दुष्ट दोष रक्त को दूषित कर के चर्म को पाण्डु वर्ष बना देता है। पाण्डु रोग होने के पहले निम्नलिखित लच्चण देखनेमें आते हैं। यया—चर्म देषद् विदार, श्रोवन, अङ्गावसाद, सन्तिकामच- गिच्छा और चसुर्गोलकामें शोध तथा मलसुत की पंत- वर्षता और सुक्तद्रथका अपाक होना।

वातज पाण्डुका लक्षण — वातिक पाण्डुरोगमें चप्त,
स्तूत और चच्च श्रादि क्च, क्षणा वा श्रक्षवण, क्षस्म,
प्रशिरवेदना, श्रनाह, स्त्रम श्रीर श्र्नादि होता है। पा हुवर्ण का लक्ष्यन कर क्षणा वा श्रक्णवण नहीं होता और
यदि ऐसा भी हो, तो हमें पाण्डुरोग नहीं कह सक्षति।
क्योंकि सुश्रुतमें लिखा है, कि सभी प्रकारके पाण्डुरोग
से पांडुता श्रिक रहती है, दसीसे लसको पांड रोग
कहते हैं। श्रत्याव यहां पर पाण्डं वण के साथ क्षणा वा
श्रक्णवण समस्तना चाहिये।

वित्तज पाण्डं रोगमें चमं नख, मन और मूत, तथा समुचा गरीर पीतवण हो जाता है। गरीरमें जनन होती है, प्यास अधिक लगती है और ज्वर का जाता है।

कफज पाण्डुरोगका छश्चण—श्लेष्मिक पाण्डुरोगमें कफत्याव, शोध, तन्द्रा, श्रासस्य श्लीर श्ररोर श्रतिगय गुरु तथा चर्म, सूत्र, चत्तु श्लीर सुख्ना वर्ण सफेट हो जाता है। जो पाण्डुरोगने हेतुकर सब प्रकार के द्रव्य सेवन करता है उसका दोष (वायु, विच श्लीर क्या) दूषित हो कर श्रति दु:सह वैदोषिक पाण्डु रोग उत्पादन करता है। इसमें विदोष के मिलित लच्चण देखनें स्थाते हैं।

स्तिता भक्षणकारो मनुष्यकी वायु, पित्त वा कप कृपित होता है अर्थात् कषाय स्तिकाद्दारा वायु, जार स्तिका द्वारा पित्त और मधुर स्तिका द्वारा कप कृपित हो जाता है। स्तिका अपने रुक्षागुण द्वारा रस रक्तादि धातु समुद्द और सुक्तद्रवाको कक्षा करके खयं अपका रह कर रसवहादि स्त्रोतोंको पूरण और वृष्ठ करतो है तथा दृत्रियांका बल, तेज, वोर्ध और भोजोधातु नष्ट करके भीष्र हो बल, वर्ण और भन्निनाशक पाण्डुरोग स्त्रादन कर देतो है। इसमें तन्द्रा, आलस्य, कास, म्बास, भूल और सर्वदा अक्चि होतो है तथा पृष्ठके भीतर कोड़े स्राप्त होते हैं। अज्ञिगेलक, गण्ड, भ्रू, पद, नाभि और श्रिश्चरेशमें भोध होता है तथा रक्ता और कप समन्वित मल बहुत निक्तलता है।

पाण्डरोगेका असाध्य लक्षण ।—पाण्डु रोगमें ज्वा, अक्चि, ह्वास, विम, विवासा श्रीर क्वान्ति होनेसे तथा रोगो के चोण श्रीर इन्द्रियमितिबहीन होनेसे उसे विरित्याग कर देना चाहिये। त्रिदोषन पाण्डु भी चिकित्साकी विहास मिला चाहिये। त्रिदोषन पाण्डु भी चिकित्साकी विहास मिला चातियों को सितमय बचा देवा उदरक्षी परिणत हो जाय, तो उसे समाध्य जानना चाहिये। श्रीरात् पाण्डु यदि भोधेयुक्त हो, तो भी वह साध्य नहीं है। पाण्डु रोगोको यदि हरिहणे कफ संयुक्त श्रव श्रव श्रव विवह थोड़ा थोड़ा मल निकति, तो रोगको समाध्य जानना चाहिये। जो पाण्ड रोगो परयन्त क्वान्त, विमन्ति श्रीर विवस से साध्य जानना चाहिये। जो पाण्ड रोगो परयन्त क्वान्त, विमन्ति श्रीर विवस से साध्य जानना चाहिये। जो पाण्ड रोगो परयन्त क्वान्त, विमन्ति श्रीर विवस से साध्य जानना चाहिये। जो पाण्ड रोगो परयन्त क्वान्त, विमन्ति सीर विवस से स्वस्ति स्वस्ति हो। तथा वस्ति होरा

जिसका गरीर भरवन्त प्रतिप्तको तरह मालूमं पड़े, उसका रोग भी असाध्य है। जिसके दन्त, नख और चत्तु पाण्डुवर्ण हो तथा सभी वसु पाण्डुवर्ण दीख पड़े उसके भी जीनेको आया नहीं रहती।

जिस पाएड रोगोक इस्तादादिमें शोध और गरोरका मध्यदेश चीण हो जाय अथवा इस्तादादि चोण और गरोरके सध्यदेशमें शोध हो जाय, उसका रोग आरोग्य नहीं होगा, ऐसा जानना चाहिये। जिस पाण्डुरोगोके गुह्म, मुख, शिश्र और मुक्कदेशमें शोध हो जाय तथा खानि, संज्ञाशहित्य, अते सार और ज्वर हो, तो रोगोको चाहिये कि उसकी चिकित्सान करे।

पाण्ड रोगाक्रान्त वाक्ति यदि पित्तकारक सामग्रीको अधिक मालामें सेवन करे, तो उससे वर्ड त पित्त उसके रक्त भीर मांसको दूबित करके कामलरोग उत्पादन करता है कामलरोगों के चच्च, चमं, नख भत्यन्त हरिद्रावणं, मल श्रीर मृत्र पोत वा रक्तवणं तथा ग्रीर वेंगके जैसा वर्ण-विशिष्ट हो जाता है। इसके अलावा इन्द्रिय ग्रक्तिका ज्ञास, दाह, भुत द्रवाका ग्रपाक, दुव लता ग्रीर देहकी शवस्त्रता तथा ग्रहिच होतो है।

कामलारोगका विवरण कामला शब्दमें देखी। पाग्डुरोगोका वर्ण यदि हरित्, ग्याम श्रीर पीतवर्ण हो तथा बल श्रीर खत्साहका क्रांस, मन्दाग्नि, मदुविगयुक्त ज्वर, स्त्रीप्रसङ्गमें श्रनुत्साह, श्ररोरवेदना, ग्वास, विपासा, श्रक्ति श्रीर भ्रम उपस्थित हो, तो उसे हलीमक कहते हैं। हलोमकरोग वायु श्रीर वित्तसे उत्पन्न होता है।

पाण्डरोगकी चिकित्सा—गाण्डुरोगमें दोषका विचार कर छतके साथ जध्व अधोभाग संशोधन और प्रचुर परिमाणमें छत मधुके साथ हरीतकी चूण का सेवन विधेय है। हरिद्रा अथवा तिपालाके साथ पाक किया हुआ छत अथवा तिल्वक छतका पान हितकर है। विरेचक द्रवाका छतके साथ पाक करके अथवा छतके साथ विरेचक द्रवा सेवन करनेसे भी यह रोग प्रशमित होता है। 8 तोले निसोधको गोमुतमें पाक कर उसे अथवा आरंग्वधादिके काथको पान करे। लोह-रजः, तिकटु और विहुद्ध, इनके चूण को छत और मधुके साथ वा तिपालायुक्त हरिद्रा वा आस्त्रविहत अपर योगष्ट्रंत चोर मधुंसह सेवन करे। दोष योड़ा योड़ा करके घटाना चाहिये, एकबारणी घटाने हे ग्ररीर चीप ही जाता है। श्रामलकीरस श्रीर इत्तुरसका सन्व प्रस्तत कर मध्के भाग भोजन वा वहती, कण्टकारी, हरिट्रा, शुकाचा, दाडिम श्रीर काकमाची इन सबके करक तथा काथके साथ छत पाक करके सेवन विधेय है। दुग्धने साथ यथासाधा विष्यतीका सेवन करनेने यह रोग प्रशमित होता है। यष्टिमध्के काय भीर चूर्वका समान भागमें मधुके साथ जैहन, विफका श्रोर लीइच पाँका दीर्घकाल तक गोमूलके साथ सेवन, प्रवाल, सुना, रसाञ्चन, शक्कवृष् , काञ्चन श्रीर मिरि-म्लिकालेहन, प्रदेशेर कागविष्ठा, विट्लवण, हरिट्रा ग्रीर मैन्धव प्रत्येककाएक एक पत्त चूर्ण मिलाकर मधुने साथ लेइन, लौहमगढ़ र, चित्रक, विड्ङ, हरीतको और तिकटु ये सब समभाग और सबके समान खर्ण माचिक-को गोमृत्रके साथ पांक करके मधुस्ह अवलेह प्रस्तुत करे। विभीतक, लोडमल, कचूर और तिल इनके च प्रकी यथेष्ट गुड़में मिलाकर गोली बनावे। पोक्टे तक्रको साथ उसका सेवन करे। इसमे ग्रति प्रवस पाण्डु भो जाता रहता है। सज्जीमिटी, हिङ्गु ग्रीर चिरायता सबकी मिला कर उरदके समान गोली बनावे। पोछे उथा जलको साथ उसे सेवन करनेसे यह रीग निवृत्त होता है। मर्वा, हरिद्रा ग्रीर ग्रामलकी की सात दिन तका गोमूलमें भावित कर खेइन करना चाहिये।

द्वष्यान्धाः भीर चीतिक म लको दो तोले गरम जलके साथ अथवा सोहि जनके वीज भीर लवणका दुग्धके साथ सेवन करे। न्ययोधादिका श्रोतल काय चीनो भीर मधुके साथ पान करे। विङ्कु, सोथा, विफला, यजवायन, पर्षक, विकट, भीर म बीलता, दनका चूणे गुड़्शकरा, छत, मधु और सारमणके काथमें पाक करके लेड प्रखुतपूव क घण्टापाट लिके पावमें रखे। दसका सेवन करनेसे पाण्डु, कामल भीर शोधको शान्ति होती है। (सुसुत विकि० ४५ अ०)

मानप्रकाशके मतसे चिकित्सा -- जारित खोड़कों गोम्बूबः में अदिन भावना दे क्र दुश्वके साधः बर्धामात्रामें सेवन Vol. XIII 58 करनेसे पाण्ड् रोग प्रयमित होता है। गोमू त्रसाधित मण्डर गुड़के साथ खानेसे पाण्ड् श्रीर परिणामशून नष्ट होता है। सण्ड्रू रको अवार सन्तप्त करके गोमू त्रके सध्य डाल कर शोधन करे। श्रतन्तर उसका चूण्ड, ष्टत श्रीर सधु मिश्रित कर लेइन करनेसे पांड्रोग चंगा हो जाता है।

इस पांडुरोगमें पुनर्णवादि मंडर श्रति उत्तम श्रीवध है। इस हो प्रसुत प्रणाली—8 प्रत्म मंडर को १८२ पन गोमूलमें पाक करे। श्रामन गकमें पुनर्ण वादिका च्रण यथा —पुनर्णवा, निसोय, विकट, विड्डू ह, देवदार, चीता, कुट, हरिद्रा, दाक हरिद्रा, विफला, दन्तो, चई, इन्द्रयन, कटुको, पिप्पलोमूल, मोथा कर्कट-शृङ्को, क्षणाजीरा, श्रज्ञयायन श्रीर कायफल इन सब द्रश्योंका च्रण एक एक पल कर है २८ पल प्रसुत करे। पोक्टे गुड़को साथ गोलो बना कर तक्षदारा श्रालोड़न पूर्वक पान करना होता है। इस श्रीष्ठधको स्वयं श्रीकानोकुमारने बनाया है। इससे पांडु, कामल, हलीमक, ज्वर, कास, यहमा श्रादि रोग प्रशमित होते हैं। नवायसचूर्ण सेवनसे भी यह रोग जाता रहता है।

तिपत्ता, गुन्च अथवा दास्हरिहा वा निम्बर्ते शोतकाषायमें मधु डालकर सबेरे पान करनेसे कामला रोग विनष्ट होता है। तिपत्ता, गुलच, अड़ूस, चिरायता भीर निम्ब इसके काथमें मधु डाल कर सेवन करनेसे पांडु, कामला भीर हकीमक दूर हो जाता है।

तिकटू, तिफला, मोथा, विड्डू, चई, चोता, दाव-हरिद्रा, दाक्चोनी, स्वण माचिक, िप्पलीमूल और देवदाक प्रत्येकका दो दो पत प्रधात् २८ पल ले कर पृथक रूपने चूण करे। पोक्ट सभी घोषधीने दिगुण परिमाण गोधित प्रच्चन सहग्र मंड र ५६ पल, आठ गुण प्रधात् एक मन सोलह सेर गोमूलके साथ पादा करे। पोक्टे हपरिस्का तिफलादिको प्रासन पाकमें डाल कर सतार ले और दो तोलेकी गोलो बनावे।

रोगोको अग्निके बनावनके अनुसार मात्रा निर्द्धारित करके तकके साथ सेवन करावे। श्रीवध जीप होने पर जितकर पथा सेवनीय है। यह शैषध पाण्डुरोगमें विश्रेष अनुप्रद है। पाण्डुरोगोको यव, गोधूम श्रीर यासितगड्ड सक्तत श्रन्न, जाङ्गलमांस तथा मुंग, श्ररहर श्रीर समृर श्रादिका श्राहार दिया जो सकता है। (भाव श्रकाश पाण्डरोगिव कार)

भेषज्यरत्नाव तो ते पाण्डु रोगाधिकार में लिखा है, कि चिकित्सा माध्य पाण्डु रोगमें पहले पञ्चतिकादि छतका सेवन, वमन और विरेचन करावे। पोछे मधुके साथ हरीतकी चणे ब्राटिको व्यवस्था कर है। इस रोगमें हरिद्राका काथ और कल्कमें सिद्ध विफलाका काथ वा कल्कमें सिद्ध विरेचक द्रश्य पक्षछत अथवा वाता-धिकारीका तेन्द्रक छत वा छतके साथ विरेचक श्रीषध सेवनीय है।

वातज पाण्डुरोगमें स्त्रिम्ध क्रिया, पे तिकमें तिक पथच गोतल, स्त्रेश्मिकमें कट श्रीर रुद्धा उणा तथा मिश्रपोडामें मिश्रित क्रिया करनी होगी।

पागड़ रोगमें अञ्चल, नस्य, नवायसलो ह, विक्रतयादि लोह, पुनण वादि मण्डूर, पञ्चामृत लोह मण्डूर,
चन्द्रस् योत्मकरसः, प्राणवत्तमरसः, पञ्चाननवटो, पाण्डुसूद्रन रसं, त्राष्ठणादि मण्डूर, पुनण वा ते ल, हरिद्राद्यछत, मूर्वाद्यछत, व्योषाद्यछत श्रीर श्रानन्दोदयरस ये सब
शोषश्र पाण्डु-रोगमें हितकर हैं। इन सब औषवकी प्रस्तुत
प्रणाली वन्हीं सब शब्दोंमें देखो। (भैषज्यरता०)

सिन्द्रसारसंग्रहके पाण्डुरोगाधिकारमें निम्बादि लोह, धात्रीलोह, पञ्चाननवटी, प्राणवस्त्रभरस, तिक त्रयादिलोह, विङ्क्षादिलोह, ते लोक्य सन्द्ररस, दाव्यादि लोह, चन्द्रसूर्यात्रकरस, पाण्डुसूदनरस, मण्डूरवज्ञ वटक, लघ्वानन्द्रस, सन्मोहलोह श्रीर त्रयूषणादि मण्डूर ये सब शोषध तथा इनकी प्रसुतप्रणाली लिखो है। (रहेन्द्रशासक)

यूरोपीय पण्डितगण पाण्डुरोग (Jaundice) का विषय इस प्रकार बतलात हैं। पित्तनि:स्नावकी श्रन्थता वा श्रवहडताके कारण जब रक्तके साथ पित्त मिश्रित हो कर चन्नु, गावचर्म श्रीर मृतको पीतवण कर देता है, तब उसे जण्डिस् (Jaundice) कहते हैं। किसी किसीका कहना है, कि श्रवहडतांवधतः पित्त-कीष श्रीर पित्तनालोके पित्तसे परिपूर्ण हो जाने पर श्रिरा श्रीर किस्पे टिक हारा प्रितका रंग गोवित हो कर चर्मादि पीतवर्णे हो जाता है। फिर कोई कोई कहते हैं, कि स्वभावत: श्रीणितमें पित्तका वर्णे ज पदार्थे यक्षत् हारा वहिर्गत हो जाता है। किन्तु यदि कि सी कारणवश्र यक्षत्की क्रियाका व्यतिकाम हो जाय, तो रक्तमें क्रमशः पित्तका वर्णे ज पदार्थे एच्चित हो जाता है श्रीर हमोसे चर्मादि देखतेमें पोतवर्षे जगते हैं।

इस व्याधिक उत्पन्न होनेसे चर्म, मस्तिष्क, सायुः समुद्र और यन्त्रादि पोतवर्ष हो जाता है। अवस्वताः जिनत पोड़ा होनेष यक्तत् और वित्ताधार विद्वित होता है। वोड़ाको प्रयमावस्थामें मृत्र पोताम होता है; पोछे क्रमगः चर्म पोतवर्ष में परिणत हो जाता है। भोष्ठ और दन्तमाड़ी इसी वर्ष को हो जातो है। मृत्र मा भी रंग भिन्न भिन्न रंगोंमें पलट जाता । रासायनिक परीचा करनेसे इसमें पित्त और वित्ताम्ब पाया जाता है। मल कठिन, दुर्ग न्ययुक्त और श्रम्ब कर्दमः सा हो जाता है। ते लाक्त वदार्थ में अविद्य, तिक्तोद्वार आदि लच्च देखे जाते हैं। घर्म, लार, दुष्ध और अञ्चलमें वित्त दिखाई देता है। धीरे धोरे चर्म करख्य यन आरक्ष होता है। अससता, दुर्व लता, प्रलाप आदि मस्तिष्कको विक्रित भी लच्चत होने लगती है।

चिकित्सा।— अवरुद्धताजनित पीड़ा दूर करनेते लिये अन्त, त्वक, श्रीर मूलयन्त्रको क्रिया बढ़ानेको चेष्टा करने चाहिथे। त्वक की क्रिया सुचारु रूप से करनेते लिये उपा जलमें सान तथा गालक गड़्यन निवारण करने के लिये जलमें एलके लाइन हे कर सान करना कर्ते विये जलमें एलके लाइन हे कर सान करना कर्ते विये उद्धित्यक और खिनज जल (Mineral water) को व्यवस्था करे। लोइचिटत श्रोषध और अन्यान्य बलकारक श्रोषध व्यवस्था है। पित्तिन: सारक श्रोषधकी व्यवस्था करनी होगी। इन सब श्रोषधीम ब्लुपिल, टैरेक से साई, नाई दोम्यूरियेटिक एसिट डिल, पड़ोफिलिन, पाइन रिडिन पादि प्रधान है। यक त्का प्रदाह रहने पर गरम जलका से क हेना होता है। श्राहारार्थ तरल श्रीर बलकारक श्रीषध व्यवस्थिय है। चरवी श्रीर प्रकर्ति द्वया द्वया बलकारक श्रीषध व्यवस्थिय है। चरवी श्रीर प्रकर्ति द्वया द्वया बलकारक श्रीषध व्यवस्थिय है। चरवी श्रीर प्रकर्ति द्वया द्वया बलकारक श्रीषध व्यवस्थिय है। चरवी श्रीर प्रकर्ति द्वया द्वया बलकारक श्रीषध व्यवस्थिय है। चरवी श्रीर प्रकर्ति द्वया द्वया बलकारक श्रीषध व्यवस्थिय है। चरवी श्रीर प्रकर्ति द्वया द्वया बलकारक निष्ठिष्ठ है।

मातामपीय कर्मविपाकमें लिखा है, कि मे वंका वंध

करनेसे पाण्डुरोग होता है। "उरश्रे निहते चेव पाण्डुरोगः प्रजायते ॥" (शाता॰) (स्त्री॰) ८ माषपणी। १० पाण्डुवणे स्त्री। ११ देशभेद। (त्रि॰) १२ पांडु॰ सर्णे युक्त।

वागड्डक (सं•पु॰) पागड्ड संज्ञायां कन्। १ पागड्डरोग। २ पागड्डराजा। ३ पांड्डवर्गः। ४ पटोल, परवल । ५ सर्जरस।

पागड्कगटक (सं०पु०) पांड्वर्णानि कगटकान्यस्य श्रवासार्ग।

पारा कुत्रस्वत (सं ९ पु॰) पांडु वर्षः कस्वतः कर्मधा॰ १ खेत्रप्रावार, राजास्तरण-कस्बलभेट, प्रान्त। २ प्रस्तर-भेट, एक प्रकारका पत्थर।

पाण्डुकस्विन् (सं० पु०) पांडुवणं कस्वतिन परिव्रतः पांडुकस्वल इनि (पाण्डुकस्वलादिनि: । पा ४।२।११) १ पांडुवर्णं कस्वलावृत रथ। (सि०) २ पांडुकस्वल- युक्ता।

पाण्डुकरण (संकत्नी॰) पांडुकर्म। पाडकर्मन देखो।
पाण्डुकर्मन् (संकत्नी॰) ग्रुक्तवर्ण सम्मादन सुस्रतोत्त व्रणको उपक्रमण चिकित्साभेद, सुस्रतके श्रनुसार वर्ण चिकित्साका एक श्रष्ट्र। इसमें फोड़े के श्रन्त्वे हो जाने पर उसके काले दागको श्रोषधको सहायतामे दूर करते श्रीर वहांके चमड़े को फिर शरीरके वर्णका कर देते हैं।

मुश्रुतमें लिखा है, कि यदि फोड़े के श्रच्छे हो जाने प( दुरूढ़ताके कारण डमके स्थान पर काला दाग हो, तो कड़वी तूंबोको तोड़ कर रसमें बकरोका दूध डाल दे श्रीर दूधमें सात दिन तक रोहिगों फल भिगोए रखें। इसके श्रनन्तर उस फलको गोला ही पोस कर फोड़े के दाग पर लगावें तो वह दाग दूर हो जायगा।

पारु के खर — युक्त प्रदेशकी कुमायं विभागकी अन्तर्गत गढ़वाल जिले में अवस्थित एक पुरुष्यान । प्रवाद है, कि पांडवीने यहां कठोर व्रतका अवलम्बन किया था, इसोसे इसका नाम पांडु के खर पड़ा है। यहां योगवदरीके मन्दिरमें विश्वापूजा होती है। यह विग्रह मनुष्यको तरह बड़ा और इसका कुछ भं स सोने का बना हुआ है। कहते हैं, कि यह प्रतिमृत्ति आकाशसे एको पर गिरी थी। योगवदरीके मन्दिरमें राजा खिलत श्रादेवकी

एक खोदित लिपि पाई गई है। उम लिपिमें लिखा है, कि राजा लिलत भूरदेवने उत्तरायण संक्रान्तिके दिन नारा यणको तोन ग्राम दान दिये थे। वह उत्तरायण संक्रान्ति माल म पड़ता है, कि ८५३ ई. की २२वीं दिमम्बरको पड़ी थी।

पाण्डुच्या (सं० स्ती०) इस्तिनापुरका एक नाम। पाण्डुतरु (सं० पु०) पांडुवर्णस्तरः कर्मधा०। धव-वृद्य, धौका पेड़।

पास्तुता (सं क्लो॰) पांडु-भावे तत्त, स्त्रियां टाप्। पांडुत्व, पोनापन ।

पाण्डुनीय (सं क्ती ) तोर्थ भेद।

पाण्डुदुकून (सं• कन्नी॰) पाडुवर्णं दुकूनं । पांडवर्णः दुकून ।

पाण्डुनाग ( सं॰ पु॰ ) धांडुवणे : नाग दव, वा नाग दव पांडुरिति राजदन्तादिवत् सभासः । १ पुत्रागवृत्त । २ खेतचस्तो, सफीद रंगका हायो । ३ खेत सप , सफीद रंगका साँप।

पागड् पञ्चाननरस (सं प्र ) श्रीषधिवशिष । प्रस्त प्रणाली — लीह, श्रभ्न श्रीर ताम्न प्रत्येक एक पल । तिकट, तिफला, दन्तोम ल, चई, ल्रष्णजीरा, चोता मल, हरिट्रा, दारहरिट्रा, निसीधमूल, मानमुल, इन्ट्रयव, कुटकी, देवदार, वच, मोथा, प्रत्येक २ तोला कुल जितना हो उससे दूना मंडूर, मंड रसे प्रा गोम त । पहले गोम तमें मंडूरपाक करे । पाक कि हो जाने पर लीह श्रीर श्रभ्न श्रादि द्रव्य उसमें डाल दे । यही पाग्डूपञ्चाननरस है । इसका अनुवान उष्ण जल बतलाया गया है । सबेरे उठ कर इस श्रीषधका सेवन कि वार्ति पांडु, हलीमक श्रादिरोग जात रहते हैं। पांडुरोगाधिकारमें यह एक उत्तम श्रीषध है। (मेवज्यरता पांडुरोगा।)

पाण्डुपत्नी (सं क्त्री॰) पांडुपत्नमस्य इति जातित्वात् डोष् । रेणुका नामक गन्धद्रश्य । पर्याय—राजपुत्री, नन्दिनो, कपिला, दिजा, सहमगन्धा, कौन्ती, हरेणुका। पाण्डुपुत्न (सं ९प०) पांडुके पुत्न, पाण्डव।

पाण्डु पुता (सं क्त्री ) कार्क हिता, कार्क । पाण्डु पुता (सं क्त्री ) कार्क हिता, कार्क हो । पाण्ड प्रहारिणो (सं क्त्री ) शियु ड्रोहच । पाण्डु एष्ठ (सं० ति०) पांडु एष्ठ यस्य। १ पांडु वर्ण ए इयुक्त, जिसकी पोठ सफीद हो। २ अकमिण्ड, निकम्या।

पाण्डुफता (सं॰ पु॰) पोडूनि फत्तानि यस्य । १ पटोत, परवत्त । स्त्रियां टाप् । २ चिभि°टा ।

पागडुफूल (सं • पु॰) परवल ।

पाग्ल्भाव ( सं० पु० ) पांडुता।

पाण्डु भू म ( मं ० ति ० ) पांडु भू मिरत ( कृष्णोदकपाण्डु • संख्यापूर्वीयाभूमे (जिष्यते । पा ५१४। ३५ ) इत्यस्य वार्त्ति •

कोत्ता अच् समामः । वांडुवर्णं भूमियुत्त देग । पाण्डुमत्स्य (सं०पु०) शुक्तमत्स्य, सफेद मछली । पाण्डुमत्तिक (सं०ति०) पांडुः मृत्तिका यत्न । पांडुः वर्णं मृत्तिकायुत्त ।

पाण्डुमिका (मं॰ स्ती॰) १ खे तखरी, खड़िया, दुधिया
सहा। २ रामरज, पोली महो।

षाण्डु सत् (सं ॰ स्तो ॰) पांडुः पांडु वर्णा सत् सत्तिका यत्र। १ पांडु भूमि । २ घटो, घड़ी ।

पाण्डु मेवास — वस्वई प्रदेशके रेवाकान्य विभागके घन्त-गैते २६ चुट्राच्यों का नाम। परिमाणक र १७ वर्ग मील है। जलवायु स्वास्त्यकार है। प्रस्थके मध्य धान, ईख घोर जुन्हरो प्रधान है।

ागहुर (सं ० पु ०) पागहुरस्त्रास्तीत (नातपांश पाण्डु । भगक्षा पा पारार ०) दल्लस्य वार्त्ति कीतारा र । १ म्बेत न पोत मिस्रितवर्णे । २ म्बेत न पे , सफेदरंग । ३ कामला रोग । ४ म्बितरोग । प्रमापपणीं । ६ धनहत्त्त, धोका पेड़ । ० धनल्याननात, सफेद ज्वार । प्रकारतेत, कानूतर । ८ मक्त कहत्त्व । १० शक्त खड़ी, सफेद खड़िया। ११ नक, बगला । १२ सितोदपर्वतके पश्चिममें भनस्थित पर्वतमेद । १३ म्बेत कुछ, सफेद कोड़ । १४ कार्त्तिकेयके एक गणका नाम । (ति०) १५ पोला, जदं। १६ म्बेत, सफेद ।

पाग्डुरङ्ग (सं १ पु०) १ पहरङ्ग, एक प्रकारका माग।
यह वैदानके अनुसार तिक्त और स्रष्ठ तथा स्रम्मि, क्षेष्मा
और कफको नाग करनेवाला माना जाता है। २ विश्वान का भवतारमेद। इस नामकी विश्वाम सिका को साम्रा अन्तर्गत प्राटरी नामक स्थानमें पूजन होता है। इसो मूर्त्ति के नामसे 'प्राटरी' यामका पांड्रक नाम पड़ा है। स्कान्दपुराणीय पांड्रक माहात्मामें इस स्थान श्रीर उत्त देवताका माहात्मा कर्णित है।

पाण्डुरङ्ग-१ पञ्चरत्नप्रकाश नामक संस्क्षत्रयन्थके रचिता। २ 'श्रष्टे तज्ञल नात' नामक संस्क्षत्र यन्थकार। इनके पिताका नाम नारायण था। किसीका मत हैं, कि यानन्दतीथ विरचित विष्णुतस्वनिष्यको 'विष्णुतात्पर्य- निष्य' नामक जो टो ना है, वह इन्होंकी बनाई हुई है।

पाण्डुरच्छद ( सं ॰ पु ॰ ) वितकहचा।

पाण्डुरता (मं॰ स्त्रो॰) पाण्डुर-भावे तत्त् टाप्। पाण्डरका भाववाधर्मः।

पाग्ड्रस्म ( सं० पु० ) क्षटजवत्त, कुड़े का पेड़, कुरैया। पाग्ड्रपष्ट (सं० ति०) पांड्रं प्रष्ठं यस्य। दुर्कं चण्क्य, पांड्र पष्टयुक्त, जिसको पोठ समेद हो।

पाण्ड रकती (सं ॰ स्त्रो॰) पांड्रं फत्तं यस्याः ङोप्। त्तुद्र त्तुपमें द, एक कोटा त्तुप।

पार्ग्हुरा (सं॰ स्त्रो॰) १ माषपणी , मषवन। २ श्रुलः यूथिवार्यच । २ वाक टिका, वाकड़ो ।

पाण्ट्रराग (सं• पु॰ ) दमनक चुव, दौना।

पाण्डुरागप्रिय ( सं॰ पु॰) वकुलद्वच, मौलसिरोका पेड़ । पाण्डुरेचु (सं॰ पु॰) पांडुर: पांडुरवर्ष : इच्चः कर्मधा॰। स्वेत इच्च, सफीद ईख।

पाण्डुरोग (सं १ पु०) सनामस्थात रोग। पाण्डु देखो। पाण्डु लिपि (सं १ पु॰) पांडु लेख, लेख भादिका वह पहला रूप जो काट काँट या घटाने बढ़ाने श्रादिके लिये तैयार किया जाय, ससीदा।

पागड्रतेख ( सं॰ पु॰) पांडु बिपि, मसीदा।

पाण्डु लोमग्रा (सं ॰ स्त्री ॰) पांड नि लोमानी व श्रङ्गान्य-स्यस्याः । १ माषपण भषवन । (ति ॰ ) २ पांडु वर्ण-लोमयुक्ताः, जिसके रोणं सफीद हो ।

पाण्डु लोमा (सं ॰ स्ती ॰) पाण्डिन लोमानीव श्रङ्गान्य क्यस्याः । १ साषपणी, माषवन । (ति ॰) २ पाँडुवण - लोमयुक्त, जिसकी रोएं यफीद हीं ।

पाण्ड वा (सं • पु॰) वह जमीन जिसकी मोड़ोमें बाब

भी मिला हो, बलुई महीवालो जमीन, दोमट जमीन।
पार्ख्यकरा (मं स्त्रीं ) पांखुः शकरा दव यस्यां
रोगावस्थायां।रोगविशेष, एक प्रकारका प्रमेह।

पाण्डु धिमं ला (सं॰ स्त्रो॰) द्रौवदो।
पाण्डु सोपाक (सं॰ पु॰) प्राचीन कालको एक वर्षसंकर जाति। इसको उत्पक्ति मनुके श्रनुसार वैदेहो
माता श्रीर चण्डाल पितासे है। कहते हैं, कि इस
जातिके लोग बांमको चोजें दोरियां, टोकरे श्रादि बना
कर अपना निर्वोह करते थे।

''चण्डालात् पाण्डुसौपाकस्त्वक्सारव्यवहारवान्।'' ( भा० १२।१८१२ )

पाण्डु संदनरम (सं ॰ पु॰) पाण्डु रोगनाग्रक श्रोषधिविशेष ।
प्रस्तुत प्रणाकी — यारा, गन्धक, ताम्त्र, जयपाल श्रोर
गुग्गुलके समान भागको घोकं सः य सद न कर गोलो
बनावे । इस गोलोका प्रतिदिन सेवन करनेसे पाण्डु रोग
श्रतिशीत्र प्रशमित होता है । इसमें श्रीतन जलपान श्रीर
श्रम्लाहार निषेत्र है ।

पाण्ड्य (सं ॰ पु॰) पाण्डु: देशोऽभिजनो स्थ तस्य राजा वा डान्। १ पाण्डु देशवासी। २ पाण्डु देशके राजा। वहत्सं हितामें यह देश दिवणको श्रोर निर्देष्ट हुआ है। (वृह्दसं ० १४ अ०)

पाण्डा दाचिणात्यत्रे दचिणसीमास्थित समुद्रक्तः वर्त्ती एक प्राचीन राज्य है। यह प्राचीन द्राविड्का सबँदिचिण श्रांश है। वर्त्तमान तिश्वाङ्क ड्रेशेर मन्द्राजने दिचिण, कोचीन राज्यने पूर्व तथा यहांके मनार खपसागरने उत्तर जो विस्तीण भूभाग है, वही एक समय प्राचीन पाण्डादेश कहाता था।

पाण्डादेश यति प्राचीनकालसे भारतीय आर्थी के निकट परिचित है। पाणिनिकी अष्टाध्यायोमें इस जन-पदका उक्केख है। रामायण के समय इस प्रदेशके एक भ्रोर केरल श्रीर दूसरी श्रोर चोल जनपद विस्तृत था।

रामायणसे जाना जाता है, कि इस प्रदेशमें चित्र-भन्दनवन हारा समान्छना भीर प्रच्छनहोपवारि-विशिष्टा तास्त्रवर्णीनदो प्रवाहित थी, पांडानगर प्राकार हारा परिवेष्टित था। इसका प्रसार मुकामणि विस्र-षित और सुवर्णनिमित् कपोट हारा अलङ्क्षत था। इसके बाद ही समुद्र विस्तृत था।

Vol. XIII. 59

महाभारतमें लिखा है, "युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञ निलमें चोलराज श्रोर पांद्यराज मलथगिरिसे हे मकुक्य समास्थित चन्दनरस, दटूरिगिरिमे, चन्दनागुरुसक्यार, ससु- ज्ञ्चल मणिरत्न श्रोर सुवर्ण खिचत सुद्धावस्त्र श्रादि संग्रह कर उपस्थित तो हुए थे, पर वे हारलाभ कर न सकी।"

''मलयाद्र्वे राचेव चन्दनागुरुस्य चयान् । मणिरत्नानि भारवन्ति काञ्चनं सूक्ष्मवस्त्रकम् ॥ चोलपांडयावि द्वारं लेमाते न ह्युपरियतौ ।"

(महाभारत २।५१।३४-३५)

महाभारत के उस वर्ण नसे जाना जाता है, कि उस समय पाण्डादेशमें कोई भी आर्य राज राजत्व नहीं करते थे। यदि वैसा होता, तो वे कदाप इन्द्रप्रस्थ हार परसे लौट नहीं आते। पर हां, यह स्थान बहुत प्राचीन कौल हो किसी सम्रद्धिशाली जाति दारा शासित होता था, इसका रामायण है इस लोगों को पना लगता है। किसी किसी पाश्वात्य ऐतिहासिक का विश्वास है, कि पुराण में जिस द्राविड़ और चोल जाति जा हक्के से है, वही पाण्डा समस्तो जाती है। किन्तु पाण्डा और चोल जो स्वतन्त्र जनपद है, वह उपरोक्त महाभारत और रामायण में प्रमाणित होता है। प्राचीन शिलालिपिस जाना जाता है, कि चोल देशकी राजधानी काञ्ची और पाण्डा देशकी राजधानो मथुरापुरो (मदुरा) किसी समय राम श्वरमें थी।

ष्ट्रावी, च्लितो, म्लूटार्क ब्रादि पास्तात्व ऐतिहासिकीं के वर्णे नसे भी प्राचीन पाण्डप्रराज्य के सभ्वन्ध में कुछ कुछ जाना जाता है।

श्रावो श्रीर इउसीवियत्तर्ग लिखा है, कि ( रोमका-राज) श्राम्त्रस्मीजर जिस समय श्रन्तिवका नगरमें रहते थे, उप समय उनके निकट पाण्डियन्राजने दूत मेजा था । रोमाधिवितको पाण्डाराजने यह कह कर पत्र लिखा, कि वे ६०० राजाश्रीके उत्तपर कह ल करते श्रीर पगस्तमके साथ मित्रता करना चाहते हैं। श्रम प्रचेगस ( Zarmanochegus = छागश्रमा ) नामका मरोच ( Baragaza )-शासी एक व्यक्ति वह पत्र लेकर गये थे। वे श्रमस्तमके साथ एथेन्स नगर पहुंचे। यहां उन्होंने करवान ( Calanas )-की तरह रोमक सम्बार्क सामने चितामें बैठं कर शरीर परिखाग किया। उनका समाधिखान प्रटके के समय तक 'भारतीय समाधि' नामसे प्रसिद्ध था। में गांख्यनीजने 'पांख्यिन्' (Pandion), पेरिझसने पांडिमण्डल (Pandimandal) श्रीर टलेमोने Pandionis Mediterranea तथा Modura Regia Pandionis नामोंसे इस राज्यका उन्नेख किया है। टलेमिकथित Modura शांज भी 'महुरा' नामसे प्रसिद्ध है। परिझसने लिखा है, कि जुमारी (Comari) श्रीर जुमारीके निकटवर्त्ती कोलखी (Kolkhi) श्रादि खान पांडियनराजके श्रधीन थे। परिझसने समय मलवार उपकृत्वसे ले कर महुरा श्रीर तिने वेलो सकके सभी खान पांडाराजके श्रन्ता त रहे तथा कोलखी नगर सुका श्राहरणके लिये प्रसिद्ध था।

उपनिवेश शब्द देखो ।

मदुराने समीप नदीगभ में रोमका की श्रनेक तामः मुद्रा पाई गई हैं। इसमें बहुतोंका श्रनुमान है, कि मदुरामें रोमकोंने उपनिवेश खापन किया था।

पूर्वकालमें रोमकों के साथ पश्चिम-भारतका जो विस्तात वाणिज्य चलता था, उसमें सन्दे ह नहीं। पांडा राजाके मधा कोल खें एक प्रधान वाणिज्य स्थान समभा जाता था।

पांडर जो एक यति प्राचीन राज्य था, उसका प्रमाण सिंडलदेशीय महाकाव्य महावंश्र नामक ग्रन्थमें भी मिलता है। इस ग्रन्थका प्रश्नांग महानाम हारा ४५८ से ४०० ई० के मध्य रचा गया। इस ग्रन्थके अनुसार सिंडल देशके प्रथम राजा विजयने पांडरराज-कन्योका पाणिग्रहण किया था।

देशीय श्रीर विदेशीय प्राचीन ग्रन्थों में कई जगह पांडाराज्यका उन्ने ख रहने पर भी पांडाराजाशीका धारावाहिक इतिहास नहीं मिलता। दाचिणात्यक्षे इति-हास-लेखकीने कितनी ही शाख्यायिकाशीं से राजाशीकी जी तालिका दी है उसे ऐतिहासिक नहीं मोन सकते। इसकी गिनती शाख्यायिकामें की गई। से किन उनमें से जो ऐतिहासिक सत्य है, उसोंकी तालिका यहां दी जाती है: \*\*—

क्रिकामें पुतादिकामसे नाम लिखा गया है।

१। कुलग्रेखर, ये चन्द्रवंशीय श्रीगमदुराके प्रति-ष्टाता थे।

२। मलयध्वंज—चीलराज सुरसेनकी कन्या काञ्चन-मालाके साथ इनका विवाह हुमा था। इनके एक भी पुत्र न था, कोवल ततातको नामकी एक कन्या थी।

३। ततातको — कहते हैं, कि इनका सुन्दर नामक इन्नियो शिवके साथ विवाह हुआ था। किसीका कहना है, कि सिंहल के राजा विजयने इनको ब्याहा था। ये सीनाची और इनके स्वासी सुन्दर नामसे आज भी महुरामें पूजित हैं।

8ः उग्रपाण्डमं (हारधारों)—काञ्चोपुरके चील राज सोमग्रेखरको कन्याकान्तिमतोको दन्हीने ब्याहा था। इस समय पांडा, चोल ग्रीर चेरं राजाशीके मध्य ग्रच्छा सङ्गाव था।

प्रवीर पांडा।

६। श्रभिषेत्र पांडा।

७। विक्रम पांडा— इनके समयमें चीकीने जैन धर्मका अवलस्वन भीर मदुरापर अक्षमण कियाया।

द । राजग्री खरपांडा — विद्वान् भौर दीवं जीवो श्रे।

८। कुलोतुङ्ग पांद्य ।

१०। अनन्तगुरा पांडा — इनके श्रामनका जैनी ने पुन: मदुरा पर श्राक्रमण किया।

११। जुलभूषण पांडा — इनके समयमें चैदिदेशनिवासी एक श्रवाने मदुर। पर श्राक्रमण श्रोर श्रवरोध
किया। किन्तु वे सिंइसे मारे गये श्रीर राजधानी श्रवनु
के हाय जाने न पाई। चोलोंने श्रीवधम श्रवलम्बन
किया था। पांडींके साथ उनका उतना सद्भाव
नहीं था।

१२। राजिन्द्र पांडा - चील और पांडों के मध्य ऋत्यन्ति सङ्ग्रांव था। किन्तुं जबसे राजिस हिने प्रवश्चना करें के लोलराज-कच्याको व्याहा थां, तबसे दोनीकी नहीं पटती थी। चोलोंने पांडांराज्य पर पांत्रामणं किया, किन्तु वे ही परांस्त हुएं।

१३। रंजिय पांडरं।

१४ । राउंधगन्भीर पांड्यं।

१५। पांडावं शपदीप पांडां।

१६। पुरुद्दत पांचा।

१७ पांडाव प्रयताका पांडा।

१८। सुन्दरेखर पादग्रेखर पांचा—इन्होंने अनेक मन्दिर बनवाये। इनके समयमें चोलोंने पांचाराच्य पर पाक्रमण किया। पांचाराजने पराजित हो कर महरा नगरमें शरण ली। किन्तु चोलाधिपति दुर्गके एक गढ़ेमें गिर कर पञ्चलको प्राप्त हुए और उनकी सेना नगरका अवरोध परित्याग कर वापिस चलो गई।

१८ । वरगुण पांडा—इन्होंने चोल बेशीर तोण्डमण्डलको मदुराराज्यभुक्त किया । विष्यात गायक भट्ट इन्होंके समयमें वन्ते मान घे । चोलीने जब बेशांडाराज्य पर चढ़ाई करना चाहा, तब वरगुणने उन्हें भाक्रमण करके परास्त किया भीर चोलराजामें मार भगाया। भट्ट चेरराजके निकट भेजे गये और उन्हें वहां बहु-मूह्य उपढोकन मिले।

२०। राजराज पांदा।

२१। स् गुण पांडा।

२२ । चित्रवत पांद्य ।

२३। चित्रभूषण पांदा।

२४। चित्रध्वज पांद्य ।

२५। चित्रवर्मा पांडा।

२६। चित्रसेन पाँदा।

२७। चित्रविक्रम पांडा।

२८। राजमार्त्त ग्रह पांडा।

२८ । राजचूड़ामणि पाँडर ।

३०। राजशादू ल पाडंग ।

३१। द्विजराज कुलोतुङ्ग पांडर।

**३२। आगुध प्रवीण णंड्य**।

३३ । राजकुद्धर पांडर ।

३४। परराज भयद्वर पांडा ।

३५। उग्रधेन पांडा ।

३६। महासेन पांडा।

३७। भवुद्धय पांडा।

३८। भीमरथ पांडा।

३८। भीमपराक्रम पांडर।

४०। प्रतापमात्तं ग्रह पांडग्र।

४१। विक्रमकञ्चन पांडा।

४२। युडकोनाइन पांडर।

४३। यतुलविकाम पांडर।

88। त्रातुलकोत्ति<sup>९</sup> पांडा।

84। को ति विभूष ग पांडा — इनके शासनका लों महाप्रलय उपस्थित हुआ था जिससे सभी मनुष्य विध्वं स हुए थे। महुराके यह राजवंश अपने को चन्द्रवं शोइव बतलाते थे। इससे जाना जाता है, कि महुरामें को दें नूतन वंश राजा करते थे और वे अपने को सिंहासन पर दृढ़ करने के लिये पुरातन वंशोइव कहा करते थे।

8६ । वंश्रयेखर पांड्य— इन्होंने सदुरा नगरको शतुके हाथसे बचानेके लिये चारों श्रोर खाई खुदवाई श्रीर दुर्ग निर्माण किये। चोलराज विक्रमने पांड्य-राज्य पर श्राक्रमण किया, किन्तु पराजित हो कर वे लीट जानेको वाध्य हुए। काव्यशास्त्रको उन्नतिके लिये इन्होंने तामिल विद्यालयका संस्थापन किया।

४७। वंशचू इामणि पांडर।

8<sup>4</sup> प्रतापश्रूरसेन पांडर।

४८। वंशध्वज पांडा ।

५०। रिष्ठमद<sup>९</sup>न पांडा।

पूर्! चोलवं शान्तक पांडर I

**५२ । चेर-व शान्तक पांडा ।** 

पूरु । पांडाव श्रेश पांडा ।

५४। वंशचूड़ामणि पांडा ।

५५। वांडेग्रखर पांडा।

४६ । कुलध्वज पांडा । ·

५७। वं शविभूषण प्रौडा।

५८। सीमचुड़ामणि पांडा ।

५८ । कुलचूड़ामणि पांडा ।

६०। राजचूड़ामणि पांडर।

६१ । भूपचूड़ामणि पांडर ।

६२ । कुलेगपांडा — ये विद्वान् थे, पर अस्यत्व गर्वित थे।

६३ । धरिमदं न पांडा - इनके सुचतुर मन्त्रो माणिकाने किसी दीपसे धागत जैनों को तर्का वितर्का में परास्त किया था। काञ्चोके चोलराजने जैन धर्म का परित्याग किया। उनके बादेशसे चोलनिवासी जैन कोटह में पीस डाले गये।

- ६४। जगनाय पांडम।
- <sub>६्५</sub>। वीरवाह पांडा।
- <sub>६६</sub>। विक्रम पांडर।
- ६७। सुरिभ पांडर ।
- ६८। कुङ्गम पांडा ।
- <sub>ई</sub> । कपूरिपांडा।
- ७०। कारुख पांडा।
- ७१। पुरोत्तम पांडा।
- ७२। शतुशासन पांडा I

७३। कुळ या सुन्दर पाग्छा। कुळ तामिलभाषामें कून वा सुन्दरपाग्छा नामसे विख्यात हैं। इन्होंने चोलराजको परास्त कर उनको कन्या विनितेखरीका पाणिग्रहण किया और चोलराजमन्त्रोको अपना प्रधान मन्त्रो बनग्या पाग्छाराजके जैनधर्म अवलम्बन करने पर उनकी खोने विख्यात भै वपुरोहित ज्ञानसम्बन्धमू तिको बुलवाया। इस भैवपुरोहितको अनुकम्पासे राजाने जैन-धर्म का परित्याग किया और उस समय जितने जेन थे, सबोंको मरवा हाला। इन्होंने चोलराज्य तथा तस्त्रोर और उरेगुर नगरको भस्मसात् किया। इनके भासन-कालमें महुरामें अरबदेशीय लोग रहते थे।

७४। वीरपाख्डा चोल-इन्होंने चोलदेशमें राज्य करना शारका किया। ये पाख्डादेशके प्राचीन राजवंश के श्रेष राजा थे।

कुन वा सुन्दर पांडा से सस्बन्ध में ऐतिहासिकों के मध्य नाना प्रकार के मतमे दे हैं, किन्तु इस छोटे प्रजन्ध में उनका विचार करना प्रसन्धव है। लेकिन इस सम्बन्ध में इतना तो अवश्य कहा जा सकता है, कि सुन्दर पांडा नामक कई एक राजाओं ने राज्य किया था और इसका प्रमाण भी मिलता है। राजिन्द्र कुलोत्तु इन् चोल के छोटे भाईने अपना नाम सुन्दर पांडा रखा था। वे ग्यारहवीं प्रताब्दों के प्रेष और बारहवीं प्रताब्दों के प्रारम्भ में जोवित थे। अभीरखुशक् आदि सुसलमान ऐति हासिकोंने ऐसा उने ख किया है, कि १३११ ई॰ में मदुरामें सुन्दर पांडा नामक एक राजा राज्य करते थे।

इनके श्रवावा श्रीर भी कितने राजाओं के नाम सुन्दर-पांडर थे, इसमें सन्दे ह नहीं। मार्कीपोलीने श्रपने जल-यात्रावर्ष नके समय जो 'सेन्द्रवृन्दि' (Sender Bundi) नामक उन्ने ख किया है, उससे सुन्दर पांडर-का ही बोध होता है। चिदम्बरमें जो खोदित लिपि है उसमें लिखा है, कि राजेन्द्र वा कोप्परकेशरीवर्मां ने पांडराज्य जीतनेके बाद अपने किन्छ भाता गड़ी-कोगडनचोलको वहांका राजा बनाया श्रीर उनका नाम 'सुन्दर पांडरचोल' रखा। पांडरवंशके श्रेष राजा नि:सन्तान थे तथा उनके मरने पर उनके जारज पुत्रों में विवाद खड़ा हुशा श्रीर जिसने जहां सुविधा पाई उसने वहीं श्रपना श्रविकार जमा लिया।

किसी जिसी पुरातस्विविद्धा कहना है, कि पांडाः देशमें कुल ४१ राजा राज्य करते ये जिनकी तालिका नोचे दी जाती है। श्रीताल नामक यन्यवे साय टेलर साहबकी प्रकाशित इस्त्रालिखित पुस्तक की तालिका मिला कर देखने के मालू म पड़ता है, कि पहले २४ श्रीर श्रात्म राजाका नाम ठोक दिया गया है। किन्तु इन ४१ राजाश्री की तालिकामें कुछ स्वम रह सकता है। क्यों कि खोदित लिपिं जो सब नाम पांचे गये हैं उनके साथ इस तालिकाने नाम नहीं मिलते।

- १। सोमग्रेखर पांड्य । इस राजपुत्रने भन्तमें पांड्यिक हासन पर अधिकार जिया, वह सवेवादि सम्प्रत है। इन्हों ने २० वर्ष राज्य किया।
  - २। कपूरसन्दर पांडा।
  - ३। कुमारशिवर पांडा।
  - ८। कुमारसुन्द्र पांडा।
  - प्। सुन्दरराजपाख्य।
  - ६। ष्राम खराज पांडा ।
- ७। मोतसुन्दर पांडा । इस राजानी चील और चैर-राज्यकी भाषनी अधीन कर लिया था।
- द। इन्द्रवर्म पांडा। इन्होंने चोलराजको काराः गारसे छुड़ा कर स्वराज्यमें बनाया श्रीर उनको कन्यासे विवाह कर लिया।
  - ८। चन्द्रकुलदीय पांडा ।
  - १०। गीनकेतन पांडर।

११। मीनध्वज पांडा। इन्होंने चोसराज कचाका पाणियहण किया। चोलराजके कोई सन्तानादि न रहने के कारण इन्हों के क्लोटे लड़के चोलदेशमें राज्य करने स्त्री।

१२। मकरध्वन पांडा। ये दिग्वनयो थे।

१३। मात्तरेख पांडर।

१४। क्षुवलयानन्द पांडा। ये समुद्रमें बहुत दूर तक वाणिज्य करते थे और वाणिज्य दारा ही इन्होंने प्रचुर धन कमा लिया था। किन्तु देवदुर्योगसे समुद्रमें ही इनके प्राण निकले। इनके एक कन्या थी जिसका विवाह कुण्डल पांडासे हुआ था।

१५। कुण्डल पाण्ड्य। इन्होंने मदुराका शामन करनेमें अनिच्छा प्रकट की।

१६। शत्भीकरपाग्डा।

१०। यतुसंहार पार्डा।

१८। वोरवर्भा पाण्डा। इन्होंने मलयालदेश फतह किया।

१८। वीरवाचु पाग्डा।

२०। सुकुटवर्षन पांडा । ये चोलीं के भाष युद्धमें मारे गये।

२१। वजसिंह पांडा।

२२। वम<sup>°</sup>कुलोत्तुङ पांडग्र—इन्होंने चोलीं हो परास्त किया।

२३। ऋति वीरराम पांडा। इन्होंने चोलींकी संहायतासे अनेक देश जीते थे।

२४। कुलवर्षन पांडा।

२५ । सोमग्रीखर पांडा।

२६। सोमसुन्दर पांडा ।

२७। राजराज पांडा।

२८। राजकुञ्चर पांडा।

२८। राजगे इर पांडा।

३०। राजवर्म पांडर I

३१। रामवम पांडा।

३२। भरतराज पांडा।

३३। कुमारसिंह पांडर।

३४। वीरसेन पांडा I

Vol. XIII. 60

३५। प्रतापराज पांडर।

२६। बीरगुणराज पांडर।

३७। कुमारचन्द्र पंडा।

३८। वरतुङ पांडर।

३८। चन्द्रशोखर पांडा।

४०। होसग्रेखर पांडा।

४१। परकाम पांडा — अहते हैं, कि दन्होंने कितने वैदेशिकों को युद्दमें परास्त कर सिंहासन पर अधि-कार जमाया था। दनके पहन्ने देशमें अराजकाता फैलो हुई थी। ये सुसलमान सेनापित मालिक नायेव (मालिक काफुर) द्वारा देशसे निकाल दिये गये।

जपर जो 8१ राजायों को तालिका दो गई है, वह छतनी भान्तिमृत्तक प्रतोत नहीं होतो । जो कुछ हो, खोदित लिपि और वैदेशिक यन्यकारों से क्या संयह किया जा सकता है, वही देखना चाहिये। सिंहल-देशीय इतिहासमें लिखा है, कि ८४० ई०में पाडाराज-ने सिंहलकी राजधानी पर माक्रमण किया, किन्तु प्रचुर मध्ये पा कर वे खदेग लीट गये। इसने कुछ दिन बाद पांडाराजपुत्र विदोही हुए और सिंहलवासियों की सहायतासे मदुरा नगर पर मधिकार जमाया तथा उसे मच्छी तरह लूटा भी।

चोलाधिपति राजराज (१०२३-१०६४) ग्रीर राजिन्द्रक्ष लोत्ता कुन (१०६४-१९१३) ग्रामनकालमें मिं इलवािध्यों ने साथ चोलों ना भनेन बार युद्ध हुया। मिं इलदेशने द्रतिहासमें पांडरों ना लोई उल्लेख नहीं रहणें ने नारण ऐसा अनुमान निया जाता है, नि पांडरे राज्य इस समय सम्पूर्ण रूपमें चोलों ने भ्रधोन था। १०६४ ई० पांडरदेशने प्राचीन राजन ग्रेने भ्रेष राजाना ग्रासनकाल है, ऐसा बहुतेरे अनुमान करते हैं। लेकिन यह नहां तक सत्य है, नह नहीं सकते। पर हाँ, चिद्रस्वर्म जो खोदित लिपि है, उसने पड़नेसे जाना जाता है, नि चोलराज राजिन्द्रने पांडरदेशने राजा विक्रमपांडरको सुत्र वीरपांडरको परास्त करने पांडरराज्य प्रधिकार किया था। इस खोदित लिपिमें राजिन्द्रना नाम 'कोप्यरने गरी' लिखा है। राजा राजिन्द्रने संबद्ध-में भ्रीर भी कितनी खोदित लिपियां पांडरराज्यको ग्रेष

सीमा कुमारिका भन्तरीयके निकट एक पुरातन मन्दिर-में पाई गई हैं। इससे पांडाराज्य किस प्रकार निस्तेज हो गया था, यह जाना जाता है। राजिन्द्र चो तकी राजलके पहले सि इलदीयमें तरह तरहका गोलमाल खपस्थित हुगा । चतुर्थं भिहिन्द (महोन्द्र) १०२३ ई०-में सिं हासन पर बैठे। इस समय सिंहल हो पर्ने वास करनेके लिये इतने मनुष्य इक्ट्ठे इए, कि १०३३ ई०में छन्हीं ने ही प्रधानता लाभ को और मिहिन्दु भाग जाने-को बाध्य हुए। इसके २६ वर्ष बाद अर्थात् १०५८ ई.० में चोनोंने राजा मिहिन्दुको कैंद कर भारतवर्ष भेज दिया शीर सिंइलडोपका शासन करने के लिये एक चोलराज-प्रतिनिधिको नियुक्त किया । राजिन्द्रचोलको मृत्युकी बाद १०७१ ई॰में सिंहल-राजपुत बीरवाहुने बहुत कष्टमें चोलींको मार भगाया और खदेशमें फिरमे खाधीनता स्थापित को । इस समय सिंहलहीप के भिन्न भिन्न यं शों में विक्रमणाण्डा, जगत्यांडा, पराक्रमणांडा श्रादि नामोंने कितने पांड्यराजाश्रोंने राज्य किया।

पाण्डादेशके राजा अलगेखरने सिंहलाधियति परा-क्रमवाहुके शतुत्रों को सहत्यता को घो, इस कारण पराक्रमवाइने शत्रुश्रीका दमन करके पार्डाराजके दिश्द युद्धयात्र। को श्रीर रामिखर तथा उसके निकट-वर्त्ती स्थान जीत लिये। पांडाराज सि'हासनच्येत हुए श्रीर उनकी जगह पर उनके प्रव वीरपांडा विठाए गये। कुलयेखर चोलोंकी सहायतासे पुन: सिंहासन पानिकी कोशिय करने लगे, किन्तु उनका मनोरथ पूरा न हुया। वे सम्पूर्ण क्ष्यसे पराजित हुए और अन्तमें श्राक्षसमप्रेण करनेको बार्ध्य हुए । पराक्रमवाहने उन पर दया दरसाते इंप उन्हें खराज्य पर प्रतिष्ठित किया श्रीर चोलराज्यका जो अंश नि हलवासियोंने जीत लिया था उसे दिलवा दिया । यह घटना ११७१ वा ११७३ ६०में हुई थी। इसका प्रमाण सिंहलहीपमें दस्बूल नामक खानकी खीदित लिपिषे मिलता है। उस लिपि में यह भी लिखा है, कि पराक्रमवाहने रामेश्वरमें नि: प्रक्षे खरका मन्दिर वनवाया और क्रक काल तक वहीं वास किया।

कें वर्ष पडले मदरा जिलेके तिरमङ्गल तालुकमें

जो सब खोदित लिपियां पाई गई हैं उनमें लिखा है, कि कुनशे खर १२०० ई॰में पांडा सिंहासन पर बें ठे श्रीर १२१३ ई॰ तक उन्होंने राज्य किया। पराक्रम वाहुका जिस समय शासन शारक हुशा था, वह समय यदि ठीक हो, तो जो कुलशे खर पराक्रमवाहुसे पराजित हुए वे इनके उत्तराधिकारों ही, ऐसा अनुमान किया जाता है।

प्रसिद्ध स्वमणकारी मार्की पोलीने मदुगराज्यके सम्बन्धने जो लिखा है उसे पढ़नेते जाना जाता है, कि १२८२ ई॰ में सुन्द्र पांडादेव मदुरामें राज्य करते थे। सुसलमान इतिहासवेत्ता वासक और खुशक्के मतसे सुन्दरपांडाका १२८३ ई॰ में देहान्त हुआ।

उत्त दो इतिहासवैत्ता के मतानुसार "कलेशदिवर" (कुल शे खरदेव) ने ४० वष से ज्यादा दिन तक राज्य किया और १३१० ई॰ में वे अपने पुत्र सुन्दरसे मार दिये गये। पित्र इन्ता सुन्दरने १३१० ई॰ में मदुराके सिं हासन पर बंठ कर अपने भाई वोरको परास्त किया। पीके जब वोरने भी मनारवमू लको सहायतासे उन्हें पराजय किया, तब बे जान ले कर दिलो को भागे। इस प्रकार वोरने सिंहासन प्राप्त किया; किन्तु अलाउ होन खिल जो के सेनापित मालिक का पुरने वोरको परास्त कर मदुराको अच्छी तर अलूटा। सुन्दरने अरोकचा नामक स्थान सुसलमानों को छोड़ दिया। इसके अनन्तर नाना प्रकारका गोलमाल उपस्थित हुआ। चोलराज्य ध्वंस प्राय हो गया और विजयनगर राज्यके समुत्यान तक देशमें अराजकता फंलो रही। इस समय प्राचीन पांडर राज्य विपर्य स्त हो गया था, इसमें सन्दे ह नहीं।

पांडादेशमें जिन सब सुसलमान राजाशीने राज्य किया था, उनकी ताजिका नोचे दो जाती है।

मालिक नायवका पुर १३१०-१३१६ ई० ता श्रका उद्दोन खाँ १३१६-१३१८ ,, खत्तु मखद्दोन खाँ १३१८-१३२३ ,, (जनके जमाई) झुतब्बद्दोन खाँ १३२३-१३२७ ,, नक्षबख्दीन खाँ १३२७-१३३४ ,, सवाद मस्तिक १३२४-१३४६ ,, फेन्ट्स मिस्ति १३४६-१३५८ ई० तक १३७२ ई०में सम्पन उदेयाने मदुराका मिं हा प्रन बलपूर्व का का किया। (मध्यवर्ती १४ वर्ष का विषय सुक्त भी माल मनहीं।) का बीपुरमें जो खोदित लिपि पाई गई है उसमें लिखा है, कि सम्पन उदेयर मदुराक निवाटवर्ती किमी खानसे मुसलमानें के साथ युद्ध करने श्राये थे। इससे जाना जाता है, कि वे विजयनगरके राजा बुकरायसे मेजे गये थे (१३५०-१३७८)। १३७० ई०के बादसे तथा १६२३ ई० तक खोदित लिपिमें पांडों का जो विषय लिखा है, वह परस्पर विरुद्ध है। मदुरामें उदेयरवं शोय निम्नलिखित तीन राजा शोने राज्य किया—

पहले कम्पन, पीके उनके लड़के एम्बन श्रीर तब एम्बनके श्यालक परकाश । १४०४ ई०में परकाश का राजत्व श्रेष हुआ । किन्तु काञ्चीपुर श्रीर श्रन्यान्य स्थानीकी खोदित लिपिमें एक श्रीर वंशने मदुगमें राज्य किया था, ऐसा लिखा है। इसके बाद नायकोंका प्रथम उन्नेख देखा जाता है।

सकन नायक े दोनोंने मिल कर १४०४-१४५१ मत्तनन नायक ई० तक राज्य किया।

१४५१ दे॰में लक्कननायक प्राचीन पाण्डाराज-वंशोद्भव चार राजपुत्रोंको सदुरा लाए। इनमेंसे जो सर्वप्रथम घे, उनका जन्म पाण्डाराजकी भीरस भीर किसी नत्तीकी ने गमेंसे हुआ था। ये सभी राजा इए भीर सबीने मिस कर ४८ वर्ष तक राज्य किया। इनके नामीकी तालिका नीसे दी जाती है,—

सुन्दंर तोड़ महाविवेवनाथ राय कलैयर सोमनारं प्रजाद पेरमल भुत्तरस तिरमलैं महा विवेवनाथ राय

इस समय विजयनगरके राजगण महाप्रताप प्रांची हो छठे थे। उन्होंने पाण्ड्य और चोलराच्य पर प्रधिकार जमा लिया था। १४८८ ई॰में नायक वंशीय एक राजाने श्रा कर सिंहासन पर अधिकार जमाया। नायक वंशमें निम्नलिखित कुछ राजाशोंने राज्य किया। नरस नायक १४८८—१५००। तेच नायक १५००—१५१५। नरस पिस्ने १५१५—१५१८।

(नरस विज्ञी किस प्रकार राजा हुए, मानू म नहीं। १५१५ और १५१६ ई०की जो सब खोदित लिपियां पाई गई हैं, उनमें नरसिव्ज्ञी विजयनगरके राजा विख्यात क्षणिदेवरायके स्ट्य थे, ऐसा लिखा है।)

क्रक्कर तिम्पय नायकन् १५१८-१५२४ । कत्तियम कामेय नायक्षन् १५२8-१५२€ । चित्रप नायकन् १५२६-१५३० । भ्रय्यकारै वेयप नायकन् १५३०-१५३५। विखनाय नायक्षन अय्यर १५३५ १५४८ । १५८४-१५८५ । वरदण नायकन् दुब्बिच नायकन १५४५-१४५६ । विश्वनाथ नायकन् १५४६-१५४७। १५८०-१५५८ । विद्वस्थान

इनके अलावा तीन श्रीर नायक्षवं शीय राजाशीने राज्य किया। बाद पांड्य शंधीय एक राजा हुए थे जिनक् को तच्चीरके राजाने राज्य के निकाल दिया था। पौके विजयनगरके सेनापित विजयोने तच्चीरराजको परास्तृत किया। विजयनगरके सेनापितके पुत्रने पिताको पराक् जित करके सिंहासनको श्रपनाया। इनका नाम था विश्वनाथ नायक।

इन नायक्षवं शोय राजाशीं समसाम यिक कितने ही पांडाराजाशीं नाम पाये जाते हैं। इससे जाना जाता है, कि पांडाश शोय या तो यथार्थ में देशके राजा थे या पांडा रेशके दिच्या भागों राज्य करते थे और महुरा तथा उसके निकटकर्ती स्थान नायकीं के प्रधीन था। बहुतों का यह भी अनुमान है, कि इस ममय पांडावं शोय लीग जीवितमात थे, राज्यके मध्य उनका किसी प्रकारं का प्रभुत्व नथा। जो कुछ हो, नीचे पांडाराजाशीं का विषय लिखा जाता है। पराक्रम पांडाने १३६५ दे॰ से राज्य करना आरम्भ किया। दिच्या विवाह इसे सन्तर्भत को शर नामक स्थानसे प्राप्त खोदित लियि उनको ५म वर्ष (१३७० दे०) में उत्लीप हुई। इस समयको सुसलमान-इतिहासमें लिखा है, कि बाह्मनीवं शीय सुजाहिद शाहने १३७४

ई॰में विजयनगरं श्रीर कमारिका श्रन्तरीपके मध्यवस्ती स्थान लूटा।

रामनादक निकटवर्ती तिरुत्तरकोशमङ्ग नामक स्थानमें जो खोदित लिपि पाई गई है, उससे १२०४ से ले कर १४२१ ई॰को मध्यवत्ती समयका कुछ इतिहास मिलता है। इस खोदित लिपिको अनुमार वीर पांडर १२८२ ई॰में और कुलशेखर १४०२ ई॰में राज्य करते थे।

पोजन पेरुमज पराक्रम पोडियन् १५३१ ई० से राज्य करने लगे थे। प्रवाद है, कि पोजनके यहले उनके पिता काशीकण्डपराक्रम पांडियन् राज्य करते थे।

वोरपांडा का प्रामनकाल १४३० ई ॰ में श्रारम हुआ। एक खोदित लिपिमें जाना जाता है, कि १४८० ई ॰ में भी वीरपांडा नामक एक राजा राज्य करते थे।

पराक्रम पांडर १५१६ ई०में राजा हुए। उन्होंने क्षब तक राज्य किया, मालूम नहीं। पीछे बल्लमदेव वा अतिवीरराम १५६५ ई०में राजा हुए। तेङ्काग्रीमें बल्लम देवकी जो खोदित लिपि है उसमें १५६२ ई०से इनका राज्यारमा लिखा है। तस्त्रोर जिलेके एक मठमें जो खोदित लिपि है उसमें लिखा है, कि अतिवीररामका १६१० ई०में देहान्त हुया। इनके बाद सन्दर पांडर राजा हुए। ये अत्यन्त विद्योत्साही थे और इनकी रचित कविता आज भो बहुत आदरसे पढ़ी जातो है।

ज्या जो विवरण दिया गया है, उसके विक्तमत-प्रकाशक कितनो खोदित लिपि भी देखो जाती है। कारिवलम्-वन्दनत्नू र नामक स्थानमें जो खोदित लिपि है उसमें, वरतुङ्ग, राम, बोरपांडा यथाक्रम १५७८, १५८५,१५८८ ई अमें राज्य करते थे, ऐसा लिखा है। इसके बाद सुन्दर पांडाने १६१० से १६२३ ई० तक राज्य किया। महुरा और रामनाद देखो।

पाण्डाबाट (सं• पु॰) पांडादेशस्थित मुताका आकार-भेट।

पाण्ड्रा —वराकरसे ८ मील पश्चिम श्रीर श्रेण्डङ्क रोडसे डिढ़ मील उत्तरमें शवस्थित एक गण्डगाम । मानश्रूम जिलेके राजा यहां रहते हैं । यहां बहुतसे प्राचीन

मन्दिर देखे जाते हैं। पूर्व कालमें यह एक प्रधान स्थान था। एक मन्दिरके जोण पंस्कारके समय एक खोदिस लिपि पाई गई थी। प्रवाद है, कि पाण्डवों ने यह मन्दिर बनवाया था और उन्हों के नाम पर पाण्डा नामको उत्पत्ति हुई है।

पाण्डिश्वन—काश्मोरके चन्तर्गत एक पुरातन ग्राम।
यहाँ जो मन्दिर है, वह काश्मोरो स्वायत्य और गिलाः
नै पुण्यका एक उज्ज्वत दृष्टान्त है। यह मन्दिर एक
पुष्करिणो के मध्य श्रवस्थित है। मन्दिरमें तेर कर या
नाव द्वारा जाना होता है। पहते यह मन्दिर तिमः
जिला था, लेकिन श्रभी जपरी भाग गिर पड़ा है।

पार्ष्य (सं० त्रि०) पण व्यवहारसुर्थोः र्ष्यत् । सुत्य, प्रशंसाकारने योग।

पाखास्य (सं पु॰) पाणिरेन श्रास्यं यस्य । ब्राह्मण ।

पात (सं पु॰) पत चल्र । १ पतन, गिरनेको क्रिया

या भाव । पातयित चन्द्रस्यों कादयतोति पत णिच :

श्रच । २ राहु । १ खगोलमें वह स्थान जहां नचलों को काचाएं क्रान्ति हत्तकों काट कर जगर चढ़तो या

नोचे श्रातो हैं। यह स्थान बराबर बदलता रहता है

श्रीर इसकी गति वक्त श्रयात पूर्व से पश्चिमको है। इस

स्थानका श्रिष्ठाता देवता राहु है। ४ गिरानेको क्रिया

या भाव । जैसे, श्रश्रपात, रक्तपात । ५ टूट कर गिरनेको

क्रिया या भाव । जैसे उल्लापात, द्रुमपात । ६

नाग्र, ध्वंस, स्रख्यु । जैसे, द्रहपात । ७ पड़ना

या जा लगना । जैसे, द्रष्टिपात, सूमिपात । ( ति॰)

द लाता, बचानेवाला । ८ पतनकर्त्ता, गिरानेवाला ।

पात (हिं पु॰) १ कानमें पहननेका एक गहना, पत्ता।

२ चागनो, किवाम, पत्त । ३ कवि । ४ पत्न, पत्ता।

पातंत्र (सं को को ) पातयित अधीगमयित दुष्ट्रिया-कारिणामिति, पतः णिच् ग्लुल्। नरमसाधन पाप, वह कमे जिसके करनेसे नरक जाना पड़े। पर्धाय—अग्रभ, दुष्कृत, दुरित, पाप, एनस्, पान्नान्, किल्विष्, कलुष, किंग्ल, कहमष्र, दुजिन, तमस्, भंहस्, कल्क, अद्य, पङ्क।

प्रायिक्तिविकिक मतानुसार पातकके ८ भेद हैं, यया - ९ त्रतिपातक, २ महापातकः ३ त्रनुपातकः, 8 उपपातक, ५ सङ्करीकरण, ६ प्रपातीकरण, ७ जाति-भ्नंभकर, ८ मलावह और ८ प्रकीण का

इन सब पापोंका निवरण तत्तत् शब्दमें देखो ।

काय श्रीर वाद्मनसक्षत दश प्रकार ते पार हैं, यथा—
अदत्तका उपादान, श्रवे धिहं सा, परदारममन, ये तोन
कायिक पातक; पारुष, श्रस्य, पेशन्य श्रीर श्रसम्बन्ध
प्रजाप ये चार वाद्मय पातक श्रीर दूसरे के द्रव्य पर श्रीमध्यान, मन ही मन श्रीनष्ट चिंता श्रीर मिध्यामिनिवेश
ये तीन सानसिक पातक हैं।

पातकका विवरंग पाप शब्दमें देखी। पातिकन् (सं विवरंग पाप शब्दमें देखी। पातिकन् (सं विवरंग पातकन् युक्ता, पापी, कुकामी, वदकार।

पातकुलन्दा—मध्यप्रदेशके मन्तर्गत शम्बलपुर जिलेकी एक प्राचीन जागीर। यह शम्बलपुर नगरमे ३५ मील दिचण-पश्चिममें मवस्थित है। यहांके अधिवासिगण किषिकार्य करके जीविका-निर्माह करते हैं और सरदार गोन्दवंशीय हैं। इन्होंने १८५८ ई.०के गदरमें बिद्रोहियों-का साथ दिया था। किन्तु इटिय-गवर्मे एटने यह भएरांच पीक्ट साफ कर दिया।

पातकोट सन्द्राजप्रदेशके कर्नू ल जिलान्तर्गत एक याम यह निद्कोटकरमे १० मील उत्तर पश्चिममें अवस्थित है। यहांके तीन मन्दिरोंमें तीन खोदित लिपि देखी जाती हैं।

पातवाबरा (हिं विं ) वह मनुष्य जो पत्ते वे खड़कने पर भी वबड़ा जाय, बहुत प्रधिक डरपीक।

पातङ्ग (सं पु॰) पतङ्गस्य सूर्यस्यापत्यं इञ् (अतः इञ् । ता ४।१।१५) १ शनै खरा २ यम। ३ कर्षा । ४ वै वस्तर सनि । ५ स्थीव ।

पातक्कल (सं॰ त्नी॰) पतक्कलिना खनामित्रश्वतमहः विशा प्रयोतं प्रोत्तं वा प्रया। १ पाणिनिस्त्र और इसका बार्तिकश्चाख्यानकृष ग्रन्थ। पतक्रिले देखी।

२ पतन्त्र तिमुनिप्रणीत पादचतुष्टयात्मक योगकाण्ड-निरूपक दर्भ न शास्त्र विशेष । (पहले दस दर्भ नशास्त्रका Vol. XIII 61 परिचय दे कर भन्तमें पतन्त्रं लि भीर पातन्त्र लदगें नका जन्मितिकाल लिखा नाथगा।)

भगवान् पतन्त्र लिसुनिसे प्रणीत होने के कारण इस दर्शनका नाम पातन्त्र लद्य न पड़ा है और इसमें योग का विषय विश्वेषक्षय निर्देष्ट रहने के कारण यह योग शास्त्र नामसे भी प्रसिद्ध है; पदार्थ निर्णेय विषय में सांस्थर्थ नके साथ एक सत है, इसीसे इसकी 'सांस्थ प्रवचन' भी कहते हैं।

## पातज्ञलदर्शनका मुख्य विषय ।

सांख्यमतप्रवर्तं का महिष कि पिलने जिस प्रकार प्रकृति श्रीर महत्तत्त्व श्रादि पची स तत्त्वीं को स्वीकार किया है, उसी प्रकार पत्त्विको मतानुसार भी वही पची स तत्त्व हैं। कि पल जीवातिरिक्त सर्व नियन्ता, सर्व व्यापी, सर्व श्रीक्रमान् जोकातीत परमिष्वरकी सत्ता स्वीकार नहीं करते, पर भगवान् पत्रञ्जलिने युक्तिप्रदर्भ न-पूर्व के देखरकी सत्ता प्रतिपादन की है। इसोसे कि पिलदर्भ न को कोई कोई निरीष्वर सांस्थ श्रीर पातञ्जलदर्भ न को सेखर सांस्थ कहा करते हैं।

्सांख्यदरीनका विषय सांख्यदरीनमें देखो ।

पातश्चलदग<sup>9</sup>न चार पादींमें विभन्न है। इसके प्रथम पादमें योगशास्त्र करनेकी प्रतिचा, योगके लच्चा, योगके असाधारण उपाय खरूप जी अभ्यास और वैराग्य हैं, उनका खढ्य श्रीर भेंद्र, सम्प्रजात श्रीर श्रसम्प्रजात भेंद-से समाधिविभाग, सनिस्तार योगोवाय, ईश्वरका सक्ष श्रीर प्रमाण, उनकी उपासना श्रीर तत्फल, चित्तविचे क दुःखादि, चित्तविचेष श्रोर दुःखादिका निराकरयोपाध तथा समाधिप्रभेद आदि विषय प्रदर्भित इए हैं। दितीय पादमें क्रियायोग, म्लेशकां निर्देश, खरूप, कारण भीर फल, नर्म ना प्रभेद, कारण, खरूप भीर फल, विपाकका कारण और स्वरूप, तत्त्वज्ञानरूप विवेकाः ख्यातिका अन्तरङ्ग और वहिरङ्गभेदमे कारण जी यम नियमोदि है, उनका स्वरूप भीर फल तथा ग्रासनादि-का लचण, कारण और फल; हतीय पादर्गे योगके अन्त-रङ्गस्वरूप जो धारणा, ध्यान श्रीर समाधि हैं, उनका ह्वरूप, परिणाम श्रीर प्रभेद तथा विभूतिपदवाचा श्री सिद्धि और चतुर्यं गादमें सिद्धिपञ्च क, विज्ञानवाद निशाकरण, साकारबाद संख्यापन चोर के बच्च प्रदर्शित हुचा हैं। ये चारों पाद यथाक्रम योगपाद, साधनपाद, विभूतिपाद चीर के बच्चपाद नामसे पुकार जाते हैं।

महिष पतन्त्र जिने क्र ब्लीस तस्त्र स्वीकार किये हैं। इन क्र ब्लीस तस्त्रों सभी पदार्थ अन्तर्भुत हुए है। इनके सिवा श्रीर पदार्थ नहीं है। चीबीस तस्त्र श्रीर पुरुष ये पचीस तस्त्र सांख्यदर्थ नमें विश्वेषक्य से दिखलाये गये हैं। इन सन तस्त्रों का विषय सांख्य दर्शन शब्द में देखों। पतन्त्र लिके मतसे क्र ब्लीसवां तस्त्र परमें खर है।

योगका लक्षण।

मनकी द्वित्योंको रोकनेका नाम योग है। योग शब्दके अनेक अर्थ रहने पर भी यहां चित्त द्विति निरोध-को अर्थात् विषयसुख्ये प्रद्वत्तिको रोकने और ध्येय वसुमें स्थापित कर तम्मात्रके ध्यानवित्रेषको योग कहते हैं। अन्तः करणका नाम चित्त है। योगियोंके सतसे मनोद्वत्ति असंख्य होने पर भी उनके अवस्था-विभाग अनेक नहीं हैं।

चितका भेद और रुक्षण।

चिप्त, मूढ़, विचिप्त, एकाय और निक्ड के भेट्से चिरतको अवस्था पांच प्रकारको है। मनुष्य के कितने ही प्रकारकी मनोहृदित्यां क्यों न हों, वे इन्हों पांचके अन्तर्गत हैं।

रजोगुणका उद्रेव होनेसे जिस ग्रवस्थामें चितत भिस्थिर हो कर सुखदुःखादिजनक विषयमें प्रव्यत्त होता है अर्थात् जिस भवस्थामें मनस्थिर नहीं रहता, एक विषयमें निविष्ट नहीं होता, यह हो, वह हो कह कर सर्वेदा प्रस्थिर रह जीकको तरह एक ग्राधार छोड़ कर दूसरा भीर दूसरा छोड़ कर तीसरा पकड़नेमें ध्यतिश्वस्त रहता है, वही चित्तको चिन्नावस्था है।

जब मन करते व्याकरते व्यको अग्राह्म करके कामक्षीधांदिके वशोभूत तथा निद्रा भीर तन्द्रांके भधीन
होता है— भाजस्वादि विविध तमोमय वा अभ्रानमय
भवस्वामें निमम्न रहता है, तब उसे मूड़ावस्था कहते हैं। तमोगुणके उद्गितानिबन्धन करते व्याकरते व्य विद्यारमें मूड़ हो कर की धादिक्यतः विस्तका सब दा विद्यारमें मूड़ हो कर की धादिक्यतः विस्तका सब दा विचित्तावस्थाने साथ पूर्वीता चितावस्थाना बहुत ही कम प्रभेद है। वह प्रभेद यह है, कि चित्तने पूर्वीता प्रकार च खुरुष सध्य चिष्का स्थिरता है। मनका स्थमाव चञ्चन होने पर भी बीच बीचमें वह स्थिर हो जाता है, उस प्रकार स्थिर होने का नाम हो विचित्त है। चित्त जब दुःखुजनक विषयका परित्थाग कर सख-जनक वस्तुमें स्थिर होता है, चिग्नथ्यत चाञ्चर्यका परित्थाग कर चणकान के लिये अवलम्बनग्र्य सरीखा हो जाता है वा केवनमात्र सुखास्त्रादमें निमम्न रहता है, तब उसक विचित्तावस्था कहते हैं।

एकाय और एकातान ये दो शब्द एक ही श्रयं में
प्रयुत्त होते हैं। चित्त जब कि हो एक वाह्य वस्तु श्रयं वा
श्राभ्यत्तरीण वस्तुका श्रवतम्बन कर निर्वातस्य निश्चल
निष्कम्प दीपशिखाकी तरह स्थिर वा श्रविकम्पित
भावमें वस्तं मान रहता है श्रयं चा चित्तको रजस्तमो —
हित्तके श्रमिभूत हा जाने ने केवसमात्र सास्विकहितका
खद्य होता है, तब एकाग्र श्रवस्था हुई है, ऐसा
जानना होगा।

एकाच अवस्थाने साथ निक्दावस्थाने अनेक प्रभेदं है। एकाग्र अवस्थार्मे चित्तका कोई न कोई, अव लम्बन प्रवश्य रहता है, पर निर्देशवर्ष्यामें वह नहीं रहता। उस समय चिस्त ग्रपनो कारणोभृत प्रकृतिको प्राप्त कर सतक नाय को नरह निश्चेष्ट रहता है—दार्ध-सूतको तरह को बलमात संस्तारभावापन हो कर रहता है। सुतरां उस समय उसका किसो भी प्रकार विसद्देश परिणाम नहीं रहता। ऐसी अवस्थाका नाम निरुदायस्या है। इन पांच प्रकार की चिल्तद्वरितयों में प्रथमोत्त तीन अवस्थाने साथ योगना जुक भी सम्मन नहीं है। योगसे सुख होता है, यह जान कर विचित्र चित्तमें कभी योगसञ्चार हो भी सकता है, पर वृह स्यायी नहीं होता। इस कार्रण पूर्वीत तीन अवस्था बोगकी उपयोगी नहीं हैं। एकाय और निकंड इन दो भवस्थामे योग होता है। इन दोनों ने निवृत्व अवस्था ही एकमात श्रेष्ठ है। यह निसंद श्रवस्था सहजर्म बोधगम्ब होनेको नहीं। वह अवस्था पानेके सिबे बोगीको पहले उशय दारा चित्तको चित्र, सूद और

विचित्त भवस्या दूर करनी होती है। जब निरुष्ठ भवस्थान का चरम हेता है, तब पुरुष दृष्टव्यक्त पर्ने भवस्थान करते हैं। उस समय भीर किसी प्रकारका चिस्तका धर्म नहीं रहता। यही भवस्था योगोका चरम उद्देख है। इस समय चित्त नी कोई भवस्था हो नहीं रहतो।

#### चित्तवृत्ति ।

चित्तकी अवस्थाविशेषको चित्तवत्ति कहते हैं। यह चित्तवृत्ति पांच प्रकारको है जिन्हें से फिर प्रत्येकके हो भेट हैं. क्रिष्ट और अक्रिष्ट । क्रोगटायक होनेके कारण क्रिष्ट भीर क्रोग (संसारदःख) नागक हो नेके कार्ण अिक्षष्ट नाम पडा है। विषयते साथ सम्पत्र होते ही चित्त जिस निषया कारको प्राप्त होता है, उसके उस विषयाकारपाप्ति होने ता नाम ही द्वरित है। देहस्य इन्द्रिय और वहिःस्य विषय इन दोनों के सम्बन्ध वग्रतः सनकी विविध श्रवस्था वा परिणाम होते हैं। इन सब सद्यरिणासका नाम हो बहित है और इस्रोको हम लोग ज्ञान कहते हैं। विषय असंख्य है, सुतरां वृत्ति भी बसंख्य है। वृत्ति यसंख्य होने पर भी उसकी ये पी वा प्रकारगत दिभाग असंख्य नहीं है। यह क्रिष्ट और शक्तिष्ट इन दो भागों में विभन्न की जा सकतो है। राग, होष, काम, क्रीय मादि बृत्तियां क्लोग मर्थात संसारी टःखको कारण हैं, इस हित छन्हें क्लिप्ट श्रीर श्रदा, भिक्त, कर्णा यादि हतियां उसकी विषरीत अर्थात दःख निवृति इप मोचको कारण हैं यतः उन्हें यक्तिष्ट क इते हैं । क्लिप्ट व्रतियां हिय और प्रक्रिप्ट व्रतियां उपायदेव हैं। योगके समय इन क्रिष्ट भीर भक्तिष्ट सभी प्रकारकी वृदितयां रोकानी होती है।

जिन पांच प्रकारकी चित्तहितयोंको कथा निखीं गई हैं, वे ये हैं, — प्रमाण, विपर्धय, विकट्य, निद्रा भीर स्मृतिहित्त। दनतेंचे प्रत्यच, प्रनुपान भीर प्रागम ये तीन प्रकारकी प्रमाणहित हैं। प्रमाण देखी।

मिथा-ज्ञान वा श्वमज्ञानको विषय य कहते हैं। जो ज्ञान विषयद्यन के बाद घन्यं या हो जाता है, उस ज्ञानका नाम विषय य है। जैसे—रज्जुसप, ग्रांका रजत वा मक्मरोचिका प्रस्ति। वसु नहीं है अथच शब्दजन्य एक प्रकारको मनोव्रत्ति उत्थन होती है; ऐसी मनोहित्तिका नाम विकल्प है। इसका दृष्टान्त प्राकाशकुसम हैं। श्राकाशकुसम नहीं है, अध्य यह सुनते ही
मनमें एक प्रभारकी दृत्ति उत्पन्न होतो है। जिसमें सभी
मनोदित्त्यां लीन रहती हैं, उस श्रद्धानका श्रयलम्बन कर
जब मनोद्यत्ति उदित रहती है, तब उसे निन्द्रा कहते
हैं। वसुने एक बार श्रनुभृत श्र्यांत् प्रमाणद्यतिमें श्रारूढ़
होनेसे वह पिर नहीं जाती—संस्कारकामें प्रतिष्ठित
रहती है, उसोको स्मृति कहते हैं। तात्पर्य यह कि
जायत् श्रवस्थामें जो देखा श्रीर सुना जाता है, चिस्तमें
उसका संस्कार श्रावह होता है। उद्योधक विप्यत्त
होने पर वह संस्कार वा श्रातिविशेष प्रवत्त हो कर
चित्तमें उम पूर्वानुभूत वसुका स्रकृप पुनक्दित कर
देता है। इसोका नाम स्मृति है।

### अभ्यास और वैशाय ।

अभ्यास और वैराग्य द्वारा उत्त सभी प्रकारको हु तिथीं-का निरोध होता है। जिससे राजस और तामस-वृदितका उदय न हो ऐसे यत्नि विशेषको अभ्यास कहते हैं। अभ्यासका संचेप लच्चण यह है, कि विषया। भिनिवेशका त्यागकर चित्तको यत्नपूर्वक बार्बार एकाय करना और उसकी पूर्वसाधक यसनियसादि योगाङ्ग-का अनुष्ठान करना। जिस प्रकार यह हारा चित्तको एकायता प्रतिष्ठित होती है, उसी प्रकार यह भीर तद्रुप भन्छान करनेका नाम अभ्याप है। इस अभ्यासको दीर्घनाल तक यदि श्रद्धापूर्व क कर सकें, तो क्रमश: इट् वा श्रविचिति हो जाता है। इष्ट विषय श्रीर गास्त्र-प्रितिपाद्य विषय युगपत् उभय विषयो में ही सम्पूर्ण-क्परे निस्पृह होनेसे वशीकार नामका वैराग्य उत्पन होता है। ऐहिक भीर पारलोकिक सुखभोगेच्छाका परित्याग करनेचे क्रामग्रः उत्कष्ट वैराग्य होता है। भनेक चेष्टा करने पर वैराग्य छपस्थित होता है। उसकी बाद अर्थात् उस प्रकार के परवे राज्य के उत्पन होने पर हो भाष से भाष पुरुष व्याति वा प्रक्रातिपुरुष का पार्यकाजान (साचात्कार) होता है। उस समय उसको गुण मर्थात प्रक्रतिके प्रति भी विद्या उत्पन्न होती है। प्राक्तिक ऐखर्यं उम समय उसे भीर प्रबोभित कर नहीं सकता। सुतरां वे निवि<sup>९</sup>न्नसे निरोधसमाधिका आयय करके कालातिपात करनेमें समय होते हैं।

#### समाधि ।

संमाधि सम्प्रज्ञात श्रीर श्रसम्प्रज्ञात भे दसे दो प्रकार-की है। वितर्क, विचार, प्रानन्ट श्रीर श्रस्मिता इन चार प्रकारींको अवस्था वा प्रभेदके रहनेके कारण सम्प्र-ज्ञात समाधि पुनः चार भागोंमें विभन्न हुई है। भाव्य-पदार्थ के विस्पष्ट ज्ञान रहता है, इस कारण प्रथमोत्ता समाधिका नाम सम्प्रज्ञात श्रीर किसी प्रकारको छत्ति वा ज्ञान नहीं रहनेके कारण प्रेषोत्त समाधिका नाम श्रसम्प्रज्ञात है। समाधि देखों।

असम्प्रज्ञात समाधि हो निर्वीज समाधि है, सम्प्रज्ञात वैसी नहीं है। सम्प्रजात समाधि भी दो प्रकारकी है. विटेइ लय शीर प्रकृति लय। जो सुमृद्ध हैं, वे इसकी किसी प्रकार भी इच्छा नहीं करते। जो विदेहलय श्रीर प्रक्षतिलय नहीं हैं, पर्धात जो के बल्याभिलाषो हैं, चनके क्रमशः यदा, वीर्यं, स्सृति, प्रज्ञा और समाधि हत्पन होतो है। प्रथमतः योगके प्रति द्यात्मतत्त्व, साचात्कारके प्रति यहा, पीक्टे बीव, बीव के बाद स्मृति, स्मृतिके बाद एकायता, एकायनाके बाद तिह-षयक प्रचा भीर प्रचालाभके बाट हो उनके उत्कष्टतम समाधि उत्पन्न होती है, उसीसे वे प्रक्षतिनिस् तता वा क्षैवल्यलाभ करते ैं। कार्यं प्रवृत्तिके स्रुलीभूत संस्तारविश्रीषका नाम सम्बोग है। यह सम्बोग जिनका तीत्र है, उन्हें गोन्न ही समाधि लाभ होती है। महिष पतन्जलिन समाधिलाभका एक सगम उपाय निर्द्धारण किया है। वह उपाय है एकमात ईम्बरोपासना।

# इंश्वर और ईश्वरोपासना।

देखरोपासना करनेमें कायिक, वाचिक और मान-सिक सभी व्यापार देखरके प्रधीन हैं, ऐसा समभी। जब जो कार्य करे, फनके प्रति दृष्टि न रखे और सुखका अनुसन्धान किये बिना सभी कार्य उस परमगुरु परमे-खर पर सौंप दे। सभी समय केवल उन्होंका ध्यान करे। अकपट और पुलकित हो कर दूस प्रकार अनवरत करनेसे देखरोपासना सिंद होगी। उस समय यह जानना चाहिंगे, कि भीनलियत सिंदिमें भीर अधिक विलम्ब नहीं है। ईश्वर क्या है ? जब तक इसका कुछ बोध नहीं होगा, तब तक उनके प्रति विशिष्ट भक्ति होनेको समावना नहीं है। इसी से भगवान् पत्रञ्जलिने ईश्वरका लज्जण इस प्रकार निर्देश किया है,—क्रिश, कर्म, विपाक और श्रायय जिन्हें स्पर्ध नहीं कर सकता, निखिल संसारी श्रावमा और मुकालासे जो एयक् वा स्वतन्त्र हैं, वे हो ईश्वर हैं। ईश्वर देखो।

ये परमेखर नित्य, निर्तिशय, श्रनादि शीर भनत हैं। इनमें निर्तिशय द्वान रहने के कारण वे सद्देश हैं अर्थात् उनमें सर्वे जताका अनुमायक परिपूर्वे न्नानगित विद्यमान है, यन्य गालामें वह नहीं है। जिस प्रकार अन्यताका चुड़ान्त दृष्टान्त परमागु श्रीर वहत्वको भेष भीमा आकाश है, उसी प्रकार जानगति। की जल्पताकी पराकाष्टा सद्जीव और उसके शांतिशया-को पराकाष्ठा ईम्बर हैं। वे पूर्व पूर्व सृष्टिक त्री शोंको भी गुरु पर्यात उपदेष्टा है। कि मी कालके हारा वे परि-क्किन नहीं हैं, सभी कालोंमें उनकी विद्यमानता है। उनके वाचक मब्द प्रणव है, उस प्रणव सन्त्रका जब भीर उसके प्रथ का ध्यान करना हो उनकी उपासना है। सव दा प्रणवजप भौर प्रणवार्य ध्यान करते करते चित्तः जब निम ब हो जाता है, तब उस प्रत्यक्त चैतन्य का ज्ञान अर्थात ग्रीरान्तर्गत भात्मसन्बन्धीय यदार्थ-ज्ञान उत्पन्न होता है। बाद भीर कोई भी विन्न नहीं रहता तथा निविं घरे समाधि लाभ होती है।

# समाधिका विघ्ना-

अयोगी अवस्था (विषयभीगवस्था) में यथाय आसजान भीग समाधिनाभ नहीं होने जा जो कारण है, लस्का नाम विन्न है। विन्न अने ज है, किन्तु प्रधान बिन्न से ही हैं — व्याधि, स्त्य न, संश्यम, प्रमाद, आनस्य, अविरति, श्वान्तिदर्भ न, भन्नश्व-मृमिकत्व और अनवस्थात्व। धातु वैषम्य निमित्त ज्वरादिको व्याधि, भक्तभ खताको स्त्यान, योग किया जाय वा नहीं द्रत्यादि सन्देहको संश्या, भनवधानताको प्रमाद, योगसाधनमें भौदासीन्यको भानस्य, योगमें प्रवृत्तिके अभावके हेतुभूत चिन्नके गुरुत्वको अविरति, योगाङ्ग भ्वान्तिको भ्वान्तिको भ्वान्तिको भ्रान्तिको भ्रान्तिको

अलब्धभूमिकत श्रीर समाधिमें चित्त अख्यै ये को श्रन-विख्यतित कहते हैं। रजो जन्य श्रीष्टिरता वा चलिक्सता योग वा समाधिका प्रवल विद्व है। चित्त खिर नहीं होने के श्रीर भी कितने कारण हैं। दु:ख, दीम नस्ट, श्रङ्ग अस्पन, श्र्वास ये भी विचेतको जनक श्रीर समाधिको प्रवल विद्व हैं।

#### चितापता ।

ये सब विष्न निवारणके लिये एकतस्व अभ्यास करे। ध्यानके समय सन जिससे दूसरी चीर न जाय-उसी वसुमें स्थिर रहें, इस पर विशेष ख्यान रखना उचित है। इसकी अलावा और भी एक उपाय है ; यथा-सुख, दःख, पुख्य घीर पाप विषयमें यथाक्रम में की, करूपा, मुदिता श्रीर उपेचाको भावना करें। क्योंकि इत्रीमें चित्तकी प्रसदता होतो है। एकायता शिचाके वह ने चिलको परिष्कार करना होता है। अपरिष्क्षत वा मिलन चिस सुद्धा वस्तुको ग्रहणमें श्रत्मर्थं हो कर इतस्ततः विचित्र होता है - स्थिर वा समाहित नहीं होता। इसीमें दूसरे-को सुख, दुःख, पुख्य श्रीर पापको प्रति मौत्री, करुण, मुदिता और उपेचा करना हो स्रेय हैं। दूसरेका सुख देख कर सुखो होने चौर ईर्षा नहीं करनेसे ईर्षामल दूर हो जाता है। द्रमरेको दुःख पर दुःखी होनेसे विद्वेषमत्त वा परापकारिक को नहीं रहती, दूसरेक पुख्य पर प्रसन्न इनिने प्रस्यामन जाता रहता है। इसीसे सुखितको प्रति में तो, दुःखितको प्रति करुणा, पुरखवान् को प्रति सुदिता चौर पापीको प्रति उपेचा करना ही शोगशास्त्रका मत है।

चित्त निर्माल होने पर उसे स्थिर वा एकतान करने का एकमात्र प्राणायाम हो सुगम उपाय है। पहले शास्त्रोत्त प्रणालोका स्वलस्वन करके गुरूपदेशको क्रमश्च: नास्त्रिका हारा प्रस्तमय वाद्यवायु ग्रहण, प्रसात् परिमितरूपमें उस वायुका धारण सनन्तर उसका धोरे धीरे परित्याम करना होता है। प्राणायाम देखे।

यह प्राणायास यदि सुधित हो, तो सनका जो कुछ विचेप हैं, वह दूर हो जाता है। निर्देश भीर निर्विन चेप चित्त उस समय प्रापस भाग सुप्रसन, सुप्रकाश Voi, XIII. 62

वा एकाययोग्य हो जाता है। इस प्रकार करते काते विषयवती प्रवृति अर्थात् गन्धादि साचातकारकप प्रश्ना छत्पन दोतो है। सन उसोने खिर हो जाता है। इस खपाय द्वारा चित्तको निप्त होने पर उसका यथे च्छ-प्रयोग किया जाता है। निर्ने ल चित्त जब जिस विषय-को पकड़ेगा, उस ममय उसी विषयमें वह स्थिर भीर तन्मय हो जायगा। इससे क्रमणः चित्तमें एकायता दिनीं दिन बढ़ती रहेगी। इस प्रकार एकाग्रताकी हिंद होनेसे हृत्पद्मने मध्य एक प्रकारको ज्योति वा आलोकका चदय होता है। उस च्योति वा श्रालीककी तुलना है हो नहीं। यह निस्तरङ्ग श्रीर निष्कत्नोल चोरोदार्ण व-तुल्य मनोहर और प्रशान्त है। इस आलोक वा ज्योतिके उदय होनेसे और कोई भो शोक रहने नहीं पाता। इसोसे उस प्रालोकका 'विश्रोक' नाम र वा गया है। ऐं ही अवस्था होने पर सम्प्रज्ञात समाधि वा उटकष्टतम योग श्रीष्ठ ही इपस्थित होता. है।

भगवान् पतञ्जलिने चित्तको स्थिर करनेका एक श्रीर सूगम उपाय बतलाया है। वह इस प्रकार है-जिस किसी सनोज्ञ वस्तुका स्मरण होतेसे सन प्रकृत श्रीर मान्त होता है, एकावता शिचाके निमित उसका भी ध्यान खेय है। पूर्वीत मै तो भावनादि द्वारा चित्तको निमं स श्रीर वाञ्चित तस्वमें उत्कट मनो निवेश वा एका गता अभ्यास सिद्ध होने पर चित स्थिरस्वभावको प्राप्त होता है। उस समय सम्मतम परमाणुरे ले कर इहतम परमात्मा पर्यं का सभी वस **उसके याहा, प्रकाम वा दश्य हो जाती हैं।** उस समय चित्त वृत्तिशान्य हो कर स्फटिकमणिकी तरह तन्मयभाव धारणमें सचम होता है। एकाय ग्रिचाका नियम यह है, कि पहले ग्राह्म प्रयात च्चेय पदार्थ का अवलक्ष्वन करके एकायता-प्रभ्यास करना होता है। ज्ञीय वसुदो प्रकारको है, स्थूल और सुद्धा। प्रथमतः स्यूलमें चित्तस्थिरका बारका करना, होता है, वह अभ्यक्त हो जाने पर क्रमशः मन, बुद्धि, यहङ्कार ग्रादि ग्राभ्य-न्तरोण मूर्व्य वसुका अवलम्बन करना होता है। इन्द्रियमें चित्तस्य ये दृढ़ होनेसे जीवात्माका मनल्य होता है, घोरे घोरे सम्प्रज्ञात समाधि लाभ होती है।

## समाधिके भेद और अवस्था।

समाधि फिर चार प्रकारकी है—सिवतक, निविं तक, सिवचार और निविंचार। चित्त जब स्यू लों तन्मय होता है, तब यदि उसके साथ विकल्पज्ञान रहे, तो वह तन्मयता सिवतक श्रीर यदि विकल्प ज्ञान न रहे, तो वह निर्वितक है। सिवचार और निर्विंचार योग भो इसी प्रकार है। इन दोनोंके भालम्बनीय विषय सूच्च वस्तु है। इनमेंसे प्रथम पञ्चभृत है, तद-पेचा सूच्च तन्मात्र और इन्द्रिय, तदपेचा सुच्च अहं तत्त्व, पोक्टे महतत्त्व और सबसे अन्तमें प्रकृति है। सूच्च-विषयक योगकी सीमा यहीं तक है सही, किन्तु पर्मात्म योग वा परब्रह्मयोग इससे भी सच्च और खतन्त्व है।

यही चार प्रकारको समाधि सबीजसमाधि है। इन सब समाधियोंने संसार।वस्थाका वीज रहता है। इस चार प्रकारकी समाधियों में निविध्वार समाधि ही खेष्ठ है। इस निवि चारके भलीभांति अभ्यस्त होनेसे हो चित्तका स्रव्छिस्यत प्रवाच टढ़ होता है—कोई दोष वा कि सी प्रकारका स्त्रेय अथवा मालिन्य रहने नहीं पाता । सर्वे प्रकाशक वित्तसस्य उस भमय नितान्त निमं ल हो जाता है भीर पाला भी विज्ञात होतो है। इस समय जो उत्क्षप्ट और निम ल प्रज्ञा अर्थात् ज्ञानालोक श्राविभूत होता है, उसका नाम समाधिपन्ना है। इस समाधिप्रज्ञाका दूसरा नाम ऋतसाराप्रज्ञा है। यह प्रजा दिवल ऋत अर्थात् सत्यको हो प्रकाश करती है। उस समय स्त्रम श्रीर प्रमादका लेश भी गड़ी रहता। योगिगण इस फटतन्यराप्रजा दारा सभी वस्तुतस्वको ययावत् साचात्कार करते हैं। इस प्रजाके साथ अन्य किसी भी प्रजाकी तुलना नहीं होती । यह सम्प्रजातहत्ति जब निरुद्ध होती है, तब सव निरोध नामक निर्वीज-समाधि उत्पद्म होती है। योगी लोग बहुकालमें निरोधास्यास करते थे, अभी उस अस्यासकी बलसे उनकी चित्तका वह अवलम्बन भी निरुद्ध वा विलीन ही गया। चित जिस वीजका अवलस्वन करके वस्त मान था, वह भी जब नष्ट हो गया, तब योगीक निर्वीजसमाधि इई है, ऐसा स्थिर करना होगा। यह निर्वीज समाधि च्यों ही परिपासको प्राप्त हुई, चितने त्यों ही अपनी

जन्मभूमि प्रक्तिका बायय लिया। प्रकृति भो खतन्त्र इंदे और परमाला भी प्रकृतिके बन्धनमें सुता इए! उसके फिर धरीर वा जन्ममरण अस्त भी नहीं होना। यही पुरुषका प्रधान उद्देश्य है और इसी लिये योगकी बावस्थकता हुई।

## कि गयोग और ज्ञानयोग।

समाधि लाभ करनेमें पहले क्रियायोग आवश्यक है। योग टो प्रकारका है, ज्ञानयोग श्रीर क्रियायोग । पहली जिन सब योगोंको कथा लिखो गई वे जानयोग हैं: ज्ञानयोगके पधिकारो सभी नहीं हैं। जिनका चित्त निमेल इया है वे पहले क्रियायोगका चनुष्ठान करें। तपस्या, स्वाध्य(य (वेटाभ्यास ) श्रोर ईम्बरप्रणिधान द्यन तीन प्रकारकी क्रियाधीका नाम क्रियायीग है। अदापूर्व का प्रास्त्रोता व्रतादिका प्रनुष्ठान करनेका नाम तपस्या, प्रणव श्रादि ई खरवाचक गब्दका जप श्रयीत श्रव स्मरणपूर्व क उच्चारण श्रीर श्रश्रातमशास्त्रके मर्माः नुसान्धनमें रहनेका नाम खाध्याय तथा भितायदापूर्व क ई खरापि तचित्त हो कर कार्य करने का नाम ई खर प्रणिधान है। यही क्रियायोग एकसात सभाधि होनेके पूर्व निमित्त स्रोर क्लेशविनायका प्रधान कारण है। उत्तातीन प्रकार अधवा तीन प्रकारमेंसे किसी एक प्रकार के क्रियायोगका अवलब्बन करके उसका श्राम करनेसे भीरे धोरे वह दृढ हो जाता है। इस समय सभी क्लेग चीण हो जाते हैं श्रीर समाधियिता भो ज्लाद होती है। प्लेश कितने प्रकारका है, भगवान पत्वा लिने उसका विषय इस प्रकारका कहा है.-प्रविद्या, प्रस्मिता, राग, होष प्रीर प्रभिनिवेश इन पांच प्रकारके मनोधम का नाम पतिश है। यह पांच प्रकारका क्लेश अयर्थायज्ञान या मिय्याज्ञान कोड कर भीर कुछ भी नहीं हैं। यह मिथ्या ज्ञान जिससे न बढ़े, उमके प्रति प्रत्ये कका ध्यान रखना अवश्य करते व्य है। चित्तके म्लेश नासक धर्मी को द्रम्य कर सकनेसे ही योगी हो जाता है। प्रतेशके मध्य प्रविद्या हो प्रधान है; चनित्य, चश्चित, दु:ख चौर चनात्मपदाय ने जवर यथांक्रम नित्य, ग्रुचि, सुख ग्रीर शात्मता ज्ञानका नाम प्रविद्या है। तात्पर्य यह कि जो जिसके स्वरूप

नहीं है, उसमें उसका ज्ञान होनेका नाम अविद्या है। यही अविद्या अन्यान्य क्लेगसम् इकी जड़ है। इसी श्रविद्यासे अन्यान्य कतेश उपस्थित होते हैं। जीव देहग्रहणके साथ ही साथ ग्रविदाके वशीभूत हो कर श्राह्मताकी श्रधीन हो जाता है। दक्षता जी दम्पन-माथ एको भूतकी तरह प्रकाग पाती है, दोनींकी इस एकीभाव प्राप्तिका नाम बहिमता है। भारमाका नाम इक्षांक्रि भीर बुद्धि तत्त्वका नाम दगेन श्राति है। चित्रवरूप श्रातमा बुद्धिवृत्तिमें प्रतिविभ्वित होतो है, इस कारण वह बुद्धिवृद्धित प्रकाग पातो है। जीवकी श्रपनी बुढि वा चिःतको चैतन्यसे पृत्रक् नहीं जानना प्रधीत बुद्धिके प्रति जो यत्तुस मैं जान अ।रोपित इम्रा है, वही मैं और मेरो इत्यःकार प्रतीतिका नाम श्रहिमता है। इस श्रहिमतासे राग नामक क्लेपकी उत्पत्ति होतो है। सुख्ते अनुगय (अनुवृत्ति)का नाम राग है। सुख्का एक बार घनुभव करनेसे पुन: खसे पानिकी प्रवल इच्छा होती है । इसी आसति-विश्री बका नाम राग है। इसी राग में अप्तमाः हेषकी एत्पत्ति होती है। दुःखजनक विषयमें जो विद्वेष भाव है, उसे दोष कहते हैं। इस दोषके रहनेसे ही मनुष्य कुं शकर यागादिमें प्रवृत्त नहीं होते। चित्तमें यह द्वेष वडम, ल हो कर वत्त मान रहनेमें ही जीव श्रमिनिवैश्वके लिये बाध्य होता है। श्रमिनिवेशका लचण इस प्रकार है, - बार बार मरण दुं खभीग करने से चिरत-में तत्तावतका संस्वार वा वांसना सर्चित वा वहमूल होती था रही है। इन्हीं सब वासनाधीका नाम स्वरस है। इस स्वारस्य द्वारा जानी मजानी मभी जीवींक चित्तमें इस प्रकारका भाव अर्थात् प्रलच्चक्पमें मरणदुःख-की छाया वा रेसेति नामक सुत्तीकारा हति भारदंढ होती है। इस बाइड इरितका नाम अभिनिवेश है। एक बार दुःखका अनुभव होनेसे उस दुःखपदवसुके प्रति विश्वेष भीर वह जिससे फिर न हो, उसके प्रति चेष्टा वा क्ष्माविभीष उत्प्रव होती है। दुःखका अन्त मर्थ 🕏, पूर्व जन्ममें बहुभूत जी असद्य मरण दुं: ख है उस् की वासनावश्रतः प्रधीत् उसके स्तरणवश्रतः इस जन्ममें जी मरनेका भय उपस्थित होता है, उसे प्रमिनिवेश कहते

हैं। इस जगत्में प्राणीमावित हो अन्तं:करणमें अभिनिवेश सवेदा जागरू कर हता है। यह पञ्चिष्ठ के श्रेश
क्रियायोग हारा एक वारगी नष्ट तो नहीं होते, पर इस
क्रियायोग के अनुष्ठ निसे सूच्या हो जाते हैं। जब ये
सूच्या हो जायंगे, तब इन्हें प्रतिलोमपरिणाम हारा
चित्तसे दूर करना होगा। चित्त जब समाधि अनलसे
दग्ध हो कर स्त्रीय कारण अस्मितामें सीन होगा, तब
समस्त क्रिया संस्त्रार आपसे आप तिरोहित हो
जायंगे। क्रियको छिंद अर्थात् सुख दुःखादिको आकारका
परिणाम केवल ध्यान हारा हो तिरोहित होता है।
क्रियक्च कित विनामके सिये पहले क्रियायोग और पीहे
ध्यानयोग अवलम्बनीय है।

इन सब के शोंका मूल कमीशय है। यह कमीशय दो प्रकारका है, इष्टजन्मवेदनीय श्रीर श्रद्धकन्मवेदः नीय । वत्तमान भरीर हारा स्नत इष्टजन्मवेदनीय श्रीर जन्मान्तरीय शरीर द्वारा क्रत श्रद्ध जन्मव दनीय है। यदि कियायोग और ध्वानयोगादि द्वारा क्रीश-सम्इको दम्ध न किया जाय, तो चिरकाल तक श्रुभा-शुभ कर्मी में जड़ित रहना पड़ेगा—कभी भी समाधि वा मुक्तिलाभ नहीं होगा। यदि कुंग बीर कुंग-मूल कर्माग्रय विग्रीग हो जाय, तो समाधि समोपवरती काइ कर स्थिरं करना होगां। जिस के कोई कुश नहीं है, वह कि स लिये त्रासितापूर्व क कार्य करेगा है जिसके कोई स्प्रहा नहीं है, कामना नहीं है, राग वा है व नहीं है, उसे द्रय वा विषयोपंत्रचमें मनोविकार वा सुख दुःख ही क्यों होगा ? जिसने कोई उद्देग नहीं है, उसे द्रंथके अभाव वा अप्रक्षिसे कुछ भो प्रोक नहीं होंगा। वह अनायास और निहेमने सखासीन ही कर समाधिका अनुभव कर सकता है। इसमें जरा भी सन्हें च नहीं।

मृत अर्थात् कर्माश्य रहनैसे हो छसे विपान पर्यात् फर्लस्वरूप जाति, जन्म, मरंग, जीवन श्रीर भीग करना ही होगा, इसमें कुछ मो संशय नहीं। इस जाति प्रश्रतिका फल पांचाद श्रीर परिताप है। क्योंकि यह पुरुष श्रीर पापक्ष कारणसे उत्पन्न होता है। इसीसे इसने परिणाममें दु:ख है, वर्त मान श्रश्त भोगकालमें दुःख है श्रीर पश्चात् वा स्मरणकालमें भी दुःख है।
योगी लोग सांसारिक सुखमें दुःख मिला हुशा जान कर
उस सुखको दुःख ही समभति हैं। योगियों का मनोविकार नष्ट होनेसे हो उन्हें सुख है। ईश्वर श्रीर
शास्त्रत्वमें चित्त खिर होनेसे हो सुख है, मनोलय
होनेगे उन्हें श्रीर भो सुख है। वह सुख हग्रा भोगमें
नहीं है, इसी कारण वे हुश्च समुद्रायकी दुःखमें गिनती
करते हैं।

इनने सतमे भनागत अर्थात् भविष्यत् दुःख हो हे य है। जिससे भविष्यमें और दुःख न हो. वहो करना कत्तं व्य है। योगोको धनागत अर्थात् भविष्यत् दुःख निवारणको चेष्टा करनी चाहिये। द्रष्टा धाला और दृश्य अन्तः करण इन दोनीका संयोग रहना हो दुःखका कारण है। अन्तः करण (वृद्धि) के साथ पुरुषका संयोग रहने से हो दुःखादि छत्पन्न होते हैं। बुडिके जपर पुरुष वा आत्माको अभेद भान्ति वा आत्मसम्म के कल्पित हुआ है, इसी कारण पुरुष सुखदुःखादि विकारमें विक्रतप्राय हुए हैं; वसुतः उसके सुखदुःखादि कुछ भी नहीं है।

प्रकार और तद्रुत्पन्न जो कुछ भूतभौतिक हैं, वे सभी प्रकार भीग और भएवंग के निमित्त हुए हैं। ये भविवेकी के भोज उत्पादन करते हैं। जड़स्वभाव लोह जिस प्रकार सम्मूर्ण रूपसे इच्छा विहोन और चत्रत्यक्तिरहित हो कर भो जुस्वक के निकट प्रचलित भीर सन्निय होता है, हसी प्रकार प्रकात भी चिदात्मा सिम्यानवयत: सुखदुःखादि नाना आकारी में प्रिणत होती है। किन्तु जिन्होंने योगादि हारा इन्हें प्रकातका धर्म खिर किया है, हसके और कोई सन्त्रणादि नहीं है।

इस प्रकार संयोगका मृ ल कारण श्रविद्या है श्रयीत् स्वान्ति ज्ञान वा स्वान्ति ज्ञानका संस्कार है। योगाभ्यास हारा वह श्रविद्या यदि विनष्ट हो जाय, तो छस पुक्षके साथ प्रकृतिसंयोग वा भोक्तृभोग्यभाव नहीं रहता; सुत्रां पुक्ष छस समय सुक्त ही जाते हैं। जड़सम्बन्ध विज्ञत हो कर भी वे उस समय श्रपने चिद्वत स्वभाव संभितिष्ठित रहते हैं। योगी जो कोई कार्य करें, उन्हें

इस प्रकार ज्ञान रहना चाहिये मानो अनक्ते प्रविद्यानाथ हो कर विवेक लाभ हुआ है। योगाङ्गानुष्ठान द्वारा चित्तको मिलनता नष्ट होने पर ज्ञानको दोप्ति होतो है श्रीर उस दीप्ति वा उस प्रकाश को भेषकोमा विवेक ख्याति है। उत्कट खडापूर्वक योगाङ्गका अनुष्ठान करते करते कामगः थोड़ा थोड़ा करके चित्तमल उन्मा-जित होता है। उस समय प्रकाशमिता धोरे धोरै बढतो जातो है, पोक्टे विवेक ख्याति हो कर श्राव्मसाचात् होता है।

### योगांगका विषय ।

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रचाहार, धारणां, ध्यान और भन्प्रज्ञात समाधि ये योगाङ्ग हैं। इनमें से कोई तो योगका साचात्कारण या कोई परम्परा सम्बन्धमें उपकारक सात्र है। भगवान् पतः जिने यमारिका जचण इस प्रकार बतलाया है,—

यहिंस, सत्य, यस्तेय, ब्रह्मचये यीर अपरियह इन पांच प्रकारके कार्यों का नाम यम है। इस यम नामक योगाङ्ग से साथ नियम नामक योगाङ्ग से साथ में से प्रकारकी या प्रयोग से प्रकारकी किया यों का नाम नियम है। इन सब योगाङ्ग से स्वाप प्रकारकी किया यों का प्रका वित्र है। इन सब योगाङ्ग से समय वित्र के उपस्थित होता है। वित्र योगका एक प्रधान विद्य है। हिंसा चौर हे प्रस्थित तामस में में में से से प्रस्थित तामस में में में से से प्रस्थित ताम के से से से से से प्रकारका है, से च्छापूर्व के वा स्वयं कत, दूसरेके मनुरोध से क्षत श्रीर अनुमोदनादि हारा निष्यादित। ये तोनों वित्र के योगोकि लिये परिहायं है। यमादि साधन पूर्ण होने पर इस प्रकार फल हुआ करता है।

वहले श्रहिं सा—िच तके हिं साश्र्य होने से श्रहिं सा धर्म यदि प्रवल पराकाष्ठाको प्राप्त हो, तो उसके निकट हिं स्त्र जन्तु श्रहिं स्त्र हो कर रहेगा! जिस योगोने श्रहिं सा प्रतिष्ठित को है, के सा हो हिं स्त्र क्यों न हो उसके निकट हिं स्त्र स्त्रभावका परिखाग करेगा हो। यहो कारण है, कि तपीवनमें योगियोंको तपोमहिमासे हिं स्त्र जन्तुगण अपने हिं स्त्र स्त्रभावका परिखाग कर तिचरणं करते हैं।

वाका और सनसे मिष्याश्चाताको सत्य कहते हैं। जिस योगोकी यह सत्यप्रतिष्ठा हुई है, वे जिस किसी वाकाका प्रयोग करेंगे, वहीं सत्य होंगा। यदि वे कहें, कि वन्याके पुत्र होगा। तो उनके वाकावल में निश्चय में सा ही होगा।

परद्रव्य अपहरण स्वरूप चीय के अभावको अस्ते य कहते हैं। अस्ते य अतिष्ठित होनेसे और जुक भी अप्राप्त कहा सहता अमृद्ये रतादि भो समोपर्ने पहुंच जाता है : कोई भी रतादि दुष्प्राप्य नहीं रहता। इस्न्द्रयदोष्ण्यून्यताको ब्रह्मचर्यं कहते हैं। यह ब्रह्म-चर्यं प्रतिष्ठित होनेसे वीय लाभ होता है । ब्रह्म-चर्यं प्रतिष्ठित योगीके एक ऐसी असाधारण प्रति उत्तव होतो है, कि वे जिसको जो उपदेश देंगे, वह फली-भूत होगा हो। योगोकी जब अपरिग्रंह खत्ति स्थिर वा हद होगी, तब उनके अतीत, अनागत और वत्त मान जन्मद्यतान्त स्मरण होगा। उस समय उनसे कुछ भी

योचसिडि इं।रा श्रपने शरीरके प्रति तुक्छे जीन उत्पन होता है बोर परसङ्घे च्छा भी निवृत्त होती है। शीच हो। प्रकारका है, बाह्य बीच और प्रार्थितर बीच । इनमें से बार्क्क भीचका अभ्यास करते करते यात्में भरीरके प्रति एक प्रकारकी घुणा उत्पन्न होती है। ः उम् समय और जलबंदबदने समान मरणधर्मी ः तथा मलसृतादिसयः अनिविकार गरीरके प्रति कोई कांच्या वा आदर नहीं रहता एवं वरगरीर सं सर्ग की इक्ता भी निवस होती है। बाध्यन्तर सीचना बारम करनेसे पहले संस्वाद्धः पीके सीमनस्य, एकायता, क्रियंजय और बासदम् नकी चमता उत्पन होती है। भावश्रीहरू श्राध्यन्तर शीच जब चरमसीमाकी प्राप्त होता है, तब अन्तः करण ऐहा ममूतपूव सुखमय भीर अनाममय हो जाता है। जि उस समय कुछ भी खेदा-न्मभवं ःनहीं करता ÷सवंदाः पूर्ण और परितन्न वहता है। इस पूर्व वरित्रिका नाम है सीमनस्य। सीमगस्यके उत्पन कीनेसे एका प्रशक्ति प्राटुम्पूर्त होती के प्रथम क्याय हो कर सहज हो जाती है। ें प्रकाग्रमिक उत्पन ही नेसे : इन्द्रिय-जय होतो है।

इसी इन्टियज्यमें चित्त श्रीबाटश नमें समय होता है। सन्तोष सिद्ध होने पर योगी एक प्रकारका अनुपम सुख प्राप्त करता हैं। वह सुख विषयनिरपेच है। तपस्या हट होनेसे गरीर और मनका शक्तिप्रतिबन्धक वा जानका आवरण नष्ट हो जाता है। सतर्ग तप:सिंड-योगी गरीर भीर इन्द्रियने जपर यथेच्छरूपरे चमताना परिचालन कर सकते हैं। उस समय उनके इच्छानुमार ग्रीर अणु वा बहत् हो सकता है। शेगीने खाध्याय हारा दृष्टदेवता-दृशं नमें चमता चत्पद होती है। ईखर-प्रिविधानमें जब चित्तनिवैध परिपक्षताको प्राप्त होता है, तब श्रन्धे कोई साधन नहीं करने पर भी चला छ समाधि लाभ होती है। जिस योगोने देखाका प्रणिधान किया है, उन्हें और कोई योगानुष्ठान नहीं करना होता। एक ईम्बरप्रणिधानसे ही सभी योगसाधन होते है। जिससे गरीरमें किसी प्रकारका उद्देग उपिश्चत न हो। ऐसे भावमें उपवेशन करनेका नाम श्रासन है। योगका उपकारक भासन सीखना विश्वेष कष्टजनक तो है, पर इसका अभ्यास हो जानेसे यह स्थिर और सखे जनक ही जाता है। योगाङ्ग श्रासन जब तक उत्तम-रूपसे आयत्त नहीं होते, तब तक वे विवक्तारो होते हैं ; इसी लिए पहले हट्तर यह्नपूर्व क जिससे मासन ग्रीम जय हो जाय वही करना योगियों के लिये सव तीभावसे विधेय है। आसनके जय हो जाने पर ग्रीतग्रीकाष्टि हारा ग्रमिहत होना नहीं पड़ता श्रीर प्राणायामर्ने भी विश्रेष महायता पहुंचती है। श्वास-प्रखासका स्वाभाविक गतिभङ्ग कर देनेसे छसे शास्त्रोत नियमके अधीन करने वा स्थानवियो पर्ने विधन करनेका नाम प्राणायाम है। त्राप्तन सिद्ध होनेसे हो यह दुःहाध्य कार्य सहजमें ही जाता है, नहीं तो यह बड़ा ही दुरकर है। प्राणायाम तीन प्रकारका है, वाह्यद्वत्ति, ग्राभारतरवृदित ग्रीर स्तमावृदित । ये ब्रिविध प्राणायाम देश, काल श्रीर संख्या दारा दीव तथा सत्त्रारूपमें ंसिंड होते देखे जाते हैं। प्राणायाम सिख होनेसे ही चितको यथेच्छरूपमे नियोग किया जाता है।

इसी प्रकार यम, नियम, शासन शीर प्राणायास द्वारा प्रत्याहार नामक योगाङ्ग श्रतिसच्चत ही जाता है। चत्तुरादि इन्द्रियं जिस र्छ्यादिने प्रति धावित होती है, **एस श्रोरसे उ**सकी गितिको लौटा लेनेका नाम प्रस्थाः हार है। इस प्रत्याहार दारा इन्द्रियां वशोभूत हो जाती हैं, उस समय समाधि हायको तर्ल हैं, ऐसा कहने में भी कोई अध्युक्ति नहीं। प्रक्तिको वशीभूत करने का प्रधान उपाय योग है। योग एक वृज्ञस्व है। धमनियमादि अनुष्ठान उसने उत्पादक वीज हैं, श्रासन भीर प्राणायामादि सारा वह बङ्गारित, प्रत्याहारादि हारा पुष्पित पीछि धारणा, ध्यान श्रीर समाधि हार। फलवान् हो जाता है। चित्तको देशविश्रेषमें बांधरखने का नाम धारणा है। रागद्दे घादिशून्य हो कर पूर्वीत प्रकारको मै ब्रगदि भावना द्वारा निर्मेख विस्त घो यम नियमादिसे सिद्ध कि सी एक थीगासन पर बैठ प्राणा-धार्मादि अनुष्ठान द्वारा इन्द्रिधीको स्व स्व इतिका प्रस्थाः हार कार्रेत उसे चित्तकी निकट समर्पेण करना शेंगा। वै से चित्तको किसो एक वसुमें इंद्रुक्ष्विसे धारण करनेका नाम धारणा है। यह धारणा स्थायी होने पर समग्रः ध्यानपदवाच्य हो जातो है। प्रयति उस धारंगीय पदार्थ-में यदि प्रत्यय (चित्तवृत्ति)की एकतानता उत्पन हो, ती वर ध्यान कहाता है। धीरे धीरे वह ध्यान जब कीवल मात भ्येय वस्तुमें ही उद्वासित वा प्रकाशित करेगा, भपने खद्यना में ध्यान करता हं इस्टादि प्रकारका भेदचान लुझ कर देगा, तब उसे समाधि कहेंगे l

ध्यानके हर होनेसे ही उसकी परिवाक दशारें, ध्यानका रहना तो दूर रहे, ध्यानकान भी नहीं रहतां। उसका कारण यह है, कि वित्त उस समय सम्भू पे इतसे ध्येय मस्तुमें लोन रहता और ध्येय स्तुमें लोन रहता और ध्येय स्तुम्य वा ध्याकारको प्राप्त होता है। सुत्ररां चित्त स्वस्त्य शूच्यको तरह नित्ते रहने समान हो जाता है, अत्तव उस समय और कोई ज्ञान नहीं रहता। इस प्रकार चित्तावस्त्रा छवस्तित होनेसे हो समाधि हुई, ऐसा स्तिर कारना होगा।

भगवान् पतन्त्रसिने धारणा, धान भोर समाधि इन तीनोंका नाम संयम रखा है। इस संयमके जय होनेसे प्रश्ना नामक उत्कृष्ट बुद्धिका प्रकाय प्रार्द्धमूँत होता है। श्रीका समाधिका श्रत्तारक श्रवात् (साचात्) साधन है। यमनियमादि द्वारा श्ररारको जड़ता निवृत्ति, दिन्द्रये को तोच्याना श्रीर चित्तको निर्म चता उपस्थित होतो है। संयम द्वारा चितको स्थम वे भी स्ट्या पदार्थी में समार दित किया जाता है। सुतरी पूर्वीत श्रद्धा समाधिका वहिरद्वाधन श्रीर संयम उसका श्रत्तरक साधन है।

वित्तने चितादि राजित परिणामका नाम व्युत्यान भीर नेवलमात विश्व सस्त परिणामका नाम व्युत्यान है। चित्तनी सन्प्रचात प्रवस्था भीर पूर्वीत प्रकारकी वेराग्य प्रवस्था ये दोनी हो यथात्राम ब्युत्यान भीर निरोध हैं। जब इन दो परिणामीका संस्तार थथात्राम प्राम्भ प्रामम कोर प्रादुर्भूत होता है, तब ब्युत्यान संस्तार प्रधानम के कर निरोध संस्तार पृष्ट हो जाता है। इस समय वित्त विरोध नामक प्रवस्तका प्रतुगत होता है। इस समय वित्त विरोध नामक प्रवस्तका प्रतुगत होता है। ऐसे प्रातुगत प्राप्त प्रधान पर्वात है। ऐसे प्रातुगत प्रधान प्रधान के प्रवस्त नाम निरोधपरिणाम है। संस्तार हढ़ को नेस ही इसके प्रभाव के निरोधपरिणामकी प्रधानत बाहती वा स्त्री प्रधानत वा स्त्री स्त्री प्रधानत वा स्त्री स्त्री स्त्री प्रधानत वा स्त्री स्त्री

चित्त-संयम ।

भगवान् जैगोवं यदि संबम द्वारा बाल निष्ठ संस्तार साचात् करने पर उन्हं दशकायका जन्महस्तन्त स्मर्व दशा जा । एक दिन बावय नामक किसी योगीन जैगोवं यदि यां, 'भंगवन्! बाप दंबम दाकस्य तंत्री बार बार सुर, नर बोर तिर्धेक् सोनिमें स्त्यं यु हर हो, प्रवेद प्रापंकी बुद्धि यभिक्षत नहीं हुईं। बापने किस क्रमने किय गरी की किस प्रकार सुख भीर दु:ख्वा चनुभव किया सो प्रमें क्या कर किएंगे!' इस पर जे मी प्रश्न कहा था, 'मायु धन् ! मैंने बार बार देनता, मनुष्य चीर प्रखादि हो कर जो कुछ धनुभव किया, वह सभी दु: ख है, एक भो सुख बही'!' धावच्यने किर पूछा, 'तद क्या प्रकातियां जिस के प्रभाव की मी इंद्यानुसार की दिखा भीर घच्य भीम स्पष्टियत होते हैं, गाप- की निकट सुख नहीं है ?' भगवान जे गीष अ बी ले, 'मक्तातियग्रता सुख तो है, पर वह खोजिक सुखकी अपेका स्त्रा हता है, को बखको प्रपेका स्त्रा हता है, को बखको प्रपेका स्त्रा हता है, को बखको प्रपेका स्त्रा हता है, सुख महीं। को बखको स्राय सुखना कर ने में मह दु: ख समझा जाना है, सुख महीं। को बखको स्वय सुखना कर ने में मह दु: ख समझा जाना है, सुख महीं। को स्वय को स्वय सुखना कर ने मह सुख सुखना हि से महीं। को स्वय सुखना कर ने मह सुख सुखना है। सुख सुखना सुखना कर ने मह सुख सुखना सुखना कर ने मह सुख सुखना सुखना कर सुख सुखना है। सुख सुखना सुखना

पंयमसंस्कार साचात् कर सकते ने ही इस प्रकार
पूज कश्वादिका जान हुमा करना है। संस्कारके
साम्रात् होने पर प्रश्चित्तचान तो होता है, पर हसके
साम्रात् होने पर प्रश्चित्तचान तो होता है, पर हसके
साम्रान्ति के सम्राज्ञी विषय सोचते हैं उनका)
जान नहीं होता, क्यों कि वे सम्राविषय समय संस्कार
सिका संयमके प्रविषय हैं। एकों ने इस समय संस्कार
से प्रति हो संयम किया था, चन्य किसोके भी प्रति
यहीं। सत्यां वे जो सोचते हैं, योगी वह जान नहीं
सकते। ये सम जानने के लिये प्रयक्त प्रविधान वा
संयमकी भावश्यक्ता है।

योगो यदि कार्य प्रति संग्रामा प्रयोग करें,
तो भएर नि पान ( स्ट्युनिपयक प्रान ) हो सकता है।
हस समय वे स्ट्यु कर की गो क्याड़ि निषय प्रत्यक्त
क्याने देख सकते हैं। योगोने पूर्वात से तो, करणा की श्रुद्धि गामक मनोधान निर्मा प्रति संयमो की से अपने की जलाई ता होतो है। हस समय वे क्या भावने हतीयान् होते हैं। धानमात्रमें बनो-सान् हो सकतेने हो वे साधिमात्रने सम्बद्धात भोर सुद्ध हो जाते हैं तथा क्ष्युमात्रने ही दुः जिल जीवका दुः को जाते हैं तथा क्ष्युमात्रने ही दुः जिल जीवका दुः को कार्त हैं तथा क्ष्युमात्रने ही दुः जिल जीवका दुः को निर्मा कार्य कार्य है। सम्बद्धी कर्य कार्य प्रतिभाग क्ष्युमात्रने स्वाप्त कार्य प्रतिभाग क्ष्युमात्रने कार्य प्रतिभाग होता है। सम्बद्धी क्ष्युमात्रने किया कार्य स्वाप्त कार्य प्रतिभाग कार्य स्वाप्त कार्य कार्य स्वाप्त कार्य कार्य

. होता है जीर भुष्ठताहेंने क्षतसंयमी होनेचे तारीकी गति माल म हो जातो है।

ग्ररोरके मध्यस्थलमें नाड़ोम'डब है। इस नाड़ो मंडल वा नाभिचक्री चित्तमंयम करनेसे कायव्यूड भर्यात् ग्रारोरिक संस्थान चात हो सकता है।

क गठ सूपके नो चे शीर चर: परेशमें सूर्म नामक नाड़ी है। इस नाड़ोमें चित्तसंयम करने से शरीर शीर मनकी स्थिरता उत्पद्ध होतो है। मूई स्थित ते नो कि शेषमं कत-संयम होने से सिद्ध पुरुषों को दर्म न भीर उनके साथ स्थापनादि कि से जाते हैं। योगो यदि प्रतिमाक प्रति चिरतसंयम करे, तो सभो विदित हो सकते हैं। संयम हारा इत्यादि प्रकारकी सामर्थ लाभ हुआ करती है। बहिब सुने सक विपत मनो हित्तका नाम महाविदेह है। इस महाविदेह नामक धारणा विशेषमें संयमो होने में प्रकाशका भावरण चय होता है। प्रत्ये क भूतक स्थल, स्व का, भन्वियल भीर शर्य वस्त्र ये पांच प्रकारके क्यल, सूच्या, भन्वियल भीर शर्य वस्त्र ये पांच प्रकारके क्यल वा भवस्था विशेष हैं। इस में प्रति संयम करने से भूतको जय होती है। इस महाभूत जय भी कहते हैं।

अष्टिसिद्ध और उसके लाभका उपाय।

मदाभृत्रेजय होने पर श्राणिमादि श्रष्टसिंद वा श्रष्टे खर्य लाभ होते हैं। श्रीतमा, लविमा, महिमा, व्राक्षि, प्राकास्य, वशिल, देशिल भीर यत्रकामावसाः विता इन बाठ प्रकारको महासिद्धियोका नाम ऐखर्य है। देखरके इस प्रकार स्ताः सिंद अष्टमहागुण है। में सब गुण वा तत्त्रहम सुण साधनवलसे अन्य अन्तासे भी शाबिष्ट होते हैं। सुनरां वे मन महागुण ऐख्यों म्रंयम दारा यदि भूतका प्रागुता नामसे प्रसिद्ध हैं। स्य लक्ष्म जय किया जाय, तो उसमें प्रथमोता चतुनि ध महासिति: संयम हारा यदि प्रागतभूतको खरूप-सबस्या शाचात की जाय, तो प्राकाम्य नाम क महासिद्धिः भूतसमूहका स स्वरूप विजित होनेसे विश्व नामक महासिद्धि : यन्त्रयक्त्व विजित होतेसे देशिलिनिहि योह अर्थ वस्त्र खरूप विजित होनेसे यतः कामावसायिता नासका चरम ऐखर्यं लाभ होता है। यशिमाधिद्रि भायतन वा प्रमाणमें बहुत् होने बर भी संयमबलसे चया होने की शति है। यहां तक कि योगी यदि प्रणिमा श्रीत लाभ कर सके, तो वे सर्य-मरोचिका श्रवलम्बन भारके सर्य लोक जा सकते हैं।

लिया गुरुमार होने पर भी यतिगय लघु होनेकी सामध्य है। महिमा चुद्र हो कर भी पर्व तादि प्रमाण होनेकी यिता है। इसे कोई कोई गरिमा पिंदु कहते हैं। प्राप्त यर्थात् इच्छामात है दूर एवं वस्तुको जिन र लोनेकी यिता है। प्राक्तास्य इच्छाणित का यव्याचात है, मनमें जब जो इच्छा होगो वही इच्छा पूर्ण करने में सामग्रें है। विश्व भूत और भौतिक पदार्थीको वणी भूत करने की ग्रात्त है। ईगित्व सभी भूतादि पदार्थी के प्रति कत्त्र ले करने की प्रति कर्ता है। यत कामावसायित्व मत्यसङ्ख्यता, भूत भीर भौतिक वस्तुके प्रति वे जब जिस ग्रात्तिके उद्देश प्रकृत करने हैं, वे सब वस्तुष उसी समय तद्र प ग्रात्तिविश्वष्ट हो जाती है। योगी इसके बलसे विषको भस्त भीर भस्तको विष कर सकते हैं।

यह अष्ट महासिंडि लाभ होने पर उसके साय साय और भी दो सिद्धि होती हैं। भूतगुण हारा उनकी प्रारोरिक क्रियाक प्रितिबन्धक नहीं होना और प्ररोर सम्पत्ति उत्तम होना ये दो सिद्धियों कायसम्पत् और कायिक धम को अव्याघात कहलाती हैं। रूप, लावणा, वल, वज्जतुल्य हट्यरीर वा वेगगालिता प्रस्ति प्रारीरिक गुण विश्वेषका नाम कायसम्पद् है। योगी इन्द्रियादि जय हारा जब प्रकृति और पुरुषका पार्थ व्याचात अनुसव करते हैं, तब उनकी अविद्या नष्ट हो जाती है और कै वल्य तथा स्र इप्रतिष्ठा रूप स्थितप्रसाद लाम होता है। सुतरा उस समय व सुता वा क्रतक्ष्य हो जाती हैं।

चार प्रकारके योगियोंका छक्षण।

योगिसिद्धिके पहले नाना प्रकारके विन्न और प्रली-भन आ उपस्थित होते हैं। इस समय योगोको प्रलुख वा विन्नभयसे योगका परित्याग न करना चाहिये। योगो अवस्थाके अनुसार चार प्रकारके हैं। तदनुसार इनके भिन्न भिन्न नाम पड़े हैं। यथा प्रयमकिष्यक, महासूमिक, प्रज्ञाच्योति और अतिक्रान्तभावनीय। सिविचितित वा हर नहीं होता। संयमाममासी रत रहें
तर जो संयमनालमें निसी प्रकारको सिवि नहीं
देखते, निवतमात उनना प्रदेप जानासीन प्रकाणित
होता है। ऐसे योगीना नाम प्रथमकाणिक है। जिस्नी
इस सबसाना प्रतिक्रम कर मधुमती 'नामक अवस्था
पाई है, पूर्वीत करतमार्थ नामक प्रज्ञा जय कर मित
और इन्द्रियों को विश्व मित्र है। जो इस प्रवस्था प्रतिक्रम कर देवताओं से अचीमन हुए हैं और पूर्वीत स्वार्थ संयमके
निवयमें सिख होने के निसे निया स्वार्थ संयमके
विवयमें सिख होने निसे निया नाम प्रजा
क्योति है। जो इस प्रवस्थाना भो प्रतिक्रम कर प्रदिक्ष
विवे कज्ञानसम्पत्न हुए हैं और जिनको समाधिकालमें
निसी प्रकारकी निप्ता हुए हैं और जिनको समाधिकालमें
निसी प्रकारकी निप्ता हुए हैं और जिनको होती। उनको

है, वे कोई विषपुरुष वा देवदय न नहीं पाते।
सतरां देवनण कर्मु क डनके आमन्त्रण वा प्रजोभनको
सकावना नहीं है। देवगण के बल प्रवीत मधुमूमिकादि
विविध योगियों को प्रजोमित और आमन्त्रित
करते हैं। योगिगण यदि उन सब दिव्यमीं ग और अहुत
पदार्थों के दर्भन कर विमोहित हो जाय, तो उनका
योग भ्रष्ट हो जायगा। उनका योगरु अवस्थामी
किसी प्रकार अहुत वा यजीकित है य देखे कर उस पर
सुग्ध होना विड्म्बना माल है। वियोकि ऐसा होनी
उनका जो संसार है, वहो संसार रहेगा। के वर्धन

योगीक क्रमणः तार्क क्रान लाम होता है। वह जान सं सारसमुद्र से तरण करता है, इस कारण अस्वा तारक नाम पड़ा है। योगवल से बुद्धितस्व निर्माल होनी पर बुद्धिनिष्ठ रजः भीर तमोगुण निर्माण में विद्रुद्धित होता है। उस समय बुद्धि स्थिर, गभीर निर्मल और निर्माल रहती है। सुतरा निर्माल भवस्था ग्राह हीती है। बुद्धित्यमें तद्रूपं अवस्था होनेका नाम संस्थिपुद्धि है। जिस नित्य श्रुड आकाम करियत भीग तिरीहित होता है उसीका दूसरा नाम आत्मग्रीहर है। संस्थिपुद्धि ्मीर मालगृहि समानकृत्में साधित होनेसे यानाना क्षीतत्व होता हो तथा इसीको मोच कहते हैं। समस्त योगी श्रीसमध्येक पुरुषका यही प्रमालच्य है।

पूर्वीत सभी सिद्धियां जुन्म, श्रीषध, मन्द्र, त्रप्रसा अभेर समाधिमें खत्यन होती देखी जाती हैं । सभी क्यितियोंने सुनारका कारण एकमात्र प्रकृति भीर पुरुष म्योगः है। वह प्रकृति दुरुवसंयोग पूर्वीता प्रविद्याः वगतः हो हुगा करता है। उस मिवद्याको विनाधक किवृत् विविक्रस्याति है। एति विवासा अन्मूलक जुपायान्तर नहीं है। प्रकृति प्रश्ति जुडुपदार्थं से पुकुष्ट प्रथक भूत है, ऐसे ज्ञानका नाम हो तस्वज्ञान ब्बाः विवेक्ष्याति है । जिस प्रकार धन होनेसे निधं नताका खरूप दे न्य नहीं रहता, इसी प्रकार श्रविदा-बिरोम्नो विव केष्याति जिसकी चित्रभूमिमें उपस्थित ्डोतो है, उसके चित्तमे बिवया तिसे इत हो: जाती है। अविद्यान विनष्ट होनेसे तत्नाय प्रकृति और पुरुष व भी विनष्ट होगा । ऐहा होनेसे ही स सारका अपूलोक्कोद ्हीगाः। द्रम्प्रकार विवेकखाति द्वारा संसारको निवृत्ति होनेसे हो पुरुषका के वत्य होता है। च क्षेत्र के कि क्षा के विषय वि

्रिक्षावाकी तिक्षठ ्रच्येकी प्रतिविख्ये स्वच्छसाटिक क्षी इताः प्रतीयमानं होता है । जिलामे ुटूर स्फटिक न्त्रसी सीव्यतः प्रतीयमान नहीं होता, प्रत्युत उपकी ःस्वासाविक श्रृविद्याचा हो अनुभव होता है ! उसी ्राप्तकार प्रकार निर्वाप कीर सम्बद्ध होने पर भी वि स्त चार दशोमें ही चिचगत सुखदुम्बादिक माभाषमावमें क्री अबो हैं, बैं दु:बी हैं, में नत्ती हूं, स्वादि अभिः मानोम लिस दीते हैं। संसारते निवत्त होने पर और ऋष प्रकार परिमान उत्पन नहीं होता 🕞 उस् सम्ब पुरुषकी स्वाभाविक चिन्मातस्वरूव वेवलक्ष्यता ही श्रद्धती है। श्रद्धी विवल क्य की वला वा मुक्ति कहाता है। विवस्ताम हो योगीका एकमाव चरमोह स - क्रिके भगवान् प्रतस्त्र जिने किन्यपादमें के वर्षका हो स्वरूप निदी ग्रांकिया है । विस्तार ही जानेके अग्रेस - असः विवर्षेट परं और अधिक विचार नहीं निया नयं। ंं विशुषा प्रकृतिः श्रीरः तत्पस्ताः दुवि ः भवने प्रवः यवीभूत किसी एक गुणके विकार से विकात ही कर हागानर वा विकात की प्राप्त होती है, वित्सक्य पुरुष इस प्रकार विकात नहीं होते । सूर्य जिस प्रकार निर्माल जलमें प्रतिविध्वित होते हैं, पुरुष भी उसी प्रकार प्रकातमें प्रतिविध्वित हुआ करते हैं । विवेक ख्याति हार। क्रमगः पुरुषके के वर्ध लाभ करने पर प्रकातमें वे फिर प्रतिविध्वित नहीं होते । पहले हो कहा जा जुका है, 'तदा दृष्टुं; स्वरूपेण दस्थानं ।' (पात क्षूत्र) इस समय वे वेवल एक मात्र दृष्टस्व क्रपेम अवस्थान करते हैं । योगका यही चरमफल हैं।

चिकित्सा प्राप्त जिस प्रकार रोग, रोगहेतु, आरोग्य श्रीर आरोग्यहेतुभेट्ने चतुर्य ह है, उमी प्रकार वह योगग्राप्त भी हेय, ह यहेतु, मोच और मोतहेतु नामक चतुर्य ह है। दुःखमय म सार ही हेय है। यही संसार एकमात दुःखका कारण है। जब तक स सार निहत्ति नहीं होगो, तब तक दुःखके हाथसे निष्ति लाभका कोई उपाय नहीं। इसीसे हिंगे दुःहा मनागतें अनागत दुःख हो हेय पद्वाच है। जिससे श्रीर भविष्यदुदुःख न हो, वही क्राना आवश्यक है। प्रकात और प्रकार योग हो हेयका स्ता हतु है, दुःखका एकमात कारण प्रकात और प्रकार संयोग हो। जब तक प्रकात और प्रकार संयोग हो। जब तक प्रकात और प्रकार संयोग रहेगा, तब तक दुःखका हतु रहेगा हो।

प्रकृति और पुरुषसंयोग-निवृत्तिरूप के वर्ष्य हो मोच है। योगादि हारा प्रकृति और पुरुषसंयोग निवृत्त हो कर मोच वा के वर्ष्य होता है। मोचना कारण हो एकमात्र वित्र कर्ष्याति है। मोचनाभ करनेमें जिससे वित्र कर्ष्याति हो, उसके प्रति चिष्टा करना हो सब तोभावसे विभेग हैं। यही सांख्यमें हेय, हेयहेतु, हान और हानोपाय नामसे अभिहित हुआं है। (पातञ्जलहरू)

ं पत्रज्ञतिका परिचय और आविभीवका छतिर्णेया 🚁 🤌

योगसुत्रकार पतञ्जलिका परिचय बड़ा हो अस्पष्ट हो। वे किस समय प्राविस्त हुए थे, ठोक ठोक मालूम नहों। किसोका कहना है, कि पतञ्जलि स्वयं ग्रेष वो पनन्त देव हैं। वह गुक्शियने कात्या। यनको वे द्वासक्रमणिका के भाष्यमें लिखा है "यत्प्रणीतानि वाक्यानि भगवांस्तु पतकातिः । योगाचार्थः स्वयं कत्ती योगशास्त्रनिदानयोः ॥"

जिनके बनाये हुए वाकों को भगवान पतस्त्र लिने व्याख्या की, बे ही स्वयं योगाचाय, निदान श्रीर योगगास्त्रके प्रणिता हैं।

षड् गुन्धिश्व का कहना है, कि पातञ्जन योगसूत कार पतञ्जिन पापिनि व्याकरण के व्याखार स्वरूप 'महान् भाष्य' और वैद्यात ग्रम्थको रचना को। किन्तु इस लोगों के खालसे योगसूत्रकार पतञ्जिलि और महाभाष्य कार पतञ्जिलि ये दोनों एक व्यक्ति नहीं थे। क्योंकि महाभाष्यकारके बहुत पहले काल्यायन ने प्रपने वार्त्ति का ( ६।१।८८४ )में पतञ्जिलिका स्पष्ट नामोक्के ख किया है।

एति इस कात्यायन के वार्त्ति कमें योगशास्त्रप्रित-पाद्य भनेक शब्द भो देखे जाते हैं। भतः योगसूत्रकार पतन्त्र जिं कात्यायन के पूर्व वर्त्ती थे, इसमें जरा भी सन्देह

कि सी कि सीका मत है, कि थोगस्वकार पतन्त्र लि पाणिति के पूर्वतन थे। किन्तु यह ठोक प्रतीत नहीं होता। पाणिनिने कहीं पर भी पतन्त्र कि वा पातन्त्र ल स्थवा पातन्त्र लट्ट प्रतिपाद्य किसो पारिभाषिक शब्दका हक्षे ल नहीं किया। लेकिन थोगशास्त्रका मूल तन्त्र पाणिनिके पहले भी प्रचलित रह सकता है।

किसीका कहना है, कि हहदारख्यक उपनिषद्में जिस काप्य पतञ्जलका नाम है, वे हो योगमास्त्रकार पतञ्जलि हैं। किन्तु इस सम्बन्धमें भनुमानके भिन्न कोई प्रमाण नहीं है। हहदारख्यक-अर्णित महणि याच- वस्त्र योगमास्त्रमचारक थे, किन्तु पतञ्जलिका नाम लक्ष योगमास्त्रमचारक थे, किन्तु पतञ्जलिका नाम लक्ष भी हहदारख्यकमें नहीं है। खेताख्यतर और गर्भ, निरासम्ब, योगमिखा, योगतस्त्र प्रस्ति भाष्यवं ण उपनिषद्भे योगतस्त्रका स्पष्ट बाभास यथा जाता है, किन्तु वह पतञ्जलि प्रवन्ति सोगस्त्रमूलका है वा नहीं, ठीक स्त्रीक मास्त्र मनहीं।

्र ब्रह्मावहपुरायमें एक संदिताकार पतन्त्रतिका रस सकार परिचय है:—

(१) प्रसागरपुत बेटव्यास, छनके शिषा (२) जेमिनि, जैमिनिके पुत्र (२) समन्तु, समन्तुके युत्र (४) सत्वा, सुलाके पुत्र (५) सुकार्मा, सुकार्माके शिष्य (६) योजिषित्र वा पौष्यित्रि, दनके शिष (७) कुष्युमि, कुष्युमिके पुत्र (८) पराधर, पराधरके पुत्र (८) प्राचीनयोग चौर प्राचीनयोगके पुत्र (१०) पन्त्रक्ति।

ब्रह्माग्डपुराणोता संहिताकार पतञ्चलि सामवे दत्ते कोग्रुमगाखाप्रवत्तं क लुग्रुमिके प्रयोत भीर पर्शग्दकी पोत कहना कर 'कोग्रुम पाराश्यर' नामसे भो प्रमिक्ति हुए हैं। (ब्रह्माण्डपुराग अनुवंगनाद ६५।४३)

पुराणमें की दे को दे नाम रुवकभावमें विश्वित दुवा करता है। इससे माल म होता है, कि पत्रक्षिके पिता प्राचीनयोगका नाम भी रुवक है। सन्भवतः द्वांजी प्राचीन योगमार्गका अव क्वन किया होगा दसी से दनका नाम 'प्राचीनयोग' पड़ा।

किसी किसीने लिखा है, कि परागर्युत्र व्यापने चपने व दान्तसूत्र (२।१।३)में 'एतेन योगः प्रस्युक्तः' इस्व्यादि उति हारा पतक्कलिप्रवन्ति धीगसूत्रका ही उन्ने स निया है। जिल्ल उपनेत तालिका द्वारा अब देखा जाता है, कि पाराधर<sup>8</sup> व्यास पतन्त्रस्तिको अध्योतन १**०म पुरुष** घे तब प्राचीनयोगको प्रत प्रत्यक्वित क्रिस प्रकार वेदान्तस वक्षित योगमार्गके प्रवन्तिक हो सकते हैं ? इस सोगो का विम्बास है, कि वेदानसमझकारने प्राचीन योगका विषय हो उत्तेख किया है, किन्तु इस समय औ पातज्ञल योगसूब रचिन नहीं इसा था। याज्ञस्त्रमः संहिता, महाभारत बादि वहुपाचीन बन्दोंने जाना जाना है कि सहिष याच्चवर्य भारण्यक्रमें भी वीधमास्त्र का प्रसार किया। ब्रह्माण्ड प्रस्ति पुराषों से माल म डोता है, 氰 वे वारागर्वे व्यासने समस्मानिक थे। सोगीवाच्यक्त नाम क योगमा स्तर्ने लिखा है, कि सहिष याच कर काने ही सबसे यहते योगगास्त्रका प्रकार किया। इसमें मोध होता है, कि वेदानसम्त्र यधित दोनेको समय वाकः इस्त्यका योगपास्त्र भवनित इसा था। उन्ने बहुत बहुते पत्रज्ञलिने निरीम्बर् सांख्यमन समग्रेन करके स्वी प्रत्यचम्बन से खरदश नमें परिचत करने के सिये 'सांस्या-प्रवचनयोगम त' नाम हे कर मत्प्रवत्त न किया। इन्होंने प्रवेतन योगियोंका सत ही विश्वदृद्धवर्षे भीर पश्चिमकामा में प्रचार किया, इस कारण उनका मत 'कातजा करेंग न'

नामने प्रसिष्ठ है जो षड़ दश नके अध्य सर्वधाय दशें न है। योग और थोगशास शब्दमें अवसास विवस्ण देखें।

पतक्क लिने जिस योगस तको रचना की है उसको अपर भाष्य भीर भनेकों तस्ति रची गई हैं, यहा—

- १। व्यासरेचित पातस्त्रल सांस्थ्यप्रवचनभाष्य श्रीर वैयासिक भाष्य ।
  - २। विज्ञानभित्तुरचित योगवाति का।
- १। वाचस्रातिमित्ररचित पातञ्जलस्रुत्रभाष्यव्याख्या तिसका
- ४। नभगेम वा नागोजो रचित पातञ्चलस अवृत्तिः भाष्यश्यासार्थः
- ५। पनन्तरचित योगस वार्यं चन्द्रिका वा योग-चन्द्रिका।
- ६। मानन्द्शिष्यरचित योगसुधाकर। (योग-स्वहिता)
  - ७ ट्यक्र-रचित योगद्वत्तिसंग्रह।
  - ८। उमापितिविपाठिकत योगस् वहस्ति।
- थे। चैमानन्द्दोचितकत न्यायरत्नाकर वा नवः
   थोगकत्तोल।
  - १०। गर्पेयदीचितकी पातञ्जलहत्ति।
  - ११। ज्ञानानन्दविरचित योगसं व्यवहति।
- १२। नारायणभिच्छ वा नागयणिन्द्रसरस्रतीस्रते योगस त्रगूदाय दोतिका।
  - १३। भवदेवज्ञत पातञ्जलीयाभिनवभाषा।
  - १४। भवदेवरचित्र योगस् बहत्तिटिप्पण्।
  - १५। भीजराजकत राजमात्त एड।
  - १६। महादेवरचित योगस् वहत्ति।
- १७। रामानन्दसरस्रतोक्तत योगमणिप्रभा (वे या
  - **१**६ । रामानुजन्नत योगस तमाध्य ।
  - १८। इन्दायन श्रॅंक्सरचित योगस् बहित्ति ।
  - २०। शक्र वा शिवशक्ररकत योगव्रत्ति ।
  - ११। सदाधिवरचित पातंत्रालस्त्रवृत्ववि।
  - १२ । राषवांनन्द्यतिक्षत पातर्जनरहस्य।
  - ११। श्रीधरामन्दयतिकात पातञ्जलरहस्यप्रवाम ।

शाय पञ्चाशीति नामक एक योगग्रस्य देखा जाता है। किसीके सतसे यह ग्रस्य पतञ्चलिप्रचीत और वेश्यावसन-परिपोधक है। श्रीमनवगुद्धरचित श्रीवस्त-पोषक एक और योगग्रस्य सिलता है।

पातिसन् (सं ॰ पु॰) पतस्रो तच्छन्दोऽस्यवाध्याये अनु॰ वाके वा विसुक्तादित्वादणः । (पा ५१२१६१) १ पतिस्र भन्दयुक्त संध्याय । २ धनुषाकः ।

पातन (सं क्ती ) पत-चित्र् भावे स्युट्। १ पारेने आठ संस्तारींमें पोचवा सस्तार। इसने तीन भेद हैं-- अध्येपातन, सध:पातन सीर तियं क्पातन।

जध्व पातन—तोन भाग पारद चौर एक भाग ताम चूण को मिला कर जंबोरो नीवू के रसमें उसे धीस पिण्डाकार बनावे। पीके निम्नभाण्डमें उस पिण्डको रख कर जध्व भाग्डके नीचे लेप लगावे भीर जपरसे पानी भर दे। मनन्तर स्थिखानको अच्छी तरह बरू कर प्रान्तिस्थापसे पारद बाहरण करे। ऐसा करने से निम्नदेशमें ताम्मसह बङ्गादि दोष गिर पड़िगा भीर जध्व देशमें सम्भक्षक वर्जित निर्मेल पारद छठ भागगा। यही जध्व पातम है।

अधः पातन नगसक भीर असीर रसके साथ पारदको एक दिन तक घोट कर पिण्डाकार बनावे। सनन्तर श्वकाशिस्वा, सो हिन्द्रान, अपामार्ग, से स्ववस्त्रवर्ष भीर खेतमर्पयको एक साथ पोस कर इसमें मिला है। पोई ऊर्ध्व भाग्छके मध्यभागमें के प और अधोभागमें जल है वे। बाद दोनों भाण्डके सिस्ध्यलमें से प है कर्ध आपर भाग पर अन्ति रख है। पोई पुट देनिसे कर्ध भाग्डमें पारद जलमें गिर पड़ेगा। इसी अधापातन पारदको काममें साना चाहिये।

तियं क्यातन प्रका घड़े में पारंद शीर हूं परेने जल भर दे। इन दोनी घड़ी को तियं क्यावमें रख कर मुखसन्य पर लेप लगावे। पीके पारदपूर्ण घटके कीचे शाँच देनेसे पारंद तियं क्यावमें जलमें गिर पड़ेगा। यही तियं क्यातन हैं। (रसेन्द्र पारंकः) २ विक्याहर्ण। १ विक्यास। ४ विनाशन। ५ पतनकारका। पातनीय (संक्रिकः) पत-क्यां स्वनीयर्। पातनयोग्ये;

गिराने चायक।

पातवंदो (हिं॰ स्त्री॰) एक नक्षशा। इसमें किसी जाय-दादकी भंदाजन मालियत भीर उस पर जितना देना या कर्जे हो, यह लिखा रहता है।

पाति विद्य ( पं॰ ति॰) पत-णिच् त्वच्। पातनकर्ताः शिरानेवाला ।

पातराज (सं • मु॰) एक प्रकारका सपं। पातस्य (सं • क्ली॰) पातनशील।

पातव्य (सं वित ) पान्तव्य । १ रचितव्य, रचा करने

योग्य। २ पानयोग्य, पीने लायक।

पातशाह (हिं पु०) बादशाह देखो।

षातग्राही ( हिं ॰ वि॰·) बादशाही देखो ।

पाता (हिं वि े १ रचा करने वाला। २ पीने वाला। पाताबा (फा॰ पु॰ ) १ मोजा। २ चमड़े का वह लखा टुकड़ा जो ढोले जूतेको चुस्त करने के लिये उसमें डाला जाता है, सुखतला।

पातामाड़ी - श्रासामने ग्वालपाड़ा जिलेका एक ग्राम । यह ध्रवड़ो से कि मोल दिल्लाण ब्रह्मपुत्रनदने किनारे ख्रवस्थित है। यहां वे काफो पाटको रफ्तनी होती है। यहां एक ख्राक्ष घर है भौर प्रति सप्ताह एक बड़ी हाट लगती है।

पातार ( डिं॰ पु॰ ) पाताल देखो ।

षातारी—मभावार जातिकी एक गांखा। इस जातिनिर्देशक पातारी गव्दको उत्पत्तिके सम्बन्धमें दो मत
हैं। किसोका कहना है, कि संस्कृत पत्नविष्क अर्थात् लेखक गव्दमें इसको उत्पत्ति हुई है। इसमें साबित होता है, कि ये लोग पहले गोन्द मभावारीके प्ररोहित ये श्रीर वंशाविल-लेखकका काम करते थे। फिर कोई गोन्द भाषाके पात (पवित्र स्थान) शब्दमें पातारी शब्दकी उत्पत्ति वत्नलाते हैं।

मिर्जापुरने पातारी चार श्रेणियोंने विभक्त हैं। इन चार भागीने फिर नई एक यान हैं।

पातारी लोगीका कहना है, कि ये लोग पहले मभ्मवार घे भीर सभी सात भारयोंके वं प्रधर घे। पुरो-हितका सभाव हो जानीसे रन्होंने कनिष्ठ भाईके वं य अस्की पुरोहितके कार्य पर नियुक्त किया। तभीसे सभ्मवार लोग इनकी पुरोहिता करते या रहे हैं। दनकी विवाह-पदित सभावारों को विवाहपदिति सी है। लिकिन सभावारों के दन लोगों में कही लिकिन सभावारों के दन लोगों में कही विवाह और हो निवाह होता है। इन लोगों में बहु विवाह और विध्वा-सिवाह प्रचलित है। ये लोग हिन्दू मही ब्राह्मणीको तरह गवने वस्तादि ग्रहण करते हैं, दस कारण लोग दहीं छणाको दृष्टिसे देखते हैं। पाताल (सं क्ली ॰) पतन्खिस्मन् दुष्क्रियावन्तं दति पत्र कालका, (पतिचिष्डभ्यामालका। उण् ११९६) पादस्य तले वस्ति दित प्रवोदरादित्वात् साधुरित्वी निश्चित्र, विवाह । ३ बालकि लग्नसे चीया स्थान । ३ द्वालकि । ३ बालकि लग्नसे चीया स्थान । ४ स्वनाम स्थान स्वनविश्वेष, प्रयोक्त नोचेके सात लोको मेंसे सातका । पर्योय प्रयोक्त विलस्हा, रसातल, नागलोक, प्रधा, उरंग-स्थान ।

पाताल सात माने गये हैं — अतल, नितल, वित्तल, गमस्तिमत, तन, सुतल और पाताल ।

"अतलं नितलक्रचे ब वितलक्रच गमस्तिमत् । 👙 तलं मुतलपाताले पातालानि तु सप्त वै ॥" (शब्द रहना०) पद्मपुराण पातालखण्डमें इस प्रकार लिखा है,-पाताल ७ है, पहला प्रतलु, दूसरा वितल, ती परा सुतल, चौबा तलातल, पांचवां महातल, क्टर्व , रसातल श्रीर सातवां पाताल । ये सात पाताल स्वग के अधिक सुखकर स्थान है, इसीसे इनका सुनियी ने विसस्वर्ग नाम रखा है। यह पाताल एम्डभवन, उद्यान, विहार, आक्रीड़ भौर चलर अदि इता सुशोभित है। अधीन देगमें दग यो जन विस्तृत जो स्थान है, उसे अतल काइते हैं। इस अतल नामक पातालमें मयपुत्र महामाय रहता है। यह महामाय ८६ प्रकारकी मायाकी स्टिष्ट करता है। इसके अधीदेशमें अधून योजनिकस्तत वितल नामक पाताल है जहां भगवान हाटके खर हर भीर सपार्षंद प्रस्ति भूतगण तथा खर्य भवानी वास करती हैं। यहां हाटकी नामक एकं श्रति बिस्तत सुतल नामको पाताल है। इस सुतल पातालमें खर्य विल वास नारते हैं। सूतल पाताल में अधोदेशमें तला-तल पाताल है। यहाँ मायोकी बाज्य खरूप मंगदानव प्रतिष्ठित हैं । दसने निम्नदेशमें महातल नैनामका

पाताल है, जहां सपैगण कुटुब्ब और बन्धुबास्थलें सिंहत गरुड़ के भय है भीत हो कर वास करते हैं। इसके तत्त्रियों रशातल है। यहां दानवगण इन्द्रके भय है भीत हो कर रहते हैं। इसके भी तल देश में जो पाताल है वहां वीरश्रेष्ठ नागली कर्क सभी अधिपति विद्यामान है। (पद्मपुराण पाताल १,२,३ अ)

अग्निपुराणमें लिखा है, कि धतल, सुतल, वितल, गमस्तिमत्, महातल, रसातल और पाताल ये सात पाताल हैं। इन सात पातालों में यथाक्रम क्का, धिला, नील, रक्त, पीत, खेत और क्रण ये सात प्रकारको स्तिका है।

विष्णु पुराणके मतसे अतन, वितन, नितन, गमस्तिमत्, महातन, सुतन और पातान ये सान पातान हैं।
इन सब पःतानों में प्रत्येक पातानका परिमाण एक
योजन है। इनकी भूमि यथाक्रम क्रणा, ग्रुक्त, अरुणा, पीत,
ग्रुक्त और काञ्चनमय है। इन पातानों में महानाग और सप्गण वास करते हैं। ये सब पातान स्वर्णलोकसे भो बढ़ कर है। सूर्य और चन्द्रमा यहां प्रकायमात्र देते हैं; गरभी तथा सरदी नहीं दे सकते। इन
पःतानों ने नीचे श्रीषाच्या जो तामसो तन है, पिल्डतगण
जिसे अनन्त कहते हैं, जिम अनन्तदेवकी फणामणिक
अग्रमाग पर यह पृथ्वो कुसुम की तरह विद्यमान है,
उस अनन्तदेवकी वोयं और शिक्तका पार पाना किसोने
सामर्थ्य नहीं है। जिस समय अनन्तदेव मदापूर्णितलोचन हो कर जंभाई लेते हैं, उस समय पर्वत और
तोयनिध आदिने साथ पृथ्वो कांग स्वरतो है।

( विष्णुपुराण २। वि

पातालका विषय देवोभागवतमें इस प्रकार लिखा है,—प्रकारी चर्क प्रधोदेशमें पृथिवो सौ योजन विस्तृत है। इस पृथ्वी के नीचे सात विवर हैं जिन्हें पाताल कहते हैं। इनमेंसे प्रत्ये कका श्रायाम श्रीर उच्छाय श्रयुत योजन है। इन सब स्थानों में सभी समय सब प्रकारका सुखभीग किया जाता है। इन सात पातालों मेंसे पहले पातालका नाम श्रतल, दूसरेका वितन, तीसरेका सुतल, चौथका तलातल, पांचवेंका महातल, छठेंका रहातल श्रीर सातवेंका नश्मम पाताल है। ये सब पाताल विल स्वर्गे नामसे प्रसिद्ध हैं बीर स्वर्गेसे भी समधिक सुखप्रद है। यह पाताल काम, भोग, ऐखर्य चीर सुलसमृहिसे परिपूर है। यहां बलगाली दैत्य, दानव श्रीर सप<sup>द</sup>गण पुत्रकलत्रादिके साथ वास कारते हैं। ये सभी मायावी, भपतिहत संबद्ध तथा वासनाविभिष्ट हैं। यहां सन कोई सन समय श्रानन्दपूर्वेक वास कारते हैं। मायाके मधोखर सयदानवने इन सव विवरों में इच्छा। नुसार नाना प्रकारको पुरो, मणिरतमे सुगोभित इजारी विचित्र वासग्टह, यहालिका और समस्त गीपुर निर्माण किये हैं। यह स्थान विविध स्विम भूविभागसे समा कीर्णं ग्रीर विवरपतियों के उत्कृष्ट ग्टइपरम्परामे अल क्षत है। पातानकी जनरागि नाना जातीय विचक्षवर्ग मे विमण्डित, इद स्वच्छ्मलिलसे परिपूर्ण और पाठीन-मर्त्यां से समनङ्गत है। यह खान सब तरहसे सुखपद है। दिन वा रात अभी भी यहां जिसी प्रकारका भय नहीं रहता। सर्वां को ग्रिशेमिणिको आलोकप्रभासे कभो भी यहां अभकारं नहीं होता। यहां श्राधियाधि नहीं है। ग्रधिक क्या, वलोपलित, ज्वर, जोप ता, विवर्ष ता चाहि वयोवस्या यहां हे अधिवासियों को कोई क्षेप नहीं दे सकती। यहां एक मात्र भगवान्के तेज तथा सुदग्र नचक्रके सिवा और किसीवे उन्हें सःयुभय नहीं रहता। क्यों कि भगवान्का तेज प्रविष्ट होनेसे भयः वश्रतः उनको रमिषयों का गर्भ पात हो जाता है।

श्रतल पातालमें सयपुत्र बल वास करते हैं। इन्होंने ८६ प्रकारकी सायाकी स्टिश कर रखी है। इनके द्वारा सभी प्रकारके प्रशोजन वा अभीष्ट सिंद होते हैं।

सायावी इनकी किसी न किसी सायाका अव लाकन वारते हैं। इस परम मायावोबल के जुमात्याग करने के बाद सर्व लोक मोइजनक त्रिविध रमणी उत्पन्न हुई थों। इन तोनों का नाम हैं पुंचली, स्वेरिणी और कामिनी। जब कोई पुरुष मिल जाता, सभी कामि-नियां उसे प्रतीमित करके सम्यक प्रकारसे आलाप और विश्वमादिके साथ प्रसन्न करतो हैं। इन प्रकार हाटकरसका उपयोग करने से वे अपने मनमें समभते हैं, कि मैं स्वयं ईश्वर इं, सिंद हो गया इं तथा अपने-को ऐख्वयं विशिष्ट समभ कर बार बार इसी प्रकार कहा करते हैं।

Vol. XIII. 65

हितीय विवरका नाम वितन है। यह वितन भूतनके अधोदेशमें प्रतिष्ठित है। सर्व देवपूजित भगवान भव हाटके खर नाम ग्रहण कर खकीय पार्ष दों से परिवृत हो प्रजापित ब्रह्माकी स्टिक सविग्रेष सम्बर्ध नाय भवानोके साथ वहां विशाजमान हैं। इन दोनोंके बोर्य से उत्पन्न हाटको नामकी नदी बहती है। इस नदोसे हाटक नामक मृवण आविष्क्रत होता है। है स्थिति हिस्सां हम मोने को बड़े यह से धारण करती हैं।

वितन को अधोरे गमें मुनल प्रतिष्ठित है। यह अन्यान्य विवरों में श्रेष्ठ माना गया है। वैरोचन विल इस मुनलमें वाम करते हैं श्रोर वे हो यहां के श्रीधपित हैं। सुनल सब प्रकारको मुख समृद्धियों से पिरपूर्ण है। इस है ऐखर्यको आया क्या कही जाय, स्वयं भगवान् विण्यु भाठ पहर चक्र ले कर पहरा दिते हैं। किसी समय राजा राज्य दिग्वजयमें बाहर निक ने थे। इन्होंने जब इस सुतलमें प्रवेग किया, तब भनवान् इरिने भक्त हे प्रति दया दरसा कर पादाङ्ग छ हारा छन्हें अयुत योजन दूर फें अ दिया या। विल वासुदेव के प्रसाद से मृतल राज्य पर प्रतिष्ठित हैं।

इम स्तालके अधोवत्ती विवरका नाम तलातल है।
विवर्गाधिपति दानवेन्द्र मय इस पर आधिपत्य करते हैं।
महादेव इनके तीनो पुत्रों को दग्ध कर अन्तमें इनको
भिक्ति प्रश्न हो गये थे और उन्हें फिर जिला दिया था
यह मय मायाविदों का आचार्य और विविध मायाओं ने निपृत्र हैं। भयङ्गरस्कृति वाले निग्राचरनिकर
सर्वे प्रकारको कार्यसम्बद्धिके लिये इनको उपासना

द्रस तलातल के बाद परम विख्यात महातल है। यहाँ कोधपावध कहु के अपत्य सप गण वास करते हैं। इनके अनेका मस्तक हैं। कुहक, तचक, सुषेण और कालिय नामक सप प्रधान हैं। ये हमिया गरू इसे भयसे हिस्स रहते हैं। ये सब नागगण अपने अपने पुत कालत्रादिसे परिवृत हो सुखसे विहार करते हैं।

महातलके घधोवत्ती विवरका नाम रसातल है। हैत्य, दानव श्रीर पाणि नामक असरणण यहांके पित्रवाकी हैं। श्रदावा इनके हिरुखपुरनिवासो निवात कवचगण श्रीर देवताश्री के प्रतिष्ठन्दी कालेय नामक श्रमुरगण वास करते हैं। ये सबके सब बड़े तिजस्वी हैं। भगवान्के तेज वे ये हतविक्रम हो कर इस विवरमें वास करते हैं।

इसके अधोदेशमें पाताल है। इस पातालमें नाग-लोक के अधिनित वासु को के सामने सर्प गण और शह, कुलिक, खेत, धनस्त्र महाशह, धतराष्ट्र, शहुचूड़, कलस्त्र प्रस्ति पास अमर्शविधिष्ट सुविशाल फणा-सम्मन और अखुल्कृष्ट विष्रूणे सर्प गण निवास करते हैं। इस पातालके मुलप्रदेशमें तीन हजार योजन अन्तर पर भगवान्की अनलक्षिणो तमोनयो कला विराजतो है। (देवीनाग० ८११८,१४,२० अ०)

इसके सिवा पातालका विस्तृत विवरण गरुडपुर प्र अन, ब्रह्मपुर १९ अन, ए सम्रपुर १ अन और जैनमत 'लोकप्रकास' नामक प्रन्थमें देखी।

पातालकेतु (सं पु ) पातालका ही दै त्यमेद ।

पातालका (सं पु ) पातालको का ।

पातालगर इन्हार (सं पु ) पातालको का ।

प तालगर इन्हार (सं पु ) पातालगर इने लता ।

प तालगर इने (सं क्सो ) १ लता विश्वेष, किरि इटा,

किरेंटा । पर्याय—वत्सान दी, सोमवली, तिज्ञाङ्गा,

मैच का भिधा, तार्ची, सोमपणी, गार इने, दीर्घ का न्ता,

हट् का न्ता, महावली, दीर्घ वली, हट् जता । गुण मधुर,

पित, दाह, श्रस्तदोष श्रीर विषदोष न श्रक, बलकर, सन्त-

पंण तथा क्चिकर। २ तिकालावा तितलीकी।
पाताल तुम्बो (सं॰ स्त्रो॰) एक प्रकारकी लता । यह
प्राय: खेतमें होती है और इसने पोले रंगके विच्छू के
डंक के-से कांटे होते हैं। वैद्यक में इसे चरपरी, कड़ की,
विषदी घना प्रकार तथा प्रस्त का लोन च्रतिसार, दांतकी
जड़ता घोर स्त्रन; पसीना तथा प्रलाप गाले ज्वरकी दूर
करने वाली माना है। पर्याय न गर्तालाम्ब, मृतम्बी,
देवी, बत्सी कर्म भवा, दिव्यतम्बी, नागतम्बी, शक्राचापसस्क्रवा।

पातालनिलय (सं॰ पु॰) पाताले पातालं वा निलयी यस्य। १ देखा २ सपं।

पातालक्वर्पत ( सं॰ पु॰ ) श्रीषक, शीसा ।

। अजावा इनके हिरखपुरनिवासो । पातालयन्त्र (सं क्ती ) पातित जारणादां पारदादिक

पतिवता देखो ।

पत शालच, पातालं नाम यन्तं। १ श्रोधध पाकारं यन्त्र विशेष, वह यन्त्र जिसके हारा कही श्रोषधियां पित्र नाई जाती हैं। इस यन्त्र में एक शोशो या महीका बरतन जपर और नीचे रहता है। दोनोंके मुंह एक दूसरें में संज्ञन रहते हैं श्रीर सम्बिखल पर कपड़ मही कर दी जाती है। जपरवाली शोशो वा बरतनमें श्रोध रहतो है श्रीर मुंह पर कपड़ की बारी क स्राख्य वाली डाट लगा दी जाती है। नीचे पात्र के मुंह पर खंदित हैं श्रीर उसके गले तक मही या बालू भर देते हैं। जपरके पात्र की सब श्रोरमें कं डो या उपनींसे ढक कर शांग लगा देते हैं। इस गरमीने श्रोषधि पित्रल कर नीचेके पात्र में आजाती है। रवह यन्त्र जिसमें जपरके पात्र में आजाती है। रवह यन्त्र जिसमें जपरके पात्र में जल रहता है, नीचेके पात्र को शांच दो जाती हैं और बोचमें रसकी सिद्ध होतो है।

पाता द्वासिनी ( सं ॰ स्त्रो ॰ ) नागव सी जता।

पाता ही ( द्विं ॰ स्त्रो ॰ ) ता इने फ ल के गूरेकी बनाई हुई टिकिया। इसे गरीब लोग सुखा कर खार्नके काम में साते हैं।

पातालोकम् (सं॰ पु॰) पातालमोकः स्थानः यस्येति। १ श्रोषनाग। २ वलि। (त्रि॰) ३ पातालवासिमात्र, जिसका घर पातालमें हो।

पाति ( सं पुः ) पाति रचतोति पा स्रति ( पातेरिः । उण् ् ५।५ ) प्रभु, स्वामो ।

ाति (हिं॰ स्त्री॰) १ पत्ती, पर्यं, दल । २ पतिका, पत्न, चिद्रो ।

पातिक ( सं ॰ पु॰ ) पातः पतनं जले निम्जानीक्षज्ञन-मेवास्यस्यति पातः ठन्। प्रिश्वमार, सूस नामक जल-जन्तु (Gangetic porpoise)।

पातित ( सं ॰ त्रि॰ ) पत-णिच्-सा। १ निचित्र। २ अधः स्रता

पःतित्य (सं॰ क्ली॰) पतित-घाञ्। १ पतित होने या गिरनेका भाव, गिरावट। २ श्रध:पतन, नी'च या कुमार्गी होनेका भाव।

पातिन् ( सं ॰ ति ॰ ) पतनशील, गिरनेवाला । पातिनी (सं ॰ स्त्री ॰) पातिः सम्मातिः पचियू शं लीयति इत्र, ली-ड, डीब्र्च। १ पची पकड़नंका फंदा। पतिः खामी लीयतेऽस्यां। २ नारी। ३ स्टत्पातमेद, चाँड़ी। पातित्रत (सं० पु०) पातित्रत्य देखी। पतित्रत्य (सं० क्षी०) पतित्रता भावे ष्रञ् । पतित्रता होनेका भाव। स्तियींका पातित्रत्य हो एक धमे है।

पातिसाहि (सं॰ पु॰) बादशाह देखे। पाती (हिं॰ स्त्री॰) १ प्रतिष्ठा, इज्जत, सज्जा। २ पत्र, चिट्ठी। ३ वृचके पत्ते, पत्ती।

पातुक्त ( सं ० त्रि ० ) पति उक्क ज् ( रुवपतपदस्येति । पा २ |२ |१५४ ) १ पतनग्रील, गिरनेवाला । (पु०) २ प्रपात, भ्राना । ३ जलह्यी, जलहायी ।

पात्र-बरारके श्रकोला जिलान्तर त बलापुर तालु सका एक शहर। यह यचा॰ २० रे७ उ॰ और देशा॰ ७६ प्ट पू॰ के सध्य अवस्थित है। जन वंख्या छः इजार के करीब है। इस नगरको लोग पातुर श्रेख बाबू कधा करते हैं। प्रवाद है, कि श्रोख अबदुत अजोज नामक . एक मुसलमान फकीर जो शेख ब बू नामसे प्रसिद्ध घे १३७८ ई॰ में दिलांसे यहां या कार रहने लगे। समय इन्हों ने सहसाद बिन तुगलकको सख् रोगमे बचा दिया था, इस कारण महस्मद इनको ब ो खातिर करते थे। यहां दम वर्ष रहनेके बाद उनको स्थ्य हो गई। सहसादने जनको कत्र पर एक समाधि सन्दिर बनवा दिया और शहरका नाम पातुर शेख बाबू रखा। **उस समाधि-मन्दिरका १६०६-७**में बैरान खाँके लड़के खान-इ-खान-खानासे संस्कार हुआ। प्रति वर्षे जनवरी साममें यहां एक भारों में ला लगता है। यहां बौडोंका एक विचार भी है।

पातुर ( स'॰ स्त्री॰ ) वेग्या, र'डो । पातुरनी ( डिं॰ स्त्री॰ ) पातुर देखो ।

पात्त (सं पुः) पापियों का उदार करनेवाला, पापियों -का त्राता।

पात्तार—सारन जिलेका एक ग्राम । यहांसे प्रति वर्ष प्रायः ५२०० मन चावलकी रफ्तनी होती है।

पातः (सं ० ति ०) पाति रचिति पिवति वा पान्तः । १ रचक, बचनेवाला। (पु०) २ गन्धपतः । ३ त्यमभेदः। पात्तिगणक (सं० ह्यो०) पत्तिगणकस्य भावः उद्गातादिः लात् श्रञ्। (पा पार्।१२८) सेनागणक कर्म श्रीर उसका भाव।

पातीवत (सं १ पु॰) पत्नो विद्यतेऽस्य मतुप, मस्य व, तच्छन्दोऽस्यत्र विसुतादिलादग्। पत्नीवच्छन्दयुता। १ अध्याय। २ अनुवाक।

पाली शांस (सं० ति०) पत्नो शांसा भग्नन्थोय। पात्य (सं० क्ली०) पत्युभीव: यक्त्। १ पातिता, पतित होनेका भाव। २ पतनीय, गिरनेयोग्य।

पात (सं वि व) पाति रचिति क्रियामाधियं वा विवन्धनेनिति वा पा प्रन् (सर्वधातुभ्यः प्रन् । उण् ४१६५८) १
नाना गुणालं कत, नाना गुणसम्पन्न । (क्षी॰) २
प्राधियधृत वसु, वह वसु जिसमें कुछ रखा जा सके ।
पर्याय—प्रमत्न, भाजन, भाण्ड, कोग्र, कोष, पाती, कोषी, कोषिका, कोश्रिका। ३ योग्य । ४ राजमन्तो । ५ तोरह्यान्तर, नदी हे दोनों किनारों ने बोचका
स्थान, पाट । ६ पण्, पता । ७ नाट्यानुकर्त्ता, नाटक के
नायक नायिका आदि । ८ आड़क परिमाण । वै यकमें
एक तोल जो चार सेरके बराबर होती है । ८ स्नुवादि,
यन्नीय होमादि साधन । इस पातका खल्ण कात्यायन
स्थात (१।३।३१) भीर इसके भाष्यमें विशेषकृष्यसे
विणेत है । धर्म प्रदीपमें लिखा है—

"आज्यस्थाली च कर्तेच्या तैजसद्रव्यस्मावा। महीमयी वा कर्तेच्या सर्वास्वाज्याहुतीषु च ॥ आज्यस्थाल्याः प्रमाणं तु यथाकामन्तु कारयेत्। सुदृढामत्रणां भद्रामाज्यस्थाली प्रचक्षते॥"

श्राज्यस्थाली तैजसद्रश्यकी होते, श्रभावमें स्रणमय-की भी हो सकती है। इसका परिमाण इच्छा पर निभर है। यह सुटढ़ श्रीर श्रवण होते।

देवीपुराणमें लिखा है— हैम अथवा रीप्य पात से अध्ये देनेसे आयु, राज्य भीर पुतादि लाभ, तास्त्रपात से सीभाग्य भीर स्एमयपात से धर्म लाभ होता है। विवाह, यज्ञ, आद भीर प्रतिष्ठा आदिमें पात देना होता है। विना पात से से सब कार्य निद्य नहीं होते। इसो से पात को अध्य यज्ञाङ बतलाया है। देवपूजाङ का रेक्ष प्रतिका पात प्रशस्त भीर २७ डंगलीका मध्यम बतलाया

गया है। इस पालको नाना प्रकारका तथा विचित्र रूपोका इनाना चाहिये। इसको माक्ति प्रदा, शक्क वा नीलोत्पल-सी होनी चाहिये। जो बिना पालका अनुष्ठान करते हैं, खनको सभो क्रियाए निष्फल होती हैं। (देवीयुगण) पालक (सं क ली) १ स्थाती, इंड़ी मादि पाल। १ वह पात जिसमें भोख मांग कर रखी जाय। पात्रकटक (सं॰ पु॰ क्लो॰) भिचापत्रका कड़ा। पालट ( सं ॰ पु॰ ) पाता इवं पिशनिव वा अटतीति चट-अच । १ वापेटका, भिख्म गा। (ति॰ ) २ काम, दुवला पावटीर (संपूर्ण पातिव रचनिव पिवनिव वा अटतोति श्रट वाह्यात् ईरन् । १ उचित व्यापारयुक्त मन्त्री, वह मन्त्रों जो यथोपयुक्त कार्य करता है। र लौहपात। ३ कांस्यपात । ४ रजतपात । ५ सिं हाण । ६ पानक । ७ पिङ्गाग। द वायस। ८ कङ्का स्तियां जातित्वात् ङोष् । १० धारक। पावतरङ्ग (सं ० प्र०) प्राचीनकालका ताल देनेका एक

प्रकारका बाजा। पात्रता (सं ॰ स्त्री॰) पात्रस्य भावः, पात्र भावे तल् स्त्रियां

टाप्। १ पात्रत्व, उपयुक्तता, पात्रका धर्म।
"अपातः पत्रतां याति यत्र पात्रो न विद्यते।"

'अप।तः; प त्रतां याति यत्र पात्रो न विद्यते ।'' ( डज्ज्वल ४।१५८ )

जहां उपयुक्त पात्र नहीं मिलता, वहां अपात्र भी पात्र समभा जाता है। केवल विद्याद्वारा हो नहीं, तपस्याद्वारा भी पात्रता लाभ होतो है।

''न विद्यशा केवलया तपसा वापि पात्रता । यत्र व्रतिमिमे चोभे तिद्धिपात्रं प्रकीत्तितं ॥''

ं ( याज्ञ १।२०० )

पात्रत्व (सं॰ पु॰) पात्रता, पत्न होने हा भाव।
पात्रदेक — वस्बईप्रदेशको एक नर्स को जाति। ये नगरं और बड़े बड़े ग्राममें रहतो हैं। कथाड़ो इनको भाषा है और मलहारो देव लपास्य देवता हैं। ये लोग देखने में सुन्नी और परिकार परिच्छन होतो हैं। इनका पहन्तावा इस श्रञ्जलको ब्राह्मणकन्या सरोखा है। लेकिन पर्वाद लपत्न में नाच करने के लिये ये बहुमूह्य पीशक पहन लेतो हैं। नृत्यगीत ही इनका प्रधान व्यवसाय है।

ंजब ये नाच करती हैं, तब इनका भाई वा पत्र ढोल श्रीर सारङ्गो बजाता है। ये लोग श्रतिधम वरायण होनी श्रीर बिना देवपूजाके जल तक भी नहीं पीती हैं। हिन्द्र-पातदवरू ब्राह्मणोंको भिता करती और गुक्ने मन्त्र लेती हैं। इनका भूतप्रेतादिमें खब विष्णास है। मन्तान-की जन्म खेनी पर ये धीनी की यंगुठों से उसकी नाक छूंतों त्रीर नाडोक्टेरन करने हे पहत्ते सुवृत्र अधु डाल देती हैं। पांचवें दिन षष्ठोदेवोको पूजा होतो है और तरहवें दिन सन्तानका नामकरण तथा तीसरे मासमें काण वेध होता है। जब कन्या सात वर्ष को होतो है, तब शुभ-दिन देख कर अन्यान्य नर्रा कियां निमन्तित होती हैं। इस दिन कन्या स्नान करके वाद्ययन्त्र नृपुर श्रादिकी पूजा करतो है और उसी दिनमें नाच गान सोखना यारमा कर हेतो है। बारह वर्ष को उमरमें वह सादल नामक वाद्ययन्त्रके साथ व्याही जाती ग्रीर उस उपनव-में ब्राह्मणको दान दिया जाता तया भोज, नाच, गान श्रादि बड़ो धूमधामसे होता है। कन्याका प्रथम ऋतु-काल उपस्थित दोने के पहले ही एक प्रणयी चन लिया जातः है भीर प्रथम ऋतु होनेके बाद चौथे दिनसे कान्या-को उता पुरुषके साथ कमसे कम एक माम तक सह-वासकी लिये छोड़ दिया जाता है। पोक्रे कन्या यावज्जो वन एसका समान करती है। इस जातिमें कन्या-ही मात-सम्पत्तिको उत्तराधिकारियो होतो है।

पात्रदृष्टरस (सं॰ पु॰) केशवदासई सतसे एक प्रकार-का रसदोष। इसमें कवि जिस वसुको जैसा समस्ता है रचनामें उसके विरुद्ध कर जाता है। उदाहरणाय एक नीचे देते हैं,—

'क्षय कृषानी मानी, प्रेनरम लखानी, प्रानतिको गंषाजी-को पानी सम जानिये । स्वारथ नियानी परपारथकी रजधानी कामकी कहानी केशोदास जग मानिये। सुवरन उरझानी, मुधा सो सुधार-मानी सकल स्थानी सानी ज्ञानी सुख दानिये। गौरा और गिरा लजानी मोहे, पुनि मूह प्रानी, ऐसी बानी मेरी रानी विषुके बढ़ानिये। (केशव)

पातपाक (सं पु॰) भेषजादि परिपाक वा काय। पातपाणि (सं पु॰) कोटेकोटे बचोंका अनिष्टकारी उपदेवभेद।

Vol. XIII 66

पात्रपाल (सं०पु०) पात्रं पालयतीति पाल 'कारेष्यन्' इति अग्। पात्ररचका।

पात्रभेष (म'॰ पु॰) खा कर को ड़ा इया यदादि, उच्छिष्ठ, जृठा।

पातमं स्कार ( सं॰ पु॰ ) संस्क्रियते दति सम्-क्रियः, पातस्य संस्कारः, ग्रुद्धः। १ भाजनग्रुद्धि, पातग्रुद्धि। २ पुरोटि।

पात्रमञ्चार (मं०पु०) सञ्चाज्ञमोजनके बाद पात्रश्चानाः न्तरकरण, खानेके बाद जूठे बग्तनीको अलग उठा कर दखना।

पात्रसात् (सं॰ व्य॰) पात्र देवार्यं चसात्। सत्पात्रमें देव, सत्पात्रमें न्यन्त्रो

पिलहरूत (सं० ति०) जिसके हाथमें पात हो। पालासादन (सं० वत्तो०) पाल गामासादनं ६ तत्। यज्ञातको यवास्यान रखना।

पाति — १ ब म्बई प्रदेश के काठिया बाड़ के अन्तर्गत भा जावर विभागका एक कोटा राज्य। परिभाग ४० वर्ग मी ज है। राज्य की आय ८०००) ६० है जिनमें से ५२३५) ६० हिट यंगवर्ग एट को कर्म देने पडते हैं।

२ बस्बई ते शहमदबाद जिलान्त ते विरामगाँव तालुकका एक अहर। यह अचा० २३ ११ छ० और देशा० ७१ ५२ पू० अहम हनगर शहरसे ५८ मोत पश्चिममें अवस्थित है। जनसंख्या कः इजारके कारीब है। नगर प्राचोरसे विराहे और इसके मध्य भागते एक गढ़ है। कई, शस्य और गुड़ यहांकी प्रधान वाणिच्य वसु है। यहां एक डाकघर है।

पालिक (सं ० वि ०) पावस्य वापः ठन्, पाववाप चिवादि स्वियां जातित्वात् ङोष्, पाविको पावं सम्भवति, यप ० इरति या इरति वा ठञ्। पात्रापहारकादि।

पानिन् ( सं ० ति ० ) पात- प्रस्त्ययें इनि । १ पात्रयुक्त, जि मक्ते पास स्योग्य सनुष्य हो । ( स्त्री० ) ३ कोटे कोटे बरतन । ४ एक कोटो महो जिसे एक स्थानसे दूसरे स्थानपर उठा कर लेजा सकते हैं।

पातिय (सं॰ स्त्रो॰) पाति महंति पाति च (पात्राद्वेश्व। पा ५।१।६८) १ पातार्ह, पाति वेगिय। २ जिमके साथ एका थाजीमें भोजन किया जा सके, सहभोजी। पातीण ( सं ि ति ) पात ख ( आड़ हाचितपात्रात् छो ऽन्यतरस्या । पा धारी ४३) पाताव चारकादि । पातीय (सं ि की ि) पाते साधु पात-वा इन्न कात् च्छा । १ यज्ञपात । (ति ि) २ पात सम्बन्धीय । पातीर (सं ॰ पु ०) पातर राति, पाती राती वा रा-क । यज्ञद्वा

पात्रेब इंस (सं० पु॰) पात्रे भो जनसमये एव ब इसाः नतु कार्ये, पात्रे समितादिलात् प्राविधे गस्ये अलुक्-समाप्त:। वे जो काम काज कुछ भो नहीं करते, पा खाने के समय उपस्थित हो जाते हैं।

पात्रेसित (सं वि वि ) पात्रे भोजन-समये एव सितः सङ्गतः, पात्रे समितादिलात् अलुक् समासः। १ कार्यः कालमें अचम श्रीर भोजनके समयमें सङ्गत अर्थात् जो भोजनकालमें उपस्थित हो जाते हैं, पर कार्यं कालमें नहीं रहते। (पु॰) २ पापविशेष।

> "निधाय हृद्ये पार्ग यः परंशंसति स्वयं। स पात्रे समितोऽथ स्यात् — ॥" (शब्दमाला)

३ उता लचणोता पापयुता पुरुष। जो सनुष्य इट्टयमें पाप रख कर मीठो बातें करता है, उसे पास्नेसमित काइते हैं।

पाते सिमतादि (सं॰ पु॰) श्राचिप श्रधे श्रेणु त्साःसादि निमित्त शब्दगणभेद! गण ये हैं—पात्रे सिमत,
पात्रे बहुल, उदुम्बरमयक, उदुम्बरम्रमा, कूपित च्छ्य,
श्रवटे कच्छ्य, कूपमण्डू का, कुश्ममण्डू का, उदयानमण्डू का, नगरकाका, नगरवायम, मातरिष्ठका, पिण्डो
श्रूर, पितारिय्र, गेहेश्र्र, गेहेनदी, गेहेच्चे डो, गेहेविजिती, गेहे व्याष्ट्र, गेहेमेहो, गेहे दाही, गेहे हत्त,
गेहे प्षष्ट, गर्भेंद्रह्म, श्राखनिकवका, गोष्टे श्रूर, गोष्टे विजिती,
गोष्टे च्हें डो, गोष्टेपयु, गोष्टेपिण्डत, गोष्टे ग्रवम, कर्षे टि
रिटिरा, कर्षे चुरुता।" (पाणिनीय गणपाठ)

पात्रोप करण (, सं ॰ क जी ॰ ) पात्रस्य पात्राणं वा उप करणं उपभूषणं। पात्र का उपभूषण, की ड़ी श्रादि पदार्थं जिन्हें टांक कर वरतनी की सजाते हैं।

पास (सं॰ पती॰ ) पततीति पत-किए, पतं श्रधः पतन्तं जनं त्रायते त्रै-क, ततः खार्यं प्रचाद्यण्। पापि त्राता, वह जी पापियोंको बचाता हो। पालता (सं॰ स्त्री॰) पातस्य भावः तन्, टाप्। विद्याः तपस्याचारयक्तता ।

पाचा (सं ० ति ०) पाच यत् (पात्रादयंश्व। पा ५।१।६८) पातिय, पातार्हे।

पाय (सं॰ क्ली॰) १ जल, पानो। (पु॰) पातीति पा॰ खुट्, निपःतनात् साधुः। २ सूर्यः। ३ चनि। ४ चाकाय। ५ वायु। ६ भन्न।

पाथ ( हिं॰ हु॰ ) मागे, राम्ता, राह।

पायना (हिंश्किं) १ ठोंक पोट कर सुडोत करना, गढ़ना, बनाना। २ किसी को पीटना, ठोंकना, सर्ना। २ किसी गोली वसुसे साँचेके द्वारा वा बिना साँचेके हाथोंसे थोप, पीट वा दना कर बड़ी बड़ो टिकिया या पटरो बनाना।

पाथनाथ ( सं॰ पु॰ ) समुद्र । पाथनिधि ( सं॰ पु॰ ) समुद्र ।

पायरवत् - बब्बई प्रदेशवाभी एक जाति। ये लोग पूना जिलेमें सब जगह देखे जाते हैं। इनका पहनावा महा। राष्ट्रीयोंके जैसा होता है। ये लोग परिकार परिकान, परिक्रमो, मित्रक्यों, सुश्रह्मल और अतियय होते हैं। पर्यामें देवता जन्तु गादिकों मृत्ति लोदना हो इनका जातिगत व्यवसाय है। ये लोग हिन्दू देवदेवोको पूजा काते हैं। इनमें विभवा विवाह प्रचलित है, किन्तु यह विवाह अति निजंनस्थानमें हो सम्पन्न होता है। ये लोग स्टतदेहका सल्लार करते हैं। जातिभे दमया भी इन लोगोंमें प्रवल है।

पायस् (सं० क्लो॰) पाति र ति जोवानित पा ग्रसुन् शुट्च (उदके थुट्च। उग् ४।२०४) १ जला। २ अन्न। ३ आकाम।

पायस्पति ( भ' । पु । वर्गा।

पाया (हिं ॰ पु॰) १ एक तोल जो एक दोन कचे चार सेरको होतो है। इसका व्यवहार देहराटून प्रान्तमें अन्न नापने लिये होता है। २ खिल हानमें राग्रि नापने का एक बड़ा टोकरा। प्रायः यह टोकरा किसी नियत सानका नहीं होता। लोग इच्छानुसार भिन्न भिन्न मानोंका व्यवहार करते हैं। यह वें तका बना हे ता है श्रीर इसकी बाढ़ बिलकुल सीधी होतो है। कहीं कहों

इसे लोग चमड़ें से मढ़ भी लेते हैं। इसका दूसरा नाम पायी और नलो है। ३ उतनी भूमि जितनोमें एक पाथा अन्त बीया जा सकता हो। ४ इसकी खींपी जिसमें फाल जड़ा रहता है। ५ को व्हू इंक नेवाला। ६ अन्न में लगनेवाला एक छोटा को ड़ा।

पाधि (हिं पु॰) १ ससुद्र। २ घाँख। २ प्राचीनकाल का एक प्रकारका ग्राप्तत। यह सहे के पानी श्रीर दूध श्रादिकी सिला कर बनाया जाता था श्रीर इससे पित्त-तर्पण किया जाता था, की लाल। ४ घाव परकी पगड़ी, खुरंड।

प थिकः (सं॰ पु॰ स्ती॰) पिथकस्यानत्यं पिथकः शिवाः दिल्लादणः (पा ४।१।११२) पिथकका अपता।

पाधिकायं (सं ॰ पु॰) पथिकार-कुर्वादित्व त् खा। (पा ४।१।१५१) पथिकारका अपत्य वा अंग्र।

पाणिका ( मं॰ क्ली॰) पविकस्य भाव: पुरोहित।दिलात् यकः,(ण ५।१-१२८) पथिकाला ।

पाथिस् (सं पु॰) पिवित नद्यादि जलमाक्ष तोति पा-इसिन् थुगागमञ्च (उण. २।११५) १ समुद्र। २ चत्तु, श्रांख। ३ कीलाल। ४ घाव परको पपड़ी, खुरंड।

पायिय (सं॰ क्लो॰) पिट्ट साधुरिति पिटिन् ढञ्ज, (पश्यितिधिवसतिस्वपतेर्डंच । पा ४।४।१०४) १ पिटिच्यियः तन्य द्र्यः, वह द्रव्य जो पिटिक राह खर्चंके लिये ले जाता है, राहखर्च । २ वह भोजन जो पिटिक अपने साथ मार्ग में खानेके लिये बांच कर ले जाता है, रास्ति-का कलिया। ३ कन्योराधि।

पांचेयक (सं॰ ति॰) पांचेय भूमादिखात् बुज्.। (पा ४:२।१२७) पथका सम्बलयुक्त, जिसके पास राह खर्च हो।

पाथोज (सं॰ म्ली॰) पाथिस जर्ने जायते इति जन-छ। कमन, पद्मं।

पार्थीद (सं• पु॰) पायो जलं ददातीति दा-क। में घ, बादल।

बाधोधर (स'० पु०) धरति धारयतीति वा धं-भच्। पायसी घरः, पाथो धारयतीति धारि-भच्, इन्द्र इत्ये के। सेच, बादल।

पायोधि ( सं॰ पु॰ ) पांचांसि धीयन्तेऽत घा-कि । ससुद्र ।

पाथीनिधि (सं० पु॰) पाथांसि जलानि निधीयन्ते ऽस्मिन्
इति नि-धा-कि। समुद्र।

पाथीभाज् ( चं॰ व्रि॰ ) पथ वा स्थानभोगो।

पाथ्य (सं॰ ति॰) पाथिस भाव: वेटे डान्। १ भाकाशर्में रहनेवाला। २ हवामें रहनेवाला। ३ हृदयाकाशर्में रहनेवाला।

पाद (सं ॰ पु॰) पद करणे घक्त, पद्यते गम्यते अर्ननिति वा घक् । १ चरण, पैर, पांव । गमें स्थित देवाल कके हितोय मासमें पैर होता है। पर्याय — पत्, अङ्घि, चरण, अंडिं।

पाद हारा पाद त्राक्षमण, उच्छिष्ट नहुन श्रीर संहत पाणि हारा शिर:कण्डूयन नहीं करना चाहिये। दूसरे शास्त्रमें पाए चालनादिको भी निषिद्व बतलाया है।

कभी भी पाट हारा पाटचालन नहीं करना चाहिए। दोनों पैर अग्निमें प्रतापन श्रीर कांस्यवातमें धारण करना मना है। ब्रह्मण, गो, अन्ति, तृप और सूर्य को और भूल कर भी पादप्रसारण न करे। २ ऋग्वेदीय मन्त्रः चतुर्थाग्रा ३ क्लोकचतुर्थाग्रा ४ बुध्रा ५ ब्रह्ममूल। ६ तुरोयांग । ७ चतुर्थं भाग । ८ भौ लप्रत्यन्त पव त । ८ महादिने सभीप अवस्थित चुद्र पर्वत । १० मयूख । ११ किरण। १२ शिव। १३ चिकित्साके चार अंग। सञ्चतमं लिखा है, कि वेदा, रोगे, बीषध श्रीर परि चारक ये चार पाद चिकित्साकायें साधनके उपयोगी हैं। वैद्य यदि गुणवान् हो ग्रोर रोगी ग्रीष तीन गुणविशिष्ट हो, तो कठिनसे कठिन रोग भी थोड़े ही समयमें श्रारीग्य हो जाता है। जिस प्रकार खुगाता, होता और ब्रह्मा इन तीनों के रहने पर भी बिना माचार्यंके यज्ञ नहीं होता, उसी प्रकार विकित्साके भेष तीन पाद गुणविशिष्ट होने पर भी बिना वै शक्ते चिकिला-कार्यसम्पन्न हो ही नहीं सकता। जो वैद्य शास्त्रार्थ-पारदर्शी, इष्टकमी, खर्य कार्यचम, खघुइस्त, श्राच, शूर, श्रीषध श्रीर यन्त्र श्रादि चिकित्स कि सर्व प्रकार उप करणीं से सुर्वाज्जत, प्रत्युत्पन्नमति, बुडिमान्, व्यवसायी, विशारद और सत्यधम परायण हो, वे ही चिकित्सा काय के प्रथम पाद गिने जाते हैं। जो रोगो आयुष्मान्, बुहिमान्, साध्य, द्र्यवान्, प्रास्तिक भीर वैद्यक्ते मतानु-

गामी हैं, वे चिकित्साकार के दितीय पाद तथा जी श्रोषध प्रयस्तदेशमें उत्पन्न श्रीर उत्तम दिनमें उखाड़ी गई हो, जो मनको प्रीतिकर, गन्धवर्ष रस्विधिष्ट, दोषन्न, श्रग्लानिकर हो जो विषय यमें भी कोई विकार न करती हो तथा उपयुक्त काल श्रीर उपयुक्त मालामें रोगोको दो जाती हो, वही चिकित्साका छतीय पाद है। जो परिचारक स्निग्ध, बलवान, रोगोकी प्रति यल श्रील हों। जो दूसरेको निन्दा न करते हों, जो वे द्यावाका श्रन्तगामी श्रीर कठिन परिश्रमों हों, वे हो परिचारक चिकित्साकाय के चतुर्य पाद बतलाये गये हैं। सुश्रुतकर्णस्थान ३४ अ०)

१८ ग्रन्थांग्रविग्रेष, पुस्तकका विग्रेष ग्रंश। जैसे, पातन्त्रकका समाधिपाद, साधनपाद ग्रादि। १५ ऋषि विग्रेष। पद भावे घन्न,। १६ गमन, पदको किया। यह ग्रन्द जब किसीके नाम या पदके श्रन्तमें लगाया जाता है, तब वक्ताका उसके प्रति श्रत्यन्त सम्मानभाव तथा श्रदा प्रकट करता है। जैसे, कुमारिलपाद, गुक्पाद, ग्राचार्यपाद, ग्रादि।

पाद (हि' ० पु॰) श्रधीबायु, वह वायु जी गुदाने मार्ग से निकले, गीज़।

पादक (सं वित् ) पादे गमने क्षप्रचः माकर्षादित्वात् कान् (पा प्रारा६४) १ गमनक्षप्रच, जो खूब चेचता हो। २ चतुर्घां ग्र, चौद्याई। (पु॰) खल्पायें कान्। ३ चुद्रपद, कोटा पैर।

पादकटक (सं॰ पु॰) पादस्य कटक इवेति। नूपुर। इंसकी बाक्तिका एक प्रकारका गइना जी पैसी पहना जाता है। इसकी पर्योग इंसक है।

पादकी लिका ( सं ० स्ती ० ) न पुर।

पादसच्छ (स' पु ) एक प्रायिक्त वत । यह वत चार दिनका होता है। इसमें पहले दिन तक एक बार दिनमें, दूसरे दिन एक बार रातमें खा कर फिर ती सरे दिन अपाचित अब भोजन करके चौथे दिन उपवास किया जाता है। इस वतकी दूसरी विधि भी मिलती है। उसमें पहले दिन रातमें एक बारका परसा हुआ भोजन कर दूसरे दिन उपवास किया जाता है। ती सरे

पादक्रमिक (सं श्रिश) पदक्रमं अधीते वेदेवा चक् यादित्वात् उक्। (पा शाराह्ण) जो पदक्रमका अध्यः यन करतेवा जानते हों।

पादन्तिप (सं०पु०) पादस्य न्तिः। पदिवन्तिप ।
पादगण्डिर (सं०पु०) गडाते चर्यते पूयरतादि यसात्
यत्र वा पादे गड़-किरच् ततो राजदन्तादिवत् परनिपातनात् प्राष्ठः। स्रोपद, पोलपाँव। श्रीवद देखो।
पादग्रह्य (सं०पु०) ग्रह्यः पादः मयूर्यंसकादित्वात्
पूर्विनिपातः। ग्रह्यपाद।

पादयित्य (सं०पु०) पादस्य ग्रन्थिरिव । १ गुरुक, एड़ी श्रीर घुटीके बीचका स्थान

पादयहण (सं क्लो॰) पादयोग्रंहणिमिति ग्रह-भावे त्युट्। श्रभिवादन, पेर छू कर प्रणाम करना। जिसके हायमें सिन्धा, जल, जलका घड़ा, फूल, श्रव तथा श्रचतमें से कोई पदार्थ हो, जो श्रग्रचि हो, जो जप या पित्रकार्य करता हो, उसका पेर न छूना चाहिये। अभिवादन और प्रणाम देखो।

पादयाहिन् (सं ० ति०) पाद-ग्रह-णिनि । जो पादग्रहण करता हो।

पादष्टत (सं॰ नी॰) पादयोर्ने पनाव ' घत' मध्यनोपि॰। दोनों पादके अभ्य ज्ञानाव घता

पादचतुर ( सं ॰ पु॰ ) पादे पदव्यापार गमनादी चतुर: ।
पादचलार देखो ।

पादचत्वर (मं ॰ पु॰) १ छाग, बकारा। २ अध्वत्यव्रच, पोपलका पेड़। ३ बाल्का भोटा। ४ श्रोला। (त्रि॰) ५ दूसरेका दोष कहनेवाला, चुगलखोर।

पादचारिन् (सं ॰ पु॰) पद्मगं चरतीति चर-गती णिनि। १ पदाति, पैदल। (ति॰) २ पद द्वारा गमनग्रील, जो पैरोंसे चलता हो।

पादिच इहिंदि । पादियोखिइ दिः तत्। दोनीं पौरका निशान।

पादन (सं• पु॰) पादाभ्यां जाग्रते जन छ। १ पादनात-शूद्र। ब्रह्माने पादने शूद्रको उत्पत्ति हुई है, इसमें पादन शब्दने शूद्रका बोध हुआ है। (ति॰) २ पादोइनमात, जो पैरने उत्पन्न हुआ हो। पादजल (सं० की०) पादप्रचालनं जलं मध्यलो कमिं भारति । १ पादोदक, वह जल जिसमें किसो के पैर भोग गए ही। २ तक्र, महा। (वि०) ३ चतुर्थां धिमत जलयुक्त।

पादजान (सं ॰ मली॰) पादस्य मृतं कर्णादित्वात् जा हच् ्पा ५।२,२४) पादमूल ।

पादटीका (सं • स्तो •) वह टिप्पनो जो किसी भाग, 'पृष्ठके नीचे लिखी गई हो, फुटनोट।

पादतल (सं॰ क्ली॰) पादस्य तलं। चरणका अधोग्रन्थके पैरका तलवा।

पादतम् (सं श्राच्यः) पाद-तसिल् । पादमे वा पादमे । पादत्र (सं श्राच्यः) पादो तायते त्र-त । १ पादरच्यकः, जो पैरको रचा करे। (क्लीश) पादयोस्त्राणं यस्मात्। २ पादुकाः, खड़ाऊं, जूता।

पादताण (सं॰ पु॰) पादत्र देखी।

पाददिलत ( सं॰ ति॰ ) पदाक्रान्त, पददिलत, पेरहे . कुचला हुमा।

पादरारिका (स'० स्त्रो०) पादगत चुद्ररोगभेद, विवाई नामका रोग। इसमें पैरका तलवा खान खानमें फट जाता है।

पाददाह ( सं॰ प्र॰) पादी दहित पाद-दह अग् । सुयु-तोत वातव्याधिभेद, सुयुतके अनुसार एक प्रकारका रोग। यह पित्तरत्तके साथ वायु मिन्निके कारण होता है। इसमें पैरीके तन्त्वीमें जलन होती है।

पादधावन (सं० पु०) १ पैर धोनेको क्रिया । २ वह बालू या मही जिसको लगा कर पैर धोया जाय। पादधावनिका (सं० स्त्रो०) पैर धोनेके लिखे बालू या सही।

पादनख (सं॰ पु॰) पैरकी उंगलियोंका नाखून। षादना (हिं॰ क्रि॰) घपानवायुका त्याग करना, वायु कोडना।

पादनालिका (सं॰ त्रि॰) पदालङ्कारभेद, पैरमें पहनने-का गहना।

पादनिष्टत् ( सं॰ वि॰ ) गायवीमेद् ।

घादनिष्क ( सं º पु॰ ) निष्कका चौथाई भाग।

पादनियास (सं ० पु०) पादयोः न्यासः ६ तत्। १ पाद-वित्तेष, पैर रखना। २ ऋत्य, नाचना।

Vol. XIII, 67

पादय (सं ॰ यु॰) पादन सूचिन पिवति रशनिति पान्तः। १ वच, पेड़ । वच चर्यनी जड़ वा चे रके हारा रस खों चते हैं, चतः वे पादय कहताते हैं। पादी पाति रचतोति पारच्चिष का २ पादपीठ, पीड़ा। १ द मोत्यल, कनियारी। पादयखड़ (सं ॰ क्री॰) पादय समुद्दे खण्ड च्। पादय-समुद्दे खण्ड च्। पादय-समुद्दे, जङ्गल।

पादग्रहति (सं • स्त्री •) १ वदप्रस्ति, रास्ता । २ पगडं छी। पादग्रह्म (सं • स्त्रो •) पादौ प्रश्नमेत्र । चरणप्रस्त, चरणक्रमत्त । पादग्रह्म (सं • स्त्रो •) पादपे हन्ने रोहतोति रहन्त्र । वन्दाकहन्न, बांदा नामका पेड़ ।

यादवा (सं ॰ स्तो ॰ ) पादी याति रचतीति पा क-टाप्। पादुका।

पादगाय (सं ॰ पु॰) पादस्य पाद्यः। भव्यदाम, वह रस्रो जिससे घोड़ों ते पिछले दोनों पैर बांचे जाते हैं, विहाड़ी। पादगायी (सं ॰ स्त्री॰) वादपाय-स्त्रियां गीरादित्वात् छोष्। र महस्ता, कोई सिकड़ी या सिकड़। २ वेड़ो। पादपीठ (सं ॰ क्ला॰) पादस्य पीठम्। पादस्थापनासन, पैरका भासन, बीड़ा।

पादपीठिका (सं० स्त्री॰) पाइपोठं साधनले नास्यस्या इति पाद-पीठ-ठन् । १ नापिकादिभिष्य, नाईकी सिद्धी । २ पादपीठ, पीढ़ा ।

पादपूरण (सं किती ) पादस्य पूरण (संतत्। १ किसी स्नोक वा किताके किसी (चरणको पूरा करना। २ वह सचर या प्रब्द जो किसी पदको पूरा करनेके जिये उसमें रखा जाय।

पादप्रचालन (सं० क्की०) वादयो: प्रचालनम् । चरण-धावन, परे पोना । इसमें मेधालनक, पवित्र ग्रीर श्रायुष्कर तथा अलक्की भीर कलिएएनाथक गुण माना गया है।

"पादप्रक्षातनं पाद-महरीगश्रमा १६।

चक्षःप्रसादनं नुस्यं रक्षोचनं अतिवर्दनं ॥"

( सुश्रुतचिकि॰ ३४ अं॰ )

माफ्रिकतस्वने विखा है, कि माचमन करनेके पहले पाणि भीर पाद धो लेना उचित है। देवलने लिखा है, कि पूर्व मुख खड़े हो कर बादम्बालन करना चाहिये। देवकार्य में उत्तर मुख हो कर और विद्यकार्य में दक्षिण मुख हो कर पादम्बालन में स्वा है। "प्रथमं शंमुखः स्थिला पादौ प्रक्षालयेच्छनैः। उदं मुखो वा दैवस्ये पैतृके दक्षिणामुखः॥"

गोभिलने लिखा है, कि पहले वाम पाद पोछे दिच्चिपाद धोना चाहिये। 'सब्यं पादमवनेनिजे इति सब्यं पादं प्रक्षालयति। 'दक्षिणां पादमवनेनिजे' इति दक्षिणं पादं प्रक्षालयति।' (आहिकतस्य)

आध्वलायन श्रोतस्त्रवर्मे लिखा है, कि ब्राह्मण थदि ब्राह्मणका पादपचालन करना चाहे, तो उसे पहले दिल्ला पाद पोक्टे वाम पाद धोना चाहिये। किन्तु श्रूट्र को पहले वाम पाद पोक्टे दिल्ला पाद धोना उचित है। परन्तु ख्यंसे पैर धोनेके समय पहले वाम पाद पोक्टे दिल्ला पाद धोवे। वाचस्रतिमिश्चने दिल्ला पाद धोनेके बाद जो वाम पाद धोनेको कथा लिखी है, वह युक्तिसङ्गत नहीं है।

पादमणाम (सं पु॰) साष्टाङ दण्डवत, पांव पड़ना। पादमितष्ठान (सं पु॰) पादपीठ, पदासन, पीटा। पादमधारण (सं प्ली॰) पादी प्रधार्थों ते काण्टकादिभ्यो स्त्रीतंऽनेनिति, प्र-धु खिच, स्युट्। पादुका, खड़ाऊं। पादमहार (सं पु॰) पादस्य पादेन वा प्रहार:। पदान् घात, लात मारना, ठोकर मारना।

पादबद्ध (सं० त्रि०) पादस्रोकमें रचित, श्लोकका एक चरणयुक्त।

पादनन्ध (सं० पु०) पादम्बङ्गला, पैरों में बांधनेकी जंजोर, बेड़ी।

पादबन्धन (सं॰ क्लो॰) पादयोगीं महिषादीनां यहस्यनं। १ गो सहिषादिका बन्धन, घोड़े, गधे, बैल ब्रादि जान-वरीं के पैर बांधना। २ गोमहिषादिका पादबन्धन दृश्य, वह चीज जिससे उनके पैर बांधे जायं।

पादभाग (सं० पु॰) पादयोर्भागः ६ तत् । १ चरणका प्रधोमाग । पैरके नोचेका भाग, तलवा । २ चतुर्थां ग्र, चौथाई ।

पादभाज (सं ० वि ०) पादं भजते भज-खि । पादभजना कारी, जो चौथाई पा सकता है।

पादभुज ( सं ॰ पु॰ ) शिव, महादेव । 🕝

बादसुद्रा (सं॰ स्त्रो॰) पदचिक्र, पैरके दाग।

पाटमल (सं व क्लों) पाटगोमु लं ६-तत्। १ चरणाधी-

भाग, पैरका निचला भाग । २ चरणसमीप । ३ प्रत्यन्त पर्वतका अधीभाग, पहाडकी तराई ।

पादरच ( सं॰ ति॰ ) पादंरचित रच-म्रण्। १ चरणः रचक पाटुकादि, वह जिसमे पैरीको रचा हो। २ रयः चरणकृप चक्ररचका।

पादरचण (सं॰ क्हो॰) पादयो रचणं यस्मात्। १ पादुका। २ पादका रचण ।

पादरजस् (सं॰ क्ली॰) पादयो रजः । पदधूलि, चरणीको धूल ।

पादरज्जु (सं० स्त्री०) पादबस्यनार्था रज्जुः । १ इस्ति-पादबस्थनरज्जु, वह रस्रो या सोकड़ श्रादि जिसमें हाथोवे पैर बांचे जायं । इसका पर्याय पारो है। २ चरणबस्थनटाममात्र, पैर बांचनेकी रहसी।

पादरघी (सं०स्त्री०) पादस्य रघी चुद्रो रघ दव। पादका, खड़ाऊं।

पादरा—१ बम्बई प्रदेशके मध्य बड़ोदाराज्यका एक उप विभाग। परिमाणफल २५० वर्ग मील है। ऋधिकांश जमीन समतल है। श्राय ७६६६७०) क्०को है। यहां श्रिकतर क्रकी खेती होती है।

२ वड़ोदा राज्यके उक्त उपविभागके मध्य एक नगर।
यह श्रचा॰ २२ ' १४ ' ३० ' उ० श्रीर देशा॰ ७३ ' ७ (३० '
पू॰के मध्य बड़ोदा नगरसे १४ मील दिच्चण-पश्चिमसें
श्रवस्थित है। यहांसे बड़ोदा तक एक बालुकामय रास्ता
चला गया है। यहां श्रस्काग्टह (कीन्घर), डाकघर श्रीर
एक गुजराती पाठशाला है।

पादरो—ई साई धर्म का प्रोहिन जो श्रन्य ईसाइयों का जातकर्म श्रादि संस्कार श्रीर उपासना कराता है। यह श्रन्द पुत्त को कि Padre श्रन्द सिया गया है। पहले यह श्रन्द केवल के श्रलिक धर्म श्राजकों के सम्बन्ध में व्यव हित होता था, किन्तु श्रभी समस्त ईसाई धर्म श्राजकों के लिये भी प्रयुक्त होता है। चीन देश में 'पातिलो' श्रन्द पादरी अर्थ में व्यवहृत होता है।

पादरोग ( ६'० पु॰) पादयो रोग: । पादगतरोग ।

पादरोह (सं० पु०) पादेन सृतेन रोहति रह-अच्। वटबच, बड़का पेड़।

वादरोहण (सं ॰ पु॰) पादे मू लैंः, रोहतीति ५इ खा। वटव्य, बड़का पेड़।

पादिसम एक विख्यात जैन ग्रसकार। ये ४६७ वीराव्हमें

वत्तं मान घे। इन्होंने भद्रवाह और वळखामोकत यत्वींका सार संग्रह कर 'शत्रु ख्वयकरं प्रमासक ग्रत्य सिखा है। तरङ्ग्यती नामकी श्रास्थायिका इन्हींकी बनाई हुई है।

पादलेप (म'॰ पु॰) पादका प्रतेष, अन्ता महावर यादि। पादवत् (सं॰ बि॰) पाद मतुष् मस्य व। पादविशेष, पदके जैसा।

पादवन्दन ( मं क्ली ) पादयोव न्दनं ६-तत्। पाद-ग्रहणपूर्व क प्रणाम, पैर पकड़ कर प्रणाम करना। गुरुजनोंको प्रणाम करनेमें पादवन्दन करना होता है। मनुमें लिखा है, कि गुरुपत्नी यदि गुवती हो, तो गुवक उनका पादग्रहण कर श्रीभवादन न करे।

> "गुरुपत्नी तु युवतिनीभिवाधेह पादयो:। पूर्णेषोडशवर्षेण गुणदोषौ विज्ञानता॥" (मतु)

पादवल्मोक ( मं॰ पु॰ ) पादे वल्मीक इव । श्लोपदरोग, पोलपांव नामक रोग । श्लीपद देखो ।

पादिवक ( सं॰ पु॰ ) पदवो अनुधावतोति पदवो-ठक्। ( माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति । पा ४।४।३७ ) पश्चिक, मुसाफिर ।

पादिवयह (सं०पु०) पादस्य अवयवस्य विश्वहः । १ अवयवग्रहण। (त्रि०) २ पादिमत अवयवश्रुता। पोदिवदारिका (सं० स्त्रो०) अध्यका पादरोगविश्रोष, घोड़ोका एक रोग। इसमें उनके पैरोंके निचले भागमें गाँठे हो जाती हैं।

पादिवन्यास ( चं॰ पु॰) पैर रखनेकी क्रिया या ढंग।
पादिवरजस् (सं॰ स्त्री॰) पादीविरजा धूलिविचीनो
यस्याः। १ पादुका, खड़ार्जः। २ देवता।
पादवीधो (सं॰ स्त्री॰) पादपीठ, पोढ़ा।

पादवत्त (सं • पु •) १ ऋक् प्रातिशाख्यविष त उदात्तमें हैंद दारा विभन्न स्वरितभेद। २ वृत्तका पादांश, इस्य श्रीर दोर्घ पदांश।

पादवेष्टनिक (सं॰ पु॰) व ह जिससे पाद वेष्टित हो, मोजा। पादव्याख्यान (सं॰ वि॰) पदव्याख्यान-ठज्। पद-व्याख्यान-सम्बन्धीय।

पादशक्ताका ( सं॰ स्त्रो॰ ) शक्ताकावत् पादास्थि। शक्ताकार्की तरह पैरकी इच्छी। पादशाखा (सं • स्त्रो •) पादस्य गाखेव । १ पादाङ्गु लि, .पंरको उंगलो । २ पादाग्र, पंरको नोक ।

पादशाह (फा॰ पु॰) बादशाह।

पादशाहजादा (फा॰ पु॰) राजकुमार, बादगाहजादा।
पादिशिष्टजल (सं॰ क्ली॰) चतुर्था गाविशिष्ट पक्ष जल,
वह जल जो घीटाने पर चौषाई रह जाय। वैद्यक्रमें
प्रेसा जल विदोषनाथक माना जाता है।

पादशोत्ती (सं • स्त्री •) १ न पुर । (पु •) २ बूचर, काराई । पादश्र श्रूषा (सं • स्त्रो •) पादयो: श्रुश्रूषा । चरणसेवा, पर दवाना।

पादमृङ्गा (सं क्लो ) में घमुङ्गो ।

पादशेष (सं • क्लो • ) पादाविश्रष्ट, वह जिसका पादः सात रह गया है।

पादगैल (सं ॰ पु ॰) पादः महाद्रिसमीपस्थः चुद्रपव तः स एव ग्रेंसः। प्रत्यन्त पव त।

पादगीय (सं• पु०) पादोद्भवः शोयः, शाकपायिवादिवत् समासः। वैद्यक्तमें एक प्रकारका रोग जिसमें
पैरमें स्जन या जातो है। जो शोय किनी यन्य रोगका
उपद्रव स्वरूप न हो कर आप ही श्राप उत्पन्न होता है,
वह यसाध्य शोय समभा जाता है। जो शोय पुरुषके
पदमें उत्पन्न हो कर मुखकी शोर शोर स्त्रियोंके मुखसे
उत्पन्न हो कर पदकी शोर जाता है, वह शोय भो
श्रमाध्य है। शोथ देखो।

पादशीच ( सं ॰ क्लो॰) पादयोः शीचं ह्-तत्। पादप्रज्ञाः जन।

पादश्लाका ( सं० स्त्री॰ ) पैरकी नली।

दी जाय।

पादसंहिता (मं॰ स्त्री॰) एक चरण श्लोकके भीतरी शब्दकी एकता।

पादसुप्ति (सं॰ स्त्री॰) पादस्पर्यं शून्यता । पादस्तम्य (सं॰ पु॰) पवसम्बदग्ड, वड सकड़ी जी किसी चीजको गिरनेसे रोकनेके लिये सहारेके तीर पर लगा

पादस्कोट (सं• षु॰) पादस्य स्कोटः, पादं स्कोटयतीति वा स्पुटःकर्म एसण् इत्यण् । रोगविश्वेष, वैद्यते अनुः सार ग्यारच प्रकारके चुद्र कुष्ठोमेंचे एक प्रकारका कुष्ठ । पर्योग - विपादिका, स्पुटी, स्पुटि । इस्ने

पैरोमें वाले र गता फुं नियां होती हैं जिनमेंसे बहुत पानो बहता है। इसे विपादिका भी कहते हैं। यदि यही रीग हाथोंने हो जाय तो उसे विचित्र का कहते हैं। विशेष विश्रण कुछ शब्दमें देखो। पाट्स्बेटन ( सं व कती ) पैरमे पसीना निकलना । पादहव (सं पुर ) एक रोग जिसमें पैरों में प्रायः भुन मनी होती है। पादहारक (सं ० वि०) पादाभ्यां क्रियतेऽ सी पादशब्दात् निपातनात् कमं वि पक्ष प्रत्ययान्तः, वा ( इत्यत्युटो बहुल । पा ३।३।११३) १ चरण द्वारा हरणकती। (मती॰) २ चरण हारा इरण करनेकी क्रिया। पादहीन (सं विवि ) पादेन होनः ३-तत्। १ हिपा दातमक पदार्थ, जिसके तीन ही चरण हो। २ चरण-श्रुत्य, जिसके चरण न हो।। पादहोना ( सं० स्तो • ) पानाधलना। पादाकुल (हिं ॰ पु॰ ) पादाकुलक देखी। पादा कुलका ( सं० क्की॰ ) माताहरू भेदः चौपाई। पादाकान्त ( सं • वि ॰) पददलित, पैरेंसे क्षचला हुया, पामाख । पादाम ( सं • क्लो॰ ) पादयोरम कितता वस्यायभाग, पैरकी नीका। पादावात ( सं ० पु॰ ) पादयोराचात: । पदावात । पादाङ्गद ( मं ० लो ० ) पादस्य मङ्गदिमक । न पुर । पादाङ्गुलिक (स'॰ क्लो॰) पादयोश्ङ्गुलोयक'। पादाङ्गुलि, पैरकी उँगली। पादात् (सं ॰ पु॰) पादाभ्यामतित गच्छतीति अतः क्षित्। पदाति, पेंदल सिपाकी। पादात ( सं • क्लो • ) पदातीनां समुद्रः, पदाति ( भिक्षा दिभ्योऽण्। पा क्षान्य ) वहाति समूह। पादाति ( सं के पुरु ) पादान्यामततीति चनः इन् । पदाति, पैदल सिवाहीः।

पाद।तिक ( सं १ पु० ) पादातिरैव खार्थं कन्। पदाति।

.पादानुष्यात (सं • कि.) पदानुस्ति, विक्रवदानु विन्तन।

पादान्त (सं ० पु०) वादको स्वकः समीवः। पादसमीप,

पादानीन (हिं पुर किला नमका

पेरक निकटा

पादान्तर (सं • क्ली॰) पदपान्त, पांवका शेषभाग। पादान्तिक (सं वि की ) पादयोरन्तिक (सं तत्। पाद-समीप । पादाभ्यकः ( सं ॰ पु॰ ) पादयोरभ्यकः । दोनो पदम ते ल-मदेन। परिमें तेल मलनेसे गरीर सिष्ध होता है। गुण-कफ ग्रीर वातनाग्रक, धातुपोषक, सृजा, वर्ण ग्रीर बलपद, निद्राक्षर, देह-सुखजनक, स्वरवा, पादरोग॰ नागक भीर पाद्वक्को कोमलता सम्मादक। पादाभ्यञ्जन ( मं॰ लो॰ ) पादयोरभगञ्जनं हन्तत् । पाद-लेवनार्यं घुतादि, वह घो या तेल जो पैरमें मला जाय। पादाम्बु (सं व्की०) पादमितमम्बु यत्र। तक्रा, मठा। पादासास् ( सं ॰ को ॰ ) पादप्रचालनसम्भः । पादगीचः जल । पादधीत जलको दूर फ्रीक देना चाहिए। वादायन (सं ॰ पु॰ स्तो ॰ ) पादस्य ऋषे गीतापत्यं पाद-अधादित्वात् फञ् (पा ४।१।१९०) पाद नामक ऋषिके गोवमें उत्पन पुरुष। पादारक (सं • पु • ) पाद द व ऋ क्छितीत ऋ गत् लू। पोलिन्द, नावको लम्बाईमें दोनों ग्रोर लकड़ीकी पहिंथों से बना हुआ वह ऊंचा और चौरस खान जिस पर याती चैठते हैं। पादाई ( सं॰ स्ती॰ ) पादस्य ऋई ६-तत्। पादका श्रद्धिक, श्राठवां भाग । पादा जिका (सं ० पु॰ ) धुन्ध्रमार। पादालिन्ही (सं > स्त्री ॰) पाद - इव श्र लिंग्हो यत, गौरादि त्वात् डीष्। नीका, नाव। पादावत्त (सं ० पु॰ ) पाद इवं श्रांवैत्त वे इति श्रा हत क्रवादिसे जल निकालनेका यन्त्र, श्ररहट या श्रच । रहट। पादावसीचन (सं० क्लो०) पादयोरवसेचनं हं-तत्। पादप्रचालन, पैर घोना। पादाविक ( सं • पु • ) अव र चणि भावे षञ्, पादेन अवः रचण', तत पादावे पादेन प्ररोरादिरचणे नियुत्ताः (-तत्र नियुक्तः। पा ४।४।६८.) इति ठका वा पादातिका प्रवोदरादिलात् साधः। पद्राति, पैदल सिपाची । वादाञ्चील (सं•पु॰) पादगुल्फ, एड्री। पादासन (सं क्ली ) पांव रखनेका आसन, पीढ़ा।

पारिक (सं० ति०) पारेन चतुर्थां श्रेन जीवति वेतः नादित्वात् ठक्तं पा ४।४१२) १ चतुर्थां ग्रहत्तियुक्त, किसी वसुका चीयाई भाग। (पु॰) २ पारपरिमाण। ३ पारकच्छ नामक प्रायस्तित्वतः।

पादिन् (सं ० पु०) पादोऽस्त्यस्ये ति पाद-इनि । १ पादयुत जलजन्तुगण, पैरवाले जलजन्तु । भावप्रकाशके मतसे कुम्भोर, लूमं, नक्र, गोधा, मक्रार, श्रद्ध, चिल्डिक, श्रिश्च-मार श्रादि जन्तु पादी कहलाते हैं । इनके मांग्रका गुण--मधुररम, स्निष्म, वातन्न, पित्तनागक, शोतवीयं, श्रदीरका उपचयकारक, मलवर्षक, श्रुक्रजनक श्रीर सलकारक। (ति०) २ चतुर्थांश्रभागी, जो चीथाईका हिस्सेदार हो।

पादीय (सं श्रिक) पदवाला, मर्यादावाला। जैसे, कुमारपादीय। जिस ग्रन्थके मागे यह लगाया जाता है उसके समान पदवाला सूचित करता है। प्राचीन कालमें मिजात वग के लोगों को जो पदविया दो जातो थों, वह उसी प्रकारको होतो थो।

पादु ( सं॰ स्ती॰ ) गमन।

पादुक (स'० वि०) पद्यते गच्छतीति पदः उक्तञ्। ( रुववत पदेति । पा ३।२।१५४) गमनग्रील, चननेवाला ।

पादुका (सं॰ स्तो॰) पादूरेव पादूरसार्थं कन्, ततो फ्रसः स्तियां टाप्। काष्ठचमीदि निर्मित पादास्टादन, जूता, खड़ाकं। पर्याय—पादू, उपानह, पबद्धा, पादरिक्षका, प्राणिहिता, पबद्धी, पादरिशो, कौषी। ज्योतिस्तस्वध्नत वचनमें लिखा है, कि ग्ररीर वाणकामो व्यक्तियोंको सर्वदा पादुका पहन कर चलना चाहिये।

"वर्षापोदिके छत्री दण्डी रात्रलटवीषु च । शरीरत्राणकामो वे सोपानत्कः सदा वजेत् ॥" (ज्योति ॰)

वैद्यक्त मतमे पादुकाधारण तथा, कोजस्य, चलुका हितकर, सुखपचार, आयुष्य, वल और पादरोगनायक भाना गया है। इसे धारण नहीं करनेसे अनारोग्य, अनायुष्य, इन्द्रियनाय और चलुदृष्टिकी हानि होती है। (वैद्यक्ति॰)

पादुकावा सर्वदा व्यवहार करना उचित है। पादुका दान करनेसे अग्रेष पुख्य होता है। जो मनुष्य Vol. XIII: 68 ब्राह्मणको पादुका दान करते हैं, छन्हें कभी भी मान-सिक कष्ट नृहीं होता।

"दह्ममानाय विप्राय यः प्रयच्छत्युपानदौ ।

न तस्य मानसो दाहः कदाचिदपि जायते ॥" (अभिनपु०) महासारतके त्रानुगामनिक पर्वाध्यायमें क्रव श्रीर उपानहके विषयमें एक उनाख्यान इन प्रकार है,—एक समय युधिष्ठिरने भोष्मवे पूका या, "बाद योर विविध पुणाकम के उपनचमें जा कत्र तथा उपानह प्रदानको प्रया प्रचलित है उसे किस महात्माने चताया ? इन टोनों पदार्थीको उत्पत्ति ही किस प्रकार हुई ? श्रीर इनका दान यादादिमें क्यों किया जाता है ? याप सविस्तार कह सुनाइये।" पितामह भोष्मदेवने यह सुन कर उत्तर दिया. 'पुराकालमें एक समय भगवान् जमदग्नि क्रोड़ा करनेके लिये धनुष्में तोर चढ़ा कर फें कते थे श्रीर उनकी पत्नी रेख का निचित्र तोरींको उठा कर उन्हें देती जातो थो। इस प्रकार करते करते दोपहर हो गया, तो भी वे तोर फॉकते हो रहे। एक बार पूर्ववत् तीर छाड़ कर उन्होंने रेखकाको लाने कहा । रेखका उसी समय तीर ल ने के लिये दोड़ी; एक तो ज्येष्ठ मासका दिन या, दूसरे दो अवरका समय । पतिवता रेखका ऐसे मोषण समयमें भो खामोकी बाज्ञानुवित्तिनी हुई; लेकिन उनका मस्तक श्रीर पद जलने लगा। वे क्रक काल तक वृद्यको छ।य।में ठहर गई और विश्वामके बाद गर हाथमें ले कर खामोंके निकट पहुंची । इस समध वे शावके भवते कांव रहा थों और शरीर वसोनेंसे तर हो रहा था। जमदन्ति ग्रत्यन्त क्राइ हो कर बार बार पूछने लगे कि इतनो देशे पयों हुई ? रेखकाने स्वामीको क्रुद्ध देख गिड़गिड़ा कर कहा, 'भगवन् ! सुभा पर प्राप क्रोध न करें। सूर्यको किरणने मेरे मस्तक भौर पद्तलको नितान्त सन्तप्त कर दिया या जिससे मैं कुछ का तमे लिये वस्ता छायामें ठहर गई थी, विलम्ब होनेका यही कारण है।'

इस पर तेजिल्बो जमदिन्न सूर्य पर बहुत बिमड़े श्रीर रेणुकासे बोले, 'श्राज मैं श्रस्तिजिके प्रभावसे तुन्हारे दुःखदाता सूर्यंका नियात कर दूगा।' इतना कह कर महिष धनुस्मि तौर चढ़ाए सुर्यंको भीर खड़े हो गए। स्यंदिवने उन्हें योडाने भेषमें देख ब्राह्मणवेश धारण कर किया और उनके समीप आ कर कहा, 'भगवन्! दिवाकरने आपका क्या अनिष्ट किया है जो आप उसे विनाश करनेको उतारू हैं। वे तो लोकरचादिने लिये स्वर्णमें अवस्थित हैं और अपने किरणजाल हारा क्रमशः रमाकर्षण कर वर्षाकालों इम सप्तदीपा पृष्टो पर रसवर्षण करते हैं। उन्हों से भोषध और लताएं हरो भरो हैं तथा जीवोंका प्राण्य स्वरूप अन्न उत्पन्न होता है। आप यह सब विषय भच्छो तरह जानते हैं। मैं हाथ जोड़ कर कहता है कि आप सुर्यं को निपातित न करें।'

दिवाकरके ब्राह्मण्डेशमें इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी जमदन्तिका क्रोध शान्त न इत्रा। पुनः ब्राह्मणः वेशी सुर्यं ने प्रणाम कर कहा, 'सूर्यं अन्तरी च में सबेंदा परिभ्रमण करते हैं अतएव आप किस प्रकार उस श्रचलको विद्ध कर सर्वेगी।' इसपर जमटिनने कहा, 'ब्रह्मन् ! ज्ञान चत्तुत्रे प्रभावते सुभी ऐसा मालूम पड़ता है, कि तुम हो सूर्य हो श्रोर तुम किस समय तथा किस समय स्थिरभावमें परिभ्नमण करते रहते हो, वह मैं अच्छी तरह जानता है। तुम मधाष्ट्रकालमें श्राघ निमेष नभोम खलमें विश्वाम करते हो, मैं उसी समय तुन्हें विद करूंगा। रतना सुन कर सूर्यदेवने जमदग्निको शरण लो। जमदग्निने हं सते हुए सूर्य से कहा, जब तुमने मेरी शरण लो, तब किर तुन्हें कि ही बातका डर नहीं। अभी तुम एक ऐसा उपाय निकालो जिसमे कि तुम्हारे उत्तापके प्रभावमे राइमें मेरो पत्नोको जाने याने में कष्ठ न हो।' इस पर दिवाकारने छत्र श्रीर पादुका प्रदान कर उन्हें कहा, 'भगवन्! मेरो कठोर किरणसे मस्तक श्रीर चरणको रचा करनेके लिये याग इस कल ग्रीर पादुकाको ग्रहण करें। शामसे अच्यपलप्रद छव और पादुका पविव दान-कार्यमें प्रचलित होगी। दस प्रकार छत श्रीर पादुकाका सूर्य देवने ही प्रचार हुआ है। इन दो वतु श्रीका दान विलोक्तके मध्य श्रति पविवकाय समका जाता है। जो ब्राह्मणोंको प्रत्यनाकायुक्त ग्रभ्न कव प्रदान करते हैं, उनके मरने पर प्रतुत्त सखलाभ होता है भीर वे भ्रष्तरां तथा दिजातियों में समाहत ही कर इन्हें लोक में वास करते हैं। बाह्म एको पादुका दान देनेसे इस लोक में नानाविध सुख और परलोक में खर्ग-लाम होता है। (भारत अनुशासन ९६ अ०)

देवग्टहमें पादुका पहने नहीं जाना चाहिये। यदि जाय, तो पहले चमं कार योलिमें पीके श्कर श्रीर कुक्कुर-योनिमें जन्म होता है। श्रन्तमें वह फिर मानवजन्म लाभ करता है।

"वहन्तुपानही पद्भ्यां यस्तु मामुपचकमेत्। चर्मकारस्तुजायेत वर्षाणान्तु त्रयोदश ॥ तत्र जन्मपरिश्रष्टः ग्रुक्तो जायते पुनः । शूकराच परिश्रष्टः श्रा च तत्तेव जायते । ततः श्रव्वात् परिश्रष्टौ मानुपश्चेव जायते । मद्भुतश्च विनीतश्च अपराध विवर्णितः ॥" (वराहपु॰) देवीपुराणाने लिखा है, कि देवताकी पादुका निर्माण कर उनको पूजा करेः यह देवपादुका मणिरत्न श्रयवा सुवर्णको बनो हो। यदि दसमें श्रम्सर्थ हों, तो देवदाक् वा चन्दन को भो बना सकते हैं। पादुकाः

> ''निणिरत्न नियो कार्यो हेनक प्यमयी पि वा । चन्दनेनापि कर्त्तव्या पादुका प्रतिनापि वा ॥ श्रीयणी श्रीद्रुमा चापि देवदारु नय पि वा । एडंगुला च सा कार्या पाइके पूज्येत सदा ॥'' (देवीपुराण)

परिभाग ६ अङ्गुल कहा गया है।

पित प्रस्ति गुरु ननींको पाइकाका पूजन प्रचलित है। रुद्रशमल के गुरुपाइकास्तोलमें लिखा है— ''पाइकापन्नकस्तोत्र' पञ्चवकत्राद्विविनिर्गत'।' षडाम्नायक होपेस्त' प्रयञ्चे चाति दुर्लभ'॥'' ' (स्वयामल)

पादुक्ताकार (सं० पु०) पादुकां करोतिति क 'कर्म व्यंण' इति ऋण्! चर्मकार, मोची।

पादुकाकत् (सं॰ पु॰) पादुकां करोताति क किए.। चम्कार।

पाटू (सं कि स्तो के) पद्मते गम्यते सुखेन यग्नेति पट-ज णित् च (णित्कि विपत्तेः । उग् १:८०) पाटुका, खड़ा जं। पाटूकत् (सं क् पु क्) पाटूकरोति के कियुत्तक, च। चर्मकार ।

मकती है।

पादीदक (सं० क्ली०) वादप्रचालनजातमुद त्रं धाकः पार्थिवादिवत्समासः । १ चरणधीतज्ञल, वह जल जिसमें पैर धोया गया हो । २ चरणासृत । देवताका चरणासृत वीना चाहिये ।

"हदि रूपं मुखे नाम नैवेशमुदरे हरे: । पादोदकञ्च निर्माल्यं मस्तके यस्य सोऽच्युतः ॥" ( पद्मपुगण उ० १०० अ० )

जिनके हृदयमें सब दा हरिका रूप जागरूक है। उदरमें ने वे दा और पादोदक तथा मस्तक पर निर्मादय है और जो सब दा उनका नाम स्मरण किया करते हैं, वे खर्य अच्च तस्तरूप हैं तथा जो भक्तिपूर्व क तुलसी। युक्त पादजल पान करते, वे प्रेमयुक्त भिक्त लाभ करते हैं।

गीतमास्वरीष संवादमें लिखा है — जिसका गात हरिके पादोदकसे छुमा जाता है, उसके कुलमें मैं (विष्णु) दास हो कर रहता इं। जिन व्यक्तिको प्राच-यामका पादोदक प्राप्त नहीं हुमा, उन्हीं के लिये निखिल तीर्थ कहे गये हैं #।

स्तन्दपुराणके कात्ति केय माहात्मामें लिखा है, कि जो शालयामशिलातोय द्वारा श्रमिषित होते हैं, उनको गङ्गास्नानका फल मिसता है।

जितने तीय घोर ब्रह्मादि देवता हैं, वे विशाप्त पादोक्क के १५वें भागके भी समान नहीं हैं। गङ्गा, प्रयाग घोर यसुना चादिका जल किसी समय पापचय कर सकता है, पर भगवान् विशाुका पादोदक सद्यः पापचय करता है।

\* ''येवां घोतानि गात्राणि हरे: पादोदकेन वै।
अम्बरीवकुळे तेवां दासोऽस्मि वशगः सदा॥
राजनेतानि तावच तीर्थानि भुवनत्रये।
यावन प्राप्यते तोयं शालमामाभिषेकजम् ॥"
( पद्मपु॰ गौतमाम्बरीवस॰ )

्र "गृहेऽपि वसतस्तस्य गंगास्तानं दिने दिने । शालप्रामिषालातोयेगेंऽसिषिञ्चति मानवः ॥ यानि कानि च तीर्थानि ब्रह्माया देवतास्तथा । विक्णुपादोदकस्यैते कलां नाईन्ति घोडशीम् ॥'' (स्वन्द्युः कार्तिकमाः) ''गंगाप्रयागगयंने मिषपुष्कराणि पुण्यानि यानि कुरुजांगळयामुनानि । काळेन तीर्यंसिळेळानि पुनन्ति पापं पादोदकं भगवतः प्रपुणाति सद्य: ॥'' ( गृसिंदपुराण ) पद्मपुराणके देवदूतिवक्कन्तलसं वादमें लिखा है, कि सभी मनुष्योंको प्रतिदिन ग्रालयाम-पादोदक पोना चाहिये । उनके पापनाग्रके लिये पञ्चगव्यादि सेवन और

कोटी तोर्थं सान चादिको क्षक भी चावण्यकता नहीं।

भितापूर्वक पादोदक मेवन करने से सुति भी हो

पद्मपुराणके योधमध्यक्रित्सं वाद श्रीर पुलस्थभगीरथसं वादमें लिखा है, कि जो शालग्राम शिलोदक विन्दुसात्र भी पान करते हैं वे अब प्रकार के पापींचे मुक्त हो
कर मुक्तिमार्ग पर श्रिथोहण करते हैं। पादोदक सभी
तोशीं से पवित्र श्रीर कोटो. हत्याका पापनाशक है।
इसे मस्तक पर लेनेसे प्रथवा पानेसे सभी देवता परितुष्ट होते हैं। कलिमें हरिका पादोदक सेवन करनेसे
सब प्रकार के पापींका प्राथिसत्त होता है।

"शास्त्रप्रामिशकातोयं विन्दुमात्रं तुयः पिवेत् । सर्वपापै: प्रमुच्येत सुक्तिमार्गे ऋतोद्यमः॥"

( पद्मपु॰ यमधूम्रकेतुस॰ )

''पादोदकस्य माहात्म्य' भगीरथ वदामि ते । पावन' सर्वेतीर्थेभ्यः ह्लाकोटिविनासन'॥ घृते श्चिरसि पीते च सर्वास्तुष्यन्ति देवताः। प्रायश्चितम्तु पा ानां कलौ पादोदक' हरे:॥''

( पद्मपु॰ पुलस्त्यभगी(थमु॰ )

हरिभितिविवासमें पारीदकको भूयसो प्रयंसा विखी है। विस्तार हो जानेके भयसे यहां कुल नहीं विखा गया, संचिपमें नीचे विखा जाता है।

विशापादोदक के साहात्मासे एक मात्र प्रदूर ही भव-गत हैं, इसोसे उन्होंने विशापादोद्भवा गङ्गाको सस्तक पर धारण किया है। जिसके उदरमें विशाका ने वेदा और पादोदक है, उसकी देहमें पाप भवस्थान नहीं कर सकता, बाहर और भौतरसे वे पवित्र रहते हैं \*।

> # "पादोदकस्य माहात्म्य देवो जानाति शंकरः। विष्णुपादच्युता गंगा विरसा येन घारिता॥

पादीदकका माहात्मा सभी शास्त्रीमें वर्षित है। मसुद्रकी सत्यगणना जिस प्रकार असम्भव है, पादीदकका माहात्मा लिखना भी उसी प्रकार है, विशेषत: पादी-दक्त यदि तुलसीदल मिश्रित हो, तो उसकी बात और क्या कही जाय । इससे यत चान्द्रायणका फल प्राप्त होता है।

विशाका वादोदक पान कर मोहवशतः जो श्रश्चि-शङ्कासे पुन: श्राचमन करते हैं, वे ब्रह्महा होते हैं। (हरिभक्तिवि०)

'विष्णोः पादोदकं पीत्वा पश्चादश्चिमंक्या । आचामति च यो मोहात् ब्रह्महा स निगयते ॥ श्रुतिश्च भगवान् पवित्रो भगवत्पादौ पवित्रौ पादोदकं पवित्रं न तत्पान आचमनीयं यथा हि सोम इति । सौपणें च — 'विष्णुपादोदकं पीत्वा भक्तपादोदकं तथा। य आचामति संमोहात् ब्रह्महा स निगयते ॥''

(हरिभक्तिविलास)

पादोदर (सं॰ पु॰ स्त्री॰) पाद उदरे यस्य । सपं, सांप । पादोपजोविन् (सं॰ पु॰) सन्देशवह, दूत । पादत (सं॰ क्त्री॰) पद्धतीनां समूहः भिचादलादण्। (पा ४।२।३८) पद्धतिसमूह ।

पाद्य (सं क्ली ) पादार्थं मुद कं पाद ग्यत् (पादार्धा भ्याञ्च । पा ५ ४ १ ६५) पादप्रचालनार्थं जल, वह जल जिससे पूजनीय व्यक्तिया देवता के पैर धोए जायं । षोड़ योपचारमें पहले आसन, पोक्टे खागत और अन्तमें पाद्य तथा दशोपचारपूजामें पहले हो पाद्य देना होता है। दुर्गीत्स अपहतिमें लिखा है—

''वादार्थमुदकं पाद्यं केवलं जलमेव तत्'' ( दुर्गीतत्व )

(इरिम० धृत स्कन्दपु०)

स्थान नैवास्ति पापस्य देहिनां देहमध्यतः।
सवाह्याभ्यन्तरं यस्य व्याप्तं पादोदकेन वे॥
पादोदकं विष्णुनैवेशमुदरे यस्य तिष्ठति।
नाश्रयं लभते पापं स्वयमेव विनश्यति॥
महापापमहमस्तो व्याप्तो रोगशतैरि।
हरेः पादोदकं पीरवा मुच्यते नात्र संशयः॥
विश्वा तिष्ठते येषां निःयं पादोदकं हरेः।
किं करिष्यन्ति ते लोके तीर्थकोटी मनोर्थैः॥"

ाधुनन्दनने लिखा हैं, कि ग्यामाक, दूरी, पद्म भौर विश्वकाभा दनके साथ मिला इया जल देवपूजाका पाद्य कहलाता है।

पात्रमें करके पाद्य देना होता है। यह पात्र लोह, ताम, रजत वा सुवण का होना चाहिये। इसका विस्तार ६ श्रह्णुल, उत्सव ४ श्रह्णुल, श्रीष्ठ एक श्रह्णुल श्री वनावे। सभो देवपूजामें ऐसा ही पाद्य-पात्र देना होता है। जिस जलसे देवताके पैर धोए जाते हैं उससे हाय नहीं धोए जा सकते। यही कारण है, कि पर धोनके जलको 'वाद्य' और हाय धोनके जलको 'श्रवं कहते हैं।

पाद्यक्ष (सं कि कि ) पाद्य प्रकारवचनाधे कन् (स्थूलादिन्य: प्रकारवचने कन्। । पार्थाः) पाद्यप्रकार, पाद्य होनेका एक भेद।

पोद्यार्घ (सं॰ पु॰) १ पैर तया हाय घोने या धुलानेका जल। २ वह घन या सम्पति ह्यो किसोको पूजामें हो जाय, सेंट। ३ पूजासामग्री।

पाधा (हिं ॰ पु॰) १ श्राचायं, ल्याध्याय। २ पण्डित।
पान (सं॰ क्लो॰) पा पाने भावे ल्युट्रा १ द्रवद्रव्यका
गलाधः करणः, किसो द्रवपदायं को गलेके नीभे घूंट
घूंट करके लतारना, पोना। २ भाजन, पानोका वरतन.
कटोरा, प्याला। पा चली भावे ल्युट्र। ३ रचणः, रचा।
पोयते खगादिभियं त्र, पा श्रिकरणे ख्यं ट्र। ४ कुल्याः,
नहर। पोयते यत्, कमे विषेषुट्र। ५ जय। ६ शोण्डिकः,
कलवार। ७ मद्यपान, धराव पोना। मद्यपानको सभो
शास्त्रीम निषिद्य बतलाया है।

''पानमक्षाः स्नियश्चेद मृगया च यथाक्रमे । एतत्रकष्टतम् विद्यात् चतुरकं कामजे गणे॥''-

(মন্ত ৩।৭০ )

मद्यपान, श्रवक्रोड़ा, स्त्रोसभीग श्रीर स्गया ये सन कामज व्यसन हैं। मद्यपानका अन्यान्य विवरण मद्यान-रुट्समें देखो। प्रति: खास। ८ श्रद्धका तो द्यागता सम्पा दन व्यापारभेद, वह चमक जो शस्त्रोंको गरम करके द्रव पदार्थ में बुभानेसे श्रातो है, पानो, श्राब। खड़ श्रीर श्रसि श्रादिमें पान देनेसे अनकी धार तेज हो जाती है। वराहसंहिता श्रीर श्रक्षनीतिमें इस प्रकार लिखा है— भरत उत्तमक्यमे प्रसुत करनेमें पहले यह जानना भावख्यक है, कि कीन लोहास्त किस प्रकार श्रीर कितनी बार दम्ध करके पीटना होता है। अस्त केवल पानके गुणमें हो हट श्रीर तीच्या धारयुक्त होते हैं। इसीसे भस्त्रनिर्माताको पहले पानके विषयसे भच्छी तरह जानकार होना चाहिये। पान यदि उत्तमक्यमें दिया जाय, तो अस्त्र श्रीत प्रथस्त होता है। पानके पाकका विषय केवल सुननेसे ही मालूम नहीं हो सकता, बब्कि श्रयनो श्रीलों से देखने श्रीर ख्यं करनेसे उसका पूरा ज्ञान होता है। पान देनिको संस्कृतमें पायन भो कहते हैं। अस्त्रादि प्रस्तुत होने पर उसे परिष्क्रत करके धारके मुख पर लवण भयवा कोई दूसरा चारमृत्तिकाद्रश्च लगावे। पोछे उस प्रकृत धारको श्रीनमें दग्ध करके जल वा किसी श्रन्य तरल पदार्थं में ड्वो दे, इसीको पायन वा पान कहते हैं।

वहत्मं हितामें पानका विषय इस प्रकार लिखा है-जो लक्क्मी लाभ करना चाइते हो वे अपने शस्त्रमें रुधिर दाग, जो गुणवान पुत्रको कामना करते हों, वे घृत दारा भौर जो अच्छ वित्तके अभिनाषी हैं वे प्रपने गरतमें जल हारा पान दे। शुक्राचाय का भी यही मत है। यदि घोड़ी, जंटनी घीर इथनी के दूधरे पान दिया जाय, तो पानकाय दारा सम्यक्ष्यमे अध्वो मिडि होती है। मत्यपित्त, हरिणी, घोडी श्रीर बकरीके दूधके साथ ताड़ी मिला कर पान देनेसे शस्त्र ऐशा तोच्या हो जाता है, कि उससे हायोकी संड भी काट सकते हैं। धक्वनके द्रध, दग्ध संषश्चक्क को काली, पारावत और चुड़ेकी विष्ठाकी एक साथ मिला कर तै सम्रित शक्तकी धार पर प्रतिप दे। पीक्रे उसमें किसी पूर्वीता द्रव्य दारा पान करे। इस प्रकार पान कर्नेंगे उसकी धार इतनी हुट हो जातो है, कि पखर पर भाषात करनेसे भी उसका कोई नुकसान नहीं होता केलेकी जड़की राख और महेको मिला कर किसी बर-तनमें एक दिन तक रख को हो। दूसरे दिन उसका वान देनेसे प्रस्तकी धार बढ़ी ही हर ही जाती है और पत्वर पर तो क्या यहां तक कि लोहे पर पाघात करने-से भी वह नहीं ट्रती । 👾

इसके सिवा पान देनेकी और भी भनेक विधि हैं, किन्त वे सब पान तीरके फलमें व्यवहृत होते हैं। विध भयवा विषवत् द्रश्यका पान देनेसे वह प्रस्त वड़ा भीवण हो जाता है। उसके बाघातसे यदि छोडा भी रता निकले, तो उसे प्राणसं हारक जानना चाहिये। अखमें पान देनेके समय विभिन्न प्रकारको गन्ध निकल्ती है। उस गन्धरे अस्त्रका भविष्यत् शुभाशुभ जाना जाता है भीर पानके समय अस्त्रको जो दग्ध करना होता है, उस समय जैसा वर्ण वारंग निकलता है, उससे भो भविष्यत श्रमाश्रम श्रनुमित होता है। यथ। -करवीर, उत्पन, इस्तिमद, घृत, कुडू, म और चम्पाकी तरह गन्ध निकलनेसे उस पन्नको शुभदायक समभाता चाहिये। यदि गो-मुत्र भथवा पद्ग, मेद, क्रम, चरवी, रक्त वा चौरके समान गन्ध निकाते, तो वह अस्त अध्यम ष्टोता है। दाइकालमें यदि वैदुर्यं, वानक वा विदा्त्को तरहका वर्ण हो, तो श्रम श्रन्थवा श्रश्नम सम्भा जाता है।

सुन्नुतमें लिखा है, कि रोगोकी जणादि छेट वा भेट करनेमें प्रख्नीका व्यवहार आवश्यक है, इस कारण सबसे पहले वही छपाय करना चाहिये जिससे उनकी धार तेज रहे। इसी धार के लिये प्रख्नीमें पायन अर्थात् पान देना होता है। यह पान तीन प्रकारका है, चार, जल भीर तेल। पान देनेमें प्रख्नको अग्निमें दग्ध करके प्रयोजनानुसार चारजलमें, विश्वद जलमें अथवा तेलमें हुवोना होता है। प्रख्य प्रथवा श्रस्थिच्छे दन करनेमें प्रख्नमें चारपान, मांस्के छेदन, भेदन वा पाटन करनेमें विश्वद जल-पान भीर थिरा विद सथवा स्नायुक्ट दन करनेमें तेलपान प्रशस्त है। (सुन्नुत स्नुस्थान ८ अ०)

शस्त्र देखे।

१० पेयद्रव्य, पीनेका पदार्थं । ११ मदा, शराव। १२ जल, पानी । १३ प्यांक, पीसाला। १४ जय। (ति०) पाति रचतीति पाः त्या । १५ रचाकर्ताः रचा करने वाला, वचानेवाला।

पान (हिं॰ पु॰) १ पत्ता । २ एक प्रसिद्ध लता जिसके पत्तीं का बीड़ा बना कर खाते हैं। विशेष विवरण ताम्बुड़ शब्दमें देखी । ३ पानकी आकारकी चौकी या ताबीज जो हारमें रहती है। 8 ताशकी

Vol. XIII. 69

पत्तीं ने चार भें दोंसेंचे एक। इसमें पत्ते पर पानके श्राकारको लाल बूटियां वनी रहती हैं। ५ जूतीमें पानक आकारका वह रंगीन या सादे चसड़े का ुकड़ा जो एंड़ो ने पोछे लगता है। ६ लड़ी, गून। (स्त्री॰) ७ स्वको मांड़ीसे तर करके ताना करना।

पान-उड़ीसामें जततर भीर छोटानागपुरके दिचण तथ। पश्चिम प्रदेशवासी नोचजातिविशेष। स्थानभेदसे ये लोग पंडा. पाँड़, पांब, बराइक श्रीर महतो कहलाते हैं। छड़ोमार्से इनके पांच विभाग हैं — ग्रोड़पान वा डड़ियापान, ब्नोपान, बेलपान वा राजपान, पान· वे शाव शीर पत्नदिया।

साधारणतः पूर्णं वयस्त्रा नहीं होनेसे पान-बालिकाः का विवाह नहीं होता। भाड़पानश्रेणोके समृद्धिशासी व्यित्तियां के मध्य केवल बाल्यविवाह प्रचलित है। उड़ीसा के पानवें पाव ही पानों को पुरोहिताई करते हैं। छोटा नागपुरकी नागिखर पान भो यह काय करते हैं। वर हाराकन्याके सस्तक्ष पर सिन्दूरदान घोर वर तथा कत्याका हस्तवन्यन हो दनके विवाहका प्रधान शक्न है। इन लोगोंमें विधवा विवाह प्रचित्तत है । स्तरुवामीके कोटे भाई से विवाह कारना ही युत्तियुत्ता है। परित्यता रमणो फिरसे जिवाह कर सकतो है।

स्थानमें दमें इनके सध्य नाना प्रकारके निक्षष्ट हिन्दू-धर्म प्रचलित है। उड़ीसा श्रीर सिंहभू ममें पान लोग वैषाव धर्म का पालन करते हैं श्रीर सतदेह गाड़ते हैं। लोहरडं गामें दाह और समाधि दोनों ही प्रचलित है।

मामाजिक विषयमें पान लोग भति निक्षष्ट होती हैं। ये लोग गाय, सूत्रर श्रादिका मांस खाते श्रीर शराब ः पीते हैं।

पानक (सं क्षां ) पानाय कायतोति के-क। पानद्रश्य-विशेष, विशेष क्रियासे बनाया हुन्ना खड़ा तरल पदार्थ जो पोने के काममें आता है, पना।

पानीय, पानक श्रीर मद्य महोके बरतनमें देना चाहिए। पानक ग्रव्हना व्यवहार पुलिङ्गमें भो होता है। पानक और प्रयासक एक वर्षाय शब्द है।

भावप्रकाशमें लिखा है, -परिष्कृतः चोनो शोतत जलमें बोल कर उसमें ,दलाय वो, अवङ्ग, , कपूर भोर 🛒 🖫 भयसे वह यहां नहीं दिया गया।

मिर्च मिलानेसे उसे शर्करोदक वा चौनोका पना कहते हैं। गुण-शक्तवर्द्धक, शीतल, सारक, बलकारक, क्चि जनक, लघु, मधुररस, वातन्न, रक्तपित्तनाशक तथा मुक्की, विमा, विपासा, दाह श्रीर ज्वालाशका।

श्रास्त्रफलका पना-कचे श्रामको पानोमे सिद्ध कर हायसे खूब मथ दे। बाद उसमें चोनो, ठंढा पानी, कपूर और मिर्च मिला दे ; इसीको श्राम्त्रफलका पानक कहते हैं। भोमसेनकत यह पानक प्रन्यान्य पानक्की यपेचा खेष्ठःहै। गुण—सद्यत्चिकास्य ग्रीर बलकर तथा इसका सेवन करनेसे इन्द्रिया ग्रीच ही परिद्रप्त होती हैं।

निम्बू फल-पानक वा नीवूका पना-एक भाग काग़ जो नीब्के रसमें कः भाग चीनीका रस मिला कर उसमें लबङ्ग बोर मिर्च डालनेसे उत्कष्ट पानक बनता है। गुग- पत्यन्त अस्त्र स्व वायुनायक, अम्निपदीयक, क्चिकारक तथा सभी भाहारीय द्रश्यका परिपाकः जनका।

अम्लिकापानक वा पकी हुई इमलोका पना-पकी इई इमलीको पानोमें अच्छी तरह मथ कर उसमें चोनी, मिर्च, लबङ्ग श्रीर कपूर मिला दे। जब यद उत्तम सुगन्धयुत्रा हो जाय, तब इसे प्रस्तुत हुआ-सा जानना चाहिए। गुण-त्रायुनाग्रक, किञ्चित् पित्त भीर कफ-कारक, अत्यन्त क्चिकर और अग्निप्रदोपक ।

धन्याकपानक या धनियेका पना—धनियेको भन्तो भांति पोस कर कपड़े में छान ही। बाद इसमें चोनीका पना और कपूरादि सुगन्ध द्रय मिला कर मिहीके एक नये बरतनमें रखे। इसी प्रकार यह पानक बनता है। यह पित्तनायक माना गया है।

सुज्जतमें लिखा है, कि अन्त्र सयुज्ञ वा अन्त्रविहोन गौड़पानक (गुड़का पना) गुरुपाक श्रीर म्वहिंबकर है। वह मिस्रो, ट्राचा और शक्तरायुक्त होनेसे अस्तरप्तर विधिष्ट, तो च्या श्रोर श्रोत न होता है। द्राचाका पान क यम, मृच्छी, दाइ और खणानामक तथा परुषक भीर कोलका पानक मुखप्रिय चौर विष्टकी माना गया है।

इसकी सिवा वाभट सृत्वस्थानके क्टिं प्रध्यायमें पौर भो अनेक प्रकारके पानकका विषय लिखा है, विस्तारके पानकपूर (सं॰ पु॰) स्वनामस्यात वृच्च । पानको (सं॰ स्त्रो॰) पागडुरोगभेद । पानकुमा (सं॰ पु०) पानपात, जनका कलस । पानगोष्ठिका (सं॰ स्त्रो॰) पानस्य पानाय वा गोष्ठिका । पानसभा, वह स्थान जहां तान्त्रिक लोग एकत हो कर मद्यपान तथा कुछ पूजन मादि करते हैं। इसका पर्याय मापान है ।

श्वामार इस्यमें लिखा है, कि पहले सब कोई चक्राकार में वा पंक्षिक पृष्टी भिन्न भिन्न शासन पर एद्या-सन लगाए बैठें। उनके ललाट में चन्द्रन श्रीर मस्तक पर पृष्प सुगोभित रहें। यदि इस चक्रके मध्य गुरु हों, तो गन्धादि हारा उनकी पूजा करें श्रीर उनके पाय-में पृष्प दे कर उन्हें प्रणाम करें; यदि चक्रके मध्य गुरु न हों, तो उस पावको जलमें फें क देवे। इस प्रकार उपवेशन करके पायमें मद्य भर कर उचे हादिक मसे गीना शुरू कर दें। शास्त्रानुसार पानपायों की बन्दना करनो होतो है। दूसरे तन्त्र शास्त्रमें लिखा है, कि मस्तक पर सिन्द्रर तिलक भी देना होता है।

. मद्यपान देखी।

पानठ ( मं॰ ति॰ ) पाने कुग्रकः बाहुलकात् घठच्। पानकुग्रकः।

पानड़ो (हिं॰ स्त्री॰) एक प्रकारकी सुगन्धित पत्ती जो प्राय: मोठे पेय पदार्थों तथा तेल श्रीर उबटन श्रादिमें उन्हें सुगन्धित करनेके लिये छोड़ो जाती है।

पानदान ( हिं ॰ पु॰ ) १ वह डिब्बा जिसमें पान कीर उसके लगानेकी सामग्री रखी जाती है, पनडब्बा। २ वह डिब्रिया जिसमें पानके बीहरें रखे जाते हैं, गिलोरी-पान, खासदान।

पानदीष (सं•पु॰) मद्यपानका व्यसन, शरावखीरोकी स्तत।

पानन (हिं॰ पु॰) हिमालयकी तराई और उत्तरोय भारतके भिन्न भिन्न प्रोन्तोंमें मिलनेवाला मभोले आकार-का एक प्रकारका पेड़। इसको पत्तियां जाड़ोंमें भड़ जाती हैं। लकड़ी पकने पर लाल रंगकी चिक्तनी और भारी होती है भीर बहुत दिन तक रहती है। इस लकड़ी से सजावटकी चीजें गाड़ी तथा घरके संगहे बनाए जाते हैं। इसका गाँद दवाने काममें आता है। पानप (सं वि े) पानं पेयं मद्यादि विवित प्रत्याने क। सुरापायी, शराबी, पियकड़। पानपात्र (सं क्ली ) पानस्य पेयमद्यादे: पातं। १ मद्यपानपात, वह पात्र जिसमें मद्यपान किया जाता है। पर्याय—चषक, सरक, अनुतर्ष प, शनुतर्ष, पारी श्रीर पारीक।

> ''ददावशून्यं पुरमा पानगातं धनाधिपः ।'' (मार्के० ८२।२९)

जब भगवती महिषासुरके साथ युद्ध करने चली थीं, उत्त समय कुबेरने भगवतीको पानवात्र दिया था। मग्रुत देखो।

मद्यपान करते समय एक द्यासन पर बैठ कर प्रथक् प्रथक् पात्रमें मद्यपान करना चाहिये। एक पात्रमं पान करने से नरककी गति होती है। २ पानभाजन, गिलास। पानभाजन ( सं० क्ली०) पानाय पानस्य वा भाजनं पात्रं। दानपति, कांसा।

पानभाग्ड (सं॰ लो॰) पानस्य पानाय वा भाग्ड । पान-पात्र।

पानभू (सं॰ स्ती॰) पानभूमि, वह स्थान जहां एकत हो कर लोग ग्रराव पीते हैं।

पानभूमि (सं क्ली ) पानभू देखी।

पानमङ्गल (सं॰ लो॰) पानगेष्ठी । पानगेष्ठी देखी । पानमद (सं॰ पु॰) नगा।

पानमाता (सं॰ स्त्रो॰) पानस्य माता । सुरापानमें प्रमन्त माता। परिमाण से यदि मद्यवान किया जाय, तो उनसे दृष्ट चुन्य नहीं होती और न मन ही विचलित होता है। परिमाण मद्यपान ही श्रच्छा है। इसका विपरीत होनेसे वह मद्य विष सद्द्य हो जाता है।

"थावन चलते दृष्टिः यावन क्षोभते मनः।

पानमात्रा परा तावत विपरीता विषोपमा ॥'' (श्रीनक)
पानविषाज (सं ॰ पु॰) श्रराव वेचनेवाला, कलवार।
पानविस्त्रम (सं ॰ पु॰) मद्यपानजात रोगभेट।

[पानात्यय देखो ।

पानशोग्ड ( सं ० ति० ) पाने शोग्ड: ७-तत्। सुरादि पान-दत्त, जो शराव खूब पोता हो। पानम (सं क्ली ) पनसस्य इदं, पनसफले भवं तत्फलम्य विकार-इति वा चण्। १ पनसभवं भयः, प्राचीनकालको एक प्रकारको घराव जी पनस (कटहल)-से बनाई जाती थी। (ति ) २ पनसस्यन्यो, कटहलसे स्यास्य रखनेवाला।

पानहो (हि॰ स्ती॰) जूता।

पाना (हिं किं किं ) १ अपने पास या अधिकारमें करना,
प्राप्त करना, लाभ करना, हासिल करना। २ भेद पाना,
पता पाना। ३ साचात् करना, देखना। ४ अनुभव
करना, भोगना, उठाना। ५ कतकार्य का भला या तुरा
परिचाम भोगना। ६ किसीकी दी हुई चील वापस
मिलना या कोई छोई हुई चील फिर मिलना। ० पास
तक पहुंचना। ८ भोलन करना, घाष्टार करना,
खाना। ८ ज्ञानप्राप्त करना, समस्तना, जानना।
१० समय होना, सकना। १९ पास तक पहुंचना।
१२ किसी वातमें निसीके घरावर पहुंचना। (वि॰)
१३ पानिका हक, पावना। १४ प्राप्तव्य, जिसे पानिका

पानागढ़—१ मध्यप्रदेशने जन्नजपुर जिलान्तर्गत जन्नजपुर तहसीलका एक नगर। यह श्रचा॰ २३ १७ उ॰ भीर देशा॰ ८० २ पू॰ने मध्य, जन्मजपुर नगरसे ८ मील पूव<sup>8</sup>में श्रविश्वत है। निकटवर्त्ती खानमें लोहा पाया जाता है। यहां ईखनी खेती होतो है।

२ बङ्गाल देशमें वर्डमान जिलान्तर्गत एक प्राचीन

पानागार (सं ७ पु॰) पानस्त सागारः ६-तत्। पानग्रह, वह घर जहां बहुतसे लोग मिल कर घराव पीते हीं। पानात्वय (सं ॰ पु॰) पानाहे तोः जातो योऽत्वयः, रोगविश्रेष । मदात्वयरोग, मद्यपानजनित रोग-का विषय सुसुतमें इस प्रकार खिखा है,—भितरित्त मद्यपानसे तरह तरहकी पीड़ा छत्यव होती है। पानजन्य रोग चरि प्रवारका है—पानात्वयः, परमद, पानाजीप सौर पानविश्वतः। इनमेंसे स्तस्त, महामदे, हृदयमें वेदना, तोद सौर कम्य ये सब वायुज सदात्वयने लच्चाः स्वेद, प्रकाश, मुख्योष, दाह, मद्यां, मुख भीर चचुकी मीतवर्षता से सब पित्तज

पानात्ययके लच्चाः वसन, शीत श्रीर कफसाव श्रीरमः जन्य पानात्ययके अचण श्रीर सन्निपातजर्मे उता सभी लचण देखे जाते हैं। धरीर उषा ग्रीर भार, मुख-वैरस्य, स्रोध्माकी प्रधिकता, प्रकृति ग्रीर मलमूत्ररोध ये सब परमदके लच्चण ; ख्या, शिरोवेंदना, सन्धिभें द, धाधान, ग्रम्लरसका उट्गीरण ग्रीर गातच्याचा ये सब पानाजीप<sup>९</sup>के लचण हैं। यह रोग पित्तके बिगड़नेसे होता है। इदयमें वेदना, वमन, ज्वर, मुक्की, कफ-स्ताव, ऊर्ध्वगत रोग, विदाह, सुरा, ग्रंब वा ग्रद्धजात भक्त्यद्रव्यमें देव ये सब पानविश्वमके लक्तणः, प्रधरोष्ठ ख्रू च त्रीर उत्तरीष्ठका वपेचाक्षत चुद्र होनां, व्रतिग्रयः भीत, दाह भीर मुखका तै लाज्ञ होना ये सब स्रतिपानके लच्चण हैं। एक सभी सचण होनेसे रोगीको असाध्य जानना चाहिये। पानाइत होनेसे जिल्ला, बीष्ठ बीर दन्त क्षण वा नीलवर्ण, निव्नेपीत श्रीर रक्ताभयुक्त, विका, ज्वर, वसन, कम्प, पार्खे शुल, काश भीर भ्यम ये सब लक्षण होते हैं।

इसकी चिकत्या—चुका, मिर्च, चाठ्रक, यमानी, कुष्ठ, सीवचेल ये सब द्रश्य प्रचुर परिमाणमें संयोग करके मखपान करनेसे वायुको शान्ति होती है; प्रथवा ट्राचा, यमानी, कचूर, श्रींग श्रीर सीवच लक्षे साथ पान करे। श्राम्नातक, दाङ्मि, मातुलङ्ग इन सर्वका शानूप वर्गके मांसके साथ सेवन, पित्तप्रवस्ताकी जगह मधुरवर्गका साथ, गन्ध द्रव्य और मधु तथा धर्कराके साथ सेवन एवं प्रचुर परिमाणमें इच्चुरसके साथ मदा-पान करके थोड़ो देर बाद वमन करे। साव भौर तीतरके मांसका रस घीर ग्रम्बरहित मुद्रयव, छत श्रीर चीनीके साथ सेवन विधेय है। कफ जन्य पाना लयमें विम्वफल भीर वेतसके रसके संध्य मद्यपान करके कफका त्याग करते रहे। तिक्त ग्रीर कटु द्रश्यके साय यूष यवान, जाङ्गलमांस चौर श्रीमनामन अन्यान्य द्रव्यका सेवनं करे। सव<sup>8</sup>दोषज होनेसे पूर्वीत सभी जियाएं भीर हिंदीवज होनेसे दोवकी प्रधानताका विचार कर प्रतिक्रिया करनी होती है।

पानात्ययमें ये सब योग विश्वेष उपकारी हैं,—गुड़-त्वक, नागकेश्वर, पिप्पकी, दक्षायची, यष्टिमधु, ध्निये, क्षं चारक चीर मिर्च का चूण समान भाग ले कर प्रचुर किप्यस्म, जल और परुषक से साथ संयोग कर हे पान करें। लोध, पद्म, करवीर, अन्यान्य जलज पुष्प, पद्मका के छीर सारिकादिगण इन सबके साथ योतल जलका सेवन करे। यष्टिमधु, कटुकी, द्राचा, खीरेका मूल, कपासका मूल और गोखरू इनका समान भाग ले कर पानीय प्रस्तुत करे। गाभारी, देवदार, विट्रं लवख, दाष्ट्रिम, पिप्पलो और द्राचा इनके जलमें पानक प्रस्तुत करके बोजपुरके रसके साथ पान करनेसे पानक प्रस्तुत करके बोजपुरके रसके साथ पान करनेसे पानक जन्य रोगकी शान्ति होतो है। द्राचा, चीनो, मधु, काणाजीरा, धनिये, पिप्पली और तिहत्के साथ प्रथवा फलाक्सके रस और सीवच लके साथ पानीय प्रस्तुत करके पान करनेसे पानास्थय रोग प्रश्नित होता है।

तितलोकी, अपामार्ग, सूटजनोज, वकपुष्प ग्रोर उडुम्बरको दूधमें पाक करके पाव भर पो लेनेके बाद वमन कर दे। पीके सुर्यास्तके बाद मद्यपान करे।

गुड़त्वक, पिपाली, नागकेशर, विट्लवण, हिन्नु, मिच भीर इलायची इन सबके साथ फलाम्ल पान भयवा उष्णोदकके साथ सैन्यव, विट् लवण, गुड़लका, चव्य, इलायची, हींग, विष्यती, विष्यतीसूल, कचूर शोर गुड़के साथ भोजन करनेसे यह रोग बहुत कुछ च'गा . हो जाना है। प्रथवा द्राचा, कवित्य ग्रीर दाड़िम इनका पानक प्रस्त कर पान करते से पानविभ्नमको प्रान्ति होती है। प्रथमा प्रसर परिमाणमें मध्य सर्वे रा. प्रास्त्रा-तंत भीर को बके रसके साथ पानकः सथवा खज्र, बैल, करोर, पर्वक, द्राचा, बिह्नत, चोनो, गामारो वा यष्टिमधः भीर उत्पलको उंटे पानीमें मिला कर . पान करें। चोरिटचका प्रदूर, संवाल, जोरक, नागकेशर, तेजवल, पद्म, पद्मकाष्ठ, प्रास्त्रातक, कर्ज्ज, ् कपिखं, को 🖅 व्रचाम्ल, वे.व्रफल, जीरक श्रीर टाडिम इनके सेवनसे पानात्वय प्रमानित होता है। मनो हारिकी ् कामिनीका समागम भी पानात्वयमें विधेय है।

दांडिम भीर पमड़ा प्रश्नित यम्बफ्तका रस, चोनो, इंडिचीनी, इसायची, तेमपत, नागनेगर, जीरक, विष्युती, मिन्दे इनके च केंका समान भाग से कर पान करे। मोघा, यष्टिमधुं, लाचा, दारचीनी, बहुवार ववाङ्कुर, क्षणाजीरक, द्राचा, विप्पती श्रीर नाग केशर इन्हें दूधमें जाली हित करके कुछ गरम रहते ही सुरा वा श्रासवके साथ प्रचुर परिमाणमें पान करे। जब तक यह विधिपूर्व क प्रसुत नहीं किया जायगा, तब तक इसके सेवनसे कोई फल नहीं होता है।

मद्यविरत व्यक्ति यदि सहसा अधिक परिमाणमें
मध्य पान करे, तो पानात्ययजन्य विकार उत्पन्न होता
है। सद्यक्ती विश्व वायवीयगुण से जलवाही स्त्रोत
ग्रष्क हो कर त्रणा पैदा होतो है। इस समय रक्त,
लोध, पद्ममूख घोर मुद्रपणिक साथ हिमजल प्रस्तुत
करके पिप्पली मिला कर पान करे। छत, तैल, चरको,
मज्जा और दिधिको स्टूलराजरसके साथ पान कर श्रुलन
का व्यवहार करनेमें विह्न और यवके काथमें स्व गन्धा
पोस कर भीर पाक कर व्यवहार करे। रस्विधिष्ट
भोजन तथा भोतल श्रीर सुगम्ब पानक दोषानुसार
प्रयोद्य है।

पानजन्य उचाता पित्तरक्षमें द्वह हो कर लक्ष्में भायय लेती है भीर घोरतर दाह उत्पादन करती है। इसमें भी पित्तजन्य दाइकी तरह चिकित्सा विधेय है। प्रथमतः सर्वाङ्गमें चन्दनलेपन, शिशिरोदक भीर शीतल द्र्यमें भया प्रस्तुत करके उस पर शयन, हार भीर म्यालवलययुक कामिनोका स्पर्य, उत्पन शया पर शयन करके निल्नोपत्र वीजन, भमिलवित गर्भमेवन, कमलकङ्कारदल सञ्चारित वनानिलसैयन इस तरह नाना प्रकारकी विलासोययोगो भे त्यक्रिया भीर उसके साथ साथ कामिनो का सङ्गस्पर्भ ये सब क्रियाएं विभिन्न हितकर हैं।

पित्तज पानात्थयमें कामिनोसमावण वा संस्था विशेष उपकारों है। सर्व देहस्थित रता उद्गित हो कर प्रतिशय दग्ध डोनेसे देख बीर दोनों नेत्र तास्त्रवर्ण, सुवरत्ताग्स्वविशिष्ट तथा शरीर प्रान्तिविकोण की तरह दग्ध डो जाता है। ऐसी , डालतमें रोगोक दोषानुसार पाडारकी व्यवस्था करनी चाहिये।

मम खानमें मिमघात जन्य जो दाह उत्पर्न होता है, वह में मध्य हैं। बाइरमें मीतल भीर भीतरमें दाह रहने पर इसे भी मसाध्य समभाना चाहिये। पूर्वीत प्रक्रिया दारा प्रतिरित्त मद्यवानजनित पोड़ा प्रगमित होती है। (प्रश्लुत उत्तरत० ४७ अ०)

पानापुर—विदार श्रीर उड़ीमा प्रदेशके सारन जिलेका एक क्रविप्रधान नगर।

पानार — विद्वार श्रीर उड़ी सा प्रदेशने पुर्विया जिले में प्रवाहित एक नदी। यह पहले दिच्च प्रविको श्रीर सुलतानपुर श्रीर हवेली परगने के मध्य ही कर बहती हुई दिच्च की श्रीर गङ्गा नदों में गिरो है।

पानिक (सं॰ पु॰) १ पानिविक्रयकारी, वह जी गराव वैचता हो। २ कलवार।

पानिव (हिं• पु॰) १ खुति, कान्ति, चमका । २ पानी । पानिल (सं॰ क्ली॰) पानमाधारत्वे नास्तात्र इति इलच्। पानपात्र ।

वानी (हि॰ प्र॰) १ एक प्रसिद्ध द्रव द्रवा जी वारटग के, सिखं श्रीर खाटरहित होता है। विशेष विवरण जल शब्दमें देखो। २ वृष्टि, वर्षा, मेघ। ३ वह पानीका-सा पदार्थ जी जीभ, श्रांख, खंदा, घाव शाहिसे रस कर निकते। जे से, पसीना, पसेव । ४ अमका, श्रोप, श्राव। ५ कोई वसु जो पानी जैसी पतनी हो। ६ वह द्रव परांध जो किसी चीजके निचीडनेसे या उससे निधर कर निकारी, चर्क रस, जस। ७ प्रतिष्ठा, मान, इज्जत। द तसवार पादि धारदार इथियारीके लोहेका वह इलका स्वाह रंग भीर उस पर चींटीके पैरके चिक्नोंकेने बक्त विम चिक्कं जिनसे उसकी उत्तमताकी पहचान होती है. जीहर, प्रावं। ८ वीर्य, श्रुत्नं, नुत्का। १० वर्षं, साल। ११ मुलका। १२ एकवारंगी मीली, नरम या मुला-यम चीज । १३ बार, फीर, दफा। १४ जलवाय, चांबंहवा। १५ परिस्थिति, सामाजिका दशा। १६ प्र'स्त, मरदंग्नेगी, जीवटं, डिग्मैत । १७ घोड़े प्रादि पश्चिमोंको वं ग्रमत विशेषता या जुलीनता । १८ पानीकी तरह ठंडा पदार्थ । १८ इन्हेंबुस, कुम्ती या लहाई मादि। २० मदा घराज । २१ पानीको तरह फीका या खाइहीन पदार्थ । २२ मनसर, समय, मौका ।

पानीतराथ (फां॰ पु॰) जड़ाज या नावके पे'रेमें वह बड़ी सकड़ी जो पानीको चीरती है।

पानीदार (इ ॰ ए॰ ) १ चमकहार, पांबदार । २ मोन

नीय, इज्जतदार, श्रांबरूदार । ३ श्रात्माभिमानी, जीवटः बाला, मरदाना, श्रानबाला ।

पानी देवा (हिं कि कि ) १ तपंण या पिण्डदान करने-वाला। २ पुत्र, बेटा। ३ ख्वं शोय, अपने कुलका। पानीपत—१ पद्धावते अन्तर्गत कर्नाल जिलेकी एक तह-मील। यह अचा० २८ ११ से २८ ३० उ० और देशा० ७६ ३८ से ७७ १० पू० यमुनानदीके किनारे अव-धित है। भूपरिमाण ४६२ वर्गमील और जनमंख्या दो लाखके करीब है। इसमें पानीपत नामका एक शहर और १७२ याम सगते हैं। राजख तीन लाख क्ययेसे ज्यादा है।

२ पद्मावने अन्तर्गत कर्नाल जिलेका एक विध्वस्त नगरं और प्रसिद्ध युद्ध होता। यह अचा । २५ १४ ७० भीर देशा । ७६ ५८ पू० में मध्य दिली से ५३ मोल उत्तर ग्रेण्डट दू रोडिक किनारे अवस्थित है। यहां की जनसंख्या प्रायः २६८१४ है। पानीपत एक प्राचीन नगर है और पाण्डव तथा की खों से युद्ध के पहले विद्यमान था। इसी ने पास अक्ते हो है जिसमें महाभारतका यह हथा था।

कुरुक्षेत्र देखो।

पानीयतके निकट जो तोन प्रसिद्ध युद्ध हुए छनसे उत्तर-भारतका भाग्यं परिवर्त्त न हुआ। इसके सभीय जो प्रान्त है, छमके मध्य हो कर भारतवर्ष की उत्तर-पश्चिम सीमा तक एक एस्ता चला गया है। पानीयतचित्र बहु विस्त्रत और समतल हैं। बीच बीचमें जहां पानी है वहां धास और कांटे छग गये हैं। एतिह्न कि धिकांग खान बालुकामय है। देखनेसे माल म पड़ता है मानी युद्धचित्र होने के लिये हो इसकी सृष्टि हुई थी।

१५२६ दे॰ में बाबरका इब्राहिमलोदीके साथ प्रथम
युद्ध हुआ। इब्राहिमलोदीकी सैन्यसंख्या १००० भीर
वाबरकी उससे बहुत कम थी। सबेरेसे ले कर शाम तक
युद्ध होता रहा। इब्राहिमलोदीकी सम्म पंक्यसे हार
हुई। ३० वर्ष बाद अर्थात् १५५६ दे॰ में बाबरके पीत
यक्षवरने पठानराज श्रेरशाहके हिन्दू-सेनापित हिमुकी
परास्त कर भारतवर्ष में सुगल-प्राधान्य पुनः संख्यापन
किया। १७६१ दें० की उभी जनवरीकी शहमदेशाह
हुरीनीका मरहटीके साथ दमी खान पर युद्ध हुंशा

था। मरहटींकी सेना चक्रभावमें सजी हुई थी, कीटो बड़ी कमान सामनेमें रख दी गई थीं। मध्य भागकी रचा स्वयं पेशवाके पुत्र, वास पार्ख की रचा इब्राहिस खाँ तथा दिच्चण पार्खको रचा हो बकर श्रीर सिन्धिया कर रहे थे। सुसलमानी सेनाके वामभागमें रीहिला सेना बीर दिचणभागमें पारसी सेना उटी हुई थी । प्रात:-कालरी युद्ध चारम्भ हुन्ना । सरहर्दीने पहले बिना लच्चके ही कमान छोड़ कर बहुत बारुद नष्ट कर दी; उन कोगोंने विश्वेष सावधानीसे काम नहीं लिया। दतना होने पर भी फराही सेनापृति हारा स्थिदाका फल 🛮 दिखाई देने लगा। श्रीघ्र ही प्राय: ८००० रोहिला सेना युद्धमें अचम हो पड़ी। भाजने सुसलमानी सेनाके मध्यभाग पर त्राक्रमण करके उसे हिन्न भिक्न कर डाला। दिनके १ बजी सुसलमानी सेना पुनः अग्रसर होने लगी। यदि कुछ काल तक मरहटे और ठहर जाते, तो श्रवश्य ही उनकी जीत होती, पर थोड़े समयके बाद ही पेशवाके पुत्र वायल हुए और भाक मारे गये। होल कर और सिन्धियाने भी रचसे पीठ दिखाई । मरः इटासेना नायकविद्योन हो कर तितर वितर हो गई। भायः ४००० सरहटा सेना निइत हुई।

Ľ

आधुनिक पानीपत नगर कर्नाबके दिख्य भागमें अविख्यत है। यह चारों कोर प्राचौरसे विष्टित है श्रीर इसमें १५ तोरणहार हैं।

नगरके चारां भोर यमुनानदोको पुरातन खाल है।

यमुनानदोके दूसरे किनारे रेख हो जानेसे पानीपतके
वाणिज्यमें बहुत धका पहुंचा है। इस स्थानमें तास्तपात, देशो वस्त, काम्बल, छुरोकी श्रादि रफ्तनो होतो है।

पहले यह शहर कानील जिलेका एक प्रधान सदर थाः,
किन्तु यहांका जलवायु भस्तास्यकर होनेसे सदर कचः
हरी कर्नील उठ कर चलो गई। पानीपतको प्रधान
प्रधान शहालिकाशोंके मध्य म्युनिसिपल छाल, डाकघर,
स्कूल, जज भरालत भादि उन्ने खयोग्य हैं। यहांका राजस्व
तीस हजार रूपये हैं।

पानीफल ( हिं ॰ पु॰ ) सिंघाड़ा । पानीय ( सं ॰ क्लों श्री योवति इति पान्यनीयर, । १ ज त । २ पाना है द्रश्यविधीष, धरवत । पानक देखों । (ब्रि॰) ३ पातव्य, रचणीय। अम्बिपुराणमें लिखा है, कि जो सुखकी कामना करते हैं, छन्हें सर्वेदा पानीयदान करना चाहिये।

"एतत्ते कथितं विश्व मम लोके तु दुर्लमम् ।

पानीयं सन्ततं तस्मात् दातव्यं सुखमिच्छता ॥

अतोऽर्दे कारयेत् कूपं वापी वा बहुपश्वलं ।

बहुलोकाकुले देशे सर्वे स्त्वोपजीवितं ॥" (अग्निपु॰)

पानीयदानके पीछे निम्नलिखित मन्द्रपाठ करना
होता है।

"पानीयं प्राणिनः प्राणाः पानीयं पावनं महत्। पानीयस्य प्रदानेन तृप्तिमवति शाश्वती॥" (स्मृति०) इसका विवरण जलमें दखो।

४ पीने योग्य, जे पीया जा सके !

पानीयक ल्याण छत (सं की को छतीष धमेद। प्रस्तुत
प्रणाली — छत ४ सेर, विकला, रेखका, देवदाक,
एलुवा, शालपानि, तमरपाटुका, हरिद्रा, दाक हरिद्रा,
ध्यामालता, धनन्तमुल, प्रियङ्क, नी लोत्यलपव्र, इला
यचो, मिस्तिश, दन्तो मुल, दा हिम को ज, नागे खर,
तालीश, वहतो, मालती का नवपुष्प, विड्ड क, चक्क
वंह, कुट, रक्त चन्दन और पद्म काष्ठ इनमें पे प्रत्ये कका
दो दो तो ला ले कर १६ सेर जलमें पाक करे।
इन छतका सेवन करने से प्रपन्नार, स्वाद, ज्वर,
खाँ मो, स्वय, वातर का, कथ्ड, धोर पाण्ड, रोग दूर हो जाते
हैं। यह स्वाद रोग को एक स्वल, छ भी वध है।

( मैषज्यस्ता • उन्मादाधि • )

पानीयकाकिक (सं॰ पु॰) पचीमेद ।
पानीयकुकुट (सं॰ पु॰) जनकुकुट ।
पानीयचृष्पिका (सं॰ स्तो॰) बालुका, बालू ।
पानीयतण्डुल (सं॰ स्ती॰) कच्चट्याका ।
पानीयनकुत (सं॰ पु॰) पानीय जले नकुल दव । उद्र,
जदिबलाव ।
पानीयपृष्ठज (सं॰ पु॰) पानीय-पृठे जलीपरि जायते
जन डा कुकी, जलकुको ।
पानीयफल (सं॰ क्ली॰) जसकन्द फलमेद मखाना ।
पानीयमका श्टिका (सं॰ स्ती॰) वटिको संसमेद । पस्तन

प्रशाली — प्रस्न, सण्डूर, विबृद्ध प्रत्यक १ पल, चई, विकटु, विक्रा. केयरका मूल, दन्तो मृल, मोधा, पीपर, चीता-मृल, मानकच्च, प्रोल, श्रुक्लहहतीका मृल, निसोधका मृल, हरहरका मृल, पुनर्ण वाका मृल प्रत्येक २ तोला, रस १ तोला, गन्धक १ तोला इन सब द्रयों को घटरक कर ते पीस कर गोली बनावे। इस गोली का सेवन करने पे प्रस्वित्त, प्रकृति प्रस्वित्त, प्रकृति प्रदेश पानी प्रवित्त कर है। इस घोषधंके सेवनकाल के जल-धीत प्रद्वा पीर काँ भी पादि पय हैं तथा पानी प्रख्य है। प्रेषव्यत्ता द्राध घोर सब प्रकारकी दाल निषद है। (भेषव्यत्ता अम्लप्त ) रसेन्द्र भारसं यह में इसी प्रीषधंको यह गी-प्रधिकार में पानीयभक्तवटी वत लाया है।

चन्यविध प्रस्तुत प्रणाली—निसोध, मोधा, हरीतकी, पामलकी, बहेड़ा, सोंठ, पोपर घोर मिर्च घाठ तोला, पारद घोर गन्धक प्रत्येक ४ तोला, लीह, ग्रम्न, विड्ड़ प्रयोक रहे तोला, हन सब द्रशोंको एक साथ मिला दे, वीके विफ्लाके काथमें मर्नेन कर गोलो बनावे। इसका धनुपान महा है। बहुत सबरे छठ कर इस घोषधका सिवन करना होता है। इसके सेवन करने से सम्मिप्त, श्रून, पाम्ब , क्रुनि, वस्ति घोर मलहारको वेदना, म्बास, क्रुन्न ग्रोर ग्रहणो मादि रोग दूर हो जाते हैं। (रोन्द्रसारसं० अम्हिपताधि०)

पानीयमुबक (सं॰ मतो॰) पानीयमेव मूलं यस्य ततः कप्। सोमराजी, बक्कची।

पानीयवटिका (सं • स्त्री •) भोषधिवशिष । प्रतुन प्रवासी — 8 माधा रस से कर पहले साल ईंट के चूर से उसे मलें। पीके उस ईंट के चूर को भपसारित कर के कमरख के रसमें, भदरक के रसमें, कात्र अध्यक्ति प्रतां के रसमें, वोजता इक मूलके रसमें भीर ध्रत्र कुमारों के रसमें यथा काम मदीन करे। पीके चावल के जल में गस्त्र काल कर उसे लोड़िके बरतन ने रखे भीर भाव पर चढ़ावे। तरत हो जाने पर उसमें चीते का रस डाल कर उने ठंढा करे। पीके 8 माधा गस्त्र भीर सूर्वोत्त भीवित पास एक त कर का जल बनावे। भीधित सूचा तास्त्र दोनेमें रखे भीर नीचेसे भाँच दे। ऐसा करनेसे चण भरमें ताम भरम हो जायगा। लौडचूणे १ मामा, खणे - माचित १ मामा, उत्त प्रकारको ताम भरम ४ मामा इन सबको एक साथ मदेन कर सङ्गराज, सम्हाबू, ज्योतिष्मती, लालचोता, सिंडि, काकमिचिका, नील उच भीर हस्तिस्ण्ड लता प्रत्येक के एक एक प्रकार से ताम दण्ड हारा एक एक दिन मदेन करे।

पूर्वीत १२ प्रकार ने द्रश्रीक रसमें एक एक दिन मदेन श्रीर श्रुष्क कर के उसमें 8 माशा विकटु चूर्य मिला दे। पी छे जम्में मल कर श्रीर छाया में सखा कर सरसी ने बराबर को गोलो बनावे। साविवातिक ज्वरमें जब रोगो श्रज्ञान हो जाय, तब उसे गोलो खिला कर मोटे कप हो से जवर से ठंक दे। यदि रोगो उसी समय मलमू व त्याग कर, जो जानना चाहिये कि रोग बहुत जन्द दूर हो जायगा। पो छे रोगो को दिख्य का श्रम श्रोर यथे च्छा परिमाण में जल दे कर अभ्यक्ष निमित्त वातनाथ क तेल दे। ऐसा करने से ज्वरातिकार श्रोर साविवातिक ज्वरादि प्रथमित होते हैं।

भग्य प्रकारकी प्रस्तुत प्रयासी - भयन्ती, भाकत्र, सम्हालू, अड़्स, वला, नाटाकरंज, इड़्ट्ड, चोता, ब्राह्मी, वनसर्षेप, सङ्गराज, दन्तो, निशेय, समस्तासकी पते, अमरकन्द विरुद्धिका, विवासी, गनविवासी, काकमिक्तका, कानकधतूरा, सिद्धि, खेत प्रयराजिता, दनमें चे प्रत्येक कारस्य यथा अपना एक एक कार्यकार प्रतरपावमें लोहदण्डसे प्रच्छा तरह घोंटे ग्रीर तब ध्व-में सुखने दे। अनन्तर उसके साथ क्राम क्राम वे यहरका टूब, अक्तपन श्रोर वटका टूब निना कर सर्देन को भोर उसे पिण्डाकृतिका बनावे। तदनेतार पारद ४ माधि भौर मधक ४ मायिका कच्चत बनाकर उत पिण्डने साथ पक्की तरह मिना दे। बाद वैकान्त, घतीस, कुच ता, अभ, शृङ्गीविष, इरिताल, गर्त, खर्षमाचित्र बोरमनः यिचा प्रत्येत्र द्रय ४ माया ले कर पूर्वीत द्रथको साथ मिलावे घोर यस्त्र तो विकाले रसमें घांट कर तिल भरको गोली बनावें। प्रतिदिन २० गोली करके अदरकके रस वाजवके साथ रोगोको सेवन करावें। साम्बियाति के विकार ने यह विश्रेष के तपद हैं।

इ.त श्रीषधका सेवन करानेसे पुनः पुनः श्रधिक परिमाणः में जलपान कराना होता है। जगत्के उपकारके लिये खरं लोकनाथने यह पानीयवटिका बनाई है।

( भैषज्यस्ता० ज्वसधिका० )

पानीयविष का (सं क्लो ) पानीयं वर्षयित प्रका-प्रयतीति विष - खुल, टाप् भतः दलं। बालुका, बालु। पानीयग्राचिका (सं क्लो ) पानीयस्य जलस्य वितरः पाय पाय पालिका ग्राचाग्टहं। जलावस्थानग्टह, वह स्थान जहां प्यासीको पानी पिलाया जाता है। जो पानीयगाला प्रसुत करते हैं, उन्हें भ्रचय स्वर्ग प्राप्त होता है।

> "कूपारामप्रपाकारी तथा वृक्षादिरोपकः। कन्याप्रदः सेतुकारी स्वर्गमाप्नोत्ससंशयम्॥"

> > ( उद्घाहतस्य )

हिमाद्रिके दानखण्डमें भविष्यपुराष्येक इस पानीय-यालिकाको टानविधि इस प्रकार लिखी है,-बील चाल में इसे जलच्छत कहते हैं। यह जलच्छत दान विशेष पुर्यजनक है। फाल्गुन मास बीत जाने पर पुरके मध्य पथ वा चेत्यद्वचने तले एक सन्दर घनच्छाय सण्डप प्रजुत करे। इसमें ज्लयुता मणि क्रमा श्रीर नाना प्रकारके खाद्य द्वा रखे। जिस दिन पानीयगालिका स्थापन करे, उस दिन ब्राह्मणादिको भोजन भो कराया जाता है। इस पानीयशालिकाको यदि हो सके तो चार मास, नहीं तो तीन पच तक भी चलावे। सभी ब्राह्मणीको भर पेट खिला कर सुधीतल जल देवे। इस विधिके अनुपार योध्मकालमें जो पानीयग्रालिका करते हैं, उन्हें ग्रत कविला-दानका पाल प्राप्त होता है और पन्तर्मे वे दिव्य विमान पर चढ़ कर खग को जाते हैं तथा तीस कोटी वर्ष तक यचगन्धवीदिसे सेवित हो कर खगैमें अवस्थान करते हैं। (हेमादि दानखा॰)

पानीयगीत (सं० वि०) जो बहुत भीतन हो।
पानीयाध्यस्य (सं० पु०) जनाध्यस्य ।
पानीयामनक (सं० क्षी०) पानीयमामनकं वानीयास्यं
भामनकं वा। प्राचीनामनक, पानी भांवना। इसका
गुण—दोषवय भीर न्दरनाभक, मुखगुहि भीर मनवद्धकारक, भन्न तथा खादु।

Vol. XIII. 71

पानीयातु (स' पु॰) पानीयसकात भातुः। कन्द्रियेष, पानी भात् नामकाक'दः। पर्याय-जनातु, चुपातु, बातुका गुण-विदोषनाथक भार सन्तपं पकारक। पानीयाश्चा (स' खो॰) पानीयं जलं भश्नातीति भय-बाहुलकात् न, ततष्टाप्। वस्वजा, एक प्रकारकी घास।

पानौरा ( हिं ॰ पु॰ ) पानकं पसे की पकी हो।

पान्तिनाम—मफ्रिकाके मिस्रदेगके घन्तगत प्राचेक
सन्दिया नगरके एक प्रसिद्ध दार्थं निक पण्डित। प्रायः

१८० ई० में भाप मचवार उपकू तके ईमाइयों के घनुरो असे

ईसा धम प्रचारके निये उत्साहित हुए। पोक्टे आपने

भारतवर्ष की यात्रा की। किन्तु भाप यथार्थ में भारतवर्ष

पहुंचे ये वा नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं मिनता।

पान्य ( सं ॰ ति० ) पियकु धनः, प्रमानं नित्यं गच्छितोति

(पथो ण नित्यं। पा भारी ७६) पथः प्रस्य च इत्यनेन प्रसान्

देशे क्रिते था। १ पियक । २ वियोगो, विरही।

पात्वनिवास (सं ९ पु॰) पात्वानां निवास:। पश्चिकींकी उद्गरनेका स्थान, सराय, चट्टी।

वात्यग्राचा (सं० स्त्रो॰) पात्याना ग्राचा ६-तत्। पश्चिकी-को ग्राहागदि करनेका स्थान, सराय, चट्टी।

पात्रायन ( सं • ति • ) पथोऽदूरदेशादि, पथिन् पचादि-लात् फज्, पत्रादेशः । ( पा ४।२।८० ) सागै से श्रदूर देशादि ।

पास्युरना—मध्यप्रदेशके किन्द्वाड़ा जिलान्तर्गत सीसर तहसोलका एक शहर। यह प्रचा० २१ देई उ० भीर देशा० ७८ देश पू० किन्द्वाड़ा शहरसे ५४ मील दिलाण पश्चिम जामनदीके किनारे भविष्यत है। जनसंख्या नी इजारके करीब है। १८६७ ई० में यहां म्युनिसपलोटी ख्यापित हुई है। यहां कईके दो कारखाने, सरकारी विद्यालय, थाना, डाकवंगला श्रीर एक सराय है। पावागारि (सं० पु० ख्यो०) प्रवागारस्य ऋषेरपत्यं युवा इज् । गोत्रप्रवत्क प्रवागार ऋषिका गोत्रापत्य ।

पान्हर ( हिं ॰ पु॰ ) एक प्रकारका सरपत । पाप ( सं ॰ क्ली॰ ) पाति रचति प्रकादात्मनमिति पा-प पानीविषिभ्यः पः । उण् ३।२३) १ अधर्मे, दुरहष्ट । पर्योय— पद्म, पाम्नन्, किस्विम, कस्मम, हिलन, कुंतुम, एनस्, मघ, भइंस. दुश्ति, दुः कतः पातकः, तूस्तः, कखः, भर्यः, पापकः।

निषड कमें के अनुष्ठान श्रीर विहित कमें के अननु ष्ठानमें पाप होता है। श्रास्त्रमें जो सब कार्य निषद बतनाये हैं यदि वे सब कार्य किये जार्य श्रीर जो कार्य विहित हैं वे यदि न किये जार्य, तो पाप होता है। जिस नार्य हारा दुःखोत्पत्ति होती है, वही पाप-पदशाच्य है। पापानुष्ठान करनेसे उसका फलभोग श्रवश्यसावी है।

महानिर्वाणतन्त्रमें पाणीत्पत्तिने सम्बन्धमें इस प्रकार लिखा है—निषद्ध कम के प्रमुख्यान ग्रीर विहित कम के रवागसे पाणीत्पत्ति होती है। जीवगण इस पाण के फलसे क्लीग, ग्रीक ग्रीर पीड़ादि पाते हैं। यह पाप दो प्रकारका है, निजका ग्रनिष्टजननं ग्रीर परका ग्रनिष्टोत्पादन। जिसमें निजका ग्रनिष्ट-साधन ग्र्यात् दुरदृष्ट ग्रीर रोग ग्रादि हो छसे स्वानिष्टजनन पाप तथा जिससे परका ग्रनिष्ट हो उसे परानिष्टोपपादन पाप कहते हैं। परके ग्रनिष्ट हो उसे परानिष्टोपपादन पाप कहते हैं। परके ग्रनिष्ट हारा जो पाप होता है, राजग्रासन हारा उस पापसे सुक्ति होतो है। स्वानिष्ट मावजनन पाप प्रायिक्त वा समाधि हारा निराक्तत होता है। जो पाप दण्ड ग्रीर प्रायिक्त हारा दूर न हो उसीसे नरक होता है।

महाभारत-ग्रान्तिपव के राजधर्मानुगासनमें इस प्रकार खिखा है।

एक दिन युधि किरने व्यासदेवसे पूछा था 'भगवन्! इस स' भारमें जीन कोन कार्य करने से मान नगण पापो होते हैं और जीन कोन कार्य नहीं करने से वे सुता हो सकते हैं शे उत्तर में वे दव्यासने कहा, जो मनुष्य विधिविहित कार्य का प्रनम्जान, निषिद्ध कार्य का प्रमुख्यान प्रोर कपटका व्यवहार करते हैं, वे हो पापो हो कर प्रायस्ति न्छान के प्रधिकारों हैं। जो मनुष्य कपटका व्यवहार करते हैं, वे हो पापो हो कर प्रायस्ति करते हैं, जो ब्रह्मचारों हो कर स्थादियके बाद विद्यावन परसे उठते और स्थास्त्र समय सो जाते हैं, जो ब्रह्मचारों को कर स्थादियके बाद विद्यावन परसे उठते और स्थास्त्र समय सो जाते हैं, जो ब्रह्महारा और परनिन्दा करते हैं तथा जो खश्चर की ज्ये का कन्याक प्रमुख्य हा रहते हो कनिष्ठाका साथ व्यवहार करते हैं, जो ब्रह्महारा और परनिन्दा करते हैं तथा जो खश्चर की ज्ये का कन्याक प्रमुख्य करते हैं, वे हो पापभागी होते हैं

वतध्वं स, दिजाति इत्या, अपावमें दान, सत्पावमें अप गता, जीवका प्राणसं हार, मांसविक्रय, वेदविक्रय, अम्नि-पित्याग, गुरु और ह्वोका प्राणसं हार, विना कारण-के ही पश्चित्वे दन, ग्टहदाह, मिण्यावाक्यप्रयोग, गुरुके प्रति अत्याचार और मर्थादाका जङ्गन, इन सबको पापों-में गिनतो की गई है। जी इन सब पापकार्यका अनु-हान करते हैं, उन्हें प्राथिक्त करना होता है।

स्वधम परित्याग, परधम मात्रय, मयाज्ययाजन, मन्द्राभन्तण, मरणागत व्यक्तिका परित्याग, मन्द्र्योते भरणपोषणमं मनास्था, जवणादि विक्रय, तिय ग्योनिवध, चमता रहते गोग्रामादि नित्य देय वसुका मपदान, दिच्छादानमं पराझ खता, ब्राह्मणकी मवमानना, धनुपयुक्त समयमें प्रत्रोको विभाज्य धनदान, गुरुपत्रोहरण मौर यथासमयमें धम पत्रोका सहवास परित्याग, ये सब भी पाप समभी जाते हैं। दनके मनुष्ठानसे प्रायक्षित्त करना होता है।

श्रव यहां पर क्षकाम करने पर भी जी पाप नहीं समभा जाता वही लिखा जाता है। वेटपार्ग ब्राह्मण यदि जिवांसापरवश हो कर श्रस्त यश्रणपृविक संग्राम में ज़भा पड़े, तो उसका विनाग करने तथा स्वधम भाष्ट श्रातता में ब्राह्मणको मारनेमें कोई पाप नहीं होता। श्रज्ञानवग्रतः वा उलाट पौडाने समय स्विव चन चिकिः त्मक्रके नियोगानुसार मदिरावान और गुरु के आज्ञानुसार गुरुपत्नीगमन करनेमे पापभागी होना नहीं पहता। मर्हाष वहाल करे शिषा हारा ही अपने पुत्र खेतकेतुको उत्पादित किया था। जो व्यक्ति गुरुके निमित्त प्रापत्-कालमें ब्राह्मण भिन्न अन्य जातिका धन हरण करते हैं, उन्हें चौर्यजनित पाप नहों लगता। भोगाधिलावसे चीरी करनेमें उसका फलभीग श्रवश्यकावी है। श्रपनी तथा दूसरेकी प्राण्या, गुरुका कार्यसाधन, विवाहसम्पा-दन ग्रीर स्त्रीको सन्तीषशाधनके निमित्त मिथ्यावान्य प्रयोग, ज्येष्ठ भ्वाताके पतित होने पर वा प्रव्रज्य श्रव-लम्बन करने पर उसकी भनू द्रावस्थामें कनिष्ठका पाणि-ग्रहण और श्रीभवाचित हो कर परस्त्री सन्धोगं, ये सब कार्य करनेसे पाप नहीं हीता है। प्रजानताप्रयुक्त भयोग्य बाह्मणको धनदान और सत्पात्रमें अप्रदान,

व्यंभिचारियो स्त्रोका परित्याग, सोमरसका तस्त्र जान कर उसका विक्रय, असमर्थ स्थाका परित्याग तया गोरचार्थ वनदास करनीमें कोई पाप नहीं सगता।

मनुष्य यदि एक बार पाप करके फिरसे पापमें प्रवत्त न होवें, तो वे तपस्या और दान हारा उस पूर्वकत पापः से कुटकारा पा सकते हैं। पाप किये जाने पर दृष्टान्त, ग्रास्त्र, युक्ति और प्रजापतिनिद्धि विधिके अनुसार प्रायंश्वित करना होता है।

जो ब्राह्मण श्रहिंस्त, सितभाषो श्रीर परिसितभोजो हो कर पवित्रक्षानमें गायतो हा जप करे, उपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हिजगण यदि श्रनाइत स्थानमें छपवेशन, रातिको वहां निद्रासेवन, दिन श्रीर रातमें तीन तीन बार वस्त्रपरिधानपूर्व क स्थान तथां स्त्री, शूद्र श्रीर पतित व्यक्तिके साथ श्रालापका परित्याग करें, तो वे श्रश्नानक्षत पापसे मुक्तिलाभ कर सकते हैं।

जो श्रितित पाप वा पुरखका अनुष्ठान करे, उसे उसका श्रितित पालभोग करना ही होता है। पाप कार्य विदित हो कर श्रमकार का अनुष्ठान और धन दान करनेसे मनुष्य निष्पाप हो सकते हैं। महापातक भिन्न सभी पापोंका प्रायित्त है। श्रन्यान्य भच्चाभव्य श्रीर वाच्यावाच्य विषयमें ज्ञानक्षत श्रीर श्रज्ञानक्षत यहो हो प्रकारके पाप हैं। ज्ञानक्षत पाप गुरु श्रीर श्रज्ञानक्षत पाप लघु माना गया है। श्राम्हिक और श्रद्धान्वित मनुष्य विधिपूर्व क प्रायित्त करनेसे हो पाप से मुक्त हो सकते हैं। प्रायित्रका विषय प्रायित्रका निष्य श्रायित्रका निष्य स्थायित्रका निष्य स्था

दानधमं पर्वाध्यायमें लिखा है, —पाप दय प्रकारका है — प्राणीहत्या, चौर ये श्रीर परदार ये तोन प्रकारके पाप कायिक, श्रवत् प्रकार, पाक्ष्य, पैश्वन्य भौर मिथ्या वाक्यक्यन ये चार प्रकार हे पाप वाचिक तथा परधनमें चिन्ता, सर्व जोवमें दयाशून्यता श्रीर कर्म का फल हो, इस प्रकार चिन्ता ये तीन प्रकारके पाप मानसिक हैं। (महाभारत)

वराष्ट्रपुराणके मधुरामा हात्मामें लिखा है कि अन्य-खलमें पाप करने में तीर्थ खानमें वह प्रशमित होता है भीर तीर्थ खलमें जो पाप किया जाता है, वह वज्जलेप हो जाता है। किन्तु मध्य राष्ट्रोमें पाप करने में वह मब्दामें हो निराक्तत होता है। महापुण्यपदा इस पुरेश्में किसो -का भो पाप रहने नहीं पाता।

> "अन्यत्र हि कृतं पापं तीर्थनासाय गच्छति । तीर्थे तु बत्कृतं पापं वज्रळेगो भविष्यति ॥ मधुरायां कृतं पापं तत्रैव च विनद्यति । एवा पुरी महापुण्या यस्यां पापं च विश्यते ॥" (मधुरामा०)

मनुमं हितामें लिखा है, कि पाप अतिपातक, महा-पःतक और अनुपातकभेदि विभिन्न प्रकारका है। इनमें के अतिपातक ही विशेष गुरुतर है।

पापका साधारण लचण इस प्रकार निदेंग किया जा सकता है। शास्त्रविहित कम के नहीं करने श्रीर निन्दित कम का सेवन करने तथा इन्द्रियमें अत्यन्त श्रामत होनेका नाम ही पाप है। पापका फल श्रन-भ्य दय है। इशीसे पापका प्रायश्चित्त करना होता है पाप भी निष्क्रति नहीं होनेसे निन्द्रनीय लच्च प्युत्त हो कर जनगरण करना पड़ता है। ब्रह्महत्या, सुरापान, ब्राह्मणका सुवर्ष हरण, विमाद्यगमन और इन सब पाप-कारो व्यक्तियों के साथ क्रांसिक एक वर्ष तक संसगंसि जो पाप होता है, उसे महापातक कहते हैं । अपना जात्युत्कव जतानेके लिये मिष्याभाषण, राजाके निकट दूमरेका सत्य जनक दोषोद्दाटन और गुरुम स्वन्ध में यलीकक्षम ये सब भी ब्रह्महत्याके समान पाप है। घनभ्यास होतु ब्राह्मण्का वेद्विस्मरण, वेदनिन्दा, साचारावसे मिष्याक्षयन, मित्रवध, लहसून श्रीर प्याज भादि गर्हित तथा विष्ठा-मूर्वादि श्रवाद्य द्रश्यका भोजन ये कः सुरापानके समान पाप हैं। गञ्चित वसुका भवहरण, भाव, रूपा, भूमि, होरक श्रीर मणिका अव-हरण ये सब सुवर्ण चुरानेके समान पाप हैं; सहीदर भगिनी, कुमारी, चण्डाली, सखा वा पुतवधूमें रेतः देव गुरुपत्नीगमनके समान पाप माना गया है। गोहत्या, पयाच्ययाजन, पर-स्त्री गमन, प्राव्यविक्रय, पिता माता भीर गुक्त्याग, स्वाध्याय श्रीर स्मार्त्ताग्नित्याग, सुतत्याग अर्थात् पुत्रका जातकर्मादि संस्कार नहीं करना, ज्येष्ठका विवाह इष विना कनिष्ठका विवाह, अरज्ञाका कन्याद्रवस्, हृद्धि इत्रा जीविका, ब्रह्मचारीका स्त्रीः

Company of the second

पवितं तंडामं उद्यान श्रववा स्त्री वा पुतः सन्धोग. विक्रण, षोड्य वर्ष बीत जाने पर भी उपनयन नहीं करना, विद्वाय पादि बान्धवरवाग, वैतन प्रहण कर वेटा-ध्ययन, वेतनगाही अध्यापकके निकट वेदाध्ययन, प्रविक्रीय वतुका विक्रय, राजाकी मान्नासे सुवर्णीद खानमें तथा वृहत् चेत् प्रादिमं कार्यः, श्रीषध नष्ट करना, भार्यादिको जारयोग करके जीविका, खेनादि पामिचारिक योग वा मन्यादि हारा निर्वराधीका धनिष्टकरण, जलावनके लिए हरेमरे पेडका काटना, देविपतादिके उद्देशमे नहीं केवल भपने लिये पाक-यज्ञादिका अनुष्ठान, भन्नाधानका भकरण सुवण व्यतीत भपर द्रश्यको चोरो, देव, विद्ध और ऋषि भादि ऋषका भपरियोध, श्रुतिस्यतिविषद प्रसत्यास्त्रकी पासीचना, तृत्य, गोत भौर वादिबीपसेवन, धान्य, तास भौर सोहादि धात तथा पश्चीय , मद्यपानकारियो स्त्रीगमन, स्त्रीहत्या, वैश्व श्रीर शुद्रहत्या तथा नास्तिकता ये सब पाप उप-यातक कहलाते हैं। देखादि इशा ब्राह्मणयोहन. त्रतिशय दुर्गन्य लडसून, पुरीषादि भीर मदाका साम्राण, कोटिला वा पुरव-में घून ये सब पाप जातिस्त्रंशकर हैं। गर्भ, भम्ब, स्टू, सग, इस्ती, छाग मे व. मत्य. सर्व और महिषवध ये सब पाप सङ्गरीकरण कहे गये हैं त्रर्थात् इनसे सङ्करजातित्वको प्राप्ति छोती है।

ब्राह्मण यदि निन्दित लोगसे धनप्रतियह, वाणिन्य, शूद्रमेवा भीर मिथ्याकयन करे, तो इन सब पार्णेस उन्हें पातलसे अष्ट होना पड़ता है। क्रिस, कीट ग्रीर पिच्च हन, किसी प्रकार मखसे संस्पृष्ट हो गया हो, इस प्रकार मखाद्रश्रका भोजन, पाल, कोष्ठ धीर पुष्प चुराना तथा सामान्य उपलच्छे मनोव कक्ष से सब मलावह पाय हैं धर्मात् इनसे चिन्त-मल उपस्थित होता है। ये सब पाप प्रायस्ति हारा विनष्ट होते हैं। कोई कोई पिछत मनिच्छालत पापका ग्रायश्रित है, पिसा कहते हैं। पिर दूपरे पिछतोंका कहना है, कि इच्छालत पाप प्रायस्ति हारा भीर पनिच्छालत पाप विदाश्यास्से नष्ट होता है। किन्तु रामह बादिमोह वस्ता इन्हान्यूव के पापके मनेक प्रवक्त प्रथक, ग्रायस्ति हैं। जो असादहिक करिण प्रायका ग्रायस्ति नहीं करते, वे

परजन्ममें कुनखी श्रीर दुश्वमींदि रीगाक्रान्त हो करं जन्मग्रहण करते हैं। इन सब चिक्कींसे वे पातको समक्ते जाते हैं। प्रायिक्षत शब्द देखो।

पायो यदि लोकसमाजमें पापका खंबापन, पापके लिये बनुताप, तपस्या श्रीर वेदाध्ययन करे, तो उसका पाय-मोचन हो सकता है। पापो पाप करने यदि जनता के सामने प्रकट कर दे, तो वह उसी प्रकार पापसे सुता हो जाता है, जिस प्रकार सप को देहसे के जुल गिर पडती है। जिस परिमायमें उस पायकाराका मन दुष्तत कमीको निन्दा करता है, उसे परिमाणी चसकी जोवात्मा भी दुंध्कतिवे सुता होती हैं। पाप करके यदि सन्ताप उपस्थित हो, तो वह पापसे मुता दी जाता है। परलोक में काम की फेलाफ लका भीग करना पडता है। मन हो मन विशेष शालीचना कारके कायमनीवाकाने नित्य ग्राम कार्मका अनुष्ठान करे। ऐसा करनेसे पावका ख्याल हृदयमें घुसने नहीं पाता। अञ्चानकत हो चाहे ज्ञानकत, पावकमे करके यदि पापमुता चीना चाहे, तो फिर दूसरी बार पाप न करे। पापका प्रायिश्वत करके यदि चित्तप्रसाद उत्पन्न न हो, तो फिरसे प्रायश्चित करना होता है। चित्तप्रधाद होनेसे हो जानना चाहिये, कि पापचय इषा है। तपस्विगण त गोवल से अपने पापका नाश करते हैं। (मनुसं ०११ अ०)

विशास हिनामें लिखा है:-

ग्ड खायमोते काम, ज्ञोध श्रीर लोभ नामक तोन प्रधान श्रम्भ हैं। मानवगण इन सब श्रम्भ श्री स्राक्षान्त हो कर पापाचरण करते हैं । श्राचरित सभी पाप श्रतिपातक, महापातक, श्रमुपातक, श्रपपातक ज्ञातिभ्यं श्रम्भ कर, सङ्गरोकरण, श्रपात्रोकरण, मलांवह श्रीर प्रकीण क कहताते हैं। इन सब पापींसे श्रात्मा विनष्ट होतो है। श्रतप्रव पापते श्रांचग रहना हो हरएकका सुख्य कत्त्र है।

मात्रगमन, कन्थांगमन श्रीर पुत्रवधू गमन ये तीनीं प्रकारके पाप प्रतिपातक हैं। जो प्रतिपातक करते हैं, वे प्रानिप्रवेश करें, इसके सिवा उनकी भीर कोई निष्कृति नहीं।

वृंद्धीहत्या, सुरायन, ब्राह्मणस्वासिक सुवर्ष (८० रत्तीसे कम नहीं )-का चुराना, गुरुपत्नोगमन कोर ऐसे पापीके साथ संसर्भ ये पांच प्रकारके पाप महापातक कहलाते हैं। एक गाड़ी पर चढ़ना, एक साथ खाना, एक साथ रहना भीर एक साथ सोना हत्यादि लघुसंसर्भ है। इससे प्रतित होना नहीं पड़ता किन्तु प्रतितीं साथ एक वर्ष तक निरविच्छन संसर्भ करनेसे प्रतित होना पड़ता है।

यद्मदीचित चित्रियहत्या, वैश्व हत्या, रजःखनाहत्या गर्भ वतीहत्या, धरणागतहत्या ये सव कर्म ब्रह्महत्याके समानः क्रूटमाच्य भीर मित्रहत्या यह सुराणान के समानः ब्राह्मणका भूमिहरण भीर गच्छित वसुका अपहरण यह सुवर्ण चीय के समानः पित्रव्य, मातामह, मातुन, खश्रर भीर राजा एतदन्यतमका पत्नीगमन, पित्रव्यस्मामन मात्रव्यस्मामन, भगिनो भीर श्रोतिय, ऋत्विक, हणाध्याय दन सबके सन्यतमका पत्नीगमन, भगिनोसखो, सगोता, हत्तमवर्णा, कुमारी, अन्तरजा, रजःखना, धरणागता, प्रवच्यावस्वस्विनी भीर न्यासीकता स्त्रोगमन गुरु पत्नीगमनके समान है।

उत्कर जनक मियावाका प्रयोत् शूद्रका ब्राह्मण परि चय देना, राजगामी खलता, राजाने निकट दुष्कम का श्रीमयोग, मुद्दकी श्रलीक निन्दा, वेदनिन्दा, श्रधीत वेटविस्मरण, पाहित-प्रस्नित्याग, प्रपतित माता, पिता, प्रव श्रीर प्रवात्याग, श्रभोज्यात्रभोजन श्रयात चाण्डाः लादिका श्रवभोजन, श्रमंचामचण ( लहसुनादि खाना ) परस्वापश्चरण, परदारगमम, श्रुचितकम , यश - ब्राह्मण के पचरे चित्रयादिके कर्मका धवलस्वन कर जीविका निर्वाद करना, भवत्पतियह, चित्रयहत्या, वैश्वहत्या, शुद्रहत्या, गोहत्या, भविक्रोय वसु (सवणादि)का विक्रय धनुजकत्त्रों क क्ये छकी परिवित्तिता, परिवेदन, उसे कन्या द्दान, प्रतिनि यत व तनग्रहण्यपूर्व व अध्यापना, प्रतिनियत वेतनदानपूर्व क अध्ययन, द्रम, गुल्म, वज्ञो, लता और श्रीवधका विनाश, स्त्रोकी वेश्या बना कर उसीसे जीविका निर्वाह, श्रीमचीर, देवादिके उद्देशमें नहीं केबल अपने लिये पाकादिका अनुष्ठान, अधिकार रहते भागाधान नहीं करना, होवता, विद्वा भीर आहित्रहण

परिशोध नहीं करना, चार्वाकादि श्रसत्शास्त्रचर्ची, नास्तिकता, नटहंत्तिका श्रवलंखन करके जिन का विवीह, मद्यपायिनी भार्यांके साथ संसग<sup>े</sup> ये सब पाप सप्पातक कहलाते हैं। ये सब पातकी चान्द्रायण वा पराक्षत्रत द्वारा विश्वद्ध होते हैं।

दग्डादि हारा ब्राह्मणको व्यया देना, लहसून पुरोवादि प्राप्ते य वसु और मद्यका भाष्त्राण करना, कुटिनता, पश्मे य न और पुंमे य न ये सब पाप जातिकां यकर, प्राप्त और भारखाश्चिं सा पाप सङ्करोकरण । निन्दितसे धनग्रहण, वाणिच्य और कुसीद हारा जीविका-निर्वाह, प्रसत्यभाषण और श्रूद्रदेवा ये सब पाप भ्रपावीकरण ; पिंचहत्या, जनचरहत्या, मत्यादि जनज प्राणिहत्या, कामहत्या और कोटहत्य, मद्यसंश्चिष्ट द्रयभोजन ये सब पाप मलावह कहलाते हैं। जिन सब पापांका विषय नहीं लिखा ग्या, वे सब पाप प्रकीण क्रपदवाच्य हैं।

( विष्णुस'० ३२से ४२ अ०)

इस प्रकार सभी धर्मशास्त्रमें पाप घोर पुख्यान्त्रा विषय विश्वेषक्षि वि वा है। विस्तारके भयसे श्रन्य धर्मशास्त्रोत पापोंका विषय नहीं लिखा गया। बहुत समयसे श्रमें भनुष्योंने इसका विषय विश्वेषक्षि पर्याक्षीचना की है। पापके लच्चपमें यह कहा जा सकता है, कि जिससे श्रमकृत श्राम वा दुःख हो, वही पाप है। इसी पारको शास्त्रकारोंने श्रधमें वतलाया है।

मोमासादण नमें भो लिखा है—जो प्रभ्युद्य साधन-के लिये हो. वही धर्म वा पुष्य और जो अनस्यु-दय अर्थात् अपङ्कत के लिये हो वहो अधर्म वा पाप है। यह पाप नित्यकर्म का अकरण, निषद्ध का आवर्ष और वेदोत प्रत्यवाय साधन हारा हुआ करता है। इसका फल पतन है। जो जै सो अवस्थाम रहता है, पाप हारा उसका उसी अवस्थास पतन होता है। (मीमांसादर्शन)

अपना दोष क्रियाने ओर दूधरेका दोष प्रकास करने-से पाप होता है।

"स्वदोषगापन पाप परदोष प्रकाशनम् । ईषीविद्ध वाकयद् ष्टं निष्दुरस्व षडम्बरम् ॥" ( बामनपु० ५८ अ० )

साक्ष्य नामक पापीका विषय क्म पुराणके उप-विभागमें इस प्रकार जिखा है,—

Vol. X117, 72

पापीके साथ एक खाट पर सोने, एक पंक्तिमें बैठने, एक बरतनमें खाने, पापीके याजन श्रीर श्रध्यापन वा एक व श्रध्ययन श्रोर उसके समीप वास करनेसे संक्रामित होता है। इमीसे ये सब पाप साङ्का पाय कहनाते हैं (कूमंत्र व्यवि १५ ४०)

गर्डपुरायके नोतिनारमें इस प्रकार लिखा है-

पापोकी साथ आलाप, उमका गात्र संस्पर्ध, एकतः वाम, महभोजन, एकासन पर उपवेशन, एकत शयन और गमन द्वारा एक घटने दूसरे घटने जिस प्रकार जल जाता है, उमी प्रकार पाप संक्रामित होता है। इस प्रकार प्रजाने पाप करने पर राजा और राजाने पाप करने पर प्रजा उसका उपभोग करती है। स्त्रीका पाप स्त्रामी और स्त्रामोका पाप स्त्री, गुरुका पाप शिष्य और शिष्य का पाप गुरु तथा यजमानका पाप पुरोहित और पुरोहितका पाप यजमान पाता है।

प्रत्येक व्यक्तिको पापसे दूर रहना उचित है। इसोसे सर्वदा सञ्जनका साथ और पापोका परितराग करनेको बतलाया गया है। पापोका संसर्ग करनेसे उसीके समान बुद्धि हो जाती है।

इसीसे पापीका त्याम करनेकी यास्त्रकारीने व्यवस्था दो है। पापीके प्रायश्चित्त हारा व्यवहाय ता भीर पाप चय दोनों ही होते हैं अर्थात् पापीके प्रायस्ति करने पर उसका पाप जाता रहता है भीर उसे ले कर समाजमें व्यवहार किया जा सकता है। किन्तु बहुतसे पाप ऐसे हैं जिनका नाथ तो होता है, पर व्यवहायता नहीं होती।

पापियों का यदि दर्भ न किया जाय, तो पापभांगो होना पहता है। इसका विषय ब्रह्मवे वर्त्त पुराण श्रीकश्य-जक्मखण्ड के ध्यवे प्रध्यायमें इस प्रकार लिखा है।

"पाप यद्शेने तात ! 'कथयामि निशामय । दुःस्वप्नं पापनीजञ्च केवलं विष्नकारणं॥"

(ब्रह्मवै० ७८ अ०)

गों भीर ब्रह्मवात्का, क्षतन्न, कुटिस, देवन्न, पिल्लमालन्न, विश्वासवाती, मिष्यासाच्या प्रदाता, भतिथितिराध-कारी, ग्रामयाजी, देवस्व भीर ब्राह्मणस्वापद्यारी, भव्वत्य-वाती, दुष्ट, अदोचित, भनाचारी, सन्धादीन द्विज, देवस, द्वववाद, श्रह्मका सूच कार, भवदादी भीर श्राद्धान- भोजो, देवता श्रीर ब्राह्मण निन्द्क, शूद्रको विधवां, चण्डाल, व्यभिचारिणो स्तो, सबंदा क्रोधयुक्त, दुष्ट, ऋणप्रस्त, जारज, चौर, मिष्यावादो, शरणागतवातो, मांसापहारो, ह्रवलोपतिब्राह्मण, ब्राह्मणोगामोश्रुद्ध, बाई- विक्र हिज (सुद्रकोर ब्राह्मण) श्रीर विमाता, माता, ख्र्यू, भागिनो, गुरुपत्नो, पुत्रवधू, भात्ववधू, मात्वव्यस्ता, पित्व- ध्या, भागिनेयवध्, पित्वव्यस्त्रो, रज्ञ:स्त्रला स्तो ये सब शगम्या हैं। इनके साथ गमन करते हुए यदि कोई इन्हें देखे श्रयवा स्पर्ध करे, तो ब्रह्महत्याका पाप होता है। यदि देखे श्रयवा स्वर्ध करे, तो ब्रह्महत्याका पाप होता है। यदि देखे क्रयवा स्वर्ध करे, तो ब्रह्महत्याका पाप होता है। यदि देखे भी ले, ता स्वर्यदर्धन करके हरिस्मरण करना होता है। यदि इच्छा करके देखे, तो उन्होंके समान उसे भी पाप भोगना पड़ता है। इस कारण साधु लोग पापभीत हो कर उन्हें श्रवलोकन नहों करते।

पहले हो लिखा जा चुका है, कि पायों से संगं से पाप संक्रामित होता है। पद्मपुराण के उत्तरखण्ड में कीन कीन कार्य करने से किन परिमाण में पाप संक्रामित होता है, उसका विषय इस प्रकार लिखा है। पुख्य चौर पाप करने से कर्ता हो उनका फलमें गो होता है। किन्तु इनके साथ संस्में अर्थात् एकत्र में युन, एक यान में गमन और एक पात्र में भोजन करने से पुख्य तथा पापका महीं स भागो होना पड़ता है। इसी प्रकार स्पर्यन चौर भाषण से दर्याय, दर्यन, अवण चौर चिन्ता से अर्ताय लाभ करते हैं। जो परनिन्दा, पेश्वन्य भीर चिकार करते हैं, वे अपना पुख्य उन्हें दे कर उनका पाप ख्यां लेते हैं। पत्नो, स्ट्रिय, धिष्य वा सजातीय मनुष्य पुख्य वा पाप से जिस प्रकार सहायता करते हैं, वे तदनुसार पुख्य कीर पाप के फलभीगी होते हैं।

यदि कोई व्यक्ति दूसरेका धन चुरा कर पुर्णकर्म का अनुष्ठान करे, तो धनवाला ही पुर्ण्यभोगो श्रीर कर्म कर्ता पापभोगो होता है। यदि कोई ऋषशोध न कर परधासको चल बसे, तो ऋषदाता हस रूपयेके परिसाण में पुर्ण्यलाभ करते हैं श्रीर ऋषण्यहीता नरक जाते हैं। राजा प्रजाके पुर्ण्य श्रीर पापके षष्ठांशभागी होते हैं। गुरु शिष्यके, खामो स्त्रीके, पिता पुत्रके पाप श्रीर पुर्ण्यके मर्दी श्रीभागी होते हैं। (पद्यपु० उत्तरख० १५७ अ०)

२ पनिष्ट, प्रहित, बुराई । २ वध, हत्या । ४ प्रवराध,

कस्र, जुर्भ । ५ पापबुद्धि, बुरो नीयत, बदनीयती, खीट। ६ कोई क्रोप्रदायक कार्य या विषय, परिशान करनेवाला काम या जात । ७ पापग्रह, क्रूरग्रह, प्रश्नमध्य । ८ किटनाई, मुश्किल, संकट। (वि०) ८ पाप्य युक्त, पापिष्ठ, पापी। १० दुष्ट, दुराचारी, बदमाश्र। ११ नीच, कमीना। १२ श्रमङ्गल, श्रश्नम।

पापक (सं० क्ली॰) पापमेव स्तार्थे कन्।१ पाप। (ति॰) २ पापयुक्ता।

पापक में न् (सं ९ पु॰) पापं कमें कसंघा॰। १ पापकार्थ, निषिद्व कमें, वह काम जिसके करनेमें पाप हो। (ति॰) पापं कमें यस्य। २ पापकारी, पाप करनेवाला।

पापकर्मा ( डिं॰ वि॰ ) पापी, पातकी।

पापकर्मी ( हिं ॰ वि॰ ) पापी, पाप करनेवाला।

पाप्करंप (सं० वि०) दुष्कर्मी, पापकर्म से जोविका चित्रानिवाला।

पापकारिन् (सं॰ ति॰) पापं करोति कि णिनि । पाप॰ कार्यकारो, पापो ।

पापकत् (( सं ॰ वि ॰ ) पापं कतवानिति पाप-क्त-किय्, तुका च। ( सुकर्मगापमन्त्रपुण्येषु कृत्र:। पा ३।२।८९) पाप-कर्ता, जो पापका श्रुष्टान करता है, बदमाश्र।

पापकारी वार्ति पापख्यावन, अनुताव, तपस्या, अध्य यन, दान और दम इन सब द्वारा पापसे मुतिस्ताभ करते हैं।

पापकत्तम (सं ० ति ०) श्रयमे षामतिश्रयेन पापकत् तमप्। श्रतिश्य पापी।

पापज्ञत्या ( सं० स्त्री० ) पापकरण ।

पःपचय (सं॰ पु॰) पापस्य चयः ६-तत्। १ पापका नाग्र, पापींका नष्ट होना। (क्षो॰) पापस्य चयो यत्र। २ वह स्थान जहां जाने वे पापींका नाग्र हो, तीर्यं।

पापगण (सं॰ पु॰) इन्दःशास्त्रके शनुमार ठगणका बाठवाँ भेद ।

पापग्रह (सं १ पु०) पापोऽग्रभकारी ग्रहः। १ फलितज्योतिषके श्रमुगर काणाष्टमीचे ग्राक्षाष्टमी तक्तकाः
चन्द्रमा, वह चन्द्रमा जो देखनेमं श्राधिमे कम हो। २
फलितज्योतिषके श्रमुगर सुर्यं, मंगल, श्रनि श्रीर राहुकेतु ये ग्रह प्रथवा इनमेंचे किसी ग्रहमे ग्रुक्त बुध। ये
ग्रह श्रमुभ फलकारक माने जाते हैं।

पापन्न (सं पु॰) पापं इन्ताति पाप-इन-ढक्। (अन-तुष्पकर्षृके च। पा ३१२१५३) १ तिला। तिलदान करनेसे पापनाम होता है इसोसे पापन्न मन्दसे तिलका बोध होता है। (ति॰) २ पापनामक, जिससे पाप नष्ट हो। पापन्नो (सं • स्त्रो॰) तुलसी।

पापचारो (सं ॰ त्रि॰) पापमाचरति श्राःचर-णिनि । पापाः चरणकारोः, पाप करनेवाला ।

पापचेतस् (मं॰ त्रि॰) पापंचेतः यस्य। पापवुद्धि, पापिष्ठ।

पापचे लिका (सं • स्त्री • ) पापमग्रभं चे लित गच्छ तीति चेल खुल् टाप्, कापि भत इत्वं। पाप।

पापचेली (सं॰ स्त्रौ॰) पापचेल गौरादित्वात् ङीष्। पाठा।

पापजीव सं ॰ पु॰ ) पापाः जीवाः । पुराणानुसार स्त्रो, शुद्र, इण श्रीर शवर श्रादि जीव ।

पापड़ ( हिं ॰ पु॰ ) १ उद अवना म् ंगको धोईके बाटेसे वनाई हुई ममालेदार पतली चपाती। इसके बनानिकी विधि यह हैं, कि पहले बाटेको वेले, लटजीरे बादिके चार प्रयवा मोडा मिले इए पानीमें गू धते हैं। उसमें नमक, जीरा, मिच श्रादि मसाला दे कर और तेल चुपड़ सुपड़ कर बट्टे भादिसे खुब कूटते हैं। अच्छी तरह क्रट जाने पर एक तो लेके समान आदेकी लोई करके वे लनसे उसे खुव बारीक बेलते हैं। फिर छ।यामें सखा कर रख लेते हैं। भोजन करनेके पहले इसे घो या तेलमें तसते वा यों ही आग पर में का लेते हैं। पायह दो प्रकारका होता है—सादा और मसालेदार। सादे पापडमें केवल नमक जोरा ग्रादि मसाले हो पड़ते हैं भौर वह भी घोड़ो मात्रामें। परन्तु मसाले दारमें बहुतसे मसाले डाले जाते हैं और उनको मात्रा भी अधिक होती है। दिल्ली, आगरा, मिर्जापुर आदि नगरींका वापड़ बहुत कालसे प्रसिद्ध है। विश्वेषतः नागरिक हिन्द श्रीके भोजमें पापड़ एक श्रावश्यक व्यञ्जन है। (वि॰) २ बारीक, पतला, कामज-सा। ३ शुष्क, सूखा।

पापड़ा ( डिं॰ पु॰ ) १ सध्यप्रदेश, बङ्गाल, सन्द्राज ब्रादिः में उत्पन्न डोनेवाला कोटे श्राकारका एक पेड़। इसके एक्ते इर सालभाड़ कर नये निकलते हैं। इसकी लकड़ी भोतरसे चिकनो, साफ घोर पीलापन लिये भूरे रंगको तथा कड़ी भौर मजबूत होती है। उनसे कं घो भोर खरादको चीजें बनाई जातो हैं। खुदाईका काम भी उस पर अच्छा होता है। इसे वनएडालु भी कहते हैं। पाएडाखार (हिं• पु॰) केले के पेडका चार।

पापड़ी (हिं• स्त्री॰) मध्यप्रदेश, पन्नाव और मन्द्राजमें होनेवाला एक पेड़। इसका घड़ लम्बा होता है। इसको पत्तियां हर वर्ष भड़ जाती हैं। इसको लकड़ो पीलापन लिये सफीट होतो है और घर, संगई तथा गाडियोंके बनानेमें काम शाती है।

पापति (सं श्रें वि ) पत-यङ्खुक्, पापत-कि । पुनः पुनः पतनग्रील ।

पायत्व ( सं• क्लो॰ ) पापस्य भावः पापःत्व । पापका ुधर्मः, पापका भाव ।

पापद ( सं॰ त्रि॰) पापंददाति दा-क । पापदायी, पापदाता।

पापदर्भी (हिं वि ) अनिष्ट करने की इच्छासे देखने-वाला।

पापदृष्टि (सं ० वि.०) १ जिसको दृष्टि पायमय हो । २ अग्रुम या समङ्गल दृष्टिवाला, जिसकी दृष्टि पड़नेसे इानि पदुंचे।

पापधो ( सं॰ व्रि॰ ) पापमति, सन्दर्दुद्धि ।

पापनचत (सं क्लो ) पापानि नचताणि कर्मधा । निन्दित नचत । ज्ये ष्ठादि नचत्रको पापनचत कहते हैं। पापनासम् (सं वि ) १ जिसका नाम बुरा हो, असे क्लंब या प्रभद्र नामवाला । २ प्रवक्तीत्ति युक्त, बदनाम । पापनापित (सं पु ) पापो नापित: कर्मधा । धूर्ती नापित।

पापनाथन (सं वि ) पापं नाथयित नाथि च्यु । १ पापनाथक । (पु॰) २ विष्णु । ३ थिव । ४ पापनाथका भाव यथवा किया, पापका नाथ होना या करना । ५ प्रायंखित, वह कर्म जिससे पापका नाथ हो ।

पापनाधिनी (सं॰ स्त्रो॰) पापस्य नामिनी। १ ममीहचा २ कणातुलसीहच।

पापनिषय (सं॰ वि॰) पाप करनेको क्रतसंक्ष्य, दुश्कर्म करनेका निषय करनेवाला।

पापपति (सं॰ पु॰) पापोत्पादकः पतिः । उपपति, जारं । पापवराजित ( सं॰ ब्रि॰ ) निष्कष्टक्वमे पराम्त । पावपुरुष (सं ॰ पु॰) पाव: पावमयः पुरुष:। १ पापा कति पुरुष, पापमयाङ्ग नर, दुष्ट । २ तन्त्रते माना हुया एक पुरुष जिसकी सम्पूर्ण भरोरका उपादान केवल पान होता है। भूतग्रुडि करनेके समय वाम कृचिखित पापः पुरुषके साथ देहको दग्ध करके चन्द्रसे गलित सुधा द्वारा देहको विरचित करना होता है। भूतशुद्धि प्रकरणमें निखा है—िक पापपुरुष वाम कुचिमें रहता है। इसका वर्ण कळालकी जैसा घोरक्षणावर्ण हैं। इसके सम्दाक पर ब्रह्महत्या, दोनों सायमें सुवर्ग स्तोध, श्वदय सरापान युक्त, दोनों किट गुरुतस्य तथा दोनों पैर उसके संसगंयुक्त हैं, पात म मङ्ग भीर प्रत्यङ्ग हैं, रोम उपपःत म हैं, चत्तु भीर समयुरतवर्ष हैं। यह पायपुरुष खड़ा बीर चर्मे धारी है तथा क्रुंड रहता है। इसी प्रकार भयद्भराकति पापपुरुषका ध्यान करना होता है।

पद्मपुराणके दिल्यायोगसारमें लिखा है—जब भगः वान्ने इस जगत्को स्रष्टि को, उस समय उन्होंने जगत् के दमनके लिए पापपुरुषको भो रचा। इस पापपुरुष को मृत्ति भित भयावह है। ब्रह्महत्या इसका मस्तक, मिद्रापान लोचन, सुवण स्तेय बदन, गुरुतल्पको गित कर्ण, स्त्रोहत्या नासिका, गोहत्या बल्ह, न्यानापहरण योवा, भ्रूणहत्या गलदेश, परस्त्रोगित बुक्काल, बन्धुलोक वध उदर, शरणागत वध दत्यादि नाभि, गर्वकथा किट देश, गुरुनिन्दा सिक यभाग, कन्याविकथ शेष्ट्रिय शोर उपपातक समात रोम है। यह महाकाय, भयद्भर श्रीर अति लाखावण है। चच्च इसके लाल हैं श्रीर यह अपने आखितका श्रीतश्र दुःखपद है।

पायफल (सं॰ क्ली॰) पायस्य फलम्। १ पायका फल। पायः फलं यस्य। २ त्रश्रभफलदाता, जिसका फल अग्रभ हो उमे पायफल कहते हैं।

पापबुद्धि (सं॰ त्रि॰) पापा बुद्धिय ह्य वा पापे बुद्धिय ह्य । पापमति, पापचेता, दुष्ट ।

पापभचण ( सं॰ पु॰ ) कान्तभौरव शिव। पापमति ( सं॰ वि॰ ) पापे मतियस्य । पापबुद्धि। पापमय ( सं • वि • ) पापमे श्रीतप्रोत, पापमे भरा हुआ ! पापमित ( स'० लो० ) पापकम का सहचर वा बन्धु। पापमुता ( सं वि वि ) पापानमुता: । निष्पाप, पापमे मुता । पापकर्त्ता पाप करके यदि उसे सबके सामने प्रकट कर दे अयवा उसके लिये अनुताप, तपस्या, अध्ययन वा दान करे, तो वह पापसे मूजा हो सकता है।

> "ख्यापनेनानुतापेन तपस्याध्ययनेन च। पापकृत् मुच्यते पापात् तथा दःनेन चायदि ॥''

( मनु )

वराहपुराणमें पापमोचनका विषय इस प्रकार लिखा है-जो सर्वभूतोंमें ममदर्शी, जितिन्द्रिय श्रीर शानवान् हैं, वे पापने मृता होते हैं। जो अचय और चयके गुणागुण-परिचाता हैं, हिंसा श्रोर लोभसे वर्जित हैं तथा जो गुरुश्च वापरायण श्रोदि सद्गु गोंसे सम्पत्र हैं वह पापसे मुत्त होते हैं, इत्यादि । प्रायश्चित देखो । पापभीचन — अयोधानी अन्तर्गत एक तोर्य खान। नर-इरि नामक एक ब्राह्मणने ब्रह्मवध चौरी अहि मनेक पाप किये थे। पीके इस तीर्थमें स्नान करनेसे उसके सब पाय दूर ही गये ग्रीर श्रन्तमें उसे स्वर्भको प्राप्ति हुई । तभी से यह स्थान पापमी चन नामसे प्रसिद्ध है। माचमासने क्षणपचमें यहां अनेन याबी इक्ट्रे होते हैं।

पापमोचनो (सं • स्त्रो०) चैत्र खणायचको एकादगो। पापयन्मन् ( मं॰ पु॰ ) १ वासुमण्डलस्थित पून्य गण्मेद । २ राजयन्ता, चयरोग, तपैदिक।

पापयोनि (सं • स्त्री •) पापा गर्ह्या योनिः। १ तियं क् योनि। २ पापहित्क जन्मभेद।

मोनवगण पापानुष्ठान द्वारा विविध पापयोनिमें जन्म लेते हैं। याच्चवल्कासं हितामें इस पापयोनिमें उत्पत्तिः का विषय इस प्रकार जिखा है; — पातिक गण पात ध-जनित तीव दुःखावच दारुण नरकयन्त्रणाका भोग करनेके बाद इस संसारमें पापयोनि पान्न करते हैं। ब्रह्मवाती व्यक्ति स्मा, कुकुर, ग्रुकर अथवा उष्ट्रयोनिमें: सुरापायी व्यक्ति गरंभ, पुक्तम वा व गयीनिमें, सुव प चीर क्तमिकोट वा पतङ्कयोनिमें श्रोर विमात्रगमो यथाक्रम हण, गुल्म और लता हो कर जन्म यहण करते हैं। जो

Vol. XIII. 73

परस्ती वा ब्रह्मखना अपहरा करते, एन्हें जनशून्य अरख्य ब्रेशमें ब्रह्मराचसः जो पर तीय रत हरण करते उन्हें हैमकारक नामक पचीजाति और जो पत्रमाक इरण करते उन्हें जनश्रन्य घरखादेशमें ब्रह्मशचन होना पड़ता है। रत चुरानेसे हमकार नामक पचीयोनिमें पत्र इरण करतेसे मयुरयोनिये, उत्तम गत्व चुराने वे क्क्न्द्रवीनिमें, धान्य चुरानेसे मूषिकयोनिमें, रथादि-यान चुरानेसे उष्ट्योनिमें. फल चुरानेसे दन्द्रयोनिमें, जल चुरानेसे ग्राकटविल नामक पचीपीनिमें, दुध चुराने-से काक्योनिन, सुबलादि ग्टहोवकरण द्रयं चुरानेसे ग्टभ्रयोनिम, गोहरण करनेसे गोधायोनिम, श्रीनहरण करनेमे वक्तयोनिमें, इन्न श्रादिका रस नुरानेमें नुक्रर-यो निमं श्रीर लवण चुरानेने चिरो नामक कीरयोनिमें जना होता है। (याज्ञवल्क्य मं० ३ अ०)

यावशीनिमें जन्म होनेका कारण हो पाप है। जो जैसा कर्म करते हैं, वे वैसी हो योनिमें जन्म खेते हैं। उलाष्ट्रकर्म कारनेसे उलाष्ट्रयोनि तथा अवस्ट कर्म करनेसे पापयोनि प्राप्त होती है। यदि देवक्रमसे पापा-नुष्ठित हो. तो प्रायिश्वत्त करना आवश्यक है।

विश्वासं दितामें लिखा है, कि पापिगण नरकमें पाप-का फल भोग कारके पोक्टे तिर्धक, श्रादि पाण्योनियों में जन्म सेते हैं। ग्रतिपातिकागण स्थावरयोनिमें, महा-पातिकाग्य समियोनिम, मनुपातिकाग्य पिचयोनिम, उप-पातिकाण जलजयोनिमं, जातिभ्यं शकर पाविगण जल-चरगोनिमें, सङ्करीकरण पाणिगण सगयोनिमें और अपा-वोकरण पापिगण मनुष्यक्षे मध्य अस्य खातिमे जन्म लेते हैं। प्रकी प पापसे नाना प्रकार की हिंस्त्रका यादयोनि में जन्म होता है। श्रभोज्य यत्र यथवा श्रभच्य दृष्य खानेसे क्रांसि. चौर, म्होनवची पादि योनि प्राप्त होती है स्त्रियां यदि ये सब पाय करें, तो वे पूर्वीता जन्तु मींकी भार्या होती हैं। (विश्युसं०४६ स०)

पावर (हि'० पु॰) पापडु देखो।

पापराजपुरम्--तन्त्रीर जिलेमें कुस्मकीणम् तालुककी धन्तरीत एक प्राचीन ग्राम । यह कुस्मकी परे ६ मोल टिवण-पश्चिमते अवस्थित है। यहांके प्राचीन गिव-मन्दिरमें खोदित लिपि छलोग है।

पापरीग (सं पु पु ) पाप्राङ्गवो रोग:। १ मसुरीरोग, बसन्तरीग, कोटी माता । २ पाप्रविधिषक्कत रोगभेद, वह रोग जो कोई विशेष पाप करनेसे होता है।

विश्युमं हितामें लिखा है, कि पापिगय पाप करके पहले नरकभोग करते हैं, पोछे तिय क्र आदि योनिश्रीमें जन्मग्रहण कर पापरोगग्रस्त हो मानवयोनिमें जन्म लेते हैं। मतिपातको जुडो, ब्रह्मधातो यन्मारोगी, सुरापाधी भ्यावदन्त, स्वर्ण हारी कुनःवी, विमालगामी अनावतिलङ्क, पिश्वनको नासिका दुग न्ययुक्त, सूचक पूतिकता, धान्यचोर पङ्गहोन, वस्त्रापहारक खित्ररोगी, अखापचारक पङ्कु, देवता और बाह्मणक्रोमक सृक, विषदाता चीचित्रहः, श्रम्बदाता उन्मत्त, गुरुके प्रति-कूनाचारी अपस्माररोगो, गोघातो अस, दीपनिर्वाणकारी काण, वार्डुषिका (कुगीदजीवी) स्त्रामररोगी, एकाकी मिष्टभो जो वातगुरुमरोगी भौर ब्रह्मचारी हो कर स्बी-सम्भोग करनेसे स्रोपदरोगो होता है। इस प्रकार पापकम विशेषसे रोगान्वित, श्रन्ध, कुल, खन्न, एकः लोचन, वामन, वधिर, मृक, दुवैल वा क्लीवादि हो कर जनम ग्रहण करते हैं। (विष्णुतं १४६ अ०)

पापसे ही रोग होता है। ग्रतः सर्वदा प्रत्येक व्यक्तिका पापके प्रति विख्णा होना ग्रावण्यक है।

कर्मविषाक शब्दमें पापीद्भव रोगका विशेष विवरण देखो ।

पाप्रोगिन् (म'० वि०) पापरोगीऽस्यास्तोति इनि । पाप-रोगग्रस्त, जिसे कोई पापरोग हुमा हो ।

पाणिंद (सं करतोक) पापानां ऋदितं दियं ता स्मायाः, भाषिट, धिकार। ऋगयासे पापको ऋदि (बढ़तो) होना माना गया है, इसोसे उसको पापिंद संज्ञा हुई।

पापच (सं को ॰) १ परिमाणविश्रेष। (ति॰)पाप' चातीति चा-क। पापग्राच्क।

पापत्तेन ( फा॰ पु॰ ) स्रतो कपड़ा, एक प्रकारका डोरिया।

पापनीक (सं॰ पु॰) नरक, पापियोंके रहनेका स्थान। पापनीक्य (सं॰ वि॰) नरक सम्बन्धी। पापन सीयस् (सं॰ वि॰) विपयं स्त। पापनस्यस् (सं॰ क्ली॰) विपय य। पापवाद ( सं॰ पु॰ ) श्रश्नभमूचक शब्द, श्रमङ्गल ध्वनि, कौवे श्रादिको ऐसी बोबो जो श्रश्नभमूचक मानो जाय।

पापविनाधन (सं॰ क्लो॰) पापस्य विनाधनं युत्र। १ तीर्थं सेंद। (ति॰) २ जझं पाप विनष्ट हो।

पापितिनिस्रय (सं॰िति०) पापः पापे वा विनिस्रयः यश्य। पापकार्यभी इतसङ्गल्य, जिन्होंने पाप करना ठान लिया है।

पापग्रमनी (सं॰ स्त्रो॰) पायं श्रम्यतेऽनयेति श्रमः चिच्, करणे स्त्रियां ङोप, । १ श्रमोहच। (त्रि॰) २ पापनाश्रिनी, पापनिवारिणी।

पापभीन ( स' वि ) पापः भीनं स्वभावी यस्य । दुष्टः स्वभाव, निन्दितात्मा ।

पापगोधन (सं• पु॰) १ पापदूरोक्तरण, पापनाग्र। २ तीर्थं स्थान।

पायसंश्रमन (सं॰ क्लो॰) पायस्य संश्रमनम्। पायदूरी-करण, वह जिससे पाय दूर हो।

पापसङ्कल्प (सं वि वि ) पापः पापे वा सङ्कल्पः यस्य । पापविषयमें क्षतिनश्चय, जिसने पाप करनेका पक्षा दूरादा कर लिया हो ।

पापसम (सं॰ भव्य॰) पापेन तुल्यं तिष्ठत् वादित्वाद-व्ययो-भावः। पापतुल्य, पापसद्यः।

पावसियत (सं० ति०) तुल्यवाची, समदोषमें दोषी। पावसूदन (सं० ति०) पावं सूदयति पावनसूद ह्यु। पावनाथका।

पापसूदनतीर्थं (संकत्नोक) राजतरिङ्गणी विभित्त पाप-नामकतीर्थं भेद।

पापहन् (सं ० ति०) पापं इन्ति इन-किय्। पापनाश्यकः। पापहर (सं ० ति०) इरतोति हरः पापस्य हरः। १ पापनाश्रकः, पापहारकः। स्त्रियां टाप्। २ नदीविश्रेषः। पापहा (हिं ० वि०) पापहन् देखो ।

पापाख्या (सं क्तो ) पाप आख्याति श्रा-ख्या क, स्तियां टाप्। बुधको गतिभेद। जब बुध इस्ता, श्रनुराधा वा उग्रेष्ठा नचन्नमें रहता है, उस समय बुधको गतिको पापाख्या गति कहते हैं।

पापाङ्ग्या (सं • स्ती •) श्राम्बनमासकी शता एकादगी।

पांवा ( सं • स्त्रो • ) पापाख्या देखी।

पापा (हिं पु॰) १ एक छोटा कोड़ा। यह ज्वार बाजरे श्रादिको फतनमें प्राय: उस वर्ष लग जाता है जिस वर्ष बरसात श्राधिक होती है। २ बर्चीका एक खामा-विक बोल या शब्द जिससे वे बायको संबोधित करते हैं, बाबा, बाबू। इस समय प्राय: यूरोपियनी होने बर्च इस शब्दका प्रयोग करते हैं। ३ प्राचीनकाली विगय पादरियों और वर्ष मानमें केवल यूनानो पादरियों के एक विश्रोष वर्ग की सम्मानस्वक उपाधि।

पापाचार (सं ॰ वि ॰) ६ पापकार्यं कारी, दुराचारो, पापो। (पु॰) २ पापका भाचरण, पापकार्यं।

पापात्मन् ( सं ॰ वि ॰ ) पाप: पापविशिष्टः श्रात्मा यस्य, पापे श्रधमें श्रात्मा यस्येति वा । पापो, पापिष्ठा ।

पापान्त (सं० क्लो०) पापं भन्तयतीति भन्त 'कर्म ग्रांग्यं गर्ं इति भग्। तीर्यं विश्वेष ! इसका नामान्तर प्रयूदक और भनुकीर्यं है। इस तोर्यं में स्नोन करनेसे सभी पाप दूर हो जाते हैं तथा मन हो मन जो चिन्ता की जाती है, वह फलीभूत होती है।

> "तिरिभस्तीर्थे तु यः स्नाति श्रद्द्यानी जितेन्द्रियः । स शाग्रोति नरो निर्धं मनसा चिन्तितं फल्म् ॥ तत्तु तीर्थे सुविख्यातं पाणान्तं नाम नामतः । यस्येह यहत्त्वस्य मधु सुस्नाव वै नदी ॥"

> > (बामनपु०३८)

पापापुरी (सं ॰ स्त्रो॰) अपापपुरी, जैनीका एक पुरख्तेत । पादा देखो ।

पापाश्य (सं• पु॰) पाप भागयः यस्य । पापात्मा, ग्रधा-मि क, दुष्ट, पापिष्ठ ।

पोषाइ (सं १ पु॰) पापमश्रदत्वात् मर्द्धः भद्रः टच्समा-सान्तः । १ भगीच दिन, सूतककातः । २ निन्दित दिन, भश्रम दिन । पापही ( सं · पु · ) सर्वं, सांव !

पानिन् सं ० पु॰) पापमस्खस्येति पाप-इनि । पापयुक्त, वानिष्ठ पापिनो — मन्द्रान परियक्ते कोयस्वतुर जितिके धारापुरम् तालुकके अन्तग<sup>8</sup>त एक प्राचीन ग्राम। यह काङ्ग्यमधि ३ कोस उत्तरपूर्व में अवस्थित है। यहां तोन श्रति प्राचीन शिव भोग विश्व मन्दिर हैं जिनमें श्रनेक यिता। निवियां देखो जाती हैं। ग्रामके मध्य एक पुरातन समाधि॰ स्तम्भ है।

पापिष्ठ (सं • वि ॰) त्रतिग्रंथेन पाने पाय दशन्। स्रति-ग्रंथ पापयुक्त, बहुत बड़ा पापो, बहुत बड़ा गुनहगार। पापो (हि • वि ॰) १ पापयुक्त, पाय कारनेवाचा। २ क्रूर, निर्ध्य। (पु ॰) ३ वह जो पाय करता हो, प्रपर् राधो, दुराचारो।

वावीयस् (सं वितः) ययमेषामितियवेन पावी पापः ईयसन् । १ स्रतियय पापी । स्त्रियां ङीष । २ वाबीयसी । पावीय (फा॰ पु॰) डवानह, जुता ।

पाप्मन् (हिं पु॰) पा मिषान् (नामन् सीमितिति । उण् भारपः) पुगांगमे निपातनात् सार्धः। पाप ।

पान्मा ( दिं ॰ पु॰ ) १ पाव। ( वि॰ ) २ पावी।
पावंद (फा॰ वि॰) १ वह, प्रखाधोन, कैंद। २ जो किसी
वसु का अनुसरण करने के लिये वाध्य हो। ३ जा चरणमें
किसो विशेष बातको नियमपूर्व करचा करनेवाला।
(पु॰) ४ सेवक, नौकर, दास। ५ घोड़ की पिकाड़ो।
पावंदो (फा॰ स्त्रो॰) १ बहता, प्रधोनता। २ नियमित
क्ष्यमें किसो बातका अनुसरण। २ किसो वसुके प्रनुसरणकी भावश्यकता। ४ मजबूरो, लाचारो।

पावदा — मत्स्विविशेष । श्रंगरेजी मत्स्यतत्त्विविदेनि इस मत्स्य जानि का Callichrous नाम रखा है। यह सात प्रकार है, गाष्ट्रपावदा, सिन्धिपावदा, बोलपावदा, दागीपावदा, मन्द्राजी पावदा, मलवारीपावदा श्रोर देशीपावदा।

गाङ्गपाबदा—गङ्गानदोमें पाया जाता है। इसकी जपरको दन्तपाटि अविक्किन है।

सिन्धपाबदा — सिन्ध देशकी सिन्धु नदीमें पायी जाता है। चांदीकी तरह यह सफेद दीख पड़ता है। इसके पर चौर ग्रारों गहरे काले रंगका दाग रहता है।

बोलपाबदा—यह डे द पुढ लम्बा होता है। इसकी नामने दोनों बगल दो पाती दांत है; निन्तु वे प्रवि- च्छित नहीं हैं। इस का भी वर्ण चाँदो-सा सफीद है। इस प्रकारका मत्स्य समस्त भारतवर्ष, सिंहल शीर श्रासाम से ले कर मलयहीपपुद्ध तक पाया जाता है।

देशोवाबदा—गङ्गा श्रीर यसुना नदीमें तथा ब्रह्मदेशमें वाया जाता है। इसका वर्ष रीप्य सडश शुभ्य है, किन्तु स्वास्ट्रेशमें एक दाग रहता है।

सन्द्राजीपाबदा—सन्द्राज, श्रासाम श्रीर ब्रह्मदेगर्मे पाया जाता है। यह भी चाँदी सा सफीद मालूम पड़ता है, किन्तु मेरदराइके मध्यभागके जार स्कासदेशके चारी श्रीर काषावण दांग है। नासिकारन्युके दोनीं श्रीर दाँतकी पाँती है, किन्तु वह सध्यभागमें श्रविच्छित्र नहीं है।

मलवारीपाबदा—मलवार उपक्रूनमें पाया जाता है। इसका रंग क्छ धूसरवर्ष लिए पोला होता है। नासिकारन्ध्रके जापरी भागमें दौत होते हैं, किन्तु वे धविच्छित्र नहीं है। इस प्रकारका मतस्य २० इन्न तक लग्ना हो सकता है।

देशीपावदा -- यह पञ्जाबकी सिन्धुनदीमें, हरिहारमें, गङ्गा जहां हिमालयपर्व तसे निकली है उस खान पर, छड़ीसा, दार्जि लिङ्ग और आसामकी बद्धापुत नदोने पाया जाता है। यह भिन्न भिन्न रंगका होता है। जब्बल पुरमें जो देशीपावदा पाया जाता है, उसकी पीठ पर काला दाग है। दन्त नासिकारम् के दोनी भोर दी भागोंमें से पीवड, किन्तु विक्छित हैं।

प्रविचा—१ राजगाही और जूचिवहार विभागते दिचणपूर्व स्थित एक जिला। इसके उत्तरमें राजगाहो, बगुड़ा
और में मनसिंह जिला; पूर्व में यमुनानदी; दिचणमें
पद्मावती तथा पश्चिममें राजगाही और निद्या जिला
है। यह पद्मानदी हारा राजगाही और निद्या जिलेसे
तथा यमुना नदी हारा राजगाही और निद्या जिलेसे
तथा यमुना नदी हारा में मनसिंह और ठाका
जिलेसे अलग होता है। जिलेका सदर पावना ग्रहर
होमें है। यह इच्छामती नदीके किनारे अचा० २३'
४८ से २४' ४५ उ० और देशा० ८८' १ से ८८' ५२'
पूर्म भवस्थित है। मूर्यरियाम १८३८ वर्ग मील
है। यह जिलेका राजनीतिक प्रधाननगर होने पर
भी वाणिज्य विषयमें सिराजगन्न ही प्रधान नगर है।
महा और ब्रह्माप्रविके सहमस्थल पर पावना

जिला बसा हुआ है। यहां दो निद्यां इस जिलेकों प्रधान हैं। गङ्गा यहां पद्मा नामसे और ब्रह्मपुत्र यसुना नामसे प्रसिद्ध है। पद्माको प्रधान प्राखा इच्छामतो प्रहर्क बोच हो कर बहतो हुई ब्रह्मपुत्र को आखा हरासागरमें मिल गई है। इसके अलावा यहां बहुत सी छोटो छोटो निद्यां और खाइयां हैं। यहां अने क बांध और खिलम घाट हैं। वर्षाकालमें नावके स्वा और कोई दूनरी सवारी आने जानेको नहों मिलती।

पावना पहले राजगाही जिलेके अन्तर्भुताया। यह रानीभवानो को जमोंदारीका एक अर्थ सात है। कालक्रम वे जब उस सुविस्तत जमी दारोका बहुत कुछ अंग नोलाम हो गया, तब पावना राजगाहीसे खतन्त्र इत्रा। १८३२ ई.० में यह नूतनं जिलेमें परियत हो कर जीयागढ़ मिलिष्टेट चौरं डिपटी कलक्ट की अक्षोन इग्रा। १८५८ ई.०में पूर्ण समता-प्राप्त एक मजिष्ट्रेट कलक्टरके हाथ इस जिलेका भार सौंपा गया। वत्त मान समयमें यहां एक सेमन जज, एक मजिष्टेट कलकर, दो डिपटो मजिष्टेट, एक सब जज, सुन्सक, एक जिलेको पुलिसका प्रधान साहब कर्मचारी ऋोर एक सिबिलसार्जन रहते हैं। यहां वी सेधन जाज ही बगुड़ाकी दरवारका कार्य करते हैं। यहाँ एक मध्यवत्ती कारागार है। १८४५ ई॰में सिराजः गञ्ज महल्मा स्थापित हुन। उसी समयसे सिराजगञ्ज-की जामयः चोवृहि हुई और वत्तंमान समयमें यह जिलेका सब<sup>°</sup>प्रधान स्थान हो छठा है।

इस जिलेको पूर्वो सोमाका अनेक परिवर्तन हुआ है। १८२६ ई॰में कुछिया महसूमा पावनासे प्रथक करके नदिया जिलेके अन्तर्भुक्त किया गया। १७७१ ई॰में पांशा थाना फरीदपुरके गों शासन्द महसूमें और कमारखालो थाना कूष्टिया महसूमें अधीन हो जानेसे अभी पन्नानदी जिलेको दिख्यो सीमामें पड़ती है।

इस जिलेके प्रधान नगर नदीके किनार सवस्थित हैं। इनमेंसे यसुनातोरवर्ती सिराजगन्त पटसन व्यवसायमें विभेन्न प्रधान है। यहां प्रतिवर्ष दो लाख मन पटसनकी धामदनो होतो है। सिराजगन्तके बाद हो भाहजादपुर, पावना, बैलक्र्टी सौर उनपाड़ा वाणिज्यविषयमें खेष्ठ हैं। इन सब खानींमें पाटकी श्वामदनी ज्यादा है। पाट छोड़ कर तमाक्, मरभों, तिल, तीसी, चावल, इलदी, श्रदरक श्रीर चमड़े की भी श्वामदनी होतो है।

तग्डुल ही इस जिलेके अधिवासियोंका प्रधान खाद्य है। चावलके मध्य आमन और आउस प्रधान है। मटर, उड़द, हल्दी आदिको फसल भी यहां अच्छी लगती है।

पावनाका कपड़ा बहुत मग्रहर है। पावना ग्रहर श्रीर लक्ष्मे सात मील पूर्व वत्ती दोगाकी ग्राममें पहले बहुतसे ताँतो रहते थे। वे एक समग्र बहुत बढ़िया कपड़ा बुनते थे; एक जोड़ साड़ो या घोती १८) से २०) रु० तक्कमें बिकतो थी। किन्तु सभी मैन्चेष्टरके कारण इसकी खपत नहीं होती। फलतः हक्त ताँते गण निरुत्साह हो कर हलाष्ट बस्त नहीं बुनते। बहुतीने तो बस्त बुनना हो कोड़ दिया है।

इस जिलेमें २ ग्रहर श्रोर २०२० ग्राम लगते हैं; जनसंख्या करीब १४२०४६१ है! इनमें से मुसलमानों को संख्या श्रधिक होने पर भो वे सभी विषयों में हिन्दुशों से मिक्कष्ट हैं।

यहाँके अधिवासियोंका स्वभाव ग्रान्त है। १८०३ दे॰में यहाँ एक बार प्रजा-विद्रोह हुआ था।

इस जिलेमें बरगाइत वा बरगादा श्रे फोते कि जिजी वो हैं; वे जोतदारों की जमीन श्राबाद करते हैं। जोतदार-गण श्राधा बोज देते श्रीर मालगुजारों नहीं लेते हैं। प्रसल तैयार हो जाने पर दो समान भागीमें बांटो जातो है

क्षषिजीवो भिन्न इस जिले ने समजीवियों को सबस्या भी उतनी नुरो नहीं है। मजदूर साधारणतः टाई सानिये साढ़े सार साने तक दैनिक उपाज न करते हैं।

क्षित्र श्रीर श्रमजीवियों की भवस्था मन्द नहीं है, कारण भीर जिलोंके जैसा यहां दुर्भि चका प्रकीप नहीं देखा जाता। इस जिलेंमें केवल दो बार दुर्भि च पड़ा है, एक बार १८७४ ई॰में श्रीर दूसरो बार १८८० ई॰में।

इस जिलेंमें पावना, चाटमोहर, दुताई, मथुरा, सिराजगन्त, प्राहजादपुर, रायगन्त और उन्नपाड़ा नामक धाने लगते हैं। सारे जिलेंमें ३८ परगने और २ स्बृतिस् पिलिटियां हैं।

Vol. ) 111 74

पावना जिलेका जलवायु खास्त्रकर है। सिराज-गञ्ज सहकूमेको कई जगह सनेरियाप्रधान होने पर भो पावना सदरके अनेक खान, विशेषतः पश्चिम प्रान्तस्थित याम विशेष खास्त्रकर हैं।

जिलों तूफान श्रादिका उपद्रव भो कम होता है। १८७२ ई०के सितम्बरमासमें एक बार भारी तूफान भाया था जिसमें श्रनिकीं बच भीर घर तहस नहस हो गये थे, बहुसंख्यक नावें जलमन्न हो गई थों श्रीर बड़ी बड़ी ष्टीमर भो ट्टफ्टगई थीं।

इस जिल्लें जाने यानेको बड़ो यसुविधा है। पहले ही कहा जा चुका है, कि इस जिलेंके पश्चिम प्रान्ति स्थित सारा घाट भिन्न योर कहीं भी लोहबक नहीं है। पावना यहर जानें जिलता होता है। किन्तु यन्ति स्थानों में भ्रमण करना बड़ा ही यसुविधाजनक है। यहां एक भी बिट्या सड़क नहीं है। जाने यानेके लिये छोटो छोटो नदी नहर यादि तो हैं, पर उस हो कर जानें में बड़ो दिकत उठानी पड़ती है यौर साथ साथ यधिक समय भी बरबाद होता है। पावना यहरसे पूर्व कत्ते दोगाछो याम तक जो रास्ता गया है वह सुन्दर है। राजगाहो रोड नामक पावना यहरसे जिलेंके पश्चिम प्रान्त तक ३० मोल लखों जो सड़क चलो गई है, उसकी अवस्था यित योचनीय है।

पावना भीर विराजगञ्जन मध्यनर्ती राखा असम्पूर्ण है भीर उतना सुगम भी नहीं है। पावना शहर से ताँतीवन्द पर्यं न्त 'ताँतीवन्दरोड' नामक पर्य उतना खराब नहीं है। कुष्टियासे जो ष्टोमर पावना जाती है वह वर्षाकाल भिन्न अन्य समय में बाजितपुर नामक पद्मानदीके एक घाट स्टेशन पर रहती है। बाजित पुरसे पावना शहर तक जो रास्ता गया है, वह एक तरहसे अच्छा है। कारण, साहब लाम वारियों को अनेक समय दसी प्रथमे जाना श्राना होता है।

पावना जिलेसे पटसन, चावल, चने, उड़द, तोसो, कलाय और तेलहनकी रफ्तनी होती है।

२ पावना जिलेका एक उपविभाग । यह अली । २३ ४८ से २४ दे उ॰ और देशा॰ द८ १ से द८ ४५ पूर्वे मध्य भवस्थित है ! भूपरिमाण ४४२ वर्ग मोल भीर जनसंस्था प्रायः ५८६०४८ है । इसमें पावना नामक एक गहर भीर १६५८ ग्राम लगते हैं।

३ पावना उपविभागका एक गहर । यह श्रचा० २४' १' छ॰ श्रीर देशा॰ प्रधः १६ पू॰, इच्छामती नदोके किनारे भवस्थित है। जनसंस्था बोस इजारके करोब है। यहां १८७६ ई॰ में स्मुनिप्तपिटो स्थापित हुई है। पहने यह गहर डूब जाया करना था, श्रमो बांध हो जानिसे लोगोंका कष्ट दूर हो गया । यहां सरकारो भवन श्रीर कारागार है। १८८८ ई॰ में एक कालेज भो खुला है। शहरका जलवाय स्वास्थ कर है।

पानोर (हिं॰ पु॰) कहारों अथवा डोली ठोनेवालों की बोल चाल में वह स्थान जहां कुछ प्रधिक पानो हो। पाम (हिं॰ स्त्रो॰) १ वह डोरो जो गोटे किना हो बादिके किनारों पर मजबूतीके लिये बुक्ते समय डाल दो जाती है। २ लड़, रस्त्रों, डोरो। (पु॰) ३ दानेदार चकत्ते या फुंसियां जो चमड़े पर हो जाती हैं। 8 खाज, खुजनी। पामझ (सं॰ पु॰) पाम इन्लोति इन-टक्,। गत्थक। पामझी (सं॰ स्त्रों) पामझ-टिलात् डोष्ट्र। कुटको। पामझा (हिं॰ पु॰) पान इर्लोत

पामन् ( ए' ब्रो॰ ) पान्त्रनिन्। १ विचर्चित्रा, खाज, खुजली। २ पाम देशो।

पासन (सं वि वि ) पामास्यस्य इनि ( लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शनेलव । पा पाराशिश्व ह्यस्य वार्तिकोक्त्या पामादिभ्यो नः ) न । पामरोगविधिष्ठ, जिसे या जिसमें पामरोग इसा हो । इसका पर्योग कच्छ र है।

पामपुर — काश्मीरका एक नगर। यह मित्रमनदी के वाएं किनारे बसा हुया है भीर यहां मुसलमानोंकी दो मस्त्रदें हैं। यहां जाफरान भी उपजता है। राज-तरिक्क भी यह खान 'पद्मपुर' नाम से लिखा हुया है। पामर (सं कि विक) पाम-पापादिदौरालमस्यस्येति पामन् (अश्मीदभ्यो रः। पा श्वारी के द्रव्यस्य वार्त्ति की ताम र, तती न लोपे साधुः। १ खल, दुष्ट कमीना, पाजी। २ नीस, नीस जुल या वंश्रमें उत्पन्न। ३ स्थम, पापिष्ठ, दुष्टित्व। ४ मूर्ख, निर्वृद्धि, उन्नू। पामरयोग (सं पु०) एक प्रकारका निक्कष्ट योग।

इसके हारा भारतवर्ष के नट, बाजीगर आदि श्रइंतं श्रइंत लागके खेल किया करते हैं। एसके साधन से अनेक रोगोंका नाथ और श्रइ त श्रक्तियोंकी प्रश्ति होना माना जाता है। कुछ लोग इसे मिस्मिरिजमके श्रन्तग त मानते हैं।

पामरो (हिं॰ म्बो॰) १ उपरना, दुप्ता २ पावंडी देष्तो पामरोद्धारा (सं॰ स्बो॰) पामरं उदरति उत्-भ्र-मण्, ततो भनादिलात् टाप्। गुड्नूची, गुड्नुच।

पामवत् (सं विक्) पाम विद्यतिऽस्य पामन्मतुव, मस्य व । पामरोगी ।

वासा 'सं० स्तो० ) वासन (मनः। पा शिशार १) इति न लोप, नलोप साधः। कच्छू, एक प्रकारका चुद्रकुष्ठ में दं। भावप्रकार्यमें इनका लच्च इस प्रकार लिखा है—जिन कुठमें फोड़े में प्रत्यत्त खाज और जजन हो तथा जिससे हमेगा वीव भीर रक्षादि निकलता रहे उसे वामा कहते हैं। इसकी चिकित्सा—जोरा ८ तोला और सिन्दूर ४ तोला इन्हें आधसेर तेलमें वाक करके प्रयोग करनेसे वामारोग प्रयमित होता है। मिन्न्नहा, विफला, लाचा, विषलाङ्गला, हरिद्रा और गन्धक इनका चण करके रीद्रके छत्तावमें तेलवाक करे। वीके इसका प्रयोग करनेसे वामारोग घित्रशीघ विनष्ट हो जाता है। इस तेलका नाम घादित्यवाक तेल है। सेन्यन, चन्नमदं, सर्व व और विप्यली इन्हें कांजोसे वीम कर चत्रस्थानमें लगानिसे वामा और करक्दरोग प्रयमित होता है।

सविष तेच ४ मेर, कल्लायं मिर्च, निसीय, मोया, हिरताल, मन: ग्रिला, देवदाक, हरिद्रा श्रीर दाक हरिद्रा, जटामांसी, कुट, चन्दन, गोपालक कटी, करवीर, श्रक वनका दूध श्रीर गोमयरस प्रत्येक द्रश्य ढाई तीला, विष एक छटांक, जल १६ मेर, गोमूब द सेर; यथाविधान दस तेलका पाक कर गरीरमें लगाना होता है। इसमें कुछ, खिब्र, चतजन्य विवर्ण ता, कर्ण्डू श्रीर पामा आदि रोग श्रतिशों प्रश्रमित होते हैं।

सर्वं प तेल १६ सेर, कल्लार्यं मिर्चं, निसोध, दन्ती, प्रकानका दूध, गोमयरस, देवदाक, हरिद्रा, अटामांसी, क्षट, चन्दन, गोपालक केटो, करवोर, हरिताल, मन:- ग्रिला, चीता, विषलाक्षंता, मोधा, विख्क्ष, चन्नमदं,

शिरोष, जूटज, निस्ब, गुल्ञ्च, यूहर, श्वामानता, डहरकरक्त, खदिर, सोमराजी, वच शौर ज्योतिसती प्रत्येक
श्राध पाव शौर विष एक पाव, गोमूल एक मन चौबीस
सेर। इस तंलको यथाविधान सदु श्राम्बके उत्ताप्त्र
पाक करके शरीरमें लगानेसे कुष्ठ, लगा, पामा, विचचिका श्रादि रोग प्रश्रामित होते हैं शौर इससे वली,
पिलत शौर सुख्याङ्ग नष्ट होता तथा सुकुमारता बढ़ती
है। प्रथम वयस्का स्त्री यदि इस तेनको नस ले, तो
हहावस्थामें उसके स्तन नहीं नवते। (भावश्वार)

भावप्रकाशके मध्यखण्डमें श्रोर भो भनेक श्रोषधका विषय निखा है, विस्तार हो जानेके भयसे यहां नहीं लिखा गया। सभी वैद्यक यत्यों के कुष्टाधिकारमें इसके लच्चा श्रीर चिकित्सादि लिखी हैं।

गरुड़पुरायमें लिखा है-

'हिरिद्रा हिरितालक्च दूर्वीगोमूलसैन्धवम् । अयं रुपो हन्ति दष्टुं पामानं वै गई तथा ॥ माहिष गवनीतकच सिन्दुरकच मरीचक्रम् । पामा विकेपिता नश्येत् बहुलाऽपि वृषच्व ॥"

(गहहपु० १९४ अ०)

इरिट्रा, इरिनाल, हूवी, गोमूत्र भौर सैन्धव एकत करके प्रलेप देनेसे यह प्रयमित होता है। माहिष नव नोत, सिन्दूर भार मरो वक इन्हें एकत करके प्रतेप देनेसे पामारोग नष्ट होता है।

पामादि (सं ॰ पु॰) पाणिन्युक्त गणभेद । पामन्, वामन, वेमन, रलेपान्, कद्र, विज्ञ, सामन, उपन् ग्रीर क्रिमि ये सब पामादिगण है।

पामारि (सं॰ पु॰) पामायाः ऋरि:। गस्यकः। गस्यकः विस देनिये\_पामा जाती रहती है, इसोसे दसको पामारि कहते हैं।

पामाल ( हिं॰ वि॰ ) १ पादाक्रान्त, पददिलत, परसे मला हुगा। २ सत्यानास, चौपट, बरबाद।

पामाली (फा॰ स्ती॰) नाश, वरवादी, तवाडी।
पामिदी—मन्द्राज प्रदेशके अनन्तपुर जिलान्तर्गत गूती
तालुकका एक नगर। यह भ्रचा॰ १४ ५७ उ० भीर
देशा॰ ७० ३६ पू॰, गूनी शहरसे १४ मील दिच्या पेत्रर
नदीके किनारे अवस्थित है। जनसंख्या १०६५७ है।

यह स्थान भ्रत्यन्त भ्रस्वास्त्रकार है। यहां धर्नका तांतो वास करते हैं।

पामोर-पश्चियाके मञ्जवर्त्ती एक उच्च भूमाग । पुराखमें यह उपमरु नामधे वर्षित है। पामोर शब्द से सभो जन-मानवकी वासहीन उच्चभूमि समभो जाती है। लेफ्टे नैग्ट जडने १८वीं यताब्दोके बारम्भमें पामीर उपविभाग-में गिविर सविवेश कर श्राकात नदोका उत्पत्तिस्थल भाविष्कार किया। पामोरके पश्चिमभागमें भवस्थित यार-कन्द् श्रीर काशगर तकको भूमि क्रमगः इस प्रकार उद्गत होती गई है, कि जपर चढ़ते समय यह नहीं मानूम पड़ता कि किस जगहको जमोन ज'चो भौर किस जगह को नीचो है। यह स्थान समुद्रपृष्ठसे १५००० फुट जंचा है। अपर पहुंचने पर विस्तृत प्रान्तर नयनगोचर होता है। इस प्रान्तरके एक श्रोर जचत्त से नदी बहती है पीर दूतरी श्रोर काशगरका शिरोभागवा चित्रच उपत्यका विद्यमान है। पामोरप्रदेगका परिसाण ७०० या ८०० मोल होगा। यह प्रदेश पर्वं तसे परिपृष्टं है। कौबामान मङ्गको जंचाई २२५५० फुट, गुरु एड पव तको जंचाई २ १८०० पुट और मुस्ताग पर्वतको जंचाई २५४० > फुट है। इन सब पव तों का जपरोभाग तुष। रसे इमेगा ढका रहता है। पामोरको उपत्रकाभूमि अधिकांग अनुवरा है। इस उपत्यकारी बाक्सस बोर जच्च तेस यारकन्द और कायगर प्रदेशको सभी नदिया तथा िस्युनदोके गिलिघट प्रदेशको शाखा निकासी है। पामीरकी खपत्यका १२००० फुट तक जंबी देखी जाती है। यह प्रदेश इदसे परिपूर्ण है भौर इन सब इटींसे चार बड़ी बड़ी नदियां उत्पन हुई हैं। सन्ना• ३७ १४ उत्तर बोर देशाः ७४ १८ पू॰ तथा समुद्रपृष्ठ-से १२२०० फुटकी जंचाई पर पामोरकुल नामक एक कोटा इद है। इस इदने पश्चिमभागसे बाक्सस नदोको दी शाखाएं निकलो हैं। यीषाकालमें यहां डकौतीका भारी उत्पात सना जाता है।

पामीरके पूर्व भागमें बोलर नामका जो पर्व त है, वह उत्तरमें थियनग्रन श्रीर दिल्लामें क्यू एनलम तक विस्टत है। अभी ग्रताब्दोमें यूएनलुवंगने बोलर श्रोको पोलोले श्रीर पामीरका पोमिलो नामसे उन्ने ख किया है। मुं इसे पकड़ता है।

पामीर शार्थी का पादि निवास-स्थान था, ऐसा वहुतिरे अनुमान करते हैं। आर्य देखो। पामीज (हिं पु॰) १ एक प्रकारका कबृतर। इसके परको उंगनियां तक परींसे उकी रहती हैं। २ वह घोडा जो सवारीके समय सवारको पिंडलीको अपने

पास्वम-मन्द्राज प्रदेशके घन्तर्गत मदुरा नितेका एक नगर। यह सत्ता॰ ८ १७ उ॰ श्रीर देशा॰ ७८ १५ प॰, रामेखर हीपके पश्चिम प्रान्तमें अवस्थित है। भारत श्रीर राम खर हो पके मध्यवत्ती पास्वमप्रणालीके नाम मे इस नगरका नामकरण इमा है। यहांके अधिवासी 'लब्बय' कहलाते हैं। वर्ष भरमें कः मास वि'हल हीपका राजकार्य इसी स्थानमं सम्पन होता है। उस समय यहां अनेक तीय यात्री समागम होते हैं जिससे शहरको जनमंख्या दूनो बढ़ जातो है। एक समय यह खान मुता चाहरण के लिये विख्यात था। पुवें-कालमें रामनदके राजागण विपदकालमें यहां श्रायय ग्रहण करते थे। रामे खरमें उनका राजप्रासाद था। इस शहरमें जो यालीकग्टह है उसको ज चाई ८७ फुट है। पाम्बम्-भारत और सिंइल दीपने मध्यवर्ती क्रविम खाल। यह खाल मदुरा जिले श्रीर रामे खर हो पके बोचने श्रव-श्चित है। भूविद्याविशारदोंने इस स्थानको परीचा करके कहा है, कि पहले रामे खर हीप मदुरा जिलेके साथ सं लम्न था।

रामे खर दीपमें जो सब खीदित लिपि हैं उनमें निखा है, कि १४८० ई॰ में यहां भारो तुफान याया था जिससे यह योजक टूट फ्ट गया है। इस भग्नखानक। संस्कार करनेके लिये कई बार चेटा को गई, पर वार बार तुमानके यानेसे सब चेष्टा निष्मल गई। पहले इस स्थान हो कर जहाजादि या जा नहीं सकते थे, किन्तु जबसे यह स्थान प्रयस्त बना दिया गया है, तबसे कोटे कोटे जहाज बख्रबीसे आते जाते हैं। अभी इस खालकी लम्बाई ४२३२ फुट श्रीर चीड़ाई ८० फुट है। इसके दिचा एक खाल भीर भी है जिसकी लम्बाई २१०० पुट शीर चौड़ाई १५० पुट है। इस खालका नाम कल-कड़ी पथ है।

पायत ( इं ॰ स्ती : ) पाय ती देखों । पायंता (हिं पु॰) १ पलंग या चारपाईका वह भाग जिधर पैर रहता है, सिरहानेका उत्तटा। २ वह दिया जिधर सोनेवाचेकी पैर हीं । पाय'तो ( डिं॰ स्त्रो॰ ) पैताना, पायंता। पायंदाज (फा॰ पु॰) पैर पींक्निका विकावन, फार्यके किनारेका वह मोटा कपडा जिस पर पर पोंक कर तब फर्य पर जाते हैं। पायंपसारी ( डिं॰ स्त्री॰ ) निर्मा लोका पीधा और फल। पाय (सं क्ती ॰) १ जल। २ परिमाण। ३ पान। पायक (सं वि वे) पानकार, पोनेवाला। पायक (हिं ० पु॰ ) १ धावन, दूत, इरकारा । २ दान, मेवका। ३ पैदल सिपाहो। पायखाना ( हिं ॰ पु॰ ) पाखाना देखो। पायगुड - बघुगव्दे न्द्रशेखरके प्रवेता। पायजामा ( हिं • पु • ) पाजामा देखी । पायजीव ( हिं • स्त्री • ) पाजेब देखो । पायठ (हिं स्त्रो ) पाइट देखी। पायडा (हिं पु॰) पेंडा देखो। पायताबा(फा॰ पु॰) खोखोको तरहका पैरका एक पहनावा जिससे उंगलियों से ले कर पूरी या अधि टांगे

ढकी रहतो हैं, मोजा, जुरीब।

पायदार (फा॰ वि॰) बहुत दिनों तक टिकनेवाला, दृढ़, मजबूत।

पायदारी (फा॰ स्त्री॰) हद्ता, मजबूती। पायन (मं क्तो ) पान।

पावनवाट-व्यारके यन्तर्गत एक उपत्थका। इसी चात्यकासे पूर्णानदो निकातो है । यह प्रचा॰ २० '२७" से २८ रं ९० ं च॰ तया देशा॰ ७६ ं १० ंसे ७८ ं पू•-के मध्य अजंटागिरि और गावगढ़ गिरिके मध्य अवस्थित है। अमरावतीतक इस उपत्यकाका पृष्ठभाग क्रमी बतावनत है। अमरावतो के बाद चुद्र गिरिमाला हो कर उत्तर पश्चिमको घोर यह फौली हुई है। पर्वतका साविध्य कोड़ कर पायनघाटका यन्यान्य स्थान प्रत्यन्त उर्वरा है। यहां जितनी नदियां हैं, पूर्णा क्रोड़ कर सभी यीसकालमें सख जाती हैं। धरत्कालमें यह

उपत्यका विविध ग्रस्तींचे हरीभरी दीख पड़ती है, किन्तु गोष्मकालमें वैसी गोभा नहीं रहती। पायना (सं क्लो॰) पा-णिच्-भावे ग्रुच् स्त्रियां टाप्।

पायना (सर्वसार) पानस्त भाव युद् स्त्रिया टाव्। पायना — युक्तप्रदेशके अन्तर्गत गोरखपुर जिलेको देवरिया तहसीलका एक नगर । यह गोरखपुरसे ४ मीन दिल्ला पूर्व गोपरा नदोके चाएं किनारे अवस्थित है। इस स्थानके अनिक अधिशासी नोचालनकार्य करते हैं। यहांके अधिशासियों में राजपूत भीर अहोर प्रधान हैं। सिपाही विद्रोहके समय प्रयनाके जमींदारों ने अंगरेजगवमें गुटका एक रसदपूर्ण वाष्पोय शकट लूट लिया था। इस कारण छटिश सरकारने यह नगर उनसे छोन कर सजहोल है राजाको दे दिया।

पायपीय ( हिं ॰ पु॰ ) पापीश देखी।

धायमाल (फा॰ वि॰) १ पैरों हे रो दा हुआ ! विनष्ट, बरबाद।

पायमात्ती (फा॰ स्त्रो॰) १ दुर्गंति, अधोगित । २ नाग्र, बरबादी, खराबी।

पायरा (हिं॰ पु॰) १ घोड़ को जीन या चारजामे के दोनों कोर लटकता इन्ना पही या तसमें में लगा इन्ना लोहिका न्राधार जिस पर सवारके पैर टिके रहते हैं, रकाव। २ एक प्रकारका कवृतर।

पायल (हिं. स्त्रो॰) १ न पुर, पाजीव । २ बांसकी सोढ़ा। २ तीज चलनेवाला इथना । ४ वह जचा जन्मके समय जिसके पैर पहली बाहर हों।

पायस (सं ॰ पु॰ क्वा॰) पयसो विकारः घष्। १ परमान, खीर। हिन्दोने यह ग्रब्द स्त्रोलिङ्गने माना गया है। दूधसे तैयार होनेके कारण इसका नाम पायस पड़ा है।

"पायसं परमान्नं स्यात् क्षीरिकापि तदुच्यते ॥" ( भावप्र० पूर्व ख०)

इसकी पाकप्रणाली—विश्व छतके साथ तण्डुल मिला कर उसे श्रईपक दुग्धमें सिंह करें। जब श्रच्छी तरह सिंह हो जाय, तब चोनी श्रीर घो डाल कर उसे उतार लें। यही विश्वद पायस है। इसका गुण— दुष्णाच, प्रशेरका उपचयकारक, बलवईक, विष्ट्रभी Vol. XIII. 75

श्रीर रत्निपत्त, श्रान्ति तथा वायुनाशक । (मावत्र०)
पाकराजिश्वरमें लिखा है—
'अतप्ततण्डुको घौतः परिमृद्धो दृतेन च।
खण्डयुकोन दुग्धेन पाचितः पायसो मनेत्॥
पायसः ककहद्वन्यो विष्टम्मी मधुरो गुरुः॥"

(पाक्सजेश्वर )

भतस तण्डु लको श्र की तरह धो कर घोमें भुन ले। प के उसे दुष्यमें पान करने से हो पायस तैयार हो जायगा। यह कफ कारक, बन कर, निष्टको, मधुर और गुरु माना गया है। स्कल्द्पुराणके श्रन्तगंत काणीखण्डमें लिखा है, कि जो पिन्तें के उद्देश से मिक्कपूर्व के पाय उसी तिल और मधुस युक्त कर के गङ्गाजल में निचिप करते हैं उनके पितर सो वर्ष तक परिद्यस रहते हैं और इस प्रकार परिद्यस हो कर विविध भीग प्रशन करते हैं।

> "ितृतुह्रिय थे मक्त्या पायसं मधुसंयुतम् । गुडसपितिलैः सार्द्ध गंगाम्भसि विनिक्षिपेत् ॥ तृप्ता मवन्ति पित्रस्तस्य वर्षगतं हरे । यच्छन्ति विविधान् कामान् परितृष्टाः पितामहाः ॥"

(काशीखा॰ २७ अ०)

(ति॰) २ पयोविकार । "कन्दुपक्वानि तैकेन ायसं दिधिशक्तवः। द्विजैरेतानि भोज्यानि शूदगेदक्वतान्यपि॥"

( तिथितस्वधृत वराहपु॰ )

कन्दुपक, पायन, दिध भीर शक्तु ये सब द्रश्र शूद्र है
ग्रहमें प्रसुत होने पर भी दिजगण उन्हें खा सकते हैं।
दस वचनके भनुसार किसी किसीका कहना है,
कि शूद्रप्रसुत पायस यदि ब्राह्मण भीजन करें, तो
कोई दोष नहीं। खे किन पायस शब्दका पर्य है
पयोविकार मर्थात् दुन्धका द्रश्य चीरादि। पायसका ऐसा
मर्थे करनेसे कोई गो समास नहीं रहता। शूद्रग्रहमें
चौर मादि भोजनका निषेध नहीं है।

मनुमें सिखा है, कि पिखगण ऐशे सन्तानके लिये प्रायं ना करते हैं जो मधा वयोदशोमें पायस हारा आद कर सके।

"अपि नः सङ्के बायायो नो दशात त्रवोदशी'। पायसं मधु सपिँभ्यां प्राह्मादे कुठनरस्य च ॥" पायस द्वारा त्राद करनेसे पित्रगण एक वर्ष तक परित्रम होते हैं।

"संवत्सरस्तु गन्येन पयसा पायसेन च।"

( मजु ३।२७१)

(yo) ३ सलईका गींद जो विरोजिको तरहका होता है।

पार्यासक (सं वि वि ) पायसी मितिरस्य (अव्ययः स्वप् पा ४।२।१०४) इत्यस्य वार्त्तिकोक्तरा ठक् । पायस भित्रयुक्त ।

पाया (हिं हैं पु॰) १ पसंग, सुरसी, चीकी, तस्त्र आदिमें खड़े डंडे या खंभे के भाकारका वह भाग जिसके सहारे डसोका ढांचा या तस अपर ठहरा रहता है, गोड़ा, पावा। २ सीढ़ी, जीना। ३ स्तम्भ, खंभा। 8 पद, दरजा, श्रीहरा, रतवा।

पाधिक (सं० पु०) १ पदातिक, पेंद्रच सिवाही। २ दूत, चर।

पायित (सं वित ) पा-चिच्-ता। यान दिया हुन्ना।
पायिन् (सं वित ) पानकारी, पीने नाला।
पायिनी — मनवार उपनूत्ती पानमको हानगरके निकट-वर्त्ती एक पुरुषचित्र । पुष्कर खण्डमें इसका माहाकार वर्षित है।

पायु (सं पृ पृ ) पाति रचिति , शरोरं सलिनः सारणेनेति, (कृपावाजीति । उण् १।१) इत्युण्, ततः (आतो युक् निच्-कृतो । पा ७।२।२३ ) इति युक् । १ सल्हार, गुदा । पर्याय-प्रपान, गुद, च्युति, प्रधोधम, ४ छहार, तिवलोक, बिल । सम् स्थित बालकते यह महाम मासमें होता है । पायु एक कर्में न्द्रिय है । सांख्यते मतानुमार श्रहद्वारमें इस इन्द्रियकी उत्पत्ति होती है ।

> "प्रकृतेर्महान महतोऽहं कारस्तस्माद कादशेन्द्रियाणि।" (तत्त्वकौ०)

रजीगुणांश्रमें पायुको उत्पत्ति होतो है।

"(जो 5'कै: पञ्चिमस्तेषां करात् कर्मेन्द्रियाणि तु।

वाक्षाणपादमयूषस्थाः मिथानानि जिक्करे॥" (पञ्चद०)

२ स्वनामस्थात मग्दाजपुत्र। (ति०) ३ पानक।

पायुद्धालनभूमि (सं० स्त्रो०) पायुद्धालनस्य भूमिः। वहः

स्थान जहां मलभुत्र त्यागं किया जाता है, पाखाना।

पायुचालनवेश्मन् (सं ० क्लो ०) पायुचालनस्य वेश्म । मलमूत्र त्यागग्रहः, पाखाना । पायुभेद (सं ० पु ०) चन्द्रग्रहणके मोचना एक प्रकार ।

गायुभेद ( सं ॰ पु॰) चन्द्रग्रहणके मोच्चका एक प्रकार।
दसमें मोच या तो ने ऋ तकोण या वायुकोणमें होता
है। यदि नै ऋ तकोणमें मोच हो, तो उसे दिचण पायुः
भेद और यदि वायुकोणमें हो तो वाम पायुभेद कहते
हैं। इन दोनों प्रकार्क मोचोंसे सामान्य गुद्यापीड़ा और
सम्रहिष्ट होती है।

पाय्य ( मं॰ क्लो॰) भीयतेऽनेनित मा-पाने (पाध्यसात्र - ध्येति । पा शाशाश्यः ) इति निपातनात् पत्वं युगागमस्य । १ परिमाण । २ पान । ३ जल । ( त्रि॰ ) ४ निन्दनीय । ५ पायितव्य ।

पार (सं॰ क्ली॰) पारयतीति पार 'पच। द्यच्' इति अच्। १ परतीर, नदोका किनारा। (पु॰) पूर्य तेऽनेजेति ए- घञ्। २ पारद, पारा ३ प्रान्तभाग, कोर। १ उद्घार। ५ श्रोर, तरफ।

पारकः ( सं ॰ पु॰ ) सुवर्षः, सोना ।

पारक (सं वि वे प्र-पूर्ती, पालने प्रीतो व्यायामे च ग्बुल्। १ पूर्त्तिकारक, पूर्त्ति करनेवाला। २ पालन कारक, पालन करनेवाला। ३ प्रीतिकारक, प्रीति करने वाला। ४ पार करनेवाला। ५ उद्धार करनेवाला। ६ पट्र, निपुण।

पारकास ( सं • ति • ) जो दूमरे पार जाना चांडता हो।
पारक्य ( सं • कती • ) पर-स्मे लोकाय हितं, पर घज् कुकच । १ परलोक हितक में, वह पुरस्काय जिन्मि परलोक सुधरता है। (ति • ) २ परकीय, दूमरेका, पराया।

पारखद ( हिं • पु॰ ) पार्षद देखी।

पारखी (हिं॰ पु॰) १ वह जिसे परख या पहचान ही, वह जिसमें परीचा करनेकी योग्यता ही। २ परोचक, जांचनेवाला, परखनेवाला।

पारम ( सं ० ति ० ) पारं गच्छतीति पार-गम-छ । (अन्ता-त्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु डः । या ३।२।४८ ) १ पारमामी, पार जानेवाला । २ समर्थ, कामकी पूरा करनेवाला । ३ पूरा जानकार ।

पारगत ( सं ॰ पु॰ ) भारताई: अविद्याया वा पारं गतः ।

१ जिन। (ति॰)२ जिसने पार किया हो। ३ जिसने किसो विषयको मादिसे मन्त तक पूरा किया हो। ४ समग्रे। ५ पूरा जानकार।

पारघाट—पश्चिमघाटपव तस्य एक गिरिसङ्कट । मालकम् नामक स्थानसे ५ मील पश्चिम पारपर और पेटपर नामके दो ग्राम हैं । इन्हों दो ग्रामोंके निकटमें तथा प्रताप-गढ़के ठीक दिख्यसे यह गिरिसङ्कट ग्रारका हो कर निम्न पहाड़के छापरमें कोङ्क्ष्य प्रदेश तक चला गया है । पहाड़ पर इस पथको वक्रगति होनेके कारण श्वांगरेज लोग इस गिरिसङ्कटको 'कक्ष स्क्रु पास ' (Corkserew pass) कहते हैं । पहले इस राह हो कर गवादि पश्च भीर कमान भादि जा सकती थों । इस गिरिसङ्कटके भिन्न भिन्न स्थानों में शहक वस्त करनेका घर था। बोजापुर राज्यके सुसलमान सेनापति भक्षजलखाँ प्रताप-गढ़में शिवाजोसे सुलाकात करनेके लिये इसो राह हो कर गए थे। कुमभरलो श्रीर फिटजेरफ्ड नामक गिरि-सङ्कटमें रास्ता प्रस्तुत होनेके पहले कोङ्क्ष्य प्रदेश जानेका एकमाव यही प्रधान पथ था।

पारङ्ख — एक गिरिषय! यह पञ्जाबमें काङ्गरा जिले में ले कर लदाख के रूप श्रा तक विस्तृत है। यह अञ्चा॰ ३२ ३१ ड० और देशा॰ ७६ १ पू॰ के मध्य, समुद्र पृष्ठ में १४४०० पृष्ट कं चे पर अवस्थित हैं। इस प्रथ हो कर चमरो गो और होटे होटे घोड़े जा सकते हैं। पारचा (पा॰ पु॰) १ दुकड़ा, खण्ड। २ कपड़ा, पट। १ पोशाक, पहरावा। ४ एक प्रकारका रेशमो कपड़ा। भू कुए के किनारे पर भोतरकी और कुछ बढ़ा कर रखो हुई पटिया या लकड़ो जिसके एस पारसे डोरी लटका कर पानी खींचा जाता है।

पारज् (सं • पु • ) पारवतीति पार कर्म समाप्ती णिच्-श्रीज (पारेरीज: । उण् १।१३५) णिलोपः । सुवर्णः , सोना । पारजायिक (सं • पु • ) परजायां मच्छतीति परजाया-ठक् पारदारिक, परस्त्रीगामी ।

वारटाट ( सं• पु॰ ) प्रस्तर, पत्थर ।

पारण (सं क्ली ) पार भावे ब्यूट १ किसी व्रत या उपवासके दूसरे दिन किया जानेवाला पहला भोजन भीर तत्सक्कियो कर्य । पारणा देखो । (पु॰) पारयतीति पार पिच् च्यु। २ सेघ, बादन। ३ ऋषिभेद । 8 त्रस करनेको क्रिया या भाव। ५ पूरा करनेको क्रिया या भाव, समाक्षि, खातमा।

पारणा (सं• स्त्री•) पार-युच-टाप्। उपवास व्रतके दूसरे दिनका प्रथम भोजन, व्रतान्त भोजन।

''गरणं पावने पु'सा सर्व गायप्रणाशनम् । उपवासांगभूतम् फलदं शुद्धिकारणम् ॥ सर्वेद्यवेगेपवासेषु दिवापारणभिष्यते । अस्यया फलहानि: स्याहते घारणपारणम् ॥'' इत्यादि । ( ब्रह्मवैव के श्रीकृष्णजनमञ्च ° ८ अ० )

पारण श्रतिश्रय पित्रत्र श्रीर पापप्रणायक है। उप वासके बाद दिनको पारणा करनो होतो है। पारणा नहीं करनेंसे कुछ भो फल नहीं होता। रोहिणोवत (जन्माष्टमी ) भिन्न श्रन्य भभी उपवासींनें दिन तो पारणा करनी चाहिये। रोहिणोवतमें रातको पारणा करनेंसे भी महानिशामें कभी नहीं करनी चाहिये।

पूर्वाक्रमें देवता और ब्राह्मणोंको अचंना करके तब पारणा करनी चाहिये। जन्माष्टमीवतको पारणा का विषय इस प्रकार लिखा है—अष्टमी और रोहिणोंके रहते पारणा न करे। जब तक अष्टमी वा रोहिणों रहेगी, उनके मध्य विशेषता यह है, कि यदि डेढ़ पहर रातके बोच तिथि और नचवका वियोग न हो, तो भो प्रातःकालमें उसवादि करके उसके बाद पारणा करे; उसव करके पारणा करना शास्त्र सम्मत है। डेढ़ पहर के बोच यदि इस प्रकार हो, तो भो पूर्वाक्रमें पारणा न करे।

महाष्ट्रमोने उपवासका पारण । नवसोने दिन सर्वेर मत्स्य भीर सांसादि द्वारा पारण करना शास्त्र । सन्मत है। इस दिन ब्राह्मणको परितोष रूपसे भोजन करा कर पोक्टे श्राप भोजन करे।

> "अष्टम्यां समुपोध्येव नवम्यामपरेऽहित । मत्स्यमांसोपहारेण द्यान्तेवेशमुत्तमम् ॥ तेनैव विधिनामन्तु स्वयं भुंजीत नान्यथा॥" (तिथितस्व )

किल् स्तियोंको अष्टमीने पारंपमें मांस खंना मना है, वे केवल मत्स्य द्वारा पारंपा कर सकतो है। क्योंकि स्त्रियों की मां म खाना शास्त्र में निषिद्व बतलाया है। रामनक्षीको नवमीके दिन उपवास करके दशमोके दिन पारण करना होता है। एकादशीका उपवास करके हादगीके दिन पारणा विश्वेय है। हादगीका लहुन करके पारणा न करे, करनेसे विशेष श्रनिष्ट होता है। किन्तु हादगीका प्रथमपाद हरिवासर कहलाता है, इसीसे प्रथमपादका त्याग कर पीछे पारणा करे।

"महाहानिकरी से पा द्वादशी लंबिता नृणाम्।"
विष्या धर्मीत्तरमें--

"द्वादस्याः प्रथमः पादो हरिवासरधिकतः । तमतिक्रम्य कुर्वीत पारणं विष्णुतत्परः ॥" (तिथ्यादितस्व)

श्रवणहादशीका पारणकाल — जहां तिथि श्रीर नचतर के संधोगमें उपवास हो, वहां जब तक दोनों का चय न हो जाय, तब तक पारण निषद्ध है । किन्तु इसमें विशेषता यह है, कि यदि नचत्रको द्वद्धि हो, तो तिथिचयमें श्रथीत् एकादशीके श्रपगममें पारण करे; हादगीका लहुन कभो भो न करे। श्रिवराविके उप वासमें भी तिथिके श्रन्तमें पारण करना होता है। \*

धारणके दिन निम्नलिखित बारह द्रथ वैशावीं के लिये विशेष निषिद्ध हैं; कारिके बरतनमें भोजन, मांन, सुरा, मधु, लोभ, मिथ्याभाषण, व्यायाम, सुरतकोड़ा, दिवानिद्रा, श्रञ्जन, शिलापिष्टवस्तु श्रीर मसूर।

स्रिसन्तोषमें लिखा है, कि चणक, कोरदूषक (कोद्रव), प्राक श्रीर पराज पारणाके दिनमें भन्नण नहीं करना चाहिये। पारिष (सं ॰ पु॰) पारणस्य ऋषैरपत्यं इञ् । (पां ४।२।६१) पारण ऋषिका अपत्य ।

पारलीय (सं° ति•) पारिश्वनीयर्। पारयोग्य, पूरा करने स्वायक।

पारत ( सं ॰ पु ॰ ) त्रिविध याधि सङ्गटादिभ्यः पारं तनी ॰ तीति तन छ । १ पारद । पारद देखें। २ जनपदमेद । धारतन्त्र ( सं ॰ क्ली ॰ ) परतन्त्र स्य भावः परतन्त्र-ष्रञ् । परतन्त्रता, पराधीनता ।

पारित्रक (सं ० ति ०) परत्र भवं परत्र-ठक् । १ पार-चौकिक, परचोकसम्बन्धी। २ परचोकभव, मरने पोछे उत्तम गति टेनेवाचा।

पारथ ( इं॰ पु॰ ) पार्थ देखे।।

पारद (सं पु॰) जरामरणसङ्कटादिभ्यः पारं ददातीति दा का । धातुविभेष, पारा । पर्याय —रससान, रसनाथ, महारस, रस, महातेन:, रसतेह, रसोत्तम, सुतराट, चपल, जैत, गिववोन, शिव, अस्त, रसेन्द्र, लोकेग, दुवर, प्रभु, स्ट्रज, हरतेजं, रसधातु, स्कन्ट, स्कन्टांगक, देव, दिव्यरस, रसायनश्रेष्ठ, यगोद, स्तक, सिद्धधातु, पारत, हरवोज, रजस्वन, गिववोगं, शिवाह्य।

गुण-क्रिम श्रीर कुष्ठनायक, चल्लका हितकर श्रीर रक्षायन। पारद भहत होने पर उसका पूर्ण वीय तौन मास तक रहता है। राजनियं गुर्णे पारदकी नाम निरुक्ति इस प्रकार लिखी है। विविध श्रीय और जरा मरणादि सङ्घटकाल में यह मानवगणकी पार दान करता है, इसीसे इसका पारद नाम पड़ा।

"विविधव्याधिभयोदयमरणजरास कटेऽपि मन्येभ्यः। पारं ददाति यस्मात्तस्माद्यं पारदः कथितः॥"

(राजनि॰)

पारंदकी उत्पत्तिके विषयमें भावप्रकाशमें इस प्रकार लिखा है—महादेवंका शुक्रं एव्वी पर गिरा । उसो शुक्रमें पारंदकी उत्पत्ति हुई है। शिवंशरीरजात सारंभ पदार्थ से उत्पन्न होनेके कारण इसका वर्ण खेत है।

सूरिसन्तोष---

कांसे मासमसूरंच चणक कौरद् षकम् । शाक मधु परानश्र खजेद्रपवसम् स्नियम् ॥17

(तिथ्यादितस्व)

<sup>&</sup>quot;अवणद्वादरपुण्वासपारणकालः । तिथिनक्षत्रसंयोगे उपत्रासो यदा भवेत् । तावदेव न भोक्तदेगं यावलैकस्य संक्षयः । विशेषेण महीपालश्रवणं वद्धते यदि । तिथिक्षयेण मोक्कद्रयं द्वादशीं नैव रूषयेत् ॥"

के कांस्य मांसं स्रशं स्त्रौतं को मं विततमायणम् । न्यायामंच व्यवायंच दिवास्वय्नं तयांत्रनम् ॥ शिलापिष्टं मस्राह्न द्वादशैतानि वैश्यवः । द्वादस्यां वर्जयेनित्यं सर्वपायैः प्रमुख्यते ॥''

येड शिववीयीत्पन पारद चित्रभेदिशे चार प्रकारका है, खेत, रक्त, पीत श्रीर क्षण । ये चार प्रकारके पारद यद्याक्रमसे ब्राह्मण, चित्रय, वेश्व श्रीर श्रूद्र कहलाते हैं श्रयांत् श्रक्षवण पारद ब्राह्मण, रक्तवण पारद चित्रय, पीतवण पारद वेश्व श्रीर क्षणावण पारद श्रूद्र है। इन चार प्रकारके पारदींके मध्य रोगनायविषयमें खेत-वर्ण पारद ही प्रगस्त है तथा रक्तवण पारद रसायनमें पीतवण पारद धातुभेदमें श्रीर क्षणावण पारद श्राक्षाय गित-साधन विषयमें हितकर है। रसेन्द्र, महारस, चपल, ग्रिववीय, रस, स्त श्रीर ग्रिवपर्यायक यव्द सभी पारदींके नाम हैं। यह पारद मधुरादि कः रसयुक्त, खित्रथ, विदीवनायक, रसायन, योगवाहो, श्रुक्रवर्षक, चल्ला हितकर, समस्त रोगनायक श्रीर कुष्ठरोगमें विश्रेष हितकर है।

स्वच्छ्यारद ब्रह्मतुख्य, वहपारद जनाद नसद भीर रिश्चतपारद स्वयं महिश्वर है। मृच्छि त पारद रोग नामक, वहपारद आकामगतिसाधक तथा मारित पारद करानामक माना गया है। इसी कारण पारद मत्यन्त हितकर है। जो सब रोग भ्रसाध्य हैं, किसो भो प्रकारकी चिकित्सासे आरोग्य नहीं होते, वहां पारद के प्रयोगसे मनुष्य, हस्ती श्रीर भावने वे सब रोग विस्कृत दूर ही जाते हैं।

पारदमें स्वभावतः मल, विष, विष्क, प्रस्तर, चाञ्चह्य, वङ्ग श्रीर नाग ये सब दोष श्रविद्यत हैं। पारदने ये सब दोष परिहार किये बिना सेवन करने से मलदोष से मूच्छी, विषदोष से सृत्यु, श्रान्तदोष से श्रित कष्टतम गाव दाह, प्रस्तरदोष से श्रीरकी जड़ता, चाञ्चह्यदोष से वीय नष्ट, वङ्गदोष से कुष्ठ श्रीर नागदोष से प्रष्टता होतो है। इनी कारण पारद्योधन करना सब तोमावमें विधेय है।

पारदमें विद्धि, विष श्रीर मन ये तौनों ही दीव प्रधान है। इन तोनों दोषोंसे यश्राक्रम सन्ताप, सृत्य श्रीर सृच्छी उत्पन्न होती है। वैद्धौंने पारदने अन्यान्य दोष भी वर्ण न किये हैं, किन्तु उत तोनों हो दोष विशेष श्रीमण्डनक हैं। जो मनुष्य पारदका दोष संशोधन किये विना ही सेवन करते हैं, उनके श्रीतकष्टकर रोग

भीर ग्ररोरका विनाग होता है। (भावत्र पूर्वस्त )

यह धातु श्रांतपाचोनकालसे प्रचित्त है। यह अक्सर तरल श्रवस्थामें हो देखा जाता है। पारद-खानकें मध्य स्पेनदेशके श्रवमादेन नामक स्थानमें काणि वं लाय द्रियको खान स्वांपिचा विख्यात हैं। हं ग्रों, द्रानसलमेनिया श्रोर जम् नोके श्रन्तगंत डिउधायटस् नामक स्थानमें भो पारदको खान हैं। एक समय चीन श्रोर जापानमें यथेष्ट पारद मिलता था।

पाश्चात्य पदार्थं वित् प्रानोका कहना है, कि कालि यस नामक एक अधिनोधने ५०५ ई॰में पारदर्धे हिंद्र ल प्रस्तुत करने की प्रयासी पाविष्कार को । प्रोनोने आल मादनकी पारदखानका विषय उसेख किया है। ला प्रे (La Play) नामक एक फरासो भूतस्विवत्ने इम खानका परिदर्धन किया था। उन्होंने यह भो लिखा है कि यहां ७०० मनुष्य कार्यमें नियुक्त थे और प्रतिवर्षं २२४४००० पौंड पारद खानसे निकाला जाता था।

पारद जब खानसे निकाला जाता है, उस समय उसमें गन्धक लोह रजत श्रादि धातु मिश्रित रहती हैं। पोछे सब धातु प्रयक्ष प्रयक्ष कर लो जातो हैं। पारद्र को श्रन्यान्य धातुसे प्रयक्ष करने के लिये विविध उपाय श्रवलस्वित हुआ है।

अपरिकात पारदको लोडके साथ किसो पाद्यत पात्र के मध्य रख कर घूपने छोड़ देते हैं। गरमो पा कार गन्धक लोडिके साथ मिल जातो है और पारद अलग हो जाता है।

पारद तरल और चांदोक जैसा सफेद होता है।
यह गन्ध और खादविहोन है तथा वायुके स्पर्ध से बहुत
ही कम विकारयुक्त होता है, जलस्पर्ध से तो वह
भी नहीं। इसका आपिचिक गुरुख १३ ५६८ है। यह
६७० तापमें खील उठता चीर ४० डिग्रोमें जम जाता
है। कठिन भवस्थामें इससे सोसकको तरह भावाज
निकलतो है भीर यह छुरोसे काटा जाता है।

वारद ताप और विद्युत्का परिचालक है, किन्तु मति मला परिमाणमें ताप सद्य कर सकता है। देर से दश्र जिम्मे तक तापके संयोगसे पारद समपरिमाणमें विद्यंत होता है। विद्युद मवस्थामें इसके अस्पपरिमाणमें

Vol. XIII, 76

रहने वे वह मोजाक्रिति धारम करता है। अपरिष्क्रत पारद परियुत कर लेनेसे विश्वद होता है। कभो जभी तो यह नाइद्रिक पश्चिक मंदीगसे विश्वद किया जाता है।

पहली हो कहा जा जुका है, कि खानमें पारद प्रायः मन्धक के साथ मिला बहता है। इस मिश्रित पदार्थ को हिङ्क स कहते हैं।

बाजारमें जो सब पारद बिकती हैं, वे हिझुल से संग्रहोत होते हैं। भारतवर्ष में पः रदको खान अधिक नहीं है। निपालमें कहीं कहीं इसको खान देखो जातो है। अधिकांग्र पारद चोन और स्पेनदेश में यहां आता है। हिझल सफीद और लाल होता है। नाइदिक वा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके जपर कोई काम नहीं करता, किन्तु दोनों एसिड मिल अर हिझुलके १०० भागमें १४ रेप भाग गन्धक और प्रभाग पारद है।

क्लोरिनके मित्रण से जो पारद प्राप्त होता है, उसे क्लोराइड जाव-मक रो वा हन मक रो कहते हैं। क्लोराइड जाव मक रोमें १०० मागके मध्य क्लोरिन १८ प्ट जोर पारद प्यारिश माग है।

इसके अतिरिक्त पारद रजत, आयो िहन, सिर्जेनाइड आदि पदार्थों के साथ मिश्रित अवस्था में पाया जाता है। पारद अत्यन्त प्रयोजनीय धातु है। यह अनेक कार्यों में स्थवच्चत छोता है। दपँन बनाजे, खिनज खण्डं और रोध्यको विश्वद करने, कर्लाई करनेमें तथा अनेक रोगों-में भी इसका स्थवहार होता है।

पारदमें रोगनाशक शिक्त है, यह भारतवर्ष, श्रव भोर पारखदेशके लोग बहुत पहलेंसे हो जानते हैं। ये लोग यह भी लोकार करते हैं, कि पूर्व देशीय लोग सबसे पहले पारदका महाव्याधि प्रश्ति चम रोग विकित्सामें स्थवहार करते थे। श्रव वा भारतवर्ष के लोगोंने इस गुणका सबसे पहले श्राविष्कार किया था वा नहीं, वह श्राज तक भी खिर नहीं हुआ है। यूरोपमें पन्द्रहवीं श्रीवर्धी की भागमें पारदका व्यवहार पहले पहल भीवर्धी किया गया।

सबसे प्राचीन संस्तृत चिकित्सायत्व चरकमें पाइदः का उसे ख देखा जाता है। चरकने पारदके बदले में 'रस' शब्दका व्यवहार कियां है, किन्तुं रसं शब्दका अर्थ पारद है वा नहीं, इसमें बहुतों को सन्दे ह है। आठवीं शताब्दीमें इस देशके चिकित्सकों को 'पारद' शब्दका व्यवहार करते देखा जाता है।

यूरोपीय चिकित्सक अनेक रोगों में पारदका प्रयोग करते हैं। पारद और पारद के जो सब मिश्रपदार्थ छत्पन होते हैं, उन्हें भरीरमें लगने में कुछ काल तक किसी प्रकारको जलन नहीं होती, पर वाद्यप्रयोग करने में पारद्घटित वीर्य वान् श्रीषधीं का बहुत होशियारी से व्यवहार करना कर्त्त व्यवहार करना कर्त्त व्यवहार करना कर्त्त व्यवहार महात कर्त व्यवहार करना कर्त्त व्यवहार महात कर के स्वाप्त करने से पारद प्रकार के पारद प्रकार के पारद प्रकार के पारद प्रकार के पारद प्रवार वाद्य और पार्व प्रयोग होता है। पारद भन्यान्य धातु और मूलपदाय के साथ मिश्रित रहता है। यह पहले ही कहा जा चुका है!

कचे पारदको ब्ल पिल प्रस्तुत करनेमें जरूरत पड़तो है। ब्लिपल ज़्ताबके लिये व्यवहृत होता है। उपदंशः रोगमें व्ल पिलका क्षानेन श्रीर श्रफीमकी साथ रोंगीको सेवन कराया जाता है। इस विस्का कई दिन तक लगा-तार वावहार करनेसे दांतकी जड़ सूज जाती है भीर मुखरी राल टपकने लगतो है। ऐसी श्रवस्था होनेसे पारदका सेवन बन्द कर देना उचित है। पहले ब्ल पिल पित्तनि:सारक माना जाता था, किन्तु ग्रभी परीचा द्वारा यह स्थिर हुया है, कि पारदके वावदारसे पित्तनिःसा-रणका परिमाण चल्प हो जाता है। पर हाँ, इसका व्यवहार करनेसे ग्ररी के यन्यान्य यन्त्रों के कार्यावरी धक द्रवित पदार्थ देइसे निकल भाते हैं . ब्लिपलके वायहार-से अत्यन्त यातनापद प्रदाह नष्ट होता है। एतहातीत यक्षत चीर मूलग्रन्थिके सङ्कृचित होने पर इसका प्रयोग ं उपदंश, शोध आदि रोगोंमें विश्वेष साभदायक है। ब्ल पिल वावहत होता है।

त्रत्यन्त दुवै लावस्थार्मे, त्रवसवावस्थार्मे त्रथवा रोग जब त्रत्यन्त पुरातन हो जाय, वैसी त्रवस्थार्मे वंत पितः का प्रयोग निश्चित्र है।

ब्ल पिलका प्रधिक मालामें सेवन करनेसे सुखसे राज

बहुत निकलती है, रक्ष कम ही जाता है, शरोरमें फोड़ें निकल श्राते हैं तथा पचाघात श्रादि स्नायिक विकार श्राविभूत होते हैं। केवल एक ब्ल पिलका सेवन करने से किसी किसी के मुखसे राल निकलतो है। इस ब्ल पिल-का बही सावधानीसे वावहार करना कर्त वा है।

कचे पारंसे ग्रेपालंडर नामक भीर एक प्रकारको भीवध बनतो है। यह भीवध बनाने में २ भीं स खड़ी श्रीर १ श्रींस पारा ले कर विसना होता है। पोके विमति विसते जब पारदिनन्दु शहरा हो जाय, तब यह भीवध तै यार होती है। यह भीवध सत्यन्त प्रयोजनीय है। जहां पारद्यति भन्यान्य भीवधींका व्यवहार नहीं किया जा सकता, वहां ग्रेपालंडरका प्रयोग किया जाता है। इसकी मात्रा १से ३ ग्रेन तक है। ग्रेपालंडर धातु-परिवक्त भीर सर्दुविरेचक है। इसके श्रीतरिक्त यह यक्ततिकार श्रीर चर्ष रोगमें व्यवह्नत होता है।

पारद श्रीर क्लोरिन के बोग से जो दो पदार्थं उत्पन्न होते हैं। उनमें से एक का नाम पारक्कोराइड श्राव सकरी श्रीर दूसरेका नाम सबक्लोगइड श्राव सकरो वा की लोमें ल है।

पारक्लोराइड-माव-मकरो ग्रत्यन्त पचनिवारक
भीर पारद्घटित भीषधींको ग्रंपेचा वीर्यवान् है।
१००० भाग जलके साथ १ भाग पारक्लोराइड मिला
कर चतस्थान साफ किया जाता है। इस लोमनका
छपदंग्रजनित चतमें व्यवहार करनेसे भारो छपकार
होता है। इसके सिवा इससे दाद भो घोई जातो है।
छपदंग्र भीर किसी किसी छदरामयरोगमें इसका
भाभ्यन्तरिक प्रयोग होता है।

कैलोमेलका वाह्य घोर धाभ्यत्तरिक प्रयोग किया जाता है। आभ्यत्तरिक प्रयोगमें अतिविरेचक, धातुपरि॰ वर्त्त कोर उपदंग्रविषनाग्रक है। यह सकेद चूरके जैसा होता है और इसमें कोई खाद तथा गन्ध नहीं रहती है। यह घित सुन्दरविरेचक, मूत्रकारक घोर यक्ततके कार्यकी दृष्टि करता है। केलोमेलका घफीमके साथ मिला कर वातरोग घोर धाभ्यत्तरिक प्रदाहमें प्रयोग किया जाता है। इसका दो वा तीन दिन्से अधिक व्यवहार करना उचित नहीं। घघिक दिन व्यवहार

करनेसे मुख हो कर राज निकलतो है। मस्ति किवलार में, वातक कमरोगमें बीर प्रेगमें के लोम ल कभी कभी रोगों को सेवन कराया जाता है। ब्राब्तीय ज्वर (Typhoid fever)-के प्रथम सप्ताहमें यदि के लोम ल दो वा तोन वार सेवन कराया जाय, तो ज्वरका प्रकीय बहुत घट जाता है। चम रोगमें के लोम लक्षा मक्तिय करके प्रयोग करनेसे उपकार होता है। कोटे कोटे बचीं के पचमें कभी कभी के लोम लका सेवन ब्राव्यन्त उपकारी है। १से २ योन के लोम ल शक राकी साथ जिहा के ब्रायम्स पर लगाना होता है। पर हां, ब्रधिक मातामें सेवन करानेसे ब्रनिष्ट होता है, ब्रधीत उससे लेह खराब हो जाता है।

पारद क्लोरिन व्यतीत श्रम्बजन, श्रायोखिन, श्रामी-निया श्रादि पदार्थोंके साथ संयुक्त रहता है। इस मिश्रित पदार्थंका उपदंश श्रीर चम्दोगमें व्यवहार किया जाता है।

पारदघटित श्रीषध बहुत सावधानों से व्यवहार करना कर्ता व्य है। यदि रोगी श्रत्यन्त दुव ल वा रक्त-होन हो जाय, तो इसका सेवन विलक्कल निषिष्ठ है। यद्यपि यह हपदंशरोगमें श्रिषक परिमाणमें वावह्नत होता है, तो भो प्रलयकालमें रोगोको श्रवस्था पर श्रद्धो तरह विचार कर इमका वावहार करना कर्ता वा है। पारदघटित श्रीषध श्रधिक दिन तक सेवन करानेसे बच्चों के दाँत खरांव हो जाते हैं।

रसेन्द्रमारसंग्रहमें पारदका विषय इस प्रकार लिखा है—रसके मध्य पारद सबसे श्रेष्ठ है। तस्त्वविदी-ने साध्य भीर भसाध्यरोगमें पारदको व्यवस्था को है। इमोसे भन्यान्य धातुशों को अपेचा पारद श्रेष्ठ है। इनमें-से भस्म पारद जरा भीर व्याधिनाश्रक, मृक्तिंत पारद व्याधिघातक माना गया है। रसेन्द्र, पारद, स्त, सूत-राज, सूतक, श्रिवतेज: भीर रस ये सात पारदके नामा-नार हैं। किसो किसोके मतसे पारदके नाम ये हैं— श्रिवचीज, रस, सत, रसेन्द्र और श्रिवपर्यायक शब्द।

पारदका लक्षण। — जिस पारदका श्रन्ताभीग सुनीस तथा वहिभीग उज्ज्वस हो श्रीर मध्याद्र सूर्यकी किरणके जैसा उमके उसी पारदको श्रीषधके सिये ग्रहण करना चाहिये। जो पारद धूम्बवण, जिसका वहिभी ग पाण्डु वर्णे प्रथम जो नाना वर्णे से रिच्चत हो, वह श्रीवधमें प्रयस्त नहीं है। पारदका जब तक शोधन न किया, तब तक उसका व्यवहार विचकुल मना है। क्यों कि पारदमें सीसक, रङ्ग, मल, विद्या, चाञ्चस्य, विष श्राद् दोष रहते हैं जिनसे व्रण, कुष्ठ, दाह, जाह्य, वीय नाण, सृत्यु श्रीर स्कोट श्रादि रोग हो सकते हैं।

इस कारण चिकित्सकों को चाहिये, कि वे पहले पारदका भनोभाति संगोधन करके तब प्रधेग करे। विश्वद पारद सस्तके समान और दोषयुक्त पारद विषके समान है। निर्दोष पारदसे जरा, बग्राधि, यहां तक कि स्टियु भी एक जा सकती है। अतः पारदका पहले गोधन कर लेना भवस्य कर्चवा है।

पारदशेषन।—श्रुभ नचलमें द०० तोचा वा ४००, २००, ८५ वा ४० तोचा विश्व पारद श नण करके शोधन करे। द तोचे से कम पारदशोधन वैद्यास्त्रानुमोदित नहीं है। किसी किसीका कहना है कि शोषध प्रस्त करने जितने पारदकी पावस्त्र कता हो उतना पारद शोधन किया जा सकता है। विश्व चिकत्सक विश्व दिनमें भिक्तपूर्व के विश्व चार यह ज परिमित गभीर बह वा पाषायनिर्मित हट खलमें निज मन्त्र रे त्या विधान करके भनन्य चित्त से पारदशोधन करे। पारदश्योधन करे। पारदश्योधन करे। पारदश्योधन करे। पारदश्योधन करें। पारदश्येधन करें। पा

"अघोरेभ्योऽय घोरेभ्यो घोरघोर तरेभ्यश्च । सर्वतः सर्वभ्यो नमस्ते रहरूपेभ्यः ॥"

पारदकी तसलझिविधि।—कागिविष्ठा श्रीर तुषको पिनगत्त के मध्य रख कर उसके उत्तर खलस्थापन करे, इसीको तमलझ कहते हैं।

पारदकी निगड़। - पक्तवन घोर धूहरके दूध, पलाधवीज, गुम्मुल घोर दिगुणस न्थव लवगके साथ पारद मद न करना होता है। यही पारदकी खेष्ठ निगड़ है।

पारदकी साधारण श्रद्धि।—पारदमारणद्रव्यके चूर्ण-को बोड्यांग पारदमें मिला कर प्रत्येक द्रय प्रतिदिन सात बार करके मद<sup>6</sup>न करे। यही साधार वशुंखि है।

पारदका विशेष शोधन। — मेषरीम, हरिद्रा, इष्टककृष्णे, कालिख इन सब द्रव्योंसे दारदको एक दिन मदैन
करके कांजोसे धो डाले। इससे पारदका नोलदोष जाता
रहता है। इस प्रकार गंगरन और आकड़ाचूणेसे वङ्गदोष, सोनालुचूणेसे मल, चोताचूणेसे विषदोष,
क्रसाधुस्तूरचूणेसे चाञ्च खोत, व्रिक लाचूणेसे विषदोष,
विकटुच्णेसे गिरिदोष और गोत्तुरचूणेके साथ मदेन
करनेसे अवद्य अग्निदोष नष्ट होता है। प्रत्येक दोषमे
तहीषनिवारकचूणे षोड़शांग और प्रतकुमारीके साथ
मदेन करके उणा कांजो हारा सत्पावमें प्रचालन करे।
ऐसा करनेसे सभी पारद दोषविजित और विश्वद हो
जाते हैं।

पारद्योधन विषयमें भनेत मत हैं जो संचिप्त भावमें नौचे दिये जाते हैं।

मतान्तर—खेतचन्दन, देवदार, काकजङ्गा, जयन्ती, ताल मुलो घोर छत्रक्षमारोके रसमें एक दिन मदेन, पीछे छसे यन्त्रपातन करके भौषधाये पारदका प्रयोग किया जा सकता है।

मतान्तर— इस्ट्रिचूण योर छतकुमारोके रसमें पारेको एक दिन मद<sup>े</sup>न करके यन्त्रगतन करने से पारद विश्व होता है ।

मतान्तर—पारदका द्वादयां गर्भक और पारदको एक साथ मिश्रित करके जंबोरो नोबूक रक्षमें दोपहर तक मद्देन करे, पोछे सात बार यन्त्रपातन करनेसे पारद विश्व द्वीता है।

अन्यप्रकार—जयन्तो, एरण्ड भीर भदरक प्रत्येका-कारस क्रमणः सात सात बार प्रदान करके जब तक वह सुख न जाय, तब तक मखते रहे। पोक्टे महोके बरतनमें कांजीसे प्रचालन करनेसे वह विशुद्ध होता है। इस प्रकार शोधित पास्ट भीषध प्रसुत कालमें प्रशस्त है।

मतान्तर—हिरद्रा, इष्टक, कालिख श्रीर कांजी इन सब द्रवरींके साथ पारद सद<sup>6</sup>न करके पीछे से बरोस, हरीतकी, श्रामलको, बहें ड्रा, चीता, ष्टतकुमारो, सोठ, पीपर श्रीर मिच के साथ सद न करनेसे पारद विश्वड होता है। प्रतक्षमारीका रस, चीतिका क्षाय श्रीर काकमित्रका-का रस दन सब द्रवशिसे एक एक दिन मद्न करनेसे पारद विश्व होता है।

अन्यप्रकार—लइसुनके रस, पानके रस अधवः विफलाके काथके साथ मद्देन करके कांजीमें धोनेमे पारदका सब दोष दूर हो जाता है।

पारद जर्भ पातन. अधःपातन और तिय क्र्पातन आदि हारा विश्व होता है।

कध्व पातन यथा — तोन भाग पारद और एक भाग तास्त्रचण को मिला कर जम्बोरो नीव के रममें मद न कर के पिण्डाकार बनारे। पीछे निम्नभाग्ड में उस पिण्ड को रख कर कध्व भाग्ड के नीचे द्रवलेपनपूर्व क उसके जपर जल दे और सिम्धानको टड़ वह कर के अम्निमन्ताय से पारद शाहरण करे। नोचेको और तास्त्रसह बङ्गादि दोष गिर पड़ेगा और जपरको और सप्तकञ्चकवित त निर्मल पारद उठ आयेगा। इस प्रक्रियासे पारद जपर-की और उठता है, इमी कारण इसका नाम अध्व पातन पड़ा है।

श्रधःपातन—गन्धक श्रीर जम्बीरो नीवृको रसकी साथ पारद एक दिन सद न कर पहले पिण्डा-कार बनावे। बाद श्रक्तशिम्बा, सीडिज्जन, श्रपा साग, सेन्धवलवण, खेतसपंप इन सब द्रश्रीं को एक साथ पीस कर उसके साथ सिसावे। श्रनन्तर कथ्ये भाण्डके मध्यभागमें लेप दे कर श्रधो भाण्डमें जल दे। पीछे दोनों भाण्डके सिस्धलमें लेप दे कर गर्त के मध्य उन्द्रको रखे श्रीर जपरी भाग पर श्रम्ब दे कर पुट दे। ऐसा करनेसे पारद जपरसे नीचे जलमें गिरता है। नीचेको श्रोर पारके गिरनेसे इसे श्रधःपातन कहते हैं।

तियं क्पातन—एक घड़े में पारा चीर दूसरे घड़े में जल रख कर दोनों को तियं क्भावमें एक व करे। पी के मुखसन्धिमें लेप दे कर पारदपूर्ण घड़ के नीचे मांच दे। ऐसा करनेचे पारा तियं क्भावमें जलके मध्य गिरता है भीर इसका तियं क्पातन नाम पड़नेका यही कारण है।

पारदका बोधन—पारिक साथ सीमा और रांगा  $\nabla_{Ol.}$  XIII. 77

मिला रहता है! यह दोष विविध पातन दारा दूर हो जाता है। दन सब प्रक्रिया श्रों से कहीं कहीं निन्दित पारद षण्डलको प्राप्त होता है। इस दोषका नाम करने हैं लिये बोधन श्रावश्यक है। नारियनको खोपड़ो श्रयवा कांच के बरतन में पारा रख कर जला झुत करे। प्रों हे गजहस्त परिमाणके मक्त में तीन दिन तक रख निसे पारेका षण्डल दोष दूर हो जाता है।

पारा अष्टकमें द्वारा विश्व होता है। अष्टकमें ये है—स्बेदन, मद्देन, उत्थापन, पातन, बोधन, नियामन और दोपन । हिङ्कुनोस्थिन पारदयहणको जमह जंबोरी और कागजो नोबूको समीं एक दिन तक हिङ्कुल मद्देन करके कर्ष्यातन यन्त्रमें विश्व पारद याण करे। यह पारद न ग और बङ्कादि दोस् रहित तथा रसकमें में प्रयस्त है।

हिन्नु लाकष्ट पारद — हिन्नु लकी खण्ड खण्ड करके स्त्रिप वर्म रखे और तीन दिन तक जम्बीरो नोवृत्त रसमें भावना है। पोछे भमलोनों के रसमें मात बार भावना है कर जम्बीरो और चांगेरो नोवृत्ते रसमें छुवे हे और झांड़ों के मध्य रख है। इसके बाद झांड़ों की पेटीमें खड़ो लगा कर जपरसे टक्कन रख है और मिश्यालामें लीप करे। पाछे झांड़ों के नीचे मांच और जपरवाले बरतनमें मोतल जन है। जलके छुणा हो जाने पर उसे फेंक है और बार बार मोतला जल हते रहे। इस मकार तीम बार करने का नियम है। इससे निम् ल पारा जध्य पतित हो कर जब खड़ी लगे छुए बरतनमें मंलग्न हो जाय, तब उसे ग्रहण करे। यह पारद सोमकाद होषहोन और सकल गुणसम्मन है। इस पर कोई कोई कहते हैं, कि पलता मदार और जम्बीरो नोवृत्ते रसमें एक एक पहर तक हिन्नु लको मदन करके जध्य पातनगरकों पारद ग्रहण करे।

पारदकी मुक्कंना। — गन्धक भीर पारदको सद्नेत कर कळाली करे। घनचापस्थादि दीषरहित होनेसे उसे मुक्किंत पारद कहते हैं।

मृतपारद वा पारदभस्म । पारद १६ तोला, गन्धक प्रतोला इन्हें प्रतकुमारीके रसमें एक दिन मद न कर भृधरयन्त्रमें एक दिन तक पुरुषाक करनेसे पारद मृत होता है। सतामारवे—पानके रसमें पारदको सदान कर बाक टाके खोलमें छसे भर दे भीर वस्त्रके जवर महीका लेप दे बार एक दिन गजपुट प्रदान करने से पारद सत होता है। यह भस्मपारद योगवाही और सभी कार्योमें प्रयोज्य है।

धन्धप्रकार—पारद तोन भाग, गन्धक तीन भाग, सीसक दो प्रामा भर इन्हें एकत कर बीतलों रखे। पीछे महो मिले इए वस्त्रसे बीतलों लेप दे कर खड़ों में मुंह बन्द कर दे। प्रनन्तर बीतलको हाँड़ीके सध्य रख कर एस घाँड़ीको बालू से भर दे श्रीर तोन दिन तक श्रांच दे। बादमें बन्धु कपुष्प सहश्य सक्षवण पारद भस्मका ग्रहण कर सभी रोगोंमें प्रयोग करे।

पारदमस्म — सोशागा, मधु, लाखा, मेषरोम चौर अक्कराजरस दन सब द्रव्योंके साथ पारिकी एक दिन सद्न कर बालुकायन्त्रमें एक दिन सम्युट करे। ऐसा करनीये विश्वद कपूर सहय भस्म उत्पत्न होतो है।

पारदभस्म नाते, पीत वा क्रण यही तीन प्रकारकी पारदभस्म होती है। पारदकी खेतभस्मको सुधानिधि सस वा रसकपूर कहते हैं। पांग्रज्वण श्रीर सैन्धव सवस्की परित्रे साथ मिला कर यूहरके दूधमें बार बार मद न करे। पीके उसे लोहें के बरतनमें रख कर खड़ी से मुं ह बन्द कर दे भीर लवणपूर्ण भाग्ड के मध्य उसे रख कर एक दिन तक भांच देते रही। ऐसा करने से उसका वर्ण कुन्द वा चन्द्रसहय हो जाता है, दसीकी पारदकी खेतमस्म कहते हैं। प्रातःकालमें खबङ्ग से साथ 8 रस्ती भर सका सेवन करने दो प्रहरके मध्य उध्ये विरेचन होता है। इसमें पुन: पुन: भीतल जलसेचन विधेय है।

पोतभस्म पारद समान अंग्र पारद शीर गत्थक श्रित्स कालता तथा भूस्थाम ककी के रसमें सात दिन तक महँन सर मूनावस पूर्व का बालुकाय न्यमें धोमी शाँच से दिन रात पाक करें। ऐसा करने से पारद की पोतभस्म प्रसुत होती है। इस भस्मका रस्ती भर परिमाण में यान के साथ सेवन करने से स्था, सब प्रकार के उदररोग, पङ्गभङ्गादि दोष भोर जिराका नाग्र होता है। इसे कोई कोई सर्वाङ्ग स्टर कहते हैं।

इष्यभस्म पारद्—समान भाग धान्याभ्य और पारद-

को प्रारत द्रश्रसमें एक दिन तक मद न करके उसके कल्कमें वस्त्रका लेप दे। पोक्टे बत्तो प्रस्तुत करके उसे बार बार रेंडोके तिलसे सी चतं रहे। बादमें शाँव दे कर उस अधः पतित द्रव परार्थको किसी बरतनमें रखे और नियामक द्रश्यसे एक दिन मदीन कर कन्दुकाख्य- यन्त्रमें पातन करे। इस प्रकार पारदको क्रिश्णभस्म प्रस्तुत होतो है। इसका रोगविश्रिधमें प्रयोग करनेसे बड़ा हो उपकार होता है।

पारदसेवनसे बुद्धि, स्मृति, प्रभा, कान्ति और वर्णे प्रादिको वृद्धि होतो है। पारदसेवोके लिये ककाराष्ट्रक द्र्य प्रयात् कुष्माण्ड, ककड़ो, कलमी, कलिङ्ग, करेला, कुष्मिकका, कर्कटा और काकमिक्ता ये प्रकारके द्र्य विशेष निषद्ध हैं। (रिनेद्यारसंग्रह)

भावप्रशायमें लिखा है, कि खोदन, मदेन, मुक्केन, कध्येपातन श्रीर श्रधःपातन प्रश्वति हारा पारद संगोधित होता है।

पारदका खेदन नाना प्रकारका है। धान ले कर उमकी मुसी अलग फिंक दे। पीछे उसे जलके साथ किसी एक महोके बरतनमें रख छोड़े। अनन्तर जब उसमें अम्बरसका खाद आ जाय, तब उसमें स्टूडरम, मुख्डि, खेतापराजिता, पुनर्णवा ब्राह्मीशाक, गन्ध-नाकुलि, महावला, ग्रतावरो, विफला, नोलापराजिता, इंसपदो और चीता ये सब द्रव्य एक ब कूट कर डाल दे। इसे धान्याम्ब कहते हैं। यह धान्याम्ब पारदके खेद-नादि सभी कार्योमें व्यवहृत होता है। धान्याम्बके अभावमें अत्यन्त अम्बभावापन आरनालका भी प्रयोग किया जा सकता है।

मीठ, पोपर, से सव, रायसरसीं, हरिट्रा, हरोतकी, वहें डा, श्रामलकी, धदरक, महावला, नागवला, नट नामक शाक, पुनप वा, में प्रश्रुङ्ग, चीता श्रीर निशादल ये सव द्रव्य समान भागमें ले कर चाहे सवींको एक साथ मिला दे या नहीं मिलावे, धान्यामलके साथ पीस कर उसके चूणेंसे श्रुङ्ग लिपरिमित वस्त्रलेपन करें। पोक्टे वस्त्रके मध्य पारद रख कर बांध दे। श्रनन्तर एक पात्रमें श्रुङ्ग भर कर दोलायन्त्रमें पारदको तोन दिन तक पाक करनेंसे ही स्वेदन सिंह होगा।

श्रन्यविश्व मूलक, चीता, मैं स्वन, सींठ, पीपर, मिर्च, श्रद्धक, सरसी ये सब द्रव्य तथा पारदका सोलहवां भाग ले कर एक टुकड़े कपड़े में बांध दे। पीके उसे कांजी के मधा खाल कर दोलायन्त्रमें एक दिन तक पाक करने से पारदका खेदन होता है। पारद खेदन हारा ती व्रं श्रीर मदीन हारा निर्मल हो जाता है।

पारदका मदीन।—पहली पारद चूर्य और सुरखी हारा, पीके दिध, गुड़, सैन्धन, सरसी और कालिख हारा पारदको मदीन करे। अन्य प्रकार—ष्टनकुमारी, चीता, सरसी, बहती और विफलाका काय ये सब द्रश्य एकव कर पारदके साथ तीन दिन तक मदीन करनी पारका समस्त मल दूर हो जाता है।

पारदका मूच्छ न । → हों ठ, पीपर, मिर्च, हरीतको, बहुं हा, प्राम्तको, बन्धा कन्द्र, बहुतो कर्ष्टकारो, चीता, कर्षा, हरिद्रा, यवचार, हत्तुमारी, प्रक्रवन ग्रीर धत्रिके पत्तीका रस प्रयवा इन सब द्रव्योका काढ़ा करके उससे पारदको सात बार मदंन करे। इसो प्रकार पारदका मृच्छ न होता है। इससे पारदकी सभी दोष निराक्षत होते हैं।

जध्ये पातन । — तृतिया, खर्णमाचिक और छतः कुमारीके रस द्वारा पारदको इस प्रकार मद<sup>°</sup>न करे कि पारद प्रथक ्रूपि दृष्टिगोचर न हो। पौके विद्याधर यस्त्रमें उसका जध्ये पातन करे।

अधःपातन। — विपाला, सोहिष्डान, चोता, सैन्धव और सरसीं इन सब द्रव्यों हारा क्षाय प्रस्तुत करके उसमें पारदको भलीभांति पोसे। अनन्तर यन्त्रके उपरिक्षित पात्रमें लेप दे कर उपले हारा भूधरयन्त्रके पाक करनेसे पारदका अधःपतन होता है। स्वेदनादि हारा संशोधित पारद सभी कार्यों में प्रयोजित हो सकता है।

पारदकी मुख्यदोषनाथक शोधनविधि।—पारदक्षा मसदोष छतक्रमारी द्वारा, श्रम्नदोष विफसा द्वारा और विषदोष चीता द्वारा नष्ट होता है। अतएव दन सब द्रश्योंको एकव कर पारदकी सात बार मुर्च्छित करने से सभी दोष निराक्तत होंगे।

पारंदका दोषनाथक संचित्तं नियम !— ष्टतकुमारो, चीता, रक्तसर्थं प, बहती भीर विफला दन सब द्रवरोंका कांय प्रसुत करके उससे तोन दिन तक पारदकी मर्दन करे। इस प्रकार पारदके सभी दोष दूर को जाते 🕊।

ष्ट्रतञ्जमारी भीर हरिट्रा पूर्व हारा एक दिन तक पारदमद न करे, पीके वश्चीविधके कांच हारा खेदित हो जानेसे वह पारद पुनः वस्तवान हो जाता है। नाग-फनीं, इमनी, बन्धां, संङ्गराज भीर संख्वक हन संब द्रयों के कांचसे स्वेदित होने पर भी पार्द बंकी होता है घोर चित्रकते रस हांगा स्वेदित होने पर यह प्रत्यंग्तं दोशिमान हो जाता है।

पारदकी मारखविधि।—कांतिस, पारद, गंश्वंब त्रीर निर्माटल इनके समान भागको एक साथ मिला कर एक पहर तक सद<sup>े</sup>न करे। पौक्के एक बोतंस्तर्में उस पारशदिको भर कर वस्त्रखख घोर ऋतिका द्वारा बोतलमें लेप दे कर सुखा ले। इसके बाद एक डाँडी ने अबीदेशके ठोक मध्यस्थानमें एक हिन्दू करे भीर उस क्रिट्र ने जपर बीतन बैठा कर बीतनके चारों पीर बाल भर दे। बाल इसी परिमार्चमें देना शोगा जिन्मे वीतनका गला तक ढंक जाय। पननार इस हांडो को चर्हे पर रख कर धीरे धीरे शांच दे। प्रकार बारह पहर तक पाक करनेसे पारद भक्त होता है। अनन्तर इसे छतार ही घीर घीतन हो जाने पर जध्व गत गन्धक्रका परित्याग करके प्रधोदेशस्वित मारित पारदको ग्रहण भरे । यह मारित पारद उपयुक्त मानामें यथाविहित अनुपानके साथ सभी कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है।

यन्यविध— यपामार्गं के वोजरे दो सुवा प्रस्त करें! पोक्रं काकड मरके दूधमित्रित पारहको उन दो मूवाधीं के मध्य डाल दे। यनग्तर द्रोपपुष्पवीजः, विकृष्ट भीर भरिमेदक चूर्ण करके उन्नं मुवाके नीचे भीर जपर वेष्टन कर संस्तिका-निर्मित मूवाके मध्य खापन करें। बादमें पुटपाक करनेसे पारह भस्म होता है। यह यथाविध प्रयुक्त होनेसे विशेष फलप्रह होता है।

मारित और मुच्छि त पारदका गुष ।-पारदक विश्वष क्षिप मारित और मुच्छि त होने पर निकासिखित एप-कार होता है। यह पारद क्रमिनायक, कुष्ठापहारक पद, दर्भ नगित्र बंक, मृत्युनायक, पत्रिक

योगवाही, वाईकानांग्रक, स्वरंखग्रित बोर श्रीजी-धातुवर्डक, वंडख, रूप, धातुं श्रीर श्रीयंजनक माना गया है। यह पारद सभो दोशों का नागक है, यहां तक कि यह सत्युका भी नाग कर सकता है। जो कोई ससाधा व्याधि किसी श्रीषधि श्रारोग्य नहीं होतो, वह पारदका सेवन करनेसे निराक्षत होती है।

( माबप्र॰ पूर्वेखण्ड )

पारद शोधित होने पर अम्हतके अमान हो जाता है। रसके मध्य पारद प्रधान है, इसोसे वैद्यक ग्रन्थमें पारद-क्वां 'रम' नाम रखा गया है। रसेन्द्रभारस असमें पारद है। शोधध लिखी हैं उनमेंसे प्रायः सभी शोधधों में पारद है। जिन सब श्रीषधों में पारद है, वे प्रायः बलकर होती हैं। जिन सब श्रीषधों में पारद है, वे प्रायः बलकर होती हैं। जिल्लु लीसे पारा ग्रहण किया जाता है। हिल्लु लीस पारद सब प्रकारका दोषनां यक है। अत्यव यह पारद सभी कमीं में नियोग किया जा सकता है।

रसेखरदगं नके मतानुसार पारदमे सबीको सृष्टि इर्द है। पारद हो प्रात्माखका है। इसका विशेष विरवग रमेन्द्रशारदर्शनमें देखे।

प्राणतोषिषो भौर माहकाभे दतन्त्रमे पारदके शिव-लिङ्ग-निर्माण-विभानका विषय इस प्रकार लिखा है—

पारदका शिवनिर्माण करनेमें नाना प्रकारका विक्र इपियत होता है। इसीचे पारदिश्वविज्ञिक निर्माण को समयमें शान्ति सस्ययनादि करने होते हैं। पारद राज्यत् शिववोजस्व है। इसीचे कभी इसे ताइन अ करे। ताइन करनेसे पित्तनाथ और तरह तरहकों ग्रेम अथवा स्था भी हो सकती है।

"भरदे विक्निमीणे नानाविष्नं यतः त्रिये। अतएव महेशानि ! सान्तित्वस्त्ययनञ्चरेत् ॥ पारदं विक्वी जंहि ताडनं नहि कारयेत्। ताडनाद्विताशः स्यात् ताडनाद्वितहीनता ॥"

Barrier St. March 1999

(मात्कामे० ८ पटल)

फिर भी लिखा है, — बच्ची भीर नारायण पारद-ृ गिवलिङ्ग भागांच का एक भंग भी नहीं हैं। क्यों कि - पकार स्वयं विष्णु, भाकार कालिका, रकार साचात् गिव और दकार बच्चा है, इसीसे पारद बच्चा, विण्णु भीर शिवासक है। जो अपने जीवनमें एक बार भी पारदिश्वितिङ्को पूजा करते हैं, वे धन्यं, ज्ञानी, ब्रह्मवैत्ता भौर पृष्वीके राजा हो कर सबींसे पूजित होते हैं।

"पारदस्य शतांशैको लक्ष्मीनारायणो नहि ।
पकारं विध्युक्ताक्रव आकारं कालिका स्वयम् ॥
रेफं शिवं दकारक्रच ब्रह्मक्यं न चान्यया ।
पारदं परमेशानि ! ब्रह्मविष्णुशिवासकम् ॥
यो यनेत् पारदं लिंगं स एव शम्भुरव्ययः ।
आजन्ममध्ये यो देवि एकदा यदि पूज्येत् ॥
स एव धन्यो देवेशि ! स झानी स च तत्त्ववित् ।
स ब्रह्मवेता स धनी स राजा भुवि पूज्येते ॥"

( प्राणतोषिणीधृत मातृकाभेदत॰ ८ पटल )

पारदका शिव प्रसुत करने समय घोड़ शोवचार में १२ शिवपूजा, जब और होमादि करने होते हैं। इस प्रकार शिवपूजादि करके वारद चाहरण करें और उसके जबर एक हो माठ बार जब करें। योक्टे प्रणव मन्त्र में उस पारदकों भिक्षिटका बाद स्वारा कर में के समान बनावे। बाद में यह निर्माण योग्य हो जाने पर इसी से शिवलिङ्ग प्रसुत करें। इस पारदिलङ्ग का पूजन करने से सभी पाय दूर हो जाते हैं।

( प्रागतोषिणी । मातृकाभेदत । ८ प । )

२ म्लेच्छ जातिविश्रीष, सगरराजने इस जातिकां सन्तक सुड्वा दिया या, तमोसे ये लोग सुत्तकेय हैं।

"कैराता दरदा दर्वा ग्रस वैयानकास्तथा। औदुम्बरा दुर्विभागा पारदा: सह वाहाकै: ॥"

( भारत श्राशृश्य )

पारद (Parthia) — उक्त पारदजातिके निवासभूत एक प्राचीन देश। यह कास्पीयसागरके दिखण पूर्व में अवस्थित है। प्राचीन की णाकार ग्रिलालिपिमें यह 'पार्थ'व', स'स्कृत साहित्यमें 'पञ्चव' और गृष्ठ सम्बाट की शिलालिपिमें 'पार्थिव' नामसे उक्त हुआ है। सुपिष्ठ ऐतिहासिक भ्रिनोका कहना है, कि इसके पूर्व में पराई, दिलामें कम नाई और एरियानी, पश्चिममें प्रतिति तथा उत्तरमें हिरकानाई नदी है। है करम्मिलन इसका प्रधान और एकमात्र प्रसिद्ध नगर है। इसका अंगरेजी नाम पार्थिया (Parthia) है। पारदक्ष अधिवासिगण श्रक वंशी अब हैं। ये लोग

पारस्य सम्बंध्य के अधीन थे। जरनित और दरःयुम्की सेनाने साथ ये लोग लड़ने गये थे। पारद देग के राजा सुप्रसिद्ध अले जसन्दरने एक चत्रप वा सामना मात्र थे। अलेक सन्दरको सत्य ने बाद पारदवासियोंने अन्तिगोन प्रभीर सिलि भोकसको वश्यता स्वीकार को थो। अन्तर्म २५६ ई॰ने पहले इन्होंने सोरियाके राजाओं को वश्यता परित्याग कर प्रथम आर्थ के भक्त भामनाधीन स्वाधीन राज्य संस्थापन किया। इस समयने पारदराज्य कामभा विद्धित हो कर यूफ्रेटिस नदोसे ले कर पारस्थीपनागर तक फैल गया था।

पारदराच्य दूरवी सन् २५६को पहलेसे २२६ तक स्थायी रहा। प्रथम आर्थ केश, प्रथम मित्रदात और दितीय फ्रावरतीयके समयमें यह यू फ्रोटिन श्रीर सिन्धुनद तक विस्तृत था। ई०सन ५३के पहले रोमक सेनापति क्रासस-के मारे जाने तथा उसके सैन्यदलके ध्वंस हो जानेंसे पारदवासियोंका प्रभुत्व घीर भी बढ़ गया। रीमकी प्रधान सेनावित सीजर श्रीर मोजरके बीच जब लड़ाई क्टिड़ी, तब पारदके अधिवः सियोंने पम्पोका पच अव-संस्वन किया था। सीजरकी सृखुके बाद इन लोगोंने ब्रुटस और क्सेसस्को सहायता की। ई॰सन् ३७के पहले से पारदराज्यमें अन्तवि<sup>९</sup>प्नव चारका हुया। श्राखिर २१७ द्रे॰मे पारदराज्यके श्रेष सम्बाट श्रात्त वनके श्रात्ते जरवेस नामक किसी सेनापतिने पारदराज्यका यह गीलंगीग देख कर स्वयं एक नृतन वंश खापन करना चाहा चौर पारसिको को अपनी सहाहताके लिये बुंबाया । पारिसकोंने एक छहत् सैन्यदन संग्रह करके क्रमग्रः तीन युद्धमें पारदवासियींकी परास्त किया। बादमें बात्तं -जरवेसने पारदराजाका समस्त राज्य कीन लिया और नृतन पारस्वराज्यकी प्रतिष्ठा की। पह्नवी और पारस्य देखो ।

पारदग्डम (सं॰ पु॰) देशविश्रेष ।
पारदर्शम (सं॰ व्रि॰) पारंदर्शयतीति दशि न्युट्र।
जिसके भीतरसे हो कर प्रकाशको किरनों के जा सकने के
कारण उस पारकी वसुएं दिखाई दे।
धारदर्शन (सं॰ व्रि॰) सवीत्र, पारगामी।

Vol. XIII 78

पारदर्शिन् (सं • क्रि॰) पारं प ग्रति हम किति । १ परः पारद्रशा । २ परिकामदमी । ३ विद्वा । ४ पट्न, समर्थे । पारदारिक (मं॰ पु॰) परेषां ग्रन्थेषां दारान् गच्छतोति परदार (गच्छतौ परदारिक्यः । पा ७,३१७ वा) इत्यस्य वार्त्तिकोक्तमा ठक् । परदारत, परकोगामो । जो परदाररत हैं उनके यग्र, सो ग्रादि सभो नष्ट होता हैं । परदारनमन सभो ग्रास्त्रीमें निषिद बतनाया गया है ।

"यः परस्रीषु निरतस्तरः श्रीर्वा कृतो यशः । स च निन्यः पापयुक्तः शश्वत् धर्वसमास्य च ॥" ( ब्रह्मवै ॰ गणे ॰ २१ )

पारतार्थं (सं क्लो॰) परदारा दारा यस्य सपरदारः तस्य कर्मेति ष्यञ्। परदारगमन, व्यभिचार।

पारदृश्वन् (सं० त्रि॰) पार् दृष्टवान् दृय् भूते कृतिप्। पारदृष्टा, जिन्होंने पारद्यं न किया हो।

पाग्देख (सं० व्रि०) परदेशं गत दखर्थं ध्यञ्ज प्रत्यय निष्पत्रः । १ प्रोषित, पारदेशिक, पर्यिका । परदेशे भवः च्यञ् । २ परदेशजात ।

पारधी (हि॰ पु०) १ टही मादिकी मोटसे पशु-पिचयों की पक्षड़ने या मारनेवाला, बहेलिया । २ शिकारो । ३ अहेरो, हत्यारा, बिधका । (स्त्री॰) ४ मोट, माड़ । पारन (हि॰ पु०) पारण देखों।

पारना (हिं किं ) १ डालना, गिराना । २ लेटाना ।
३ कुक्को या लड़ाई में गिराना । १ किसो वसुको दूस ।
वस्तु रे खने, ठइराने या मिजाने के लिये उसमें गिराना
या रखना । ५ जमोन पर लम्बा डालना, खड़ा या उठा
रइने देना । ६ सिंचे भादिमें डाल कर या किसो वस्तु पर
जमा कर कोई वस्तु ते यार करना । ७ भवावस्था भादि
उपस्थित होना, बुरो बात घटित करना । ५ किसी वस्तु
या विषय के भोतर लेना, ग्रामिल करना । ८ भरीर
पर धारण करना, पहनना । १० रखना ।

पारनेट (सं • ति •) पारं नेट नो टच्। पारनयनकारी, टूसरे किनारे से जानेवासा।

पारवती (हिं क्ली ) पार्वती देखी। पारमक्षं स्व (सं वि ) परमहं सै गें न्तवरं परमहं सस्य भावः परमक्षं सेन क्षेयं यत् प्राप्यमिति वा परमहं स चज्रा १ परमक्षं सम्बन्धी। २ परब्रह्मधाम । इ

प्रत्यक्ष्त्रकारूप। ४ ज्ञानसरूप।

पारमाणवाका प्य (सं कति ) पारमाण प्रो का परसार प्राकृष्य । (Molecular attraction)

पारमार्थिक (म'० वि०) परमार्थीय परमपुरुषार्थीय हितंदित-उक्ष्। १ परमार्थियुक्त, परमार्थे सम्बन्धो । २ वास्तविक, जो केवल प्रतीति या भ्यम नहीं । ३ परस्पर विभक्ता । ४ स्वाभाविक ।

पारम्परोग (सं॰ ति॰) परम्पराया चागतः खञ्। परम्पराकासचे चागत।

पारम्पर्यं (मं० क्को॰) परम्पराया भागतम्, अष्, ततो चतुर्वेषोदित्वात् धञ्जपरम्परा स्वार्ये घरचा वा । १ भामाय । २ कसकाम । ३ परम्पराका भाव।

पारम्पर्थीवदेश (सं ९ पु॰) पारम्पर्थं च गुरुपरम्परया प्राप्तः ववदेशः । उपदेशपरम्परा । पर्याय—ऐतिहा, इति इ । इस द्वच पर यच्चयास करता है, ऐसा दृद्ध लोग कहा करते हैं; इस प्रकारका एक प्रवाद है और बहुत दिनों से चना था रहा है । ऐसे प्रवादका नाम ऐतिहा वा पारम्पर्योपदेश है । किसो किसो दर्य नकारने इस ऐतिहा का एक प्रमाण बतलाया है।

पारिविष्णु ( सं॰ ति॰) पारवृति पार-षिच्-इष्णुच् (णेख्डम्दिस । पा ३१२।१३७) धारगमनमें समयं, पारः गामो ।

पारमुगीन (सं० ति०) परपुग साधः परयुग-घञ् (श्तिजनादिभ्यः घन्। पा ४।४।३६) परयुगमें उत्तम। पारलौकिक (सं० ति०) परलोके भवः, परलोकाय हितः परलोक ठञ् (अनुगतीकारीनाञ्च। पा ७।३।२०) इति सुत्रे गोभयपदद्वद्धः। १ परलोकसम्बन्धो । २ परलोकमें सुप्त फल देनीवाला।

पारवत (स'० पु॰) पारोवत, कवूतर। पारवश्य (सं० क्ली॰) परवशस्य भाव: खज्। पारतन्त्रप्र, परवशता।

पारशगढ़—बस्बई प्रदेशके वेलगांव जिलान्तर्गत एक मह-क्सा । यह उक्त जिलेके दिखण-पूर्व कोणमें प्रविद्यत है । उत्तरसे दिखण पूर्व तक एक कोटे पहाड़से यह स्थान प्राय: दो समान खण्डोंमें विभक्त है। मालप्रभानदी इस मह-क्समेंके ठीक बीच हो कर वह गई है। ग्रीष्मकालके पहले हो यहांको कोटो कोटी नदियां सुद जाती हैं भौर धुक्त- रिणों भो अखास्त्रकर हो जातो है। इस स्थानके उत्तर भौर पूर्व में अन्य वृष्टिपात होने पर भो दिवा में और पश्चिमको और सद्याद्भि पत्र तके निकटवनो प्रदेशों में काफो वर्षा होतो है। सौन्दित्त ग्राम इस महकू में का सदर है। यहाँ एक दोवानो, तथा ३ फीजदारी पदालत और समग्र महकू में में ७ थाने हैं।

पारमनाथ (पाखं नाय) — हनारोवाग जिलेके पूर्व मानभूम जिलेके निकटवर्ती एक पहाड़। यह जै नीका नीथ स्थान है और अचा॰ २३'५७ ६५' ड॰ तथा देगा॰ द६' १०' ३०' पू॰ के मध्य, समुद्रगभ से 88८८ पुट जं चा है। यह पहाड़ देखनें में बड़ा हो सुन्दर है। जो एक बार इसे देख जुके हैं, वे इसके मोन्दर्य से मुग्ध हो गये हैं। पहले यह जङ्गल से पाष्ट्रत था। किन्तु अभी जपर जाने के लिये सुन्दर पत्र जना दिया गया है। इसके शिखर देशको जैन लोग 'समेतिशिखर' कहते हैं।

यह पहाड़ इष्ट-इण्डियन रेलविकी गिरोडोड नामक स्टेशनसे १८ मील दूर है। स्टेशनसे यहां श्रानिक लिये पक्को सड़क बना दो गई है। १८५८ ई०में यह यूरोपीय सैनिकों के रहने के लिये स्वास्थाकर स्थान समाभा गया और उसी साल वासोपयोगो रुद्धादि भो बनाये गये। किन्तु प्रचुर परिमाणमें जल तथा श्रङ्क सञ्चालनके लिये उपयुक्त यथिष्ट स्थान नहीं मिलनेके कारण १८६८ ई०में यह स्रोड़ दिया गया। पहले जहां सैनिक कमें चारियोंका श्रावासरु हथा, श्राभो वही डाक बङ्ग ला हो गया है।

यहां प्रतिवर्ष प्राय: दश हजार तीर्थ याती समागम होते हैं। सभी यहां भनेक जैन मन्दिर बनावे गये हैं। पार्वनाय देखो।

पार्शव ( म'० पु॰ स्त्री॰ ) १ सङ्गोर्ण जातिमेद, ब्राह्मण विता श्रोर श्ट्रा मातामे उत्पन्न पुरुष या जाति ।

"यं नाह्मणन्तु शूदायां कामादुत्पादयेत् सुतम्। स पारयेनेव शवस्तरमात् पारशरः स्मृतः॥"

(मनु ९|१७८)

ब्राह्मण कामवशतः श्र्द्रासे जो प्रत उत्पन करते हैं, वहो पारशव कहलाता है। पार या आदादि कार्यं में पारग होने पर भो वह यत प्रशीत् स्टब्हु तुस्य है, याद्धादि किसी कार्यमें पारम नहीं होता इस से उसका पारम नाम पड़ा है। याद्मवरूयमं हितामें लिखा है, कि ब्राह्मणके भीरम भीर श्रूद्राके गर्भ में जो जाति उत्पन्न होती है, उसे निषाद वा पारमव कहते हैं। (याइवल्क्य शेटर) २ वरस्ती-तनय, पराई स्त्रीसे उत्पन्न पुत्र। २ लीह, लोहा | ४ एक देशका नाम जहां मोती निकलते थे। ५ परशुप्तम्बन्धीय ग्रस्त्र।

पारशवायन (सं•पु०) पारशवस्य गोत्रापत्यं युवादि श्रञ्जततो फञ्र। (पा ४।१।९००) वारशवका युवा गोत्रापत्य।

पारशीक (सं ॰ पु॰) पारसीक प्रवीदरादित्वात् साधुः। पारसीक, देशभेद।

पारम्बध (सं पु॰) परम्बधेन युध्यतेऽसी परम्बध: प्रहर्णमस्येति वा परम्बध-मण् । परम्बधारी, कुठारधारी। पारम्बधिक (सं पु॰) परम्बधः प्रहरणमस्य (परक्ष्यः व्रट्यू व। पा ४।४।५८) परमुहितिक, कुठारधारी। पर्याय—पारम्बध, पारम्बधायुध।

पारखय ( सं क्ती ) सुवर्ष, छीना ।

पारस (हिं ॰ पु॰) १ एक कल्पित पत्थर, स्पर्धमणि। इसने विषयमें प्रसिद्ध है, कि यदि लोहा उसमें क्लाया जाय, तो होना हो जाता है। इस प्रकारके प्रत्यकी कात फारस, अरब तथा य्रोपमें भी रसायनियों अर्थात् की मिया बनानेवालीके बीच प्रसिद्ध थी । यूरीपमें क्षक लोग इसको खोजमें कुछ हैरान भी हए। इसको कृप र'ग प्रादि तक कुछ खोगों ने लिखे। पर श्रन्तमें सब खाल ही खाल निकला। हिन्द्स्तानमें घर तक भी बहुतसे लोग नेपालमें इसके होनेका विम्बास रखते हैं। २ प्रत्यन्त लाभदायक श्रीर उपयोगी वस्तु। ३ खानिके लिये लगाया हुया भोजन, परसा हुया खाना। ४ पत्तल जिसमें खानेके लिये पकवान, मिठाई बादि हो। प् बादाम या खूबानीकी जातिका एक सभोना पहाड़ी पेड। यह देखनेमें ढ(कको पेड़-सा जान पड़ता है भीर हिमालय पर सिन्ध्वे किनारेंसे ले कर सिकिम तक होता है। इसमें से एक प्रकारका गोंद चौर जह-रीला तेल निकलता है। यह तेल दवाको जाममें लाया जाता है। इने गीदछदाक और जामन भी कहते हैं। ६ हिन्दुस्तानक पश्चिम सिन्धुनद और अफगानि-स्तानके आगे पड़रेवाला एक देश। पारस देखें। (वि॰) ७ तन्दुकस्त, नौरोग, चंगा। पारमनाथ (हिं० पु०) पार्वनाथ देखों।

परिसक (सं ॰ पु॰) पारसीक पृषोदरादि॰ साधु:।
पारसीक। पारसीक देखो।

पारसी-पारस्वका एक पादिम प्रधिवामी। इनका वर्त्तः मान प्रधान वास्त्यान गुजरात श्रीर वस्वई है। पारस्य राज्यके पारम ( Persis ) नामक स्थानमें इनका वास था, इस कारण ये पारसी कहलाये। अभिमृत्दोके किनारे जो सब त्राय<sup>९</sup>गण रहते घे उनका एक भाग पूर्व को श्रोर भारतवर्ष में भीर दूसरा भाग पश्चिमकी बीर चला गया। जो सब बाय पश्चिमको बीर चले गये र्घ, पारसो उन्हों के वंशोइ त हैं। करीब ७२० ई० में श्ररबों ने पारस्य जीतने पर पारिसकों में से बहुतों ने मुसलमानी धर्म ग्रहण किया। जिन्होंने अपने प्राचीन जरब्**रक्षध**में का परित्याग कर सुप्तसमानी धर्मध्यहण करनेसे अस्वीकार किया था. वे पारस्यसे भाग कर पहले खरासानमें जा कर रहने लगे। यहां प्रायः एक शौ वर्ष रहनेके बाद के पारस्य उपनागरके अमे जहोप-में चले गये भीर वहां वन्द्रह वर्ष तक रहे। पोछे वे गुजरातके उत्तर पश्चिमदिक्ख दीज नामक दोपमें वास करने लगे। इसके कुछ समय बाद वे गुजरातके दिच्या प्रान्तमें जा कर चिरस्थायी भावसे रहने लगे हैं। श्रमी वे लोग वस्वद्दे प्रदेशकी श्रमिक स्थानों में भी फैल गये हैं।

सुसलमानी के घत्याचार से जो सब पार सो खंदेश का परित्यागं कर भारतवर्ष आये, वे अपने जातीय चिरत्र और धर्म को याज भी यन्नुस्य भावसे रचा करते हैं। ये लोग पहले पौत्तलिकता प्रविश्वास वा "एक मेश द्वितीयं," भगवान् के सिवा और किसो को भी खपासना नहीं करते थे। भारतवर्ष में या कर पौत्तलिक हिन्दु शों के संस्ववसे ये लोग यद्यपि अभी आंधिक पौत्तलिक हो गये हैं, तो भी इनका पूर्व विश्वास ज्यों का त्यों बना है—कुक भो परिवर्त्त न नहीं हुआ है। पहले ये लोग मृत्ति बना कर उसकी पूजा तो करते थे, पर

सूय, चन्द्र, पृथ्वित्रो, ग्रस्नि, वायु ग्रादिते छहे शसे विल महीं चढाते थे। इन लोगोंको विनदान प्रया कुछ और ही प्रकारको थी। ये लोग विना वेदो प्रखत वा अग्नि प्रज्वातित किये हो वलिके पश्चको एक पवित्र स्थानमें ले जा कर सता इ:रा उने बांध देते और देवताके उद्देशने मत्वपाठ करके विलिटान करते थे। पवित्र चिन्ता, पवित्र बाक्य ग्रीर पवित्र काय इन तोनोंसे उनकी समस्त नाति सचित होती थीं। वे लोग भाठ बोल ना प्रसन्द वारते है। ऋषग्रहण भो उन्हें निकट सर्वे शा निन्द्नीय शा क्योंकि ऋषोको बाब्य हो कर भूठ बोलना पड़ताया। उपासना करने । पहले ये लोग हाथ श्रोर परको धो कर उपनीत खोल जेते और उपासनाई श्रेष होने पर फिरसे उसे पहन खेते हैं। उपामनाकी बारका है 'सार है' नामक स्रगींय दूतको खुति कारते हैं। खियां भो उपानना करतो हैं। अग्निपूजा किये विराये खोग किसी भो देवताका पूजन नहीं करते।

भारतवर्षीय पारसीगण अपनी तोन्ह्यबुद्धि, शक्ति और व्यवसायबुद्धि-प्रभावसे एक धनवान् और चमताशालो जाति गिने काते हैं। ये लोग खबमें का परित्याग कर कभो भो भन्य धमें ग्रहण नहीं करते। पारसो जिताके और न और हिन्दू वा सुमचमान माताके गमें से जिन सब पारसियोंने जन्मग्रहण किया है, उन्हें खजातिके मध्य स्थान देने और उपवीत ग्रहण करनेके विषयमें ये लोग विशेष शापत्ति करते हैं।

पारसीगण जरय ज्ञापित इक्षीस धर्म यन्थीं का उन्ने ख करते हैं। इस यन्यसमूहका नाम नस्क है। इसमें से धने क यन्य घर्मी नष्ट हो गये हैं। इन्ने तीन प्रधान वर्मी के नाम ये हैं—

- (१) पांच भाषा ऋषीत् सङ्गीत । यह यषन नामक यस्यका उपासना-अंग्रमात है।
  - (२) वन्दिदाद अर्थात् क्रकः आईन।
- (३) यस्त अर्थात् दृष्यपूर्णं ग्रन्थ श्रीर श्रन्थान्य देवताका स्तोत्र। एति इत्रविस्पादं नामक एक श्रीर भी ग्रन्थ है।

इनमेंसे नेवल बन्दिदाद ग्रन्थ सम्पूर्ण है, श्रन्थ तीन-का श्रंथसात श्रविष्ट है। ग्रीक, रीमक श्रीर वत्त मान सभो पारसियोंका अहना है, कि जरयुस्त (Zoraoster) इन सब यन्यके प्रणेता हैं।

पारिसयों की विशेष उपासनाका नाम श्रहनवें ये वा हनोवर है। इस उपासनाके इक्कीस यव्द हैं, प्रत्येक जीरयु इक्कीयोंका पवित्र सन्त है। इन इक्कीस प्रव्दों में पूर्वाका नस्का नाम क इक्कीस धर्म यन्यों को कथा है। यह उपासना नोचे लिखी जातो है।

"यया बहु वै यों, अया बतुग, बगड़, चोड़ हवा, वंहे उग दनदा मन हो, सम्बोधनवाम् बंहे उस मनदे, खग्रीम्वा बहुराह्या, यिन द्रोग्र्योदधड़ वास्तारेम।"

अर्थात्—जगदीखरका इच्छाका तरह सृष्टिका भी अस्तिल है, क्यां कि यह सत्यते छत्पन हुई है। इन जगत्में चिन्ता वा कार्य से जो अच्छा कह कर सृष्ट हुझा है, उसका मूल अहुर्म इंट्रें। जब हम लोग दरिष्ट्रको सहायता करने जाते हैं, इस समय पहुरको राजल प्रदान करते हैं।

वर्त्तं मान पारसी धर्मानुसार ७ धर्मग्रह्पन्द ( ग्रंग स्मन्द ) हैं, ऐसा अनुमान किया जाता है ! इन्हें पारसो लोग श्रविनम्बर पवित्र पदार्थं समस्ति हैं।

उत्वावादि।—१ प्रदि व हे सायग्रन उत्सव। प्रानि-देवता प्रदि व हे सा प्राध्यन्द के सम्मानार्थ पारसी लोग यह उत्सव करते हैं। इस दिन घे लोग अग्नि-मन्दिरमें दल बांध कर जगदी खाका उपासना करते हैं।

२ श्राव श्रद्धै इ.स्र ययन— श्राव नामक समुद्र देवता-के सम्मानार्थ यह उत्सव किया जाता है। पारसा लोग इस उपलचमें किसो समुद्र वा नदोके किनारे जा कर जगदोश्वरको उपासना करते हैं। बस्बई गढ़के मैं दानमें इस उपलचमें एक बड़ा मेला लगता है।

३ श्रमरदाद-शाल पर्वाह—खुरदाद-साल नामक उत्सवका श्रंशमात है। पारिसयोंके सप्तम श्रंशस्यन्दका नाम श्रमरदाद है।

४ पतित नोरोज वा नववर्षीसव। पारस्यराज यजदेजाद के सम्मानार्थ १ लो फरवरोको यह मेला लगता है। इस उपलच्चेम प्रारसी लोग सबींवे मिलते स्रोर दरिद्रीको दान देते हैं।

५ र। सिवर उपाव। यह भी पारिसमीके श्रीन

देवता श्रदि वेहे स्तके सम्मानार्थं होता है। ६ खुरदाद-माल उत्सव जरयुस्तके सम्मानार्थं किया जाता है। इन सब उत्सवीं में पार ही लोग श्रधिक वाह्यां डम्बर नहीं दिखाते।

मृतसत्कार। - वारसोरोगियोंको चिकित्साका भार जिन सब विकित्सकों के हाथ रहता है, उन्हें पहले ही का ह दिया जाता है, कि वे यदि देखें कि रोगी के बचने को त्राया नहीं है, तो पहले हो इसको खबर देवें। रोगोको शेषावस्थामें होस (सोस )जल पान कराया जाता हैं। पोक्टे उसको मृत्यु होने पर एक निम्नतन ग्टहके सभी द्रव्योंको स्थानान्तरित करके उसमें मृत्देह रखो जाती है। द्रव्यादि स्थानान्तरित करनेका कारण यह है, कि पारसी लोग स्तदेहको बहुत अपवित्र समभति हैं। इस्बईमें 'नेसस सलर' नामक एक श्रेणीके पारसी हैं जिनका काम केवल सतदेहका वहन करना है। 'नेसस' शब्द का अर्थ अपवित्र है। ये लोग 'प्रेतग्रह' नामक पार्सियोंके स्तम्लारग्रहमें स्त टेडको ले जाकर रखते हैं। पारसो इस प्रेतग्टह को 'दोखमा' कहते हैं। कुल मिला कर कः पेतग्टह (Tower of silence) है, जिनमें भे एक दण्डित व्यक्तियों के लिये श्रीर श्रेष पांच जनसाधारणके लिये निदिष्ट हैं। शेषोत्त ग्रह मलवार पव तके शिखर देश पर एक सुन्दर उद्यानको मध्य स्थापित हैं। यहां बहुसंस्थक शक्तनो भीर रहिंभूको रहती हैं। प्रधान प्रेतरह का व्यास प्रायः ८० फुट मात्र है। यह को पास्तित श्रोर प्रस्तरनिर्मित है। इसने ठीक मध्यस्यलमें दश फुट गहरा एक कूप है। यह क्ष प्रेतग्रहक तलदेश तक चला गया है। इस कोषाकृति ग्रहके चारी श्रीर एक श्रत्योच प्रस्तरनिर्मित प्राचीर है जिससे यह दुग ना दीख पडता है। पार ही ग्रा पृश्विवीको पवित्र समभति हैं, इसी लिये जिसमे सत-टेहका द्रवित पदाय उसमें मिश्रित न हो सको, छन्हों ने प्रेतग्रहको प्रस्तर पर बनाया है। इस ग्रहको मध्य तीन समकेन्द्रिक वृत्ताकारमें सिज्जित २७ सतदेश रखनेको जगह है। उस समकन्द्रिक हत्तके चारों भोर पश हैं जिनके साथ एक दूषरा पथ बाहरके एक दारके साथ संलग्न है। द्वार हो कर स्तरे ह डोनेवाले प्रेतग्रहको मधा Vol. XIII. 79

खक्करतासे प्रवेध कर सकते हैं। समके न्द्रिक तोनों वृत्ती मेरे बाहरवाले घरमें पुरुषकी स्वदेह, मध्यश्र घरमें खियों की सतदेह पोर कृपको निकटस चुड़-तम वत्तमें शिश्वकी स्तटेश रखी जातो है। स्तटे इकी प्रेतरदृहर्में लाते समय सबसे पहले एक व्यक्ति दो एक रोटी ले कर भागे बढता है। पोछ भववाहक, उनके बाद एक खोतवण कुकार भीर सबके शिवनें श्रुश्च-परिच्छद्परिहित पुरोहितगण श्रीर सृतश्चिति है आसीय बस्यवास्वत्राण यागमन करते हैं। सृतदेहकी बहुत्तम प्रतिग्ट इके विह्नीरसे ६० हायकी दूरी पर रख कर कुकरको उनके समीप ले जा कर दिखाया जाता है। बादमें उसे रोटी खानेको दी जातीं है। वारसीगण इस प्रधाको 'सगटाट' कहते हैं । इसके बाद शववाहक प्रोतग्रहको सध्य सृतदेहको लेजा कर भनावन कार रखते हैं। इस कार्यके शेष हो जानेसे ही वे उस ग्रहका त्याग कर निकटवर्ती एक जनाययमें सान करते भीर परिषय वस्त्रको वहीं छोड जाते हैं। सतदेहकी प्रेतग्रहमें रखनेके साथ हो प्रक्रनो ग्रम मादि वच परसे नीचे उतरते भीर उसे कङ्गाला-विश्रष्ट कर डालते हैं। इसके तोन वा चार सप्ताइ बाद वह बङ्घाल प्रेतग्रहमध्यस स्तूपके सध्य अपधारित किया जाता है जहां वह सदाके लिये रह जाता है।

बाह्यावस्थामें पारसी वासक भीर वालिका दोनों हो रैशम कुरता पहनते हैं। वासक की सातकें वर्ष-(क: वर्ष तीन मास)-में यन्नोपवीत दिया जाता है। इसो समयसे वे रेशमी कुरतेका परित्याग कर सदगे (चादर) नामक पवित्र कुरतेका व्यवहार करते हैं। पारसी वासकींकी धर्म शिचा-प्रणाली पहने भित सङ्गीण थी। वे जन्द भवस्ताक कुछ स्तोत्र मुखस्य कर लेते शे, पर समका एक वर्ष भी समभान सकते थे। कुछ दिन हुए, इन भभावको पूर्ष करनेके लिये पारसियोंने भनेक चेष्टा की है। पभी वासकींको जरयुस्त्र धर्म के सभी विश्रयोंको शिचा दो जाती है।

पार मी घूम्पान नहीं करते। गोमूब उनके निकट पवित्र समभा जाता है। इसीसे निद्राभक्षके बाद वे गोमुख से कर हाथ भीर सुंहमें देते, पीछे उन्हें धो डा बते हैं। प्रत्येक धार्मिक पार्रशिको दिन्में सोलह बार उपासना करनी होती है।

सन्तान दोनेके बाद १० दिन तक पारसिक रम-णियोंको सबसे प्रथक रहना पड़ता है।

पारिसयों में बहु विवाह बोर बाल्य विवाह प्रचलित है। वधू जब तक वयं प्राप्त नहीं होती, तब तक स्वामी के घर नहीं प्राती है। सभी पारसी स्त्रियाँ प्रायः पतित्रता होती हैं। वे स्वामी को नाम से कर नहीं पुकार रतीं। यो श्रीर शूकरका मांस-भच्चण पारिस्यों के पहार्मे निषिद है। ये सोग धराव सूब पीते हैं श्रीर खाने के पहले मन्दोचारण करते हैं।

पारिसयों में विवाहप्रया कोई गुक्तर विषय नहीं समभा जाता। यह दोनों पचकी समातिक ऊपर निभंद है। विवाहकों उपनचीं सकसर सामोद प्रमोद हुसा करता है। भतीजे सीर वहिनको मध्य भी विवाह हो सकता है। पूर्व कालमें पिताकी सृत्यु होने पर विमाताका पाणियहण निषिद्य न था।

पारसीगण अपने प्रत्येक राजाके शामनकाल से शक्त गणना करते थे। उनके शेषराजा यजदे जार्दके समयसे भाज तक १२४५-४६ शक इए हैं। प्रति वर्ष ३६५ दिनोंका होता है भीर सौरवलाके साथ सामज्जस्य रखनेंके लिये १२० वर्ष के बाद १ मास जोड़ दिया जाता है। एक वर्ष १२ मासीमें विभवा है। प्रति मास ३० दिनोंका होता है। वर्ष के ३६५ दिन पूर्ण करनेंके लिये शेष मासमें ५ दिन जोड़ दिये जाते हैं। पारसो मासके नाम ये हैं—-फरचरदिन, भदि वहेस्त, खुदी, तिर, अमरदाद, शरिवर, मेहर, भावन, आदर, दे, बाह्मण और भ्रमफन्दरर।

भारतवर्षीय पारसी शाहनशाही वा रसमी श्रीर कादिमो वा चुरिगर नामक दो सम्बदायों में विभक्त है। यह श्रेणी- विभाग १८वीं श्रताब्दीके प्रारम्भमें स्थिर हुया था। श्रक्तगणना श्रीर उपासनापहतिके विषयमें सामान्य प्रमेदके सिवा दोनो दलमें विश्रेष पार्ष क्य नहीं है। पारमी (सं क्लीक) पारस्थमाषा, पारस्यदेशभव विद्यादि। पारस्य भाषाका सध्ययन श्रुभ दिन देख करना होता है।

"ज्येड्डाइकेश मधामूला रेवती भरणीद्वये । विशाखाइचीतराषाढ़ा शतमे पापवासरे ॥ लग्ने स्थिरे सचन्द्रे च पारसी<sup>म</sup>ारवीं पठेत् ॥"

(गणपति-सुहूर्त्तचिन्तामणि)

ज्येष्ठा, श्रञ्जेषा, सञ्चा, सूला, रेवती, भरणी, विद्याखा, उत्तराषाढ़ा श्रीर शतिभवा नचवर्ते, श्रीन, सङ्गल श्रीर रिववारमें, सचन्द्र स्थिर लग्नमें श्रेरवी श्रीर पारसीका अध्ययन करना चाहिये । पारस्थभाषाके श्रध्ययनमें यही दिन उत्तम हैं।

पारस्य शब्दके शेषमें पारस्य-माहित्यका विषयमें देखी। पारसीक (सं १ पु॰) १ देशविश्रोष, पारस्य देश। २ पारस्य देशका निवासी। ३ पारस्य देशका घोड़ा। पर्याय-वानायुज, परादन, भारष्टन।

पारसीकयमानी (सं॰ स्त्रो॰) पारस्य देशीय यमानी-विश्रोष, खुरासानी अजवायन । यह पाचक और रुचिकर है । वैद्यक्ति चण्टुके मतसे इसका गुण — अग्निदोसिकर, द्वष्र, सघु, तिदीष, अजीर्ण, लिम, शूल और आमनाशक।

पारसोकावचा (सं ॰ स्त्री॰) श्रांतवच, खुरासानीवच। पारसोकीय (सं ॰ व्रि॰) १ पारसोकासम्बन्धीय, पारस-देशसम्बन्धी। (क्षी॰) २ कुङ्गम।

पारस्कर (सं १ पु॰) पारं करोति क्व-ट, पारस्करादित्वात् सुड़ागम। १ देशभेद, एक देशका प्राचीन नाम। २ स्ट्रह्मसुत्रकारक सुनिभेद।

पारस्तरादि (सं॰ पु॰) पाणिनीय गणपाठीता ग्रव्ह गणभेद। यथा—पारस्तरीदेश, कारस्तरीवृत्त, रथस्यानदी, किस्का, प्रमाणं, किस्किन्ध्या, गुहा।

पार् के षिय (सं वि ) पर्कियां जातः (कर्माण्यादी-नाभिनङ्। पा ४।१।१२६) इति ढका, इनङादेगस्य, तत उभयपदृष्टद्धः । प्रस्त्रोस्तत, प्रार्दे स्त्रीसे उत्पन्न पुत्र, जारजपुत्र।

पारस्परिक (सं वि वि ) परस्परवाला, त्रापसका।
पारस्य--देशभेट। इसका दूसरा नाम ईरान है।
सभी पारस्य सौर ईरान ये दोनों शब्द एक अर्थ में
व्यवद्वत होने पर भी उभय शब्दकी उत्पक्तिके सम्बन्धमें
सनेक गोसमास है।

## नामोत्पत्ति

कीणाकार शिलालिपिमें पारस ( लेटिन भाषामें पारि म शब्द) प्रचलित है श्रीर प्राचीनकालमें इस राज्यके उत्तर माद एवं उत्तर-पश्चिममें नुवकी (सुसियाना) राज्य था। इसकी पूर्व तन राजधानीका नाम पारस-पत्नी (Persepolis) है।

सबसं पहले प्रख्मनीय ( Achaemenian ) ने उत्त पारस ( Persis ) नामक स्थानसे या कर जो सास्त्राच्य स्थापित किया और जहां शासनीय ( Sassanian ) राज्यकी उन्नित्त हुई, उसे पारस वा पार्सिस राज्य और उसके अधिवासियों को 'पारसय' कहते थे। इस प्रकार पारस वा पार्सिस नामक स्थानसे इन दो साम्बाज्यों की उत्पत्ति हुई थी, इस कारण ये दो साम्बाज्य 'पारसय' वा पारस्य नामसे प्रसिद्ध हुए।

पहले देरान शब्द वे कुदि स्तान से ले कर प्रफगानि स्तान तक के भूभागका बोध होता था। कुदि स्तान के निकार बती को देरान अधित्यका है, वह आय लोगों की आदि-निवास भूमि समसी जाती है। हिरो-दोत सने लिखा है, कि राजा दरायुस भवने को पारस्य राजपुत्र पारसोक भीर आये पृत्र भार्य कहते थे तथा प्राचीन उच्च वंशोइन मनुष्य अपने नाम के पहले पाय शब्द लगाति थे। जैसे, पार्यराम्न (Ariaramnes), पारिया वार्ज निस (Ariavargenis)। प्रार्थ लोग जहां रहते थे उस स्थानका नाम आर्याना वा आरियाना (Ariana) है।

प्राचीन सुद्र। घोर खोदित लिपिमं लिखा है, कि अदं भीर प्रानराज्यके सर्व प्रधान राजा थे। उनका सेनापति प्रान कहलाता था। गत ५०० वर्ष से पारस्य देगके लोगोंने प्रानके बदलेमें ईरान भन्दका व्यवहार करना पारस्थ कर दिया है।

प्राचीन ईरान वा उत्तर-मद्दराज्य

दिग्विजयो अलेक सन्दरकी सृत्युक्ते बाद बाबिलन-निवासी वेरोसस (Berosus) लिख गये हैं, कि देशा लग्मके प्रायः २००० वर्ष पहले मिदस् (मद्र) जाति ने बाबिसन पर प्रविकार किया घोर एसके द राजा भी ने यहां २२४ वर्ष तक राज्य किया। किस्सु यह जाति ईरानो थो वा नहीं इस विषयमें बहुनोंको पन्देह है। जो कुछ हो, ईरानराज्यके मध्य अनेक कोटे कोटे राज्य थे भोर इसके पूर्वभागमें अञ्चस, नदोके समोप बखतर (Bactria) नामक जो राज्य था, उसका यथेष्ट प्रमाण मिलता है।

ईरानी प्रदेशने कोटे कोटे राज्य एक समय इगमतान (Echatana) नामक साम्बाज्यने मन्तर्गत थे।
इस नाम्बाज्यका विवरण बहुत कम जाना जाता है।
इस राज्यपतनने बहुत समय बाद ग्रीक इतिहासनेत्ता
हिरोदोतस ग्रीर टिसियसने पूर्व देशीय लोगीने मुख्ये
भाष्यायिका सन कर जी इतिहास लिखा है, उसका
श्रिकांग पमूलक ग्रीर भविष्वास्य है। इन दो इतिहास लेख कोने मध्य जैसा मतभेद देखा जाता है उससे
बोध होता है, कि उन दोनोंने हो प्रचलित भाष्यायिका
सन कर ग्रामां ग्रामा इतिहास लिखा है।

हिरोदोतमके मतसे ४ और टिसियसके मतसे ८ राजाशीने मिटीयामें राज्य किया। टिसियसका इति-हास निनिभोते ध्वंससे बारका हुया है। हिरोदोतस के मतमे प्रवरतिश ( Phraortes ) के प्रव दिवकेश (Deioces) ने मिटीयराज्य सबसे पहले संस्थापन किया। मिदीयराज्यकी प्रतिष्ठाके पहले बासिरीय (वा प्राचीन प्रमुर) राज्य घत्यना प्रवल या । इस समय मिटोया कोटे कोटे राज्योंमें विभन्न या। मिटीय राज्यको प्रपनि अधीनमें लानिको लिये अनेका बार चेष्टा की; जिन्तु सम्यक् इपरे वे फलीभून न इए। दिवक्यके खाधीन शोनेके पहले प्रसुरराज्यमें प्रशंज-कता परें लो थी, ऐसा प्रतीत होता है। दिवक्रयने ईसा-जन्मको पहली ७०८ से ६५६ ई० तक राज्य किया। वे यदावि खाधीन थे, तो भी असुरींक निकट पुनः पुनः वध्यता खीकार करनेको बाध्य इए । उनके बाद तीन राजाशीन राज्य किया। श्रनन्तर प्रावरतिश ( Phraortes )ने ई॰सन् ६५६से ६३७के पहले तक राजकाये चलाया । इन्होंने पारस्य भौर मिदोयाने दिचण-पूर्व भाग को जीत कर मिटोयराष्ट्रयका प्रष्टिमाधन किया। दरायस ( Darius )-की खोदित लिपि पढ़नेसे जाना जाता है, कि इस समय पारस्य हैंग कोटे कोटे प्रंशों में विभन्त चौर भिन्न भिन्न राजाची के घधीन था।

-

पारस्वरेंग जीते जानेके बाद फ्रंबरतियने एक एक करके भनेक राज्य जीते, किन्तु चन्तमें भसुरेकि साथ युद्धमें मारे गये।

फ्रावरतिशको मृत्युके बाद बोरवर इबचत (Cyaxares) उनके उत्तराधिकारी इए, इवचलके समय मिदीयगण श्रति प्रतापशासी हो गरे। वे दन-बसने साथ निनिभी जीतनेके खिये प्रश्नसर इए भीर प्रनिक युद्धींने इन्होंने विजय पाई । किन्तु इस समय ग्रक लोग ( Seythians ) मिदीय-प्राम्बाज्यमें लूट पाट मचाते थे, इस कारण इवच्चतको खटेश सौटना पढा । उत्त शक्रमण किस देशमें याये थे, मालुम नहीं। लेकिन बहुतीरे श्रुतमान करते हैं, कि वे लोग कास्पोध ऋदके पूर्व में यवस्थित तुर्वि<sup>९</sup>स्तानके यधिताकाप्रदेगसे पहले पहल याये। शकीं के साथ संयाममें इवचत जयनाभ कर ा मके। अन्तर्में छन्हों ने शत्रुके शायसे निष्क्रित पानेके निवे मन्धि करनेका बहाना कर धक मेनापतियों को श्रामन्त्रन किया श्रोर विषात पानीय द्रश्यका सेवन करा कर उनके प्राण से लिये। इस प्रकार मिटीय-प्रधि-पतिने शको के चायसे कुटकारा पा कर बाबिलनराजकी-सहायतासे ईसाजग्मके पहले ६०७ ई०में निनिभोको तहम नहस कर डाला। यसूरराज्यका यधिकांश लनके हाथ लगा भीर बहुत कम भाग बाबिलनराजकी मिला ।

इसके बाद इक्कात लिदीयों के साथ लड़ाईमें लग गये। उनके अधीनस्थ कितने यकक म चारियों ने भगन कर लिदीयराजका भाष्य गड़च किया। यही ले कर दोनों में युड उपस्थित हुया। इस गुड़को पड़ले इक कतने पामें निया भीर कपादीकियाकी जीत लिया था। लिदीयों के साथ पांच वर्ष तक गुड़ होता रहा। अन्तर्भ गुड़को समय दार्थ निक चेलिस (Thales) की भविष्य-इंगोको अनुसार सूर्य ग्रहच लगा! लिदीय लोग भयभीत हो कर सन्य करनेको बाध्य हुए। गणना हारा यह स्थिर हुया है, कि यह सूर्य ग्रहच भू छ खू पूर्म हुया था। इसको कुछ समय बाद हुबचलको स्था हुई। पीछी उनको लड़को इस्तु किया (Astyages) सिं हासन पर बें कि ।

इसुविगुका विषय बंदुत कम जीना जाता है। इसे समय मिदीयसम्बाज्य सभ्यताक सीवान पर बहुन दूर चढ़ गया था। पारस्यदेशक अधिवासियोंने मिदीय लोगींसे राजनीतिक और युद्धसम्बन्धोय नियमावली, वेशभूषा भादि सोखी थी। मिदीयोंको निर्मित महालिकादिका भग्नावशेष अभी देखा नहीं जाता, कोवल उनकी निर्मित बहत्काय सिंहमृत्ति भाज भी भग्नावस्थामें पड़ी है। प्राचीन पारसिकोंको पुरोहितको मधुस् कहते हैं। हिरोदोतसको मतसे पहले पारसिक पुरोहितगण मिदीयों मेंसे चुने जाते थे। इससे माल्म होता है, कि मिदीय वा उत्तरमद्रको राजाभोंने ही सबसे पहले जरथ स्वन्धम चलाया।

## पारस्य राज्य।

इसुबिगुको बाद मिदीय-साम्त्राज्यका अधःपतन इत्रा भीर कुक्स (Cyrus) सिंहासन पर अधिकृत हुए। इसी समयसे पारस्यराज्यका प्रथम सूत्रपात हुआ। कुक्स-का जन्म राजवंशमें हुआ था। कम्बुजीय (Cambyses) उनको पिता थे। बेहिस्तून नामक स्थानमें दरायुसकी जो खोदित लिपि है उसरें कुक्सको वंशावली इस प्रकार पाई जाती है:—



मालूम हौता है, कि उनके पूर्वपुरुष पारस्यदेशको राजा नहीं थे, केवलमात्र प्रनसन नामक नगर उन-को अधिकारमें था। हिरोदोत सनी लिखा है, कि जुरुस इस्तुबिगुको कन्यासे उत्पन्न हुए थे। किन्तु यह कर्हा तक सत्य है, कह नहीं सकते । कुरुसने पारसिकों की सम्रायतासे दस्तुविगुके विरुद्ध भस्त्र भारण किया। चन्हें दमन करनेके लिये इर्पाग (Harpagus) भेजे गये। किन्तु हर्पांगके साथ कुरु सका षड्यन्व रहने के कारण मिदीयसैन्यको एक अंशने विश्वासघातकता-पून क युद्धकालमें कुक्सका पच अवलम्बन किया और श्रविष्ठ सेना भाग जानेकी बाध्य हुई । धीक्रे इस्त-विगुने खयं बुरुषको विश्वस युद्धयावा की । अन्तमें पंगाजित भीर बन्दी हुए। बाबिलनक शिलाफलकमें लिखा है, कि मिदीय-साम्बाज्यका पतन ५५८ ख॰ पू॰ में हुआ था। कुरस इस युदके बाद हगमतान (Echatana) जीत कर अनमनको लीट गरे।

**इत्य** ( Cyrus )।

( राज्यकाल ५५८ खृ॰ पू॰से ५२०खृ॰पू॰ तक)

हगमतान जीतनेक बाद कुरुस मिदीय साम्बाज्यको अधीखर हुए। किन्तु इस समय साम्बाज्यको दूरवर्त्ती स्थानीमे विद्रोह उपस्थित हो गया। कुरुस बड़ी मुश्किल से इन सब प्रदेगों का शासन करनेमें समर्थ हुए।

राज्यमें सव व प्रान्ति स्थापित हो जाने पर कुरुसने मिदीय प्रदेशको अधिवित धनकु व र को रेशास्त्रको विरुद्ध युद्धयात्रा की । कपटुक (Cappadocia) नामक प्रदेशमें प्रथम युद्ध-उपस्थित हुना । इसमें को रेशास्त्र पराजित हो कर पुन: सैन्य संग्रहको लिये स्वदेशको लीटे। किन्तु कुरुसने दलवलको साथ उनका पौछा कर सम्पूर्ण इपने चन्हें पराजित भीर कौ ट किया। कुरुसने पहले को रेशास्त्रको भन्निमें दग्ध करनेका भादेश दिया, पर भन्तमें उन्हें चमा प्रदान को। ५४६ वा ५४० स्व, पूर्व को रेशास्त्रकी पराजय हुई।

मिदीयों की खाधीनता लीप ही जाने है बाद एशिया-धासी चीक ( यवन )की गों के साथ कुरु सका विवाद खड़ा हुना । चीकों ने महत पहले एशिया-माइनरमें उप-Vol. XHI 80 निवेश संख्यापन किया था। कालक्रमसे यह प्रदेश बहु॰
नगरपूर्ण श्रीर सम्हिशाली ही छठा। मिदोयगण इन
ग्रीकों के घोरे घोरे श्रपने वश्रमें लाये थे। किन्तु केरे॰
ग्रास्थको पराजयके बाद उन्होंने कुरु सके श्रधोन रहनेमें
श्रनिच्छा प्रकट की थी। कुरु सजे बहुत को शिश करके
ग्रीकों को श्रधोनतापाश्रमें श्रावह किया। ग्रोक लोग प्रति
वर्ष कर देने श्रीर युद्ध समय रणतिर दे कर सहायता
करनेमें राजी हुए। पारसिक लोग ग्रोकों को श्रःच रपहित श्रीर धर्म हस्तचिप नहीं करेंग, यह भो स्थिर
हुशा।

ग्रीक लोगोंको पराजयके बाद कुरु सने बाबिन न पर घिकार जमाया। बाबिलंनराज घास्मसम्देश करनेको बाध्य हुए। ग्रनन्तर कुरुसने बाबिल नके निक्तटवर्त्ती स्थानोंको जीत लिया। फिनिक (Phoenicians) हिस-दाद मादि जातियोंने उनको मधीनता खीकार को थी।

दरायुसकी खोदित लिपिमें देखा जाता है, कि पारस्पदेशके समस्त भूभाग, उत्तरमें असु (Oxus) नदीके तीरवर्त्ती स्थान और पश्चिममें अफगानिस्तानका यधिकांश कुरुसके अधिकारमें था। कहते हैं, कि कुरुसने भारतवर्ष पर भी प्राक्रमण किया था, पर वे क्षतकार्य न हो सके थे।

कुरुसकी सृत्युक सम्बन्धमें नाना प्रकारक गल्य प्रचलित हैं; वर वे अपने राज्यक उत्तर-पूर्व किसी सम्भ्य जातिक साथ युद्धमें मारे गये थे, कोवल यही प्रवाद सन्य प्रतीत होता है। कुरु हको सृत्युक बाद कम्बुजीय (Cambyses)-ने पिताको सृतदेहको खदेश ला कर समाधिस्य किया था। सुर्वाव नः मक स्थानमें उस समाधिका चिक्क आज भी विद्यमान है। यहां एक स्तन्भमें लिखा है, "हम कुरु स राजा अखमनिश्रको वंश्यस्मृत हैं।" पार्राक्किंगण श्रीर हिरोदोतस, जिनोफन यादि ऐतिहासिको ने इन्हें एक श्रादर्श राजा मान कर अन्यत्त सुख्याति की है। वे एक प्रवत्तपराक्रान्त राज-नीतिकुशल राजा थे, इसमें सन्देह नहीं।

कम्बुजीय (Cambyses)

कुरंस ५२८ ई॰सन्के पहले वर्दिय (Smerdia) और कम्बुजीय नामक दो प्रत छोड़ कर परलोकको

मिधारे। छनको सृत्यक बाद दोनो भाइयो में विवाद खड़ा इया। दरायुमकी खोदित लिपिमें लिखा है, कि कम्बुजीय क्रिपको अपने भाईको मार कर सिंहानन पर बैठे। सिं हानन पानेको वाद वे मिश्रदेश जोतनेको लिये अग्रसर इए थे। मित्र प्राचीनकालमे ही समृद्धिः शाली देश समभा जाता था। इसी कारण कम्बजीयकी मित्र जीतनेको ५च्छा इई। मित्रमें पेलुसियन नामक स्थानमें घनघोर यह कि । इम युद्धमें मित्रराज सम्यक् रूपरे पराजित हो कर अपनी राजधानी सिन्फस नगरकी भाग गर्य। मिन्फान नगर बहुत ही जल्द शत्रु के पारस्यराजने मियवासियों के प्रति हाथ या गया। श्रत्या वारकी पराकाष्ठा दिखलाई थो। पीके मित्रराज साममें नितम् ( Psamenitus ) मारे गरे। देवमन्दिरका खूटना, भूगभैमें रचित मृतदेह (Mummy) का दाइन, मित्रवासियों के उपास्य व्यवध, लोक हत्या यादि नाना प्रकारके प्रत्याचार हुए घे। पारस्य-राजने इजिप्टराजको दो कन्याम्रो का पाणियहण किया।

जब कम्बुजीय सिश्चमें वास्त थे, उस समय सहसा उन्हों ने सुना कि गोमाता नामक एक वाकिने 'वदिय' नाम धारण करके सिंहासन पर ग्रधकार कर लिया है। यह सम्बाद पात हो वे उसी समय स्वदेशको चल दिये। किन्तु भपने राज्यमें लौटने भी न पाये, कि राहमें ही वे करालकालको गालमें पति हुए।

कम्बुजीयको सृत्युको बाद गौमाता पारस्यका घासन करने बगे भीर सबोंने उन्हें राजा मान लिया। उन्होंने राजस्वकी दर बहुत घटा दो भीर घोड़े हो दिन क भन्दर वे सर्व जनियय हो उठे। किन्तु प्राचीन राज-बंगोद्भव मनुष्य उनके प्रति विदेशो थे। अन्तमें सात व्यक्तियोंके षड़यन्त्रसे ५२१ खु॰पूर्वान्दके ब्रारम्भमें गौमाता मारे गये भीर दरायुत (Darius) राजपद पर श्राम-षिक्त हुए।

दारयवहुश वा दारयबुश ( बल्लित नाम दरायुम्र Darius )।

दरायुमने सिंडासन पा कर कुरसको कन्या ग्रोर कम्बुजीय तथा राज्यापहारक वर्दि यको पत्नी भतोसासे विवाह किया भीर जिनक: व्यक्तियोकी सहायतासे हन्होंने राज्यनाम किया था उनमेंसे एकको बालक्से

योंडे ही संमयंत्रे मय चारी समेत मरवा डालां। श्रिवा, बाबिसन, पर्में-ग्रोर ग्रगान्ति फैल गई। निया, मिदीया चादि प्रदेश म्बाधीन हो गये। एक वांति 'वदिय' नाम धारण कर दरायुसंके विपन्नं खंड़े इए। बइतमे लोग उनके साथ मिल गये। दरायुनके उद्यम बीर बुद्धिकीशलमे यह विद्रोहानल प्रशमित इया। श्राधिनीय-विद्रोहदमनके बाद दरायुसने कई एक युद्धा'में बाबिननराजको परास्त किया भीर बहुत दिन तक नगरको घेरे रहनेके बाद बाबिलन पर श्रधि-कार जमाया । इस समय उन्होंने सना, कि मिटीया के फ्रावरती विद्रोधी हुए हैं भीर पार्थिव तथा वरकानगण ( Hyrcanians )-ने उनका साथ दिया है। दरायुमने विद्रोहरमनके लिये कई दल सेना भे जी, पर वे प्रतु-की हाथमे पराजित इर्दे ! अन्तमें दरायुमने स्वयं मिदोयाकी युबचेत्रमें उपश्चित हो कर शत्र श्रीको परास्त किया।

इस प्रकार नाना खानों में विद्रोहदमन के बाद दरा-युसने सुचारुरूपमे राज्य चनाने पा ध्यान दिया। भविष्य-में जिसमें किसी प्रकारका गोलमाल न हो, उसके लिये उन्होंने अपने विस्ती एँ राज्यको नाना अंधों में विभक्त किया और प्रत्येक स्थानमें एक एक चत्रप (Satrap) वा प्राप्तनकर्तारखा। ये मन शासनकर्त्ता किसो भो प्रकार विरुद्धाचरण न कर समें, इसमे लिये उनकी देखरें ले में एक कर्मचारी नियंत्र किया गया। च्रुवयके श्रधीन चेना तो रहती थी, पर उनके गासितप्रदेशमें जो सब दुर्ग थे, वे राजाको अधीन ही रहते थे। इसको अलावा दरायुसने प्रत्येक विभागका राजस्व निद्धीरित कर दिया। प्रेषोत्ता कार्यको लिये पारसिक्षगण दरायुम पर भवन्त ग्रसन्तुष्ट हुए। जो कुछ हो, दरायुसने पूर्व प्रच चित विधिवावस्थाको प्रनेक उन्नति की, इसमें सन्देह इसकी बाट वे राज्य फौ नाने में अग्रसर इए! विडिस्तून नामक खानमें जो को गाकार लिपि है, इसे पढ़नेसे माल म होता है, कि उन्होंने सिन्धुनदीको तोर-भूमिका चाविष्कार कर पीछे भारतवर्ष जीता छा, किन्तु यह ग्रम ल त है, इसमें जरा भी सन्दे ह नहीं। मास म पड़ता है, कि उन्होंने चिन्धुतोरसा प्रदेश जीता

था और वड़ी विभाग भारतवर्ष नामसे वर्णित हुन्ना है।

इस समय शक्जाति श्रत्यन्त पराक्रमशालो हो उठो थो । दरायुमने छन्हें दमन करनेको इच्छासे ५१५ छु॰ पूर्वान्ट्सें छनके विक्ष युद्धयात्रा कर दो । उन्हों ने पुलः को सहारे वस्पोरस प्रणाली श्रीर दानियुवनदी पार कर श्रत्युके गाज्यमें प्रवेश किया । छस समय श्रक्त लोग स्वम्पश्रोल जाति समभी जाते थे । किसी स्थानमें ये लोग स्थायिभावसे नहीं रहते थे । सुतरां दरायुसने उन्हें सम्मुख्युद्धमें न पाया । श्रन्तमें जब दुर्ग मपश्यमसे तथा रोगन्यभावसे बहुत सो सेना विनष्ट हुई, तब दरायुम स्वदेश लोट जानेको बाध्य हुए । इतने दिनों तक पारसिक लोग जो श्रजीय समभी जाते थे, वह इस युद्ध-में बहुत क्रक्ट खबें हो गया ।

दस समय योन (Ionain) श्रीर श्रन्थान्य पारस्यः वासी ग्रीक लोगों ने पारस्यराजक विकृद ग्रस्त्रधारण किया। एथिन्सक अधिवासियों ने उन लोगों की महाः यतामें बीस जंगी जहाज भेजि थे। ग्रीक लोगों ने मिल कर सार्डिं सनगरमें चेरा डाला भीर उने जीत लिया। किन्तु नगरस्थ दुर्गं वे जीत न सके। इस युद्धमें पारिसकों की वोर्यं बत्ताका परिचय पा कर एथिन्सका नीसेनावर्गं स्वदेश लीटनिको बाध्य हुशा; किन्तु तिस पर भो एशियावासो ग्रीक युद्धसे न हटे। भालासिसकों निकट जलयुद्धमें उन्हों ने पारसिकों से हार खाई।

ग्रीक लोग बहुत दिनींसे ग्रह के श्राक्रमण की मिले-तसनगरका रचा करते श्रा रहे थे। श्रन्तमें पारिधकों ने दूरीपोय श्रोक लोगों की सहायता श्रीर विश्वासघात-कतासे नगर पर श्रपनी गोटी जमा ली। पीक्टे उन्हों ने नगरको तहस नहस करें डाला श्रीर श्रीकगण पारिधकी-व वशीभूत हुए।

प्रथम युद्धमें एथिन्सके श्रिष्ठवासियों ने जो यवनों की सहायता की यो, उस भपराधमें दरायुसके जमाई मार्टी-नियसने एथेनीयों की उपयुक्त शास्ति देनेके लिये युद्ध-याता कर दी। उन्होंने नाचसको जीता श्रीर दर्र-द्विया नगरको ध्वंस कर झाला। किन्तु सुप्रसिष्ठ मार- यनको युद्धमें सम्पूर्ण इपिसे पराजित हो जानेसे योक लोग विजयाकांचा त्याग देनेको बाध्य हुए ।

तस्बुजीयको समयसे ही मिश्र पारिसको को स्थिन कारभुक था। दरायुसने नोलनदोसे खे कर लोहित समुद्र तक एक नहर काटवाई थी भौर राज्यकी उद्यतिमें भो विशेष चेष्टा की थो। किन्तु पारिषक लोग मिश्र वासियों को इतने अप्रोतिभाजन हो गये थे, कि ४८६ खु० पूर्वाव्दमें वे सबको सब विद्रोही हो गये। दरा-युसका विद्रोहदमनको पहले हो ४८५ खु० पूर्वाव्दमें श्रीरावसान हुआ।

श्रखमनीयवं शके मध्य दरायुष सवं प्रधान राजा थे, इसमें जरा भो सन्देड नहीं। वे जैसे बुहिमान् थे, वैसे हो उद्यमग्रील भी थे। ग्रीकलोग साधारणतः पार-सिकों से छणा करते थे; किन्तु एस्काइलसने भपने ग्रन्थमें दरायुनको स्रोष्ठ बतलाया है।

ह्यार्षी वा क्ष्यार्षी ( Xerxes ) ४८५-४७९ खु॰ १। दरायुसकी सृत्युको बाद उनको बड़े लड़को चयार्षी राजगहो पर बेठे। दरायुसकी सृत्युको कुक पहले हो विद्रोह उपस्थित हुया था। चयार्षी ४८४ खु॰ पू॰को इस विद्रोहदमनमें समर्थे हुए भीर उन्होंने अपने भाई अखमनियको इजिप्टका ग्रासनकत्ती बना कर मेजा। इस समय बाबिलनमें विद्रोह चल रहा था। चयार्षीने बाबिलनको जोत कर बहां जितने उपासनामन्दिर थे उन्हें तोड़ फोड़ डाला भीर अधि वासियों को प्रति घोरतर भंत्याचार किया।

मारायनके युद्धमें पारिसकों ने योक लोगों के हायसे जो नियहभोग किया था, उसे वे भूते नहीं थे। चयार्षाने इस अपमानका बदला लेने के लिये सङ्ख्य किया और चारों प्रोरसे से न्यसंग्रह करना ग्रारम कर दिया। मादि म नामक स्थानमें वे सारी सेनाको एकत कर ग्रोस जोतनिके लिये अग्रसर इए। वे प्रसिद्ध धाम पली नामक गिरिपधमें अस्प संस्थक स्थार्टनों की परास्त करनीमें समर्थ तो इए थे, घर सालामिस युद्धमें वे सम्मूर्ण इप परास्त हो खदेश लौटनिको बाध्य इए। ४८० खृ० पूर्वोन्दिमें मादिनियस पारिसकसेनाभों के साथ प्राटिया युद्धमें पराजित इए श्रोर ४९८ खु० पूर्वोन्दिमें मार डाले गयं।

इस समय एविनोयमण जलपयमें प्रत्यन्त प्रवल हो छठे थे। छन्होंने किमन (Cimon) को प्रधोन पारसिकों के जंगी जहाजका। पोक्का किया भीर छन्हें तहस नहस कर छाला। इस लड़ाई को बाद यूरोपमें पारसिकों को प्रधानता एक तरहसे विलुस हो गई।

चयार्वा पहले सादि स नाम क स्थानमें गये, किन्तु एशियामें योकोंके भागमनसे डर कर वे अपनो राजधानो लौट जानेको बाध्य हुए। उन समय उन के गरीररचक प्रधान सेनापित भाक्तीवनसने भर्त चलके साथ षड्य ल करके अन्तः पुरके मध्य उन्हें तथा उनके बड़े सड़के दरायुक्षको छिपके मार डाला।

अर्तक्षत ( Arta-xerxes ) ४६४-४४५ खू॰प्०।

सिं हासन पर बैठ कर अतं चलने पहले आर्चावसन-को हो मार डाला। इस समय अत्चलके बड़े भाई बिश्रतास्प (Hystaspes) विल्लायाके शासनकर्ता थे। जब उन्हों ने सुना कि उनके छोटे भाईने राजपद प्राप्त किया है, तब वे विद्रोही हो गये और उपरोक्त दोनों युद्धोंमें हार मान कर भाग चने।

भत चत्रकी सभामें ग्रीसके विख्यात वीर धिमिष्टो क्किस (Themistocles) खदेगके अनिष्टमाधनकी इच्छासे पहुंचे। पारस्वराजने उनकी खूब खातिर की भीर में न्द्रनदी तीरस्व में गनेसिया नामक स्थान तथा दो ग्रीर नगर उन्हें अर्थ प किये।

इस घटनाके बाद इजिण्टदेशमें घोर तर विद्रोह उप-स्थित हुआ । विद्रोहोके हाथसे दरायुसके पुत्र अखमनिग मारे गये। जिवियाके राजा सामितिकस (l'sammetichus) के पुत्र इन्द्रस (Inarus) मिस्रके राजा हुए। इस समय पारसिकों के साथ एथेनोथोंका विवाद चल रहा था। मिस्रवासियांको औरसे सहायता मांगने पर २०० एथेनोथ जंगो जहाज मिस्रदेगमें भेजे गये। उपस्थित नौथोद्धाओं के साथ विद्रोहीदलने मे मिक्रम नगर और दुगको चेर जिथा।

मत चत्रने वगतुख्य ( Megabyzus ) के मधीन एक दल सेना भेजी। घोरतर युद्दके बाद मित्र-वासी दलवल के साथ पराजित हुए और इनस्स मत्रुके दावमें फ'से तथा यमपुर भेज दिये गये। इसके कुछ समय बाद एघनोयों के साथ पारिस को की सन्धि हुई। इस सन्धिक बाद पारिस को गोने फिर कभो भो यवनों ( Ionian ) को साथ भीषण युद्ध न किया। पारस्याधिय यो कसेना थों के शीय पर सुध हो कर उन्हें अपने सैन्यदलमें नियुक्त करने लगे।

इस समय पारस्यराज्य अधः पतनीन मुख हो गया था, इसमे जरा भो सन्देह नहीं। निहेमियाका विवरण पढ़नेचे माल म होता है, कि यहां हो प्रजा दिनों दिन अमकातर, अलस और विजासो हो तो जा रही थी।

यत चत्र यत्यन्त दुवं लह्दय भीर व्यवनासत्त थे। राजकार्यमें उनकी कुछ भी चमता वा यनुराग न था। राजकार्य देखनेका भार कम चारियों के उत्र ही सींग गया था। ४२४ सु॰ पूर्वांस्ट्रों उनका देहान्त हुआ।

उनको मृत्युके बाद उनके लड़के २य चयार्षा राजा तो इए, पर घोड़ें हो दिनों के अन्दर वे अपने एक भाईके हायने मारे गये । इस हत्याकारोने प्रायः कः मास तक राज्य किया, पोक्टे उसके भाई स्रोकस (Ochus) उसकी हत्या कर दार्यवुग्नामधारण करक सिंहासन पर बैठे।

२य दारयबुश (दरायुस Darius)

दरायुमको राजपद पर अधिष्ठित देख उनके भाई मिरीय देशमें विद्रोही हो गये। किन्तु दरायुसने उनकी अधीनस्य ग्रीकसेनाको धन लेकर वशीभूत कर लिया श्रीर बहुत भासानोसे विद्रोहियों का दमन किया। ४१० खृ० पूर्वाञ्दमें सामान्य विद्रोहको बाद निश् स्वाधीन हो गया।

पिनोपनिसस-युद्धके बाद एथेन्सको श्रवस्था श्रोचनोच हो गई भीर उसका पिकार बहुत कुछ जाता रहा। इसी सुयोगमें जब पारसिक लोग ससुद्रतोरवर्त्ती स्थानों को अधिकारमें लानेके लिये प्रयासो हुए, तब तिश्रप्तणा और पर्णावाजू नामक दो पारसिक श्रासन कत्तीश्रोंके बीच विवाद खड़ा हुमा और दोनोंने हो स्थाट नोंसे सहायता मांगो। स्पाट नोंसे श्रिकतर ज्ञमता-श्रालो तिश्रप्तणा (Tissaphernes) का पच श्रवस्थवन किया और शत्ते यह ठहरो, कि एश्रियाखण्डमें जितने श्रीकनगर हैं छन्हें तिश्रप्तणा ग्रहण करेंगे श्रीर छम्नके

बद ते वे स्पारं नी को सहायता देते रहें गे। किन्तु छन्हों ने स्वारं नो को साथ विश्वासवातकता की, इस का:रण स्वारं नो ने उनका पच कोड़ फर्णां बजू का पच खबल ब्वन किया। यह सुयोग पाकर आये नियों ने पारसिकों का राज्य खूटना आरक्ष कर दिया। अन्तर्म फर्णां बजू के कौ अन्तर्स आये नोयों ने सन्ध कर लो। इस समय कुरुस (Cyrus) ने माद (Media) शौर कप दुक्क (Cappadocia) का शासनभार ग्रहण किया। उन्हों ने पारिक को को पूर्व पराजयका प्रतिशोध लेनिके लिये स्वारं ने सेनानायक लसेन्दरकी सहायता से आये नियों पर धावा बोल दिया (80% खू० पू०)। अन्तर्म सन्दें सन्ध करनी पही ।

साट न और श्राधिनसने बोच जिस समय सन्धि हो रही थी, उनी समय दरायुमकी मृत्यू हुई। उनकी मृत्यू ते बाद श्रासिका ( Arsicas ) श्रती चत्र नाम धारण कर सिंहासन पर बेठे। कुरूप राज्यलाभकी < च्छासे २०० ग्रीत्रसेनाको नाग से राजधानी पहुँचे। किन्त अपने मित्र तिश्रक्ष एको विश्वास्थातकता से विफल मनो (य और बन्दी इए। अन्तमें उन्होंने अपनी माताकी शतुर्धिसे मुतिलाभ किया और इस अपमानका प्रतिशोध लेनेके लिये पहले ग्रीकों हे संस्थापित नगरींको जीत कर मिलेतस नगर घेर लिया। पीके वे कूटनीतिक बलसे १३००० ग्रीकसेनाकी संग्रह कर (४०३ खु०पूर) पारस्य विंहासन पर अधिकार जमानेको रच्छासे प्रयः सर इए। अन्त तिश्रप्राणाको पहलेसे छनका श्रमिश्राय मः जूम था भौर वे पार स्था ज़के निकट चले गये। कुरुष बिना रोक टोकके कुलाकजा तक पहुँचे थे। यहां योक्तीं के राथमें वारमिकीं की हार हुई, किन्तु कुरुसके युद्धमें मारे जानेसे सब पाशा धूलमें मिल गई।

इस गुहमें पारस्य जकी माध्यन्तरीण दुवं बता घोर भीकता सम्य ण क्ष्यमें प्रकाशित हो गई। सुड़ी भर ग्रोकसेना जब पारस्य सम्बद्धि सारों सेनाको पराजित करजेमें समर्थं हुई, तब ग्रोकरण भी साइसी हो छठे। कुक्सकी माता परीसतीको जब प्रियुक्तके मारे जानेकी खबर लगी, तब वे बड़ी विगड़ी भीर इस कार्य-में जितने दुष्ट खिस थे, उन्हें एक एक करके विवप्रयोगमें Vol. XIIV. 81. मार डाला। इस पर चर्त चत्र मा तके प्रति चनन्तु ट इप, यहां तक कि उन्हें बनवास भेजनेकी इच्छा प्रकट की। किन्तु बिना माताके राजकार्यं चनाना उनके लिये दुशवार या, यह सीच कर उन्हें इस छिन्त प्रारेश्यको वाधिन करना पड़ा।

क्षर्भको सत्युके बाद तिशक्रणा राजिसि हासन पर श्रविदृह इए । इस समय स्पार्टनगण बहुत चढ़े बढ़े धि श्रीर धारसिकीं के साथ पहनी जो सन्धि हुई थी उने उन्होंने तोड दिया तथा शागिसिलसक अधीन एशियाः माइनर पर आक्रमण कर पारिक्शेको कई एक खख्ड्युद्धीं परास्त किया (४१०१ सृ०पू०)। किन्तु १८४ खृ व्यूर्वान्दर्मे जन्मभूमिको विपद्वात्ती सुन वे खरेश लौटनको बाव्य हुए। इगम्स्पाटमो नामक स्थानमें पर जित होनेने बाद अधिनीय र पतिके अधि-नायक कोननने सादप्रस होयके अधोखर एवागीरसका श्रायय लिए।। एवागोरसके परामर्शानसार जब की ननने पारस्वराजकी सहायता मांगी, तब पारस्वराजन बहुतमे रणपोत भेज दिये। इन रणपोतीको सहायता से कीननने िदस नामक स्थानमें स्पार्ट नो को सम्पूर्ण कामे परास्त किया श्रीर इसी समयमे ममुद्रायमें उनका प्रभाव चिरकाल में लिये विलुप्त हो गया। आयेनियों ने यद्यपि जलपयमें स्पार्टनोंको परास्त कर दिया था, तो भी खल-पयमें उनका सामना करने वे बरते थे। स्पार्टनों ने श्रायिनियों को सम्पूर्ण रूपने वशीभून करने के लिये मादिसको पारिकक शासनकर्तासे सहायता मांगो। पारसिक सेनानायक कभी स्पार्टनका और कभी भार्यसम्बापच अवसम्बन करने स्त्री। अन्त्री अने ह षड्यन्त भीर प्रतारणाके बाद ३४७ खु॰पूर्वाब्द्रमें पार-सिको को साथ स्पार्टनो को मन्धि हुई। इस सन्धिको भनसार योसर्ने स्वाट नो की चमता अचुसा रही और पारसिकोंने एशियामाद्दनरका समस्तयोक-अधिकार, क्राजीमिनि और सारप्रत हीप प्रप्त किया।

इसके पहले इझागोरस साइप्रस हीपमें आधीन भावसे राज्य करते थे। उन्होंने प्रकाश्यभावमें घार्यन्सको सहार यता को। इस कारण ३८० खृश्यूर्वान्दमें एक दल पर-सिक सेना उनको विकृद्ध भेजी गई और दम्म वर्ष युडके बाद इवागोर सने पारस्यकी अधीनता स्वीकार की । इस समय काटु सियों के साथ युद्ध उपस्थित हुआ। काटु सीय कोग गीलन नामक स्थानमें रहते थे। इन्हों ने कभो भी पारस्थकों वस्थता सम्पूर्ण क्यमें स्वीकार न की। ये लोग हमे या पारस्थराज्यमें छुस कर देग लटा करते थे। इन्हों च वहने उन्हें दूरमन करने को अने क चेष्टा को। अन्तमें उन्होंने हो प्रचुर अर्थ हारा सन्तृष्ट करके उनके हाथ से कुटकारा पाया।

उनके राजलका श्रेषभाग श्रत्यन्त श्रगान्तिमय हो उठा। विभिन्न प्रदेशोंके शासनकर्त्ता विष्ट्रोही हो कर स्वाधीन हो गये। यह विद्रोहानक ३य श्रत्त चत्रके राजलके प्रथम भाग तक धधकता रहा। केवन विद्रियान के शासनकर्त्ता श्रन्तफरदित्य (Antopphradates) ने प्रभुका एच नहीं को हा था। उन्होंने राजकीय सेनाशों को सहायतासे कपदुक शादि स्थानों में विद्रोह दंमन किया।

देहर खु॰पूर्वाब्दमें ताको ( Tachos )-ने पारितकों पर द्रिजण्डमें बाक्रमण किया और स्पण्ट न सेनापित व्रद्ध बागिसिलस उनको सहायतामें भेजे गये। किन्तु जब ताकोका पुत्र पिताके विक्ष खड़ा हुआ, तब ताको पारिसकों के साथ मिख गये। इस समय पारिसकीं के सिवण्य प चेष्टा करने पर विद्रोह-दमन हो सकता था, लेकिन दस प्रकार चारों भोर विद्रोहने समय अर्च चतने मानव लीला श्रेष की। उनकी सत्युके बाद श्रोकस श्रीर सब भाइशों को मार अन्त चत्र (Artaxerxes) नःम धारण करने सिंहासन पर श्रीस्टूड हुए।

## ३य अर्तक्षत्र ।

इनि राजलका प्रथमां विद्रोह-दमनमें ही वानीत इना । इन समय पारस्यराज्यकी अवस्था बड़ी ही भोव नीय थी। फ्राइगियांके शासनकर्ता अर्च बाजू (Arta-bazus)-ने प्राथिनियोंको सहायता है विद्रोही हो राज्य सेनाभोंको परास्त किया। किन्तु पारस्याधिपके भयमें प्राथिनियोंने सहायता देना बन्द कर दिया। ३५० खु० पूर्वाव्दमें अर्च बाजू माकिदनके राजा फिलिपका आयय लेनेमें वाध्य हुए। अन्तमें छनके भाई सेप्टरके अनुरोध करने पर अर्व चलने छन्दे चमा कर दी। इन समय भी मित्रमें गोलमाल चल रहा था। बहुत समय-से फिनिकीयगण पारस्यके अनुकुत थे, किन्तु ३५३ ई० सन्ते पहले फिनिकिया और साइप्रसद्दीपको ग्रिध्वा॰
सियोंने विद्रोही हो कर मिश्रका साथ दिया। इस समय
जुदियामें भी विद्रोहानज ध्रध्क रहा था। यत चत्र जब
दग हजार वितनभोगी ग्रोकसैन्य ले कर रणचित्रमें उतरे,
तब टेनिस और मेण्टरने उनको साथ सन्धि कर लो।
इस समयसे मेण्टर पारस्यराजकी विभीव सहायता करने
लगे। उन्हींके बुद्धिकीयलसे मिश्रके सेनापतियोंमें कलह
उपस्थित हुआ। फलतः मिश्रके लोग अयन्त दुर्वेल हो
पड़े और थोड़े हो समयको अन्दर उन्होंने पारस्यकी
ग्रिधीनता स्वीकार कर तो। इजिष्टको वश्रीभृत हो जाने॰
को बाद अर्च चत्रने पुरस्कारस्वद्ध्य मेण्टरको एश्रिया॰
माइनरको पश्चिम भागका ग्रामनकत्ती बनाया।

३५० खृ॰पूर्वाव्दमें माकिदनपति फिलिपने ग्रोस जीतनेका सङ्कल्प किया और जिससे पारसिक लोग किसी तरह
उनके विषच खड़े न हो, उसको लिये भी पारस्यराजको
निकट दूत भेजा। पारस्यराज उनको अनुरोधसे अक काल
तक निरपच रह कर अन्त (३४० खृ॰ पू॰)में आधिनियोंको सहायता पहुंचाने लगे। आधिनियों-ने पारसिकों को
साथ मिल कर फिलिपको हायसे पेरित्य नगरका उद्धार
किया। किन्तु ३३८ खु॰ पूर्वाव्दमें चिरोणियाको संयाममें
उनको उपक्षित नहीं हो सकने पर फिलिपको विजय
हुई । इस दारुण समयमें हो बगोगा नामक एक दुवै त्तको हाथसे यत चत्र मारे गये।

षतं चत्रको मारे जानेको बाद बगोग्राने उनको छोटे लड़को प्रारिसको राजपद पर प्रतिष्ठित किया। किन्तु प्रारिसने जब पित्रः हत्याका प्रतिग्रीध लेनेको चेष्टा को, तब बगोग्राने सपरिवार उन्हें मार डाला। अपनो चमता पत्तुस्य रखनेको लिये बगोग्राने राजवं प्रोहूत किसी दूरसम्पर्कीयको ३य दरायुस नाम दे बार राजा बनाया।

## ३य दरायुस ( Darius III )।

राजपद पर प्रतिष्ठित हो कर श्य दरायुसने सबसे पहले बगोशको मरवा डाला। श्य पत चलके राजल-कालमें इन्होंने कादुसियों के साथ युद्धमें खब बीरता दिखलाई। इस पर पुरस्कारस्व ६प इन्हें अमें नियाका श्रासनकट ले प्राप्त हुआ। किन्तु इसके बाद ही उन्होंने युंद्धमें भीर्तता, बुद्धि हीनता और राजकार्य में श्रचमता दिखलाई। उन्होंके दीषमें पारस्यराज्यका ध्वंस हो गया, इसमें संटेह नहीं।

पारिसकों ने फिलिपके साथ युद्धेमें आधिनियों को सहायता की थी, इस कारण ३३६ खु॰पूर्वीव्दमें फिलिप ने पारिशको के विकद्ध एक दल सेना भेजी। युद्ध में पारिं की की चार हुई। इशी समय फिलिप शतु श्रींकी हायसे मारे गये, यह खबर पाते ही ग्रीक लोग खदेश लौटनेको बाधा हए। फिलिएको मृत्यके बाद अलेक-सन्दरने सबसे पहले योका यान्ति स्थापित करके ३३४ खृ • पू॰ में दिग्विजयको इच्छामे एशियाकी योर यात्रा की। पहले उन्होंने ग्राणिक सनदीके किनारे पारसिक सेना को सम्पूर्ण क्ष्मिस विध्वन्त कर साहिंस ंपर श्रधिकार किया । श्रीतऋतुके प्रारम्भमें पामिषिलिया पयंन्त ससुद्र तीरवर्त्ती स्थान उनके अधिकारमें आ अलेक प्रन्दर जिस समय इस प्रकार जयलाभ कर रहे थे, उस समय उनके विपच एक प्रवल शत् खंडा हुना। रोडस् दीपवासी मेमनन ग्राणिकसक श्रुद्धमें उपस्थित थे। उन्होंने भन्नेकसन्दरके पश्चःद्वाग पर श्राक्रमण किया, फलतः वे यो म लीट जानेको बाधा इए और मेमननने अपने अधीनस पारसिक-रणति की संहायतासे कितने प्रधान होयों पर अधिकार कर लिया। ग्रीसमें हजारों वीर पुरुष स्वदेगने स्वाधीनता-लाभमें समुत्सुक हो मेमननकी आगमनको प्रतोचा कर रहे थे। इसी समय प्रतिकासन्दर्व सीमाग्यक्रम वे मेम नन-इंस लोकसे चल बसे। उनको मृत्युंके बाद पारसिक रणतरियोंका अधिनायकल फर्णाबाजूने उत्पर सौंपा गया। किन्तु वे मेसननकी प्रणालीके अनुसार कार्य करनेमें अज्ञम थे, इस कारण पारस्वराज्य-रचाकी याशा विल्प्स हुई।

मेमननकी मृत्यु के बाद प्रतिक्षसन्दर एशिया-माइ॰ नरके प्रनाग त प्रधान प्रधान स्थानीको इस्तगत कर पारस्यदेशको श्रोर श्रयसर हुए। सिलुक्षियाके प्रान्तभाग-में दरायु न स्थयं दलवलके साथ जा धमके। यहाँ दोनों-में बनघोर युद्ध हुंशा जिसमें पारसिक सम्पूर्ण रूपसे परा॰ जित हुए (३३३ खृ•पू०)। श्रक्षे कसन्दर जैसे साइसो धे वैसे ही सतक भो थे। संग्राममें जयलाभक बाद पहले दरायुसका अनुसरण न करके पारसिकगण जिससे पुनः समुद्रवधर्मे उन्हें व्यतिवादा न कर सके, इसलिये चन्होंने फिनिकीय **उपकृत प्रधिकार करके पारसिकीं**की रणतिरप्रसिका पथ बन्द कर दिया। शारसिकों के अधीनस्य साइप्रसको रखतरियां स्वदेश लौट गई' भीर उन्होंने भलेकसन्दरकी वस्त्रता स्वीकार कर ली। टायर, गाजा चादि स्थान बहुत दिन तक अवरोधके बाद अलोकसन्दरके चाथ लगे। इकिप्टके अधिवासी पारं सिको के अत्यन्त विद्वेषी थे। अभी अलेक सन्दर्क आगः मन पर उन्हों ने सहष उनका पत्त भवलखन करंके पारिसको के हाथसे कुटकारा पाया। अले कसन्दर इस प्रकार विस्तृत राज्य पा कर ३३१ खु०पूर्वाव्दमें सीरिया भीर मे होवटेमिया होते हुए बासोरिया पहुंचे और यहां ससीन्य दरायुषके साथ उनकी भेंट हुई। गीगाः में ला नामक स्यानमें जो संग्राम हुवा उसमें दरायुस सम्पूर्णं रूपने पराजित हो कर मिदोया भागनेको बाध्य

सस युद्धमें प्राचीन पारस्यराज्यका अवसान हुआ।
युद्धमें जयलाभके बाद बाबिलन और सुसा अले कसन्दरके
हाय आया। पोक्ट उन्हों ने सब प्रकारके प्रतिबन्धकों का
अतिक्रम कर पारस्यदेशमें प्रवेश किया, पासि पोलिसको लूटा और राजप्रासादकों भस्मसात् कर दिया।
दरायुस अले कसन्दरको अपना पोक्टा करते देख पूर्वदिशाको भाग चले। उनके साथ बहुस ख्यक सेना थी;
किन्तु उनके प्रति योकसेनाभोंने इस समय जैसो प्रमुभिक्ता और अनुगण टिखलाया, वह विशेष प्रशंसनीय
था। अन्तमें दरायुस विक्तिशकों शासनकर्ता वैससके
हाथमें पतित हुए और बेससने ३३० खु० पूर्वान्दमें
अलेकसन्दरको निकटवर्त्ती देख दरायुसको मार डाला।

दरायुसकी सृत्युक बाद बेसमने ४ थ श्रन्त चत्र नाम धारण कर श्रपनिको पारस्यदेशको राजा बतला कर घोषणा कर दो श्रोर पारसिक लोग उनकी सहायतामें श्रमस हुए। श्रले कसन्दरने बहुत प्रयाससे उन्हें पकड़ा श्रीर मार डाला।

मले तसन्दरके भारतवष्मे लौटते समग्र वार्याष

(Baryares) नामक एक व्यक्तिने राजाकी उपाधि यहण की। मिदोबाके शासनकत्ती उन्हें पकड़ कर अनेकमन्दरके समोप लावे। अलेकसन्दरके आदेशसे उन्हें प्राणदण्ड मिला। इस घटनाके बाद पारस्यदेशमें योक शासनकाल आरम्भ हुआ।

#### र्भाकशासन।

गौगाम ला संयामके बाद प्रलेकसन्दरने प्रवनिको एशियाक सम्बाट, बतला कर घोषणा कर हो (३३१ खु०पू०)। अनन्तर पार्सि पोलिसमें राजप्रामादके सहम सात् और वेससके निहत होने पर पारिसकाण सदा-के लिये अपनी स्वाधीनता लोग हो गई, यह यन्छो तरह समभ सके। अठेश्सन्दर देखो।

अतेकसन्दरने अपने इस बहुविस्तृत राज्य तो सुगा-ित रखनेके लिये अनेक नगर संख्यापन किये और प्रत्येक नगरमें ग्रीकरिना रख दी। बाबिलन नगरमें चनको राजधानी हुई। भविष्यमें किसी प्रः।रका गोलमात उपस्थित न ही, इसके लिये उन्होंने सारे राज्यको चौद इ भागींने विभन्न वार प्रत्येक भागमें एक एक प्राप्तनकर्ता नियुक्त किया । यह शासनः कत्तर्पद स्रोक्त स्रोर पारिमक दोनों जाति हे लोगों-को ही प्राप्त इया था। ग्रायनकत्त्रीयोंकी अपने प्रदेशस्य सै निकीं के जार किसी प्रकारकी चमतान थी; की वल देशशामनका भार उनके अपर शौंपा गया था। वे अपने इच्छः नुमार वैदिशिक सैन्यनियोग, ऋपने नाम पर मुद्राप्रचलन प्रसृति कार्यन ही कर सकते थे। प्रत्येकको निर्दिष्ट दर्से राजस्व देना पडता था। अले त छन्दरने राजस्त्रसम्बन्धने ऐशा सुन्दर नियम चलाया, कि सृत्युकी समय उनके कीधागारमें ११२८८५१५ ) स्वये ज्ञा थे।

माकिदनवे रने अपने राज्यको विरस्यायो करने के लिये ग्रोक श्रोर पारसिकों के मध्य जातिगत प्रभेद उठा दिया श्रोर जिससे वे सद एक जातिक समझे जा सके उसके लिये विशेष चेटा को। इस कारण ठन्हों ने ३००० पारसिक सेनाको श्रोक प्रथाके धनुवार युद्ध-विद्यामें सुशिचित किया। इनका श्रीकरेनाके समान सम्मान होता था। इन उभय जातियों के मध्य जिससे प्रकारका किहे पन रहे, उसके लिये उन्हों ने श्रीक

श्रीर पारिस तो कं सधा विवाहंप्रया चलाई तथा इसे विषयमें उत्सः इं देनि ते लिये स्वयं तीन पारिसक रम-णियों का पाणियहण किया।

मियते प्रयानुभार पत्तेत्रसन्दरने जब अपने तो आमन जुिंदर ते पुत्र और प्रजाको छपास्य बतना कर घोषित किया, तब बहुत हे लोग इसे स्वीकार करने को बाध्य तो हुए, पर जरशुस्त्र और आर्य धर्मावलस्वी मनुष्य इस पर घोरतर विद्रोहो हो उठे।

पारस्यज्ञयने बाद अलेकसन्दर अत्यन्त विलासी और सुरासक हो गए। अनेक प्रकारके प्रारीरिक अत्यान चारसे और अस्त्रास्त्यतनक बाविलननगरमें बास करनेसे २२३ खृ० पूर्वाब्दके जून मासमें वे ज्वारोगसे पोड़ित हुए और कुछ दिनके बाद कुटिल कालके गानमें फंसे।

पारतिक ग्रीर ग्रीक री एक जातिभुक्त करनेकी इच्छा भनेकसन्दरके हृद्यमें श्रत्यन्त प्रवत्त थो, इसके लिये उन्हों ने अनेक तरहर्क उपाय प्रवलम्बन किये थे ; किन्तु किसी भो तरह वे क्षतकाय न हो सके। उनके सेनापति भीर मन्त्रिवग दस विषयके पन्तपाती नहीं थे, इस लिये वे अलेकसन्दरको प्रति भत्यन्त असन्तुष्ट हुए घे। माकि-दनवासिगण पारसिकींको प्रपेचा अधिक संख्यामें धे को नहीं। **उनको संख्याबहुत घोड़ो** श्री श्रोर पारः सिका वं संस्मर से वे विलासी होने लगे। अलेका मन्दर परसिकी के बादार व्यवदारसे ऐसे बनुरागो हो उठे है, कि वे पारसिक पहनावा पहनते भीर पारसिक भाषामें हो बोज चाल करते थे। पार्तिक सेनापति अले कसन्दरकी श्रमिसन्धि समभा कर उन हे प्रति खडाहीन हो गये थे त्रीर तसाम यह घोषणा कर दो कि चले-व सन्दरकी चाचावा वालन कोई भी न करे। फलतः राज्य भरमें विद्रोहानल ध्रथक उठा। अलोक छन्दर अपने मेनावितयों के ऐसे व्यवहारने नितान्त चुव्य भीर समी-इत इए थे।

षस महावीरने निःसन्तानावस्थामें श्राणत्याग किया। उनको सत्युक्ते बाद पारस्थमें ४२ वर्ष तक घोरतर फन्तविद्रोत होता रहा। एशियामहादिशमें सभी यौकशासनकर्ता धोरे धोरे स्वाधीनता भवलम्बन करके परस्वर युद्धमें प्रवृत्त हो गये। वाजिलनके प्रांसन नती सेलुक ने सबों को युद्ध में परास्त कर एकाधि स्त्य लाभ किया। अलेकसन्दर सिन्धुनटी तक अपना अधिकार फैला कर वहाँ एक दल ग्रोकसेना छोड़ गये थे। किन्तु उनकी सत्युके बाद जो अन्तर्वि अव उपस्थित हुआ, उसमें हिन्दुओं ने ग्रीकसेनाको मार कर मौर्य वंशीय राजाकी अधीनता स्वीकार की।

सेलुक सीय राजके साथ युद्ध करनेके लिये सिन्ध नदी पार इए, किन्तु सगधराजके साथ उनकी सिन्ध नदी पार इए, किन्तु सगधराजके साथ उनकी सिन्ध हो गई। इस सिन्धिके अनुसार सेलु कसको ५०० जंगी जहाज और सीय राजको सिन्धु नदीके निकट वर्ती यो कराज्य मिला और विपद्के समय एक दूसरेको सहायता करेंगे, ऐसा दोनों ने अही कार किया।

सेलुक सने अपने राज्यको १२ मागों में विभक्त कर प्रत्येक भागमें एक चलप वा प्रासनकर्ता नियुक्त किया। उन्हों ने ताइ ग्रिस नदोक्षे किनारे मेलुकिया नामको राजधानो बसाई। किन्तु ग्रोसमें युड उपस्थित हो जाने वे बे सीरियाके अन्तर्गत अन्तिश्रोक (Antioch) नगरमें हो राजधानो उठा लानेको बाध्य हुए। यहां कुछ काल तक राज्य करनेके बाद वे २८० खृ० पूर्वाव्हमें मारे गये।

अन्तिओक (Antiochus) २८०-२६१ खु॰ पू॰।
प्रन्तिभोक सेलुकसको तरह राज्यकोलुप नहीं थे।
वे एशिय।स्य समस्त योकराज्यको तोन भागों में विभक्त
करके उसका एकांग्र लेकर राज्य करते थे।

उन्हों ने प्रमेत नगर वसाये, प्रोत्त उपनिवेश स्थापित किया भीर मिदीयामें प्रायः १७२ मोल तक दीर्ध प्राचीर बनवाया। उनके बड़े लड़केने जब पिताके विरुद्ध सम्बंधारण किया, तब उन्हों ने अपने हायसे उसका मंस्तित काट डाला। २६१ खृ॰पू॰में अन्तिश्रोकको स्ट्यु हुई। पोछे उनके दितोयपुत्र अन्तिश्रोक नाम धारण कर सिंहासन पर बैठे।

भारतवर्ष में इस समयको जो खोदित निधि है उसमें भितियोकका नाम देखने ने भाता है। सेलुकानने मोर्बे राजकी साथ बन्धुत्व संस्थापन करके उनको सभामें में गस्थनीज नामक एक दूतको रख छोड़ा था। मोर्बे रोजको सत्युको बाद उनके वंशीय राजायों के साथ यो कसमाठों का भंक्छ। सङ्गाव था श्रीर वे एक दूसरे के पास दूत भेजा करते थे। अगो क्र ने बौद्ध धर्म में दी चित हो कर जित्र समय अपने अहिं साध में का प्रवार करना आरस किया, उस समय श्रन्तिशो अने उनके कार्य पर विशेष सहातुभृति प्रकट की थी।

२य अन्तिओं ह ( Antiochus II )

२६१-२४६ खु ० पूर ।

रय अन्ति पोक अत्यत्त सुरासत और भोत थे। वे अपना समय बन्धुन में से साथ आमोद प्रमोद में वितात थे। उन हे राजल में प्रम भाग में हो देरान का उत्तर-पश्चिन भाग राज्य में विक्कित हो गया और विक्राय के यासन कर्ताने स्वाधीनता अवलाबन को। इस के कुछ समय बाद हो पार्थि वगण विद्रोही हो गये। पार्थि वगण (Parthians) भ्रमण गोल जाति थे और पश्चनारण हारा जीविका-निर्वाह करते थे। असँ के अ और तिरिद्त नामक (Perilates) नाम ह दो भाई विक्रिय में ओक्स नदी के किनारे मने भी चराया करते थे। एक दिन इस प्रदेशके आसनकर्ताने अपने किन्छ भाई का अपमान किया जिससे वे विद्रोही हो गये। पार्छ उन्हों ने भाननकर्ता को मार कर प्रमु के ग्रमे अपना राजा बतलाते हुए तमाम घोषणा कर दो (२५० खु० पू०)। इस विद्रोहदमनका और कोई सुयोग उपस्थित न हुमा।

२य सेखहस ( Seleucus II )

# २४६-२२६ खु॰ पू॰।

रय अन्तिश्रोक्षको स्यु ते बाद सि हासन ले कर उनके पुत्रोमें विवाद खड़ा हुया। कालिनिकस (Callinieus) को प्ररोचनासे इकिएट के राजाने विकास तक लूटा। रय सेलु कस पिताका कि हासन पा कर भाई के साथ युद्धमें लग गये। २४२ खु॰ पूर्वान्द्रमें अंक्यरा नामक स्थानमें जो युद्ध हुया उसमें सेलुक स परास्त हुए और पी के मालू म हो गया कि वे मारे भो गये। यह सम्बाद पात हा पार्थि वके राजा तिरिद्द (Tiridates) ने दलवलके साथ प्रोकराज्यमें प्रवेश किया और आन्द्रोगोरसको मार कर उनके अधान स्था प्रदेश पर अधिकार जमा लिया। सेलुक सने अपने भाई और इकिएट के राजाके साथ सम्ब स्थापन करके २३८ खु॰ पूर्वान्द्रमें तिरिद्द के विकाद युद्ध-

Vol. XIII. 82

याता को। किन्तु इम युद्धमें वे सम्पूर्ण रूपसे परास्त इए। इस समय अन्तिश्रोक नगरमें चारों श्रोर अशान्ति फैल गई जिससे वे लौट जानिको बाध्य इए श्रीर पार्थियों-से अपमानका बदला न चुका सके।

२य सेलुक सकी संयुक्ते बाद उनके प्रत्न सोतारने ३य सेलुक सकी उपाधि धारण कर सिंहासन पर आरोहण किया (२२५ २२३ खृ॰ पू॰)। किन्तु उनकी कची उमरमें सृत्यु हो जानेसे सागनप ३य अन्तिओक को नाम-से मिंहासन पर अभिषित्त हुए।

> ३४ अन्तिओक ( Antiochus III ) २२३-१८७ खु० पू॰ ।

श्य अन्तिश्रोक पहले वाजिननके शासनकर्ता के पद पर
अधिष्ठित थे। अभी उन्हें सिंहानन पर समासीन देख
सिदोयाके शासनकर्ता भोजनने उनके भाई निकन्दरसे
मेन कर राजसेनापतिको परास्त किया श्रीर सेलुकिया
जीता। पीछे उन्होंने राजोपाधि ग्रहण की। बाजिनन
श्रीर समस्त सुसियाना प्रदेश, परपेटिमिया, सेनोपटेसिया आदिस्थान शोष्ठ ही उनके हाथ लगे। श्रन्तिश्रोकने शतुओं को इस प्रकार जयलाभ करते देख
स्त्रयं तायग्रीम नदी पार कर मोलनके भागनेके पथको
चेर लिया। मोलन बाध्य हो कर ग्रह करने लगे श्रीर
अन्तिने सम्पूर्ण इसे परास्त श्रीर निहत हुए। इस
युद्धके बाद रेथ यन्तिश्रीक सेलुकिया गये श्रीर वहां
राज्यशासनका सुवन्दोबस्त करके श्रपनो राजधानीको
लीटे।

श्रीतिश्रोक्षको वहन श्रामं नियाक श्रीधिपतिको स्त्री थो। श्रामं नियापति पत्नोक षड्यन्त्र से मारे गये। श्रीतिन भोकने श्रामं निया जा कर स्मी विवाद शान्त किया श्रोक विद्ये वह मं स्थाक सेना ले कर पार्थि वराज्यमं द्यं पद्धे। युद्धमें पार्थि वगण सम्पूर्ण रूपमें परास्त हुए श्रीर पीके उन्हें श्रधीनता स्त्रीकार करनी पड़ी। पार्थि वोका युद्ध समाप्त हो जाने पर श्रान्तिश्रोक वित्रयाराज्याप साम्य युद्ध में श्रान्त यथेदेमस (Euthydemus) के साथ युद्ध में श्रान्त द्यं प्रेम स्वा वर्ष लड़ते रहने के बाद सन्ध स्थापित हुई है। सन्धिक श्रान्तार श्रान्तिश्रोकने यथेदेमसको विवाद कर दिया। वित्रयाक राजा इसके वदलेमें कर्याका विवाद कर दिया। वित्रयाक राजा इसके वदलेमें

अपने समस्त रणहस्ती, सेनाशींको रसद और अक्र अयं देनेको बाध्य हुए। इसके अलावा विपद्के समय एक दूमरेको महायता करेंगे, यह भी खिर हुआ। इस सक्षिके बाद अन्तिश्रीक काबुल चले गये और वहांसे उन्होंने भारतवर्षीय राजा सुभगसेनके साथ मित्रता कर ली। पोके राजासे १५० रणहस्तो उपहारमें पा कर वे खदेशको चल गये।

चित्ति योक जीवन के श्रीष्ठभाग में रोमकों के साथ युद्ध-में पराम्त हुए थीर बहुत धन दे कर अपनी जानकी रिहाई पाई। अर्थ संग्रहको इच्छां ने उन्होंने सुना या कर बेल देवका मन्दिर खूटा। इस स्थान के अधिवासी-गण उनका यह कार्य देख कर बड़े विगड़े और पीईट उन्होंने बाक मण कर उन्हें यमगुर भेज दिया।

धर्ष मेळकस ( Seleucus Philopator IV ) ।

श्रानिश्रोक की स्टायुक बाद ४ श्रं सेलु क सने १८७ खु॰पू॰ से १७५ खु॰पू॰ तक राज्य किया। इनकी स्टायुक बाद ४ श्रं श्रानिश्रोक (Epiphanes) सिंहासन पर बैठे और प्रजाको भलाईका उपाय सोचने लगे। किन्तु राजकोषके श्र्यं श्रास हो जाने से उन्हों ने आमें नियामें प्रवेश कर वहां के शासनकत्तीको के द किया और बहुत से मन्दिर लूटे। इस प्रकार प्रचुर अर्थं संग्रह कर वे खदेशको लौटे। ऐसे धमें विकद्ध कार्यं पर स्वक सब श्रमन्तुष्ट और विद्रोही हुए। इन विद्रोहदमनके पहले श्र्यं श्रानिश्रोक को देहान हुआ (१६४ खु॰पू॰)।

उनके नाबालिंग पुत्र यूपितर ५म अन्तिकोक नाम धारण कर सिंहासन पर बैठे। किन्तु दो वर्ष बाद हो वे दिमितर सोतरको हायसे मारे गये।

देमित्रसोतर ( Demitrius Sotor)

१६२-१५० खु० पू०।

देसितरक राजपट पर प्रतिष्ठित होनेसे शिमकों के साथ उनका विवाद खड़ा हुआ। रोमकों ने युदुधमें जयलाभ किया और चारों घोर उनके शतु शों को उभाड़ा जिससे देसितर बलहोन हो गया। मिदीयाक शाउनकत्तीन इस सुयोगमें अपना अधिकार बढ़ाना चाहा और इसी कामसे वे रोमनगर गये तथा वहां १६१ खु॰पूर्वाब्द्में राजा बन गये। पीछे उन्हों ने यामें भियाक शासनकत्तीक साथ सन्ध कर ली जिससे

मिदोया में पार्ख वर्ती स्थानके अधिवासियों ने उनकी वश्यता खीकार को। इस में कुछ समय बाद बाजिनन उनको दखलमें आ गया। इस प्रकार राजायय देख कर देशिनर दलवल में साथ रणस्यलमें पहुंचे योर युद्ध-में उन्हों ने मिदोयाके शासनकर्ताका विनाग किया।

१म अन्तिश्री ककी बाद में पायि वाधि प्रति आन्ता भाव में राज्य करते थे और १०१ खु०पू० तक छन्हों ने राज्य फै लाने को जरा भी चेष्टान को। १०१ खु०पू० को पार्थि व-नरपति प्रवती (Phraates) की मृत्युकी बाद छनको भाई मिलदात मिं हासन पर अधिक इ हुए। मिलदात बुद्धिमान् और साहसो थे। छन्हों ने राज-पद पर प्रतिष्ठित हो कर राज्य विस्तारको और ध्यान दिया।

इस समय बितायाधिपति य घेँदमके पुत्र देमितर (Demetrius = देविमत) भारत जोतनिके लिये अप-सर हुए। उन्होंने पञ्जाब जोत कर शाक्तकों पिताके नाम पर राजधानी बसाई और विन्धुनदी पार कर पत्तल, सुराष्ट्र तथा भरकच्छ फतह किया था। किन्तु धन्तर्वे यूकातिदेन नामक एक व्यक्तिने उनसे बिताया-राज्य कीन लिया।

इसको कुछ समय बाद ब कियामें अन्तर्वि सूत्र उपस्थित हुन्ना जो युक्तातिरेन (Ucratides)को मृत्युके बाद और भी भयद्वर हो उठा। किसी किसी ऐतिहासिकने लिखा है, कि सिलदातने ऐसे मौकों में भारतवर्ष तक अपना राज्य फौला लिया था। पीक्टे उन्होंने पूर्वभागमें इस प्रकार विजयलाभ कर्के योक सम्बाज्यकी भीर दृष्टि डालो। १५० खु० पूर्वाव्दमें एक व्यक्ति अपनेको अन्तिश्रोक एपो॰ फेनोक पुत बतला कर उपस्थित इ ए। उन्होंने पार्खे वत्ती राजायों को सहायता से दिनितरको युद्धमें परास्त कर्मार डाला और सिंहासन पर अधिकार , कर १४५ खृ॰पू॰ तक राज्य किया। अन्तमें वे टर्निमोक्ते साथ युद्धमें परास्त हुए श्रीर भागते समय उनके शिकार बन गर्थ। इनको सत्य के बाद २य देमितर ( Demetrius ) ने राज्यलाभ किया। इनके श्राचरणसे सभी इतने असन्तुष्ट इ.ए, कि ग्रोघ़ ही एक व्यक्ति सिंहासनप्रार्थी हो कार वहां उपस्थित हुमा। सबीको सत्ताहमे उन्होंने राजो-

पाधि ग्रहण की। पांच वर्ष युद्ध बाद सीरियाका श्रधि-अग्र देसितरको हाथसे निकल पड़ा।

जिस समय एशियामें योकसाम्त्राच्यकी ऐसी
योचनीय दगा हो गई थी, उस समय मित्रदातने मिदीय
पर शक्तमण किया। इस युद्धमें वे सफल-काम हो
अर सरकन प्रदेशकी चल दिये। इसको बाद बाबिलन
उनको हाथ लगा। अन्तर्भ १४० खु० पू॰में जब देमि॰
तरको सेनापित उनमें पराम्त हुए, तब एशियाका समस्त
सीरियाप्रदेश मित्रदातको हाथ शाया।

देमितरने ग्रीक ग्रोर माकिटनों की सहायतासे पुनः राज्य पानिकी चेष्टा की। पाधि वनण कई एक युडमें छनसे परास्त हुए। किन्तु १३८ खृ॰ पू॰में मित्रदातके सेनापितसे देमितरकी सारी सेना विनष्ट हुई ग्रीर शाप बन्दो हुए। मित्रदातने समुचित समान दिखला कर बरकनमें छनका वासस्थान निर्दिष्ट कर दिया ग्रीर उन्हें भपना जमाई बना लिया । इसी समयसे एपियामें ग्रोकसाम्बाज्य सदाके लिये वितुत्र हो गया।

१३८ खृ॰ पूर्वान्दको वहावस्थाने निवदातका धरीरा-वसान हुमा । वे हो पार्थिव (Parthian) साम्त्राच्यके स्थापिता तथा न्यायपरायण भौर दयालु भो थे। उन्होंने मन्यान्य देगोंको उत्क्षष्ट पद्धः तिथां भपने राज्यमें प्रचलित की ।

पार्थिव ( Parthian ) राजाव ।

ईरानमें माकिदिनिया राज्यके अधःपतनके साथ साथ पूर्व देरानमें ग्रीक खाधीनताका भी अवधान हुआ। १४० खृ॰ पू॰ तक खाधीन बिक्तियाका उक्केख देखा जाता है। तत्पावत्ती प्राचीन सुद्रामें ग्रीर किसी भी स्वाधीन राजाका नाम नहीं मिलता।

मित्रदातको मृत्युके बाद उनके पुत्र पिताको उत्तराधिकारो हुए और पिताको तरह राज्यहाद्धि करने की। इन समयको जो सब मुद्राए पाई जाती हैं उनमें लिखा है, कि उन्होंने प्रकों (Scythian) से मार्गियाना नामक स्थान बलपूर्वक अधिकार किया था। इस समय सें लुकसके वं प्रधर अपना आधिपत्य पुन: संख्यापन करनेके लिये सविग्रेष चेष्टा कर रहे थे। अम अन्तिश्रोकने पहले सीरियामें विद्रोहदमन करके

बाबिता और जैहनतनतो दवत विया। पोई ८००० सेना के साथ के पार्थि वी के विस्त अप का इत्। पार्थिवीकी निद्धेषो अनेक राजा उनने जा मिनी। महा जाब (Great Zib) भोर अन्य दो युद्धों में पार्थि वों की पराजित होने पर अन्ति प्रोक्तनी मिटोयामे प्रवेश किया। वहां शोत ऋतुकी आगमन पाइ लावला साथ वे ठहरे हो थे, कि उसो समय सिन्धका प्रस्ताव पेस हुया । द्यन्तियोक्तने धनेक तरहकी धन्याय प्रस्ताव किये। पर पार्थि वो को वह मंजूर न हुन्नः। ग्रोकों के असट् यव दारवे इस स्थानकी षविवासी प्रत्यन्त उत्यक्त हो उठे भीर मिदिवने छिप कर पार्थि वो से सन्धि कर लो। पार्थि वो ने एकाएक छनको शिविर पर घावा बोल दिया और उन्हें अच्छी तरह हर्। । इसमें उनको प्रायः मभो सेना विनष्ट हुई और वे अतुके हाय बन्दी होनेको भयते पड़ाड़ परमे जमीन पर कृद पड़े श्रोर पञ्च व हो प्राप्त हुए।

अम अन्तियोक के साथ युडकाल ने दिमित रने सुकि पाई यो। युद्ध समात्र हो जाने पर फातोने उर्ह फिरसे पक्क नेको चेटा को। इसे समय उनके राज्य के पूर्व भी में में में पार विषद् उपिक्षत हुई। उर्हों ने पहले भन को कर भकों को सहायता पहुंचः ने का वचन दिया था, किन्तु समय अने गर उद्हों ने अपने प्रिश्चा का पालन न किया। इस पर पक लोग बड़े विगड़े और उनके राज्य में लूट मार मवने लगे। भकों के साथ युडमें फानती सम्पूर्ण रूप से परास्त हुए भीर मारे भो गये।

र्म अतेवान (Artabanus l)

प्रविते की सत्युकों बाद पत्त वान राजा हुए। कोई कोई कहते हैं, कि शक लोग जयलाभने मन्तुष्ट हो कर स्वदेशको लौट गरी। कि दोका यह भो मा है, कि कि घर्त वानने प्रति वर्ष उन्हें कर देना खोकार किया था। रनके राजल कालमें निलुक्तिया के प्रधिवासियों ने घरयन्त उत्पोद्धित हो राज्य पहारक यि यि राक्ती प्रति निष्ठुर भावसे हत्या को। घर्त वानने हत्याकारियों को उनको घांख निकाल जैनेका डर दिखाया, पर तो कारो जातिके साथ युद्ध में निहत हो जानेसे उनकी इक्का पूरो न हो सकी। उनके पुत्रका नाम स्य मित्रदात था। २य मित्रदात ( Mithradates ll

श्य मित्रदातने पार्थि व साम्राज्यको प इलेको तरह छवत कर दिया। कहते हैं, कि उहों ने घटयन्त साइस से पार्ख वर्ती राजा मों को परास्त किया और यूफ्रेटिस नदो तक भपना राज्य फो लाया। में कोपटे निया पार्थि व राज्य के भन्तमुँ ता हो जाने से रोमकों के साथ उनका सक से पहला संस्त्र हुमा और ८२ खु० पू० में सुन्ना (Sulla) जब कपादो कियाको पचारे, उस समय बन्धुल स्थापनके लिये मित्रदातका दून उनके समोप पहुँचा। मित्रदात इस समय कम्मागिनको रानो के साथ लड़ाईमें उलमि हुए थे। मालूम होता है, कि रोमकागण भत्न भोको किसो प्रकारको सहायतान पहुँचाने, इसो आश्यसे दूत भेजा गया था।

र्य अर्तेवान ( Artabanus II )।

मित्रदातको स्था को बाद २ य यत वान सिं हासन पर बैठे। इस समय यामें नियाकी राजाने सस्ताट की छा विधार प की योर वे इतने प्रता ग्या की हो उठे थे, कि यत बान उन हे साथ सिंध करने की बाध्य हुए। इसने के कुछ समय बाद पार्थि वराज्य यन्ति हो ह यौर वहि: यातु के याक्र गण से भान गय हो गया। यन्ति ने ७० खु॰ पू॰ को यस किइ सिनातक (Arsacid Sinatruces) यसो वर्ष को यवस्था में राजग हो पर बैठे पोर उहां ने ७ वर्ष तक राज्य किया।

३य फरति ( Phraates III )।

प्रियामें रोमक्र सेनापित लुकृत उ (Liteallus)के भागमनके कुछ पहले प्रवतों ने राज्य आर यह ए किया।
६८ खु॰ पू॰ में मित्रहात भोर ताययों नि उ हो नों ने रोम को ने विक् ब उन से सहायता मांगो। कि लु उन्होंने सहायता हिना ना-मंजूर किया। कुछ काल तक निर्पे न भावों रह कार अन्तों पम्पों के भनुरोध वे पामें निया पा च हाई कर के लिये उद्यत हो गये। आर्थे नियाधिपतिके पुत्रने पिताके साथ विवाद करके पार्थि व है यमें भाव्य प्रवा भारे वहां प्रवतों को कन्यासे उसका विवाह हुआ। पुत्रके भागमन पर पिता पार्थ त्य प्रदेशको भाग गये। किन्तु इस समय प्रवतों को खहेग लौडा कर ताथ यो निसन्ति च उनके पुत्रको अन्ती के लिये हिंग स्था। परन्तु पम्पीने

उसकी सहायता की श्रीर तायशे निम्न रोमको के हाय श्रात्मसमप प करनेको बाध्य हुए। पम्पोने उनके प्रति-सम्मान दिखला कर उन्हें फिरसे राजपद पर प्रतिष्ठित किया श्रीर उनके प्रवक्ती जंजीरसे बांध रखा।

रोमको न जब देखा, कि यब प्रवती वे सहायता लेनेको कोई जरूरत नहीं है, तब वे उनके राज्यमें धुन पड़े। रोमको के इस काय में प्रापत्त करके प्रवती ने पम्पीके निकट दून भेजा, लेकिन कोई पन न निकला। ६४ खु॰ पू॰को मोरिया प्रदेममें पार्थ बांने ताय प्रेनिस को परास्त किया। पोक्टि पम्पोने मध्य स्थ हो कर देनों के बीच भगड़ा ते कर दिया। प्रवती ५० खु॰ पू॰में यपने दो प्रवी से सारे गये। पार्थि व राजव अके यधः पतनका यही प्रथम सुवपात था।

## १म ओरोद ( Orodes I )

प्रवित्रों मारे जाने पर पिड्याती १म श्रीरोंदने सिंहा सनको सुग्रीभित किया श्रीर अपने भाईको मिदीयाका शामनकत्ती बनाया। किन्तु श्रीयोक्ता राजपुतके श्रत्याचार करने पर उन्हों ने रोमको से सहायता प्रांगी ! रोमको ने मित्र जाकार ग्रोरोटके विरुद्ध ग्रस्तवारण किया श्रीर शुद्धमें उन्हें द्वराया। श्रीरोदने सुवेना नामक किसो ष्ठचवं शोय पार्थि वकी सहायतासे पनः राज्यनाभ किया श्रीर लडाईमें हार मानते पर उनके भाईने शारममम-पैण किया। आखिरको वे ५८ खृ॰ पू॰ में सारे गये। इनी बीच रेमक-सेनायित क्रोसस ( Crassus )ने युद्धमें श्रासानीसे जयो हो सर्व गे, इसी श्रामिस मेलो-पटेमिया पर प्राक्रमण कर दिया और प्रल्पसंख्यक पार्थित सेनाको परास्त किया। इस समय श्रोरोट श्रीर छनके भाईके बीच विवाद चत्त रहा या। क्रोसम बोरोद-के भाईको साथ न मिल कर मे सोपटेमियामें बहुतही रोमकरेनाको रख लीट श्राये। पार्थिव सर्वे नसने जब शीमकरीनाको भवरुद किया, तच अरे पस उनकी सहा-यता करनेको लिए आगी बढ़े। किन्तु कारी नामक स्थानमें जो लड़ाई हुई, हसमें वे जान ले कर भागे। सोटते समय पार्धिवों को बाक्रमण से उनकी अधिकांश भेना मारी गई और आप शत्के हायमें फ'से तथा सारे गये।

Vol. XIII 83

पार्धिवगण इत जयनाम को बाद ५२ खु० यू॰ में पुनः रोम को पर आक्रमण करके सोरिया को खटने लगे। किन्तु नौटते समय रोम कमेन प्यतिने पार्धि वो का पय रोक कर अन्तिगोनिया नाम क स्थान में उन्हें अच्छी तरह परान्त किया। इस समय में सो उटेसिया के शासन-कर्त्ताने तब राजपुत्र के नाम पर दोषारोगण किया तब बोरोदने अपने पुत्र को राजधानों में बुना निया।

रोमकी के मधा दम समय पन्ति दोह चल रहा या। पार्थिवगण ऐसे सुयोगमें भी कुछ कर न सकी। पम्मोने सोजरके विक्द्ध पार्थिवासे सहायता मांगो। किन्तु जब उन्हों ने पार्थिवों को सोरिया देना न चाहा, तब पार्थिवों के साथ रोमनों को लड़ाई छिड़ गई। कई एक छोटो छोटो लड़ाइयों के बाद गिन्दारसकी निकट पार्थिवगण सम्यक्ष रूपसे परास्त हुए और श्रोरेटकी प्रवाप पकीरा मारे गये।

बूढ़े श्रोरोदने पुत्र गोकसे श्रत्यन्त कातर हो दित'य पुत्र प्रवतोको योवराज्य पर श्रमिषिक किया। प्रवतीने एक एक करके सब भादगीको मरबा डाला। पोक्टि वे पिताको भी हत्या कर २७ खु॰ पूर्वोब्दिन राजिम हार सन पर बैठे।

## ४थं फ्रांबनी (Phraates IV )।

योरोदको समय पार्थिवराज्य उवितकः चरमनोमा
तक्ष पहुंच गया था। उनको सःयुक्ते बाद पार्थिव॰
राज्यकी अवनित होने सगी। गद्दो पर बैठ कर प्रवती॰
ने सभी चमतापत्र लोगों भौर अपने प्राप्तवयस्क पुत्रीं॰
को मार डाला। बहुतने लोगों ने भाग कर रोमक सेनाः
पति यांटनोका आव्य लिया। आंटनो उन लोगों को
छत्ते जनाने साहसो हो पार्थि वराज्य पर आक्रमण करनेको लिये अयहर हुए। पहोराको मृत्युक्ते बाद आमेंनियों ने रोमकों के साथ मित्रता कर लो थो। यांटनो
सिन्धपस्तावमं पार्थि वो को व्याप्त रख सेन्य संग्रह
करने लगे और ३६ खु० पू॰में ६०००० पदातिक,
४०००० अखारोहो तथा अन्यान्य राजन्यों के साथ प्रवती॰
ने नगर मे चिर लिया। मिदीयाकी राजा अत्वासदेश
भीर प्रवती एकत्र मिल कर युद्धमें प्रवत्त हुए। आंटनो

परास्त हो कार बड़ी संश्कित्ति श्रामें नियाक प्रान्तभागीं पड़ेंचे। यदि श्रामें नियाक राजा इस समय सहायता न कारते, तो निश्चय था कि रोसकिन भं ध्वंसपाप्त हो सानो है।

जयनाभने बाद प्रानती शेर पर्त वानदेशके मध्य लुं एठत द्रव्यका भाग ले कर विवाद खड़ा हुआ। मिदोयाने प्रिवितने घाँटनीसे सन्धिका प्रसाव किया। रीमकों ने उनकी सङ्ख्यतामें सेना भेजी, किन्तु आक-लियस नामक स्थानमें युक्के बाद रीमकसेना स्वदेश सीटनेको बाध्य हुई। इसने कुछ समय बाद हो शामें निया थोर मिदोया पार्थि नों ने हाय लगा।

इस प्रकार उपयुंपरि जयलाभने प्रान्तो अत्यन्त गवित और यथेच्छाचारो हो उठे। उनी श्राचरण पर प्रता अत्यन्त रुष्ट इई कोर प्रताध्यमाव में विद्रो हो हो कर उन्होंने तिरिदत (Taridates ) के जवर में व्यवि चालनका भार सौंग। किन्तु उन्हों ने ३० खु० पूर्वान्दमें परास्त हो कर रीमकसनापति चक्टेवियनको धरण सो। उन्हों ने अरबों को सहायता से दूसने बार सिंहासन पनिको चेष्ठाको । प्रावती यक्तस्मात् शानान्त हो कर भाग जानेको बाध्य हुए भोर तिरिदन उनको जगह पर बेठे। कुछ काल तक नाना स्थानों में श्रामण करके फ्रातीन अन्तमें शकों से सहायता मांगी। शकों की विस्त्वत वाहिनोको गति रोकनिको तिरिदतते शिंता न धी धीर वे जान ले कर रोमक सम्बट्य गष्टसको धरण में षहुंचे। किन्तु भगष्टत उन्हें किसो प्रकारको सदद देने वे दनकार चले गये। २० खु ० पूर्वी रोमको के साय प्रातोने सन्धि कर की। उनका मृथुके बाद भाइयां में जिसने जिसी प्रकारका विवाद खड़ान हो, उसके लिये छन्हों ने कोटे लड़्केको अपने पास रख अन्य न्य परिवार वगं को रोसनगर भैं ज दिया। उनके सानिष्ठ पुत्र ५म क्रावतोने हद पिताको स्था कर पित्रस्त हमा खपय त प्रतिगोध प्रदान किया था।

पम फनती ( Phraate t )।

फ्रेन्तें ने सिंहासन पर घधिष्ठत हो कर गार्मे निया ग्रहण करेना चाहा। किन्तु युद्धमें पराजित हो कर वे रोसनगरेको भाग गो। अगष्टसको राज्यंतिम्त रको इच्छा न थी। प्रतिने जय यह स्वीकार किया. किं में फिर ग्रामें निया पर ग्राधकार करनेकी चेष्टा न करेंगे, तब ग्रगष्टसने उन्हें मुक्ति प्रदान की। स्वदेश सीटने पर प्रवितोका विमाताके साथ विवाह हुन्ना, किन्तु गोन्न ही बिद्रोह उपस्थित हो जानेने वे रोममें जा किंपे गोर वहीं उनकी सन्यु हुद्दे।

राजिस हासन श्रुष्य हो जाने पर पार्थि वो ने स्य भोगेद (Oradse II) को बुबाया। किल्तु उनके निष्ठुर भार यथेच्छ्यवहार पर सभी अपनन्न हो गए। एक दिन वे यिकार करनेको बाहर निकले और वहीं दूसरेके यिकार बन गर्य। उनको स्युक्ते बाद राज्यते घर तर आ गजता पोल गई। अये प्रावतो के एक पुत्र भाहत हो का रोमसे पार्थिया च ते गर्य। किन्तु अधिक काल तक विदेशमें रहने से स्वदेशकी प्रति उनको कुछ भो ममता न रहो। पार्थि वो ने उनकी ऐसे आचरण पर क्रुड हो कर अत्वान नामक एक व्यक्तिको राजपद पर प्रतिष्ठित करना चाहा। अत्वान पहले तो हार गर्ये, पर पोछे उन्हों को जीत हुई।

रेय अर्तशन ( Artabanus III )

ग्रतंवान ग्रति चतुर ग्रीर उद्यमगोल राजा थे। उन्होंने के वल स्वराज्यको हो रचा को घो सो नहीं, घारतर विद्रोहको समय वैदिशिक राजाग्रीसे विशेषता रोमको को साथ युद्धमें विजयो भी हुए थे। प्रःमें नियाका प्रभुत्व को कर रोमका को साथ उनका प्रथम बिवाद उपस्थित हुपा। रोमको ने पाइवोरियन-ग्रिधितिको भाई मिलदातका ग्रामें नियाका सिंहासन देना चाहा घीर इसको लिये उन्होंने ग्राइवोरियनो से उनको सहद देनेका चतुरोधं किया।

भ्रतीया प्रयम युद्धी पराजित हो कर भाग जानेको बाध्य हुए। मिदीया, वाबिलन चादि स्थाने भीन्नं हो मितदातकी हाथ लगे। पार्थ वर्ती असभ्य जातिथों को सहायताचे उन्होंने पुनः स्वराज्यः धिः कार पाया। वे ३० ई॰ में कुछ समय भी लिये राज्यः चान सुए थे। रोमको भी भास्तिविधानमें सर्तः वानको एकान्त इच्छा थे। किन्तु चारों भीर विद्रोह उपस्थित हों जानि दे उन मो इच्छा पूरो न हुई। सन्तर्मे होनो पचमें सन्ध स्थापित हुई। ४० ई॰ में उन्होंने प्राणत्याग किया।

.. ..

rite.

गोतार्ज और बरदानिस (Gotarzes and Vardanes)।

भर्गवानकी सृत्युके बाद वरदानिस्ने कुछ काल तक राज्य किया, पीछे वे भीन्न हो राज्यच्यात सूए। गोताजं ४१ ई में भिंहासन पर बेठे। किन्तु उनके निष्ठुर व्यवहारसे प्रजा बढ़ी असन्तुष्ट हुई भीर उन्होंने वरदानिसका पच भवलस्वन किया। बिह्मायामें दोनों सेनाकी मुठभेड़ हुई, किन्तु युद्धके प्रारम्भमें हो सन्धि हो गई। वरदानिसने हिंहासन भीर गोताजंने वर्कान प्राप्त किया। भनन्तर वरदानिसने सेलुकिया नगर पर भाक्रमण किया भीर ७ वर्ष तक भवरोधको बाद उसे भ्रावने दखलमें कर लिया।

गोताजं ४५ ई॰ में पुनः विद्रोहों हुए और अपने नाम पर विका चलाने लगे। वरदानिस्ने उन्हें एरेन्द्रिस नामक गिरिपयमें परास्त तो किया, पर लौटते समय गोताज ने राहमें उन्हें मार खाला।

वरदानिस की स्ट यु के बाद गोता जें ने पुन: सिं हा-सनको अधिकःर किया। वशोद्ध के साथ उनके स्वभावमें कोई परिवर्त्त न हुआ। उन्होंने फिरसे अय चर करना आरक्ष कर दिया, इत पर मिहिरदात पार्थि वराज्य याथ करने के लिये के जि गये। रोमक-गण मिहिरदात के साथ जिलगमा तक आये थे, किन्तु मिहिरदात के सोथ जिलगमा तक आये थे, किन्तु मिहिरदात के सोथटे मिया के शासनक त्रीकी विख्वास-घातकता से गोता जें के हाथ बन्दा सुए। गोता जें का प्र क्रेमें देहान्त हु गा।

भन बन्धाशी ( Volagases 1 )।

गोतार्ज को सत्य को बाद अवप तनपति २य बनोर निस् सिं हामन पर बैठे। किन्तु ३ वर्ष राज्य करने को बाद छनको स्यु हो गई भीर छनको बड़े खड़को १स बल काथो राजगढ़ पर अभिषिता हुए। अपने भावः वर्ग को साथ जिसने किमी प्रकारका विवाद न हो, इस लिये छन्होंने अपने भाई पकोराको सिदीया और तिरि दातको धार्म निया प्रदेश प्रदान किया। किन्तु रोमक धार्म नियामें अपनो चमताको अन्तुस रखने को इच्छा से राज्याक। हो वरदानिसको प्रवकी हिए कर सहायता करने लगे। ५८ ई०में बसकाशीने अपने भाईको शामें नियाको सिंहासन पर विठाया, उसको बाद रोमकोंको साथ सन्धि हुई। सन्धिको श्रनुसार तिरि दातने रोमकस्मः ट्रिसे शासनदग्ड ग्रन्थ किया।

बरकान्पतिने िट्रोही हो कर ६१ ई॰में स्वाधी नताका प्राप्त की। छन्होंने अस्तान नामक आतिको प्रपनि राज्यके मध्य हो कर जानेकी असुप्रति दो। मिदीयामें त्रा कर उन लेगोंने देग खुटना आरम्भ कर दिया और राजम्बाता पकोराको राज्यसे निकाल भगाया। बसकाधोने ि पद्में पड़ कर रोमकींसे सहायता मांगी, किन्तु उनको प्रार्थना स्वीकृत न हुई। अन्तमें ७४ ई॰में अलानगण प्रचुर अर्थ संग्रह करके स्वदेग लोटे।

अन्तान नियहके ब!ट बलका ग्रीकी सत्यु हुई। सत्युके बाद २य बलका ग्री श्रीर २य पकी राजा नामक दो राजा श्रीनि एक व राज्य किया। अन्तर्ने दर ई०को अर्तनान ( Artabanus IV )-ने सिंहा सन प्राप्त किया।

इस समय पाथि वराज्यं बहुत विस्तृत या। पार्थि व ग्रीर वरकानके राजा चोनश्रमः ट्रको स्पटोक्तनादि भेजा करते थे। ८७ ई॰ में चीनसे रीत्रकानम्बाट्को निकट प्रोरित दूत सूमध्य आगर तक पहुंचा। कि॰ त ससुद्रपथ हो कर जानः ससत्त विष्टु रह्मूल जान कर बेस्वदेशको लीट श्रासे।

इस समय तक य फ्रिंटिस नदी रोमस स्वाज्यकी पूर्व सीमाक रूपमें गिनी जाती थो, किन्तु सम्बाट् एजन मोर्म नियामें रोमक पासन की वद्ध मुन कर नेके लिये ११२ ई०को बार्म निया में प्रवेश किया और विश्व खा खरावोको ही बार्स मोसाना नामक स्थान जोता। पोछे धीरे धीरे बार्म निया, में नोपटेनिया, धासीरिया बादि स्थान फतह करने पर पार्थिवगण बन्ति दोहको कारण रोम शों को कि ही प्रकारको बाबा न दे सके। जब एजन पारस्य-उपसागरके किनारे पन्नु चे, नब सभो विजित प्रदेशों में विद्रो होनल ध्वक उठा बोर रोमक सेन पत्त मालिस ए (Maximus) युद्ध में मारे गये। एजन रोमको की विपद्वार्ता सन कर तोट बाये पीर

मेसोपटेमियाने श्रन्तगत श्रद्धा नामक स्थानको घेर लिया, किन्तु उस पर श्रिकार जमा न सके । ११७ ई॰में एजनको सृत्यु होने पर हाद्रियन (Hadrian)ने सभो रोमकसेनाको स्वदेशमें बुका लिया।

३म बळ हाशी ( Volagases III )।

२य बलकामो १४८ ई०में परलोकको सिधारे। पोईट उनके लड़के देय बलकाश नि मिं हासनको सुशोभित किया। बहुत दिनों से भामें निया जीतने की उनकी इच्छा थो। १६२ ई०में रोमकमस्त्राट् आर्लननमक सन्य हर्दे। इस सयोगमें बनकाय ने प्रामे निया जा कर वहाँके अधिपतिको मार भगाया और पकीराको श्रामं निवाका सि इासन प्रदान किया। कपादोकियाकी रोमकसेना युद्धमें एक तग्हसे निम्नून हो गई और उत प्रदेश भी पार्थि वी के हाथ लगा। रोमक सेनाकी पराजय सुन कर इलियस बेरस एगियाख छ को पहुँचे समय रोमक सेनाक सम्नोत्साह हो जाने पर वे सन्धिका प्रस्ताव करनेको व ध्र हुए । किन्तु बलकाशोने इसमें अपनी अनिच्छा प्रकट को। बैरसने शोघ हो पावि वो को पराजय कर शार्में निया, मेसोप्टेसिया, बाबिबन शादि-प्रदेशों को जौत लिया । अन्तर्ने १६६ द्रे को सन्ध स्थापित हुई और तदनुसार रामकर्काकी में बोपटेसिया प्रदेश मिला।

8थं बलकाशी ( Volagases IV )

रेय बलकाशोकी मृत्युकी बाद धर्य बलकाशी सिं हा-सन पर अधिकृद हुए। इस समय रोममें अन्तिव स्व हपस्थित हुआ और बलकाशोने पे सिनिया निगर (Peesennius-Niger)-का पच पवलम्बन किया। किन्तु निगरकी पराजयको बाद उनको प्रतिहन्हो सिवेरस (Severus)-ने में सीपटेमिया पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। पार्थि वो ने में सेपटेमिया-अधिकारको समय किसो प्रकारका विपचताचरण न किया। किन्तु १८६ ई०में सिवेरस जब आलविनियीं-को साथ लड़ाईमें लगे हुए थे, उस समय पार्थि वो ने में सेपटेमिया जूटा और खेटिसनगरमें चेरा डाला। सिवेरसको आगमन पर पार्थि वगण पुन: पश्चात्पद हुए और सेलुकिया तथा कीची नगर रोमको के हाथ लगा। २०१ ई.०में निरसने अता नगरको घेर लिया, किन्तु पराजित हो कर वे भाग जानेको बाधा हुए।

### भूम बलकासी (Volagases V)।

धर्य बलकाशोको मृत्युक बाद उनके लड़के प्रम बलकाशोने राज्य पाया। २ ३ ई०में अत वान विद्रोहो हुए श्रीर घोरे घोरे चमताशालो हो उठे। फलतः बल काशोको बाब्लिन प्रदेशमें आश्रय लेना पड़ा। इस समय अत वानके साथ रोमकी का युद्ध कि हा। पत वान-का रोमक-भकाद्ध साथ भपना कन्याका विवाह नहीं देना हो इस विवादका स्वपात था। इसमें रामक सम्बद्ध सारे गये शौर उनके दो सेनापतियों के युद्ध व पराजित होने पर विवादका अवसान हुआ।

पारमा ( Persis - के यापनीयगणने हो पार्थि व साम्त्राच्यको ध्वंस कर डाला। पारसो लोगोंको जर यु स्वधमों में मगाढ़ भित्त थो। इष्टखू नामक खानमें उन-लोगोंको यनाईध ( यनाइता) देवोका मांस्टर था। इस मन्द्रिक पुरोहितका नाम था यासन। इन्होंने किसो राजकन्यामे विवाह कर अपने व यको प्रतिष्ठा को थो। उनके व यधर दिनों दिन चमतायालो होते जाते थे और यत वान उनको उपेचा करते या रहे थे। यन्तमें उन्हों ने अद्योशके युद्धमें अत वानको मार कर पार्थि वराच्य यपने दखलमें कर लिया ( २२० ई॰में )। इस समय पार्थि वीका राज्यावसान हुआ।

### शासनीय राजत्वकाल।

पार्थि व-सम्बाटिकि समय पारसी प्रदेश एक छोटा राज्यमें गिना जाता था। यहाँकी राजगण पार्थि व-राजाभोंकी प्रधोनता खोकार करते थे। इरो धताब्दोके प्रारक्षमें पारसी राज्यके छोटे छोटे प्रधोमें वि का छोने पर यहांके राजा बखहोन हो गये थे। पावक नामक एक राजा विराजक्रदके निकट राज्य करते थे। उन्होंने दृष्टख्नामक स्थानको जोत कर वहां प्रपत्नी राजधानी बसाई। पावक्षके पिताका नाम धासन था, इसीसे इस व धका नाम धासन पड़ा। पावक्षके प्रक्रका नाम शाहपुर भीर धाहपुरके प्रक्रका नाम पद धीर था। अद धीरकी प्रचलित सुद्रामें किखा। है, कि के २११ वा

२१२ ई०मे पाथि विसं हासन पर समासीन थे। जर-य स्त्र धम में उनकी प्रगः इ भित्त थी। उनके प्रासन-कालमें प्रोहितगण यति लमतायाली हो उठे। उन्हों-न कभीन, सुनियाना यादि स्थान अपने अधिकारमें कर लिये। यद शीरको लमता दिनोदिन विद त होते देख रोमकगण उनके प्रतिहम्हो हो उठे और २३२ ई०में यलेक सन्दर सिवेरस (Alexanders Severus) ने युहमें उन्हें परास्त किया। इसके बाद रोमके और शासनी थोंके बोच वैरिभाव कभी विलुस नहीं हुआ। दोनों प्रतिमें

हमेशा लड़ाई होती थो। इष्टख नामक खानमें नाममातका उनकी राजधानो थो, सभी राजकाय दिसिफीन (Ctesiphon) नामक खानमें होता था। अदिशोरकी सत्युके समय शासनीय साम्बाच्य बहुत दूर तक फैला हुशा था। जो सब देश शद शोरकी जयोपार्कित कह कर उद्धिखित हैं, वि यथार्थ में उनके परवर्ती राजाश्रीसे श्रिकत हुए थे। जो कुछ हो, शद शोरने जो विस्तात राज्य संख्यापित किया था, वह चार सो वर्ष तक वर्त्थमान था।



अहुरमज्द कर्तृक १म अर्त्तक्षत्रको राजमुकुट प्रदान । ( शाहपुर )

यदं शोरके जीते जो उनके लड़के याहपुर यौत्रराज्य पर अभिषित इए थे। पिताकी सृत्युके बाद वे विंहा सन पर अधिष्ठत इए। उनके राजत्वके प्रारक्षमें हो रोमकों के साथ उनका विवाद खड़ा हुआ। याहपुरने दलवलके साथ अन्तिभोक नगरमें प्रवेश क्रिया, किन्तु वे रोमकों से परास्त हुए। रोमक सेनापित जुलियन जव यासनीय राजधानी पर आक्रमण करने का उद्योग कर रहे थे, उसी समय एक यर इ उनके प्राणका गाहक हुआ। उनको सृत्युके बाद भाषनीयां के साथ सिस्य स्थापित हुई। सिस्तके अनुसार शाहपुरको भामें निया और में सोपटेसिया मिला। अनन्तर २६२ ई० में रोमकों के साथ युक्त खड़ा हुआ जिसमें रोमक समाट, वर्ते-

रियन (Valerian) शासनीयों के हाथ बन्दो हुए;
किन्तु शाहपुरने पराजित हो कर रणमें पीठ दिखाई।
रोमकों ने उनके राज्यमें प्रवेश कर राजधानोको
श्रव्ही तरह लूटा। इस समय शासनीयराज ऐसे
बत्त श्रोर प्रयं होन हा गये थे, कि रोमकों के साथ युद्ध
करनीको उनमें जरा भी शक्ति न रह गई। रोमकाण
बिना रोक ठोक के ही शासनीय राज्य लूट कर खहेश को वापिस गये।

शाहपुरके राजल के प्रथम भागमें मनिकोय सम्प्रदायके प्रवतिक मनिने चपते मतका प्रचार करना चारका किया। इस समय प्रास्ति निया है। याहपुर नामक स्थानमें इन सब प्राचीन कोत्तियों का ध्वंसावशिष देखनेमें द्वाता है।

शाहपुरकी मृत्युके बाद २७२ से ३१० ई० तक ४ राजाभी ने राज्य किया। उनके शासनकालमें कोई विशेष उन्ने ख योग्य घटना न घटी पण्या उस समयका भीई विशेष विवरण भी नहीं मिलता।

३१० ई॰में २य शाहपुरने राज्यलाभ किया। शाह-पुर नाबालिंग थे, इसलिये राजकार्य उनको माता हो चनातो थी । इस समय रोमक राज्यमें ईसा धर्म बह्त चढ़ाबढ़ा या श्रोर पोत्त खिकाधम की अवनति घी। ३३८ ई०में जब रोमकों के साथ युद्ध उपस्थित ष्ट्रया, तब पारसिक ईसाई उनके प्रति सहानुभूति दिख लाते थे, इम कारण उन पर घोग्तर अत्याचार जारो धा। उनका उपासनामन्दिर तोड़ फोड़ डाला गया श्रीर स कड़ों पुरोहित प्रम्तराघात से मार डाली गये। २३७ ई॰ में रोमकों के साथ युद्ध किंदा श्रीर शाहपुर श्रनिक सेनाशीं के साथ रणचेतमीं उपस्थित सूर । २५ वर्षकी बाद इस युइका अवसान हुआ। आहपुरन कई बार रोमकों को युडमें परास्त किया था, किन्तु रोमकों का दुग सहद होनेको कारण वी विजयसाम न कर सकी। चन्तमीं रीमक सम्बाट, जुलियनने शास-नीय-राजधानी पर प्राक्रमण करनेके लिये ग्रह्न-राज्यमें प्रवेश किया। किन्तु राजधानी सुरचित देख उन्हें बीट जाना पड़ा। बीटते समय शतुने **उनको अधिकांश सेना विनष्ट कर डाली और अन्तर्स**े षाय भी मारे गये। उनकी मृत्युकी बाद रोमकी की साय प्राष्ट्रपुरको सन्धि हुई। इस सन्धिको अनुसार शाहपुरको तायगीस नदीकी पूर्वदिक स्थ भूमि श्रीर में बोवटेनियाका कुछ भंग प्राप्त हुया। सन्धिमें यह भी यत यो, कि रोमकाण आमें नियाधिपतिको किसो प्रकारकी सहायता न देंगी। इस सन्धियत से तहा मार्मे नियाधिपतिको उनको द्वाध बन्दो होने पर भी शाइपुर पार्मे निया पर घधिकार न कर सके। पार्मे -निया छोटे छोटे पंथों से विभक्त या श्रीर यहांको ईसाई लोग रोमको के पचपाती थे। रोमकगण किय कर उनकी सहायता करते थे।

३७१ ई॰ में रोमकसेनाने प्रकाश्यरूपने शासनीय सेनाका सामना किया था ! किन्तु इस समय गथ लोगों को रोमक सास्त्रा जा पर श्राक्त पण करते से दोनों पच में फिरसे सन्धि हो गई। ३७८ ई॰ में २४ श्राहपुर कराल कालको गालमें प्रतित हुए।

रय शाहपुरको स्वत्युको बाद दितीय अदंशीरने स्रोर अदंशीरको बाद स्य शाहपुरने राजा विद्या । दन लोगोंको शासनकालमें कोई विशेष घटना न घटो।

श्य शाहपुरके पुत्र यजदेजादें ३८८ दे॰ में राजा हुए। णरिसिक लोग उन्हें बुिह्मान् पर अधार्मिक समभति थे। खृष्टधर्मावलिखयों के प्रति यतुकम्प दिखलाना ही इसका कारण समभा जाता था।

३य शाहपुरके राजलकालमें ईसा लीग लगासना-कालमें एकत हो सकते थे। पीक्ट उनके प्रधान धर्म-याजक दौत्यकाय में नियुक्त हो कर रोमदेशको गये। ४०८ ई०में रोमकसम्बाट्के साथ उनकी मित्रता हुई। इस कारण पारस्वके रुम्मान्त लोग उन पर अत्यन्त असन्तुष्ट हुए श्रीर बरकान प्रदेशमें रहते समय उन लोगोंके दक्रान्तमें रुहसा उनको सत्यु हो गई।

पिताका सृत्यु-सम्बाद पा कर ४थ शाहपुरने यामें नियासे राजधानीको योर याता की, किन्तु वे राहमें हो मारे गये। उनके सर्वके बाद खस्क नामक एक व्यक्ति सिंहासन पर बैठे। किन्तु शाहपुर में भाई बहर मके राज्यशायी होने पर वे राजपद छोड़ देनेको बाध्य हुए।

बहराम सबँदा प्रपुक्षिचित्त श्रीर कामिनोके सह वासप्रिय थे। राजपद पर प्रतिष्ठित होनेके साथ ही वे ईसाइयोंके प्रति श्रत्याचार करने लगे। पोछे छन्होंने रोमकोंके सथ विवाद ठान दिया। उनके सेनापितने रोमकाक्षोन कनस्तान्तिनोपत्त पर श्रिष्ठकार किया।

४२२ ई०में दोनों पचमें सन्ध हो गई। इस सन्धिक अनुसार ईसाइयों के जगर जो अत्याचार होता या, वह कुछ समयके लिये बन्द रहा । अनत्तर हूण जातिके साथ पार्सिकों के विवादका प्रथम सुवपात हुआ। इए लोग बिक्तिया और उसके पार्ख वर्त्ती प्रदेगों-में रहते थे। उनके साथ पांचवी प्रतान्दीके शिष भाग तक युद चलता रहा। बहरामको सृत्युके बाद उनके पुत्र २य यजदेनार्द राजा हुए। इनके समयमें ईसाइयों के जारे अत्या गरं होने के कारण आमें नियामें विद्रोह

छपि एक हुपा। अन्तमें छनके धर्म में किसो प्रकारका

हस्तचिप न किया जायगा, ऐसा स्त्रोकार कर जिने पर

विद्रोहान आन्त हुआ। यजदेजाद की सृत्युक बाद

छन के दो पुत्रोमें विवाद खड़ा हुआ। पिरोज इसकी

कष्टायता है अपने भाई का विनाय कर सिंहासन पर

बैठे। किन्तु सिंहासनप्राप्तिके बाद ह पोंको साथ पुन:

युद्द किड़िंग्या। कई एक युद्ध में पिराजको जीन तो होती

गई, पर महभूमिन युद्ध होने के कारण छहें बड़ी बड़ी

मुसीवतें टठानी पड़ी थीं। इस कारण वे हूणों से सिन्ध करने को वाध्य हुए। ८८४ ई० में पिरोजको सिन्ध भङ्ग करने पर फिरसे विरोध उपस्थित हुन्ना। इस युद्ध में पिरोज पराजित भीर निरुद्ध हुए। हुणों ने परस्थे में प्रवेश कर नगरग्राम ल टा भोर मत्याचार श्रास्थ किया। पारसिकों के प्रति वस कर देने में स्वी कार करने पर इल्ल लोग स्वदेशको लौटे। पिरजोको स्त्यु के बाद उनके भाई बलाग गहो पर बैठे, किन्तु पारसिक पुरोहितों के विपद्धनावरण करने से वे थो हे दिनां के अन्दर राज्य चुत हुए।



तिकं ई-केसरा वा १म खसरका भान प्रासाद ।

पिगेन की पुत्र १ स नवाध ४८८ देशों सिंहासन पर मधिक इ हुए। पुरोहित और सम्झाल पारिस को की प्रधानता खर्च करना हो उन जा प्रधान लच्छे था। किन्तु इससे राज्य भरमें विद्रोहान त धन क उठा और भाष गन्तुको हाथ बन्दो हुए। पोक्टे कबाधने भाग कर इंगोंश् को धरण लो और उनकी सहायतासे उन्हों ने पुन: राज्या साम किया। ५०२ देशमें वो इच्छापूर्व का रोम की को साथ युद्धमें प्रवृत्त हुए थे। उन्होंने पहले भामें नियाश की राजधानो पर अधिकार किया। बहुयुह्व को बाद १०६ देशमें दोनों पचमें सन्धि स्थापित हुदै। ५३१ देशमें का बाधने सीरिया जीतनेको चेष्टा की, किन्तु उनको मभी चेटाएं निष्मत हुईं। ५३१ ई० में उनकी संखु हुई बीरं उनके प्रिय प्रव खसरू सिंहा वन पर के ठे। बातनीय राजा बोके सन्य खमरू सब प्रधान थे। इंग्लीने प्रपंते सारे राज्यकी माप कर राज्यका परिमाण निर्दारित कर दिया जिससे राजकोषकी विषेष उन्नित हुई। उनके राजत्व कालामें नहर काटना प्रव बनाना बीर नहीं में बांध देना पादि अनेक हितकर कार्य किये गये। ईसाई तथा अन्यान्य धर्मावलस्वी उनके शांसनक सम्यमें सम्यूष निरापद थे। पाश्वात्य सभ्यताके प्रति उनका विषेष धरीन था। इस कारण उन्होंने अपने राईगी पाश्वात्य प्राचार के बवार कीर पित्यां विषेष

खन प्रवार किया। ५३२ ई॰ में रेम कों ते साथ उनको सिंध हुई। इस सन्धिते अनुमार उन्होंने रोम कों को कई एक खान प्रत्यपा किये और रोम कगण भो प्रति वर्ण कर देने को राजो हुए। असस्य जाति ते आक्रमण से प्रपने राज्य को निरापद करते खमकते ५४० ई॰ में सीरोय पर भाक्रमण किया। अन्ति श्रोक नगर उनके हाथ लगा और वहां उन्होंने प्रसुर धन प्राप्त किया। कुक वर्ष बाद खसकते लाजिस्तान जा कर पेत्रा नाम का खान पर भिक्षार जमाया। इस समय में मोपटेमिया प्रदेशमें युद्ध चन रहा था। अन्ति में ५४० ई॰ में रोम कोंने का फो धन दे कर पांच वर्ष के निये मिया कर लो।

इस समय प्रचा नदी है जिनारे खाकन राज्य प्रवल हो स्ठा। खनरूने वहांके श्रधिवासियोंको वग्रीभूत कर किया था। उनका राज्य इस समय सिन्धुनदो तक विस्तृत था। ५० ई॰ में उन्होंने येमन प्रदेशको दब्ब किया। रीमजीने खाजन और योमन के देश-इयो'को जो सहायता दो यो, उसको लिये खसरूको साय पुनः उनका विवाद किडा। रोमको ने निमि विस नगरको घेर निया, किन्तु जोत न सके। खसरू-ने पूछ है भी दारा पर दखन जमाया। ५७५ ई भी उन्होंने कपादोकिया तक कदम बढ़ाया था, किन्तु यहां रोतकों को प्रवत देव उन्हें लौट जाना पड़ा। रोम क गण उनका पोका करते इए पारस्याधिकारभुक असि-नियातक पहुँचे। किन्तु दूबरे वर्ष खप्तरूने छन्हें राजारी मार भगाया । ५७८ ई॰में ताइबेरियस (Tiberius)-ने रोमकसाम्बाजाको प्राप्त किया और खसरूकी सत्यु हुई।

खसक्ती सता के बाद हीरमण्ड सिंहासन पर दे ते। उस समय भी रोमकों के साय युद चल रहा था। सुर्की लोग इसी समय बागो हो गये, किन्तु पार्रिक सेनापित बहरामको साथ उनको पूरी हार हुई और कर देना उन्हों ने कबून किया। इस के बाद बहराम रोमकों न को विकद भे जी गये, किन्तु युद्धमें पराजित हो जैसे होर-मण्डने उन्हें पदच्युत और प्रपन्नानित किया। बह-राम इस प्रप्रमानका बदला जुकानिको लिये विद्रोही इस। होरमण्डनो पुत्र २य खसक्ते उनका साथ दिया।

चन्तमें होरमज्द राजाच्युत चीर ५८० ई॰में निहत हुए। होरमज्दको स्टतगुको शदश्य खसरू (परवेज) बोर बहरामके बीच सिंहा नन ली कर भागड़ा पैदा इया। २य खनकृते युद्धमें हार खा कर मारिश ( Maurice ) की शरण लो श्रीर अन्तर्मे मारिय तथा यन्यान्य पार्शिकोंको सहायतामे पै त्वक राज्यका उदार किया। बहराम तुकि स्तानको भाग गये। खमछने अपनेको निरापद करनेको लियो एक इजार रोमको को शरोररचो नियुत्त जिया। ६०२ ई०में सारिशको मारे जाने पर फोकस ( Phocus ) उनके राजसिं हासन धर अधिष्ठित हुए । खमरू मारिशको पुत्रको महायता देनेको लिये अग्रसर हुए। ६०८ ई० में रोमको के विरुद्ध युद्ध ठान दिया गया। २६ वर्षे तक यह युद्र चलता रहा। प्रथम युद्ध में रोमकगण विपन्न हो पड़े श्रीर इनके दमस्त स जेर जनम, मित्र श्रादि खान पारसिको के हाथ श्राये। अन्तमें हरिक्रयस ( Heraclius ) के कौगलसे रोमको भाग्यनच्यो सुप्रवित्र हुई। ६२० ई॰ में खसक् उनसे परास्त हुए और राजधानी कोड कर भाग गये। किन्त क्षक समयको बाद हा यत को हायम पड कर उन्हों ने प्राण विसर्ग न किया। २व खसक्ती सत्युको बाद कबाधने राजा हो कर रोमका के साथ सन्धि कर लो। परन्तु इः साधरे अधिक समय भी न होने पाया था. कि उनका राज्यसुख जाता रहा -वे प्रत्नुको द्वांयमे मारेगये। बाद ३य अद शोर सात वर्ष को अवस्था में गहो पर बैठे। इस समय पारस्यराज्यमें तमाम चराज-कता फौल गई, सभो राजयिता हो अपनानिको कोशिय करने लगे। वे अपने अपने अभिमत राजपत्रको सिंहा-सन पर विठाना चाइते थे। शन्तर्भे अने क हत्याकाण्ड-को बाद ६३२ ई०में महर्यारको पुत्र यजदेजाद ने राजिस हासन प्राप्त किया। इस समय सुमलमान लीग मलन्त प्रवत हो कर उपपूर्विर पारिसकों को परास्त करने लगे। अन्तमें कादि ियरको लड़ाईमें अदंगोरके पीठ दिखाने पर ताइग्रोस नदोका समस्त उपत्यकान भाग सुसलमानों की हाथ लगा। ६४२ ई॰में नेहाबलः को युद्धमं पारितक मेना एक प्रकारते विध्वस्त हो गई। श्रीर सभी शासनीय राज्य त्ररवीं के हाय आया।

### खलीकाओंका अधिकार।

पारस्वमें शासिनयों को चतता विलुप्त होने पर घरवों ने सभी अधित्रसियों को बन्दूव के सुनलतानो धम में दोचिन किया। इस समयमें ले कर ६०० वर्ष तक पारस्य देश खलोफाओं के अधीन रहा। ओमर, ओयमान प्रलो और ओस्मदोग खलोफाओं के समयमें (६२४ में ७५० ई० तक) पारस्य देग खलोफा-माम्बाज्य के एकांगरूपमें गिना जाता था और इन स्थानका राज-कार्य चनानिके निये एक भागनकर्त्ता नियुक्त होते थे। ७५० ई०में खनोफा अब्बास के वंश्वधों ने बागदाद-में राजधानो बसाई और इस समयने खुरासान डन लोगींका भत्यन प्रित्त स्थान हो गया। खलीका देखो।

खनोफाओं को अवनित होने पर्पारसके अन्यान्य प्रदेशों के प्राप्तनकत्तानि आधी तता अवलखन की, इस कारण बहुनमें छोटे छोटे राज्य स्थापिन हए। इस समय पारस्यदेग नाममःत्रका खतीकाके अधीन या। इन सब छोटे छोटे राज्योंके मध्य खुरासानमें तेहर वं श्रधरों ने ८२० से ८०२ ई० तक सिस्तान, यार, इबाक भादि स्थानों में सकरोंन ८६८ से ८०२ ई० तक अर पश्चिमपारस्यने दलिमिव शने ८३३ से १०५६ ई० तक राज्यमासन किया। ये,सन कोटे कोटे राज्य अन्तर्न ६ ल शुक्र जातिसे दिध्यन्त हुई। इसी सेलजुक जाति नी एक शाखा खारिजम नानक स्थानमें राज्य करती थी। छन्होंने क्रममः चमतामानो हो कर पारस्की अधिकांग स्थानां पर अधि कार कर लिया और गजनो तया खेरियों-को पःरस्यवे मार भगावा । किन्तु कुछ समय बाद सेल-जुकागण अन्यान्य जातियों स्साय चङ्गोज खाँ इ हाथ परास्त भीर ध्वं ध्याप्त हर । चङ्गी जखाँ ने वंशधरीने १२५३ से १३३४ ई० तक राज्य किया। पोक्टे उनदो चमता विलुप्त हो जानेसे इयलखान,यगण प्रवत हो उठे। इस समय तैनुरलङ्गने पारस्यदेग पर त्राक्रप्तप कर स रस्त चुद्र राज्यों को ध्वंस कर डाला घोर वत्तीमान पारस्य साम्बाज्यकी नी अंडातो।

वर्तमान पारस्य-राज्य हा इतिहास ।

वत्तीमान पारस्य राज्य का दांतहास नाना विभोषि का-सय घटना भौर चत्याकाण्ड्यू प<sup>8</sup> है। तेम्र्रनङ्ग के समापि Vol. XIII. 85 ही वर्त्तमान युग चास्का इचा है। तेमूर श्रीर उन्हें वंश्वधनिका विषय जाकानामा प्रस्ति लिखा है।

तैसूर विख्यात दिग्विजयो थे। दलीने १३८१ दे भे खुरामान, मजन्दारन ग्रीर पोछे एशियामादनर, अफगा॰ निम्तान, भारतवर्ष श्रादि देशों पा श्राधिकार किया। भारतवर्ष के दित अममें उनका श्राक्षण विस्टतभावने विण्ति है। उनकी स्टिग्ने पहले श्राखावादमें ले कर हजीम तक उनकी धाक जम गई थो। तैसूरके जीते जो उनके तोमरे लड़के मीरनगाइने पारस्थक एक श्राका श्रामतमार यहण किया था। किन्तु उनकी वृद्धि भष्ट हो जानीमें वागदादगदेग पारस्थक्त ने विच्छित हो गया। श्रामत स्टिग्न स्टिग्न लाने तेसूरने १६०५ दे में पीर महस्मद्र नामक एक पोत्रको उत्तराधिकारो बनाना चाहा, किन्तु मोरनके पुत्र दस पर बड़े श्रमन्तुष्ट इए श्रीर उन्होंने बलपूर्व के सिंहासन पर श्रिकार कर १४०८ दे तक राज्य किया। पोछे तैसूरके चोथे लड़के श्राहरू इने उन्हों भगा कर राज्यभार ग्रहण किया।

शाहरुख (१४०८-१४४६ दे॰) साहतो, द्याल बीर कांचे ख्यालके थे। उनके समयमें समरकन्दमें होरट-में राजधानी उठ श्रार्द्र। ३६ वर्ष राज्य करने के बाद शाइक खकी सःयु हुई। पोक्टे उनके लड़को उलुगवेग सिं हासन पर बैठे। विद्वान श्रीर काव्यशास्त्रमं उनका विश्वेष धनुराग था । उनके रः जलकालमें समस्कन्द नगरमें विद्यालय और मानमन्दिर खावित हथा। उल्ला-वेग अपर्त पुत्रके हायसे सारे गये। इस घटनाके छ: मास बाद उलुगवेगके पुत्रने सैनिकों के हायमें प्राण विसर्जन किया। पोक्टे राजपुतीमें विवाद खड़ा हुया। बहुत खनखरावोके बाद ह सेन मिर्जी १४८० ई॰ में राजा हुए। उन्हों ने १५०६ ई० तक होरटमें राज्य किया। वे बड़े विद्योत्साही थे। उनको सभामें अर्नका ऐतिहासिक श्रीर का श्रमास्त्रविवारद पण्डिन पवारे थे। कवियों में जामी और इातिफा प्रवान रहे। तैसूरके उपार्जित सविस्तीय भाग्नाच्य हो स्यासित रखना उनके वंशधरों की शक्तिसे बाहर था। पश्चिम भागमें उजानहमन नामका एक तुर्कीसरदार लाधान बोर बळन्त प्रवत हो उठा बोर समस्त पारस्य प्रदेशको अपने अभीन कर लिया। उजान इसन (इ सेन इसन) को सभामें भिनिससे प्रनेक बार दून भेजे गये थे। १८८६ ई • में उजान इसनको स्त्रोने विषप्रयोगसे अपने स्वामो का प्राप इर निया। उनको मृत्युको बाद राज्य भरमें घोरतर अराजकता फौल गई। अनेक इत्याका एक बाद अजामृत नामक एक राज्युत सिं इामन पर अधिष्ठित इप्।

प्रफी रंश (१४८८-१७३१ ई॰ )

सुफी लोग पहले कास्योय इंटके दिवा । पश्चिम में रहते यो। उनको धम भोरता और पवित्र खभावका विषय सुन कर तै मूर सुफियों हे निकट गये और उन लोगांकी प्रति उन्होंने प्रगाढ़ सिता दिखनाई। इसी व प्रति इस्ता-दन सुक्रीका जन्म हुन।। वे ग्रठारह वर्षको उमरमें घरकाड़ कर गोतानची गये। वहां उद्यांने प्रव्य-संख्य त सेना संप्रकृतः कास्योय इस्ते तो (वर्ती वाज् नगर पर अधिकार किया। इसके बाद सुमाखो नगर उनके हाय लगा। त्राखित्तो १४८८ ई॰ में घनासुन तो लडाई में परास्त करवे पारस्य के याह-पद पर मिश्रिक हुए। यलामुतने दियारवे कर नामक खानमें आयय यह ग किया, किन्तु उनके भाई सुराद एक दत्त मेना से कर दस्माइनिस जा भिड़े। पौछे वे भो पराजित हो कर भाई। की निकट गये। अन्तर्ने दोनां भाई इस्साइलके हायसे सारे गये। १५०१ ई० में इस्माइलने ताबिजने या कर १५०७ ई॰तम निरुपद्रवसे राज्य किया। १५०७ ई॰की बाद उजवे कींने प्रा कर घोर अत्याचार श्रीर लड़ाई ठान दी। १५०८ ई॰ने चङ्गीन खाँते वंशीय शाह-वंगने समरकन्द, तासबन्द भादि खान जोत कर खुरा-सान पर बाक्रमण किया, किन्तु थोड़े हो समयके बाद वे दूसरी जगह चले गये। १५१० ई०में खुरासानमें उजवेकका दूसरी बार उत्पात आरमा हुपा। उज-वेक छेना देश लूटनेमें व्यय हो कर जिधर तिधर चली गई। ऐसे समयमें इस्माइत ग्राहने उन पर शाक्रमण कर सद्दत्रमें उन्हें परास्त किया। ग्राइवेग भागते सप्तय पक्छे भीरमार डाली गये। इस घटनाके बाद तुर्को सुलतान सलीमके साथ विरोध पैदा हुआ। तुर्वि योंने धर्मान्य हो कर सुत्री सुसलमानीं के जपर

कठोर प्रत्याचार करना चारका कर दिया। इस पर इस्माइल बड़े बिगड़े भीर ४०००० तुर्कियों के प्राण नाग्र किये। यही लड़ाईका कारण था। सलीमके बहुमंख्यक सेनाके साथ पारस्यराजामें प्रवेश करने पर इसाइलने १५१४ ई०में दनबलके साथ खोई नामक स्थानमें सुलतानका सामना किया। लड़ाईमें इस्माइल-की चार मुई । सुलतान राजधानीमें घुस पड़े बीर प्रचुर अर्थ-तंग्रह कर खंदेग जौटे। १५१८ ई०में मजीमकी मृत्युको बाद इम् माइलने पुनः स्वराज्यका छद्धार किया। १५२8 ई॰ में उनको सत्यु हुई। बिग्रस्थन्त स्त्रधर्मानुरागी भ्रोर प्रजापिय थे। प्रजा, उन्हें 'सियाके राजा' कहा करतो थो । इस्माइल की सत्युकी बाद उनको प्रवासमास्य शाह गहा पर बैठि। १५४३ ई० में सुगल-सम्बद्ध हुमायुन्ने उनका चात्रय लिया। हुमायुन् देखा। १५५८ ई॰ में तुरुष्त्रको सुलतानको पुत्र विद्रो हो हुए और पिनासे पराजित हो कर पारस्थ-भाइकी शरणमें पहुंचे। इङ्गन गढ़ को अधिखरी एलिजावे थने १५६१ ई॰मी पारस्य ते शाहमे वाणिजरको सुविधानी तिये बांटनो जैनिकानसन नामक एक दूतको भेजा, किन्त कोई फल न निकला।

१५७६ ई॰ में तमास्यका देहान्त हुआ। पीछे उनके प्रतामें सिंहासनके लिये विवाद खड़ा हुआ। यन्तमें उनके अध्यतम प्रत त्य इस्माइनने अपसर जातिको सहायतासे अपने भाइयोंको परास्त कर सिंहासन प्राप्त किया। इन्होंने दो वर्ष से भो कम राज्य किया था। २य इस्माइनके वाद उनके बड़े जड़के महस्यद मिर्जा राजपद पर अधिष्ठित हुए। महस्यद के राजलकालमे चारों और लड़ाई उपस्थित हुई और इन समय उनके प्रत्मा विद्रोहियोंका दमन किया। किन्तु वे शीव ही मारे गये और पुनः गोलमाल शुक्र हुआ। अन्तमें प्रव्यासने राजपार प्रदेश सिंहासनको अपनाया।

१५८७ ई० में वे उजवे कों के साथ लड़ाई में प्रवत्त इए घीर उनसे इरोत तथा खुरासान ले लिया। खुरा सानमें घन्होंने स्थायो प्रभुलको जड़ म नवूत करने को इच्छासे वहां एक दल मेनारखो भीर भपने रहनेके लिये एक प्रासाद भी बनवाया। १६०१ ई०में तुक के सुलतानके साथ फिरसे युद्ध कि इ। । इस युद्ध से सुलतानको सेना पराजित हुई। श्रक्तमें सुलतानने सन्धि कर लो। सन्धिके अनुसार तुरुषकाधिपने शाहको पूर्वाधिकत स्थान लोटा दिया । १६०८ ई०में उन्होंने सुगलों के हाथमे कन्दहारका पुनक्दार किया। ७० वर्षकी श्रवस्थामे १६२८ ई०को उन्होंने जोवन लीना समाप्त की । ये सुफोवंग्रको सव प्रधान राजा थे। उनका यग चारों श्रीर फौल गया था। उनके राजलकालमें पारस्थराज-सभामें इङ्गलै एड, क्मिया, स्प्रेन, हाले एड, पुत्ते गाल भीर भारतवर्ष ब्रादि देगों से दूत माये थे। पथिकों को सुविधाने लिये उन्होंने अनेज पात्य-निवास, पथ और सेतु बनवाये थे। बड़े लड़के सुफोमिजी और उसकी दो छं। टे भाइयो का इत्याकायं छोड़ कर उनका चरित निष्कलङ्कथा। अन्तिम कालमें उन्होंने युवको मृत्यु पर खूब पश्चात्ताप किया या और अपने पावकी प्राय-श्चित्तखरूप सफौमिर्जाक प्रवको अपना उत्तराधिकारी चुन रखा था।

श्रब्बासको सृत्युक बाद स्कोमिनीकी पुत्र साम-मिर्जान १८ वर्ष राज्य किया। ये अत्यन्त निष्ठुर राजा थे। इनके राज्यकालमें कितने हो असत् कार्य किये गए थे। १६४९ ई॰में साममिर्जाको सृत्यु हुई। बादमें उनके पुत्र २य श्रब्बासने राज्यमार प्राप्त किया। श्रब्बासने सोलह वर्षको मवस्थामें कन्द्रहार जीता। उनको समामें परासो राजदूत दाये थे। श्रब्बास १६६८ ई॰में कराजकालके गाजमें पतित हुए।

श्य भव्वासको सृत्युक्ते बाद सुलैमानने पारस्यका ग्राहपद प्राप्त किया। वे दुव लह्नद्दय, श्रत्याचारी श्रीर निष्ठुर थे। उनके समयमें उजविकीने पुन: खुरासान पर चढ़ाई को श्रीर कापचक तुर्कीने कास्पीय इंदका तीरवर्त्ती भूभाग लूटा। १६८४ ई॰में सुलैमानको सृत्यु, हुई।

सुत्तेमानकी संत्युको बाद शाइहरीन पारस्यको सिंहासन पर बैठि। हुसेन बत्यन्त शान्त श्रीर दुर्बल थे। उन्होंने राजाको सध्य सुरापान बन्द किया। १०१७ ई॰ में साटुजाई जातिने होरटमें विद्रोही हो कर श्रवनी खाधीनता घोषणा कर दो। कुर्द जातिने हामदन श्रीर उजवेकोंने खुरासानको लुटा।

१७२१ ई॰ में महमूदने श्रफगान मेनाको ले कर पारस्य पर त्राक्रमण किया । उन्होंने शाहको सेनाको पराम्त कर कर्मान जोता श्रीर दूरपाइनमें घेर डाला। इमेनगाइ अन्तमें शतुके हाथ श्रात्मममपैण करनेकी बाध्य हुए। महमूदर्न नगरमें प्रवेश कर समस्त सम्भारतीं और राजवंशियों को हत्या करके राजमुक्तट यहण किया। १७२५ ई०में महमूद की सृत्यु होने पर उनके भाई शासराफ पारस्थके शाहबद पर अधिष्ठित हुए। किन्तु पार्स्थर्म भफगानकी प्रधानता श्रीघ्र हो विलुप्त हो गई। इसेनको राजाच्युतिको बाद २य तमास्पने 'ग्राह'-को उपाध धारण को श्रीर मजन्दवान नामक स्थानसे भाग कर सेना संग्रह करने लगे। १७२७ ई०में नादिरगाइ उनसे जा मिली। नादिरशाह देखो। पष्टले तमास्पने नादिर हो सहायतासे खुरासानमें अफगानों को परास्त किया। अधाराफने भागते समय वृद्ध हुमेनको मार डाला। पीक्टे वं भी कन्द्र गर पहुं-चत समय प्रतुको हाथसे मारे गये। अभी रय तमास्य पः स्थके अधिपति हुए। किन्तु उचाभिकाषी नादिरने शोघं हो उन्हें सिंहासनचात करके भला-वयस्त राज ुव को धिभिषित किया। श्राखिर १०३६ र्द्र में इस राजपुतको मृत्यु होने पर नादिरने स्वयं शाहको उपाधि धारण करके राजपद ग्रहण किया। इसी समयमे पारस्थमें सुफाव गकी प्रधानता विलुस हुई।

नादिरशाइन १७३६ ई.॰ में मोघन नामक स्थानमें बड़ो धूमधामको साथ राजसुकुट धारण किया। तद-नन्तर छन्दों ने कन्दहार और दिस्तो तक प्रपना प्राधिपत्य विस्तार किया। नादिग्शाइ शब्दमें विस्तृत विवरण देखो।

नादिरको भाई इब्राहिम खाँके तुर्कियों को हाथसे भारे जाने पर नादिर उन्हें दमन करनेको लियो समसर हुए। प्रथम युद्धने नादिरको मेना पराजित और विध्वस्त हुई। नादिर जब अपनी सेनाको सहायता पहुँचानेको लियो अग्रसर हुए, उस समय उन्हें गहरी चोट लगी। नादिरको अपने पुत्र रिजाकुको पर सन्देह हुआ और उन्होंने उसे मार ही डाला। इस घटनाको बाद उन्होंने तुर्कोको सुनतानको साथ सन्धि खापन को श्रोर दिनो दिन वे श्रत्याचारी तथा सन्दिष्धचित होते गये। नादिरको जीवन हा श्रेषभाग सुबसे नहीं बोता। पोक्टे उनको विरुद्ध किसो प्रकार पड़यन्त्र हो जावे, इस भयसे उन्होंने श्रनिक सम्भान्त नागों को हत्या कर डालो। श्रत्यमें उनको श्रत्याचारसे सहको सब विगड़ गये श्रीर १७४० ई०में श्राप श्रमपुर को से हमान बनी।

नादिरको सृत्युक्ते बाद पार स्त्रमें तेरह वर्षे तक घोरतर अराजकता उपस्थित हुई। नादिरका मृत्यु-सम्बाद
पा कर अफगानिस्तानमें अहमद अबदाली स्वाधीन
हो गये। इधर नादिरको पुत्र और भतोजीमें मिंहासन
लो कर विवाद खड़ा हुआ। अन्तमें अलोमदेंन
अदिनशाह नाम धारण कर निंहासन पर अधिरुढ़
हुए और शोत्र हो शाहरू खसे सिंहा सनच्युन भी
किये गये।

याहरू सुफीनंग भेश राजा सुनेनगह के पौत थे। प्रजा सहें सिंहासनासीन देख बड़ो हो प्रस्त । सुद्रे। किन्तु वे राजकार्य में वेसे पटुन थे, दसलिये चारों और विद्रोह उपस्तित हुया। विद्रोहो सैयदमह स्मद्रने उन्हें काराक्ड कर अन्यः बना दिया। अन्तमें सन्ति चुस्त प्रखीने सैयद महम्मद्रको मार कर सहें खुड़ाया। उस समय पारस्यराज्य में भौर भो गोत भाव उपस्थित हुया। यहारगाह अवदा नेने खुरासान पर अपनो गोटी जमाई भौर चामतापत्र सेनावितयों ने भावमं राज्य बांट लिया। उसी समय पारस्यके मिंहा समक विद्ये तीन मनुष्य प्रतिहन्दें। हो उठे। याखिरकार करीम खाँने सवों को पराजित कर सिंहासन पर प्रधि कार किया भौर सिराजमें अपनो राजधानो बसाई। सहां वकीन वा राजप्रतिनिधि के स्वमें १८ वर्ष राज्य स्र १७९८ ई०में वे इस लोक से चल वसे।

करीम खाँकी सन्युक्त बाद पुनः ग्रराजकता फैली। करोमकी भाई जाकीने राजीयाधि ग्रहण को। किन्तु वे ग्रोघ ही पराजित ग्रीर निहत हुए। जाकीको सत्युक्ते वेद सादिक खाँ पिराजर्मि ग्राकर राजा हुए, किन्तु वे भो अन्तर्म जाकोको भरीजि अली सुराद के हाथसे पराजिते श्रीर निहत हए। बाद श्रलो मुरादने १०८५ ई॰में 'बाह्र'पद प्राप्त किया। छन्होंने मजन्दरानमें आगा मह-बाद भी कई एक यह में तो हराया, पर इस्पाहन लौटते समय वे भारे गए। उनकौ सृत्युके बाद दो राजा पारस्य-को सिंहासन पर बोते। उनकी सरते पर लतीफ अली खाँराजा इए। लतीफ अनी नानागुण प्रमान धी शीर उनकी राजपदमा सिमे प्रजा अत्यन्त आह्वादित हुई यो। यागामहमादने इस समय दन्नवन्ति साय निराजको घेर लिया, किन्तु कुछ समय ब.द उनके ते इरानमें च ते जानी ने लतीफ अनीने कक कालको लिये प्रान्तिभोग किया था। १७८२ ई०में ब्रागामहस्रद फिरवे पा धनके, किन्तु परा जित हो कर लौट जानिको बाध्य हए। आगामहस्मद हो तोहरो बर सबैन्य विराजको निष्ट शानी पर लागेफ प्रकोने कुछ सेनाको साथ ले रात है प्रवृणि वर्म प्रवेग किया श्रीर उसे किन्न भिन्न कर डाला। किन्तु सुन ह होने पर महसादन अपनो सेनाको ईखरोपासना करने की आचा दो। लतोकने जब देखा, कि प्रस्कारे मेना पुन: इकट्ठो हो गई है, तब वे डरको मारे नी दो ग्यारह हो गर्छ। ऐसा करनेसे लतीफके भाग्यने पलटा खाया-उन्होंने भग कर कल्टहारमें शास्त्रय लिया। पोक्टे १७८४ ई०में र ज्योदारको इच्छासे वे परस्य यात्रे बौर कर्मीननगरको अपने कले में कर लिया। सागाम इन्मदनी नगरावरीध करने पर विद्वासत्र तंत्रातासे नगरका इ.रं शव भीने उन्मृता हुया। जतीय केवल तीन महचरांको साथ शतु में न्य को भेद कर भाग गये। इस पर महमादः ने अत्यन्त कृष ही कर श्रनिक नगरमां वियो को सर् डाला। खतीक पत्नी जब बामनगरमें रहते है तब बड़ीं। को शासम भक्तीको चायसे उन भी सत्यु चुर्द ।

#### का तस्वंश।

कती क्यको को संत्युं के बाद यागामहम्मदकी चमता बहुत बढ़ गई और इंसके साथ साथ के संया घिपतिकी प्रति उनका विद्येष उत्पन्न हुया । इस समय जिंदाकी यामनकर्ता हैशिक्तियनने पारस्य के अधीनतापायसे मृता होनिक लिये किस्याको अधिष्करी वैधिरन को श्ररण लो। यागामहम्मदन उन्हें स्वराज्यने लाट श्रानि और उनकी श्रंभीनता खोजार करनेको कहा, किन्तु उसका कोई उत्तर न पः कर वे युदके लिये प्रमुत हो गये। उन्होंने हेराजियमा अधानस्य जिलेयन सेना हो पराजित कर किमया है अन्तर्गत तिफलिमनगर पर अधिकार किया। इम पर रुभियाके साथ कालह पैदा ह्या । रूम-मेनाः पति बाक श्रीर समाछीने नगरकी जीत लिया, किलु इस सन्य इस्तस्त्राची काँचीरनकी सृत्य ही जानिस युद बन्द हो गया। तिफल्सि लूटने । बाद श्रागामह-म्मदने 'ग्राइ'को उपाधि धारण को श्रोर तेहरानमें राज-धारी बमाई । १७८६ ई॰ने खुरासान प्रदेश उनके श्रधोन या गया। इस समय इस लोग फिरसे युडने लिये उपस्थित हो गये। आगामहम्मद संन्य संग्रह कारके उनके विरुद्ध जा ही रहे थे कि इसा समय गिविरक मन्य हठात् उनको सत्य हुई। भागामहम्मदका स्यको बाद सौनि शोमें गालमाल उपख्यित हुत्रा, तिन्तु प्रधान मन्त्रो हाजो द्रवाहिम श्रीर मिर्जामहम्मद खाँको वुद्धि-कौगलसे सभी गोलमात दूर हो गया श्रीर आगामह-म्मद के स्तोजि फर्तिश्रको सिंहासन पर बैठे।

फतेंघ ने ॥ राजा होने पर जगह जगह विद्रोह उप-खित इया और खुरासानन शाहक खन पुत्र नादिर-मिर्जाने स्व थःनता अवलम्बन को । किन्तु फरिशलांको श्रागमन पासवीन उनकी वश्वता खीकार कर ली। इस समय जीजेशक राजाने इतको जारक सापच सिं हासन छोड़ दिया, किन्तु उनके साई इसमें महमत न इए और उन्होंने रूसके विरुद्ध अस्त्र धारण किया। युद्धमें उन्होंने हार खां, कर पारस्यके शाहका पच अवलस्वन किया। अब फिर दोनों में युद्ध छिड़्रगया। इस युद्ध में पार्सिको न खूब बौरता दिखलाई पर उनका चेष्टा फल-वता न हुई। अन्तमें १८१२ ई॰ को सन्धि खावित हुई। संस्थते धनुसार जर्जिया जाटको स्थितार भूत चुत्रा। १८२५ ई०में दोनों राज्यको सोमा ले कर फिरमे युद्ध अ(स्थ हुआ। पारसिका को विजय तो हुई, पर गांघ्र हो फातंत्रती की पौत सहस्मद मिर्जाने प्रधीन पराजित हुए। १८२७ ई॰में पुनः सन्धि हुई और तदनुसार पारस्वते शाह रूसराजको ७ प्रदेश, एविवन कोर निविचेवन नामक दोनीं स्थान तथा

युद्दका खर्च तोन करोड़ क्पवे देनेको बाञ्च इए।
१८२१ ई॰ में तुर्कोंक माथ विवाद पैटा इग्रा। तुर्के लोग पारिमक विणक ग्रीर तीर्थ यात्रोके प्रति भत्या चार करते थे। पारख-प्राहके बारम्वार मना करने पर भी जब कोई प्रतिकार न हुत्रा, तब लड़ाई किड़ गई। तुर्कि यो ने पराजित हो कर सन्धि कर ली। मन्धिक ग्रनुष्ठार पारिमकोंके प्रति किसी प्रकारका ग्रत्याचार वा ग्रयथा करग्रहण न करेंगे, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया। इस घटनाके बाद फतिग्रलोने खुरामान ग्रीर मणद जीन कर होरटको यात्रा को ग्रीर प्रचुर धन हाथ कर बदेश लाटे। फतिग्रलोके राजल कालों इङ्ग्लैण्ड ग्रीर भारतवर्ष में पारस्थरा नसमाने दूर ग्राया था।

फति प्रतोके १८३४ ई॰में सर्ने पर उनके पुत्र महत्यद शाह सिंहामन पर बैठे। उन्होंने अफगानीं हे इट. जन्दहार बार गजनी बादि खान पानिका इच्छ.से पर ने इ.रटको अवरोध किया, किन्तु अफगानों ने अंगरेज गोलन्दातमे परिचालित हो कर उन्हें पराजित किया। भन्तमं चङ्गरेजीको मध्यस्रतामं सन्ध स्थापित इई। १८४८ ई॰में फरीयलोको सत्यु हुई और पोके नसर उद्दान माह पारस्य के सिंहासन पर बैठे। उनके र जलाश नां। खरामानमें विद्राह, बाबो जातिका विद्रोह और दक्ष-लेख हे साथ युद्ध छवस्थित सूत्रा । खुराकोन और ब बे जातिका विद्रोह बहुत जल्द ही निवारित हुआ। क्रिसिया हे युदकाल में पारस्व के याहने जार के प्रति सहातुः भृति दिखाई घौर चुरा कर उनसे मित्र ा कर लो । दुत पर अंगरेज लोग उन पर वड़े बिगड़े। अन्तर्मे १८५६ ई • को शाहकी होरट अधिकार करने पर अंगरेजोंने युद्धशी घोषणा कर दी शौर भारतवर्ष से ध्यारखर्म सेना भेजी गई। युद्दमें पारस्थको हार हुई। आखिर १८५७ ई०में दोनों जातिको बाच पन्धि हो गई।

वर्त्तनान पारस्य हा प्राकृतिक विवरण।

द्रेमा-अन्मने बहुत पहले पारस्यराज्य पश्चिममें भूमध्यः सागरिक लंकर पूर्व में सिन्धुनदो तक और उत्तरमें काक सप्त पर्व तमालासे लेकर दिल्लामें भारस्योपसागर तक विस्तात था। सतरहवीं भीर श्राटारहवीं सतान्दों में

Vol. XIII. 86

पारस्यराजा को सोमा पूर्वमं सिन्धु नदो तत फैलो थी, किन्तु पश्चिम प्रान्तमें पारस्यराजा अधिकांग वैदेशिक राजायों के इस्त्गत हुआ। इसके साथ युद्धको बाद पारस्यको विस्तृति बहुत घट गई है। पारस्यराजाको वर्त्तमान सोमा इस प्रकार है, जिल्लामें कास्पीयच्चद, कुरेनदाघ श्रीर कोपेतदाघ नामक पर्वत, पश्चिममें श्रामें निया श्रीर एशि । माइनरकी पर्वतमाला, दिच्यामें पारस्योपमागर श्रीर सरवस गर तथा पूर्वमें परीपितसस, हिन्दू कुगपर्वत, अफगानिस्तान श्रीर बल् विस्तान।

## पर्वतन्त्रेणी।

पारस्य देशको पर्वतो मंदमाबन्द और अन्दनान पर्वत सबसे उन्ते चा है। इन दो पर्वतो को जांचाई १८६०० और १४००० पुट है। इनको सिवा कुदिनार और कु-ष्ठभोद आदि और भो कितने कोटे कोटे पर्वत हैं। कर्मीन और इस्पाइनको मध्य एक विस्तृत मन्मूमि है।

#### मंदी ।

पारस्वदेयमें फदरद, बावक, गुर्गान, दियाला, कर्छा, दिज, कारून ब्रादि प्रधान नदियां हैं।

### बरुब्≀यु ।

कास्योय इंटर्क निकटवर्ती स्थानो का जलवायु एषा श्रीर बड़ा ही घरवास्त्र्यकर है। पारस्त्रको श्रिष्ठताः काशो में ग्रोष्मकालमें सत्त्रत्त गरमो श्रीर श्रीत-कालमें सत्तरत ठंढ पड़ती है। पारम्श्रीपसागर श्रीर बन्द्रिस्तानके निकटवर्त्ती स्थान भी श्रीष्मप्रधान हैं।

### भूमि और उत्पन्न इब्य ।

पारसारियकी सूमि चतांत उवं रा है, किन्तु काफी जल नहीं होनेसे खंतीयांय जमीन परतो रहती है। कित्रिम नहर हारा जल ला कर कि कितायें सम्मन्न होता है। कि बिजात द्रश्यों में चफीम, तमाल, कई, धान मादि प्रधान है। पहले पारसामें रेशम बहुत उत्पन्न होता था चौर प्रतिवर्ष ७०००००। रंग्का रिशम विदेश मेजां जाता था। सभी उनके चतुर्थां य रेशमकी रफ र तनी होती है। रेशमंत्रे बदंतेमें वहां के लोगोंने खेतो की स्रोर विशेष ध्यान दिया है। यहां सङ्गूर काफी परि

मा गर्मे उपजता है और उसने शराब प्रस्तृत को जाती है। गुलाब श्रादि नाना प्रकारक सुगन्धित सुस्मोंसे भो पारस्थका उपवन-समृद सुस्मित होता है।

#### प्राणी ।

यहां के रहिपालित पशुषीं में श्रम्ब, श्रम्भतर, उष्ट्र श्रीर द्वम हो विश्रेष प्रसिद्ध हैं। वन्य श्रिपों में सिंह, व्याघ्र, चोताबाद्य, श्रामल, खरगोश, वन्य गर्भ, वन्य भव, वन्य विद्याल, पाव तोय छाग श्रीर हरिण प्रधान हैं।

#### वाणिज्य ।

रिश्वमकी खितो कम हो जानिसे अफोम और धानकी खितोकी हिंद्ध हुई है। अफोम चीन देशमें भेजो जातो है। १८८० ई॰ में पारखंसे प्राय: ८४९००००० रु॰ को अफोम विदेश भेजो गई थो। यूर पमें पारस्य-देशोय पगमीनों का बादर अधिक है। यहां प्रति वर्ष प्राय: १०१८८८८०० रु॰ के द्रशां को आमदनो होतो है। बिलायति आमदनो द्रशों में बस्त्रादि, चोना, चाय, लौह, ताम्त, इस्पात और पोतनकी वरतन प्रधान है। इस देशसे प्रतिवर्ष जिन सब द्रशों को रफ्तनो होतो है। इस देशसे प्रतिवर्ष जिन सब द्रशों को रफ्तनो होतो है उसका मुख्य प्राय: ६५६६२२०) रु॰ है। रफ्तनो द्रशों का देशां प्राय चीन देशमें, दें भाग इक्ष्ले एडमें श्रीर दें भारतवर्ष में भोजा जाता है। पारस्रोपसागर से अधिक सुक्ता संग्रहोत होती है।

#### शिलाइडव।

शिलातात द्रशों में स्थानयात, श्रस्तादि, सूद्धा सूचिकाय, वाद्यथन्त्र, शाल श्रीर प्रमीना प्रधान है।
राजनीतिक विभाग।

पारस्यराज्य ४ बड़े और ६ कोटे अंशोमें विभन्न है। प्रत्येक भागमें पारस्यराज द्वारा एक शासनकर्ता नियुक्त होता है। विभागों के नाम ये हैं—प्रदरबैजान, उत्तर-पश्चिम विभाग, खुरासान, दिख्ण पारस्य, अष्ट्रा-वाद, मजन्दवान, गोलान, खमसा, कजविन और गेरस।

### न।ति।

पारस्यमें विविधं जातियां को वासंभूमिं है। यहां के अधिवासियों में से अधिकांश किसी खानमें खायो भावसे नहीं रहते। पारस्योपसागरके उपकूलमें अरब

लोगों का वास है। कुर्दि स्तानमें युद्धिय एक जाति देखी जाती है। इनके अलावा अने क यहदी और ईसाई रहते हैं। करमान नामक स्थानमें बहुत कम हिन्दूधमीवलस्वियों का वास है। यिहादमें प्राय: २००० घर प्राचीन अग्निपूजक पारसियां के हैं।

पारस्यके अधिवािषयों को साधारणतः दो श्रोणियों में विभक्त कर सकते हैं। एक श्रेणां नगरग्रास्यादिमें रहता है और दूमरा मवेगों चरानिके लिये नाना स्थानों में चली जाता हैं। ये लोग पारस्यके शाहकों निर्देष्ट संख्यक सेना दे कर सहायता किया करते हैं। पारस्यकों जनसंख्या स्थिर करना कठित है श्रीर इस विषयमें मतभेद भो है। १८८१ ई॰में जो सरकारों विवरण प्रकाशित हुषा उसमें श्रिवाितयों के मध्य नगरवानां १८६३८००, पित्रप्रामवानां २०८०००, स्थमणशोल जाति १८०८८००, कुल मिला कर ७५१३६०० है।

### शासनप्रणाली।

पारस्थको याह सहस्यदको प्रतिनिधिक नि गिने जाती हैं, इसासे वहांको प्रजा इनको विकद्ध कभी नहीं चलती। राज कार्य च कानेको लिये मिल्लिमभा है। मिल्लि सभाका सर्व दा परिवर्त्त न हुआ करता है और उनको सध्य जो कर्म विभाग है, वह याहको इच्छाको जपर निभैर करता है। या प्रतकार्य को सुविधाको लिए सारा राज्य दय भागने बांटा गया है। किर हरएक कोटे छोटे जिला ने विभन्न है। प्रत्येक जिलेमें एक हाकिम रहता है, जिसका काम सब विषयों को देख भाव और राजस्व जमा करना है। इसके भ्रतावा प्रत्येक ग्राममें एक काटखदा या मण्डल है।

यहां के लोग से निक विभागों काम करना पसन्द नहीं करते; उन्हें बलपूर्व क से निक अपोभुक करना पड़ता है। से न्याण नियमितरूप से तन खाइ नहीं पातो हैं—प्राय: दो तीन वर्ष की तनखाइ बाकी रहतो है। पारसिक सेनादत अक्तम खा भीर युद्ध में निषुण नहीं हैं। उनके परिच्छ द तथा अस्त्र अस्त्रादि खत्यन्त निक्षण होते हैं। पदातिक सेना युद्ध यात्राके समय गद हे को पीठ पर चढ़ते हैं। से न्याण बहुत कम तनखाइ पाती हैं। पखारोहो सँ न्यसा वार्षित वेतन लगभग ३०)
क् है। सेना श्रों को कू वक्त वायद मिखाने के जिये जो
यरोपोय कर्म चारो नियुत्त होते हैं, सै निक विभागमें
टनको कुछ भी चमता नहीं रहती। अध्यतन कर्म वारो (Officer) से उच्चतन कर्म चारो के नाम ये हैं,—
नायव (Lieutenant), सरहंग (Lieutenant
Colonel) और सति प (Colonel)। पारस्थके प्रादः
की सैन्यसंख्या कुल १०५५०० है जिसमें ५००० गोतः
व्हाज, ५३८०० पदातिक, ३१००० प्रखारोही और ७२००
देशरची सेना है। राज्यके हरएक विभाग, जाति
और जिले में नियमित संख्यक सेना ली जाती है।
ईसारे, यहू दी और प्रान्तपूजक पारसो सेनामें भरतो
नहीं किए जाते हैं।

#### राजस्व ।

#### जातीय चरित ।

पारसिकाण साधारणतः प्रफुल चित्त, आतियेय और वे देशिकों के प्रति सदय व्यवहार करते हैं। इन छोगों का गाह स्थ्य जीवन अत्रत्त प्रयंसनीय है। ये लोग माता-पिताके प्रति असाधारण भिक्त दिखाते और विशेषनः माताके विरुद्ध कोई काम नहीं करते हैं। सन्तानगण प्राय: गिताक सामने खड़ो रहतो और उन्हें प्रसु कह कर सब्बोधन करतो हैं। पारसामें क्रोतदासप्रथा प्रचलित है, पर उनको अवस्था खराब नहीं है। पारसिक उन्हें "बचा" कह कर पुकारते हैं। वे सब विश्वस्त कार्य में नियुक्त होते चौर कभी भी विख्वासघातकताका काम नहीं करते हैं। दासियों का सृत्य १५०) से ४००) क० तक है; किन्तु दासों का दसकी अपेजा बहुत कम है। पार-सिक्तगण घवनी देह तथा घपना पहरावा हमेगा साफ सुथरा रखते हैं। निष्ठुतता इनमें श्रक वर देखी नहीं जातो। अपराधी कदापि धाजीवन काराकड नहीं रहते—प्रस्थे का नववर्ष में वे लोग छोड़ दिए जाते हैं।

वेशभषा । पारिसक अकसर स्चिकाय खिचत ठीला कुर्ता श्रीर पायजासा पहने इए रहते हैं, कभी कभी साटनजा क्तरी भी व्यवहारमें साते हैं। पुरोहितगण मिर पर मसिनकी पगड़ी पहनते हैं। उच्च पदस्य कम चारी चमहे के कमरवंदका इस्तेमाल करते हैं। साधारण मनुष्य सिरका मध्यभाग वा समूचा मुंडवा डालते हैं। "काकुल" वा प्राय: दो फोट सम्बा एक गुच्छा बाल मस्तको उपरिभागमें रखा जाता है। इन लोगों का विम्बास है, कि मरने पर महमाद इस बालको पकड़ कर जबतमें लो जाते हैं। स्तियों के पड़रावे में बहुत कुछ भदल बदल हुमा है। यहांकी स्तियों का वैश क्चिविक्ड है। वै सब अक्षर श्रेमिज वा विरान पदनती हैं। पिरान गलेंसे ले कर घटनेके कुछ जयर तक भाता है भीर भारोरका भवशिष्ट भाग खला रहता है। शिर पर वे रेग्रमी वा सुतो का काल लपेट कर ठुड़ोके नाचे गांठ दे देता हैं। इसके विवा कियां हार बाजू, बाला श्रादि ताइ तरहको अनुङ्कार घडनत! है। चलानके उपलच्छें ये अपने सुख्मण्डल को चितित और दोनीं नयनीं को कळा तराग है । ये सब स्विधा देखनेने अकसर खर्च कोतो है। इनके बाज बहत लम्बे होते हैं। घरि बाहर निकलनेमें वे सस्चे मरीत्को कपडे से ठक सेतो है, देवल दोनीं आँखीं को जगह पर दो छेट रहते हैं। पारस्य देगमें सात वर्ष तक कन्याको प्रविक्त जैसा और प्रविका कन्याके जैसा पहनावा पहनाते हैं।

### पारस्य वा ईरानी भाषा।

प्राचीन ईरान राज्यमें जितने प्रकारको भाषा प्रचः जित थी, पारस्य भाषा हो उनको जड़ है । इपाने पारस्य आवाक बदलें से इसे हैं रानो आवा कहना उचित है। इस्ट्रिय होप्य नामक जो सात आदिआवा हैं, ईराना आवा उनमेंसे एक है। यद्यपि इन सात आव. श्रीका प्रस्पर सस्यक्ष सस्यक्ष रूपमें बाज भी स्राक्षत नहीं हुआ, तो भी इस आवा श्रीर प्राचीन संस्कृत भाषांके मध्य जैसा सीसादृश्य देखा जाता है, उससे मालू म पड़ता है, कि ये दोनों भाषा एक हा मृत भाषांसे उत्पन्न श्रीर कास्क्रमसे प्रिपृष्ट हो बार पृथवा हो गई हैं। इन दो भाषाश्रीमें प्रयक्ता यह है, कि संस्कृत भाषामें जहां वाक्यक पड़ले आद्याचर 'स' है, प्राचीन ईराना वा जन्द भाषामें वहां 'ह' वा वर्ग के चतुर्य वर्ष की जगह जन्द भाषामें वर्ग का दत्रोयवर्ष वा का, ट, प को जगह जन्द माषामें वर्ग का व्यवहृत हुना है। यथ:—

| ६ स्कृत        | जन्द    | प्राचीन पारस्य | वत्तं मान पारस्य |
|----------------|---------|----------------|------------------|
| धिन्धु         | हिन्दु  | हिन्दु         | <b>इन्द</b>      |
| सम             | हम      | ्हम            | हम्              |
| भू म           | वृमि    | वृमि           | बू <b>म्</b>     |
| មែក:           | दात     | दात            | दाद              |
| ঘ <sup>্</sup> | गरम     | <b>ग</b> ค่°   | गम्              |
| प्रयम          | फ्रातिम | फ्रतम          | फ्र <b>ुम्</b>   |
| ऋतु            | खृतु    |                |                  |

यास्तक निरुत्तमें जाना जाता है, कि एक समय काखोज देगने संस्तत भाषा प्रचलित यो। पारस्य मां जो संस्ततानुरूप कोई भाषा प्रचलित यो। पारस्य मां जो संस्ततानुरूप कोई भाषा प्रचलित यो, वह यास्तकों बहुपावर्त्ती पारस्य को को नाकार जिलालिपिसे उसका कुछ भागस पाया जाता है। पहाँ ईरानमें जन्द भाषा प्रचलित यो। जन्द नाम सार्यं के नहीं है, इसका प्रकृत भये व्याख्यापुष्तक है। प्राचीन श्रम्मपूजक पारसिकों को श्रवस्ता नामक धमें ग्रम्य इस भाषा मं लिखा है। अवस्ता ग्रम्य प्रणीत होनेकों बहुत पहले एक दूसरी भाषामें गाया वा धनं गीत रचा गया था। यह भाषा जन्दको प्राचीन साक्रतिकों सिवा भीर कुछ नहीं है। गाथाको भाषा के साथ प्राचीन वेदिक संस्कृत भा श्रास्तकों साथ प्राचीन वेदिक संस्कृत भा श्रास्तकों ने करनेसे गाथा प्राचीन वेदिक संस्कृत भाषा श्रासार धारण करतो है। गाथा देखा।

बरव सन्धर्मावलम्बो अन्द भाषा नहीं समभा सकी, त्रव भवस्ता ग्रन्थ पञ्चवी भाषामें भनुवादित हुमा। जन्द भाषा संस्तात भाषाको तरह श्रखन्त प्राचीन है, किन्त वैयाश्वरणिक घोलार्य में संस्कृतको चपेचा वहत निक्षष्ट 🕏 । पारस्य भाषा हो पारतिकों की पादिभाषा है, पक्सनीय वंधके राजलकालमें खोदित लिपियां इसी आवामें लिखी गई है। मध्य चौर जन्दभावाको साथ इसका एकमात प्रभेद यह है, कि इन भाषामें २४ वर्ष हैं भीर जन्द भाषाने अवस्त 'ए' वा भी कारकी जगह ग्राचीन पारस्य भाषामें 'भ्र' व्यवह्नत होता है। यथा — जन्द 'बेगम', पुरातन प्राचीन पारस्व 'बगम्', संस्क्तत 'भगम्'। प्रथवा जन्द भाषाका 'ज' पुरातन पारस्य भाषामें 'द' व्यवद्भत होता है, यथा- स'स्कृत 'इस्त्', जन्द 'जदा', प्राचीन पारस्य 'दस्त'। भवमनीय वंश-ध्व'सक बाट वांच सो वर्ष तक प्राचीन पारस्वभाषामें निवित कोई प्रम वा खोदित निपि प्रादि कुछ भी नहीं मिसती।

सध्य समयको पारस्य भाषाको सनिक क्यान्तर हो गये हैं। पद्भवी भाषा इस भाषाक्ष माथ बहुत कुछ भिसती सुनती है। पढ़नी देखो।

इस समय व्याकरणके नियम बहुत संचिय किये गये। विशेषा पदके एक भौर बहुवचनमें क्यान्तर विलक्षल इट गया।

पाधितक पारस्यभाषा फिरदोसोके समयसे पारका पुरे है। स्वाकरणके नियमानुयायो प्रस्त्रयोग पभी भौर की कम हो गया है एवं छक्त प्रस्कारके समयसे पारस्य भाषाका खोड़ा हो परिवर्त्त न सुपा है। इस समय परको-भाषाकी छवति है भौर बातचीतमें उसका स्ववहार को जानेसे नव पारस्यभाषामें भनेक परकी प्रस्त प्रात्त होते हैं। एकारणगत प्रभेदके मध्य पहले प्राचीन पारस्यभाषामें जहां क, त, प छन्न।रित होता था, भभी कहा क, ह, व छन्न।रित होता था, भभी

प्राचीन पारस्य वा जन्द पञ्चवी नव पारस्य पाप (विशे) पाप, पाव चतो (सर्थ) स्त्रोत स्त्रोद प्रतिक्रम श्रन्थान्य सामान्य प्रवक्ता है।

Vol XIII 87

## साहिला!

पारस्यभाषामें कात्रयास्त्रकी किस समय चलाति इर्र, उस हे सम्बन्ध में ऐतिहासि हो है मध्य मतम द देखा जाता है। बहतींका कहना है, कि ४२° ई०में ग्राम नोय-वंशीय राजा पन्नम बहरामने पदाखन्दका उडावन किया। कोई कोई कहते हैं, कि समस्कन्दके निकट-वर्ती सन्द-निवासी प्रवृत्तदक्षते पारस्यभाषात्रं प्रयम पद्मप्रस्को रचनाको। इक्न प्रन्त-रसोदको स्ट्यूर्व बाट ८०८ ई॰में प्रव्वास नामक एक चिताने खुरासान में यथाय में पद्मरचना करनेका भारका किया भार इस ममय अरबीमाधाको प्रधानताचे पारस्यभाषाको उन्नति करनेमें यदापि मद कोई शिविलयत हो गये थे, तो भी यह बिल क्ल बिलुझ न इई थी। इस समय पारस्य-भाषामें बहुत कम यंथादि लिखे जाते थे। १०वीं श्रताब्दीके पहले चार प्रकारके पद्योंकी स्टिष्ट हुई. यया-कशीटा (शोकस्वक वा श्लेषपूर्व), गजन (गोत), खबाई (एक प्रकारका कोटा पदा) श्रीर सस-नवी (पयारकृष्ट)। ११वीं ग्रताब्दीके बाद ने महाः कार्व्य-रचनाका प्रथम सुत्रपात हुया। इस यंथका यग भभी सभो देशींसे फै ला इया है।

नीतिगमं श्रीर धर्मभुनक यंथकी रचना सुफीन वंशके राजलकाल से प्रचारित हुई। इस समय सादि सुद्धान भीर गुलिस्तान यंथ रचे गये। इन दोनों यंथों के पित्रत धर्म भाव भार भाषा-ने पुख्यकी प्रयंसा जमा देशों के लीग करते हैं। पदामें मनका भाव सुविश्व हरू-से प्रकाशित करने में हाफिज पार्सिक कवियों में श्रिति तीय थे। वर्त्त मान शताब्दों के प्रारम्भ से पार्स्यमें नाटक का श्रारम्भ हुशा है। सभी नाटक प्राय: पदामें लिखित भीर धर्म विषयक प्रवाद से ग्रहोत हैं। इतिहाशमें भो पार्सिकोंने निषुणता दिखाई है, जाफरनामा श्रादि श्रंथ इसके नमुने हैं। पारस्यभाषामें संस्तृत रामायण श्रीर महाभारत श्रादि श्रनेक यंथ श्रुवादित हुए हैं।

पूर्वतन पारसिकोंका धर्म और देवतरवा

शार्थं श्रोर पारसिकागण बहुत दिनों से संस्ट ह थे, यह दोनों जातिको भाषा श्रीर श्राचार व्यवहारसे प्रमा-णित होता है। पारसिकादेशमें बहुत सी शिलास्त्रिपियां पाई गई हैं जिनके अचर की पाकार वाकी लकास्ति । के हैं। इसको भःषा संस्कृत वा पाली को तरह है।

पारसिकों के प्राचीन शास्त्रका नाम अवस्ता है।

यह भवस्ता भनेक भागों में विभक्त है। एक एक विभागका नाम यस रखा गया है। यह आवस्तिक यस शब्द भौर वैदिकों का यजन वा यस शब्द दोनों एक है। भवस्ता के हितोय भागमें अर्थात् गाय नाम के पांच परिच्छदों और अपरावर कई एक अध्यायों को भाषा सर्विपचा प्राचीन है। इस का अधि गंग वेटमं हिंतोज्ञ स्कृतिके अनुद्धा है और देवता थों का सुतिगमं श्लोक समृहसे परिपूर्ण है। यह गाय भव्द संस्त्रत श्रोर पालोभाष की गाया भव्द स्वित और कुछ भो नहीं है।

गाया देखो।

भवस्ताके दितोय विभागका नाम विस्पाद है जो २३
भधायों में विभक्त है। त्यतोय विभागका नाम बन्दिताद
है। यह बन्दिदाद अहरमज्द और जरणुक्त इन
दोनों के कथोपकथनात्मक प्रश्नोत्तर खरूप है। इसमें
धर्माधर्म, कर्त्त व्याकत्त व्य श्रादि श्रनेक प्रकारको धर्मनौति सम्निवष्ट हैं। चतुर्थ विभागका नाम है यत्रत्।
यह देवताश्रोंको सुति और गुणकोत्त नसे पूर्ण है।
वैदिक दृष्टिशब्द और श्रावस्तिक यश्रत् शब्द इन
दोनोंका शर्थ और श्रवरसाद्य स्पष्टतः लचित
होता है।

यही भवस्ता पारिसर्जाका प्रधान धर्म यत्य है।
प्राचीन पारिसक भाषाके साथ वैदिक संस्कृतका ऐसा
सीसाइश्य देखा जाता है, कि इस भाषाको संस्कृतक
स्वाद्य कह सकते हैं। भारतो भाय और पारिसक
जातिको जातीय भाख्या और भी एक प्रमाणक्त्य में गृहण
को जा सकतो है। वेदसंहिता भादि प्राचीन संस्कृतक
शास्त्रीम वैदिक गण भार्य नामसे भभिहित हुए हैं।
पूर्व तन पारिसकोंने 'अद्ये' कह कर अपना परिचय
दिया है। भार्य भीर अद्ये ये दोनों एक हो हैं; पर
जो कुछ वै खख्य देखा जाता है ससका कारण है दन
दोनों जातियोंका विभिन्न देशों वास । दोनों क
प्रास्त्रसे जाना जाता है, कि हिन्दू और पारिसक गण
भपनेको भार्य कहा करते थे।

फिर भी देखा जाता है, कि हिन्दू और पारिस ग्रास्त्रीत वोर तथा व्यक्तिते सुमहम नाम एवं छपा खानादि एक हो रूपमें मिसविशित हैं। स्रति संचिप्तें दो एक उदाहरण दिये जाते हैं। सेंदर मंहितामें तिन और त्रेतन नामक दो व्यक्तियों का बारखार प्रमङ्ग देखनें जाता है। (कर्इ राग्या) का बारखार प्रमङ्ग देखनें जाता है। (कर्इ राग्या) का बारखार प्रमङ्ग देखनें जाता है। (कर्इ राग्या) का नामक दो व्यक्तियों का उब ख है। (विद्राद १ अ०००० २० अ०० २० अ०। धूनके साथ तितका चार ध्रारत्यों नके साथ तितका संज्ञा-विषयमें जेसा माहस्य है, उपाख्यानां में वैसा लितन नहीं होता। किन्तु वैदिक तितक साथ जाव स्तक थात प्रोनका चिनकुन सेल खाता है। वेदिक तितने एक अस उच्छ तियिरा मर्पको और ज्ञावस्तिक थ एत भोनने तियिरा, तिस्क द, षट, पुच्छ और सहन्य शितामालो एक महामर्पका मंहार किया था।

पाणिन प्रसृति ग्रन्थों में क्या ख भीर पारिनक ग्रन्थों में 'केरे ग्रास्प' नामक एक उग्र रणियका नाम देखा जाता है। इन दोनों का मौसाह छा देखने से ऐसा मानू म पड़ता है, कि ये दोनों व्यक्ति एक हैं। वेद में का ग्रन्थ उग्रन से न' मक एक व्यक्तिका जो उन्नेख है वह अवस्ताके कव उग्रेसे अभिन्न समका जाता है। इदानोन्तन पारिसक ग्रन्थमें उसका नाम 'का उग्रे रखा ग्राया है।

हिन्दूगास्त्रोत्त नाभानिदिष्ट और पारिसक नवान ज्रिंदम्त इन दो प्रव्दों में विशेष विभिन्नता नहीं है। नवान् ज्रिस्त प्रव्दका अर्थ है नव्यविधानका अनुगत पत्त और नाभानिदिष्टका मनुका प्रव वा पौत।

इस प्रकार अनुमान किया जा सकता है, कि पार-सिक और भारतवर्षीय आर्थी के संस्टेट रहने से वह शब्द एक वस्तु प्रतिपादक था। पोक्टे देगिविशेष और कारण विशेषने उसका अथ में दृशा होगा।

कितने देश, प्रदेश शोर नदः प्रस्ति नामों का साहस्य भी दिख या जा सकता है। श्रार्थों के सभी शास्त्रों में में सरस्वतीका जल श्रित पिवल और उसकी तोरभूमि पूच्यस्थान मानी गई है। पारिसक धर्म शास्त्र अवस्तामें 'इरखहता' नामक अत्युत्कष्ट प्रदेशका प्रसङ्घ देखनेमें श्रीता है। 'हरखइतो' मरस्वतो ग्रन्दका हो रूपान्तर है। कारण पारितकाण 'सं'का उच्चरण 'ह'के कैसा करते है। जैसे—सोम, सिन्धु और सुक्रवृको जगह पारिस्करण होम, हेन्दू ग्रीर इस्रतुम करते है। 'स्वं' इस वणे को जगह ग्रावस्ति क भाषामें 'ख' होता है। यथा—स्वप्न और स्वधानको जगड 'खप्न' श्रीर 'ख्यात' हुग्ना करता है। इसो प्रकार सरय और महिन्धु श्रादि शब्द श्रवस्तामें 'हरय' और 'हहहिन्दु' नामसे प्रयुक्त हुए हैं।

हिन्दू और पारितक जाति गाचीन धर्मादिका जैना सुचाक साहण्य है, उसे भी इस विषय विशेष अनुकूत कहना होगा। पारितक और हिन्दूने बहुत दिनों तक एक साथ वास किया था, सुतरां दोनों एक धर्म और एक प्रकारको अन्य रप्रणालोक अनुसार चलते थे। आर्थों के वेद शार पारितकों के अवस्ताक अलगैत जिन सब विषयींका साहस्य दखनें भें आता है, वह उसी अति प्राचीनकालका धर्म है, यह निश्य-रूपि कह सकते हैं।

बेदमें मित घोर वक्ष नामक दो देवनाशीका उझे ख है। इन दोनों के उद्देश से अनिक सूक्त वेदमें सिंवने विकास है। अवस्ताशास्त्रमें और अतं चत (Arta-vernes) नामक पारिक्षक राजाका श्रिकालिपिन तथा हिरोदोतन आदि योक यन्यकारों के यन्यमें पार-सिकाण मिश्र नामक देवताविशेषके उपासक मान गये हैं। आयों क वक्ष और मित्र देवताक साथ अहर मज्द तथा मिथ, देवका साह्य है। वक्ष और अहरमज्द दोनों हो अपने अपने उपासकोंके पापके शास्ता और अन्यान्य ऐश्रिकागुणसम्पन्न प्रधान देवता माने गये हैं।

वश्य देव असुर कह कर प्रसिद्ध थे। पुरा-कालीन पारिसकों के अन्यान्य उपास्यदेवताका नाम अहर या। पारिसक असुरप्रधान अर्थात् अहरमज्द अतिशय उसत्यद हो कर एक बारगो परमेखरके पद पर अधिष्ठित हुए हैं। आवस्तिक अहरमज्द शब्द संस्कृत असुर मेधम् शब्दके अनुरूप है। असुय और यहर शब्द एक ही है, इसमें जरा भो सन्देह नहीं। संस्कृत 'मेधम्' शब्द वा अर्थ है प्रचा श्रोर आवस्ति स 'मड्दा'न का प्रचावान।

वक्ण श्रार अहरसदः एक देवताका नाम होना सक्त वर है। किन्तु मिय श्रार मित्र देव श्रमित्र हैं हममें कुछ भी मन्दे ह नहीं। वेटसंहितामें कहीं कहीं मित्रको दिवाधिमानो देवता बतनाया है। (ऋक् राव्या १,०,०,०।२०,१४ करणादि) मिय्र शन्दका श्रयं सूर्यं श्रीर वन्धु है। मंस्क्तत मित्र शन्दक ये दोनों श्रयं हो प्रसिद्ध हैं। मंस्क्रत मित्र शन्दक ये दोनों श्रयं हो प्रसिद्ध हैं। मित्र श्रीर मिय्र दोनों हो हिन्दू श्रीर पारसिक के संस्थिकानमें साध रण देवता थे, इसमें सन्देह करने का कोई कारण नहीं। पुरातन पारसिक गण हिन्दु श्रोंको तरह वायु, सूर्य, श्रीन श्रीर पृथ्वो श्रादिको छपासनामें अनुरक्त थे। वेदिक श्रीन होतियों को तरह पारसिक गण भो काठमें काठ रगड़ कर श्रीन निकान्तते थे श्रीर श्रपने घरमें हमो श्रीनको स्थापना करते थे।

अवस्ताने अन्तर्भेत गाथ परिच्छे देमें लिखा है, वि जरमुम्बस्पतमने अग्नियाजकों को विग्रेष प्रगंसा की है चौर अपने यङ्ग नाम क सन्प्रदाय को ऋत्विकीं के प्रति भिर्ति भीर अडा करतेका उपदेग दिया है। पारसिक भङ्ग श्रीर वेदिक प्रकापति 'शिङ्करा' ये दोनों एक हैं, ऐसा यनुमान करना असङ्गत नहीं है। वेइम हिना में अग्नि हेव-के साथ अङ्किराको विशेष घनिष्ठता है और स्थानविशेष-में मस्निदेवकी प्रक्षिरा बतलाया है। (ऋक् १।३१।१-२) चिनित माथ चिन्नियाका विधित मस्बन्ध था। वे काभी कभी भग्निके प्रतिनिधिक्यमें देवकाय करते थे, इस प्रकार अनेक प्रसङ्घ वेद और निर्का आदिमें मिलते हैं। इन सवको पर्यालोचना करनेसे 'अङ्ग्रु और 'अङ्गरा' एक 🕏, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। पारसिक श्रीर हिन्दू जब सिमाजित ये उस समय उन्होंने वंशपरस्मराक्रमसे इस प्रकार यन्तिको उपातना प्रचलित हुई है, यह घनुमान युत्तियुत्ते हैं।

पारिसकों के अवस्ताशास्त्र में 'दन्द्र', 'शर्ड वे' कीर 'ना की इन्हरू ये तीन साम वैदिक इन्द्र, सर्व कीर 'नास्त्य' युगलके साथ एक कह कर स्थिर किया जा संकता है। अध्यित् नामक दो देवतों का नाम नासत्य है। हिन्द भीर

पार्शिकके परस्वर विवादविषय्वादसे गर्व, रुद्धे भीर नामच ये मतंत्रवस्तातंदे त्यस्रहण विधित हुए हैं।

चवन्ताके मध्य 'वयु 'होम' 'बरमइति' 'बह्य्ये मन्' 'नइयेंगड़ ह' नामक कितने देवना भीर देवदूत का वर्णन है। वेदमें ये मब देवता यथान्नम वायु, सोम, घरमति, , भयं मन् श्रीर नगशं स नामसे प्रशिद्ध हैं। कारण दोनों के म नि वे सब देवता को बल नामके हो नहीं हैं, कार्याद भी उनके एकते हैं। पारितक वयु वहुदूरिखत बीर सव गामी वा सर्वे जापी हैं। वे जपरः भाग सर्वात् गगन-सग्डलमें कःम करते हैं। वेदिक बापुटेव मो इमी लखणाः क्रान्तके हैं। वेदमें भो अरमितको एक उपास्य देवता वतः न्या है। त्र'वस्तिक 'श्रसाहति' देवता वा देवपारिषद स्वरूप हैं। वैटिक अरमति भीर मावस्तिक अरमदति शब्दका पर्य एक है। दोनों के हो मतसे अरमितका ष्ययं पृत्वो है। शास्त्रीं पृत्वो गोरूपधारियो मानो गई है। यव छाको मतमें भो पृष्टी गोखक्या है। इस देवमी विवाहको समय 'पयं मन्' देवता मंत्रान्त मन्त्रादि पदे जाते हैं। बाविन्तक मनमें भो ठोक वैसा हो हु बा कारता है। वैदिक नरागंस ग्रब्द 'अस्नि, पूषन् भार ब्रह्मणस्पति प्रसृति अनेकानिक देवताओं के विशेषण-क्वते व्यवद्वत हुन्ना है। न्नावस्तिक 'नद्य ग्रङ्ह' महरः सउदके दूतखरूप हैं; वेदमें श्रीन श्रोर पूषन् देवताका इसी प्रकार दौत्य नाय भें जना देखा जाता है।

इन्ह्रता न मान्तर हत्रहन् भौर इसका भावस्तिका-कृप विरेश्र है। अवस्तामें इन्ह्रको दैत्य बतलाशा है। किन्तु इनको मतसे वेरेश्र पूज्य भौर भिक्त-भाजन यजतिविशेषको जैसे उद्धिकाल हैं। ये सब देवता किन्दू भौर पार्राक्षकके संस्ट्र हकाल के उपास्य देवता थे, ऐसा अनुमान किया जाता है। बदौक 'भग' भोर पावस्तिक 'बग' ये दोनां एक हैं। वैदिक 'भग' एक पादित्यका नाम है भौर पावस्तिक 'बग' प्रव्ह देवतास्वका।

वैदिन देवता नो संख्या ३३ है और अवस्ताम भी लिखा है, कि ३३ रतुश्रीने भड़रमञ्द्रको प्रतिद्धित भीर जरश स्त्रधम के तत्त्वीं को प्रवलित किया। यही ३३ स्विता ते तोस देवता हैं। जब हिन्दू भीर पार्शिका गण संस्टिष्ट थे, उसं समयं दोनों तां एंक ही धर्म था। क्रमण: हिन्दू और पारसिकके विभिन्न स्थानोंमें रधनीये पारसिकगण उसका अयं भूज गये हैं, ऐसा सनुमान किया जाता है।

उभयजातीय देवताभों को संज्ञा भीर खरूप विषय-में जै सा सोसाइख्य है, उनके क्रियाकलापमें भी वैसा हो साइया देखा जाता है। इस विषय पर कुछ भीर कह देना उचित है।

श्वस्तामें ऋिता ता नाम 'श्राथ्य' भौर ऋिता ! विशेषका नाम 'जोता' है। ये दोनों वे दिक 'भ्रथव'न्' भौर 'होता' शब्दके हो भनुरूप हैं। पारिस्का के किया-कलापके श्रमुष्ठानकालमें दुख, नवनोत, मांस, फल, कोमगाखा, सोमरम, हषत्त'म, पत्तवपुद्ध भौर पिष्टक-प्रस्ति व्यवद्धत होते हैं। हिन्दुपों के वे दिक यद्मादि कार्यमें भो वही सब दुख शावश्वक हैं।

सोमयाग एक वे दिक प्रधान यक्त है। वेदानुसार 'सोम' मोर पारिस्क मास्त्रानुसार 'हाम' एक खंकदका नाम है। स्थ्य मास्त्रानुसार वह सुवण सहय रिक्कत मादक और रोगानिवारंक है। यह सीम स्वास्थ्यदायक मोर प्रमर्जनीय देवता है। इसका रस विहित्तविधान से भीर मन्त्रपूत करके पान करना होता है। दोनों हो मास्त्रमें ये सब कथाएं एकवाक्य से स्वोक्त हुई हैं।

पार्रासकरण जिस क्रियाचे सोमस्सका निबेदन करक व्यवहार करते हैं, उसका नाम है 'इजिलने'। उसमें ज्यातिष्टोम नामक कैदिक क्रियाके प्रायः सभी क्रिया क्रिका होते हैं।

पारिसक्तगण भीर भी भनिक क्रियाओं का भनुडान करते हैं जिनका नाम है भाक्रियन, दक्त और गाहा नवर। ये तोनीं वेदोक्त भाषों, दश्यीण मास भीर चातुर्मास्य यागके समान समभी जति हैं। पारसी देखों।

उपनयन विषयमें भी इन दोनों जातिके मध्य सहस्य देखा जाता है। अधि जा निर्दिष्ट वयसके भोतर हो उपनयन संस्कार होता है। पारसिकों में भी यही नियम देखतमें जाता है। भारतवर्षीय पारसिक सप्तम वर्षमें श्रीर कर्मानदेशीय पारसिक दशमवर्ष में उपनीत शीत है। बराएतके मनसे प्रशीत पारसिक पेण्डितों के व्यवस्थानुसार वालकाण द्यवधेको उसरमें पारसिकां के समाजसुक होते हैं। पारसिकों के प्रन्याच्य प्रत्यों के सतानुसार जन्द्र वर्षकी प्रवस्थाने वे पारसिक धर्म स्थानिया प्रतिष्ठ होते हैं।

ष्यव वेदके भनेकांग्रमें मन्त्रप्रयोग हारा गेग्यान्ति, होघोषुलाम, ग्रह्मुविनाग्र श्रोर उत्पातनिवारण पादिको भनेक व्यवस्था विद्यतान है। श्रवस्ताको मो किमी किसी शंशमें इसी प्रकारको मन्त्रादि सिववेशित हैं। यहां तक कि वेदको साथ श्रवस्ताको भन्ता त यवत् भौर बन्दिदाद विभागका स्थान मिना कर देखनेसे भनेकानेक बचना का साहर्य देखनेते श्राता है।

हिन्दू भार पारिश्वंत ये दोनों हो जातियाँ यास्त्रीय कियाविभीषको उपलक्षिम मरोरमाधनार्यं गामूबका स्ववहार करते हैं।

वेदसं हिताने देवप्रतिमा और खतन्त्र देवमन्द्रका कोई प्रसङ्ग देखनमें नहीं भाता। पारांसकाण मा पहले सससे जानकार न थे। भंतएव जब हिन्दू भार परिनक एक साथ रहते थे, उस समय मूर्ति पूना भार देवा नय॰ प्रतिष्ठाका राति प्रचलित थो वा नहीं, इसमें विभीव सन्देष है।

षवस्ताक मधा वर्ष विभाग का के कियम नहीं है। वद्य दिताक प्राचान स्तानं दक्ता को इस्टाष्ट प्रमाण नहीं मितता। वंश्य भार चित्रय शब्द का स्मूल विश्व भीर चत्र शब्द वेद तथा अवस्ता दोनामें हैं है, किन्तु सभी जगह जातवाचक नहीं सन्भा जाता। पर हां, महाभारतने लिखा है कि पूर्व नाल में वण भेद नहीं था, पहते समा ब्राह्मण सन्भी जाते थे। प्राचान वेदिक भार पारं सक्त भार्यों क ठप नियन संस्तार से उत्त भारताय प्रयाद बहुत कुछ समूर चक्र प्रतात होता है। पारासक्षमण अन्तिको हरान हा भाष भार दूसरों को अनोरान् वा अनाव कहते थे।

हिन्दू भोर भावस्तिक पारसिको क परस्र प्रयक् होनेक पहले परलो क्षे विषयं वे उनका समित्रत न्या था, वह सुस्पष्टभावमें सम्भा नहीं जाता। किन्तु पार सिको के सबस्ताशास्त्रको 'यिम' नामक एक सलाकिक शक्तिनस्पत्र पुरुषकां उपाखांन देखतेसे आता है।
यह 'यम्' वेदात्र 'यम'-के समान प्रनुमान किया जा
सकता है। वेदिक यम विवस्तन्ति और अवस्ताके
यम वोवडः इवतक पुत्र हैं। यम एक पर्म मौभाग्येथानो राजा थे। उन्होंने कुछ दिन राज्य करके मनुष्य
भार भग्यान्य प्राणियोंने पृथियों को परिपूर्ण कर दिया।
भार्त्र खर्ण स्तक्ष्म गरियों एयियों को परिपूर्ण कर दिया।
भार्त्र खर्ण स्तक्ष्म गरियों एया एक्षादिकों ले गये भौर
वहां कुछ काल तक रह कर उन्हें सुखों किया। उनके
भिकारमें अञ्चान, अधम, दोनता, रोग और मृत्यु
कुछ भी न था।

वेद न हितामें भो यमराजको पर तो कवा वियोका
यथः खर माना है। यम लोक कहने वे साधारणतः
दुः दुमय खानका नोचं तो होता है, पर यथाये मं वैसा
नहीं है। यम लोक एक प्रोर जैसां सुखका यालय है,
वेसा हो दूसरा घोर दुः खका। पापान्माक निकट यमा॰
लय नरक प्रोर पुण्य का कि लिये वहां ख्यान खगे है।
ऋक्षं हतामें पार्रिक में कि यम खन को तरह यम॰
ल क सुख घोर सो भाग्यका निलय माना गया है।
यथा —

'है पवमान सोमदेव! जिस लोकों अजस ज्योतिः भौर मूर्यतेज भवस्थित हैं, उत अस्तामय अच्छलोक्तां सुभी खापन करो। जिस लाकान वं वस्ता (यम) राजा गज्य करत हैं, जहां यू लोकका अन्तरतम स्थान है भौर विस्तात सल्लामुझ भवस्थित है, वहां सुभी भनार करों।' देखाद। (ऋद् ८।१४२।७११)

घेदाता यम परला नवासियां न अधा खर और दा लोक वा नो हैं। किन्तु पारिसकों ने यिम अवनो पर अवस्थित है भार उनना राज्य सुखमय है। आर्यां ने यम और पारिन जो ने यिम एन हैं वा नहीं, यह विचारने का विषय है।

भलावा इसके हिन्तू यारं पार्तिका के मध्य पुराणं वा उपाख्यान क विषयम भी अनक साहस्य देखनेनं अता है। अध्यांक मतसे प्रधिवो सम्मद्यापा है, प्राचीन पारः सिका के सतमें भी प्रधिवो अभागां ने विभक्त है। आर्थीन समेक पव तको प्रयोक सध्यक्षलमें वतलाया

Vet. XIII. 88

है; पारितकों ने भी ऐते मञ्जास नमें एक पर्वतिविशेषका श्रस्तित्व स्वीकार किया है। दोनों के हो मनसे वह पर्वत देवताश्रों को निवानसृमि है।

हिन्दू भोर पारितकते जातोयधम का विषय जो कुछ लिखा गया, उस पर विचार करने से मालू म पड़ता है, कि दोनों हो जाति एक समय वैदिकधम का पालन भीर सूर्य, वायु तया अग्नि आदिको उपामना करतो यो। जान पड़ता है, कि किनो कारणविश्व छे तथा विभिन्न देशों में भवस्थान करने में वे दोनों जातियां विलक्षण स्वतन्त्र हो गई हैं। इनके विवाद भीर विहो के भनेक कारण हिन्दू और पारिसक दोनों हो शास्त्रों में जाज्य स्थमान हैं।

हिन्दुभों श्रोर पारिस को के जातीय धर्म के श्रमिक विषयों में जैसा श्रमाधारण ऐस्य देखा जाता है, ठोक वं मा ही श्रमिक विषयों में फिर वं परीत्य भी है। वं दिक देव शष्ट्र पूजासार श्रीर देवता प्रतिपादक है, किन्तु भावस्तिक दएव वा देव शब्द श्रोर इदा नीन्तन पारिस के देशे शब्द देखवाचक है। इन्हें. शब्द भीर नासत्य वेदीका देवता हैं, किन्तु भवस्ता में ये मब दैत्य निकेतन भीर निरयसदन में निर्वासित इए हैं। इन्हों ने यं शाक्रम देशाधिपति शक्य प्रमद्द श्री भिन्न समा के हितीय, खतीय श्रीर चतुर्व सभासदका श्रासन परियह किया है।

होसयाग एक प्रधान वैदिक क्रिया है। जरघुष्त्र हिप्तमने पूर्व कालोन उस क्रियाका परित्याग कर सोम-रसपानको भूयसो निन्दा को है। क्रमगः श्रापसमें विवाद भरके पारसिकोंने हिन्दू देवताओं का श्रोर हिन्दुशोंने पारमिक देवताओं का निन्दावाद करनेमें एक श्रोकसर ठठा न रखो। इस प्रकार दोनों जातियां के बोच विवादने भीष परूप धारण किया श्रोर दोनों जातियां परस्पर विभिन्न हो गई हैं।

पावस्तिक 'प्रहर' ग्रव्हका अर्थ प्रभु भीर जीवित-बान् है। पार्रासकी क देवताका नाम अहर भीर प्रधान देवताका नाम अदुरमण्ड है। सायणाचार्य ने वेद-स'हितामें कई जगह 'असर'-का भर्य लगाया है सव की बो के प्राणदाता। सुतर्ग यह देवगुणवाचक है। कार्य दमंहिताके १।३५।८ तहक के भाष्यमें 'असर; सर्वेणां प्राणदः' और दमम कहक, में भो यहर यह दशा वही अर्थ सिविश्च हुमा है। उत्तर कालोन हिन्दू मास्त्र कारोंने असुरी को देवदे थो और दैत्य तया देवता यो का असुरिवराधो बतला कर वर्णान किया है, किन्तु ममस्त बेद 'हिनामें सुर मान्दका उसेख देवने ने नहीं याता, यह सवसुव अस्ययंका विषय है, दममें मन्दे ह नहों। असुरिन जब पारिम जींके 'महर' हो कर देवताका स्थान दवल किया, उस समयके वा उसके बादके हिन्दु पो ने पार-मिकी के प्रति विद्वेषव्यतः अनुरिवरोधो 'सुर' नामसे प्राचन देवताको आख्या प्रदान को, ऐसा अनुप्रान नितान्त असङ्गत नहां है। क्रान्यः दसो प्रकार एकने दूसरेको निन्दा को है।

इधर जिस प्रकार ऋक्लाके रचिवाने वेदोता कवि भीर उमित्र नामक परमाय दर्ग जानियांको निन्दा को है। उधर उसो प्रकार भारतीय हिन्दू ऋषियां ने जरमुख्यमीत देवताशे का बार बार तिरस्तार विया है। उन सम्प्रदायों क प्रथम व्यक्तिका नाम मन्नव है जिसे संस्ततमें मघवा कहते हैं। को लाकार-शिलालिपमें वर्ष नाम मञ्जूष् कञ्च कर उक्ति खित है। उन सम्प्रदायों के बोर और भूर्गतावशिषका नाम कवा वा का था, यया-जवाबास्ताम्म, जबहुत्रव, जबउग्र। ये सावज्ञ, स्वधमी रचक वा राजिषविश्व थे। वैदर्श हितामें उनके पवावलम्बो मनुष्य कवासल नामने प्रसिद्ध हैं। यव ला॰ व रच्यिताने जिस प्रकार इन्द्राहि हिन्द् देव गर्मा को दुरातमा दंत्य अरूप बतलायः है, उसी प्रकार आर्थी ने मो डिंढिर्जाखत मचना और कवानखां का इन्हें विदेशो तया इन्द्रदेव को उनके विनामकारा बतता कर उसे ब किया है। (ऋगू प्रा३४।३)

इन सब विषयों का विशेष रूप ने पर्यालो चना करनेसे सनमें नाना प्रकार के सन्दे ह ज्यस्थित होते हैं।
इससे आपसे घाप यह प्रतोत होता है, कि जिन प्रकार
जमें ने देनाधम का अवलम्बन करके घपने पूर्व तम
देवताओं को देख बतलाया था, उसो प्रकार हिन्दे
और प्रक्रिकाण धम निबन्धन विसम्बद्धियतः प्रस्पर
विह्रिकालाप हो कर इसो प्रकार के व्यवहार में प्रवत्त
हुए थे। यहां तक कि, भव साके भलगत यश्व शिक्हें इको

एक प्रतिचावलों से स्था साफ लिखा है 'हम लोगों ने देवता अंको उपासना प्रतिधाग करके अहर सज्दक्ती उपासना का अवलस्थन किया और इस लोग देवता आंके शत्र हो कर सहरके भक्त तथा असे वर् स्पन्तां के स्तावक और उपासक हुए।' (यहन १२ अ०)

पुराण भीर ब्राह्मणाटिमें बिर्फात देशसुरके युद्ध विवरणमें भी परिस्त हों जा अमें घंटन विरोध हतान्त ही लिखत इंता है। डिन्दुपों भर पःरिनिकों का यहां धर्म विव द टेवंसुर मंग्राम है।

पुराण श्रौर महाशारतमें हिन्द वंशीय बहुतसे लीगों रखे च्छभावायन हो तुक्की कथा देखनेमें श्राती है। शायद पार्शसकाण भी उसके मध्य हो सकते हैं।

दन दोते के सथा विरोध होनेका क्या कारण था, हसका निर्णिय करना बहुत कठित है। पर हां, पारसिक कत्त्र देश देशनो जातियां के सत्र नुसार धर्म मंख्यः पत् श्रीर कि कि यं के विस्तर प्रवत्तन प्रसृति हो विरोध शौर विच्छे दका कारण हो मकता है। यद्यपि एक दिनमें वा एक सनुष्यने यह सहद्यापार संघित नहीं हुआ, तो भा श्रव शानुसार जर्य स्वस्तितम नामक सहात्मा हुः दम गुरुतर विषयक प्रवत्त के थे, ऐसा श्रनुसान किया जा सकता है। जब श्राय गण पञ्चतद प्रदेशमें रहते थे, हसी समय यह शोचनीय विश्ववःद हपस्थित हुआ। दसी विषम विरोधके प्रभावसे हिन्दू शौर पारसोगण विज्ञ का स्वतन्त्व हो गये हैं।

जरबुस्तस्पतमक प्रवत्ति त सम्प्रदायियों ने वेदिक प्रायों क साथ प्रयक्त, हो कर भपना पूत्र वास मदाक लिए कोड़ दिया। क्रमगा वे पश्चिमात्तर होते हुए बाह्या कादि नाना देगों में भ्रमण और अवस्थान कर पारस्यः देश गये और वहां उनका नाम पारमो पड़ा। उन लोगों के शोयं, वोयं और ज्ञानज्यातिने भारत भालो-कित हो उटा।

पारस्यकुत्तीन सं० पु॰) परस्य कुने भनः, प्रतिजनादि-त्वात् खञ्ज, ततः परस्यकुत्तीत शतुक् समासः। परकुत्तीत्पन्न दत्तकपुत्रा द।

पारस्तत ( सं॰ ति॰ ) परस्तत् नामक स्टर्गावशिष-सम्बन्धोय।

पारहं स्व (मं वि वि ) परमहं मसस्वन्धीय। पारा ( सं · स्त्री ») पागेऽन्त्यस्या इत्यच् ततष्टाप्। नदोविग्रेष। यह नदी पारिपात पर्वतमे निकलो है। पारा-मानभूम जिलेका एक याम । यह मेदनीपुरमे क स्मोर जानेक राष्ट्री पर प्रविधित है। पारासे याध मोल दूर एक मन्द्र है जहां घड्भुजा नि इसे जबर बैठो हुई एक देवसृत्ति प्रतिष्ठित है। निंहक दोनी पृथ्वे में दो वन ह श्रोर वराइके अगर दो हाथा है। यहां जो खोदित लिपि है उनकं भनेक अवर विलुप्त हो गरे हैं। चन्द्रातपके मध्यभागमें वेषावः विग्रह है। इसके सिवा यहां और भा कितने मन्दिर देखनेंमं आते हैं जिनमेंसे अधिकांग्र प्रपेचाजत प्राप्त निक हैं। पश्चिम भागलें जो मन्दिर है, वह कोत्इकप्रद और देवनीं उतना खराव नहीं है। इन सब मन्दिरों में से राधार तथा का मन्दिर सवत सुन्दर श्रोर कार्कवार्य विचित्र है। श्राज तक उनका क'ई प्रनिष्ट नहीं हुया है।

यहां सर्वापेवा प्राचीन श्रीर द्रष्ट्य पदार्थीत दष्टकः श्रीर प्रस्तर्निमित दो मन्दिर प्रश्नान हैं। प्रस्तर निमंत मन्दिर एक समय अत्यन्त वहत्या, अभो इसः का क्वल अपरो भाग देखने बंबाता है। सन्दरगावी खोदित प्रतिमृत्ति जल और वायुने विनष्ट हो गई है। मानसिंह जब वङ्गदेगमें रहतेथे, उस समय इस मन्दिरका जोषं संस्कार हुन्ना था। मन्दिर । मध्य क्षणपद्धर पर खोदित दो भुजाताचो एक गज बद्माको प्रतिमृत्ति है। बद्मोंक मध्तक पर माना धारण किये हुए दो हायो अवस्थित हैं। लक्की ी नाक ट्टगई है। मालूम पड़ता है, जि वङ्गदेगमें मात-सिंहने प्रात्र तपत्रे पहले सुमलमानों ते यह आयं किया गया है। मन्दिरका पश्च 'द्वाग अभी महोके नोचे प्राय: ३ फुट धंम गया है। इस सन्दिर किन्नट इष्टक-निर्मित एक और मन्दिर विराजमान है। मन्दिरंत दष्टकका परिमाण १७ दञ्च लम्बा और ११ द्रञ्च चौड़ा है। यहां यहांका सबसे पुराना मन्दिर है। इष्टकिनिमित होने पर भो इसका अंग्र ट्रटा फूटा नहीं है। मन्दिरके मध्य दिभुजा देवोमूर्त्त प्रतिष्ठित है। मन्दिरका मिखर देखनेमें बड़ा ही सुन्दर लगता है। पासमें हचादिते रहने वे इपका अक्ष भंग टूट फट नया है।

इप मन्दिरते निजट दो छोटे छोटे खास हैं। प्रवाद है, कि इन दो स्त्रभी के उत्पर एक दें कलो यो भीर नरमांत्रनोल्या रङ्किलो नामक एक राजसी उन दें क्रनाने मनुष्य ता चूर चुर कर खाता था अधिक प्रजाका चय न हो. इन भयने यहाँ हे राजाने र चसी है निकट प्रति दिन एक एक सन्द्य भेजने को प्रतिज्ञा को। एक दिन एक परिवास्तो बारो आई। वे सबके सब शांकस गामि डुव गये। उन्हें ऐनी सन्धामें देख उनने प्राचारनमा हृत्य द्वापे विवन भाषा भीर वह स्वरं उप राचमो है प न जःने । राजो इ। गया। वह अपना एक मुद्दों नीहे हचते और इन्सोमें प्रसन चने ले कर राज्यसात पान गया उसने लोहें ते चते राव शेका है कर कहा, जिमका भोजन पड़ते घेष होगा वह दूपरेका भवण करेगा। राचनी तो हार हुई श्रीर वह पग्रवार करें भवसे भाग कर एक धोबोक पाटकी नांचे किय रही । गोरवक राचसके दो कुलांके साथ उनका तनायनें निकता भीर जब बह 'रा खर्म' नामक स्थानमें जंगति वोव शीकर पारता था, उमी सनय वह कृती मसंन पराही गया। राच ीने जिम घो शेर पाटने रचा पाई शो उसे धनभूमका राजा बना दिया। धनभू रके राजा जातिके रजक हैं और राखनो रङ्किए। अनकी एवास्य देवी है। रङ्गिनेनिहरमें नियमितकाने नरवित होतो थो। यभा गवर्मे यही मन्दिर हो तोड फोड डासा है।

पारानगरमें राधारमणका जो मन्दिर है, कड़ते है, मानसिंदने प्रासनकालमें पुरुषोत्तमदानने उते बनाया।

पारा ( हिं ॰ पु॰ ) १ चांदोको तरह मफीट बार चनकानो एक घातु। विशेष विवास गाद अव्हां देखों। (फा॰ पु॰) २ दुकहा। ३ वह कटो दावार जा चूने गारेथे जो इ कर न बनो हो केवल पत्थरों के दूकहें एक दूमरे पर रखकर बनाई गई हो। ऐसो दोवार बगावे अंदि हो स्थाके लिये चारों भोर बनाई जातो है।

पारानगर — वगुँ तर राजाधी की प्राचीन राजधानी। यह खनगर में २८ मीत दिचाण-पश्चिममें एक पड़ाइ के जार खनिए प्राचीर से सुरिचत है। नोलक गढ़-महादेश के मन्दिर के लिये यह स्थान प्रसिद्ध है।

नगरका भाना श्रीप्रप्रायः एक मोस तक विस्तृत है। करते हैं, कि इन स्थान का द्वाप्राचोर अध्युरके राजा सधुमिं उसे बनाया गया है। नगरके तल देशमें सहाराल नामक एक सुन्दर पुजारिका है। नगरका एक प्रवेगहार जयपुरके सहाराज अधिसंहके नाम पर पुकारा जाता है। इससे मानूम पड़ता है, कि पारान्नगर गत्याना हो के पहले प्रसिद्ध स्थान था। नगरके मंथाना भो ले लोगा नामक जो पुष्करिका है। सम्माव्योवके मध्य छल्ला छ यह लि काटि विद्यमान है। यहांके एक मन्दरमें भोमकाय जो जैन मूर्ति है, उसको जंवाई १६ पुट ३ इन्न है।

पारा नगर की नोल करछ का मन्दिर राजा धजयपास से बनाया गया है। इन मन्दिरमें एक खोदित लिपि पारे गई यो जो पनवर में बत्ते मान है। मन्दिर में गणि का प्रति नृति की निकट जो खोदित लिपि है वह १०१० मध्वत्को लिखा हुई है।

मन्द्रामी यिवलिङ्ग प्रतिष्ठित है। पर्वमण्डपने मन्द्रामी प्रवेश करना पड़ता है। पर्व-मन्डपने बाद मोलह स्तकों ने जगर सहासण्डम विग्नित है। मन्द्रानी सन्नाम ने प्रवित्व स्थानधी वेस्त प्रश्न जांचे हैं। इपन दिल्लामी घष्ट इस्त यिवम्नि, उत्तरमें नरिनंडम् ति बार पूर्व को घोर स्रोहेशका मृत्ति है। इस मिद्रानो क्रत कान्ननार्थं खिल्ल है तथा इसको चोड़ है इद पुष्ट घोर जांचाई ४५ फुट है।

मन्द्रि प्रतिष्ठाता राजा अन्य यासका विषय कुछ भो मानूम नहीं। पर हो वे एक वर्गु जरके राजा थे, इसर्व मन्द्रेह नहीं। प्रति के नोचे अनेक सन्दिर अपर विग्रहका भग्नावग्रेष है।

पारापन (सं० पुं॰) पारे गिरिनदादिपरपारे वा पारा दप्य पतित सोभादिति पत-पद् । पारावत । दारावार (सं ग्रं॰) वास्त्र चयारक्वास्त्रस्य स्विति भव् (अर्शे आदिभ्गोऽन्। या भारारे२७) वारावार। वारायस (सं ॰ क्लो॰) वारं सम प्रिमयते गच्छति प्राप्तीति नन्दादिलादनः। रै सम्पूर्णेता, समाप्ति। २ समय बांच कर किनो यासका श्राद्योव न्त वाउ।

> ''बरपेत् त्र.हार्णं शान्तं पारायणक्कते तदा॥'' (देतीन,ग॰ ३१२६१२७)

पारायण (पुगणवाठ) करनीमें ब्राह्मणको वरण करना होता है भर्यात् गुणवान् ब्राह्मण्ड जवर भार सौंपा नाता है।

पद्मपुराषके पात।लखग्डमें लिखा है, कि शुकः देवने ७ दिनमें भागवतका पाठ करके परीचितको सनाया था। यदिकोई इस भागवत ना पाठ कराना चाहे, तो ब्राह्मण द्वारा करावें। जो दम भागवतका पाठ कराते वा सुनते हैं, उनकी सदा: मुक्ति होती है। इसी प्रकार के पाठको पाराय । कहते हैं। इस पारा यणमें पाठक बहुत सबेरे नित्यिक्तियादि समाम कारके शायमें कुछ से देवता, दिन श्रीर गुरको नमस्कार करे। धोके भगवान विश्वका ध्यान करके है पायन और शक्रदेव पादिको भितार्वक प्रणाम करे । प्रनन्तर प्रयम दिनमें दिरस्थाचनधातक पाउ, दितीय दिनमें भरतका चरित्र, खतीय दिनमें भ्रमतमत्य , चतुर्व दिनमें हरि-जया, पञ्चम दिन्में चिकाणो इरण, वष्ठ दिनमें .द्वव-संबाद भीर सप्तम दिनमें समाप्त करना होता है। पाउने समय पध्यावि शोषमें विश्वाम करे, यदि देवात भभ्रं यक्ते सभ्र हो विश्वास किया जाय, त' पुनः श्रभ्यत्यके भारकारे पाठ करना होगा। जिससे मन दोध हो, इस प्रकार साफ साक पढ़ना उचित है । स्रोटगण पूर्व मुच बैठ कर भितापूर्व का अवग करे, पाठ ग्रेष हो जाने पर पिष्डितको उपयुक्त दिचिषा दे। जो इन प्रकार पारायण या भागवतं का पाठ करते अथवा भक्तिपूर्व क सनते हैं, उन्हें इष्टर्गत बाप्त होती है। जहां भागवत-पाठ होता है, वहां देवता, मुनि चौर तपोधनादि उप खित रहते है। (वद्यनुः पाताळहाः पारायणभाव ७१ अ०)

पद्मपुरावर्गे उत्तरखण्डके ६ठ प्रधायमें वारायणका विशेष विवरण लिखा है, विस्तार हो जानेके सबसे यहां कुल नहीं दिया गया।

Vol. XIII. 89

संबद्धपूर्वं क सागवतादि पुराणका शाद्योवाता वाठ होनी की उसे परावण कहते हैं। पुराणकाठमें पाठक, धारक, स्रोता और जनसाध रण जिससे यक्की तरह समक्ष सके, इसके लिये कथक नियुक्त करना होता है। किसी प्रकारका विन्न उपस्थित न हो, इसलिये नारायणको तुलसी दान कीर चण्डीका वाठादि करना सावस्थक है। जो यह पारायण दें भीर जो पाठादि करें उनों हिवस्त्रायी होना पड़ता है। ये लोग राजिमें कुछ भी व्हानहीं सकते। इस समय सभी स्रति पवित्र भावमें रहें —काम, क्रोध, मद, लोभ, दभ साहिका परित्याग करें। वैधान्छ, सर्य-हायण शीर माधादि पुख्य मासमें पारायण प्रशस्त है। विवाहादिमें जैसा चलाव किया जाता है, वैसा हो उत्सव इसमें भी विधेय है।

पारायिक (सं ७ पु॰) पारायणं दत्तीयति परायण -ठञ् (पारायण-तुरायणेति। पा ५११७२) १ पःठक, पाठ कर्न वाला, भाषोपान्त पढ़नेवाला। २ छात्र।

पारायण्य (संकक्की०) पारायणमादे तद्धिकत्य वा प्रवृत्तं पारायण्कः ।१ । पारायणसम्बन्धो । २ पारायण्-यायाधिकोरमें प्रवृत्तं यायभेदं ।

पारारुक (सं० पु॰) पृ-वज्, पारंपूर्त्ति च्छक्तीति चर उक्क ज्रापान्तर ।

पाराक्त (सं० पु०) चड्डान, शिला। पारार्थ्य (सं० क्ती०) परार्थ सम्बन्धीय।

पारावत ( सं ॰ पु ॰ ) पारे गिरिटु ग नदा दिवरपारे आपततीति भा पत अच् प्रषोदरादित्वात् वस्य व । १ पिचि शिष्ठो ष ,
क बूतर । पर्याय — किदा क पढ़ , क पो त , रक्त लोच न , र भ स ,
पार पत , क ल र व , अ क पालीच न , म द न का कुर व , का मो ,
रक्ते च ए , म द न मो ह न , वा विकासो , क पढ़ो र व , ग ट ह क पो न तक । २ परेवा , प ए हु क । ३ म क ट , ब न र । ४ तिन्द क ,
ते दूका पेड़ । ५ गिरि , प व त । ६ ना ग विभि ष , ए क न ग ग का नो म । ७ सु जु तो क भ स्व र ग के मध्य ए क द न ग ।
ए क प्रकारका ख हा पढ़ो थे । द द त्ता ते यक ग मुक्त ।
प र प्रकारका ख हा पढ़ो थे । द द त्ता ते यक ग मुक्त ।
प रावतक ( सं ० प ० ) तो हि धान्य विभेष , ए क प्रकारका धान ।

पारावतकालिका (सं॰ स्त्री॰) महाच्योतिषाती लता, बड़ी मालकंगनी। पारावत् हो ( मं॰ स्त्री॰) पारावतं हन्ति हन-ठक पृषीः दरादित्वात् साधः । १ सरस्रतीनदो ।२ पारावारघातिनी पारावतपदो ( सं॰ स्त्री॰) पारावतस्य व पादोमुलं यन्त्राः ङोष्, ततो पद्गावः । १ पारावताङ्गि, मालकंगनो । २ काक जङ्गा ।

पारावतशक्तत् (सं क्री॰) कपोतिविष्ठा, कबूतरका गू।
यह यथित रक्षदोषनाभक माना गया है।

पारावताहिं, (सं क्लो॰) पारावतसर श्रहिं, रिव श्रहिं, मूं लं यस्याः। १ ज्योतिषतीलता, मालकं गनी। २ महा॰ ज्योतिषतीलता, बड़ी मालकं गनी ३ काकजहा। पारावताहिं, पिच्छ (सं॰ पु॰) पारावताहिं, रिव पिच्छः। पारावताहिं, पिच्छ (सं॰ पु॰) पारावताहिं, रिव पिच्छः। पारावते (सं॰ स्ति॰) पारावतस्ये व ध्वनिरस्यस्या इति सच् ततो होष्। १ गोपगीत, ग्वालोंका गीत। २ नदी-भेंद, एक नदीका नाम। ३ लवलीफल, हरफा रेवड़ी। पारावर (सं॰ पु॰) १ भूधामनत्वच। २ पारावार। पारावर्य (सं॰ श्रव्थ०) सर्वतोभावसे, सम्यक् रूपसे। पारावर (सं॰ क्ली॰) पारं नद्यादि परवारं श्राहणोतीति श्रा-त्व-श्रणः। १ तटहय, श्रार पार, वार पार। २ सीमा, श्रन्त, हद। ३ समुद्र।

पारावार—१ मन्द्राजप्रदेशके धन्तर्गत तिवाङ्गुड़ राज्यका एक उपविभाग। चित्रफल ४० वर्गमोल है। यहां अधिक मनुष्योंका वास है।

२ उता उपविभागका एक प्रधान नगर। यह अचा॰ १०'१० उ॰ और देशा॰ ७६'१६ पू॰के मध्य अवस्थित है। यह वाणिज्यका एक प्रधान स्थान है। पहले यहां सेना रहती थी। टीपूस्लतानने इस नगरका अधिकांश तोड़ फोड़ डाला है।

पारावारोग (सं कि कि ) पारावार गळ्तीति पारावार ख (राष्ट्रावारपारात् घलौ । पा ४।२।२३ वा ) इत्यस्य वार्त्ति कोक्ता ख । १ तटस्यगामी, भार पार करनेवाला । २ समुद्रगामी।

पाराधर (सं पु॰) पराधरस्थावत्यं घुमान् पराधरः मण् (ऋवन्धकेति । पा ४।१।११४)-१ व्यासदेव । २ पराधरकात स्टितिसं हिताविशेष । क लिका लेमें यहां पराधरस्टित समिधका प्रामाण्य है।

"कृते तु मानवो धमें स्नेतायां गौतमः स्मृतः।
द्वापरे शंखलिखितः कलौ पराशर स्मृतः॥"
(पराशरसंहिता)

(क्री॰) पराधरेण क्रतमिति अण्। र व्यासरित भिन्नु - सुत । ४ उपपुराणविशेष । ५ चक्र दत्तीक प्रतिविशेष । ६ पराधरका क्रांति मृह । ७ पराधररित ज्योति प्रवेद । यह लघु, वह और वहत् यही तोन प्रकारका देखा जाता है। परमसुख, भैरन, बच्चोपित, वाणोविनास, सदान नन्द आदि रित पागधरी होराकी टोका पाई जाती है। योक्षण शुक्कने वहत् पाराधरको टोका विखी है। द पराधरका प्रव्रवा व अज । ८ योगोपदेश नामक योगधास्त्रक रचिता। (वि॰) १० पराधरस्व स्थि। पराधरक त्यां व स्थान । पराधरकतः क्षां स्थान । पराधरक त्यां व विश्वालक्षणक राहता चेति न्यक्ष में। पा भार। ६० वा) इत्यस्य वार्त्ति काक्या ठका,। १ पाराधरक ल्यां । ध्यायो। २ पाराधरक ल्यां ता।

पाराम्चरि (सं० पु०) परामरस्यापत्यं (अत इव् । पा । । १।८५) १ वे दवमा सः २ श्व मदिव । (वि०) ३ परा-मरसम्बन्धो ।

पाराग्रिदिन् (सं पु॰) पाराग्रये पातां भिन्नमधीते दित पाराग्रये पिनि तता यत्तापः। १ भस्तारा। २ चतुर्थात्रमा, वंदन्यासक गारारकसूत्रस्य भिन्नसृत्रका अध्ययन करनेवाला।

पारामरीय (सं ॰ व्रि॰) परामरस्यादूरहेमादिः क्रमाम्बादि-त्वात् क्रण्। (पा ४।२।८०) परामरक समीपका प्रदेश न्नादि।

पारामये ( सं॰ पु॰ ) परामरस्यापत्य' पारामरं (गर्गादभ्यो अञ् । पा ४।१।१०५ ) दति यञ् । वरामदेव ।

पारि (सं कतो ॰) सुरापानवात, प्याचा। पारिकर्मिका (सं ॰ ति ॰) परिकर्मीण नियुक्तः उज् । परिकर्मकार्यम नियुक्त।

पारिकाङ्किन् (सं॰ पु॰) पर्यित संसाधात् तर्यित वा पारि ब्रह्मक्त नं तत् काङ्किति काङ्कि-पिनि । तपस्वा, यति-भेद ब्रह्मकानका अभिनाषो ।

पारिकुट ( सं ० पु॰ ) सेवक, भृत्य।

यारिकुद्र— उड़ीसाके अन्तर्गत चिल्काभी लके पूर्व में अवश् स्थित दोपपुंज। यहां नमक तैयार होता है। यो अके आरम्भमें चिरकाभो तसे जल लाया जाता और उसी में नमक निकाला जाता है। वर्षाकालमें यह काय बन्द हो जाता है। यदि किसी प्रकारका विञ्च उपस्थित न हो, तो १५ दिनमें करोब ८० टन नमक तैयार हो सकता है। काला पहाड़के भयसे जगनायदेव यहां हिपा कर रखे गये थे।

पारिचित ( सं० पु॰ ) १ परिचित्पुत जनसे जय । २ अथव पे डितार्न २०१२ ७। ७-१० सन्त्रका नाम । पारिचित्रोय ( सं० पु॰ ) पराचित्रके स्वाता ।

पारिख (सं । वि ।) परिखायां भवः पबदादिलात् श्रण्। (पा ४१२१११) परिखासकः परिखासकत्रो, परिखाका । पारिखेय (सं । वि ।) परिखा प्रयोजनसस्य ठक्। परि । खार्थं स्थलादि।

पारिगिभिक (सं•पु॰) १ कपोत, कबूतर। २ परि-गर्भिक रोग।

पारियामिक ( सं॰ वि॰ ) पारियामे भवः ठञ्.। यामके परितोभव, जो गाँवके चारीं श्रीर हो।

पारिजात (सं • पु॰) पारमस्यास्तीति पारी ससुद्रस्त स्मात् जात:। १ पारिभद्रहत्त, सुरतक्। ससुद्र मधनेके समय यह हत्त उत्पन्न हुआ था, इस कारण इसका धारिजात नाम पड़ा है।

ंततोष्ठवत् पारिजातः सुरलोकविभूषणम् । परयस्यर्थिनो योऽर्थैः शक्षद् भुवि यथा भवःन् ॥"

(भागवत ८।८।६)

पारिजात समुद्र मधने पर निकला था और इन्द्रकी समरावती नगरीम परियोसित था। हरिव शमें इसकी कराति श्री इसकी

एक दिन मोक्कण रुक्ति गीने साथ एक मासन पर

मैं ठे परमानन्दित हो बातचीत कर रहें थे; इसी बीच
नारद जी वहां पहुंच गये। मोक्कण जब नारद की:
यथाविधि मच्ना कर तुके, तब नारद ने उन्हें एक
पारिजात पुष्प प्रदान किया। भगवान्ने उसो समय वह
पुष्प रुक्ति गीको दे दिया। रुक्ति गीने उस पुष्प की
सस्तक पर धारण किया जिससे उनकी शोभा

श्रीर भी बढ गई। नारटने क्किशीमें कहा, दिवी-प्रतिवृते ! याज्ये यह पारिजात तुम्हारे संसर्भं से परम-पविव इया। यह पुष्प कभो भी स्त्रान नहीं होता भीर एक वर्ष तक अभिमत गन्ध प्रदान करता है। इच्छातुसार इससे गैला श्रीर उपाता श्रादि हो सकतो है। इस पुष्परी जिस किसी गन्धकी श्रीभलाषा की जाय उसी समय वह मिलतो है। सीभाग्यका श्राधार श्रीर धार्मिकोंका धर्म प्रद है। इस पुष्पके धारण करनेसे अग्रुभ मति दूर हो जातो है। जहां यह पुष्प रहता है वहां किसी प्रकारको दगेन्द नहीं रहती और सद्गन्धरे चारी दिशाएं बामोदित होती हैं। जिस घरमें यह रहता है वहां रोयनीकी भी जरूरत नहीं पड़ती। यहां तका कि, इस पारिजातसे जो कुछ मांगा जाय, वह उसी समय मिल जाता है। यह पुष्प एक वर्ष से ज्यादा किसीके पास नहीं रहता । गची प्रस्ति सब कोई इसे धारण करते हैं। एक वर्ष बाद यह फिर अपने वृच्चमें संसम्म हो जाता है।' नारद इस प्रकार पुष्पका गुलानुकी तान कर ही रहे थे, कि इसी बीच सत्यभामाकी एक दासी वहां या पहुंची। उसने जब देखा कि क्षणाने किकाणीको पारिजात दिया है, तब वह सत्यभामामे यह कथा ला बोली। सम्बाद पाते ही सत्यभामा शोक भीर लजासे अभिभूत हो गई बीर क्रोधर्स बधीर हो रोषागारमें जा कर पड़ रहीं। भगवान्को जनयह मालम हुशा, तक वे सत्यभाभाके पास गये भीर नाना प्रकारकी सान्तना दे कर बोर्जे, 'इस पुष्पका द्वच स्वर्गे से लाकर तुम्हारे झार पर स्थापित कर टूंगा।' यह सुन कर सत्यभामाका क्रोध क्षक शान्त हुआ। इसी बीच नारदजी वहां वहुंच गये भीर उन्होंने पारिजात दुचको उत्पत्तिका विषय इस प्रकार कहा।

किसी समय मरोचिनन्दन कश्चर्यन अदिति पर प्रसन हो कर वर मांगनेको कहा। इस पर अदितिने प्राय<sup>6</sup>ना की, 'यदि आप सुभा पर प्रसन हैं, तो यही वर दोजिए जिससे में अभिमत भूषणसे भूषित हो सलूं, चिरदिन स्थिरयोवना हो कर पतिपरायणा और धर्म -शीला रहं, रोगशोकादिसे कभी भी अभिभूत न हो जं, मेरे इच्छानुसार तृत्व गीत श्रारमा हो जाव श्रीर मेरो सौभाग्यत्रक्योको दिनो दिन हृद्धि हो।'

दस पर तप निधि कथ्यपने श्रदितिको प्रियक्तामना करके मर्बकानपद विगाल परम सुदृश्य पारिजात नामक एक व्यकी सृष्टि को। इस व्यक्तें सभी प्रकारके पुष्प लगे हुए हैं। इसकी एक शाखामें पारिजात पुष्प, दूसरीग पत्र और तीमरो शाखामें तरह तरहके पुष्प शोभा दे रहे हैं। इसी प्रकार पारिजात व्यक्तो छत्पत्ति सुद्दे। यह व्यव गङ्गाके दूसरे किनारे उत्पन्न हुआ था, इस कारण इसका पारिजात नाम पड़ा है। मन्दार पुष्प भो उनमें प्रस्कृतित होता है, इस कारण इसका दूनरा नाम मन्दार भो है। यह व्यव तोन न मो से प्रमिद्ध है, कोविदार, पारिजात श्रीर मन्दार।

नारदने जब इस प्रकार पारिजात व्यवका विषय कह कर खर्ण जाने शै प्रतुप्ति सांगी, तब बोक्त श्राने काहा, 'ब्राप स्वर्णतो जाती है, पर इन्द्रसे काह कर पारिजात वृत्त मेरे लिये अवश्य लेते आवेंगे। इन्द्रने विशेष इठ करने पर निश्चत्र है, कि वे इसे देनेमें भन्यया महीं करंगे। मैंने सत्यभामाने द्वार पर यह हव स्थापन करनेकी उन्नचे प्रतिचाकी है। मैं कभी भा अपस्य महीं बोलताजिससे मैरो बात रह जाए, वही खवाय करींगे। आवका अत्यासवे प्रभाव है, यदि भाव चेष्टा वरींगे, तो इसका मिलना दुर्बंभ नहीं है। मैं इन्द्रका कोटा भाई हं, मेरी प्रार्थना वे कभी भी बस्वीकार नहीं करेंगे।' श्रीकरण ते इतनां सुन कर नारदने कषा, 'मैं इन्द्रसे यह द्वच लानेको विश्वेष चेष्टा करूंगा, लेकिन जहां तक मैं समभाता हूं कि वे इसे दें से नहीं; क्यों कि पहते यह छच एक बार नष्ट को गधाया। पोक्टे देवता शौर दानवींने मिला कार पर तोक्तम मन्द्रगितिसे समुद्र मय कर इसे निकासा। उस समय महादेवने मन्दर्गिरि पर ही उस हजको भारोपण करनेके लिये दूत भेजा! इसी बीच इन्द्र महादेवके पास पहुंच गये श्रीर यह वृक्ष हनसे मांग लिया। तभीने यह दन्द्राचीने क्रोड़ाइचरूपमें वहां वर्त्त मन है।

उमापितने उमाके मनोरञ्जनायं मन्दर वन्दर पर

दो सो को न विस्तिन स्थानमें अति विस्तोण एक पारि जात वनको छि को। वह वन ऐसा निविद्ध हो गया है, कि वहां चन्द्र और सूर्य को किरण घुतने नहीं पातो। यहां तक कि सदागितको गित भो रुड हो गई है। वहां शोत वा उर्णका जरा भो प्रभाव नहीं है। महादेवके तेज:प्रभावसे वह वन स्वयं प्रभाशाली हो कर शोभा पाता है। उस पारिजात-वनमें प्रमर्शों साथ महादेव तथा मेरे सिवा और किसीका जानेका अधिकार नहीं है। यहां पारिजातह वगण प्रमर्थों को प्रभाव हो उपभोग करते हैं। उस पारिजातह वगण प्रमर्थों को प्रभाव हो उपभोग करते हैं। उस पारिजातह वगण प्रमर्थों को प्रभाव हो उपभोग करते हैं। उस पारिजात करते कहीं बढ़ा चढ़ा है। वहां सभी पारजातह व मुल्ले परिग्रह कर प्रमर्थों के साथ निरन्तर महादेवको छ्यां सना करते हैं। ये सब हव पार्व तोके भी प्रिय हैं।

एक दिन पंपादमा प्रस्थ भने बन्नदर्भ देखित हो इन पारिजीतवनमें प्रश्चेश किया। वह दुरात्मा किमो के ष्ठाय है सरनेवाला नहीं या। इस का बल हुवासुरसे भी दश्राना ज्यादा था। इस वनमें प्रवेश करनेके साथ हो वह महादेवके हायसे मारा गया। श्रंतएव व भो आपकी पारिजात द्वत देंगे, ऐसा सुभी विखास नहीं होता। काणने पुन: नारदने वाहा, 'यदि इन्द्र सहजर्म दसे न होंगे, तो मैं उनके साथ प्रवधा युद्ध के रूंगा। किन्तु पाप यह विषय सबसे पाखिशी कहियेगा। ऐसा ही करूंगा' यह कह कर मारद खरीको चंत दिये। वर्ष पहुंच कर नारदने भाषीपान्त धव बतान्त इस्ट्रेस कन्न सुनायां! इस पंर इन्द्रने कन्ना, 'यह पारिजात स्वगं को प्रकृत्य सम्पत्ति है, मत्य लोकमें इसका कोई भी बङ्ग नहीं दिया जा सकता। इसके खगैस निकल जाने पर फिर कोई भी स्वगंका चादर नहीं करेगा। इस पारिजातकी प्रभावने समुख सत्य सीका में रह कर स्वगंसु खका अनुभवं कर सके ने। यदि मैं यह पारिजात भाषको दे दूं, तो देवगण सुभा पर भसन्तुष्ट ही जांगी। इन सब कारणों से में पारिजात नहीं दे सकता। अन्तमें नारदने कहा, यदि आप इसे महजर्में न देंगे, तो क्षणाके साथ भाषका युद होगा।

श्रव श्राप श्रच्छी तरह सोच विचार कर उत्तर दें श्रीर में क्रशासे जा कर कहां।' इन्द्रने जवाब दिया, 'ग्राप क्रशासे यह जा कर कह देवें, कि जब मैं स्वर्गका अधिपति इं, तब साध्य रहते किसोको भो पारिजात नहीं दे मकता। इस के लिये यदि क्र गामे लड़ना भो पड़ी, तो मैं इट्रंग नहीं। पारिजानके स्वर्गे से चने जाने पर धीरे धोरे इस जोगों का भो प्रभाव जाता रहेगा, तब स्तर्भी। सर्थ एक हो जायगा। स्वर्गक निधे फिर कोई भी यच्च दिका अनुष्ठात नहीं करेगा। स्वगंकी मीरवरचा करना मेरा भवगा कत्तं व्य है। यही भाग जाक क्रणासे कह देवें, इस पर क्रणाको जैसी अभिकृति हो, वैसा करें।' भनन्तर नारट इत्ता भागे भीर कृष्ण ने सब बार्त का सनाई । क्षणाने जब देखा कि अब विना श्रद्ध किये पारिजात हाथ नहीं श्रा सकता, तब वे युद्धकी तैयारी करने लगे। उन्होंने फिर नारद वे कहा, 'श्राप एक बार क्रोर स्थां जायं तथा इन्द्र से कहां कि वं सुभति कभो भो युद्धने जीत नहां सकते, तब फिर क्यों हवा युद करके भावसकी मैलो लोड़र-को तैयार हैं। कनिष्ठ भाई जान कर यदि वे मुभी पारिजात दे देंगे तो कोई क़क्र न कहेगा और सभो गोत्रमाल जातारहेगा। इतना कहने पर भौ यदि वे प्रतिच्छा प्रकट करें, तो युडको लिए तैयार रहने कह हीतियीगाः में योष ही युदयाता करुंगा। नारदने पुन: स्वर्गे जाकर इन्द्रसे यह ब'त काही। श्रन्तर्से जब इन्द्रने देखा कि प्रव युद्ध प्रवग्रकावी है, तव उन्होंने इहस्यतिको बना कर कुल हत्तान्त उनसे कह सुनाया। इस पर वृहस्पतिने कहा, 'उधर मैं ब्रह्मलो क गया भीर इधर तुम मुभावे विना पूछे मन्त्रभंद्यूवे का विश्वम श्रनध कर बै के इए ही, पश्चना इसमें तुन्हारा दोष ही क्या दिया जाव, भवितवा हो समस्त घटनाका मृत है। जो कुछ हो, मभी तुम जहां तक सको, सपुत्र जनाद<sup>र</sup>नको साय बुद करनेको तैयार हो जावो। मैं भी दूसरा खपाय देखता हूं।' इतना कह कर वह स्पति चोरोदसागरः को चल दिये भीर वहां पड़ च कर काग्रामे कुल हताना काइ सुनाया। कथापने कहा, 'इन्द्रने जा देव-गर्माको प्रमुद्ध्या पत्नोको कामना को है, तब सुनिक

शापसे इस प्रकारको घटना घटेगो हो, इसमें सन्देह नहीं। मैंने उस दोषग्रान्ति । लिये उपशास्त्रत श्रारम कर दियापर उसमें कुछ भो श्रच्छाफल न निकला। मैंने जिस दोषको यागङ्गाको थो, वहो प्राघटा। ती भो चेष्टा करता इं, यद देवपतिक्र न इया, तो एक तरहमें दोनोंको निरम्त कर सक्तांगा ।' भनकार कथ्यप यदितिके साथ सहादेवका स्तव करने लगे। महादेव प्रसन्न हो वहां पह 'चे श्रीर बोले, 'तुमने जिस कार्य मेरा स्तव किया है, वह मैं त्रकी तरह जानता इं। इन्द्र और उपेन्द्र शीव ही स्वास्थ्यताम करेंगे। किन्तु क्ष य पारिजात ले जायं में, इसमें जरा भी सन्दें इ नहीं। सहेन्द्रने तपःप्रदोत देवप्रमीकी सार्याके पानिकी इच्छाकी थै, इसी त्योवनके शापरे ऐसो घटना घटी है। जो कुछ ही, इसने जिये विन्ता करने। की कोई जरूरत नहीं।' यह सुन कर जश्यपने क्षष्टचित्तसे प्रस्थान किया।

इधर भगवान् त्रोक्षणा रैवतकपर्वत पर शिकारके बहाने गये भीर वहां से सात्यिक की प्रवने रथ पर दिठा पारिजात शुरानिके लिये देवी यानमें घुते । वनके चारों घोर देवयोडा घोंका कड़ा पहरा बैठा हुआ था। क्षणाने उन सब देवरवकीं के समची हो सबलोखाः क्रमसे पारिजातत्तको उखाड कर गरुडको पीठ पर रख दिया । इस समय पारिजात सृत्ति अारण कर केशवके निकट पहुंचा। क्षाया वे उसे सान्ता दे कर अभय दान दिया । अनन्तर पारिजातको प्रस्थान करते देख श्रीकृषा श्रमरावतीका पदचिष करने स्री। बादमें पारिजातरचकाने इन्द्रके पास जा कर इसकी खबर दी। इन्द्र क्रशार्त साथ युद्ध करनेको सै यार हो गर्य। दोनोंने धमसान युद्ध होने लगा। इस भय-द्वार युद्ध सारा संसार ध्वंसाव छामें पहुंच गया, सै कड़ी ज्योतिष्कमण्डल स्वर्भमष्ट हो कर भूतल पर मितने लगी, जलकं जपरी भाग पर प्रवल श्रीन धधक उठो। जगत्को रचाके लिये ब्रह्माने मृहर्षि क्राय्यपकी बुता कर कहा, 'तुम वधू प्रदितिके साथ युद्ध खनी जाशे भौर भपने दोनों लड़कींको निवारण करो।' इस पर प्रदिति ग्रीर कथ्यपने युद्ध खलीं जा कर दोनीं

पुत्रींकी युद्धसे रोका। अन्तर्म दोनींने माता और पिताके चरणोंको वन्दना की। अदितिने इन्द्र और क्षणमें कहा, 'तुम दोनों सहोदर हो कर क्यों अमहोदर के जै मा लड़ रहें हो? जो कुछ हो, इन्द्र! तुम अभी कणाको पारिजात दे दो और क्षणा! तुम पारिजात ले कर द्वारका जावो, वधू सत्यभामाका चिराभिक्षित पुष्यकर्म समाप्त हो जाने पर पुनः इस पारिजातको नन्दनवनमें यथास्थान पर रख देना, भूलना नहीं।' क्षणा पारिजात द्वच ले कर द्वारका पहुंचे, यहांसन कर यादवगण पृत्वे न समाये। सत्यभामा भी पारिजात पा कर बहुत प्रसन्न हुई और पुष्पादि द्वारा पूजादि करने लगों।

( हरिव इं १२३ अध्यायसे १३४ अ० )

विश्वपुराण्में पारिजात हरणका उपाख्यान ठोक इस प्रकार नहीं है। इसमें जिखा है, कि क्षण सत्यभामा के साथ इन्द्रनोक गये। वहां इन्द्रने इनका विशेष सत्यभामाने कार्षेपर क्यां की समय नन्दनवनमें पारिजात हच्च देखा। इसकी बत्या यथि गन्ध विमोहित हो कर सत्यभामाने इसे हारकापुरी ले जाने के निये कथ्ण से विशेष अनुरोध किया। योक प्रने उनके अनुरोध से हचको उखा इ लिया भीर मक इका पोठ पर रख कर हारकापुरोको रवाना हुए। इस पर पारिजात के रचकों ने इन्द्रसे जा कर इसकी खबर दो। इन्द्रबड़े बिगड़े श्रीर कथ्ण से खड़नेके लिये आ डिटे। युदमें इन्द्र पराजित हुए श्रीर कथ्ण पारिजात ले कर हारकाको आये।

( विष्णुपु॰ पञ्चम अंश ३०-३१ अ०)

इस पारिजातहरणका उपलच्च करके बहुर्तरे किम संस्कृतभाषामें काञ्च, नाटक वा रूपककी रचना कर गये हैं।

२ ऐरावत-कुल जात नागिवशेष, ऐरावतको कुलका एक हाथो। ३ ऋषिविशेष। ४ तन्त्रशास्त्रविशेष, एक तन्त्रशास्त्रका नाम। ५ सितोद पव तको पश्चिम-स्थित पव तमेद। ६ कामरूपस्त्र शै समेदा ७ धर्म-शास्त्रनिवस्थविशेष। ८ पारिमद्र, फरहद। ८ खिलताभक्त भरहाज सुनि-कुल ज राजमेद, विभाष्डकको पुत। १० चम्पकसुनिगोतोय कुमारिकाभक न्युपेद।

११ परजाता, इरिसंगारं। १२ कोविदार, कचनार । पारिजातक (मं॰ पु॰) पारिणोऽद्रेर्जातः पारिजातः खार्थे कन्। १ देवतर, फरइद। पर्याय—मन्दार, पारिश्रद्र। २ परजाता, इरिसंगार।

पारिजातकासय (सं वि वि ) पारिजात खरूपे मयट. । पारिजातखरूप । स्त्रियां डोप्। पारिजातमधी साला।

पारिजातवन (सं॰ क्लो॰) सितान्त पर्वतके उपरिस्थित वनभेट।

पारिजातवत् (सं॰ त्रि॰) पारिजात मतुप् मस्य व । पारिजातविधिष्ट।

पारिजातसरस्वती (सं० स्तो०) पारिजातिखरी, सर स्वतोभेद! इसके मन्तादिका विषय तन्त्रमारमें इस प्रकार लिखा है,—'शो' हो हिसी शो' सरस्वत्ये नमः' इसी मन्त्रसे इस सरस्वतीका पूजन करना होता है। प्रातःकत्यादि करनेके बाद ऋष्यादिन्यास शोर श्रङ्ग तथा कराङ्ग न्यास करके मूल पूजा करनो होतो है। ध्यान इस प्रकार है—

> ''हं सारू हा हरहसित हारे न्दुकु न्दावदाता वाणी मन्दि नितत्स सुखी मौलिब दे न्दुलेखा । विद्यावीणा स्तमयघटा श्रस्त ना दी प्रहस्ता श्वेता ब जस्था भवदिमित प्राप्तये भारती स्थात्॥" (तन्त्रसार)

इस मन्त्रसे ध्यान करके एकाद्याचरो मन्त्रसे पूजा करनो होतो है। एकाद्याचरा मन्त्र यथा—'भी हों ऐ भी हो सरख्त्ये नमः'। पुरश्वरण करनेमें यह १२ लाख बार जपना होता है। श्राकन्दपुष्प, नागेखरपुष्प वा चम्पकपुष्प द्वार प्रह्मार बार होम विधेय है।

इस सरस्वतीकी पूजा वागीखरी पूजावद्धतिके क्रमानुसार की जाती है। (तन्त्रसार)
पारिणाय्य (सं० ति०) परिणये विवाहकाले लब्धं परिणय ख्वज्ञ । परिणय जब्ध धनादि।
पारिणाद्य (सं० ति०) परिणाहम है तीति पारिणाह॰ व्यञ्। ग्रहो । करण श्रय्यासन क्षम और कराहादि, घर ग्रह्मीका सामान। जैसे, चारपाई, बरतन, घड़ा इत्यादि।

पारितथा ( मं • स्त्री • ) परितस्तवाभूता परितथा स्वार्धे ध्यञ् । सोमन्तिकास्थित स्वर्षादिरचित पहिकाः सिर पर वाजीके जयर पहननेका स्त्रियोंका गहना। इसका पर्याय वालपार्था है।

पारितोषिक (सं श्रिकः) परितोषे स लक्षं परितोषादागतं वा परितोष ढ क्षे १ प्रोतिकर, भानन्दकर। (पु श्रे २ वह धन या वस्तु जो किसो पर परितुष्ट या प्रसन्न हो कर उसे दो जाय, इनास ।

पारिषेव ( स॰ वि० ) परिधा भवः ग्रम्मादित्वात् उत्तः,। परिधिभव ।

पारिध्वजिका (सं॰ पु॰) ध्वजवाहका।

पारिन्द्र (सं॰ पु॰) पारोन्द्र प्रषोदरादिलात् साधुः । सिंह ।

पारिपन्थिक (सं॰ पु॰) परिपन्धं पन्धानं वर्जधिला व्याप्य वा तिष्ठति परिपन्ध इन्ताति वा ठक्त (परि-पन्थकः व तिष्ठति । पा ४।४।३६) १ स्थायो । २ डाकू, चोर, बटपार।

पारिपाट्य (सं कतो ॰) परिपाट्य व स्तार्थे स्थल्। सुन्ध-इन्ता, परिपाटो ।

पारिपात ( सं॰ पु॰) पवैतमे द, सप्तक्कता चलमें से एक।

इस पारिपाल पर्न तसे निम्नतिखित नदियां निक्को हैं — वेदस्मृति, वेदवतो, खल्ला, सिन्धु, वेख्य, सान-न्दिनो, सदानारा, सहा, पारा, चर्न खतो, छ तो, विदिशा, वेलवतो, शिप्रा और अवर्षी।

( मा केण्डेयनुगण प् ७११८-५० )

विशापुराण में लिखा है, कि मकत श्रोर मालव जाति इसो पव<sup>8</sup>त पर रहतो है।

"क्रको मालवाष्णुश्रेव पारिपाल नेवासिन:॥"

( विष्णुदुराण )

वृहत्म हिताने मतमे यह पर्वत कूम विभागने मधारेग्रमें मनस्यित है। (वृहत्मंहिता १४ अ०)

इस पर्वेतका नामान्तर पारियात है। पुराणादि प्राचीन अन्धों में पारियात और पारियात इन दीनां नामींका उन्ने ख देखनें भाता है। (माग्वत ८।१२।२)

इसका वर्त्तमान नाम पत्थर है। जयपुर चौर मार-वाहते मधाभागमें जो पवरतचेण विस्तात है उसके दिचय भागको पायरगिरिमाला कहते हैं। इतिहासवेत्ता ठलेमोने प्रापिशाताई (Prapiotai) जातिका
वास नमंदानदोको उपत्यकामें खिर किया है। मासूम
होता है, कि पारिपालपवेतके अधिवासी हो 'प्रापिभौताई' कहलाते हैं। इस गिरिमालाका भूभाग चोनपरित्राजक यूपनलुबङ्ग समयमें पारियाल नामसे प्रसिद्ध
था। पारियाल देखो।

पारिपात का (सं०पु०) पारिपात स्वार्ध कन्। पारिपात्र-पवत।

पारिपालिक (सं॰ पु॰) पारिपालपवंत ।
पारिपार्ख (सं॰ लो॰) पारिषद्, अनुचर, अरदली ।
पारिपार्ख क (सं॰ पु॰) परिपार्ख वन्ते ते इति परिपार्ख -ठक्। (परिमुख्य । पा ४।४।२८) १ नटभें द,
नाटक के अभिनयमें एक विशेष नट जा स्थापक का
अनुचर हो राहै। यह भा प्रस्तावनामं स्वधार, नटो
आदिक साथ आता है। २ पाख में अरस्यानकार। सेवकादि, पास खड़ा रहनेवाला सेवक।

पारिपेत (सं १ वि १) परिपेत्त व । परिपेठन देखी । पारिस्न (सं १ वि १) परि-सु अन् ततः प्रमादित्वाः दण । १ चच्चत । २ आकुल । (क्लो०) ३ तथि विशेष । यह तीर्थ विकास विख्यात है । यहां अनि से अस्मिटोस और प्रतिगत यम्र का फत प्रस्न होता है ।

"ततः पारिस्रव गच्छेत तीर्थ त्रैलोक्यविश्चतम्।" अग्निष्टोनाति (त्राभ्यां फलं प्रप्नोति भारत॥" ( भारत ३।८३।१२ )

(पु॰) ४ जलपत्रो। ५ पञ्चम मन्तन्तरोय प्रकृतिः विशेष। ६ प्रस्तम घःदि यज्ञ मं उचार्यं प्राख्यानभेद, प्रस्तमेध प्रादि यज्ञों मं कहा जानेवाला एक प्राख्यान। ७ नौयान, नाव, जहाज।

पारिम्नवगत ( सं॰ वि॰ ) नौका €िंयत ।

पारिप्रवनित्र ( सं ० लो० ) चञ्चलच्छ ।

पारिम्नवोय (सं•क्लो॰) परिम्नव माख्यानसह करय होमभेद।

पारिम्नावा (सं०पु ) १ इंस। (क्लो०) २ चञ्चता। २ माञ्जनता।

पास्विह<sup>°</sup> (सं•पु•) १ विवाहमें देय उपढोक्तनादि। २ गरुड़का एक पुत्र। पारिभद्र (सं • पु ॰) परितो भद्रमस्मात्, परिभद्रस्ततः प्रश्च दिलादण् । १ वचित्रिष्ठ, फरहद । पर्याय — निम्नित्तु, सन्दार, पारिजातक, रत्तु कुम, किम्नि, वहुपु ष्व, रक्षेत्रेसर। इसका वैद्वानिक नाम है Erythrina Indica, प्र ॰ The Indian Coral tree, यह वच्च भारत भीर बद्धादेशमें सब जगह उत्पन्न होता है। बहुत-से लोग इसे उद्यानमें लगाते हैं। इस वच्चे एक प्रकार-का क्षण्यिक लवण् का गोंद निकलता है। रंगके काय में इसको काल व्यवह्नत होतो है। वैद्यानके सतसे इसका गुण्— बायु, स्वेदम, शोय, सेद और क्रिमनायक साना गया है। इसका पुष्प वित्तरोग शौर कर्ण्वप्राधिनायक है। (भावप्रकार्य)

इसके पत्रका प्रतेष देनेने सन्धिज वातरोग प्रशमित होता है भोर इसका कज्जत चचुरोगमें विशेष हितकर हैं। (सुश्रतसूत्र०११ अ०)

वर्ता म न विकित्स कांकी मतने इनका त्व क् वित्तन्न प्राव् ज्वरनायक है। पत्तियोंका प्रतिप शृङ्गारजनित विदः रिकान् में प्रयोग किया जाता है। ताजो पत्तियांका रस योजक-त्वक् रोगमें प्रयोज्य है। कर्णरोगमें कर्णकं भोतर इस रसको पिचकारो देनिसे खूब उपकार होता है। दन्त क मूलमें यदि दर्द हो, तो यह रस लगा देनिसे दर्द बहुत कुछ जाता रहता है।

कहीं कहीं इसकी हरी पत्तियां व्यञ्जनमें व्यवहत होतो हैं। विचित्पक्को अञ्चतमें इसको पत्तियां गवादिकी उत्कष्ट खाद्य समभी जातो हैं।

इसकी लकड़ी इलकी होने पर भी बहुत मजबूत होती है और उससे इलका बकस, खिलोने प्रादि बनाशे जाते हैं।

२ देवदाक । ३ सरस्वत । ४ शालमिल होपपित यस या हुई एक पुत्रका नाम । ५ प्रच होपका वर्ष विशेष । ६ कुढीषघ। (को॰) ७ उपस्त्रविशेष। यह रत्न अत्यन्त निर्मेल, जलके समान स्वच्छ, हरिहणे, श्रत्यन्त दोप्ति॰ युत्र भीर देखनेमें बड़ा हो मनोरम होता है। पारिभद्रक (सं॰ पु०) पारिभद्र एव स्वार्थे कन्। १ देव॰ दाक्तच। २ निस्बत्वच। २ कुछोषघ। पारिभाष्य (सं० को०) परिभवाय रोगादिनाशाय हितम्, परिभव-श्वा १ कुछोषध, कुट नामकी श्रोषधि। २ परिभू या जामिन होने का भाव। परिभाषिक (सं को को ) परिभाषात् श्रागतम् परिभाषा- ठज् । परिभाषा द्वारा श्रव वीधक पद। जिन सव श्रव्हीं का ज्ञान परिभाषा हरा हो, उसे पारिभाषिक कहते हैं। श्रक्तिवादमें गदाधरने लिखा है, कि श्राध्वनिक सद्धे तका। नाम परिभाषा हैं। इस परिभाषा द्वारा श्रवीधक पद पारिभाषिक कहलाता है।

पारिसाण्डच्य (सं॰ क्लो॰) परिसण्डलस्य परमाणोर्भावः ध्यञ्। अणुया परमाणुका परिसाण ।

पारिमुखिक (मं० ब्रि॰) परिमुखं वक्तेते इति ठम् (परिमुहाथ । पा ४ ४ ।२८) सम्मु खवत्ती, सामने रहनेवा ता पारियात्र (सं॰ पु॰) १ पवे ताविभीष । पारियात्र देखे। २ चौनपरिवाजक यूपनचुबङ्गगवर्णित एक राज्य। चौनः परिवाजभने लिखा है, कि इसके चारों ग्रीरका परिमाण ५०० वर्ग मील और राजधानी की परिधि प्रायः तीन मोल है। इस देगमें एक प्रकारका धःन उपजता है जी ह० दिनमें हो पत्रता है। जलवायु छणा है तथा यहांते लोग मजबूत और क्रोधो होते हैं। ये लोग विद्यानुरत नहीं हैं श्रीर विधिमें यों ने प्रति सम्मान दिखताते हैं। राजा जातिक वैश्य हैं और अयन्त साहसी तथा युद्ध विय है। इस टेग्रेंग बाठ सङ्घाराम थे जिनमें वे अधि-कांग टूट फट गण है। चीनपरिव्राजकके समयी यहां हीनयान बीद्वगण रहंते थे। उस समय यहां १० देवमन्दिर थे। मणुरासे प्राय: १०० मील दूरमें पारि-यात्र अवस्थित है।

णरियानिक ( सं॰ पु॰) परिधान प्रयोजनसस्य वरियान ठक्। साग्रयानयोग्य रथ।

पारिरचक ( स'॰ पु॰ ) परिरचित त्रात्मानमिति परि रच-ग्वुल, ततोप्रचादिलादग्, । तपस्वी, साधु ।

पारिल (स'० पु॰) परिल प्रध्यार्थे ग्रिवादिलाइ ग्रा (पा ४।१।११२) परित: ग्राहकका प्रात्य ।

पाग्वित्य (सं ॰ क्लो ॰) प्रिवित्त व्यञ् । प्रिवित्तिता । पाग्वित्य (सं ॰ क्तो ॰ ) प्रिवृद्ध हृद्दादित्वात् व्यञ् । (पा ५१११२३) प्रविवृद्धा भाव, बड़े भाईके पहले कोटेका विवाह । पारित्राजक (सं• क्लो•) परित्राजकस्य भावः धुवादि-त्वःदग्। परित्राजकका भाव, संन्यास

पारित्राच्य (संक्क्को०) १ परित्राजकका कर्मे या भाव। २ भ्रष्यत्यद्व विशोष।

पारिश्च (सं॰ पु॰) चम्बत्यहच्च विश्वेष, पारिसपीपल, पगसपीपता। पर्याय--फलीश, किप्तृत, कमण्डलु, गर्दभाण्ड, कन्दराल, किपीतन, सुपार्ख्व । गुष-- दुर्जिर, स्थिष्य किस, शक्त भीर श्लेषावर्षक । इसके फलका गुष - चम्ल, मूल, मधुर, कथाय भीर स्वादु ।

णरिगोल (सं॰ पु॰) विष्टकविशेष, एक प्रकारका पूपाया मालपूर्या।

परिशेख (सं• क्ली॰) परिशेष-प्यञ्। परिशेष चवशिष्टांग।

पारिषत्क ( सं ॰ पु॰) परिषदं तत्प्रतिपादकं ग्रन्यः
संघोते वैत्ति का उक् शादित्वात् उक् । १ परिषदः
ग्रन्थाधाता । २ परिषद्ग्रन्थवेत्ता ।

पारिषद ( सं ॰ पु ॰ ) परिषदि साधः वा परिषदि तिष्ठति यः, परिषद् श्वा । १ सभास्य, सभामें बैठनेवाला, सभ्य पंच । पर्शव सभ्य, सभास्तार, सभासत्, परिषद्वत, पर्षंद्व , पारिषद्य, पार्षंद्व । २ द्वानुयायिवर्गं । (ति ॰) ३ परिषद् म जसी ।

पारिषदक (म • वि॰) परिषदा सतम् कुलालादित्वात् बुञ् (पा ४<sup>१</sup>३। १८०) परिषद्क तृ<sup>°</sup>क स्नतः। पञ्चसे किया **प्र**गा।

पारिवदा ( सं० पु॰ ) परिवदं समर्वे ति प्छ ( परिव हो ण्यः । पा ४।४।४४ ) पारिवदः सभ्य ।

पारिसपीपल (हिं॰ पु॰) भिंडोकी जातिका एक पेड़।
इसमें कपासके डोड़े के पाकारका फन लगता है जो
खानें में खहा होता है। इनमें भिंडोके समान हो
सुन्दर पांच दनीं के बड़े बड़े फून लगते हैं। इसकी
जड़ मोठी घीर छालका रिया मोठा कसे ला होता है।
वैद्यहमें इसके फन गुरुपाक, सामिन्न, शुक्रवर्षक भौर
कफकारक कहे गये हैं।

पारिसीय (स' विश् ) परिसीर सीर वज धित्वा भवम् परिसीर क्य। (गम्मीराम् क्यः। पा ४ १ १ ५८) इस-वर्ज नद्वारा भव, जी इसकी खेतीसे न उपजा हो सीसे, तिसीका चावसा।

Vol. XIII 91

षारिइनव्य (सं॰ ति॰) परिइनु प्रतिमुखादिलात् का । पा ४।३।५८) इनुका उपरिभव।

पारिहारिक ( सं • व्रि ॰ ) परिहारे साधुः पतिहार-ठज् । परिहारकर्त्ता, परिहार करनेवाला ।

पारिहार्यं (सं॰ पु॰) परिक्रियते इति परि-क्र-खत् ततः प्रचादित्वादण्। १ वत्तय, श्रायका वड़ा। (क्रो॰) २ परिहारत्व।

पारिहास्य (सं० क्लो०) परिहास-६ यञ् । १ परिहासकाः भाव। २ परिहास द्वारा कतः।

पारी (सं क्ली ) पारयत्य नयेति प्र-णिच् च्छ्य् ततो क्लीष्। १ पूर । २ जलसमू इ । २ का के री । ४ इस्तिपादरज्जु । ५ पात्री । ६ पारम । ७ पान-पात्र । दरोहनपात्र ।

पारी ( हिं॰ स्त्री॰ ) १ वारी, भी सरी। वारी देखो । २ गुड़ प्रादिका जमाया हुआ वड़ा ठोका।

पारीचित (सं॰ पु॰) परोचितोऽपत्यं इत्यवं खा। १ परीचितका भपत्य, जनमेजया २ परीचित्राज। पारीच (सं॰ त्रि॰) पारं गामोति पार-खा पार-

पारी याच्च (सं ० क्ली ०) गट हो व कर ग, गट हसाम ग्रो। पारीन्द्र (सं ० पु॰) पारि पश्च स्तस्य इन्द्रः । १ सिंह। २ श्वजगर सर्पः।

पारोरण (सं॰ पु॰) पार्थां जनसपूरे रणं यस्त्र। १ कमठ, कालका। २ दण्ड। ३ पटमाकः।

पारीय (सं• पु॰) पारिसपीपलका पेड़ा

पाक् (सं० पु॰) पिवति रसानिति पा-क् (वाहुलकात् पिवतेश्च। वण् ४।१०२) १ अग्नि। २ सूर्यं।

पारुच्छेप (सं० क्ली॰) सामभेद।

गमनकारी, पारगामी।

पारुक्के पि ( सं॰ पु॰) भावापभेद।

पाक्ल-वर्षमानके दिनियमें भवस्थित एक प्राचीन याम। देशावलो भीर ब्रह्म खण्डमें इस ग्रामका विवरण है। पाक्षक (संपु॰) १ पुष्पविश्वेष। (ति०) २ कठोर। पाक्ष्य (सं॰ क्ली॰) पक्षस्य भावः पक्ष्यक्ष्य । १ भूष्य वाक्य भाषण, वाष्यको भूष्रियता। इसका प्रश्वेय । भूषिताह है। पाक्ष्य चतुर्विथ वाक्षयपापमें एक है।

"पारुष्यमृत्तक्रचेद पेशुन्यक्रवापि सर्वशः । असम्बन्धप्रलापश्च बाङ्मय स्याच्चतुर्विधम् ॥" ; (तिथितस्य)

पत्तवाक्यपयोग, श्रन्त, पेश्रन्य श्रीर श्रम्बन्ध प्रताव ये चार प्रकारके पाय वाक्षय हैं। र इन्द्रका वन। ३ अगुक्। (पु॰) ४ हहस्पति। पारेगाङ्ग (सं॰ श्रव्य॰) गङ्गायाः पारं 'वारे मध्ये वस्र्या वा' इत्यव्ययीभावः। गङ्गाके दूसरे किनारे। पारेरक (सं॰ पु॰) वधारदेः पारमोत्ते गच्छतोति ईरग्वुल्। खङ्ग, एक प्रकारको तज्ञवार या कटार। पारेवत (सं॰ पु॰-क्लो॰) १ फलहचभेद, एक प्रकारका श्रमकद। इसके दो भेद हैं, महापारेवत भीर खर्ण पारेवत। इसका गुण—मधुर, क्रमिनायक, वातहर, वज्ञकारक, ढण्णा, व्यर भीर दाहनायक, ह्या, मूर्च्छा, भ्रम, श्रम भौर शोवनायक, स्निष्क, क्चिकर शीर वीर्थं वर्षक है। महापारेवतका गुण—वल, भीर पुष्टिकारक, मूर्च्छा श्रीर ज्वरनाथक।

२ द्वीपान्तरभत्र खर्जुर, द्वोपान्तरमें हिनेवाली एक प्रकारकी खजूर। पारेसिन्धु (सं ॰ मञ्च०) सिन्धोः पारं ततोऽययोभावः। सिन्धुके दूसरे किनारे।

पारोच (सं श्रि ) परोच श्रिष्ण् । परोच स्थानिय ।
पारोच्य (सं श्रि ) परोच श्याण् । चत्ति भ्रामेचर ।
पारोच्य (सं श्रि ) परोच श्याण् । चत्ति भ्रामेचर ।
पारोचा — व्यव्यक्ति स्थानित व्यान्त्रे भ्र जिलेका एक नगर । यह सचा श्रे १५ १० ड० भीर देगा ००५ १८ १८ १० पूर, धिवयासे २२ मोल पूर्व भोर मसावर स्टे भन्से २२ मोल पिसमें भवस्थित है । जिनसंख्या ग्यार इ हजारके चमभग है । पारोचा पहले एक गण्ड्याम या, पीके हिसस्यायिव दामोदरने इसे नगरमें परिणानिया। यहां जो दुम है वह छन्तिका बनाया हुआ है । गदरके समय यहां के भिष्यतिने भ्रामेरीजों के विक्ष भ्रम्य था किया था, इस कारण यह नगर छनसे छोन लिया गया भीर दुर्ग तो ह भोड़ डाचा गया। यहां गो, कई भीर भ्रस्थका विस्तृत वाण्ड्य होता है । यहां डाकघर भीर स्कूल है ।

षारोवर्थ ( सं ॰ इसी॰ ) प्रवाद।

पाक ( ऋ' ॰ पु॰ ) बड़ा बगीचा, उपयन । ज़िया करिया नगरपार्कर देखी।

पागँ इ-एक दुर्ग। यह वेत्रगामचे ३५ मोल पिश्वम
सञ्चपव तक श्रृहोपरि समुद्रप्रश्व २००० फुट ज चे पर
श्रवस्थित है। दुर्ग पर चढ़नेके लिये पहाड़ पर सीढ़ो
वना दो गई है। दुर्ग और प्रवेशहार श्रमी जीणीवस्थामें पड़ा है। दुर्ग के मध्य भवानीका मन्दिर
श्रीर दो कमान वर्त्त मान हैं। १६८० ई०में यह दुर्ग
श्रिवाजों के श्रधीन था। १०४८ ई०में यह वात्राजों पेशवाके
भतीजे सदाशिवरायके हाथ सी पा गया। १८४४ ई०में
विद्रोहियोंने इस दुर्ग पर शाक्रमण करनेको चेष्टा को थी,
पर उनका उद्देश्य सिंह न हुंशा।

पाच ट (सं • मती •) पादे घटते इति सच् ततः पृषो । दरादित्वात् साधुः । पांग्र, भरम, राख ।

पार्जं न्य (म' • व्रिं •) पर्जं न्य- ह्यञ् । १ पर्जे न्यसम्बन्धीय । (क्लो •) २ प्रस्तविशेष ।

पार्टी ( म' क्ली ) १ मण्डली, दत्त । २ भोज, दावत । पार्ण ( स' वि ) पर्ण स्थेदं भिवादित्व।दण् । १ पर्णं । सम्बन्धी । २ पर्णं से भागत।

पार्णेर — १ बम्बई प्रदेशके सहमदनगर जिलान्तर्गेत एक तालुका। यह सन्ना॰ १८ प्र॰ से १८ र्र ७० तथा देशा॰ ७४ ११ से ७४ ४४ प्र॰ के मध्य सबस्थित है। भूपरिमाच ७२० वर्गमोल भीर जनसंख्या सत्तर इजारके करीब है। यह स्थान ससनतन भीर पर्वतसे परिपूर्ष है। यहां बहुत भी सिध्यकाएं हैं जिनमेंसे सबसे जंचीका नाम कानझर है। यह समुद्रतन्तसे प्रायः २८०० पुट जंची है। तालुक्त सध्य हो कर बहुत-सी नदियां बहतो हैं। यहां की प्रधान उपज बाजरा, ज्वार भीर छरद है। पर्यः द्रःयके मध्य पगड़ो, स्ती कपड़ा भीर कम्बन प्रधान है।

२ उता तालुकका एक ग्रहर। यह भवा॰ १८ छ०

ग्रीर देगा॰ ७३ २६ पू॰ के मध्य भहमदनगर है २०

मील दिचण पश्चिम भीर सारोला स्टेगन है १५ मील
पश्चिम में अवस्थित है। जनसंस्था पांच स्वार है जिनसंस्था पांच स्वार है।

यहां भनेक उत्तमण का वास है। इनमें से भिकांग भर्थ पिशाच ग्रीर प्रतारक हैं। १८७४-७५ ई०में इन सीगों के साथ क्षत्र को का विवाद स्पस्थित सुगा था, से किन

पुलिसके थलसे वह बढ़ने नहीं पाया। यहां प्रति रिवश् वारको हाट लगती है।

वार्षेर नगरके सभीव दो चुद्र निर्धिके सङ्गस्थल पर सङ्गमे खर वा ति भवके खरका सन्दिर अवस्थित है। सन्दिरका अधिकांग टूट फूट गया है, केवल सामनिका भवेगद्वार पूर्वे वत् बना है। नगरसे कुछ दूर नागनाथ सहादेवका प्राचीन सन्दिर है। यहां जो खोदित लिपि है, वह १०१५ प्रकर्मे लिखी गई है। नगरदारके विडिश्मामी अनेक स्तम्भ हैं। कहते हैं, कि ये सब स्तम्भ एक राचसके मृत्यु पल्डमें बनाये गये थे।

३ बम्बई के स्रत जिलेका एक पर्वत । यह मचा॰ २०' ३४ ड॰ भीर देमा॰ ७२' ५७ पू॰, बुलसारसे ४ सील दिच्य-पूर्व भीर बम्बई से १२० मील उत्तरमें भवस्थित है। यह समुद्रपृष्ठसे ५०० पुट जंचा है।

पार्षे (सं ९ पु॰) १ प्रथिवीपति । प्रथाया भपत्यं पुनान्, शिवादित्वादणः । २ प्रथापुत, भर्जुन । ३ भर्जुनः

पार्थं क्य (सं• क्ली॰) १ प्रथम् होनेका भाव, भेद। २ वियोग, जुदाई।

पाय पुर ( सं • क्ली • ) नगरमंद।

पार्धं मय (सं• वि• ) पार्थं सक्ये मयट्। पार्थं सः

पार्व (सं क्ली ॰) प्रयोभीवः पृद्ध-मण्। १ पृयुतः, विद्यासता, स्थूसता, मोटाई। (वि॰) २ पृथु राजसम्बन्धो।

पार्थे स्वस (सं ॰ पु॰) पृगुस्त्राका भगत्य। पार्थं सार्थि (सं ॰ पु॰) स्रीक्षण।

पार्धं सारिधिमिश्च एक विख्यात मीमांसक, यञ्चपति

मिश्वते पुत्र । श्रापं न्यायरत्नमाला नामक तन्त्रवार्त्ति कली

टीका, तन्त्रवत्त्व वा शास्त्रदीपिका नामक जैमिनिस्त्रकी

टीका, न्यायरत्नाकर नामक मीमांसाश्चीकवार्त्ति ककी

टीका शादि प्रन्य बना कर विख्यात हो गये हैं।

पार्थिष (सं को ) पृथिया किकारः पृथिया भविमिति वा श्रञ्। १ तगरपुष्प। (पु॰) पृथिया ईम्बरः (तस्वेशारः। पा भाराधर) इत्यञ्। २ पृथिवीपति, राजा। ३ वत्सरविगेष। पार्थिववत्सरमें सभी देशोंने पृथिवी शस्यगालिनी होती है। 8 मङ्गलग्रह। ५ महोता बरतन । ६ पार्थिवलिङ्ग, महोता गिवलिङ्ग जिसके पूजनका बड़ा फल माना जाता है। (ति०) ७ पृथिवीसम्बन्धी। ८ पृथ्वीसे छत्पन्न, मही भादिका बना हुन्ना, जैसे पार्थिव शरीर। ८ राजाके योग्य, राजसी।

पार्थित अर्थिक सी॰) श्रजुनला क्र श्रजुन पेड़का किलका।

पार्थिवता (सं॰ स्ती॰) पार्थिवस्य भावः तल् तती॰ टाप्। पार्थिवका भाव, पार्थिवलः।

वाधि वा ( सं • स्त्री • ) सीराष्ट्रमः तिका ।

पार्थि वी (सं ॰ स्त्री ॰) पृथिखाः भवा (दिखदितीति । पा ४।१।८५) इत्यस्य वार्त्ति को इत्या पञ्जा, ततो ङोप्। १ सीता। २ उमा, पार्वतौ।

पायु रहस (सं ॰ पु॰) भनेक सामीके नाम। पार्थ्य (सं ॰ पु॰) पृथीरपत्यं वा यक्त्। पृथिवंशी इव नृपभेद।

पाप र (सं ० पु॰) यस।

पार्यं (सं०पु॰) पारे भवः ध्यञ् । रुद्रभेद ।
पार्याक्षिक (सं॰ त्रि॰) पर्याक्षि रेव स्वार्यं क सा श्रस्त्रस्य
प्रश्वादित्वादण् । १ सम्पूर्णं । (पु॰) २ स्रगभेद ।
पार्वाकोट मध्यप्रदेशके बस्ता राज्यके उत्तर-पश्चिम
सीमान्तवर्त्ती एक जमांदारी । इसके श्रधीन सात
ग्राम हैं। भूपरिमाण ५०० वर्गमीन है। इसका
प्रधान ग्राम पार्लोकोट है जो श्रह्मा॰ १८ ४० उ॰ भीर
देशा॰ ८० ४३ पू॰के सध्य भवस्वित है।

पार्लामे गढ़ ( ग्रं॰ स्त्रो॰) वह सभा को देश या राज्यके शासनके लिये नियम बनावे। इस ग्रव्हका प्रयोग विशेषतः भंगरेजो राज्यको शासन व्यवस्था निर्धारित करनेवाली महासभाके लिये होता है। इसके सदस्य जनताके भिन्न भिन्न वर्गी हारा हुने जाते हैं। श्रङ्गरेजी साम्याज्यके भीतर कनाड़ा श्रादि स्वराज्यप्राप्त देशों को ऐसी सभाग्रोंके लिये भी यह शब्द शाता है।

पाव म (सं ० पु०) पर्व नि यह पयोग्यः इत्यम्। १ स्थान विश्वेष। पर्व मि क्रियते यत् इत्यम्। २ ममावस्यादि पर्व सामान्यमें कत्ते व्ययादः, वह बाद्ध को किसी पर्व निथा जाय। "अमावस्यां यत् कियते तत् पावेणमुदाहतम् । कियते पर्वणि वा यत्तत् पावेणमुदाहतम् ॥"

( भविष्यपु • )

प्रति श्रमावस्थाने दिन याद करना चाहिये श्रीर श्रमावस्था भिन्न जिस किसी पव में यादादि किये जा , उसे भी पाव ण कहते हैं। यहण श्रीर तीर्यादिमें पाव ण-याद विषेय है। साम, नटक, श्रोर यज् ने दियोंको इस पाव णयादकी पद्यति प्रथक, प्रथक, है। रचुनन्दनने यादतस्वमें इसका विषय बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। विस्तार हो जानेने भयसे वह यहां नहीं दिया गया।

पार्वत ( सं ॰ पु ॰ ) पर्वत भवः अग्राः विभावामतुष्ये । पा ४।२।१४४ ) १ महानिम्ब, बकायन । २ ऋ स्त्रविमेष । (क्तो ॰) ३ हिङ्कुल । ४ शिलाजतु, सिलाजित । ५ सी सक, सी साधातु । (ति ॰) ६ पर्वतसम्बन्धी । ७ पर्वत पर होनेदाला ।

पाव तिपोत्त (सं ॰ पु॰) अचीटवृत्त, भाखरीट पावंतायन (सं ॰ पु॰) पवंतस्य ऋषेगीतापत्यं कप्त, । पवंत ऋषिका भपत्य ।

पार्वात सं १ पु॰) पर्वत म्रपत्यार्थे दूज्। पर्वत-ऋषिका मपत्य।

पाव तिक (सं को को । पर्व तमाना ।
पाव तो (सं को को ) पर्व ता हिमाचन दास्य तद्धिष्ठावदिव
स्यात अपत्यं, अण् ततो छोष्। १ पर्व तराजदृहिता,
दुर्गा। नःमानकाक्त--

"तियमेदं करामेदे पर्वभेद्यमेदतः ।

ह्यातो तेषु च विख्याता पार्वती तेन कीर्त्तिता ॥

महोत्वविशेषत्र पर्वस्विति प्रकीर्त्तिता ॥

तस्याधिदवी या सा पार्वतीय परिकीर्तिता ॥

पर्वतस् स्ता देवी साविभूता च पर्वते ।

पर्वताधिष्ठातृदवी पार्वती तेन कीर्तिता ॥

( प्रकृतिस्व हुर्गोपास्थान ५४ स० )

ाताय, कच्य घोर पव भेदसे जो । बख्यात हुए वही गायंता नामस प्रसिद्ध है। पवंदिनमें जो सब महोत्सव प्रमिह्त हुए हैं, उन सब महोत्सवीं जो प्रधिष्ठाळदेवी है, बहा पावंता कहलातो हैं। पवंतराज हिमालयकी

युहिता ग्रीर एवं तकी प्रधिष्ठात्त देवी होनेके कारण ही पावंती नाम पड़ा है। उमा, दुर्गा अति शब्द देखी।

२ शक्तको, सलई । ३ गोवालपुतिका । ४ द्रीवदी । ५ जीवनी । ६ सौराष्ट्रमृत्तिका । ७ सुद्रवाषाणभेदी । ८ घातकी । ८ सैं इती ।

पाव ती-१ पन्नावके अन्तर्गत काङ्गड़ा जिलेकी एक नदी।
यह हिमालय पव तके वाजिरिक्षि नामक स्थानसे निकल कर रेवती नदीमें गिरती है। यह नदी जिस उपत्यकाः से निकली है, यह प्राल आदि हन्तींसे परिपूर्ण है। यहां की जमीन अत्यन्त उर्वरा है और कामी अनाज उत्यव होता है।

२ चस्वज नदीकी एक शाखा। वर्षाकाल कोड़ कर इसको पैटल ही पार करते हैं। यह पावँती नदी विस्थपव तसे उत्पन्न हुई है।

पाव ती—राजगिरिसे १० मोल उत्तर पश्चिम और विदारसे
११ मोल दिचण-पूर्व में भवस्थित एक याम । यूएक चुवंग जिस समय भारतवर्ष भाये थे, उस समय यहां भनेक बौद्धविद्यार भीर मन्दिर थे। भाज भी उन सब विद्यारीका भग्नावशेष देखनेमें भाता है।

पाव ती चित्र (सं क्ती ) विरज्ञाचित्र, याजपुर !

पाव ती नन्दन (सं पु) पाव त्या नन्दनः । कात्ति केय ।

पाव तीपुर—पूर्वो य बङ्गास भीर भासामते दिनाजपुर

जिलेका एक ग्राम । यह भणा २५ ४० छ। भीर देशा।

दद ५६ पू के मध्य भवस्थित हैं। जनसंख्या लगभग
१७८७ है। यहां रेलवेका एक वड़ा जङ्गसन है।

पाव तोपुरम,—र मन्द्राजके विशाखपत्तन जिलेका एक

**हपविभाग** ।

र उन्न उपविभागको एक जमी दारी। यह प्रचार १८ इट से १८ ६ ७० तया देगा १८ दे ६० से ८३ ५० पू॰ के मध्य प्रविद्यात है। भूपरिमाण ७८८ वर्ग मील घीर जनसंख्या करीब १६ १५२३ है। इसमें इसी नामका एक शहर घीर ४८२ बाम लगते हैं।

३ एक जमींदारीका एक ग्रहर। यह ग्रह्या॰ १८° ४७ छ॰ ग्रीर देशा॰ कर रेड् पूर्व मध्य ग्रवस्थित है। जनसंख्या १७३०६ है। यहां सरकारी कचहरी, पुलिस ग्रीर डाकघर है। पाव तीय (भे कि ) १ पर्व तभव, पहाड़ पर होनेवाला। २ पर्व तसम्बन्धी, पहाड़का, पहाड़ी।

पाव तीयकुमार (सं पु॰) पाव तीयः पाव तोजातः कुमारः । पार्व तीपुत्र ।

पाव तो लोचन (सं पु॰) ता लंके साठ मेदीं में से एक ।
पाव तो खर (सं पु॰) पाव त्याः स्थापितः ई खरः।
का ग्रीस्थित ग्रिव लिक्न मेद। पाव तो ने का ग्री में जिस
गिव लिक्न को स्थापना को, उसे पाव तो खर कहते हैं।
इस ग्रिव लिक्न पूजन से सब प्रकार के पाप जाते रहते हैं।
पाव तिय (सं को लो ०) पव ते भवं पव त-ढकः। १
सी वो राष्ट्र ने, सुरमा। (पु॰) २ सूर्याव च ले वह रहरका
पीधा। ३ गज पिप्प लो। ४ घातकी हच, धायका पेड़ा ५
जिक्निनो, जिगनो। (ति०) ६ पव तजात, पव त पर
होने वा ला।

पार्वीयनान्तीया (संश्वतीश) पर्वणीऽयनस्य चान्ती विश्विता छन्। इष्टिभेद। पर्वश्वीर पयन ते प्रन्तमें इस यज्ञका प्रनुष्ठान करना होता है, इसीसे इसकी पार्वीयनान्तीया कहते है।

पार्भव (सं• पु॰) पशुँना भाषुचेन जीवतीति पर्गुं भण् (पार्श्वादिश्वीचे गादिश्वीऽणङ्गी। पा पाद्रा११८) पर्श्वास्थिहा, पर्गुंचे युद्ध करनेवाला।

पार्यं का (सं क्ली ) प्रमुका, पसली।

पार्खं (सं ॰ पु॰-क्लो ॰) स्प्रमत इति स्प्रमः खणः प्रधादेशस्य (स्प्रशेः श्वग् धनौ च। उण्प्रारण) १ कचाधीमाग, कां खंके नीचेका भाग, बगल । २ चक्रीपान्त । पश्र्मां समुद्रः घणः । ३ पश्र्माणः । ४ पार्थाखि समुद्रः । ५ पश्र्माणः । ४ पार्थाखि समुद्रः । ५ पश्र्माणः । ७ जैनीके तिर्देशके तीर्थं दरः।

पार्श्वनाथ देखी।

पार्खं क (सं० वि०) देशत्र ज्ञारुपायः पार्खं तेन सन्धि-च्छिति पर्धानिति कन् (पार्थेनान्विच्छते । पा पाराण्यू) गठता द्वारा विभवान्ये जो, चालवाजीके सद्दारे भपनी बढ़ती चाहनेवाला।

पार्खंग (सं• व्रि॰) पार्खंगमन्ड। १ पार्खंगत, बगलमें चलनेवाला। (पु॰) २ धनुचर, सहचर। पार्खंगत (सं• वि॰) पार्खंगत: द्वितीया तत्पुक्षः। १ बाखंस्य। २ जो निकाटमें रहे।

Vol. XIII. 92

पार्श्वगमन (सं क्ती ) पार्श्वगमनं। पार्श्व देशमें गमन, सहगमन।

पार्म्भ चन्द्र-एक प्रसिद्ध जैन पण्डित । इन्होंने १५३७ संवत्म वीरभद्रसाधुरचित 'चतुः ग्ररणप्रकीष किंका वार्त्तिक रचा।

पार्ष्यं चर ( सं॰ पु॰ ) पार्ष्यं चरतीति चर श्रच् । श्रमुचर, पार्ष्यं वर्त्ती सृत्य, श्ररदत्तो ।

पार्खं तस् ( सं॰ चयः ) पार्खं ( भागादिभ्य उपसंख्यानम् । पा ५।४।४४ वा) इत्यस्य वात्तिं कोक्तग्रा तसिः । पार्खंसे, वगलसे ।

पार्खं तीय (सं० वि०) पार्खं तीभवः प.र्खं (मुखपाई-तसोर्लेपस्च । पा ४।२।१३८ वा) इत्यस्य वार्त्तिकोक्तग्रा ह ।

पार्खं भव, जो पार्खं से अथवा पार्खं देगमें हो । पार्खं द (सं॰ पु॰) पार्खं दाःक। अनुचर।

पाखंदाह (सं॰पु॰) पाखंदिशमें व्यथा।

पाम्ब देवगिष-एक विख्यात जैन यति । इन्होंने ११६८ सम्बत्में हरिभद्र-रचित 'न्यायप्रवेग्न'को पिन्न का लिखी है। भाष्यानमणिकोष-रचनाकालमें इन्होंने भग्रदेवसिर-को भी सहायता को थी।

पार्श्वदेश (सं०पु॰) पार्श्वभाग, बगल।

पाखं नाग---एक जैन यन्यकार। इन्होंने १०४२ सम्बत्में 'याक्यानुयासन'-को रचना की ।

पार्खिनाव (सं॰ पु॰) जिनमें द, जैनोंके तिईसवें तीर्वे इर ।

खेतास्वर जैन भावदेवसुरित पाखं नाथ-चरितमें इस
प्रकार लिखा है, —वाराणसी पुरीमें इच्लाकुव गीय प्रखसेन नामक एक राजा थे। राजीचित सभी गुणींसे विभूचित होनेके कारण इनके भुवनविख्यात यथःसीरभसे
दिग्दिगक्त प्रामोदित हो गया था। ये प्रपना प्रधिक
समय धर्माकोचना और धर्मानुष्ठानमें हो व्यतीत करते थे।
इनकी महिषोका नाम या वामा। वामा सभी
विषयोंमें विदुषी थीं, पापकर्म भूलसे भी नहीं करती थीं
सभी समय पवित्र भावमें रहती थीं। जब कोई पापकर्म का प्रमुख्तन करता था, तब ये मन ही मन व्यथित
होती थीं। दया दाचिख्यादि प्रपरापर गुण भी इनमें
विद्यमान थे।

रमणाञ्चलको ललामभूता वामा सचमुच वामाकुलको धिरामणि थीं। एक दिन चे तमासको कणापचीय चतुर्थी तिथिको विश्वाखानचत्रके योगमें वामाने
दोपहर रातको एक श्रद्धुत खप्र देखा जो तीथ द्वरका
जक्ममूचक था। उन्होंने श्रपने मुखमें गजेन्द्र, द्वबम,
सिंह, लच्छो, माला, श्रशी, रिव, ध्वज, सरीवर, समुद्र,
विमान, श्रष्टवसु, रत्तराधि श्रीर श्रनिल इन चौदहींको
प्रशेष करते देखा। मिहषीका यह स्वप्रदर्श नहातन्त
धीरे धीरे राजाको मालूम हो गया। कुछ दिन बाद
वामाने इष्टान्त: करणसे गर्भ धारण किया। इस
समय व कल्यलतिकाको तरह शोभा पाने लगी।

स्वरीं से देवगण या कर कि इसकी तरह गर्भ दती बामाको सेवा श्रमूषा करने सरी ग्रोर गभ कालोन जो वसु पानेकी धनकी इस्का होती थी, उसे वे तुरत ला देते धे। धीरे धीरे नवम मास उपस्थित इया। पौषमासकी क्षणपचीय दशमी तिथिको विशाखानचत्रका योग होने से शुभल्य श्रीर श्रम सुहूत्ते में दोपहर रातको वामाः देवीने एक पुत्र प्रसव किया। वह पुत्र नीसवर्ण भीर सर्व चिक्रमे चिक्रित या । प्रसनको बाद ही देवगण इन्द्रभि बजाने श्रीर फ लो'की वर्षा करने लगे। चारो' दिशाएं बामीदित हो गईं बौर तमाम हरा भरा दीख पडने लगा। भगवान इतायन दिचणाचि हो कर माइति ग्रहण करने लगे। विविध गुणशाली वागु धीरे धीरे बहने लगो। इस प्रकार श्रीर भी ऋतनी हो माङ्गलिक क्रियाएँ उम समय उपस्थित इर्द्र । सभी विभुवनवासी पानन्दित हो गये। प्रश्लिक क्या, नरक क्रामी भी कुछ समयने लिये पानन्दसागरमें गीते मारने हरी। जातवालककी भगवान् जिन समभ कर भोगङ्गशा प्रसृति यधोलोकनिवासिनो दिख्यारिकागण भवने अपने स्थानसे भा कर स्तिकागारके निकट **एपस्थित हुई और जिनको प्रकास करके पीक्टे** जिनकी माता वामाको भी प्रणाम किया। क्रामशः मेत्रद्वरा प्रस्ति अर्थ लोकनिवासिनी दिक् कर्याने स्तिकाग्रहके निकट या कर फूल बरमाने लगीं। इस प्रकार यन्यान्य ्रश्रद्धसंस्थक देव भीर देवाङ्गनाने भा कर जातबालकता माङ्गलिक क्रियानुष्ठान-पूर्वक जन्मोत्सव सेष किया।

वामादेवी अपने पुत्रको सुन्दर नेपष्यधाजसे संज्ञित देखे बहत प्रस्व हुई। राजा अध्वनेनने पुत्रका जन्महंतान्तं सन कर वार्तावहको मुंहमाँगा इनाम दिया श्रीर बड़े प्रसन्न हो कर जितने कारावासी घे सशेकी सत किया तथा दिव्याङ्ग नाश्चीको बुलवा कर नाच गान भी वामादेवीने गुर्भावस्थामें एक बार रातको भाषने पार्खेमें एक सर्पं टेखनेकी बात अपने खामी से कहा। राजाने यह सुन कर अपने नवजात ग्रिशुका 'पाछ<sup>९</sup>' नाम रखा । इन्हादिष्ट धः त्रोगण भा कर पार्ख का पालन पोषण करनी लगी। पाम्ब ने दिनों दिन देहीपचय लाभ करके गरीरगीभासे जगत्त्री आलोकित कर दिया। सहापुरुषके सभी लचण पाख के शरीरमें धीर धीर श्रीम यत होने लगे । श्रमानुषा-क्रति पार्खं ने क्रमग्रः बाल्यकालका श्रतिक्रम कर यौवनः में पटाप व किया। उनका ग्ररीर नौ हाथ लम्बा था। उनकी शरीरशीमारी सभी विभुवनवासी सुष्ध हो गरी थे।

एक दिन राजा अध्वसेन अपने आस्थानमगड्डपमें बैठे थे. कि इतनेमें एक मनुष्यने था कर उन्हें प्रणाम किया श्रीर विनीत भावसे कहा, 'देव! सर्व विध सस्र सिसम्बद सुरस्य इस्य गाली कुगर्यल नामक एक परमरमणीय नगर है। वहां नरदर्मा नामके एक राजा रहते हैं। वे बढ़े तेजस्वो है और मध्याक्रकालीन प्रभाकरकी तरह सर्वी-परि विराजमान हैं। वे सभी धर्म प्रवत्त को के गुक् हैं, सबंदा जिनधर्म में रत और नीतिपूर्व क राज्य-शासनमें तत्पर रहते हैं। उनकी सत्यवादिता श्रीर साधुशुत्रुषा जगहिल्यात है। फिल्हाल उन्होंने राज्यभारका परित्याग कर प्रवज्याका भवलस्वन किया है। उनके पुत्र प्रमेनजित् सभी राजा हुए हैं। राजा प्रसेनजित् भो परमद्यालु श्रीर धामिन है। छन-की कन्याका न.म है प्रभावती । प्रभावती युवती ही कर सचसुच प्रभावती हुई हैं। छनके रूप श्रीर गुणसे जागतिक सभी उत्कृष्ट वस्तु परास्त हुई है।

"वह विभुवनसुन्देरी प्रभावती एक दिन सिंख्योंके साथ रमणोय उद्यानमें भ्रमण कर रही थीं, इसी बीच किबरियोंने सङ्गीतप्रसङ्गों पाछीनामके कागुणका कीत्तं न कर इनकी खंब प्रयं सा की बोर के बोती, 'इस जगत्वे पार्श्व नाय जिल रमणोक पाणिय इस कर में वह रमणो कुल की यिरोमणि होगी।' इतना सुनते हो प्रमावते ने उसी समय पार्श्व नायमें अपना मन प्राथ अपीय कर दिया। प्रभावतो उसी दिनसे लज्जा मगका त्याग कर एकान्तवित्तमे हमेशा पार्श्व नायका ध्यान करने तथा नाम सम्बन्तित गान सुनने लगीं।

"प्रभावतो कुसुमधनुके कुसुमगर्से प्राइत हो कर दिनों दिन नितान्त अधेर होती गई । सखीगण प्रभावती के मदनतापको दर करनेके लिये चन्द्रनादि नाना पकार के श्रोतन द्रय सा कर उनके शरोरमें सगाती थीं। ऐशा करने पर भो जब कोई फाइन निकाता, तब उन्होंने हाता तथा रानीचे प्रभावतीका कुल ब्रतान्त कह सुनाया। यह सुन कर वे दोनों प्रसन्नवित हो बोती, 'यह बड़े ही प्रानन्दकी बात है, कि हमारी कन्या प्रभावती यात्र यनुरूप वरको यनुरागिणो हुई है। सचतुर इस तिभुवनते पार्खनाय के जैना योग्य वर श्रीर काई है ही नहीं।' इतना कह कर प्रसेनिवर्ने जब कान्याकी और दृष्टि डाली तब उन्होंने टेखा कि वह पार्खेनाथको चिन्तासे एकदम क्रम हो गई है। इस पर उन्होंने निखा कर लिय . कि मैं योघ हो प्रभावतो को पाख<sup>8</sup>ना प्रके उहे गरी खय व्याति भे जूंगा । राजा ऐ रा सो व हो रहे थे कि कतिङ्गदेशका प्रधिशति यवन नामक एक चद्धत प्रकृतिका राजा वहां या धनका और प्रमेनजितका श्रीभगाय समभा कर बड़ा विगड़ा। बाद उसने प्रभावतो का हर ग करते के लिये बहुत ख्य क से नाके साथ क्षप्रखलप्रोको चेर लिया है। यही व्रत्तान्त भागमे निवे टन करते के लिये मैं यहाँ भी जांगया है, अब आपकी जे सो मरजी हो, वैसा करें।"

वाराणसीपित यह सुनते हो मागबबूने हो गरे भीर बोले, 'कुछ चिन्ता नहीं, मैं भमो दलवल में साथ कुशस्थल जा कर दुरामा यवन मो मार भगाता हूं।' दनना कह कर वे रूपभेरो बजा कर सेन्य-सामान्त एकत करने लगे। इसो ममय पार्खनाथ को ड़ाग्ट हसे निकल कर पिता के पास भाये भीर कहने लगे, 'पितः! इस जगत्में आप के मुकाबले कोई नहीं है,

भतएव भाग इठात् किसके प्रति इस प्रकार क्रोध करके युद्ध निये उद्यत हुए हैं। राजा अखीनने पुत्र मा बाते कह दी। प्रव पार्खे नायने यह सन कर खय युद्दमें जाने के खिये पिताने प्राय<sup>8</sup>ना को। पिताने प्रवका बाहुवन समभा कर युद्धने जानेको अनुमति हे दो। पाछ -नाथ हायो पर चड़ प्रखारोहो गजारोहो चादि भूपानो चौर नानाविध सेनामीको साथ से सुगसन पहुंचे। वहां पर पार्खनायने पहले दन भेज कर यवनशतः को यह कहला मेजा, कि वे सभी तुरत जुगखन छोड कर चले जाय'। यदनने तो पहले दूतको बात ह'सोमें उड़ा दी श्रोर पार्ख नाधका नाम सन कर नानाग्र कारको दर्व कथा-का प्रयोग किया। पोक्टे जब अपने वहसन्त्रोके सुखरे पाखं-नायको माहात्म्य कथा सुनी तब वह उरसे कांपता हुआ पार्ख नाथने निकट पद चा और अपना अपराध खीकार कर उनका स्तव करने लगा। पार्ख नायने प्रसन हो कर उससे बहा, 'मैंने तुम्हारा अपराध तो चमा किया पर तुम अभी तरत क्रथस्थल से चले जाकी, फिर कभी भी ऐसा भनुचित साहस न करना। इतना कह कर स्वारपूर्क पार्खे नाथने उस यवनरा नको बिदा किया,। राजा प्रसेनः जित्ने यह ब्रतान्त सुन कर मन हो. मन पार्ध्वनायकी यथेष्ट प्रगंसाकी। पोक्टे मन्त्रोते साथ वहां पहंच कर उन्होंने भवनो कत्या प्रभावतोका पाणियहण करनेके लिये पार्ख नायसे शनुरोध किया। पार्ख नाथनं जब बिना पिता की याजाने पाणियहणमें चनिच्छा प्रगट की, तब प्रमेन-जित्ने कचा प्रभावतीको साय चे पार्खनायके साथ कामो जानेका विचार किया। पार्श्वनाय भी वडी खातिरसे उन्हें अपनी पुरी वाराणसी धाममें ले गरे।

वाराण बीपित प्रखतिन पुत्र के यागमन पर बड़े हो प्रसन हुए घोर राजा प्रसेनिजित्का भलीभांति सत्लार कर उनके यानेका कारण पूछा। पोई राजाने प्रसेन-जित्का यभिप्राय जान कर पार्ख नायसे विवाह करने-की कथा पूछो। पार्ख नायने संसार को यनित्यता समभक कर पहले तो विवाह करने में भस्मिति प्रकट की, पर पोईट बहुत कहने सुनने पर वे राजो हुए। राजा प्रखसेनने यभक्तमों विवाहका दिन स्थिर कर बड़ी धूमधामसे पार्ख नायका विवाह प्रभावती के साथ करा दिया।

विवाहके बाद राजाने सबीको सुंहमांगा दान दे कर बिदा किया।

इस प्रकार कुछ दिन बीत गये। एक दिन पार्श-नायने कोति पर बैठ कर जब का भी परीको श्रीर हिष्ट डाली तब उन्होंने देखा कि काशीपुरवासी लीग भुष्डि भुगण्ड नाना प्रकारके पूजोपकरण से कर जा रहे हैं। पार्ख नाथने विषिक्षीं पुरीको श्राकत्मिक महोताव शीर सतुष्योंने जानेका कारणंपूक्ते पर उनमेंचे एकते जवाव दिया, प्रभी ! इस पुरोमें कठ नामक एक व्यक्ति पश्चानिन द्वारा तपस्यां क्कॅर रहे हैं। उनकी सेवां करनेके लिये यह सुन कर पार्खनाध श्री ये सब वहां जाते हैं।' बड़े श्राश्चर्यान्वत इए श्रीर श्रनुचरीने साथ वडां पहुंच कर छन्होंने टेखा कि सचसुव एक व्यक्ति पञ्चामन दारा तपस्या कर रहा है। कुद काल बाद जानी पार्म्ब नाव विज्ञतुग्हों एक महासप को दद्यमान देख दवातुल इट्यमे कहने लगे, "यहा कौमा अज्ञान! दवाहीन धर्म कभो भो धर्म नहीं हो सकता' इत्यादि। धर्म भीर द्यासम्बन्धीय अने को उपदेश दे कर वे वहांसे चल दिये। एक दिन पार्खनाय पपने नोकरीके साय एखानवाटिकाको देखने गये । वहां उद्यानवासमा उद्यान के रसंखोय फलपुष्पादिगत प्राकृतिक सभी सौन्दर्य पार्ख-नायको दिखाने स्ता ! ह्यानके बोचमें एक प्रासाद था, पार्ख नाथ उद्यानको शोभा देखते देखते वहीं श्रा पड है। प्रासादको किसी एक दीवारमें तोर्य इर नेसिको चरित्रराधि चितित देख कर छन्तीन भवने मनमें विवे ककी भाषय दिया और वे मन की मन कहने सी, 'बहा! इस सञ्चापुद्व नीतिका संसार-वेराग्य अनत्में चतुननीय है। इस नवीन घवछामें शी ये संसारकी चनित्यता समभा कर सभी विषयों से विस्त इए ही घोर इन्होंने निःसङ्गावसे कठोर जतका घव-लुखन किया था।' पार्खनाथ मन हो मन नेमिको इस प्रकार वैराग्यको कथा सीच हो रहे थे, कि ब्रह्मसोक-से सारलतादि देवगण भा कर उन्हें नमस्कार पूर्व क कड़ने लगी, प्रभी ! इस जगत्का मोइजास इदन करतेमें पापके सिवा और किसीमें सामर्थं नहीं। अस्यव विलोकीके उपकारके निमित्त आप तोर्डको

प्रवत्तं ना को जिए।' इतना कह कर देवगण खर्ग की चल दिये। इधर पार्ख नायने भी सभी प्रियजनोंका परि-त्याग करके संसारमें आ कर देहिगण जन्मसरणादि नानाविध कष्टभोग करते हैं, इनका किस उपायसे प्रज्ञान सोह दूर हो, यह सोचते सोचते शति वातीत की। प्रमन्तर सूर्योदय होने पर वे प्रातः स्वत्यादि कर साता प्रिताके पास गये।

वे मातापिताके निकट भपनी दीचाका विषय पूर कर दरिद्रोंको प्रभूत परिमाणमें धन वितरण करने सगी! जनके धनवर्ष गरे जगतुकी द।रिद्रामय दावानि प्रश-मित हुई। यहां तक कि नवीडिक तर्वताके बहानेवे पृथिवी भी मानो पुलिकत हो कर उनके दानका मिन नन्दन करने लगो। पार्खनायके दी चाम होत्सवमें देश देशको राजायांने या वार योगदान किया। तरह तरहके नृत्य, गीत, वादा भीर जय भन्दने काशोनगरी गुंज चठी। इस समय पार्ख लामी एक ग्रिविकार्ने बैठ कर संयम करने है लिये एक रमणोक आश्रममें गये शोर वियाखान चत्रवत पोषमासको कृष्णा एकाटयो तिथिको मुख्डित हो दोचित हुए। इसके बाद दूबरे दिन कोप-कट नामक स्थानमें धन्यके ग्टइमें उपस्थित इए। पाखें-नायको अपने घरमें आये देख धन्य फूलेन समाये श्रौर शानन्दकी साथ उन्होंने खामोजीका पारणकार्य भोष जिया। पार्खेनाथने जहां बैठ कर पारण किया था, धन्धने वहां उनका एक पादपीठ संस्थापन कर पीके पार्ख नाय विविध ग्रामी पौर नगरींमें विचरण करने लगे। वे धोरे धीरे धरिवीको तरह सर्वं-सहरीहो छठे, यरत्कालीन समिलकी तरह निर्मेख हो गये, वक्किको समान तज्ञिली, वायुको तरह अप्रतिस्तगति चौर माकाशको तरह निरासम्ब हो एठे। पार्खनाव चरणविन्याससे इस धरित्रोको पवित्र करने सरी । वे कुण्ड नामक सरसोके किनारे प्रतिमाद्धपर्ने रहने स्त्री। इस प्रकार पार्ख सामी कि शिक्ष गड़तीय, शिवायुरो, राजपुर पादि प्रतेक कोशास्त्र प्रोर भ्रमण कर कड़ी पतितका उद्दार भीर कड़ी प्रतिमा इपमें भवस्थान करने खरी। राजपुरमें उन्होंने एक मुनि-शप्त अध्यापका उदार किया। वहांका चैत्य कु कुटेम्बर

नामसे प्रसिद्ध हुआ। पोक्टे पार्ख नाव उस पूर्वीतः कठने साय कम करणसे सुक इए। अनन्तर वे काशीधामके किसी भायममें पदंच कर तपस्या करने लगे। वहां धातकी हची ने चे उनके चौरासी दिन बीत गरे। चै वसासकी क्षणाचत्यीं तिथि हो जब चन्द्रमा विश्वाखानचत्रमें गरे. तव पार्खे नाथने पूर्वोक्त समयमें धनन्तवे भव वेवलज्ञान प्राप्त किया। जानलाभके बाद वे अहै तसय हो कर वेकालिक सभी विषय जान गये और सभीके दर्शन करने लगे। क्रमगः उनका श्रहीकिक माहात्स्य प्रकाशित होते लगा। एक दिन राजा श्राखरीन उद्यान पालके सुख्ये पुत्रकी वैभव-कथा सुन कर वहें ही प्रसन इए तथा वामादेवी और प्रभावतीन प्रानन्दना भी पारा वार न रहा। अनकर राजा अखरीन हायो घोडे नाना-प्रकारको राजीयकरण ली कर वासाटेबीको साथ छनकी बन्दना करने गये और विविध स्तव करने लगे। प्रभ पाम्बे गायने भी पिता तो बहुत-ही धर्म कथाएं कहते कहते प्रसङ्घाधीन अने क धर्म प्रस्ताव किये थे।

तरनन्तर पार्ख खामी विख्वके कल्यापको कामनारे पुन: देश देशान्तरमें पर्यं टन कश्ने सगे । एक दिन भ्रमण कारते कारते वे पुण्ड हिंगमें पड्ड चै। कुक दिन बाद वहां से वे ताम्ब लियको चल दिये। वहां सागरदत्त नामक एक युवक आवक हो कर पार्श्वनायके निकट उपस्थित इए। पार्श्वनाथको धर्मका विषयपृद्ध कर वे उन्होंसे जैनधर्म में दोचित इए। पोक्टे गिव, सुन्दर, सीस्य श्रीर जय नासक श्रीर भी धर्म किश्चास पार्ख नाथ-के शिष्य बने। पार्खनाय वहांसे क्रामग्र: नामपुरी में पइ चे और यहां उन्होंने किसी धनाव्य अथच पण्डित बस्यदत्त नामक युवकको विविध धर्मोको उपदेश दिये। इस प्रकार पार्ख नाथ तमाम विचरण करने लगे। पारवं-नायको को बलज्ञान लाभ करनेको दिनसे ही बहसंख्यक यावक, माधु, ऋषि, माध्वी श्रीर के वली श्रादि उनको अनुगत हुए थे। प्रस् पार्ख नाथ क्रमश: अपना निर्दाण-काल निकट समभ कर भमेत्रियुंबर पर चले गरे। उनके श्रागमन पर शैलराज नाना फूल फलींसे पूर्ण हो गया। किन्तरोगण गान करने लगीं। सुरेन्द्रको साय सुरगण वहां पहुंच गये। प्रभु पार्ख नाथने आवण

मासकी शक्ताष्टमोको दिन अवशा नचतको धोगर्मे योगावलस्वनपूर्वेत स्वीय देवता परित्याग तार सुख्य-लोकमें प्रशान किया। (भारदेवसरे)



कौशालीसे पाइवनाय ।

सकलको लिंको मतानुसार पार्खेनाय विश्वमेनको श्रीरस श्रीर ब्रह्मोको गभ से उत्पन्न इए ये। "श्रील श्री गर्बेतीथेंशो विश्वेरेन नुपालये। ब्रह्मीगर्मे जगन्नाथोऽवतरिकाति मुक्तमे ॥" ( पश्विनाथ चरित्र १०१०१ )

दिगम्बर जैन शास्त्री के बनुसार योपारवे नाय स्त्रामो-ा जीवनचरित इस प्रकार है,-

यंतिम तीर्यद्वर श्रीमहातीरखामीक तिर्वाण-काल में २५० साल पहले श्रीपारव का जन्म वारायासी-नगरीमें राजा विश्वमेनको रानी वामादेवोकी उदरने हुआ था। जिस समय यह भगवान तर्हनें आवत स्वर्ध माठाकी गर्भ में श्राये उसी रातकी श्रन्तिन प्रहाने माता

Vol. XIII. 93

मामा देवो तो सी तह स्वप्नदिखनाई पडे। सबवे पहिने **छन्होंने** ऐरावत तुरुय सुन्दर विशासकाय हाद्यो देखाः फिर हुं कारता द्वषम, की सरशोजित की सरी, कामजा पन पर सान काती लच्ची, दो पुष्यमालाएं, सूर्य मण्डन, चन्द्रमः गड़न, जनमें क्रीड़ा करती हुई दो मछनियाँ, जनमें भरे दो सुवर्ण कलग्र, कमलोंचे ग्रोभाग्यमान मरोवर, नहरोंचे ग्रब्द करता इत्रा समुद्र, सुन्दर सिंहासन, स्वर्गीय विसान नागीं द्रका भवन, देदोष्यमान रत्नींकी गणि, निधुप जनतो अग्नि ये मीलह स्वप्न देखे। इन मबने अन्तमें चन्होंने श्रपनेमें सुखमें प्रवेश करता ब्रष्भ देखा। इसको बाद उनकी निद्रा भङ्ग हो गई। वे वादितींके शब्द श्रीर अपनी की त्तिको गान-अवगमे जाग उठीं। नित्य क्रियाश्रीको कर चुकने पर स्वप्नीकाफल पृक्टरेके लिए वे पतिकी पाम गई। अवधिज्ञानधारी राजा विश्वसेननी इस स्वप्नदर्भे नका फल विस्तारपूर्वक बताया और कहा कि तुम्हारे गर्भ से परमपूज्य तीय द्वार भगवान्का जन्म होगा। इसको बाद गर्भ दिन पर दिन बढने लगा। स्वर्गको देवाङ्गनाएं तया रुचिक पर्वत पर रहनेवाली क्रमारिकाएं, जो गर्भमें भगवान्के अवती प होने मे कह मास पहिले हो माताको सेवामें तत्पर हो गई थीं, भीर भी भाता युव का सेवा करने लगीं। जिम दिन पारव भगवान साता वासाको गर्भ में याये वह वै प्राख क्राया-हितीया थी। नव्वें महीने पोषक्षण एकादशीको भग-वानका जन्म इया। उस समय तीनो लोक यानन्दसे भोतप्रोत हो गये। स्वगं में देवीं को हष का पारावार न रहा. नरक्वासियों को भो कुछ देर तक सुख्यांति मिल गई। स्वग वाही देवगणने ठाठ बाठसे या कर भगवानका जन्मक ल्याण मनाया। वाराणसीमें या कर इन्द्रने शचीको स्तिकारटहर्मे भेज। । माताको मायाः निटामें सना कर और क्वांतिम प्रत उनके पास रख कर श्चो भगवान्को ले शाई। समस्त देव सुमेर पव त पर पार्व नायको से गये श्रीर वहां उन्हों ने विधिपूर्व क एक इजार बाठ कालसों से श्रीमंत्रेक किया। इसको बाद वाराणमी नगरोसे राजा विश्वसेनको दरवारमें या कर इन्टने भव वृत्ताल सुना कर श्रानन्द प्रकट किया। भग-वान धोर धारे बढ़ने लगेः जब उनकी माठ वर्ष की उम्म

हुई तब उन्हों ने अगुबत धारण किये। कियोरावस्थाके श्रानि पर पिताने आपसे विवाह करनेकी पाय ना को, परन्तु प्रभु विरक्ष थे, संसारकी द्या और विषय भोगोंकी नीरसता जानते थे, इसलिये विवाह कर्र के लिये विव्यक्त राजी न हुये।



पण्डालमे नवप्रहार्चित पार्वनःय ।

एक दिन को बात है कि — प्रभु समवास्क बात को कि साथ हाथी पर सवार हो गंगा किनारे जा रही थे। सार्ग में एक जटाधारो तपस्वी को पंचारिन तापते देखा। सगवान्ने इस प्रकार जीवों के नामक तपको देख कर जटाधारों के कहा — माई ! यह तप केसा ? इन्हीं बिल्कुल धर्म नहीं है, जीवों को जिससे कष्ट हो वह धर्म नहीं, अध्में है। यह सुन कर जटाधारों क्रुद्ध

ही बील: उस तो इतना कठिन ता कर रहे हैं श्रीर इस लड़कें को इसमें जीवों को कप्ट होता दाख़ रहा है ? भगवान्ने विवाद करना पमन्द न कर जनते हुए लक्क इ को चीर कर कहा-देखी ! इसमें ये दो सांप किस प्रकार जल कर प्राण कोड रहे हैं। जटाधारो भगवानक वचन-को सचा जान मन हो सन बहुत विकास सर्त समय भगवानकी दग नमें सांग्र सांविनी धरणोंद्र और पद्मावतो इए। जटावारीका जीव पहिले जन्मका समवान्का शत्रुया, वह प्रायुक्ते घलामें मराघीर कायक्लिपकी प्रभावने धूमकी तुनामका देव हुआ। भगवान् विरक्त हो स्वयं दोचित इए। उस समय ब्रह्मलोकको देवो न वैरायको पुष्टि धौर स्वग्वासी देवो न उत्सव मनाया था। दो उपनासको बाद भगवानका प्रथम आहार सेठ धनदतको घर इम्रा भीर पञ्चासर्य न्वष्टि इद् । जिस दिन भगवान्ने दो चा लो वह पौषक्षण एकाद्यो था। एक दिन भगवान् जङ्गतक बीच ध्यानस्य धे, जायरमे भूतपूर्व जटाधरो कामठको जोव धूमकोतुका जान। इया। भगवान् के प्रभावते विमानकी गति रुक गई। यः देख धूमकी तुकी क्रोधका ठिकाना न रहा। उसनी पुळी पर चा भगतान् पर उपसर्ग करना प्रारम्भ किया। तोच्या हवा बहते लगो, पानो सूसलधार बरसने लगा, विजनो चमकने लगो, भूत बितान नाचते लगे और कांकर प्रत्यस्वरसने लगे। यह सब होते हए भी प्रभु धार्श्वका धरान विचलित न हुन्ना। वे निम्मल भावसे सेव सहने लगे। इतनेमें जिन सांप सांपिनीके जीव धरणोन्द्र पद्मावती इए ये वे साहाय्य करने आये। छन्होंने भगवानको भपने शिर पर अधर छठा लिया और आप्यर अपने फणका क्रव तान दिया जिससे भगवानको नीचे जपर किसी तरफरी बाधा न ही सके। यह देख धूमकोत डरकर भाग गया। पार्श्वनाथको मूर्ति पर सपेका सा जो फण चिंहत रहता है वह इसी बातका द्योतक है। उपसर्गके नष्ट हो जाने पर पारवंप्रभुको कविलज्ञान उत्पन हुपा और देवो'ने श्रा कर समवसरण सभा ती रचना की। यह दिन चैत-क्षण चतर्थीया। इसको बाद प्रस्ते नाना देशो'से विद्वार किया। त्रायुको समाप्ति समोप माने पर व

मस्यें दिशावर पत्रेत पर आ कर विराजमान इएं और वहां में मुक्ति प्राप्त को । यह दिन आवश श्रुक्त सप्तमी था। इन भस्य देवों ने आ कर अन्तिम संस्कार किया। (पं॰ भूधरदास-कृत पार्श्वचित )



बारि।दासे ध्यानी पाइवेनाथ ।

कल्पसूत्रमे जाना जाता है, कि पार्श्व नायन मो वर्ष को उम्बद्ध ७१० ई.० सन्को पहत्ते निर्वाण ताम किया।

विशेष विवरण जैन शब्दमें देखे।

पार्खिपरिवर्त्तन (सं० कतो ) पार्खिस्य पार्खिन वा परिवर्त्तनं। १ किट्रान, किपि कापरिवृत्ति । २ उस्तवभेद। भाद्रमासकी ग्रुक्ता एकाद्योके दिन भग-तान् विष्युते पार्खे-परिवर्त्तन करके टाहिनी करवट जी थो, इसीने इस दिन वैष्युव लोग उत्सव मनाते हैं। जो वैष्याव यह उत्सव करते हैं. उनके सभी पाप जड़में नष्ट हो जाते हैं। "माद्रस्य शुक्केक दश्यां शयनोत्सववत्त्रभोः । कटिदःनोत्सवं कुर्यात् वैष्णवैः सह वैष्णवः ॥"

( इरिमक्तिवि० )

इस पाखं परिवर्त न-ए ताद्यो के दिन सजों को उपवाम कर यह स्त्राव करना साहिए । इसो को किट्टानोत्सव कहते हैं। शयनोत्सवको तरह यह स्त्राव किया जाता है। हरिभक्तिविलासमें इस ना विश्वेष विवरण लिखा है। इस एकाद्यो के दिन निम्न लिखित सन्त्र से भगवंन् विश्वाको श्रभ्यर्थना करनो होती है।

> 'दिवदिव जगननाथ ! योगिगम्य ! निःकजन ! । कटिदाने कुरुवाद्यं मासि भादादी छुभे ॥ महापूजां ततः कृत्वा वैष्मवान् परितोध्य च । देवं स्वमन्दिरे नीत्वा यथा पूर्व निवेशयेत् ॥" (हरिमक्तिवि० १५ वि०)

पार्खं परिवक्तिंन् (सं॰ त्रि॰) पार्खः परि व्रत-चिनि ! पार्खं स्य, पार्खं वक्तीं।

पार्ख पियात (मं॰ क्लो॰) १ हरीत तीवियोष । २ पारीष॰ वस्त, गजहड़ ।

पार्खंभाग (सं॰ पु॰) पार्खंस्य भागः। १ पत्तमागः, कांखः। २ इस्तोप्रसृतिका पार्खंदेगः।

पार्खं रुज् ( मं॰ स्त्री॰) पार्खं स्थया रुक् । पार्खं देयको पीडा।

पार्वं न (मं ० ति ०) पार्वं सिभादिलात् लच्। (पा ४।२ ८७) पार्वं समुदाययुका।

पार्खित्रज्ञ (मं• ति॰) पार्खित्रज्ञां यस्य। महादेव, शिव।

पार्श्व वर्त्ती ( सं॰ पु॰ ) निकटस्य जन, सुसाइब । पार्श्व यय ( सं॰ व्रि॰ ) पार्श्व ये गे गे यच् । पार्श्व देगमें ययनकारी, बगनमें सीनेवाला।

पार्खं प्रायिन् (भं विक) पार्खं-गो पिनि । जो पार्खं-देशमें प्रयन करता हो।

पार्ष्वं शूल (सं० पु० कतो०) पार्खे जातः शूनः । शूनः वोगविशेष । सुत्रुति इति रोगके लचणादि इस प्रकार कि खे हैं,—

कु किपादमें वायु रुद्ध ही कर आधान श्रीर गुड़गुड़ भन्द होता है। इसमें सुद्दे चुभने जी सो पीड़ा होती श्रीर साँस कर्ष्टमें निक्तिती है; श्रेन की क्वि श्रीर निद्रा कुछ भी नहीं श्रीती। इन्हों सब लचण युत्त रोगको पार्ध्य शूल कहते हैं। यह कफ श्रीर वायुक्त विगड़ निसे होता है। इसकी चिकित्सा—कुट, हिङ्का, सौब चन, विट, सैन्ध्र श्रीत्या श्रीर हरोतको इनका चूर्ण यवके काथके भाय पान करना होता है। इसके हृद्य, पायु श्रीर चित्रिश्च प्रमित होता है। इसके बोत्रप्रको मजाका दुष्टके साथ पाक करके सेवन, श्रोहोदरविहित छत वा हिङ्का ने माथ पाक करके सेवन, श्रोहोदरविहित छत वा हिङ्का ने माथ छतपान हितकर बतनाथा गया है। दुष्टके साथ परण्ड तेन श्रथवा मद्य, दिख का पानो, दुष्ट वा मांसरसका सेवन करनेसे पार्थ्य शून जाता रहना है। (स्थान उत्ततन्त्र) १९ अ०)

"कफं निगृह्य पवनः सूचिभिरिव निस्तुदन्। पाइवेस्थः पाइवेयोः ग्रूलं कुर्गोशध्यानसमुतम्॥"

(भावप्र०)

वायु पश्चित्र संसित हो तर काफ साथ मिल जाती है। इससे दोनों पार्थ्यों में शून होता है और सुई चुनने हो- की पोड़ा होता है, सांस काष्ट्र के निकलती श्रोर पेट फूल जाता हैं। ये सब लचल होने से पार्थ्य शूल हुशा है, ऐना जानना चाहिये। गरुड़पुराण के एक्ट वें प्रध्यायमें पार्थ्य शूलको श्रोषधका विषय लिखा है। पार्श्व संस्थ (सं कि ) पार्थ्व संस्था स्थितिय स्थ। पार्थ्व स्थित, बगलमें होनेवाला।

पाखोमूबक (सं॰ पु॰ कनो०) सनक्कारमोद, प्राचीनः कालका एक श्राभूषण।

पार्खं स्थ (सं॰ पु॰) पार्खें तिष्ठतोति पार्खें स्थान्त । १ पार्खे स्थित नट, मिनयके नटों में से एक जो पास खड़ा रहता है। (ब्रि॰) २ समीपस्थित, पास खड़ा रहने -वाला।

पार्ष स्थित ( सं ० ति ०) पार्षी स्थित: । पःर्षी देगमें अव• स्थित, बगलमें रहनेवासा ।

पार्खादि (सं॰ पु॰) पाणिनीय गणपाठोत्त गणमोदै।
पार्खादि उपपदमें भी-धातुके उत्तर घच, प्रत्यव होता
है। गण-पार्ख, उदर, एड, उत्तान, धवमूई।
पार्खानुचर (सं॰ पु॰) पार्खगामी अनुचर, अरदली।

पार्खीयत (सं वि ) पार्खिवा निकटमें श्राया ह्या। पार्खासन ( मं॰ वि॰ ) निकटमें उपस्थित, हाजिर। पार्श्वीस्य ( सं ॰ क्रो ॰ ) पार्श्वस्य इस्थि। ग्रशेरपार्श्वं स्थित श्रस्थि, पमलोको इड्डो । इसका पर्याय पर्श्वका है। पार्खिक (सं∘ वि॰) पार्खे-ठ क्। १ पार्खे जात। २ पार्खं सम्बन्धो। (पु०) ३ वह जो अन्यायसे रूपया कमाने को फिल्रमे रहता है। ४ सहचर । ५ धोखाबाज, ठग। ६ एक विख्यात श्रीर प्राचीन बोहाचार्य। पार्ख कारगी ( सं ॰ स्त्रो ॰ ) पार्ख सम्बन्धिनी हरः पार्ख • परिवर्त्त नज छ। एकादशी। भाद्रग्रक्ता एकादशी। भ द्रमासको ग्रुक्ला-एकादमोको हरिका पार्खपरि-वर्तन होता है, इमीने इसको पार्ख वादगो कहते हैं। पार्खीदरिव ( सं ॰ प ॰ ) वार्खे मदरञ्ज ताभ्यां प्रीवाति भोतारमिति प्री क। कर्रंट। पारव्य (सं पुः) खर्ग श्रीर मर्व्य । पाष कि ( मं ० पु॰ ) प्रवर ऋषि से द। पाषंत (सं वि । प्रवतस्य विराटनृपस्य दं अण्। १ विराट ऋपमम्बन्धी । (पु॰) २ विराटके पुत्र ष्ट्रष्टयुम्त । पाष तो ( सं • स्त्रो • ) द्रीपदो । पाष दु ( सं • पु • ) परिवद, गो हो । पाषंद (सं ॰ पु॰) परिषद् पृषोदराहित्वात् साधुः वा पर्वित साधः पर्वदो-ण। १.पारिषद। स्रोक्षणकी पाषंदका विवरण आदिपुराण के श्म अध्याय में वर्णित है। २ मन्त्रो। ३ दगेका। ४ ख्यातनामाव्यिता। ५ प्रातिशास्य । ६ प्रहतिभेद । पार्षदंश (सं १ वि १) पृषदंशे भवः उत्सादिल।दञ्। प्रंषदं घवा विश्दुका ऋ ग्रमव। पाषेदक (सं०प्र०) पारिषदक। पाष दता (सं • स्ती • ) पाव दस्य भावः, तल्. स्त्रियां टाप्। पारिषद्य। पाषदेख (सं०पु॰) प्रषदेखस्य वायोर्टियमे देख वेदं षण्। १ वायुसम्बन्धो। २ द्यमेदसम्बन्धो। ३ गोतप्रवत्तं क ऋषिभे द। पाष दोय (सं कि ) किसी व्याकरणका स्वातः पार्वं ह्य ( सं ॰ पु॰ ) पंत्रे दि माधुः, पर्वं द खा। १ पार्वं द ।

२ देवानुचर।

Vol. XIII. 94

पार्वे हाण (सं० पु०) वे दोक्त व्यक्ति में द। पार्षिका ( भ' • म्ही • ) पर्षिककी अपत्य स्त्री। पाष्ट्रेय (मं विव्) पृष्टि वा पञ्चरके मध्यवर्ती। पार्छिक (सं ० वि ० ) पृष्ठे घडहे भवः, ठञ्। पृष्ठा न'सम षहदसम्बन्धो । पारिया (सं॰ पु॰ स्त्रो॰) प्रध्यते भूस्य दिकसनेनेति पृष ( धृणि पृदिन पाषिगचूगंभूणि । उण् ४।५२ ) इ.त निः प्रत्येन निपातनात् साधुः। १ गुल्फका अधीभागः ए हो। २मेन्यपृष्ठ। ३ पृष्ठः ४ जिगोषा। (स्त्री॰) ५ उत्पद स्त्री। टक्कन्ती। पार्षिचेम (मं ९ पु॰) विश्वदेवभेद। पाब्वि ग्रह्म (सं क्लो ) पाब्वे : ग्रहम्म । पाद्ये का यहण, मैन्य पृष्ठादिका यहण्। पाणि याह (सं • पु॰) पाणि भैन्यपृष्ठं ग्रज्ञातीत यइ-प्रण्। १ प्यःद्पद्याही, पृष्ठिखित यत्। २ हादश प्रकारके राजचकको सध्य पृष्ठसायी तृप। पार्षिणं व (सं० क्लो॰) पार्षिणं वायते वै का वह सेना जो पीकि को भीर रचा करतो है। पार्षि वाह (सं कि वि ) पार्षि वहति वह प्रणा । पृष्ठस्य कार्यनिर्वाहक, जो पोछे रह कर कार्यसम्पन क रता है। पार्चीत (सं वि ) पार्चि रस्त्यस्य **सिम्नादिलात** लच् । पाश्यियता पार्ध ल (ग्रं० पु•) १ पुलि दा, वंधो हुई गठरो। २ इःकसे रवाना करनेके लिये बंधा इस्रा पुलिंदा या गठरी। पाल (सं ७ पु॰) पालयतोति पालि यच्। १ पतद्यहः पीकटान, श्रोग/लदान । २ पालक, पालनकत्ती । ३ चित्रकष्टच, चीतिकापेड़। ४ बङ्गालका एक प्रसिद्ध राजवंश जिसने साढ़े तीन सी वर्ष तक वङ्ग शौर मगध-से राज्य किया। पालराजवंश देखो। पाल (हिं• पु॰) १ फलोंको गरमी पहुंचा कर पकाने । की लिये पत्ते बिक्टा कर रखनिकी विधि। २ फर्ली-को पकानेके लिये भूसा या यत्ते आदि विद्या कर बनाया हुन्ना स्थान । ३ तम्बू, मामियाना, चंदोवा। ४ गाडो या पालकी चादि ढाकनिका कपडा, चोहार। ५ वह लम्बा चोड़ा कपड़ा जिसे नावके मस्तूलसे लगा कर इमिनिये तान्ति हैं जिस्में ह्या भरे थोर नाम्को उत्तेते। ६ कप'तमें श्रुन, कबूतरों मा जोड़ा खाना। (स्बी०) ७ उद्भी किनारा, भोटा, कगार। द्यानोको रोकने-वाला बाँध या किनारा, सेड।

पाल-१ गुजरातके अन्तर्गत माहीकान्य विभागका एक कोटा राज्य।

२ बम्बई प्रदेशके अन्ता त काठियावाड़ के इसर विभागका एक कोटा राज्य। भूपिरिमाण २१ वर्गमोल है। इस राज्यके मध्य पांच याम हैं। राजस्त १००००) रु० है जिसमें से बड़ोदाने गायकवाड़को १२५०) रु० और जूना-गठने नवाबको ३८५) रु० करमें देने पडते हैं।

याल-वस्बद्देन सतारा जिलान्तर्गत कराद तालुकका एक याम। यह श्रचा॰ १७ २८ उ॰ श्रीर देशा॰ ७४ र पु॰वे मध्य, कराद ग्रहरमे २० मील उत्तर-पश्चिम ताली-नदीके दोनों किनारे श्रविश्वत है। जनसंख्या तोन हजारमे कपर है। पहले इस ग्रामका नाम राजपर था। यहां खण्डोबा देव पालई नामक किसी भितामती गोपिनोकी निकट प्रकट इए घे और तभी से इसका नाम पालगाम पहा है। यहां खग्डोबाका जो मन्दिर है वह प्राय: ४०० वर्ष पहलेका बना है। मन्दिरके मध्य खख्डोबाकी सृत्ति के बनावा श्रीर भी कितनी ही प्रतिमृत्ति यां हैं। मिन्द्रिका खच चलानिके लिये अनेक देवोत्तर हैं। एतद्भित्र बटिग्रगवर्म राह भी प्रतिवष २००) रु देती है। यहां प्रतिवर्ष पौषमासमें एक बड़ा में ला लगता है जिसमें प्राय: ५००० यात्री उपस्थित होते हैं। मन्दिर-प्रदेशकं समय प्रत्येक यात्रीको कमसे कम एक पैसा श्रवश्च देना पड़ता है। यहां स्युनिस्प्रसिटी स्थापित इर्दे थी, पर १८७२-७३ दें भें वह चठा दी गई। महा-राष्ट्रीके अभ्य दयकालमें यह याम प्रधान वाणिज्य स्थान था।

पालड (हिं• पु॰) पालव देखी।

पालक (सं पु॰) पालयतीति पालि ग्वुल्। १ घीटक रंचक, साईसा २ चित्रकष्टच, चीतेका पेड़ा ३ गजरवर, हायीका उत्तर। ४ कुछ, कुट। ५ हिङ्गुल। (ति॰) ६ पालनकर्त्ता, पालनेवाला।

पालका (डिं• पु•) एक प्रकारका साग। इसकी पौधेने

टहनियां नहीं होतां, लाखे क्षम्बे पत्ती एक वेन्द्रसे चारीं योगनिकती हैं। किन्द्रके बोवसे एक कीधा डंडत निकलता है जिसमें फ्लोंका गुच्छा लगता है।

पालकजूहो (हिं॰ स्त्रो॰) दवाके काम में यानेवाला एक कोटा पौधा।

पालकपुत्र (सं॰ पु॰) पुत्रभेद, दत्तकपुत्र, पाला हुआ लड्का।

पालकरी (हिं॰ स्त्रो॰) लकड़ीका टुकड़ा जो चारपाई॰ की सिरहानिके पायोंके नोचे उसे ऊंचा करनेके लिये रखा जाता है।

पालक विराज (सं०पु०) एक संस्कृतक वि, ऋषेपाल क विराज।

पालकाच्य (सं॰ पु॰) गजवैद्यकप्रणिता ऋषि । पर्याय — करेणुभु, धन्वन्तरि । इस्लायुर्वेद देखी ।

पाल को (हिं॰ स्तो॰) १ एक प्रकारकी मवारो जिसे श्रादमों कं घे पर ले कर चलते हैं, खड़खड़िया, श्रच्छों डोजों पोनस, चौपाल, तामदान इत्यःदि इनके कई भेद होते हैं। कहार इसे कन्धे पर ले कर चलते हैं। २ पाल कका साग ।

पालकोण्डा—१ मन्द्राजप्रदेगके विधाखपत्तन जिलेका एक तः लुका। यह अचा ०१८ दर्भ १८ ४० उ० स्रोर देशा॰ दर् ३१ से दर् पूर्व सधा अवस्थित है। भूपरिमाण ५०२ वगमील श्रीर जनसंख्या दो लाखरी जपर है। इसमें पालकोण्डा और राजम नामके दो ग्रहर तथा ३३४ गाम लगते हैं। यह पहले एक खतन्त्रं जमींदारोके रूपमें गिना जाता था। १६वीं शताब्दी-में जयपुरके राजाने यह जमींदारो प्रदान को। यहां के राजा जातिके खन्दे थे। पहले यह तालुक विद्यानगरः राजका करद राज्य था, किन्तु १७८६ देश्में जब यहांके राजा विद्रोही हो गये. सद यह राज्य छोन कर उनके पुत्रको दे दिया गया। किन्तु ये लोग व ग्रायस्मरानुः क्रमसे कम्पनो बहादुं की विरुद्ध होते आये, अत: १८१८ ई ० में एक कलकरके जार यहांका शासन भार सौंपा गया। १८३२ ई.०में पालकोख्डाकी नये राजा प्रकाश्यक्षपते विद्वीही हो गये । इस अपराधमें हिटिंग सरकार्ने उनके द्वाचसे राउंग कीन लिया श्रीरं सवींको के दमें रखा। जबसे यह राज्य इटिश्गवमें गट के हाथ श्राया है, तबसे दसको उन्नित होती जा रही है। यहां का राजल लग' भग २०४०००) रू॰ है। प्रख्यद्रचके सध्य नील, चोनो, की श्रीर शस्य प्रधान है।

२ उता तालुकका एक शहर। यह श्रचा॰ १८ विक् ३६ उ॰ श्रोर देशा॰. ८३ ४८ पू॰के मध्य श्रवस्थित है। जनसंख्या दश हजारके करीब है। यहां मब मिल्ट्रेट॰ को कचहरो, डाकधर श्रोर श्रंगरेजी स्कूल है।

पाल की ज्ञ — मन्द्राजप्रदेशकी गीदावरी जिलान्त गेत नरमपुर तालुकका एक नगर। यह श्रचा १६ १९ उ० श्रीर टेगा० ८१ ४८ पू० नरसपुर शहरमें ६ मोल उत्तरी श्रविद्यात है। जनमंख्या प्राय: १०८४ है। उच लोगीं ने १०वीं गतान्दों में मचसे पहले यहां एक वाणिन्यकी कीठो खी नो जो १०८३ ई०में प्रंगरेजों के हाथ श्रागई। यहां के समाधिने अमें १६६२ ई०में उच नोगों के लिखित प्रस्तरफलक पाये जाते हैं।

पाक्तिगरि— कड़ावासे २६ मील पश्चिममें अवस्थित एक प्राचीन थाम। यहां दो खोदित लिपि हैं। यहांके विष्णुमन्दिरको खोदित लिपिने विजयनगरके राजा नरसिंहरायके एक टानका विषय लिखा है।

पालघाट—१ सन्द्राजके मलवार जिलेका एक चपविभाग इसमें पालधाट और पोत्रानो नामके दो तःलुक लगर्त हैं।

२ उत्त उपविभागका एक तालुका। यह श्रद्धाः १० २५ से १० ५८ उ० तथा देशा० ७६ २५ से ७६ ५१ पूर्वे सध्य अवस्थित है। जनसंख्या ३८००८८ है।

३ उता ताल बाका एक शहर। यह श्रवा॰ १० १६ उ॰ श्रीर देशा॰ ७६ ३८ पू॰, मन्द्रा नके रेलपथि ३२५ मील दूर्म सवस्थित है। यहांको जनमं स्था प्रायः १४१७० है जिपमें हिन्दूको संख्या ज्यादा है। मन्द्राज विश्वविद्यालयंक श्रधीन यहां विक्टोरिया नामका एक कालेज है जो १८६६ ई॰में स्थापित हुमा है। यह स्थान विवाह इ श्रीर पूर्व श्रीरसे मलवारप्रवेशका हार-स्वस्त्र है। यहले यहां एक दुगे था जो श्रमो कोड़ दिया गया है। यहां स्युनिस्सलिटो, डाक्ष्यर श्रीर तारघर है।

पालघाटचेरी — पालघाटके निकटवर्त्ती एक दुर्ग । १०८३ ई॰ में टोपू सुलतानके साथ युदकालं इस दुर्भ द्य दुर्ग पर कप्तान पुलरटन साहबने अधिकार जसाया । यह दुर्ग सलवार, करमण्डल, कालीघाट, कोचीन और विवाह इस राज्यके प्रविध्यय पर अवस्थित है।

पालच्च (सं॰ पु॰) पालं चित्रं चन्तोति इन ठक.। १ क्वाक, खुमी। २ जल्दण।

पालक्क (सं पु ) पाल रच्ची सम्पदादित्वात् क्रिप्, तेन श्रद्धाते इति श्रद्धः घञ्। १ श्रद्धाने, पालक माग। २ बाजपची। ३ एक रत्न जी काला, इरा श्रीर लाल होता है।

पालङ्को (स'० स्त्रो०) पालङ्क गौरादित्वात् ङीष्। १ पालकाशाकः । २ कुन्द्रुक् नासका गन्धद्रव्य ।

पालङ्का (मं क्लो०) पालङ्क स्वार्थे स्वज् । १ माकः सेट. पालक्याक । पर्यय — पलक्या, सधुरा, चुरवित का, सुपत्रा, स्विष्यत्र, ग्रामीणा, ग्रास्ववस्ता । गुण — ईस्रत् कटु. सधुर, प्रथा, शीतल, रक्तिपत्तनायक, ग्राहक, परम-तर्यंग ।

पालङ्क्या (सं॰ स्त्रो॰) पालङ्क्या स्त्रियां अजादिलात् टाप्। १कुन्दुक्। २ पालङ्कगाक, पानकीः पालट (डिं॰ स्त्रो॰) १ पटेवाजीको एक चोटका नाम। २ पाला हुआ लड़का।

पालड़ा (डिं॰ पु॰) पलडा देखी।

पालतो ( म'॰ स्त्री॰) जोड़ या सोमनके तस्ति।

पालतु ( डि॰ वि॰ ) पाला हुआ, पीसा हुआ।

पालघी (हिं० स्त्री०) पद्मासन, कमलासन, एक प्रकारका बैठना। इसमें दोनों जंबे दोनों बोर फैला कर जमोन पर रखते हैं बोर घुटनों परसे दोनों टॉर्ग मोड़ कर बायां पैर दाहिने जंबे पर बीर दाहिना बाएं पर टिकाते हैं।

पालदेव — बुन्दे लखण्डकी एक चीव-जागीर । इसका भूपरिमाण २८ वगमील है। १८१२ ई॰ में यह स्थान कालिझर चीवेबंग्र प्रधान दर्याविश हो प्रपेश किया गया था। फिलहाल इसके प्रधिकारी हैं चीवे जगत्राय। इन्होंने १८०३ ई॰ में रायवहां दुरकी उपाधि ग्रहण की है। यहांकी जनमंख्या लगभग ४५८८ है।

इसमें १८ याम लगते हैं और राजस्त्र प्राय: १६००) रु॰ है।

पालन (म' को ) पास्यते उने नेति पः लि-स्युट् । (करणः विक करणयोश्व । पा ३।३१११०) १ सद्यः प्रस्ता गासीका दुग्धः, तुरतको व्याई गायका दूधः । २ रचणः, भरण पोषणः, परविश्य । ३ सङ्गोतिविभेषः, लड़की को वहलाने का गोत । ४ अनुकून आवरण द्वारा किसो वातको रचा या निर्वाह भंग न करना, न टालना।

पालनपुर -बम्बईपदेंगके श्रन्ता कितने हो देगीय छोटे कोटे राज्य । वे राज्य वस्वई गवस गुरु हो अधीन अचा० २३ रे पे से २४ ४१ डि॰ तथा देशा॰ ७१ १६ में पर ४६ पूर्व मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ८००० वर्ग-मोल है। पालनपुर एजिन्सोके उत्तरमें उदयपुर और शिरोही राज्य, पूर्वमें माहीकान्य एजिन्सो और पश्चिममें कच्छोपभागर है। एजिन्सीका अधिकांग बालुकामध मोर बचादिशून्य है। शिरोहीराज्यको निकटवर्त्ती भूभाग पहाड़ श्रीर जङ्गलसे परिपूण् है। इस स्थानका जासर पशङ् समुद्रपृष्ठसे २४०० फुट कंचा है। एजिस्रोमें बनाम और सरस्रतीनदो सबसे बड़ो है। बनामनदो धेवरद्वरसे निकल कर कच्छोपसागरमें गिरती है। वर्षी-काल छोड़ कर और सभी समय बनासनदीमें बहुत कम पानी रहता है। सरस्वतोनदो हिन्दु प्रोंके निकट पविव समभो जातो है। यह नदो माहोकान्य प्रदेगस्य पहाड़-से निकली है। पहाड़की निकट नदोको गहराई बहुत कम है योर कुछ दूर जा कर बालु का गर्भ में सूख गई है। पालनपुर एजिन्सोमें गर्मीके समय इतनो गर्मी पहतो है कि दिनको कोई भो घरमे निकल नहीं सकता। वर्षाकातमें यशंकी आवडवा खराव ही जातो है। उस समय ज्वरका प्रकीय भी अधिक देखा जाता है। पालनपुर एजिन्सोके मध्य निम्नलिखित १३ देशीय राज्य हैं, यथा—पालनपुर, राधनपुर, थराड़, बाक सुईगांव, देवदर, भावर, तेरवारा, काङ्क्विज, बराई, शस्त्रज्ञपुर, मेरवारा और चड्चाट। ये सब चुद्र राज्य नाममावके दो भागींमें विभक्त हैं। प्रथमोक्त सात उत्तरभागमें पालिटिकल एजिएटके कट लाधीन श्रीर श्रो कोता ६ जूनियार्क पालिटिकल एजिएटके अधीन हैं। इन

तिरह राज्यों में पालनपुर, राधनपुर, बराई और तर-वारा ये चार सुमन्तमानी राज्य हैं। भारव और काङ्क-रेजने राजा को जिजातिने हैं तथा अविश्वष्ट राज्यों ने राजा राजपूत जाति ते हैं। इन सव राजा पांकी बोव जब नाभी विवाद उपस्थित होता है, तब पालिटि तल सुविष्टि ग्छे ग्ट द्वारा उस ती निष्यत्ति दीती हैं। १८०५ इं॰में पालनपुरके राजाने हुटिग्-गवर्मे एट हो प्रवानता स्रोकार को। अन्यान्य कोटे कोटे राज्यों पर जब सिन्धु-देशोय दस्युगण उत्पात सचाने लगे तब वडांके राजाने चङ्गरेजों से सहायता मांगो चौर तभोधे वे खटिय गर्न में एटकी प्रधानता स्वीकार और राज्यरचार्य व्ययभार-वहन करते था रहे हैं। पातनपुर एजिन्सो के प्रधान नगर पालनपुर, राधननगर, शामी श्रीर फोमा हैं। राज्यों में कई, धान, माई, गीहूं, ईव ग्रदिको खेती होतो है। यहांसे मोरा, जो, कई, चन्याफूलके इतर, गो और छन आदिको रफ्तनो होतो है। मन्य, तमाक्तु, फन, गरममनाना, गुड़, चोनी, कारान भौर रेगमो वस्त्र प्रवान है। रपानो द्रय मारवाड़, कच्छ, काठियावाड़, गुनरात बोर व वई मेजे जाते हैं। यहां बहुत बढ़िया घोड़ा कम दामने मितता है। पालतः पुर और राधनपुर राजाको दीवानो और फौजदारो विचारका पूरा अधिकार है। अवशिष्ट ११ राज्यों में कारकुन नियुत्त होते हैं जो सामान्य सामान्य फोज-दारों मुक्तदमेका विचार करते हैं। अन्यान्य सुकदमेका फौ मला पालिटिश्रल एजिएट हारा होता है। भौर राधनपुरमें विवासात्तय है। इन सब स्थानों के मुकदमेकः पुनर्विचार स्थानीय राजा हो करते हैं। पालनपुर एजिन्सोको वावि<sup>°</sup>क भाग १२४८५००) क्रको है जिनमेंसे बड़ोदारी गायकवाड़को ५५१२७) रूक करमें देने पड़ते है। घल्पवयस्क राजपुत्रोंके शिचार्ये पालनः पुरमें विद्यालय स्थापित इया है। १८१६ ई०में यहां घोर दुभि<sup>९</sup>च पड़ा धा जिससे धनेकों मनुष्य कारालकाल-के गालमें पतित हुए थे। उस सम्य पनेक ग्राम जङ्गल-में परिषात हो गये थे।

पालनपुर—१ पाखनपुर एजिन्सोके अन्तगत एक देशोय राज्य। यह अचा॰ २३ं२७ से २४ ४१ उ॰ तथा देशा॰ ९६ ५१ से ७२ ४५ पूर्व सध्य अवस्थित है। इन राज्य हें १ शहर और 88१ ग्राम लगते हैं। दिचिण भौर पूर्व भाग जङ्गलसे परिवृष है। समस्त याम विच्छित्र भावमें अवस्थित भीर बहुत छोटे छोटे हैं। यहांको पत्रतमाला पर मवेगो भादि चरते हैं। **उत्तर पश्चिमभाग समत्त्र श्रीर बालुकामय है।** दिन्छ श्रीर पूर्वभागकी जमीन उब रा है जिससे वहां काफो श्रनाज उत्पद्ध होता है । श्रावहवा माधारणत: श्र<sup>द</sup>क भीर उथा है। ज्वरका प्राट्रशीव अत्यन्त यधिक है भीर वृष्टिपात २६ इच्च है। उत्पन्न द्रशों में गेहं, धन शौर देख प्रधान है। पालनपुरके राजा अफगान वंशोइत हैं। सम्बाट, हुमायूँ के शासनकालमें इनके पूर्व पुरुषोंने विद्वार पर प्रधिकार किया था । सस्त्राट् चकवरके समय गजनी खाँन चफागानीं को परास्त कर दोवानको उपाधि पाई और पेके वे लाहो के शासनकर्ता बनाये गये । १६८२ ई॰में उनके व ग्रधरने सम्बाट, श्रीरङ्गजिबसे पालनपुर श्रादि श्रनेक स्थान जागीरमें प्राप्त किये। किन्तु मारवाडके राठोरीका प्रताप सहर न कर सकनेके कारण चन लोगोंने पांलनपरमें **भाष्य ग्रहण** किया। १८१२ ई॰में जब फिरोज खां अपनी मिन्धिसेनासे मारे गये, तव उनके प्रव्र फति खांने चक्करेजोंसे सहायता आंगो। तटनसार ग्रङ्गरेजीने जनरल इलिमसको उनको सहा यतामें भेजा! महायता पा कर फतेखाँ १८१३ ईअमें राजसिं हासन पर बैठे। पालनपुरके राजा स्टिशः गवस रहको श्रोरमे ११ सलामी तोपे पाते हैं। र न्य-की बाय कुल ४४५०००) राज्की है जिनमें में ४३७५० क्• बहोदाके गायकबाड़को करमें देने पड़ते हैं। राज्य-की सै न्यसंख्या २८४ अध्वारोही श्रीर ६८७ पदा तिक है।

२ पालनपुर राज्यका ग्रहर ग्रीर राजधानी। यह श्रद्धाः २४ ८ छ० ग्रीर देशाः ७२ २८ पू०, दिशासे १८ मील पूर्व में भवस्थित है। जनसंख्या करीव २१०८२ है। हिन्दूकी संख्या सबसे श्रधिक है। नगर स्वास्थ्यकर नहीं है ग्रीर ज्वरका अधिक प्रकीप देखा जाता है। यहां चिकित्सालय, खाकघर, तारघर, विद्यालय ग्रीर साधारण पाठागार हैं।

Vol. XIII. 95

पालना (डिं० कि॰) २ पालन करना, भीजन वसु आदि दे कर जीवनरचा करना। २ पश्च पची आदिकी रखना। २ श्रमुकूत याचरण द्वारा किसी बातकी रचा या निर्वाद्व करना, न टालना। (पु०) ४ रस्सियोंके सहारे टंगा हुआ एक प्रकारका गहरा खटीला या विस्तरा। इस पर बचींकी सुला कर इधरमे उधर क्रलाते हैं।

पालनोका (सं॰ स्त्रो॰) वायमाना लता।
पालनोय (सं॰ वि॰) पाल अनीयर्। पालनयोग्य।
पालनोय (सं॰ वि॰) पाल अनीयर्। पालनयोग्य।
पालमोडा—मन्द्राजपदेगके तिन्ने वेली जिलेका एक
नगर और कलक्द्रोका सदर। यह अचा॰ मं 88 उ०
ओर देगा॰ ७० अप पू॰ के मध्य अवस्थित है। जनसंख्या प्राय: २८५४५ है जिनमेंसे हिन्दू की संख्या
न्यादा है। पहले यहां एक दुगे या जो अभी भग्नावस्थामें पड़ा है। यहां का जलवायु स्वास्थ्यकर होनेके कारण
साहब कम चारो यहां या कर रहते हैं। यहां १८६६
ई॰ में म्युनिस्पलिटी स्थापित हुई है। राजस्य तोस
हलार रूपयेसे अधिक है।

पालमनेर—१ मन्द्रालप्रदेशके अन्तर्गत उत्तर अकीट जिलेका एक तालुक वा उपविभाग! भूपरिमाण ४४७ वर्ग मील और आय ५८४३०) रू॰को है। यह तालुक समुद्रपृष्ठमे २०० फुट उच्च महिसुर अभित्यकामें प्रवस्थित है। टोपू सुलतानके राज्यविभागके समय द्वित्य गव॰ मंग्टको यह तालुक मिला था।

२ उक्त तालुकका सदर। यह प्रचा० १३ ११ २० छ० श्रीर देशा॰ ७८ ४७ १७ पू०, चित्तु स्मे २६ मील पश्चिम मागली गिरिसङ्घ के जगरी भागमें प्रवस्थित है। यहां का जलवायु प्रस्थन्त स्वास्थ्य कर है। नोलगिरि ग्रीकावाममें परिणत होने जे पहले मन्द्राज प्रे मिडेन्सोके श्रंगरेज कम चारी वायुसेवनके निये यहां आते थे। यह एक वाणि च्यप्रधान स्थान है।

ालमपुर—पन्नावके अन्तर्गत काइरा जिलेका एक नगर। यह अचा॰ ३१ ४८ में ३२ २८ छ॰ तथा देशा॰ ७६ २३ में ७७ २ पू॰ के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण २४४३ वर्गमील है। १८६८ ई॰ में गवमें गट-ने मध्य-एशियाके साथ वाणिज्यको उन्नति करनेके लिये यहां वाणिक में लेको सृष्टि को, लेकिन अन्तमें मध्य एशिया बहुत कम लोग आने जी जिससे में ना उठा दिया गया।

पालराजव म-गोड़ और मगधका एक पराक्रान्त बोद्ध-राजवंश। साढे तीन सी वर्ष से यधिक समय तक इन वंशने गौड़ भीर मगधकी राजलक्क्योका उपमोग कियः था। उनका की सि कलाप और धर्म प्रभाव गोड़ योग मगधवासीके इदयमें याज भी प्रस्तरदेखावत् यिङ्गत है। भनेक शिलालिपियों, तास शासनों शीर वङ्गोय उनको प्रभावमहिमा कवियों की कवितामालामें घोषणा करती है। किन्तु बड़े ही दु:खका विषय है, कि इस प्रशितवंशका धारावाहिक इतिहास भाज तक भी सङ्ख्ति नहीं हथा है। सुप्रसिद्ध सुमलमान ऐति हासिक अवुल्फजल और मोटटेगीय पण्डित बौद-इतिः हासलेखक तारानाथ बहुत दिन हुए, इस पाल-राजवंशका संचित्र इतिहास लिख गये हैं। किन्तु वह उन्न बीहराजाशीकी सामयिक लिपिके साथ विल ज्ञुल पृथक् रहनेके कारण चबुलफजल वा तारानाथका विवरण एकान्त प्रवादमलक घोर काल्पनिक समभा जाता है। उनके विवरणसे प्रकृत ऐतिहासिक तत्त्वका पता लगाना भी श्रमभव है \*। एशियाटिक सीसाः

🛠 अबुलफजलके मतसे भोटदे शीय तारानाथके मतसे । पालराजाओं के नाम पालराजाओं के नाम गोपाल 🛊 भूपाल। देवपाल । बीरपाल। देवपाल। रसोपाल । भूपतिपाल। धर्मपालः । मधुरक्षित । धनपत्पाल । वनपाल । बिज्जेनपाछ । महीपाल । जयपाल | राजपाल । महापाल । भोजपाछ । समुपाल । जगत्पाल । श्रेष्ठपार । चनकपाल। वैरपाल ।

हटो खायनके तीन वर्ष पहले १७८१ हैं भें विलक्षिण साहबने सबसे पहले देवपालका तास्त्रशासन और गरुड़-स्तमा लिपिका सर्फूट परिचय प्रकाशित किया । एसी दिनसे पालराजाशों के प्रकृत तथ्य संग्रहको भावो धाशाका सूवपात हुम।। पीछे प्रकृतस्वविदों के अध्यवस्थि हस राजवंशीय भनेक राजाशों की शिलालिप और तास्त्रशासन धाविष्कृत हुए हैं और हो रहे हैं। पूर्वाविष्कृत सामयिक शासनलिपिकी सहायतासे राजा राजिन्द्रलाल मित्र, प्रकृतस्वित् किनंहम डाक्टर होने लो और अन्तमं अध्यापक किलहोने ने इस राजवंशका प्रकृत हतिहास संग्रह करनेको चेष्टा को है, किन्तु दु:खका विषय है, कि किसोके साथ किसीका मत नहीं मिलता। उनके मतका सारांग्र नीचे दिया जाता है:—

राजाराजिन्द्रचाचके मतसे (१)— क्षिन हमके मतसे (२)— पालराजाश्री'के नाम पालराजाओं के नाम और ग्रीर राज्यकाल। राज्यकास । गोवास दर्भ ई०। १। गोपाल ८५५ ई॰। धर्म पाल ८३० ,,। २। धर्मपाच ८७५,,। देवपाल ५५० ,,। ३। देवपाल ८८५,,। राज्यपान ८८५ ,, । 8 । विग्रहपाल (१म) ८१५ l शूरपाल ८८७ ,,। ५। नारायणपाच ८३५ ,,। विग्रहपाल १म ८०० ,, क्षे । राज्यवास नारायणपाल ८१५ ,, । ७। —पाल ८७५ ,,। राज्यवालं ८४ ,, । प । विग्रहणात २य ८८५ n ।

| ₹₹         | नयपाल ।            |
|------------|--------------------|
| १४         | अमर <b>पा</b> छ    |
| १५         | इस्तियाल ।         |
| <b>१</b> ६ | क्षान्तिपार ।      |
| १७         | रामपाछ ।           |
| १८         | य <b>क्षप</b> ाल । |

† Asiatic Researches. Vol. 1.

- (१) Mitra's Indo-Aryans, Vol. II. p. 262.
- (3) Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol. III. p. 181 and XV. p. I31.

Lay gol ८। महीपाल १०१४ ई०। विग्रहपाल २य ८८० ,, । १०। नयपात १०४० ,,। महोपाल' ११। विग्रहपाल (३य) १०१५ ..। १२। नयपास ₹080 ,, 1 १३। विग्रहपाल ३य १०५५ ,,! १४। महेन्द्रपाल 8054 " १११० ,, १ १५। रामपाल ११३५ %। १६। मदनपाल १७। गोविन्हपान ११६१ ,, 1 ₹₹00 ,, 1 १८। इन्द्रवान

राजिन्द्रवालंके मतमे ३य विग्रहपालके बाद दो एक राजाशीने राज्य किया। पीछे पालराजलको मेन-राजाशीको हाथ लगे। प्रव्लाखित किनंहमके मतमे गोपाल मगधके राजा होने पर भोधम पाल हो यथाय में यारेन्द्र पर अधिकार कर समस्त गौड़के अधीखर हुए थे। प्रथमतः ८३० ई.०में धम पालका राज्यप्रक्षिकाल स्वोकार करने पर भी फिर अन्तमें छन्होंने कहा है, कि धम पाल यथाय में देश ई.०को राजिस हासन पर बेठे थे। इसी प्रकार छन्होंने मदनपालका अभिष्ठ ककाल १९३६ ई.०में स्थिर किया है। छनके मतसे सुमलमान-शागमन पर हो पालवंशीय शेष राजा इन्द्रवान्त्र राज्य खो बेठे थे।

पुराविद् होने को साहब हवशेत किसो भी मतको समोचीन नहीं बतकांते। उनका कहना है, कि पालराजाधोंने गहरवाड़ राजपूतव प्रमें जन्म लिया या। जिस व प्रमें कनीज के प्रेम्न राजा जयचन्द्र उत्पन्न हुए थे, उसी व प्रमें पालराजाधींका जन्म हुमा है। इस सम्बन्धें में उन्होंने गौड़ भीर कनीज के राजाधींकी एक तालिका दों है भीर उसके साथ साथ पालराजाधींका कालिना ये भी किया है। इस तालिका इस प्रकार है—

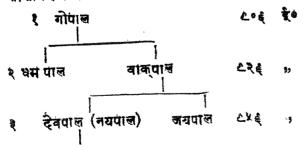



यम्तमें उन्होंने लिखा है, कि १०वीं भीर ११वीं मताब्दों । में गीड़ वाराणमी तथा पटना ये तीनों स्थान बीड पाल-राजा भींके अधिकारभुक्त थे। किन्तु नारायणपासकी समय वक्कमें बाह्मण्यभासन तथा विद्वार और भयोध्यामें वीद्यभासन जारो था। महोपालके बाद विद्वार तह भीय बीद्यराजाभींके भासनाधीन रहने पर भी महोपाल-के पुत्र चन्द्रदेवके समयमें कान्यकुं बाह्मण्यके भासना-धान हुमा था। उन्होंने यह भो लिखा है, कि उक्त नारा-यणपालके समयमें हो बक्क सेनव भने अधीन हुमा।

उपरोत्त प्रवास्विविदिनि बाद पानराजाभीना प्रक्षत इतिहास भीर भाविभीवकालका निष्य करनेमें किसी ने उतना यहाँ नहीं किया। केवल भध्यापक किलहोने साहबने महीपाल देवते तास्त्रंगासनके पाठोद्धारकालमें पालराजाभीकी इस प्रकार संगोधित तालिका प्रकाशितं की है।—



सम्प्रति दिनाजपुरके सनहित्याससे प्राविष्क्रत सदनपालदेवके नवाविष्क्रत तास्त्रपासन, गरूड्स्तमार लिपिको सुलप्रतिलिपि श्रीर देवपालदेवके तास्त्रपासन के वत्त सानपाठसे जो नालिका पाई गई है, वह जपरकी 8 तालिकाशोंसे बहुत कुछ सिनतो जुनतो है श्रीर यही श्रापाततः पालवंशको प्रक्रष्ट तालिका सममो जा सकती है। यथा—



धर्म पासके ताम्य यासनमें लिखा है, कि गोपाल देवके विताका नाम बप्यट भीर पितामहका द्यिति विष्णु या। प्रजावग के यस में गोपाल ने राज्य की प्राप्त की गयाकी महाजो कि श्रीर नाल न्हांसे इनके समयकी खोदित शिला लिपि याई गई है। इन दो स्थानी की लिपि ने अनुसान किया जाता है, कि गोपाल सगध के शजा थे

श्रीर उनकी उपाधि 'परम भद्दारक महाराजाधिराज'
परमेखर' थो। तिब्बतोय तारानाथके मतसे श्रोदन्तपुरो
(वत्तं मान बिद्दार) के निकटवर्त्ती नाजन्दा नामक
स्थानमें गोपालने एक बौद्धदेवालय बनवाया था श्रीर
भद्रराजदृद्धिता देइदेवीका पाणियहण किया था।
देइदेवीके गर्भ से सुप्रसिद्ध धर्म पालका जन्म हुशा।
धर्मपालदेव।

पालराजाश्रीके तास्त्रशासनमें लिखित गोपालके बाद उनके पुत्र धर्म पाल मगधके सिंहासन पर बैठे। पाटली पुत्र नगरमें उनकी राजधानी थो श्रीर पौराह वह नेभुक्ति तकका स्थान उनके श्रधिकारमें था। भोजमत्स्यादि राजाशीके शाशह श्रीर पञ्चालवासियोंके हर्ष से उन्होंने कान्य कुखपतिको स्वराज्यमें श्रमिषिक किया था।

भागनपुरसे प्राप्त नारायणपानदेवके ताम्ब्रशासनसे भी जाना जाता है, कि धर्मपानने दम्द्रराज ग्रादि धराति-वर्गको प्रास्त कर चक्रायुध नामक राजाको फिरसे महोदय (वा कान्यकुक) राज्यनच्यी प्रदान की थी।

धम पालके साथ कान्यकुक्रपतिका युद्धप्रसङ्ग नाना जैन ग्रम्थोंसे भी जाना जाता है। बप्पभिष्टस्रिचरित, राजगेखरके प्रवस्थकोष भीर प्रभाचन्द्रसूरिरचित प्रभाः वकचरितमें लिखा है, कि पाटलीपुरमें शूरवाल (वप्प-भष्टि) का जन्म हुन्ना। ८०० संख्तु (७५१ ई०)-में उनकी दीचा हुई। इस समय कान्यकुन्न यशीवमी राज्य करते थे। उनको सृत्यु के बाद उनके लड़के प्राम राज कान्यकुछके सिंहासन पर बैठे। उनके साथ गौड़ पति धर्म को घोर प्रवता थी। प्रूरपाल पहले प्रामराज-की सभामें रहते थे, किन्तु किसी कारण विरत्त हो कर वे लक्ष्मणावतो नगरीमें चले गये। इस समय कवि वाक्-यति धर्मके प्रधान सभापिष्डत समभे जाते थे। वाक पतिकी सहायतासे भूरपाल गौड़राजसम में महा-समानके साथ राजगुरुह्पमें रहने लगा । कुछ दिन बाद श्रामराजने बड़ी चतुराईसे वप्पभट्टि शूरपालको श्रपनो सभामें बुबाया ! इस पर गौड़राज धर्म बड़े ही दुः खित हुए। उन्होंने आमराजको यह कहला भेजा कि, िं म दोनों में बहुत दिनों से प्रवृता चली चा रही है। अव तथा ग्रस्तयुद्ध न भार इमलोग ग्रास्त्रयुद्धी प्रतंत

ही जायं, यही अच्छा है। मेरे राज्यमं वर्षनकुलर नामक एक बीद्धपिष्ट्रत आये हुए हैं। आपके कीई भी सभा-पिष्ट्रत आ कर उनके साथ आम्द्रसंग्राम कर सकते हैं। इस संग्राममें जिनक पचकी हार होगी, वे बिना किसी आपित्तके अपना राज्य होड़ देंगी। इस प्रकार धर्म के आह्वान पर आमराजके पचसे वप्पभिष्ट आकर विचार संग्राम प्रवृत्त हुए। वाक प्रतिके की अल-से वप्पभिष्टको हो जीत हुई। धर्म अपना राज्य कन्नोजाधिपतिके हाय समर्पण करनेको बाध्य हुए। किन्तु आमराजने वप्पभिष्टिके भादेशसे धर्म राजको गौड़ राज्य प्रस्थप कारति विचा। १८० विकाम सम्बत् (६३॥ स्ट को मेरवा सम्बत् (६३॥ स्ट को मेरवा सम्बत् (६३॥ स्ट को मेरवा मेरवा हुई।

जैन इरिवंशमें लिखा है, कि ७०५ प्रकाब्दको उत्तर देशमें इन्द्रायुध नामक एक राजा राज्य करते थे। जैनग्रममें जो समय इन्द्रायुधका राज्यकाल निर्धित हुशा है, प्रभावकचरितादि लाना जैनग्रमों से ठोक उसी समयमें श्रामराजका श्राधिपत्यकाल होता हैं। इन्द्रायुध हो नारायणपालके तास्त्रशासनमें इन्द्रराज नामसे वर्षित हुए हैं। धम पाल एक कहर बीड श्रीर कन्नोजपति शामराज जैनधर्मानुरागो थे।।

वण्महिस्रिचरित, प्रभावकचरित चौर प्रवस्य कीवम ग्रीर भो लिखा है, कि मामराज में प्रव दन्दुक का पाट नी प्रव नगरमें विवाह हु या याः वे पिट हे वो चौर नितान्त अधार्मिक थे। उनके माधिपत्य काल में उनके छोटे लड़ के भोज देवने मपने निहाल पाट लोपुत्रमें मास्यय लिया था। पालराज के ताम्मेग्रासन में लिखा है, कि धर्म पाल ने पिता चक्रायुषको पुनः कान्य कुल राज्य दान किया था, इस पर पत्त्रालवासिगण बड़े प्रसन्न हुए थे। डाक्टर भण्डारकर ने खीकार किया है, कि प्रायः ७५३ ई॰ में कनीजराज ययोवस का देशन हु मा था।

इसर जैनयत्यानुसार ८३४ ई०में उनके लड़की श्रामराजको सत्य हुई। इस हिसाबसे श्रामराजका राज्यकाल प्राय: ८१ वर्ष होता है, पर यह सम्भवपर प्रतीत नहीं होता। जैन हरिवंशके मतसे इन्द्रायुध ७८३ ई०को उत्तरदेशी राज्य करते थे। इससे स्वोकार करना एड़ेगा, कि उनके पहले श्रामराज राजा इए वे और उनके पिताने प्राणत्याग किया था। इस प्रकार ७०५ ई॰ में आमराजका राज्यारोहणकाल घनुन्मान किया जा सकता है। जैनग्रस्त उनके पुत्र दन्दुकको पित्रहे पिता और अधामि कताका प्रसङ्घ रहने के कारण अधिक सम्भव है, कि यहा दन्दुक पित्रराज्य कीन कर इन्द्रायुध वा इन्द्रगजके नामने प्रसिद्ध थे। पोक्ट धमी पालने इस दुव स इन्द्रराजको परास्त कर उनके पिता चक्रायुध ( ग्रामराज )को फिरसे कन्नोजराज्यमें प्रतिष्ठत किया। सम्भवतः यह घटना ७०३ ई॰ के सुक्क बाद लगभग ७०० ई०में घटी होगी। दन्दुक के राज्यकालमें उनके खड़के भोजदेवने जो पाटलीपुत्रस्य मातुलालयमें ग्राम्थय ग्रहण किया था, इस प्रसङ्घ जाना जाता है, कि उस समय भी पाटलीपुत्रमें पालराज्याने थी।

उपरोता विवरणसे यहो जाना जा सकता है, कि धमं पाल देव प्रायः ७८५ ई॰में पाठलोपुत्रके सिंहासन पर भभिषिता हुए और ७८० ई॰के बाद उन्होंने पौण्ड़ न्वर्वनादि पर अधिकार जमाया।

खालिमपुरसे आविष्क्षत तास्त्रशासनमें उनका ३२ राज्याक निद्धि है। इस हिसाबसे उन्होंने ३२ वर्ष से अधिक समय प्राय: ४० वर्ष तक राज्यशासन किया था, यह खीकार किया जा सकता है।

दीपद्वर श्रीचानके इतिव्यत्तिखेक भोटदेगीय
पण्डितके मतसे राजा धर्म पालने विक्रमणिला नामक
विचार खापित किया और १०८ बीदाचायं के भरणपोषणके लिये बहुत-सो जमीन दान को। यहां चार
भन्मदायों के प्रायः २०० भिन्न व्याकरण, दर्भ न और
विक्रिक्म को शिक्षा पाति थे।

धम पाल खयं बीख होने पर भी ब्राह्मणींका यथेष्ट प्रादर करते थे। बारेन्द्र कुलपच्छों में लिखा है, कि उन्होंने भहनारायण के पुत्र प्रादिगांई प्रोक्ताको गङ्गाके किनारे धमसार नामक स्थान दान किया था। धर्म-पाल के तास्त्र गामक स्थान दान किया था। धर्म-काधिपति नारायण बर्मा के प्रतुरोध से पौण्ड बद्ध नस्ति-के प्रन्तर्गत ४ ग्राम नारायण पूजक ने लाट देशकी ब्राह्मणींको प्रदान किये थे।

Mar River Be

पान राजाभीने मधिकांग तास्त्रग्रासनमें धमें पान के एक किन्छ भाई गुणवान् भीर वीर्यं वान् वाक् पान देवका तथा धमें पान के तास्त्रग्रासनमें उनके पुत्र युवराज विभुवनपान का उटलेख हैं। किन्तु वाक् पान भीर विभुवनपान किसी समय राज्य किया था वा नहीं, उसका कीई प्रमास नहीं सिन्ता।

### देवपाल देव ।

धर्म पाल के बाद देवपाल को इस खोग पालराजान सन पर अभिषित देखते हैं। देवपाल के सुक्षे रेसे प्राप्त (१३ सम्बत् अक्टित) तास्त्र गासनी लिखा है, कि धर्म पाल ने राष्ट्र कूटराज परवल को कन्या रवादेवी का पाणि प्रहण किया। उसी राजक न्या के गर्भ से देवपाल कत्य न हुए। सहीपाल भादि परवर्ती पालराजा भी के तास्त्र गासनी लिखा है, कि वाक पाल से जयशोल जय पाल ने जन्म गहण किया। श्रोक व्याचित्र द्वारा जिस प्रकार जगत् पवित्र होता है, उसी प्रकार इस जयपाल चित्र से जगत् पवित्र होता है, उसी प्रकार इस जयपाल चित्र से जगत् पवित्र होता है, उसी प्रकार इस जयपाल चित्र से जगत् पवित्र होता है, उसी प्रकार इस जयपाल चित्र से जगत् पवित्र होता है, उसी प्रकार इस जयपाल चित्र से जगत् पवित्र होता है, उसी प्रकार इस जयपाल चरित्र से जगत् पवित्र के तथा था। इन्हों ने धर्म देखाओं पर शासन किया था और प्रत भों को परास्त कर पूर्व ज देवपाल को अभिष्ठ सुवन राज्य सुखका भोग कराया था।

'पूर्व ज' देवपालका उन्नेख देख कर पूर्वीत प्रतं तत्त्वं विदो ने देवपालको जयपालके सहोदर श्रीर वाक न पालके प्रत वसलाया है; किन्तु देवपाल जयपालके सहोदर नहीं थे, यह देवपालके तास्त्रधासनसे हो जाना जाता है। देवपाल जयपालसे बड़े थे, इसी कारण 'पूर्व ज' यह व्यवश्वत हुआ है।

देवपानने को अपने चचेरे भाई जयपानको महा यताचे राज्यसन्त्रों का उपमोग किया था, सो नहीं; उन्हों के तास्त्रशासनये जाना जाता है, कि वे एक महा-दिग्वजयो राजा थे। गङ्गासे सेतुवन्ध तक उनका राज्य विस्तृत था। नारायणपानके तास्त्रशासनमें लिखा है, कि देवपानके प्रादेशसे प्रयपानने जयको आधा छोड़ दी। उनका नाम सुनते ही उत्कालाधि-पति अपना पुर छोड़ कर बहुत दूर भाग गये थे। प्राग्ज्योतिषाधिपतिने उनको आज्ञा ग्रिरोधार्य कर सामन्तोंके साथ प्रधीनता स्वीकार को थे।

किन्तु बदालसे प्राविश्वत गरुड़ स्तम्भलिपिने लिखा है, कि प्राण्डिल्य-वं प्रोय मन्त्रो दम पाणिके ने तिकी यलसे राजा देवपालने रेवासे हिमालय तक प्रोर प्रस्तगिरिसे छदयगिरि वर्षणालय समुद्र तक सभी राज्य करद किये थे। देवपाल खयं सीगत होने पर भी ब्राह्मण साधारणको विशेष भिता खडा करते थे। राहोय-ब्राह्मण-कुलाचार्य हरिमियने लिखा है—

देवबल से देवपाल गोड़राज्य में प्रवताराजा हुए थे। ये प्रज्ञा, वाका, विवेक और भोलविन यसम्पत्न, ग्रुडा भय तथा श्रीमान् थे। कुल धर्म में भो इनको विभिन्न श्रुडा थी।

देवपानकं समयमें उत्नी पं घोषरावां के शिलाफलकं में लिखा है, कि उत्तरापयके नगरहार नामक स्थान से सव भास्तिवद् बोरदेवका देवपासने यथेष्ट सम्मान किया था। बोरदेव पालराजके बनुग्रहसे बहुत दिनों तक यथोवम पुर-बिहारमें रहे थे

प्रवतस्विवद् किन हमने उत्त य्योवम पुरको वेस मान विचार बतलाया है, किन्तु जहां वे वह शिलाफ तक पाया गया है, वही घोषरावां प्राप्त य्योवम पुर उपमां जाता है। वाक पति गौड़ वधका व्यम लिखा है, कि कान्य कुल पति यशोवम देवने गौड़ जीत कर कि छी गौड़ पति का विनाय किया था। बहुत सम्भव है, कि वही ययोवम देव अपने नाम पर नगर बसा कर गौड़ विजय की सिंकी रखा कर गये हैं। पि ले ही लिखा जा जुका है, कि जैन माथती थे में प्राप्त या विवा । वोरदेवकी शिला लिपि यशोवम पुर पवित्र ती छ द्वपी विणित हुया है। उनके समयमें यहां बजासन विचार बनायां गया था। इससे मालू म पंड़ता है, कि देवपाल के राजत्व काल में आमराजने पित्र स्थापित यशोवम पुरमें प्रया के नती थे पात्र प्राप्त में प्राप्त काल में आमराजने पित्र स्थापित यशोवम पुरमें प्रया के नती थे पात्र प्राप्त में प्राप्त काल में सामराजने पित्र स्थापित यशोवम पुरमें प्रया के नती थे पात्र प्राप्त में प्राप्त किया था।

# १म शूरपाल।

सुद्धे रेसे प्राप्त देवपालके तास्त्रशासनमें लिखा है, कि देवपालने अपने धार्मि कपुत्र राज्यपालको सि द्वासन परं अभिषित किया। किन्तुं तत्परवत्ती किसी तास्त्रशासन वा शिलालिपिमें युवराज राज्यपालका राजत्वप्रमङ्ग नहीं है। इससे अनुमान किया जातां, है कि देवपालके राजल कालमें ही राज्यपाल कालगासमें पतित हुए। जो कुछ हो, वहालकी गरु स्तमालिपमें देवपालके बाद हो गौड़ा धिय शृरपालका नाम पाया जाता है, किन्तु शिलालिपमें शूर पाल किनके पुत्र थे, वह साष्ट नहीं लिखा है। देवपालके बाद ही इनका प्रसङ्ग रहनेके कारण किसो किसीने इन्हें देवपालका पुत्र अथवा १म विग्रहपालका नामान्तर माना है। पहला अनुमान बहुत कुछ सम्भवपर है, किन्तु दूपरे अनुमानकी कीई साथ कता नहीं। इस हिसावसे हम लोग श्रूरपालको देवपालके वंशधर वा उत्तराधि कारी मानते हैं।

गर्ड्स्त्यालिपिमें लिखा है, कि ग्रूरपाल मानो साचात् इन्द्र श्रीर प्रजाप्रिय थे। उनके उपदेष्टा वा मन्द्री का नाम केटार मिस्र था। केटारमिस्रके जपर निर्भेर करके गोड्राजने उल्लल, इन, द्राविड् श्रीर गुर्ज रराज-का दर्प चूर्ण किया था। इन्होंने कवसे कव तक राज्य किया, ठीक ठीक मानूम नहीं।

# १म विषह्पाछ।

इसने बाद इस लोग जयपालके पुत्र १म विग्रहणले को गौड़मगधके सिंहासन पर ग्रमिषित देखते हैं। नारायणपालके तास्त्रणसनमें लिखा है, कि उन्होंने ग्रजातग्रत्न के वा जन्मग्रहण किया था। हैहयराज-कन्या इनकी स्त्री थी जिसके गर्भ से सुप्रसिद्ध नारायण-पालदेवका जन्म हुआ।

विद्यार से अभील दिख्य-पश्चिममें अवस्थित घोषर।वांमें विद्यासनिविद्यार है जिसके ध्वंसावशेष से उन्न विश्वहः पालको अनेक रोप्यमुद्राएं आविष्कृत हुई हैं। बड़े हो हो आश्चर्य का विषय है, कि सनको मुद्रा पारस्थके अग्न्यु पासक शासनीय वा शकराजवंशको मुद्राके सहस है। मुद्राके जपर दाहिनो वगलमें अस्पष्ट राजमुख्ड है और सम्बे साथ श्वो' एवं नोचे 'विश्वह' ये सब शब्द लिखे हुए हैं। मुद्राको पीठ पर शासनीयोंको अन्निपूजाको वेदो और टोनों पार्श्वमें होता तथा अध्वुर्य को मूत्ति है। बीचमें 'भ' अच्चर खुदा हुआ है जो सन्भवतः विश्वहः पालका राज्य ममधनिर्देशक है।

क्रिनं इस भीर भपरापर प्रवतस्विवदों ने ८१० ई. में

वियहपालका राजप्रारोहणकाल स्थिर किया है। किन्तु युक्तप्रदेशको सोयडोणो यामसे आविस्कृत प्रिला लिपिने जाना जाता है, कि ८६५ सम्बतमें (८०८ ई०में) 'वियहपालद्रमा' वा वियहपालको मुद्रा विशेष प्रचलित थो। इस हिमाबसे वियहपाल उससे भो पहले राजप्र करते थे, इसमें सन्देह नहीं।



वित्रह्वालकी मुद्रा ।

### नारायणगालदेव ।

श्म विग्रहपालके बाद उनके लड़के नारायणपालने पालिस हामन मलक्कत किया! भागलपुर में प्राप्त उनके तास्म्राधनमें जाना जाता है, कि वे एक प्रमाधानिक, प्रमाद्यालु, प्रजापिय और महावीर थे। तत्परवर्त्ती भन्य पालराजाओं के तास्म्राधनमें लिखा है, कि उन्हों ने अपने चित्त हारा न्यायानुसार प्राप्त धमांसन मलक्कत किया है। उनके प्रधान मन्त्रों पूर्वित के दारिस मक्ते पुत्र गुरविस थे। गुरविस मन्त्रे हो बदालमें गक्ड़स्तमा स्थापित किया था।

#### राज्यगढ ।

नारायणपालके बाद राज्यवाल निं हासन पर बैठे।

सदनपालके तास्त्रशासनमें लिखा है, कि उन्होंने ससुद्रके

मूलदेशको तरह मित गभोरगभ युक्तीजलाग्य श्रीर कुलपवंतके समान प्रकोष्ठविशिष्ट देवालयकी प्रतिष्ठा को
श्रीर इसीसे इनका नाम तमाम फेल गया था। उन्होंने
राष्ट्रक्टराज तुङ्गको कन्या भाग्यदेवोका पाणिग्रहण
किया। भाग्यदेवोके गभ से २य गोपालदेव उत्पन्न हुए।
राज्यपालने कव तक राज्य किया, ठोक ठोक मालूम
नहीं।

#### २य गोपालदेव ।

राज्यपालके बाद उनके खड़के २य गोपाल राज्याः धिकारो हुए। महीपाल भीर मदनपालके ताम्ब्रशासन-से मालूम होता है, कि गोपालने बहुत दिन तक राज्य-भोग किया था।

# २य विप्रह्यालदेव।

२य गोपाल के बाद उनके लड़के २य विग्र पाल ने श्राधिप च लाभ किया । मदनपाल के तास्त्रशासन में लिखा ई कि, इनके पिता श्रतिशय प्रिय, निमेल चित्र, सुपिख्डत श्रीर दाता थे।

# १म महिपालदे व।

श्य विग्रहपालके बाद उनके लड़के १म महीपाल राजगहो पर बैठे। मदनपालके ताम्ब्रशासनमें लिखा है, कि दन्होंने राज्य पा कर ग्रह्मश्रीको विनाम किया तथा निज बाध्रवलसे अनिधक्त श्रीर विलुप्त राज्यका उद्वार किया।

१०८३ सम्बत्में उत्की ये १म मही पाल देवकी थिला-लिपिसे जाना जाता है, कि उनका राज्य वाराणसी तक विस्तृत था। उन्होंने तथा उनके दोनों लड़के स्थिर-पाल और वसन्तपालने काभोमें ईशान और चित्रघण्टादि सै कहीं की तिंगत स्थापित किये।

राजिन्द्रचोलके दिन्वजयज्ञापक तिरुमलयको गिरि-तिविसे जाना जाता है, कि उस समय गौड श्रीर वड्ड-देश कोटे कोटे स्वाधीन वा सामन्तराज्यों में विभक्त था। इस समय दण्डभूति वा दण्डविहार (बत्त मान बिहार) में धर पाल, वङ्गमें गोविन्द चन्द्र, दिखणराड़में रणशूर श्रीर उत्तराट्में महोवाल राज्य करते थे। राजेन्द्र-चोलने महोपाल चादि उत राजाची को परास्त किया था। प्राय: ८५४ मक (१०३२ ई॰) में अहीपालकी पराजय हुई। प्रतास्विवत् कनिंहमने महीपालकी ४८ वर्षा द्धित खोदित लिपि पाई है। तारानायके मतरे मही पालने ५२ वर्ष राज्य किया। घोषरावांके वजासत-विहारके ध्वंसावशिष में सहीपालदेवको सुद्रा पाई गई है। उनके राजलकालमें सुपिछ बौद्धतान्त्रिक टोप इर योजानने ख्याति लाभ को । महीपानने उन्हें विकामधिला ब्लाया और वहां के सब प्रधान श्राचाये पद पर श्रमिषिता किया। उस समय विक्रमशिलामें ५७ प्रधान पण्डित रहते थे। मुर्शि दाबाद श्रादि नाना स्थानीं महीपालप्रतिष्ठित अनेक पुष्करियो हैं। सुधिदा बादके श्रन्तर्गत गैसाबादके निकट महीवाल' नामक एक स्रति प्राचीन ग्राम है। प्रवाद है, कि यहां महीपालकी राजधानी थो। तिञ्चनके बीड ऐतिहासिकी-के मतने गौड़ाधिप महीपाल भोटगाज ला-लामाके समक् सामयिक थे।

### नगपालदे व ।

१म महीपालके बाद नगपालदेव राजा हुए। मदनपालके तास्त्रगासनमें ये 'बहुगुणगाली' सिम्धप्रक्रति दौर अनुरागके बाधार माने गये हैं। योजान प्रतीयके जीवनवृत्त-सेखन भोटदेगीय पण्डिनोंने मतसे नयपाल-राज दीवहर खीदानको प्रधान दष्ट देव समभाते थे गौर धनेक बार विक्रमधिला जा कर उनके पहतत्ती बैठ परमाध उपदेश सनते थे। नयपालके उत्साह श्रोर श्रीचानके यत्नवे इस समय तान्त्रिक सतका गोडमें तमाम प्रचार हो गया या । तिज्ञत ऋदि दूर दूर देशीसे से बड़ी पण्डित तान्त्रिक उपदेग ग्रहण करने लिये विकामियाला प्राते थे। क्या हिन्द्, क्याबीड सभो तान्त्रिक तारादेवी (शति को उपासना भीर तान्त्रिक गूढ़ साधनमें आग्रह प्रकाश करते थे। श्रीचान हे जीवनोलेखकने लिखा है, कि इम ममय कार्ष्यराजके साथ सगधाधिय नयपालका घोरतर मंत्राम चन्त रहा था। पहति मगध-मैन्यदलने हो शत्र के हाथसे अपनी पराजय स्वीकार की। शत्गण राजधानी तक श्रय-मर् इए थे। अन्तर्मे सगधाधिवकी विजय इर्दे । योजानके विशेष यत्न से सन्धि खापित हुई और टोनों राजा सिवतापाशमें भावड हए। स्रोज्ञानने नयपालको जो सद मारगर उपहेश दिया, वह श्रोज्ञानके 'विमन-रत्न लेखन' नामक ग्रन्थने लिखा है । यह ग्रन्थ तिब्बते य भाषामें धनुवादित इया है।

नयपासके राजलकासमें श्रीज्ञानने तिब्बतकी याताको और वहीं १०५३ ई०में इस सोकका परित्याग किया।

### ३य विष्रहपालदेव ।

नयपानके बाद तास्त्रधाननमें ३थ विश्वहपालका नाम पाया जाता है । दिनाजपुरके श्रन्तम त श्रामगाक्तरे उत्त ३य विश्वहपालका तास्त्रधासन पाया गया है । मदनपानके तास्त्रधासनमें लिखा है—'जो सब दा स्मरिपुको पूजामें श्रनुरता थे, जिनका बाहुबल किसीसे किया नहीं या, श्रत्यन्त युद्ध कारी श्रत्न कुलके जो काल-स्वरूप थे. जो चारा वर्ण के श्राश्यय थे, जिनको यशो-राशिमे दिङ्गण्डल धवलित हुशा था, छन्हीं के ताम्ब्रशासनमें जाना जाता है, कि बौद्ध धर्मावलम्बी होने पर भी छन्होंने वेदान्त-न्याय-मीमां सादि श्रास्त्र विद् ब्राह्मणको शासन हारा ग्राम दान किया है।

### २य महीपालदेव।

मदनपालके तास्त्रगासनसे जाना जाता है, कि विग्रह-पालके बाद उनके लड़के २ महोपाल राजित है। सिन-पर बैठे। धोरे धोरे इनको कोत्ति तमाम फैल गई। दिनालपुर श्रीर रङ्गगरके नाना खानों में दितोय महो पालप्रतिष्ठित ग्राम भोर सै कड़ों सरोवर माज भो गोभा पाते हैं। चैतन्यदेवके श्राविभीवके पूर्व पर्यन्त इस महोपालको कीर्तिगाथा बङ्गालमें घर घर गाई जातो थी। रङ्गपुर श्रञ्जलमें प्रवाद है, कि राजा होर्निक कुछ वर्ष बाद हो महोपालने संन्यासध्मे ग्रहण किया।

#### २य ग्रस्पालदेव।

रिय महीपासकी बाद ३य श्रूरपासनी राज्यसच्छी प्राप्त की । मदनपासकी तास्त्रशासनकी मतानुसार श्रूर पास इन्द्रको समान महिसाशासी, प्रतापत्रीको श्राधार, श्रद्धितीय, महासाहसी श्रीर गुणस्वकृष थे। इनको राज्यकासकी १३ वें वर्षमें उत्कोर्ण एक शिसासिप पाई गई है।

### रामपालदेव ।

२य श्ररपालको बाद उनको भाई रामपाल सि हासन पर बैते। उता तास्त्रशासनमें लिखा है-उनके विता जगतपालनमं निरत रहते थे। ग्रेगवकालमे ही वे अपने तेज दारा शब्रु शोंको चमत्कृत करते या रहे थे। गौड़ और वहूकी नाना स्थानीमें रामपालको की ति देखी जाती है। विक्रमपुरको अन्तर्गत रामपाल नामक प्राचीन ग्राम इन्हों रामपालके नामको घोषणा करता है। यह स्थान मदनपालके तास्त्रशासन श्रीर सेक**श्र**भोदया नामक ग्रम्भे रामावती प्रसिद्ध है। कामकपपति व दाटेवको नामसे ताम्ब्रणसनमें लिखा है, कि पालराज रामपालने मिथिलाधिपति भोमको विनाग किया था। रामपाल-

Vol. XIII. 97

चरित नामक एक दार्य काव्य पाया गया है जिसमें रामपालदेवको कोत्ति गाया वर्षित है। उनके मन्त्रीका नाम या योगदेव। सेक्सप्रभोदयामें लिखा है, कि रामपालको मृत्युको बाद विजयमेन राजा हुए।

### क्रमारपालदे वन

रामपालके बाद उनके उड़के कुमारपाल राज्यान धिनारो हुए । इतके राजलकालमें सेनवं शप्रदीप महाराज विजयमेनका अध्युद्ध हुन्नाः इस समय गौड़राज्यका उत्तरांग पालराजके अधिकारभुक होने पर भी गौड़का दिल्लांग उत्तरांड़प्रदेग सेनराजाके प्रधिकारने था । कुमारपातको निज पिटराज्यर लाके विविधे सेनराजके साथ विधुत सं थाम करना पड़ा था। मदनपालके तास्त्रधासनमें लिखा है, कि उन्होंने अपने आयतभुजवोध हाग बलवान् श्रवुमांका यशःसागर पान किया था और नरेन्द्रबंखुभों के क्योत पर कर्यू रके पत्र भोर मकरोके चित्रण विध्यमें विधुल की त्ति लाभ को थे। देवपाक्षके श्रिलाफलकर्मे लिखा है, कि विजयसेनने गौड़पतिको श्राक्रमण करनेके लिखे उनका पीक्रा किया था और कामकृत पतिको मार भगाया था।

वैद्यदेवने तास्त्रगाप्तनमें लिखा है, कि कुमारपालने प्रवने मन्त्रों बोधिदेवने पुत्र (पूर्वीन योगदेवने पौत) व द्यदेवनो तिग्म्यदेवने स्थान पर प्राच्यप्रदेशका प्राप्तन करनेने लिये नियुत्त किया। बहुत सम्भव है, कि प्राग्ने च्योतिष (कामरूप) प्रदेशको प्रास्तनकर्त्तो तिग्म्यदेव जब विजयसेनसे परास्त हुए, तब उन पर विरत्त हो कर पालराज कुमारपालने उनको स्थान पर वैद्यदेव को नियुत्त किया होगा।

# ३य गोपालदेव।

कुमारपालको बाद उनको लड़को ३य गोपाल-देव राजा इए। ग्रेशवकालसे हो इनको प्रतिभा चमकतो थी। राजा हो कर इन्होंने खूब नाम कमा लिया।

#### मद्नपालदेव।

रेय गोपालके बाद उनके पित्र या घौर रामपालके पुत्र मदनपाल सिंहासन पर बैठे। उनके तास्त्रगासनसे जाना जाता है, कि रामावती (वर्त्यान रामपाल) नगरमें उनकी राजधानी थी। उनकी प्रिय महिषी विवमतिकाने पण्डितसे महाभारतका श्रास्त्रीपान्त पाठ सुना था। मदनपालने उक्त भारतपाठको दिल्लामें पण्डित भूषण वटेश्वर खामीको कोष्ठिगिर नामक ग्राम दान किया था। बुद्धोपासक हो कर भी व ब्राह्मण पण्डितों का ग्रियेष्ट श्रादर करते थे। गयासे ले कर रामपाल तक उनके श्रिकारमें था। लेकिन इम समय गौड़ श्रोर बङ्गका समस्त दिल्लांग्र सेनराजाश्रीके दख्नमें था।

# महेन्द्रवालदेव।

मदनपालके बाद ठीक कोन राजा पालसिं हामन पर श्रमिषित हुए है, किसी शिलालिवि वा तास्त्रशासन-से उसका प्रमाण नहीं मिलता। पर हां, गुणरिया श्रीर रामगयासे महिन्द्रपालदेवकी ८म श्रीर प्रम वर्ष में उत्कीर्ष शिलालिविके शाकारसे ऐसा श्रनुमान किया जाता है, कि उन्होंने मदनशालके समयमें श्रयवा उप-के कुक समय बाद हो राज्यलाभ किया।

### गोबिन्दपालदे व।

नाना प्राचीन इस्तिलिप श्रीर शिलालिपिमें गोविन्द्र पालको पालवंशीय शिष राजा बतलाया है। श्रध्यापक बे ग्रह्ल साइबने लिखा है, कि सुसलमानों ने ११८८ ई॰में शिष बौदराज गोविन्द्रपालको परास्त कर मगध्य पर श्रष्टिकार जमाया। इसीसे उनको परवर्चीकालमें लिखित बोद्र इस्तिलिपियों में "गोविन्द्रपालदेवानां विनष्टराज्ये" ऐसा लिखा है। किन्तु तबकत् ई॰ नासिरो श्रादि सामयिक सुसलमानो इतिहासमें श्रथवा गोविन्द्रपालके विनष्ट राज्यमें लिखित शिलालिपिसे ऐसा कोई प्रमाख नहीं मिलता जिससे जाना जाय कि कौन बौदराज सुसलमानसे परास्त हुए थे।

गयाको एक चतुई स्ता कुमारोकी सृत्ति के पाद-देशमें ऐसा लिखा है।

"ओं स्वस्ति नमो भगवते वासुदेवाय ! ब्रह्मणो द्वितीय-पगर्दे वराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टावि शतिमे युगे कलो पूर्वसन्ध्यायां सम्बत् १२३२ विकारिसम्बत्सरे श्रीगोविन्दपालः देवणतराज्ये चतुर्देशसम्बत्सरे गयायां।"

चक्क शिलालिपिसे माल म होता है, कि विकारी सम्बन् स्वर १२३२ सम्बत् (११७४ ई.º) में गोविन्द्रपालदे विका राज्य गत होनेको बाद १४ वाँ वर्ष बोत गया था। इस हिसावसे १२१८ सम्बत् (११६१ द्रे०)में उनका राज्य विगत वा शेष इशा था। मसेरामकी गिरिलिविवे लिखा है, कि १२२५ सम्बत वा ११६८ दे भी कदी जमे गठोर राजा प्रींने पाचराज्यभुक्त कारुषदेश पर अधिकार किया। इसमें जात होता है, कि गोविन्द्पालकी नाम-निर्देशक जिन सब लिपियों में 'श्रतीत', 'गत' वा 'विनष्ट' हे, वह पालराजलच्योके अन्तर्धानका वर्षकापक है, इसमें सन्देड नहीं। जिस प्रकार वर्त्तमान पारसी लोग पारस्यके शासन-वंशीय शेष राजा यज्देजाद के गज्य विलुप्त भीनेके बादमे 'ग्रन्दका' निर्णय करते ग्रा रहे हैं, उसी प्रकार बौद्धगण मगधकी बौदवालराजकी राज्य तुप्त होनेके बादसे 'गोविन्दपालदेवको अतीतान्द'-का निर्णय कर गये हैं। वरेन्द्रभूमि अधिक काल तक पालराजाशीक श्रिषकारभुत थी। श्रिषक सम्भव है कि बन्नालसेनने ११६१ ई॰में श्रेष पालराज गोविन्द्याल को परास्त कर मिथिलासे समस्त उत्तर गौड़ वां वरेन्द्र मूसि अपने अधिकारमें कर ली थी। वरेन्द्रभूमि पर अधि-कार करने के बाद बक्काल सेन वारेन्द्र ब्राह्मणों के मध्य कौलिन्यमर्यादा संस्थापनमें समय इए घे। जो कुछ हो, ११६१ ई०में गोविन्दपालसे हो पालगौरवरिव ग्रस्त ह्या, इसमें सन्देष्ट नहीं।

उपरोक्त विवरणसे पालराजाशों की राज्यकाल-निर्दें-यक एक तालिका इस प्रकार स्थिर हो सकतो है—

| राजाश्री'के नाम |               | राज्यकाल।                  |  |
|-----------------|---------------|----------------------------|--|
| १। गोपाल (मगध   | में )         | <i>७७५-७</i> ८५ <i>ई</i> ० |  |
| २। धर्म पाल (सग | ध भीर गौड़में | ) ಅದ್ಭ-ದಕ್ಕೆ "             |  |
| २। देवपाल       | 22            | द <b>३</b> ०-८६५ ,,        |  |
| ४।शूरपाल १म     | 39            | ८६ <b>५-</b> ८७५ ,,        |  |
| ५। विग्रहपास १म | <b>59</b>     | ८७५-८०० ,,                 |  |
| ६। नारायखपाल    | 2)            | ८००-८२४ "                  |  |
| ७। राज्यपास     | <b>9</b> 1    | ८२५-८५० ,,                 |  |
| ८। गोपाल २य     | 15            | દયુ૦- <u>૮૭</u> • ₁,       |  |
| ८। विग्रहपाल २य | <b>97</b>     | £9•-£€0 ,,                 |  |
| १॰। महीपाल १म   | 93 -          | 250-10 = 1,                |  |
| ११ । नयुपाल     | 27            | १०३६-१०५३ ॥                |  |

१२ । वियंत्रपाल २य (सगध त्रीर गीड्म) १०५२-१०६८ दे १३। महीपाल २य ₹°€≈-१°७८ ,, १८। गूरपाल २य १०७८-१०८१ ,, १५। रामपाल (मगध भीर उत्तरगीडुर्म) १०८१-११०३ ,, १६। कुमारपाल ११०३-१११६ ,, १७। गोपास ३य १११०-१११५ ,, १८। मदनपास १११५ --- ११३० ,, १८। महेन्द्रवान ११३०--११४० ,, २०। गोविन्द्रपास ११४०-११६१ ,

वै चदेवके तास्त्रधासनमें लिखा है, कि पालराजगण 'मिहिर' वा सुयेव'शीय थे।

पालल ( मं • व्रि • ) पललस्य तिलचणेस्य विकारः ग्रण्। तिलच्यो • पिष्टक।

वानलहरा- एड़ीसाने मध्य एक देशीय राज्य । यह पचा॰ २१' ८ चि २१' ४१' बीर देशा॰ ८५' ३ चि पं १ रहाँ पू के मध्य भवस्थित है। भूपरिमाण ४५२ वर्ग मील भीर जनसंख्या प्रायः २२३५१ है। इस राज्यते उत्तरमें कोटानागपुरका बोनाई राज्य, पूर्व में केवन्भर राज्य, दिचयमें तालचेर भीर पश्चिममें बामरा राज्य है। इसके उत्तरमें बहुत से पहाड़ हैं जिनमेंसे मसयगिरि सव प्रधान है। यहांके जंगलमें सर्वीता ए गालहच पाये जाते हैं। इस राज्यमें शस्यादिकी उपज स'तोष-अनक नहीं है। लाहरमें स्थानीय राजाका वास है। पहले यह राज्य केवङभार राज्यके प्रभीन था! किन्तु एक समय केवञ्भारके राजाने पाखलहराके राजाको स्त्रीवेशमें नाच करनेको बाध्य किया, इस पर दोनोंमें विवाद खड़ा हुया। फलत: पालबहरा राज्य केदणभार राजाकी सधीनतारी सुता हो गया। यहांते राजा सभी मक्ररेज गवर्मेंग्डकी जो कर देते हैं, वह केवञ्भर राजा-के नामसे जमा कर लिया जाता है। १६६७ ई०में जब क्षेत्रक्रमंत्रमें विद्रोह उपस्थित हुना था, तब पालबहराके राजान पंगरेजीकी अच्छा सञ्चायता को यो। इस कारण इटिश-गवर्म फिने इन्हें 'राजा' बहादुरकी उपाधि दी है। राजाके ६७ सेन्य भीर ५७ पुलिस कर्मचारी हैं।

पालवंश (सं मु ) पालरावर्श देखी ।

पाचव (डिं॰ पु॰) १ पक्षव, पत्ता। २ को मच पत्ता। पाचविषञ् (सं॰ पु॰) पाचे कन्या रचे विषक्। कन्यापाच।

पाल इको — सिं सुर-राज्यके सध्य सिं सुर जिलेका एक यामः यह कावेरो नदोके किनारे सवस्थित है। पडले यह स्थान चोनीके कारखानेके जिये प्रसिद्ध या। यभो यह व्यवसाय प्रायः एठ गया है।

पाला (हिं ॰ पु॰) १ इवामें मित्रित वाष्पके मत्यन्त सक्त प्रश्नमें को तह जो पृथ्वीके बहुत ठंढा हो जाने पा उस पर सफीद सफीद जम जाती है, किम । २ टंढसे ठोस जमा हुआ पानी, बर्फ । ३ उंट, सरदी। 8 व्यवहार करने का संयोग, वास्ता, साबिका। ५ दश पांच मादिमयों को उठने बैठने को जगह। ६ प्रधान स्थान, पीठ, सदर सुकाम। ७ काबड़ी के खिलमें इदके निशान के लिये उठाया हुआ महीका धुस। ६ सोमा निर्दिष्ट करने के लिये महोका उठाया हुआ मेड़ या होटा भीटा। ८ अनाज भरने का बड़ा बरतन। यह प्राय: कही मिहोका गोल दोवारके रूपमें होता है। १० कुक्तो लड़ने या कसरत करने को जगह, मखाड़ा। पालागन (हि॰ स्वी॰) प्रणाम, दण्डवत, नमस्कार। पालागन (हि॰ पु॰) १ दूत। २ मिथ्या संवाद-दाता। पालान (हि॰ पु॰) पनान देखो।

पालार — महिसुर राजावे निगंत एक नदो । इसकी लखाई २५० मोल है। पैनी और चेयर इसकी प्रधान प्राखा है। इस नदोक किनारे क्षणापुर, वनियेम्नदी, प्रश्नुर, वेलूर, प्राक टे, चिङ्कलपतन प्रादि नगर वसे हुए हैं। इस नदोसे नहर काट कर जल लाया जाता है। तामिल भाषामें पाला प्रव्दका प्रवं दुग्धनदी है। पालाग्र (सं० को०) पलाग्रस्थे दिमित भण्। १ तमालपत्र, तेजपत्ता। पलाग्रस्थ विकारः प्रवयवो वा प्रण्। २ पलाग्रावयव, प्राषाद्रदेखः। ३ तिहकार। पलाग्रः तहर्षं प्रस्थस्येति भण्। (पु०) ४ हरिक्षं विशिष्ट, हरे रंगका। पालाग्रक (सं० ति०) प्रहरिक्षं विशिष्ट, हरे रंगका। पालाग्रक (सं० ति०) पलाग्रस्थ स्रदूरदेशादि वराक हादित्वात् कक्ष्मा । (पा प्राप्ताः ) पलाग्र सिक्कष्ट हैग्रादि।

पालाशखण्ड (सं॰ पु॰) १ सगंघटेश । २ पलाशसमूह । पानाशि ( सं ॰ पु॰ ) पनाधगोत्रपवर ऋषिभे द । पानामी ( सं॰ पु॰ ) चौरीवृच, खिरनी। पालाध्य (सं · वि · ) पनाशेन निवंत सङ्गामादिलात् खा पनाग्रनिवंत्त, पनाग हारा निवंति । पालिंडिर ( सं॰ पु॰ ) मण्डलिषपंभेद । पालि—प्राचीनकालमें एशिया महादेशमें जो सब भाषाएं प्रचलितं थीं 'पालि' उन्हीं को घन्यतम है। पश्चिममें विज्ञाया (वास्निक) से पूर्वभी कम्बीज (कम्बीखिया) तक एक समय यह भाषा प्रचलित थी, प्राचीन शिलाः लिपिसे उसका यथेष्ट प्रमाण मिलता है । कहते है, कि ईसाजक पहले ६ठी मताब्दीमें बुद्धदेव और हनके शिष्यगण इसी भाषामें धम प्रचार करते थे। अभी धम शास्त्रशिचाने लिये इम लोग जिस प्रकार संस्कृत भाषाकी ग्रालोचना किया करते हैं, सिंइल, ब्रह्म, ध्याम ब्राटि प्रदेशोंके पण्डितगण भो उसो प्रकार पालिभाषाको श्रालोचना करते हैं।

पालिभाषाके वर्णीं को संख्या ४१ है, मतान्तरने ३८। इनमें वेद खर और ३१ व्यञ्जनवर्ण हैं। स्वरवर्णे यया,—प्र, आ, इ, ई, उ, ज, ए, भ्रो। व्यञ्जनवर्णे यया,—

> क, ख, ग, घ, छ। च, क, ज, भा, ञ। ट, ठ, ड, ढ, ख। त, घ, द, घ, न। प, फ, व, भ, म। य, र, ख, व। स, ह।

ये सब वर्षं कर्छन, तालुज, स्रोष्ठज, मुईज, दन्तन, कर्छतालुज, कर्छोष्ठज दन्तोष्ठज इत्यादि भेदिषे प्राठ स्रोणयोमे विभक्त हैं।

पालिभाषामें पुं, स्त्री और क्लीव ये तीन लिङ्गः छत्तम, मध्यम श्रीर प्रथम ये तीन पुरुषः एक भीर बहु ये दी वचन तथा पठमा (कर्ता), क्षमा (कम्पे), करण, सम्पदान (सम्पदान), श्रणादान, सामी (सम्बन्ध), श्रीकासी वा शाधारी (यिक्षकरण) श्रीर श्रालपन (मम्बोधन) ये श्राठ कारक विद्यमान हैं। दो पदार्थी के सध्य एकका उल्लष जानने में विशेषण के उत्तर "तर" वा "इयो" प्रत्यय और बहुतों के सच्य एकका उल्लष जानने में "तम" वा "इट्ट" प्रत्यय लगाया जाता है। जै से—पापतरो, पापियो ; पापतमो, पापियो ।

सभी धातु भवादि ( भ्वादि ), क्धादि, दिवादि, स्वादि, कियदि (क्यादि), तनादि श्रीर चुरवादि (चुरादि) इन्हीं सात गणों में विभन्न हैं। धातुविश्रीष के छत्तर पर-स्सपद (परस्मेपद) वा श्वतनोपद (श्राक्षनेपद) सगाया जाता है।

वत्तमाना (वत्तं माना), हीयतनी ( ह्यातनी), परोक (खा (परोद्या) अज्ञतनी, (अद्यतनी), भविस् सन्ती (भविष्यत्) और कालातिपत्ति इन छः प्रकारकी विभ-क्तियों को सहायतारी कालका व्यवहार निष्यं होता है।

सभी धातु कत्त्रुं, कमं भीर भाववाच्यमें व्यवद्वत होते हैं। जैसे- था (खा) धातुका भाववाच्यमें थीयते ऐसा रूप होगा।

यौन:पुन्यायं में धातुका दिल होता है, जैसे लप् धातुसे लालप्यति और गम् धातुसे जंगमति इत्यादि। दक्कार्यं में सकन्त श्रीर प्रेरणार्थं में पिजन्त धातुका प्रयोग होता है।

सन्नत्त यथा, — विवासित (पा), बुसुक्कति (सुज्)। चिजन्त यथा — गमयित, गमिति, गच्छापेति गच्छा-पर्यात (गम्)।

विशेष गव्दमे नाम धातुको उत्पत्ति होती है, जैसे-पुत्तोयति (पुत्त, पुत्र )।

संस्त्रतमें जहां ग्रह प्रत्ययका प्रयोग होता है, पालि भाषामें वहां पत् और चन्त तथा जहां मानच प्रत्यथकां प्रयोग होता है, वहां मान प्रोर चान लगाया जाता है। जैसे — गच्छन्तो दत्यादि।

श्रतीत कालबोधक संस्त्रत "ता" प्रत्ययके बदलें में पालिभाषामें "त" श्रोर "न" प्रयुक्त होता है, जैसे कतो (क्रतः), दिनो (दत्तः) इत्यादि। फिर "त" श्रोर "न"- ने उत्तर "वत्" वा "वन्त" प्रश्ययका योग करनेंसे हो 'क्रावतु" प्रत्ययका कार्ये निष्यन होता है। जैसे हुत- वन्ती इत्यादि।

विधार्यं में य, तत्र्य (तत्र्व, तथ्यं) श्रीर श्रनीय प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे—भन्नो इत्यादि।

श्रनन्तर अर्थ में ला, य, लान श्रोर तून प्रत्यय सगता है; जैसे-च्यतिमिला 'श्रतिस्ता), निच्छे या (नियाय), कलान, कातुन (कला)।

निमित्ताथ में तुं, तवे भीर तुये लगाया जाता है। जैसे—गन्तुं, स्रोतवे (स्रोतुं), गणेतुये (गणिवतुं) इत्यदि।

तो (तन्), त्र, या, दा, धा, धो (यस्) इत्यादि तिहतप्रत्यय विभिन्न चर्यों में प्रयुत्त होते हैं; जैसे —ततो (ततः), तत्र, तथा, कदा, एकधा, बहुसो (बहुसः)।

श्रति, श्रिषि, श्रतु, श्रप, श्रिष, श्रिष, श्रव, श्रा, ड (डट्), डप, दु, निर्, नि, प (प्र), पटि (प्रति), परा, परि, वि, सम् श्रीर सु ये बोस विसर्गे हैं।

पालिभाषामें हन्ह, तप्पुरिस (तखुरुष), कम्मधार्य (कमंधार्य), दिगु (हिगु), खञ्ययोभाव, बहुब्बीहि (बहुब्रोहि) इत्यादि समास विद्यमान हैं।

पालिभाषामें जो सब व्याकरण देखनेमें भाते हैं उनमें से कुछके नाम नोचे दिये जाते हैं;—

१। कचायन (कात्यायनका ) सुवन्धिकप्पम् (सुगन्धिकष्प)।

२। मोगगनायन ( मीद्गल्यायन )प्रणीत व्याकरण।

- ३। रूपसिद्धिव्याकरण।
- 8। चूलनीति व्याकरण।
- थ्। शब्दनीति व्याकरण।
- ६। पदसाधनी व्याकरण।
- ७। बालावतार व्याकर्य।

द्रन सब व्याकरणों में कचायनों (कात्यायन)-प्रणीत सुंगन्धिक व्याकरण हो प्राचीनतम है। यब यह जानना चाहिये, कि कात्यायन कव उत्पद्ध हुए। उनके व्याकरणकी व्याख्या लिखते समय टीकाकारोंने सुक्रक गढ़-से कहा है, कि कात्यायन भगवान् बुद्ध के यन्यतम शिष्य थे। बुद्ध देव जिस भाषामें धर्मी पदेश दिया करते थे, वह कालक्रमसे द्र्यान्सरित श्रीर दुर्वीध हो जायगो, इस श्रायद्वासे उन्होंने अपने शिष्य कात्यायनको उस भाषा-को रोति श्रीर नियम सूताकारमें श्रीयत करके एक व्याकरण लिखनेका शाहिश किया।

Vol. XIII. 98

ि इल्ट्रियोय महानाम नामक पण्डितने ४१०-४३२ दे॰ में महावंश नामक जिस सुप्रसिद्ध इतिहासका प्रय-यन किया, उसके मतसे बुद्धदेवने देश-जन्मके ६२३ वर्ष पहने जन्मग्रहण तथा ५४३ वर्ष पहले देश्वत्याग किया। अतएव कात्यायन देसा-जन्मके पहले कठो शताब्दोमें विद्यामन थे।

सिंचल, ब्रह्म घोर खामदेगकी प्रवाद भोर धर्मग्रम्थे जाना जाता है, कि बुद्धनिर्वाणके बाद ४५० वर्ष
तक पिष्डतगण कात्यायन व्याकरणको पुरुषानुक्रमधे
मुख्छ करते चा रहे थे। देसाजनाके ८३ वर्ष पहले
वह व्याकरण सबसे पहले लिपिवड हुना।

कात्यायनव्याकरणके दितीय प्रधायके द्वतीय परि च्छे दके १७वें सृत्वमें निम्नलिखित वाक्य दृष्टान्तस्वरूः। ठद्दुत दुए हैं।

'क गतोसि लम् देवानम् पिय तिस्य!"

हे देवताओं के प्रिय तिथा ! तुम कहाँ गये ही ?

पूर्वीत महावंश-ग्रन्थ पढ़नेसे मालूम होता है,
'ित 'देशानम् वियतिस्स' (तिथा) ३०७ ई०सन्ते पहले
सिंहली राज्यशासन कारते थे। स्थोकराजके पुत्र
महेन्द्र इस समय बौह्रधम प्रचारके लिये मगध्रेसे सिंहले
में तिस्स (तिथा) राजाके समीव गये थे।

उद्धृत वाकामें "देवानम् पिय तिस्स" इस नामका उन्ने ख देख कर बहुतेरे धनुमान कर सकते हैं, कि तिस्स मर्थात् ईसा-जन्मके पहले ३०% ई॰के परवर्त्ती कालमें कात्यायन प्रादुभूत हुए थे। किन्तु यह प्रमाण सङ्गत-सा प्रतोत नहीं होता। प्रश्लोकि पहले हो कहा जा चुका है, कि मादिकल्पमें कात्यायनका व्याकरण लोगों के स्मृतिपथ पर विचरण करता था। ईसा-जन्मके ८३ वर्ष पहले यह व्याकरण पहले पहले विदान लिपि-वद्ध हुमा। उनके पहले हो किसी पिष्डितने छदाहरणके वहाने उद्धृत वाक्य प्रक्ति किया था।

बुद्धचोष ईसा-जन्मके ३८० वर्ष पहले कात्यायन-व्याक्षरण ले कर ब्रह्मदेश गये। वहां उन्होंने ब्राह्मोभाषामें उसका अनुवाद किया। इस समय पालिभाषामें उन्होंने एक टोका भी रची थी।

परलोकगत डाक्टर बुद्धरके मतसे कात्यायनप्रणीत

पालिट्यांकरंगचे पाणिनिने चनिक पारिभाषिक प्रव्ह यहंग किये थे (१)।

वीनपंश्विजक यूण्नचुवंगन भारतभ्त्रमणकाल (६२८-६८५ ई०)में यमोकराजनिर्मित एक विद्यारमें कचायनोप्रणोत एक धर्म ग्रन्थ देखा था। वह ग्रन्थ बुंबजन्मके २०० वर्ष पीके रचा गया था, यहो चीन-परिवाजकका मत हैं। उनका कहना है, कि बुंद्धदेव ईसा-जन्मके पहले ८५० ई०में उत्पन्न हुए थे। सुतरां वह धर्म ग्रन्थ ईसा-जन्मके पहले ५५० ई०में उत्पन्न हुए थे। सुतरां वह धर्म ग्रन्थ ईसा-जन्मके पहले ५५० ई०में रचा गया था। जो कुक हो, उस धर्म ग्रन्थके प्रणेता कचा-यनो और पालिब्याकरणके रचियता कात्यायन ये दोनों एक वर्गका थे वा नहीं, इसका पता नहीं चलता।

किसी किसीका कहना है, कि पालिन्याकरणके प्रचिता कात्यायनों भीर प्राक्षतप्रकाम, (प्राक्षत न्याकरण)- के रंचियता वरक्षि एक हो न्यक्ति थे। इन्त्कथाके इत्तान्तसे पता चलता है, कि वरक्षिका दूसरा नाम काल्यायन था। ये नौ रह्नों में अन्यतम रह्न थे, अत्यव वालिदासके समसामयिक थे। किन्तु पालिसाहित्यकी सम्यक्त मालीचना करनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि वरक्षि भीर कात्यायन एक न्यक्ति नहीं थे। इन्त्क्षियामें जिस कात्यायन वरक्षिका छह्ने खे है, वे पालिन्याकरणके प्रणेता नहीं हैं।

कात्वायनके पांतिज्याकरणमें निकलितित विषय श्रांतीचित इए हैं:—

| १म         | प्रध्यायमें    | वर्षं भीर सन्धि।  |  |
|------------|----------------|-------------------|--|
| ₹य         | j,             | गव्रू ए ।         |  |
| <b>३</b> य | 29             | कारक।             |  |
| 8 य        | ġ,             | समास ।            |  |
| ध्स        | <del>3</del> 3 | तिह्रित प्रत्यय । |  |
| €8         | , <b>15</b>    | धातु।             |  |
| % व        | n              | तिङ्नाप्रत्यय ।   |  |
| दंस        | 15             | जगादिप्रत्यय ।    |  |

(१) डाक्टर बुहरका यह मत ससीचीन नहीं हैं, क्योंकि पाणिनिने कहीं भी कालायनका नाम वा उनका पालिक्याकरण उद्देश नहीं किया। पाणिनिके समय पालिभाषा प्रचलित ही नहीं हुई थी। पाणिनि देखी।

हितीय व्याकरणके रचयिता मोर्ग्संसयनं ( मोद्गं-खायण ) ११५८-११८६ ई॰में जीवित थे।

श्रभो पालियन्य भारतवष्य नागरी श्रवरमें, सिंइल-में सि इली अचरमें, ब्रह्मदेशमें ब्राह्मी संचरमें, ग्यामदेश-में कम्बोज वा चम्पा अच्चरमें और यूरोपमें नागरी तथा रोमक अचरमें मुद्धित होते हैं। प्राचीनकालंगे पालि-भाषाके प्रस किस प्रवर्गे लिखे जाते थे। अच्छी तरह माल्म नहीं। लेकिन इतना तो प्रवश्य कह सकते हैं, कि यह नागरी, विंहलो वा बाह्मो अचरमें नहीं लिखे जाते ची । उड़ीशा, विहार, दलाहाबाद, दिल्लो, पञ्जाब, गुजः रात, यक्षगानिद्धान बादि प्रदेशों में जो सब खोदित लिपियां त्राविष्क्रत इर्द हैं उनमें देश-जन्मके प्रव<sup>8</sup> ३रो श्रीर ४थी शताब्दीके पालि श्रचरका निद्योन पाया जाता है। विज्ञया हे राजा ईसाजन्मके पहले दूसरी प्रताब्दी-में विज्ञिया राज्यमें व्यवद्वत सुद्राके एक पार्ख पर पालि अचर और दूधरे पर योक भवर संविधेशित करते थे। जिस समय अलेकसन्द्र ( Alexander )ने भारत पर प्राक्तमण किया, उनके बहुत पहले करनन्द नामक राजा मगधर्मे राज्य करते थे। करनन्द्री समयको अनेक मुद्राएं पाई गई हैं जिनको एक पार्षि पर भारतीय पालि और दूसरे पर सेमितिक पालि अचर खोदित चैं। निनेभोनगरको दष्टकपत्तकार्ने जित्र प्रकार पिति-कोय अचर खोदित थे, यह सैमितिक-पालि अचर भो उसो प्रकारके हैं। बासुर (Assyrian) अचरके 'र' बादि ने साथ प्रस्तरफलक खोदित 'र' ब्रादि पानि बचरोंका सौसादृश्य देख कर बहुतेरे अनुमान करते हैं, कि पालि अचर कोलक्यों लिपिसे निश्व हैं। जो कह हो, यह नि:सन्देह कहा जा सकता है, कि दो इजार वर्ष पहली कम्बोजरी काबुन पर्वन्त समस्त प्रदेशीमें पालि श्रव्यर व्यवस्त होते थे। वर्णमाला देखो।

पांचीन तास्त्रगासन, प्रस्तालिपि, इष्टकलिपि पादिका पय वैचण करके पाश्चात्य पण्डितोंने सिद्धान्त किया है, कि प्राचीन पालि श्रचर सरवरेखा, तिसुज, समकोणी चतुर्भुज, इस श्रीर विन्दुं श्रादिको श्रास्तिके सहग्र थे। फिर कर्फ, तालू, श्रोष्ठ, दन्त इत्यादिके साथ भी इन सब शास्त्रतियोंका यथासभव सामक्षर है।

पालि शन्द्रके प्रक्षतिप्रत्ययका निरूपण करने के लिये से कड़ों पण्डितों ने चेष्टा की है, पर कोई भी अभ्यान्त सत्य पर पहुँच नहीं सके हैं। किसीका कहना है, कि मगधका प्राचीन नाम पालाश हैं; इमी पालाश प्रदेशकी भाषा पालिभाषा है। कोई कोई पक्षोको भाषा पालिभाषा कहते हैं श्रीर पक्षी शन्द के अपभ्यं शर्म पालि शन्द निकलां है। किसीका अनुमान है, कि दुर्ग वाचक पालि शन्द से भाषायाचक पालि शन्द तो उत्पत्ति हुई है। कोई कोई पालिष्टाइन, पालाटाइन, पह्नवो और पालिट्र नगरमे पालिभाषाकी उत्पत्ति मानते हैं। पाटली-पुत्रकी अभाषाको भो पालिभाषा कह सकते हैं। पाटली-पुत्रकी अभाषाको भो पालिभाषा कह सकते हैं। प्रोक्त लोग पाटलीपुत्रको पालिबीयरा कहते थे। किसोका मत है, कि पाटली शन्द के अपभ्यं श्रमे पालि शन्द की उत्पत्ति होना असम्भव नहीं है।

कोई कोई पालि शब्दका यथं श्रेणो बतलाते हैं, यथा—"आवासपालि व्याधानां तदा आसि निवेसित।" अर्थात् राजाके व्याधोंके लिये ग्रहश्रेणो बनाई गई थो। किसीका कहना है, कि जो भाषा सत्य श्रयं को रचा करती है, उसे पाजिभाषा कहते हैं। कोई कोई पालिशब्दका श्रयं मूलग्रम, मूलपाठ, मूलपद इत्यादि बतलाते हैं। यथा —

''नेव पालियं न अट्ठकथायां दिस्सित ।''

श्रशोकराजाके समयमें लिखित जो एक प्रस्तर पाया गया है, उसमें इस प्रकार लिखा है:—

"हेवम् च हेवम् च में पाळियो वदेथ ।"

इस प्रकार तुम लोग हमारा ग्रापन विद्यापन करो।

बहुतीका कहना है, कि ईसा जन्मके पहले २०७ ई०में प्रशोकराजके पुत्र महेन्द्र पालियत्यों को सिंहल ले गये । उस ममय सिंहल वासियों ने उन सब गत्यों का सिंहली भाषामें अनुवाद किया। अनुवादके बाद सिंहलमें पालियत्य मृलयत्य समभा जाने लगा। तभीने पालि शब्दका सर्थे मृलयत्य पड़ा है।

कई वर्ष हुए, संस्कृत भीर पालिभाषाका परस्पर

सम्बन्ध निरूपण करने किये बहुतेरे पण्डितों ने अपनी
प्रतिभाका परिचय दिया है। किसीका कहना है, कि
मं स्कृतभाषांसे पालिभाषांकी उत्पत्ति हुई है। फिर
कोई कहते हैं, कि पालिभाषांसे ही संस्कृतभाषांकी
उत्पति हुई है। इन सब परस्पर विरोधी मतसमूहके
मध्य सामञ्जस्य संस्थापन करके पण्डितों ने कहा है, कि
संस्कृत और पालि दोनों सहोदर भगिनों हैं। ये
दोनों भाषा एक आयें (वैदिक) भाषांसे निकलों हैं।

पालि त्रीर मागधो एक भाषा है वा नहीं, इसका भो निरूपण नहीं हुत्रा है। साहित्यद्पेण नामक संस्कृत त्रबङ्कार ग्रन्थके भाषाविभागवण ने त्रध्यायमें इस प्रकार लिखा है:—

> "भत्रोक्ता मागधी भाषा राजः न्तः पुरचारिणाम् । चेटानां राजपुत्राणां श्रेष्टिनां चार्द्धमागधी॥" (साहित्यदर्पण)

नाटक के धिमनयकाल में राजा के यन्तः पुर-चारियों को मागधो भाषामें और चेट, राजपुत्र तथा विषकों को यहिमागधी भाषामें कथोपकथन करना चाहिये।

यहां पर दर्पणकारने ऋदेमागधी प्रन्देसे पालि भाषाका लच्च किया है, यह प्रतीत नहीं होता।

कितने पालियन्थों के मतसे पालि और मागधो एक भाषा नहीं है। मगध देशको भाषाको मागधी और साकेत प्रधीत् प्रयोध्याप्रदेशको भाषाको 'साकेत' (सकट) कहते हैं। पालिटोकाकारोंने लिखा है, कि सकटभाषा हो संस्कृत भाषा है। मागधो सकटभाषा से तथा पालि मागधो और सकट इन दोनों से पृथक है। बुद्द और बोधिसत्त्वों को भाषा हो पालि है। यह मानवकी भाषा नहों है। ग्रेष बुद्दने मगधराज्यमं वास किया था, इस कारण बहुतों ने मागधी भीर पालि इन दोनोंको एक भाषा माना है और बहुतों ने पालि मागधी इस नामसे पालिभाषाका कच्च किया है। किन्तु यह मत स्वमपूर्ण है। धम यन्यमें साफ साफ लिखा है, कि मागधीभाषा मानवकी और पालिभाषा देवन्यण तथा बुद्धगणकी भाषा है।

इस मतने खपच पर पालिग्रन्थों में निम्नलिखित ग्राख्यायिका पोई जातो है:—

<sup>•</sup> Vide Journal of the Royal Asiatic Society for 1900, part 1.

"प्रथम बुद्धने श्राविभाविने पहले स्त्रोक्किपणो श्राद्याः देवताने जगत्-सृष्टिको इच्छा प्रकट को । इन्हों ने पहले नी जन्तुश्रोंको सृष्टि करके उनका श्रन्था श्रन्था नाम रखा। उन्होंने जिस भाषामें उन नवोंका नाम रखा था वही पालिभाषाका प्रथम प्रकाश है। श्रनन्तर बुद्धोंने श्राविभूत हो कर वही भाषा ग्रहण की श्रीर उसी भाषाको सहायतासे उनका धर्म प्रचारित हुशा।

कुछ समय हुए, उत्त देवताने तोन मनुष्यों को स्टिए की जिनमेंसे एक पुरुष, एक स्त्री श्रीर एक क्षीव या। स्त्री श्रीर पुरुष दोनों ही क्षीवकी छुणा करते थे। इस कारण क्षीवने ईष्णीवश्रतः पुरुषको सार डाला। उन पुरुषके ७ पुत्र श्रोर ६ कन्या थे। स्ट्युको पहले वह पुरुष श्रायादेवताको प्रथम स्टूष्ट नी जन्तुश्रोंको श्रयमो सन्तानको समीप लाया था। सन्तानगण उन नी जन्तुश्रोंको साथ कोड़ा करतो थीं श्रोर उन्हें देख कर जिन नो नामोंका उद्यारण किया था, वही मागधीभाषा को भित्ति है। श्रतएव मागधीभाषा मानवसे उत्पन्न हुई है। पहले ही कहा जा तुका है, कि श्रायादेवोने खर्य जिन नो नामोंका उत्यारण किया था उन्होंसे पालिभाषाको उत्पत्ति हुई है। सुतरां पालिभाषा देवभाषा है।

उत्त यं धर्मे यं धकारने पानि मौर मागधोका पर स्पर प्रमेद दिखलानिक लिये कः उदाहरण दिथे हैं —

| संस्कृत    | पालि             | मागधो । |
|------------|------------------|---------|
| মম         | सस               | सो ।    |
| सुप्नव     | सुपव             | सन् ।   |
| कुह्रु (ट) | कु कु            | रो ।    |
| শ্বমন্ত্ৰ  | श्वस्स           | स्रंग।  |
| खन्        | सुन्             | सच् ।   |
| व्याघ्र    | <b>ब्धाक्</b> खो | षो ।    |

उन्निखित उदाइरण द्वारा यह स्वष्ट प्रतोत होगा, कि मागधो बोर वालि एक भाषा नहीं है। बहुतोंका कहना है, कि मगधमें तौन चार भाषा प्रचलित थों, वालि उन्हों की बन्यतम है। यह भाषा पहले नगख्य थो, पोई खयं बुद्ध देवने जब इस भाषामें धर्म प्रचार किया, तब यह बमर हो गई।

फिर 'प्रयोगिसिंडि', 'पहिसिन्धदा बसुवाव' 'विभक्त

अतुत्राव' ग्रादि पानि ग्रन्थों में विर्णंत है, कि पानि ग्रोर मागधो एक हो भाषा है और वही जगत्को मूलभाषा है। पानिषे हो ग्रन्थान्य भाषाको उत्पत्ति हुई है।

कचायन (कात्यायन)-ने दूप भाषाके सम्बन्धमें लिखा है—

> "सा मागधी मूलभाषा नरा या आदिकिष्पिका। ब्राह्मणा च अस्युतालापा सम्बुद्धा चापि नासरे॥" (कचायन)

जगत्में एक हो भाषा है जो सभी भाषाको जड़ है। पहले इसके सिना और कोई भो भाषान बी। कल्पके प्रारम्भमें मनुष्य ब्रोर ब्राह्मणगण इसो भाषाने बोल चाल करते थे। बुद्धगण भो दशो भाषाको काममें लाते थे। इसका नाम मागवी-भाषा है।

'विभङ्ग प्रतुवाव' नाम अ पालिय त्यमें निम्न लिखित युक्तियां उद्गुत हुई हैं :—

'सन्तान वितामाताको गोदमें प्रतिपालित होतो है। माता पिता ऋदि अभिभावकागण ग्रिश्रमत्तानोंके सामने तरह तरहको कथाएं बोलते हैं। स्तान पिताः माताने उचारित गन्दोंको बारम्बार सन कर उन्हें इट-यङ्गम करता है। इस प्रकार वे विता माताको अनु-करण पर सभी भाषा सीख खेती हैं। दमिल ( द्राविड ) देशीय स्त्रीको साथ यदि अस्वतदेशीय किसी प्रक्षका विवाह ही, तो दोनोंको संयोग हो सन्तान उत्पद होगी, वह किस भाषामें बोल-चाल करेगी ? यदि वह सन्तान माताक समाप रहे, तो दामिल-भाषामें और यदि बचपन हो पितार्क यत्न पालित हो, तो श्रस्क भाषामें बोलेगो। यदि वह सन्तान पिता और माता किसोने भी समीप न रहे, तो खभावतः मागधी भाषाम बोलेगो। फिर भो, यदि कोई शिश निज नवनमें रिचत हो। तो वह भी शापसे श्राप मागधीमाषा हो उचारण करेगा। यह भाषा खर्ग और नरक सभी जगह प्रचलित है। किरात, अन्धक, योनक, दिसल ग्रादि और जो ग्रठा-रह भाषा प्रचलित है वे सभी कालक्रमसे परिवत्ति त होंगी, पर मागधो भाषा स्थिर और अपरिवक्त नोय है। ब्राह्मण भीर भाय पाय इसी भाषाको काममें लाते हैं। बुडगणने भी दशे भाषामें विपिट्कको रचना को

है। बौहधम का निगूढ़ तस्त मागधीके सिवा और किसो भी भाषाम सुन्दरह्व पे प्रकाशित नहीं हो सकता।

्षाणि श्रीर मागधी एक भाषा है वा नहीं, इस सम्बन्धीं कोई सिद्दान्त भाज तक प्रकाशित नहीं हुन्ना।

पिलडाल पालि सृत भाषा हो गई है। यहांका वड़ला, महाराष्ट्री घादि भाषामें पालिभाषाका निद्ध न लिखत होता है। ि चिंडल, ब्रह्म, ग्याम, चीन घादि देशों में घाज कल घनेक प्राचीन पालियन्य चाविष्क्रत हो रहे हैं।

१६८७ भीर १६८८ ई॰में सस्ताट् १४वें लुई (Luis)-ने महात्मा लालुवर (Laloubre)-को टूत बना कर खामदेश भेजा था। इसी समय यूरोपवासियोंने सबसे पहले पालिभाषाका अनुसन्धान पाया। तभी में इक्र ले ग्छ, जम नो, फ्रान्स, क्सिया आदि देशों के पिछत-गण पालिभाषा भीर बीचभाष्त्र ले कर समालीचना करते था रहे हैं। ये लोग पालिसाहित्यका जिससे पुनः प्रचार हो, इसके लिये विश्वेष चेष्टा करते हैं। पालि (सं॰ स्त्री॰) पाद्यते इति पाल पालने इस् (बाहुरुकात शकतिपळतिभ्याश । रण् ४।१२८) १ कर्षं लताय, कानको ली, कानके पुटके नोचेका सुलायम चमडा। २ कर्षोगभोद, कानका एक रोग।

पुटके जिस निचले भागमें छेद करके बालियां भादि पहनी जाती हैं उसे पालि कहते हैं। कान छेदते समय सज्जानतावधतः यदि धिरादि विद्व हो जाय, तो उसमे नाना प्रकारके उपद्रव होते हैं।

कण के पालिट्रेंग्रमें जो सब रोग होते हैं, खनका विषय सुत्रुतमें इस प्रकार लिखा है,—वायु, पित्त घोर कफ इन तोनींमें से दो प्रथवा सबके कुपित होनेंसे कण के पालिट्रेंग्रमें नाना प्रकारके रोग उत्पृष्ठ होते हैं। जै में, उत्पाटक जिसमें चिरचिराहट होती है, कण्डु जिसमें खुजली होतो है, ग्रन्थिक जिसमें जगह जगह गांठें-सो पड़ जातो हैं, घ्याव जिसमें चमड़ा खाला हो जाता है, खावो जिसमें बरावर खुजली होतो घोर पनहा बहा करता है।

उत्पाटक रोगमें—भपाङ, धूना, पढ़ार, भक्तवनकी Vol. XIII, 99

काल इन सबको जलके साथ एक व पोस कर प्रतेप टेने से मधवा इनके द्वारा तेल पाक करके टेनेसे ये प्रव रोग प्रश्नित डोर्ने हैं।

श्वावनोगमों —राखा, श्वामालता, हरिद्रा, श्रमन्त मृल दन सबका प्रचीप देनीसे श्रयवा पाक तेलका दणवर हार करनीसे श्वावरोग जाता रहता है।

कण्डुरोगमें — भक्षवन, रसाद्धन, मधु श्रीर छचा काँजो इन सब ट्रन्थोंको एकत पोस कर प्रकोष देना होता है।

२ श्रिष्ठ, कोना। ३ एक (ता, श्रेगो, कतार । ४ श्रुक्तमादे। ५ जातश्रमश्र खो, वह भीरत जिसको दाड़ीमें बाब हों। ६ प्रान्त, किनारा। ७ सेतु, पुजा द किलामोजन, वह बंधा हुआ मोजन जो काल या बद्धाचारीको गुरुकुलमें मिलता था। ८ प्रमंसा, तारीफ। १० छलाङ्क, गोद। ११ सीमा, हद। १२ मेंडू, बांध। १३ देग, बटलोई। १४ एक तोस जो एक प्रस्नके बरावर होती थो। १५ परिध। १६ ज्या चीजर।

पालि—राजपूतानिक योधपुर राज्यका एक नगर । यह
पाचा २५ '४०' छ॰ भीर देशा ० ७६ '१८' पू॰ बादी नदीके दाहिने किनार पावस्थित है । जनसं स्था दम हजारसे जपर है। पश्चिम राजपूतानिक सध्य यह एक प्रधान
वाण्डियस्थान है। पहले यह नगर दोवारसे विशा था;
किन्तु राजपूत राजाभीके परस्पर युहसे भभो तहस
नहस हो गया है। नगरको वन्त मान भाय दम लाख
क्पयेको है। १८८२ ई॰में यह नगर राजपूताना-

माल व रेल वेकी एक प्राखासे संयुक्त हुई हैं।

पालि — १ प्रयोध्याके भन्तमं त हरदोई जिलान्तमं त शाहाबाद तहसोलका एक परमना। इस परमनिके पूर्व हो कर मारा नदो वह गई है। नदोके चरमें भ्रफोम,
तमाकू, साम सन्नोकी फसल श्रच्छो लगतो है। परगनिका भन्यान्य स्थान जङ्गलसे पूर्व है। स्वपरिमाण
७३ वर्गमील है।

२ उक्त तहसी बका एक नगर और पालि परगनेका सदर। यह अचा॰ २७ ३१ उ॰ और देशा॰ ७८ ५३ पूर्क सध्य भवस्थित है। देशीय राजाओं के समयमें यह सस्रिशानी नगर था, किन्तु अभी हीनश्री हो गया है। यहां दो समजिद श्रीर एक हिन्द-मन्दिर है। शहरमें सोटा कपड़ा तैयार होता है।

पानि कोच जातिको एकं शाखा । मान्तरह प्रञ्चनमें इन लोगों का वाम है। कोच देखो ।

पालिक (सं पु े १ पलंग, चारपाई। २ पालकी।
पालिका (सं क्लो ) पालिनेव, स्तार्थ कन्टाय च।
१ अस्त्रि, घरका कोना। २ कर्षेपत्र। २ दधारि
छेदनी, दही श्रादि काटनेका श्रीजार। पर्याय—कुन्तलिका। ४ पालनकं स्त्री, पालन करनेवाली।

पालिखेरा—मधुराके सेनानिवेशसे ३ मीलको दूरो पर अवस्थित एक गण्डग्राम । यहां एक प्राचीन स्तूप है जिससे कितने पुरातन भग्नस्तम्भ श्रीर एक नागिनो-मूर्त्ति पाई गई है।

पालिगन्त-पटना जिलेका एक कीटा नगर। यह प्राण-नंदीके किनारे अवस्थित है। यहाँ एक प्राना है। पालित (सं० वि०) पाल का। १ रचित, पाला हुआ। (पु०) २ क्रोष्ट्रवंशीय उपभेदा २ देशभेदा । ४ प्राखीटहच, महोड़ा। स्थितां टाप्। ५ कुमारानुचर माद्धभेद। ६ कायस्थों की स्पाधिविश्रेष।

पालिताना-१ वस्वर्पप्रदेशके श्रन्तग<sup>0</sup>त काठियाबाड गोहेन् वार विभागका एक देशीय राज्य । यह मचा० २१ ः २३ सि २१ ४३ विश्वीर देशाः ७१ ३१ से ७२ पूल्के मध्य श्रवस्थित है। भूपरिमाण है २८८ वर्ग मील है इसके दिच्यमें बड़ोटा राज्या उत्तर, पूरव और पश्चिमने भीनगर राज्य है। राज्यक सध्य ही कर शतस्त्रीनदो बीर उमकी प्राखा राजवन तथा खारी वस्ती है। यक्तंका जलवायु मुक्त है भीर ज्वरका प्रादुर्भाव चत्यन्त यधिक देखा जाता है। यहाँके राजा गोहे स-राजपूत वंशके हैं। इन्हें ८ सलामी तोपें मिलतो हैं भीर पोष्यपुत्र लेनेका अधिकार है। १८०५ ई०में राजा ठाकुर साहब गांच वर्षके एक पुत्रको छोड़ परलोक मिधारे । जब तक राजकुमार बालिंग न हुआ, तब तक पालिताना राजा हाटिश-गवमें एटकी देखरेखरें रहा। अभी ये ही पालिताना राज्यसि हासन पर सुमोभित हैं। इनका जन्म १८०० ई० की इरी

पित्रको इस। या। 'ठाकुर साहब गोसल श्रीबहादुर सिंहजो मानसिंहजो' इनका पूरा नाम है। जनसंख्या ध्रू००० है। सब प्रकारका श्रनाज, ईख भौर कई यहांकी प्रधान छ०ज है। राज्यकी श्रामदनी लगभग सात लाख क्ययेकी है जिनमेंसे १०३६४) क्॰ बडोदाको गायकवाड़ श्रीर जूनागढ़को नवाबको करमें देने पड़ते हैं। राज्यको मध्य श्रखारोही श्रीर पदातिसेना मिला कर ११३ है। १८०३ ई॰ में यहां एक कारागार भो खायित हुन्ना है जिसमें २६ केंद्रो रखे जाते हैं। राज्य मरमें १८ हकूल श्रीर श्रम्वताल है।

२ उत्त पालिताना राज्यका प्रधान नगर। यह श्रचा॰ २१ इर उ॰ श्रीर देगा॰ ७१ ५२ पू॰ ने मध्य, श्रहमदा-वाटसे रेरण मोल, बड़ोदासे १०५ और वस्बद्देने भी १०५ मील दूर शत्रुच्चय नामक पहाड़के पाददेश पर भव स्थित है। जनमं स्था १२८०० है। यह स्थान समुद्र-पृष्ठसे १८७० पुर अंचा है। जैनों की पांच पविव पर्वत हैं, उनमें से शत्रु जाय सर्व से फ है। यहां तीर्थ-द्वर अ।दिनायका मन्दिर है। प्रवुष्त्रय पव तका जपरी भाग मन्दिरीसे विभूषित है। यहां चौसुख नासक जो मन्दिर है वह २५ मील दूरसे देखा जाता है। समय समय पर यहां बहुसंख्यक तोयं यात्री समागम होते हैं। श्रादिनाथका मन्दिर रहने हे प्राय: प्रत्येक जैन तोय दग्रैनकी इच्छा से कमसे कम एक वार यहां भवश्य भाते हैं। जैनमन्दिर छोड़ कर प्रतुच्चय पर्वत पर हिन्दू भौर मुमलमान पौर हिङ्गरका मन्दिर है। पर्वत पर चढ़नेके लिये सोढ़ो लगो हुई है। सभी मन्दिर मर्मार पत्थरके बने इए हैं। इन एव मन्दिरोंका गिल्पने पुराय भौर इस स्थानको प्राक्ततिक योभा देखनेसे मन भानन्द-सागरमें गे'ता खाने सगता है। ग्रिस्प्यास्त्रवित् फागुं सन् इन सब मन्दिरोंको शोभा देख कर विमुख हो गये थे भौर कहा भी था; कि हिन्दुशींने ये सब मन्दिर बनः वानेमें नृतनत्व ग्रीर शिद्यन पुरस्को जैसे पराकाष्ठा दिखलाई है, वैसो यूरोपमें सध्ययुगके बादसे श्रीर कभौ भी नहीं देखी गई। शत्रुङ्जय देखो ।

पालितामंदार (हिं॰ पु॰) एक मभोला पेड़ । इसको याखाची चौर टहनियोंने कालेंदंगके काँटे होते हैं। इसको पत्तियां एक मोकंकें दोनों श्रोर लगतीं श्रीर तीन तीन एक साथ रहतो हैं। फूलके दल कोटे बड़े श्रोर क्रमिवहोन होते हैं। यह पेड़ बङ्गालमें समुद्र तटके पास लगता है। मन्द्राल श्रीर बरमामें भी इसकी कई जातियां होतो हैं। गरिमद देखी पालित्य (सं॰ क्ली॰) पलितस्य भाव: पलित-खल,। १ केशकी शुभ्रतादि, बालको मफेटो। पालितस्य श्रद्रदेशादि मङ्गाशादित्वात् एय। २ पलितकं सिवकट-देशादि।

पालिधा ( मं॰ स्त्रो॰ ) पारिभद्रहच, फरइदका पेड़। पालिन् ( प्तं ० ति॰ ) पालयित पालि गिनि । १ पालक, पालन करनेवाला। २ रचा करनेवाला, रखनेवाला। ( पु॰ ) ३ पृथको पुत्रका नाम।

पालिन्द ( मं॰ पु॰) पालवनीति पालि बाइलकात् किन्द च्। कुन्दुरुक, कुंदुरु न। मक सुगन्ध द्र्य। पालिन्दी ( मं॰ स्त्रो॰) पालिन्द गौरादिलात् ङोष्। १ प्रधामालता । २ भागी, वरङ्गी। ३ खत अपराजिता। ४ वायमाणा लता। ५ मालविकाविवता। ६ कारविक, करेला।

पालिया—१ श्रयोध्याके खेरी जिलाक्तगत लक्षीपुर तहः सोलका एक परगना। यह सुहेल श्रोर सारदा नदोके बीच श्रवस्थित।

२ उक्त परगनेका प्रधान नगर और सदर। यह सन्तरिक २६ उ॰ तथा देशा॰ ८० पू॰ के सध्य सव-स्थित है। यहां दो हिन्दू सन्दिर हैं।

पालियाड़ — बस्बई प्रदेशके अन्तर्गत काठियावाड़ को भागां वर विभागका एक चुद्र देशोय राज्य । पिरमाण फल २२७ वर्ग मील है। राज्यका राजस्व ४००८) ६० है जिनमें से ८८७) ६० अंगरेज गवमें एट को और २०६१ ६० जूनागढ़को नवाबको करमें देने पड़ते हैं।

पालिय (यं स्त्री ॰) १ चिक्रनाई भीर चमक, भोष । २ रोगन या ससाला जिसके लगाने से चिक्रनाई भोर चमक या जाय।

पालिशायन (सं०पु०) गोतप्रवर ऋषिमे द । पालो (सं०ति०) १ पालिन् देखां। (स्त्रो०) पालि-कादिकारादिति वा ङोष्। २ युका। ३ सम्मञ्जयोषित्। ४ श्रेणी। ५ स्थालो । पालो (हिं क्लो ) १ वह स्थान जहां तीतर, बुबबुब, बटेर बादि पन्नो लडाए जाते हैं। २ वरतनका उक्रन. पारा, पर्दे । ३ एक शाचीन भाषा जिसमें बीदके धम ग्रस लिखे इए हैं। विशेष विवरण पाळ शब्दमें देखा। पालो — प्रयोध्याको भन्तर्गत एक प्राचीन नगर। प्रसिद्ध चीनपरिवाजक यूएनचुवङ्गने लिखा है, कि यहां यवराज सदानने अपने पिताका हाथी ब्राह्मणीको दान कार दिया था, इस कारण वे पितामें तिरस्क्रत मोर निर्वासित इए थे। नगरको समीप एक सङ्घाराम है जिसमें ५५ बोद-पुरोहित रहते हैं। ये सभी होनयान-मतावलुम्बी हैं। पहले ईम्बर नामक एक प्राचार्यने यहां 'स'युक्त श्रीभधर्म 'हृद्यशास्त्र' प्रणयन किया। नगर-कं प्रवेद्दारके वाहर एक घोर सङ्घाराम या जिसमें ५० महायान श्राचाय रहते थे। यहां राजा श्रयोकनी एक स्तूप बनवाया था। पालिनगरसे प्रायः ४ मील उत्तर-पूर्व में दनालोक पहाड़ है। सुदान पितासे निर्वासित हो कर इसी पहाड पर रहते थे।

पाली—बिलासपुर जिलेंमें रतनपुरसे १२ मील उत्तरपूर्व में सवस्थित एक जुद्रगाम। इस गामको दिलियपूर्व में जो पुष्करियों है उसको किनारे घनेक प्राचीन
मन्दिर प्रतिष्ठित हैं। प्रधिकांग मन्दिर घमी तहसनहस हो गया है। सभी मन्दिर सम्भवतः १०वीं
प्रताब्दोमें बनाये गये थे। मन्दिरगावमें देव-देवोको
प्रतिमृत्तिं खोदित है भीर मन्दिरको मध्य थिव, ब्रह्मा
तथा विश्वाका मृत्तिं स्थापित है।

पाली — नोश्विष थोड़ो दूर पूरव गया जानेके रास्ते पर अवस्थित एक खुद्र गाम । इस गाम के पूर्व भाग में दो मन्दिरीका भग्नावशेष देखनेमें जाता है। ये दोनों मन्दिर एक समय अखन्त प्रकाख्ड थे। यहां जो शिवः लिङ्क है उसको परिविध पुट ७ इस्र हैं। गामको दूसरे भाग में पार्व तोको दो प्रतिम क्ति और एक शिव मन्दिरका भग्नावशेष देखनेमें जाता है।

पाली — योधपुर राज्यके भन्तगैत एक नगर ! पहली यह नगर प्राचोरविष्टित था, किन्तु अभी टूट फूट गया है। पाली नगर दो भागों में विभक्त है। एक भागको जूनापाली वा प्राचीनपाली भीर दूसरे भागको पिटः

पाली वा आधुनिकपाली कहते हैं । प्राची नपाली में ११ सुन्दर मन्दिर हैं जिनमें में सोमनायका मन्दिर सव प्रधान और सर्व प्राचीन है । मन्दिरमें शिवलिङ्ग और उसकी बगलमें नन्दी तथा व्रथममृत्ति दणहायमान है । मन्दिरको प्राङ्गणमें अवपूर्णा, एकलिङ्ग प्रस्ति देवता भीको कितने छोटे छोटे मन्दिर देखने में भाते हैं। इनको सिवा प्राङ्गणमें सुमलमानों को एक मस् जिंद और पिटपाली में अनेक सुन्दर जैनमन्दिर हैं।

पालीकुट (सं॰ पु॰) चित्रकहन्त्र ।

पालीवत (सं ॰ पु॰) हच्चविश्वेष, एकं पेड़का नामं। हंइसंडितामें द्राचा, विजीता भादि काग्छरीप्यं पेड़ीन इसका नाम भाषा है।

पाचोत्रत (सं॰ क्री॰) मित्र्य पुराषोत्र व्रतमे द। पांचौघोष (सं॰ पु॰) कंष रोगिविधोष, क्रीनंका एँक रोग।

धालुपाड़े — जुर्ग को घन्तर्गतं कियं, गत्नादं तालुक का एक प्राचोन दुर्ग। पह ते जुर्ग के राजा कोल लिए पोर व्योमक या यहां रहते थे। १७वीं घंताव्दीकी घेष भागमें जुर्ग धिपतिने यहां महिसुरके रोजाको यहमें परास्त किया था। घभी केवल मात्र दुर्ग परिखा घौर कुक कोटे कोटे मन्दिर वत्त मान हैं। अविश्वष्ट भाग में कहवेको खेती होतो है।

पाल् (हिं विं विं ) पालत्, पाला हुआ । पालो (हिं पु॰) पांच रुपये भरका बाट या तौल । पालो हय (सं॰ पु॰) गोत्रप्रवर ऋषिभेंद । पार्ल्य (सं॰ ति॰) पाल-यत्। पालनीय, पालने योग्य । पास्क (सं॰ ति॰) पक्षी-धूमादित्वात् बुज् । (पा ४।२। १२७) पर्लीभव ।

पासवा (सं क्ली ) दो पर लंब हारा क्ली हा।
पालव (सं क्लि ) पल्बल-प्रण् । १ पर्वक्स स्वस्थी ग,
सबै या या गड़ा सम्बन्धी । २ पर बलभव, तले यामें हो जैन वाला, तले याका । (पु॰) ३ पर्वक्ल वारि, तले याका याकी ।

पान (डिं॰ पु॰) वह अंग जिससे चलते हैं, पैर। पान चपी (डिं॰ स्त्री॰) यकावट दूर करने या आराम पहुंचानिक लिये पैर दवानिको क्रिया। पावंड़ा (हिं• पु॰) पैर रखनेके लिये फौलायां हुन्ना कण्डा, पायंदाज।

पावं हो ( हिं ॰ स्त्रो ॰ ) १ पादताण, खड़ाजं। २ डपा॰
नह, जूता। ३ गोटा पट्टा बुननेवालीका एक श्रोजार।
इसे बुनते समय पैरोंसे दबाना पड़ता है जिससे कि
तानेका बादला नीचे जपर होता है। यह काठका
पटरा-सा होता है; इसमें दो खूटियां लगी रहती हैं।
इन दोनों खूं टियोंके बोच लोहे को एक छड़ लगो
रहती है जिसमें एक एक बालिख्य लख्बी, नुको जे सिरे
पर ५-६ लका हियां लगी रहती हैं। बादला बुनने में यह
प्राय: वही काम देता है जो करचे में राह देती है।

पाव'रौ (हिं॰ स्त्रो॰) पावनी देखी। पाव (हिं• पु॰) १ चतुर्थ भाग, चौधाई । २ एक सेरका

पावक (सं पुं ) पुनातोति पू-खुल् । १ प्रस्ति ।

पावक (सं पुं ) पुनातोति पू-खुल् । १ प्रस्ति ।

पावनःनि सर्वन्ति तस्मात् सं पाव : स्मृतः ॥"

(स्प्रीपाव । स्र

(काशीखण्ड ९ अ॰ )

सपिवत वस्तु शिनकी संसगंधि पवित होती है, इसीस श्रम्नको पात्रक कहते हैं। २ व द्यातास्न । ३ सदाचार । ४ श्रम्नभन्यत्रच, श्रमेय का पेड़ । ५ चित्रकः त्रच्च, चीतेका पेड़ । ६ भक्षात्रक, भिलावां। ७ विड्डू, वायविड्डू । ८ रक्षचित्रकं। ८ कुस्म । १० वस्ता । ११ स्थें। १२ ऋषिभेद। महाभारत वनपव में लिखा है, कि २७ पावक ऋषि ब्रह्माके मंगसे उत्पन्न हुए जिनके नाम ये हैं --१ श्रह्मरा. २ दच्चिण, ३ गाह पत्य, ४ श्रम्म ये हैं --१ श्रह्मरा. २ दच्चिण, ३ गाह पत्य, ४ श्रम्म ये हैं --१ श्रह्मरा. २ दच्चिण, ३ गाह पत्य, १ श्रम्म व्य, ६ वे द्युत, ७ श्र्म, द संवत्ते, ८ लोकिका, १० जाठर, ११ विषय, १२ क्रान्यात, १३ चीमपान, १४ वे पाव, १५ दस्युमान, १६ वलद, १७ श्रान्स, १८ प्रष्ट, १८ विभावस, २० ज्योतिष्मान, २१ भरत, २२ भद्र, २३ खिष्टकत्, २४ वसुमान, २५ कीत, २६ सोम भीर २७ पिद्यमान्।

तिधितस्वीदृत ग्रह्मपरिशिष्टके मतानुसार क्रिया-भे दसे पावकाग्निक प्रथक प्रथक नाम पड़े हैं, यथा -लोकिक कम<sup>8</sup>में पावक, गर्भाधानमें मारुत, पुंसवनमें चन्द्र, ग्रह्मकम में शोभनः, सीमन्तकाय में महाले, जात-

कार्से प्रगल्भ, नामकर्चमें वार्षित, अन्नप्रासनीं स्रुति, चूड़ाकरणमें सत्य, व्रतकर्ममें समुद्भव, गोदानास्य-संस्तारमें मूर्यं, ( चित्रियोंके विवाहके पहले केम क्छे द-रूप एक संस्कार डोता है, उसोका नाम गोदान है , केंग्रान्तकम<sup>8</sup>में चम्नि, विसर्गमें वेष्वानर, विवाहमें योजक, चतुर्वीहोममं शिखो, धृतिहोमादिमें धृति, प्रायखित्त होमर्ने विध्, पाक्यक्रमें साहस, लव होमर्ने विक्र, कोटिहोममें इतायन, पूर्णाइतिमें सह, प्रान्ति बाम में वर्द, पौष्टिक कमें में बलद, अभिचारकाय में कोध, कोष्ठमें जठर भीर भचषमें क्रव्याद! इन सव कार्वीं में पावकान्निका पूर्वीत्तक्य नामकरण करके पूजादिके साथ होम करना होता है। यथा-प्रक पाशनमें पावकान्निका 'श्रुचि' नाम दे कर पूजन ग्रोर होमादि करने होते हैं। इसी प्रकार सभी कार्टी में जानना चाहिए। प्रथक प्रथक कार्यमें इस प्रकार बिना नाम दिये पांवकाग्निका पूजन श्रीर होसादि करने-से वह निष्फल होता है।

पाव: पवन ग्रुं बिस्तं कायतीति के का, स्त्रियां टाप्। १३ सरस्त्रती। (वि॰) १४ ग्रीधका, ग्रुंब करने वासा, पविव्र करनेवासा।

पावकमिष (सं• पु०) सूर्यकान्तमिष, त्रातग्री ग्रीगा। पावकवत् (सं० त्रि•) पावक मतुष्, मस्य व।१ पावक-विशिष्ट। (पु॰) २ पम्मि।

पावकवर्ष (सं कि । पावकं वर्षः यस्य । शोधक दीप्ति ।

पावकवर्ष (सं• वि॰) घग्निके समान तेज स्ती। पावक ग्रोचिस (सं• वि॰) पावक दोक्षिशाली। पावका (सं• स्तो•) सरस्तती।

पावकात्मज (सं• पु॰) पावकस्य भात्मजः। १ कार्त्तिः किय। २ प्रस्ताकुवं भोय दुर्वीधनको कन्या सुदर्धनार्के पुत्र। पाककि देखी।

पावकारिय (सं• पु•) पावकाय वद्यात् पादनार्यः सर्विदिवः सन्निसन्यहस्य।

पावित (सं•पु•) पावकस्य चपत्यं पावक-इस्त,।१ कात्ति कींग्र, पावकाव्यज्ञ। २ इच्चा कुवं शोय दुर्गी वनको कन्या सुदर्गनाने मर्भे जात पावकका पुत्र। महाभारतक

Vol. XIII: 100

पनुशासनपव में लिखा है, कि मनु के पुत इच्छा जुवंशोय सुदु जं यक्ते दुर्योधन नामक। एक पुत्र हुआ जिसे सुद्रशं ना नामको एक कन्या थो। कन्या के रूपनावस्य पर मुख हो कर पावक अम्निट्टेव रूप बदल कर दुर्योधन के यहां भाये और कन्या के निये प्रार्थ ना को। राजाने विवाह करने की सलाह न दो। पावक देवता निराग हो कर चने नये। एक बार राजाने यज्ञ किया जिसमें भ्रम्न हो प्रज्वलित न हुई। राजा और ऋत्विक् लोगोंने भ्रम्न को बहुत ह्या सना को। पावक ने प्रकट को कर फिर कन्या मांगो। इस पर दुर्यों धनने कन्याका विवाह हुन साथ कर दिया। भ्रम्न देव हम कन्याके साथ मूर्ति धारण कर माहिष्मतो प्रति हम लगे। पावक ने जो पुत्र सुद्र्य नाको हुआ हमका नाम सुद्र्य न पड़ा। सुद्र्य न सभी वेद्या खोमें पारद्र्यीं और धार्मि कोमें भ्रम्वा थे।

विशेष विवरण सुदर्शन शब्दमें देखी।

पावकुलक (हिं पु॰) पादाकुलक छन्द, चौपाई । पावकेष्वर (सं॰ पु॰) १ तीय भेद। (क्का॰) २ कायो॰ स्थित यिवलिकुविश्रेष। कायोमें पिनदेवने जो शिव-लिकु स्थापित किया, वह पावकेष्वर कहलाता है। पावकोषन (सं॰ पु॰) सूर्यं कान्तमस्य।

पाबदान (डिं॰ पु॰) १ पैर रखनेके लिये बना इचा स्थान या बखु। २ गाड़ों के भीतर पैर खटकानेका स्थान। ३ इस्के गाड़ो चादिको बगलमें खटकाई इई लोड़ेको खोटो पटरो जिस पर पैर रख कर नोचेसे गाड़ो पर चढ़ते हैं। ४ काठको छोटो चौको जो कुरसी पर बैठे इए चादमीके पैर रखनेके सिये में जके नोचे रखो जातो है।

पावन (सं ॰ पु॰) पावयतोति पू-िषच् इयुं। १ व्यास । १ पावक । ३ सिश्वक, सिलारस । १ पोतस्क्र राज, पोली मंगरेया । १ विष्युः। ६ सिश्वः। ७ जल। द गोमय, गोवर। ८ बद्धांचा १० कुष्ठोषध, कुट। (क्ली॰) ११ चित्रकृष्ण, चोता । १२ घध्यास । १२ चन्द्रन । १८ प्रायम् विल् । (ति॰) १५ पवित्र, शुद्ध, पाक । १६ पवित्र करने वाला, शुद्ध करनेवाला । १७ पवन या इवा पी कर रहनेवाला ।

पावनगढ़ — बम्बईप्रदेशके अन्तर्गत कोव्हापुर राज्यमें एक पार्वत्य दुर्ग। १८४४ ई॰में अङ्गरेजोंने इसे अपने अधिकारमें किया।

पावनता ( मं ९ स्त्रो ० ) पवित्रता।

प वनत्व ं मं॰ क्को॰) पावनस्य भावः, त्व । पावनका भावः, पावनका धर्मः।

पावनध्वनि (मं॰ पु॰) पावनः पित्रवजनको ध्वनियेखा। १ ग्रहः। ग्रहःको ध्वनि बहुन पित्रव मानो गई है। २ पित्रव ध्वनि ।

पावना ( हिं॰ पु॰) १ टूमरेसे क्यया आदि पानेका इक, लइना। २ क्पया जो टूसरेसे पाना हो, रकम जो टूसरे-से वमूल करनो हो।

पावनि ( सं॰ पु॰) पवनस्थावन्यं दुञ्। पवनपुत्र, दुनुसान् सादि।

पावनो (सं क्लो॰) पावन-काप्। १ हरोत हो, इड़।
२ तुलसो । ३ गामि, गाय। ४ गङ्गा। ५ गङ्गाका संग्रविशेष। गङ्गाके स्त्रोत सात और विभक्त हैं जिनमें से
निलनो, इहिनो और पावना पूर्व को ओर चला गई
है। ५ गाकहोपस्थित नदीविशेष, शाकहोपकी एक
नदीका नाम। (ति॰) ६ पवित्र करनेवालो, शुद्र या
साफ करनेवालो। ७ पवित्र, शुद्र, पाक।

पावसान (सं ० ति ०) पव मानमधिकत्य प्रवृत्तं त्रण्। १पत्रमान वज्ञादिने अधिकारमें प्रवृत्त सूत्ता। स्त्रियां डोष्। २ त्रदन भेद, वेदको एक त्रस्ता।

पावसुहर (हिं॰ स्त्रो॰) शाहजहां के श्वसयका सोने का एक निका। इसका मुख्य एक त्रशस्त्रो या एक सुहरका चौथाई होता था।

पावन (हिं स्त्रो०) पायल देखी।

पावली (हिं फ्लें!) एक क्ययेका चौयाई सिक्सा, चार भानेका सिक्का, चवको।

यांवस (हिं क्लो॰) वर्षाकाल, सावन भादींका महीना, बरसात।

पाया — गोरखपुर जिलेका एक बड़ा गांव। यह गण्डक कि रेन मील पश्चिम भीर गोरखपुर ने ४० मील उत्तर पश्चिम से स्वस्थित हैं। यहां बुद्ध भगवान् कुछ दिन उहरे थे भीर बुद्ध निर्वाणके पोट्टे पात्राके लोगोंका भो

बुद्धके शरीरका अंश भिला था जिसके जपर उन्होंने एक स्तूप उठाया था। यह गांव अब भो इसी नामसे पुकारा जाता है।

पात्र:गढ-वस्वईप्रदेशके भन्तगेत पांचमहासका एक पाव त्य दग । यह अचा । २२ ३१ जि० और देशा । ७३ ३६ पु०, बडोदामे २८ मोल पूर्वमें अवस्थित है। पर्वत बड़ी वृत्ति आवृत है, इस कारण दुगै में प्रवेश करना बहुत कठिन है। पव तके जारो भाग पर कुछ हिन्दू-मन्दिर ग्रीर दो प्रस्तरप्राचोरसे विष्टित सुसलमान-मन्दिर हैं। प्राचीन खोदित निविमें यह पाव त्य दुगें 'पावकगढ़' नामसे प्रसिद्ध है। राजपूतानी के चाँद काविके संमयमें तुत्रार-वंशीय रामगीड पावकगढ़के राजा थे। १३०० ई॰क प्रारम्भने चौहान राजपूतीने इम दुग पर प्रधिकार अहमदावादके सुमलमान राजाशानि इस दुगै की जोतने के लिये अने क बार चेष्टा की थी, किन्तु वे क्षतकाय न ही सर्वे थे। श्रन्तमें १४८५ ईं को सलतान महस्दने प्राय: दो वर्ष तक घेरा डाले रहनेके बाद इसे जीता था । १५७३ ई॰में यह दुगे समावरके हाथ लगा। १७२७ ई०में क्षणा जोने द्रत स्थान पर सहसा अधिकार जमा लिया। पोछे यह दुगे सिन्धियाके अधिकारमें भाया। सिन्धियासे अंगरेजोंने १८०३ ई०में इसे छोन लिया। पाछ १८०४ ई०में यह प्रनः विन्धियाको लोटा दिया गया। अन्तमें १८५२ ई॰ को पाँचमहालका शासन-भार ग्रहण करनेके समय यह फिरमें अंगरेजीके हाथ लगा। योध्मकालमें इस स्थानको आवहवा शोतल रहनेके कारण बडोदाके भंगरेज कमे चारो यहीं भा कर रहते हैं।

पावापुरो — पटना जिलेके मध्य एक सुद्र याम। यह जैनीका श्रित पिवत्र तीय स्थान है। जैने नास्त्र यह स्थान श्रपापपुरो नाम ने विर्णित हुआ है। जैनों के प्रेष तीय स्थान पर निर्वाण लाभ किया था। महानीर देखो। इसोने यहां स्रनेक जैन तीय यात्री समागम होते हैं। यहां दो जैन-मन्दिर हैं जिनमें ने एक पुष्करियों के मध्य सवस्थित है। मन्दिर मं जीने लिये पुल बना हुआ है। दोनों मन्दिर शांधु निक होने पर भी इनमें बहुत सो श्रित प्राचीन प्रतिमृत्ति यां देखी जाती हैं।

पावास (सं ॰ पु॰) चुट्रपणस।
पावित (सं ॰ क्ली॰) क्ट्रोमें द।
पावितायण (सं ॰ पु॰ स्त्ली॰) पवितस्य ऋषेगीतापत्यं
प्रस्वादित्वात् पाञ्च । पवितऋषिका गोतापत्य ।
पावी (हिं ॰ स्त्ली॰) एक प्रकारको में ना। इसको लम्बाई
१७-१८ पङ्गुल होतो है। यह ऋतुके अनुसार रंग
वदला करती है पौर पंजावके प्रतिरिक्त मारे भारतमें
पाई जातो है। यह प्राय: ४ या ५ अंडे देतो है।
पावोरवी (सं ॰ स्त्ली॰) १ घोष्वित्रो। २ दिव्यावाक ।
पाव्य (सं ॰ व्रि॰) पवित्राह , पाक करने लायक ।
पा्य (सं ॰ पु॰) पश्यते वव्यतंऽनेनित प्रमुच्च १ श्रस्तभेद, भाग्यं जातियों का एक प्रकारका युद्धास्त्व । वैभ्रम्य।
युनीय धनुवेंदमें लिखा है—

"पाशः सुसूक्ष्मावयदो लौह्यातुस्तिकोणवान् । प्रादेशपरिधिः सीस-गुलिकामरणान्वितः।"

इसके अवयव अति स्त्या स्त्या लोड द्वारा निर्मित, तिकोणयुक्त, प्रादेशपरिमित परिधियुक्त और सोसक गुलिका द्वारा सुशोभित रहते हैं।

पामने य धनुवें दमें पायके जो खचण हैं, वह देखने से साफ साफ प्रतीत होता है, कि यह पायास्त्र दो प्रकारका है। महाभारतादि ग्रन्थमें भो वाक्णपाय और पाय इन दो पृथक पायास्त्रोंका छक्केख है; अतएव वैशम्मायनीत पायास्त्र और आमने य धनुवेंदोत पायास्त्र भिन्न है, इसमें सन्देह नहीं।

भागने यधनुवे दोक्त लचण—

"दशह्स्तो भनेत् पाशो इतः; करमुखस्तथा ।

गुणकार्योशमुङजानामकस्नायवचभेणाम् ॥

अन्येशां सुदृढानाङच सुकृतं परिनेष्टितम् ।

तथा त्रिंशत्समं पाशं बुधः कृर्यात् स्वत्तितम् ॥''

(अग्निपु०)

पाश्रको दश हाथ लखा बनाना चाहिये। यह वत्त प्रथात् गोल रहे। इसका गुण कार्णामराज्ञ, मुख नामक त्रण्याच्चु, पश्रविश्रोषके साथु, श्रावन्दत्वक् स्ववा चर्म विश्रेष सारा प्रस्तुत हो। एति इत्र श्रन्यान्य हर स्वो से दसे ते यार कर सकते हैं। खूब बारोक ३० तन्तुश्रोंको भलोभांति पाक कर यह प्रस्तुत करना होता है। पाशास्त्रको क्रिया इस प्रकार है—युद्दकालमें इस पाशको कचट्टेश पर रखे। प्रयोगको समय कुन्तलग्कृति करको सम्त्रकको जगर एक बार घुमा कर निचेप करे। इस पाश प्रयोगको तीन प्रकारको गति है;—वल गण, प्रवन और प्रवचन। इन मब गतियों हारा इच्छानुरूप बन्धन करो समोपमें लाया जाता है। इसके प्रजावा और भो ग्यारह प्रकारकी क्रियाएं हैं, यथा— प्रावचत, प्रयावत, गडहोत, लघुमं चित, जम्बे चिप्त, इसंचिप्त, मन्धारित, विधारित, श्रीन्यात, गजपात और गाह्याद्या वैश्वम्यायनक सतमे—

> "प्रसारण वेष्टनकःव कर्त्तनकःचेति ते तयः। योगाः पाशाश्रिताः छोके पाशाः श्रुदसमाश्रिताः॥ (वैशम्पायनोक्त धनुर्वेद)

पहले प्रमारण, पोक्टे उससे यत् को विष्टन, अनन्तर अस्त्रान्तर इन्। कर्त्तन, पायको यही तोन प्रकारको क्रियाएं कही गई हैं, किन्तु वे चुद्र योद्याशीको आश्रित हैं।

एक और प्रकारका पाग है जिसका युह्यास्त-विगारहोंने पांच प्रकारके कार्य खिर किये हैं। यथा— ऋजु, श्रायत, विगाल, तिर्यंक, भीर भामित। हे मादिके परिशिष्टमें श्रीयनस्तास्त्रोक पागका विशेष विवरण लिखा है।

र समिवहगादि वन्धनरक्तु भेरे, वश्रविद्यों की फंसानेका जास या फंदा। र रक्तुमात, डोरी, रहसी। ४ प्रव्हें बाद याम प्रव्ह रहनेसे उसका अर्थ समृह होता है, यथा—कीमपाम कीमसमृह। कर्ण भव्दके दाद पाम मब्द रहनेसे मोमनार्थ होता है, यथा—कर्ण पाम मोमनकर्ण प्रधात् उत्तमकर्ण। निन्दा अर्थ में कार्ताद प्रव्हक उत्तर पामप प्रव्यय नगता है। यथा—कार्तपाम प्रवाह कार्तपाम प्रवाह प्रवृत्त होता है। पद्मकर्म राभियोंकी रहनेसे पामाख्य योग होता है।

स्तप्रमें पाय देखनें चे चापद, रोग और धनचय होता है और र'गो यदि पायस्वप्र देखे, तो उसकी सृत्यु होती है।

"कार्णसमस्मास्थिकपालशूलं चक्रञ्च पाशस्त्वथवा प्रपश्येत्। तस्यापदं रोगधनक्षयं वा रोगी सृति वा ततुर्वेऽतिकष्टम्॥" (हारीत द्वितीय स्था० २ अ०) कुलाक व तन्त्रमें पाश शब्दका पारिभाषिक अर्थ इस प्रकार लिखा है — प्रका, शक्दा, भय, लज्जा, जुगुप्प, कुल, शील और जाति, यही आठ प्रकारके पाश हैं। "घृणा संका भयं लज्जा जुगुस्मा चेति परुचमी। कुलं त्रीलं तथा जातिरही पाशा; प्रकीर्तिताः ॥"

(कुलार्णन)

पाश्रक (सं ॰ पु॰ पाश्रवित पोड़यतोति पश-णिच-खुन्। १ द्युतिविशेष, एक प्रकारका ज्या, पासा, चीवड़। संस्त्रत पर्शय—श्रच, देवन, सारि, शारि, सार, शार, पाश्र।

पायकरेको — ज्योतिषको एक गणना जो पासे फेंक कर को जातो है। यूनान, फारस भादि पश्चिमो देशों में पुराने समयमें इसके बहुत प्रचार था। सन्भवतः वहीं से दिख्य भारतको वेरस प्रदेशमें यह विद्या आहे हो। पाशकोड़ा सं • स्त्रो •) पार्श कोड़ा। पाशा हारा कीड़ा, पासा सेसना।

पाश्चन्द्र — सूत्रक्षताङ्ग नामक जैन शास्त्रके वास्ति कः कार।

पात्रद्युम्म (सं॰ पु॰) ऋपमेद । पात्रधर (सं॰ पु॰) घरतोति धु-पच्, पात्रस्य घर:।

वाश्रधारी, वर्षदेवता।

पाश्रन (सं॰ इन्ती॰) वाधि-भावे खुट्रा वन्धन । पाश्रवाणि (सं॰ पु॰) पाशः पाणी यस्य । वरुण ।

पाग्रबन्ध (स'० पु०) पाग्री बन्धः । पाग्रबन्धन ।

पाग्रबन्धक (सं० पु॰) व्याध, वहे लिया।

पाश्चन्धन । सं • क्लो • ) पाश्च बन्धनं ७ तत् । पाश्चन्ध । पाश्चन्त् (सं • पु • ) पाश्चं विभक्तिं स् • क्लिय् तुगागमः ।

१ वर्ष। (क्ली॰) २ तहेवताक यतिभवानचत । (ति॰) ३ पाश्रधारिमात ।

पाश्रमुद्रा (सं•स्त्रो॰) तन्त्रसारोता मुद्राभेद। यह दहने स्रोर बाएं हायको तर्जं नोको मिला कर प्रत्येकको सिरे पर संगुठा रखनेसे बनतो है।

पाश्रव (सं वि ) प्रयोशिद अण् । १ प्रश्नस्वन्धी, प्रश्नींका। २ पश्चींका- हा। (क्रो॰) ३ तन्त्रोत्त आचारभेद, पश्चाचार । पश्चीं समूदः अण् । 8 पश्चसमूद्ध।

पाश्चवत् (सं वि ) पाशः विद्यति स्य मतुष् मस्य व ।
१ पाश्चारी, पाश्चाला । (पु॰) २ वक्षा ।
पाश्चान् (हिं ॰ वि॰) पाश्चव देको ।
पाश्चपालन (सं ॰ क्लो ॰) पाश्चवं पश्चसं घं पालयतोति
पाल ल्युट् । त्रण, घास ।
पाश्चासन (सं ॰ क्लो ॰) शासनभेद । कप रिके श्यभागमें निज मस्तक श्रीर पृष्ठदेशमें दोनों हाथ बांधनेसे
यह शासन होता है । इस शासनके सिद्ध होनेसे
साधक पश्चपतिके सहस हो जाता है ।

पाभवोज ( सं ० स्तो ० ) 'श्रां' वोज । पाभ इस्त ( सं ० पु · ) पाभ: इस्ते यस्य । १ वर्ष ।

२ प्रतिभवानचत । (ति॰) ३ इस्तिस्थित पायक ।
पायादि (सं॰ पु॰) पाणिन्युक्त प्रव्हनगणभेद । इस
पायादिगणके उत्तर 'य' प्रत्यय होता है। गण यथा—
पाय, तृष, धूम, वात, प्रदूषर, पाटल, पोत, गल, पिटक,
पिटाक, शकट, इस, नट भीर वन।

पाशान्त ( सं॰ पु॰) पार्श्वंस्थान्त: प्रवोदशदिलात् साधु:। वस्त्रका पार्श्वान्त, कपड़ेका किनारा।

पाणिक (सं• वि॰) पाशः प्रहरणमस्य ठकः । पाय बन्धनरूप प्रहरणधुता स्गयु, फंटे या जानमें चिड़िया फंसानेवाला, वहें लिया।

पाणित (सं॰ ति॰) पाशक्ता । पाशयुत्रा, बह, बंधा हुआ ।

पाशिन् (सं ) पु॰) पाशोऽस्त्यस्येति पाश-इनि । १ वक्षा। २ व्याध, वहे सिया। ३ यम। ४ प्राण-दण्ड पाए हुए अपराधियोंके गलेमें फांसीका फंदा सगानेवासा चाण्डास । (ति॰) ५ पाश्चारीमात, पाश्वासा।

पामि सं ( सं ॰ ति ॰ ) पामस्यादूरदेशादि कामादि । लादिस । (पा ४।२।८० ) पामको सम्निक्षष्ट देशादि । पामियाट (सं ॰ पु ॰ ) देशभेद ।

पामी । सं • स्त्री • ) पामधारिषी !

पाशीकत ( मं॰ वि॰) अपाशः पाशः कतः अभूततक्रावे चिव। पाशवद्ध। जो पड्डीपाशवद्धनहीं था पीछि पाशवद्ध हुमा, उसोको पाशोकत कड़ते हैं।

पाछन (सं पु ) पशोर्यागन्नापनयस्य आस्यानो

प्रत्यः इति ठक्। १ पश्चाग्यापक यत्व्याख्यान ।

पश्चीरदं ठक्। (वि०) २ पश्चमस्त्रो ।

पश्चित (सं० पु०) पश्चपतिदेवताऽस्त्रेति (सास्यदेवता। पा४।२।२४) अयाः। १ वक्षपुष्ण, अगस्त्रवा

पूल। २ पश्चपति अधिदेवता। ३ पश्चातिदेवताने भक्त

या स्यासक । ४ अथवं वेदक्ष अन्तर्गत स्विनसद्

विशेष। ५ पश्चपति कर्ष्यं कस्त्रास्त्र। (वि०) ६

पश्चपति सम्बन्धो, शिवसम्बन्धो, पश्चपतिका।

पाश्चपतदर्भन — भारतीय दर्भनिक्ष अन्तर्गत दर्भनभेद।

माधवाचायने सर्वदर्भनसंग्रहमें इस दर्भनका को

सारसंग्रह किया है, वह इन प्रकार है—

इस दग नके मतसे जीवमात ही पश्चपदवाच्य है। जोवीं के अधिष्ठाता पश्चपति शिव हैं। पश्चपति शिव हो परमेश्वर हैं। पश्चपति सम्बन्धीय होने के कार्य इस दग नका नाम पश्चिपत पड़ा है। इसका दूसरा नाम नकुलीय-पाश्चपत दग्न है।

सागरण जीव इस्तपदादिको सहायताके विनः कोई काम नहीं कर सकता प्रर्थात् जो कोई काम करना होता है, वह हाय प्रथवा पैरने हो किया जाता है। जोवमें केवल इच्छासे हो कार्य सम्पादन करनेको चमता नहीं है। विना साधनके कोई भी कार्य सम्पव नहीं हो सकता। भगवान् पश्चपतिने बिना किसी वस्तुको सहायताके हो इस जगत्का निर्माण किया है। इसी ने पश्चपति शिव स्वतन्त्रकर्का हैं। इस लोगों से जो सब कार्य सम्पन्न होते हैं, उसके कारण भी परमिखर है। इसीसे उन्हें सब कार्य के कारण भी कह सकते है।

यहां पर कोई कोई आपत्ति करते हैं, कि यदि सभी कार्यों के कारण पश्चपित शिव हों, तो एक समय भूत, भविष्यत् श्रीर वर्त्त मान तीनों कालके कार्यं क्यों नहीं होते? जब कारणखरूप जगही खर हमें शा सब जगह विराजमान हैं, तब जनसमूह मुक्तिकी इच्छा करके घोर तर तपस्या श्रीर पारलीकिक उसलाभि वाषसे यज्ञादिका अनुष्ठान क्यां करते हैं? जब भगवान्की इच्छाके विना कोई काम हो हो नहीं सकता, तब वे सब कार्यं उनके निर्धं क हैं; किन्तु जो इस प्रकारकी शापत्ति करते हैं, वे यह नहीं सोचते, कि जब भगवान्के इच्छानुसार हो

Yol. XIII 101

कार्य होता है, तव उनकी जब जिस । वषयसे इच्छा होगो, तब ही वह विषय सम्पन्न होगा; अत: इस प्रकारको जो प्रापत्तिको जाती है, सो व्ययं। सभी कार्य एक समय ही भवना सब समय, इस प्रकार पाम्खरको इच्छा नहीं होती, इसलिये भूत, भविष्यत् भोर वर्त्तं मानके कार्यं एक समय नहीं इंति । ईश्वर ग्रीट चाहें, तो वे सब कार्य एक समयमें भा हो सः संते हैं। उन्होंने जैमी इच्छा की है, जगत् भी उम भ वसे चनता है। उन्हों को इच्छाने स्टिष्ट, खिति मौर लय इया करता है । मुसुचुव्यित योगाभ्यामर्ते, खर्गाभिनावा यजादि कार्यं में भौर सांसारिक सुखे क्छ धनःपाज नादिमें प्रवृत्त होवें, ऐसी हो पामिखाको इच्छा है ; इसीसे उन भव विषयों में उक्त व्यक्तियों की प्रवृत्त होना पड़ता है। उनकी इच्छा कभो भी ह्यानहीं जतो। सर्वित प्रभुख्द्रव हैं और उनको इच्छा प्रादेशख्द्रप। सुतरां प्रभुका पादेश उत्तक्षन करनेमें यसमर्थ हो कर सभो प्राणियोंको उन सद विषयोंने प्रदक्त होना पड़ता ं, यह युतिविरुद्ध भी नहीं है। परमेश्वर इसी प्रकार चे च्छाक्रमचे सभो कार्यं सम्पादन करते हैं, इस कार्य उन्हें खेच्छाचारी भी कइते हैं।

इस दर्भ नके सतसे मुक्ति दो प्रकारको है, सब दुःखीं-को घत्यन्त निव्वत्ति घोर पारमे खर्य प्राप्ति। धन्यान्य दार्भ निकींने दु:खका अत्यन्त निव्वत्तिक्य मोच है, ऐसा बतलाया है। किन्तु इन लोगों के सतसे जो दुःखके निव्वत्त होनेसे हो मुक्ति होतो है, सो नहीं, उसके साथ साथ ऐखर्य लाभ भो प्रयोजनीय है।

दु:खात्यन्तिवृत्तिक्य मृति होने से फिर कभो कोई दु:ख नहीं होता; इसी से उस मृतिको चरमदुःखिन्ति कहते हैं। हक् श्रिता और क्रियाशिताभे देसे पारमे खर्य मृति दो प्रकारको है। हक् श्रिता हारा कोई विषय अविज्ञात नहीं रहता। जितना हो सुद्धा क्यों न हो, जितना हो व्यवहित वा जितनो हो दूरमें क्यों न रहे, वह स्थूल, अव्यवहित और अदूरवर्त्तों वस्तुको तरह हिंशोचर होता है और वस्तुका जो गुण वा दोष है, वह भो जाना जाता है। हक् श्रितामान् व्यक्ति सभो विषयों के ज्ञानपथके पथिक होते हैं।

क्रियायित होनेसे जब जिन विषयमें श्रीमलाषा होती है, उसी मसय वह सुभम्पन होता है। क्रियायित सुत वर्षता की केवल इच्छाको हो अपेचा करती है। सुत वर्षता की इच्छा होनेसे किसी भो कारणको अपेचा न कर बहुत जल्द उसका सनोर्थ पूर्ण होता है। यह हक् शित्त और क्रियायित रूप सुति परमेख्वरको तत्त्व्यिति है।

पूषं प्रचट्ध नमें जो मुति कही गई है, इस दर्ध नमें वह मत नितान्त अग्रीतिक और अअद्धेय माना गया है।
पूष प्रचट्ध नमें कियत भगवहामत्वप्राप्तिको मुति कहना विद्म्यना मात्र है। कारण, मुत्त व्यक्तिको यदि दासत्वक्ष्य अधीनताके शृङ्खलमें वह होना पड़ा, तो उमे किस प्रकार मुत्त कह सकते ? क्योंकि अमुख्यमणि-माणिक्यरद्वादि विनिर्मित शृङ्खलावह व्यक्तिको भो वद हो कहते हैं — कोई भो असे मुता नहीं कहता। अन्य अस्वको पद्मपलाधलीचन कहनेको तरह भगवहासत्वक्ष्य अधीनता पाग्रमें वह व्यक्तिको मुता कहना ग्रुति-

इस सतमें प्रत्यच, श्रनुमान और आगम यही तीत प्रकारका प्रमाण है। प्रधान धर्म साधनकी चर्यादिधि कहते हैं। यह चर्चा दो प्रकारकी है, जत और हार। विसन्धा भस्मक्चण, भस्मश्रय्या पर शयन और उप हार इन तोनों को जत कहते हैं। ह, ह, हा कारक हास्यक्ष्य हसित, गान्धव शास्त्रानुसार महादेववा गुणगानक्ष्य गोत, नात्यशास्त्रसम्बत नत्त नक्ष्य तृत्य, पुङ्गव विलारको तर इ चोल्लारक्ष्य हुडुद्धार, प्रणाम और जय इन क्ष: कर्मों को हपहार कहते हैं।

इस प्रकारका व्रत जनसमाजमें न कर कियके करना होता है। यह चर्या कायन, स्पन्दन, मन्दन, शृङ्गारण, श्रवितत्करण और प्रवितद्वाषणके भेटमें ६ प्रकारकी है। सुप्त न हो कर सुप्तको तरह प्रदर्भनको कायन, वायु सम्पक्ष में कम्पितको तरह प्ररोरादिके कम्पनको स्पन्दन, खन्त्रव्यक्तिके समानगमनको मन्दन, परम रूपवती स्त्रोको देख कर वास्त्रविक कामुक नहीं होने पर भो कामुकको तरह कुत्सित व्यवहार दिखनानिको शृङ्गारण, कर्त्त व्या-कर्त्त व्याप्योनोचनाश्र्यको तरह विगहित कर्मानुष्ठान श्रवितत्करण श्रीर निरथ के वा वाधितार्थ के शब्दोश्चा-रणको श्रवितद्वाषण कहते हैं। इस मतम तत्त्वज्ञान ही मुक्तिका कारण है। दूसरे शास्त्रोमें भो तत्त्वज्ञानको मुक्तिका कारण तो बतलाया है, पर श्रन्थ शास्त्रमें धूम प्रकार तत्त्वज्ञान होनेको सम्भावना नहीं। इमोसे पाश्रपतके मतानुमार यही शास्त्र मुमुक्त हा ए हमात्र श्रवन लखनोय है।

विशेषक्षमें सभी वसुपींसे जानकार नहीं होनेसे
तत्त्व नहीं होता । किन्तु मभो वसुपींका विशेषक्ष्यमें
जान शास्त्रान्तर हारा होनेको सम्भावना नहीं; कारण,
शास्त्रान्तरमें सभी विषय विशेषक्ष्यमें निर्दिष्ट नहों
हुए हैं। अन्यान्य शास्त्रों में केवल दुःखनिवृत्ति ही
मुक्ति है और योगका फल केवल दुःखनिवृत्ति है। कार्यजात मनिय भोर कारणस्वक्ष्य परमिखर कमीदि
सापेच है, ऐसा हो निर्दिष्ट है। किन्तु इन पाशुपतदर्श नके
मतसे दुःखनिवृत्ति और उसके साथ साथ पारमें खर्यप्राप्ति हो मुक्ति है और परमें खर स्वतन्त्र कन्ती है।

माधवाचाय ने बहुत म चेवमें इस दार्थ निकका सार-सङ्कलन किया है। ग्रेंब प्रान्दमें अम्हापर विवरण देखे।। पाग्रुपतरस (सं• पु॰) रसेन्द्र शारम ग्रेहोता ग्रीषधः विशेष । इसकी प्रसुत प्रणाली — एक भाग घारा, दो भाग गंधक, तीन भाग लोइसरम शौर तीनोंके बराबर विष ले कर चीतिके काइमें भावना है। फिर उसमें ३२ भाग धतूरे जे बोजको भरम मिलावे । इसके बाद सोंठ, पोपल, मिर्च, लींग पत्थे क तीन भाग. जावित्रो और जाम्यक्त ग्राधा भाग तथा विट्र से धन, मामुद्र, उद्भिद्, सो चर, मज्जो, एर ड, इमली, जवाखार चौंग, जीरा, मी डागा सब एक एक भाग मिला कर नोबूके रसमें भावना दे भौर ष्ठंघचोके बराबर गौली बना ले। भिन्न भिन्न र्श्वनुपानके माथ सेवन कारनेसे अग्निसन्द, अवच चौर हृदयके रोग दूर होते हैं तथा हैजीमें तुरन्त फायदा होता है। तालमुलोके रममें देनेसे उदरामय, मोचरमके साथ प्रतोशार, महे और सें धा नमककी माथ ग्रहणो, भौवच ललवण, पोपर श्रीर सींठके साथ श्रूल, केवल महेके साथ भर्थ, पीपरके साथ यक्सी, सींठं और सीवच ललवणके साथ वातरीग,

धिनये श्रीर चीनोके माथ पित्तरीग तथा पोपर श्रीर मधुको साथ सेवन करनमे श्लेषा श्रादि रोग दूर होते हैं। स्वयं धन्वन्तरिने इस श्रीषधका छपदेश दिया है। (रसेन्द्रशारमं श्रीणीधि )

पाग्रपतवत ( सं ॰ क्री ॰ ) पाग्रपतं पश्रपतिसम्बन्धि वतं। १ पश्रपतिसम्बन्धीय वतविशेष।

> ''यथा पशुपतिर्नित्य' हत्वा सर्वेमिद' जगत् । न लिप्यते पुनः सोऽपि यो निस्यं त्रतमाचरेत्॥ इहजन्मकृत'पापं पूर्वेजन्म कृतकच्च यत्। तंपाञ्चपतं नाम कृत्वा हन्ति द्विजोतम॥''

> > ( अगिनपु॰ पाशुपतनतदानाच्याय )

पाग्रवतन्नतानुष्ठानसे इक्ष्णन्म भीर परजन्मकत पाव विनष्ट होते हैं। यह नत यदि करना हो, तो द्वादमोति दिन उपवास, नयोदमोति दिन मयाचित भच्चण, चतुदं भो-के दिन नत्तभोजन, पोक्ट ममावस्त्रामें यह नत करे। इस नतमें सुवर्ष, रोप्य भववा तास्त्र द्वारा द्वार्ष प्रज्ञत करके सुवर्ष का पन्न वनावे। उस पन्न जपर उमा भौर महेम्बरको मूर्त्ति भद्धित करके यद्याविधान पूजा करे। पूजादिके भोष होने पर निम्नलिखित मन्त्रवे प्रार्थना करनो होतो है। सन्त्र यथा—

"गंगाघर महादेव धर्वलोक चराचर । जिह मे धर्वपापानि पूजितिस्तिह शंकर । शंकराय चमस्तुम्यं सर्वपापहराय च । यथा यमं न पश्यामि तथा मे कुरु शंकर ॥ यममार्गं यथा शम्मो न पश्यामि कदाचन । सम्पूजितो मया भक्त्या तथा मे कुरु शंकर ॥ गंगाघर घराघीश परात्पर वरप्रद । श्रोकण्ठ नीलकण्ठस्त्वमुगकान्त नमोऽस्तुते ॥"

इस प्रकार प्रार्थ ना करके ब्राह्मणको हणादि दान करना होता है। इस व्रतके करने से किसो को भी यम-इंगरका भय नहीं रहता । इस व्रतानुष्ठाताको सभी पाप दूर होते हैं भीर भन्तमें उन्हें स्वर्भको प्राप्ति होती है। (अपियु॰ पाद्यपतनत-इनाध्याय)

शिवपुराणकी वायुमं हितामें लिखा है—
"रहस्य' वः प्रवक्ष्यामि सर्वेपायनिकृत्तेनम् ।
वतं पाश्चपतं श्रौतमथवैक्षित्रके सुतम् ॥" ( जिब्दु॰ )

चैवमानको वीर्षं मामोमं यह व्रत करना होता है। यवाविधान सङ्ख्य करके उसीके अनुसार शिव-पूजा और होमादि करने होते हैं। होमावभान पर होमको भस्म ग्रीरमें अवश्य लगावे। यह व्रत पापनाशक माना गया है।

शिवपुराणको वायुमंहिताके पूर्वंखण्डके २०वें पथ्यायमें इस इतका विशेष विवरण तिखा है। विम्तार हो जानेके भयसे वह यहां नहीं लिखा गया।

२ योगविशोष । इस योगका भाष्य करनेसे गीव ही मुतिलाभ होता है। गिवपुराणमें लिखा है, "ऋषियोंने वायुरे पूछा या, येष्ठ तस्त क्या है ? जिसके करनेसे मोचको प्राप्ति होतो है।" इस पर वायने उत्तर दिया या, 'पाश्चवत योग ही खेष्ठ है । पाश्चवत योगो सब प्रकारके बन्धनोंसे सुता होते हैं। पशुपति ग्रिब हो एकमात परम तस्त्र हैं। ये साचात् मोचप्रद 🕫। क्रिया, तपस्या, जप, धान भीर भान इन पांच कर्मी द्वारा उनकी प्राप्ति होती है। क्रियादि पञ्च कर्म द्वारा इन्हें प्राप्त कर सकते पर में ये एकमा व ज्ञानगस्य हैं। यह जान परोच्च पोर अपरोचके भेदरे दो प्रकारका है। इस मतमें श्वतिप्रतिपादित परम और अपरम भेदने धम भी दो प्रकारका है। इन दोनोंमें योग हो परम-धम है, तक्कि धमं प्रपरमण्डवाचा है। त्रागम टी प्रकारका है, ज्योत और प्रज्ञात । इनमेंसे जो श्रुतिसारमय है, वह श्रोत श्रोर तद्भित्र श्रश्रोत । रुरु, दशीच, भगस्त्य भीर उपमन्यू इन चार परमिष यीनी युगागममें पाश्चवत श्वानका उपदेश दिया था । महा-देवने खयं उन सब इयों में याविभूत हो कर उन लोगों के हारा इस शास्त्रका उपदेश दिया। इसीसे यह पाश्यतयोग सव श्रेष्ठ है।

यद पाग्रपतयोग नामाष्टकमय है जो खयं शिवसे कोत्ति त इपा है। इस योगानुष्ठानसे ग्रें को प्रजा उत्पद्ध होती है। प्रजाके उत्पद्ध होनेसे मित गोम जाननाम होता है। जब शिव उनकी प्रति प्रसन्न होते हैं, तब योगो मुता हो कर शिवके समान हो जाते हैं। शिव, सहेम्बर, सह, विश्व, पितासह, संसार- वेदा, सर्वं च चौर परमाता ये प्रधायक हैं। यही परमयोग है। इस योगसे मोच मिलता है।

( बिवपुर्व वायुस्र० २१ अ०)

पाश्चातास्त्र (मं को को ) पाग्चपतं पश्चपतिसम्बन्धि श्रम्तं।
पश्चपतिका श्नास्त्र । महादेवका यह श्रस्त्र बहुत प्रचण्ह
था। पशुँ नने कठोर तपस्या करके महादेवने यह पाश्च
पतास्त्र प्राप्त किया था। यह श्रस्त्र बहुत बहुा था श्रोर
इसको प्रभा युगान्त कालको श्वम्नि सह्य थो। इस सस्त्रके पश्चवक्ता, दश्वाह भीर तीन नेत्र थे।

पाश्चपाल्य (सं• क्रो•) पगुपालस्य भावः कर्मं वा पगु-पाल-श्वम्। वैश्वहत्ति। वैश्वींको क्रिविश्रीर पगुपालन हारा जीविकानियोड करना चाडिये।

> "दानमध्ययनं यहो बैश्वस्थापि त्रिवेषष्ठः । बाणिक्यं पाशुपात्मध्य कृषिरुःवेशस्य जीविका ॥'' ( मार्के•पु० २८।६ अ॰ )

पाश्चनस्वक (सं॰ क्लो॰) पश्चनस्यः प्रयोजनसस्य ठक्ः । १ वह स्थान जहां यज्ञका विलयशु वांधा जाता है ! स्वियां टान, काणि सत हर्ला। २ वेदो ।

पासात्क (सं ० वि०) पश्चात्-त्यक ् (दक्षिणापश्चातः पुग्स-स्यक्। पा ४।२।८८) १ पश्चाद्भव, पोक्टे होनेवाला । २ पोक्टिका, पिक्टला। ३ पश्चिमदेशजात, पश्चिमदेश या दिशाका।

पायात्यदर्भ न—इस देगमें दर्भ नगास्त कहनेसे जो समभा जाता है, अङ्गरेजो और अन्यान्य गूरोपोय भाषामें छमका प्रतिशब्द "फिलोजाफी" (Philosophy) है। "फिलोजाफी" (Philosophy) है। "फिलोजाफी' शब्दका ब्युत्पत्तिगत अर्थ ज्ञानानुराग है। कहते हैं, कि प्राचीन योश्वदार्भ निक योथागोरस (Pythagoras) ने इस शब्दका प्रचार किया। पण्डितप्रवर्र सक्ते दिम स्वभावसिद्ध विनयवग्रतः चपनेको ज्ञानो न कह कर ज्ञानानुसन्धिरस (Philosopher) बतलाते यो गहले फिलोजाफो कहनेसे सभी प्रकारको विद्याका बोध होता था; जड़विज्ञान, साहित्य द्रायादि विद्यामात्र ही 'फिलोजाफो' नामसे श्रीसहित होतो थो। दार्भ नि ह श्रीटोके ग्रम्भ हो सक्ते पहले उक्त शब्दका श्रीता प्रच कित भ्रम हो सक्ते प्रवास है। श्रीटोने टार्भ निक्को "श्रवनश्वर प्रदार्थ ज्ञानविश्वष्ट" वा "प्राची क

ख़रूप निण यविषयमें ज्ञानी" ऐसी ग्राख्या प्रदान की है। प्रेटोको प्रवित्ति संज्ञाने साथ बाधनिक संज्ञात्रीं-का सामञ्जस्य रहने पर भी उनके यत्यमें धर्म के साथ टाग्र<sup>°</sup>निक तत्त्वका जटिल संभित्रण है, इम कारण तत्-कत निर्देश अपेचाक्षत यस्वष्ट है। निखिल जान नम्पन दार्शनिक अरिष्टरलने दर्शनगास्त्रको सोमाको अपेचा-कत सुरुपष्ट घोर इसके अन्यान्य शास्त्रीमे विविक्त बतः लाया है। मक्रेटिसके पूर्व वर्त्ती दार्श निकीं के सध्य द्य नशास्त्रकी परिधि ब्रह्माण्डतस्त्रकी (Cosmology) पर्य विसत हुई थो। जगतके उत्पत्तितस्व पर्माणुवादः यादि वर्त्तमान जडविज्ञानके शालीच सभी विषय उनके अन्तभू ता थे। पोक्ट सक्रीटसने नौति और जान-तस्वको दग्रनगास्त्रको सोमाके मध्य सन्त्रविधित किया। इस प्रकार वहिर्जंगत् ग्रीर श्रन्तर्जगत्के सामञ्जस्य विधानकी ग्रांशिक चेष्टा की गई। प्रोटोनी सक्रोटिसका पदानुसरण करके तक यास्त्रनीति, धर्म प्रस्तिको दश न-यास्त्रके अन्तभू त बतलाया है।

दार्शनिक प्ररिष्टर को सबंभे दिलो प्रतिभाने इस जटिल संभित्रण से दर्शन्या स्वका उद्घार किया। प्ररिष्ट टलके विभिन्न शास्त्रों का प्रतिपाद्य विषय और उसकी मीमा निर्देश करने पर नीति गास्त्र, तक शास्त्र; विज्ञान आदि विभिन्न शास्त्र समभी जाते हैं। तस्त्रनिर्णं थ (Metaphysics)-का नाम प्ररिष्टरलने First philoso phy वा मुख्यदर्भन रखा था। फिलोजाफी शब्दका प्रयोग वर्ष मान समयमें श्रिष्टरलके मतानुयायी चला भा रहा है।

फिलोजाफो वा दर्भ नशास्त्रमें सर्व वादिसमान लच्चा-का निर्देश करना बड़ा हो कठिन है। भिन्न श्रेणीके दार्भ निकीने अपने अपने साम्प्रदायिक मतानुसार इसके विभिन्न लच्चा निर्देश किये हैं। फिलोजांका शब्दके व्यवहारिक प्रयोगमें भी विलच्चा शिष्टिलना देखो जातो है। दर्भ नको संज्ञाके सम्बन्धमें मतजा पार्थ क्य रहने पर भो दर्भ नशास्त्रका श्रालोच्य विषय क्या क्या है, इसके सम्बन्धमें सबींका प्रायः एक मत नहीं है।

किमी किसोका कहना है, कि जगत्, जीव मीर ब्रह्मके सम्बन्धनिण यात्मक शास्त्रकी दर्भनगाहत कहते

हैं। किसोका यह भी मत है, कि पदार्थं समूहके तस्व निर्णायक शास्त्रका नाम दर्श नशास्त्र है (Philosophy is the thinking consideration of things)। किसो किसी सन्प्रदायके सतसे दश नशास्त्र विज्ञानगास्त्रम मुदः का सामञ्जस्यविधाय अ शास्त्रविशेष है (Philosophy is the science of sciences i. e. Systematiser of sciences)। दार्शनिक कोमत (Comte) श्रोर इव टस्पेन्सर (Herbert Spencer) हो ग्रेषोत्र संभा पर भपना भपना दर्भन बना गये हैं। की मत-दर्ग न विज्ञानसमूह स्तरविन्धासके सिवा भौर कुछ भ नहीं है। स्पेनारने भी क्रमाभियक्ति सतका भवलम्बन करके विजानकी भित्तिवे अपर अपने अपने दर्भ नको भित्ति खावन की है। दोनों दार्घ निकीं मेंसे कोई भी भतो न्द्रिय पदार्थं के भस्तिल वा उन्न पदार्थं के चे यल में विखासशासी नहीं है। यद्ये यवाद स्पेन्सरका दार्ग निक मत है। वे जागतिक व्यापारके भन्तस्तलमें एक महा-श्राता ( Force )-का श्रस्तित्व स्त्रोकार कर गये हैं। किन्तु इस महाशितको छन्होंने मन्नात भीर भन्नेय (Unknown and Unknowable) बतलाया है। कोमत ऐसी किसो भो पतीन्द्रिय शिताको खोकार नहीं करते। अनके मतसे चान प्रख्यके मध्य सीमावद है। कोई कोई सम्प्रदाय मनोविज्ञानको दग्रीनशास्त्रको एक ऋषोमें रख कर कहते हैं, कि मनोविज्ञान (Psychology ) "जानतस्वना पंथा" है भीर छत शास्त्रकी शीमा ही जानको सीमा निर्देश करती है। Metaphysics-की पावखकता खीकार नहीं करते। दार्श निक ह्यूम श्रीर तत्प्रवित्ति पथानुमारी जनष्टु-याट मिल इस मतके प्रधान परिशेषक हैं। दय नके प्रधान पृष्ठयोषक दाय निक्र है मिस्टन ( Hamilton) अपने Metaphysics नामक ग्रम्भें मनो-विद्यानको दश नगास्त्रका मूलग्रन्य बतला गये हैं। हैमिल्टनका दार्शनिक्रमत वास्तववाद (Natural Realism ) डोने पर भी वे दग नगास्त्रकी तस्त्र निष्य य-विषयक भाषा ( Ontology or Metaphysics )का वावश्यकता अस्वीकार नहीं काती। इङ्गत्ते एड्राय दार्थ-निक सम्प्रदाय (English School of Philosophy,

Vol. XIII. 102

the Empirical or the Sensationist School as represented by Hume and Mill) प्रधानतः अच्चे यवाद Agnosticism के उपर प्रतिष्ठित है। सुतरां उनके मतने इन्द्रियज ज्ञान (Sensation)को समष्टि नहीं है, ऐसा तस्वनिर्णायक कोई शास्त्र (Metaphy sics) नहीं हो सकता। इमोधे अनेक जम म पण्डितां ने इक्ष्णे खोय दर्ग नको मनोविज्ञानके अन्तर्गत ने निया है। जम नदेशोय दर्ग न इस का विपरीत भाका पत्र है, प्रधानतः जम न तस्वनिष्ण यविषयमें हो (Ontology) नियोजित हुना है। अतः उस देशमें दर्ग नशास्त्रके प्रतिपाद्य विषयमें विभिन्नमत प्रचलित है।

दन समस्त विरोधो मतसम् इने संघव तथा दन से सामच्चस्य विधान को चेष्टाचे हो दय नयास्त्रको उन्नित यौर पिरपृष्टि साधित हुई है। दय नयास्त्रको उन्नित जा न्ना इस प्रकार है; — जब कि सी दाय निक मत-विधेष का प्रचार हुया, तब हो एक देशदि विके किये उन्ना मत-वा विरोधो मतवाद संख्यापित हुया है। अन्ति दोनों मतके एक देशदि व्यन्त यौर उनका साम-च्यस्य विधान करके मतान्तरको सृष्टि हुई है। जग-तत्त्वको समानोचना कर देखनेसे मालूम पड़ेगा, कि उन्नितका न्ना हो इस प्रकार है। पन्था और मतका चने का रहने पर भो दय न्यास्त्रका प्रतिपाद्य क्या है, इस सम्बन्धमें विभिन्न सम्प्रदायको मध्य विश्लेष प्रभेद नहीं देखा जाता।

विज्ञान और दर्शनशासका प्रभेद।

विज्ञान और दमन दोनों मास्त्रीति भासीचा विषयमें क्या प्रभेद है, यह मालूम होनेसे ही दोनों की पृथक ता जानी जायगी।

विद्यानका यालोच्य विषय क्या है ? चेतन योर जड़प्रक्रात हो विद्यानका यालोच्य विषय है । यह स्थावरजङ्गमात्मक जगत् चेतन थीर जड़प्रक्रात ले कर गठित है। इसकी कार्यावली सनातन नियमानुसार साधित होतो है। विद्यान इन प्राक्षतिक नियमीका याविष्कार है। यह उनके कार्य प्रभालोनिए य और उक्त नियमावलोको महायता समानवको जातोय उद्यति में सहायता पहुंचाता है। स्थावर, जङ्गम, चेतन योर प्रचेतन हे भेट से जिम प्रकार प्रकृतिका भिन्न भिन विभाग है. प्राकृतिक नियमके भी उसी प्रकार अणी विभाग है। नियमके विभिन्न खेणीविभागानुमार एक एक विद्वानकी भित्ति खापित हुई है। जैसे, पदाय विद्या ( Physics ) का चालोच्य विषय पदाय गातका हो साधारण धर्मी वा गुणावलोका अवधारण है। किम किस नियम ( Laws ) के वसवर्त्ती हो कर पदाय की अवस्थान्तरप्राक्षि होतो है वा पदाय सात हो जिस किस नियमके अधीन है, इन सबीका निर्दारण है ताव (Heat). तिहत (Electricity) मादि प्रतियों का काय प्रणालो निग्यं इत्यादि। रसायन (Chemistry )-का भालोच्य विषय है मौलिक पटार्थी ( Elements ) का शाविषकार और इन एवं मौलिक पदार्थी के संघागरे किम प्रकार यौगिक पदार्थीं को उत्पत्ति हुई है, उसका निष य एवं दो वा ततीधिक मौलिक पदार्थोंके संयोग से म्मिनवगणयता विभिन्न पटार्थोका उद्गावन इत्यादि। एतद्भित्र किस प्रकार भूमण्डल पर जीवका आविभीव. संख्यित और उन्नति साधित होती है, उनका तस्वनिष य जीवतत्त्वशास्त्र (Biology)-के अधीन है।

जोव त्रीर जड़की नियमावली जानने के लिये जिस प्रकार जड़ भीर प्राणीविज्ञान प्रवित्त हुन्ना है, मनी जगत्को नियमावली निण यके लिये उसी प्रकार मनी विज्ञान की स्टिष्ट हुई है।

सत्त विवरण से देखा जाता है, कि दश न भीर विज्ञान-का उद्देश तथा गन्तवर पथ विभिन्न है। सत्यान्वेषण दोनींका उद्देश होने दर भी दाश निका भीर वैज्ञानिक सत्य एक जातिका नहीं है। विज्ञान के हिसाबसे जो सत्य है, दश नके हिसाबसे वह सत्य होगा हो, ऐसा काई नियम नहीं है। विज्ञान जागतिक वरापार (Facts or Phenomena) के सत्रासत्तर निर्धारणमें वर्म है। विज्ञानके मतसे प्रतरच प्रमाण हो (Observation) सत्रासत्तर निर्धारणका एकमात्र उपाय है। वैज्ञानिक सत्तर प्रतरचिक्त है। प्रतरचढ़पसे जो स्थायो नहीं हुआ, विज्ञान वैसा सत्य ग्रहण नहीं करता। देश निक सत्तर पत्थ प्रकारका है। दश न प्रत्यचको नित्यसिक नहीं सानता. भगर माने भी तो क्यों? प्रत्यचको मध्य कितने सत्य निहित हैं, प्रत्यचका सून कहां है ? इन सब विषयों के तत्त्वान्वेषणसे दर्भन यास्त्रका आविभीव हुआ है।

श्रभो देखा जाता है, कि विज्ञानको मूल पर दर्शन का श्रधिकार है। प्रत्यक्त प्रमाण विज्ञानको कसोठो है, किन्तु दर्शनका श्रालोच्य विषय है। दशनशास्त्र का मूल श्रीर भो नीचे है। सुतरां विज्ञान श्रीर दर्शन शास्त्र एक है अथवा दर्शन श्रीर विज्ञान शास्त्र समूलको मेलसे समुत्यन नहीं है। दशनको मूलभित्ति प्रज्ञा (Reason) है श्रीर विज्ञानको भित्तिभूमि प्रत्यवज्ञान (Experience)।

कोई कोई दार्यनिक श्रीर मनीविद्यानगास्त्रको प्रथम्ता स्त्रीकार नहीं करते; उनके मतसे दर्यन गास्त्र (Metaphysics) स्रतोन्द्रिय ज्ञान (Super sensuous knowledge)-विषयक कोई शास्त्र नहीं हो सकता। उनका कहना है, कि मनीविज्ञानगः स्त्र (Psychology) द्वारा हो दर्यनका कार्य साधित हुश करता है। ह्यूम, मिल, बेन शादि दार्थनिक गण इसी सम्प्रदायके श्रन्तभुक्त हैं। दार्थनिक प्रय है मिल्टन भी भपने ग्रन्थमें (Lectures on Metaphysics, Vol. I) दर्यनगास्त्राको मनीविज्ञान मूलक (Psychological) बतला गर्य हैं। यहां पर यह कह देना श्रावश्यक है, कि दोनों हो मत श्रवनो श्रवनो साम्प्रदायक दार्थनिक भित्तिके जपर प्रतिष्ठित हैं।

मनेविद्यानयास्त्रता प्रालीच्य विषय क्या है? इसकी पर्यालीचना करनेषे ही मालूम पड़ेगा, कि दम न और मनेविद्यान दोनों प्रास्त्रीका अधिकारभूत विषय एक नहीं है। नामषे ही जाना जाता है, कि मनेविद्यानयास्त्र ( Empirical Psychology ) अधुना अन्यान्य विद्यानयास्त्रीक साथ समन्त्रेणोश्रुत्त किया गया है। जड़प्रकृति जिस प्रकार प्राकृतिक नियमके पधीन है, मानिक जगत्में भी उसी प्रकार कितने साव मौमिक नियम हैं। प्रकृतिको कार्य कारण-प्रणालो और नियमावलोका निर्णय जिस प्रकार जड़विद्यानका लखीभूत विषय है, मनोजगत्को कार्य कारणप्रणालो और नियमावलोका निर्णय उसी प्रकार मनेविद्यानका भालोच्य विषय है।

पाश्चित पाश्चात्य विज्ञानिवदीं सतानुसार मन (Mind) जङ्जगत्की क्रामोवितिका एक स्तरमात है। सुतरां अन्यान्य विज्ञानशास्त्र जिस प्रणासी (Methods of investigation) का श्रवसम्बन करता था रहा है, मनोविज्ञान शास्त्रमें भी वही प्रणासी भवस्थित हुई है। प्रत्यचन्नान (Observation) भीर परीचा (Experiment) इन दो श्रनुमन्धान प्रणासीके जपर निभीर करके जङ्किज्ञान शास्त्रकी संवित्त भी उक्त दोनों प्रणासीके श्रवसम्बन पर साधित होती है।

वे जड़जगत्का जो प्रदेश किसी विशेष विजान (Special Science) के श्रिषकार भुता है, उस प्रदेश के विषयोभूत व्यापारों (Facts) के प्रति प्रथमतः लच्च करते हैं। उन सबके जपर निभैर करके उनके काय कारण-सस्बन्ध और जिन सब प्राक्तिक प्रतिशों से उन व्यापार सम्पन्न होते हैं, उनका वे निण्य करते हैं। प्राक्तिक व्यापारों के विज्ञानामुमोदित काय कारण-सम्बन्धका निण्य व्यतिरेको युक्ति (Induction) के प्राथमें साधित हुशा करता है। सुतर्रा देखा जाता है, कि जड़विज्ञानको उन्नति प्रत्यक्षके उत्पर निभर करके हो साधित हुई है।

मनीविज्ञान (Empirical Psychology) की उन्नितना क्रम भी इसी प्रकार है। इस शास्त्रमें मनकी अतीन्द्रिय कोई पदाय विशेष (as super-sensuous object or noumenon) न मान कर अन्यान्य इन्द्रियशञ्चपदाय (as sensuous object or Phenomenon) माना है। मनका व्यापार (States of Consciousness) प्रथमतः पय वेचण करके किम किस नियमके अनुसार उक्त व्यापार निर्वाहित होता है, उसके सम्बन्धमें अनुसन्धान और आलोचना की गई है। मनको गित और मानसिक विकाशका क्रम (Development of mind) किस प्रकार है, मानसिक चन्नित किस किस प्रवस्ति मापेच है, मनको क्रियाएं किस किस किस प्रवस्ति मापेच है, इन सब विषयों को मीमांसा मनोविज्ञानका प्राचीचा विषय है। जिन परीचाप्रणाली (Experimental)-का प्राचय करके

प्रन्यान्य जड़विज्ञानशास्त्री'ने उर्जात को है, मनी विश्वानग्रास्त्रमें भो यह पत्था विलक्तन उपेचित नहीं इया। मनके साथ शरीरका सम्बन्ध-निर्णं य श्रनिक परीचा द्वारा मीमांसित द्वा है। मनके साथ गरीर का कौ सा घनिष्ठ सम्बन्ध है. शारोरिक शवस्था भौर प्रकृति के उत्तपर मानसिक अवस्था और प्रकृति किस परिः माणमें निभ र करती है, मस्तिष्तकी विक्रति ( Abnormal condition of the brain )के माथ मानिसक विक्रति मा कोई माचात मम्बन्ध है वा नहीं, साय श्रीर मस्तिष्क है किसी शङ्गकी विक्रति होने पर तज्जन्य किस प्रकार साननिक विकृति होतो है और धारीर-विज्ञानको सहायतासे मनको क्रिया एवं प्रकृति-निया यक सम्बन्धमें श्रीर भो कितने विषय सनोविद्यानः ग्रास्त्रमं श्रालाचित इए हैं। इस श्रीणोर्क मनीविज्ञान-शास्त्रका नाम शारोरविज्ञानम लक मनीविज्ञान (Physiological Psychology) एवं शारोरविज्ञान चौर मनोविज्ञानग्रास्त्रके सध्यवर्ती विषय इसके अधिकार भता है।

मनोविज्ञानगास्त्रके सिडान्तोंके सम्बन्धमं मतद्देध नहीं रहन पर भी भन्न भिन्न खेषियोंके दार्धनिकोंने चता सिंहान्त भिन्न भिन्न भावमें यहण किया है। जहवादो पिछतींने (Materialists) मनको जडका रूपान्तर माना है; सुतरा उनके मतसे शरीर भौर मनमें कोई प्रकृतिगत प्रथक्ता नहीं रह सकती। मानसिक प्रति (Mental Energy) जडोयणित (Physical Energy )- से उत्पन्न इर्द है। मन मस्तिष्यका व्यापार-मात्र ( A function of the brains ) है! मनो विज्ञानके सिद्धान्तसम्बन्धमें प्रन्यमत्रैनहीं रह सकता, किन्तु मन जहका रूपान्तर है, ऐसा बहुतेरे दाप निक खोकार नहीं करते। मझजञ्चानवादी दार्गानकगण ( Realists ) शरीर श्रीर मनको धनिष्ठताके सम्बन्धमें सन्दे ह तो नहीं करते, पर दीनोंक तास्विक एकत (Essential identity) सम्बन्धमं उन्हें गुरुतर त्रापित्त है। उनका कहना है, कि मन जड़से छत्पन नहीं होता, दोनींका प्रभेद प्रक्रतिगत है लेकिन देह चीर मनमें क्रियागत सङ्गति देखी जातो है, उपका

कारण दुन्ने य और सप्ताने द ऋषिन है। देह बीर मनका पम्बन्ध किस प्रकार स्थापित हुआ है उसे सम्बन्धमें जो भिन्न भिन्न दार्थ निकासत है, वह यदा-स्थान आलोचित होगा।

क्रमोवित वा अभिश्रिता (Evolution)-वादीकी मतसे मन जामविकाशका एक स्तर वा सोपान है। प्रक्रातराच्यमें उन्नतिसोपान । सध्य कहा भी क्रमभङ् नहीं है। जडमें उद्भिद्, उद्भिद्में प्राणी, प्राणी-जगन् ( Life ) से मनोजगत् ( Mind )-का विकास धारावाहिक रूपमें साधित हुमा है। दाम निक हर्वाट स्पॅन्सरने अपने अपनाभिष्यतिम् लकदर्यन (Syn thetic Philosophy )-के अन्तर्गत मनोविज्ञान नामक ( Principles of Psychology ) ग्रंथमें किस प्रकार उनितिते स्तरके अनुसार मनका विकाश साधित हुआ है, उमें दिखानेकी चेष्टा की है। श्रमिष्यितावाद ( Evelution Theory as held by the Materialists) and यदि सत्य मान लिया जाय, तो जड़री मनका विकाश है, यह सिद्वान्त प्रवश्च स्त्रीकार करना पड़ेगा। स्पेन्सर भिष्यितिवादी होने पर उक्त मतका सम्पूर्ण क्ष्यसे सम-र्यं न न ने कर सकते। स्पेन्सरने स्वीकार किया है, कि मनोजगत् घौर जङ्जगत्में जमीन घासमानका फक हैं; एक से दूसरेके उत्पत्तिसम्बन्धमें कुछ निर्द्धारण नहीं किया जाता। लेकिन अपने दर्भ नमें उन्होंने यह दिखाया है, कि जगत्के सभी स्तरोमें उन्नतिका क्रम एक तरह प्रकातिराज्य और मनोराज्यको उन्नति एक ही प्रयालीके अवसम्बन पर साधित हुई है। किन्तु मन भीर जड़ दीनोंमें प्रकृतिगत कोई सामञ्जस्य विधन नहीं किया जाता। इकसलि (Huxley) ग्रीर टिग्छन भादि अन्यान्य जड़वादी पण्डितगण उत्त मतका सम्पूणे -रूपमें समय<sup>°</sup>न नहीं करते। व लोग जड़में मनको अत्पत्ति हुई है, इस पर विम्बास करते हैं और उक्त मत-में कुछ भो ग्रसामञ्जस्य नहीं देखते। वे सनको जङ्को क्रमपरिणति मानते हैं।

मन श्रीर जड़का मम्बन्धनिर्णं य दर्भं नगास्त्रका भानोच्य विषय है, मनोविज्ञानका अन्तर्भूत विषय नहीं। मनोविज्ञान केवल मनके प्रति लच्या रखता है। सनकं व्यापारके प्रति (What is mind) वा जड़के साय सनका सम्बन्ध क्या है, दन सन प्रश्नोको मोमांसा सनाविद्यानगास्त्रके प्रग्तर्गत नहां है। इसके प्रजावा सनोविद्यान हम लोगों के प्रत्यचसिंदद्यान (Conscious Experience) के यथार्थ चौर प्रन्ययार्थ विषय । सन्देह नहीं करता। इसका तत्त्वनिराकरण दर्शन ग्रास्त्रके द्वारा हो हुआ करता है। फतत: किन प्रणाली वा क्रमका अवलम्बन करके सन उक्त द्यान पर पहुंचा है वही पन्या निराकरण सन।विद्यानका उद्देश्य है।

दर्भ नशान्त श्रीर मनीविद्यान के उद्देश, श्रिषकार श्रीर पन्धा के सम्बन्ध में विस्तर प्रभेद दि बलाया गया एवं विद्यानप्रसृति श्रन्थान्य श्रास्त्रों के साथ दशन शास्त्रका प्रभेद क्या है, यह पहले हो कहा जा चुका है; सुतरां दश नशास्त्रके उद्देश्य श्रीर पन्थाके सम्बन्ध में मंग्रय करनेका कोई विशेष कारण नहीं रहा। इसके बाद धाराव हिक्क हमें पा खात्यदश नका इतिहास श्रीर विभिन्न दार्श निक मतों का उद्शेख किया जाता है।

मानव नाति के पाविभाव के कितने समय बाद दार्ध निक सत्य मानव के मनमें प्रस्तु टित हुपा, इसके सम्बन्ध में इतिहास - लेखक ने साफ साफ नहीं लिखा है। इति हा समें हिला खित दर्ध नयुग और मानव - मनमें दार्ध निक सत्य का आभास दोनों काल के मध्य पिक प्रभेद प्रतोत होता है। स्षष्ट जोवजन्तु भों में मानव का स्थान बहुत जैं वा है। मानव स्टट हो कर भो स्टिक नियन्ता हैं घीर प्राक्षतिक शिता की नियन्तित कर के घणने इच्छा नुमार नियोजित करते हैं। मानव की यह प्रति विभुद्त हैं। स्टिक आदि मानव इस अधिकारका उपभोग करते आर है हैं।

मानवका द्वान ऐगोशिक्तका श्रंशविशेष है भीर इसी शिक्तक प्रभावसे मानव जगत्के मध्य सर्वापेचा चमताशाली हैं। समस्त जगत् मानवके पदानत है।

प्रज्ञाजात मानवकी इस महाश्रात्तिका प्रसार बहुत विस्तृत हैं। मानवकी प्रात्ति केवल विहर्ज गत्की हो नियन्त्रित करके तृप्त नहीं होतो, केवल चमता याली मानव जोवजगत्म उच्च खान नहीं पाति, शुक्र चमता केवल प्राक्षतिक शिताको ही प्रिचायक है। मानवकी ज्ञान-परिधि और भी बहुत दूर तक विस्टित है।
मानव केवल चमतायाली जीव हो नहीं हैं, आध्यात्मिक
जीव (Spiritual being) भी हैं। इसी भाष्यात्मिक
यित्तवलेंसे मानवका देवभाव है, इसी यित्तवलेंसे मानवन
जगत्के मध्य अष्टजीव हैं और इसी यित्तवलेंसानवना
आजन्म दार्य निक्त (Born philosopher) है। मानवना
धर्म और नैतिक जीवन (Religion and Morality)
इसी आध्यात्मिक यित्तिसे स्त्यव है।

मानव-सृष्टिको आदिसे हो दार्गोनक है। इतिहासी किसी भी स्तरका अनुसन्धान करनेसे मालूम पड़ेगा कि सभी युगींमें श्राध्यात्मित्र विकाशको पोर मानवको चेटा प्रवावित हुई हैं। मनुष्य कहाँसे प्राया, उसका कत्तं व्य क्या है, उसका भविष्यत् क्या है, पृथ्वोको साथ उसका कौसा सम्बन्ध है, यह प्रश्न मानवत्रे मनमें अति प्राचीन कालमें उदित इग्राधा। वस्तुत: इस प्रश्नका मनमें एक बार भी उदय नहीं हुआ, ऐशा मानवजीवन अस-भावक स्पानका विषय है। दार्शनिक स्पेन्सर द्वारा उक्कि , खित गादिम मनुष्य ( Primitive man) के ऐतिहासिक धस्तित्व नहीं है, वह स्पेन्सरका मन:कल्पित पदार्थः विशेष है। मानवको प्रजाशिक्ताको साथ मानवको दार्थः निक ज्ञानका नित्य सस्वन्ध है। युग श्रीर व्यक्तिपरम्पराप्त वड के वल विकाशलाभ करता आ रहा है। पर हां, व्यक्तिगत प्रतिभा भीर आलीचना द्वारा दार्थानक जान-का जो विकास साधित इसा है, उसका धारावाडिक रूपमें लिपिवह करना ही दर्भन्यास्त्रको इतिहासका एद स्य है।

प्रतीच सभ्यताको लीलाभूमि ग्रीसट्शमं प्रतीच दर्धन-का प्रथम उदय हुन्ना। समस्त यूरोप जब मन्नान मन्ध-कारसे माच्छन था, उस समय सभ्यताका प्रालोक ग्रोस-देशमें उज्जलक्ष्पसे विकोण होता था। श्रीय, वीय, न्नान श्रीर धर्म देशोमने यूरोप भरमें श्रीष स्थान प्राप्त किया था। ग्रीस ही युरोपीय सभ्यताका अग्रणी श्रीर शिचागुक है। यूरोप श्राज भी उसका पदानुसरण करता है। साहित्स, शिल्प, दशन श्रीर राजनीतिको दोचा ग्रीससे यूरोपने पहले पहल प्राप्त की है। होमरके महाकाञ्यको यूरोप श्राज तक नहीं भूल सकता। Vol. XIII. 103 प्यन्सका फोर्म विघेटर और अन्यान्य सीधराजि अःज भो स्थापत्यमिल्यको चरमोजितका साच्य प्रदान करती है। में टो भीर अरिष्टटलके अभावने पूर्विपेचा भोर भो भनेक प्रमारनाभ किया है।

प्रभो ग्रीसके दुव ल, भाक्यरचणमें असमर्थं श्रीर ग्रोपोय ग्राक्तिपुञ्जके मध्य नगण्य गिने जाने पर भो यदि यूरोपोय सभ्यताके स्नूलका भन्ने पण किया जाय, तो याकदेगमें हो उसका अनुसन्धान लेना होगा। वर्ते-मान सभयमें जो जो राज्यग्रासनप्रणालो यरोपके विभिन्न देशोंमें प्रचलित हैं, यदि देखा जाय, तो वह म लतः रोम श्रार ग्रोकदेशोय विभिन्न कालोन ग्रासनतत्त्रको छाया। सात है।

## श्रीकद्शंन ।

पण्डित घेलिस ( Thales ) के अभ्युदयके साय योक देशमें अथवा यूरोपमें पहले पहल दर्भ नशास्त्रका प्रचार इसा।

योकदर्भ न प्रधानतः निम्नलिखित तीन युगों में विभन्न किया जा सकता है।

१। सक्रोटिसका पूर्व कालीन दार्घिनक युग (चेलिम-मे ले कर सोफिष्ट सम्प्रदाय तक )।

२। सक्रोटिस प्रवित्तात दार्धिनक युग ( म्रोटो श्रीर श्रिटिस दर्भन इसके भन्तर्गत है।

३। प्ररिष्टटलका प्रवर्ती दार्शनिक युग। सकेटिसका पूर्ववर्ती दार्शनिक युग।

जागितक प्रकृतिका मृलान्वेषण हो सक्रेटिसके पूर्व-वर्ची दाश निकीका मुख्य लच्च था। सुतरां तत्कालीन दर्श नगास्त्रसमूह भी विशेषतः थोन-दर्शन (Ionic Philosophy) जगतस्त्रनिर्णायक शास्त्र (Cosmogony) कं रूपमें परिणत हुआ था।

मानवका नयन पृथिबो पर प्राविभूत होते हो प्राक्तिक सौन्दर्यभण्डार मानव-मनको प्राक्ष छ करता है। सृष्ट मानव प्रकृतिके इस नम्न सौन्दर्य पर मम्न हो कर प्रपनो प्राव्यक्ति हो वेठना है। मानव-मनको यह विभोर प्रवस्था जगत्के कावग्रुगकी प्रव-र्तक है।

पे छि इस सोन्दर्शेन्सादके दूर होने पर मानवन

मन प्रकृतिका तथा प्रदृष करने में घ्यसर होता है। परिवर्त्त नशोना को नामयी प्रकृतिका म न क्या है ? यह प्रश्न प्राप्त घाप मानवसनमें छदित होता है। भिन्न भिन्न दार्थ निक सन्प्रदायकने भिन्न भिन्न क्यों में इस प्रश्नकी मीमांसा करनेकी चेष्टा की है।

पण्डितप्रवर घेलिस इस टार्श निक सत हे प्रवत्ते के थे। जगत्का म ल पदार्थ का है, इस तथ्यका निण य हो इस खेणी ख दार्थ निकों का मुख्य उद्देश्व है। इस में किसी किसी दर्श निशाहत है ऐति हासि कर्ने इस सम्प्रदाय की दार्श निक सम्प्रदाय न मान कर वै ज्ञानिक खेणी न्युक्त किया है। किन्तु यदि यथार्थ में देखा जाय, तो जगत्त विचाय हो दर्श नशाहतका मूल है और योन-दार्श निकाय वै ज्ञानिक हिसाबसे उक्त तथ्य अन्वेषण नहीं करते। वे लोग प्रकृतिका मुखतस्त (Ultimate underlying Principle) अन्वेषण कर गये हैं। प्रकृतिगत तथ्यका निकृत्य करनेमें व ज्ञानिकको कोई अधिकार नहीं है, केवल प्रक्रिया-वर्ण नमें विज्ञानको स्थितार है (Science deals how and not why in the domain of nature); सुतरां योन-दर्श न स्थार्थ में विज्ञान श्रे की स्थार नहीं किया जा सकता।

प्राचीन ऐतिहासिको ने टाग निक ऐलिसका मावि-भीव कान खुश्पूण कठों शतान्दीने मध्यमे खु॰ पू॰ पचिवी' शताब्दीने मध्यकाल तक माना है। धेलिम प्राचीन सप्त तत्त्वज्ञानियो' ( Seven Sages) मेरी प्रन्य तम थे। दार्थ निक येखिसके मतसे जल ही जागितक पदार्थीं का मृज है। जलसे सभी पदार्थ उत्पद्म हो कर वीके जलमें ही लीन हो जाते हैं। उन्न मतवाद येलि पक • बद्दत पहलेसे प्रचारित रहने पर भी लीकिक विम्बास बा कि बदन्ती खरूप माना जाता था। पण्डितप्रवर श्रीलसने ही सबसे पहले इसे दार्थ निक भावमें प्रतिपन करनेकी चेष्टा की। पेलिस किस प्रकार उत्त सत्र पर पहुँचे, उसका कोई विवरण नहीं मिलता। घेलिसके परकालवर्त्ती किसी किसी पण्डितके मतसे धेलिस जगतके एकल, जगतकारपश्चित्र (World-soul or World forming spirit) ब्राहि मता का प्रवत्त न कर गये हैं, किन्तु इस सम्बन्धमें कोई विशेष प्रमाण 'नद्रो' मिलता ।

मिलेतस नगरवासी दार्शनिक अनाक्सिमन्दर (Anaximander of Miletus)को बहुतीने धिलिसके समकालवन्ती एवं शिष्य बतलाया है। अनाक्सिमन्दरके सतसे जगत्का मृलपदार्थ असीम (Infinite), नित्य (Eternal) धीर अनिर्देश्य (Indefinite) है। इस मृल पदार्थ में क्रमण्यः सभी पदार्थ उत्पान हो कर फिर समें लोन हो जाते हैं। आधुनिक पण्डितोंके मतसे अनाक्सिमन्दर-कथित मृल पदार्थ वत्तीमान जह-पदार्थको पूर्वावस्था है। ताप और ग्रेट्य हारा इस मृल पदार्थको पूर्वावस्था है। ताप और ग्रेट्य हारा इस मृल पदार्थको प्रवावस्था है। ताप और ग्रेट्य हारा इस मृल पदार्थको प्रवावस्थान्तर साधित होता है। इससे साफ साफ जान पड़ता है, कि यह मृलपदार्थ जागतिक मृलपदार्थी (Elements)-का भव्याक्त अवस्था मात्र है।

दार्शनिक अनाक्सिमिनिस (Anaximenes)
अनाक्सिमन्दरके शिष्य कह कर विख्यात हैं। इनके
मतिसे सर्वव्यापो सदागित वायु हो (All-entrancing
ever moving air) जगत्का मूल उपादान है।
वायु हो सुद्धा हो कर अग्निमें और घनोमूत हो कर
महो, जल आदिके पदार्थों में परिणत हुआ करतो है।

योन-दार्श निकां ने मध्य उपरि उत्त तीन ही व्यक्ति समधिक विख्यात हैं श्रीर जड़प्रकृतिका मृ जतस्व निष्य हो इस दार्श निक सम्प्रदायका मुख्य उद्देश्य है। पीथागोरीय-दर्शन (Pythagorean Philosophy)

दार्शनिक पोथागोरस (Pythagoras) इस
दार्शनिक सम्प्रदावक प्रवत्तं क थे । खु॰पू॰ ६ठां
ग्रताब्दोक सम्प्रसागमें पोथागोरस विद्यमान रहं,
ऐसा कहतेर अनुमान करते हैं। इनको जोवनोक सम्बन्धमें बहुत कम जाना गया है। पोथागोरसक चिरताख्यायक परफांदरो (Porphyry) ग्रोर इयम क्लिकस (Iamblichus) ने उनको जोवनोको ग्रतिमानुष-घटनावलोपरिपूण उपाख्यानमें परिणत किया है। इसके मलावा पोथागोरसके खसम्प्रदायस्थ पण्डितों के रहस्यपूर्ण (Esotorie) ग्राख्यानों पर विश्वास नहीं किया जाता। पर हां, उनके जोवनके निम्न लिखत घटना सम्बन्धमें कुछ परिमाण सत्य हो सकते हैं। पोथागोरसके जीवनका ग्राधकांग्र इटलोके दिख्य

भागते अन्तर्गत क्रोटोना (Crotona) नमरमें बोता या। राजनीतिक विद्ववमें विश्वस्त दिख्य इटलीर्क राजनीतिक प्रभ्यत्यानके लिये उन्होंने एक सम्प्रदाय गटन किया। पवित्र जीवन-यापन और परस्परके प्रति अक्तिम प्रणय इस सम्प्रदायके लोगींका अवस्त्र प्रति-यास्य विषय था। उक्त सम्प्रदाय राजनीतिक किसी उन्हित्त भावनमें क्रतकार्य इसा वा नहीं, उनके सम्बन्धमें कोई विश्वेष प्रमाण नहीं मिलता। पीथागोरसके जीवनकी प्रमाणयोग्य घटना यहीं पर पर्यं वसित होतो है। इसके अतिरिक्त जो सुननेमें आता है, वह किंव-दन्ती मात है।

पीयागोरमके दार्श निक मतके सम्बन्धमें भी नाना प्रकारका मतभे द देखा जाता है। पीयागोरस स्वकीय दश नकी कहाँ तक उसति कर गये हैं, उसका कोई एक ख नहीं मिलता। परन्तु इनके सम्प्रदायमें उसकी जैसी परिणति साधित हुई है, उसका विवरण मिलता है। फाइलोलस (Philolaus), श्रारंकीटस (Archytas) श्रीर य रीटस (Eurytas) इन तीन दाश-निक पण्डितों से उस्त दश नके सम्बन्धमें कोई कोई जात्र्य तथ्य प्रवगत हो जाता है भीर यही दार्श निक पण्डित उक्त दर्श नको सम्बन्धमें जहां तक उपनित विधान कर, गये हैं, उनको उन्नति वहीं तक पर्यं विस्त होती है।

पोथागोरोय दश नके मतमे मंख्या हो (Number) जागतिक वस्तुम हका प्रकृत स्वद्भप है। पदार्थ-मात हो किमी न किसी प्रकार पाकारविश्वष्ट है भीर वह प्राकार मंख्या हारा निर्देष्ट हो मकता है। सुतरां पदार्थ मात हो संख्या के प्रधीन है प्रथीत् संख्या हो उसका प्रकृत स्वद्भप है।

पीयागोरीय दार्श निकाण मख्या कश्नी मंख्या दार्श निदिष्ट पदार्थ (Actually material principle) प्रथमा वसुमालका को प्रतीन्द्रिय सुझानस्थ (Ideal Principle) समभाते थे, इसके सम्बन्धमें विभिन्न मत के। किन्तु उक्क दाश निकों के मतका प्रस्टतानिक्सन किसी स्थिर सिद्धान्त पर नक्कों पहुंचता।

केवल पीथागोरीय दम्दन की नहीं, बस्कि

सक्त टिसको प्रवासोन समस्त दार्गनिक सतो का विशेष लच्च यह है, कि प्रकृतिक विदः प्रकाशके जपर (The eternal aspect of nature) अर्थात् प्रकृतिकों जो दिशा सबसे पहले मानसच्च पर प्रतिभान होतो है, समीके उपर एन लोगोंका विभिन्न सत प्रतिष्ठित है। जगत्के प्रति दृष्टिपात करने ने जगत्को विचित्रता पर स्तस्य होना पहला है। पोहे गोर कर देखने इस विचित्रता के सथा यह जो सामस्तस्य देखा जाता है और विचित्रता के सथा यह जो सामस्तस्य देखा जाता है और विचित्रता के सथा यह जो सामस्तस्य (Harmony) है सभी पर जगत्का सौन्दर्य है। पोधागोरीय दार्थ-निकोंको दृष्टि जगत्के इस सामस्तस्य (Harmony and Proportion) को भोर भाक्ष हुई है भोर इस सामस्तस्य जपर दृष्टि रख कर सन्के संस्थावाद (Number theory) प्रतिष्ठित हुए हैं।

पोधागोरीय पण्डितींका जगत्तक भो (Cosmology) इसी सामज्जस्थवाद-भित्तिके ज्यप स्थापित है। सीर श्रीर नचत्रकात्के मध्य भी सुन्दर सामज्जस्य (Harmony) है। जगत्का विभिन्न राधिचक्रा (Spheres) एक श्रीनंगय केन्द्रको विष्टन करके भयने अपने श्रुच्य (Orbit) पर परिश्रमण करता है। इस श्रीनाय केन्द्रके ताए, श्रास्तोक श्रीर जीवन (Life) जगत्के श्रुग्यान्य श्रीने परिश्रास हुशा है।

पोशागोरीय दर्भ नका संस्थावाद (Number theory) यन्तर्म सङ्घोण सङ्घेतवाद (Symbolism) में पर्यं वसित इया था। संस्था हो वसुको स्वरूप है, इस तस्त्रको जपर निमंद करके उन्न दार्भ निकाण पाना (Soul), न्याय (Justice) पादि प्रष्टोंको भी संस्था हारा प्रभिहित कर गये हैं। जे से —िक सी किसी पिष्डित के मतसे हैं संस्था हारा न्याय प्रव्द समभा जाता है प्रोर किसी के मतसे ४ संस्था पन्न प्रव्या पन्न प्रव्या विश्वा है इत्यादि। कहना नहीं पड़ेगा, कि इस प्रकार प्रयंश्या भित्तिके जपर स्थापित दर्भ नका किसी तरह स्थायित नहीं रह सकता।

पीयागोरीय दर्भनके नोतितस्य (Ethics)-के सम्बन्धनं भी उन्ने खयोग्य विशेष कुछ भी नहीं है। आवा-संयम (Self-control asceticism) भीर पनिवा

जीवन (Pure life) ये दो तस्त्व पौथागोरीय सम्प्रदा-यस्य लोगोंके वर्शातगत जीवनमें प्रतिफल्ति देखनेमें याता है।

पीयागोरियों ने मतमें देह श्रात्मा के कारागारखरूप है। देहावसान होने पर स्तव्यक्तिको श्रात्मा पूर्व शरीरका परित्याग कर पश्चशरीरमें प्रवेश करती है श्रीर केवल धार्मिक व्यक्तिको श्रात्मा हो पश्चशरीरसे मुक्ति लाभ करती है। परलोकमें श्रास्ति सम्बन्ध पर जो विश्वाम है, वह भी पीथागोरियों के मध्य प्रचलित था।

इलीयदश्चन (Eleatic Philosophy)

एशिया साइनरस्य कलोफन (Colophon) नगर-निवासी दार्भ निक जिनोफिनिस (Zenophanes) इस दार्भ निक सतके प्रवत्त कि थे। वे इसीयनगर (Elea) में जा कर रहते थे; इसीसे उक्त नगरके नामानुसार उक्त दर्भ नका इसीय (Eleatic) नाम पड़ा है।

पीयागोरीय दर्मनकी सृष्टि जिस प्रकार जगत् प्रकातिक विश्वः प्रकायकी श्रीर श्राक्तष्ट हुई थी, इलीय दर्मनकी दृष्टि भी उसी प्रकार प्रकातको तास्त्रिक एकत्व की श्रीर निवद देखी जाती है। जगत्का परिवक्तन श्रीर वै चित्रप्रका भित्तिभूमिनिक्ष्यण ही इलीय-दर्मनका उद्देश्य है। इस उद्देश्य माधनमें वे कहां तक क्रतकार्य हुए हैं, उनके दार्मनिक मतको प्रति दृष्टिपात करनेमें ही माल म हो जायगा।

इलीय दार्श निकीं को सतसे जगत्में एक सात सत् ही विद्यमान है, प्रस्तृक प्रस्तित्व नहीं है (Only being is, non-being is not at all)। यह सत् निरुपाधि (characterless), निर्विकार, प्रखण्ड श्रीर प्रहित्य (Whole and sole), प्रनन्त एवं समस्त वसुत्रींका मृत है। इसके विकास नहीं (No becoming) है, को वत्तमात सत्ता वा प्रस्तित्व (Being) है; सत्रां संसर्भे उत्पत्ति, वित्तय, जन्म, सत्यु, जरामरण शादि किसी प्रकार परिवर्त्त न नहीं है। वाह्यजगत् श्रीर जागतिक परिवर्त्त न शाडक्वरश्र्य दृश्यमात है, यथायें में इसके विसी प्रकारका प्रस्तित्व नहीं है।

दलीय-दश<sup>र</sup>न यथार्थं में अहैं तवाद होने पर भो हे तवादके हायसे उदारसाभ नहीं कर सकता। याद्य जगत्को भ्रम कहने थे भो इस भ्रमको उत्पत्ति कहाँ सै हुई है, उसका निर्देश किये बिना उसका श्रस्तित्व खोकार नहों किया जाता। इसीयदर्शन जगत्भ्रमको उत्पत्तिका निर्देश नहों कर सकता। श्रत्यव बाह्य जगत्का श्रस्तित्व इसीयदर्शनको दूसरो तर देसे स्वोकार करना पड़ा है।

जिनोफ निस (Zenophanes)-को सतमं एक भिन्न मत्ता है हो नहीं (All is one)। किन्तु एकका प्रक्रतस्व रूप क्या है, साफ साफ वे कुछ भो नहीं कहते। प्रस्थिटलका कहना है, कि एक कहनेसे उन्हों ने प्रदितीय ईश्वरका निर्देश किया है। जिनोफिनिसको सतसे ईश्वर सर्व तः पाणिपाद, सर्व तो चिशिरोमुख ग्रीर सर्व भूतों के श्वाश्यय हैं। ईश्वरकी कल्पनासे ससीम उपाध (Predicates) वर्ज करको उन्हों ने ईश्वरका निरुपाधित्व प्रख्यापन किया है।

जिनोफिनिस यथायथभावमें अपना मत प्रतिपत्र नहीं कर गये हैं। दार्य निक परिमनाइड स ( Perminides ) ने इस दर्य नको प्रकृत उन्नति की है। परिमनाइड स अपना दार्य निक मत एक काव्यग्रस्थ प्रकाशित कर गये हैं। इसके प्रथमां यमें सत्का प्रकृत स्वरूप ( The Doctrine of being ) क्या है, वहीं विणित है। उनके मतमें सत् उत्यत्तिविनायहीन प्रखण्ड, सर्व स्थान और सर्व कालव्यापी एवं स्वप्रकाय है। सत् चैतन्यस्वरूप है। सुतरां इस मतसे सत्त्वा और सिक्में कोई प्रभेद नहीं है ( Thought and being are to him one and the same )। इन्द्रिय-ज्ञान को जो परिवत्ते नयी बता और विचित्रता देखी जाती है, वह स्मात्मक है।

परिमनाइड सकी ग्रन्थकी दितीयांग्रमें वे जगत्भ्रम वा असत्के उत्पत्ति-विषय (The doctrine of non-being) में मीमांसा कर गये हैं। उनका वह दिती-यांग्र असम्पूण अवस्थामें मिलती है और इस अंग्रमें उन्होंने युक्तिको अपेचाक स्पनाका आश्रय माना है। परिमनाइड सने पृथिवी पर तापको सत् (Being) का ग्रंग्र स्वीकार किया है। इसके सिवा सभी असत् (Non-being) हैं। जागतिक सभी पदाय विपरीत

गुणके संमित्रणसे उत्पर्न हुए हैं। जिम पदार्थ के मच्य जो ताप वा घन्नि निहित है, वह उसी परिमाणमें जीवना धित्रसम्पन्न है, वही परिमाण चैतन्ययुक्त है और जिम परिमाणमें तापहीन है उसी परिमाणमें जीवन घीर चैतन्यहीन हैं। मनुष्यकी आक्षा और देह प्रभिन्न है।

दार्थ निक जेनो (Zeno) इसोय-दश नको चरम-उन्नित साधित करते हैं। वर्रितरिको प्रमाणका आश्रय यहण करके जेनो सत्का अस्तित्व प्रमाणित कर गये हैं।

परिमनाइड सने जो दिखलाया है कि जगत्में एकके सिवा दूसरे पदाय के अस्तित्व नहीं है, जिनेति परोक्षभावमें छसे प्रमाणित किया है, कि यदि एकके सिवा दूसरी वस्तुका अस्तित्व स्वीकार किया जाय, तो बहुत विरोध (Contradictions) आ खड़ा होता है।

जेनोने दिखलाया है, कि बहुत्व, गति (Movement ) श्रादि पदार्थी के श्रस्तिल नहीं है। जैसे-बहुका श्रद्धित स्वोकार करने धर बहुको अनेक एकः को समष्टि मानना पड़िगा। किन्तु यह एक भी परि माणविधिष्ट ( Having magnitude ) है, सुतरां बहुको समष्टि है। इस प्रकार जब तक परिमाण रहेगा, तब तक उसे बहुको समष्टि मानना पड़िगा। किन्तु प्रक्षत जो एक (Actual unit) है अर्थीत् जो बहुको समष्टि नहीं है, वह श्रविभाज्य है; किन्त परिमाण रहनेसे हो उसे विभाज्य मानना होगा: अतएव बहु, जी इस प्रकार कितने परिभाणश्रन्थ एककी समष्टि है, वह भी परिमाणशून्य है। ऐसा निर्देश असङ्गत हैं, इस कारण बहुका (Many) श्रस्तित्व स्त्रीकार नहीं किया जा सकता। जैनोका गति-सम्बन्धीय प्रमाण भी इसी श्राशयका है। विस्तारके भयसे उसका उसे ख नहीं किया गया। जैनोको तक शास्त्र (Dialectics)का प्रवत्त क मान गरे हैं। जीनी ही इलीयदम नके सक्केखयोग्य भेष दाम -निक हैं।

हेशक्डाइटब (Heraclitus) प्रवर्तित दार्शनिक मत। एफिसस (Ephesus)-निवासी दाश निक होरा- क्लाइटसने इस मतका प्रचार किया। खु॰ पू॰ ध्वीं Vol. XIII. 104

गताच्दोमें हेराज्ञाइटस वत्त मान थे। ये दाश निक परिमनाइड्मक समकालवर्त्ती रहे। सक्रोटिसके पूत्र कालवर्त्ती दाश निकिकि मध्य च नगीरवर्मे हेरा-काइटम सबसे प्रसिद्ध थे। उनका दश नग्रन्थ (On nature) जटिनता-विषयों प्रसिद्ध था!

इलीय दश न सत् (Being), श्रसत् (Non-being), एक (One) ग्रीर श्रनेक (Many) के मध्य सामञ्जल विधान नहीं कर सका। सुतरां श्रद्ध तवाद स्थापनकी चेष्टा रहते हुए भी उसमें है तवादकी छाया श्रा पड़ी है। हिराक्षाइटसने इन दो विरोधी पदार्थी का सामञ्जस्य करनेकी चेष्टा की है।

हेराक्काइटमका दाश निक सत विकाशवाद (The doctrine of becoming) है। हेराक्काइटसका कहना है, कि जागतिक पदार्थ मात्र हो परिणाम- क्षमावयुक्त भीर नियत परिवत्त नशील (In eternal flux) है। जगत्में कोई भी पदाथ सुहत्त मात्र भी एक भवस्थामें नहीं रहता; जागतिक पदाथ का स्थायित (Permanence) स्त्रममात्र है। परिवत्त न हो जगत्का सनातन नियम है। जग्मसे सृत्यु भीर सृत्यु से जग्मलाभ होता है, ऐसे परिवत्त नसे हो जगत् चलता है। जगत्का यह परिवत्त नविरोधो दो पदार्थों के संयोगसे (Oppossing adversatives) साधित होता है। इसोसे हो राज्याहरमने कहा है, कि इन्ह हो सभी पदार्थों का जनक है (Strife is the father of things)। जगत्का बहुत्व ले कर हो जगत्का एकत्व हैं। कारण वहुत्व वा दिल्व नहीं रहनेसे एकत्व नहीं ही सकता।

हराक्लाइटस श्राम्नको जागतिक परिवत्त नका शिक्तभूत मान गये हैं। श्राम्नसे सभी पदार्थों को उत्पत्ति है। श्राम्नमें हो पदाय मात्रका स्य है और सभी पदार्थों - में श्राम्न प्रक्रिक्तभावसे विद्यमान है। क्राम्यः यह निहित श्राम्न उद्देश हो कर फिर निर्वापित हो जाती है। यही श्राम्न क्राप्ति हो कर जागतिक पदार्थों में परियत होतो है।

हो। प्लाइटसका कहना है, कि हम लोग इन्द्रिय ज्ञानके वधी भूत न हो कर प्रज्ञा (Reason) का आयय ग्रहण करेंगे। प्रज्ञाजनित ज्ञानमें हो हम लोगों को मनमें मत्य चानका उद्य होता है योर व्यापारका प्रकत्त ताल्प वे जाननेमें याता है।

इनोय दग न ( Eleatic Philosophy ) ग्रोर हेरी-क्लाइटस-प्रवन्ति त दश न परसार विरुद्धमतावलुखी है। इनोयदाय निकागण एकमात सत् ( Being )का श्रस्तिल स्वीकार कर श्रीर सभी भ्रमको ठढा देना चाहते हैं। हेराक्नाइटसका कड़ना है, कि जगत्में ग्रुड मत् (Pure being, existence pure and simple) किसी पद घेका अस्तिल नहीं है। परिवर्तन वा विकाग हो (Becoming) जगतका नियम है। इतीय दश नकी मतमे वाद्यजगत्को सध्य जो परिवर्तान श्रीर वैचित्र देखा जाता है, वह स्वम है; केवल सत हो ( Being ) वत्त मान है। हे रोक्लाइटस यह भी कहते हैं, कि जागतिक पदार्थी के स्थायित्व (Permanence). में विश्वाम भ्रममात है। परवर्ती विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायने इन दो विरोधी मतोंका सामञ्जस्य स्थापन करनेकी को प्रिण की है। इनमें से सीक दार्पनिक एम्पिडिंग्लस ( Empedocles ) प्रधान है।

एम्पिडक्लिसका दार्शनिक मत।

ख ० पू० ४४४ ई०में दार्श निक एम्पिडिक्निम विद्य-भान थे। इनकी प्रतिभा सर्व तो मुखो कह कर प्रभिड थी। वे राजनोतिच्च, कवि, वाग्मो, विच्चानिवत् ग्रीर दार्शनिक थे।

एम्पिडिल्लिसने यपने दर्यनमें इलोय-दर्यन श्रीर हैरालाइटोयदर्यनका विरोध मन्नन करनेकी चेष्टा की है। उनका कहना है, कि जो जो वस्तु पहले न थी, उसकी उत्पत्ति हो हो नहीं सकती श्रीर उत्पन्न वस्तुका विनास भी प्रस्थान है। इसी से एम्पिडिल्लिसने पहले से ही चिति, अप्, तेज श्रीर मर्क्त् इन चार मूल पदार्थी का श्रस्तत्व खीकार कर लिया है। एम्पिडम- क्लिमके ये चार मूल पदाय उनके मतसे इलोयद्य नोला सत् (Being) के ख्यानीय हैं। वाह्यजगत् इन हो चार पदार्थी के योगसे उत्पन्न हुआ है। इस योगसाधनमें हो काय कारो यित्रयों का प्रयोजन पढ़ा है। इनमेंसे एक श्राक्त पश्चित हो जिसका एम्पिडिल्लिसने प्रम वा सी हा (Love or friendship) नाम रखा है, दूसरा

सन्द या वियोग (Strife) विकल्प-गिता है।
एम्पिडिसिस ने बतलाये इए आदिम जगत् (Primitive
world) का नाम स्फोयरस (Sphairos) है। यह
प्रादिम जगत् पहले आक्षण गिता (Friendship) के
प्रधीन या, पछि विकल्प गाता (Stribe) ने इस
जगत्के मध्य प्रविग्य नाम करने जगत्का व चित्रा और
बहुत्वसाधन किया। यह विकल्प गाता (Strife)
हे राम्लाइट प्रक्रियत परिणाम (Heraclitean flux) के
स्थानीय है।

एम्पिडिक्सिस-किथित ये चार मूलपदार्थ योन दाश निकीं के कथित मूलपदार्थ के समस्थानीय नहीं हैं। एम्पिडिक्सिके मूलपदार्थ का किसी प्रकार परि-वर्त्त नहीं हो सकता। केवल एक दूसरेके माथ अपनी स्वाधीनता खोये बिना मिल मकता है। जगत् को उत्पत्ति और विनाश-प्रणाखो इन चार पदार्थों के योग वियोगके कारण हुआ करती है।

परमाणुवाद ( Atomism )।

दाश निक खिडसिवस ( Leucippus ) श्रोर डिमो-क्रिटस (Democritus) इस दाश निक मतको स्थापना कर गये हैं। इनके मध्य डिमोक्रिटस हो समधिक प्रसिद्ध थे। उन्होंने खु॰ पू॰ ४८३में श्रावडिरा ( Abdera ) नगरमें जनाग्रहण किया। एम्पिडक्लिसको तरह वे लोग भो उपरि-उक्त विरोधो दोनों मतों के साम-ह्यस्य विधानमें प्रयासो हुए थे।

इनके मतानुसार सुद्धां जड़ीय गएमाण हो जगत्का मल है। सभी परमाण परिवत्त नहीन भीर अवि-भाज्य सुद्धा जड़ पदाय हैं। इनमें गुणका कोई प्रभेद नहीं है, वेवल यासति, परिमाण ग्रीर गुरुत्व का पाय का है। परन्तु पृथिवी पर जो विभिन्न गुण भीर धम विशिष्ट पदार्थों का समावेश देखनेमें ग्राता है, वह इसी एक धम विशिष्ट परमाणसमूहके विभिन्न समावेश (Combination or change of position)-से उत्पन्न हुआ है। सतरां इनके मतसे उत्पत्ति वा विकाश (Becoming) परमाणनम हका स्थानपरि-वर्त्त नमात्र है।

परमाणुसम इकी गति वा स्थानका परिवत्त न किस प्रकार होता है, उसकी विषयमें डिमोक्रिटमन नहा है, कि विभिन्न शाकतिविशिष्ट परमाण शून्य-सागरमें ( Vacuum ) बहुते थे। इस परमाण-सम इते गतिविशिष्ट होनेसे वे एक दूसरेके साध प्रति-इत हो कर (Collided) श्रून्यमें भ्रमण करते हैं और एक प्राकृतिविधिष्ट (Like shaped) परमाण मिल कर भिन्न धर्मीक्रान्त एवं नाना जातीय पदार्थी को सृष्टि करते हैं। उन्होंने परमाणनम हकी गतिका कारण बतलाते समय कहा है. कि प्रमाणसमहके अन्ति निहत धम से ही यह मत संघटित दुत्रा है। नियति वा दैव ( Necessity or chance ) वातीत परसारका कोई द्वसरा मूल निर्देश नहीं किया जाता। डिमिक्रिटस निरो-खरवाद (Atheism) श्रीर प्रकृतिवाद (Naturalism)-की सचना कर गये हैं। उनका कहना है, कि प्रचलित बह्देवबाद ( Polytheism ) भयसे उत्पन हुआ है।

पहले ही नहां जा जुका है, कि परमा गुवादमें भो दलीय और हराक्षा इटीय-दर्भ नके सामज्ज स्थ विधान की चेष्टा की गई है। जिमोक्किट सोक परमा गुद्ध नीं मतके मध्य स्थानीय है। सभी परमा गुके अविभाज्यता के कारण वे इलीयदर्भ नीक सत् (Being) को, फिर उनके परस्पर मित्रण जनित परिवर्त्त नके कारण हैरा-क्काइटिसके विकाश वा परिणाम (Becoming) के स्थानीय हैं। परमाणु समूहका संयोगवियोग की इकार उत्पत्तिवनाय जगत्में नहीं है। यही मत इलीय दर्भ नके मतसे मिलता है। फिर परमाणु समूहको गति और परस्परके साथ मिलते समय यह हेराक्काइट सके दश्व नोक नामके स्थानीय हैं।

अनाक्सगोरस (Anaxgoras)-का दार्शनिक मत।

भनावस गोरस खृ॰ पू॰५०॰ई॰में]को जोमिनि (Clazo॰ menae) नगरमें उत्पन्न हुए थे। पारस्य युद्धके बाद वे एथिन्सनगरमें जा कर रहने लगे। पोछे प्रचलित धर्म मत के विक्ड भएना मत प्रकाशित करनेके कारण वे एथिन्स नगर छोड़ देनेको बाध्य हुए। अनन्तर उन्होंने भएने जीवनका भविष्य समय लेम्पसे कस (Lampsacus) नगरमें व्यतीत किया। दार्भनिक भनावसगोरसने हो

सबसे पहले एथिना नगरोको दश नशास्त्रको केन्द्रभूमिः में परिषत किया।

परमाणुवादो दाग्रे निकीको तरह धनाकागोरस पदार्थका उत्पत्ति-विनाम स्त्रीकार नहीं करते। उनका कहना है, कि उत्पत्तिविनाम करनेसे हम लोग जो समभते हैं, वह पदार्थका संयोग वियोगमात है। मिल (force)के संयोगसे यह संयोगवियोग साधित होता है। भनाकागोरमके मतसे यह मिल परमाखवादियोंको कथित जड़गिता वा देव (necessity) नहीं है, यह इच्छामय-मिल है।

यनाक्सगोरसने इस शिंताका 'नौस' ( Nous ) नाम रखा है। वे इम शिंताको सब जगह वर्त्त मान और सब बखुओं की सारभूत-कार्य कारी शिंतायों का मृल मान गये हैं। इस इच्छामय शिंता हारा नियन्तित हो कर जगत्वापार चलता है। जिस मावमें भनाक्सगोरसने इस शिंताको भवतारणा को है, उससे बोध होता है, कि वे यशायों जगत्के विधाता नहीं हैं। उन्होंने को बल जगत्की सचना कर दो है। भनाक्सगोरसको 'नौस' गिंत वा शिंता नियन्ता है, उसने शिंताहोन जड़में को बल शिंता प्रदान को है ( Mover of matter )। इसोसे प्रेटो अरिष्टटल आदि दाश निको ने कहा है, कि भनाक्सगोरसने शिल्पज्ञानको हिसाबसे स्टिश्तत्वको व्याख्या को है ( Mechanical explanation of the world )।

भनाक्सगोरसकी मतसे सृष्टिक प्राक्त कालमें जागतिक सभी पदाय अति सृद्धांभावमें एक दूसरेक साय
मिश्रित थे। पोर्क्ट 'नोस'ने इन विभिन्न पदार्थीको वियोग
करके सृष्टिकाय श्रेष किया । पहले इन मिश्रित
पदार्थीको मध्य (Chaotic mass) श्रावत (Vortez)
उत्पन्न होतो हैं और श्रावत्त को वेगसे एक जातोय
पदाय इस पदाय समृष्टिसे वियुक्त हो कर एकत्र मिल
जाते हैं। इसो प्रकार विभिन्न माता श्रीर विभिन्न श्राक्ति
का श्रायय ले कर विद्यमान है। इस प्रकार देखा
जाता है, कि नौस वा इच्हामय श्रित सृष्टितत्त्वकाविधान करके इस सृष्टिक सध्य श्रुपविष्ट को हुई है।

सक्रोटिसके पहले दाय निक सम्प्रदायों को मध्य जिन-का मत वास्तववाद (Realism)के ऊपर प्रतिष्ठित या, धनाक्सगोरस ही उस मतके प्रेष समय क थे। धनाक्स गोरमके बाद जिस दाय निक मतका प्रचार हुआ उसकी प्रणाली सम्पूर्ण नूतन है और पूर्व दार्थ निकींको मतके साथ उमका कुछ भी सीमादृष्य नहीं है। इस दाय निक मतका नाम सीफिज्म (Sophism) धौर इसको मतावल्लम्बी दाय निकींका नाम सीफिष्ट (Sophist) है।

#### सोफिउन ।

सोफिन म तहने में कोई एक विशेष मतविशिष्ट दार्श निक सम्प्रदाय नहीं समका जाता है। विभिन्न मतावल्खी विभिन्न दार्श निकाण दस शास्त्रामें प्रसिद्ध हैं। सीफिष्टों का दार्श निकाण दस शास्त्रामें प्रसिद्ध हैं। सीफिष्टों का दार्श निकासत वाभी भी प्रक्रष्ट सम्प्रान लाभ न कर स्वता। सीफिष्ट शास्त्रान धारो धाने का गभीर ज्ञानविशिष्ट पण्डित विद्यमान ते थे, पर इस सम्प्रदायमें भी श्रिकांग मनुष्य वे में प्रतिभासम्पन्न शीर मत्यानुसन्धित्म नहीं होने के कारण सोफिष्टीं का सत कुतक के वागुरास्वरूप कियत हुआ करता है। सीफिष्ट शब्दका वर्षों मान गर्थ कुतक निकारण कारी है।

समय विशेषका चित्र जातीय जीवनमें, शिल्पसा हिल्य-में प्रतिफलित हुया करता है। प्राचीन समयते प्रति दृष्टिपात करनेंसे, दर्भने की अवनित जा कारण स्पष्ट रूपमें मालूम नहीं हो सकता। उस समय ग्रीक-जातीय जीवनने अधोगतिके निम्न स्तरमें अवतरण किया था। समाजवन्धन, ने तिकवन्धन शीर राजनीतिकः बन्धन शिथल हो गया था। हिंसा, हेथा, आत्मकारिता श्रीर अन्तविवादने समाजको उत्सन्नप्राय कर डाला था। राजनैतिक पुरुष अपनो अपनो प्रधानता स्थापन उरनेमें यह्मवान् थे। साधारण लोग स्वातन्त्रावलान्न्यो थे, दूसरेकी अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहते थे; सुतरां इस समयका चित्र बड़ा ही शोचनीय था।

सोफिन्टोंका दार्शनिक मत ।

पूर्व दाग्र निक सम्प्रदायोंके मतसे मनुष्य जगत्का सुद्र अंग्रविक्षेत्र है। मनुष्यका सम्झित्व जगत्के सस्तित्वके

ज्ञावर निभर करता है। जगत्के नियमसे मनुष्य नियन्तित होता आ रहा है। जगतुके असंख्य अन्यान्य पदार्थीं के सधा मनुष्य भी एक पदार्थ मात है। पहली जगत्का अस्तिल है, पोक्टे मनुष्यका। मनुष्यको मनः बुद्धि प्रशृति जागति । व्यापारपरम्पराके मध्य ए । व्यापारविश्रेष है। किन्तु सोफिप्टोंका मत इसके विष् रोत है। उनको अपने अस्तित्वको जपर अन्यान्य वसुधीका धरितत्व निभेर करता है (The principle of subjectivity ) । स्वयं भीरे नहीं रहने पर मरे निकट जगत्का अस्तित्व नहीं रह सकता। मेरे निकट जगत जिस प्रकार प्रतोयमान होता है, जगत्की मैं उसी प्रभार जानता हूं। चान प्रत्येक व्यक्ति-का निजायत्त है। दो वाति एक भावमें एक वस्तुको नहीं देखते, मूनरां कोई साधारण ज्ञान ( Universal knowledge) अर्थात जो ज्ञान दोनों हो वातिको पचमें हैं, ऐसा ज्ञान हो ही नहीं सकता। नैतिक और सामाजिक जोवनके सम्बन्धने भी उनका मत इसी पकार है। स्तरां वे सामाजिक उच्छ इन्तताका एक प्रकारसे समर्थंन कर गये हैं । मानवका मन जगत्के नियम पर न चल कर जगत्के जपर नियम खापन करना चाहता है। हेराल्लाइटसका परि-वत्त नवाद (Flux) ग्रोर जिनोक वाहाजगत्को प्रस्तित्व प्रमाप ह तक युक्ति एवं धन। प्रशास प्रत-तित वसुको जार द्वानको प्रधानना (Nous) इस दार्ग निका सतको सचना कर गई है। सोफिएटग नमें प्रधान दोष यह है, कि इसका सत्यांग भो कुतक राजि-को सध्य दक्त गया है। जनसाधारण इसका सत्यांग हरी कार नहीं कारते, को बल जिन सब तकी का आयय करके उता दार्थ निकागण इस मतके स्थापनमें प्रयासी इए हैं, उन्हों का दोष वे यहण करते हैं। सोफिशों की क्षनक प्रियता और वयत्तिगत नैतिक अवनित इसको लिये वहत ऋक दायो हैं।

अनेक सोिफष्ट पण्डित सर्वे शास्त्रविधारद थे और सभी विषयों के अध्यापना कार्यमें नियुक्त रहते थे। धन से कर वे शिचा देते एवं धन और सम्मान सामकी भाषामें सभी कार्य स्मानकरते थे। इन्हीं सव कारणों से मोफिष्टों को हारा ग्रोक देशमें शिचाका प्रचार हुगा। सोफिष्ट पण्डितों को मधा निन्न लिखित वार्ति समधिक विख्यात हैं।

त्रोटागोर्स ।

ये नौतिशास्त्रके प्रधान शिचक माने जाते थे। ४४० ६० पूर्वोन्दमें आवडेरा नगरमें इनका जबा दुशा था। एथेन्स नगर में ये शिचाकार्य में नियुक्त थे, धर्म द्रोहके कारण वहांसे निकाल दिये गये। उनका दाश्रनिक मत है 'मनुष ही मुसी पदार्थों में प्रसितिस्वरूप हैं (Man is the measure of all things ) अर्थात सब पदार्थी के यस्तिल अनिस्तिल मनुष्यते द्वानि के जपर निर्भर है। इन्द्रिय जनितज्ञान लेकर इस सोगींके साथ वाश्वजगत्का सम्पक है और इन्द्रियजनित ज्ञान भी सबके समान नहीं है, भिन्नवातिका भिन्न प्रकारका है। जिसे जैसा जान है, उसके लिये वही सत्य है। एक वस्तुके सम्बन्ध में विभिन्न सत बाह्य होने पर भी दोनोंको ही सत्य सानना पड़ेगा : वर्धाकि प्रत्येकका ज्ञान पपने प्रपने अनुभवसिद है। नीतिने सम्बन्धमें भी इसी प्रकार भना बुरा कह कर किसी का प्रस्तित्व नहीं है। परन्तु सबीने मिस कर वा प्रभुत्वशाली व्यक्तिने अपने सुखको दुःखके साथ मिलाकर कितने नियम (Positive Statute) विधिवद किये हैं भीर वही नियम सुख-दु:खानुसार भन्ने बुरे कहे जाते हैं। नीतिने सम्बन्धमे प्रोटागोरसका मन पूर्वो त्रारूपका होने पर भी उनका जीवन निष्कलङ्क था।

जार्जियस् ( Georgias )

ये राजनीतिन्न और अलङ्कार शास्त्रवित् थे। ये सिरा-क्यस ( Syracuse ) से प्रवीद्धित अपनी जन्मभूमि सिसिलीके अन्तर्गत लियनसियम ( Leontium ) नगर-का उद्धार करनेकी इच्छासे ४२ खु॰ पूर्वाब्दमें एथेन्स नगर आये। उनकी वक्तृतामाला भाषाको उच्छास भीर प्रालङ्कारिक छटाके लिये प्रसिष्ठ थो। दर्भ नके सम्बन्धमें वे इलीय-सम्प्रदायोक्त दार्थ निक जिनोके मता-वस्त्रकी थे। उनके दार्थ निक यन्यका माम प्रस्तित वा असत् थां (Of the Non-existent, or of Nature)। इस यन्द्रमें उन्होंने दिखलाया है, कि किसी वस्तुका श्रस्तित्व नहीं रह सकता। क्योंकि जिन सब वस्तुमोंके

Vol XIII. 105

यस्तिल है, उनको या तो उत्पत्ति हुई है (origina ted) या वे उत्पत्ति होन (not originated) हैं। दोनों प्रकारको कल्पना हो प्रसम्भव है। कारच जिस वस्तुके प्रस्तित्व हे उसको उत्पत्ति प्रसम्भव है भौर जिस वस्तुके प्रस्तित्व नहीं है प्रयच उसको उत्पत्ति नहीं होतो, ऐसो घारचा भो प्रसम्भव है। सुतर्रा किसो भो पदार्थ का प्रस्तिल नहीं रह सकता। (Because something existent must have either originated or not originated neither of which alternative is possible to thought.—Vide Schwegler, p. ?6)

भवरापर मोफिष्ट पिक्कतों के मध्य प्रोडिकस (Prodicus)-के सिवा भीर कोई भो उतने प्रसिद्ध नहीं हैं, अन्यान्य सभी विद्याडम्बरपूर्य, उक्कृक्क व्यक्ति थे। ऐडिक मङ्गल, जन्मस्त्य, प्रसृति विषयों में प्रोडिक सकी दार्थ निक मोमांसा देखनेमें बातो है। प्रोडिक सके यन्यमें ने तिक विषयका विशेष प्रकर्ष देखा काता है। इसी में किसी किसी किसी उक्कें सके टिसकी गुंह (predecessor) माना है।

योक साहित्यशिष्यको उन्नित सोफिष्ट पिष्डितींको हारा बहुत कुछ साधित हुई है। भाषाको उन्निति-साधन सम्बन्धमें सोफिष्ट विष्डितगय विशेष यक्ष-वान् थे।

एकेटिस-प्रवर्तित दर्शन (Socratic Philosophy)।

श्राद्धार्थन (Self-consciousness)-के समर्थनमें हो सीफिट्टों के दार्थनिक मतका विशेषल है।
किन्तु उत्त दार्थनिकींका कथित श्राद्धार्थीय तास्तिक श्राद्धार्थन (absolute subjectivity) नहीं है;
वह व्यक्तिगत श्रीर व्यवहारिक बीध मात्र (empirical, egoistic subjectivity) है। सुतर्रा इस मतानुसार केवल श्राद्धार्थक जपर सत्यासत्य निर्भर नहीं करता; व्यक्तिगत बीधके जपर निर्भर करता है। श्रतएव सत्य प्रतिक्रके निकट स्वतन्त्व है, स्वम नामका कोई पदार्थ संसारमें नहीं है।

इस प्रकार दुवं लिभित्त पर बिक्सो प्रकार सत्य प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। सक्ते टिसने इस व्यक्तियत बोधकी प्रसारता दिखलाई है। उन्होंने कहा है, कि सत्यासत्यका निष्य तुन्हारे मथवा हमारे विशेष ज्ञानके

ज्यर निभर नहीं करता। सत्यान्वेषण ही ज्ञानका ं धर्म है । यह ज्ञान ( Reason ) माव जिनिक ( Univer-al) है, सता भी तन्हारे लिये एक और अन्यके लिये अन्यक्र है, यह भी सब साधारणकी प्रति है। वातिगत निजम्ब सम्पन्ति होते पर सता कह कर किसो पटाय का शस्तित्व नहां रह सकता था श्रीर रहने पर भी वह जनसाधारणका बोधगभ्य नहीं होता। प्रत्येक मनुष्यका विश्वास है, कि जो उसके निकट सत्य नामन प्रतीयमान होता है, वह देवन उसीके निये सत्य है, की नहीं, पन्य ज्ञानविशिष्ट वाति कि लिये भी ( Rational being ) सत्र है। सुनरां सक्रीटिसके ज्ञानकी प्रक्रांत पर भी सत्यका सृत निहित है। सक्रोटिस जानक साव भौमत्य (Universality) श्रोर बास्तवता (Obj ctivity) को प्रमाणित करके वास्तवज्ञानवाट (philosophy of objective thought )को प्रतिष्ठा कर गरी हैं।

उन्हांने सोफिष्टों को दय नका एक देयद्शित्व प्रमाणित करके उक्त दर्भ नका अभाव पूर्ण किया है। सक्ते टिसका दार्भ निक मत सोफिष्टों को दार्थ निक भिक्तिके जपर प्रतिष्ठित है। दसोसे कोई कोई उन्हें सोफिष्टदन्त मानते हैं।

सक्रोटिसकी अभ्युदयको साथ योकदर्शनको हितोय युगका चारका होता है। मेटो और भरिष्टटल का दर्शन सक्रोटिसको दार्शनक सतको चरमपरि- पति है।

सक्रीटिसको दार्थ निक मतको अपेचा सक्रीटिसको वर्गत्तगत जीवनको साथ जनता समिषिक परिचित है। उनको जोवनमें उनका दार्थ निक मत प्रतिफलित हुआ था। प्राचीनकालमें जो सब महापुरुष जन्मग्रहण करको यूरोपको पुर्ण्यभूमि बना गये हैं, उनको कथा स्मृतिपथ पर उदित होनेसे सबसे पहले ज्ञानिश्रामणि सक्रीटिसका हो स्मरण होता है। सक्रीटिस यूरोपवासीको आदर्थ जोवनको पराकाष्ठा दिखा गये हैं। इस महिमामण्डित महापुरुषको जानप्रतिमाने तदनीन्तन ज्ञानराज्यमें किम प्रकार प्रभुता विस्तार को थी, वह तत्व्यत्वर्ती दार्थ निक मत देखनेसे ज्ञात हो जाता है

भोर दार्थ निक में टोने हो उसे विस्तारपूर्व क दिखानेकी चेटा की है।

सक्रोटिस ४६८ ई॰सन्के पहले सोफ्रोनिसकस (Sophroniscus) नामक एक भास्तरके घोरस भीर फिनारिटि (Phaenarete) नामक धात्रोके गर्भ से उत्पन्न हुए घे। ग्री भवकालमें उन्होंने पित्रवाबसाय अवलस्त्रन किया। ग्रीसको भाक्रवालिस (Acropolis)-में उनकी खोदित तोन मृत्ति यां बहुत ममय तक विद्यमान थों।

मेकटिसकी बचपनका हाल ग्रांध का मानूम नहीं है। कहते हैं, कि उन्हों ने सी ग्रंड प्रोडिक स (Prodicus) ग्रीर मङ्गीतन्न डामन (amon) से बाल्य ग्रंड वा पाई थो। किन्तु वह ग्रिचा उन है जीवनको स्थायों भित्ति सक्पर्में न हुई। सक्रोटिसका दाग्र निक मत किसो दग्र नक्षम्प्रदाय वा व्यक्तिविश्रोध के निकट ग्रंडीत नहीं है। अपनो मानसिक उन्नित उन्हों ने पपनी तो च्याधी ग्रोर ग्रध्यवशयको गुगरे साधन को थो। थोड़ो हो उमासे सक्रोटिस साधारण शिचाकाय में नियुक्त हुए।

हाट. बाजार, जिम्नासियम (Gymnasium) ब्रादि प्रकाश्य स्थानींमें सभी खेणोको लोगींको साथ वे अपर्न दाश्र निकासतमें बहस करते थे। उनकी शिचा-प्रणाली अभिनव-ढंगकी थी: श्रन्यान्य दार्थनिकींको तरह वे वागाल्स्बरको साथ अपने सतको प्रचारमें प्रवत्त नहीं होते थे। पहले अच्चतामें भान करके जिस किसी व्यक्तिको निकट वे धम विषयक सामाजिक वा वैष यिक कोई प्रश्न उठाते थे. यदि जिज्ञासित वाति उसका उत्तर टे टेता, तो उसका सत्यासत्य विचार करनेके लिये तक जाल विस्तार करके वे उत्त वातिको अन्नता उसीके दारा प्रमाणित कराते थे। सक्रोटिसके दस अञ्चता-भावको 'सक्रोटिसका श्लेष' (Socratic Irony) कहते हैं । सक्रो-टिस अपने इस प्रचारकाय में दुक् ह वा जिटल विवयको प्रत्त भावमें समभाते थे। इसीसे उनके समयमें जन साधारणका शिचाविस्तारकाय<sup>९</sup> उनके लिये श्रत्यन्त सुगम हो उठा । साधारण युवर्जीका मन अपेचाक्षत सरल होता है, सुतरां सत्यग्रहणमें पराष्ट्र ख नहीं जान कर उन्होंने युवकीं मध्य अपना प्रचारकार्य चिषक परिमाणमें विस्तारित किया। अनेक सम्मान्त-वंगीय बाधेनीय

युवक उनके शिष्य बन गरे थे। बालसिवियाडिन (Alcibiades), जेनोफन (Zenophon) चौर द्वेटी उनमें अन्यतम थे।

किन्त मक्ते टिपका यह साध उद्धे ख जनताने यथा-भावमें यंहण न किया. जनसाधारण ने उन्हें धर्म दीहो श्रीर नृतन धमंस्थापक समभ्र लिया था। कवि घरिष्टफोनिस ( Aristophanes )-ने अपने "क्वाउड्स" (Clouds) नामक ग्रन्थ सके टिसको इस भावमें चित्रित किया है। इसके २४ वर्ष बाद सक्रोटिन धर्म द्रोड श्रीर युवको की स्वकृत्यित श्रपंतर्भ शिचादानकी अपराध पर श्रमियुत्त हुए। सच पुक्तिये तो सक्रोटिसने किसी न्तन धर्म का प्रवार न किया - वे प्रचलित धर्म मतको हो पचपाती थे लेकिन अपनी प्रतिभाके गुणरे उन्होंन धर्मक अन्तर्नि हित सत्यको और भी उच्चन कर दिया था। उत्त पपराध पर सक्ते टिसको विष पिला कर मार डालनेकी पाचा इर्द्र। यपने जीवनके शेष कालमें उन्हों ने अपनी नैतिक उन्नतिका चरम उलाव दिखाया है। यदि वे समा-प्राभी होते तो निश्चय था कि वे प्राणदग्डाचारे मुक्तिलाभ कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं जिया, क वल इतना ही कहा, कि निमे जनों ने सत्य समभा कर विष्कास किया है, उसके लिये वे जनसाधारणको निकट धन्यवादको पात है, न कि श्वमाभिखारीकं। पत्तायन द्वारा प्राणरचाकी सुविधा रहते इए भी उन्होंने सत्तर वर्षको अवस्थान अन्तान वटनसे विषयान करकें इस नम्बर देहका त्याग किया।

# सकेटिय । दार्शनिक मत ।

सक्री टिए प्रपान दार्थ निक मतको सम्बन्धमें कोई
भो ग्रन्थ न रच गये हैं। उनको जीवनका उद्देश्य भी
वही था, ऐसा प्रतीत नहीं होता। प्रचलित संस्कारकार्यमें ही वे व्यस्त रहते थे। जीनोफीन-प्रणीत तदीय
जीवनचरित (Memorabilia) भीर प्रेटोको ग्रन्थमें
उनको दार्थनिक मतको साथा प्रक्रीटिसका मत
मिश्रित होना सभाव था, इस कारण जीनोफनका ग्रन्थ
ही प्रधिक प्रामाण्य है।

पूर्व प्रचलित दग्र नसम्प्रदायमसूद के विग्रेषतः सोफिशों के दार्म निक सतससूद के खण्ड नमें सक्ते टिम के दग्र नग्राम्बका प्रधिकांग नियोजित इश्रा है। सकी टिम के समयमें दग्र नग्राम्बकों दृष्टि विहें जमत्त्रे प्रचलें गत् (Mind or Microcosm) में लाई गई है। या कान हो (Know Thyself) सक्ते टिम के सतमें दग्र नग्र बका मुल है। दग्र नग्र खके इन या कामत विवास नग्र विश्व के साम दिम को दग्र नग्र दृष्ट वो, कि वे वाद्य जगत्कों सम्पूर्ण उपेचा कर गये हैं। उनके सममें वाद्य जगत्में कुछ सो मोखने हो नहीं है। सक्ते टिम को दग्र ने जगता खको योर जरा भी श्रय मर न इथा; सानवजोवन हो सक्ते टिम को द्र्ण ने का श्रालोच्य विषय था, द्रशेमें उनके द्र्ण ने की श्रालोच्य विषय था, द्रशेमें उनके द्र्ण ने की नीतितत्व (morality) ने प्रधान स्थान प्राप्त किया है। उनके सानवजोवनका नैतिक साग हो प्रयोचाकत परिस्पुर है।

सोफिष्टों को विक्छ सतावल को होने पर भी सकी टिमने उनका सत प्रधिक परिमाण में ग्रहण किया
है। सोफिष्टों का सत है, कि सभी ने तिक कार्य
प्रानकत (Conscious action) हैं। उनके सतमें
कोई सो इच्छापूर्व के अन्याय नहीं करता। यह सत
ग्राधिकां ग्री सोफिष्ट सतके जैसा है!

मकेटिमके मतानुसार ज्ञान हो धर्मका स्वरूप (Knowledge is virtue) है, यधर्म यज्ञानकत है। सकेटिसके इस धर्माधर्मको व्याख्याको याधुनिक पण्डितगण विक्रन समभाते हैं। उन लोगोंका कहना है, कि सकेटिस मनको इच्छाद्यत्तिको ग्रोर (1m-pulsive side of mind) दृष्टिपात नहीं करते, किन्तु सकेटिमका मत हिन्दूदर्गनके साथ मिलता है। हिन्दूदर्गनके मतमें प्रकृत ज्ञान ग्रोर अधर्मका एकत ग्रवस्थान ग्रमक्षव है। सकेटिसके मतानुसार सत्यासत्य जैसा साव जनिक (Universal) है, नोतिज्ञान भी वैसा हो है। यह व्यक्तिगत इच्छा वा बोध (Opinion)-के ज्ञपर निभर नहीं जरता, साव भी भी भक्तता इसकी प्रकृतिगत है।

यरिष्टटन का कहना है, कि सक्रोटिस हो तक मास्त्रास्त्रामोदित संज्ञाप्रवासी (Logical definition )के

प्रथम प्रवर्त्त के शि तर्की आर्थ करनेके पड़ने सकाटिस उसी वस्तुका नाम ने कर विचार करते थे। एक "जातिकी वस्तुभीमें जिन जिन साधारण धर्मी के रहनेसे ने एक नामसे पुकारी जातो हैं, वही साधारण गुण (The Universals, the notion) उस नामके प्रवर्त्त के हैं। एतिह्न बच्चोन्य संख्यात्मक युक्तिप्रणां ने (The Method of induction) का उन्होंने ही प्रवर्त्तन किया।

इसके पहले कहा जा कुंका है, कि सक्रीटिस किसी विशेष साम्प्रदायिक मतकी गठन नहीं कर गए थे। पूर्व दर्भ न सम्प्रदायोंकी एकदिग्रदर्भिता देख कर उसीमें सत्यां प्रको ग्रहण करना ही उनका उद्देश्य था। अलावा इसके जिन सर्व दार्भ निक मतींका वे प्रचार कर गये हैं. मनुष्यके आध्याकिक भीर ने तिक जीवन के सम्बन्ध में हो उनमेंसे प्रधिकांग्य प्रयुक्त हुन्ना है। अतएव सक्रोटिसके दश्य नमें किसी साम्प्रदायिक एकताने नहीं रहनेसे उनकी सत्युक्ते वाद उनके शिष्य विभिन्न सम्प्रदायों में विभक्त हो गये हैं। इनमें में निम्निखित चार सम्प्रदायों ने विभेष स्थाति प्राप्त की है:—

- (१) प्रिक्षि विनिस् (Antisthenes) ग्रवित ते ति सिनिक सम्प्रदाय (Cynics)।
- (२) श्रीरिष्टिपस (Aristippus) स्थापित सिरे निक सम्प्रदाय (Cyrenaics)।
- (३) य क्रिंड खापित मेगारिक सम्प्रदाय ( Megarics )।
- (४) एवं ग्रेंटो, ये सक्रोटिसकी सतको संबी ग्रमें यक्ष्य करते हैं।

### सिनिक सम्प्रदाय।

दार्शनिक श्राव्यविष्य इस मतके प्रवंतिक धि। ये पहले सोफिष्ट दलमें रहे, पीके सक्री टिम्क मतावल्यकी हुए। एथेन्सके सिनोसरीस (Cynosarges) नामक स्थानमें उन्होंने दर्ग नचतुष्य ठोको स्थापना को, इस कारण उदीके नामानुसार उज्ञ सम्प्रदायका सिनिक नाम पड़ा है।

प्रिंग्डिसंबिनिस दार्गनिक भाषामें सक्नेटिससे

नैतिक श्रादय का प्रचार कर गये हैं (An abstract expression of Socratic moral ideal)। उनके मतमें विषयवासनासे सुनितनाम करना ही धम का स्वरूप है श्रीर श्रमङ्गलसे सुनितनाम करना ही जीवनका उद्देश्य है। जीभने विषयके प्रति हम लोगों को दृष्टिको श्रावह कर रखी है। जानो व्यक्ति इस विषय-वासनासे सुत्त हो कर ही परमपुरुषार्ध जान प्राप्त करते हैं। वे स्वाधीन हैं—विषय-वासना है दास नहीं हैं; वे स्पृहाहीन हैं। देश, वंश, धन, मान श्रादि विषयों में श्रासक्तिहोन हैं। ऐसे हानि व्यक्ति हो श्रारूस श्रिनस के मतसे प्रकृत सुखी हैं।

श्रीष्टिसिंगी सक्ते टिस के मनका एक शिमात यहण किया है। उनके दर्श नमें सक्ते टिस के दर्श नमें सक्ते टिस के दर्श नमें सक्ते टिस के तरह सार्थ में में में में त्रिक्ष जाता। सक्ते टिस का दर्श न कभी भी ऐसी वेराग्य प्रवाप नहीं करता। सक्ते टिस के मनसे सुख वा शान्तिका मूल धर्म को भित्तिक जपर प्रतिष्ठित है, इसके लिये में सार्य राग्य को भावश्यकता नहीं हैं। वम - प्रतिष्ठित सुख संसारक सभी स्तरों में पाया जा सकता है। सिनिकीं को यह वेराग्य - प्रवणता उत्तरो तर हिंद लाभ करके संसार हे भी परिणत हुई थी। यहां तक कि जाने पार्य ने सब के लिये निष्पत्त सम्मा जाता था। सिनोपी नगरवासी दार्श निक्त डायोजिनिम (Diogenes of Sinope) अपने जीवनमें इस संसार है पकी पराकाष्ठा दिखला गये हैं।

सिरेणिक सम्प्रदाय (The Cyaranaics)।

दस सम्प्रदायन प्रवत्त क प्रशिष्टपस् Aristopus)
सिरिणी (Cyrene) नामन स्थानमें रहते थे, इस
कारण इस स्थानने नामनुसार उत्त सम्प्रदायना नाम
पड़ा है। प्रशिष्टर कहीं सीफिष्टद सभुत वतला गींय
हैं। यि यथार्थ में देखा जाय, तो इनने साथ सम्भें
टिसका मत कुछ भी नहीं मिलता। प्रशिष्टप सन्ने
मतसे सुखभोग ही जीवनका चरम उद्देश्य है। सुखं
काइनेसे वे दैहिन भोगवासना समभति थे। वे
प्रपने जीवनमें इसका प्रकृष्ट परिचय दे गींय हैं। उनने
मतसे जी नैतिन बन्धन सुखको अन्तराने स्वरूप है,

उसंका कोई रूप सारवत्ता नहीं है। किन्तु भारिष्ट-पस भाक्षीत्ववं, भाक्षसंयम, मिताचार प्रस्तिकी सुखका चेतु बतला गर्थे हैं। इस सम्प्रदायभुक्त दार्ग निक थिभोडोरस (Theodoras)-का कहना है, कि साधु उद्देश्यमे प्रणोदित हो कर कार्य करनेसे मनमें जो भानन्दका उदय होता है, वही प्रकृत सुख है। हिजियस (Hegias)-का कहना है, कि पृथिवो प्र सुखलाम भसकाव है; दुःखनिवृत्ति हो सुखको स्थानीय है।

### मेक्रिक-सम्प्रदाय ।

सक्त टिसके शिष्य य क्तिष्ठ (Euclid) से यह दार्ग निक मत प्रवित्त त हुआ है। वे ग्रीसके सन्तर्गत मेगरा (Megra) में सध्यापना करते थे, इसी कारण इम सम्प्रदायका मेगरिक नाम पड़ा है। सक्ते टिसके दर्ग नमें दर्ग नोग्र (Metaphysical part) - को अपिका नै किक अंश (Ethical heart) ही अधिक है। यू क्लिडमें अपने दार्ग निक मतका दर्ग नांग इसीयदर्ग न (Eleatic School) से ग्रहण किया है। उनके दर्ग नमें सक्ते टिसदर्ग न साय इसीयदर्ग नका समन्वय विधान किया गया है।

यूषिलक में मतमें जिसका प्रसित्व है प्रधात् जो सत. है, वही नेतिक हिसाबसे सङ्गलनिटान है (That which is biint, self-identical, is good)। संसारमें मङ्गल हो स्थायो प्रधात् सत् है, प्रमङ्गल हो प्रसित्व नहों है, वह भ्रममात्र है। उस सम्प्रदायके दार्घ निका ष्टिलपो (Stilpo) के मतसे ज्ञानार्जन हो जीवनका प्रकृत उद्देश्य है पौर यही जीवनका स्थायो मङ्गल है। यूक्लिक श्रीर इस सम्प्रदायके प्रसान्य दार्घ निका में मतस्बन्धमें इसके सिवा धौर कुछ भो जाना नहीं जाता।

#### व्हेटो ।

दार्शनिक होटोको हो सर्वाङ्गोषकपर्ने सक्रोटिसके शिष्य कह सकते हैं। दूसरा कोई भी सम्प्रदाय सक्रोटिन के सत्तको समयभावमें ग्रहण नहीं करता, केवल प्रेटोने हो उसे ग्रह्मों तरह ग्रहण करके उसका सामञ्जस-विधान भीर उसतिसाधन किया है। प्लेटोंके दर्शन में हो सक्रोटिसके दर्शनका सर्वावयन पूर्ण हुआ है।

Vol. XIII. 106

प्नेटी भीर भरिष्टटन ग्रोक दार्भ निक जगत्के चन्द्र स्थ विश्रेष हैं। उन दोनोंका दार्भ निक सत भाज तक भी पायात्म दर्भ ने के जगर अञ्चलभावमें प्रभुत्वविम्दार करता श्रा रहा है। मध्यथुगको कुन्भिटिका श्रन्त हिंत हो कर वे उच्च नता हामें प्रकाश पाते हैं। यूरोपका नवयुग कुक भंग्रोमें (Renaissance) ग्रोकदर्भन, साहित्य भीर शिल्प (Revival of Classical Literature and Art) - के भनुशीलनक फलसे प्रवर्त्ति हुआ था।

न्नानि-शिरोमणि प्तेटी ४२८ खु० पूर्वोन्दर्ने एयेन्सके किसी विधिष्ट भद्रवं ग्रमें उत्पन्न इए । संभान्त वं ग्रमें जग्म लेनेको कारण बचपनसे हो उन्हें शिका दो जाने लगी । बीस वर्ष को पवस्थामें उन्होंने सक्रीटिसका शिखल प्रचय करके प्राठ वर्ष तक उन्हों से शिचा पाप्त को। उच्च वंशोय होने पर भो उस समयके राज नैतिक जीवनको भवनितके लिये उन्होंने राजनैतिक जीवनमें प्रविष्ट होनेका सङ्ख्या त्याम दिया । ३८८ खृ•पूर्वाव्दमें सकेटिसकी मृत्युक बाद वे एधिना कोड कर मेगर नगरमें जा बसे। यहीं उनकी य क्रिड़-स्वाधित मे गरिक टाग्र निक सम्प्रदायको साथ घनिछ ।। हुई। पोक्टे वहां से खड़ी'ने सिरिणो (Cyrene), इजिट्ट, इटलीके दिखाएख में गना विभिन्ना (Magna) Graecia) भौर सिसिनो होपमें परिश्वसण किया । मैगना ग्रिमियामें स्वमचको समय उन्होंने पोथागोरीय दग्नको सम्बन्धमें श्रमिन्नता साम को । पोथाः गोय दगन उनकी दाश्र निकासतको जवरकौसा कार्यकारो इथा घा, वह उनके शेष जीवनका दाग नि स्थाय पढ़ नेसे मानूम होता है। पोथागोरियों के साय परिचय हो जानेके बादसे उन्होंने राजनीति सम्बन्धमें भालोचना करना भारक किया। सिसिली ( Sicily '-में भ्वमण करते समय वे सिराका स (Cgracuse )- के राजा ज्येष्ठ डायनिसियस और उनकी साते डायवन ( Younger ) से परिचित हुए। व इा रहते समय डायनिसियसके साथ मतहै घ हो जाने से उन हा जीवन भतिशय विषय हो गयः था। डायनकी चेष्टाचे वे उस विपट्वे सुक्तिसाभ कर के प्रायः दय वर्ष के बाद एयन्समें खीट प्राये। यहां वे नगरके छपक्र एखिन एकडिमी (Academy) नामक स्थान में प्रपाना दार्थ निकसत प्रचार करने खी। अनन्तर दो बार सिसिलो जानेके सिवा वे अवशिष्ट काल जीवनके शिव मुझतां तक प्रध्यापनाकार्य में नियुत्त रहे। निराक्ष्य (Syracuse) के बढ डायनिस्थिमके सरने पर उनके लड़के डायनिस्थिस (Younger Diony, sius) राजा हए। में टो उनके द्वारा अपने राजनैतिक सत (Political Theories) को कार्य में परिचात करनेकी इच्छासे दो बार सिसिलो गये। कतकार्य होना तो दूर रहे, एक बार वे कीतदास समस्त कर बिक भो गये थे। यही दो बार सिसिलो जानेके सिवा में टोने फिर कभी भो एथेन्स नहीं छोड़ा।

में टोने सक्रोटिसको तरह दर्भनगास्त्रको साधार रयके आलोच्य विषयमें परिचात नहीं किया। सकोटिस जिस प्रकार प्रकाश्य स्थानमें व्यक्तिमातको बुखा कर दार्थि निक तर्क में प्रवत्त होते थे, प्रकार झेटो अपना मत प्रचार करनेके लिये कही नहीं गये। छन्होंने नगरके बाहर एक निजन स्थानमें भपनी चतुष्पाठी स्थापित की । उनके मतसे दार्थ निक तस्त जनसाधारणके बोधगस्य नहीं है, इसके लिये शिचा भीर संयमका प्रयोजन है। अपने शिष्य मण्डलीमें जिन्हें वे तत्प्रवर्त्तित शिचा ग्रीर संयमको ग्रधि-कारी नहीं.देखते घे उन्हें दग्रंनकी ग्रिचा कदापि नहीं देते थे। दार्धानिक भविष्टटल इस शिष्यवर्गको अन्यतम ष्टे। ग्रिथ्यवर्गे भीर साधारणकी ससीम भतिक पात वास्रात्व तस्वद्यानीके चरमादर्भ क्षेटोने इकासी वर्ष की धवस्थामें (खंडु॰ ३२७) मानवजीला श्रेष की। ऐकेडिमीके पास ही सिरामिकस (Ceramricus) नामक खानमें उनकी समाधि हुई

भन्यान्य दर्ग नो के प्रभावानुसार सेटोके दर्ग न यन्यों को तीन भागों में विभन्न किया जा सकता है इन यन्यों का पीर्वापर्य देखनेसे उनके दर्ग नकी उन्नति-का ज्ञम स्थिर किया जाता है।

(१) प्रथम युगर्ने सक्ते टिसको सतका प्रभाव देखनियों भाता है। इसका नाम सक्ते टिक युग है।

- (२) दितीय युगका नाम हेरास्ताइटीय-इलीय युग (Heraclitico-Eleatic) है।
- (३) छतीय युगका नाम है पीथागोरीय युग।
  प्रथमयुगमें में टोके यन्थमें सक्रोटिसकी अनुकरण
  प्रियताका प्रावस्य देखनेमें आता है। सक्रोटिस जिस
  प्रथासे दर्भ नका प्रचार करते थे, उसी प्रथाके अनुः
  सार अर्थात् कथोपक्रथनके बहाने और नाटकाकारमें
  में टोने अपना मत प्रकाशित करनेको चेष्टा की है।
  इस समयके यन्थ देखनेसे माल म होता है, कि छन्होंने
  उस समय अन्यान्य दर्भ नसम्प्रदायों के मतको अच्छी
  तरह आयत्त नहीं किया, सक्रोटिसकी तरह छन्होंने
  नैतिक और सामाजिक विषय से कर ही इस समयके
  यन्थोंकी रचना की।

चारमाइडिस (Charmides) नीतिविषयक ग्रन्थ है। जाइसिस (Lysis) नामक ग्रन्थमें बन्धुलके सम्बन्धमें मोमांसा है भीर खेकिस (Laches) में इट्रता सम्बन्धमें। अजावा इसके उन्होंने भाजसिया-इडिस माइनर प्रमृति (The first Alcibiades), हिनियस माइनर प्रमृति कुछ नीतितस्वविषयक ग्रन्थ रचे हैं।

जार्जियस (Georgias) श्रीर प्रोटागीरस (Protagorus) नामक यन्थोंने उन्होंने सोफिटोंको नैतिक मतका खण्डन किया है। धर्म (Virtue) का प्रक्रत सक्य कैसा है ! धर्म को शिचा दी जाती है वा नहीं ! धर्म श्रीर सुख एक नहीं है, ये सब विषय उन्न यन्थोंने सिबविशित हैं।

प्रटो दर्भ नके हितीय युगने यन्थमें प्रथम युगनो तरह कल्पनापालुय भीर नैतिक विषयका बाहुल्य नहीं देखा जाता। में गारिक और अन्यान्य दार्भ निक सम्प्रदायों ने साथ सालात् सम्बन्धमें परिचय हो जानिसे प्रेटोने पूर्व कालीन दार्भ निक मतों का अनुयोलन करना भारक किया। इसी समयसे यह नीतितस्व कीड़ कर अन्यान्य दार्भ निकों के विषय विश्वेषतः ज्ञानतस्वकी भीर उनकी दृष्टि पड़ी और अन्यान्य दार्भ निक मतों ने साथ संघर्ष होनेसे उनने निज दार्भ निक; मतका सत्यनिक्पण भीर यथायथ व्याख्याकी इस्का बलवतो सत्यनिक्पण भीर यथायथ व्याख्याकी इस्का बलवतो

इर्दे। इसी समयसे छन्होंने सपना तथा प्रपने गुरु सक्रोटिसकी मतका वैज्ञानिक प्रणालोमें प्रचार करना भारका किया। सक्रोटिस सरल उपायसे सपने ज्ञान तत्त्वका प्रचार कर गये हैं। इंटोने छन्हें विज्ञानसमात प्रणालीसे प्रतिपन्न करनेकी चेंग्टा की है।

सकी टिसकी मतमें पदार्थका ज्ञान पदार्थके नीयन वा धारणांचे रुत्यत्र होता है (Cognition through notion) अर्थात एक जातिको दो या दोसे अधिक पटार्थ देख कर उन पटार्थी के मध्य क्या क्या साहस्य है हम लोग उसे समस्त सकते हैं और इस साह्य वशत: ही वे एक जातिकी वस हैं, ऐसा प्रतोत होता है। एक जातिकी वसुको सधा यह जो प्रकृतिगत मादृश्य है, इसीका नाम उत्त वलुमावका नीयन भाव वा धारणा है। सक्रोटिसको मतानुमार यदि वस्त देख कर इस लोगों के सनमें ऐसी धारणा वा नीयनका उदय न होता, तो वसुन्नान हो ही नहां सकता । भानके सध्य ऐसा एक "साधारण भाव" (Universal i. e. conceptual element ) 青 जो इन्द्रियज ज्ञानके सधा ऐका साधन करता है, ऐसे एक पटायंका रहना आवश्यक है। वसुके इस साधा-रंग भाव ( General notion )का निर्देश करनेसे हो सक्ते दिसको सतानुसार वस्तुको संज्ञा निर्देश की जाती है। प्रेटोने सक्रोटिसको इस सतकी अपने भाववादतत्व ( Doctrine of ideas ) में सप्रमाणित किया है।

इस समयका सर्व प्रथम ग्रन्थ थियेटिटस् (Theaetetus) है। इस ग्रन्थमें सोफिन्ट प्रोटागोरसको ज्ञानतत्त्वसम्बन्धमें समालोचना करके उसका दोष प्रतिपन्न किया गया है। सोफिन्ट (Sophist) नामक ग्रन्थमें साथा वा भ्यम (Appearonce) को प्रालोचना है। परिमनाइड,स ग्रन्थमें उनको मतको समालोचना देखी जाती है।

प्रेटीके दार्शनिक मत विस्तारके हतीयस्तरमें प्रथम युगका कल्पनाप्राचय श्रीर वर्षेन-प्रणासो तथा दितीय युगको दार्थनिक गर्वेषणा इन दोनों का समा-वेश देखनेमें भाता है। इस समयका प्रन्य देखनेसे साक साफ भात होता है, कि प्रेटीन सकेटिस-प्रव- त्तित मतको बहुत अनुरागको साथ ग्रहण किया है। हितीय युगमें सक्रोटिसका प्रभाव बहुत कुछ ज्ञास हो गया था। छतीय स्तरमें पोधागोरीय टार्ग निक मतीं न्वा परिचय प्राप्त करनेसे उनको मतको प्रचारप्रणाजी भौर भी पिरस्फ्रट हो उठी। सक्रोटिसको नैतिक मत, इलियों को टार्ग निक मत श्रीर पोधागोरीय जहतत्व विषयक मतका सामञ्जस्य विधान करको उन्हों ने सम्बन्धको समाव ग्रमें एक मत स्थापन करनेको चेष्टा को। हितीय स्तरमें वे भाववाद (Theory of ideas) को अवतारणा करको उसका केवल प्रकृत मस्तित्व (Objective reality) प्रतिपन्न कर गये हैं। छतीय स्तरमें उन्हों ने मनस्तत्व, नोतितत्त्व ग्रीर जहविज्ञान ग्रास्त्र समृहमें इस भाववादका प्रयोग दिखलाया हो।

म्रोगे Phedrus श्रीर Banquet नामक दोनों ग्रन्थमें प्रचलित शालक्षारिक व्याख्याप्रणाली- का किस प्रश्नार वैद्वानिक रोतिसे प्रयोग करना होगा, उसकी मीमांसा को है श्रीर यह प्रतिपन्न किया है, कि श्रन्तिन हित 'श्राइडिया' वा भाव (The true Eros or Idea)-को प्रति दृष्टि नहीं रखनेसे किसो विषय- को प्रति विद्वानसमान मोमांसा नहीं होतो। फिडो (Phaedo) नामक ग्रन्थमें श्रावाचना है। फिलेंबस (Philebus) नामक ग्रन्थमें भ्रावोचना है। फिलेंबस (Philebus) नामक ग्रन्थमें भ्रोने परममङ्गल क्या है? इस तत्वकी मीमांशा को है श्रीर रिपन्लिक (Republic) तथा टिमियस (Timaeus) नामक दोनों ग्रन्थों में श्रपने राजनैतिक मतको श्रवतारणा का है।

प्राचीन पण्डितोंने म्नेटोके दश नको विभिन्न प्रणाकी के अनुसार विभन्न किया है। किन्तु दाश निक अरिष्ट-टलने मेटोके दश नको न्यायविषयक (Dialectics or logic), जड़तस्विषयक (Physics) श्रीर नीतितस्व विषयक (Ethics) इन तीन भागीमें बांटा है।

म्रोटोने न्याय वा तक शास्त्र (Dialectic) इस प्राच्याका प्रति विस्तीर्णं भावमें प्रयोग किया है। उनका न्यायप्रव्द दर्भ नगास्त्रका नामान्तरमात्र है। बीच बीचमें उन्होंने न्यायशास्त्रको दश्य नका शाखास्त्रक्ष्य मान लिया है। इस न्यायशास्त्रमें में टोने वस्तुने प्रकृत स्वरूपसम्बन्धमें भाकोचना को है (The Science or what absolutely is, or of the ideas)।

प्रकृत ज्ञानका लच्या क्या है, उसका विचार इस यं ग्रमें किया गया है। दाग निक प्रोटागोर सने मतमें व्यक्तिगत रिन्द्रयज्ञान (Sensuous perception) प्रकृत ज्ञान है। प्रेटोने थियेटिटम (Theaetetus) प्रव्यमें लिखा है, कि ऐसी प्रतिज्ञाको यदि सत्य मान लिया जाय, तो भनेक असामञ्जस्य उपस्थित होते हैं। यदि व्यक्तिगत ज्ञानको हो सत्यका मात्रास्वरूप मान लिया जाय, तो प्रत्येक पण्डे प्रसम्पूर्ण ज्ञानको सत्य स्वोकार करना पड़िगा। प्रत्येक व्यक्तिका ज्ञान उनके पञ्चमें मत्य कह कर खोकार करनेसे सत्यनिक्ष्यण ह्या है। स्वम कह कर खोकार करनेसे सत्यनिक्ष्यण ह्या है। स्वम कह कर किसी पदार्थ का प्रस्तित्व नहीं रहता। इसके प्रतिरिक्त प्रोटागोरस अपने विक्ष मतावलक्षीको स्वान्त नहीं कह सकते, क्योंकि उनके मतसे सभी व्यक्ति का ज्ञान उसके लिये सत्य है।

हितीयतः प्रोटागीरमका सत खोकार करनेसे इन्द्रिय-जनित ज्ञान (Perception) उत्परन हो ही नहीं सकता। इन्द्रियजनित ज्ञान दृष्टा भीर दृष्ट वसुने संयोग-से उत्पन्न होता है। किन्तु प्रोटागोरसका कहना है, कि वाद्यवस्त इतनी परिवत्त नशील है, कि इन्द्रिय द्वारा उसका मुद्धत्ते भर भी यनुभव नहीं किया जा सकता। ऐसा होनेसे उनकां तथाकयित इन्द्रियज्ञान प्रकत न्नान नहीं है, ऐसा स्त्रीकार करना पड़ेगा। तब क्या व्यक्तिगत इन्द्रियज ज्ञानकी स्वाधीनता रही १ त्रतीयतः प्रोटागोरस किए प्रकार इस लोगोंके इन्द्रियज जान उत्पन्न होता है, उसे विश्लेष कर नहीं देखते। इस लोग पृथक पृथक, इन्द्रियमें जो सब विषय यहण करते हैं। मन उन सब विषयोंका सामञ्जस्य विधान करके उन्हें उसी विषयको जानमें परिषत करता है । को वल इन्द्रिय बोधरे ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। सुतरां दुन्द्रियज्ञानरे चातवस्तका प्रकृत स्वरूप इस लोग नहीं जान सकते। प्रोटागोरसके मतका प्रनुपरण करनेसे सत्यका निर्णायक भादमं (Standard of truth ) नहीं रह सकता। इस प्रकार युक्ति परम्परा हारा प्रेटोने प्रीटागोरसको मत-की असारता प्रतिपन्न करको इन्द्रियज ज्ञान भीर विज्ञान का पार्थका निर्देश किया है।

प्रोते मतमे ज्ञानका पत्य दो प्रकारका है, इन्द्रियज ज्ञान भ्रात्याची भीर परिवर्त्त नगील है तथा वाद्यजगत्मे ग्रहीत होनेको कारण असम्पूर्ण है। सृष्टिका यह परिणाम जिसके जपर कार्य कारी नहीं है, जो अपरिवर्त्त न, अनादि, भनन्त है उसी पदार्थ को प्रति विज्ञानको (Rational thought) दृष्टि निवद्ध है। विश्वज्ञान वाह्य वस्तुके जपर निर्भार नहीं करता। वाह्य वस्तुके संस्वहोन परम पदार्थ न का ज्ञान हो विश्वज्ञ ज्ञान है। सुतरां प्रोति मता नुसार ज्ञान (Thought) और विज्ञान (Science) में प्रभेद यह है, कि ज्ञान भ्रयोत, इन्द्रियज ज्ञान अनित्य भीर विज्ञान नित्य ज्ञान है।

म्रोटो प्रवित्ति भाववाद ( Ideal Theory ) है। इतीयदग नकी अन्तवि रोधको भामञ्चस्य के लिये प्लेटोने अपने भाववादको अवतारणा की है। इसोयदर्भन सम्प्रदायसुता पण्डितो ने वाह्य जगत् वा ससत्का घस्तित्व इस्वीकार करके भी दूसरी तरहसे उसे फिर स्वीकार किया हैं। सक्ते टिसने अपने परिमनाइड,स (Parminides) नामक ग्रन्थमें उता मतकी समा-लोचना करते समय कहा है, कि श्रसत् (Non-being)-को विलक्षल अस्त्रीकार नहीं कर सकते। इसीय-दर्भनके मतसे सत् एक हो है : बहुका ( Manifold, multiples exists ) प्रस्तित्व नहीं है। दलीयदग न इस एक (One) और वह (Many) का सामञ्जय विधान नहीं कर सकता। प्रेटोका कहना है, कि दोनींका विच्छेट नहीं किया जा सकता। एक के नहीं रहने पर अने कका अस्तित्व ज्ञान असमाव है। क्या अनेक का चान नहीं होनेसे एकका स्वरूप नहीं जाना जा सकता १ यदि एकका अस्तित्व स्वीकार किया जाय, तो बहुका ग्रस्तित्व स्वीकार करना ही पहेगा। इलीय-दर्भनने मतानुसार एक ही सत है, एक ही नित्य है, बह पनित्य है, वह भ्रम वा माया है। किन्तु प्रेटोने जिस प्रकार एक श्रीर बहुका सम्बन्ध दिखाया है उससे बहु-को असत् सान कर उड़ा देनेसे काम नहीं चलेगा। सत् ( Being )-का जैसा प्रस्तित्व है, वैसा प्रसत्का भी। भ्रम वा माया होने पर भी उस मायाका प्रस्तित्व

स्रोकार करना प्रझेगा। यसत्ते नहीं रहने पर यसत्के सम्बन्धमें धारणा किसो प्रकार हम लोगोंने नहीं
रह सकती। लेकिन ऐसा जो कहा जाता है, कि यसत्
वा बहुका अस्तित्व नहीं है। वह केवल सत्के साव
तुलना करनेसे जाना जाता है। यसत्का अस्तित्व यन्य
प्रकारका (Different order of existence) है।
हलीय दर्श नकी समालोचनाके उपलच्छी प्रोटोने तत्प्रवत्ति त 'बाइडिया' क्या है, उसका परिचय दिया है।
प्रोटोका 'बाइडिया' क्लोय-दर्श नकी सत्के यनुद्धप है।
वाद्य जगत्के अस्तित्व सध्य हो कर बाइडियाके
नोशन वा मापका बस्तित्व स्चित होता है भीर जिस
परिमाणों बाइडिया वा नोधन वाद्य गगत्के साथ
संबन्ध है, वाहरजगत् भी उसी परिमाणों सत्य है।

आहियाका स्वक्प-प्रोटीके मतसे भाइडिया वा भाव जगत् वैचित्राका एक लसूचक है; पर्धात् प्राइ-डियाके रहनेसे एक जातीयवदार्थके सधा एकाल है भीर इस भाइडिया (Notion or bound of Unity) को एपन्नि होने पर चनके एक जातीयस्व सम्बन्धमें हम सोगीका जान एतान होता है (in a subjective reference, the ideas are principles of cognition )। बाइडियाके बस्तिल सम्बन्धमें प्रेटोका भत जतना सुसाष्ट नहीं है। भ्रेटोने भाइडियाको तदः न्तर्गत पदार्थीकी आदर्श-प्रतिक्रति (Archebypes) ग्रीर इन ग्राटग्रेपतिक्वतियोका ग्रग्रोरी गस्तित्व स्वीकार किया है। उन्होंने टेविसका आद्द्रिया, शय्या का बाइडिया, बलका बाइडिया, सोन्द्य का बाइडिया, मङ्गलका भाइ डिया मादि पदाय जगत्मावक हो बाइडियाका उन्नेख किया है। यही एव बाइडिया वाह्यजगतके वसुजातके मध्य धनुप्रविष्ट हो कर अपने श्चरितत्वक भित्तिस्वरूप हो गये हैं।

इन सब पाइडियाओं में जो धाइडिया सन्धान्य पाइडियाका मून है, जिसका परितल स्वोकार करने से प्रन्यान्य पाइडियाओं का परितल पापसे प्राप प्रतिपन होता है, बहो पाइडिया सब में ह है। 'शिव' (The good) यही प्लेटोको मतानुसार सब में ह पाइडिया है। एक मङ्गलका प्रस्तिल स्वोकार करने से एल भौर

दल टोने इस मङ्गलमय स्वरूपको (The idea of the good) ईम्बर बतलाया है। इस मङ्गलमय स्वरूपका व्यक्तिगत स्वातन्त्राः, (Personality) उनके दग्रीन से पन्छी तरह जाना नहीं जाता। सग्रुप ईम्बर (Personal God) के सम्बन्धने उन्हों ते कुछ भी स्वय्टभावने निर्देश नहीं किया।

हेटोका जबतस्व ( Physics )।

डाइलेकरिक वा दर्घ नवे न्यायभागके जैसा प्रेटोने मनोयोगं, भीर यहके साथ जहतत्त्वका चनुशीसन नहीं विया। उन्होंने पहले हो कहा है, कि बहतस्य इन्द्रियज ज्ञानसापेज है, प्रजाशक्ति ( Reason ) यहां काय कारो नहीं है। टिसियस ( Timaeus ) नामक प्रन्थमें में टोने भवने जहतत्त्व की भवतारणा की है। इस पत्यके श्विकांशको उपाख्यान मुल क समस्क कर इसके दर्श नांश. का निष्यं य करना कठिन है। प्रेटाने पहले हो जगत्-निर्माणकारी डे सियग स ( Demiurgus ) नामक एक विधाद्यपुरुषका मस्तित्व स्रोकार किया है। इस पुरुषकी बुद्धि चौर निर्माणकोश्रखसे नगत्ने इस प्रकार सम्यूण ता खाभ की है। यह डिमियरगर जगतको उद्घावनी प्रति ( The Moving deliberating principle-the world-former) है। पहले जगत्का कुछ भी न था, क वस्तानगतका चादिनारचलक्य जगतका बाइडिया वर्त्तं मान या एवं याकार योर सीमाडीन प्रकृति विद्य-मान थो। एक विभाता पुरुषते इस 'जहरागि'को मध्य

Vol. XIII. IOT

शक्ता स्थापित करके सृष्टि विधान करनेके लिये विधान प्राण वा जगत्थित (World-soul) की सृष्टि को। इस विधान प्राण ने जहराधिको सभ्य गति (Motion) श्रीर श्रव्याको जहराधिको सभ्य गति (Motion) श्रीर श्रव्याको उद्यानको उद्यानको स्थान करको ग्रह, नचल, प्रय्यो श्रीर श्रव्याको रचनाको है। जहराधिसे चिति, श्रव्य, तेज श्रीर सक्त् ये चार सूत पदार्थ विकास साम करको पीके उद्यान श्रीर प्राणोजगत्को सृष्टि हुई है। जगतको विकासप्रणालो समयको पौर्वापयको श्रव्यास साधित हुई है वा एक हो वारमें सृष्टि हुई है, इसको सम्बन्ध में स्रोटोने जुक्त भो साम साम नहीं वतलाया। श्रेटा को सतमे सङ्ग्लको स्थानुभवको लिये जगतको सृष्टि (The self-realisation of the idea of the good हुई है।

झेटोको मतानुमार आत्मा (Soul) जङ् और आद-डियाको मध्यवसी है। बात्मा ही इन दोनों क मय बन्धनं स्थापित करती है। प्रचापितावयतः श्रात्माम देवभाव ( Divine element ) वत्त मान है; फिर देह संयुक्त होने के कारण भारमा सम्पूर्ण सुक नहीं हैं। अत्या देहन सुख पर सुखी भीर दुःख पर दुः खो है, सुतरा वह वह है। प्रचा रहनेसे भातमा इस वडावस्थासे मुल्लि लाभ कारको श्रपना स्वभाव ( Ideal state ) पानिके लिये चेष्टा करतो हैं। देहवद होने ह कारण श्रात्माक वासना उत्पन्न होती है। वासना-विरहित विश्वद भावा ( Pure soul ) देहत्यागके वाद अपनी सक्ष अवस्था पाती है। शालाका धर प्रजा ( Reason ) है श्रीर शालातं देहाभिमानसे इन्द्रियत चान (Sensuous knowledge) उत्पन्न होता है। झेटोने इसो प्रकार विषय-ज्ञान ( Senge ) और प्रज्ञाको खत्पत्ति बतलाई है।

# नीतितस्व (Ethics)

जोवनका चरमं उद्देश्य क्या है ? इस विषयका निर्णं य करना हो क्रेटोको नीतितस्य ( thies) का छह् श्य है । क्रंटोको संतमे सङ्गल हो जोवनका परम पुरुषाय है । परममङ्गल क्या है, (What is the summumbonum) नीति तस्वको प्रथमां यो वे इस विषयको मौमांसा करें गये हैं। उन्हों ने भंपने नौतिक विषयको मोमांसा भी भाववाद (Ideal Theory क्षेत्र प्रयोग किया है। जीवनका परमपुरुषार्थ क्या है, इसकी मीमांशामें उन्होंने कहा है, कि "बाइडियल' अवस्था (Exaltation into the ideal being) अर्थात् देह विमुत्त अवस्थामें भारमा जिस भाइडिया स्वरूप अवस्थानी में विद्यमान रहती है, वैसो भाष्यात्मक भवस्थाका प्राप्त होना जोवका परमपुरुषार्थ है, और यही जोवका परम महत्त्व है।

में टोने कहा है, कि धर्म द्वारा ( Virtue ) यह परममङ्गल लाभ होता है। उन्होंने पहले एक टिसके मतका अनुसरण करके कहा है, कि धर्म द्वानके जावर निर्भर करता है और मन्यान्य विषयको तरह धर्म भो ग्रिचाका विषय हो सकता है। पोक्टें उन्होंने यह मत परिवत्त न करके नृतन मतका प्रचार किया। इस मतसे धर्म द्वित्त चार है, प्रचा ( Reason ) के धर्म चान ( Wisdom ) है, इन्हों हम लोगों को सदस्त् विषयका पार्य का समभा देता है। साइकिकता ( Courage ) हृदय ( Heart ) का और मिताचारिता ( Temperance ) इन्द्रिय द्वित्तका धर्म है। धर्म न्यायहित्त ( Justice ) ग्रात्माकी नियामक है और वह प्रन्यान्य धर्म दित्तियों को नियामकत करती है, धर्म द्वित्तियों के मध्य यही सब अने हो है।

रिपिन्तिक (Republic) नामक ग्रन्थमें प्रोटीने अपने राजनीतिक मतका प्रतिपादन किया है। राजनीति (Politics) ही प्राचीन ग्री ह दार्ग निको के मतमे नीतित (Politics) ही प्राचीन ग्री ह दार्ग निको के मतमे नीतित स्वकी ग्री घ सोमा है। प्राचीन ग्रीसमें व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य (Individualism) नामक कोई पदार्थ नहीं था। बालुक प जिस प्रकार बालुकाराधिका कोटा ग्रंग है, व्यक्तिगत जीवन भी ससी प्रकार जातीय जोवनका एक बोटा ग्रंगभूत था। सारे ग्रिशेरको तुलनामें जिस प्रकार किसी ग्रह्मविग्यक्ती भावस्थकता ह, ससी प्रकार जातिको तुलनामें व्यक्तिगत जोवनको भी है। निज चुद्र परिधिक मध्य व्यक्तिगत जोवनको भी है। निज चुद्र परिधिक मध्य व्यक्तिगत जोवनको नोई विग्रेष श्रीकार है तथा सम श्रीकारमें जो जातीय चमता हस्तचेप नहीं कर सकती, जाचीन ग्रीसमें यह धारणा नहीं थी।

8

ब्रैंटोने घपना राजनेतिक ग्रासनतन्त्र ( Ideal state ) इसी बादम पर गठित किया है। उन्हों ने जो शासनतन्त्रको कवि अपन यन्य ( Republic ) में अक्ति की है, वहांग्रयार में तहेश और कालोपगोगी है, इम-में सन्देश नहीं। मालूम पड़ता है, कि बीक जातिकी छस समयकी अधीरनतिक लिये छन्न भादम भाकाम-कुसुमवत् हो गया था। प्राचीन स्पाट ( Sparta ) भीर एथेन्सके सामाजिक नियमों के प्रति हिष्टियात करने-से जात होता है, कि इनमें भी श्रेटोति शासनतत्त्रको तरह व्यक्तिगत स्वातन्त्राका स्थान नहीं है। म्रेटोके मतमे शासनप्रणाची ( State )-ने व्यक्तिगत जीवन है पिता, साता भौर शिचकका खान भिषकार किया है। शासनतन्त्र हो साधारच शिचागार और साधारच धर्मी लय है। शासनतम्ब ऐसे उद्याधिकारकी प्रजायित हारा नियन्त्रित होना शावशाक है। ऐसी शामनगणालोमें व्यक्तिगत स्वार्थ वा स्वेच्छाचारिताका प्रवकाश नहीं है: समान्त वाक्तित्वको जातीयत्वमें परिचत करना होगा। जो जाति (State) बा नहीं है, वह वाजिता भी नहीं हो सकता ! यहांतक कि धर्म कीवन ग्रीर धर्म वृत्ति जातीय जीवनसे वातिगत जीवनमें तेवस प्रतिपासिन होतो है। उनका उत्पति-स्थल जातोय जीवन भौर प्रकागखन वासिगत जीवन है।

प्लिटोन अपने साधारण तन्त्रमें वाक्षिणत सम्मत्ति (Private property) श्रीर गाउँ एवं जीवनकी पाव- श्राक्षता स्वीकार नहीं की है। लोगोंकी धिचा छेटिंग निर्वाहित होगों भीर कौन किस व्यवसायका प्रवल्खन करेगा, छेट हो हसका निर्देश कर हेगा। विवाह प्रस्ति सभी व्यापारीमें छेटवें प्रतुमति लो जायगी। हस विभिन्न लोगों को व्यापास, सङ्गीत्माख, प्रश्चास, दर्भ निमाख भीर युद्धविद्या पादि सोखनी होगो। प्लेटो- ने खीजातिकी व्यापास भीर युद्धविद्यामें धिचा देनेको प्राचा है। यहां तक कि किस समय विवाह करना होगा, किस समय सन्तानोत्पत्ति भीर गर्भ धारण विधेग होगा, किस समय सन्तानोत्पत्ति भीर गर्भ धारण विधेग होगा, किस समय सन्तानोत्पत्ति भीर गर्भ धारण विधेग होगा। प्रतिने स्वापा सन्तानोत्पत्ति भीर गर्भ धारण विधेग होगा। प्रतिने समय सन्तानोत्पत्ति भीर समय सन्तानो पहिगो। प्रतिने समय सन्तानो प्रतिने समय सन्तानो प्रतिने समय सन्तानो प्रतिन सम्पत्ति सम्ति सम्पत्ति सम्पत्ति सम्पत्ति समय सन्तानो सम्पत्ति समय सन्तानो सम्पत्ति समय सन्तानो सम्पत्ति सम्पत्ति समय सन्तानो सम्पत्ति समय सन्तानो सम्पत्ति सम्पत्ति समय सन्तानो सम्पत्ति सम्पत्ति सम्तान सम्पत्ति सम्य

(Aristocratic) है। एवेन्स प्रजासन्त (Democracy)-

की शासनप्रवालों को दुरवस्था देख कर वे उन शामतः तन्स्र ने विशेष पचपाती न ये । स्त्रीय श्रनुपोदिन ग्राममतस्वको प्लेटोने वंगगत प्राप्तिजात्वके जवर प्रति-ष्ठित नहीं किया। उनके मत्तरे चानी व्यक्ति टार्थ निक हैं भौर जी प्रचाचत्तु हैं, वे इन्द्रियक्ते दाम नहीं है—वे शासक होनेके उपयुक्त पात हैं। सनस्त्रवर्म प्लेटोने जिम प्रकार चान (intellect), च्रुवृत्ति (feeling or heart ) भौर इन्द्रियबोध (sense) इन तीन दिभागींका निर्देश किया है। अपने शासनतत्त्वी भो इन तीन वृत्तियों मेंसे एक एकके माधिक्यानुनार प्रजाकी सधा उसी प्रकार तोन श्रेणोविभाग किया है, यद्या- शासक-येषी, सामरिक सन्प्रदाय भीर यमजीविसम्प्रदाय। इन तोन य वियो'से तोन धर्म वृत्तियो' ( Virtues -नी विकाश नाभ किया है। शामकन्ये पो ज्ञान ( Reason )-ने योद्धसम्प्रदाय वोगत्व ( Courage )-क श्रोर श्रमजीवो सम्प्रदाय मिताचार ( Temperance ) जी प्रतिमु हैं । भवशिष्ट धर्म न्याय (Justice )ने उन तोन धर्मी को नियन्त्रित करके राज्यके सधा शृहकता स्यापित को है।

द्वेटोने इन सब राजने तिक नियमों हारा जानोय-मङ्गलके सेतुस्वरूप चानके विकाशका पर्य प्रशस्त कर दिया है।

उपिश्वित प्रसाविषे यह देखा गया, ति प्लेटोके ममय में द्र्या नवास्त्र मर्वायवसम्मव हो छठा या । छन्होंने सक्ते टिसके द्र्य नमतका अनुसरण कर छत्त भित्तिके ज्ञाद विज्ञानमम्मत उपायसे अपना द्र्य न प्रतिष्ठित किया। सक्ते टिसने जिस सत्यका आभाममात प्रदान किया। है, प्लेटोको प्रतिभा छसे भास्त्रर करके भूल गई है।

प्तिटाको मृध्युके बादमे हो उनको दर्ध न चतुष्पाठी (of der Academy) को प्रवनिका स्वयात हुआ। उनको ग्रियोने उत्तरोत्तर प्तिटोका मत त्याग कर पीथा गोरन हा मन विशेषनः तत्प्रवित्तं त मं ख्यावाद आहि मन यदण किया। उनमें बहुतेरे ग्रहपूजक हो गर्थ हैं। कुक ममय बाद प्तिटोका मन फिरमे जानने को इन्हा हुई। दार्श निक जान्टर (Crantor) ने

मबसे पहले प्लेटोके सतकी विद्वत्ति की। यदार्थं में भिष्टटलको ही प्लेटोका शिष्य कह सकते हैं। अरिबटल (Aristotle)

दागं निनेक्यरो परिष्टतन ३८४ खृ॰पूर्वाव्हमें घेन (Thrace) देशके ष्टाजिरा (Stagira) नगरमें जन्मग्रहण किया। छनके पिता निकोमें कस् (Nichomachus) माकिदनके राजा पामिण्डस (Amyntas) को चिकित्सक थे। कची छमरमें पित्र हीन हो कर परिष्टतने सत्तरह वर्ष को अवस्थामें एथिया जा प्रेटोका शिषाल ग्रहण किया भीर वहां वे बीस वर्ष तक उहरे। गुरुशिष्रका परस्पर कैसा सम्बन्ध या, उसके विषयमें विभन्न मत है। कोई कहते हैं, कि परिष्टत प्रेटोकी पर्यन्त प्रिय थे। किसी किसीने परिष्टतको पक्षतक्षतादीवसे दोषो बनाया है। जो कुछ हो, प्रेटोकी पर्यके बाद परिष्टत प्राटर्क्स सके (Prince of Atarneus) राजा हारमियस-की सभामें गये।

यहाँ या कर उन्होंने राजाकी बहन पीथियस ( Pythias )का पारिप्रहच किया । पीरियमको सृत्यु वे बाद छन्होंने पुनः चारविलय नामक एक रमयौंको बगाहा । इस रमणीय गर्भसे छन्ने एक पुत्र इया जिसका नाम निकोसेक्स (Nicomachus) रखा गया। ३४३ खु॰ पूर्वीब्द्री माकिदन-मधिपति फिलिपने मरिष्टटलको चपने पुत्र मालेकामन्दर-की शिचनतामें नियुक्त निया। अरिष्टटन फिलिप भीर भारीकसन्दर दोनीके ही अक्ति भीर सम्मानके पात बन गये। पालिकसन्दरं जब पारस्यविजयको बाहर निकले, तव धरिष्टटलने एधेन्स आ कर कीसियस ( Lyceum ) नामक चतुष्पाठीमें ऋष्यापना कार्य शारका कर दिया। तेरह वर्षं प्रध्यापनाके बाद एथेन्सवासियोंके असम्तुष्ट होने पर वे एंधेन्स कोड़ कर चले गये! ३२२ खु • पूर्वीन्देमें चन्होंने य वियाके प्रन्तर्गत कालसिस ( Chalcis ) नगरमें देहरयाग किया !

श्ररिष्टदल यद्यपि द्वेटोके ग्रिष्य चै, तो भी दोनोंका दार्थ निक सत एक नहीं है भीर दोनोंकी दार्थ निक सतपचार-प्रणालीमें विशेष विभिन्नता देखी जाती

है। परिष्टरतके प्रत्योमि प्लैटोकी तरह कर्णन याचु र टेखनेमें नहीं पाता । प्तेटोने प्रजाशतिवलने योर यरिष्टरलने बुद्धिवलसे पर्यात् चिन्तः यौर यति इ।रा प्रपने दार्थ निक सतका प्रचार किया था । प्रतिटोके दगैनकी गति श्राधातिकता 'Idealism)-की शोर है। उन्होंने श्रामासिकताको खतःसिंह करके उसमे प्रन्यान्य समस्त पदार्थीं को उत्पत्ति निर्देश (deduce)-की है। परिष्ठटलने वास्तवताकी स्रोर लोगोंकी दृष्टि थाकर्षण की है, बाह्यजगत्की सत्य माना है, वाह्य जगतना वैचित्रा उनने निकट वास्तव पदार्थ है, जगत्का कोई भी पटार्य उनकी उपेद्याका विषय न था। बाह्यजगत्की व्याख्या भरिष्टटलके दिगेनका प्रधान चालोचा विषय है। इस सबैत: प्रसादिगी इंडिवंशनः चरिष्टटल चनैक प्रकारके विचान शास्त्रोंकी प्रवक्त ना कर गए हैं। उन्होंने कीवल तक शास्त्र (Logic) ही प्रणयन न किया, बल्कि प्रकृतिविद्यान (Natural History ), मनोविज्ञान (Empirical Psychology) भौर नीतितस्व (Theory of morals) चन्ही को कौत्ति है।

मेटाफिजिक्स (Metaphysics) नामक ग्रन्थमें यरिष्टरलने यपने दगनके तत्त्वज्ञानमृतक यंगकी श्रवतारणा की है। मेटाफिजिक्स यह नाम श्रीर ष्टरंजने भाष्यकारोंने ही रखा है। घरिष्टरंज इमे प्रथम वा मूल दशैन बतला गरी (First philosophy) है। विज्ञानगास्त्रके साथ दर्यनके पार्यसम्बन्धने भरिष्टरतने कहा है, कि विशेष विशेष विद्यानका मधिकार प्रकृतिको विश्वेष सोमा हारा निर्दिष्ट है: दर्यभक्षां प्रविकार इसी जड़ प्रकृति है मूले पर हैं। पदार्थ मात्रका ही अस्तित्व ले कर विज्ञानका अधि कार है। किन्तु केवल जड़ प्रकृति से कर 奪 🕏 पर्यं वसित नहीं हुई । यावतीय जागतिक अस्तिलं का मूलस्क्र जड़के यतिरिता एक तारिक्क पदार्थ  $(E_{ssence})$  का अस्तित्व हैं। यह तारिवक पदार्थ ईखर हो हैं। प्रशिष्ट तने रेन्हीं ईखरको दश नका प्रतिपाद्य निषय कहा है। इमीसे चरिष्टरलने चपने दगैनका ईम्बरतस्व (Theology) नाम रखा है।

पैरिष्टंटल अपने दर्भन ( Metaphysics ) और न्यार इन दो घास्त्रींकी मीमा स्वष्टक्रामें निर्देश नहीं कर गये हैं। उन्होंने प्रचेकका चालोच्य विषय एक दूमरेंके मध्य मिनिवष्ट किया है। चरिष्टदक्ता न्याय मत ( Logic ) उनके चारनेनन (Organon ) नामक ग्रंट्यमें निपिष्य है।

मेटाफिजिष्म ग्रन्थों श्रिष्टटल श्रपने श्रालोचा विषयको निर्देष्ट प्रणालोक शनुसार मिनविश न कर सके। मे ल उद्देश्यके प्रति लच्च रहने भो विषयों काममङ्ग श्रीर शापेलिक सम्बन्धका श्रभाव देखा जाता है। मेटाफिजिष्मक प्रथमांग्रमें शारिष्टटलने पूर्व वक्ती दर्भ नमतीकी समालोचना की है। प्रोक्ट उनके अपने मतान सार दर्भ नगास्त्रको मूलप्रतिश्वाश्रीका मन्ति वैश किया गया है। द्रतीय भागमें श्रन्योन्यविरोध-प्रणाली (The principle of contradiction) श्रीर संशाप्रणालीक सम्बन्ध श्री श्रालोचना है। पदार्थ (otion of substance) क्या है ? पदार्थ मात्रका स्वस्प (Besence) के सा है ? विरामावस्था (Potentiality) श्रीर विकाशावस्था (Actuality) क्या है ?

बरिष्टरेस और मेटो दोनो के दार्शनिक मतने क्या वार्यं क्यं हैं. वह श्रीष्टरल हारा सेटोको भाववाद ( Ideal Theory )-को ममाीवना देखनेमे ही जाना जां सकता है। अविष्ठटसका कहना है, कि ब्रैटोर्न श्रवनि भाववादमें इन्द्रियक्षाच्च पदार्थीके जपर समस्त भीर अनादित्व भारोप विद्या है अर्थात् व्लेटीने जिस भावमें चार्डियाचीका चेंद्रित्व प्रतिपन्न किया है उसमे वै इन्द्रियबाहर-पदायें ( Things of sense immortalised and eternalised) समर्भे जाते हैं। इसके चित रिक्त देवेटी कथित चाइंडियाओं के नियागित ( Move ment) नहीं है। जड़जरात्वे साथ इनेवा संग्वन्ध किस प्रकार साधित इसा है, प्लेटीने उसका कोई उपयुक्त बार्च नहीं बतेलाया। प्लेटोने कडा है, कि प्रत्येक जागतिक पदार्थं तदन्तर्गत 'बाइडिया' के अंधोभूत ( Participate in the ides ) है, किन्तु आरिष्टरन क्या वोहनों हैं कि पैक्षे टीकथित पाइडिया जड़जमत्में नहीं है; सुतरा जड़पदार्थ मात्र हो इन के मंगोसून हैं यह किन प्रकार सालूस हो सकता है। भाइडिया सम्पर्ण क्रियाहोन वसु हैं। इनमें कोई कार्यकरो चमता नहीं है। स तरां जडपदाय के मात्र दनका कोई म वोगमाधन करनेमें कि वी एक खनीय पढार्य की माव-खकरा है, प्लेटी ऐसे किमी पदायं का अस्तित्व स्तोकार नहीं करते। यारिष्टटनको समसे बाइडियायीका यन्तिल स्वोत्तार करनेका कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि प्राद-डियाबीमें तदन्तर् त जडयदाय को अपेचा अतिरिक्त कोई गुच वा प्रक्ति नहीं है। ऐसे प्रमायस्य क पदार्थ का भस्तित्व स्वीकार करना हिरुतिमात है। अरिष्टर चके मतानुसार ये सब चाइडिया (Ideas or notions) कोई जड़ातिरिता पदार्थ नहीं (Transcendent) है. उनका अस्तित्व जडपदाय के मन्ति हित ( Immanent ) है। प्लेटोकी तरह अरिष्टटलने भी स्वीकार किया है, कि वस्तुके सावसे ही वस्तुका ज्ञान उत्पन होता है अर्थात् वस्तुके अन्तर्नि हित प्राइडिया वा माव दश्किके मनमें चढ्ड हो कर उस वस्तुमें ज्ञान चरपन करता है (The true nature of a thing is known and shown only in the notion )। दार्शनक सक्रोटिस पहली पहला यही मत पचार कार गये हैं। प्लोटोने सक्ते टिस-कायित इस नीयन (Notion)-से तथा इसके जडातिरिक स्कतन्त्र श्रस्तिस्व (Objective reality )-को प्रतियन करके अपना भाववाद ( Ideal Theory ) स्थापित किया।

प्लेटोंके बाइडिया भीर इन्द्रियगाह्य पदार्थं के पर-स्वर सम्बन्ध में समालोचना की जगह बरिष्टटलने पदार्थं (Matter) भीर मृद्धिं (Form) यही सम्बन्धं निष्यं किया हैं बरिष्टटलने मृद्धिं (Form)-को प्लेटोंके बाइडियांके खान पर रखें है। मृद्धिं पदार्थं में स्वतन्त्र नहीं है पौर मृद्धिं ही वसुका स्वरूप निर्देश करतो है। घरिष्टटलने बार बकार के कारण बतलाये हैं, प्रारमल वा वाहत्रकारण (Formal cause), समवाय कार्ण (Material cause), जिम ग्रात्ति ने महयोगमें समवाय साधित हुआ है वह निमित्त कारण (Efficient cause) भीर जिस बहे खाने यह समवाय

Vol. XIII. 108

साधित हुआ है, वह अन्तिन हित हहे ख भो न मि
तिक कारण (Final cause) है। इन चार कारणीका
विश्व वण करने से मून्ति (Form) और पदाण्डै (Ma
tter) ये दो विषय म जिने देखने में आते हैं। समवाय
कारण भीर निमित्त कारणहय (Efficient and final

cause) मून्ति (Form) के खानीय हैं चौर सम

वायकारण पदार्थ (Matter) की निर्देश करता है।

भास्कर ही खोदित म न्ति को आक्षति और उक्त मून्ति का कारण है। सत्रा भास्कर निमित्त कारण,

मिति को आक्षति वाह्य और मिति कारण, इन

तीनों को एक खानमें मान मकते हैं। भास्कर प्रस्तरखण्डका कारण नहीं है, सुतरां वह एक समवाय
कारण (Material cause) है।

परिष्टर कि सत्ते प्रत्येक जागतिक पदार्थं रूप (Form) और जड़ (Matter कि समावे यसे गठित हुमा है। रूपहोन पदार्थं (Matter without form) जगतमें कहपनाकी सामग्री है, के वल ग्रस्तिल कोड़ कर इसके कोई विशेषण वा उपाध नहीं है (Without predication or determination)। जागितिक प्रत्य क पदार्थ का म लस्बरूप है ऐसे निक्पाध पदार्थ का ग्रार्थ का म लस्बरूप है ऐसे निक्पाध पदार्थ का ग्रार्थ होन पदार्थ जिस प्रकार नहीं देखा जाता, पदार्थ होन रूप भी (Form without matter) उसी प्रकार है। ग्रहरूप (Pure form) नामका पर्यात् जो कोई विशेषरूप नहीं है, ऐसा पदार्थं जगत्में नहीं मिसता। विषय वा पदार्थं रूप (Form) को विश्वहावस्था (in pure notion )में रहने नहीं देता।

परिष्टरतन रूप श्रीर जड़के सम्बन्ध जगत्की विकाशप्रकाली (development)-की व्याख्या की है। वह सम्बन्ध भविकाशवस्थाके साथ विकाशवस्थाका सम्बन्धमात (The relation of potentiality to actuality) है। विषयके रूप ग्रहण का नाम विकाश (becoming) है; बीज के मध्य तच कारणवस्था (as potentiality) है। यह बीज जब तच्ची परिणत होता है, तब वह बीजकी विकाशावस्था (Aetual

existence) है। अन्तर्निहित फारम कारणावस्थाका उद्दोधन करने विकाशावस्थाने परिणत करता है। अिरष्टरक्ता फारम वा रूप कहनेने इन्द्रियको विषयो भूत वाहा श्राकृतिका बोध नहीं होता। अरिष्टरक्ते मतानुसार फारम कहनेने विकाशशित वा विकाशका कारण समभा जाता है। भास्त्राकी कल्पनाप्रसृत देवमूर्ति पश्चात् खोदत देवम क्तिका कारण है। इसी जगह प्लेटो और अरिष्टरक्ते मत का प्रकृत पार्थं का देखनेने बाता है। प्लेटोके बाइ-डियाको तरह बरिष्टरक्ता फारम वा बाइडिया कार्यं करी शिक्तश्चा नहीं है। फारमको सुद्धावस्था हो (Potentiality) विकाशावस्थाको परिणति (Actuality) साधन करती है।

स्त्रा श्रीर विकाशावस्थाके सम्बन्धसे हो श्रीरष्टटल-ने इंग्बरका श्रस्तित्व सप्रमाणित किया है । तीन श्रेणोको युक्तिका अवलम्बन करके वे श्रपना मत प्रतिपन्न कर गये हैं।

जगत्तस्वमे प्ररिष्टटलने दिखलाया है, कि प्रय त्तावस्थासे विकाशाबस्थाको साधन करनेके लिये एक विकाशयिक्तिकी भावश्यकता स्रोकार करनी पर गी। क्योंकि विकाशसाधक शक्तिके नहीं रहनेसे सुद्धावस्था किस प्रकार हो सकती यह मालूम नहीं होता । देखर हो यह विकाश साधक शक्ति हैं। जागतिक ग्रतियोंका कार्यकारित स्त्रोकार करनेसे, इस ग्रति-को नियामक एक गिता (Principle of movement) अवश्य वत्त मान है, ऐसा मानना होगा; कारण अनियन्त्रिन अति विशेष फनोत्पादक नहीं है। हिनीय प्रस्ताव (Ontological argument)में मरिष्टहलने दिखाया है, कि यह ग्रीत सम्पूर्ण विकाशमान (Pure actuousity) है, क्योंकि पविकाशावस्था (potentiality) में उनके जपर असम्य प्राता भारोप की जाती है। जिसका विकाश अब भी नहीं हुआ है, उसका विकाश प्रनिश्चित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सतरां जो वस्तु विनाग्रहीन हैं वह विकाशमान है और समरत्व ईखरका स्वरूप है। इतियतः ने तिक दिसाव ( Moral argument ) से भी देखरकी सम्पूर्ण ता भीर विकाशावस्था स्वीकार करनी पड़ेगी। कारण जो वसु भविकाशावस्थामें है, उसके सम्बन्धमें दो विकद्ध भाव ही आरोप किये जा सकते हैं। जो भविकाश साधु भसाधु दोनों हो हो सकते हैं, किन्तु जो विकाशमान है, उनके सम्बन्धमें ऐसे परस्पर विरोधो दो विशेषण विलक्षक प्रयुक्त नहीं हो सकते। भत्यव विकाशावस्था श्रविकाशावस्थाको श्रपेवा छक्तृष्ट हैं; देखर सम्पूर्ण हैं, सुतरां विकाशमान हैं भीर दसलिये विरोधावस्थाको भतोत हैं। देखर तीनों कारनों (the efficient, the notional, the final) के भेदसे शक्तिस्वरूप (the prime-mover) भानस्वरूप (purely intelligible) भीर मङ्गल-स्वरूप भान (primitive good) हैं।

पहले ही कहा जा चुका है, कि श्रिष्टिटलके मनने यावतीय जागितक व्यापारमें विकाशका एक धारा वाहिक क्रम है। जड़ ( Matter )-को रूप ( Form )- से रूपान्तरमें परिणति, यही विकाशप्रणालीका मूल है। मनुष्य ही इस विकाशकी चरम परिणति हैं। श्रिष्टिटलके मतानुसार पुरुष (Man male)-की परिणति हारा प्राक्तिक परिणति सम्मूण ता प्राप्त होती है; स्त्रोजाति शस्मूण है। जड़ प्रकृतिकी समग्र चेष्टा इन पुरुष विकाशकी श्रोर धावित होती है। जो कोई वस्तु इसके भीतर है, एसका जीवन व्यर्थ समभना चाहिये।

यनन्तर यरिष्टटलने गित (Motion), देश वा खान (Space) धीर काल (Time) इन तोन वस्तुषां-की प्रकृतिके सम्बन्धने धालोचना की है। गित (Motion) हारा विकाध-व्यापार (Transition from potentiality to actuality) साधित हुआ कारता है। गित प्रक्रिका प्रसार भी स्थानसापेच है, इसीसे स्थान वा देश-को प्रसिष्टटलने गितका सन्भाव्य पदार्थ (Possibility of motion) कहा है। काल गितका परिमा पका (Measure of motion) है। ये तीनों हो ससीम हैं।

भरिष्टरलने अपने जगत्तव ( Cosmology ) सम्बन्धीय ग्रन्थमें कहा है, कि गतिशक्तिको प्रकृति ग्रीर प्रक्रियानुसार जगविशीय कार्य साधित हुआ है। उनके मतानुसार त्रव्याइत (Uninterrupted), स्त्रसम्पूर्व ( Self-complete ) स्रोर हताकार ( Circular ) गति ही सबसे खेष्ठ है। जगत्का जो गोसक (Sphere) सर्वापेचा इस गतिके सापेच है, वह सर्वापेचा सम्पूर्ण हैं बीर जी गोलक इस गतिके अन्पेच है. वह गोलक सर्वापेचा असम्म में है। स्वर्ग जगत्के प्रान्तदेश (Periphery )-में अवस्थित है, इस कारण यह सर्वापेचा मुम्यूष है भीर पृथिवी केन्द्र पर भवस्थित है; इस कार्य गतिका प्रभाव यत्यन्त ग्रन्थ होनेसे यह मर्वीपेचा अस-म्यूर्ण है। नच्चत्राण स्वर्ग के निकट रहने के कारण भपे-चाजत सम्पूर्ण है भौर यहगण पृथियोके निकट रहनेके कारण नचलको अपेचा असम्पूर्ण हैं। स्वर्ग के सभी पदार्थ सम्पूर्ण हैं, वहां जड़पदाय नहीं है। योम ( Ether ) स्वर्गका मूल पदायं है भीर वहांके सभी पदार्थं समर हैं। खग जगत्को नियासक प्रति ( Prime mover )-के साचात् प्रभावाधीन है। पृधिवीके इस प्रक्रिसे दूर रहने कारण यह स्थान यसम्पूर्णताका भाधार है। यहांकी पदार्थ स्थूल जड़ भीर यावतीय द्रश्च हो छत्पित-विनाशशीस है।

अरिष्टरलने प्राकृतिक विकाशके खरभेद बतलाते समय कहा है कि अचेतन पदार्थ इस विकाशप्रणानी से मवीपेचा निम्नस्तर है। अचेतन पदार्थं समूह विभिन्न पराधीं के मित्रण से उत्पन्न हुना है। यह मित्रणम ्लक उत्पत्तिविकाशके निम्नस्तरको सूचना करता है। चेतन पदार्थं इसके ऊर्ध्वं स्तरमें चवस्थित है। यहां पर विकाशः प्रयाली वाड्य विषयके ऊपर निभे र नहीं करती. यहां गतियत्ति जोवनो और संरचणीयतिस्वरूप (Animating and conservative principle) कार्य करती है। उद्भिद्रजगत्में आत्मा केवल संरचण भीर पुष्टिसाधनके श्रतिखद्धवर्मे वत्तं मान है। प्राणीजगतके निम्नस्तरमें इन्द्रियबीध (Sensation)-का खदय हुआ है। इस विकाशको मनुष्यमें परिणति हुई है। मनुष्यमें दून सब प्रक्तियों त्रर्थात् जीवनी, संरचणी ग्रीर बोधग्रति ( Reason )-के श्रतिरिक्ष एक चोधो श्राताका विकाश पाया जाता है जिसका नाम है प्रेज्ञा-ग्राति (Reason) । यह ग्राति स्वप्रकाम है, जहुसे भव- च्छित है। सुतरां देहते साथ इसका कोई सस्वन्ध नहीं है। देहान्त होने पर प्रक्वा विनष्ट नहीं होतो । ईखर के साथ प्रक्रतिका जैसा सम्बन्ध है, बात्सा (Soul) के साथ प्रक्वा (Reason) का भो वैसा हो सम्बन्ध है।

चरिष्टटलका दग न वास्तव-वादम लक (Realism) भित्तिके जपर प्रतिष्ठित होनेके कारण उन्होंने प्लेटोकी तरह नीतितस्व और जडतस्व का सम्बन्ध विच्छित्र नहीं किया। मङ्गलका स्वरूप कै सा है, उसे निर्देश करने में प्लेटोने सङ्ख्के पाध्यात्मक स्वरूप भाइडिया ( The idea of the good ) की अवतारणा की है। अरिष्ट-टल उक्त सतका अनुमोदन नहीं करते। इस कोगोंका प्रकृत सङ्गल क्या है, जीवनसे इस तस्व का वे अविष्कार श्रावष्ट्रसने विज्ञानके हिसावसे नोति-कर गये हैं। तखका प्रचार किया है ; मानवके पचमें यथायें में हित जनक क्या (Morality in the life of man) है वेवल वही विचार किया है। जगतमें सङ्गलका खरूप and (not the good in relation to the universe ) हैं, इस तथ्यको मोमांसा नहीं को । नै तिक जीवन, उनके सतमे श्रति प्राक्ततिक (Supernatural) जीवन नहीं है. यह जीवनका ही विकाशमात है।

स्क्रोटिसके समत्ते जान ही धम हत्तिका स्वरूप ( Virtue is knowledge ) है। इसकी समाजीचनाः में अरिष्टटलने कहा है, कि जानको प्रधानता स्थापन करनेमें सक्रोटिस सहजात वृत्ति (Natural instincts) कड कर जो कुछ जीवनोंकी नियामक हत्ति है, उस ग्रोर नस्य नहीं करते। इन्हीं प्रवृत्तियोंके वशसे इस सोग कभो कभी जानके विपरीत कार्य किया करते हैं। चान हारा चनियन्त्रित हो और स्वभावको चित्रिम करके ये वृत्तियां जी कार्य करती है, वही नैतिक हिसाबसे भमङ्ख्जनक है। इन वृत्तियोंके रहनेसे ज्ञान के विपरीत कार्य करना सक्रोटिसने जैसा असकाव समभा है, वैसा असमाव नहीं है। मनुष्यकी प्रवृत्तियां ही स्वभावतः हितसाधक हैं, इनका यथायथ प्रयोग . होनेसे हो सङ्गतकी उत्यक्ति होतो है। केवन ज्ञानसे ् मुझ्बको उत्पत्ति नहीं है। सुतरां केवल ज्ञानचर्चामें धर्म नहीं है, प्रहत्तिके अनुशीखनमें धर्म है। ज्ञान प्रवृत्तियोका नियासकमात्र हे । सक्रोटियने तस्बह्धिः की हो ( Rational insight ) धम का नियन्तास्वरूप माना है। प्ररिष्टटलके मतसे तत्त्वद्दि नैतिक जोवन जीवनका येष्ठ मङ्गल न्या है का फलस्वरूप है। ( What is the summum bonum of life ), दस तस्वते भालोचनाकालमें उन्होंने कहा है कि सुख हो (Happiness) जीवनका श्रेष्ठ मङ्गत है। सुखको प्रक्राति एक तरहको है जिसका निर्देश करते समय उन्हों ने कहा है, कि विभिन्न प्रक्रिके अनुसार सुन्व भो विभिन्न है। मनुष्यक्षे जिए इन्द्रियजात सुख प्रकत सुख नहां है। कारण, पशु भो इस मुख्यके मधिकारी है। प्रजाजात सृख मानवका प्रकृत सुख है, प्रजा नियन्त्रित कार्य (Rational) से जो सुखोत्परित होती है मर्थात् जो सुख इस कार्न के फलस्वरूप है (Result and not the end in view) वहा प्रकृत सुख है।

धमं द्वित वा सद्गुष (Notion of virtue) क्या हे, इसके सम्बन्धमें परिष्टरलने कहा है, कि प्रका जातकमं के पुन: पुनः प्रमुशीलने जिस गुण वा प्रकृतिका उदय होता है, वही धमं द्वित (Virtue) है, प्रत्येक कार्य यथायथ फलाकाहा करके साधित हुआ करता है; किन्तु कार्यका फल यदि यथायथ न हो कर मात्रामें थोड़ा (Defect) प्रथवा बहुत (Excess) हो, तो कार्य ससम्पूर्ण हुआ, ऐसा कहना होता। फलको प्रव्यता भीर प्रधिकता हन दोनों का मध्यवथ अनुसरण (Observance of a due mean) धमं द्वित्तको प्रकृतिका स्वरूप है। यह मध्यराधि (Mean) सबों के पत्तमें समान नहीं है। सुतरां धमं सबों के पत्तमें एक प्रकारका नहीं है। पुरुषका धमं एक प्रकार, स्त्रोका पत्तम प्रकारका धौर बालकका धमं दोनों के धमं से स्वतन्त्व है।

जोवनको भिन्न भिन्न अवस्थानुसार धर्म हित्तियां भो भिन्न भिन्न हैं। अवस्थाको वै चित्राको हित् समस्त धर्म वित्तियों का निर्णय करना कठिन है, इसीसे जोसनको स्थार्य भावों से प्रधान प्रधान धर्मों का प्ररिष्टर कने निर्देश किया है। जैसे सुख भीर दुःख दोनों हो पदार्य संसारमें देखनेने पाते हैं। इन दोनोंको नैतिक

मध्यात्रस्था ( Moral mean ) निर्देश करने में यह कहना पड़ेगा, कि दु खसे भय करना भी भनु चित है श्रीर बिचकुल भय नहीं भो करना अनुचित है; इन दोनोंका मध्यपय हट्ता ( Fortitude ) है। सुखंक प्रति श्रीदासीन्य भी वाटकनो ६ नहीं है श्रीर सुखंके प्रति श्रीदासीन्य भी वाटकनो ६ नहीं है श्रीर सुखंके प्रति श्रद्धासिक भी उसी प्रकार है। इन दोनोंका मध्य प्रय मिताचार ( Temperance ) है। ऐसे उपायका श्रवलम्बन करके श्ररिष्टटलने धम हित्तियांका निर्देश श्रीर उनका श्रेणीविभाग किया है। उन्होंने वैद्यानिक हिसाबसे इनकी श्राक्षीचना नहीं की, केवल साधारण भावसे श्रालोचना को है।

धर्म अथवा सुख घरिष्टटलके मतवे सामाजिक प्रथवा राजनै तिक जोवन भिन्न व्यक्तिगत जीवनमें अस-स्मव है। मानवका धर्माधर्म ग्रन्थान्य मानवी के साथ मम्बन्धसे उत्पन्न हुमा करता है, मानवका सुख भी उसी प्रकार प्रन्यान्य मानवसापेच है। समाज भिन्न मनुष्यके मनुष्यत्व कर्ना १ वर प्रन्थान्य प्राणियों को तरह एक प्राणीमात्र है। मनुष्य जन्मसे हो एक सामाजिक जीव (Corporate being) है; इसीसे प्टेंट वा राज्यतन्त्र व्यक्तियावंश (Family)-को भपेता महान् 🕏 । व्यक्तिगत जीवन इस र्राजनैतिक जीवनका समान्य पंग्रमात्र है। प्लेटोको तरह घरिष्टटलको मतमे मानवजीवनको नैतिक उदित ग्रीर सम्पृष्ताका विधान करना राज्यतन्त्रका यवस्य कत्ते वा है। लेकिन . इसको लियेवे व्यक्तिगत श्रीर वर्श्यगत खाधीनताको विस्तुस वितुप्त कर डालनेक पचवातो नहीं हैं। राज्यतन्त्र उनको मतसे एका सम्प्रदाय नहीं (Unity of being) है -सम्प्रदाय सम्रहको में लग्ने उत्पन्न है। चानी व्यक्तियों के द्वारा ही ग्रासनतन्त्र परिचालित होना उचित है । श्रारिष्टरल राजतन्त्र (Monarchy) भोर प्रभिजाततन्त्र ( Aristocracy ) शासनप्रवासीको पचपाती थे। छनका कहना है, कि जो राज्य धर्म परि-चालित है, चाहे एक द्वारा हो चाहे अधिक दाग, वही राज्य उत्तम है। दार्श निक हिसाबसे शासनतन्त्र उत्तम है, उसका निष्य करनेकी उन्हों ने कोशिय नहीं की। छन्हीं ने देश-काल-पातानुसार शासनतग्तका नियोग करने कहा है।

Vol. XIII. 105

परिष्ठ सकी ब्रह्मुक बाद उनके सम्प्रदायभुक परिष्ठ तमण दर्भ नकी विशेष उक्ति न कर सके। परि-प्टलके स्थापित दर्भ नसम्प्रदायका नाम पेरिपेटिटिक सम्प्रदाय (Peripatetic school) है। दर्भ नकी प्रपेवा जड़विश्वानका प्रभाव इस सम्प्रदायमें विशेष-रूपसे बच्चित होता है। परिष्ठत द्वाटो (Strato) प्रिष्टट लोक्त दितवादका परिहार कर प्रकृति (Nature)की हो सभी पदार्थों का कारण श्रीर नियन्ता कह गरी हैं।

अरिष्टटलको बाद जिन सब दार्शन क सम्प्रदायों-की सृष्टि हुई, उन सब सम्प्रदायों में घ्रेटो चौर परिष्ट-टलके दर्भ नकी तरह साव भीम भाव नहीं देखा जाता। सोफिटों की तरह उनके दर्गनमें भी भावना (Self or subject ) ही प्रधान सच्चा है। किन्तु मोफिटों की तरह इस भावनाका प्रकार सङ्घोषं व्यक्तित्वमें पर्य वसित नहीं होता। इन सब दर्धन-सम्प्रदायके सतसे सभी जामतिक वदाव पाकासम्प्रसार पके महायमृत हैं। को पदार्थं पाठमानी पच्चमें पावगान नहीं है, उसका चस्तित्व निष्मस है। इस प्रकार दार्शनिक सत मकी व चौर एक टेश दशी दोने पर भी पहली जिस प्रकार दर्भ नमतवाद भीर मनुष्यका धर्म तथा सामा-जिक जीवन स्वतन्त्र था, घरिष्टद्वके परवर्ती दर्भन सम्प्रदायों में दर्भन चसी प्रकार वेदल जानप्रदायक ग्रास्त्रविशेष न हो कर जीवनके साथ एकीभूत इया था।

प्रिष्ट सके परवत्ती चार दार्थ निक सम्प्रदाय
प्रिस्त है,—ष्टोइक दर्थ न, एतिका रीयदर्थ न, स्केष्टिकदर्भ भीर ब्यु प्नेटानिक दर्भ न । यथाक्रम इनका
स'चिस विवरण नीचे दिया जाता है।

शेइक ( Stoic ) दर्शन ।

दाश निक जेनो ( Zeno ) इस सम्प्रदायके प्रवर्त्त के । उन्होंने २४० खु॰ पूर्वाव्दमें साइप्रम द्वीपके प्रकार त सिटियम ( Citium ) नगरमें जनगर का किया था। वे पश्चे अनेक दश्चेन सम्प्रदायभुक्त हुए थे । सिनिका ( ynic ), सेगरिक ( Megaric ) श्चेर ऐक्किक ( Academic ) इन कई एक सम्प्रदायोंका

शिषात यहण करने वाद स्वधिनभावमें वे प्रपत्ने मतका प्रचार करने लगे एथिन्स हो छोत्रा (Stoa) नामक एक घरमें उनको दर्भन चतुष्पाठो थी, इसी स्थानके नामानुमार उनके दर्भन मतका छोइ कदर्भन नाम पड़ा है। यहां ५८ वर्ष अध्यापना करके अति वृद्धा वस्थामें उन्होंने देहत्याग किया। उनका पवित्र जीवन ग्रीक लोगोंके दशन्तका स्थल था।

पहले ही कहा जा चुका है, कि इन सब सम्प्रदायी के मतसे दर्भ ने नास्त्र जीवनकी उन्नतिका उपायस्करण्या। जीवनके पन्नमें जो प्रयोजनीय नहीं है, ऐसे ज्ञान वा विद्याको सावग्रकता इन स्थेणो पिष्डतगण स्वीकार नहीं करते। तक पास्त्र (Logic) छोडकों के मनसे सत्यज्ञान लाभ करनेका साधनस्वरूप है, प्रकृतितस्व (Physics) जगत्पकृतिका तथ्य निर्णयकारी और नीतितस्व (Ethics) का लच्चा है, रूडन सब तस्त्रों का जोवनमें प्रयोग करके जीवनका उद्देश्य साधन करना। छोडकदर्भ नमें न्याय और जड़तस्व (Logic and physics) को नीतितस्व (Ethics) का सङ्घ सक्ष्य (subsidiary) वतलाया गया है।

न्याययास्त्रमें ष्टोस्क पण्डितों ने सत्य पौर सिथ्या-का स्वरूप निष्य करनेकी चेष्टा की है। इन्द्रियज जानको ही उन्होंने सत्यज्ञान साना है। विखास (Power of conviction) हो सन्यका द्योतक है। जो सत्य है उस पर विना विखास किये इस लोग नहीं रह सकते।

जड़तत्त्व सम्बन्धने भी ये सब जड़वादी (Materialist) है। जड़ भिन्न दितीय पदार्थ का प्रस्तित्व ये
होग स्वोकार नहीं करते। सभी वस्तु धरीरधारी हैं,
यहां तक कि भावना भी (Soul) एक प्रकारकी
जह है, लेकिन यह स्वा और खूल जड़िस स्वतन्त्र
पदाय है। इंखर जगत्से स्वतन्त्र नहीं है, एकके
सिवा दूमरेका प्रस्तित्व सम्भवपर नहीं है। इस
जगत्में इंखर सभी विषयों के नियामकस्वद्ध है।
जागतिक नियमपरम्मरामें विधाताका स्वद्ध्य है एवं
वे सुख और दु:खके मूल कारण प्रनन्त ज्ञानमयद्ध्यमें
विराजमान हैं। हेराकाइटसको तरह यह सम्प्रदाय

भी कभी कभी ईखरकी अन्नि वा तापस्वरूप, कभी जागितक आध्यात्मिक प्रापस्वरूप (Spiritual breath) वतला गया है। जिन प्रकार हे गक्काइटमको मतमें अध्यम सभी पदार्थी की उत्पत्ति होनो है, फिर वे मब पदार्थ अन्मिम हो लय हो जाते हैं, उसी प्रकार ईखरमें हो सभी पदार्थों को उत्पत्ति है और पीछे ईखरमें हो वे लय हो जाते हैं। छोइक पण्डित ने युगोत्पत्ति और प्रस्वय (Cycles) स्वीकार किया है।

ष्टोइक सम्प्रदायका नीतितःत्व भो (Ethics) इस जड़तत्त्वको भित्तिको जवर स्थापित है। जगतको मृह्वला और जगत्कों अन्तिनि द्वानका अन वर्त्तन काना ही शीदकों की अतसे जीवनका चर्म लख्य है। प्रतातिका अनुवत्त न करो ( Follow nature ) अर्थात प्रकृतिदत्त स्वाभाविक वृत्तियों के नियोगान सार चली, यही छोदक नीतिका म ल स व है। प्रश्लाशित (Reason) तुम्हारो प्रकृतिदत्त श्रीत है, सुतरां प्रजाको नियनाम् सार चलो (Follow reason); ऐसा होनेसे हो तुम प्रक्रतिको भन् सार चन सकोगे। प्टोक्को को मतमे धमहित्त ( Virtue ) भीर सुखते ( Happiness ) कोई विग्रेष सम्बन्ध नहीं है। परन्तु सुख नै तिक जीवनका दानिकारक है। प्रक्षतिक सध्य सख्का कोई स्थान नहीं है, सख प्रकृतिका लच्च नहीं है, दत्यादि । उपरि-उता न तिका सालों से ही पटोड़ को की न तिका मतकी कठोरताका विलच्चण परिचय पाया जाता है। व्यक्तिः गत सुख दुःख नैतिक जीवनका लच्च नहीं है, जी प्रकातगत नहीं है, वह नीति है विषयोभूत नहीं ही सकता । सुतरां सुखप्राक्षिके दिन दुःख्विमोचनके भागय पर जो सब कार्य किये जाते हैं उनको शोदकीं के मतसे नैतिक कार्यं में गिनती नहीं हो सकती। केवन एकमात धर्म ( Virtue ) से सुख (Right) समाव है। सुख वाद्य विषयके जपर निर्भं र नहीं करता। प्रचातुः वर्ची हो कर चलना हो धर्म का सक्य है, पद्मा नियोग-के प्रतिकृत चलने वे पाप (Vice) होता है — प्रचासे जरा भी विपरीत चलनेसे वह पाप गिना जायगा। सभी कर्म पाप और पुरुषके मध्यवर्त्ती हैं। पुरुषकर्म एक भावमें श्रच्छा (Right) श्रीर सभी वावकर्स भी एक ही

भौवमें खराब है। मात्राका किमी प्रकार तारतस्य नहीं है, इन्हें ष्टोइकीका कूटसूत्र (Stoical paradox) कहते हैं। ज्ञानवलसे वासनाका दमन करना हो यथार्थ धम है। मनुष्यका कर्त्त व्य दो प्रकारका है, एक अपने प्रति और दूसरा दूसरे है प्रति। आसरचल धम प्रवृत्तिका अनुवर्त्त न इत्यादि अपने प्रति तथ यथायय भावमें न्याय और द्यादाचित्रक माथ सामाजिक जीवन निर्वाह करना दूसरेके प्रति कर्त्त व्य है। राजा वा शासनतन्त्र मनुष्यके सामाजिक जीवनका विकाश-मात्र है।

ष्टाइकों के मतसे जानो व्यक्ति सृष्टिका सारभूत है। जानीसे कुछ भी छिपा नहीं है। वे प्रक्रिक प्रत्ये क तथ्यसे भवगत हैं। जानो व्यक्ति ने तिक हिमाबसे सम्पूर्ण हैं। वे भय, हेल, अभये आदि रिपुय्निक वयी भूत नहीं हैं—िक को भो विषयमें बढ़ नहीं हें, इस कारण वे सम्पूर्ण खायोन हैं। उन्होंने यह दिखानिकी चेष्टा की हैं, कि प्रजा और धमं जानियों में प्रतिष्ठित हे इस कारण वे ही प्रक्रत सुखी हैं। जोवनकी नै तिक पराकाष्ठाका प्रचार करना ष्टोइक-दर्शनका उद्देश्य है और योक जातिके अध्यतनके समय भी उन्होंने इस ने तिक यादर्शको विलक्षक अञ्चस रखा है।

एपिक्यूरीय इर्शन (Epicurian Philosophy )

दार्शनिक एिक्युरम इस दर्शन-एम्प्रदायके प्रयत्त कथे। उन्होंने ३४२ खु॰ पूर्वोब्द्धे स्थामस् नामक दीयमें जन्म लिया था। उनके पिता एथेन्स क्षीए कर एका दोयमें आ कर रहने लगे थे। ३६ वर्ष को अवस्थामें उन्होंने एथेन्स भा कर अपने दार्शनिक मतका प्रचार करना भारक किया। जीवनके प्रेषकाल तक वे इसी कार्यमें लगे रहे। २०० खु॰ पूर्वोब्दमें एमका देशाना हुआ।

एपिका रसने दर्भ नशास्त्रकी जो मंद्रा प्रदान को है, उसीसे उनका दार्भ निक मत उपलब्ध होता है। उनके मतसे तक भीर ज्ञानका भाष्य करके सुखा-क्षेषण हो दश नशास्त्रका उद्द ग्रह है। सतरां छो इको को तरह इनके मतमें भी दर्भ नशास्त्र केवल ज्ञानप्रदायका शास्त्र ही नहीं है, जोवनका निस्य करणोय विषय भी है। इनके मतने सुख हो जीवनका चरम लक्ष्य है भीर उसे प्राप्त करने के निये मनुष्य को प्राप्त करने विशे करना उचित है। सुतरां दर्भ न्यास्त्रका मङ्गोसूत न्याय वा तक शास्त्र (Logic) श्रीर जड़नस्त नातितस्त्रका माधनमात है। एपिक्यूरोय दर्भ नका मत भनेकांभर्म ष्टोइक-दर्भ नका विरोधी है।

पहले कहा जा जुका है, कि एपिक्यूरस सुख्जो ही (happiness) जोवनका परम मङ्गलस्वरूप बतला गये हैं। परिष्टलको तरह उन्होंने चणमात्रस्थायो इन्द्रिथगत सुखको प्रकृत सुख नहां माना है। दुःखमय परिणामहेतु इन्द्रियमुखको प्रकृत सुख नहों कह सकते।

स्थायि-पराभान्त ( Permanent tranquil satisfaction ) प्रजात सुन्त है । इस सुन्त्रको ज्ञानहिंदि नहों है, यह दुःख-संभित्र है; क्योंकि यह वाह्यविषयः के जपर निर्भर नहीं करता। प्रक्षत सुख्याज्ञ करनीने धारणाका भाषा लेना होगा, इन्द्रियका दास हो कर रहनेसे काम नहीं चलेगा। जानी चनित्य विषयसुख-का परित्यान कर इस निय सुखलाभमें व्रती इहते हैं। यह पराश्चान्त अध्यात्मपदार्थेक जैमा वाह्यविषयकी उक्ति भवनित भर्थात् परिवक्त नकी सपिच नहीं है। ज्ञानी व्यक्तिको श्रति दे हिक यन्त्रणाने मध्य भी प्रव्याहत रहती है। धम सुखका सेतुरवरूप है; बिना धमेंके प्रकृतस्ख प्राप्त नहीं हो सकता। सुखके वाह्य विषय-सायेच नहीं होने पर भी इन्द्रियजात सुख विलक्ष उपेदाका विषय नहीं है। जो प्रामीद निर्देश है, उसका उपभोग करनेमें कोई पाप नहीं। सनुष्यकी स्वामाविक चेष्टा दु:ख-निव्वत्तिको स्रोर टीड़ गई है। ट:खको निव्वत्ति ही सुख है, इस दुःखनिव्यत्तिका नाम शान्ति है। शान्तिको हो प्रकृत सुख कहते है। निवृत्ति-म्बन मुख (Negative pleasure ) इसी ग्रान्तिका नामान्तर है, प्रवृत्तिम जन सृख (Positive pleasure ) दुःखासन्भित्र नहीं है।

स्केप्टिक दार्शनिक सम्प्रदाय ।

पूर्वीता दाग्र निक दोनों मतीकी तरह व्यक्तिगत जीवनका परम पुरुषार्थ निर्णय करना इस सम्प्रदायका

भी सहे इस हैं। एलिस नाम क स्थानके प्रधिवासी दार्थ निक पाइरी (Pyrroh of Elis) इस सतकी प्रतिष्ठाता वै। इस सम्प्रदायको सतम भी सुख ही जीवनका जचा है। मुखरे जीवन व्यतीत करनेमें जागतिक समन्त पटार्थी क प्रकार तथ्यसे जानकार होना भावस्थक है। किन्तं इस सम्प्रदायको मतसे मनुष्यका चान सीमावस है। वाहा वलुपीका प्रवातस्वद्धय क्या है, हम लोग छसे बही जान सकते। वे जिस भावमें हम सोगोंक निकट प्रतिभात होती हैं ( as they appear to its ) के बल वही हम लोग जानते हैं। किसी पटार्थं सम्बन्धने निश्चित रूपरे कुछ भी जाना नहीं जाता. इसीसे एक ही वस्तक सम्बन्धमें दो परसार विरोधी मलोकी उत्पत्ति सन्भव है। ज्ञानको ऐसी भनि-अध्याक कारण किसी प्रकारका सत प्रकाशित नहीं करना ही प्रक्रत जानी व्यक्तियोंका कर्ताव्य है भीर यहो स्की प्रिकीक मतसे सुखका साधन हैं। स्वींकि कि मी प्रकारका मत प्रकाशित नहीं करनेसे ही चिन्ताको स्वाधीनता प्रमुख रहती हैं; चिन्ताको स्वाधीनता ही भारमाकी प्रान्ति है। इन्द्रियज्ञानको पृथक्ताके दश कारण है, यह इसी खेणीख दार्थ नि तीने निर्देश किया 🗣। वे सब कारण स्त्रीपटिक-ट्रीप (Sceptical tropes) नामचे प्रसिद्ध हैं। विस्तार ही जाने के भयसे जनका सविस्तार उन्नेख नहीं किया गया। उनका संचिव सम यस् कि इन्द्रियञ्चानकी विभिन्नता, व्यक्तिविश्रेषकी इन्द्रिय-श्रक्तिकी विभिन्नता, पदार्थंसम हका स्थानविपर्यंग, -दग्र<sup>6</sup>कको तस्कालिक **मानसिक ग्रवस्था, क्याँ, ताप ग्रा**टि के शेग तथा वखदश नकी विभिन्नता सादि कारणोंसे एक वलुक सम्बन्धने विभिन्न धार्णाकी उत्पत्ति होतो है।

माचीन कालमें जिन सब स्त्री गटिक पण्डितीने जन्म भड़ण किया, उनके संघ्यं एनिसिडेसस (Ænesidemus), धाम्रिश (Agrippa ', सेक्स्टस एम्पिश्तिस (Sextus Empiricus ) भादि विख्यात है।

न्युष्केटानिक चर्गन ( Neoplatonism )

है तवादीको चापरितको दूर कर ग्रेटो भीर गरि-इटलको तरह उक्त है तवादको मृखतस्व-प्रतिपादक दशैन (Absolute philosophy)-का प्रवार करना हो इस सम्प्रदायका उद्देश्य है। इजिप्टके अन्तात लाइकोपोलिस् (Lycopolis)-निवासी दार्थनिक एंसोटिनस् (Plotinus) इस मतको पूर्वस्वना कर गये हैं।

ब्रोटिनसने (२०५-२०० ई॰की) घलेकसन्द्रिया (Alexandria) नगरमें दार्शनिक आमनियस से अस (Ammonius Saccas)के निकट दर्शनशास्त्र प्रध्ययन किया। ४० वर्ष को उमरमें वे रोमनगर पा कर प्रध्यान पनाकार्य में नियुत्त हुए। वे दर्शनके सम्बन्धमें कितने ही अन्य रच गये हैं; उनको मृत्युके बाद उनके शिष्य प्रसिद्ध दार्शनिक पर्णाहरों (Porphyry) के उन्न प्रत्य प्रकाशित किये। ४थो प्रताब्दों में न्युक्ष टानिकदर्शन रोमसे एथेन्समें प्रचारित हुए। विवसोकी (Theosophy) सन्द्रकाल श्रीर भोजविद्या (Theurgy) इन सब विषधीं का प्रभाव न्युक्षेटानिक दर्शनमें विशेषद्विस खिन्न होता है।

स्ति पटिका दर्भ नं से चीन चीर सब विषयीं के प्रति भौदासीन्य ही ग्रान्तिका निदान विवेचित इपा था। किन्त न्यप्रेटानिक पण्डितीं के संतरे यह प्रान्तिकां प्रक्रतं स्वभाव नहीं है, ऐसे बीटासीन्यं व शान्तिनांभ नहीं कियां जा सकतां, प्रशान्ति प्रच्छव भावमें रह जाती है। संगयक्केद नहीं होनेने प्रकृति गान्तिलाभं नहीं या जा सकता। किसी चान दांग यह संगयच्छे द संभव पर नहीं है। न्युप्तेटाहिका पण्डितीं के मतसे आव्याकी यानन्दमय प्रवाहां (ecstasy or rapture) हारा संधयक्क ट होनेसे यह शांन्तिलाभ किया जांतां है। इस अवस्थाने जाता और जे या इष्टा भीर इस्य पदार्थी में प्रथम ता नहीं रहती। सभी है तभावरं दित ही जाते हैं, यही प्रकृत जानंकी पवस्था है। प्रोटिनसके सतंसे प्रमाण द्वारा वसुका प्रक्षत झान उत्पन्न नहीं होता. क्यांकि एनके सत्में प्रकृत जानसे हैं तमाव नहीं रह सकता । विश्वद प्रांनसे प्रश्नाशिता ( Reason )-का सभी जगह शांकांप्रसार देखा जाता है। एक प्रदा भिन्न यन्यान्य पदार्थी का अस्तित्व नहीं रहता। ईखामें समाधि (absorption into divinity) द्वी भवस्थाका नांमान्तरं है। इस समाधि प्रवस्थाको उत्त दार्थनित गण प्रानम्दमय प्रवस्था बतला गये हैं। इस प्रवस्थाको प्राक्ति को जीवना चरम लच्च है और इसो को प्रकृति ग्रान्ति कहते है। सिफ वैराग्य (Sceptical apathy)-से शान्ति प्राप्त नहीं होती।

म्य प्लेटानिक पण्डितीने अपने जगत्त्वमें जगत्का विश्वपाण (World-soul) श्रीर जगतको विश्वपन्ना (World-reason) इन दो शक्तियोंके शतिरिक्त एक तीसरी शक्तिका भी शहितत्व स्त्रीकार किया है। यही शक्ति प्रवर दो शक्तियों को जह है। प्रचार्थात है तभावके कपर प्रतिष्ठित है, इसमें जाता भीर जो य ये दोनों ही भाव वस्ते मान रहते हैं। कुतरां जगत्में बहुत्व (Manifold ) से अज्ञायति यता नहीं है। प्लोटिन ए इन सूल शक्तिका सथार्थ स्वरूप स्पष्टक्ष्यमे नहीं बतला गर्ये हैं। चनका मत संचेषत: इस प्रकार है:--यह मूल-श्राम प्रान (Thought) भीर दृष्काखरूप (will) नहीं है। क्योंकि दृश्वरमें जानका अर्थि करनेसे इनके भी के य करायें है, ऐशा खीकार करना पहता है। अनमें इच्छाशक्ति पानीय करनेंचे भी चनके अपर कार्यजनित फललामकी चेष्टा चारीय की जातो है ; दोनों ही समावसूचक हैं, सुतरां वे अवस्यु-प<sup>6</sup>तासचक हैं। इसीसे उनमें किसीका भी आरोप नहीं किया जाता। किसी भी प्रशासका विशेषण ( Predicate ) इस प्रक्षित सम्बन्धमें प्रयुज्य नहीं ही संकता: क्योंकि विश्वेष । मात्र हो ग्रंग है और इसीरे सोबासचक है। इस प्रकार प्रोटिनस ईम्बर्र हे निर्धे-श्रास्त्रकां असियाटन कर गाँधे हैं।

इस निशु करवसे किम प्रकार इस गुणमय जगत्को छिट हुई है, उसके सम्बन्धमें मीमांसा करते कमय प्रकोष्टनस भपने विकीरणवाद (Theory of emanation) की प्रतिपन किया है। भन्निमें निस प्रकार ताप विकोष होता है, उसी प्रकार ईश्वर है अमन्ता विकाय हुमा है। ईश्वर से पहले हो प्रकार किया (Beason) विकोष हुई है। बाह्य-कंगत्की सभी पहार्य भाइ हिया स्वरूप प्रजाशक्ति ह

में टोने भाववाद (Theory of ideas )का प्रयोग किया है। इस प्रजाशितासे पुन: विख्याणः ( Worldsoul ) विकीष इमा है। इस विख्याणने भार्डियों के भन्रूप वाह्य पदार्थी को स्टप्टिकरके जगतका विकास साधन किया है। सानवकी बाहमा प्रचालगत भीर वाह्य-जगत इन दोनोंको मध्यवत्ती है। इसोसे मानवको शासामें भी भाष्यारिसक भीर सांसारिक वा विडिजीगतिक ( World of sense) इन दोनां भावका समावेश देखा जाता है। मानवारमा प्राप्यारिमक पदार्घ है। केवल नियतिवय ( through inner necessity )से उसने वाद्यानगत्में प्रवश किया है। मानवात्मावे पचमें यह बहावस्था है। इस वद्यावस्थासे सुक्त हो कर बाध्यास्मिक अवेशसाम करना हो मानवारमाका परमपुरुषायं है। वाहा वसुरे इन्द्रियहत्तियोंको निरोध करने पर इस वदावस्था-से मुक्त हो सकते हैं। अध्यात्मजगत (World of ideas) में प्रवेशकाभ करने से निवित्त सौन्द्रये और सङ्गत-के पाकाश्सक्य ईखरमें लयपाप्ति, ब्रह्मानन्दलाभ और निर्वापमोच साभ होता है ("Our soul reaches thence the ultimate end of every wish and longing, ecstatic vision of the One, union with God, unconscious asorption, disappearance in God")। सतरा देखा जाता है, कि ग्रह त-वाद खापनके लिये न्यू से टानिकका मत प्रतिष्ठित इपा

न्युप्तेटानिक दर्शन ग्रोक दर्शनको ग्रेष सौमा है। इसाधमें का प्रभाव जब दिनों दिन बढ़ता गया, तब जानराज्यमें विद्वल खड़ा इया। नृतन धर्म के प्रखरे-स्रोतसे प्राचीन मत धीरे धीरे विलुज होता गया। धर्म के ज्वलन्त इष्टान्तसे मनुष्य शुक्क भीर जीवनीग्रिक्ताहीन ज्ञानचर्नीमें वोतश्रद हो यहे। जगत्में बंहते समय के बाद ऐसा कोई धरिवर्त्त न होनेसे उसी भीर स्रोत लोट जाता है; ए कदिशदधिता उस समयको विशेष कृत्या हो जातो है। प्राचीन मतों संख्यां मको भी मनुष्य उस समय ग्रहण करिया, ऐसी प्राधा न हों को जाती। सुतरां ऐसी प्रवस्थामें प्रोक्तदश्रमको प्रवन्ति प्रोर विलोप प्रवश्रमावो है। श्राचावा इसके राजनै तिक प्रधायतन

ज्ञानराज्यको अवनित्वा एक विशेष कारण है, व्यक्ति गत और सामाजिक जोवनका अधःपतन मस्भवपर नहीं है। ऐसी अवस्थामें जानना होगा, कि जो जाति आध्यात्मिक स्वनिति निकास सोपान पर गिर पड़ी है, उस जातिक साहिल्यान्यद्य नकी सजीवता नहीं रह सकतो। योक जातिन प्रवने स्वाधोनता खो कर रोमको अधोनता खोकार को यो, किन्तु रोमने भी दर्शनमें किसो प्रकारको उत्तति न को। रोममें केवल प्राचीन ग्रोकदर्शनका हो अनुशोलन होना था। रोमी पण्डितगण ग्रोकदर्शन मतो का सामक्षस्थ विधान करनेको चेष्टा करते थे। दार्शनक सिसेरो (Cicero) इनके मध्य विश्रोष प्रमिद्ध हुए।

द्साधम के प्रादुर्भावकालों प्रेटोका दार्थ निक मत सब तः भाइत इया था। देशधर्मावलम्बी पिल्डतगण इसका अनुशीलन भीर गवेषणा कर गये हैं। ८वां धतास्दोमं स्काटस एरिंगन (Scotus Erigena) नामक किसो पण्डितने देशधर्म के साथ न्य प्रेटानिक दर्भ नका सामञ्जस्य विधान करनेको चेष्टा को। इसके बाद ११वों प्रतान्दीके पहले तक दर्भ न शास्त्रको विधिष चर्चा भीर स्वति नहीं हुई।

### स्काळहिक दर्शन ।

११वीं ग्रताब्दीको प्रारम्भसे पुन: दाग्र<sup>°</sup>निक युनका भभ्युदय हुमा। इस समयमे ले कर १५वीं गताब्दो तक जो सब दर्भ न मती प्रचारित हुआ, उसका नाम रखा गया स्तानष्टिक दगेन (Scholastic Philosophy)। धर्म को साथ स्वाधीन-युक्तिका धरम्बय विधानको चेष्टा स्कालिष्टका दर्भनका विशेषत्व है। धर्मसत जब शिचाका विषय ही जाता है, तव यह अन्धविम्बासकी विषयोभृत अभ्यान्त सत्याखरूपमें ग्रङ्गीत न हो कर चिन्ताके बालीक-प्रवारण द्वारा इसके तथ्यनि प्रवास चेष्टाको जातो । जब है तक यह ग्रस्थ विम्बास युक्तिकी प्रधीनता स्त्रोकार न करेगा, तव तक मनुष्यका अन उसे ग्रहण करनेमें स्वोक्ततन होगा। पिट्रस लब्बाड स (Petrus Lombardus) नामक एक परिस्त इस विषयके अग्रेगी थे। स्थानिष्ठ दर्भनका कोई भी सम्बदाय ईसाधम मतीके यावाच्ये सम्बन्ध पर संदेह नहीं करते, केवल युक्तिकी सहायतासे उन्होंने इमको प्रभ्वान्तता प्रतिपादन करनेको चिष्टाको है। विख्यात पण्डित शानसेलम (Anselm) स्त्रासप्टिक दर्शनको प्रथम प्रवत्ते क थे। को एटर बेरोके विभार्च विश्रप थे श्रीर १०३५-८३ तक विद्यमान रहे। दार्श-निक चिन्ताको गास्रोय को भयेचा न्यायशास्त्रको सुस्त्र तक प्रणाली इन सब सम्प्रदायों को विश्रेष सम्प्र श्रीरष्टरलको दर्भनका इस समय विशेष ग्राट्र था। अनेक स्कालिष्टका पण्डित ग्ररिष्टटलको दर्भ नको टोका बना गये हैं । इस समय ग्ररबोर्मि भो उक्त दर्गनने विश्रीष प्रसिद्धि साभ की। टामस आज्ञद्दनस (Thomas Aquinas) भीर डन्स-स्कोटस ( Duns Scotus ) इन दो दार्शनिकीं समय स्कालिष्टक दग<sup>8</sup>न उत्रतिको चरमसोमापर पष्टुंच गया। उन्नादोनीं दार्येनिक दो साम्प्रदायिक मतके प्रवत्ते थे। आकुर्निस बुद्धिगति (Intellect )को भौर डन्स-स्कोटस इच्छात्राता ( Volition )-की प्रधानता स्वीकार कर गये हैं। नामवाद ( Nominalism ) धौर वास्तवः वाद (Realism) इन दोनां मतों की मीमांसामें स्कालिष्टक दर्गनका भनेकांग व्ययित हुमा है। नामवाद सम्बन्धमें न्यायशब्दमें पाश्चात्यन्याय देखी ।

पण्डित रायेखिनस ( Roscelinas ) नामवादं ने भौर पण्डित एनसेलम ( Anselm ) वास्तववाद ने समय के थे। पण्डित ऐवेलाड ( Abelard ) इन दोनों ने मधावत्ती मतावलम्बी थे। नामवादो पण्डितों के मतमे वस्तु ने सम्बन्धमें जो सब साधारण संचा प्रयुक्त हुई हैं, वे सब संज्ञा जितनो वस्तु भों ने साझ तिक चिक्क विशेष हैं। उन सब संचाभों ने जैसे साधारण पदायं नहीं है। साधारणभाव ( General notion ) कहने से हम लोग जो समभति हैं, वह हम लोगों ने हो मनभौ अवस्था विशेषमात है। यद्याय में इसका नोई वस्तु नत अस्तित विक्क वस्तु संचा ( General name or notion ) नी स्राष्ट हुई है। वास्तववादो पण्डितों ने मतसे संज्ञा कार्यानक चिक्क नात नहीं है। संज्ञाने विक्क नात साधारण है। स्राप्त कार्यानक विक्क नात नहीं है। संज्ञाने निर्द प्रदार्थों का साधारण है। स्राप्त कार्याने विक्क नात नहीं है। संज्ञाने निर्द प्रपार्थों का साधारण है। स्राप्त कार्याने विक्क नात नहीं है। संज्ञाने निर्द प्रपार्थों का साधारण है। स्राप्त कार्याने विक्क नात कार्यान स्वाप्त कार्यान साधारण है। स्राप्त कार्यान सिर्द प्रपार्थों का साधारण है। स्वाप्त कार्यान कार्यान सिर्द प्रार्थों का साधारण है। स्वाप्त कार्यान कार्यान सिर्द प्रपार्थों का साधारण है। स्वाप्त कार्यान कार्यान सिर्द प्रपार्थों का साधारण है। स्वाप्त कार्यान कार्यान सिर्द प्रपार्थों का साधारण है। स्वाप्त कार्यान कार्यान कार्यान सिर्द प्रपार्थों का साधारण है। स्वाप्त कार्यान कार्यान कार्यान सिर्द प्रपार्थों का साधारण है। स्वाप्त कार्यान कार्यान सिर्द प्रपार्थों कार्यान सिर्द प्रपार्थ कार्यान सिर्द प्रपार्थ सिर्द सिर्द प्रपार्थ सिर्द सिर्द

एक विशेष प्रावका वीध नहीं होता— प्रावकातिका हो बीध होता है। प्राव कहनेंचे समस्त प्रावकातिका वीध क्यों होता हैं ? इसके हत्तरमें इस सम्प्रदायके पिछतों का कहना है, कि प्रावकातिके प्रन्तात प्रत्ये क जीवमें हो एक साधारण गुणका प्रस्तित्व है, इस कारण प्रावस जा हक जातिश्वक प्रतिवक्त वस्तुको बोधक है। इस साधारण गुणका नाम स्वरूपत्वसूचक गुण (Essence) है। वास्तववादी इस साधारण गुणसमूह (Universals)-के प्रस्तित्व पर विष्वास करते थे, इस कारण वे स्वरूपवाद (Doctrine of essence)-को प्रतिष्ठा कर गये हैं।

पण्डित ऐवेला है ने इन दोनों मतका साम इस्य साधन करते समय कहा है, कि संद्रा मन:प्रस्त होने पर भी विस्तुल करपनाकी सामपो नहों है, वाह्य जगत्में इसका प्रस्तिल है। ससके नहीं रहनेसे इस सम्बन्धों हम सोगों को किसी प्रकारकी धारणा नहीं हो सकती थी। जो तक हारा प्रमाणित किया जा सकता है, उसका वस्तुगत प्रस्तिल वाष्ट्रजगत्में है। यही विश्वास इकालिक दर्धनका म ससूत्र हे और इस विश्वासकी पद्यापतनकी साथ हो छक्त दर्धनकी प्रधानकी सुना होती है।

पहले हो कहा जा चुका है, कि जान भीर धर्म निव्यासका ऐक्यस्थापन हो स्कलाष्टिक दर्भ नका मूलस्थ है। मध्ययुगर्म विद्याचर्चा याजकसम्प्रदायके मध्य हो सीमावह थी, सुतरां दर्भ नशास्त्रकी भाकीचना भी वे ही लोग करते थे। जो सब धर्म मत वे लोग युक्ति को सहायतासे प्रमाणित नहीं कर सकते थे छन्हें ही अभाक्त, सत्य बतला कर स्वीकार कर लेते थे। युक्ति सभ्याना, सत्य बतला कर स्वीकार कर लेते थे। युक्ति सभ्याय ऐक्य नहीं रहनेसे वह प्रमाणसापेच भथवा युक्ति का पतीत नहीं समस्ता जाता। युक्ति भीर विख्वास का इस प्रकार भस्वाभाविक संयोग स्थायो नहीं हो सकता। याजक-सम्प्रदायक शासनाधीनमें स्वाधीन चिन्ता एक प्रकार में विज्ञा हो गई थी। स्वाधीन चिन्ता को अभ्य दयके साथ लोगों ने समस्ता कि युक्ति अन्धिवासका क्रीतदास नहीं हो, वर युक्तिको कसीटी पर विख्वासके ग्रहागुहकी परोक्षा करना भावश्यक है।

जिस कारण समूहको में समें यौर भारताच्यां गुगान्तर साधित हुआ, उसका संचित्र विवरण मीचे दिया जाता है।

तुधरप्रवित्तं त धर्म म खार (Reformation) इस कारण समूहका भन्यतम है महात्मा तुधरने ही सबसे पहली याजक प्रमादाय पेटिहक स्वार्थ साधनको मुलीमूत प्रचलित धर्म मतको विकद्ध भपनी महीयसी स्थमता नियोजित की। जिस निभी कता भीर आध्यादमक तजसे महात्मा तुधर समस्त याजक मन्मदायके विकह खड़े हुए थे, भाज स्थाने फक्स सारा यरीव भाष्या किन खाधीनताका भीग कर रहा है। यही कारण है, कि भव याजक सम्मदायका स्वेच्छातुगत मत देववाणी स्वकृत गर्मीत नहीं होता। याजक सम्मदायके विकृत गर्मी भीवणा करने के लिये सत्य प्राण महापुरुषी का प्रधाचिक हत्याकाण्ड भव भीनीत नहीं होता। स्वावीन-चिक्ताका प्रसार विश्व करपरे फेल गया है, सुतर्रा इस समस्य दर्भ नशास्त्र भीनवभावमें प्रयोजित होगा, इसमें भाष्य नहीं।

स्वाधीन चिन्ता अध्युदय प्रति माहित्य भी चर्च आरम हुई। प्रेटी और अरिष्टटलका दर्मन योक भाषामें पढ़ा जाता है, इस लिये अब पे पहले भी तरह लाटिन भाषामें क्यान्तरित अरिष्टटलका दर्भन विकास । विकास से स्टिश्चित होने की सम्भावना नहीं। हरास मस (Erasmus), में लाङ्क्षणन प्रस्ति पण्डितोंने श्रीक साहित्य की चर्च का विश्व प्रभाव में प्रचार किया। सुद्रा यन्त्र के हो जाने से इन सब प्रत्यों का प्रचार श्रीर भी सहज हो गया। सुत्रां पहले की तरह चिन्ता की श्रीर बन्दी दया रहने न पाई —इसकी दृष्टि सब ती सुखी हो पड़ी।

जड़िवचानशास्त्रोंको चर्चा इस समय विशेष प्रचर् लित हो कर भ्यान्त मतींको अपनोदन करतो है। कोषा-णिं कस, गैं लिलियो, कंपलर आदि मनीषियोंके आवि-क्तन तथ्य संसारको विस्मयाविष्ट कर देते हैं और याजक सम्प्रदायमे प्रचलित मत जो भित्तिहोन है, उसके सम्बन्ध-में श्रीर कोई सन्दे ह नहीं रहता। स्कालिष्ट कर श्रीन शुष्क न्यायको तार्किकतामें व्याप्त रह कर वाह्यजगत्को

विस्मृत कर दिया था। पोक्ने विद्यानको उन्नतिने जगतको भीर दर्भ नको दृष्टि भाक्षित की। वर्च मान दर्भन्यास्त्रके प्रतिष्ठाता बेकन (Bacon) का मत विद्यानकी भित्तिके जवर प्रतिष्ठित है। जो यभिद्यता-मस्त (based upou experience) है, वही सत्य है. यही मत प्रवल हो छठा। चिरानगत विश्वामके विषद प्रतिक्रिया तो प्रवत्तं ना होनेसे यह प्रतिक्रिया यथोचित सीमाको पार कर घोर भी बहुत दूर याने बढ़ गई है। दाग निक के कन (Becon) और देकार . ( Descartes ) दोनीं के हो दशैनमें इस प्रतिक्रियाका प्रावस्य देखा जाता है। इसी से दोनों हो अपने अपने प्रतिष्ठित प्रयानुसार प्रभिनव निद्यं नकी प्रतिष्ठा कर गये हैं। वे लोग प्रतीत विम्बाससे जुक्त भी सम्बन्ध नहीं रखते। बेकनके सतसे प्रक्रत तत्त्वको पर्याचीचना अस विखास भीर स्वम भवनीदन करनेका प्रक्रष्ट उपाय है। देकार ने संध्यको ही सत्यपथका प्रदर्भक बत-लाया है।

## बैकन-प्रवर्तित-दर्शन।

दार्श निक लार्ड वे कानने १५६१ ई॰ में जन्मग्रहण करके १६२६ ई॰ में मानवलीला शेष को। वे इक्ल लेखा के प्रभिन्नात-वंशीय थे। विद्याध्ययनके बाद संभारमें प्रविष्ट हो कर वे उच्च राज्याय में नियुक्त हुए थे। प्रसाधारण धीशिक्तसम्पन्न भीर ज्ञानी होने पर भी उनका ने तिक जीवन निष्क लक्ष्य न था। उनके यत्थपाठ भीर चिरत्रकी पर्यालीचना करनेसे दोनों में बहुत पृथक ता देखों जाती है। सित्रदोह, विख्यासघातकता श्रीर शबैध छपायसे सर्थ ग्रहण करके वे भपने जीवनको जगत्की निकट हिंग कर नये हैं।

पहले कहा जा जुका है, कि बेकनका दर्यन प्रिम्नताम लक्ष हैं। बेकनका कहना है, कि उनके समयमें विद्यानयास्त्र भवनतिकी चरमसीमा तक पहुंच गया था। इस समयका दर्यन्यास्त्र भी न्यायशास्त्र के मकहे के जाब स्वकृष था। इस प्रकारके दर्यन और विद्यानसे सत्यका प्रचार होना भस्त्राव है भीर मृत्त मतीका भाम स संशोधन भी उमी प्रकार भसाधा साधन है। सुतरां न तनप्रमा प्रवर्त्ति त दर्य नक्षा प्रचार साधन है। सुतरां न तनप्रमा प्रवर्त्ति त दर्य नक्षा प्रचार

भवश्यकावो इषा था। इसी छहेश्यसे प्रचोदित को कर बेकनने भएने दग्रैनका प्रचार किया।

बेकनने दर्भन्यास्त्रका नृतन पथ (Method)
दिख्लानिक निवा और किसी न तन दार्भनिक तथ्यका
प्रचार नहीं किया। प्रचलित प्रयासम् इक दोषचालनः
का उपाय तथा सत्रान्वेषणका यक्षान भन्तराय का
हे उन सक्का निर्णय करनेमें हो उनके दर्भनः
का अधिकांग खप गया है। वाह्र नगत्के प्रति
उपचा बेकनके सतसे सत्यान्वेषणके पथ पर क्रण्डनः
स्कर्ण है श्रीर विश्वानगास्त्रीको अवनितके भन्यान्य
कारणीमेंसे यहो प्रधानतम कारण है। भन्यान्य जिन
सब कारणीमेंसे विश्वानको अवनित हुई है, उनमेंसे
निम्नलिखित प्रधान हैं। प्रयमतः जहपदाय की भोर
मनुष्यको दृष्टि भाक्षण्ट होनेसे मनुष्यको प्राध्वात्रक भवः
नित्र होगी, ऐसा विश्वास जड़वसुके प्रति अवश्वाभाव,
ऐसे विश्वासका कारण है।

हितीयतः सौकि क भीर धर्म जात कुसंस्तार सत्यान्वे प्रणाका प्रधान शब्दु है। विशेषतः जब याजक-सम्प्रदाय का विशेष प्रभाव था, उस समय वे विद्यानचर्चामें विशेष साधा देते थे।

हतीयतः प्राचीनतस्वने प्रति सीगींका प्रगाद विम्बास ग्रीर कतिपय टाग्रंनिक मतों का प्रभाव विद्वानचर्चीका कराटकस्वरूप हो गया था। अलावा इसके जिन सव कारणोंसे अमप्रमादको उत्पत्ति होती है, उसका वैकनने 'बाइडरम' (Idols) नाम रखा है। भ्रान्ति-उत्पा-दक ग्राइडन चार प्रकारका है, जातिगत भ्रम ( Idols of the tribe ) पर्यात मनुष्यजातिमात हो जिस भ्रम के अधीन है, वही भ्रम; व्यक्तिगत भ्रम ( Idols of den ) पर्यात जो भ्रम देश, काल, पावके जपर निभर करता है; स्थानीय भ्रम (Idols of the market place )-शब्दार्थं के चनिष्ठयत्व-हेत् इन सब भागोंकी उत्पत्ति होती है भर्यात् एक हो शब्द विभिन्न व्यक्तियोंने विभिन्न अर्थ में व्यवहृत हो कर एक दूसरेके मध्य भ्रम जला करता है। भागत दार्भ निक सम्प्रदायसे जो सब भ्रम रङ्गालयमे प्रभिनेद्धवग को तर्ह सत्यस्वरूप प्रचारित होते हैं, वही भ्रम साम्प्रदायिक भ्रम ( Idols of the theatre \ \

न तन दार्शनिक तथकी अपेचा न तन दार्शनिक पत्न के लिये हो पाश्वास जगत् बेकनके निकट उपक्रत है। उन्होंने अपने दर्शनके से बभागमें निज दार्शनिक पत्म बतनाया है। विकानके सतसे मत्यक्षानका प्रसार अभिज्ञता-सापेच है। अभिज्ञता इन्द्रियज्ञान (Observation) खोर युक्ति (Reflection) इन दोनों विषयी-के जपर निभैर करती है। इन्द्रिय द्वारा वाद्यज्ञगत् ने जो सब विषय हम लोग यहण करते हैं, युक्ति द्वारा उनके मतने इण्डक्सन् (Induction) अर्थात् व्याप्तस्मृत के युक्ति सहायतासे हो सभी विषयोंका सत्यासत्य निक् पित होता है। इसका विस्तृत विवरण न्याय सन्दिके पाइचारय न्यायप्रसंगमें देखो।

दार्श निक वैकनने इस इंग्डक्शन् युक्तिका यथायथ प्रयोग करनेके लिये अपने कव्यक्यायग्रस्थ (Novum organum) जो सब प्रस्य बतलाये हैं, इन सब प्रस्थिको इंग्डक्शनका मृश्वसूत्र कहते (Canons of induction) है। विस्तृत विवरण न्याय शब्दमें देखो ।

वेकन-प्रविश्व त दर्श नकी समस्त भित्ति इसी इण्ड-कानके जगर प्रतिष्ठित कोनिके कारण जनके दर्श नकी इण्डक्टिम दर्श न (Inductive philosophy) ककते हैं। इस दर्श नके मतथे प्रभिन्नता (\*perience) इर्श नका म स कोनिके कारण यक दार्श निक सम्प्रदाय का नामान्तर प्रमितिकाल वा भ्रभिन्नतासाये च दर्श न (Empirical or esperiential philosophy) है। वेकन-प्रतिष्ठित दर्श नकी वर्त्त मान पास्था पंगरेजी दर्श न (English philosophy) है। वेकनसे सद्ध-भूत कोने पर भी हरूम भीर मिस (Hume and J.S. Mill) हारा इस दर्श नकी परिणति साधित हुई थी।

पहले कहा जा चुका है, कि बेक्नमके सिर्फ प्रसिन्न प्रधाक प्रमुसार दर्घ नचर्चका प्रधा प्रदर्धन किया है। उनके सतका प्रमुसरण करके दार्घ निक तस्व-का उद्घाटन तत्परवर्ती दार्घ निक पण्डिती हारा साधित हुया था।

जाद (John Locke)। पण्डितवर जान बाक (John Locke) बेकनके Vol. XIII. 111 प्रदर्भित पथका अवसीकन करके अपना दर्भ न बना गये हैं। ये १६३२ ई॰को ब्रिटेन नगरमें अस्पन्न हुए थे। इलों ने पहले चिकित्साधास्त्रका पटना भारका किया। तन्दुक् ज नहीं रहने के कारक इन्हों ने चिकित्साका व्यवसाय कोड़ दिया भीर साहित्यसेवामें अपना जोवन व्यत्तीत किया। उस नमयके प्रसिद्ध राजपुक्ष शिफटेसवरी (Earl of Shaftesbury)-के भाश्यमें भा कर वे तत्साचीन विद्यत्त्रने सुपरिचित हुए। १६०० ई॰में जुट वन्धुपींक कहनेसे वे अपना दार्ग निक्त मन "Essay concerning human understanding" नामक यत्रमें सिविवद्ध करनेको तेयार हो गर्थे। १६८० ई॰में सनका यह रचनाकार्य समाप्त हुआ। १००८ ई॰में सावकी मृत्यु हुई। भापकी दार्ग निक रचना बड़ी हो प्राचन सरस्त्र भाषार किया सत्त्र स्वाप्त स्व

ज्ञानतस्त हो (Theory of knowledge) लाक प्रवित्त दर्शनका प्रधान पालोच्य विषय है। ज्ञानका छत्यत्तिनिय य करनेमें लाकने दो विषयों को ज्ञानका छत्यत्तिनिय य करनेमें लाकने दो विषयों को ज्ञानतारणा को है। प्रथमतः इनेट चाइडिया प्रयोत् कितनो सहजात धारणा को मनसे हो उद्भुत है थोर को बाह्य विषयसे उत्पत्तिलाभ नहीं करती, लाक ऐसे इनेट-चाइडिया (innate idea)-का प्रस्तित्व स्वीकार नहीं करते। दितीयत: उनके मतसे ज्ञान (Knowledge) मात ही प्रभिज्ञतासे उत्पत्त हुई है।

इनेट ध्यूरोके सम्बन्धमें काकका कहना है मनुष्य जो विखास करते हैं, कि पाक्षा जन्मग्रहणकालमें कितनी हो धारणा ले कर जन्म लेती है, ये धारणा हवत:- सिंह है—इसमें प्रमाणकों कोई करूरत नहीं। ये सव धारणा जो मनको प्रक्रतिगत हैं, इनके धाव जिनकत्व (universality) हो उसका एक प्रमाण है। लाक कहते हैं, कि इनके धाव जिनकत्वको तर्ज ध्यल पर मान लेने पर भी यदि भन्य किसी उपायसे इनका सव निजनकत्व प्रतिपन्न किया जा धके, तो इन्हें इनेट कहनेको धावश्यवाता नहीं; किन्तु यथार्थ में ये साव जिनक नहीं हैं। खाकके मतानुसार किसी भी विषयका साव जिनकत्व नहीं हैं। नैतिक नोतियां भी सव वादी समात नहीं

है। ज्ञानराज्यको मृतस व (यथा एक वसुका एक समयमें रहता योर नहीं रहता यसकाव है, जिसका शस्ति है, वह वहाँ मान ( what is is ) इत्यादि ) विषयों को भी इनेट वा मन:प्रक्रतिसिंह नहीं कह सकते। यदि ऐवा होता, तो वालक श्रीर शाजन्म-निवंद मनुष्यों को भी ये सब तथा मालुम हो सकते थे। प्रलावा इसको जी इनेट है, वह जान विकासको पहले ही प्रतिभात इश्राकरता है। किन्तु उपरि-उत्त तथ्यों का विकाश मसयसापेच हैं सुतरां ये इनेट नहीं; क्यों कि जो मनमें हैं (To be in the mind) वह एक प्रकार से जानके विषयोभ्रत है। इस लोगों की मनमें ये भाव वत्तीमान हैं श्रयच हम लोग इनसे श्रव-गत नहीं है। साक इम युक्तिको श्रास्तिवरोधी ( Contradiction ) समभाति है। इस लोगों की ज्ञानशिक्त की उद्दोधनकालमें विशेष विशेष विषय (Particular facts of knowledge) का चान हो लाभ होता है। फिर जिमे इस्लोग साधारण-ज्ञान कहते हैं वह विश्रेष विश्वेष विषयको ज्ञानको सामध्यस्य स्थान हथा करता है । वह इग्डब्सन ( Induction )-का फल है।

परन्तु इस लोगों के मानमिक भावों की उत्पत्ति किस प्रकार होतों हैं, उसे लाकने सविस्तार दिखानिकी चेष्टा की है। मंचिपमें उनके मतका सारोद्धार करके लिखा जाता है।

साकने तहा है, कि इस सीगका सन वा बुदिवित्त प्राचावस्था प्रक्रिस्तित प्रस्तरखण्ड (Tabula rasa) भ्रथवा स्वस्क दर्भणकी तरह रहती है — इसमें कोई पूर्व संस्तार नहीं रहता। समस्त ज्ञान अग्मके प्रवर्शी समयमें प्रकित होता है। संस्तारविहीन स्वस्क पदार्थ स्वरूप सनमें किस प्रकार ज्ञानका उदय होता है, उसकी मीमांसांक समय सावने कहा है, कि ज्ञानका उदय प्रमिन्नतासांपेच है ग्रीर प्रमिन्नता दो प्रकारमें कार्य करी होती है। प्रथमतः प्रनुभूति (Sensation) हारा; दितीयतः चनुन्धान (Reflection) हारा। दर्भणकी प्रतिविख्यकी तरह इन्द्रियके सहयोगसे हम स्वीगींक सनमें विषयकी सानस प्रतिकृतिका उदय होता

है भीर श्रामा इस लोगों की श्रमहै छ (introspection ) का उड़ोधन करके मनकी प्रक्रिया भोके प्रति दृष्टि श्राकर प करती है। मानस प्रतिक्रतिको ही लाकने 'न्नाइडिया' (Idea: कहा है। साक ने मतसे चाइडिया दो प्रकारका है, सरल (Simple) श्रीर लटिस ( Complex )। सरल भाइडियाश्री मेंसे कोई तो एक इन्द्रिय-ज्ञानस्यात, कोई दो वा उनसे ग्रधिक इन्द्रियज्ञानकी समष्टिसे उत्पन्न हुया है। कोई कोई बाइडिया इन्द्रिय-चान श्रोर भनुध्यान (Reflection ) इन दो हिन्त्या के सहयोगसे श्रीर कोई जीवल अनुधानसे हो उत्पन हुआ है। जटिल आइडियायों (Complex idea )-मेंसे कितने सरल श्राइडियाके संयोगसे पैदा हए हैं। इन कठिल चाइडियाशों को लाजने तीन अधियों में विभन्न किया है, पदाथ सम्इका प्रकृतिबोधक (1deas of modes)', पदार्थं समूहका सद्धवनोधक (deas of substances) भीर पदार्थ समृहका सद्यक्षकी बका ( Ideas of relations )। इध्यममूहका इस्ल, भाकति, परिमाण प्रस्ति खान पौर कासपरिमाश-सम्बन्धीय तथा पन् भृति ( Perception ), स्मृति ( memory ) प्रभृति मानसिक हर्त्तिसम्बन्धीय समस्त पाइडिया प्रथम श्रेणी के भन्तम त हैं पर्वात् वे सब पदार्थ-समूहके प्रक्वात-सुचक पार्षेड्या ( Ideas of modes ) है। पटाय समृष्टका खड्ण के शाहि, इसका तत्त्वनियाय करने में लाकने कहा है, कि इन्द्रियज्ञानसे हम लोग केवल कितने गुणों (Qualities)का परितत्व जान सकते हैं। ये सब गुण समवित भावमें इस की गों के निकट प्रकाः शित होते हैं भीर वे गुण जिर ऐसे भावमें एक दूसरेको साय संयुक्त देखे जाते हैं, कि उनकी उत्पत्ति एक समभी जाती है। इन सब गुषों की स्त्राधीन वा स्तप्रकाश नहीं कहा जा सकता। यही कारण है, कि दाग निक लाकने गुलसमूहको शाधारको (Substratum ) द्रश्य (Substance ) कहा है। सामक मत-में द्रश्य गुणसमूहक वसनीस्वरूप हैं शीर वे गुष द्रथलके विकाशसाधक हैं। गुजके सभावमें इस बोगोंको द्रव्योंकी किसी प्रकार धारका नहीं हो सकतो। गुणको श्राधार समभा कर हम लोग द्रश्यका

जो ज्ञान पाते हैं, उसकी श्रतिरिक्त वाह्य जगत्में उमका प्रस्तित्व को मा है, वह इस लोग नहीं जानते। साक का कहना है, कि जिस प्रकार विभिन्न प्रचरों की योग से शब्द को उत्तरित होती है, उसी प्रकार परस्पर सम्बन्ध की कारण सरस घोर जटिल पाइ डिया थों की सहयोग से इस लोगों की जानोरपत्ति हुआ करतो है।

उपरि उत विवर्षासे यह देखा जाता है, कि लाक-के मतानुसार इन्द्रियशान् शे समस्त ज्ञानका मृत है। इस दार्शनिक सतका मूलसुत (जो इन्द्रियम् लक नहीं है, मनोजगत्में उसका अस्तित्व नहीं है ), ( Nihil est in intellecta, quod non furit in sensu ) इस विषयसें साच्य प्रदान करता है : इमो भितिसे लाकने अपने दश<sup>8</sup>नको विस्तारित किया है। सामके दर्गनकी शेष भागमें जहवाद (Materialism). का प्रभाव विक्चण देखा जाता है। लाकने शासा-की भी एक प्रकारका पटार्थं विशेष साना है। वे जहपदार्थं के मतिरित्त किसी प्रकार माध्यात्मिक पदार्थं-का शहतत्व स्वीकार नहीं करते। उन्होंने ऐसे मतका भी प्रचार किया है, कि ईश्वरने जह ( matter)-में चानग्राता (intellect) निहित को है ('It is not remote from our comprehension to concieve that God should super-add to matter another substance with a faculty of thinking.')

खाकको दशँ नमें जड़वादकी पूर्व सूचना रहने पर
भी इसमें हाम प्रवितित संग्रायवाद (Scepticism)का बीज भन्ति हित है। द्रवाका खरूप निर्णय
करते समय (what is the notion of substance)
लाकने कहा है, कि द्रव्यको हम लोग ग्रुपका भाषार
मानते हैं। इसके घलावा मर्थात् ग्रुपको मधा हो
कर इसका जो भंग्र प्रकाश पाता है, उसके भितिरक्त
द्रव्यके खरूप सम्बन्धमें हम लोग भीर कुछ भो भिषक
नहीं जान सकते; केवल इतना हो जानते हैं, कि द्रव्य
(Matter) हमसे खतन्त्र पदार्थ है। इसका भरितत्व
वाहाजगत्में भीर ग्रुपको सहायतांसे हम लोगोंके मनोराज्यमें भपने भित्रत्वका द्रान छोष कर देता है।
इस्य-सम हके गुणोंका खरूप कैसा है भर्यात बे

हम सोगींके निकट जिस प्रकार प्रतीयमान होते हैं, वाह्य जगतमें क्या उनका चिस्तत्व भी उमी प्रकार है ? भाइडिया (Ideas) क्या सभी वस्तुश्रों को यथायथ प्रतिकृति ( Resemblance ) है ? इन प्रश्नों की मीमांसा करते नमय लाकने गुणमम् इका अवर प्रधा-नयायी विभाग बतलाया है। उन्होंने अहा है, कि हृब्यजानगुष (Sensible qualities of matter) भादिम ( primary ) श्रीर अवान्तर (s:condary )की भेटमे हो प्रकारका है। मादिम गुण वस्तुका स्वद्धव निर्देश करते हैं। वसुम्रम्हका देखे, विस्तार, वेध प्रसृति प्राक्तति मस्वन्धीय जितने गुण है, वे इसी श्रेकोक श्रन्तगर हैं। श्रवान्तर गुणी (Secondary qualities)के साथ वाह्यवस्त्रशीका किसी प्रकार माहरूव (Resemblance) नहीं है. केवल वाद्यवस्ति साथ कार्यकारणगत सम्बन्ध रहनेमे सिफ सामञ्जस्य (Correspondence) हो है। ये अवान्तर गुर्च इन्द्रियसमुद्रके जपर वाश्चवलुको क्रिया (Sense affections)से उत्पद्ध होते हैं । बाह्यवस्तके साथ इनका साइख्यात कोई सम्बन्ध नहीं है, जैसे बढार्थ ममुख्या वर्ष (colour) इत्यादि। ये मब लाकके मतसे वसुको श्राक्तिकी तरह वस्तुकी यथायथ प्रतिकृति नहीं है; वस्तुचे चलादित पन्द्रियचानमात (Sense affections) है। सामक प्रवर्त्ती दार्श निक बाक सोने अपने दृष्टिज्ञानतस्य (Theory of vision)में उनके इन टो प्रकारके विभागीका चसारत प्रतिपत्र करके चपने सतकी प्रतिष्ठा को है।

# बार्कली ।

किसो किसो दर्शन-इतिहासिबद्ने दार्शनिक वार्का को (Berkeley)को ज्ञाकको परवन्ती भीर इम्पिर-कलदर्शन सम्प्रदायभुक्त (Empirical philosophy) न मान कर जिबनिजको परवन्ती भीर भाइडियिजिष्ट-दश्य नसम्प्रदायभुक्त माना है। बार्क नोका दार्शनिक मत पाइडियिजिज्ञ वा विज्ञानवाद ('Idealism) होने पर भो जाकको दार्शनिक भिक्तिसे वे उक्त मत पर पहुंचे हैं, इस कारण हम लोगों ने उन्हें ज्ञिवनिज (Leibnitz)-को परवन्ती भीर तक्पविज्ञ त दर्शन-सम्प्रदायभुक्त न

मान कर लाककी परकालवत्ती माना है। वाक लोको दशनकी जार लिवनिजको दर्शनका प्रभाव को मा है तथा लाककी दशैनका ही प्रभाव कि स प्रकार है, उस-के प्रति लच्च करनेसे इस मोमासाका यायार्थी उपलब्ध होता है।

बाक नोने घायरने एड जी घन्तः पातो किल को नो (Kilkenny) का उपटों से १६८५ ई को जन्मग्रहण किया। १७०० ई को ने उस्तिन नगरके द्रिनिटो का जेजमें भन्ती हुए। यहां उन्हों ने १३ वर्ष विद्याध्य यनमें विताय। इस समय द्रिनिटो का जेजमें जे कन और देकार का दर्ण न तथा च्यटन भीर लिबनिज को घावि कियाका विषय पड़ाया जाता था। लाक को दर्शन पुस्तक / Essay on human understanding) इसो स्थानमें प्रचलित हुई। वार्क लो न्यटन, देकार और मलबान्स (Malebranche) को यन्थों से विभोध परिचित थे; यह उनको पूर्व रचनासे जाना जाता है।

डिन्तनमें रहते समय डलों ने अपने दर्भन मत्की खपच पर तीन पुस्तक बनाई'। १७०८ ई०में उनकी दृष्टि। तस्त (Essay towards a new theory of Vision) भौर १७१० ई०में ज्ञानतस्त (Principles of Human Knowledge) नामक पुस्तक प्रचारित हुई।

१०१३ ई० में बाक लो ल एडन गये। तभोसे ले कर बीस वर्ष तक उन्हों जे इक्टल एड और य रोपक अन्याल्य प्रदेशों में तथा भमेशिकामें स्वमण किया। १०२४ ई० में वे डिरोनगर के धर्माचार्य (Dean of Derry) नियुक्त हुए। उन्हों ने बार्मु उसहीप्र (Bermudas Island) में सम्यता और धर्म प्रचार करनेके लिए कालेज खोलना चाहा; इसो उद्देश से वे ४५ वर्ष को भवस्थामें उक्त हो। गये। जब कत्त्र पद्य उक्त कालेजका व्यथभार ग्रहण करनेमें राजी न हुए, तब वे तीन वर्ष रोडहोपमें रह कर विपलमनोरथ हो स्वदेश लोटे। भपने जीवन का भिष्ठ बोस वर्ष उन्हों ने भायरले एडके क्षायनो (Cloyne) नामक ख्यानके विश्वपपद पर खनोत किया। १०५३ ई०की भाक्सणें व्यापसार पर स्वानत हिमाल हुआ।

बाक बोका जीवन भी छनके दार्शनिक सतक भनुद्रपथा। भाजीवन ने ग्राध्यात्मिकतामें निमस्त रहे। ध्यानमन्त योगोकी तरह वै व्यवहारिक हिसाबंसे भी वाद्यनगत्का चित्रत्व नहीं मानते थे। उनका जोवन नैतिक पवित्र जोवनका बादग्रस्थक था। ज्ञान श्रीर धर्मसे उनका जोवन देवभावमें पूर्ण हुआ था।

पहले कहा जा चुना है, कि लाकके दर्भ नके जपर बाक लोने अपने दर्भ नको भित्ति प्रतिष्ठित को है। लाक जडजगतका श्रस्तित्व श्रस्तीकार नहीं करते थे। उन्होंने कहा है, कि जडजगतुका सचमुच प्रकात पस्तित्व है। बाक लोने, जडजगतका मस्तित्व है वा नहीं पहते इस प्रयुक्ता उत्यापन न करके प्रकृत प्रस्तित्व (Real existence) किसे कड़ते हैं, उसका खरूप कौसा है, इसी विषयकी मौमांसा की है। इसी मोमांसासे उनके प्रवस्तित ज्ञानतस्त्र (Theory of knowledge )-का प्रचार हुआ है। लाकने कहा है, कि वाहाजगत हम लोगींके जानका विषय और निदान दोनी ही है। अनेक वस्तुका ममूह हो हम लोगोंको इन्द्रियोंके जपर कार्य करके इम लोगोंमें अनुभूति ( Perception ) उत्पन्न कर देता है। बाक लोने लाकके उन दर्श नमतका अधारत प्रति-पन्न किया है बार्क लोका कहना है, कि लाक के मता-न सार आइडिया वा मानसि ह प्रतिक्षति हो ( Ideas ) पदार्थं समुहको ज्ञानम चुक है और आइंडिया मनी-जगतको वस्तु है, किन्तु वे कहते हैं, कि वाह्य पदार्थीं-ने इन मानसिक प्रतिक्षतिकों की स्रष्टि की है। मान-सिक प्रतिक्षति (Idea) ग्रीर वाह्यजगतको मध्य कार्य -कारणका सम्बन्ध है, एक दूपरेका जनविता है। वाक लो साजका यह जन्यजनकल सम्बन्ध स्वीकार नहीं करते। बार्ज लोने कहा है, कि गुणके अतीत कोई भो पदार्थ (Abstract matter) हम लोगों के जान का विषय नहीं है, इस लोग किसो भो तरह इसका अस्तित्व नहीं जान सकते । धपने सनीजगतकी कोड कर अन्य किसी पदार्थ के अस्तित्व ने अवगत होना हम लोगों के लिये असमान हैं। वाह्य ग्रन्टका स्वरूपाय क्या है, बाक लो उसका निद्वारण कर गये हैं। बाज बीने कहा है, कि वाह्यजगत् मनोजगत्की ही कर्पनाकी वस्त है।

विश्वित्रगत्के सम्बन्धमें इस लोगो के प्रत्यवद्यान नहीं है, इस लोगोंका यह विश्वास बार्क लोक सत्ते असूलक है। इन्द्रिय चानमे इस लोग साचात् सम्बन्धमें वाद्य जगत्का चानलाभ करते हैं; यह विश्वास प्राय: श्रविस वादित रूपमें गढ़ोत हुआ करता है।

वार्ष लोका कथन है, कि इस विश्वासका मूल गौर कर देखने हैं इसका असारत्व प्रतिपन्न होगा। अनुभूति (Perception) कहने हैं हम लोग कथा हम सोगों के मन की अवस्था विश्वेष नहीं है ? यदि नहीं है, तो वाह्य जगत् का अस्तित्व कहां से आया ? लाक प्रस्तित दार्थ निकीं का कहना है, कि वाह्य जगत्ने ही हम लोगों के मन में वाह्य समृहका विकार साधन कर के हम लोगों के मन में वाह्य जगत्ने ज्ञानका विकाश कर दिया है। बाक लोने इस मतके विश्वं दो आपत्ति की है। बाह्य जगत्ने जो हम लोगों के इन्द्रिय ज्ञानका हिंदि कर दिया है, इस प्रकार कार्य कारण सम्बन्धका स्वीकार बाक लोके मतसे अस्थाव है।

वाद्यवसु जो मनोराज्यके दूसरे किनारे है, वह किस प्रकार मनके जपर कार्य कारो होगो । बाक ना छसे बुद्धिका प्रतीत समभा कर विम्बास करते हैं। जड़ और मन ( Matter and mind )-का कार्यकारण सम्बन्ध ज्ञान सायोपहित ज्ञान है । वाह्यजगत् कहनेसे मन्त्र जो ममभते हैं, यथायं में यदि देखा जाय, तो मनके व्यतिरिक्त कोई वस्त नहीं है; वह मनका भाव विशेष है, इसलिये मनोजगत्की वस्तु है। बोधका विषयमात हो मनोराज्यको वस्तु है। वाह्यजगत् भी इस लोगों को बोधका विषय है। सतरा यह भी इस लीगो को मनोराज्यको अन्तहित है। दिनीयतः बाकों की कहते हैं - लीगों का प्रचलित विखास इस प्रकार है, कि दर्प बसे प्रतिविध्वकी तरह इस लोगों के मनमें वाद्यजगत्को प्रतिक्षति पड़तो है। दर्पं पका प्रतिविक्व जिस प्रकार अपनी वस्तुकी अनुद्ध्य हैं, वाह्य-जगत्का मानधिक चित्र भो उसी प्रकार वाद्य जगत्की भनुद्धंप है। बाक लोका कहना है, जि लाकने उनके इस मत्त्वा प्रतिपद्म करते समय अपने मतमें हो धनान्य विरोध

(Contradiction) दोषों की प्रतिष्ठा की है। लाक सेकाएडरी वा अवान्तर गुणी' (Secondary qualiti es'को मनको अवस्थावियोध मान गरे हैं। किन्तु प्राइमरी वा अदिम गुणी को ( Primary quálities ) उन्हों ने को बलु सनकी अवस्था हो नहां कहा, बल्कि उन्हें वाह्यबन्तु को यथायथ प्रकृति निर्देश को है। बाक लो प्राइमरी गुणोंका श्रस्तित्व स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है, कि इस लोग जिन्हें वाइप्र-वलका गण सम्भक्त कर विश्वास करते हैं, वह गुणमात हो मनको अवस्थाविशेष है। इनके सधा प्रारमरी भीर सेकाएड भे ऐसा पार्थ क्य निर्देश नहीं किया जाता। पुन: प्राइमरी वा श्रादिम गुण वसुकी यद्यायय प्रति-क्ति प्रदान करता है ; ऐसे निर्देशका यथार्थ में कोई ययं हो हो नहीं सकता । बाइडिया वा मानसिकः भाव किस प्रकार वाह्यवस्तुको प्रतिकृति हो सकता है ? इस वाष्यके स्वकृषको उपसन्ध नहीं को जाती। मनको क्रिया मनके जपर हो सक्यव है, वाह्यवंस्त चाइहिया वा मानसिक भाव इनके सम्म किस प्रकार यथायथ माइन्य (Resemblance) रह सकता है। उत्त प्रजानको युजियोंका प्रयोग करके वाक लोने यह प्रतिपन्न किया है, कि वाह्यजगत् भीर मन इन दो विभिन्न प्रकातिक पदार्थीं के सध्य किसी प्रकारकी क्रिया नहीं हो सकतो। सुतर्ग मोमक जपर कठिन पदार्थ की कापकी तरह हम लोगोंके मनके उत्पर वाह्यजगतका मंस्कार पहला है, ऐशा प्रचलित विश्वास भित्ति हान है।

पर हा, वाहा जगत्का यह दृष्यिट कहां से श्रायां ? इस लोगीको अनुभूतिको उत्पत्ति कहां से हुई ? इस प्रश्नको मीमांसा वार्क लो कर गये हैं। वार्क लोका कहना हे, कि वाहा जगत्का ज्ञान मनसे आप ही आप अह,त नहीं होता, मन स्वयं इनका सृष्टिक ची नहीं है, दूसरे कि ही महत्तर मनसे हम लोग ये सब ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसका दूशरा नाम ईप्यर है। वाहा जगत् कह कर जो हम लोगों का विश्वास हे, ईप्यरमें वह शहां ह्यास्वक्षाने विश्वासत है। वे दिल्ह्यों के उन्मेव (Sensation) हारा हम लोगों को मनमें इस

Vol. XIII. 1I2

यादियाका उद्दोधन कर देते हैं सुनरां बाक नोक सतसे वाद्यजगत् वस्तुतः कन्यनाको सामग्रो नहीं है, दसका प्रकृत श्रस्तित्व है, पर यह श्रन्तित्व प्रचित्तन विश्वासभद्गत श्रस्तित्व नहों हे—यह श्राध्यात्मक श्रस्तित्व (Ideal existence) है।

इस प्रकार दार्शनिक मतानुसार वस्तुको स्वरूप सम्बन्धमें के सा मत होगा, वह सहजमें ही अनुमान किया जा सकता है। बाक लोका कहना है, कि वस्तका ज्ञान हो उसका स्वरूप (Esse is percipii) है; प्रजावा इसके वस्तुका किसी प्रकार अति-मानस श्रस्तित्व (Extra mental existence) नहीं है। बाक लोने अपने दृष्टितस्व (Theory of vision)में प्रचलित विम्बासकी असारत्वकी प्रमाणित किया है। सीकिक विश्वास इस प्रकार है, कि दृष्टिगति ही वस्तु-के दूरल, प्राक्ति भादिका ज्ञान उत्पन्न कर देती है। बाक लोने दृष्टिमिक जपर इस प्रकार पाख्या स्थापन करनीमें सतर्क कर दिया है। उनका कहना है, जि वण बीध (Colour sensation)-क सिवा दृष्टिमित भीर किसी विषयके साचात् सम्बन्धर्मे कुछ भी नहीं बतला सकती। परन्तु इस लोग जो दृष्टियोगसे दूरलका निण्य करते हैं, वह को वल अनुमान (Inference)की जपर निभार करको। यथार्थ में सांसपे शियोंको क्रियार इस लोगों की दूरलका बोध बहुत कुछ कर देती हैं। दृष्टिश्राति केवल दन क्रियाची' (Muscalar exertion). की स्मृतिको बढ़ाती है।

बाक बीने इसो प्रकार महत् प्रधातम-दर्भ नको स्टिंग्ट की है, इसमें जड़का की इ खान नहीं है। के वल परमातमा (The great spirit) श्रीर मभो जीवातमा (Spirits) वल मान हैं। समस्त जीवातमाका श्रान परमातमासे उत्पन्न होता है। जगत्में इस श्रानके विकासके सिता और दूसरा पदार्थ नहीं है। यदि देखा जाय तो बाक बोका दर्भ न भारतीय-पेदान्तदर्भ न का समस्यानीय हैं—दोनों ही मतमें वाह्य जगत् भ्रम वा माया है। किन्तु इस मायाका भी श्रस्तित्व हैं—यह भी ईखरस्ट है। बाक बोने वाह्य जगत्का श्राधा-

हा मक दग नमें हो एम्पिश्किल दग ने (Emperical philosophy)-को परिणित साधित हुई थी।
पोछे जिम्स मिल James Mill), जान ग्टुयाट मिल
(John Stuart Mill) भीर अलेकसम्दर्भेन (Alexander Bain)-से हा मका हो दार्भ निक मत पुन: प्रवलित हुआ था। सामान्य उन्नित और परिवर्शिन
व्यनीत इन लोगोंने हा मका मत सर्वतोभावमें अनुवर्तिन किया है।

यथायों स्मृतको हो लाकके प्रक्षत अनुवर्त्त का सकते हैं। बाक लोने लाकको दर्मनका अन्त-विरोध लच्चा करके जिस दार्मनिक मतका प्रचार किया है, उसे आइडियलिंडम (Idealism) भिन्न एम्पिटिज वा सेनसेसनिंडम (Empirism or sensationism) कहते हैं। केवल ऐतिहासिक पौर्वापर्यं के प्रति लच्चा रख कर हम लोगोंने बाक लोका नाम लाककी बाद सन्निविष्ट किया है।

लाकने जिस भित्तिको जपर अपना समस्त द्र्यंन गठित किया है जसमे जनको पद्ममें वाष्ट्राजगत्का प्रस्तित्व प्रतिपन्न करना एक प्रकारसे असम्भव है! दार्योनिक ह्यूमने लाकको दर्यंनको यह पसङ्गति प्रतिपन्न करको अपने दर्यंनको प्रतिष्ठा को है। बाक लोने लाकको दय नको असङ्गति देख कर उसे निराकरणको इच्छासे जिस दर्यंनका प्रचार किया है, दार्योनिक ह्य मको सतमें वह भी स्वान्तिम लाक है।

डेभिड ह्यूम ( David Hume )

हिभिष्ठ हाम (David Hume) ने १७११ ई० को एडिनबरा नगरमें जन्म लिया। माईन न्यवसायी होने को उद्देश्यसे उन्हों ने प्रथमतः साईन पढ़ना घारका किया, किन्तु मन्तमें वे वाणिच्य कार्य में लग गये। १७५२ ई०में वे एडिनबराको साधारण पुस्तकालयको प्रध्यक्रको पद पर नियुक्त हुए। यहां हुन्हों ने दक्षकों पढ़ितहास (History of England) नाम के विख्यात ग्रन्थको रचना को। इसको बाद वे दो एक उन्नकार्यों पर भी नियुक्त हुए थे। १७६७ ई० में उन्हों ने चण्डर सेक्ते टरी-चाव स्टेट (Under Secretary of State) का पद ग्रन्थ किया। अपने

जीवनका येष भाग उन्हों ने दर्शन और इतिहासकी पालीचनामें बिताया। १७०६ ई॰ में उनकी सन्यु हुई।

हा मको दर्शनने अश्चेयवाद श्रीर संशयवाद (Agnosticism and Scepticism) का श्रीष स्थान पाया है। हा मने वाश्यज्ञगत्, ईस्वर श्रीर पात्मा इन तीनों को सस्तत्वको विस्त कुस अस्रोकार किया है। स्थान करना है, कि इन तोन वस्त्रश्चों का श्रस्तित्व स्रोकार करने कोई कारण भी देखनें नहीं श्राता श्रीर न इनको श्रस्तित्वको सम्बन्धों कोई प्रमाण हो मिलता है।

कार्यकारण ज्ञान (Theory of causality)-के सम्बन्धमें नतन सतका प्रचार करके इर्मने अपने दार्थनिक सतकी प्रतिष्ठा की है।

श्रमका कहना है, कि कोवल इन्द्रियज्ञान (Sensation)-को सम्बन्धमें हम लोगों को माचात् सम्बन्धमें प्रभिन्नता है, किन्तु इससे वाहरजगत्को प्रस्तित्व पर किस प्रकार विश्वास प्रायः ? लाकका मत प्रवलम्बन करनेसे यह कहना पड़ेगा कि वाह्यजगत् हो इस ज्ञान का कारण है। किन्तु हरूमको निकट उक्त मत समीचोन नहीं समसी जानेको कारण उन्होंने कार्य-कारण ज्ञानका खरूप की साहे, इस सम्बन्धमें श्रालो-चना की है।

ह्यूम कहते हैं, कि प्रचलित विश्वास-मतसे जन्य-जनव्वका सम्बन्ध काय कारणके सम्बन्धका प्रक्षत खरूप है। कारणसे काय को उत्पत्ति हुई है, यह बौकिक विश्वास समूखक है। एकको दूसरेसे उत्पत्ति हुई है, यह जानना हम बोगींके पचमें सम्भव है। हम बोग केवल घटनाके पौर्वापर्यका सबसोकन करते हैं।

केवन घटनाका पौर्वापर्य धवनीकन करके इस लोग एक घटना दूसरीका जनक है, ऐसे कार्य कारण सम्बन्ध ज्ञान पर पहुंचते हैं। कारणमें कोई धन्तनि हित शक्ति है, यही शक्ति कार्य को उत्पादक है, ऐसा विश्वास धम्मूलक है। हर्मका कहना है, कि हम लोगोंका शारीरिक शङ्कप्रत्यङ्क मनके इच्छाधीन है, धर्यात् हम लोग इच्छानुसार शङ्कको चालना कर सकते हैं। इम आव्ययक्तिसे हम लोग अपर वस्तुको अन्तनि हित शक्ति पर विश्वास करते हैं। हर्म शक्ति नामक किसी पदार्य

पर विश्वाम नहीं करते। उनका काइना है. कि जिस जिम घटना ो इस लोग श्राति-साधित समभ कर विश्वान करते हैं, विश्वेषण कर देखनेसे उनमें पौर्का पर्यं सम्बन्ध व्यतीत धीर क्षक्र भी देखनेतें नहीं बाता र्घित किस प्रकार कार्ये उत्पादन करती है, उसके सम्बन्धम हम लोगों के कोई जान नहीं है, केवल पोर्वा-पर्य जानसे इस नोगांको प्रक्रिम विम्तान इपा है। इम लोग जब चाहै, हाथ पैरका सञ्चालन कर मकते हैं। साधारण विद्वासके सतसे दच्छा ही शक्तिकी प्रयोग किन्तु विषयका सुद्धारूपसे विष्रतेषण करके देखनेसे उन्ना मतका घसारल प्रतिपन होगा। इस लीग इच्छानुसार हायका मंचालन कर सकते हैं। इस व्यापारमे टो घटना चचित होता हैं पहलो घटना हम लोगोंकी इच्छा वा मानसिक भाव और दसरो इस्तमसालन-कार्य है। इन टोनी घटनाके पौर्काः पर्व के अव्यमिचारित्व के जपर निभीर करके इस लोगी की शक्ति नामक भन्ने य पदाव<sup>९</sup> पर विम्बास इशा है। जिस समय इस्तमञ्चालनकी इच्छा हुई, उसी समय इन्तसञ्चालनकार्य भो सम्पन हमा है। ऐसो घटनाको बार बार श्रनुष्टत्ति । Repetition ) से इस लोगों को विश्वास होता है, कि इसने श्रात्मनियोजित शक्ति हारा हो हस्तसञ्चालन कार्यं सम्मन्त किया है। अन्यान्य कार्यकारणकी जगह प्रक्रिप्रयोग करनेसे विम्बास इसो प्रकारको मात्मग्रीतिके उपमान (Ana-·logy) पर पैदा इमा है। जिसे साधारण वाक्यमें कायं कारण मम्बन्धका भग्राभिचारित्व (Necessity or invariability ) कहते हैं, हामके सतसे कार्य-कारणका वह भव्यभिचारित्वचान अभ्यासजात ( Due to custom ) है । इस लोगों ने किसी पूर्व वर्त्ती घटना-विशेषके बाद ही परवर्ती घटनाका सङ्घटन बार बार देखा है, इसी कारण पूव के होनेसे परवर्त्ती होगा ही इस प्रकार विश्वाम करते हैं। इसके चितिरता नियति नामक किमी यद्योगकी दुरुदेय वन्धनको हरूम स्वीकार नहीं करते। दार्भं निक जान ष्ट्रयाट सिस, बेन श्रादि दार्थं निक परिष्ठतों ने श्रांशिक परिवर्त्तं नवे साथ इर्मका यह सत यहण किया है। न्याय शब्दमें पाश्चात्यस्याय देखा ।

दाप निक कोमन (Comte)-ने कार्य कारण जान है सम्बन्धत्र यही सत ग्रहण किया है चौर कितने वैद्या-निक पण्डितों का मन भो ऐवा हो है। वस्तुत: ी यतोन्द्रिय यार यतिमानम पदायंका यस्तित्व स्वाकार नहीं करते, उन्होंने ही यह मत यहण किया है। जाक लोको नाई इर्मका भी कहना है, कि लाजका तरह केवल इन्द्रियजञ्चान (Sensation) और याद-डियाभी ( Ideas )-का श्रस्किल म्बोकार करने हैं हो वाह्यजगत्के बस्तित्वसूचका ज्ञान पर नहीं पहंच सकते। किन्तु ध्राम कहते हैं, कि वाक लाने इस विषय-की जी मोमांमा को है वह भान्तिविज्ञासित है। हा मने सत्मे हम लोगांने इन्द्रियद्वानका उद्देश ( Sensation ) प्रत्यचिसद सन्य है, इसमें सन्देह करनेका कोई कारण नहीं। किन्तु सेन्सेशन हम नीगीं मनोराज्यके अन्तर्गत है, अत: इन सबसे वाहा-नगत्ने चिन्तित्व सम्बन्धमें कुछ भी जाना नहीं जाता। पर हां, बाह्यजगत्के सम्बन्धमें जो हम लोगींक प्रत्यच ज्ञान है, यह विखास हम लोगोंकी मानांसक भावोंकी परसार सम्बन्ध ( Relations of ideas ) से उत्पन इया है। इस लोगोंके मानिषक भावोंका परसार साइचर्य (Associaton of ideas) हम लोगोंके इस विम्बासका मृल है। मानसिक भावों का यह परस्पर सस्बन्ध किसी प्रजाशित हारा नियन्त्रित ( Reason directed) प्रक्रिया नहीं है — श्रन्थनियमका फलमात है। रासायनिक प्रक्रियानुसार जिस प्रकार विभिन्न पटार्थी क संयोगसे अभिनव धर्माक्रान्त स्वतन्त्र एक पदःशींको इत्पत्ति होतो है, हा मके मतसे उसी प्रकार सेन्स्यन वा सानसिक कियाथों के परसार योगसे इस लोगों के सभी जानों (knowledge)-को उत्पत्ति इर्द है। प्रजार्शका भी ( Reason ) इत्रमक्षे मतानुसार मनकी रासायनिक प्रक्रियासे उत्पन्न हुई है।

हा भने भारताका भी भस्तिल स्वीजार नहीं किया है। उनका कहना है, कि जानके भलावा किसी पदार्थ का जिससे अपनापन जानको उत्पत्ति हुई है, भस्तिल स्वीकार करनेसे भारताका भनिमानस भस्तिल (Extramental existence) है भर्थात् भारता मनसे

वाडाजगत् श्रीर श्रात्माके श्रस्तिल सम्बन्धमें हा मने जै सा मत प्रचार किया है, ईखरके श्रस्तिल पर उनका विम्बास भी वैशा हो है। उन्हों ने देखाका श्रस्तिल स्वीकार करनेका कोई कारण नहीं पाया। बाक लोने ईखरकी इस लोगों के यावतीय जानका स्त्राधार इतलाया है। इर्मिक मतसे ऐसा निरंग भित्ति-हीन श्रीर मनुष्यकी चुद्रबुद्धिके पचमें साइसिकता का परिचायक है। मनुष्यन्नानका चुद्र परिधि ऐने विषयके निरंप करनेको अधिकारो नहीं है। ईखरको अस्तित्व सम्बन्धमें इम लोगों के कोई ज्ञान वा धारणा नहीं है। हमारी चुद्र ग्रभिन्नता (Experience) को मध्य ऐसे निर्देशको कोई भित्ति पाई नहीं जाती, देखरका शस्तित्व निर्देश काल्पनिक निर्देशमात है। ईखरने इस लोगों के सभी जानों को उत्पत्ति हुई है, ऐसा मत असङ्गत और भिनिहीन है। जिस विषयम तम लोगों को साचात् सम्बन्धमें कोई प्रभिन्नता नहीं हैं, उसे निर्देश करतेके इस लोग अधिकारी नहीं हैं।

उपरि-उत्त विवरण से देखा जाता है, कि भिन्नता म लक दर्भन (Empericism) लाक कत्तृ के प्रद-तिंत हो कर हरू ममवित्तित नास्तिकता और संभय वादमें प्रयोवसित हुआ है। लाकने जिस भिरितको

जपर प्रपनि दर्ग नकी प्रतिष्ठा की थी. इसमें पपने दय नमें उसका न्यायान मोदित शेष फन (Logical result ) किस प्रकार खड़ा रहता है, उसे दिखसाया है। बाकने वाह्यजगत, बात्मा भीर ईखर इन तोनी' पदायं-का प्रस्तित्व स्वीकार किया था। इस मने यह दिखाया है, कि लाक के दशनका संज्ञ भाग स्वीकार करने प इन तीनी पटाय का श्रस्तित्व प्रतिपद नहीं किया जाता। ध्रमका कहना है, कि मनके व्यापारमे हो समस्त पदार्थीके चानको उपति वृद्दे हो। सनके जपर वाद्य पदाय को क्रिया द्वारा बाद्य जगतक प्रस्तिल पर जानलाम नहीं होता, सनने हो अपनी नियमान्तत क्रिया द्वारा वाह्य जगतके ज्ञानधी स्टिको है। परमाख-के मंयोगरी वाद्यजगतको उपित दुई है, ऐसा विम्हास साधारण है। इर मंत्रे मतमें मानसिक क्रियाने योगरी इम लीगोंके सभी जानींकी उत्पत्ति इई है। इम लीगोंक मानसिक भावींका परस्पर जैसा सम्बन्ध (relation of idea) है, उन उन भावींके साथ मंख्रिष्ट वाष्ट्राजगत्में भी वसुसमुद्रते परसार सम्बन्धका प्रस्तिल (Corresponding relations of facts ) है वा नहीं, उन सबका चान होना हा महे मतसे पस्थाव है। जैम्समिन, जान ष्ट्रपार्ट सिल भीर वेन इन एवं सतींको भपने अपने यन्वर्ने प्रतिपन्न कर गये हैं।

सध्ययुगर्मे दय नथास्त्रको सधोगतिका प्रतिकार करनेकी इच्छासे दय नथास्त्रके पासूस संशोधनकी बेष्टा वेकन भीर देकाट से प्रवत्ति त इई यो। वेकनके दर्भनका संचित्र इतिहास इसके पचले हो लिखा जा सुका है। यहां पर देकाट (Descartes) के दय न का संचित्र इतिहास दिया जाता है।

देकार्ट ( Descartes )

देवार ने जिस पत्रका प्रवलम्बन करके पपने दर्भ नका प्रचार किया, वह बेकनप्रवित्त पत्रके विसक्त विभिन्न है। सुतरां दोनोंने जिन दो दर्भ नसम्प्रदायोंको सृष्टि की, उनमें मतका कोई साहस्य नहीं है। बेकनने वाह्य जगत्का प्रस्तित खतः सिंह खरूप मान कर प्रभिन्नता (experience)को भित्तिके जपर प्रपने दर्भ नकी प्रतिष्ठा की है; पर देकार ने बेकन को तरह कोई भो विषय खतः

Vol. XIII. 113

सिंद मान कर यहण नहीं किया। जो महज विश्वाम है
जै ना गरिगणित है, उन सब विषयं के प्रस्तित्व सम्बन्धों
भो श्वान्ति हो दूर करने के लिये दे कार्र ने सं प्रयक्तों
प्रतिष्ठा को है। दे कार्र का कहना है, कि तत्पृत्व वर्त्तों
दर्भ नसम्प्रदायसमू ह विभाषतः स्त्रातिष्ठक दर्भ न
जै मे श्वान्तिज्ञासमें जहित है, वै सो शासतमें मत्यनिष्य करते समय मनको पूर्व मतसमू ह के कवल से
रचा करना सर्वापेचा अधिक प्रावस्त्रक है। देकार्र के
मतमे मनको ऐसे निरपंच प्रवस्ता नहीं होने से सत्यज्ञान सामका प्रविकार उत्यव नहीं होना। मनको इन
निरपंच प्रवस्त्रायक्ति किये सब विषयों से प्रयविद्वार
ही प्रक्रष्ट पन्य है। इस सार्व भोम सं प्रयक्ति दूर होने से
ज्ञानको उत्पत्ति होती है।

देकार के मतानुसार प्रमाण भिन्त मामान्य विषय भी यहण करना प्रविधि है। किन्तु प्रमाणकी एक ऐसी स्वतःसिंह भितिको पावध्यकता है जिसे प्रमाणकी जरूरत हो नहीं —वह प्रमाणके प्रतीत है। देकार का कहना है, कि पारमसम्बत्वा पोरमबोधक (Self-consciousness) हो संग्रयरहित भिति है। सभी विषयों में संग्रय करता हं, इस ज्ञानको भीर भारमबोधमें नहीं। मैं संग्रय करता हं, इस ज्ञानको भीर भारमबोधको प्रतोतिको छत्यद कर देता हं। मैं चिन्ता करता हं, प्रतएव मेरा प्रस्तित है (Cogito erg'o sum)। देकार ने इस स्त्रसे यह प्रतिपादन किया है, कि मेरा मंग्रय हो मेरे प्रस्तित पर विश्वास पैदा करता है।

देकार ने बारमजान (Self-consciousness)-की भितित हे जपर प्रवान दयंन मनकी प्रतिष्ठा को है, इस कारण तत्प्रवित त दय न सम्प्रदाय घाडिय- लिष्टिक दयंन सम्प्रदाय कड़काता है। देकार के नामानुसार इस दय नका नामान्तर कार्टे सियनद्यं न (Cartesion Philosophy) है। सियनेजा घोर लिबनिजका दयंन देकार के दय नसे विभिन्न तो है, पर इन दोनों दयंनों को अन्तनि हिन भितिन देकार से प्रवित्तित हुई है, यह साफ साफ मालू म पड़ना है। देकार प्रवित्तित दर्य न स्माप्त साफ मालू म पड़ना है। देकार प्रवित्तित दर्य न स्माप्त साफ मालू म पड़ना है। देकार प्रवित्तित दर्य न स्माप्त साफ मालू म पड़ना है। कि चाध्या- तिक प्रवित्ति (Spiritual nature)ने जड़प्रकृतिको ज्ञपर

प्रधानिला प्राप्त की है ; यहां तक कि जड़प्रकृतिका श्रस्तिल शास्त्रांतिक प्रकृतिकी है निर्देश कर देता है। बे कन-प्रवित्ते ते द्ये नमस्प्रदायका प्रत्य इसके बिलकुल विपरोत है। इस दश्निमें श्रमित्तता (experience) ही हम लोगोंके जानको भित्तभूमि बतलाई गई है। किन्तु हम लोगोंको श्रमित्तताको उत्पत्ति किम प्रकार हुई है श्रोद इसके मध्य कितना सत्यांग्र है, बे कनने दन सब विवयोंको मोमांसा नहीं को। उन्होंने श्रमित्ताको स्ताःसिंह मान लिया है। देकाट के मतमे श्रमि-जता जानको सूनिमित्त (ulrimate principle) नहीं है: वह एक कियामात है और इसका एक कर्ता है, यहो कर्ता जानका मूलाधा है। श्रतएव श्रमित्ता मूनजान नहीं है, श्रहं जान (Self conscioùsness) हो सब जानका मूल है।

े रेना देकार (Rene' Descartes)न १५८६ ई॰को फ्रान्स है ट्रीन ( Touraine ) प्रदेशके अन्त शाती ला-हे (La Have) नामक स्थानमें जन्मग्रहण किया। ला पनिची ( La Fleche ) नामक स्थानमें जैसट सम्भ-दाधन प्रतिष्ठित एक विद्यालयमें छन्होंने पढ़ेंना लिखना सीखा। कुछ काल पेरिसमें रह कर वे नीदरले एड ( Netherlands )- इ सामरिक विभागमे प्रविष्ट इए। पौद्धि छन्द्रांने बभे रियाके सामरिक विभागमें भी कुछ दिन तक कार्य जिया । १६२५ ई.०में पेरिस लीटनेके बाद छक् न जानतत्त्वकी बालोचनामें ध्यान दिया। जात-चर्चाक व्याचातक भयमे उन्होंने चपना वास्रांत किया रखा। पेरिसमें प्रत्यः ४ वर्ष रहनेके बाद वे डाल यह देश मये भीर वहां बोम वर्ष नक ठहरे। इसने दिनो' ातक वे अमाधारण मनोयोगकी साथ दर्शनशास्त्रको षाली बनामें नियुत्त रहे । १६४८ ई ० में खोडनकी रानी ं किसीना (Queen Christina)से पामित हो कर व ं ष्टाकद्वार्तमं नगर गये श्रीर वर्षा कुछ दिन रहनेके बाद १४५० ई०को सत्य मुखमें पतित इए।

दाश निक देकार श्वनस्प्रधाशास प्रतिभाक पिक कारो थे। उनकी प्रतिभा सब तौसुखी थी। वे दाश-निक, शागेः तस्वविद्, ज्योतिवि द भीर गणितशास्त्रज्ञ थे। अक्ष किया के की उहाँ ने स्वी भी खुन भी भी। निहै- षतः गणितशास्त्रको उद्यतिक लिये सारा संभार देकाँट को निकट चिरक्टणो है। वत्त मान समयको विस्तेषण मूलक्तसूची क्हें दे-सम्बन्धीय क्यामिति (Analytical Geometry of Conics) देकाट को हो बनाई हुई है।

देशाट के दंश न ग्रंथों मेंसे प्रयाविचार (Discourse on Method), दंश नतस्त्र (Principles of Philosophy) और दंश निवत्ता वा दंश निविदे के (Meditation of the First Philosophy) यही सम ग्रंथ प्रधान है।

पडले कहा जा चुका है, कि देकार ने पालकान (self consciousness) को सर्व कानमुख घोर संग्रंबर रहित नित्यकान बतलाया है नया इसी यालकान की मित्तिसे यन्यान्य पदार्थी का यस्तित्व निर्णय किया है। देकीरका कहना है, कि यालकानको यस्तित्वसे इस लोग पहले देखरके यस्तित्व घोर पीछे वाहर जगतको यस्तित्वकान (Nature) पर पहुँचते हैं।

प्रथमतः जिस प्रयक्ता अवलखन करके देकाट ने रेखरंका अग्तित्व सप्रमाणित किया है, वही संचिपमें नीचे सिखते हैं।

ट्रिकार के मतमे देखरकान स्वरोत तीन श्रीविधीमें-स ग्रोबीक श्रोक श्रांत है अर्थात् देखरकान मनकी सानिधिक का दनेट (innate) ज्ञांन है। सासिधिक ज्ञानिका जिल्लों से निकान यह कि यह ज्ञान के सिंधिक प्रतीत भोर मंग्रयरहित है। सांसिदिक चान मात्र हो पिक्तिकापक है। चान हो चेय पदार्थका भिक्तिक बतना देता है (the mere idea involves its own objective truth)।

देशार जान किस प्रकार सांसिदिक जान है, देशार ने निमालिखित युक्तिसे वह दिखना दिया है। देखार का कहना है, कि देखरका पूर्ण ताका भाषार समभ कर हम लोग विम्बास करते हैं। किन्तु अस्तिल (existence) पूर्ण ता (perfection) का एक भक्त है। स्थिति जिसका अस्तिल नहीं है, उसके सम्बन्धिं सम्बद्ध प्रयुच्च नहीं हो सकता भीर जो सस्तिल होन हुया, उसको पूर्ण ता हो किस प्रकार रही। देखर सम्बद्ध प्र है, दसलिये देखर हैं ऐसा भवस्य कह सकते हैं।

- चपरि - उत्त युक्तिको सिवा देकाट ने एक और खतन्त्र यहिंकी भवतारणा को है। इंग्बरका भगादि, भनता. वित्य, पूर्व इत्यादि कहं कर जो ज्ञान है, देशाई कहते दै. कि उस जानकी उत्पत्ति किस प्रकार उर्दे ? वाजा जगतमे इस चानकी उत्पत्ति नहीं हर्दे, क्योंकि वाश्च लग्रतमें सभी अशोम और यस्य ए हैं। मासिक कृत्यनारे भो यह प्रान उत्पन्न नहीं हुन्ना है, कार्ण कर्णना भी प्रशिवतासायेव है। सत्तरां यह जान वस बोबीका बहजात (inborn) है। किन्तु यह जान सांविदिक दोवे पर भी, इसका अर्थालखन कदा है, इस विषयको मोमांसामें देकार ने कहा है, कि कारणके तारतम्याद्धभार काय का तारतस्य हुमा करता है। सत्तर्भ देखा पदादि, यनना, सम्य प हैं। ऐसे श्चानका मुल प्रवादि, पनन्त पीर सम्युष ईखरके सिवा भीर कोई भी वस नहीं हो सकती । ईश्वरचान ईखावा पस्तित बतना देता है। यह ज्ञान खपकाय है।

देशार ने चपरि चन्न जिन सब युक्तियोंना अव संस्ता करने पेखरका पहितल सम्माणित किया हे सन्दें साधारणतः भण्योत्वाजिकन वा सध्यात्रममूल क क्षित्र (Ontological arguments ) कश्चते हैं।

र्मारक परितलचे देवार ने वाद्याजगत्का प्रस्तित्व प्रमाणित क्रिया है। देवार का का का है, कि जो सम्म ए जीव हैं वे ने तिक हिमावने भी सम्मूप हैं;
प्रतएव वे इस लोगों समर्ते स्वत गेदा नहां करेंगे।
ई खरने इस लोगों जो जुक द्वान वा विख्या दिया
है, वह द्वान कभी भी सिथ्या नहीं हो सकता मेकारण
ई खर ने तिक हिसावसे सम्पूष् हैं। वाध्य जगत्के सस्तत्व
पर जो विख्यास है वह भो देजाट के सतने इस येथोका है; सुतरां यह मो निथ्या नहां हो सकता।
देजाट ने ई खर को इस खामाविक निष्ठा भो 'ई ख्वरको ने तिक निष्ठा'( Feracity of God) कहा है।

देखर बे इस लोगों के मनमें वाद्य जगत् के द्वानकां उदय कर दिया है। प्रतएव देकाट के मतसे यह द्वान सिख्या नहीं हा सकता। प्रव यह जानता है, कि स्वमको उद्यत्ति किस प्रकार हुई ? इस तस्त्र के प्रस्क्रमें उन्होंने कहा है, कि सद्धान प्रार हम लोगों के मानस्व भावों को प्रस्क्रमें उत्यत्ति हुई है। स्वास्त्रका यहा प्रारूप है, कि सनकां जो भाव जिस परिमाणमें स्वष्ट है वह उद्यो परिमाणमें स्वाह है है। इस लोगों को सत्त्र विज्ञात करने के प्रमित्राय है देखर ने हम लोगों को मानसिक हित्तायों को स्वाह देखर ने हम लोगों को मानसिक हित्तायों को स्वाह देखर ने हम लोगों को प्राप्त कर स्वाह हित्तायों को स्वाह हो को । सानसिक भावों के प्रस्ति हमा लोगों को स्वाह हित्तायों को स्वाह हो को । सानसिक भावों के प्रस्ति हमा लोगों को स्वाह हा सह हो का स्वाह हम लोगों के स्वाह हम लोगों के प्रस्ति हमा लोगों के स्वाह हम लोगो

वाद्यात्रमा सस्तित्व प्रतिपन्न करने वाद्याजनत्-का स्वद्यप स्वा है, इस सम्बन्धने देकार कहते हैं, कि विस्तृति (extension) वाद्याजनता प्रकृतिनत विद्याप लक्षण है। वाद्य पदाय के वर्षा, भाकृति भादि गुण प्रस्थायों हैं। किन्तु विस्तृति स्थःयित्व वा नामको सम्भावना नहां है। विस्तृति (extension) जड़का स्वद्य लक्षण है, इन कारण देकार के सतानुस्तर कह्मदार्थ विद्योक स्थान ( vacuum or empty space) जगतमें नहीं है। जहां विस्तृति है, वहां जड़पदार्थ भो विद्यामान है। प्रतापन देकार के सत्ते सारा संसार श्वक्त देविहोन जड़ राश्वि परिपूर्ण है। यहां कारण है, कि देकार ने परमाणु नामक होटे होटे जड़किन्दुभों का भस्तित्व प्रस्तानार किया है। (Movement) किस प्रकार सम्भव है? इस प्रश्नि उत्तरमें देकार ने कहा है, कि जगत्को यह समुद्रे पम जड़ राशि श्रावत्ते (Vortex) व गसे घूमती हैं और यही श्रावर्त्त ममूह जागतिक गतिका कारण है। यह सप्रश्नि इसी पावर्त व गम्ने चालित होते हैं। देकार के मतसे यह गतिश्रात जड़में श्राप ही श्राप उत्पन्न नहीं हुई, किसी दूनरी शक्ति नियोजित हुई है। ई खरने हो पावर्त्त योगसे जड़पदार्थ में गतिशक्ति हो हैं।

विस्तृति जिस प्रकार जडका खरूप स्वचण है, उसी प्रकार ज्ञान (Thought) वा सम्बत् अववा चैतन्ध मतका खरूप लचण है। किन्तु चैतन्य ( Thought ) श्रीर विस्तृति (Extension) के मध्य कोई सम्बन्ध नहीं है। जो चैतन्य है वह शापक पदार्थ नहीं है। व्यापक पटार्थं भी चैतन्यका खढ्य नहीं है। सतरां मन भीर जह इन दो विभिन्न प्रकृतिक पदार्थी का सम्बन्ध किन प्रकार साधित हुपा है ? देकाट की सतमें मस्तिष्कको सहायतासे भरोर भीर म का सतरां जढ भीर मनका सम्बन्ध है अर्थात परस्परके जपर क्रिया प्रतिक्रिया स्थापित हुई है। सस्तिष्क के केन्द्रस्थान पर 'विनियन ग्ला एड' ( Pineal gland ) नामक एक स्थान है। यहां सस्तिक के दो भाग परस्पर संयत हए हैं। देकार का कहना है, कि इसी पिनियलग्लाण्डसे मनके साथ गरीरका संयोग इबा है। मनमें किमी प्रकारको इच्छाका उदय होनेसे वह इच्छा उता जान पर भा कर शारोरिक चेष्टामें पर्व वसित होती है। फिर वाद्मग्रीरके जपर अपनी अपनी क्रिया दिखलानेसे धरीरका वह व्यापार पिनियनाना एडमें पहुंच कर वाह्य वस्तुका चान त्रीर उसके क्रियाजनित सुख दुःखका श्चान सत्यव कर देश है।

मन घीर जड़का पूर्वीता यहो एकामात सम्बन्धके सिवा दूसरा घीर कोई सम्बन्ध नहीं है। ये दो सम्पूर्ण विभिक्यक्रतिक पदार्थ हैं और अपने अपने नियमानुः सार चालित होते हैं। इसी कारण देकार जड़ प्रकृति की कार्यावक्र प्रकृति की कार्यावक्र प्रकृति की कार्यावक्र प्रकृति स्वीकार नहीं करते। जागतिक समस्त स्थाप हो जड़प्रकृति के नियमानुसार (Mechanical

laws) साधित होतां है और जंड़ जगत् अंन्धर्यात- अमुंडका नियोग स्थल (Automaton) विशेष हैं। जोवशरीर जंड़ जगत्के अन्तर्गत है, इन कारण देकार ने
उसे भी इसी खेणोंके अन्तर्गत मान लिया है। देकार के मतसे प्राण जंड़ प्रकातिका अंश्रविशेष है, मनके साथ
इसका कोई विशेष सम्बन्ध नहों है। सतरां प्राणको
रचाके लिये जो सब भारोरिक क्रियाण साधित हुई हैं,
वे मनके अज्ञातसार से यन्त्रको तरह साधित हुपा
करतो हैं। इम लोगों के अक्तद्रशों का परिपाक भोर
रक्त खेलान किया किस प्रकार साधित होता है वह
इम लोग नहीं जानते। जोवश्ररों का प्राच्यकता
(Animal automatism) सम्बन्धीय इस मतको तत्
परवर्त्ती किसी किसी दार्शनक भीर विद्यानविदानी
गडण किया है।

टेकार ने अपने दश नके जिस अंशमें सनस्तत्व (Psychology) की शालीचना की है, उसी शंशमें मानसिक क्रियाचीका श्रेणीविभाग भी बतलाया है। उन्होंने इस लोगोंकी ज्ञानष्टत्तिको (Cogitatio) प्रयमत: कार्य कारक (Actio ) श्रीर भावम् लक ( l'assio ) इन दो विमागों में विभन्न किया है। उपरि-उत्त टो विभागीका पुनः येगोविभाग करके उन्होंने मनको क्रियाची को कुल निम्नलिखित ६ विणिया में विभन्न किया है:-(१) ज्ञानिन्द्रिय धम् इ, (२) स्वाभा विक वित्तयां (Natural appetites), (३) भाव-स लक द्वतियां ( The passions ), ( 8 ) कल्पना-श्रृह्म (imagination), ( ५ ) पद्मार्गिन ( Reason or intellect.) पोर (।) इच्छाग्रात्ता ( The will )। जिन प्रस्ता अवलम्बन करके ये सब विभाग साधित हए हैं, उन्हें निर्देश करते समय देशार्टने कहां है, कि ज्ञानम लक हितयों का वाद्याजंगत् के मात्र सम्बन्ध है। ये सब वाहाजगत्को प्रतिक्षति प्रदान करते हैं। इकाम लग तथा भावम लग कियाएं ( olitious and passions ) परोचभावमें वाद्यंजगत्के साध संस्ट होने पर भी सुख्यतः शाकाको जपर निभैर करती हैं।

चनुमृतिम सक इतियों ( Passions )-को चालो

चनाको समय देकाटी मनस्ताखको चेत्रमे नीतिताख (Ethics) पर पहुंचे हैं। देशार्यके मतसे भाव-म सक वृतियां क: है, विस्मय ( Wonder ), प्रेम (Love), बिद्देष वा छुषा (Hate), वासना मानन्द ( Joy ) भीर दुःख ( Desire ). ग्रस्वाभाविक घटना नयनगोचर (Sorrow) होती पर विस्मयका याविभीव होता है। विस्मय हम सोगोंक सनमें विषयानुसार होता है और भितरम अधना भवजाको बद्दाता है। सङ्गतजनक पदार्थके प्रति इस कोगोंका सन पाक्षष्ट होनेसे इस कोगांके सनमें प्रेम ( Love ) का विकाश होता है और भमङ्गलनन व वा चित्रकर पटार्घ के प्रति जो विरत्ति उत्पन्न होती है, वह इस बोगींके सनमें छणाका सञ्चार किया करती है। वासनाचे बाबा (Hopes) बोर बाबा पृष् होनेके सम्बन्धने संग्रवते उपस्थित होने पर उससे भय (Fear)-का सचार दोता है। आधाके पूर्ण दोनेसे पानन्द (Joy) को उत्पत्ति होतो है भौर भाशाके अक्र होनेसे विषाद (Grief)-का सञ्चार होता है। पानन्द जीवनके पश्चमें मङ्गलकर चौर विवाद दुःखजनक 👣 अब भानन्द हो जीवनका सर्वश्रेष्ठ मङ्गल है, तव प्रानम्द्रसाम ही जीवनका मुख्य उद्देश्य है। देकाट के मतने बानन्द निवृत्तिमूलक है। प्रवृत्तियोंको संयत कारते हे ( subjections of the passions ) श्रानन्द-को उत्पत्ति होती है।

देकार के सतमे विवेकचान जनित शान्त सुख हो (Peace of conscience) प्रज्ञत सुख है और धर्म हारा हो यह सुख प्राप्त किया जा मकता है।

देकार ने अपने देश नमें मन और जड़की परस्पर क्रियाके एं स्वन्ध में युक्ति सक्तर मीमां सा नहीं को है। उन्हों ने मन और जड़ दोनों को हो दो खतन्त्र, खाधीन, विभिन्न प्रक्रांतक पदार्थ स्वीकार किया है अथन एक दूसरेके अपर अपनी क्रियायित दिखलाता है उसकी जो खाख्या उन्होंने को है, उसे प्रकृत मीमां सा नहीं कह सकते। उनके परवत्तों दार्थ निक्र ज्यू लिंकस ( Geulinex )-ने पहले ही यह आपत्त उत्थापन को है।

Vol. XIII. 114

## ज्युलिक्स ।

ज्य ति नाम स्वयं इम विषयमें जिम भिद्राना पर पहुँ चे हैं, उसका नाम निमित्तवाद (Occassionalism) है। ज्यू लिंक सकाल इप्ताहै, कि मन चौर जड़ ये दोनो विभिन्न प्रकृतिके हैं तथा स्वतन्त्र भोर स्वाधीन पदार्थ हो कर भपनेसे एक दूसरे पर क्रियाशिता प्रशास करता है, ऐना विखास असक्त है। मन जड़के जपर भयवा जड़ सनके जपर विन्दुसाव भी जिथायाची नहीं है। किन्तु प्रचलित लीकिक विम्बास है, कि इस लोग इच्छामात जड़जगत्में परिवत्तेन साधन कर सकते हैं, पर्याचोचना करनेसे इस बातका प्रकृत ताल्पर्य माल म हो जायगा। मैं इच्छामात इस्तसञ्चलन कर सकता है, इस वाक्यका प्रकात तालपर्यं क्या है, पहली यही देखना चाडिये। इस्तसञ्चालन करनेकी इच्छा सनकी एक क्रिया विश्रीय है श्रोर इस्तसञ्चासनक्रिया जड़जगत्की क्रिया है। यब प्रश्न यह उठता है, कि इस ' लोगो' की क्रिया किस प्रकार जड़ जगत्की क्रियाका छत्पादन कर सकातो है ? ज्यू खिंकसका कड़ना है, कि ईम्बर ही इन दोनों को क्रिया छत्पत्तिके निमित्त वा साधन हैं। साचात् सम्बन्धने मन श्रीर जड़को मध्य किसो प्रकारको क्रिया नहीं हो सकतो। जब इमारे मनमें इस्तस्वालन करनेको इच्छा होता है, तब हो ईखर हमारे हाधमें यह जियात्यायी गतिशक्ति प्रदान करते हैं भीर कार्य इतना जरद सम्मव हो जाता है, कि इस गतिशक्तिकी मनुष्यने स्वयं हो प्रवरीना की है, ऐसा विखास उत्पन कर देते 🕏 । वाहाजगत्को क्रियावसीका ज्ञान भी इसी प्रकार दुवा करता है। इस लोगों की रच्छा घीर प्राकृतिक व्यापार केवल देखरको कार्यभिक्तो बँदा देता ( Causal occasionals ) है।

च्य लिंकसकी दर्शनने किस प्रकार स्थिनोजा Spinoza)-प्रवर्शित यह तवादका प्रय परिष्कार कर दिया वह उनके दर्शनका श्रीषांग पढ़नेसे माल म हो जाता है। च्य किंकसने समस्त संसारके मध्य एक माल देशवरको हो जिल्लाशिका वतलाया है। स्थान्य सभी पदार्श ससोम शीर प्रसन्धुण है, इस कारण जे जिल्लाशाली नहीं (Passive) हैं। सुतरां जागतिक जो सब कियाएं सम्मन होतो हैं, वे ईश्वर-प्रणोदित हैं जो बात्मा (Finite spirit) परमात्माका श्रंशविश्रेष है। इस कोमों के मनमें सोमलका ज्ञान नहीं रहने हन लोगों की भारमसाचात्कार लाभ होता है भर्शात् जो खत्मा और परमात्मा एक हैं, यही ज्ञान उत्पन्न होता है।

च्यू विक असका नीतितस्व भो उनके साधारण मतका अबुधायो है। जब संसारमें हम लोगोंके कार्य कारो अद्भाता नहीं है, तक इमें उद्देश्यप्रणोदित हो कर काय कस्तेको इच्छा होना धनुचित है। ज्यू लिंक्स क मतसे इस संसारवेवमें इम बोग दग क्वन्द मात है। इंखर इस लोगोंने स्वते सद्वतुसाव ( dispositions ) सकोत इस कोगींके निकट क्रिया की प्रत्याधा नहीं करते, क्यों कि किया का कम फलके उपपर इस लोगों का कोई करके ल नहीं है। विषयकासनाका परिचार कर देखाने ज्ञापर निर्भर करके जीवनयापन करना जीवनका स्थायी उद्देशा है। देखरमें निष्काम प्रेम ( Self-renouncing love) और प्रश्नातुवर्त्ती हो कर चलना ध्रम का स्वकृष है। ईम्बरने प्रति वृग्यभाव (humility) ध्य सम इका शिक्षामा है। सावव साधारपतः सुखा-क्षे हैं, इस कारण वे असुको है। सुख्ता इध्याको तरङ्ग मनुससन करनेसे वह श्रलिहित हो जाता है। ध्यां जनित विमल भावन्द हो प्रकृत सुख है। सुख भ्य का फेलरक्ट ( result ) है, भम का सहीया (aim ) नहीं है । ज्यू लिं कसका ने विक सब स्पिनोजा (Spinoza) और कार्य (Kant) के ने विक सबी के को सा है। स्थितोनाकी तरह छन्दोंने भी ईखर प्रेम को हो सत्वामी का सार बतनाया है तथा का एके मता-नुयायो नैतिक नियमोंका अञ्चलचारित्व स्त्रीकार विया है।

ज्य लिंक स जगव्में एक मात देखरका कार्य कार तिल प्रतिवादन कार्क जिल घड़ तथाद को सूचना कर संग्रे हैं वह चनेकांग्रें देखरत्स्वमूलक है। किल दार्थ निक स्थिनोजाने जिस घड़े तथादको प्रतिष्टा को, वह प्रकृतिवादम जक (of a naturalistic character) है। स्थिनोजा (Spinoza)

दार्शनिक वैनिडिज्ञटस स्थिनोजा (Benedictus de Spinoza) ने १६३२ ई को इङ्गले एड के प्रत्मा त प्रामष्टर इम नगरमें जनमण्डण किया। वे यह दो व अर्ज थे। धर्म निर्यातनी इस्से उनके पूर्व पुरुष स्थे न स्थवा पुर्तगाल देशसे भाग कर इङ्गले एडसे स्हने लगे थे। स्थिनोज्ञाने बचपनमें पढ़िकाम श्रीहमोदित प्रणालोके प्रमुसार शिक्षा प्राप्त को थे। पोई इन्होंने भानहिन एएड (Vanden Ende) नामक किसी आधानिवित् विक्रिक्स के ले टिन भाषा सोखी। इसके बादसे उनका धर्म मत परिवर्तित होने लगा। इसके उनके स्वकातियों ने प्रकाशमभामें उन्हों विधमी उदराया। इस घटनाके बाद नाना खानों में परिम्नमण कर १६७३ ई को हिमानगरमें उनका देहाना हुआ।

स्पिनोजाने जो सब दम्बन्य बनाये हैं उनमें 'प्यिकस' (Ethics) नामक यन हो विशेष प्रामाण्य है। इस प्रन्यमें उन्हों ने भपना दभ न सविस्तार लिपि वह किया है।

देकार का दार्थ किक मत प्रदेवेंचे स्पिनी जाके दृश् व शास्त्रमें प्रनुराग उत्पन्न होता है। च्यू लि कसकी तरह उन्हों ने भी देकार दर्भनके यसङ्गत प्रशंतका प्रतिवाद किया। गणितगा स्त्रोंका प्रमाण स्वतात्र सम्भक्त कर स्पिनी जाने गणितगास्त्रोता प्रमाणींको हो प्रमाणका भादग स्त्रीकार किया है। गणितशास्त्रीत प्रसाणके सन्धारी दर्शनग्रसको प्रचारको इच्छा उनकी बलवती हुई। उनका मत है, कि ऐसे भावों में द्य<sup>6</sup>नशास्त्रका प्रणयन कर से उस सम्बन्धमें त्रोर किसी प्रकारका मतवे प्रस्थ नहीं रहेगाः इसी विखासको वसवरती हो कर उन्हीं ने अपने दर्भ नमें भी इस प्रयाका मनुवात न किया है। च्यामितियास्त्रमें जिल प्रकार मंद्रा, स्वीकृत विषय सीर स्वतः विद्वा सहायताचे समस्त प्रतिद्वाप सप्रमाणित को गई है, उसो प्रकार स्पिनोज्ञाने भी कुछ प्रवि-मंवादित म लसुत्वों का भवलख़त करके उत्तरे. सभी चन्धान्य विषयों हो. प्रमाणित करतेकी लेखा को है। इससे यह साम साफ मालू म होगा, कि स्विनोझाका दश नविश्वान समात उपायका प्रवचनक करके ब्राया

गयाचा। गणितशास्त्रके अनुकरण पर दश नशास्त्रकी रचना करनेसे उन्न शास्त्रका उद्देश्य किस परिसायसे सांधित होगा, उस सम्बन्धन बहुतरे सम्दोह करते हैं। स्विनोजाः प्रवर्ति त इस प्रयाको पानसे यह जात इया है, कि स्पिनीजान जिस म सभ वका अवलम्बन करको जिन जिन विषयों की मोर्मासा करनेमें कीश्रिय की है एस अलस्वसं जितना प्रमास वा प्रमुमान सन्धवपर है, **छसे उन्होंने प्रच्छी तरह दिखा**नेको चेष्टा की है । किंन्तु ऐसी प्रयाने फलसे उनको मोनांसामें एक देश-दिशिताका दोष उपद इशा है। दशंनका मीमांसित विषय गणितके मोमांसित विषयको तरह नहीं है, यह केवल संख्याके जपर निर्भार नहीं करता। ऐसे विषय को एक बोरसे देखनेसे उनको यथायय मीमांसा नहीं होगी। एक हो विषयको भिन्न भिन्न श्रोरसे देख कर · उस विषयका याद्याध्ये भालूम ही जायगा। किन्तु फल से यह साजित होता है, जि स्विनोजा एक हो विषयकी मोमांसामें एक सुवका श्रवसम्बन करके जिस सिंदान्त वर बहु चे हैं, चंदर सुत्रका भवतान्त्रन करके उसी विषयके विपरीत सिद्धान्त पर उपनीत इए हैं। रस प्रकार उनके सतीमें धनग्य विरोध दोष लगते हैं। मिणितके प्रमुकरण पर दर्भनका रचा जाना हो उक्त टोषोंका कारण है।

स्विनोजाका दार्श निक्ष मत उनके जीवितकानमें कालोबंकोगी नहीं होनेसे उसका विशेषक्पसे पादर मही हुना। वस मान धताब्दीके प्रथम भागमें काच्छके परवर्ती हथ नसम्प्रहायों के प्राविभावके बादसे मतक देखनिक्यके स्पितीजाके दर्ध नसुधोमण्डलको दृष्ट पाक्षके बाद से मतक देखनिक्यके स्पितीजाके दर्ध नसुधोमण्डलको दृष्ट पाक्षके बाद से मतक प्राविक्यके की है। स्थिनोजाके दर्ध नमें स्पेत्सर, बेन पादि अभीत मनाविक्यानका स्त्र के मनेक पूर्वीभास भाग करें हैं।

स्पिनीजान शपन दश्वनमं शालोचित विषयींको निकालिकत ॥ भागोंमं बांटा है।

- ः (१) ईम्बर् भीर जगत्।
  - (१) बात्माकी प्रकृति भीर उत्पत्ति-निष्य।
- (३) मानसिक भावी (feelings)-को उत्पत्ति

- (8) मानव प्रकृतिकी भवीनता भौर कार्यावली (of human conduct as determined by feelings or passions)।
- ( ५ ) मानवप्रकृतिको खाधीनता ( of human conduct as determined by self )।

स्पिनीजाने पहले ही देकाट प्रवक्तित मन और गरोरके सम्बन्धविषय म मतो का प्रतिवाद किया है। देकाट का मन यदि यथायथ भावमें चाउष विका जात. तो उसरे यही प्रतिषद होता है, कि सन और शरीरका परस्पर क्रियासम्बन्ध शोनीमें कोई सन्देह नहीं। किन्त किस प्रकार उत्त सम्बन्ध स्थापित इया है, वह इम लोग नहीं जानते । ज्युलि'कशने ईख्वरकी सन श्रीर जडको परस्पर क्रिधाका साधनसून बतला कर जी मोमांसा को है, स्विनोजाके मतसे वह भी देवार को मतको एक प्रकारको प्रतिध्वनि है। उनका कक्ष्मा है. कि "ईखर करते हैं" श्रीर "मैं नहीं जानता है" ये दो प्रायः समार्थे सूचक हैं। स्विनोजा उपरि उत्त विषयको जिस मीमांसा पर पड़ 'चे हैं, वह दोनों से स्वतन्त्र है । वे कहते हैं, कि मन चौर जड नामक हो पृथक पदार्थ (substance) विद्यमान नहीं है; यह एक ही पदायं-के दो विभिन्न दिक्मात है। सत्तरं इस खोगों के निकट जो मनके जपर जहकी क्रिया वा जहके जबर मनको क्रियाने जेसा प्रतीयमान होता है। यह इस स्रोग एक पदार्थको विभिन्न स्रोरसे देखते है. इसलिये ऐसा माल म पहला है। एक शोद देखनिसे जो विस्टानियाची (जह) (Extension) है वही इसरी योर ज्ञानवालो (चित्) (Thought) प्रतीयमान होता है। स्थिनी त्राके मत वे जगत्में दो स्वाधीन शयच परस्कर जिल्लाविधिष्ट पदार्थी का प्रसित्व नहीं रह सकता। क्योंकि परस्पर क्रियाधानी छोनेसे उनकी स्याधीनताका अस्तित्व रहा कडा १ स्पिनीजाक सतसे जगत्में एकमात बदार्थ (Substance) विद्यमान है। भीर जागांतक सभी पटार्थ इसी पदार्थ के विभिन्न गुणाययका विकाशसात है। संसारसे की नाम त्व वह कर इस लोगोंका विश्वास है, वह स्वसमात है। दृष्यरतस्तकी पालीचनाके समग्र हिंग्नीजाने पहले ही

पदार्थ (Substance)-की मंद्रा पदान की है। स्पिनोजाने मतसे जो स्वाधीन भोर स्वपनाय है अर्था जिसका चित्रत्व और किसो पदार्थ के चित्रत्व पर निर्भ र नहीं करता तथा जो अन्य किसी वसुकी सहायतांचे प्रकाशित नहीं होता, वह द्वय कहताता है ( "By substance I mean that which exists in or by itself and is conceived in or by itself", )! देखा प्रव्ह स्विनोजाके मतसे इस पदार्थ का नामान्तर-मात है। पदार्थ एक एवं ऋहितेय और भनत है। क्यों कि सान्त होनेसे पदार्थ वा ईखरमें सो माका अलोप किया गया। जो प्रसीम है उसके स्वाधीनत्व कहां? मतएव वह पदार्थं नहीं कहना सकता। पदार्थं सब विषयींका कारण हो कर भी स्वयं कारणरहित ( Uncaused) है। पदार्थ स्वयं हो भपने भस्तित्वका कारण (causasive) है। स्पिनोजाने ईम्बरकी जो सं चा प्रदान को है उससे उन्होंने देखरको प्रनाटि एवं भनन्त पदार्थं बतनाया है।

ईश्वरसे किस प्रकार जगत्की उत्पत्ति हुई है, उसकी मोमांसामें स्पिनोजाने कहा है, कि ईश्वरते जगत्की स्टिए नहीं की पर्धात जगत् ईश्वरसे स्वतन्त्र एक स्ट पदार्थ नहीं है। जगत् ईश्वरकी प्रक्रतिका म नीभूत है और प्रक्रतिके साथ जड़ित है। जगत् प्रक्रतिका धर्म है, एकको दूसरसे विश्वत करनेका उपाय नहीं है।

भव प्रश्न उठ सकता है, कि यदि एक पदार्थ वा देश्वर भिन्न दितीय सस्वाका मस्तित्व नहीं है, तो जगत्में विभिन्न धर्माक्वान्त विभिन्न पदार्थों का श्रस्तित्व कहांसे भाषा ? स्पिनोजाको मतसे इस प्रश्नकी मोमांसा यह कि जगत्में जो सब पदार्थ विभिन्न समभी जाती हैं, वे स्वरूपत: विभिन्न नहीं हैं, एक ही पदार्थ की विभिन्न गुण्योगमें विकाशमाव हैं।

गुष (Attributes) किसे कहते हैं श्रीर इस गुण-सम् इका स्वरूप की सा है ? स्पिनोजाने इस विषयका ऐसा सिहान्त किया है। बुद्धि हारा जिसे इस लोग पदार्थ का सार समभते हैं भर्यात् जिसको से कर पदार्थ-का पदार्थ ल है, उसोका नाम गुष है ("By attribute I mean that which the intellect perceives as contributing the essence of substance")। गुणावली नहीं रहनेंचे हम लोग पदार्थं का स्वरूप नहीं जान सकते थे। गुणके रहनेंचे ही पदार्थं हम लोगोंके निकट प्रकाम पाता है। पदार्थं प्रमाद भीर पनन्त होनेके कारण गुणावलम्बो भो पनादि तथा प्रनन्त हो। ईम्बर्स प्रत्येक गुण हो प्रनादि प्रनन्तरूपमें विराजमान है। ईम्बरका गुण प्रनन्त है, इसोलिये हम लोग समस्त गुण नहीं जानते, कोवन दो गुणोंचे हम लोग समस्त गुण नहीं जानते, कोवन दो गुणोंचे हम लोग स्वयनत हैं। पहला विस्त्रति (extension) हे। यह हम लोगोंके निकट वाह्मजगत्रूपमें प्रतिपत्न होतो है। दूसरेका नाम ज्ञान (Thought) है, यह इम लोगोंके मनोराज्यके मस्त्वकी गवाही देता है।

स्थिनोजाने एक जगह ईखर वा पटाव को निर-पाधि (indeterminate) कडा है। कारण ईखरमें यदि उपाधिका पारोप किया जाय, तो उनमें सोमाका निर्देश किया जाता है। क्योंकि छपाधिमात हो सोमा-स्वत (Every determination is limitation) है। फिर दूसरी जगह उन्होंने ईखरकी धनन्तगुणका भाषार बतलाया है। अतएव उनके मतसे ईखर अनम्त उपाधिविशिष्ट हैं। इन दोनों मतका किस प्रकार सामञ्जस्य विधान किया जाता है, इस विषयको मीमासामें भिन्न भिन्न पिन्हितोंने भिन्न भिन्न मत प्रका धित किया है। एक अधिक पण्डितीका मत है, कि जिसे इम लोग गुण कहते हैं, यथाध में उसका ईखरमें शहतल नहीं है। इस लोगोंके मनने हो दूंखर में केवल गुणावलोका आरोप किया है। पर्यात हम लोग देखरका पश्तित्व उपलब्ध करते समय जिस गुण द्वारा उसका घनुभव करते हैं वह इस नोगोंके मनको ज़िया वा न्धर्म विशेष है। दूसरी श्रीणोंके पण्डित कहते हैं, कि गुण केवश इस लोगीके मनका धर्म वा अवस्था हो नहीं है, ईखरमें इनका यस्तित्व भी है। स्पिनीजा स्पष्टभावमें गुणावनी-को पदार्थका प्रकृतस्वरूप कइ गये हैं। फिर स्पिनी आ जब पदार्थ वा देखरको धनना गुणके धनना शाधारके

खंद्रिय बतला गये हैं, तब ऐसे निर्देश से सभीमलका धारोप नहीं हो सकता। श्रेषोक्त मत घनेकांश्रमें समो-चोन होने पर भी स्पिनोजाके दश्नमें जो इन विभिन्न मतीको सूचना है, उसमें सन्दोह नहीं।

यभो प्रम्य यह हो सकता है, कि अब देखर एक चित्रतीय त्रीर चनन्त गुणके बाधार हैं एवं जगत्में चन्य पदार्थं का मन्तित्व नहीं है, तब जगत्में इन समन्त गुणमय ससीम पदार्थी का श्राविभीव किस प्रकार इपा ? इस प्रश्न के उत्तरमें स्थिनो जाने कहा है, कि जगत्में जो सब वस्त इस लोगों के निकट प्रथक प्रथक तथा खाधीन मसभी जाती हैं, स्वद्भातः वे पृथक नहीं हैं भीर जगत्में एक भिन्न दो स्वाधीन द्रश्यो' (Substance)-का अस्तित्व समावणर नहीं है। इस लिये वे सब उस एक तथा भिरतीय पदार्थ की विभिन्न भवस्था (Modes) मात है। सीमाविशिष्ट होनेसे जागतिक सभी पदार्य स्वप्रकाश नहीं हैं, घन्य पदार्थीं की सहायता है बिना ये सब स्वधं इस लोगों के निकट व्यक्त नहीं ही सकते। इस श्रेषोको सभी वस्तुएं ससीम हैं, इसलिये वे एक दूसरीकी भीमा निर्देश कर देती हैं और उनमें प्रत्येक-की निदिष्ट सीमासे इम लोगों को इन वलु मों का जान चत्पन होता है। यशार्थ में यदि देखा जाय, तो जिमें माला जिस प्रकार समुद्रकी है, जागतिक सभी पदाय ही उसी प्रकार ईखरको हो भवस्या विशेष है।

पश्ले कहा जा चुका है, कि ईश्वरके अनन्त गुणके मध्य विस्तृति (Extension) और ज्ञान (Thought) हन दोनों से हम लोग अवगत हैं। गति (Motion) भीर खिति (Best) ये दो विस्तृति गुणको दो विधिष्ट पवखा (Modes) हैं। बुद्धि भोर इच्छा (Undertanding and will) ज्ञान वा चैतन्यको अवस्था मात है। ये सब वस्तु विकार भीर नियतिको अधीन है। देखर सभी विषयों के नियन्ता है, उन्हें नियन्त्रित कारो-को बीई वस्तु विद्यमान नहीं है। ईखर आदि प्रकृति हैं — वे बुद्धि, इच्छायित, गतियित आदि परिवर्त्तं निम्तृत गुणके प्रतित हैं। सुतरां स्थिनोजाके मतसे ''ईखर जगत्के पादि पदार्थं स्वरूप (Substance) हैं। जगत्के एकमात कार एस्वरूप वा प्रकृतिस्त प्रति । प्रति । सुतरां वा प्रकृति । जगत्के एकमात कार एस्वरूप वा प्रकृति ।

( Power ) तत्रा चेत्रन्यस्वरूप ( Universal consciousness ) है ।"

वाद्य और अन्तर्गंतके समस्त व्यापार स्विनोजाकी मतसे कार्य कारण सम्बन्धको सङ्ग्रीगमे नियन्त्रित होते बारई हैं। गुषमय जगत्का कोई भो व्यापार स्वित-यिन्तित नहीं है। वाह्य भीर यन्त जैगत्को कायीवली-को प्रति दृष्टिपात करनेसे यह अच्छो तरह समभा जाता है, कि कार्यकारणका म्टइन्त म्रादिसे लेकर मन्ततक विस्तृत है। गुणमय जगत्का कारणसम इ पादि कारण ( First or ultimate cause ) नहां है, ये सन श्रवाः न्तर कारणमात्र (Second causes ) है। वाह्य श्रोर भन्तर्जेगत्का कार्यकारणमृङ्कल समानान्तर भावमे चनता है, जिन्तु एक के उत्पर दूसरेको कोई कार्य करो चमता नहीं है। जड़ जगत्में कारणसात हो जड़ है और मनोजगत्में एक मार्गीसक भाव दूसरे मानसिक भावका कारण है। मानसिक्रमावका जड़कारण नहीं हो सकता; लेकिन दोनों को सध्य जो सम्बन्ध है, स्पिनोजाको सतसे वह परस्पर दोनो को प्रति कार्य कारित्व गतिको लिये नहीं है। एक हो पदार्थकों दो दिक् मात्र हैं, इसोसे ऐसे सम्बन्धका ज्ञान उत्पन होता है। यदि एक हिसाबसे देखा जाय, तो जो मनोजगत् है वहो दूसरे हिसावसे जड़जगत्को जैसा प्रतीयमान होगा। चैतन्य घीर जड़ एक हो पदार्थ का विभिन्न प्रकागमात है, सुतरां उनकी मध्य यदि एकता भी रहे. तो चायर हो क्या!

यात्मा का सक्य के सा है ? इस सम्बन्ध में स्थिनोजाका कहना है, कि जिस प्रकार विभिन्न जड़परमाणुको
संधोगमें घरोरको उत्पत्ति हुई है, उसो प्रकार विभिन्न
मानसिक भावों को संधोगसे प्रात्माका उद्भव हुया है।
स्थिनोजाने मन श्रीर जड़का जैसा सम्बन्ध निण्य किया
है, उससे दोनों को विक्कुल एक दूसरेसे किच्युत करना
यसभव है। जहां एक रहेगा, वहां दूसरेका प्रस्तित्व
यनस्थावो है। जहां जड़ है वहां मन भो है श्रीर
जहां मन है वहां जड़का यस्तित्व धुव निश्चित है। यतएव स्थिनोजाके मतसे प्रात्माका स्वरूप मो विलक्कल
जड़जगत्मे विच्युत नहीं है। स्पिनोजा प्रात्माको
यरोरको मानिक प्रति के दें (id a of actual body)

बतला गये हैं। उनके मतने ग्रहोर भी मानसिक-भावा गुयायो पतिकातिक नियमानुसार जङ्जगत्को विस्तृति-भाव है। स्थिनोज्ञाने बात्माका जैसा स्वरूप बतलाया है, उमसे बात्माको स्वतन्त्रताको रचा किसी भी मतने नहीं को जाती। मानसिक भावसमष्टि (Totality of idea) से कर यदि बात्माका बस्तित्व सम्पूर्ण हुआ, तो भात्मचैतन्य (Self-consciousness) का स्थान रचा कर्चा? बात्मचान हो सर्वेद्यानका मृत्व है। स्थिनोज्ञाके मतने बात्माने बात्मचानका अस्तित्व स्वीकार करनेका कोई स्थाय नहीं है।

श्वानार्ज नी द्वत्तियों (Cognitive faculties) - की श्वाको चना कालमें स्पिनोजाने कहा है, कि इस लोगों-की श्वानार्ज नोद्वत्तियोंका क्रिया साधारणतः तोन श्वीषयों में विभक्त को जा सकती है।

प्रथम इन्द्रियजात ज्ञान, हितीयतः प्रज्ञाजात जान, हितीयतः महज वा स्वतः सिंह ज्ञान । इनमेरी हितीय भौर हतीय योगोना ज्ञान-प्रज्ञाजात (rational knowledge ) योर सहज (intuitive knowledge) ये दोनों हो अभ्यान्त श्रीर सत्यनिर्णायक हैं। खताय अ यो के जान अर्थात् इन्द्रियजात जानसे इस लीगो के भ्रमको उत्पत्ति दुई है। इन्द्रियजात ज्ञानमात्र ही चत्रम्पूर्ण है, क्यों कि इन्द्रियजात ज्ञान पदार्थ का एक-देशदर्भी है । किन्तु इन्द्रियजात ज्ञान भसम्पूर्ण क्षीनेके कारण विलक्षल स्वमयूर्ण नहों है। इस अध्मपूर्य ज्ञानको जब हम लोग सम्पूर्य समभ्य कर यहण करते हैं, तब हो श्रम हा हदय होता है। इन्द्रिय जात ज्ञान इमजोगोंको पदाय सम्हकी केवन भवस्या ज्ञान करता है, उसका खरूप जानने नहीं देता। प्रक्रतज्ञान इस जीगों को असीमलके परिचयसे वलुका खरूप निर्देश करता है। इन्द्रियजात ज्ञानसे ऐसे ज्ञानके उदय होनेको समायना नहीं; प्रजा (reason )-से ही ऐसा जान उत्पद होता है।

भावम लक हित्तियों (Passions and emotions)के प्राक्षीचनाकालमें स्पिनोज्ञाने बहुत कुछ देकार के
मतका प्रमुख्य न किया है। किन्तु दोनीमें प्रधान प्रभेद
यक्यो है. कि टेकार ने जिस प्रकार इच्छायक्तिको स्वत

न्त्रता श्रीर स्वाधीनता (Freedom of the will) स्वीकार की है, स्पिनोजा उस प्रकार उच्छाप्रक्रिको खाधीनताको स्वीकार नहीं करते। उन का कहना है, कि जागितक सभी वस्तु नियन्त्रित होती श्रारही हैं, काई भी वस्तु नियन्ता नहीं है। मानवकी उच्छा प्रक्रि भी वस्तु नियन्ता नहीं है। मानवकी उच्छा प्रक्रि भी वस्तु नियन्ता नहीं है। मानवकी उच्छा प्रक्रि भी वस्तु नियन्ता नहीं है। वाह्यजगत्में जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु का कारण विद्यमान है, प्रन्तर्जगत्में उस प्रकार नहीं है।

जगत्में जितनी वस्तुएं हैं सबोंको भवने अपने जीवन में स्थायित्व की भीर विलच्च चेष्टा है। जिस से भी वस्तुका विनाश स्वयं से प्रवित्तंत नहीं होता, वाह्यकार वहारा संघटित हुना करता है। मनुष्यकी इच्छाश्रत्ता (Voluntas) को स्थामाविक गित भी इसे भीर है। यह इच्छा गिता जब मानसिक प्रवृत्ति मात्र है, तब इसका नाम भालप्टस वा वासना (Desire) है और इच्छाश्रत्ता की जीवन संरच्या चेष्टा जब वहिन्जंगत्में प्रकाश पातो है, तब इसे स्थामाविक वृत्ति (appetite) कहते हैं।

एतहरतोत सुख दु:खबीध वासनाके साथ जिस्त है। स्पिनोत्राके मतमे सुख ( pleasure ) जीवनीयक्तिको हिक्क भोर दुः ख जीवनीयितिका इत्रास करता है। इस लोगोंको समस्त ग्रारोरिक द्वत्तियां द्वारा जीवनसंरचण-काय साधित होता है और सखदु:ख-बोध विषयको मावा निर्देश कर देता है। यही कारण है, कि इस बोग स्वभावतः सुखन्नामना त्रोर दुःखनिवृत्ति को चेष्टा करते हैं। जिस वस्तु द्वारा इस लोगों के सुखको विद्वि होती है उसके प्रति अनुसाग (love) श्रीर जो इम लोगो के सुखका चन्तराय प्रथवा दुःखका प्रवत्ते क है उसके प्रति होष वा विराग (hate) खत्वन होता है। े मनुष्यकी सभी कार्यावली क्या ग्रामस्वार्धकी भौर नियोजित है ? परार्थ परता क्या मानवंकी स्वभाव-गत मही' है ? इस प्रमुक्ते उत्तरमें स्थिनोजाने कहा है, कि मानवजीवनका परम मङ्गल अन्यान्य सुक्षेक साय जड़ित हैं भीर सबी के सुखवर्षन व्यतीत यह प्राप्त नहीं होता।

स्पिनोजान ने तिक उद्देश्यसे प्रचोदित हो कर पपन दग्नास्त्रका प्रचयन किया है। उनके मतसे दग्निशास्त्र मनमें तस्त्रज्ञानका उन्मेष करके हम सोगों को नैतिक उन्निको घोर से जाता है चौर ने तिक सम्पूर्णता हो स्थिनोजाके मतसे जीवनका सार उद्देश्य हैं। इसासे उन्हों ने अपने दग्निके म सम्प्रका 'एशिक्स (ethics) वा नीति ग्रास्त्र नाम रखा है। उनके ग्रन्थका दग्नींग ने तिकांग्रका महायक मात्र है।

स्मिनोजा के मतमे मानव जीवन को सम्पूर्ण ता (Perfection) ने तिक कार्यावलीको जड़ है। यह सम्पूर्ण ता किस प्रकार प्राप्त को जा संकती है, उसके उत्तर में उन्होंने कहा है, कि सम्पूर्ण ता लाभ प्रयत्नसापेच है; जिस वस्तुका जिस परिमाणों प्रयत्न (Activity) है, यह उसी परिमाणों सम्पूर्ण है। किन्तु प्रयत्नका मूल कहा है ? इसके उत्तरमें उनका कहना है कि जिस वस्तुको कार्यावलो जिस परिमाणों स्वनियन्तित है, वह वस्तु उस परिमाणों कियागोन है। मानव-मनकी ज्ञाना-जन हत्तियाँ (Cognitive faculties) क्रियागील, किन्तु भावमृत्तक हत्तियां (Affections or passions) क्रियागीक होन है।

स्पिनोजान हम लोगों को इच्छायति (will)को जान-भुलक बतलाया है। इच्छामें जानकी नियम्बत करनेकी चमता नहीं है, परन्तु वह जान हैं। रा नियन्त्रित हमा करती है। किसी विषयको समाति वा असपाति इच्छा की जमतासापेच है। जिसे सत्य समभा कर उपलब्ध कर सकते हैं उसे सत्य मान कर स्वोकार ( Affirm ) मही वरना स्पिनीजा के सतसे यसकाव है। इच्छा के टो भंग हैं, वासना ( desire ) श्रीर चेष्टा ( volition )। इनमें से वासना इन्द्रियजात भीर कल्पना मृलक ज्ञान (perception and imaginary) द्वारा नियम्बत द्वा करती है एवं चेष्टा ( volition proper ) प्रचानिय-न्त्रित है। वामनाम लग्न मान विनम्बर वस्तुकी शोर दौडता है। किन्तु चविनखर पदाय प्रचाम नक न्नानका विषय है। पतम्यूषं न्नानसे इस लोगों के विवय-वासना उत्पन्न होती है। जब प्रजायित हारा इस कोग इस चानका असम्य प त्व प्राप्त करते हैं, तब इस

लोगो'की विषयवासनाको निष्ठत्ति होती है। सत्या-सत्यनिर्णायक ज्ञान भी ई खरीपलब्धि प्रज्ञाशिक्तमापिल है। मानवका मन जितनो हो वस्तुषों का स्वरूपल उपलब्ध कारता है, उतनी हो उसको प्रकृति ई खरको थोर दोड़ती है। ई खरके साथ वस्तुषों का भग्रवन्य क्या है? इसका निष्य कर मकनेने हा वस्तुषों व स्वरूप ज्ञान को उपलब्धि होती है।

प्रचास इंखरके प्रति जो प्रेम ठत्वन होता है ('intellectual love towrards God') व हो स्थानेजाने मतसे सब धर्म का सार है। वर्म के समान दूसरा कुछ भी नहीं है, इपोसे धर्म का पुरस्कार धर्म ही है। ईखरंप्रे मसे अनमें प्रान्तिका विकास होता है भीर इसी प्रेम प्रक्रत स्वांचीनता लाभ को जाती है। ऐसी प्रवस्थामें आकात स्वांचीनता लाभ को जाती है। ऐसी प्रवस्थामें आकात विनाध नहीं है। क्यों कि इंखरंके प्रति मानवका जो प्रेम है दह ईखरंके अपने ही प्रति भएना प्रेममात है भीर ईक्षरका निजके प्रति प्रमायवन्त्रवर है।

पहले क्षा जा चुका है, कि सक्रोटिशको तरह स्थिनोजाने प्रपने नैतिकतस्वकी प्रानसूजक भित्तिको जपर प्रतिष्ठित किया है। स्विनोज्ञःन जागतिका प्रन्यान्य क्रिया त्रसायों को तरह नीतिकतस्व व्यापारी की भी व प्रानिक ध्याख्या की है। सं सारको भन्यान्य घटना-यों के सद्य नैतिक जीवनको घटनावली स्थिनीजाकी मतसे घटना मात है, उनका प्रक्रतिगत विशेषलं कड़ भी नहीं है। अन्यान्य घटनाओं की उत्पत्ति जिस प्रकार कारण सहयोगसे इश्रा करती है, नै तिक घटनाने भी उस नियमका कुछ व्यतिक्रम नहीं है। इस हिसावर्ध धर्माधर्मका स्वरूप कौ सा है, स्विनो जाने उसे नियाय का ने-की चेष्टा की है। स्विनोजाक मतन जो जीवन के पदाने हितकर है, वही धर्म है। जीवनके पद्म हितकर कड़नेसे इम लोग क्या समभते हैं ? इसके उत्तरही छन्हों ने कहा है, कि जो हम लोगों के श्रात्मसंरचणरी सहायता पह चाता है, जो हम खोगों के जीवनको सम्पूर्ण-ताओं बोर ने जाता है बौर जो इस लोगीं के जानको वृद्धि करता है, वही इस लीगीक पचने हितकर तथा मङ्गल जनक है। ज्ञानका अन्तरायमात हो हम लोगों क

पचमें श्रमङ्गलजनक है। कारण, ज्ञान हो दच्छाशिकः को नियन्त्रित करके हम लोगीके जीवनको सम्पूर्णता-की प्रोर ले जाता है।

जोवनकी ने तिक बुटि स्पिनोजाके मतसे जागतिक श्रन्य श्रसम्पूर्ण ताको तरह श्रसम्पूर्ण तामाव है। श्रज्ञानसे ने तिक बुटि उत्पन्न होती है। पाप ज्ञानकृत नहीं है, तमासे यह उत्पन्न हुशा है। श्रतः पाप स्वम विश्रेष माव है।

स्पिनोजाने इच्छाशिताकी सम्पर्ण स्त्राधीनता (Freedom of the Human will) स्रोकार नहीं को है। उनका कहना है, कि सानव जब जगत्का एक अंध विशेष हैं, तब इसकी सम्पूर्ण खाधीनता स्तीकार करना असमान है। परन्तु मनुष्यजीवनका एक भावी उद्देश्य है श्रीर बाधा विश्वका श्रतिक्रम करके इस उद्देशाको सफल करनेक लिये उसकी स्वाभाविक चेष्टा है। सनुष्य-जीवन जिस परिमाणमें प्रजानियन्तित त्रयात् खनियन्तित (Self-determined) है, उसी परि-माण्में उसे स्वाधीन कह सकते हैं। स्पिनीजाके मतसे स्वाधोनता गन्दका प्रकात भये भाता-नियन्त्रणा (Selfdeterminism ) है। इस सोगोंका सन प्रजा-नियन्त्रित हो कर जो इस लोगीने पचमें मङ्ग्लजनक चान करता है, उसके प्रति वह इम लोगोंको प्रवृत्ति पैदा कर टेता है।

वातिगत श्रमरत्व (Immortality of the individual) के सम्बन्धमें स्विनी जाने यन्यमें किसी प्रकार का स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता। श्रादमांकी सभी कार्यावली देखरमें पर्यवसित होती है, दम कारण देखरमें शात्माना लय नहीं ही सकता (exist eternally in god)। किन्तु यहां पर श्रात्मामें वर्षा गत स्वतन्त्र श्रस्तत्व रह सकता है वा नहीं, इस विषय-में स्पनी जाने कुछ भी नहीं कहां है।

स्विनोजाने मतने जगत् मङ्गलमय देखरका स्वरूप है, इस कारण जगत्में श्रमङ्गल नामक किसी पटार्थं का शस्तित्व नहीं है। जगत्की प्रत्येका किया मङ्गलाभिसुखी है। जगत्व श्रमङ्गल (evil)का प्रस्तित्व स्त्रोकार करनेसे ईम्बरको प्रमङ्गलका कर्ता मानना पहता है। इस लोग अमवशतः जगत्में यमङ्गलको मत्ता विद्यमान् देख सकाते हैं। असङ्गल नामक किसो पदाय की मात्रा निर्देश नहीं की जा सकती। जो एक के लिये प्रमङ्गलजनक है, वही जगतके लिये मङ्गलजनक हो सकता है; फिर जी एक बाक्तिके पचर्ने प्रसङ्गलजनक है, वह पोक्टे उसीके पचर्ने मङ्ख्यानका भी है। ग्रामप्र सष्टदायक बतला अर हम लोग अने त परिणासमधुर पदार्थीको भी अमङ्गत का का कारते हैं। जगत्में कोई भी पदार्थ बिलाकुल ग्रमङ्गल नहीं है। यहां तक कि पाप जी श्रमङ्गलका माधार समा जाता है, वह भी सम्मू ण क्पसे मङ्गलसे विक्टिन नहीं है; पर हां, पुग्यकी तुलनामें वह मङ्गलि वहत क्रक कम है, इसीसे पापका स्वरूप इतना प्रियत समभा गया है। सत. ( good ) श्रीर असत.्में ( bad ) में भी ऐसा हो प्रभेद देखा जाता है। पहले ही कहा जा चुका है, कि स्विनोजाके सतमे जगत्में असङ्गलका श्रस्तित्व नहीं हैं; इसोसे स्थिनोजाने जिस वसुकां जिस परिमाणमें श्रस्तित्व है, उसे उसी परिभाणमें मङ्गलंजनक काहा है। पुरस्यका अस्तित्व पापकी अपेचा अधिक (possess greater degree of reality) ; 1 34 कारण पुरुष पापकी अपेचा अधिक मङ्गलजनक है और वाव भी विलक्त अस्तित्वविद्योन नहीं है; पापमें भी मङ्गलका श्रंश है। फिर भी व्यक्तिगत जीवनके पचमें जी सब अमङ्गल सममें जाते हैं, वे अपरिहाय हैं। यह अमङ्गल हम लोगीके स्वभावगत ससीमत्व (finitude)का अवश्रा फल है। जिन सब पटार्थी दारा इस लोगोंका जीवन मौमावद है, वही सब पदार्थ इस लोगोंके जपर अपनी अपनी क्रिया-यिता विस्तार कर इस लोगों को गन्तवा प्रथि विचांत करको त्रमङ्गल उत्पादन करते हैं। मनुष्यको पाद+ प्रवृत्ति वाद्यजगत्के काय से उड़्त हुई है और जो वाति जिस परिमाणमें प्रशाधीन है, वह उसी परिमाणें में पापविस्ता है।

पहले कहा जा चुका है, कि स्पिनीजाके मतमें को बाक्षिगत समङ्गल है, जगतके पचमें वह समङ्गल नहीं है। ईखर सुंसम्पूर्ण हैं, प्रतएव उनसे को जगत् उत्पन्न हुपा है, वहो पर्वोत्कष्ट है। इससे उत्कृष्ट जगत्की कल्पना करना भी हम लोगोंके पर्चर्म असम्भव है।

उपरि उन्न सं चिन्न विश्व स्थिनी जाने रचित ग्रह त-वाद ( Pantheism ) भौर इस ग्रह तवादने चनुसार वि श्रन्थान्य विषयों में जिस मीमांसा पर पहुँ चे हैं, उसका थोड़ा श्राभास दिया गया। दार्थ निक सलब्रान्स (Malebranche) का दश्रेन देकार के द्यानके श्राधार पर प्रणीत होने पर भी ऐतिहासिक क्रमके सनुरोध में उनका दार्थ निक मत स्थिनो जाके दश्रेनके बाद सन्नि-विष्ट किया गया।

#### मलन्।स्स ।

मन्त्रान्यके दार्थ निक मतके साथ बाक लोका मत बहुत कुछ मिलता जुलता है। मलब्रान्यके मतसे हम लोगोंको देखरोपनिक्य मनोषायोग (intuiti vely)से साचात् सम्बन्ध (immediately) साधित हभाकरती है।

चान ही मानवात्माका प्रक्रत खरूप है। चानमय बाक्षा वाश्वजगत्के विषयींचे बवमत है,-इस विषयकी मीमांसामें मलब्रान्सने कहा है, कि बार्डिया वा मान-सिक प्रतिक्षति (idea) हारा हम लोगों को वाहा-जगतुका ज्ञानसाम होता है। किन्तु वाह्यजगत्सी प्रतिः क्षति किस प्रकार इस लोगों के मनमें उदित होती है ? इसके उत्तरमें उनका कहना है, कि ये सब इस लोग देखरसे प्राप्त करते हैं। देखरने जिस बादर्ग पर वाद्याजगत्को सृष्टि को है, वाद्याजगत्को उसी मादर्शाः नुरूप मानसिकप्रतिक्रति (Idea) र्श्वारकी प्राध्यारिमक प्रक्रात (Spiritual nature) के चन्ति हित है एवं अपंत्री आधारिमक प्रकृतिवयतः इस लोग इन सब मानसिक प्रतिक्रतियों के योगसे वास्त्रजगतका विषय जानते हैं। नहीं तो साचात् सम्बन्धमें हम लोगों के वाह्य-जगत्का कुछ भी चान न रहता। यतएव मलब्रान्सके मतमे देखर ही समस्त जानका म ल है भीर देखरमें ही समस्त जानको परिवात हुई है।

Vol. XIII. 116

मलब्रान्सका नैतिकमत भी पूर्वीता मतके अनुरूप 🗣। व्यक्तिगत चानको परिचति जिम प्रवार साधित होती है, नैतिक जीवनको परिवर्ति भी उसी प्रकार है। इस जीगीन व्यक्तिगृत जीवनने अन्तरतनमें देखर के प्रति स्वाभाविक अनुराग है। ईम्बरानुर ग इस सीगी के नैतिक जीवनका मूल उद्देश्य है श्रीर यही एम नोगों का परममङ्गन highest good) है। इस नोगों का इस स्तामाविक प्रवृत्ति ते रहते हुए भी मतिविषये य क्यों होता है ? इसके इत्तरमें उन्हें ने कहा है, कि टेह-सम्बन्ध रहनेसे हो हम लोग पाप और भ्रमके अधीन होते हैं। प्रवृरहनेत्रे लिये हम लोग पापके वशवत्ती नहीं है, प्रत्नु के प्रधीन होनेसे इस लोग पापके वय-वर्ती होते हैं। इस लोगोंको शारोरिक कार्यावलो इस प्रवृतियो का कारण नहीं है, उपलच (Occasion) मात्र है। गरोर श्रीर मनके सम्बन्ध विषय-में मलब्रान्य ज्यु जिंकस-प्रतिष्ठित निमित्तवाद ( Occasionnalism )-का समय न कर गये हैं। जागतिक अन्यान्य घटनात्री की तरइ ईखंर इस लोगोंकी शारी-रिक क्रियाभी के भी कारण है। इध्वरके प्रति मनुषाका जो ग्रेम हैं, मलब्रान्सके मतसे यह देखरके अपने प्रति अपनी आनुरित्तका नामान्तर मात्र है। क्यों कि मानवारमा समूद परमारमाका अधिकीष है। घंशसमूहकासम्पूर्णके प्रति तथा सम्पूर्णका श्रंशको प्रति जो प्रेम है, वह सम्पूर्णको भवने प्रति प्रमेक दो विभिन्न दिक् मात हैं।

उपि उत्त मतवाद ग्रह तवादका परिपोषक है। मजबान्सने धर्म की ग्रोर (From the theological stand-point) से इस मतको प्रतिष्ठा करनेकी कोणिय की है।

# लिबानेज ( Leibnitz )।

पहले कहा जा चुका है, कि हिवनोजाक परवर्ती दार्श निकों के सध्य जियनिक (Leibnitz) का दर्श न विश्रेष एक खियोग्य है। हिपनोजाने जिस प्रकार अपने दर्श नमें एक (one) से किस प्रकार बहुत्व (many) का विस्तार हुआ है, उसे दिखाने को सेष्टा को है, जियनिकने ससका विपरीत प्रका अवसम्बन करकी बहुत्व

(Many) का स्वरूप क्या है तथा बहुत्वको संयोगने हो जो एकत्वका चान हुया है. उने सप्रसाधित करने को कंशिश की है।

जड्वाद ( Materialism )-की गोरसे लिवनिजनी अपना दर्शन प्रचार नहीं किया। उनके मतमें बहु (Many) जड़वादों पण्डितो'में ग्रीर एम्बिर्नन दार्धानिक पण्डितोंसे प्रवस्तित प्रमाणु नहीं है। निविनिजका दर्शन प्रध्यात्मवादम नक-( Idealistic ) है। उन्होंने जड़जगत्को परमाणुसम्हनो समष्टिन मान कर श्राध्यात्मिक प्रतियोंका विकाश्खल माना है। जो जड़जगत् जड़वादो पण्डितों के मतसे चैतन्यहोन है, तिवनिजिहे मतमे वही जगत् चैतन्यः का बाधार है। जङ्बादी पिछिती के मतसे मन जडपदार्थका इत्यान्तर मात्र है। एस्विरिकाल दर्शनकी सत्तरी सन प्रथमावस्थामे क्रियाशून्य है। वाह्यजगत्ती मनमें अपनो किया फैला कर मनका जड़त्व दूर किया है तया मनको चै नन्ययुक्त योर क्रियाग्रोच बना डाला है। लिवनिज प्रसृति प्रध्यातमयण्डितीं के मतसे मन जल्-प्रकृतिका इपान्तरमात्र नहीं है, प्रत्युत जहप्रकृतिका श्रस्तित्व श्रीर चान इम लोगोंने मन-सापेच हैं। सम्पूर्ण जड़वाद और सम्पूर्ण अध्यातमवाद ये दोनों हो मत एकदेशदर्शी हैं। प्रथमीत मतावल्खी पण्डितीन मनका स्वतन्त्र प्रस्तित्व स्वीकार किया है। उनके मतवे एक जड़ पदार्थ छोड़ कर जगत्में दूसरो वस्तुका ग्रस्तित्व 🗣 ही नहीं। द्वितोय अपेगोर्क पण्डितोंने उसी प्रकार मनके सिवा अन्य किसी पदार्थका अस्तित्व स्वीकार नहीं किया है। यह शेषोत दार्शनक मत अधारम-् वाद (Idealism) अहलाता है। साधारणत: यह एक नामसे परिचित होने पर भी इसके मध्य अनेक. साम्प्रदायिक प्रकारभेद हैं। लिवनिजका विग्रेष दार्ग-निक मत क्या है, वह संचिवमें लिपिवद किया जाता है।

दार्शनिक माठिष्ठियेख विचहित्तम निविन्त (Gott fried Wilhelm Leibnits)-ने १६४६ देश्में निविन्त नगरमें जन्मग्रहण किया। उनके पिता उक्त खानमें ग्राध्यापनाका कार्य करते थे। चाईन व्यवसायी होनेके भिष्मायसे उन्होंने १६६१ देश्में बाईन पढ़ना भारम

कर दिया। १६६३ ई॰ को दग नगास्त्रमें व्युत्वित्तर्स्त क उपाधि याने के लिये उन्हों ने एक प्रवन्ध लिख कर Ph D.को भारूया प्राप्त को।

इस प्रवस्थित उनके भाकी दगैनमतका श्रनिक शासास पाया जाता है। लिपजिक्षे वे जीना (Jena) ग्रीर पोक्के जीनामे आन्त्रडफ (Altdorf) नगरको गये। यहां उन्हों ने ग्राईन परोचामें उत्तीगि हो कर डि॰ एत॰ (D.L.)-की उपाधि पाई श्री। लिवनिजन जीविका निर्वाहक जिये किसी विश्रेष हत्तिका प्रवत्तस्वन न किया। वे जम नो और मिधेना आदि स्थानो को राज• सभामें जा कर राजसभासद् तथा दी खक्तमं प्रस्ति भने क उच्च राजकीय कार्यों में नियुत्त हुए घे। १६७२ ई.० में फ्रान्सने सस्बाट् १८वें लुई (Louis XIV)-को जमनी पर श्राक्रमण करनेसे रोकने तथा निश्च पर भाइतमण कारनेका परामर्थं देनेके किये लिवनिज पेरिस नगर गये। वहांसे वे लख्डन या कर विद्यानुरागी डाम् जान फ्रोडेरिक (John Frederic;-र्कमन्त्रिस्वरूप नियुत्त हो हैनोभर (Hanover) नगर्मे पर्धारे। उनके जीवनको घोषावस्थाका अधिकांग इसी स्थानमें व्यतीत हुआ।

। ७१६ ई०में छन जो सुख इदि। लिवनिज प्रसिया की विदुधी रानी सोपिया साल ट (Sophia Charlotte)-के विश्रोष प्रीतिभाजन धे स्रोर इनके प्रवस्त नवशतः ही उन्हों ने अपने विविद्यति ( Theodicae ) नामक दार्थ . निक्त ग्रन्थको रचनाको। भिघेनानगरीमं रहतेसमय भिन्स यूजिन ( Prince Bugene ) ने उन्हें पंपने मतानुयायी एक दर्शन ग्रन्थ बनानिक विधे शनुरीध किया। तदनुसार मनाडोचाजो (Monadologie) नामक दर्शनग्रन्थ रचा गया। सिवनिजक जैसे सभी शास्त्री में व्युत्पन पण्डित प्रायः दृष्टिगोचर नहीं होते। नेवल दर्भनभास्त हो नहीं, इतिहास, ग्रावित सादि सन्यान्य विषयों में भो वे घनिक यत्य बना गर्धे हैं। स्म्पूर्णभावमें न्य टन ( Newton )-के साहाध्यनिरपेश को कर छन्तेने अपने प्रधानुसार डिफरेनसियल-कालजुलस (Differential-calculus) नाम त गणितशास्त्रके नूतन तत्त्ववा ध्यावन किया।

देकार और स्पिनोजाकी तरह जियनिजने भी पदार्थ का (substance) त्वरूप के सा है ? इस तस्व-को से कर अपना दर्भ न आरक्ष किया है। देकार - विस्तृति (extension)-को पदार्थ का स्वरूप वतना गर्थ हैं। स्पिनोजाके मतसे इस लोग ईश्वर कहने जो ममभति हैं, वही प्रकृत पदार्थ (substance) है और जगत्में एक हो पदार्थ विद्यमान है, दूसरे पदार्थ का अस्तित्व हो नहीं है। जियनिजका मन इन दानों मतसे विभिन्त है। उनके मतमें पदार्थ एक भी नहीं है और विस्तृति भी पदार्थ की प्रकृत स्वरूप नहीं है। मंसारमें असंख्य पदार्थ विद्यमान हैं। इन संख्यातोत पदार्थोंका जियनिजने मनाह (Monad) नाम रखा है।

लिवनिज द्वारा श्रमिशित ये मनाड जड़शादी
पिछतीं के विशेष परमाण्यसम् ह (Atoms - के स्थानीय
नहीं हैं। जड़ोय-परमाण्य जुद्रादिष जुद्र होने पर भी
जड़पदार्थ कह कर व्याप्त रहने में उनका पुनः विभाग
किया जा सकता है, किन्तु मनाड विभाज्य नहीं हैं;
दनका सुद्धा श्रह्तित्व विभाज्य नहीं हैं। दसी से लिवनिजने दन मनाड की जड़ातीत सुद्धापशार्थ-विशेष
(Metaphysical points) स्वाकार किया है।
दसके श्रलावा परमाणुममूह के मध्य जिस प्रकार
गुणानुसार कोई श्रेणी विभाग नहीं है, सभी परमाणु
एकस्वभावाकान्त हैं, किन्तु मनाड उम प्रकार नहीं है,
मनाडों के गुणानुसार पार्य का है; एक मनाड दूभिक अनुद्ध्य नहीं है। संसारमें किसी दो वस्तुमें स्वभावमत स्वता नहीं है। यह मनाड सबों में स्वनियन्त्वित
है, एक के जपर दूसरेका क्रियायका नहीं है।

सनाहका प्रकारत्वरूप लिवनिज के मतसे स्वाधीन भारताल भाषांत् भानन्य-निरिपेच है। किन्तु स्वाधीन भारताल (Independent existence) स्वानयन्त्रित कार्यावजी (Self-activity) के जपर निर्भार करता है। शक्ति (Eorce or power) स्वनियन्त्रित कार्यावजीकी जह है; सतरा शक्ति स्वाधीन शस्तिलकी श्रष्टभूत है, भारप य सनाहस मूचका प्रकार खरूप है। लिवनिज के मती प्रश्चेक सनाहकी सध्य शक्ति अन्तिनिहित है। धनुस को होरीके ट टनेने प्रच्छव शक्ति वाधावस्त्रक हो जाती हैं:

उन समय धनुस् जित्र प्रकार पहनेकी तरह सीघा हो जाता है, उना प्रकार मनाडों को अन्तर्निहित प्रक्ति भी बाधाविस्ता हो कर कार्यचस हो जाती है।

पहते बड़ा जा चुका है, कि लिवनिजके सतने जगत्में सन ड यतीत यन्य पटायंका यस्तित्व नहीं है। सारा मंभार सनाइमसू इकी ससष्टिसात है। निर्मेष जड़पटाय से ने कर यिक अधारम्बरूप ईखर तक सभी लिवनिजके सतने एक एक सनाड है। पहले लिखा गया है, कि एक सनाड के जगर दूसरे को क्रियाग्यक्ति नहीं है। यदि ऐसा हो, तो कि न प्रकार परसर क्रियाको प्रतीत उत्पन्न होतो है ? इनके उत्तर्में लिवनिजने कहा है, कि एक सनाड से जगत्के समस्त चित्र प्रतिफलित हुए हैं ("Mirrors the whole universe")। किन्तु सनाड प्रकृतिगत गुणानुनार ऐसो प्रक्रिका भी तारतस्य है।

सिवनिजक्षित सनाड ग्राध्यात्मिक पटार्थ विषय में जगतुमें कहीं भी चेतन्यका विचक्कत विलोप नहीं है। देवस मनाडोंके प्रकृतिगत पार्घ कानुसार चित्रशक्ति-के विकासकी प्रथक ता है। जिवनिज के सतमे सानवासा ( Human-soul ) एक मनाडविशेष है, इसमें चित्-शिताका विकाश भनिकां श्रमें सम्पूर्ण है। फिर जिन्हें इम लोग निर्जीव जड़पदाय कहते हैं, लिवनिजके मत-में वे मोइ वा निद्रावशसे लुप्तचे तन्य मानाडसमूह-विशेष (Sleeping monads) हैं। इन सबमें उत्तरी-त्तर क्रमने चितयिकाका क्रम विकाय राधित हो कर पोक्टे ईश्वरमें दनका पृण विकास साधित हथा है। प्रति मनाडींका प्रक्रत स्वरूप है, इस कारण जगत्में कड़ीं भी धतिके पस्तिलका अभाव नहीं है। यह श्रीत िभिन्न प्रकृतिके सनाडोंमें विभिन्न क्रिया उत्पादन करती है। चेतनविहोन जडमें यह शक्ति गतिका कास (Motion) देती है; फिर उद्भिद जगतमें यह जीवन-संवर्डिनो घोर जोवनमंरचणी यजिस्वरूप कार्य करती है। इतर प्राचीनगत्ते चित्यक्तिका विकायमात इया है, सुतरां यह शक्ति प्राचीजगत्में चित्रकितस्वरूप स्पुरित है। मानवर्मे इस शक्तिका नामान्तर प्रजा (Reason) 1 1

तिवनिजने मतने जागतिक प्रत्येक वसु मनाडं समू इने योगसे उत्पन्न हुई है। प्रत्येक मनाडमें हो चित्यक्तिका प्रम्तित्व है, इस प्रकार सहजमें यह पनुसान किया जा सकता है, कि मनाइसम इनो ममष्टि कह कर प्रत्येक जागतिक पदार्थ चेतन्ययुक्त है। जिनका कहना है, कि मत्य्यूप पुर्करिणोंने मत्यों के जीवित रहने पर भी जिस प्रकार पुरक्तिणोंने मत्यों के जीवित रहने पर भी जिस प्रकार पुरक्तिणोंने को जीवित नहीं कह सकते, पूर्वीक्ता मतस्वन्थमें भो उसी प्रकारको यक्ति प्रयोज्य है।

इसकी पहली कहा जा चुना है, कि जिवनिजर्क मतमें एक मनाइके जपर अन्य मनाइकी क्रियायित नहीं है, जिन्त हम लोग पृथिवी पर जी कार्य कारण सम्बन्ध तथा परस्पर क्रियामितिका विकाम देखते हैं, उसकी उत्पत्ति कहांसे हैं ? इस प्रश्न के उत्तरमें लिव-किजने कहा है, कि इन सब मनाडोंके सध्य पूर्व प्रति-ष्टित एक सुन्दर सामञ्जस (Pre-established harmoney) है। इस अन्ति दित धर्म वगत: एककी द्वरिक जपर कार्यकरी चमता नहीं रहने पर भी यशायश्रद्ध कार्य कार्य सम्बन्धकी तरह कार्य करती है भीर इसीचे प्रचलित विम्बास है, कि एक वस्त नी की दूसरी बस्तुको जपर कार्यकरी चमता है। अब ऐसा प्रश्न हो सकता है, कि यदि एक वस्तुको जवर दूसरी वस्तुकी किसी प्रकारकी चमता नहीं हु, तो मन ( Mind ) और जड़ ( matter ) का सम्बन्ध किस प्रकार स्थापित इसा १ जिवनिजने इस विषय की मीमांसा अपने साधारण दर्गनमतक बनुसार की है। उन्होंने कहा है, कि मन शीर जड़का सम्बन्ध तीन उपायसे प्रतिष्ठित इशा है, यह कल्पना की जा सकती है। प्रथमतः देकार के मतसे मन भीर जड़ दोनों के जवर दोनोंको हो क्रियामिता (inter-action) है: लिवनित्र इस मतकी सारवत्ता लीकार नहीं करते। हितीयत: ज्यूबि'क्स ( Geulinox ) प्रतिष्ठित निमित्त-बाद (Occasionalism) है; इस मतके धनुमार मन घोर जड़क मध्य साज्ञात्-सम्बन्धमें कोई सम्पन्नी नक्षे है, ईम्बर ही एकते चनुवायी परिवर्त्त दूसरे-

में साधन करते हैं। लिवनिज इस मतकों भी समीचीन नहीं समभाते। उनके मतसे देखरके प्रतिष्ठित नियमानुसार जब सभी व्यावार साधित होते हैं, तब सामान्य कार्यावनीसे उन्हें साधनभून उपायस्तरूप de. us ex machina) प्रतिष्ठित करना ईखर नामका अव-माननास्त्रक है। लिबनिजने निज पवत्ति त सामञ्जम्यare (Theory of pre established harmony). के बनुसार इस विषयको सोमामा को है। उनका कइना है, कि मन चौर जड़के मध्य एक ऐसा सम्बन्ध पहुंचेसे प्रतिष्ठित है, कि एक समय मिलित दो घटिका यन्त्रको तरह वे एक हो नियमचे चलते हैं। मन भीर अड़ दोनों हो यस्य पस्य नियमानुसार चलते हैं, एककी दूसरेके जपर कोई क्रियामित नहीं है, भयच पूर्व प्रति-ष्ठित शमञ्जस्य ने गुण में एक की ज़िया ठीवा दूसरे को श्रनकव है। बालाहे बमरल पर जी विम्हास है, वह इस टार्थ निक मतसे सहजमें चनुमित हो सकता है। लिबनिजको मतसे बात्मा ममर है और प्रचलित विम्लास को मतरी मृत्यु कहनेरी जो समभा जाता है, वह केवल शरीर है जो मनाडों हे योगरे बना है। उन सब मनाडींसे पालाके विच्यत होनेको लोग सृत्य कहते हैं

अपने यत्योंको तस्त्रज्ञाहमुलक (Ontological) अ'ग्रमें जिस प्रकार लिवनिजने स्पिनोजाका विश्वस्त मत प्रवलस्वन किया है, उसी प्रकार ज्ञानतस्व (Theory of knowledge) के सम्बन्धमें उन्होंने लोक (Locke) के विपरोत मतका प्रचार किया है। लिवनिजने एक प्रबन्धमें लाकका मत खख्डन करके इनेट आइडिया वा स्वतःसिष मानसिक भावों (Innate ideas) का प्रस्तित्व सप्रमाणित करनेको चेष्टा को है।

लिवनिजको सतसे लाक प्रक्रतरूपमें इनेट प्राइडि-याभो का स्वरूप ग्रहण न कर सके। इनेट प्राइ-डिया प्रथमावस्थासे मनमें सम्पूर्ण भावमें नहीं रहता, प्रयक्त वा प्रविक्रित प्रवस्थामें रह कर क्रमणः पूर्ण ता प्राप्त करता है। लिवनिजको सतमें प्रानजगत्का समस्त व्यापार एक हिसाबसे इनेट है, क्यों कि वाह्र अ जगत्को जब मनको जपर कोई कार्य करी शक्ति नहीं है, तब सभी प्रान मनसे उत्पन्न हुए हैं। सिवनिजने विश्वीहिसो (Theodicae) नाम क यन्यमें अपने धर्म तत्त्वमूत्तक मतको खिपिवह किया है। छनको जितने दर्श न प्रत्य हैं, उनमेंसे यहो प्रत्य प्रत्यन्त निखष्ट हैं। ईखरका खद्भ के सा है ? इस सम्बन्ध-में लिवनिजको मतको कोई एकता नहीं देखो जातो। एक जगह उन्हों ने ईखरको सम्पूर्ण मनाह (Perfect monad) बतलाया है और दूनरो जगह कहा है, कि प्रनिसे जिस प्रकार स्मृ लिङ्ग निकलते हैं, उसी प्रकार ईखरसे समस्त मनाडों की उत्पत्ति हुई है। मालूम होता है, कि उनको मनाइलाजी (Monadlogie) यन्यकी प्रसम्मू पंता ऐसे प्रशामक्षस्यका कारण है।

जगत्को साथ ईखरका सम्बन्ध क्या है ? इस विषय-को पालोचनामें लिवनिजने जागतिक व्यापारमें ईखर का जान, कौगल भीर ऐखरिक प्रजाका अस्तित्व प्रति-पव करनेकी चेष्टा की है। स्पिनोजाकी तरह लिव-निजने भो प्रत्येक कार्यमें ईखरको मङ्गलमयत्वको स्चना दिखाई है।

समङ्गलको उत्पक्ति किस प्रकार हुई ? इस प्रश्न की मोमांसि विवित्तिन तीन श्रेणोक समङ्गलका उक्के खिका है। प्रयम्भ भाषिट विका देव समङ्गल (Metaphysical evil) है। इस श्रेणोक समङ्गल भपरिस्थ हैं, क्यों कि ये सब इम लोगों को श्रक्तिक समी-मल श्रा ससम्पूर्ण ल (Finitude and imperfection) से उत्पन्त हुए हैं। सुतरां ये इम लोगों के स्वभावक प्रन्ति कित हैं। दितीयतः श्राधिभीतिक समङ्गल वा दुःख (Physical evil), जो भपरिहार्य नहीं है। इस लोगों को पापसे निवृत्त करनेके समिग्रयसे ई खरने श्रास्तिह्व ए इन सब दुःखोंका विधान किया है।

खतोयतः नै तिक प्रमङ्गल (Moral evil है, ईम्बर्ने इस जातिको प्रमङ्गलका विधान नहीं किया है। यदि इस योगोका प्रमङ्गल ईम्बरानुमोदित नहीं है, तो इनका उत्पत्तिस्थल कहां है? इस विषयको मोमांसाकालमें विविनजने विभिन्न योगोको तर्कों को प्रवतारका की है। एक जगह उन्हों ने कहा है, कि नै तिक प्रमङ्गल इम सोगोंको स्वाधोन इन्छायिता (Free-will) का प्रवादा फनमात है। यदि इन्छायिता ने स्वाो नता न रहे, तो हम लोगों के कार्यावलों के दायिल रहते यर भो हम लीग पापपुख्य और धर्माधम के लिये दायों नहीं हैं। सुतरां ने तिक समङ्गल धर्म का सेतुस्बरूप है किर दूसरी जगह उन्होंने ने तिक समङ्गलको आधि देविक समङ्गल (Metaphysical evil) बतलाया है। ने तिक समङ्गलका प्रकृत सम्तिल नहीं है, यह जीवन-का कायासय संस्तिल नहीं रहता, पापके सम्तिलने भो उनी प्रकार सम्तिल नहीं रहता, पापके सम्तिलने भो उनी प्रकार बे माहस्यक कारण पुख्यको स्रोर भी उच्चन कर दिया है।

### दार्शनिक उल्फ।

लिवनिजने मतानुवर्ती दार्यनिनों ने मन्य उदम (Wolff)-हो का नाम समिधिक विख्यात है। कि वियन उत्पत (Christian Wolff)ने १६७८ ई॰ में जम ना व प्रन्तः पाति ब्रेसल (Breslan) नामक स्थानमें जन्म- ग्रदण किया। वे हालो (Halle) नगरमें दर्यन्थास्त्र के प्रन्यापकके पद पर नियुक्त थे। ईसाधम के विक्द मत प्रकाशित करने ने प्रपाधमें दो दिनने घन्दर उन्हें प्रमिया राज्य छोड़ देने मा हुन्न म हुन्या सम्बाट स्थ प्रोड़िक (Fredric ll) जब प्रृनिया ने सिंहासन पर बैठे, तब उन्होंने दार्यनिक उत्पत्न प्रपत्न प्रमिया । पोक्ट राजाने उन्हें बेरन (Baron) नकी उगाधि दे कर अभिनात स्थाय युक्त किया था। १९५४ ई॰ में उनको स्टल्य हुई।

उद्यान लिवनिजका दार्श निक्र मत हो साचात्मस्य भी प्रहण किया है। उन्होंने किसा भो नूनन दणें -निक्र मतका प्रचार नहों किया। उद्यान हो सबसे पहले दर्भ न शास्त्रका सङ्घीर्ण सोमासे उद्यार कर सभी विषयीं को दर्भ नशास्त्रके अन्तर्भूत मान कर प्रचार किया था। जमें न भाषासे दर्भ नशास्त्रका प्रचार उद्या द्वारा हो पहले पहले पहले प्रवृत्त स्वारा

उद्भने दर्भनगास्त्रको समाव्य विषयका ज्ञान-दःय त्र गास्त्र (The Science of the possible) बत-लाया है। उनके मतसे जो विषय समाव-साप्रतीत होता है, वह विरोधके ग्रतोति (involves no contradic गंग्य ) है। उद्भाने दर्भनगा त्रको दो भणोने विसता

Vol XIII 117

किया है;—पहला दर्म नगास्त्रका तस्त्रज्ञानमुख्य मंग्र ( practical philosophy or metaphysics ) सीर दृश्य दर्म नगास्त्रका वह मंग्र को मानव मनके प्रवृत्तिः मृतवा संग्र ( Volitional faculties )के ज्ञवर प्रति-ष्ठित हुसा है। इस मंग्रका हदभने काय मृतक दर्म न (practical philosophy ) नाम रखा है। वस्त्रतस्व ( Ontology ), जगसस्व ( Cosmology ), मनस्तस्व ( Psychology ), प्राक्षतिक धर्म तस्व ( Natural theology ) ये सब प्रथमंग्रको स्थात् तस्वज्ञानमृतक दर्भ न Theoretical philosophy)-को सन्तर्भ ते हैं। नीतितस्व ( Ethics ), सर्थ नीतितस्व ( Economics ) भीर राजनीतिनतस्व ( Politics ) दितीयांग्र प्रधात, कार्य मृत्रक दर्भन ( practical philosophy )-को यन्तर्भत माने गये हैं।

त्रपने दर्भ नके वसुतस्वमुलक श्रंश Ontologi cal portion )-में उटकने केंद्रिगरी (Categories) सर्वात् पदार्थ समुद्रके साधारण लच्चथानुसार उनके स्रोधीविभागके सम्बन्धमें शालीचना की है 'न्याय शब्दके पहचास्त्र-स्थायप्रस्'गमें विशेष विवरण देखे।

ष्टक मतरे जगत् परिवत्तीनशोल वस्तुको को समष्टिमात है। किन्तु ये सब वस्तु परस्पर संस्कृत्य-स्वमें भावत हैं, एक वस्तुका मृत्त वा भित्ति इसरेको कपर निहित है। जिस प्रया ( mode )का श्रवस्थन करकी यह विश्व रचा गया है, उस प्रधाका कोई भी क्रा परिवर्त्त नहीं है, वह सदा एक भावमें रहता है विख को यह प्रन्ति हित कार्य प्रचाली जगत-प्रकृतिका प्रकृत स्वरूप है। उरुफर्ने खिवनिज्ञ-कथित मनाडोंको सम्बन्धमें साफ साफ जुळ भी नहीं कहा है। उन्होंने जिनको वस्तुसात (Simple being) स्त्रीकार किया है, वे अनेकांग्रमें जड़वादियों के परमाण्यानीय 🔻 । नीतितस्व (Ethics)-में उन्हों ने 'सुखवाद (Happiness-theory) भवात् सुख्याभ इम होगों के जीवनके प्रत्येक कार्य का, भुतरां नोतिकवायं का भी छहेश्य है, इस मतका ध्यम्बन करके यह प्रतिपन कश्त्रेको चेष्टाको है, कि मुस्रात्र्य तालाभ (The attainment of perfection) इस खोगों के जीवनका परम उद्देशा है सीर प्रत्येत नैतिक कार्यको सित्ति इस उद्देश्यको प्रति सद्य रख कर प्रतिष्ठित है। अपने धर्म तत्व (Theology )-में उन्होंने जमत्तत्त्वमू सक युक्ति (Cosmological argument)-का भवलम्बन करको ईखरका प्रस्तित्व प्रमाणित किया है। जगल् ईखरस्ट है, ईखरने निज सम्पूर्णता सामको लिखे विख्वो स्टि को है।

चन्पर्क मतानुवर्शी पण्डितों के सध्य वसगार्टिन (Baumgarten), विस्तिकंगर (Bilfinger), द्यप्ति (Thumming) भीर विसष्टर (Baumeister) ही समिश्र विख्यात हैं।

लिविनिज श्रीर उद्देशको दार्शनिक सतःप्रचारको बाद १५वो भताब्दी के सभा भागमें जर्म न देशों में एक दार्थनिक सम्मदायका श्राविभीव इश्रा जिसका नाम धा जस न हेलुमिनेशन (German illumination) वा जमें न-फाना लोक। इस टार्शनिक सम्प्रदायने दर्शन-शास्त्रकी कोई विशेष उन्नति न की श्रीर न की । परि-वत्तरम हो किया। दग्रेनशास्त्रलब्ध ज्ञानसमूह जोवनमें प्रयोग करके जीवनकी उन्नति करना ही इस सम्बदाय के विश्रेष लच्चका विषय था। दाशेनिकसत-विषयमें यह मन्प्रदाय फरा ही-इलुमिनेशन (French illumination) के सम्यूप विवरीत मतावलम्बी थे। फ्रांन्स के उक्त दार्भ निक-सम्प्रदाय जडवादका प्रचार कर गये हैं: जमें व पण्डितगण पाधाकवाद (idealism)-की चरम सीमा यर पहुँ चे हैं। सोफिटों की तरह इस सम्प्रदाय है पिक्कतों के सतमें भी व्यक्तिगत शास्त्रा हो सब विषयोंका प्रधान रहा subject) है। अतएव दश्रेनशास्त्रमें भी इस व्यक्तिगत भावाल ( empirical subjectivity )-के जपर सच्च रख कर सभो विषय यासीचित इंग है। पाकाका प्रमस्त इस दार्शनिक सम्प्रदायका एक प्रधान गालीच विषय था। ई्यास्त सम्बस्में भालोचना इस दार्थ निक सम्प्रदायने प्रवक्ति त नहीं को, क्यों कि छनके सतसे ईखर हा सक्द प्रानके विषयोभूत नहीं है। दार्श निक सती का इस समय जनतामें प्रचार हो जानेसे दार्थं निक चिन्तावलीकी गभीरताका क्रांस इया था। इस सम्प्रदायमे दग<sup>९</sup>नगास्त्रकी कोई विशेष उनति नहीं इर्द्र।

श्रामस एवंट (Thomas Abbt), एम्चेल (Engel), ष्टिनवाट (Stienbat) प्रादि मण्डितगण दमो सम्प्रदायके प्रलग त थे। मण्डिलसन (Mendelssohn) ग्रोर रिमारस (Reimarus) इस सम्प्रदायके मध्य सर्विचा समधिक प्रसिद्ध रहे। भनेक दर्शन-इतिहासवैत्ताने दार्श नक लेसि (Lessing)को भो इमी सम्प्रदायके प्रलाभ के किया है।

लैंकि ने स्पिनोजा भीर निविनजित सतका साम-भ्रस्यविधान करनेको चेष्टा को है। लेसि ने ईखरको सब व्यापी मव तो-महोयान बतलाया है। उनके शिंद-तीय होने पर भी सभी वस्तु उन्हों में निहित हैं।

लेकिं ( Lessing )-के यत्वों में दर्शनांश श्रति सामान्य है। प्रचलित ईसाधमें का प्रकृतस्वरूप और भाषप्राणिक तात्पर्य क्या है, इन्हों सब धर्म तस्त और शिल्पसीन्द्र्य ( Aesthetics )की श्रालोचनासे उनकी ग्रांचका प्रधिकांश श्रीव इसा है।

बाल्ट ( Kant )

दार्श निक कार्यके पार्विभावि यूरोपीय दर्भ न-जगत्मे युगान्तर उपस्थित हुना । कार्यके पार्वि-भावके पहले विभिन्न दर्भ न-मन्मदायसमूह एक देशद्गि लकी चरम सीमा पर पहुंचे हुए थे । वास्तववाद (Realism) जड़वादमें पौर प्रवस्ति त प्रधानवाद भो (Idealism) आंत्रगत पान्मवाद (Empirical egoism or subjectivity) में परिचत हुना था। इन दोनों मतका एकदिशस्त्रि ले परिचार करके सामजस्य विधानके लिये कार्यकी प्रमे दर्भ न-की रचना की।

काएडने स्वयं कडा है, कि ड्रा्मके पश्चेयवाद (Scepticism)-ने उनके दार्थ निक मतको उद्घुद कर डाला है। ड्रा्मके प्रवक्तित दार्थ निकमंतको प्रतिक्रिया (Reaction) दो मागीमें विभन्न हो कर प्रसारित हुई थो। इनमें दार्थ निक काएड एक मतके गौर स्काटले खादेशीय दार्थ निक रोड (Reid) दूसरे मतक प्रवक्ति थे। यही साधारण स्काटियद्य न (Scottish Philosophy) नामसे अभिहित हुआ करता है।

पन कार्यः प्रवित्ति दर्भ तका संचित्र विवरण दिया जायमा। ऐतिकासिक नियमने यदि देखा अप, तो कार्यः एक भीर लिवनित्र भीर जल्मा तथा दूपारे भीर इंगूमके प्रवर्ती थे। किन्तु उनका दाप निजन्मत पूर्वीत किसी दार्थ निकासतने ग्रहीत नहीं है भीर वे किसीके भी दार्थ निकासतको भनुवर्ती नहीं हुए। वे स्वावस्थित प्रवानुसार भपने दर्भ नका प्रचार कर गरी है।

दमानुएलं कार्ट (Immanual Eant)-ने १७२४ दें भें किनग् सबगें नगरमें जन्मग्रहण किया। उनके पिता चर्म व्यवसायों खें। माता उनकी धर्म श्रीला, गुणवती चौर बुद्धिमती रमणी श्री कार्य भी मार्ट भी श्रक्तिसे श्री दन सब गुणों को श्रिक्षतारी हुएँ थे।

१७४० ई. भी धर्म गास्त्र सीखनेके ग्राम्प्रायमे ये स्वानीय विद्धविद्यालयमें भन्ती इए। जिन्त धर्म-तस्त्रमृतक यमावसी सम्हका एकदेग्रद्धिल, अन्ध-विश्वास भीर चयौक्तिक मौमांसा उनके पंचमें श्रीति-जनव नहीं होनेके सार्च उन्होंने द्यं नगान्त, गणित, जडविजान चादिकी बहुत मावधानीसे भानीचना की। विषाविद्याख्यको शिका समाप्त होने पर वे किनग्रस वर्ग के निकटवार्ती कितने भड़ परिवारा के ग्रहिम्बन क्पमें नियुक्त इस। १७५५ ई॰में वे स्वयं प्रवंत हो कार करिंग सबगे नगरमें दशेन, न्याय, गणित, विश्वान पाटि शास्त्रों के अधायनाकार्य में लग गये। १७७० इं भी बाच्छ विश्वविद्यासमको मोर्से दग नगास्तको बध्यापक निरुक्त हुए श्रीर १७८७ ई॰ तक इस पद पर प्रतिष्ठित रह कर वार्षकावशत: इस पद शे छोड देनीसे बाधा इए। जीवनका प्रविश्वकाल उन्होंने एक निभृतं स्थानमें चानचर्चामें विताया था। डासि (ale), एनसारजेन (Enlargen) श्राहि खानो'से दश्वा-धाःपक्षका यह यहच करते हा यहरोध याने पर भी वे कनिम्बनम् साम् कर मही जानेको राजीन इए। उनका भौगोलिक श्रान उतना संकीर्ण न था. यह धनकी प्राक्षतिक भूगोतिविषयत्त बताता पढ़लेवे साप साप प्रतीत होता है। जोवितवालमें ही जाग्छ-को ख्वाति इतनो दूर तक फैस गई थी, कि बहुत दूरवे पण्डितहरू उनके दर्भनके लिये किनग्म मन्गे प्राते य । १८०४ ई०में प्रस्की वर्षको अवस्थामें प्रापक्षी मृथु हुई। काण्डका नैतिक जीवन पविव्रताका प्राट्य स्वरूप या। उन्होंने प्राजीयन ब्रह्मचर्यका प्रवत्तस्वन किया या। उनके जीवनमें कलाई कभी स्वत्रक मही गया था।

काएको दग नका प्रयमांग १७४१ ई भी प्रकाशित इगा। इप पुष्तकका नाम है 'क्रिटिक भाव प्रोर-रिजन' (The Critique of Pure Reason) वा 'शुद्ध प्रजागितका विचार'। इम अंग्रेमें ज्ञानतस्व (theory of knowledge or cognition) की भानोचना करको काएटने अपने मतकी प्रतिष्ठा की है। यन्यको उत्त नामकरण-मन्बस्थमें काएटने कहा है, कि शिचित दाए निको का मत एकदेग्रह्मी है। उन लोगो'ने समस्त ज्ञानको प्रजाजात बतला कर श्रविस वादितभावमं ग्रहण किया है। जिन्तु इन्होंने उत्त ग्रन्थमें श्रजानको प्रजाजात बतला कर श्रविस वादितभावमं ग्रहण किया है। जिन्तु इन्होंने उत्त ग्रन्थमें श्रजानको प्रकात, सीमा श्रीर उत्पत्तिको सम्बन्धमें मीमांसा की है और प्रत्येक अंशका समालोचना वा Critique नाम रखा है।

यभी उनने दर्शनने प्रथमांश्रेकी यथित सानतस्त भी शालीचना को जायगी। ज्ञानतस्त ना विद्येषण करने से यह देखा जाता है, कि किसी विषयका ज्ञान दी पदाय के योगसे उत्पन्न हुआ है। ज्ञाता (knowing subject) श्रीर ज्ञेयपदार्थ (known object) इन दोनों मेरे एकका प्रभाव होने से ज्ञान कह कर किसी विषयका श्रस्तित्व नहीं रहता। इन दोनों के परस्पर योगसे हम लोगों के ज्ञानकी उत्पत्ति हुधा करती है। ज्ञेयपदार्थ वाह्य बस्तु (external object) है। यह हम लोगों के ज्ञानके उपादान स्वकृष (Materials of knowledge) है और ज्ञाता मनके सांसिंदिक मूर्ति सहयोग (Apriori forms of knowledge) से वाह्य बस्तु स्वकृति कानके उपादानको ज्ञानमें परिन्यत कर लेता है।

कारछके मतसे मनके यनिक सांसिद्धिक भाव (Apriori notions) हैं जिनका नाम उन्होंने रखाँ है 'इन्द्रियक्रमानका याकार' (Forms of knowledge or

forms of sensuous representation)। इन लोगों का वाहावस्तुविषयक ज्ञान ज्ञानकी मं ्रित (forms of knowledge ) योर ज्ञानकी उपादान (material of knowledge) से उत्पन्न हुन्ना है। इनमेंसे ज्ञानको मृत्ति मनका स्वासाविक धर्म है और ज्ञानका उपा दान वाह्यजगत्मे ग्टहोत होता है। कार्टको मत्रे वाह्यजगत्का प्रक्रत स्वरूप क्या है, सी इस लीग नहीं जानते। वाड्यजगत् इस सीगों के निकट जी प्रतिभात होता है, वह बाह्यजगत्का प्रकातस्वरूप नहीं है। क्यों कि इम लोगों का वाहावस्तुविषयक ज्ञान दो पदार्थीं के सहयोगसे उत्पन्न होता है, इसिंग्ये यह वाद्यजगत्को यथार्थं प्रतिकृति (exact representation ) नहीं हो सकता। काण्टने प्रकृत वाह्यवसुकी -(-external object as it really is ) नोम नन Noumenon) अर्थात् इन्द्रियन्त्रानका विह्नभूत विषय बतलाया है। उन्होंने ज्ञानतस्वके सम्बन्धमें जो मत प्रचार किया है, उसे यदि स्वीकार करे, तो वास्त्रजगत-का प्रक्रतज्ञान साभ करनी दम सीगी के पर्ची ग्रसकाव क्यों कि एक तरहसे वाद्यजगतको इस - हो जायगा । लोगों के चानराच्यके अन्तर्भुक्त होनेमें उसे अपने मनः के भीतर हो कर लाना होगा। किन्तु मनके स्वाभाः विके धर्मी के वश्रे यह पविक्रत भावमें इस लीगों के जानराज्यमें उपस्थित नहीं हो सकता; मनकी क्रिया द्वारा व्यव क्यान्तरित हुमा करता है। यदि वाद्यजगत्का ही प्रस्तिल रहे, मनके सांसि⊸ हिक धम<sup>े</sup> न रहे, तो दन्द्रियज अनुभूतिका बहुत्व (manifold of senses ) ज्ञानके एकत्व (unity of perception )-में परिचात नहीं होता। किन्तु मनके मध्य प्रवेश करनेमें वाद्यवस्तु अविकत अवस्थामें प्रवेशकास नहीं कर सकती। सुतरां वाह्यजगत्का प्रकृत ज्ञान-लाभ इम लोगों के लिये श्रसाध्य है।

उपरि उत्त विवरण से यह साफ साफ प्रतीत होता है, कि का चढ़ने दोनों तरहरी एक देशदिश लका परि-हार किया है। उन्हों ने वाह्य नगत्का श्रन्तिल श्रस्तो कार करके सनको सब विषयों का मूलाधार नहीं माना है। उन्हों ने मन और जगत् दोनों का श्रस्तिल स्वीकार किया है। परन्तु साधारण विख्वानके मता तुसार जगत, कड़नेसे जो समभा-जाता है तथा जगत्का जान इस जोगों को पूर्व रूपसे है, ऐसे दिखासको जो कोई मिति नहीं है, उसे उन्होंने दिखानेको चिष्टा की है।

भागवित्तको (Cognitive faculty) काग्छने मामान्यतः दो अंशोमें विभन्न किया है। इन्द्रियज भ्रान वा इन्द्रियवोत्र (Sense) और प्रमाजनितम्रान (Understanding)। "क्रिटिय भाव प्योर रिजन" के प्रथमांश्रमें उन्होंने इन्द्रियज ज्ञान की भाजीचना की है। इस अंश्रका नाम है झानसेनडिएड एसशिरक (transcendental aesthetic) वा भनुभूतितस्य भीर दूसरेका झानसेनडिएड एनालिटिक (transcendental analytic) वा बुद्धितस्य।

द्रानसेन डिपटल एस घेटिक नामक प्रंशने का पढ़ने पड़ले हो काल (Time) और देश (Space) के स्वरूप सम्बन्धों मोसांसा की है। का पढ़ मतसे रिश भीर का लवा वस्तुगत कोई पस्तिल (extramental existence) नहीं है। वा द्याविषय ग्रहण करने के लिये मन के उता टो सांसिखिक धर्म विशेष (Innate forms of sensuous intuition) हैं। जिन सब युत्तियोंका प्रवलम्बन करके का पढ़ने इन टो पदार्थों का वस्तुगत पनस्तिल प्रमाणित किया है, विस्तार हो जाने के भयसे उनका उन्ने ख यहां संचेपमें किया जाता है। देशके सम्बन्ध (Space) में उन्होंने जो युत्ति निकालो थी, उसीका उन्ने ख यहां दिया जाता है।

काष्ट्रका कहना है, कि वाञ्चजगत्का ज्ञान ही (Experience) देशका मानिक मिल्लि सप्रमाणित करता है। वाङ्यवस्तु कहनेंचे साधारणतः क्या समका जाता है, इसका मनुसन्धान करनेंचे उक्त रहस्य मच्छी तरह मानूम हो जायगा। वाह्यवस्तु कहनेंचे में साधारणतः मुक्ते छोड़ कर भौर किसी पदार्थं (something external to me)का मस्तिल नहीं समक्ति। 'मुक्तेंचे एवक, यह जो जान है, वह देशके मस्तिल की सचना करता है। इस लीगोंके वाह्यविषयका जान होनेंके पहली 'वाह्य' कहनेंचे क्या ममका जाता

है (notion of externality) ? वाहर इस शब्द ना ज्ञान यदि इस लोगों के पहले उत्पन्न नहीं होता, तो वाहरवस्तु कहनेने किसी पदार्थका ज्ञान नहीं हो सकता या। किन्तु वाहर एक शब्दका ज्ञान भी देश (Space) का ज्ञाननिर्देशक है। देशका ज्ञान नहीं रहनेसे वाहर शब्दका प्रक्षत पर्यं इस लोग नहीं समस्त सकते थे। सुतरां देशका ज्ञान (notion of space) वाहर जगत्मे रहित नहीं हुआ है, बरन् वह वाहर-वस्तुवीधका सोपानस्वरूप है।

काएटने भौर भो कहा है, कि यदि देश और कालका चान वाह्यजगत्मे ग्टहोत होता, तो हम नोगोंका देश भीर काल सम्बन्धीय चान इन्द्रियगत होटे कोटे जानको समष्टिके योगसे उत्पन्न होता। काएडके मतमे देश चौर कालचान इस प्रकार समष्टिमूलक चान (Totality) नहीं है, देश भीर कालका समस्त जान हम लोगोंके मनमें पहलेसे ही हथा करता है। जिसे इस सीग देश गीर जालका श्रंश समस्ति हैं, वह इस समस्त ज्ञानको सीमावड करके छरपन इया है। भतएव देश भीर कालचान भंग चान समृहको समष्टि नहीं है, समस्त जानको सीमावह करने से पंग विशेषका पर्यात् को टे को टे देग भीर काल-मानको क्ष्यचि होतो है। देश भीर कालचान कास्टके मतसे, मानो मनने पचमें दो नोस और सासवर विशिष्ट चम्से के कांच हैं। —वाद्याजगत्का विषय जाननेसे इन चन्मों की सहायतासे देखना होगा। किन्तु ऐसे पदार्य के मध्य हो कर वाद्यजगत्का चान चिक्कतभावमें नहीं था सकता, वर्ष की विक्रति होती है। यह वर्ष विक्रति इस लोगों के पचमें इतनी दूर तक खासाविक हो गई है, कि इंसोकी हम लोग वखका खड़प जान कर गृहक करते 🕏 । देश भौर कालकी सांसिक्तिकता प्रमाणित करनेमें का गटने अन्य युक्तिका अवलम्बन किया है। उनका कड़ना है, कि देश भीर कांलकी सांसिदिकता स्वीकार नहीं करने से विश्व गणितशास्त्र (pure mathematics ) का यस्तित्व समावपर नहीं होता। गणितगास्त ही मीमांसिक विषयको यदि अभ्यान्त सत्य मान विया जाय, ती उनका ऐनी मित्तिके जवर प्रति

Vol. XIII. 118

हित होना शावख्यक है, जो भित्त खायो श्रीर परि वस न विहोन है। कारण, काएड मतसे देश श्रीर कालको सांसिंड कता (Apriority) गणितशास्त्रको खायो भित्ति है। पूर्वीक विषय खोड़ कर एमधिटिक (Æsthetic) नामक श्रंशों श्रीर किसी विषयको शासीचना नहीं है।

द्रानसेनडेग्टन एनानिटिक (Transcendentental Analytic) नामक प्रश्नमें के टिगरी (Categories) वा पदार्थ धम इके साधारण मध्यन्धमें आलोचना है। न्याय शब्दके पाश्वास न्याय प्रसंगमें विशेष विवरण देखी।

कार्यति १२ केटमरी वा पदार्ध का उन्ने ख किया है। ये केटिगरि वाद्य जगत्सम्बन्धीय पदार्थ नहीं है, मनको अन्सनि हित भावविशेष (Pure notions) हैं। वाद्य जगत् जब इम लोगोंके मनमें प्रवेश करता है, तब यह अन्य दन्द्रियबोधमाल (Manifold of senses) है। पीहे उस ते जपर केटिगरी अर्थात् मानसिक भावोंको भागेप दोनेसे यह दन्द्रियबोध वसुद्वानमें परिणत हो जाता है।

्यभी प्रश्न यह उठता है, कि कै टिगरी जब हम खीगी के मनकी प्रकृतिगत है, तब से वाद्यावस्तक ं जपर किस प्रकार कार्य करी होती हैं। इसके सम्बन्धमें काच्छने ऐसा सिंबान्त किया है - इन्द्रिययोगसे वाहा-वस्तको इम सोगो'को मनको जपर जो क्रिया ( Affections of the mind) होती है, वह इन्द्रियानुभूतिमात मनके प्रजाजात भावों जा समन्वय किस प्रकार इनके साथ साधित होता है ? इस विषयकी सीमांसामें कार्यने एक भीर तत्त्वकी पालीचना की है। इन्द्रियगत अनुभृति (The sensuous element of knowledge) भौर मनके सांसिद्धिक भावों ( Apriori notion )का समन्वयविधान करनेमें एक श्रीर हितीय पदाय का पश्तित्व कीकार करना पड़ेगा। इस ततीय पटाय -को प्रकृतिका उपरिन्डत दोनों प्रकृतिके सधापयीय-भुत होना पावश्यक है । इस समन्वयकारक हैतीय पदाय को कार्यहने स्कामा (Schema) नाम रखा है। स्त्रोमा प्रव्हका न्युत्पत्तिगत प्रव प्राक्तति (Fiame) है। कार्खके सतसे हैंग (Space) भीर

काल (Time) इन दोनों पदाय की योंगरी हम लोगों को इन्द्रियगत अनुभृति (manifold of senses) वस्तक्कानमें वरियत होती है। देश और कालके योगरी ही हम लोग के टिगरोकी वाहावस्तके जगर भारीय कर सकते हैं। कालका जो गुण रहनेसे (the quality of time ) इस लोग वाह्यजगतक विषयमे जान-काएटने उसके उस गुणको स्कीमा कार इए हैं, कड़ा है। कायटक मतानुसार इस लोगों के संख्या जान है जो कालके इसी स्कीमासे एताय होता है। स्त्रोतको तरह प्रविक्तिसभावमें चलने के कारण काल के धर्म श्रीर कालकी इस श्रेणीवड गति ( series in time )से संख्याचानको उत्पत्ति हुई है। संस्थासमूह कितने एकत्व ( unit )को समष्टिमात है। किन्तु यह एक खान किस प्रकार उत्पन्न हुया ? इस प्रमाक उत्तरमें कार्यका कहना है, कि यदि मनकी क्रिया पारव्य होनेको साथ हो अवक्द हो जाय, तो एकलका ज्ञान उत्पन्न होता है ( If the movement of thought is arrested in the very beginning thence arises the notion of unity) श्रीर यदि चिन्ता-गतिका प्रसार रुद्ध न करके क्षक काल तक उत्त प्रवस्था में देखा जाय, तो परम्पराक्रमसे इन्द्रियज्ञानंजनितं श्रीमः चता समुद्र ( A succession of sensuos experiences) से बहुल्ह्यान (notion of plurality) की तथा इस प्रभिन्नतासम् इकी समष्टिसे साक्त्य ( Tolality ) द्यानकी उत्पत्ति होतो हैं ! काएटने इस संख्याद्यानकी काल संख्यासचन स्कीमा (schema of time) कहा है। इस सोगोंकी सानसिक प्रक्रिया मात्र ही कासरे साधित होती है; मनुको ऐसी अवस्थाको कल्पना करना दुखेंह 🕏, जिस समय इस लोगोंका सन किसी भी विषयकी चिन्ता नहीं करता है। मनको इस चिन्हाका विषय सभी कालमें एक नहीं है। चिन्ताके विषयका तारतस्य. विषयके गुणको विभिन्नता पर्णात जो सद्वस्त तत्सामः यिक चिन्ताकी विषयीभूत हैं वैसी वस्तुशीका तार तस्य निर्देश किया जाता है। समयसे वस्तसंबद्धके गुणसम्बन्धम हम लोगोंको जिल धारणाको हत्पति हर्द है, कार्यहेंने उसे ग्रंपसूचन स्त्रीमा ( Schema of quality) बतलाया है। फिर सी मनते प्रक्रियाकाल में इस लोग देखते हैं, कि कोई विषय घल्य वा घिक च कहें लिये इस लोगींके सनमें घिकार किये इए हैं (Persisting for a longer or shorter period); सन-की ऐसी घल्या (This passive state) डोनेसे इस लोगोंको द्रयत्व को घण्या (notion of substance) होतो है। वे कहते हैं. कि सनकी ऐसी घल्या डोनेसे इस लोग इसके जपर द्रव्यत्व को कैटिंगरी प्रयोग करते हैं घोर उससे इस लोगोंको वस्तु वा चस्तिच चान (notion of substantiality or reality) उत्यक्त होता है।

इस लोगों को चिन्ता के विषय भो इस लोगों के सन हे समीप विलक्ष वहुं चने नहीं पाते। उनके सध्य एक पीर्वापय है। जहां यह पीर्वापय भाव टढ़वड़ है, वहां इस लोगों के कार्य कारण ज्ञान (notion of causality) की उत्पत्ति होतो है अर्थात् हम लोग कार्य कारण ज्ञान स्वक कैटिगरीका आरोप करते हैं।

इस प्रकार काण्डने दिखाया है कि एक कालचानने हो कैटिगरीके साथ इन्द्रियगत वाच्च प्रमुश्ति (sensuous experience)-का समन्वय साधन किया है। कालचान वाच्चजगत्में मनोजगत्में प्रवेश करनेका मेतुः स्वद्भव है। काण्डने इस कालचानको प्रन्यान्य पदार्थीं (Category)-के साथ किस प्रकार समन्वित किया है विस्तारके भयसे उसका उन्ने खन्ने किया गया।

सुतर्ग कायटका सत अनुसरण करनेसे इस लोग देखते हैं, कि वाइप्रजगत्में इस लोग नेवल इन्द्रिय अनुः भूति प्रःप्त करते हैं, बाइप्रजगत् निर्फं इस लोगों ने इन्द्रिय बोधना उद्दोधन कर होता है और जुक्र भो नहीं। नेवल इन्द्रियजात अनुभूति ही आन्प्रदायक नहीं है, इसमें इस लोग कोई भी विषय नहीं जान सकते। वाइप्रजगत्का परितल छोड़ कर (Bare existence) इस लोग वाइप्रजगत्के और किसीसे अवगत नहीं हैं। कायट इसी प्रकार अञ्चयवाद (Agnosticism) को सूचना कर गये हैं। जिसे इस लोग वाइप्रजगत् मस्भित हैं, वह इस लोगों का सन:कल्यित पदार्थ सात है। कोषानि कस (Committee) क्योतिषक सम्बन्धमें

जो जो मत प्रचार कर गये हैं, 'काष्ट्रका दर्म नमत भी तदनुद्धय है। कीपानि कसने जिम प्रकार सूर्य को ही मौरजगत्का जो न्द्र बतला या है, उसी प्रकार काष्ट्रने भी जड़जगत्को मन विषयो का किन्द्र न मान कर मनको ही को न्द्र स्थिर किया है। सीरजगत्का धवस्थान जिस प्रकार सूर्य की लच्चा करके निर्दिष्ट होता है, उसी प्रकार मनके नियमानुसार हम लोगों के जान-राज्यका सद्ध्य निर्दिष्ट हुआ करता है।

देग (Space), काल (Time) और केटिगरो (Pure notions or the categories of the understanding) इस लोगों की इन्द्रियंज अनुभूति (sensations) के ज्ञार प्रमुख हो कर परस्परके संयोगने किस प्रकार वाद्यजगत् का ज्ञान उत्पन्न करता है, वह इसके पहले निखा जा जुका है। किन्तु अभिज्ञता (experience) वाद्यजगत्को ज्ञार निर्भर नहीं करती है भीर न यह वाद्यजगत्को ज्ञार निर्भर नहीं करती है भीर न यह वाद्यजगत्को सम्प्रधात (Heap of perceptions) हो है। अभिज्ञताको सभ्य एक सम्मञ्जल भीर ऐक्य (Harmony and co-ordination) है। इस साम-ज्ञासको उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, काएको तत्र सम्बन्धीय मौसांमा संचित्रमें निष्युष की जाती है।

प्रथमतः काण्टका कष्टना है, कि हम कीगों के वाहाजगत् सम्बन्धीय ज्ञानमात हो देश भीर काल सापे हैं। किन्तु देश भीर काल दोनों को हो विस्ट्रित (Have extensive magnitude) है। सुतरां हम लीगों के वाहाजगत् सम्बन्धीय ज्ञानमात हो विस्ट्रित मूलक है। हम लीग इन्द्रिययोग के जिन सब पदार्थीं का विषय जानते हैं, उन समस्त पदार्थीं को विस्ट्रित है, इस खतः सिद्ध प्रतिज्ञाने काण्टको मतसे गणित-गास्त्रको मित्तिको प्रतिष्ठा की है। काण्टने उक्त प्रतिज्ञा का नाम गखा है इन्द्रियज्ञान-विषयक स्वतः सिद्ध प्रतिज्ञा (The axiom of sensible representation)। कहना नहीं पहेगा, कि यह प्रतिज्ञा हम लोगों के वाह्य-जगत्सक्तियोय ज्ञानमः त्रके सम्बन्धी हो प्रयोज्य हो सकती है।

किन्तु उपरि उत्त विस्तृतिमृतक दिकः (Extensive magnitude) इस नोगोंको प्रभिन्नताको एक दिकः

मात्र है, दसके अपरापर दिक् भी हैं। वाह्य वस्तु केवल विस्तृतिचापक नहीं है, वास्त्रवस्त्वे मध्य गुणका तारः तस्य द्यीर वार्ष क्य है। इस लोगोंके सनके जपर वस्तु भी-के विभिन्न क्रियानुसार हम लोग वस्त्त्रीं के गुणसे भव गत होते हैं। सुतर्रा वाहायस्त्माव हो हम खोगींके जानमं चर होनेमें हम लोगींके मनके जपर क्रिया उत्पा-दन करेंगो ही ( All phenomena have intensive force or degree )। वाह्यवस्तुभीके मनके जपर यह क्रियामित लच्च करके कार्युने इन्द्रियबोधके पूर्वाभास (anticipations of sensation) इस तस्वकी अव तारणा को है। उत्त तस्वते नामकी साय कता यह है, कि मनके जपर बाह्य करत की क्रिया पहली से स्वीकार नहीं कर सेनेसे इन्द्रियानुभृति (Sensation) हो नहीं सकती। फिर इस लोगोंको दन्द्रिययाच्य जानराजिके मध्य सम्बन्ध नहीं रंडनेने श्रीमञ्जतांका शस्तिल रह ंनहीं सकता। विभिन्नता इस लोगोंका वर्त्तः मान चान है भौर पूर्व सिश्वत जानके सध्य सम्बन्धकी सूचना करती है। काएटके सतमे इस जोगोंकी जानराजिके मध्य तीन प्रकारका सम्बन्ध विद्यमान है। पहला द्रवा सम इका खायिल सम्बन्ध (Substantiality) है। जगत परिवत्त नगील होने पर भी इसके मध्य यदि स्थायित्वस्चक प्रांग (Permanent element) न रहे, तो अभिक्रताके मधा किसी प्रकार सम्बन्धकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकतो । द्रशत्कान यह जागतिक परि-वर्त्तनको मध्य एक सम्बन्धसूचना करता है। द्रश्य -( Snbstance ) कहेनेसे साधारणत: गुणका आधार समभा जाता है। सुवसमूह परिवर्त नगीस है, विन्तु गुणका प्राधार परिवस नशूच है। गुणको तरह यदि ् गुषका काधार भी परिवर्त नधील होता, तो हम लोगों-के वस्तुचान हो नहीं सकता था। दूसरा कार कारण-सम्बन्ध ज्ञान भो ( The relation of causality ) इस सोगों की जानराधिक मध्य सम्बन्धकी प्रतिष्ठा करता है। जागतिक परिवरत<sup>र</sup>नको मध्य शुक्कला नहीं रहनेसे जगत्सम्बन्धनं इम ींगों के कोई भी ज्ञान नहीं हो मकता था। परिवस्त नको मध्य पीर्वापर्यम् लक जो सम्बन्ध है, वही कार्य कारण सम्बन्ध है। तीसरा चन्छोन्छ

कार्यं कारित्व-सम्बन्ध (The relation of reciprocity)
ग्रिमिन्नताको सध्य भन्तिन हित है। दो वा दोसे अधिक
वस्तु एक दूसरेको जगर भणना प्रभाव फै लातो है, इस
प्रकारका सम्बन्धसमयाय जगत्में दुर्ल भ नहों है।
काएटने उपरिज्ञ तीन प्रकारको सम्बन्धको ग्रिमिन्नतामूलक साइद्यन्तान (analogies of experience)
वतलाया है। इसका भय यह, कि ये तोन प्रकारको
सम्बन्ध इस लोगों को वाह्यजगत्को ज्ञानसम्बन्धमें ही
प्रयुज्य हो सकते हैं, प्रज्ञत वाह्यजगत् सम्बन्धमें नहीं।
प्रक्तत वाह्यजगत् इस लोगों को ज्ञानसोमाको वहिस्मू त
है। पूर्वोज्ञ तोन सम्बन्धों को इस लोगों को ज्ञानसाज्यको भन्तान होने पर भी हमारा विख्वास है, कि वाह्यजगत्में भी इस लोगों को विख्वासानुद्धप सम्बन्ध ना
प्रस्त्रत है।

वाद्यावस्तुसम् इको अस्तित्व सम्बन्धमें इस सोगों. को मनमें जो स्वतःसिंह धारणा ( The categories of modality ) है, उन मानसिक भाव वा धारणासे जिन सब साधारण सूत्र वा प्रतिज्ञाकी छत्पति हुई है, काण्ट-ने उन प्रतिचाका "इन्द्रियगा हाजानका मूलभूत" ( he postulates of empirical thought) नास रखा है। वस्तुश्रों का अस्तित्व इस सोगों के सनके किस किस पवस्थानुसार सचित होता है, वही सिपियह किया गरा है। काष्ट्रका कहना है, कि वस्तुसमूहके यस्तित्व सम्बन्धमें हम लोगों को तीन प्रकारको जान रह सकते हैं, यथा समाव्य-पस्तिल (Possible existence ), वास्तव वा प्रकृत चित्तल (actual existence ) श्रीर भूव वा संशयरहित श्रस्तित्व (Necessary existence)। अब देखना चाहिये, कि समाध्य प्रस्तित्व किसे कहते हैं प्रयोत् मनकी केसी प्रविद्या होनेसे इम लोग किसी पदार्थका मस्तिल सकाव ( Possible ) समभ सकते हैं। काएक मतमें इस लोगों की प्रभिन्नताके साथ जिस विवयका वाडा-साम-च्च रहता (whatever agrees with the formal conditions of experience है भूशत जिस विषयका श्रस्तित्व स्वीकार करनेसे वह श्रीमद्भवाके विकक्ष श्रोने हे कारण प्रतिपन नहीं होता, वही सम्भाव्य-प्रस्तित्व है

श्रधीत् ऐमा श्रस्तित्व श्रद्धाभाविक नहीं है। उसके प्रक्रत अस्तित्व है वा नहीं यह अनिश्चित है। बाम्तव वा प्रकात चिस्तित्व ( Actual existence )-के लचण सम्बन्धमें काण्डका कड़ना है, कि इस कीगींकी प्रभिज्ञताके साथ यदि वस्तुका छपादानगत ऐका रहे ( What agrees with the material conditions of experience ) तो ऐसे श्रस्तिलको वास्तव वा प्रकृत श्रस्तित्व कहते हैं। 'कोई वस्त वास्तवमें विद्यमान है' इस वाक्यका साधारण नात्पर्यं यह, कि उत्त वस्तका चस्तिल केवल इस लोगीं हो चिसचनाके विरोधो नहीं हे, इस कारण जो इसका अस्तित्व स्वीकार किया जाता है सो नहीं। प्रशिचनात्रे साथ इसका उपादान गन ऐक्य है अर्थात ऐना ही पदार्थ है और वर्त्त मान स्थलमें यही पदार्थ हम लोगींके इन्द्रियगोचर होता है, इस प्रत्यच ज्ञानके उत्पर निर्भर करके इसका श्रास्त्रत्व स्वोकात होता है।

हपरि-उक्त विवरणसे यह देखा जाता है, कि इस लोगोंके वाह्यज्ञानके सध्य इन्टियगत ज्ञानका स्वतःसिद्ध विषय (axioms of sensible representation) है। इन्द्रियबोधके पूर्वाभास (anticipations of sensation) प्रसृति जो सब साधारण भाव अन्तर्नि हित हैं. उन ही सब साधारण भावोंने इस लोगोंकी वाह्यजानराधिक मध्य मामञ्जस्य श्रीर ऐक्यका विधान करके इस जोगीं-की श्रभित्रता (Experience) की सृष्टि की है। यहां पर यह कह देना आवस्यक है, कि इस लोगोंके वाह्यजगत् सम्बन्धीय ज्ञानका जी एकत्व और सामञ्जस्य है, वह वाह्यजगत्के एकत्वके लिये नहीं है, वाह्य-जगत्को प्रकृतस्थकः। सम्बन्धमें हम लोगीको कोई ज्ञान हो नहीं हैं। वान्य जगन् को वल हम सोगोंको दन्द्रि-यानुभूतिको उद्दोधन कर देता है। इस लीगोंको प्रजा-प्रक्तिते निज नियमानुसार ज्ञानराज्यमें एकता श्रीर शृङ्खलाका विस्तार किया है। ज्ञान (reason) की इसो समन्वयकारो शक्ति । Synthesis of apprehen sion )-से इस लोग यभिज्ञताके मधा ऐसी शृक्कला ग्रीर एकता देख पाते हैं। बाह्यजगत्के माथ इसका कोई सम्पर्क नहीं है।

Vol. XIII. 119

इस खीगींकी अभिचताको प्रत्येक पदमं इस आत्सः बोधको एकत्व ( unity of self-consciousness )-का परिचय पाते हैं। मैं सव जानका करती हूं। - करती का एकल नहीं रहनेसे काल्ये प्रवर्तित कार्य और जाना वलीका भी एकत्व नहीं रह सकता, इत लीगोंको प्रति कार्य में हो इस विषयमें प्रतोय प्रान होता है। कत्त्रुं ल-ज्ञान, भोक लज्ञान प्रसृति सर्व ज्ञानके समाहार (synthesis) श्रात्मचानके एकलके जपर निर्भर करता है। दश वर्ष पहने जो मैं या और प्राज जो मैं वर्ष भान ह, दोनों हो एक है, इसका प्रमाण क्या? इस विषयमें श्रात्मवीधको पूर्वीपर श्रस्तित्व ज्ञान हो (continuity of self-consciousness) एक मात्र प्रमाण है। इन्द्रिययाद्य ज्ञानावतीके मध्य हम लोगीका एকলবাৰ (unity of consciousness) মন:-सलिला पर्ने नदीको तरह अन्ति<sup>९</sup> हित रहनेके कारण इस वाह्यज्ञानका एकत्व (unity of knowledge) भनुभव करते हैं। चात्मचानके इस एकलके भी ( anity of consciousness ) दो स्वरूप हैं; निग्रेष एकल (analytic unity) श्रीर सगुण एकल (syn thetic unity)। सगुण एक लगे इस लोगों को दिन्द्रय याध्यञ्चान (knowledge)-को प्रतिष्ठा करके इस लोगों के जानसमूचके मधा एक एकल (organic unity) स्थापन किया है। निगुंष-एकत्व सगुण एकत्वका मुलस्वरूप है, यह परिवल नहीन (immutalible) है, शुद्ध (pure) श्रीर ज्ञानका मुलाधार केवलमात चैतन्यस्वरूप हैं। काय्टका यह निगु ेण एकत्व (analytic unity) वेदान्तीत श्रात्मा-के खानीय है। काएटने डाइनेकटिक ग्रन्थ (Transcendental dialectic )में उल्प श्रादि दार्श निकों की प्रात्माका परितल्जान (substantiality and personality of the soul) को स्नमातमक बतला कर प्रतिपन किया है। उनका कहना है, कि आत्माक सम्बन्धम कीई भी चान इस लोगोंको नहीं रह सकता. सतरां भाःमा अविनम्बर प्रश्वति व। म्य भर्यहोन है ।

काग्टने प्रचामिता ( reason ) से साधारण बुद्धिवृत्ति ( understanding ) की प्रथम ता दिखकाई है।

जिम् प्रकार के टिगरी (categories) वा पदार्थ इस नोवींको बहिद्यतिके भन्तगर्ते है, उसी पकार हम मेंगोंकी पद्माग्रिकि मां (resson) वितने निर्दृष्ट एक्डिया हैं। बुद्धित्रस्ति जिस प्रकार कैटिगरी (noderstanding) की प्रयोगमे अभिज्ञताकी स्वास्त्रहर खतः सिद्ध प्रतिज्ञा (axioms of the understanding )की उत्पति दुई है, उसी प्रकार प्रचायिक के बाइडियाने प्रयोगमे बुद्धिजात खतःसिद्ध प्रतिचारे सल-म्बरूप श्रीर ऐक्यको साधनभूत प्रतिश्वा ( principle )-को स्टि इई है। प्रजामितिको यह साधारण किया ( principles ) बुडिजात प्रक्रियाका मूच ( in which the axioms of the understanding reach their ultimate unity ) है। इस लोगों को बुद्धियति क् योगसे कैटिगरी जिस प्रकार वाष्ट्राजगतुका चान प्रदान करती है, उस प्रकार इस सीगोंकी प्रचाशिक के योगसे भाइडिया किसी विशेष ज्ञानका जनक नहीं है, केवल बुडियिका (understanding)-की प्रक्रियाका नियासक्रमात्र ( regulative principles of the understanding) है। इस लोगों की इन्द्रियजात ज्ञानमात हो सोमावह (conditions) है। इस सीमावद जानके पसीमलकी भोर निहेश्य करके जान-का सामञ्जय विधान करना प्रजाशिक्ता कार्य है ( to find for the conditioned knowledge of the understanding the unconditioned and so completed the unity of knowledge in gene. ral)

प्रचायिति एकत्व सम्बन्धीय चानसे हम लोगों के समकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । के टिगरोका थए प्रयोग वा चयथाप्रयोग होनेसे हो स्त्रमको छत्पत्ति होतो है। जो वस्तु श्रमिचताके विषयीभूत है, छत्तीके सम्बन्ध में के टिगरो प्रयुत्त हो मकतो है। जो वस्तु श्रमिचताके विषयीभूत नहीं है छमके सम्बन्धमें प्रयुक्त होनेसे समको उत्पत्ति होतो है। इस स्त्रम वा मायाको कार्य्टन दृश्य पट (transcendental show) कहा है। के टिगरीको पचानियन्त्रित श्रपप्रयोगसे निम्नलिखन तीन स्त्रम ने उत्पत्ति हुई है। प्रथम श्राकावे श्रस्ति वसे हम लोग

यवगत हैं श्रयात् यह हम लोगों को ज्ञानको विषयीभूत है। इस स्वमान्सक विख्यासको काएटने मनस्तस्तम लक आइडिया वा ज्ञान (the psychological idea) कहा है। दितीयतः जगत्ज्ञान यथीत् जगत् सम्बन्धमें हम लोगों को प्रकृतज्ञान है, यहां विश्वाम (the cosmological idea); द्वतोयतः ईश्वरको प्रस्तित्वसे हम लोग प्रवगत हैं, ऐसा विश्वाम (the theological idea of God)! काएटने कहा है, कि ज्ञानको योर हो कर देखनेसे इन तोनों के अस्तित्व सम्बन्धमें कोई प्रमाण नहीं है, किन्तु इनको अस्तित्वको विषयसे हम लोग यवगत हैं। हम लोगों का यह जो विश्वास है, सो स्वमादमक हैं। काएटको मतसे श्रातमाको अविनश्वरत्व प्रभति जो सब प्रमाण प्रदर्भित हुआ करते हैं वे भो स्वमादमक हैं।

का एटका कहना है, कि मैं सोचता हं वा मेरे चैतन्य है (I think) इसके विवा चारमावम्बन्धमें इस कोगों-के और कोई जान नहीं है। मैं मोचता है इसलिये मैं वा भारमा नामना किसो पदार्थका अस्तिल है। इस प्रकारको युत्ति ध्वमपूर्ण है। मेरी जीवमें सी क्षये हैं, ऐशी कल्पना तथा यथाय में सी क्पयेका श्रस्िल, इन दोनों विषयते विस्तर प्रभेद है। आत्माको जहातोत श्रस्तित्व है, यह विश्वास श्रीर श्रात्माका वास्तविक जड़ातीत प्रस्तित्व ये दोनों एक नहीं हैं। किन्तु इस भ्रमारमक युक्तिक भनुसार ज्ञान और प्रकृत अस्तिलकी मध्य कोई प्रश्वकता नहीं बतलाई जाती, जानको ही प्रकृत अस्तिल क्षक्य माना गया है। फिर यथाय में श्रात्माका ऐसा श्रस्तित्व रहने पर भी, वह इस लोगों के जानकी विषयीभूत नहीं हो सकती । बात्माकी हम लोगों के जानकी विषयीभूत होनेमें बन्धान्य पदार्थी को तरह इसे भी कैंटिगरीसमूहके अधीन होना पड़ेगा। जिन्तु इस प्रकारकी अवस्था प्राप्त होना श्रमभाव है। खर्य जाता निज ज्ञानको विषयोभ्त नहीं हो सकती। श्रात्माको ज्ञानके विषयोभूत होनीने एक ही सुहुत्त<sup>°</sup> में उसे जाता और जानका विषय होना पड़ता है। इस प्रकारकी धारणा सम्पूर्ण अयोतिक है। कल्पनावलसे प्ररोर श्रोर श्रात्माको पृथक्ता शतु- मित हो सकती है। किन्तु इसिनिये चगरोरो पाकाका जन्त परितल खीकार नहीं किया जा सकता। उपरि-उक्त युक्तियोंको महायतासे काच्छने यह प्रतिपत्र किया है, कि मानाका परितल इस खोगेंके चानके विषयो-भूत नहीं है और मानाका ऐसा प्रस्तिल खोकार करके उस भिक्तिके जपर को मनोविच्चानगास्त्र ( Rational psychology)-को प्रतिष्ठा हुई है, ऐसे मनोविच्चान को मोमांसा भी स्नमान्तक है। परन्तु ऐसे मास्तिको सार्थकता यह है. कि यह इम नोगोंको प्रचायतिको सीमा निर्देश ( Limits ) कर देती है।

कार्यके सतसे जगत भीर जागतिक पदार्थी के खरूपरे इस लीग यवगत नहीं हो सकते। इन मब मतीन्द्रिय पदार्थी के सम्बन्धमें जो हमारे ज्ञानके विषयो-भूत नहीं हैं, के टिगरो प्रयुक्त होनेसे कितने परस्पर विरोधिमनो' (antinomies)को उत्पत्ति होती है। जै से-जगतके देशतः श्रीर कासतः श्रादि हैं ( has beginning in time and limits in space ) तथा जगत्वे देश श्रोर काल सम्बन्धमें श्राहि नहीं है। दोनों विरोधी मतींको जगतसम्बन्धने पार्धकता समान है। विम्तार हो जानेके भयसे सभी प्रकारकी प्राण्डिनोमियों (antenomies) का एक खनहीं किया गया। इन सब विरोधो मतीको सबतारणा करके काएटने यह प्रति-पादन किया है, कि जो मब वस्तु इस लोगींके चानकी विषयीभूत हैं, उन्होंके एम्बन्धर्म के टिगरो प्रयुक्त हो सकती 🕏 । जो द्वानको श्रविषय हैं, उन समन्त प्रतिमानन पदार्थी (extra-mental existences)-के सब्बन्धि यदि कौटिगरीका प्रयोग किया जाय, तो पूर्वीत कप से विरोधको उत्पत्ति होता है। सुतरां जगत्का प्रकत-खरूप जाएं के मतरी जानके विषयीभूत नहीं है।

ईखरके अस्तित्व सम्बन्धों भो काण्डका मत पूर्वीत प्रकारका है। ज्ञानको चोर देखने चे ईखरके चस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता। साधारणतः ईखरका - अस्तित्व प्रमाणित करने के लिये जो सब युक्तियां प्रयुत इमा करती हैं, वे भ्रमात्मक है। काण्डका कहना है, कि ईखरका अस्तित्व प्रमाणित करने के लिये साधारणतः तीन अधियों की युक्तिकी चवतारणा देखी जाती है।

प्रथम तत्त्वज्ञानम् सन वा घण्टी बाजिकल युक्ति (Ontological argument)। वह युक्ति यों है-इम खोगोंकी मनमें सर्वाय चा नित्व और मन्य पदार्थ (a being the most real of all )-क प्रस्तित सम्बन्धमें धारणा वा विम्हास है। किन्तु जो सत्य है, उसका मस्तित्व भी अवग्रामावो है. सतर्ग ईखरका श्रस्तित्व है। काएट हा करना है, कि के बन अस्तित्वमात (Bare existence) कड़नेसे उन वस्तुका कोई ज्ञान इसलीगांक नहीं होता। फिर 'अण्टोलाजिकल' युक्तिपूर्ण' स्त्रम क्यो 'है ? इसकी उत्तरमें काएटने कहा है, कि यह युक्ति ईखरकी ग्रस्तित्व सम्बन्धीय धारणामावसे देखाका प्रकत यह्तित्व ( from idea to actual existence ) प्रति-पादन करनेको कोशिश करती है। देखर सत्य हैं, ऐसी इम लोगों को धारणा है। सुतरां इस धारणाका प्रस्तिल खीकार किया जा मकता है। किन्तु धारवाकी प्रस्तिल से धारवाको निदिष्ट वस्तुका परितलं खोकार करने-का कोई कारण टेखनेमें नहीं श्राता। दितीयत: देखाता प्रस्तित्व सप्रमाणित करने के लिये जगत्ताव-मृतक युक्तियां (cosmological argument) प्रयुक्त हुमा करतो है। इस येणोको युत्तिने जागतिक कार्ये कारण संस्थान देखा का कित्रव प्रतिपन किया है। जागतिक सभी कार्यावली कारण-संयोगसे मंघटित इद्रे हैं। जागतिक व्यापार कार्य कारणकी मुझलामाल है बोर देखर इस कार्यकारण शुक्कको मिरीदेश पर वन मान है। वे शादिकारण सक्य ( the firstcause ) हैं। ईश्वर खयं कारणको विषयीभूत नहीं है। काष्ट्रका कहना है, कि कार्य कार्य श्रहताकी भनना न जाह कर असकी बदली देखर प्रस्टका ही प्रयोग किया गया है। कार्य कारणसम्बन्ध-ज्ञान (Category of Causality) इम लोगों के इन्द्रियन ज्ञानके लिए हो प्रयक्त हो सकता है। किन्तु इन्द्रियज ज्ञानसे हम लीग किस प्रकार द्रेश्वरचानको समभ सक्तेंगे, यही विवेच विषय है। परन्तु एक प्रादिकारणकी अस्तिलका खीकार करनेथे भी 'वे ईम्बर हैं' ऐसा प्रतिपत्र करनेने पुनः नस्त्रम् नम् नम् वा अप्टोनाजिनन युक्ति ( Outralogical argument) का पात्रय खेना पहता है, पर इसका असारत पहले ही प्रांतपादित हुआ है।

ई खरका अस्तित्व प्रतिपादन करने के लिये एक और श्रेणीकी युक्तिको अवतारणा को गई है जिसका संचिप्त समंदस प्रकार है, - जागतिक सभी कार्य किसी न किसी उद्देशासे प्रणीदित हो कर चलते हैं। संसारमें किसी भी पदायं की उत्पत्ति व्ययं नहीं है। जागतिक कार्यावलोको प्रकृति पर्यातोचना करने व यह साफ साफ देखनेमें बाता है, कि पदाव सम इके संयोग, वियोग, विकार दरमदि व्यापार उद्देशा साधनोद्देशासे ही निर्वोहित होते हैं; किन्तु उद्देश्यमात ही च्चानमुसक है ; जगत्वे अन्तर्नि हित यह उद्देशस्त्रीत श्राप हो शाप प्रवाहित नहीं होता। इसकी एक मृत है घीर ईखर ही इसके मृ लखक्ष हैं। ईखरने जगत्को अपने अभिवाया-नुरूप करने सृष्टि की है और जगत्की समस्त कार्या-वलीमें ही इस अभिपायका निदर्शन पाया जाता है। सुतरां इस ये णीको युक्तिके अनुसार जगत्कार्यावलोकी प्रक्रति पर्याचीचना करके कारणका निर्देश किया गया है। यह टेलियोनाजिम् युति ( teleological argument ) नामसे प्रसिद्ध है।

कार्य्टने ईखरसम्बन्धीय बन्धान्य युत्तिकी तरह इस युतिको भो सारवाचा स्रोकार नहीं की। उनको प्रथम भापत्ति यह है, कि इसमें ईम्बरको मानवके श्रादग्र पर गठित किया गया है (it is an anthropomorphic conception)। भारकर जिन प्रकार उपादानके सं योगसे अपने अभिप्रायातुमार सृति वनाते हैं, देखरने भी उसी प्रणालोक अनुसार जगतुका निर्माण किया है। इसमें जगत् मानी देखरके शिल्पन पुरुषका परिचय खुरूप है और ईखरको शिल्पोखरूप प्रतिपन्न किया गया े है। कार्य्टने मतसे जगत्ने शिल्पने पुरख वा जगतकार्या-वलीको उद्देश्य-प्रवणताका कारण निर्देश कर्निमें दृष्वरका अस्तिल स्वीकार करनेका कोई प्रयोजन नहीं देखा जाता। जुड्ग्तिसम्हते संयोगरी हो जागति ह क्रियावली निर्वाहित होती है। परन्तु जागतिक व्यापार समृहते स्था जो शिलाने पुरस वा उद्देश्य अन्तिनि हित देखा जाता है, वह इम लोगोंको तरह ज्ञानात्मकश्रात का कार्य है, बन्धशतिका कार्य नहीं है, ऐसा किसने

महा ? इस लोग शात्मसाद्यय कल्पना करके देखरकां अस्तिल प्रतिपादन करते हैं। जङ्ग्रतिमम् इते एकत हो भर कार्य करनेसे उसका फल यह होता है, कि वड ज्ञानमूलक काय को तरह दिखाई नहीं देता, ऐसा किसने कहा ? अतएव इस प्रकार एक जानमय अति प्राक्तिक शिक्तका श्रस्तित्व स्वोकार करनेको आवश्यकता ही क्या ? तक के समय जगत्ते एक विधाता पुरुष (artificer or designer) का अस्तित्व स्वीकार कर सेने पर भी उन्हें सब श्रितामस्यत देखर कहने का कोई कारण टेखर्नमें नहीं बाता। प्रथमतः श्रन्यान्य ग्रिल्पीकी तरह छन्दोंने उपादान संग्रह कर के स्टिश्रा गठनकाय धम्पन निया है, इस कारण वे सृष्टिकत्ती हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं है। दितीयतः, जगत्म घटनो शक्तिका ईखरत्व प्रतिपादन करनेमें यह प्रति जो असोम ( infinite) है, उसे प्रमाणित करना होगा। किन्तु इसका त्रसीमत्व प्रतिपन करनेमें फिर चण्डोलाजिकल युक्तिका पात्रय ग्रहण करना पड़ता है। किन्तु कार्एने पहले इसका भी घमारत्व दिखलाया है। सुतर्ग कार्एकी मतसे देखरका अस्तित्व सप्रभीषित अरनेके लिये जिन तोन प्रकारकी युक्तियोंका आयय लेना पड़ा है, वे सभी युत्तियां भ्रमात्मक है।

सभी यह प्रश्न वठ सकता है, कि जगत्, ईखर बीर प्रात्मां के सम्बन्धों यदि हम लोगों के ययाय में कोई ज्ञान नहीं है, तो हम लोगों के हम सम्बन्धों जो आहडिया हैं, उनको सार्थ कता क्या है ? इस पर काण्ड का कहना है, कि इनकी सार्थ कता कस्त्रीकार करनेका कोई उपाय नहीं है। हम लोगों के प्रजायकि-प्रवित्त त आहडिया वा भावों (the ideas of reason) के अनुयायो पदार्थीका ज्ञान हम लोगों में नहीं रह सकता। किन्तु ये सब भाव हम लोगों के ज्ञानराज्यके मध्य श्वद्धला विधान करते हैं (though not cons titutive, they are regulative principles)। जिस प्रकार हम लोगों को मानमिकहित्यों का श्रेणों विभाग करते समय पात्माका अन्तिल मान लेनेने उनके मध्य श्वद्धला स्थापित होता है, उसो प्रकार जगत भीर ईस्वरका सस्तिल मान लेनेसे हम लागों के चिन्ता करनेके पंय सुगम ही जाते हैं। ये तीनी ब्राइडिया हम लोगों के चानराज्यमें ऐका खापनके साधनभूत हैं।

यभो यह समस्य रखना चाहिये, कि बाला, जनत् भीर देंखर हम लोगोको जानको वहिर्मृत होने पर भा छनका जो प्रस्तित्व नहीं है, यह निर्देश नहीं किया जा सकता! ये इस लोगों के जानको विषयोभूत नहों हैं, इसका प्रकृत ताल्पर्य यह, कि से मब इस लोगों के जानक नियमाधीन नहीं हैं। जानके हिसाबसे दनका प्रस्तित्व प्रवगत नहीं होने पर भी, काण्टने दूसरे हिसाबसे इसका प्रस्तित्व प्रतिपादन किया है।

इसके बाद "प्रचायितका चान विचार" (critique of the pure speculative Reason) नामक यमका संचित्र सार दिया जाता है। इसमें यह देखा जायगा, कि चानतत्त्व (theory of knowledge) प्रतिपादन ही इस मंग्रका सुख्य उद्देश्य है भीर चान सुख्य है। "प्रचायितको क्रियायितको विचार" (Critique of Practical Reason) नामक ग्रंथमें इस जोगों की इच्छाइत्ति (Conotion or Volition) के प्रकृतिस्वस्थमें पर्योगोचना की गई है।

इच्छा प्रजायिक की प्रक्रति निर्देश कर देती है। प्रजा इच्छाने सहयोग से क्रिया गोल हो. ज ने क्रिया भमूह- की स्टिश्व करती है।

प्रश्नामिका कार्यं यहां पर स्टिखानीय ( Creative, not regulative ) है। प्रश्नामिक अपनी इच्छा-गिक्तिका एडीधन करके अपनी इच्छाको कार्यं में परिचत करती है। सुतर्श इच्छा बाह्यवस्तु-प्रचीदित होगी।

पंडले यह प्रतिपत्र हुया है, कि कार्छके मतानुः सारं प्रश्नाका श्रानमूलक श्रंग (Speculative reason) वस्तुका स्वरूपन्नान प्रदान नहीं कर संजता। किन्तु प्रज्ञाको क्रियायित (Practical reason) किय प्रकार इस श्रानात्मक मायाको वहिम्रेत है और जिस प्रजार इस श्रानात्मक मायाको वहिम्रेत है और जिस प्रजार इस खोगों को स्वरूपनान देतो है, कार्युन अपने यंखके इस श्रंगों इसका प्रतिपादन किया है।

वाह्यजगत्की यदि इस लोग घवने ज्ञानके विषयो -भूतमान लें, तो उसे घपने मानसिक नियमेंकि चथान Vol. XIII. 120 करना होगा। प्रतएव वह उसी प्रवस्थामें रूपान्त श्ति हो कर हम लोगांक मनोराज्यमें प्रवेशलाम करता है। यथां में वाक्ष्य जगत् कह कर हम लोगांका जो विद्याम है, वह मनश्कारियत है। वेयल प्रस्तित्व छोड़ कर हम लोगांका प्रोर कोई विषय नहीं जानते। किन्तु हम लोगोंको इन्हामूलक कार्य वलो हम लोगोंक मनमें उत्पन्न हो कर वेयल वाह्य जगत्में प्रकाश पातो है। इसे कारण हम लोगोंको इन्हावृत्ति प्रात्माका प्रक्त-स्वक्ष्य निर्देश करती है।

वाद्याज्ञानको उत्पत्ति मन श्रीर वाद्यजगत्के संयोगसे हुई है। किन्तु इच्छाम बक कार्यावली ( vountary actions )को उत्पत्तिका हेत् यावना है । प्राय: टेखनेमें त्राता है, कि हम लोगोंको दुच्छावृत्ति समी समय प्रचानियन्त्रित हो कर कार्यं नहीं करती। वास्त्रवस्त् भीने भी भनेक समय इस लोगीको इच्छाकी गतिको नियन्तित करती है। काग्टका कहना है, कि इम लोगींको प्रकृति सर्वधा प्रचागील (Rational) नहीं है। इन्द्रियवृत्तिने अधीन होनेने नारण (Sensuous nature) वाहाबस्त हम खोगी को इच्छाके जार प्रभाव उ लतः है। इमारो सुखनाभकी इच्छा वा अवस्तुपर्वात्तंत है। किन्तु ने तिक नियमावली ही (moral laws) इस सोगों की इच्छावृत्तिकी प्रधान नियामक है। इच्छावृत्ति व पचमें ने तिक्या एन अनित-क्रमचीय है। इसको चमता घौर सारवस्वा घस्वीकार करनेका कोई खपाय नहीं। नै तिकशासन प्रभुको तरह इच्छावृत्तिकं छपर भादेश करता है और यह भादेश संगयको अपेचा नहां रखता the moral law is a categorical imperative )। नैतिकशासन सिफ व्यक्तिगत इच्छाके नियामक नहीं है, प्रचाशीनमातकी हो इक्शहरि; ने तिक नियमके शासनाधीन है। अतएव न तिक नियम हाव भाम ( universal ) है। नीतिक ग्रासन प्रजायक्तिका स्वत्रवित ति नियमसात ( antonomy of practical ranson ) है। काएटने नै तिक काय को िम्न तीवन अच्छा बनलाये हैं,-किसी कार्य की क्ष्म व करने वे उस काय का प्रवरीक इच्छाके चनाहित मिल्ति वा न तिक सूत्र यदि साव भोमद्भवमें रिहीत हो, तो वह कार्य ययाय में नीतिनस्त होगा।

नैतिक्यासन सुखदु:खनिरपेच है। सुखलाभकी भागामे वा दुःखनिवृत्तिको निये काग्छका सत है, कि नीतिककार्यं अनुष्ठित नहीं होता । इस लोगों को इच्छाद्यत्ति जब वास्त्रवस्त-प्रणोदित होती है, तब सुख-लाभ ही इमारो कार्यावलीका चरम लच्छा हो जाता है। सुखताभने उद्देश्यमे कार्यं निर्वाद्य त्यवसायात्मिका-बुडिम जुक नौतिक नियमकी अल'व्यगासन लामालाभके जपर दृष्टिपात नहां करता, यह मव्धा निष्काम है। यदि कणमात्र व्यक्तिगत सुखदुःखकी क्राया नैतिकः कार्यं के उत्पर पतित हो, तो उसी समय कार्यं को नै तिक प्रकृति विनष्ट हो जाती है। अपने प्रति मानवक जो स्वाभावको प्रोति (self-love) है, उन भो काग्छने एक सदुवृदित नहीं बतलाया है। नै तिक शामन सुख-का हेतु नहीं है; इस कारण काण्टके मतानुसार नैतिक शासन स्वतः हो इस लोगो कं प्रेसको सामग्री नहीं है, भिताकी सामग्रो है। उसी प्रकार करत<sup>े</sup> व्यकार्यका भी इस लोग अनिच्छाके साथ पालन करते हैं।

नैतिक ग्रासनके यस्ति छसे कार्य्डने याला श्रीर कृष्वरका अस्तित्व प्रतिपत्र किया है। कार्य्हका कहना है, कि जोवनका सर्वे येष्ठ सङ्गल क्या है ? इस प्रश्नर्क रुत्तरमें गुद्धधर्म को ( Virtue ) जीवनका परममङ्गत नहीं वाइ सकते। सखाविक्षित्र धमं मङ्गलपदवाच मही है। सत्रां सखसम्मिलत धमें ही जीवनका सर्व श्रेष्ठ मङ्गल हैं। काएटने पहले हो कहा है, कि धर्म ग्रर्थात नैतिक कार्यावलीके साथ सुखुका केंद्रि प्रक्ततिगत सम्बन्ध नहीं है; धर्म सुखका जनक नहीं है। किस जीवनका जी चरममङ्गल है, वह धम श्रीर सख दोनों की पराकाष्ट्रा (Supreme virtue and Supreme felicity ) है। किन्तु अभी प्रश्न यह हो सकता है, कि इस प्रकार दो विभिन्न प्राक्तिक पदार्थी-का मंद्रोग किम प्रकार साधित इसा है ? काण्टका कहना है, कि इस प्रयुक्ती यथायथ सीमांसा करनेसे isacका प्रस्तित्व स्त्रीकार करना पडेगा (Postulate the existence of God )। नेतिक आडेशका पालन हम लोगोंको अवध्य कर्त्तच्य है। अध्य दन सब कार्योका परिणास यदि सुखसय न हो, तो नै तिक जीवनकी कोई भित्ति नहीं रहतो। कारण, परिणाम-विरस पदाय के प्रति मानव हृदयका स्वाभाविक श्राक षण नहीं रह सकता। इसोसे ईखरने धर्म थीर सुखके सधा संयोग स्थापन कर दिया है। सुखलाम-के लिये धर्म अनुष्ठित नहीं होता। सुख अनुष्टित धुअकर्म का फलमाल (Felicity not the motive but result of virtuous action) है।

धर्म तस्वसे कार्ण्टने श्राक्त श्रास्त (Immortality of the soul) प्रतिपन्न किया है। धर्म की पराक्राष्ट्रा वा सम्पर्ण तालाम यदि जोवनका चरम उद्देश्य हो, तो इस प्रकारकी श्रवस्थाप्राप्ति कार्ण्टके मतमे एक जन्ममें सभ्य नहीं है, जन्मान्तरका श्रस्तित्व श्रवस्थ स्वीक्षार्य है। मनुष्य इन्द्रियदास है, एक जन्ममें धर्म की सामान्य उन्ति ही जीवनमें सन्भव है। एक जोवनकी उन्तिकी मातास्वरूप मान लेनिसे श्रम ख्य जन्ममें हम लोग धर्म को श्राद्य स्थानीय पूर्ण मात्रा पर पहुंच सकते हैं। यह श्रम ख्य जन्मग्रहण एक हो श्राक्त पचनि विधेय हैं। सुतराँ परममङ्गल प्राप्ति यदि यथार्थ में जीवनका लच्चस्थानीय हो, तो भावमान्त्र स्थान्य श्रम स्व श्रम स्थानाय हो, तो भावमान्त्र स्थान्त श्रम स्थान स्थान स्थान हो, तो

उप महावसे देखा जाता है, ति कार्यं ने वाह्यज्ञानकी दृष्टिसे जिन सब पदार्थी का अस्तित अस्तो-कार किया है, नैतिक ज्ञानको सहायतासे उनका अस्तित्व प्रतिपन्न किया है। इसीसे वार्यं का अनुमी-दित ज्ञान और नैतिक जगत्का पार्यं का प्रतीयमान होता है।

कारहने अपने नोतितस्वमें जिस प्रकार नैतिक जोवनका प्रचानियन्त्रित भाव (Rationalistic side ) परिस्पुट कर दिया है, धम तस्व सम्बन्धमें कारहका मत भो उसी प्रकार है। "Religion within the Limits of Mere Reason" नामक प्रस्में कारहने धम के स्वरूप व्याख्यामें नेतिक ग्रासनको हो धम का प्रकारस्वरूप वतलाया है। कत्ते व्य पालन हो कारहः के मतसे धम का सार है। किसो कत्ते व्यक्म को देखरका ग्राहेग जान कर पोछे उसका पालन करनेसे खरे बादिष्ट धर्म (Revealed Religiou) बीर किमी कर्म की कर्त व्य ममक कर उनके धनुष्ठान करने पे पे हे यदि कर्म को देखरादिष्ट ममका नाय, तो छत रूपके धर्म की प्राक्तिक-धर्म (natural religion) कहते हैं। धर्म मन्प्रदाय (church कार्यक मतने देखर-प्रवित्त ने तिकधासनाधीन समानमात्र (Union of all good men under the moral govern ment of God) है। प्रजासन्तात विश्वाम (rational belief) धर्म सम्प्रदाय (church किमी मिति खक्य है बीर इसी प्रकारका विश्वाम धर्म सन्प्रदायकी सार्ध-भीमत्वकी मूचना करता है। क्योंकि जो विश्वाम प्रजासन्तात है। दम प्रकार मतभी द होने के कारणका एकान्त असदाव है। दम प्रकार मतभी द होने के कारणका एकान्त असदाव है। दम के बाद कार्यन प्रकृत धर्म सन्प्रदायके लक्षण बतनाये हैं जिनका छत्ने ख विस्तार हो जाने के भयसे नहीं किया गया।

कार्यने 'क्रिटिक श्राव प्योर रिजन' ( The Critique of Pure Reason) नामक यन्यांगर्ने इस लोगींको ज्ञानहत्तिके सम्बन्ध (understanding)में आसीचना की है। उनके दर्भनके दितोयांग्रमें प्रचाको क्रियामित ( will ) के सम्बन्धमें तथा उत्त ग्रन्थ के दितीय भाग "अन्-भूति-वृत्तिका विचार" ( The Critique of Judgment) नामक अंशमें अनुभूति (feelings) के सम्बन्धमें बालोचना की गई है। यह ब्रंब पूर्व वर्त्ती होन भं शका संयोग विधान करता है। ऋों कि इस लोगों की अनुभूतिवृत्ति (feeling) बुद्धिवृत्ति और इच्छावृत्ति (Cognition and volition )-की सध्यपर्शयभुत है। भनुभृति वृदितम् बकचान (Judgment) बुद्धिवृदित (Understanding) श्रीर प्रज्ञा (reason)को मञ्च स्थानीय है। बुद्धिहरित वाद्यजगत्का ज्ञान और प्रजाकी क्रियामिता ने तिकाजगतको क्रियावलोका परिचय देशो है। दोनों में किसो विशेष सम्बन्धका प्रस्तित्व नहीं देखा जाता। किन्तु अनुभृतिम नक ज्ञान ( Judgment ) साव भीमके हिसाबसे किसी विशेष पदार्थ में रह कर उसकी प्रकृति निरूपण करता है।

इस हितके प्रश्नीत् अनुभवस् लक्ष ज्ञानहिति ( Judgment )के वससे इस लोग वाज्यप्रकृतिके बहुत्वके

सध्य एकत्वका मूल (ground of unity) देख पातै हैं। प्रकृतिगत एक लाकि प्रकार प्रकाश पाता है. इमको पर्याचीचना करतेमें यह जाना जाता है, कि प्रकृतिके मन्ति कित किरुपकी ग्रन (the notion of design in nature ) प्रकृतिक एकत्वका परिचय देता है। साधारणत: ग्रिड्वकीयल वा design कड़नेसे इस लीग जो समभाते हैं, वह मान्म ही जानेसे ही चत्रा प्रकृति के एहत्व वाष्ट्रयका याथार्थ्य प्रतिपद होगा । चानको पोरंग देखनंस (on the subjective side) शिल्पकी गल वाडिजाइन का मर्थ होता है एक स्व-सम्पृष और उद्देश्यद्योतकभाव (a definite idea) प्रकृतिमें उस भावकी अभिन्यति ही प्रकृतिके चन्तिनि -हित शिल्पको शत्तका प्रक्रत स्वरूप है। किल्तु प्रकृति-में इस अभिव्यति ही प्रक्रिया किस प्रकार होती है ? इस जीग साधारणतः जहां शिख्य कीशल टेख पाते हैं. वड़ां एक अन्तर्नि डित उद्देशा (end) का अस्तित्व भी भवगासाती है भीर धनानिंदित यह छह्या सभी प्रक्रियाओं का बन्धनीयितास्वरूप (bond of unity) है। म्लट्हेश्य नहीं जाननेसे इस लोग केवल प्रक्रियावार्त्रं ग्रहेख कर शिरंपकी गलका हाल नहीं जान सकते। शिल्पीका छहे स्थ त्या हे तथा इस छहे स्थ-की कार्यं परिणाति कहां तक साधित हुई है, जाने बिना के वल प्राणशून्य घं श देख कर विषयका ययार्थं तथ्य जानना असम्भव है। सुतरां अन्तनिं हित उद्देश्यका विकाश ही शिल्पकी शलका मूल श्रीर उवादान उद्देश्य विकाशका साधनभूत है।

जगत्में साधारणतः उद्देश श्रीर तत्मधनभूत उपादानका सामञ्जस्य (adoptation of means to end) प्रायः दृष्टगोचर हुआ करता है। काण्टके मतस्य यह प्राकृतिक सामञ्जस्य दो प्रकारसे ग्रहीत हो सकता है, प्रयसतः इम लोगों की मनोद्यतिको जपर इनका कार्यं किस प्रकार है, उमका निर्णय (subjectively conceived), द्वितीयतः पदार्थं गत प्रकृति-निर्णय (objectively conceived)। पहलेसे इम लोगोंके सौन्दर्यज्ञान (aesthetic judgment)-को श्रीर दूसरेसे उद्देश्यसूचक ज्ञान (teleological judgment) को उत्पत्ति हुई है। सीन्द्रयं ज्ञानिवचःर (Critique of aesthetic judgment) नामक प्र'शमें मीन्द्रयं की प्रक्राति के सम्बन्धमें प्रालीचना है। काण्डका कहना है, कि मीन्द्रयं ज्ञान जब इमलोगों की उपलब्धि के जार प्रनिकां समें निर्भार करता है, तब मीन्द्रयं का प्रक्रातत्त्व ज्ञानिमें हम लोगों के सीन्द्रयं ज्ञानका विश्लेषण आवश्यक है। काण्डकी मोमां साका पत बहुत मं जोपने लिखा जाता है।

पहला, सुन्दर वस्तु (the beautiful) मनमें श्रापही पाप साथ संस्ववहीन आनन्दको बढ़ाती है। चो इमारे तथा ट्रसरे व्यक्तिके पर्चा हितकर वा मनो सद है उत्तर्भ इम खोगों का स्वर्थ संस्त्र है। वस्तु देखनेसे जो बानन्द उत्पन्न होता है, उसमें ऐसा भाव नहीं है। सुन्दर वस्तु भाव ही आप भानन्द देती है। जीवल यानन्द देता है, इसी कारण सुन्दर वसु जो इस लोगोंको प्रोतिजनक है मी नहीं, प्रोति-जनकत्व इसका स्वभावगत है। द्रसरा, सुन्दर वस्तु देखनेस को श्रानन्द होता है, वह साव जनिक ( universal के, व्यक्तिगत श्राष्ट्राद नहीं है। जो वसु मेरे वचमें प्रीति कर है, वह दूधरेकी पचमें प्रोतिकर नहीं भी हो सकती है। किन्तु जो सुन्दर है, यह सर्वीके पचने प्रीतिजनक है। तीसरा, वसु विभीषका उद्देश्य (end) सौन्द्य का स्वरूप नहीं है, श्राकारगत सामञ्जस्य सौन्दयं का प्रकृति स्वरूप है। चौया, स्नद्द वसुकी हृदयग्राहिता अवध्य-भावी ( necessary ) है । सौन्द्यं के उपरि-उक्त लचग बतला कर काग्टने महामहिम वसु (the sublime)-का स्वरूप निर्देश किया है। उन्होंने कहा है, कि महामहिमल (sublimity) प्रकृतिका अन्तिनि हित भाव नहीं है, यह केवल इस लोगींके सानसिकभाव प्रकृति पर प्रतिविश्वित है । वात्यान्दोलित समुद्र विस्मय श्रीर महिमामिष्डत नहीं है, उसे देख कर हम लोगों -क मनमें जो भाव उदय होता है, वही महामहिम (sublime) है। विस्तार हो जानेके भयने अन्य न्य लच्चणो'का उन्नेख नहीं किया गया।

स्ट्रिश्चम चन चानिवचार नामक अंध्र (critique of teleological judgment )में स्ट्रिश्च और तत्-साधन-भूत स्पादानके सामजस्य (objective adaptation) सम्बन्धमें पर्याक्षीचना की गई है, प्राक्षतिक सामञ्जस्य दो प्रकारका है, वाह्य (external adaptation) भीर प्राध्यत्तरीण (internal adaptation)। एक उद्देश्वते प्रति बच्च करके तत्साधनीहे भर्म विभिन्न वसुप्रींके मध्य सम्बन्ध स्थापित छोनेने उसे वाह्य सामञ्जस्य कहते हैं। जैसे, ससुद्रतीरस्थ बालुकाराणि पाइनव्रचको वृद्धिको उपयोगी है। साम्यत्तरीण सामञ्जस्य किना विभिन्न पदार्थ योगका उद्देश्य स्थित नहीं होता, उद्देश्य (end) सन्ति हित रह कर तत्माधनभूत उवादानींको नियल्वत करता है और प्राणीक सरोरमें इस स्थापका सामञ्जस्य देखनेमें साना है। सरोरके सभी कार्य प्राण सस्थितिक जपर लच्चा करके निर्वाहित होते हैं और प्राण सरोरके जपर प्रभाव डाल कर स्थानो क्रिया नियल्वत करता है। इसो प्रकार दोनोंको क्रिया और प्रतिन्वत करता है। इसो प्रकार दोनोंको क्रिया और प्रतिन्वता सामञ्जस्यको स्थि हुई है।

कारह ते दर्म नने यूरोपीय दार्म निकाजगत्में जै सी अपनी गोटी जमाई थी, अन्य किसी दर्म नके भाग्यमें वैसा बदा न था। दार्म निका प्रथाकी अभिनव मतके वैचित्रको कारण शिचित व्यक्तिमालकी ही दृष्टि दम्प न- शास्त्रकी और आक्षष्ट हुई थी। कार्एको मतानुवर्त्ती पण्डितोंके मध्य रिनहोल्ड (Reinhold), बार्डि ली (Bardili), सुलज (Schulze), फ्राइज (Fries), क्रुग (Krug), बाउटरवेक (Bouterweek) आदि पण्डित ही विशेष प्रसिद्ध हैं। हपरि-उक्त पण्डितगण कार्एटोय दम्भ नका समर्थ न और व्याख्या कर गये हैं।

का गटकी दार्श निका भित्तिके जगर जो अपने दर्श न-को प्रतिष्ठा कर गये हैं, उन दार्श निकींके मध्य फिकटे (Fichte) का नाम सविशेष प्रसिद्ध है।

फिकट-प्रवित्त दर्भ न काएक दर्भ नका साचात् फलस्क्य है। काएक प्रवित्त त दार्भ निकीं के मध्य हे तबाद (Dualism) नका समावेश देखा जाता है। फिकटें मतानुसार काएक दर्भ नको मुलिमित्त ज्ञान-तस्व (Theory of knowledge) की पर्यासोचना करनेते दस है तबादका श्रस्तिल स्वोजार नहीं किया जा सकता। फिकटेंने कहा है, कि काएट दश्वनको म लिमित्ते यदि न्याय क्षति प्रशानुसार मोमांसा को जाय, तो फिकटेके खप्रवित्ति मत अर्थात् तत्यव-त्तिंत प्रद्वेतवाद पर पहुंचना पड़ेगा।

पिकटिका दगेन काण्छोय दश<sup>र</sup>नके जयर प्रति िंठत है, यह पहले हो कहा जा चुका है। भन: फिकटेको काएउके साथ एक ्ये योके दार्श निकां में गिन सकते हैं, जिल्ला इस श्रेणीको टाग निक्रमण काय्टके टार्धनिक सतको कुछ भो ग्रहण नहीं करति। दार्घ निक जैकि वि ( Jacobi ) इस मम्प्रदायके अप्रको हैं। काएटने अपने दग न (Critic of Pure Reason) में जिस अच्च यवादका प्रचार किया है, उसरे लोगोंके मनमें यागङ्का भीर भोतिका सञ्चार होता है। चान (em pirical knowledge) देखर और शाकाक अस्तिल का विषय क्रक मा नहीं जानता, मानवके मनमें यह विखास निरामा और विपटका सञ्चार करता है। यदा 'ग्रैकटिकल रिजन' अंग्रसे काएट ईखर भीर श्रास है प्रस्तिलको प्रतिष्ठा कर गये हैं, किन्तु वह प्रमाण द्वारा रुद्दीत न ही कर स्वीक्षत विषयके जैसा ग्टहोत हुआ है, इस कारण ऐसे प्रस्तित्व-स्वीकारमें मनुष्योंके मनको परिपुष्ट नहीं कर सकता । जैकवि ( Jacobi )-प्रवित्ति दश्रान कारहोय दश्रीनकी प्रति-क्रियारे उत्पन्न इया है। काण्टको मत्रे जो प्रमाणको विषयीभूत है, वह विखासयीय्य नहीं है अर्थात् उत्तर जवर इस लोगों का विम्बाम नहीं ही सकता। जैकवि ने इसका विपरोत मत प्रचार किया है। उनका कहना है, कि जो इसारे ज्ञानकी उच्चसोमा पर अवस्थित है, जैसे बास्तिका जान इत्यादि, वह प्रमाणको सतीत है; प्रमाणकी प्रक्रियावली इस स्थान पर पहुंच नहीं सकतो। सुतरां इन सब विषयों का चान हम लोगों का धनुभृतिम नक ज्ञान (feeling) है, सनका सांगि-द्धिक श्रास्तिका बुद्धि ( belief or intuetive tognition )-को उत्तपर निभेद करता है। जो कविने काएट-दग्नका प्रतिवाद करके स्वप्रवित्ति इस मास्तिमा विश्वासम्तक दग्रैन (Faith philosophy )-का प्रचार किया है।

फिक्टे-प्रवर्तित दर्शन (Fichtean Philosophy)।
क। यह वाष्ट्राजगत्ते पस्तित्वको सन्पूर्ण कृपने पान्नोVol. XIII 121

कार न कर पर्क थे। वाह्यजगत्का खरू इस लीगोंके यक्त यहां पर भी वाह्यजगत् इस लोगोंके सनके जपर प्रथमा प्रभाव डाजता है। वाह्यजगत्की प्रकृति न ने जानने पर भी सनके जपर किया (Outer impact) इस लोग उपलब्ध कर सकते हैं। फिकटिको सतमे काण्डको निर्देष्ट वाह्यजगत्का प्रस्तित्व स्वप्राक्त है। इस लोगोंने खतन्त्व तथा विभिन्न प्रकृतिक वाह्यजगत् नामक किमो पदार्थका प्रस्तित्व निर्देश करना प्रसङ्कत है। किस प्रकारको युक्तिका प्रवन्तवन करको फिकटे उपरि उक्त तत्व पर पहुंचे हैं, संचि में उसका उक्ते ख किया जाता है।

इम लोगों के इन्द्रियज्ञानके प्रत्येक कार्यमें (in every perception ) sial (subject or ego) भौर जानका विषय (Object or non-ego) ये दोनों भंग विद्यमान हैं। ये दोनों हो भंग है तवाद की सचना करते हैं तथा इन दोनों मेंसे एक दूधरेका क्यान्तर है वा दूसरेसे पाविभूत हुमा है, यदि इमे प्रमाणित कर सकें, तो बहै तवाद मतको प्रतिष्ठा होगी। यदि जाता प्रयति मन (ego) चोय पदार्थं अर्थात् वाद्यजगत् ( non-ego) में उत्पन्न इसा है, यदि यह प्रतिपन्न किया जाय त्रधीत् मन जड्का विकारमात है, स्वतन्त्र कोई पदार्थ नहीं है यह दिखाया जाय तो जड़वाद (materialism )को प्रतिष्ठा होगी। यथवा च यपदार्थ ( nonego). जातासे उत्वन इया है अर्थात् वाझ्यजगत् मनसे कोई स्वतन्त्र पदायं नहीं है, यह प्रतिवन्न होनेसे अध्यात्मवाद वा श्राइडियालिज्म ( idealism )की पतिष्ठा हुई ऐसा समस्तरा चाहिये। किकटे शेषोत सतको प्रवरत के हैं। उन्हों ने कहा है, कि काएटने जिह वसुको स्वकृष (things in themselves)का अस्तित्व स्वीकार किया है। उसका मूल क्या है? कार्एटका कहना है, कि वस्तु के स्वक्पने इस लोगा की इन्द्रि-यानुभूति (sensation)का उद्घेषन किया है। फिक्टे काइते हैं, कि इन्द्रियानुभूतिसम् ह (sensation) 1 कारण निर्देश कारनेमें वाह्यवस्तुको अस्तिः वाह्यवा भ्वमात्मक है। बाह्यवस्तु जो मनसे स्थतन्त्र पदा है, जिस प्रकार मनको ऊपर अपनी क्रिया फौला प्रकती

है ? सुतरां बाह्यजगत, मनःख्रष्ट पदार्व है, बति-मानस पटार्च नहीं (not-e tramental thing) है। फिकटेका कड़ना है, कि शास्ता (ego) सव विषयों का म लाधार है श्रीर इसीसे सभी विषयों की उत्पत्ति इंदे है। यह पात्मा कहनेसे व्यक्तिगत भात्म चान ( individual ego )-का बीध नहीं होता, विखजनिक जानके मृलखरूप परमातमा वा मृलप्रजाः म्राति ( universal ego or universal reason )-का बीध होता है। टाग्रंनिक फिक्टे हो सबसे पहले डाइतेक्टिक प्रया ( Dialectic method )का स्तर पात कर गये हैं। काग्टने भवने दार्थ निक सतके प्रचार-में फिकटेको तरह किसी एक तस्व (principle)की श्रवतारणासे प्रन्यान्य तस्त्रीका प्रस्तित्व प्रमाणित (deduce) न करके श्रीभाषाम लक प्रथा ( Empirical method )-के जपर विलक्ष निभीर किया है। फिकटेके मतमे जानका क्रम इस प्रकार है, दो विरोधो पची वा प्रतिज्ञाचीने समन्वय ( synthesis ) से तिनीय वचकी पर्यात् समन्वय पचकी उत्पत्ति हुई है। यह खतीय प्रतिचा चपर दोनों को संमाहारमात ( mere juxtaposition ) नहीं है। खतीय प्रतिचा न तनतश्ख-की भवतारं या करती है। इसी प्रकार दितीय समन्वय पचकी विरोधी प्रतिज्ञाका स्थापन करके दोनोंके योगमे फिर खतीय समन्वय पच (third synthesis )-को छत्पत्ति होतो है। ज्ञानका परवर्त्तीक्रम भी इसी प्रकार है। फिकटेने एकलज्ञान (the principle of idenitity )-को इस लोगोंके जानका मृल वतलाया है। एक त्युवान संभयके अतीत है, इसके नहीं रहनेसे हम लोगोंक ज्ञानमात्र हो नहीं रह सकता । फिकटे-प्रव-त्ति यह सूत्र क = क, इसी भाकारमें निर्देश किया जो समता है। प्रवनावन = प्रवनावन, इस प्रतिद्वा दारा अपनापन जो सब जानका मूल है, वह स चित होता है। यह प्रतिचा भारमचानका बत्ती भीर विषय दोनों ही है। दितीय तस्त्र भो फिकटेने निकासिखत याकारमें प्रकाशित किया है. य-क नहीं है-स (Non-A is not = A) उपरि उत्त प्रतिचा सव तो-भावमें निर्वेश नहीं है, क्यों कि श-क, प्रशित करी

खतक वस्तु के परितलको यदि कल्पना को जाय, तो प्रकृते का प्रस्तित्व स्वीकार करना पढ़ेगा। कार्किक क कै सा है, यह नहीं जाननेसे म-क के चानको सन्धाः वना नहीं। भनारम वस्त नहीं है - भारता (non-ego is not = ego); इस प्रतिशासे यह जाना जाता है, जि ध त्मासे स्वतन्त्र वस्त्वा यस्तित्वज्ञान यात्मज्ञानके जपर निभेर करता है। पयो कि अंक्षा (ego) क्या है. यह ज्ञान वहलें नहीं होने हे अन सबस्त (non eg.)-का जान हो हो नहीं अजना। सतरां शासाके यस्तित चान (ego)-को पहले प्रतिष्ठा करनी होगो। उपरोक्त दो प्रतिज्ञा, फिकटिने सतसे यथाक्रम पूर्व पच ( thesis ) भीर उत्तरपद्ध (antithesis)-की स्थानीय है। सुतरा देखा जाता है, कि फिकटेने दित्रोय प्रतिद्वामें यात चान घोर भंनाकाचानम्बक (ego and non ego) दैतवादका सर्विवेश किया है। यदि भावाद्वान ही सभी जानी की मूल ही भीर भावना भन्य निरपेच प्रस्तित्व संबंधे पहेले संवीकार करना पड़े, ती प्रनाल-वस्तु ( non-ego ) के भरितत्वज्ञानकी उत्पत्ति किस प्रकार सांधित इंदे हैं ? यनात्म वस्तुका यंधे यात्माका विपरीत धर्मिकान्तं है। किन्तु धस्तित्व यदि एक शाव स्वीकार ही न किया जाय, तो चनात्म वस्तु चात्माके ही अन्तर्गत हैं, ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा। किन्तु धनांका केंद्रनेसे भारमाका विपरीतप्रकृतिक पदार्थ समका जाता है, इसोने दोनोंकी एकत संख्रित (position and contraposition) श्राचीरयविरोधको सुचना करती है। फिकंटिने दितीय प्रतिज्ञाकी भवता-रणाके समय इस दे तज्ञानमूखक विरोधतस्य (the principle of contradiction )का सनिवेश किया है। हतीय प्रतिज्ञामें उन्हों वे प्रथम प्रतिज्ञा पूर्वपं च ग्रीर हितीय प्रतिचा उत्तरवैच, इन दोनों पचका समन्वय साधन किया है। हिनीय प्रतिकामें विरोध समन्वयका खा समें इस प्रकार है, - प्रनाटम वस्तु (non-ego) यद्यार्थं में पारमाति रिक्त कोई पटार्थं नहीं है। यह भारमाका हो यंग विशेष है। इस लोगों के जानराज्यमें चाता चौर चेय. चारम चौर चनात्म ये दो भेट सचित होति है। किकटिके संतरि यह मेद्रकान अराका निज्ञात

हैं। ज्ञानसाल्यमें भारमाने स्वयं हो इस भे दक्कानको सृष्टि की है ("In the ego I oppose to the divisible ego a divisible non-ego")। सुतरां वाहा-जगत् भारमाको स्वनियन्तित सीमामात है भर्यात् भारमा भएनेको हो सीमावह करके वाहाजगत इपमें प्रतीयमान हुई है।

फिकटेने मतका सार यो इ — चादि कारवस्यक्ष एकमात परमातमा (absolute ego) विद्यमान है: चैतन्य ही इनका स्वद्धा है। किन्तु चिन्ता रहनेसे चिन्ताके विषयका प्रस्तित्व भी उसकी साधःसाध स्वीकार करना होगा। परमातमा स्वयं ही निज विकास विवय हैं; प्रक्रति ( nature ) सीर पुरुष ( mind ) चे य भीर चाताक्यमें परमात्मान्दपे वर्ने प्रतिविश्वको तरह चात्म स्वद्धवका चनुसंव करते हैं। चात्मस्वद्धानुसव चात्म-ज्ञान (Self consciousness)-सापेच हे ; जीवात्मा-(finite egos) में आरमचानका विकास इना है। किन्तु प्रमातमा (absolute egos) जीवारमासमृहको समष्टिमात्र है, सतर्गं जीवारसासमुह बारसंज्ञानसाभ धोनेचे ही प्रसाटमाकी स्वक्तानुभूति नहीं होतो। अनन भारमचान (infinite and absolute selfconsciousness )का छदय डोनेंसे प्रमातमाकी प्रात्मान-भूतिकी सम्पूर्णता होती है। इसी छहे प्राका सहय करके विकास कार्य चलता है।

फिकटेने अपने दश्तके क्रियातस्त्रम् सक शंश (Practical Philosophy)-में झानतस्त्रम् सक शंशका तत्त्वसम् इ व्यक्तिगत जीवनके क्रियाकसापने धारीप किया है ज्वनके दर्शनके इस शंशने नोतितस्त्र, समाज तस्त्र भीर राजनीति सन्द्रकाने शासोचना है।

धर्म तस्वकी भाकीचनाक समय फिकटेन जनत्की ने तिक शृङ्काको प्रैंखरका स्त्रक्ष (God is the moral order of the universe) बतकाया है। इनकी मति प्रैंखरका पन्य स्वक्ष्य इमाजोगों की धारकावे बहिभू त है। धर्मानुमत कार्य द्वारा इस कोगों के धन्त-निहित प्रैंखरक जायत इसा करता है। कार्यको तरह फिकटे नीति (morality)को हो धर्म (religion) का मूल बतनाया है। धर्म नीतिसे स्वतन्त्व ह्नुसरा कोई पदार्श को नहीं है। ई. खरीपलिंध दोनींका ही अहं ग्रा है। ने तिकाओ वनमें कार्य हारा और धर्म को वनमें विकास के बक्सी ई. खरकी प्राप्ति होती है परक्तीं पाबार्य दार्श ने कोंका मत यूरोपी यह चेन सक्सी देखे। । पाखात्व वे दिक (स' पु ) पाखात्व : वे दिक : कार्म धा । १ पिखार देश में वेद पढ़ ने वाली भाषा वे दिवत् बाह्य प्राप्ति देद पढ़ ने वाली भाषा वे देवित् बाह्य प्राप्ति के बहुत स्था वे देवित् वाह्य प्राप्ति के बहुत स्था वे देवित् वाह्य प्राप्ति के बहुत स्था वे देवित के बहुत स्था वे देवित वाह्य प्राप्ति के बहुत स्था वे देवित के स्था वे देवित के बहुत स्था वे देवित के स्था वे

वैदिव कुसमचारोमें लिखा है, कि पूर्व समयमें मोड देशमें जिविश्वस नामक चन्द्रवंशीय एक बंडे प्रतावी राजा रकते थे। साचात सक्सीकी तरह ६०-नामवती उनके एक स्त्री थी। उस स्त्रीके गर्भ से विमलसेन नामक एक पुत उत्पव इया। समयमें विमलसेन विविध विद्यागुणसे विभूषित हो पैद्धक नि शासन पर अधितक दूर्। ये प्रजाभी का भसीभाति प्रतिपासन करते इए सुखपूर्व व प्रथियोका शायन-करने संग्री। कुछ दिन बाद राजा विसलसेनके पीरस भीर महिषी गुणवती माखतीक गर्भ दे दो पुत चत्पन छए। इनमेंसे बढ़ेका सज्जवर्सा और कोटेका श्यामस वर्मा नाम रखा गया। मझवर्मा राजीचित धेय वौर्याट निश्चम गुपके पाकर थे। पत: पिताकी स्त्य के बाद ये हो सि झासन-पर मधिलित हुए। स्यामन वर्मा भी चवने बढ़े भाईको तरह नाना गुणोंचे सम्पव है। इन्होंने बड़े आई मझवर्माको पित्वद पर चिम-विका टेख दिग्विजय करनेका सक्ष्य किया। पतः वे बहत-ही सेना इकड़ी कर अपनी पुरोसे बाहर निकले भीर देशदेशान्तस्के राजाशे के माथ युद्ध कर जयलाभ करने खरी। अन्तर्भे अपने तीव पराक्रम से भनेक राजा-मो को पराजित कर ये खदेश बीटे। यहां गोडके शकार्यंत विश्वसपुर नामक स्थानके रमणीय उपान्त भागमें एक परी निर्माण कर प्रजापालन करते इए स्वसे रहने न्ती। च्टम समय कागीनगरीमें नी नक्क नामक सर्वे गुषः सम्बन्ध एक राजा राज्य कस्ते थे। एक दिन ्रको ने भएनो कन्याने विवाहने सम्बन्धने उत्तम स्थान ्तवा पालके विवयमें पश्चिती से पृक्षा। प्रिकृतगण

राजों की कुंतगीलमें अभिन्न थे, अत: उन्हों की बात सुन कर कइने लगे. "राजन्! ध्यामलवर्सा नामक एक चन्द्रव ग्रोय राजा राजीचित सप्ती गुणों से विभृषित हैं। इस नीगों की ती वे ही आपको जन्यां के उपयुक्त वर ज चते हैं " राजा नील क एठने ब्राह्मण-पण्डिता के मुख मे श्यामनवर्माको व भी कोत्ति ग्रथा सन कर सानन्दि चित्ति से लन्दों को कल्या प्रदान करनेको इच्छा प्रकट को धौर तत्वणात् कई एक कार्यं कु गल दूतीं को गौड़ देश भे जा। दतगण यथासमय वहां पह'चे श्रीर विनीत भावसे गोड़ा-धिपतिका स्तव करने लगे। राजा खामलवर्माने उनकी नाम धाम तथा श्रानिका कारण पूछा । इस पर टूतो ने सब हत्तान्त निवेदन कर् अन्तमें विवाहका प्रस्ताव किया। राजा खामलको सम्मत होने पर नीसकण्ठको सन्दरी कर्याको माथ उनका विवाहकाय सम्पन हुमा। दिवाइ कर श्यामनवर्मी कागीरी गौडकी आए! कुछ दिन बाद एक समय दिनमें ही उनके प्रामादके शिखर पर ग्रक्ति नामक एक पत्ती श्रा बैठा। उसी समय-सेराज्यमें नाना प्रकारको ग्रशान्तिका सञ्चार होने लगा। इस पर राजा खामलवर्माने कुंछ प्रधान प्रधान पण्डितों से वर पर शक्ति के बैठनेसे क्या क्या अमङ्गल हो सकता है, इस विषयमें प्रश्न किया। बाद उनसे रहते। परि ग्रध्रपतन हो उत्पातका कारण है, ऐसा सुन कर इन्हों ने गौडवासी ब्राह्मणों से प्रान्तिविधान अरनेकः भत्रोध किया। राजाकी प्राय<sup>8</sup>ना पर नदानीन्तन गौडवासी ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, "साम्निक ब्राह्मणको मिवा शान्ति संस्थापित होना असमस्यव है।" राजा क्रमगः नाना प्रकारके विद्यों का प्रार्ट भाव देख बड़े ही चिन्तित हुए श्रीर परामशं कर पत्नोको साथ ससुराल काबीधाम पहुंचे। वहां अपने खशुर काबीपितको निकट रन्होंने उस घटना प्रकाशित की । काशीपतिने यह भीषण हत्ताका सुन कर कई एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी को बुलवा मंगाया श्रीर उन सोगों से शान्तिविधानको लिए गोड्डानेका प्रमुरोध किया। उन व्यवद्ग्निसह्य ब्राह्मणी के गौड़ बानेमें सम्मत इतने पर पहले गौड़े खर खदेश पाए और एक यन्नका श्रायोजन करने लगे। पोई उन्होंने उन वस्त्रीकोइव श्रम्य घाना यांच ब्राह्म मो को गुण - राधि प्रत्यचं करते हुए उन्हें खदेग बुलाया। उन पांच त्र च्यापों की नाम ये ये — यशोधर, विद्यास, रतनगर्भ, त्यामान् श्रीर विदान्तवागीय। दनमें ने यगोबर ऋग् वे दो ग्रनकगीत्रीय, वे दगर्भ शाण्डिच्य गीत्रीय, रत्यार्भ विधित्र गोत्रीय, विदान्तवागोश सादण गीत्रीय श्रीर त्योमान् सामवेदो भरद्वाजगीत्रीय थे। वे सबके सब ब्रह्मविद्या श्रीर नि खिलशास्त्रमें पारदर्शी थे। १००१ शकको गोड़देशमें उन पांची का पदाप ण हुशा। राजाने उन सब ब्राह्मणों द्वारा यथाविधि यद्म कर खराज्यमें शान्ति-विधान किया। वे पांच ब्राह्मण ही वत्त मान श्रेय पास्रात्य वैदिकों के शादिपुरुष माने जाते हैं।

राजा ग्यामलवर्माने उन पांच ब्राह्मणीका वङ्गदेशमें वसानेके लिए यन्नके दिखणास्त्रक्ष उनको सामन्तसार, जयारि, श्रलाधि, दधीचि, मध्यभाग, मरीचि, शान्ताली, ब्रह्मपुर, ब्राखरा, पानकुग्ड, कोटालीपाड, चन्द्रदीप, नवहीय और गौराली ये चौदह ग्राम दिए। उत्त ब्राह्मण-गण यन्नके समाप्त होने पर अपने देशको चले गए: किन्तु वहांके बाह्मणोंने दर लोगोंका पूर्व वत् समानादर न किया। अतः वे अपने अपने प्रवक्तकादिको साथ ले वर्हांसे पुनः वङ्गदेश आए। उन लोगोंके अपने देशसे नौट बाने पर राजाने पूर्व प्रदत्त चौदह बामों मेंसे यशो-धरकी चन्द्रद्दीप, कोटाखीपाड़ां श्रीर सामनासार ; वेद गभ को मध्यभाग, आखरा और पानकुरु ; रत्नगभ को बालाधि, गौरालि श्रोर जयारि श्रोमान् को दधीचि भौर नवंदीप तथा वैदान्तवागीयको मराचि ग्रान्ताली श्रीर बाद उनमें यशोधर ब्रह्मपर विभाग कर दिये। सामन्तशरमें, वेदगर्भ श्राखरामें, रत्नंगर्भ गौरालीमें, श्रोमान नवहीपमें श्रीर विदान्तवागीश शान्तालीमें रहने लगे।

उत्त कुलम्झरोमें दूसरी जगह लिखा है, कि शुनंज और शीनक एक नहीं थे। शुनकगोतीय यशोधर भपने पुत्रकलतादिके साथ सामन्तसारमें वास करते थे। इसी समय एक दिन इनके पूर्व मित्र यशोधर नामक शौनक गोतीय एक दूसरे ब्राह्मण वहां पहुंचे। शुनक्यशोधर बहुत दिनीके बाद अपने मित्र को देख कर बहु अ।निन्द्त हुए। बाद शौनकगोती यशोधरने कहा,

"मित्र! बहुत दिनों तक श्रापमे सुना कात न होनेके कार्य मेग चित्त व्याकुल हो गया था। विशेषतः सम्प्रति से स्ती-प्रतक्षीन की भीर भी व्याकृत की गया है। यद कहां जाजं, क्या करुं इत्यादि चिन्तार्थ मेरा चिन इसे आ सलाप्त रहता है, इसोलिये सैं निक्षाय हो त्रावत दर्गन के लिये गीड देग श्राया है। अब मेरी क्या गति होगो. क्रप्या बतला दें।" इस पर प्रथमीत यगोधरने अपने घरमें वास करने हे लिये उनसे अनुरोध किया। श्रेषोत्त यगोधर सिवकी वात सन अपने देशको परिलाग करने और वस्त त्ववस्थनसे प्रावह हो वहां रहनेकी राजी इए। ये भी शास्त्रच, पुखाला श्रीर धार्मिक थे। इन्होंने वर्म व शोय वङ्गराज शो शुद्र ममभ छनका दान ग्रहण नधीं किया था। इसके बाद ग्रुनक-गोतीय यशोधरने अपने सित शीनकगोतीय यशोधरको श्रपना वासस्थान सामन्तसार प्रदान किया श्रीर राजात-मन्त्रित हो वहां के श्रन्धान्य ब्राह्मणीं से कहा, 'ये मेरे मित्र हैं तथा सब गास्त्रमें व्यात्मन और देवसता भी हैं। इनकी मित सवंदा धर्म काय में लिप्त रहती है। इन्हें सुभ हो जैसा समभी ग। ये शीनकगोबीय होने पर भी सेरे गोत्रको तरह सन्मानित हो गे तथा इस लोगीके सभी कुलहत्तान्त पुस्तकाकारमें लिख रखेंगे। ऐसा होनेसे ही दनके माथ हम लोगों को परस्पर प्रीति रहेगी।" शनक यशोधरकी बात सन समागत सभी ब्राह्मण इस विषयमें सम्मति प्रकाश कर अपने अपने स्थानकी चल दिए। अनन्तर कुछ दिन बाद रधीतर-गोतीय एक ब्राह्मण स्त्रीपुतादिको से कर गौडदेगमें वास करनेके लिए शाए। उनके एक परस सुन्दरी कम्या थो । शीनकगोत्रीय यशोधर उस कन्याका पाणियहण कर मित्रातुयहरी सामन्तसारमें हो वास करने लगे तथा मिलके भादेशात्सार वैदिकी का कल धत्तान्त लिख रखना हो इनका प्रधान कार्य ठहराया गया ।

चता कुलमच्चरीमें श्रीर एक जगह षष्ठगीतं विषयमें इस प्रकार लिखा है,—

पञ्चगीत्रीय ब्राह्मणी के मानिके बाद जो कान्यकुछ प्रस्ति स्थानों से मा कर गोड़देगमें रहने समे, वे Vol. XIII. 122

षत्रगोतीय कड़लाये! ये सब ब्राह्मण भी वेदवित् श्रीर धन निष्ठ ये तथा क्रियाकार्भ के मेटने उत्तम, मध्यम श्रीर गोन इन गोन प्रजारमें विभक्त इंग् हैं। कष्णातेय, भाड़ाज, हिंग्छ, श्रीनक, काख्यम, वास्य, घृतकीश्रिक श्रीर गोतम ये कई एक गोत हैं। इन र भलावा परागर, श्रीर गोतम ये कई एक गोत हैं। इन र भलावा परागर, श्रीर गोत भी देखें जाते हैं।

उपयुं ता गोतों के सधा काशातिय सामवेदो, शोनक त्रहगवेदो, भरहाज यजुर्वेदो तथा गौतम सामवेदो शोर यजुर्वेदो हैं। विश्वष्ठ, काश्यप, वाद्ध्य शीर रथोतर यो सभी यजुर्वेदो माने जाते हैं।

यजुर्व दो मोद्गस्य, ऋगुर्व दो गौतम श्रीर विशष्ठ प्रस्ति कई एक गोव गङ्गातीरवासी हैं।

समाजप्रतियों को अलग्रनमें उन्न विवर्ण कुछ भिन रूपमें देखा जाता है। सामन्तच झामिषरचित श्यामलचित्तमें लिखा है,- "गौडे खर म्यामलवर्माने काशोखर अयचन्द्रकी कवाका पाणिग्रहण किया। दैवात एक दिन उनके प्रासादके ऊपर गिर बैठा। इसीलिए राजाने गौडवासी ब्राह्मणों को ला कर शान्तिकार्य कर-वाया, किन्तु उससे भी घोरतर उत्पात दूर न हुया। बाद ब्राह्मणों ने राजासे कहा, "हमने सुना है, कि यह निर्मिक देश है। अतः भाष जल्द हो साम्तिक ब्राह्मणीं को मंगावें, तब यह छत्पात दूर होगा।" राजा जानते थे, कि साम्निक ब्राह्माण इस देशमें नहीं बावेंगे, भतः उन्होंने पपनी स्त्रीको पित्रासय भेज दिया। कुछ दिन बाद वर्द्धा रह कर राजाने पत्नीके व्रतस्वस्ययनादि सम्पत्र करनेके बहानेसे अपनी स्त्रो हारा काशी। खरके निकट एक सान्तिक ब्राह्मणको प्रार्थना की। काशोखरने कन्या के साथ एक वैद्वित् ब्राह्मणको मेज दिया जिनका नाम यशोधर था। वे जनीजीय, शीनक-गोतमभाव, ऋग्वे दो भौर साङ्गतिवेदपारदर्शी थे। वारा-पसांत पश्चिमां भवस्थित कर्णावली नामक समाजमें उनका वास था। १००१ शकमें वैशाख सामके शकाः पचको दशमी तिथिको यशोधर स्त्रीपुत्रके साथ बङ्गके पन्तर्गत अन्तल पधारे । यहां उद्दीने मङ्गलाय यद्य घारभ कर दिया। मन्त्रते प्रभावतं वह पूर्वेपतित रुष्ठ

पन् प्रासाट पर लागा गया भीरा यश्च खलमें उसे मार कर जीवित कर दिया गया। इस प्रकार यज्ञके ससम्पन होती पर सभी खत्यात दर इए! अब श्यामलवर्मानी चलन संन्तुष्ट ही उन्हें तास्त्रधासन द्वारा रहनेके लिये याम दान किया। अब वश्री पर यशोधर पुत्रदारादिके साथ रहने लगे, किन्तु वहां धौर सान्निक ब्राह्मण न रहनेके कारण इन्होंने राजासे कहा, कि साम्निक बाह्य गर्व विना किस प्रकार मेरो सन्तानका विवाह होगा ? इस पर राजा प्रसंद हो बोली, 'आप अपनी रुक्ता नुसार साब्निक जान्नाणोंको ना सकते हैं। मैं उन्हें रहनेके लिए भी खान दुंगा।" बाद यशोधर पुन: निज देश जा कर १००२ शकमें बन्ध और परिवारादिके साथ चार गोलके चार सामवेटी साग्निक ब्राह्मणींकी खाये जिनके नाम ये थे, -- शाल्डिखगी बके व दगभं, व शिष्ठ-गोतिक कान्ति क. सावण गोतिक पद्मनाभ और भरहाज गीवने जितामित्र। राजाने इन चार ब्राह्मणींको मध्य व दगभे और उनक पुतादिको आलाधि, पानकुण्ड, पाखडा प्रीर मध्यभाग ये चार ग्राम; विश्वहगोतीय कार्त्तिक ग्रीर उनके तीन प्रत्नों को जयारि, गीरालि, शान्तक, ब्रह्मपुर और चन्द्रहीय: सावण गोतीय पहनाभको नवडीप भौर दंघीचि तथा भरहाजगोतीय जितामित्रको कौँटालिपाड और दधीचि नामक ग्राम वासार्थ प्रदान किये। यथीधरको मामन्तमार याम मिला और बेही सदो के समाजप्रधान वा समाजपति इए।"

जटाधरक्षत पासात्मज्ञ नदीपिकामें लिखा है,—
"पद्मगीत्रके आगमनक बहुत दिन बाद पासात्मवे दिकको यन्य गाखा पष्ठगोत्नीय कः मनुष्य कान्यकुक्षमें आये
थि। उनमें से कच्छात यगीत रूपराम १२०४ धकको
जयारि नामक खानमें, गीतम गीतज वे खावानन्द्र
१२०५ धकको जोटालीपाड़ामें, काश्यपगीतज रामनारायच १२०० धकको नवहीपमें, वाल्यगोत्नोय कपाचार्य
(कपाट) १२०८ धकको चन्द्रहीपमें, वत्स्यगोत्रज मुकुन्द्र
चाचार्य १२०८ धकको मध्यभाग नामक खानमें भीर
रचीतरगोतज माधवमित्र १२१० धकको नवहोप
धमाजमें उपस्थित दुए थे। इनके मध्य रूपराम, वे खा

क्कप, मुकुन्द शौर माधविमय ये तीन यजुर्व दो ये। इनं लोगोंने सामन्तसारके शौनकगीत्रीय समाजवितयों का शास्त्रय ग्रहण किया । उन लोगोंके यत्नसे ये पूर्वागत पाश्चात्यवेदिकींको साथ सम्बन्धसूत्रमें शावद हुए। बन्नासंसनिने जिस प्रकार राहो और वारेन्द्रको मध्य कुलीन श्रीर श्रोतियविभाग किया है, उसी प्रकार पाश्चात्यवेदिकसमाजमें पश्चगीत कुलोन होनेको कारण माननोय श्रोर षष्ठगीत उनसे सम्मानमें कुछ होन है।"

शान्तर-समाजके द्रपरामकृत वैदिक कुलराशिमें प्राखडा-समाजके सम्बन्धमें इस प्रकार लिखा है,—

किसी समय शाखड़े में चण्डोदास नामक ए । शाण्डिला गोवीय सम्मानित ब्राह्मण रहते थे। स्टिष्टिंग, नारा-यण और गङ्गेश नामक उनके तौर पुत्र थे। इन तौन प्रवोमिस गङ्गेश सबीकी अपेचा रूपवान थे। शाजी नामक किसी सुसलमानने उनके साथ अवनी वान्याका विवास कर उन्हें यवनसंमाजभूत कर लिया। गङ्गेश जातिभ्रष्ट हो यवनपमाजर्मे जग-श्राय कारफरमा नामसे प्रसिद्ध इए । नारायणके पुत्र भूवानन्द सुसलमानींके भयसे भीत हो कर भोजिम्बरमें जा रहने लगे। चण्डोदासके ज्येष्ठ पुष सृष्टिधर कहीं दूसरी जगह न जा कर अपनी जातियोंको परित्यता सम्मतिने लाभसे शाखड़े में ही बन गए। सृष्टिधर यवनसंसर्भ से द्रवित हुए हैं, ऐसा समभा कर तदानीन्तन वैदिकोंने सम्बन्धादि इत्। उन्हें फिर समाजभूत न किया। यतः स्टिधर विशेष चिन्तित हए। क्रमशः स्टि धरकी दो कन्याएं विवाहयोग्य हो गईं। उसी समय एक सुन्दर बाह्मण सृष्टिधरके यहां यतिथि हए। सृष्टिधरने विधिपूर्वं क परिचर्या कर उस ब्राह्म एका परिचय पृक्षा। इस पर उसने कहा, 'मेरा नाम हरिहर है और प्रदापि मेरी प्राटी नहीं हुई है।' खंष्टिधरने ऐसा जान उन्हीं को कन्या प्रदान करना चाहा धौर हरिहरेसे अपना धीम-प्राय प्रकाश कर उन्हें अपने घर पर हो रहने का धनुरोध किया। इरिडर वहीं रहने लगे। द्वार स्टिश्चर समाजग्रीधनमें उत्सन हो चौटह समाजस्य वैदिको के ममीप गए श्रीर विनीत ही बोही, कि यवनके संसग-से खुद वे दूषित नहीं हुए हैं। वैदिको ने इहि-

धरकी बात सन एन्डें दोवी न ठहराया चौर सब मिल बर पाखड़ाको चले। वहां जा कर भी इष्टिधर दोषी नहीं हैं, ऐसा उन्हें माल म हुआ। बाद सृष्टिधर्वे घर का कर छन लोगोंने कन्या-विवाहको तैयारी देव स्थिरने पावका परिचय पूछा । सृष्टिधरने चपनी दो कन्याभीके भावी वर इरिइरका भाम ल परिचय दिया। इरिइरका परिचय सुन समागत वैदिको ने ऋड हो वडांसे चल देना ही स्थिर किया, परन्त चले जानेसे स्ट्रि धर पूर्व बत् दोषी हो रहेगा, ऐसा सोच उनमेंसे अधिक रह गए। पर शौनकागोतीयों सेंसे एक ने भी ऐसे गहित काय में योग न दिया, वे सबके सब चल हो दिये। इधर शौनकगोत सिन पन्य जिन सब वै दिको ने सृष्टि-धरके घरका परित्याग न किया, वे श्रजात कुलशील हरि-**इरको कन्या देना युत्तिमङ्गत है या नहीं,** ऐसा सीच ही रहे थे, कि इतनेंमें सामवेदी भरहाजगोतीय जगवाय नामक एक ब्राह्मण सभामें वैते इए सबी से हरिहरका परिचय कहने लगे। उससे यह जाना गया, कि इरिइरके पूर्व पुरुषने कात्ति कके कथानुसार यज्ञ दी भारदाज गोवीय रत्नगभ शनक-यशोधरको भपनी करवा प्रदान की थी। उस करवाके गम से बशी-धरके इरिनाम प्रसृति धनेक प्रत उत्पन्न इए जिनमेंसे च्चेष्ठ पुत्रका नाम या वत्सराज । वत्सराजका पुत्र दिनकर, दिनकरका पश्चपति भीर पश्चपतिका प्रव श्रीपति यही त्रीपति नवहीपसे कोटालीपाडमें जा कर रहने बरी । इनके प्रव राघवानन्द सि इने गीतमगोवीय वैणावानन्द सित्रकी कन्यांसे दिवाह किया जिसके गभ से रामभद्र भीर जनाद न नामक दो प्रव उत्पन्न दुए! उनमें में बड़े रामभद्रको पुत्र ही दिहर थे। जगन्नाय इस प्रकार परिचय दे अन्तर्भ सभामें बैठे हए सवीं को सच्च कर कड़ने लगे, "बाप लोगों से मेरो एक प्रायं ना यह है, कि मेरे दो लडकों के वैराग्या वसमानसे मेरा कुलचय हुमा है। घतः यह शनकगोत्रीय हरिहर इस लोगींके समाजावलम्बनसे पञ्चगीवको मध्य परिगणित हों।" उनको प्रार्थना पर सभाव्य वैदिकोंने समात हो कहा, 'तब इस हरिहरको हो इस लोगोंने गोष्ठीपति बनाया। अवसे वे ही पद्मगोत

भीर इस लोगों के तुल्य भादरणीय इए ।' ऐसा कह कर उन सवों ने स्टिष्टिं हिरहरके साथ बन्धाका विवाह करनेकी भनुमति दो। स्टिष्टिं भनुमति पा कर गङ्गा भीर काधी नामकी दोनों कर्याएं इरिष्ट्रको समपंण कीं। इरिष्ट्र दो प्रत्नों साथ खदेश भाए। स्टिष्टिं निरुद्दे गों भोखड़ें में ही रहने लगे। शीनकगोत्रीय यह हत्तान्त सुन कर शनकोंकों कभी भी पश्चगोत्र कष्ट कर खोकार नहीं करें में शीर न उनके साथ भादान प्रदान ही करें गे, सबों ने परस्पर ऐसी प्रतिशा की।

(बैदिक कुळार्णव )

कोटा लोपाइ के अनकों को अनुमोदित कुलमञ्जरोमें शिखा है,—"हरिहरको विवाहमें चौटहों समाजने योगः दान किया था। ये राजा म्ह्यामलवर्मा दारा लाये दुए यगोधरमियको प्रकृत वंशधर घे, इसलिए सर्वेनि इन्हीं को गोष्ठी पतित्वका वरण किया। उसी समयसे हरिहरको पुतादि ही गोष्ठीपति कह कर समाजमें सन्धानित इए। इससे सामनासारको गौनक-गोत्रोय समाजटारींकी सभीष्टिसिंद न डोनेकी कारण वे इरि-इरको व्रधा निन्दा करने खरी। यदाव<sup>9</sup>में कोटासी-पाइ के शनक भीर सामलसारके गीनकके मध्य पाज तक प्रतिइन्दिताका इत्रास नहीं इया है। अब भी वे एक द्रमरेको निन्दा करनेमें मुंह नहीं मोइते हैं। णश्चात्य वैदिको मेरी बहुतीका कहना है, कि सामन्तः सारको समाजपति ही पूर्वापद वैदिको के कुलशास्त्र-की रचा करते थे; किन्तु इरिइरका गोडीपतित्व तथा उसके लिए उनसे मनोमालिन्य होनेके लिये समाज-पितयों ने शनकादिका कुलग्रस किया रखा है।

षष्ठगोतक यानेक बाद प्रौर भी कितने गोत या कर पायात्वव दिक समाजमें मिल गए हैं। किन्तु पञ्चगोत पौर षष्ठगोतक साथ उनका विशेष सम्बन्ध नहीं है। दो एक जगह सम्बन्ध होने पर भी वह यत्वन निक्रष्ट ही समभाई जाता है। वर्त मान समधमें भो देखा जाता है, कि जहां जहां पञ्चगोतका वास है वहां पञ्चगोतक सिवा श्रीर सभी षष्ठगोत कहलाते हैं। परन्तु जहां पञ्चगोत नहीं हैं, वहां साधारणतः सभी वैदिक नामरे प्रसिद्ध हैं। पश्चगोत्रीय ग्रपनो प्रधानता जमानिके सिए कडा करते हैं—

'बहरां त वे दिन पद्याति से कभी भी धन ग्रहण नहीं कर मकते, वर षष्ठगातीय हो पद्मगाति गर्ना धन देंगे, ऐसी रीति समाजमें प्रचित्तत है। पद्मगोतस्य वे दिकराण मदा सक्तम परायण होने के कारण मर्वापिना चे छ हैं। क्रमण: पद्मगीतीय वे दिकर्में कार्यानसार किसीने चल्ला ता वा किसोने होनता लाभ को है। समाजसे बहुत दिन पीछे इस पद्मगोति धीं के मध्य जी दूसरेक अभीन हो रहते थे, वे यदि स्वधम परायण हों. तो वे मध्यम हैं।

समाजवासी पञ्चगोतीय वैदिक्तगण यदि निन्दित प्राचारपरायण हीं, तो वे स्वाधीन होने पर भी अधम हींगे।

वेदिकागय कन्याग्रहणमें कुल नहीं देखते, किन्तु दानके समय कुल, ग्रील ग्रीर विद्या ग्रादिका विचार करते हैं। भले बुरेकी विवेचना न कर कन्यादान करने से वे समाजमें निन्दनीय श्रीर शुल्लस्त, कहलाते हैं। इसीलिए सभी उनका परित्याग भी करते हैं। यदि कोई देवात, होनवं ग्रमें दग वर्ष को कन्या दान करें, तो वे पाश्चास्य वेदिकीं मध्य निन्दित होते हैं। दग वर्ष के ग्रस्तन्तर ही ग्रीलादिका विचार करना चाहिए; किन्तु कन्या जब बारह वर्ष की हो जाय, तब कुछ विचारनेको जहरत नहों, सिर्फ ब्राह्मण्य देख कर कन्यादान करना उन्दित है। कर्त्तास्वयं विवाहका सम्बन्ध न करें किसी सामाजिक बन्ध द्वारा उन्नका अनुष्ठान कराना चाहिए। यदि कोई ऐसा न करे, तो वह निन्दित ग्रीर ग्रस्थाय होता है।

प्रवरादिके भेदमे शुनक दो प्रकारते हैं। वैदिकीं के मध्य यदि कोई जन्या विक्रय करे, तो वह प्रतित तथा समाजत्यक होगा भार यदि कोई पासान्यक दिक वारत वर्ष को कन्या दान न करे, तो उसे वैदिकाण समाजी आन नहीं देते, ऐसा साचार अवसार साज भो प्रचनित है। विशेष विवरण कुळीन शब्दमें देखी।

प स त्याक्ररसमाव ( सं २ क्ली ० ) पासात्ये पश्चिमदिग् भवे

शाकरे सक्थव उत्पत्तिर्यं स्य । साक्षरो लवण । पर्याय— रोसकं, रामलवण ।

पाश्या ( मं ॰ स्ती॰ ) पाश्रानां समूदः पाश्य—य ( गशा-दिश्लो यः पा ४:२,४८ ) । पाश्रममूह ।

पालक (सं • पु॰) पलि विभागिति चरणी पश वन्धे - ग्लु जा। पादाभरणविश्रेष, पंसी पड़नने का एक गड़ना। पालण्ड (सं • पु॰) पापं सनीति दर्शन संगीदिना ददा निति हण्ड ह प्रवीदरादित्वात, सः धः, वा पाति रचित दुः क्रिकेश्य द्वित पालि रू, पा वेदधम स्तं पण्डयित खण्ड यित, निष्कलं करोतीति श्रच्। १ वेदाचारपिरत्यागो, वेदिक्द श्राचरण करने वाला, मिष्यः धर्मी, भूठा मत् मानने वाला। पाषण्ड का लच्चण

"गलनाच त्रयीधमैं: पाशब्देन निगयते । तं षर्वाहराति ते यस्मात् पाषण्डास्तेन हेतुना ॥ नानावतथरा नाना-नेशाः पाषण्डनो मताः ॥"

त्रयो धर्म प्रश्नीत् वैदिक धर्म गासन करनेको 'वा' कहते हैं। जो इस वा (वेदाचार)-का खण्डन करते, वे गण्यण्ड कहलाते हैं। पाषण्डो लोग नाना प्रकारके वेश और त्रत धारण कर इसर उधर घूमा करते हैं। बोड और जैनोंको लिए प्राय: इस श्रव्हको व्यवहार हुश्रा है। पर्याय—बोड चवणकादि, सर्व लिङ्गिन्, कौलिक भीर पाषण्डिक। बोड लोग वैदिक मतको प्रामाण्याक्यमें स्वीकार नहीं करते, इमलिए वे ब्राह्मणीं हारा पाषण्ड कहे जाते हैं।

प्रास्त्रकारीने पाषण्डियों से बोलनेका निवेध किया
है। यद्मदित हो कर इन बोगों के साथ बातचीत
करने अथवा इनके छूने के क्रिया हानि होतो है। यदि
अकस्मात् इनसे भेट हो जाय, तो सूथे-दश्येन कर लेना
हित है। शास्त्रक व्यक्ति मात्र हो पाषण्डियों से अलग
रहते हैं। सभी पाषण्ड वक्षधर्मी और नाना व ग्रधारों होते
हैं; अतः उनका संसर्ग यस्त्रमूव के छोड़ हेना चाहिए।

"त्यज पाषगञ्जसंत्रर्भ सङ्घं अज सतां सदाः कामै क्रोधकत लोचकत मोहकत दातसरी॥"

( दमपु॰ कियायोगसा० १६ अ॰)

मनुने कहा है, कि कितव, जुआरो, नटहरितजीवि, कर्नेष्ट चौरादि श्रीर पाषण्ड (बौद्धादि वेद्विरोर्घ ) को राज्य से निकास देना चाहिये। से प्रच्छक तस्कार राज्य में रह कर भन्ने मानुसों को कष्ट दिया कारते हैं। (मनु ८।२२५-२६)

जो खध्म अष्ट हैं घोर नाना प्रकारते निषद कमीं का घनुष्ठान करते हैं, प्रथवा जो धम का वाहरी पाड विवास कर दिखा कर किये इत्यसे प्रथम करते हैं; प्रास्त्रकारी- ने एनों को पावण्ड बतलाया है।

र धम ध्वतो, कपटवे शघारो, ठींगो आदमो, भाइत भाइम्बर खड़ा करनेवाला, लोगों को ठगने भीर धोखा देनी के लिए साधुभों का सा क्य म बनानेवाला। ३ सम्प्रदाय, सत, प्रस्था

सम्योक के शिला ले खों में इस शब्दका व्यवसार इसी सम्योग मितित होता है। शिष्ठ पर्यं प्राचीन जान पहता है। पेक्ट सम शब्दको हुई पर्यं में लेने सने। पावण्डका विभिन्न बनता है पावण्डो। इसने इसका सम्मदाय वाचक होना सिद्ध होता है। नये नये सम्मदायों के खड़े होने पर शब व दिक लोग साम्मदायिकों को तुष्क दृष्टि से देखते थे।

पावष्डक (सं १ पु॰) पावष्ड् एव खार्झ कन्। पावष्ड। पावष्ड। पावष्डन् (सं १ पु॰) पान्त्रयीधम । प्रष्क्रमतीति वष्ड पिनि। पावष्ड, वेदाचार परित्यामी, वेद विद्यस्त सत भीर भाचरण ग्रदण करनेवासा, भूठा सत सावदी-वासा।

> 'पापिक्तो विकर्मस्थान वैदादमतिकात् शहान् । हैतुकान् वकत्तर्तीथ वाङ्गात्रेकापि ज्ञाचैवेत् ॥"

( मद्दर धार • )

वश्चपुराक्षे उत्तरकृष्णके ४२वे श्रश्नायमे वावशिक्यों -के श्राचरणका विवय इस प्रकार किया है,—

की पन्नानमोहित हो भगवान् नारायस भिन्न प्रन्य देव वन्द्रनीय हैं, ऐसा कहें, जो क्रयासमें भस्म भीर प्रस्थिधारण करें जो पने दिन सिक्की पर्धात् ने दोचित चिक्क धारण न करें तथा में द्वाचार न मानें, को बानप्रस्थात्रम होड़ बटायस्क्रस धारण करें, सर्वदा पने दिक क्रियाक्स ने पनुष्ठानमें स्वी रहें, जो बाक्स हरिक क्रियाक्स ने पनुष्ठानमें स्वी रहें, जो बाक्स हरिक प्रियतम श्रष्ठ, चक्क भीर क्रभ्य प्रस्कृति क्रम

Vol. XIII. 128

भाचारके पनुमार न चलें, जो यश्चमें विश्वको को ड दूसरेके एहे ध्रामें श्रीमदान करें, जो बारायणको बद्धा श्रीर बद्रादिके तुला साने, जो भितादीन दी वे दिविद्वित यचादिका चनुष्ठान करें तथा जो सन, वाका, काय सीर कर्म दारा अगवानके प्रति धनास्था दिखावें, बे सव पाषण्डी कड़बात हैं। किर भी, जो जीविड मक, जीव-भचक, धसत्प्रतियहरत, देवल, यामयाचक, भ्रष्टाचार, मानादेवता पुजव, देवताका एच्छिष्ट भीर यादादिमीजी शुद्रकी तरह कियारत, विविध अधव्यामें शोज, अभवाः भोजो लोभ, मोइ, मद, क्रोध सीर कामादियत तथा पारदारिक हैं, वे भो पायक्हो हैं। जो शासमके धर्म का प्रतिपासन नहीं करते हैं, जो ब्राह्मण सभी चीजें खाते वा बेचते हैं, जो भ्रम्बत्य, तुल्ला, तोश्र खलादि, महाग्रद, सरखती तथा गङ्गादि नदीकी सेवा नहीं करते हैं. इनको भी मिनती पाषण्डियों में है। असिकोको. मसीजीवी, धावक, पाचक और मादक इसमोजी से ब्राह्मय पायकी कडकाता है।

पापण्डीका संसर्ग वा असके खडाई शाक क्रोड़ भोजनादि निषिद्ध है। सदि देवात् लोभ वा मोड़ वयतः उसके यहां भवागनादि भोजन किया जास, तो परम के बाव भी इस पापने पायण्ड को ने। भसत्का संसर्ग करतेने मात्र भीद नाना मनारके भन्छ को है। इसलिए पाण्डियों का संसर्ग दक्ता निन्दित नतनाया है। युक्तिकत्यत्वके मनसे पायण्डियों को सरमञ्जूरे भेज देना चाहिये।

"आकुष्टांच तथा इहतान् स्व्यार्थातत्त्रभाविषः । याविष्टनस्तापसादीन् प्रराष्ट्रेषु मोष्येत् ॥" (युक्तिकस्पत्रह)

पाषाण ( ष' पु॰ ) यवति पोइयस्रनेनित प्रष्योष्ट्रने वाद्यस्त्रकात् आन्त्र (प्रकेणि ज । इण् ११९० ) सच चित् । १ प्रस्तर, परार, प्रस्तर, प्राचान्त्र , प्रप्तर, परार, प्रस्तर, प्राचान्त्र , प्राचान्त्र । ३ देवताप्रतिमा । देवताप्रतिमा प्राचान्त्र । ३ देवताप्रतिमा प्राचान्त्र । ३ व्याप्त , प्राचान्त्र । १ प्रचान्त्र । १ प्रचान्त्र । १ प्रचान्त्र । १ प्राचान्त्र । १ प्राचान

पावाणकदलो (सं॰ प्लो॰) कदलोभेद, पहाड़ी केला। पावाणकरूदक (सं॰ पु॰) पावाणभेदक।

पाषाणगर भ ( मं॰ पु॰) इनुसन्धिजात सुद्रोगिविशेष, दाउ श्चर्णका र'ग। वायु घौर कफर्क विगड़नेसे इनके सन्धिखानमें यह रोग होता है। इसमें दाद सूज जाती धार बहुत पोड़ा होता है। आवप्रकाशमें इमका लक्षण घौर चिकित्सा इस प्रकार हैं,—वायु घौर कफर्क प्रकीपसे इनुदेशको सन्धिमें श्रह्मबेदनायुक्त स्थिर श्रथच स्निष्ध जो शोध होता है, हसे पाषाण-गद्भ कहते हैं।

इसको विकित्सा—सुचिकित्सक पाषाणगर भरोगमें पहले खेदगदान, पाक मनः शिला, वेर, हरिद्रा, हरिताल कीर देवटार इन सब हो पीन कर प्रलेप दें तथा वात- स्नेषिक शोधनाथक अन्यान्य कटकका भी प्रलेप प्रयोक्य है। इसके सूजन बहुत जल्द दब जाती है। यदि यह पक जाय, तो प्रस्तपयोग करके व्रथको तरह चिकित्सा करने होतो है। भपका प्रवस्थामें जलोका (जोंक हारा रक्तमोचन करानेसे बिना श्रोषधकी हो यह रोग प्रश्नमित हो जाता है।

(भावप्रकाश चतुर्थमा० चुदरोगा०)
पाषाणगैरिक (मं० क्ला०) गिरिम्हित्तका, गेरू।
पाषाणचतुरं श्री (सं० स्त्रो०) पाषाणसाध्या पाषाणवत्
पिष्टकभोजनसाध्या चतुरं श्री । अग्रहायण मामको
श्रक्ताचतुरं श्री। इस तिथिको स्त्रियां गौरोका पूजन
करके रातको अषाण (पत्यरके दो की) श्रे भाकारको
बिह्यां बना कर खाती हैं।

पाषाणजतु (मं कही ) शिलाजतु । पाषाणदारक (सं पु ) टारयित विदारयतोति द-णिच् यत् ल, पाषाणस्य दारकः । टङ्कः, टांकी, केनी । पाषाणदारण (सं पु ) दारयतोति द-णिच् ख्यु, पाषाणस्य दारणः विदारकः । पाषाणसे दनास्त्र, टांकी, केनी ।

पावाणभिद् (सं े पु॰) १ पावाचभे द । २ कुलत्य, कुन्नथो । पावाणभिन्न (सं ॰ पु॰) भौषधित्रियेष ।, प्रस्तुत प्रवाली— १ पत्त पारा, २ पत्त गन्धक, १ पत्त शिलाजित इन सबको एक साथ भिला कर यथाक्रम खेतपुनर्णं था, पड़ूस और खेतपपराजिताक रसमें एक दिन तक भूलीभांति चींटे। पी छे एक बरतनमें रख कर दो लायन्त्रका स्ते द दे। तद॰
न्तर भूत्रांवला श्रीर खीरेको जड़को दूधके साथ पीस
कर दो रत्तोको गोली बनावे। कुल श्रीके काढ़े के साथ
इसका सेवन करने से अध्ययोगे शान्त होता है। इससे
पाषाण रोग निराक्षत होता है, इस सारण इसका
पाषाण भिन्न नाम पड़ा है। (मैषज्यरत्न ॰ अश्मरी अधि ॰)
पाणाण भिन्न नाम पड़ा है। (मैषज्यरत्न ॰ अश्मरी अधि ॰)
पाणाण भिन्न नाम पड़ा है। (मैषज्यरत्न ॰ अश्मरी अधि ॰)
पाणाण भिन्न नाम पड़ा है। (मैषज्यरत्न ॰ अश्मरी अधि ॰)
पाणाण भिन्न नाम पड़ा है।

पाषाणमेदन देखी।

पाषाणभेदन (सं० पु॰) पाषाणं श्रम्भरौ भिनत्तीति भिद्र-ल्यु। ह्यविश्रीष, पथरचूर, पथरचट । पर्याय — श्रम्भन्न, शिलाभेद, श्रम्भभेदक, खेता, उपलभेदी, पल्च भित्, शिलाभंज। इसका गुण—मधुर, तिक्त, भेह, ख्र्णा, दाइ, मूलक्षच्छ श्रीर श्रम्भरीनाशक।

भावप्रकाशके मतसे इमका गुण-कषाय, विस्ति शोधन, भेदन, धर्श, गुला, मृतक क्र. श्रश्मरो, द्वद्रोग, योनिरोग, प्रमेह, प्रोहा, शूल और वणनाशक।

पाषाणमीदिन् (सं० पु०) पाषाणं भश्मीरं भिनत्तीति भिट्-िणिन । द्वचित्रिष, पखानभेद, पथरचूर । पर्याय—भश्मभेद, शिलाभिद, भश्मभिद्। भिन्न भिन्न देशमें यह भिन्न भिन्न नाममे प्रसिद्ध है, यथा— बङ्गालमें पाथरचूर, पाथरकूचा, हिमसागर; हिन्दी, महाराष्ट्री भीर बर्ख्य अञ्चलमें पथरचूर; तैलङ्गमें पिण्डिचेट्ट; अङ्गरेजीमें (Coleus aromaticus)।

यूरोपीय उद्भित्वे ताथों ते मतने इस व्यका यादि खान मलका सहीय है। यभी भारतवर्ष के सभी खानों में यह व्य देखा जाता है। यो पाका लमें इसका यो तल जल बहुतमें लोग पीते हैं। इसी हे इसका हिमसागर नाम पड़ा है, ऐसा यनुमान किया जाता है। इसी याखा थीर पत्तियों में एक प्रकारकी गन्ध है। इसी बहुतरे पत्तियों को भुन कर खाते हैं और उनका रस देशीय प्रशब्में व्यवद्वत करते हैं।

भारतवासी बहुत पह तेसे इस पेड़के गुणागुणसे प्रवगत हैं। चरक (११४ अ०) में इसका छक्के ख है। राजनिवण्युके मतसे पाषाणभेदो तोन प्रकारका है, यथा—वटपत्री, शिलावस्क भीर पाषाणभेदी। इन

देते हैं।

तीनी का गुण-मधुर, तिक्त, मे इन्न, द्रण्या, दाइ, मूद-कच्छ त्रीर प्रश्नरीनायक तथा श्रीतल है। भावप्रकायके मतमे इसका गुण-योतल, तिक्त, कवाय, वस्त्रियोधक, भेदक, पर्यं, गुला, कच्छ त्रश्मरी इन्द्रोग, योनिरोग, प्रमे इ, ग्लोहा, शूल घोर व्रथमायक, श्लासहर, सच्चित-दलेखा, धपस्मार घोर प्राचिपरोगमें हितकर तथा वात-धान्तिकर। (भावप्रकाश)

कोचोनचोनमें यह पेड़ खास, कास, पुरातन प्रलेषा, स्रगो श्रीर भपरापर श्राचिपक रोगों में व्यवष्ठत होता है। डाक्टर श्राहटको मतमे इनमें मादकतायित यथिष्ट है। देशी डाक्टर भजीष रोगमें इसका स्ववहार करते हैं। डाक्टर डाइमक इसकी मादकता स्वीकार नहीं करते। छनका कहना है, कि बम्बई अञ्चलवासी जिस परिमाणमें इसे काम लाते हैं, उससे कुछ भो नगा नहीं भाता। पर हां, श्रीषक व्यवहार करनेसे नगा भवस्य भा सकता है। देशीय किसी किसी डाक्टरको मतसे चक्क योजकत्वक रोगमें चक्क को पश्चक ज्ञार भीर नोचे इसका प्रलेप दिया जाता है। पुरातन भजीष रोगमें यह विश्रेष उपकारी माना गया है।

पावाणरोग (सं• पु॰) ग्रह्मरोरीग, पंगरी।
पावाणवव्यकरम (सं• पु॰) ग्रह्मरो-रोगाधिकारमें श्रीवधविश्रेष। इमको प्रसुत प्रणाली — एक भाग पारद, दो
भाग गन्धकको खोत पुनण वाको रसमें एक दिन मदंन
करको पुटवद करे। पोळे उसे भूधरयन्त्रमें पाक करको
दो रत्तीको गोलो बनावे। गुड़ शीर गोखकको साथ
इसका मेवन करनेसे शहमरो श्रीर वस्तिश्रूल निराक्षत
क्षीता है। (सोन्द्रसारसं॰ अश्मय धिका॰)

पाषाणितव (सं को ) दाक्सोच भे द । पाषाण सक्सववद्ती (सं श्खो ) प्रवाल, सूंगा । पाषाणान्तक (सं शु ) मञ्जान्तक हुच । पाषाणो (सं श्लो ) पाषाण भरुपार्थे जीव । चुद्र-पाषाण, पर्यक्ता दुकड़ा जो तौलनिके काममें भावे, वाट, बटखरा।

पांची (स' ब्ली ) पास्त्रते वध्यते भनया पाव वन्धे करके घण कीप्। १ मिला।

पाष्ठी ह ( सं ॰ क्ली ॰ ) सामभें द । पास ग ( फा॰ पु॰ ) १ तराज्यको डांडो बराबर न होना । २ वह बीक्स जिसे तराजके पर्क्लीका बीक्स बराबर करने-के लिये तराज्यको जीतीमें इसके पर्वतेको तरफ बांब

पास (सं॰ पु॰) १ पात्रा। २ यास, नान धनाणा।
पास (हिं॰ पु॰) १ वगन, श्रीर, तरफा। २ सामध्य,
निकटता, समीपता। ३ प्रिकार, कला। (श्रव्य॰)
8 निकट, सनीप, वगनमा। ५ श्रिष्ठकारमें, कलें में।
६ सम्बोधन करके किसोने प्रति, किसोने। (श्रं॰ पु॰)
७ गमनाधिकारपव, राइदारोका परवाना (वि॰) ८ पार
किया इश्रा, ते किया इश्रा। ८ चनतिक्रममें, कोई
निर्दिष्ट स्थिति पार किया इश्रा। ८ चनतिक्रममें, कोई
निर्दिष्ट स्थिति पार किया इश्रा। किसो दरजिके श्रमे ग्या
इश्रा। १० उत्तीर्ष, सफलोभूत, इस्तइानमें काम ान।
११ स्वीकत, मंगूर। १२ प्रचलित, चनता, जारी। १३
भावेंने जपर छपले जमानेका काम। १४ भे ख़ीके बान
कतरनेकी के चौका दस्ता।

पासना ( डि॰ क्रि॰ ) धनीं में दूध चाना।

पासनो (हिं क्लो ) यस्त्रायन, बचे को पहले पहल सनाज घटानेको रोति। अस्त्रायनके दिन वाल कर्के सामने अनेक वस्तुएं रख कर यक्षन देखते हैं, कि किस वस्तु पर उसका पहले द्वाय पड़ता है। उससे यह समस्त्रा जाता है, कि वही उसको जीविका होगो। पामव द (हिं पु०) दरो बुनने के करवेको वह लकाहो जिससे वै बंधो रहतो है और जो नांचे जपर जाया करती है।

पासनुक (प्र'॰ पु॰) १ वह पुग्तक जिसमें किसी प्रकारके स्नेन देनका हिसान कितान हो ! २ वह वही या कितान जिसमें सीदागर छघार सो गई चीजींके नाम खिख कर खरोदारके पास दस्तखत करानेके लिये भेजता है । ३ वह कितान जिसमें किसी बैंकका हिसान कितान रहता है ।

पासा (दिं पु॰) १ हाथीदांत या इड्डीके डॅगलीके बराबर का पहले टुकड़ी। इन टुकड़ों के पहलीं पर बिंदियाँ बना लोना है चीर इन्हें होसरके के की खिलाड़ो बारों कारों फॉकर्ते हैं। जिस बल से पड़ते हैं उसीन अनुसार विसात पर गीटियां चली जाती हैं श्रीरं श्रम्तमें हार जीत होतो है। २ मोटी वस्तुने श्रामारमें लाई हुई वस्तु, किमो, गुना। ३ वह खेल जी पासों से खेला जाता है, चौसरका खिल। बौसर देखी। 8 पोतल या कांसेका चीखूटा लम्बा ठपा। इसमें कोटि कोटे गील गह बने हीते हैं। षुंघद या गील षुंडी बनानेमें सुनार सीनेने पत्तरकी इसी पर रख कर ठों कते हैं।

पांगांसार (हिं• पु॰) १ पांचेकी गोटी। २ पांचेका खेसे।

पासिका (डिंक स्त्रींक) पाय, फंटा, जाल।
पासी (डिंक पुंक) १ जाल या फंटा डाल कर चिड़िया
पंकड़नैवाला, बहेलिया। २ एकं नीच और अस्पृथ्य
जाति। इस जातिक लीग मधुरास पूरवकी भीर पाय
जाति है। ये लीग स्पूर्ण पासति और कहीं कहीं ताड़
परसे तीड़ी निकालनिका काम करते हैं। प्राचीन कालमें
इनके पूर्व ज प्रापदण्ड पाये इप अपराधियों के गेलीम
फाँसीका फंटा लगाते थे, इसीसे यह नाम पड़ा।
(स्त्रोक) ३ पास, फंटा, फाँसी। ४ घास बाँधनेकी
जाली। भू प्रोड़ के पैर बाँधनेकी रहेसी, पिछाड़ी।
पारत्य (सेंक तिक) पंरत्ये गर्टड वसति में पिक्नीरण्र।

पांचे (डिंक्स्ट्रीक) एक प्रकारका पत्थर। इससे लोंग, फिटकरी चौर चंफीसकी विसे कर चाँख पर चढ़ानेका सिंप बनाते हैं।

पंडिन (हिं • पुँ• ) प्रस्तरं, पत्थरं।

पाइरा—बुन्दे लखण्डके घन्तर्गत एक सुद्र राज्य । यहाँके रिजी चीके के घोड़के हैं। राज्यको परिभाण १० वर्ग - जीके हैं। राज्यको परिभाण १० वर्ग - जीके हैं। राज्यको प्रायः १३०००) के हैं। पाइरखास है से राज्यकी राज्यों नी है।

वाहा (हिं । पुं ) पानको वे सी या किसी जंधी किसमान स्ता किसी के बीचना रास्ता, मेंड।

याशाङ् (सं ७ पु॰) ब्रह्मदारहचा

वाहात (सं कु ) वाह पतितित पत पर । ब्रह्मदार्व-वच, बहत्तका पह ।

होडि एक संस्तृते पद जिसका घर्ष है, 'रहा करें।'

पाडी (डि॰ स्त्री•) वड खिती जिसका किसान दूसरै गाँवमें रहता हो।

पाहुना (हिं पु॰) १ चितिथि, अध्यागत । २ जामाता, दामाद।

पाइनी (डिं॰ स्त्री॰) १ स्त्री अतिथि, मे हमान औरत। २ आतिथा, मे हमानदारी, अतिथिका आदर सल्तार, स्तिर तवाजा।

पाइर (हिं॰ पु॰) १ भेंट, नजर। २ वह वसु या धन जी किसी सम्बन्धी या दृष्ट मित्रके यहां व्यवहारमें भें जा जाय, सीगात।

णाइ ( डि॰ पु॰ ) मनुष्य, वाति, शखसं।

पिंगूरा (हिं• पु॰) रस्सियों के प्राधार पर टंगा इसे खटीला जिस पर वंचींको सुला कर इधरवे उधर सुजाते हैं, भूला, पालना ।

वि'जड़ा ( हि' ० पु॰ ) पिंजरा देखी।

पि जरा (हिं • पु॰) लोहे, बांस मादिकी तीलियों का वना इमा भावा जिसमें पत्तो पाले जाते हैं।

पि जरापील ( हिं ॰ पु॰ ) पश्रमाला, गोशाला जहां पालने-के लिये गाय, बेल मादि चीपाए रखे लाते हैं।

पिंजारी (हिं • स्त्री • ) त्रायमाण नामकी श्रीषधि, गुर-

पि'जियारा ( दि'० पु॰ ) रूई घोटनेवाला ।

पिंड बजूर (डिं॰ स्त्री॰) एक प्रकारकी खजूर जिसकी फल मीठे डोते हैं भीर इन फलोंका गुड़ भी बनता है, खरक, में धी।

पिंडरी (हिं क्ली ) पिंडली देखो।

पिंडली (डिं॰ स्त्री॰) टांगका जपरी पिछला भाग जो भामल होता है, बुटनेंके पीछेके गई से नीचेका भाग जिस्से चढ़ाव छतारे होता है।

पिंडवाडी (हिं क्यों ) एक प्रकारका कवड़ा।
पिंडा (हिं पु॰) १ गोल मटील टुकड़ा, टेला या
सींदा, लुगदा। २ ठीस या गीली वसुका टुकड़ा। १
प्रेचीर, देह। ४ मधु तिल मिली हुई खीर पादिका
गोल लींदा जो खांदमें पितरींको प्रित किया जाता
है। ५ स्त्रियोंकी गुप्ते न्द्रिय, धरन। ६ पिंडा देहों।
पिंडारा (हिं पु॰) १ एक शांक जो वेद्यकमें शीतल

भीर पित्तनागक माना गयां है। २ दिचणकी एक जाति जो बहुत दिनों तक सध्यप्रदेश तथा भीर भीर स्थानों में लूट पाट किया करतो थी। पिण्डारी देखो

विंडारो (हिं॰ पु॰) दिख्यको एक जाति जो पहले कर्णाट, महाराष्ट्र प्रादिमें बसती पीर खेती बारो करती थी, पीक्ट भवसर पा कर लूट मार करने लगी पीर सुमलमान हो गई। निशेष निवरण पिण्डारी शब्दमें देखी। पिंड्या (हिं॰ स्त्री॰) १ गीली भुरसुरी वसुका मुद्दोसे वांधा हुआ लम्बीतरा टुकाड़ा, लम्बीतरो पिंडो। २ लपेटे हुए स्त्र, सुतलो या रस्सोका कीटा गोला। १ गुड़की लम्बीतरी भेली, मुद्री।

पिंधन ( हिं ॰ स्त्री॰ ) वेनसन देखी ।

षित्र ( हिं ॰ वि॰ ) १ प्रिय देखो । (पु॰ ) २ पिय देखो । विश्वरवा ( हिं ॰ पु॰) १ पित देखो । (वि॰) २ प्यारा देखो । पित्ररिवा ( हिं ॰ पु॰ ) पोले रंगका वै ल जो बहुत मज-बूत भीर तेज चलनेवाला होता है।

पित्ररी (हिं॰ स्त्री॰) १ इस्दीके रंगसे रंगी हुई धोती जो विवाइके समयमें वर या वधूको पहनाई जाती है। र पीकी रंगी हुई वह घोती जो प्रायः देहाती स्त्रियां गंगाजीको चढ़ाती हैं। (वि॰) ३ पीठी देखी।

विभाज ( हिं ॰ पु॰ ) ध्यान देखो ।

पिश्वाना ( डिं॰ क्रि॰ ) विकाना देखी।

विद्यानी ( डि' व पु॰ ) पियानी देखी।

पिश्वार ( डिं॰ पु॰ ) व्यार देखी।

पिषारा ( इं ॰ वि ॰ ) प्यारा देखों।

पित्रास ( डि'० स्ती ) प्यास देखी ।

विद्याश ( डिं॰ वि॰ ) प्याबा देखी ।

पिउ ( डि'• पु॰ ) यति, खावि द।

षिडनी ( क्'॰ स्त्री॰ ) पूनी देखी।

विक (सं • पु • ) अपि कायति यग्दायते इति अपि -के -क (आत्र्वोपस्में । पा ३।१।१३६ ) अपिरकार लोप:। कोकिल, कोयल । मीमांसके भाष्यकार प्रवर स्वामीने पिक, तामरस, नेम आदि कुछ शब्दोंको म्लेच्छ भाषासे गढ़ित बतलाया है।

पिकरेव (सं॰ पु॰) याम्बंहच, यासका पेड़। विक्रिय (सं॰ पु॰) १ वसन्तकान। २ प्राम्बहच, यास-का पेड़।

Vol. XIII, 124

पिकप्रिया (सं॰ स्त्री॰) १ मशाजम्बू, यहा जासुनः पिकस्य प्रिया । २ कोकिला ।

पिकवस्यु (सं ० पु॰) पिकानां वस्यु रिव । सास्त्रहच, सामका पेड । इसका वर्धाय पिकवास्य है।

पिकभचका (सं•स्त्रो॰) भूमिजम्बृहच, वन-जासुन। पिकमहोत्सव (सं॰ पु॰) पिकानां महोसावी यद्ध। माम्बहच, मामका पेड़।

पिकराग (सं॰ पु॰) पिकानां रागोऽनुरागो यत्र । वा पिको राज्यते यत्र, रख्न-घठ्य, । श्रास्त्रहक्त, श्रामका पेडः ।

पिकवन्नभ (सं•पु॰) पिकानां वन्नभः। भास्तवन्नः भामकापेडा

पिकाच (सं पु॰) पिकस्य भविस्तेषनं तद्दत् वर्षी

यस्य षच्समासान्तः । १ रोचनोद्धच । २ तालःमखाना ।

(ति॰) पिकस्य भचीव भचि यस्य । ३ पिकवत् रक्तनेतः

युक्त, जिसको भांखें कोयलको तरह साल हो ।

पिकाङ्ग (सं• पु॰) पिकस्य मङ्गासन मङ्ग यस्य। चातक मची।

पिकानन्द (सं• पु॰) विकानामानन्दो यस्मिन्। वसन्त ऋतु।

पिकिन-चीन-साम्बाज्यकी राजधानी। चीन देखी। पिक्री (सं • स्त्री•) पिक-स्त्रियां नीष् । कोकिसा, कोयस।

विकुरस (सं १ ५०) मख, ग्राच ।

पिकेच्या (शं को ।) पिकस्य देवमा सोचन तदत् वर्षीयस्य । १ ताल सखाना । (ति ) २ जिसकी भांखें कोयसकी-सी हो ।

विक (सं॰ पु॰) पिक इत्ययक्तशब्दैन कायतीति कै क। वा पिक इव कासतीति कै क, प्रवीदरादित्वात् साधु॰ रित्येके। इस्तिशायक, हाथीका वश्चा।

पिका ( सं॰ स्ती ॰ ) मुक्ताका परिसाधमें इन

पिखुवा - युक्तप्रदेशके मीरट जिलान्तग त एक नगर। यह
भक्ता रू ४२ ४५ छ० भीर देशा० ७६ ३ पू०के मध्य,
मीरटसे १८ मोल दक्तिय-पश्चिममें भवस्थित है। यहांकी
न्यू निसप्तिटीकी वार्षिक मात्र २६५०) ६० की है।
यहां कपड़े बुननेकी कल है भीर चमड़ो तथा जूता भी
भद्यत होता है। स्पाही निद्रोहने बाद भीचेल साम्रक्त

निकटवर्ती १३ ग्रामीके साय साय इस नगरको भी खरोदा था। यहां दो हिन्दू, मन्दिन, धाना, डाकघर भीर टो सराय हैं।

पित्रतना (हिं क्रिं) १ द्रवीभूत होना, तापकी कारण किसी घन पदार्थका द्रवकूपों होना, गरमी में किसी चीजका गल कर पानीसा हो जाना। २ चित्तमें दया हरपद्र होना, किसी की दशा पर करुणा उत्पन्न होना, पसीजना।

विवनाना (डिं॰ क्रि॰) १ दयाई करना, किसोके मनमें दया उत्पन्न करना। २ किसो कड़े पदार्थको गरमो पहुंचा कर इत कपमें लाना, किसो चीजको गरमो पहुंचा कर पानोके कपमें लाना।

पिक्न ( मं क् क्ली • ) पिञ्चतोति पिजि वर्षे अच् न्याङ्क्ला-दित्व त् कुत्वम् । १ वालक, वाला । २ इतिताल, हर-ताल । ३ भें सा । (पु • ) ४ चूहा, मुगा । ५ पिक्नलवर्षे, पीला रंग । (त्रि • ) ६ पोला, पीलापन लिए भूरा । ७ दीपशिखाने रंगका, भूरापन लिए लाल, तामडा ।

पिक्स किया (सं क्ली ) पिक्स किया च। 'वर्णी वर्णे'-नित समासः। १ ते लपायिका, तेलपायी, तेलचटा, गुबरें ले के पाकारका एक कीड़ा जिसका रंग काला भोर तामड़ा होता है। २ पिक्स लवर्णे युक्त वा किया-वर्णे युक्त, पोले या भूरे रंगका।

पिङ्गचत्त्वस् (सं०पु०) पिङ्गे चत्त्ववी यस्य । १ कुन्धीर, नक्र नामक जलजन्तं, नांक। (ति०) २ पिङ्गनेत्र, जिसकी पांखें भूरे या तामड़े रंगकी हो।

विङ्गलढ (सं॰ पु॰) विङ्गा विङ्गलवर्षा जटा यस्य। यिव, महादेव।

पिङ्गतीयं (सं • इसी •) तीर्यं भेद, एक तीर्यं का नाम। पिङ्गभास (सं • पु •) गीर्धरक जातिभेद।

पिङ्गमूल (सं • म्ली • ) गर्जर, गाजर।

पिक्रुर (सं• पु॰) पिक्रम ।

पिक्स (सं पु ) पिक्से वर्षोऽस्यास्तीति पिक्स (सिध्मा दिभ्यक्ष । पा पाराथ्य ) इति सच् । १ पिक्सस्यणं, नीसा भीर पीसा मिसा हुमा रंग । पर्योय — कड़ार, कापिस, पिक्स, विश्वक्स, कद्रु, नीसपीत, रोचनाम, कनक विक्रस । (श्रम्ति ) पिक्क, रोमना, पाण्ड्र, कद्र भीर

कनकपिङ्कत। (नाममाला) २ नामभैद, एकं नामका नाम। ३ तट । ४ चाडांशुपारिपाधिक स्यंका एक पारिपाधिक का या गणा। प्र निधिम द, एक निधिका नाम। ६ कपि, बन्दर। ७ पन्नि। द मुनिविशेष, एक सुनिका नाम। ८ नकुल, नेवला। १० स्थावरविष विशेष, एक प्रकारका स्थावर विष । ११ उस् पद्यो। १२ यच विशेष, एक यच का नाम। १३ पर्वतविशेष, एक प्रचादका नाम । १४ प्रभावादि यष्टिवंषं के प्रन्तगंत एक पद्माणत्तम वर्ष । पिङ्गल संवसरमें देशभङ्ग शौर नम दानदोत्रे किनारे श्रकाल होता है। १५ पिक्स्ला-चार्यक्रत संस्कृत क्रन्दोग्रत्य विश्रेषः पिक्रलने प्राक्षत भाषाम भी एक कन्होग्रय प्रणयन किया है। प्राक्तर-छन्दोग्रत्य हे सध्य यही ग्रत्य सर्वेतिकष्ट है। विङ्गल नाग-के नामसे प्रसिद्ध थे। इनका कृत्दोग्रस्य वेदाङ्को मध्य गिना जाता है। किसी का कहना है. कि पिङ्गलाचार्य ही महाभाषाकार पतर्ञ्जलि हैं। किन्तु यह केवल प्रवाद-सा प्रतीत होता है। पिङ्गलने छन्दः स्त्रकी बहुत-सी टोका पाई जातो है जिनमेंसे निम्न लिखित उसे ख योग्य है-

लक्योनायसूत चन्द्रशेखरक्षत पिङ्गलभावीयोतः चित्रसेन, पद्मप्रभस्ति, पश्चपति, वार्णनाय श्रोपति, मधुरानाध शुक्ल श्रीर मनोहर क्षण्यरचित विङ्गलटोका, रविकरकृत पिङ्कलसारविकाशिनी, राजिन्द्रदशावधान-रचित पिङ्गलतस्य प्रकाशिका, बच्चोनाष्टकृत (१६०० ई॰में रचित) पिक्कलप्रदीप, वंशीधरका पिक्कलप्रकाश, वामनाचाय का पिष्णसप्रकाम, विद्यानिवासस्त विम्ब-नायक,त विङ्गलमतप्रकाथ, इलायुधकी स्तसञ्जीवनी, विकुलभाष्य श्रीर पिक्न लवात्ति का १६ नाई एक प्रीचीन ऋंबियों के नाम। १७ भारतके उत्तर पश्चिममें भवस्थितं एक देंग। (क्ली०) १८ वित्तल, पीतल। १८ हरिः ताल, इरताल । २० पेचक, एक्षू । २१ एमीर, खस । २२ रास्ता। २३ मण्डलिक उपपे विशेष, एक प्रकारका फंनदार साँप। २४ कपि, बन्दर। (वि०) २५ पीत, पील, भूरापन लिए लाल, दीवशिखांके रंगका तामडा । २६ भूरापन लिए पीना, सु वनी र गका, जहे

विश्वनित (सं पु॰) विश्वनिस्वार्थं कन्। १ विश्वनिः शब्दार्थं। २ यचमे द, एक देवताका नाम। पिङ्गलनामक (सं॰ पु॰) शिलारस । पिङ्गलपत्तन-चन्द्रहोपके भन्तम त एक मण्डप्राम । इसके समोप हो पिङ्गलानदो बहतो है ।

पिङ्गलनो इ (सं॰ मनो॰) पिङ्गलं सी इमिव नित्य कम्पेषा । पित्तन, पोतन ।

पिङ्गला (सं॰ स्त्रो॰) विज्ञल-टाप्। १ वामनास्य दिचयः थिग्गजको स्त्रो। २ लच्चोका एक नाम। ३ वेश्या-विशेष।

> 'क्पौ मुनौ निधिमेदे पिंगला कुमुद्श्वियाम् । करापिकायां वेश्यायां नाडीमेदे ...॥' (हेम )

सांख्यदग<sup>6</sup>नके सुनमें पिङ्गला नामक वेध्याका नामोर्क्केख देखनेमें भाता है। निराशः सुखी पिंगलावत' (सांख्यदर्शन ४ परिं) भागाका परित्याग करनेसे हो सुख मिलता है, जिस प्रकार पिङ्गलाने भागाविरहित हो सुख प्राप्त किया था।

भागवतको एकादम स्कन्ध म्रष्टम मध्यायमे इस विद्वान वेध्या हो पाल्यायिका इत प्रकार लिखी है-विदेहनगरमें पिङ्गता नामक एक वेश्या रहती थी। एक दिन वह अपने कान्तको रित खानमें लिये जा रही थी, इसी बीचमें किसी धनो व्यक्ति पर उसकी निगाइ पड़ी। एसे देखते हो वह धन पानेकी आशासे कभी घर कभी बाहर होने सगी, पर वह कान्त नहीं श्राया। भाशाकी वशवर्ती हो कर वह रात भर उसीको चिन्तामें पही रही। कान्तको नहीं मानेसे पिङ्गलाके निर्वाट उपस्थित इशा भीर वह इस प्रकार चिन्ता करने लगी-- "कान्ता वि नी हो कर मैंने रात भर जग वर बितावा, तिस पर भी कान्त-समागम-सुख मेरे भाग्यमें न बदा। किन्तु में के सो नासमभ इं, कि पासमें कान्त रहते उसे पहचान न सकी। जिसके समागमसे सभो प्रकारके श्रामलाय रिष हो सकते थे. वैसे कान्तका परित्याग कर मैंने भन्नानान्य हो भकामद दुःखमय ग्रोक तथा मोहप्रह कान्तते लिये इतना कष्ट उठाया।' धन्तमें पूर्व जवाकी सकति के कारण पिङ्गलाने मोहरहित हो आक्षान लाभ किया। पोके उसे इस प्रकार चान हो गया, कि "बाबा ही सारे दु:खोका मूल है। जिन्होंने सब प्रकारको साधा कोड़ दी है, वे ही सुखी हैं। मैं भाषामें प्रतुब्ध हो कर

दुःखभीग कर रही थी, प्रश्न आधाविरहित हो सुखी हुई।" इस प्रकार विङ्गता भगवान्के प्रति चित्त सम-पंच कर सुखरे सोई थो।

महाभारतके यान्तिपव में इस प्रकार लिखा है— भीषादेवने युधिष्ठिरको मोचधम का उपदेश देते समय इस पिङ्गला वेश्वाका उदाहरण दे कर कहा था, "पहिले पिङ्गला नामक एक वेध्या मङ्कोत-स्थानसे प्रपने प्रियतमसे विचित हो नितान्त दृःखित बैठी थी । इसी सीय के समय उसे भावनद्वान हो गया भीर बहुत चीभ करके कहने लगीं, जो सर्वान्तर्यामी निविकार पहल मेरे द्वदयमें वास करते हैं, मैंने कामादि हारा छन्हें अब तक समाच्छन कर रखा था। एक दिन भी में इट्या नन्दकर परमात्माको भरणापत्र न हुई। भाज में भारम-चान बलसे अचानक्तस्यगुक्त नवहार-अस्पनग्रह समा च्छन कर्दगी। पहले मैं जिन कान्तीं के प्रति चनुस्त इई यो, वे बदि इस समय या जांग, ते कभी भी मैं उन्हें कान्त समभ कर प्यार नहीं कर सकतो। यभो मुक्ती भारमञ्चान ही गया है। भन्एव वे नरकरूपी भूत फिरमें मुक्ते वचना नहीं कर सकते । टैववस भौर जन्मान्तरीय पुरस्यकत्तरे अन्य भी अर्थ क्यमें परि-यत होता है। पाज मैंने चानवलसे विषयमामनाका परित्याग भीर जितिन्द्रियता प्राप्त की है। श्रामा-विश्वीन महात्मा हो खच्छन्द्रतासे स्रोते हैं। प्राधाः परित्यागको अपेचा परमसुखका कारण और कुछ भी नहीं है।" पिङ्गला इस प्रकार बाबाका परित्रांग कर परमसुख से सोई यो। (भारत शांतिपर्व १७४ अ०)

पिझलार्क मन्याय कमं द्वारा जीवनयाता करने पर भी छसे पूर्व जन्मकी सुक्तति के कारण ऐसा वैशास्य छत्पन दुमा या भौर इसीसे वे पौक्के परमसुखसे रहने लगी थी।

४ नाड़ी भेंद, गरीरमें पिङ्कला, इड़ा विङ्कला और भुषुम्ता नामकी तीन प्रधान नाडिया हैं।

"दक्षिणांशः स्मृतः सूर्या वामभागो निशाकरः । नाडीदर्शविदुस्तासु मुख्यास्तिलः प्रकीर्त्तिताः ॥ इडा वामे तनोर्मध्ये सुषुम्ना पि गलापरे । मध्या तास्वपि नाडी स्याद्गिनसोमस्वरूपिणी ॥"

( सारदातिलक )

नाड़ो दग हैं जिनमें इड़ा, पिङ्गला और सुधुम्ना यहो तोन प्रधान हैं। ग्रीरके वाम भागमें इड़ा नाड़ो, मध्यको त्रोर सुधुम्ता ग्रीर दिवण को ग्रीर पिङ्गला नाड़ो ग्रवस्थित है।

निक्तर तन्त्रके प्रथम पटलमें लिखा है, कि इड़ा पादि से कर दश नाड़ियां हैं जिनमें दे इड़ा, पिक्कला भीर सुषुम्ता ब्रह्मा, विष्णु भीर शिवक्षिणी हैं। योगाण वमें लिखा है, कि पिक्कलानाड़ी सितरतामा है भीर दिच्चण पास देशमें सबस्थित है।

दूसरे तन्त्रमें शिखा है, कि इड़ानालोमें चन्द्र भीर विङ्गतानाड़ीमें सूर्य रहते हैं।

जब पिङ्गलामाङ्गोका कार्य होता है, तब दिचिष नासिका पुट हो कर खास निकलता है। इस पिङ्गला-नाड़ोके वहनकालमें कौन कोन कार्य करनेसे ग्रम होता है, उसका विषय प्राणतोषिणीमें इस प्रकार लिखा है,—

कठिन श्रोर क्रूर विद्यादिका पठन श्रोर पाठन, खोसङ्ग, वेश्वागमन, नौकादिरोइण, सुरापान, वोरमन्त्र छपासन, श्रव्याभन, नौकादिरोइण, सुरापान, वोरमन्त्र छपासन, श्रव्याभना नगर ध्वंस श्रोर विषदान, श्रास्त्रा-ध्यास श्रोर गमन, स्गादि पश्चविक्रय, काण्ठ, पाषाण श्रोर रख्नादिका घण ण, गीत्याभ्यास, दुग श्रीर पव तारोइण, खात, गजाश्वादि रथवाइन, मारण, मोइन, स्तन्भन, विद्वेष, छच्चाटन, वग्रीकरण, क्रय, विक्रय, प्ररेण, श्राक्ष- वंग, राजदर्शन श्रादि कार्य करनेवे श्रम होता है।

( प्राणतोषिणी )

िक्कतानाड़ीके देवता शिव हैं श्रीर गुण उथ्ण है। इसका उदयकाल दिवासाग माना गया है। स्थिति चार दण्डमात है।

प् पश्चिमें दे। ﴿ राजनीति। ७ ग्रिंगपात्रच, श्रीग्रमका पेड़। ८ गोरीचन।

पिङ्कलाच (सं०पु॰) पिङ्कला पची।

विङ्गलानदी—१ शक्स इसके उत्तर पंत्रसे निकलो हुई एक स्रोतखती जो गङ्गमें मिल गई है। २ नदीभें द, एक नदीका नाम।

पिङ्गलातम्स ( सं ॰ क्षी ॰ ) तम्सविश्रेष, एक तन्सका नाम । पिङ्गलिका (सं ॰ स्ती ॰ ) पिङ्गली वर्णीऽत्यस्या इति पिङ्गलाङ्गला । १ वलाका, वगला । २ कीटविश्रेष, मक्खी- को जातिका एक कोड़ा जिसके काटनेसे जलन और सजन होतो है।

पिङ्गन्तित ( म'० वि० ) पिङ्गनो तद्दणीऽस्यस्य, तारकादि-त्वादित च्। पिङ्गन्तवणे युक्त, पिङ्गन वणे का।

पिङ्गलेखर (सं क्ली ) तोर्थ में द!

पिङ्गलोचन (सं ॰ ति ॰ ) पिङ्गे लोचने यस्य। पिङ्गल-वर्णे चसुयुक्त, पिङ्गाच।

पिङ्गवर्षं क (सं को ) गर्जरमुल, गाजरकी जड़। पिङ्गसार (सं पु॰) पिङ्गमेव धःरो यस्य। इरिताल, इरताल।

विङ्गस्फटिक (सं• पु॰) विङ्गः विङ्गल वर्षः स्फटिकः। गोसेटमणि।

पिङ्गा (सं क्लो ) पिङ्गो वर्णाऽस्या इति यच्, टाप् च।१ गोरोचन। २ हिङ्गु, होंग। ३ नालिका। ४ चिछका देवो। ५ हिस्टु, हवे। ६ वं यलीचन। ७ स्वनामस्थाता तपस्विनी। पिङ्गा जिन यात्रममें रहतो थो, कालक्रमसे वह तोथं में गिना जाने लगा है। यह तोथं यत्यन्त हो पवित्व है और इसमें स्नानादि करनीये सभी पाप जाते रहते हैं तथा से कड़ी कपिला घेनुदानका फललाभ होता है। उज्ञानक देखो। परक्षा वाहिनी नाड़ी। (पु॰) ८ वह पुरुष जिसके पैर टेढ़े हों।

विङ्गाच (सं १ पु १) विङ्गं घित्त यस्य, घर्त्तसमासान्तः।
१ शिव, महादेव। २ कुमीर, नक्ष नामक जलजन्तु,
नाक। ३ विङ्गाल, विङ्गा। (ति १) विङ्गलनेत, जिसको
भांखें भूरो या तामङ्गेरंगकी हीं।

विङ्गाची (सं क्वी ) कुमारानुवर-माद्धभेद, कुमारकी स्नुवरो एक मादका।

पिङ्गाचा (सं०पु०)कांच।

विङ्गाश (सं० पु॰) विङ्गं वर्णं मञ्जूते इति अण.। १ पञ्जीपति, गांवका मुखिया या चौधरी। २ मत्स्यभेद, एक प्रकारकी मक्की। इसे बङ्गालमें पाङ्गाश कड़ते हैं। ३ जारयखणें, चोखा सोना।

णिङ्गाशी (सं• स्त्रो•) णिङ्गाश ङीष्। नीलिका, नीलः का पेड । क्रांस्य ( ६'० पु॰ ) पिङ्गास्य वदनमस्य। पिङ्गाय गमको मक्लो।

ङ्गाञ्च ( सं॰ पु॰ ) पश्चिविश्येष, एक चिड़ियाका नाम। हो : सं॰ खो॰ ) पिङ्गो वर्षोऽस्यस्या इति भच्; ततो गैरादिलात् ङाष्। समोवच, समोवा पेड़।

क्षेत्र (सं • पु • ) विक्रानि विक्रलवर्षानि के त्राणानि स्य । १ शिव, महादेव । २ कुम्भीर, नक्ष नामक जल-धन्तु, नाक । (ति • ) विक्रलनेत ।

होय (सं॰ पु॰) भन्निका नामान्तर, भन्निका एक ।।सः।

वक (डि॰ स्त्री॰) पिवकारी देखी।

चकना (डि॰ क्रि॰) फूले या उभरे **डुए तसका**दव तोना।

वक्रवाना (डिं॰ क्रि॰) पिचकानेका काम दूसरेसे राना, किसी दूसरेको पिचकानेमें प्रवक्त करना। वक्ता (डिं॰ पु०) वड़ी पिचकारी।

वकाना (डिं० क्रि॰) फूले या उभरे इए तसकी तिरकी भीर दवाना।

वकारी (डिं • स्त्री॰) एक प्रकारका नसदार यन्त त्रसका व्यव हार जल या किसी दूसरे तरल पदार्थ को नसमें) खींच कर जोरवे कि सी घोर फें करेंसे होता यह प्रायः बांस, लोई, पोतल, प्रोप्री, टीन बादि दार्थीको बनो होतो है। इसमें एक लखा खोखला स होता है जिसमें एक भीर बहुत कोटा केंद्र होता है ौर दूसरी कोरका मुंह खुना रहता है। इस नलमें क डाट सगा दो जातो है जिसके जवर उसे बाने वोक्रे टानी या बढ़ानेके खिये दस्ते समेत कोई कड़ सगी इतो है। जब पिचकारीका बारीक छेदवाला सिरा ानी भववा किसी दूसरे तरंस पदाव में रख कर दस्ते-ी सहायंताचे भीतरवाली खाटको जगर हो घोर खींचते , तब नीचे के बारी करिदमें से तरलपदार्थे उस नलमें र जांता है भीर जब पीकेंसे उस डाटकी दवाते हैं, व नसंमें भरा चुंत्रा तरलपदार्घ जोरसे निकल कर कं दूरी पर जा गिरंता है। साधारवत: इसका प्रवीग िसियोंमें रंग पथवा महिपासीमें गुनाब-जल पादि विज्नेते सिथे होता है। किन्तु ग्राज कर सकान गादि

Vol. XIII. 125

धोने और आग तुम्तानेके लिये बड़ी बड़ी विचकारियों और ज़ब्म आदि धोनेके लिये कोटी पिचकारियोंका भी उपयोग होने लगा है। इसके अलावा फिलहाल एक ऐसी पिचकारी चक्की है जिसके आगे एक केंद्रहार सुई लगो होती है। इस विचकारोको सूईको अरोरक किशो अक्कमें जरासा सुभा कर अनेक रोगींकी भोषधियांका रक्कमें प्रवेश भी कराया जाता है।

विच गड़ (सं• पु॰) श्रवि च गड़ातेऽनेनिति श्रवि च हि-कोपे घड़, भपेरक्कोपः। १ पश्चका श्रवयव। २ ७ दर, पेट।

पिचणः क (सं • ति • ) पिचण्डं कुश्चलः श्राक्षणीदलात् कन्। (पा ५।२।६४) १ उदरकारि, उदरपूरणमें कुश्चल, पेटू। २ कोकिशाच्यक्य।

पिचण्डिक (सं वि वि ) पिचण्डोऽस्याम्तीति तुन्दादिलात् ठन् (तुन्दादिभ्य इक्चं। पा ५।२।११७) तुन्दिल, तीद-वासा।

पिचिष्डन (सं • ति • ) पिचण्ड अस्य वे तुन्हादिलात् इनि (पा ५।२।११७) तुन्हिन, तींदवासा।

पिचिष्डिल (सं • ति •) पिचण्ड शस्य वें दल्त । तुन्दिल्, बह्ने पेटवाला।

पिचिपचा ( डिं ॰ वि ॰ ) चिवचिया देखो ।

पिचिपचाना (हिं॰ क्रि॰) घाव या किसो और चोजमेंचे बरावर थोड़ा थोड़ा पदार्थ रसना, पानी निकसना। पिचिपचाइट (हिं॰ स्त्रो॰) गोले वा आर्द्र रहनेका भाव, पिचिपचानेका भाव।

विचरिया (डिं॰ स्त्रो॰) एक प्रकारका कोटा कोरह जिसकी कोटो बद्दत कोटो होतो है।

पिचलनां ( डिं॰ क्रि॰ ) इन्हना देखो।

पिचवय ( हिं• पु• ) वटहज्ञ ।

पिचव्य (सं• पु•) पिचवे तुलाय साध्वः पिचु-यत्। कार्पास, कपास।

पिचिष्ड (सं ९ पु॰ ) १ उदर, पेट । २ पशुका अवयव । पिचिष्डवत् (सं १ वि॰) पिचिष्ड-मतुण्, सस्य व। पिचिष्डयुक्त।

विचिष्टिका (सं ॰ स्त्री॰) वांचगढ इव पेकाक स्टूर्ट्र

पिचिष्डिल (सं॰पु॰) श्रतिशयितः पिचिण्ड उदरमस्य तुन्दादिलादिलच् । वृष्टदुदरयुक्त, बड़े पेटवाला, तींद-वाला। पर्याय—पिचिष्डिल, वृहत्कृष्ति, तुन्दो, तुन्दिक, तुन्दिक, उदरी श्रीर उदरिल।

पिचु (सं॰पु॰) पेचतीति पिच मदं ने स्गय्वादिलात्-वाले । १ काणीसतून, कर्रे। २ कुष्टरोगभेद, एक प्रकारका कोट् । ३ परिमाण विशेष, तोलकह्य, एक तौल जो दो तोलेके वरावर होती है। ४ श्रमुरविशेष, एक श्रमुरका नाम। ५ भैरव। ६ शस्यभेद; एक प्रकारका धान। ७ विकिस्रोपयोगो पश्चकमं के शन्तर्गत कियाविशेष।

"कामिन्यां पूतियोग्याञ्च कर्त्तव्यः स्वेदनो विधिः । क्रमः कार्यस्यतः स्नेहिपितुमिस्तप्ण भवेत । शक्तको जिल्लिनी जम्बुधवत्वक् पञ्चवत्कलेः ॥ क्ष्मायः सामितैः स्नेहः पितुः स्यादिप्छतापहः ॥"

(वैद्यक्चकपाणि)

पिचुक (सं॰ पु॰) पिचुरिव कायतीति के का। सदन-हस्त, मैनफलका पेख।

पिचुिकया (चिं • फ्लो॰) १ छोटो पिचकारी। २ वड. गुम्मिया (कवा) जिसमें केवल गुड़ घोर सेंट भरो जाती है।

विचुकीय (सं वि वि) विचुक्त चलार।दित्वात् च ( उत्करादि देशादिभ्यह छ । पा छ।र। १०) पिचुक का अदूरभव । पिचुका (हिं १ पु॰) १ गोलगणा। २ पिचकारी । पिचुत्व (सं कति ) विचोस्त्वम् । त्व, कई । पिचुत्व (सं १ पु॰) विचुं कुष्ठविश्र व सद्धित स्हातीति वा, सद-प्रण् । निस्बह्द, नीसका पेड़ । पर्याय के टर्यं, निस्व, श्रदिष्ट, वर्त्वचा, दहुन, हिङ्ग निर्यास श्रीर सव तोसह ।

"असतामुपकाराय दुर्जनानां विभूतयः । विद्यमद<sup>र</sup>ः फलाब्बीऽपि काकैरेनोप मुज्यते ॥" (देनीमां० २।४।६२)

पितुन् ( प॰ पु॰ ) पितुं लातीति ला का । १ भावकहत्त्व, भीजका पेड़ । २ जलवायस । ३ समुद्रफल । ४ रहे । ५ गोताकोर ।

पेचुवत्ति (सं॰ स्त्री॰) त्ववंति , रहेकी वत्ती। विक्रु (इ॰ पु॰) कवे, १६ मार्थकी तील। पर्याय श्रज्ञ, तिन्दुक, विखाल, परङ्क, सुवर्णं, इंसपद श्रीर खदुम्बर।

पिच का ( डि'० पु० ) पिचुका देखी

पिचोतरसो (हिं•पु॰) सौ भीर पांच, एक सौ पांचकी संख्या, (पहाड़ा)।

विद्यट (सं को ) विद्य-घटन्। १ सोसक, सोसा । २ रङ्ग, रांगा । (पु॰) ३ नित्र रोगभेट, भांखका एक रोग। विद्यर (सं॰ पु॰) विद्यट देखो।

विचा ( स'• स्त्री॰ ) मुत्तापरिमाणभेद।

पिचिट एस'० पु॰) कीटभेंद, एक प्रकारका कीड़ा। विचिट प्रस्ति चान्नप्रकृतिके कीट हैं। इनके काटनेसे पिचजन्यरोग होता है।

पिचित (सं की ) १ सम्मुतके अनुसार एक प्रकारका घाव या चत । यह प्रदोरके किसी भाग पर किसी भारी वस्तुकी चीट लग्ने प्रथवा दाव पड़नेके कारण होता है। जो खान दवता है जह पूर्व कर चिपटा हो जाता है और प्रायः उस स्थानकी हज्हीकी भी यही द्या होती है, चमड़ा कट जाता है और कटा हुआ भाग कियर तथा सज्जासे चिपचिपा बना रहता है। दे वह वस्तु जो दब कर पिचक गई हो या चिपटो हो गई हो। (ति॰) १ पिचका हुआ, दबा हुआ, जो दब कर चिपटा हो गया हो।

पिची (डिंश्विंश) पिचित देखा।

पिच्छ (सं ॰ पु॰) पिच्छतीति पिच्छ प्रच्। १ लाङ्ग्ल, ऐसी पृंछ जिस पर बाल हीं, किसी प्रकी पृंछ। २ स्मृरपुच्छ, सोरकी पृंछ। पर्याय-धिखण्ड, वृष्टं, प्रिलि पुच्छ पीर शिखण्डक। ३ चूड़ा, सोरकी चीटी। ४ सोचरस।

पिच्छक (सं॰ पु॰) पिच्छ कन्। र मोचरस। र लाइ ल, पृंछ। (क्री॰) र मयूरपुच्छ, मोरकी पृंछ। पिच्छितिका (सं॰ स्ती॰) शीयम, शिंशिपा। पिच्छन (सं॰ क्री॰) श्रयन्त पीड़न, किसी वस्तुकी बहुत दबाना, दबा कर चिपटा करनेकी क्रिया।

पिच्छपादिन् (सं ० व्रि०) तनामक पादरोगाकान्त प्रख,

पिच्छवाण (सं०पु०) पिच्छं वाण इव यस्य । स्त्रेनपची, बाज। पिच्छभार (सं॰ पु॰) मयू रपुच्छ, मोरको पूंछ। पिच्छल (सं॰ पु॰) १ वासुकिव शोय सपे भेद, वासुकि-वंशका एक साँप। २ मोचरस। ३ श्राक्षायवलो, श्रकास-बेल। 8 शोशम, शिंशिपा ब्रच।

विच्छ्न (हिं॰ वि॰) १ जिस परसे पेर रण्ट या फिसन जायः रण्टनवाना, चिक्तना । २ पिक्टा ट्रेंखो ।

पिच्छ बच्छ दा ( म' ॰ फ्रां॰) १ उपीदिका शाक, पीय। २ बदरीहच, बरका पेड़ा

पिच्छलत्वक (सं ॰ पु ॰) १ नागरङ्ग द्वच, नारंगोका पेड़। २ नागरङ्गवल्कल, नारंगोकी छाल।

विच्छनदना (सं॰ स्त्रो॰) पिच्छकच्छदा देखो। पिच्छनवाद (सं॰ पु॰) बोडों के पॅरमें होनेवाला रोग। पिच्छनवीज (सं॰,पु॰) वनपनस, मनार।

पिच्छा (सं॰ स्ती॰) पिच्छ भजादित्वात् टाप्। १ यावमत्ती। २ पूग, सुपारो। ३ कोष। ४ मोचरसः ५ भक्तसम्बद्धान स्ट, भात या चावलका मांह। ६ पंति। ७ भक्षपदामय, विच्छत्तवाद। द बोलिका। ८ परिमाला। १० धिं यपाद्वच, भीयम। ११ कतकद्वच, निमं सोका पेह। १२ साकाश्वता, भकाश्वता। १३ महा। १४ नारंगोका पेह।

पिष्कादि (सं ॰ पु॰) पाणिनि-उत्त गणभेद। गण यथा— पिष्का, उरस्, धूवका, घूवका, वर्षे, उदका, पेक्क भीर प्रशा।

विष्कावस्ति ( सं • स्त्री • ) पिष्किः वस्ति

पिच्छिका (सं ॰ स्त्रो॰) पिच्छं मयूर-वहं अस्यत्रेति, पिच्छ-ठन्। १ चामर, चंबर। २ मोरछन्। ३ उनको चंबरी जो जैन साधु अपने पास रखते हैं।

विच्छितिका ( सं ॰ स्तो ॰) शि श्वा, शोशम ।

विक्लित (सं ० ति ०) पिष्का भक्तसम्भूतमण्डं अस्त्यस्येति विक्लादिलादिलच्। १ भक्तमण्डयुक्त, भातने माँड्से चुपड़ा हुआ। २ सरस भौग सिक्स (द्रव्य), गोला भौर चिका। ३ सण्डयुक्त भक्त, मांड् मिला हुआ भात। ४ जलयुक्त व्यञ्जन, पानी मिली हुई तरकारो। पर्याय—विजिल, विजिति, विजिल, विजिल, विजिल, पिसलनेवाला, दलल भौर लालसीज। ५ विक्लिस, पिसलनेवाला, जिस पर पड़नेसे पैर रपटे, जिस पर कोई वस्तु ठहर

न सर्ते। ६ चुड़ा युक्त, जिसके सिर पर चूड़ा हो। ७ खड़ा, को प्रस, फूका हुआ और कफकारो (पु॰) द रेलेप्सान्तक हुच्च, सरीड़ा। टेस्निग्ध सरम व्यञ्जन। पिच्छिलक (सं॰ पु॰) पिच्छिलः सन् कारयतीति के का। १ धन्वन हुच्च, धामिनका पेड़ा २ शाहम ली हुच्च । ३ मोचरस।

पिन्कित्तन्कदा (सं॰ स्त्रो॰) पिन्कितन्कदो यध्याः। १ उपोदको थाक, पोय साम । २ वदरो व्रचः चेर। पिन्कितत्वचो (सं॰ पु॰ स्त्रो॰) पिन्किता त्वक् यस्य। १ नारङ्ग व्रचः, नारंगीका पेडः।

पिच्छिलद्सा (सं १ स्त्री । पिच्छिड्स्ट्टा देखी।
पिच्छिलदिस्त (सं १ स्त्री । निरुद्धस्तिमेद, निरुद्धस्तिका एक भेद । सुश्रुतमें लिखा है, कि प्रारम्बंध, ग्रेलुप्रारमलो ग्रीर धन्यन इन सब ते प्रसुरको दूध में पाल करके संधु भीर रक्त साथ प्रयोग करना चाहिए। प्रथवा
वराह, सहिष, से म, विद्रास, कस्तूरी स्वग्न वा कुक्कुट इन
सब के केवलंसात स्थोजात रक्त वा प्रस्टे का बहितकार्य में प्रयोग करना होगा। ऐसे वस्तिप्रयोगका नाम
पिच्छिलवस्त है। (सुश्रुत चिक्टि० इट अ०)

भावप्रकाशके मतरे-भूमि कुष्मारङ, नारङ्गी भीर शास्मतीवृत्तके प्रेंडुरको दुधके साथ सिंद कर मधु शौर रक्षके साय जो वस्ति प्रयोग को जातो है, उसे पिच्छिन-वस्ति कहते हैं। काग, मेथ और क्षणसार स्मने रहाके साध विक्रिलवस्ति प्रयोज्य है। इसका माता बार्ड यल या डेढ सेर बतलाई गई है। (मावप्र॰ पूर्वस • ) पिच्छलसार (१° पु०) पिच्छिलः सारो यस्य । मोचरस । पिचिक्सा (सं क्लो ) पिच्छा इसच, ततष्टाप्। १ पोतिका, पोईको बेल। २ शिशपा, शीशम । ३ शाहमली समें । ४ को किलाच, तानम खाना। ५ वश्वकाच्य, हरियकासी जड़ी। ६ शूनीटण, शूनाघाम। ७ मतसी। द उपोदिका, पोईसाम। "८ मगर। १० त्ररवो। ११ कामक्पके पन्तर्गत एक चेत्र । (ति॰) १२ पिच्छ्छ देखो । पक्डना (हिं किं) १ अधिम आगिया बराबर न रहना 🛚 र पोक्टे रह जाना, साथ साथ, बरावर या आगि न रष्टना ।

पिक्लगा (हिं॰ पु॰) १ सेव्का नोकर, खिदमतगार । २

शासित, श्रधीन, वह मनुष्य जो किसीने पीके पीके पिके चिने । ३ शनुगामी, श्रनुवर्त्ती, शिष्य, वह मनुष्य जो श्रपने खतन्त्र विचार या सिद्धान्त न रखता हो, बिल्क हमेशा किसो दूतरेकी सलाइके श्रनुसार काम करे। किसीका मतानुयायी, शागिद, चेला।

पिछलगी ( ह'० स्त्री॰) १ पिछलग देखो । २ श्रनुवत्त न, श्रनुसरण, श्रनुसायो होना, श्रनुगमन करना।

पिक्रज्ञगू ( हि ॰ पु॰ ) विद्वलगा देखी।

पिछलना ( डिं॰ कि॰) पीछेको भोर इटना या मुड़ना। पिछलपाई ( डिं॰ स्त्रो॰) १ जादूगरनी। २ जुड़ैल। इसके सम्बन्धमें लोगोंको धारणा है, कि इनके पैरीमें एड़ो भागे भीर पञ्जे पीछेको भोर होते हैं।

विक्रना (हिं विं विं ) १ पश्चाद्वन्ती, ग्रन्तके भाग या अर्दा शका, श्रन्तकी भोरका, किसी वसुके उत्तर भागसे सख्य रखनेदाला। २ श्रगलाका उत्तरा, पोक्टेकी भोरका, जो किसी वस्तुकी पीठकी श्रीर पड़ता हो। ३ जो घटना, ख्यित श्रादिके क्रममें किसीकी श्रश्या सबके पीके पड़ता हो, जिसके पहले या पूर्व में कुक श्रोर हो चुका हो, बादका, पहलाका उत्तरा, श्रनकरका। ४ गत बातों में से शितम या श्रन्तकी भोरका, सबसे निकटल्य भूतकालका, उन भूतकालका जो वन्ते मानके ठीक पहले रहा हो। ५ गत, बीता हुमा, पुराना, गुजरा हुमा। (पुर्) ६ वह खाना जो रोजिके दिनों में सुसलमान लोग कुक रात रहते खाते हैं, सहरो। ७ एक दिन पहलेका पढ़ा हुमा पाठ, पिक्टल दिनका पढ़ा हुमा सबक, श्रामोक्ता।

पिछवाई (हिं॰ स्त्रो॰) पिछिकी घोर खटकनेका परदा। पिछवाड़ा (हिं॰ पु॰) १ किसी सकान के प्रष्ठभागसे सिनी हुई जमीन, घरके पीछेका स्थान या जमीन, घरकी पीठकी घोरका खाली स्थान। २ घरका प्रष्ठ भाग, घरका वह भाग को सुख्य द्वारकी विशव्ह दिशामें हो, किसी सकानका पोछेका भाग।

पिक्र नारा (हिं॰ पु॰) पिक्रावा देखी। पिक्रानी हिं॰ स्त्रो॰) १ प्रष्ठ भाग, पिक्रसा भाग, पीक्रिका हिस्सा। २ वह रस्त्रो जिससे घोड़ के विक्रसे पैर बांधते हैं। ३ पंतिमें सबसे पन्तका व्यक्ति। पिक्रान (हिं॰ स्त्री॰) पहनान देखी। पिक्शनना (डिं कि कि ) पहचानना दे खो ।
पिक्शने (डिं कि स्त्री ) पिकाड़ी देखो ।
पिक्षोंड़ (डिं कि विक ) किसीने मुंडको , क्रीर जिसको पोठ
पड़ती डो, किसी वस्तुको न देखता हुआ, जिसने घपना
मुंड पोक्टे कर लिया हो ।

पिक्टोंड़ा (डिं॰ वि॰) पीक्टें की भीर। पिक्टोंता (डिं॰ क्रि॰ वि॰) पीक्टेंकी भीर। पिक्टोंडी (डिं॰ स्त्रो॰) पिछोरी देखी।

पिकों है (हिं • क्रि॰ वि॰) पोके की घोरसे, पोके को तरफ।
पिकोरा (हिं • पु॰) पुरुषों की चादर, मरदाना दुपहा।
पिकोरो (हिं • स्त्रो॰) १ खियों को चादर, क्षियों का वह
बक्ष जिसे वे सबसे जयर घोढ़तो हैं। २ घोढ़ने का वक्र,
कोई कपडा जो जयरसे डास लिया जाय।

पिजवन (सं ॰ पु॰) स्पर्धनोय जय विष्वामित्रयाच्य त्राभे द । सनके पुतका नाम सुदास था।

पिज्वल ( सं • पु • ) ऋषिभेद, एक ऋषिका नाम। पिज्वलस्य गोत्रापत्यं प्रसादित्वात् पत्र् (पा धारे।११०) पेज्वलायन—पिज्वल ऋषिकी सन्तति या प्रपत्य।

पिच्च (सं•क्की•) पिच्च वसी, ततो भावे घर्ञ, i १ वस्त, ताकत । २ वधा ३ कपूँरभें इ, एक प्रकारका कपूर । (व्रि•) ४ व्याकुसा

पिद्धक (सं० क्षो०) इरिताल, इरताल। पिद्धट (सं• पु•) पिद्धयित नित्रं दूषयित पिजि घटन् नित्र सल, कोचड़, पांखका सल।

पिद्धन ( सं • क्री • ) पिद्धति ८ ने ने ति पित्र स्कोटने करणे खुट्। कार्पास स्कोटन धनु , वह धनु स् या कमान जिससे धनिये कई धूनते हैं, धुनको। पर्याय — विद्वन न, तूलस्कोटनकाम का।

पिद्धर (सं क्ली ॰) पिजि दोत्तो वर्षे वा वादुबकात् घरः, (उज्बद्धत ३।१३१)१ हिताल, घरताल । २ खणे, सोना । ३ नागके घर । ४ पच्ची प्रसृतिका बन्धन- ग्रह, पिंजद्धा । ५ कायास्मिहन्द, घरोरके भोतरका इन्द्रियोंका ठहर, पंजर । (पु॰) ६ यञ्चभे द, एक प्रकार का घोड़ा । ७ पोतरक्त वर्षे, पोला और लाल रंग । द समेक्के पित्रमपार्थं स्थित पर्वंतिविधे व, समेक्के पित्रम एक प्रहाइ । (ति॰) ८ पीत, पीला, इसी नामका एक प्रहाइ । (ति॰) ८ पीत, पीला,

१० जलाई या भूगपन लिए पोला, सुंघनिया जरे रंगका। ११ भूगपन लिए लाल रंगका।

विश्वर—वरारके अन्तर्गत अकीला जिलेका एक ग्राम।
यह अञ्चा॰ २० वे ३६ छ० और हिमा॰ ७७ १७ पू॰ के
मध्य, अकीला नगरसे २४ मील पूर्वमें अवस्थित है।
१७२७ ई॰ में माधीजी भीसनाने इस स्थानके अधिवासियों पर अधिक कर लगा दिया था जिससे इम
ग्रामकी अवनित हेखी गई थी। यहां एक सुन्दर मन्दिर
है जिसमें अनेक खोदित लिपियां हैं।

पिन्तरक (मं॰ म्ल ॰) पिन्तरमेव स्वार्थे कन्। १ इरि ताच, इरताच। (पु॰) २ पर्वतिविधेष, एक पहाड़का नाम।

पिञ्चरता ( सं ॰ स्त्र ॰ ) पिञ्चरस्य भाव: पिञ्चर-तन्। पिञ्चरका भाव या धर्म ।

पिद्धरा—बम्बई प्रदेशवामो सुसतमान जातिभेद । यह कई धून कर जीविका निर्वाह करतो है, इमीचे इसका नाम "पिद्धरा" पड़ा। इस देशमें इसे धुनियां कहते हैं। ये सब पहले हिन्दू थे; लेकिन घौरक्षजीवके प्रभावसे छन्दोंने सुसलमानो धम यहण किया है। इनकी रहन-सहन श्रीर पहरावा बहुत जुक्छ मराठी जुनवियों में मिलता जुकता है। सब काजीको मिक्त करते हैं। विवाहके समय काजीके निकट नाम खिखाना पड़ता है तथा सामाजिक गीलमाल काजी हो मिटा देते हैं।

पिद्धल (सं ॰ क्लो॰) विजि हिंसायां वर्षे च कलच्।१ कुश्रपताः २ इरिताल, करताल। (पु॰)३ घत्यन्त व्याकुल सेन्यादि। ४ जलवेतस, जलवेत। (ति॰)५ व्याकुल, घवराया हुमा, जिसका चेहरा पोला या फोका पह गया हो।

पिश्वासक (सं ० व्रि ०) पत्यन्त व्याकुल, बहुत घवराया इग्रा।

पिद्म को ( सं ॰ छो ॰ ) पिद्म क छियां छोष.। कुमान्तर-वेष्टित प्रादेशमात्र साम्र अपवह्य, नोक सहित एक एक बोतिके एक में बंधे हुए दो कुमोंको जूरी जिसका काम शास या हो मनें पहता है।

पिश्वा (सं•स्त्रो•)१ इरिट्रा, इनदो।२ तूना, कई। पिश्वान (सं•स्त्रो•) सर्व, सोना।

Vol. XIII. 126

विश्विका (स' रुहो ) विश्ववतीति विजि खु , टावि यत इलं। तूननानिका, रुईको पोनी बत्ती जिससे कातने पर बढ़ बढ़ कर मृत निक्सती हैं, पूनी।

पिच्चित्र ( सं ॰ क्ली॰) विच्चयतीत पिनि सन्तर ( पिठ्ञा-दिभा करोड़नी। उण् ४।९०) तूनवित्त का, रूई की बत्ती। पिच्चष ( सं ॰ पु॰) विच्चयति हिनस्ति कर्णी इति विजि थाइनकात् उषण्। कर्णं मन, कानको सैन, खूंट। विच्चेट ( सं ॰ पु॰) पिच्चट प्रवोदरादित्वात् साधः। नैत्रमन, भांगुका की चढ़।

पिञ्जोना (म'० स्त्री०) पिञ्जयतीति पिजि वाहुनकात् भोन्न-टाप्। पत्रकाहना।

िक्जोर—पद्माव प्रदेशके पिटिय। ला राज्यके भन्तर्गत एक प्राचीन ग्राम । यह भक्षा० ३० ४८ छ० भीर देशों० ०६ ५८ पू० कमा नदीके सङ्गम पर भवस्थित है। यहां पिट्य। लाराजका प्रमोदभवन भीर केलिकान न्द्र है। भव नगरकी वैसो पूर्वभी नहीं है। चारीं भीर विस्तर स्थापत्य भीर शिक्सन पुरुष्युक्त प्राचीन कीर्त्तिका भ्वंसावभिष पड़ा है। यहां एक पुरातन दुगंथा जिसे सिन्धियाके फरासी सेनान। यक्तने तहम नहस कर डाला है।

विटंत ( हिं• फ्तो॰) वोटनिको क्रिया या भाव, मारकूट, मारवीट।

विट (सं॰ क्ली॰) पेटित संइतो भवति विट- हा १ टाल । (पु॰) पेटिन द्रयान्तरे: सहितो भवतीति विट-का २ पेट, विटारा।

पिटक (सं पु॰ क्को ॰) ये टतोति पिट-कन्। १ व प्र-विवादिसय समुद्रक, बांस, बेंत प्रादिका बना पिटारा। पर्याय — पेटक, पेड़ा, सज्जुषा, पेट, ये टिका, तरि, तरी प्रोर ये डिका। २ विस्फोट, पुड़िया, पुंसी। स्थान-विभिन्ने पिटक होनेसे युभागुभफ कोता है। वह कां-दितामें इसके फलका विषय इस प्रकार लिखा है.—

ब्राह्मण, चित्रिय, वेश्व भीर शूट्रोंको यद्याक्रम खेत, रक्त, पोत भीर कृष्णवर्ष पिटक होनेसे शुभ, किन्तु भन्यक्व होनेसे भश्रम होता है। यह पिटकसमूह रमयोग भीर सुचिक्क दोन पहता है।

मस्तक पर पिटक कोने वे धनसञ्चय, मूर्व देशमें कोने वे

सक्ती।

सीभाग्यलाभ भीर भ्र युगलमें होनेसे दुर्भाग्य तथा प्रियः जनसे विधोग होता है। इसी प्रकार दोनों भी हीं ह बीच या नयनपुरमत होनेते योक, लजारास्थिदेश में डोनेसे प्रवच्या, शशुजल नियतन खान पर होनेसे चिन्ता, नासिका तथा गण्डदेशमें होनेसे वसन और शूभ फब, दोनों श्रोष्ठ पर होनेसे लाभ, चित्रकतलगत होनेसे भवलाभ, कर्णं देशमें होनेसे कर्णं भूषण भार भारमञ्जान नाभ द्वोता है। मस्तक, सन्धि, योवा, दृदय, कुच (स्थनाय) पार्ख प्रीर वचः श्वनमें पिटक होने से यथा-क्रम प्रयोचात, पाचात, सुत, तनयलोभ, शोक श्रीर प्रिय-प्राप्ति होतो है। स्कन्ध पर होनेसे बारम्बार भिचार्थ भ्रमण भीर विनाश तथा कचने होनेसे बहुविध सख, वाइयुगलमें होनेमें दु:ख बीर ग्रव नाग, मणिवन्धमें होनेसे संयम, दोनों बाहुके निकटख होनेसे भूषवादि लाभ, करदेश, प्रङ्गुलि वा उदरमें विटक होनेवे क्रमशः धनप्राप्ति. सीभाग्य श्रीर शोक होता है।

नाभिमें पिटक दोनेसे उत्तम पान और अवसाभ तथा उसके नोचे होनेसे चोरों द्वारा धननाय, विस्तिमें होनेसे धनधान्य लाभ, में ट्रॉमें होनेसे युवती और सुन्दर तनय लाभ, जरदयस्य दोनेसे यान और यासन लाभ, जानुदयस्थित होनेसे यातु द्वारा चिति, दोनीं जङ्घामें होनेसे शस्त्रचन भौर गुल्कदेशमें होनेसे बन्धनज क्लेश होता है।

स्मिक् पार्थि कौर पादजातमें होनेसे धननाश तथा भगम्यागमन, ऋहु लिसमूहमें होजेस बन्धन भौर अङ्गुष्ठ में होनेसे ज्ञातिलोक हारा पूजित होता है।

सङ्गियोषमें पिटक होनेसे इसी प्रकार फल होता है। पहले जो ब्राह्मण शेर चित्रय श्रादि जातिका विषय छिब्रिक हुशा है, उसे जन्मनचत्रानुसारसे जानना होगा, वर्णानुसारमें नहीं।

पुरुषको दाहिनो बोर जो विटक होता है उसे 'उत्पा-तगण्ड' भीर बाई' भोर क पिटकको 'भिम्नात' कहते हैं। पुरुषोंके लिये ऐसे पिटक मुभप्रद हैं, किन्तु स्त्रियों-के सम्बन्धों इसका विपरोत फल जानना चाहिए। उनके वासभागस्य पिटक हो मुभप्रद हैं। ३ बौडग्रास्त्रभेद, बौद्धों का एक ग्रास्त्र। त्रिपिटक देखो। ४ माभूषण जो स्त्रामें संगाया जाता है। पिटका ( सं॰ स्त्रो॰ ) पिइका, पिटारो । २ मस्रिका, वसन्त, पुंसो । पिटका ( सं॰ स्त्रो॰ ) पिटका नां समुहः, पाशादित्वात् य ( पा ४।२।५८ ) स्त्रियां टाप् । पिटक समुहः, पुंसो । पिटक्वा ( सं॰ पु॰) पव तो मि सत्रा, एक प्रकारको

पिटङ्कोको (सं क्लो ) इन्द्रवाक्णो-लता, इन्द्रायन।
पिटना (डिं क्लि ) १ प्राचात सहना, मार खाना,
ठॉका जाना। २ प्राचात पा कर प्रावाज करना,
बजना। (पु॰) ३ एक घोजार जिससे किसो बसुको
विशेषतः चूने भादिको बनो हुई छतको राज सोग
पोटते हैं, पोटनेका घोजार, घापो।

विटविट (हिं॰ ध्लो॰) किसी छोटो चीजके गिरनेया इसके बाबातका ग्रब्द, पिट विट ग्रब्द।

विटिरिया ( हिं • स्त्रो • ) पिटारी दे हो।।

पिटवाना ( हिं ॰ किं ॰) १ दूमरेको पोटनेमें प्रवत करना, पोटनेका काम किसो दूसरेसे कराना । २ पन्यके दारा किसो पर पाघात कराना, किसोके पिटने या मारे जानेका कारण होना, मार खिलवाना, कुटवाना, ठोंक-वाना । ३ बजवाना । जैसे, डोंडो पिटवाना ।

पिटाई (हिं• स्त्रो॰) १ प्रहार, याघात, मारकूट। २ पोटनेका काम या भाव। ३ पिटवानेको मजदूरो । ४ पोटनेको सजदूरो । ५ मारनेका पुरस्कार ।

विटापिट (हि'े स्त्री॰) किसी वस्तुकी कुछ समय तक बराबर पीटना, मारपीट, मारकूट।

पिटारा ( हिं ॰ पु॰) बेंत, बांस, मूंज भादिके नरम किल कीं से बना इशा एक प्रकारका एक बड़ा संपुट या टकानेदार पात्र । भांपा जिसका घरा गोल, तल बिल कुल चिपटा भीर टकाना टालुवां गोल भयवा बोचमें उठा इशा होता है। पहले इसका व्यवहार बहुत होता था, पर तरह तरहते दं नींका प्रचार हो जाने से इसका व्यवहार घटता जाता है। बांस भादिको भपेचा मूंज भीर बेंतका पिटारा भिक्त मजबूत होता है। मजबूतोको लिए भक्तसर इसको समझे या किसो मोटे कापड़े से मद्रवा देते हैं। भाज कहा लोहे के पत ले गोल तारों से भी पिटार बनाते हैं। पिटारी ( डिं॰ स्त्री॰ ) १ छोटा पिटारा, भांषी । २ पान दान, पान रखनेका बरतन ।

पिइक ( सं॰ क्ली॰) किष्टकं प्रवोदरादित्वात् कस्य पः। दन्तिकष्टक, दाँतको में ल

पिष्टस ( डिं॰ स्त्रो॰) शोक या टु:खरें छातो पोटनेकी क्रिया।

पिष्टिक (सं • वि •) पिष्ट इन्, स्तार्थ कन्। कुटन द्वारा स्थिः प्रवेशन।

विह् (हिं• वि•) सार खाने का श्रश्यहत, जो प्रायः पीटा

पिड़ी (हिं• स्ती०) भीठी देहा।

पिडू (चिं पु॰) १ सहायक, सददमार । २ भनुयायी, पीछे चलनेवाला, पिछ्तमा । ३ एक साथ मिल कर खेलनेवाला, खेलमें साथ रहनेवाला । ४ किसी खेलाड़ी-का वह बाल्पत साथी जिसकी बारीमें वह खयं खेलता है। जब दोनों पच्चों के खेलाड़ियों को संख्या बरा॰ बर नहीं होतो, तब न्यून संख्या पच्च पक पत दो खेलाड़ी भपने भपने साथ एक एक पिडू मान लेते हैं भीर भपनी बारी खेल चुकने पर दूसरी बार एस पिडूं। की बारी ले कर खेलते हैं।

पिठ (सं• पु॰) १ पोड़ा, दु:ख। २ देवनल।
पिठर (सं• क्रो॰) पिठं रातीति रा-का। १ सुस्ता,
सोधा। २ सम्बनदण्ड, मधानो। (पु॰) पिठ्यति
क्रिश्यतिऽनेनिति विठ करन्। ३ ग्रहभेद, एक प्रकारका
घर । पर्याय—कुद्रक्क, छद्दाट। ४ ख्याली, घाली। ५
प्रिक्विश्येष। ६ दानविश्येष, एक दानव।

विठरक (सं० पु॰) १ पक नागका नाम। २ थाली। पिडस्थाक (सं० पु॰) भिन्न भिन्न परमाणु भी के गुणी में ेतिजकी संक्षेपसे फिर फार होना।

पिठरिका ( सं ॰ स्त्री ॰ ) स्थानी, पात्र, याची । पिठरी ( सं ॰ स्त्रो ॰ ) पिठर स्त्रियां डोष्। १ स्थानी, यासी । २ राजमुक्तर ।

पिठवन (हिं • स्ती •) पृष्ठिपणी, पिठीनो, एक प्रसिष्ठ सता जो घोषधके काममें घाती है। पर्याय — कङ्कात्रे, कदला, क्रीष्ट्रक, दोर्घ पणी, चित्रपणी, तन्वो चक्रपणी, चक्र-कुखा, पिन्छका, कलभी, खाष्ट्रक मेखना, धमनो, पृथक्- पर्ची, मिं इपुच्छी, एश्रिपर्ची, त्रिपर्ची, पिष्टपर्ची, गुहा, नद्यापर्ची, नाङ्गुनिका, विंहपुष्पी, चं व्रिपर्ची, विश्वरुपर्ची, नाङ्गुनिका, विश्वरुपर्ची, नाङ्गुनिका, युगानहन्ता, चिनगुहा और विष्टिना।

यह पश्चिम श्रीर बङ्गालमें बहुनायतसे पाई जाती है, प्ररन्तु दिखामें नहीं दिखाई पड़ती। इसके पत्ती छोटे, गोल गोल होते हैं तथा एक एक डांडोमें तीन तीन लगते हैं। इसके पृत्त सफेद श्रीर गोल होते हैं। जड़ कम मिन्निके कारण इसकी जता ही प्रायः काममें खाई जाती हैं। व दाकों इसको वीय जनक, चारक, मध्र, त्रिदोषनाहक, उच्चा, कप्, तित्त तथा दाह, स्वर, खासवमन, वातरत, द्रषा, व्रष, रतातिशार श्रीर उन्माद शादिका नाशक बतलाया है।

पिठापुर--१ सन्द्राजप्रदेशके यन्तर्गत गोदावरो जिलेका एक तालुक या उपविभाग । सूपरिसाण २०० वर्गसील हैं। यक्कोंके राजाके पूर्व प्रसुष स्रवोध्यासे स्राधे थे।

र जता तालुकका प्रधान नगर। यह श्रचा॰ १७'७ वि जिल्हा कीर देशा॰ कर १८ पू॰के मध्य श्रवस्थित है। पिठापुरके जमीदार यहाँ रहते हैं।

पिठायोषुर —१ चहत्तके अन्तर्गत एक प्राचीन ग्राम। २ ्वासक्पके भन्तर्गत एक ग्राम।

पिठी (हिं• स्तो॰) पिडो देखी। पिठोनस (सं• पु•) एक ऋषि।

पिठीनी (हिं • स्त्री • ) पिठवन दे स्त्री।

विठारो (हिं० स्त्री •) पोठोकी बनी हुई खानेकी कोई

पिड्क (सं॰ पु॰) पोड्यित पोड्खु स् निपातनात् साधुः। स्फोटक, कोटा फोड़ा, फुंसी।

पिड़का (सं क्लो को पाड़यताति पोड़-खुल टाप, निगतनात् साधुः। क्षोटकविश्वेष, कोटा फोड़ा, पुंसो। कोटा कोटा को तथ निकलता है उसे विड़का कहते हैं। सुश्रुतादि वेदा अग्रव्यमें रोगभेदिने नाना प्रकारकी पिड़का का उस ख है। सुश्रुतमें भगन्दररोगमें लिखा है, कि गुदामार्ग में जो कभी कभी सुजन पड़ जाती चौर शीघ्र हो दब भी जातो है, उसे पिड़का कहते हैं। यह पिड़का भगन्दरसे भिन्न है। किमो किसो पिड़कामें भगन्दर होता है। जो दो श्रृङ्ग लि परिमित स्थानमें निकलता है। इसमें हवर भी था जाता है।

इस प्रकार प्रमोह रोगमें भी दश प्रकारकी फुंसियां होती हैं जिसके नाम ये हैं,—शराविका, कच्छिपिका, जालिनी, विनता, अनजी, मसूरिका, सर्वेषिका, प्रविकी, विदरिका और विद्रिध । जुड़रोगमें भी इसी तरह नाना प्रकारकी पिड़काएं उत्पन्न होतो हैं।

पिड़कालिका (सं की ) नेत्रमल, घांखका की चड़।
[पिड़कावत् (सं कि ) पिड़का विद्यतिऽस्य पिड़का मतुप्
मस्य व। पिड़का पस्यर्थे इनि । पिड़कारोगयुक्त,
जिसे फोड़ा फुरो हुई हो।

विक्रिकेन् (सं ॰ व्रि॰) विक्रका प्रत्यवे इति। विक्रका रोगयक्क, जिसे विक्रकाकी बीमारी हुई हो।

विडुगुराका—दाचिणात्वके कच्छाजिलान्तर्गंत दाचेपक्षोसे १२ मोल दिखणापूर्व में प्रविद्यात एक प्रति प्राचीन ग्राम। यहां बहुतसे पुराने मन्दिरींका ध्वंसावशेष और कई एक प्राचीन शिवमन्दिर हैं। प्रमरावतीके बौद्धस्तृपकी तरह यहां भी एक स्तूप निकला है। विस्तृत विवरण Sewelt's List of Autiquarian Remains Vol. I. appendix. ph. XXVI ff. में दे लो।

पिदृई ( हिं॰ स्त्री॰) १ किसो छोटे यन्त्रका श्राधार जो छोटे पीदृ के समान हो, वह दांचा जिस पर कोई छोटा यन्त्र रखा रहे। २ छोटा पीदा या पाटा।

पिद्री (हिं स्त्री०) १ मिचया। २ पीदी देखी।
पिर्फ (सं॰ पु॰ क्री॰) पिर्फ ते संहती भवतीति विदि
संहती अच्।१ भाजीवन। २ बाद्ध येष द्रव्यनिमित
विस्वफ लाकार पित्रादिने उद्देश देय अन्त, वह अन्न
की बाद्ध के बचे हुए द्रव्यसे विस्वफ लक्षे भाकारका विता
भादिके उद्देश दिया जाता है। कात्यायनने यज्ञ वेंदियों के बाद्धादि स्थल पर विरुद्ध शब्द की क्रीविलिङ्ग भीर
गीभिन्नने सामवेदियों के लिये पुलिङ्ग निर्देश किया है।

याद्यादिमें यथाविधान याद्य कर पिता श्रीर पितामच धादिको पिण्डदान करना होता है। पिण्डदान दिसे पित्त को का पित्त होते हैं, इसी लिए पित्र लो कको पिण्ड-दान करना पुत्रका भवश्य कत व्य है। शास्त्रमें पुत्रोत्पा-इनके लिए दारिक्षया श्रीर पिण्डके लिए पत्र की भावश्य कता है। पुत्र यदि यथाविधान पित्र गणके छहे श्र्यसे पिण्ड-दान करे. तो पित्र गण पुत्राम न रकसे हदार पाते हैं।

'मध्वाक्वतिससंयुक्तं सर्वेव्यङ्गनसंयुतम् । उद्यामादाय पिण्डन्तु कृत्वा विस्वफलोपमम् ॥ द्यात् पितामहादिभ्यो दर्भमूहाद् यथाक्रमम् ॥''

( श्राष्ट्रतस्व )

कुछ उच्चा अवने मधु, घो और तिलके साथ सब प्रकारके व्यक्षनों को निला कर उसे विल्लाक प्रमाच-का बनावे। पिण्ड प्रस्तुत कर यथाविधान पिढ़ प्रश्नुतिक उद्देश कुश्ममूल पर दान करना होता है। पूर्वीत स्नोक ने पिताम ह पद प्रयुत्त हुआ है, उसे पिढ़-पद समभाना होगा। पिण्डकी आकृति गोल होने के कारण से ही इसका नाम पिण्ड पड़ा है। आदादिमें पहले अग्निदम्धको पिण्डदान करना होता है, बाद पिता श्रीर पिताम ह भादि की। शास्त्रमें पिण्डका अष्टा माम रखा है।

"तिरुमनश्च पानीयं धूपं वीपं पयत्तथा।

मधुविषः हं। हुयुक्तं पिंड मद्यां मधुन्यते ॥ (त्रिस्थकी मेतु)

तिला, यन, पानीय, धूप, दोष, दूध, मधु, सिंधः और

खुग्ड (गुड़) ये सब पिग्ड के खड़ा है। पिग्ड में स्रद्र निषिद्ध है। ब्राह्मणों के लिये मद्य जैसा प्रस्था है,

पिन्ड में स्रद्र भी वैसा हो है।

> ''ब्राह्मणेषु यथा मर्च तथा मावोऽनिनिष्डियोः ॥'' (स्मृतिबार)

विष्डक। परिमाण—विस्त, कविस्य (कैय) वा मुरगोक प्रष्डके सहग्र प्रयवा प्रांवले वा बेर प्रस्ति जैसा करना चाहिये। यन्त्येष्टिपदितिमें भड़ने लिखा है, कि सिवण्डीकरण भौर एकोहिष्ट यादमें किवस्यप्रमाणका विण्ड, प्रस्वद् और मासिक यादमें नारिकेल प्रस्ते सहग्र विण्ड, तीर्थादिखल पर या प्रमावश्यामें जो याद होता है, उसमें मुरगोके पंडिके सहग्र तथा महालया और गयायादमें योवलें सहग्र विण्ड बनाना चाहिये।\*

# पिंडप्रमाणमेदः, हेनाद्रावंगिराः—

"किपित्यविस्वमात्रान् वा पिंडान् द्यात् विधानतः |
कुक्कुटांडप्रमाणान् वामलकैर्वदरैः पुनान् ॥"
भन्त्येष्टिपद्वतौ महास्तु—

"एकोहिष्टे स्पिंडे तु अपित्थन्तु विधीयते |
नारिकेडप्रमाणन्तु प्रसाब्दे मासिके तथा ॥

पिण्डदान द्रश्य । — सञ्चत पायम, सक्तु, चरू, सतिल तगढ़ ल श्रीर गीधूम द्वारा पिण्डदान किया जाता है। "पायसेनाल्ययुक्तेन सनतुना चरुणा तथा। पिंडदान तंडुनेश्च गोशूमेस्तिळसिश्रितै:॥" देवोपुराणमें —

'सक्तुमि: भिंडदानम् संयावै: पायमेन च । कत्तेव्यमृषिभि: शोकं थिण्याकेन गुडेन वा ॥''

(निर्णयसिन्धु)

श्रद्ध श्रादिके श्रभावमें फलादि द्वारा भी पिण्ड दिया जा सञ्जता है। श्रादतत्त्वधृत श्रयोध्याकाण्डीय वचनमें लिखा है--

"ऐंगुदं बदरोन्मिश्रं पिण्याक दर्भसंस्तरे । न्यूप्य पिंडं सतो राम इदं वचनमन्नवीत् ॥ इदं मुंक महाराज । त्रीतो यदशना वयं । यदनाः पुरुषा राजंस्तदनाः वितृदेवताः ॥'

रामचन्द्रने फल हारा पिटिपिण्ड दिया था। मनुष्य जो खाते हैं, उसी हारा पितरीं को पिण्डदान करें भीर बहो वस्तु उनके परम भादरकी होती है। दिख्य वा पश्चिममुखर्म पिक्रादिके उद्देशसे पिण्डदान देना होता है।

सृत्युक बाद प्रेतोई श्यमे पूरक पिण्ड देन। होता है। मानवकी समग्रानानलमें इन षाट्कीषिक देहके भस्मोभूत होनेके बाद एक एक पिण्ड द्वारा उसके सभो श्रद्ध पूरण करने होते हैं। दग्र पिण्डदान करनेसे सृत-श्रक्तिके सभो श्रद्ध पूरे हो जाते हैं।

तीर्थे दर्शे च पंत्राप्ते कुक्कुटांड प्रमाणतः।
महास्त्रे गयाश्राद्धे कुर्यादामस्कोपमम् ॥
यत्र स्युर्वेहवः पिंडास्तत्र विस्वफ्लोपमाः।
संत्रे चैको भवेत पिंडस्तत्र स्रोणि स्वार्थां स्थिति ।
प्रतिस्ति दैधीण द्वादशांगुरु बच्चते ॥'' (हेमादि)
मंत्राह्मणे दशपिंडास्तु क्षत्रिये द्वादश स्मृताः।
वैश्ये परुचदश प्रोक्ताः सदे त्रिशत् प्रकीर्तिताः॥''
इत्युक्तं तथापि —

"श्रेतेभ्यः सर्वभूतेभ्यः पिंडान् दशात् दशैव त ॥"
( हेमाहिश्त पारस्कर-वचन )

Vol. XIII. 127

हेमादिमें लिखा है, जाह्म बाती दम, बियको बारह, बैम्बको पन्द्रह और मूद्रको तोम पूरकृषिण्ड देने चाहिये। मान्त्रमें ऐसी उक्ति रहने पर भो यह मत सबै बादी सम्मत नहीं है। दूमरे बचनमें लिखा है, — सभी वर्षकों मेतोंके दम पिंड हारा पूरक पिंड होता है। यहो मत मास्त्रसम्बद्ध है मोर इस देगमें प्रच-खित भा देखनें माता है।

दशपि दका अभ्यान्य विषय दशपिण्डमें दे खो। गयाचिवमें जा कर विद्यपितामह प्रादिको विण्ड-दान करनेके बाद अपना पिंड दिया जा सकता है। इस प्रकार पिंडदान दारा भी विद्यगण प्रेतचीकसी मुक्तिनाभ कर सकते हैं। ४ संहत। ५ धन। ६ बोल, मुरमको । ७ वल । ८ देहै कदेश । ८ गरहै कदेश। १० टेडमात । ११ पर्व हुए चावस खोर प्रादिका हायसे बांधा इप्रा गोल लोंदा जो श्राइमें पितरींको पिंवित किया जाता है। १२ गोस, कोई गोस द्रव्यखंड, गोस मटोल ट्रकड़ा। १३ सिश्कका १८ जवायुचा। १५ हन्द यद्या - अब्दिपिष्ड । १६ कवन । १७ गजकुका। १८ मदनवृत्त । १६ निवाप । २० उपस्त्रविशेष । यह कुछ लाल, पाटल भौर इरित् इन तोन वर्ण का तथा बहुत मजबृत होता है। २१ जोविका, घाहार, भोजन। पिग्डक (सं॰ म्लो॰) पिंड इव कायतीति कै-क। १ बील, सुरमङ्गी। २ विंड घूल, पिंडालु। ३ गील। श गर्भ ख बालक को तो सरे महीने में छाय. पैर और मस्तकता पञ्चिषं इति है। ( पु॰) ५ शिश्व नामक गसद्य, विनारस। ६ विवाच। ७ विंडान्। विंड स्वार्धे वान्। ८ कावन।

पिण्डकन्द (सं ॰ पु॰) पिण्डाकारः कन्दः। पिंडाल्।
पिण्डकतेटी (सं ॰ ख्री॰) विसायती पेठा।
पिण्डका (सं ॰ ख्री॰) मस्रिका, कोटी चेचक।
पिण्डखजूर (सं ॰ पु०) पिण्डवत् खर्जे रः। खनामख्यात खजूर, पिडखजूर। खज्रं र खो।
पिण्डखज्रं रो (सं ॰ स्वो॰) पिण्डखज्रं र स्त्रियां डोष्,।
पिण्डखज्रं रो, पिंडखजूर। पर्याय—दीप्या, स्रिपिण्डा,
मध्रत्रवा, फलपु॰रा, स्वादुपिण्डा, इयभचा, पिण्ड-खज्रं रिका, राजजम्बूं भोर,पिण्डा। इसका गुण-गोण्ड,

भोतल, पित्त, दाहात्ति, खास भीर भन्नमंनाशक तथा वीय वृद्धिकर !

भावप्रकाशके मंतरे - विश्व खर्ज र पश्चिमी देशीमें उत्पन्न होता है। इसका गुण-शोतबाय, मधुर रम, मधुर विषः का, स्निष्म, कविकारक, श्वद्ययाही, चत भीर चयनायक, गुक, त्रिक्षकर, रक्षवित्तनाथक, पृष्टिकर विष्टभी, शुक्रवर्षक, बलकारक गवं कोष्ठगत वायु, विमि. काम, ज्वर, श्रतीसार, श्वुधा, त्रणा, कास, खास, मत्तता, स च्छा, वातपै तिक भीर मदालयगोगनायक है।

एक श्रीर प्रकारकी विष्डखजूरी है जिसे सुनेवाला कहते हैं। पर्याय—सृदुका भीर दलहीनफला। गुण— श्रान्ति, श्रान्ति, दाह, सृद्धी श्रीर रक्तपित्तनांग्रक। (भावप्रकाश) खर्न्र देखी।

विष्डगृड् चिका (सं॰ स्त्रो॰) कन्दगृड् ची । विष्डगोल (सं॰ पु॰) पिंडवत् संहतो गोलः । गन्धरसं। पिष्डज (सं॰ पु॰) वह जन्तु जो गम से संडिके रूपमें न निकले, बने बनाए धरोरके रूपमें निकले, सब सङ्गीके जनने पर गम से सजीव निकलनेवाला जन्तु। विण्डतगर (सं॰ पु॰) तगरपुष्य, तगरका फूल।

पिण्डतक का (सं ॰ पु॰) पिंड तक यति तक बाइ॰ छक । पिंडलेपभागि व्रद्धप्रियामहादि तीन पुरुष। पिण्डते ल (सं ॰ क्ली॰) ते ल श्रीषधभेद! यह वातः क्लाधिकारमें प्रयोज्य है। प्रस्तुत प्रणाली — कटते ल एक छब्बा तथा मीम, मिल्लिष्ठा, धूना श्रीर श्रनन्तमूल प्रध्येक एक छटांक से कर यथाविधान इस ते लकी प्रस्तुत करे। इसकी मालिश करनेसे वातरक्तरीग जाता रहता है। पिण्डते लक (सं ॰ पु॰) पिंडवत् ते लं यस्य कप्। १

तुक्षता २ विञ्चल, शिलारस । पिण्डल (सं्पलो०) पिंडस्य भाव: । पिंडका भाव, पिण्डला धर्म ।

पिण्डद (सं• पु॰) पिंडं ददातीति दा-क। १ पिंडदान-

ं छे भाजश्रत्वांचाः पित्रांचाः पिण्डमागिनः । पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्डचः साप्तपौरूषम् ॥'' (श्रद्धतस्य )

े पिकडेंदातामात, जी यद्याय में पिकडदानेजा इतिकारी जी।

विग्रहदार्ट (सं • ति •) पि ह-दा-रहच्। विग्रहदाता, विग्रह देनेवाला।

पिण्डदादन खाँ-पञ्जावके भिनम जिलेकी एक तहसीन। यह मचा० ३२ र ६ से २२ ४८ उ॰ भोर देशा ७०४ ३२ से ७३ २२ पृश्वे मध्य भवस्थित है। भूपरिमाण ददल वर्ग मोल है। इसमें २४४ ग्राम भीर एक शहर नगत है। क्वविजात द्रव्यके मध्य ग्रेह, बाजरा, जो, ज्वार, चना, दर्भ भीर गानसन्नो प्रधान है। देशगासनने लिए एक कमिश्रर, तहसीलदार और सुन्सफ नियुक्त हैं। तहसीलके मध्य वि इंटाटन खाँ नगर ही सर्वाप चा समृदिशाली, वाणिज्य-प्रधान श्रीर सदर है। यह श्रच ० इर **३**५ ड॰ चीर देशा० ७३ ५ र॰ पूर्क मध्य, साल्टे ज ( खबण पर्वत )से धू मील दूरमें भवस्थित है। १६२३ ई०में टाइन खाँने इस नगरको बसाया। छनकी व शक्य याज भी इस नगरमें रहते हैं। १५०५५ है। भ्य निसिपासिटोकी पाय तीस इजार क्वये से भी ज्यादा है। निकटवंची पव तसे प्रचुर परिमाणमें नमक मिसता है। इस नगरमें सुन्दर बरतन ते यार होते हैं जिनका पंजाबमें सब जगह आदर होता है। शामदनी द्रवारे मधा विलाधती चीज, ढालुशां सीहा, जस्ता, रेशम, पशमीना द्रव्य श्रादि प्रधान हैं।

रक्षनी द्रव्योमें घो, शस्त्र श्रीर तैलादि ही प्रधान है। यहां बहुत शक्की नाव तैयार को जाती है। सियानीमें रेल हो जानेके कारण इस स्थानके वाणिस्थाको विश्रोष श्रवनित हुई है। प्रधान प्रधान अहां जिलाशों में सरकारी कवहरी, खुष्टधम प्रचारण्ड श्रीर चिकित्स। लग्र ही एको स्वयोग्य है।

विगडदान (सं॰ क्लो॰) विंडस्य दानं। विंडप्रदानं। वितरीति डहे गरी विंड देनिका कम जो आद्यमें किया जाता है।

पिग्डिनिव पण ( सं॰ क्ली॰ ) िम्डिस्ट िव पणम् । पिग्डिदानार्थे पाव पविधि इ।रा क्रत आद, वह आई जी पिग्डिदानके लिये पाव पकी विधिसे किया जाय ।

> "सहिष्ण्डिकियायान्तु कृतायामस्य घर्मतः । भनयैवावृता कार्ये पिंडिनिवेषणं सुनैः ॥" (मनु ३। १४८) "पिंडिनिवेषणं पार्वणविधिना भार्दं ॥" ( इस्स्ट )

पिण्डपट ( सं॰ क्ली॰) पिंडस्य संइतस्य पदम्। १ भङ्कविश्रोष, एक प्रकारका शङ्का।

> "रूपाष्टकैर्निनिहतो भवनस्य बन्धः कर्तुः स्वमृक्षमिह युग्मशरकिनिम्म् । एकीकृतं रस्तिकाकरयुग्म भुक्त-शेषं ततो भवति पिंडपदं गृहस्य ॥" (ज्योतिस्तस्व) २ पिण्डस्थान, पिण्डको जगह।

विग्छपात ( मं॰ पु॰ ) १ पिंडदान । २ भिचादान । पिग्छपात (सं॰ क्ली॰) विग्छस्यपातम् । १ पिग्छप्रदानपात्र, वह बरतन जिसमें पिंड दिया जाता है । कुम्पको विद्धा कर उकके जपर पिंडदान करना होता है। २ भिचान

विग्डपाद (सं• पु•) विंड इव पादी यस्य। इस्तो, इत्यो।

पाव।

पिख्डपित्यञ्च (सं० पु॰) विंडैः पितृवां यञ्चः स्मिनक रटःस्थीका कत्तं य पित्रपुद्देशक पिंडदानात्मक यञ्चभेद। समावस्याकं सपराइत्में सान्निकीको इस यञ्चला सनुष्ठान करना चाहिए। इस यञ्चमें पितरीके उद्देशने पिंडदान करना होता है इसोलिए इसका नाम पिंडपित्यञ्च पडा है।

"अपराह पि'सपितृयद्गश्चन्द्र।दर्शनेऽमावास्यायां ॥" (काला० श्री० ४१९१४)

विण्डपुष्प (सं • क्लो •) पिंड इव पुष्पं पुष्पगुच्छो यस्य। १ अयोकपुष्प, अयो तका फूल। २ जवापुष्प, अइड्डल, देवीफूल। ३ पद्मप्प, कमलका फूल। १ तगर- पुष्प, तगरका फूल। १ दाङ्मिहच्च, धनारका पेड़। पिण्डपुष्पक (सं० पु०) पिंडपुष्पमिक प्रतिक्रतिः (इवे प्रतिकृतौ। पा प्रशिष्क) इति कन्। वास्तूक, वधुषा शग। पिण्डफ्ड (सं० क्लो०) कहू।

पिण्डफला (सं • स्त्री॰) जिंड इव फलं यस्याः। कडुतुस्बी, कडुई तुंबी, कडुमा घोषा, नितनीकी।

पिण्डबीज सं ० पु॰) कर्षि काका दृद्ध, कनेरका पेड़। विच्छवीजक (सं ॰ पु॰) पिंडवत् बीजानि यस्य कष्। किष्णिकात्रम्, कनेरका पेड़।

विष्डभाज (सं • वि०) पिंड भनते भज-वि । पिंड-भोजी, पिंड खानेवाला। पिण्डभृति ( सं० स्तो० ) जीवनधारणोपाय, जोविका।
पिण्डसय ( सं० ति० ) पिंडलक्षे सयद्र। १ पिंडलक्ष,
पिंडके जैसा। २ गोल सटील टुकड़ा।
पिण्डमातोपजीविन् (सं० ति०) पिंडमातेण लपजीवित लप-जोव-चिनि । पिंडमात-भोजो, जो केवल पिंड खा कर जोविका निर्वाह करता हो।

> "इताधिकारां मलिनां पि उनात्रोप जीविनीस्। परिस्तामधःशस्यां वासयेद्वधसिचारिणीस ॥"

> > ( ouls ofit)

पिण्डमुस्ता ( सं ॰ स्थ्री॰ ) पि इवत् स्थृता सुम्ता। नागर-सुस्ता, नागर मोथा।

पिण्डमृत ( सं० क्ली०) पिंडमित सूनं यस्य । १ मर्तं र, गाजर । २ स्तकभेद, एक प्रकारका सूल. यस्यम । पर्याय—गजान्त, पिंडक भीर पिंडमृतक । गुण—कट, उथा, गुरुम भीर वातादि दोवनायक ।

पिक्डयन्न (सं• पु॰) पिंडोन यन्नः। पिंडदानरूप यन्नः याद । याद्रमें पिंडदान करना होता है, इसलिए उसका नाम पिंडयन्न पड़ा।

पिच्छयोनि (सं॰ स्त्री॰ ) योनिरोग भेद ।

पिण्डरोग (सं ॰ पु॰) १ कुछ, कोढ़। २ वह रोग जो गरोरमें घर किए हो।

विग्छरोगी (सं ० ति • ) रूम्न शरीरका। विग्छरोडियक (सं ॰ पु • ) विकङ्गतहन्न, कंटाई, बंज। पिग्छल (सं ॰ पु ॰ ) पिछि सं इती वाडुलकात् कलन्। सेतु, पु ला।

पिण्डलेप (सं॰पु॰) पिंडस्य लेपे करसं लग्नांश भेदः। १ करसं स्विपंडांशभेदः। २ तज्ञागो हसप्रिता-महादि तोन पुरुष, पिंडदानमें पिंडका एक विशेष भाग जो हहपितामह पादि तोन पुरुखों को दिया जाता है। पिण्डलोप (सं॰पु॰) पिंडस्य लोपः। पिंडका लोप, वंश्रलोप, निर्वंश। वंश्रलोप होनेसे ही पिंडका लोप होता है, इसी कारण पिंडलोप शब्दसे वंश्रलोप समभा जाता है।

पिण्डमकेरा (सं० स्ती०) खटीयक रा।
पिण्डस (सं० पु॰) पिण्डेन परदत्त्तग्रामेन सनीति जीवतीति सन-ड। भिचागी, भिचोपजीवी, भिचा द्वारा
जीविका निर्वाद करनेवाला।

विष्डसम्बन्ध (सं ॰ पु॰) विष्डेन देहेन देयपिंडेन वा सम्बन्धः । १ देहने साथ जन्यजनकतारूप सम्बन्ध । २ देय पिंडिने दाव्यत्वभोकृत्वना सम्बन्ध । विष्डसम्बद्धिन् (सं ॰ व्रि॰) विंडसम्बन्धोऽस्यास्त्रोति इनि। पिण्डसम्बन्ध्यन विता भैर वितासहादि ।

> "पिता पितामहश्चेब तंत्रैव प्रिप्तामहा: । पिंडसम्बन्धिनो होते विक्रेयाः पुरुषास्य: ॥" ( मार्क ०पु० ३११३ )

पिण्डसेक्ट (सं पु॰) नागभेद, एक प्रकार का नाग। पिण्डस्य (सं ० वि॰) पिण्ड-स्था-क। संयुक्त, एकव मिश्चित, एक साथ मिला इमा।

पिग्डहरिद्रा ( सं॰ स्त्रो॰ ) ग्रत्यिहरिद्रा ।

पिण्डा (सं० हत्नो०) पिण्ड-टाप् । १ पिण्डायस, इस-पात । २ कस्तूरोभेद, एक प्रकारकी कस्तूरो । ३ इस्ट्रा, इस्टो । ४ वंश्रपती-छण ।

पिण्डाकार ( सं • व्रि॰) गोल वं घे इए लोंदेने प्राकारका, गोल !

पिक्डाम्बन (संक्ती•) मम्बनिविशेष, एक प्रकारका पद्मन।

पिण्डात ( सं • पु॰ ) पि ड इव मतति साहरयमनुकरोति मन-भन् । सिच्चक, ग्रिनारस ।

पिग्डान्वाहार्यक (संकती ) साहभेद। साम्निक ब्राह्मणीको समावस्यामे पित्यक्त समाप्त कर पिग्डान्वा हार्यक नामक साद्ध करना चाहिए। पित्यपिण्डयक्तके बाद यह धनुष्ठित होता है इसी लिए इसका नाम् पिग्डान्वाहाय के पड़ा है।

्रियत्नोक वे उद्देश साम साम में जो याद विहित है पण्डित सोग उसे हो यन्वाहाय याद कहते हैं। यह याद शामिवादि दारा करना होता है।

पिंडान्वाहाय कत्राद्ध प्रवश्य कत्तं व्य है। इस याहके देवकाय में दो ग्रीर पिल्लकार्य में तोन ब्राह्मण, मध्या देवपचमें एक ब्राह्मण भोजन कराना चाहिये। धनवान् होने पर भी इससे भिष्क ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना चाहिये। क्योंकि भनेक ब्राह्मण होनेसे छनको सेवा; देशकाल श्रह्माश्वर भीर पालापालिकार इन पाँची के सम्बन्धमें कोई नियम नहीं रहता। देशेष विनरण श्राद शब्दमें देखी। पिण्डापा (संश्स्तीः) नाड़ी हिङ्गु। पिण्डाभा (संश्स्तीः) सक्षेत्रभेद, एक प्रकारका गुड़ा पिण्डाभ्न (संश्रुकोः) पिंडवत् अभ्नं मेघजलसम्बधि द्र्यम्। घनोपस, ग्रोला।

विण्डामृता ( मं॰ स्ती॰ ) कन्दगुडू ची।

पिग्छाम्स (सं॰ क्सी॰) चाङ्गरो, ख्रमुच, भ्रम्बनितस, जम्बीर, कपूँर, नारङ्गफल श्रीर षाड्व इन सब द्रशों के बराबर बराबर भागको मिस्रानेसे पिंडाम्स बनता है। पिग्छायस (सं॰ क्सी॰) पिंड संइतमायसम्। तीच्याः सीइ. इसपात।

पिण्डार (सं॰ क्लो॰) पिंडं संइतम् क्कृतोति नरः स्थाः। (कर्मण्यन् ३।२।१) १ फलग्राकविश्रेष, एत प्रकारका फलग्राक, पिंड़ारा। इसका गुण—ग्रीनल, बलकर, पित्तनायक स्रोर क्विकारक तथा पाकर्म लघु एवं विषनायक होता है। २ चपणक। ३ गोप गाय, भँ सका चरवाहा। ४ द्रुमभेद। ५ विकङ्कत वच । ६ एक सप्का नाम। ७ क्षण्यमदनवच । ८ तोधं विश्वेष, एक तीथंका नाम। पिण्डारक देखी।

पिण्डारक (सं॰ पु॰) १ नागभेद, एक नागका नास । २ विष्णभेद । ३ वसुदेव श्रोर रोडिणाके एक पुत्रका नाम । ४ पुर्खितीया नदभेद, एक पिवत्र नदका नाम । ५ सहाभारतविषित एक प्राचीन तोषे । यह गुजरातको प्रान्तिमा पर समुद्रकृत्रमे एक कोस दूरमें बभा दुन्ना श्रीर श्रीर श्रभो भो पिंडारक नामसे प्रसिद्ध है । स्कन्दपुराणके प्रभासखंड, शिङ्गपुराण श्रोर जे नियों के सहत्वस्व श्री इस तोयं का महात्मय विषात है । यह श्रचा॰ २२ १८ उ॰ श्रीर देशा॰ ६८ २४ गुजरात उपदीपके मध्य ठोक उत्तर पश्चिम प्रान्तिमें श्रव रात उपदीपके मध्य ठोक उत्तर पश्चिम प्रान्तिमें श्रव श्रित है । इस तोयं में एक प्रस्तवण है । प्रवाद है, कि पांडवगण वनवासके समय इसी तोयं में स्नान कर गांडियाण वनवासके समय इसी तोयं में स्नान कर गांडियाजनित प्रापंसे सुक्त हुए श्री।

विष्डारा—जर्णाटकवासो खणविक्रयो जातिविश्वेष । चास काट कर वैचना हो इनका कार्य ओर एकमात उप जीविका है। ये खोग पहले हिन्दू थे, पोक्टे सुसलमान हो गये हैं। ये अपनेको सुबी शाखाके हनिको सम्प्रयायभुक्त वतलाते हैं। १८वीं शतान्दोको श्वारक्षमें इन्होंने दल वांध कर भारतवर्ष के प्रायः सभी खानों पर प्राक्रमण किया प्रीर लूट पाट तथा श्वरमें श्राग नगा कर लोगों को तवाह कर डाला था। विशेष विवरण पिण्डारी शब्दमें देखो। ये लोग स्त्रोपुरूष दानों इंग्लब्बे, सुटढ़ और काली होते हैं। वेग्रभुषा उतना खराब नहीं है। दोनों कर्म ठ प्रीर परिश्रमधील होते हैं। प्रतिरिक्त धराब पोना धोर प्रपरिश्वार रहना प्रनक्षा खाभाविक गुण है।

अपनी जातिमें ही विवाह गादी चनती है। विवाह और याहमें हो ये लोग, का जोको बुनाते हैं, दूसरे कर्मीमं नहीं। मुनन्मानों से दनमें यह भेद है, कि येगी मांम नहीं खाते और देवताओं की पूजा तथा व्रत, उपवास आदि करते हैं। नाना जातिको सियणसे इस सङ्कर जातिको उत्पत्ति हुई है।

पिण्डारी कर्णाटकवामी निम्नश्रेणीको जातिविशेष।
नाना जातियों से यह मङ्कोण जाति उत्पन्न हुई है।
विंडःरियों में में बहुतों का कहना है, कि प्रतिशय मद्यपाशी होनेके कारण इनका यह नाम पड़ा है।

एक समय समस्त मध्य भारत इस दुर्दान्त दस्युक जातिको छत्पातमे व्यतिव्यस्त हो गया था।

वि डारोको अस्याचार, देशलु ठन श्रीर दस्यु -इत्तिको भारतवामी श्राज भी भूने नहीं हैं।

१६८८ ई॰को श्रीरङ्गजिबके शासनकालके इतिहासमें
सबसे पहले 'पुनप्पा पिंडागे'का नाम श्राया है। इस
पिंडागेसरदारने जुनफिकर श्रादि श्रोग्ङ्गजिबके सेनापतियोंसे घमनान युद्ध किया था। फिरिस्ताने लिखा
है, कि इस दस्यु सरदारने शाहजाके राज्यकालमें कर्णाटकको नूट कर विज्ञूर पर श्रिकार किया था। इसी
समयसे सामान्य दस्युद्धति हारा ये लोग धोरे धोरे मरहठोंको सेनामें भर्त्तों हो कर विज्ञम श्रात्याचारो धौर
निदारूण प्रजापोड़क हो छठे। जिस समय सुगल लोग
दाचिषात्यमें श्राध्यत्य फैला रहे थे, उस समय
पिंडागे मरइठोंसे मिल गये थे। पानीपतकी लड़ाईमें
चिङ्गलो भौर इल नामक दो पिंडागोसरदार पन्द्रह

पुनपाने समयसे ही यह दस्युसम्प्रदाय कई एक दलों में विभन्न हो कर चारों कोर घोर सट्याट करने Vol. XIII. 128 लगा था। पानो ।तको लड़ाई वे बाइ से इन्होंने सालव के निकट पा कर उपनिवेश बसाया।

रैपवीं शताब्दों के शेष भागमें हो के शीर बारण नाम क दो सरदारों के अश्वाचारकी कथा सुनी जातो है। दोनों के पुत्रों ने भो पै द्व कथ्यवसायमें खूब नाम कमा निया था। परन्तु किमो व्यक्तिक जाति के जेसा वंशा परन्य में कोई सरदार नहीं हो सकता था। इनमें से जो निश्चेष चतुर, बुढिमान, बलाशालो श्रीर दस्युतामें निश्च हस्त होता, वही प्रायम हरदार होता था।

पड़ते ये लोग अर्थाटक श्रीर महाराष्ट्रमें खेती वारो करति थी, पोक्टे अवसर पा कर स ट मार करने लगे और सुसलमान हो गरे। कोई सम्भान्त मरहठा इस निन्न ये गोका साथ नहीं देता था। मरहठा जातिके अभ्य -दयक समय ये लोग किसी महाराष्ट्र सःदारकी सेवामें रहते ये श्रोर बिना वेतनके ही काम काज किया करते थे। दोनों में यह बात पक्को हो गई थी, कि इन्हें सर-दारको नजर और जूटके मालका भाषा हिस्सा देना होगा। मरहठों से शाख्य पा कर वे लोग धोरे धोरे दुवंत्त शीर भौतिजनक ही चठे। वि'डारियो'के मध्य कमसे कम चार सौ अखारोही रहते थे। प्रत्येक अखार गोही के हाथमें बांसका बना इया दसे १२ हाथ लखा एक तिज बरका और एन्द्रच बादमोत्ते भीतर एकाके चायसे बन्द्रक रहतो थो। सलावा इसके और सभो विंडारो प्रायः अगिचित चौर टहू पर जाते थे। इन लोगो का काम था लूटका माल ढोना, चिन्ना चिन्ना कर लोगोंको डराना, घरमें भाग लगाना भीर चारों भीर रह कर मंबाद दैना। ऐसे अधिचित मनुष्य साथ ले कर भो ये इतनो तेजोसे चलते थे, कि उसे मोचनेसे विस्मित होना पड़ता है। किसो किसो यंगरेज सेनाध्यचने इन ८१यु लोगों का पोका कर के देवा है, कि सभी दुगैम प्रदेशों में जहां कांद्र पखारोहो नहीं जा सकता, वैसे पहाड़ो प्रदेशोंसे भो ये लोग घोड़े पर चढ़ कर एक दिनमें २० को स तक चले गये हैं। इस चिप्रगामिताई कार्य कोई भो इन्हें सइजमें नहीं पकड़ सकता था। इसी कारण मासूम होता है, कि तुकाजीराव होलकर ग्रीर माधोजी सिन्दियाने इन्हें भवने यहां मेनामें भर्ती किया था। दोनों दलको

वि'डारो सेना यशक्रम 'हो तकरशाही' श्रीर 'सिन्दिया-शाही' नामने प्रश्नित ही गई थो।

बिन्दियायाही पिंडारिवीं मध्य चीतू श्रीर करीम खाँ नामक दी विख्यात मगदार थे। चौतूका जाटकुलमें सम्म इया था। दुभि चने समय एक पि डारो-दनपतिने इसे खरीदा था और छशीसे चीत्रेने सपने भावी जीवनकी हत्ति ही खी थी। का लक्षपने वह भी एक दलपति हो गया। टीलतराव सिन्दियाने प्रसन हो कर उसे एक जागीर भीर 'नवाब'को उपाधि दो घो । इसके साध साध उसका भाग्य चमक उठा और कई एक स्थानों पर यधिकार करके इसने यक्की रकम इक्ही कर ली। यब इसके अभ्य दयसे सिन्दिया तक भी कांप चठा। दीचत-रावने उच्च समान देनेका लोभ दिखा कर अपने शिवरमें उसे बुलाया और कौद कर लिया । चितृते सिन्दियाकी सात लाख रूपये देकर ४ वष के बाद मुक्ति पाई थी। सुतिबाभ करई ही उसके द्वदयमें प्रतिहि सानल धवक चठा। उसने बातकी बातमें १२००० श्रष्वारोही संग्रह कर लिये और सिन्दिवाने विधिक्तत प्रदेशों पर हारू ग प्रत्याचार प्रारम्भ कर्ेंदिया। प्रन्तमें सिन्दियाने भूपालके पश्चिम प्रान्तवर्ती प्रदेशमें श्रोर भी पांच जागोर दे कर **७ससे पिंड क**्ड्।या । नमंदिक किनारे निमारमें चौतूका विला था. विन्तु निकटवर्त्ती धतवास (धतवयं) नामक स्थानमें ही वष्ट हमेशा रहा करता था। किसी किसी भंग्रेज ऐतिहासिकान लिखा है, कि यदि इस चौतुक साघ उपयुत्त राजनोति भौर समरनोतिक्रशन मनुष्य रहता, तो सारे भारतवर्ष पर श्रशान्ति फौल जाती, इसमें सन्देश नहीं। भन्तमें चोतू क जपर हाटिय-गत्र-मेंग्टकी दृष्टि पड़ी। पंगरेजी मेनाने जा कर उस पर पाकमण कर दिया। चीतू प्राणके भयसे प्रवने बाल बचीं ने साथ जंगल भागा जहां वह जंगली बाघका मिकार बन गया।

पिंडारियों के दूसरे अधान सरदारका नाम या करीम खाँ। यह रोहिका जातिका था । जिस समय निजामने दोखतराव सिन्दियांसे युद्धमें हार खा कर कुदंखामें उनने मन्धि कर लो, उस समय करोम खाँने सिन्दियांके दलगें रह कर प्रभूत धनसञ्चय द्वारा भावी सीभाग्यका उपाय कर रहा था। भूपान राजवं यको एक कुमारोके साथ उनका विवाह हुआ। अब यह क्रमधः अनेक अखारोही, पटाति और 'कुक कमान संयह कर यत्यन्त प्रवल हो उठा। दीलतराव तक भी इसके उरसे कांपने लग गये थे। यहां तक, कि उन्होंने आखिर करोमकी उसस्मान देनेका लोभ दिखा कर केंद्र कर लिया। उस समय करोमकी माना सुजादनपुरमें थी। प्रवका यह दावण संवाद पाते हो वह अपनी विपुन धनसम्पतिके साथ कोटाके जान्तिमसिंहको शरणमें पहुंचो। आखिर करोमने कः लाख वपये दे कर सिन्दियाके कारागारसे कुटकारा पाया।

अपने दलमें प्राप्तिल होते ही करोमने अपनी मृति धारण कर ली। चोतूने भी उसका साथ दिया। इस बार दोनोंने मिल कर सिन्दियाका यथोचित अनिष्ट करनेमें एक भी कसर उठा न रखो। विजयादश मौके दिन उन्होंने प्राय: ६०००० सेना इकट्ठो कर लो। इस प्रकार प्रभृत अथ और बल सञ्चय करके करोम खाँने राघोजी भोसलाके राज्य पर अधिकार करनेकी अच्छा को थो। राघोजीने चीतूको कुछ जागीर भेंट दो जिसे उसने ख्यां अपना निया, करोमको उसका कुछ भो अंश नहीं दिया। इस पर दोनों सरदारमें मनसुटाव हो गई। आखिर दोनोंका जो अधःयतन हुमा, उसका कारण भी यही था।

जब दोनों दलमें विवाद चल रहा था. तब सिन्द्याने के सेनायित जवापूने करोम पर हमला कर दिया। चोतू भी रस समय कियते सिन्द्याको सहायता पहुंचा रहे थे। करोम परास्त हो कर पहले कोटा भागा। जब वहां भी सुविधा नहीं देखो, तब भमीर खाँको धरण लो। किन्तु अमीर खाँने कोयलसे उसे केंद्र कर होतकरके हाथ सुपूर्व कर दिया। इस समय करोम के दलका बहुत कुछ छत्रभङ्ग हो गया। तोन वर्ष बाद सुति पा कर करोम अपने अविध्य दलको ले कर होक सरदारके पुत्र दोस्त महम्मद और बातिलमहम्मदसे ला मिला। इस समय चीतू के दलमें १५०००, करोम खाँ दलमें ४००० और दोस्त तथा बानिल महम्मदके दलमें ७००० सेना थो। अलावा इसके छाटे छोटे सरदारों का

कैत्थाचे कर पिंडारो दस्यु लोगों को संख्या प्राय: ३४००० को गई थी।

१८०८ और १८१२ ई. में पि डारियोंने हटिश-राज्य-में बुस कर दस्युवित और लुग्छन द्वारा सैकड़ों ग्राम जना डाले। इमका बदना लेनेई लिये हटिश-गवसे ग्र भी विचकुल तेयार हो गई। १८१२ ई०में दोस्त भीर बासिस महस्रदेश उसकी ध्वंस करनेश सिये वह साट हिष्टिं सने रेबा और बुन्दे लखण्डमें सेना भेजो। पीके करोम खाँको पकडनेके लिये कर्पंत मालकोम में जे गरी। उनके उद्योगमें मध्यभारतमें जी विंडारीका भारो प्रशासार शीता था, मी दूर हुया। करीम खाँने निक्-धाय हो कर्ष स सामको स के निकट भागसम्पेष किया। किन्तु इतना होने पर भी दूसरे दूसरे खानींमें पिंडारी: मत्याचार पूर्व वत् चन ही रहा था । १८१५ ई॰ में प्राय: ८००० पि'डारो नमंदा पार कर म जर फ्रोजर पर ट्ट पड भोर पोके संस्थान किनारे पह वे। यहां नहीं पार करनेको सुविधा न थो, इस कारण वे सबके सब टिड्डी टलको तरह वह वह नगरों भीर ग्रामीन ध्रम कर कुट पाट करने लगे। इस समय गोदावरी भौर बरदा किनारेक प्राय: मभी जनपद इन दुव तोंके चंडू ख-में भा फ'से थे। इस बार किसीने भी उनको गति रोक्नने-का दुस्राइस नहीं किया। फलतः वे प्रचुर धनग्रत चे कार बे-रोकाटोक घर सीटे। इस बार वे और भी उत्सा-हित हो गये और प्राय दश हजार पिंडारी अखारोही मनलोवत्तनको सीमा घर जा धमके। ११वीं माच को एक दिनमें ३२ मोल चल कर उन्होंने ८२ ग्रामीको डजाइ डाला घोर निरस्त प्रधिवासियोंका यशासव<sup>8</sup>स्त किननेके लिये ऐसा भीषण भत्याचार किया था, कि उसका वर्ण न करनेमें लेखनी हक जाती है। इस समय सैकडों ग्राम विध्वस्त, दग्ध भोर यद्यानंव सहीन हो गंगी थे। कहते हैं, कि १२ दिनके भीतर दस्युखीगींके हाधसे १८२ मनुष्य बड़ी तुरी तरह मारे गर्वे, ५०५ धायल हुए और ३६०३ मनुष्य उनके घोर अत्याचारने तंग तंग या गये थे। राष्ट्रमें यंगरेजो सेनाने उन्हें रोका ही सही, पर कुछ कर न सकी। लूटके मालके साथ वे बड़ो धूमधामसे घर लॉटे ।

श्मी बटिश-गवमें स्टिने उन्हें समन नष्ट करनेके निवे देश देशमें सेना भे जो, बेवल इतना हो नहीं, दुरारीह पव<sup>8</sup>त प्रदेशमें, निविड श्ररखप्रदेशमें, जहां जहां पि ड-विशीका मतान मिनता था. वहां वहां वहा पहरा बैठा दिया। उस समय मार्किस चाव हे ए से बडी साट थे। उनका यह कार्य देशहितकर होने पर भो विकासतमे शामनसभावे सभावति कैनिक्नने उनके प्रति विरत्त हो कर कहला भेजा, 'पि डारियो' की निम् ल करनेके प्रनिचित प्रभिनायसे भूल कर भी संग्राम नहीं करना। ऐसे कार्य में अपर देशोय राजाओं के सन्देहका कारण हो सकता है भीर उससे इस लोगके विपच शत्रका दल उठ सकता है।" बड़े साटने भी जी उसका यथोचित उत्तर दिया था, वह यों है, "उन दस्यु लोगों" का जब तक दमन नहीं किया जायगा, तब तक न तो प्रजा सुखरे रहें गों घोर न सटिशराज्यकी प्रभुताकी जड़ ही मजबूत हो सकतो है। प्रामा है, कि पिंडारियों की समल नष्ट करनेके लिये शस्त्रधारण करनेको अनुमति हें गे। बड़े बाट यह मायराने भी वि डारियों को दमन करनेका नया कानून चलाया था। उस समय विंडारी-सरदारों में से बहुतों ने महाराष्ट्र सामन्तों की घरण ली थी और बहतरे ब्रियके हाथमें यमराजके में हमान बने थे। ब्रांट्य ग्वम पटने डायसे महाराष्ट्र जातिने श्रधः पतनके साय यह पिंडारी दस्युदल क्रमशः विलक्ष हो

पिखालु (सं ० पु०) पिंड बत् खूल यालुः । १ कन्दगुड़ची, एक प्रकारका यफतान्तू या रतालू । २ कन्दमेद,
एक प्रकारका कन्द्र या सकरकन्द्र जिमके जपर कड़े
कड़े सुति होते हैं । यह खानेमें मोठा होता है चौर
हवाल कर खाया जाता है, स्थनो पिंडिया। सं स्कृत
पर्याय—प्रत्यिना, जिंडकन्द, यन्य, रीमध, रीमकन्द,
रोमालु, ताम्बूलप्रव, नानाकन्द्र चौर पिंडका। गुण-मधुर
घोतल, मूतकच्छ, दाह, धोष चौर प्रमेहनाधक, बलकर
सन्तर्षेष तथा गुरु। इसे महागष्ट्र देशमें पेंडालु,
किंगमें विनिहें डन चौर उत्कलमें धरा चालू कहते
हैं। इसे कोई जिंडाल भी कहा करते हैं।

विकालुक (सं • क्लो॰) पिंडालुरिय प्रतिकृति: इयार्थं

कन्। प्रान्त विश्वेष, एक प्रकारका प्रान्तू। इसका गुण-कफनाशकः, गुरु भीर वातप्रकोपण है।

पिण्डावकरण—तोर्थभेद, एक तोर्थका नाम । यहां धन्या-देवो प्रतिष्ठित हैं।

विण्डाय (सं॰ पु॰) भिच्चक, भिखारी। विण्डायिन (सं॰ पु॰) १ विंडभोजी, विंड खानेवाला। २ भिच्चक, भिखारी।

विण्डामव (सं॰ पु॰) ग्रहणो रोगमें प्रयुक्त प्रासविवशेष ।
प्रस्तुत प्रणासी—चरक विकित्सा स्थानमें १८वें प्रध्यायमें
सिखा है, कि विप्यासीक स्का, गुड़ भीर मधु इन सबों का
दो दो भाग से कर चार भाग पानीके साथ एक बरतन-में इकीस दिन प्रथवा एक महीना तक जोके मध्य
रखना चाहिए।

पिण्डाम्म ( सं॰ लो॰ ) तगरपादुक।

पिण्डाञ्चा (सं॰ स्त्री॰) विंडां कस्त्रोविशेषमाञ्चयते स्वर्धते स्वगन्धे निति श्लोका। नाड़ी हिल्लू।

पिरिष्ड ( सं • स्त्रो • ) पिड़ि सं इतौ इन् । पिडिका पांचका ठेला।

पिक्किता (सं • स्ती •) पिंडान्ते सं इतानि भवन्ति, पिंडान्ते राघी-क्रियन्ते वा घराषि यस्यां, पिंड-घञ्ज, गौरादित्वात् ङोष् ततः कन्, इत्तव्य । १ रघनाभि, पिंडयेके बोचका वह गोल भाग जिसमें धरी पहनाई जाती है। २ पिंड, गोल मटोल टुकाड़ा, पिंडो। ३ पिचिंडिका। ४ खेतान्तिका, इसली। ५ पोठ, वेदो, वह पिंडो जिस पर देवमू क्तिं स्थापित को जातो है। इसे यह्नपूर्वं क बनाना चाहिये।

यानपुरासमें इसका विषय इस प्रकार लिखा है— पि'डिका प्रतिमाने बराबर सम्बो, प्रतिमाने पार्धि वरा-बर क' चो त्रोर चौसर पदयुत होनो चाहिए। इसको पद्माखित दो प'ति छोड़ कर उसके कध्ये में उभय पार्ख के मध्यस्थित सभी कोष्ठ घीर जवरको दो प'ति होड़ कर अधोदेशमें जो सब कोष्ठ हैं, उन हे मध्य उभय पार्ख स्थित कोष्ठका मध्यदेश समभागमें मार्जित करना चाहिए। धनन्तरं उस उभय कोष्ठके मध्यगत चतुष्क-द्मयको मार्जित कर जम्ब दो प'तियोंको चार भागमें विभक्त करे। एक भागमात्र मेखना भीर उसके पर्ध परिभागमें खात तथा दोनों पार्ख में बराबर बराबर करें-के एक एक भाग कोड़ देना होता है। इस प्रकारको पिंडिका नाना प्रकारको होती है।

देवताकी पिंडिका किस प्रणालीये बनानी चाहिए उसका विषय कहा जाता है।

पिरिष्ठका लक्बाईमें प्रतिमाके समान और चौड़ाईमें उसकी आधी या तीन भागका एक भाग होगी। इस पिंडिकाके तीन भागका एक भाग मेखला निर्माण और उत्तर भाग कुछ कंचा कर उसीके बराबर गड़ा बनाना चाहिए। लक्बाईके चतुर्ध भागमें प्रणासीका निर्माम खान और ढतोयांगमें जलनिर्म मार्गे प्रस्तुत करना होगा। पिंडिका प्रतिमाकी आधी वा बराबर भी बनाई जा सकती है।

हिरको पिंडिका जिस प्रकार बनानेसे सुशोभन हो, उसी प्रकार विषेध है। सभी देवींकी पिंडिका विष्णु-पिंडिकाकी जैसी श्रीर देवियों की सक्सोपिंडिकाको जैसी होगी। (अग्निपु॰ ५५ अ॰)

किस भागमें प्रतिमा तथा कौन कीन विंडिकां खापित करनो चाहिए, उसका विवरण श्रम्निपुराणके हैं श्रधायमें, मत्यपुराणमें तथा इयगीष पश्चरावमें लिखा है। ह लिङ्गपोठ। ७ गोरीव्ह। द छोटा देला या लोंदा, लुगदो।

विश्डित (सं विश्) विडिन्ता। १ गरित । १ घन, विंडिने रूपमें बंधा हुमा, दवा कर घनीं मूंत किया हुमा । ३ संहत विंडिने रूपमें लपेटा हुमा। ४ गुषित, गुगा किया हुमा। (पु०) ५ तुरुष्क, शिलारस। ६ कांस्यधात, कांसा।

पिण्डितमूल्य ( सं ॰ क्लो॰ ) ज्यादा दाम । ं पिण्डिततेल (सं ॰ क्लो॰) शिलारस । पिण्डिन् (सं ॰ वि॰ ) पिंडोऽम्यास्तीति इनि । शरीरी ।

"यथा सूर्ये तिना भूमिगृहं दीवविवर्जितम्।

पिण्डहीनो यथा पिण्डी जय श्रीस्वां विना तथा ॥'''
पिण्डिनो (सं० स्त्रो०) गिरिकणि क, अपराजितासता ।
पिण्डिराज— सञ्चाद्रिखंडवर्षित राजमेद, कार्मुकराजके पुतका नाम।

पिरिङ्किता ( मं॰ स्त्री॰ ) १ मिस्त्रष्टा, मजीठ । २ तम्हु-चीयक, चीलाईका साम ।

पिष्डित (सं० पु॰) विण्डवदाकतिरस्यस्येति पिण्ड-इत्तच् । १ सेत्। २ गणका

पिक्किना (मं॰ स्त्रो॰) पिक्किन-टाप् । कक्टोमेंद, कक्किने।

विच्छो (सं क्लो ) विच्छाकार उस्त्यस्या इति प्रच् ततो छोष्। १ विं छोतगर, एक प्रकारका तगर पूज, इजारा तगर। २ घनावु, कहू, नीको, घाया। ३ खजूर-विश्रेष, एक प्रकारको खजूर! ४ ज्ञान-निक्पणार्थ-कोपन्यास। ५ विं छिका, चक्रनिम। ६ विं छ, ठोस या गोली वस्तुका छोटा गोल मटोल टुक्चा, छोटा टेला या लोदा, तुगही। ७ कस कर लपेटे छुए स्त, रस्सी प्रादिका गोल लच्छा। ८ वह वेदी जिस पर विच्हान किया जाता है।

विष्डोकरण (संश्क्षीः) ऋषिंडः विंडः सम्पद्यमानः, पिंड अभूततज्ञावे चिव। यहती जो पिंड नहीं या, उसे विंड करना।

पिण्डोज्ञ (सं । पु०) ऋषिभेद, एक ऋषिका नाम।
तस्य गोत्रापत्य इस् । पेंडिजिंड, पिंडोज्ञ को सन्तान।
पिण्डोतक (सं । पु०) पिंडोस्वल्यपिंडं तनोवीति
तनः इ, मंद्राया कन्। १ सदनहृद्ध, में नफन। २ छण्यासदन। १ पिंडोतगर, तगरपादुका, इजारा तगर।
पिण्डोतगर (सं । पु०) पिंछा पुष्पावच्छेदेन खल्यपिण्डेन
डपल्डितस्तगरः। तगरविश्रेष, इजारा नगर।

गिक्डीतगरक ( सं॰ पु॰ ) विक्तिगर साम्रं संज्ञावां वा कन्। तगर, इजारा तगर।

विष्डोतक् (सं • पु •) विंद्या उपनित्ततस्तकः । महाविष्डी-

पिक्डोपुष्य (सं ६ पु॰ ) वि डोवत् पुष्यं पुष्यस्तवको यस्य । अभीकहत्त्व ।

विष्कोर ( सं॰ पु॰ ) विंडोवत् विंडाकारानि फलानि द्रेरयतीति देर-चिच्-चण् । १ दाङ्ग्बिक्क, चनार । २ सक्षद्रफीन । ( ति॰ ) ३ नोरस ।

पिक्डीशूर (सं • पु • ) पिंडां पिंड्यापिर भोजन एव शुरः प्रतिनिपुष: नान्यत कार्योदाविति भावः। १ सार्यः इ-Vol. XIII, 129 में भवस्थान कर परश्चेषो, घर होमें बैठे वैठे बहादुरी दिखनानेवाला, बाहर भा कर कुछ न कर सकनेवाला । पर्याय — गेहेनदीं, गेहेशूर।

२ क्रवस भोजन विषयमें शूर, खानेमें वहादुर, पेटू ! पिच्छोक्कवा (सं॰ खो॰) सुरा, मदिरा।

विक्डोपनिषद् ( सं • स्ती • ) उपनिषद्भी द !

पिक्डोनि (मं क्लो ) १ सुत्तामसुन्धित, बालो या पत्तन परका भन्न जो खानेसे बचा हो, जूठन। (पु॰) २ उष्ट्र, जंट।

विख्या (म' • स्त्रो॰) पख्यति स्तूयति रोग इन्द्रत्वेन पच य निपातनादत इत्। च्योतिषातीलता, मालकंगनी। पिस्सावा (सं · पु · क्लो · ) पिनष्टीति पिष सं चूर्ण ने, (विणाकास्यस्य । उण् ४१५) इति अक्षप्रत्ययेन निपात-नात् साधु: । १ तिल अच्का, तिल या भरमी को खलो । र दृष्टिविचातक है । ग्रास्त्रमें पिखाक खाना निषिद्ध है; खानेसे पायिकत करना होता है। ३ हिङ्ग, होंग। 8 वाच्चीक, कंशर । ५ सिच्चक, ग्रिलारस । ६ ग्रिलाजीत । पितपायङ्ग (हिं॰ पु॰) एक चुपं या भाङ् जिसका उपयोग श्रीषधकी क्यमें होता है। इसे दवनपायला भी कहते हैं। संस्कृत पर्योग-रत्नपुर्यक, पित्तारि, शौत-वसभ, कट्रपत्र, नक्रा, प्रगन्ध, सुतिक्रा, पपेट, वरतिक्रां, पांग्रपर्योय, कवचनामक वियष्टि, तित्त, चरक, वरक, घरक, भोत, खखारि, रेख, भोतप्रिय, पांग्र, कलपाङ्ग, वस कार्डक चौर क्षणायाव।

यह दो प्रकारका होता है → एक में लाल फूल लगते हैं भौर दूसरेमें नोले लाल फूलवाला भिषक मुखदायक माना जाता है। वैद्यक्तमें इमकी गौतल, कडुवा, मल-रोधक, वातको कुपितकारक, हलका तथा भ्रम, मद, प्रमिष्ठ, द्ववा, पित्त, कफ, क्वर, रक्तविकार, भक्चि, दाष्ट, ग्लानि भीर रक्तपित्तको नष्ट करनेवाला माना है। पितर (हि'० पु०) सत पूर्व पुरुष, मरे हुए पुरुषे जिनके नाम पर शास वा जलदान किया जाता है।

, विशेष पितः शब्दमे देखी।

पितरवित (हिं• पु॰) यमराज ! पितराइ'ध (हिं• स्त्रो•) योतस्त्रका असान, किसी खाड्य वसुके स्वादं श्रीर गन्धमं वह विकारं जो पीतलके वरतनमें श्रिक समय तक रखे रहनेसे हत्पन हो जाय।

पितराई (डिं॰ स्त्री॰) पीतलका स्वाद, पीतलका कसाव,

पितराइंध। जैसे, दहीमें पितराई चतर श्राई है।

पितरिश्रूर (मं॰ पु॰) पितरि श्रूरः, पात्रे समितादिलादः

लुक्समास:। पित्रविषयमें श्रूर, पिताके निकट वीर,
वह जो पिताके साजने खूब चहले कूदे, परन्तु वैसा
काम न करे।

यतिहा (हिं॰वि॰) १ पीतसका, बना हुन्ना, पीतसका। (पु॰) २ पीतसका घड़ा।

पितससुर ( हिं • पु० ) पितिया ससुर देखी ।
पिता ( हिं • पु० ) जन्म दे कर पालन पोषण[करनेत्राला, बाप, जनका । पिशेष विवरण पितृ शब्दमें देखी ।
पितापुत्र ( सं • पु० ) पिता पुत्रस हन्हें भूव पटे स्नानङ् ।
१ पिता स्रोर पुत्र, साप स्रोर बेटा । महाभारतमें सान्ति

पर्व के मीचधर्म पर्वाध्यायमें पितापुत्रका एक इतिहास लिखा है। (ति०) २ पिता तथा पुत्रसे न्नागत।

विताम ह ( सं ॰ पु॰ ) पितुः पितित ( पितृ व्यमातु लेमाताम हपिताम हा: । पा ४ । २ ३६ ) इत्यत्न 'मात्य पित्य भ्याँ पिति रि
हाम हचः ' इति वात्ति को क्ष्मा हाम हचः । १ ब्रह्मा,
विधाना । मरीचि श्रादि पित्य गणके पिता ब्रह्मा हैं ।
२ पिताका पिता, दादा । ३ श्रित्र, महादेव । ४ धमें शास्त्र कार ऋषिमें दे, एक ऋषि इजिन्हों ने एक धमें शास्त्र
बनाया था। यह धम शास्त्र मदनपारिजात, रखुनन्दन,
कम लाकर शादिके प्रत्यमें हद्धृत हुया है । ५ ज्योतिः
शास्त्र कार । ६न का ज्योतिष होमाद्रिप्रसृति के यत्यमें
हद्धृत हुपा है । ६ भीषम । ७ मुद्धात्य, मुंज
धारा

पितामही (म' स्त्री॰) पितामह डीष् । पितामह पत्नी, पितामहत्री स्त्री, दाही।

> "मातामही मातुलाची तथा मातुश्व सोदराः। श्रश्नः पितामही ज्येष्ठा घात्री च गुरवः स्त्रीषु॥" (कौर्म उ० ११ अ०)

पीव यदि पितासनका धन घापसमें बांटे, तो पिता-सहोको माहतुला भाग देना होगा। "अयुताश्विष्तुः पत्थः समानांशाः प्रकीतिताः। पितामहाश्व सवास्ता मातृतुल्याः प्रकीतिताः॥" (दायभागमृत व्यासवचन)

वितारी—रैश्रयोध्याप्रदेशके उनाव जिलेके श्रन्तग<sup>6</sup>त एक नगर । यह उनावसे दो कोस उत्तर पश्चिममें श्रवस्थित है। उनाव नगरके स्थापियता उनवन्तिस इके समयसे ही यह पाचीन याम प्रसिद्ध है। २ उक्त नगरमें सप्त-श्रती श्रेणो ब्राह्मणका एक गांव।

पितिया (हिं॰ पु॰) पिताका भाई, चाचा, चचा। पितियानी (हिं॰ स्त्री॰) चाचाकी स्त्री, चाची, चची। पितियाससुर (हिं॰ पु॰) स्त्री या पितका चाचा, ससुर का भाई, चिच्या ससुर।

पितियासास (हिं• स्त्री॰) स्त्री या पितकी चाची, ससुरके भाईको स्त्री, चिया सास ।

पितिहारा— सागर जिलेका एक कोटा राच्य। भूपरिमाण १२० वर्ग मील है। यहांकी आय लगमग २४७२०) क्पयेकी है। इसमें द्रश्याम लगते हैं। पहले यह देवलीके अन्तर्गत था। प्राय: १७३० ई०में गोहमार मारके गोंहराजने देवली पर अधिकार जमाया। बाद मरहटोंने उन्हें मार भगाया। इस पर उनके पुत्र राज्यके चारों श्रोर लूट पाट मचाने लगे। उन्हें शान्त करनेके लिये मरहटा-सरदारने उनकी पितिहारा, मुग्नार, केशली और तरारा आदि नामक आठ गांवकी सम्पत्ति दी। १७४७ ई०में गोहपितको मृत्य हुई। बाद उनके पौत्र किरात निंहने महाराहोंसे १७८द ई०में बक्काई आदि ५३ गांव प्राप्त किए।

१८१८ दे॰ में ब्रिटिश सरकार के सागर जिसे पर दखलें करने पर भी जन्होंने गोंडराजको सम्पन्तिमें हाथ ने डाला। किन्तु उनके मरने पर बझाई को अन्तर्गत ३० गांव बेटिश-सरकार ने अपने कड़ जे में कर लिये तथा बची खुची सम्पन्ति गोंडराजके पुत्र बलवन्तिम हकी पास रही। नम दाको किनारे पितिहारा शांम में राजप्रासाद है। इस गांवमें प्रायः हजार मनुष्यों का वास है।

वितु (सं• पु•) पा-रचणि तुम् एषोदरादिलात् साधः। षत्र, प्रनाज।

पितु ( डिं । दुं ) पिता देखी ।

पितुःपुत ( सं॰ पु॰) पितुः पुतः ततोऽलुक् समामः ।
विख्यात पितासे उत्पन्न पुत्र, योग्य पिताका योग्य पुत्र ।
पितुःष्वस् ( सं॰ स्त्रो॰) पितुः स्त्रसा, श्रलुक् समासः,
ततः पत्वं । पित्रभगिनो, पिताको बहन, पोसो ।
पितुक्तत् (सं॰ स्त्रो॰) श्रत्यतः श्रवसाधक ।
पितुभाज (सं॰ ति॰) श्रवयुक्त ।
पितुस्त् (सं॰ ति॰) पितुना श्रद्धेन विभत्तिं, सः क्षिपः,
तुकुत्तः । श्रद्ध हारा जगत्धारणकारौ ।
पितुमत् (सं॰ ति॰) पितु मतुष् । इविर्णं चण श्रद्धतः
श्रदोपित ।

वितुस्तोम सं ९ पु॰ ) ऋक् सं हिताके प्रथम मण्डलके १८७ स्काका नाम।

पिट (सं १ पु॰) पाति रच्च अपत्यं यः, पा त्व च (निष्तृने । स्ट्रिशेतृ पोतृ आतृ जामातृ पितृ दृहिता । उण् २।९६) इति त्व प्राययेन निपातनात् साधुः । १ उत्पादक, विता, वाप, जनक, जो प्रवका पासन पोषण करता है । पर्धायनतात, जनक, प्रस्वता, वहा, जनिवता, गुरु, जन्मद, जन्म, जनित, दोजो और वप्र।

संसारमें पिता सर्वापेचा पूजनोय हैं। उन्होंको प्रभावसे मनुष्य इस संसारका दर्शन करते हैं। वे जन्म दाता होनेको कारण जनक, रचण करनेके कारण पिता श्रीर विस्तार करनेको कारण तात कहलाते हैं।

"भान्य: पूज्यश्च सर्वेभ्य: सर्वेषां जनको भवेत । अहो यस्य प्रधादेन धर्वान् पश्यति मानवः ॥ जनको जनमदाता च रक्षणाच पिता नृणाम् । तातो विस्तीर्णकरणात् कळ्या सा प्रजापतिः ॥"

( ब्रह्मवैवर्त्तपु • गणपतिस • )

उपाध्याय, ज्ये हभाता, महीपति, मातुल, खग्रर, रचक, भीर ज्ये ह पित्रव्य ये सब पिताके तुल्य हैं। इन सबींके साथ पिताके कैसा व्यहनहार रखना उचित हैं। पिता, माता भीर भाचार्य ये तोनों महागुर हैं।

तम्ब्रसारमें सिखा है, कि उत्पादक पिताकी भपे चा मन्द्रदाता पिता यधिक अष्ठ हैं।

> "वस्पादकनद्मदात्रोगेरीयान् नद्मदः पिता । बस्मान्यन्येत सत्ततं पितुरप्यधिकं गुरुम् ॥'

> > ्तन्त्रमः )

चासकाने पांच प्रकारका पिता बतनाया है,—
''अन्नदाता भगत्त्राता यस्य कन्या निवाहिता।
जनियता चोपनेता च, पश्चेते पितर;स्मृताः ॥"
प्रवदाता, भयत्राता, खग्रुर, जनक, चौर उपनेता
यहो पांच पिता है।

ब्रह्मवेवन्तं पुराषमं सप्तपिताका विषय सिखा है,—

"रुन्यादातान्नदाता च ज्ञानदाता भवप्रदः ।

जन्मदो मन्त्रदो ज्येष्ठभाता च निताः स्मृतः ॥"

( ब्रह्मवैवन्तेपु॰ श्रीकृष्णज॰ ३५ स॰ )

कन्यादाता, श्रवदाता, श्रावदाता, श्रमयदाता, जन्म-दाता, मन्द्रदाता श्रीर ज्येष्ठभाता ये सात विताको सहस है।

गर्डपुराणमं दक्तोस प्रकारके पिता निर्देष्ट हैं, यथा,—विश्व, विश्वसुक्, बाराधा, धर्म, धन्य, ग्रुमासन, सूमिद, सूमिक्कत्, सूति, कल्याण, कल्यद, कल्यतर, कल्यतरात्रय, कल्यताहेतु, श्वनघ, वर, वरेग्स, वरद, पृष्टिद, विश्वपाता, धाता, महान्, महान्मा, महित, महि-मावान्, महावल, सुखद, धनद, श्रन्य, धर्मद श्रीर सूमिद।

पिताक जोवित रहने पर दोनो बाहुमें तिसकधारण नहीं करना चाहिए।

> "न वाह्वोस्तिळकं क्रयात यस्य जीवन पिता स्थित; तथा ज्येष्ठ; सोदरस्य यस्य जीवति स तथा ॥" (वहद्वमेंपु॰)

पुत्रके पुरुष वा पाय करने पर पिता भी उसके भागो डोते हैं। मार्क एडे यपुरायके ८६वें प्रध्यायमें पित्रगयकी सुति श्रीर नामसंख्या भादिका विषय निर्दिष्ट है। विस्तारके भयसे यहां नहीं जिखा गया।

२ किसी व्यक्तिके स्तत बाप, दादा परदादा मादि । २ किसी व्यक्तिका ऐसा स्तत पूर्वपुरुष जिसका प्रेतत्व इट चुका हो।

भन्त्ये ष्टि-कर्म वा प्रोतकर्म सम्बन्धी ग्रश्नीमें लिखा है, कि स्टत्यु भीर शवदाहकी बाद स्तत व्यक्तिको भाति-वाहिक देह सिलती है। इसके छपरान्त जब एसके पुत्रादि छमके निसित्त दशगालका पिंडदान करते हैं, तब दश्चितं इनि का गा; उनके शरीर ने दश बङ्ग गदित कर इसकी एक नया गरीर प्राप्त होता है। इस देहमें इसकी प्रेत संज्ञा होतो है। बोड़ य चाह बोर सिपंडन के द्वारा क्रमणः इसका यह घरीर भी छूट जाता है और वह एक नया भीगदेह प्राप्त कर अपने बाप, दादा भीर परदादा घादिके साथ पिढ़ लोक में वास करते हैं अथवा कमें संस्कारानुसार खगे नरक बादिमें सुख दु:ख धादिका भीग करता है। इसी अवस्थामें उसे शिढ़ कहते हैं। जब तक प्रेतभाव बना रहता है, तब तक स्त व्यक्ति पिढ़ संज्ञा पानिका अधिकारो नहीं होता । इसो लिए सिपंडी करण के पहले जहां जहां जरूरत पड़तो है प्रेत नाम से ही उसका सम्बोधन किया जाता है। पितरीं अर्थात् प्रेतत्व से छूटे हुए पूर्व जोंको ढिक्षिके लिए आद्ध, तपंच आदि करना प्रवादिका कर्त व्यक्ता गया है।

विशेष विवरण श्राद्धमें देखी।

४ एक प्रकारके देवता जो सब जीवींके आदिपूर्व ज माने गये हैं। मनुस्मृतिमें लिखा है, कि ऋषियों से पितर, पितरसे देवता श्रीर देवताश्री से सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गमजगत्की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्माके प्रव मनु हुए। मनुके मरोचि, श्राम्त श्रादि प्रवो'को प्रवपरम्परा हो देवता, दानव, दैत्य, मनुष्य ग्रादिके मूख पुक्ष या वितर हैं। विराटपुत सोम पर्गण साध्यगण के; प्रतिपुत विहैं-षद्गण दें त्य, दानव, यच्च, गन्धवं, सर्पं, राचस, स्वर्णं, किसर भीर मनुष्यांके; कवियुत सीमपा ब्राह्मणोंक; म्राङ्गराकी पुत्र इविभ्रं ज च्रतियोंकेः पुलस्त्यकी पुत्र माज्यपा वैश्वों के और विशिष्ठपुत कालिन श्रूट्रों के वितर हैं। ये सब मुख्य पितर हैं। इनको पुत्र पौतादि भी प्रपने अपने वर्गको पितर हैं। हिजों को लिए देवकाय से पित्रकायं का अधिक महत्व है। वितरों के निमित्त जबदानमाव करनेसे भो श्रवय सुख मिलता है। पित्रक्रण ( सं ॰ पु॰ ) धर्म शास्त्रानुसार मनुष्यके ऋषों में से एक जिसे ले कर वह जन्मग्रहण करता है। युव चतान करनेसे इस ऋण्ये मुक्ति होती है। पिछक ( सं • क्रि॰) वितः सम्बन्धि पितुसागतं विति पिछ• कन् वा पै विक प्रवोदरादिलात् साधः । १ पिष्टमस्या, मुद्भन, पिताना। २ पिटदत्त, पिताका दिया हुमा।

पितृ क्रम न् (सं० क्लो०) पितृ नृहि ख्य कर्म । आदादि । पितृ गणको उद्देश से तथा पिताम इ, माता घौर माता-मह भादिको उद्देश से जो आदा तपंण आदि किये जाते हैं उन्हें पितृ कम कहते हैं।

विद्यक्त ( सं॰ पु॰) विद्वृतृहिश्य कल्पो विधानं । १ वितरोंको श्राष्ठादि कार्यं। २ वितरोंको उत्पत्ति भादिको ज्ञापक यत्यभेट। ( वि०) विद्वृणामीषटूणः कल्पच्। ३ विद्युल्य, विताको सहग्र।

पितः कानन (सं को ) वितृषां काननिमन । समयान । पितः कार्यं (सं विलो ) वितृनुह्स्य कार्यं । वितः करें, याहादि ।

पित्रकुल (सं०पु०) पिताके वंशके बिकि, बाप, दासा, परदादा या उनके भाई वन्धुशीं श्रादिका कुल, बापको स्रोरके सम्बन्धी।

पितृत्वा (सं क्लो ) पितृत्वता कुच्या। तीय में द, महाभारतमें विणित एक तीय स्थान।

पित्रक्तत ( सं ॰ त्रि॰ ) पित्रा क्ततः । पित्रपुरुष द्वारा श्रनु-ष्ठित, पूर्व पुरुषो द्वारा किया हुन्ना ।

पितृतुह्यः क्रत्ये । पितृतुह्यः क्रत्ये । पितृतारं, आदादि ।

पित्रगण (सं पु०) वितृषां गणः ६ तत्। मनुपृत्र
मरोचि श्रादिकं पुत्र । विशेष विवरण पितृ शब्दमें देखां।
पित्रगाया (सं प्रदो०) पित्रिभः पित्रता गाया। पित्रगण
हारा पितत श्लोक समुदाय, पितरों हारा पितत कुछ
विशेष श्लोक या गाया। भिन्न भिन्न पुराणों के मतसे ये
गायाएं भिन्न भिन्न हैं। माक 'डियपुराणके ३२वें श्रध्यायमें पित्रगाया इस प्रकार लिखी है,—

पितृगाथास्तथेवात्र गीयन्ते बद्धावादिमिः । या गीताः पितृभिः पृदेमेलस्यासीन् महीवतेः ॥ कदा नः सन्ततावमयः कस्यचिद्धवितासुतः । यो योगिभुक्तरोषात्रो भुवि पिंडं प्रदास्यति ॥ गयायामथवा पिंडं खङ्कासं महाहविः । काळ्याकं विलाद्यं वा इत्यरं वास्तृप्तये ॥ वैश्वदेवञ्च सौमञ्च खङ्कामसं महा हविः । विषाणवर्जे स्वरोद्धा आसूर्यञ्चाश्चवामहे ॥ दयात् श्राद्धं त्ययोद्धयां मधास्र च यथाविधि । मधुसपिःसमायुक्तं पायसं दक्षिणायने ॥'' पिळमोता (सं• इत्रो•) पिताको साहात्म्यस्चक गीता, एक विशेष गोता जिसमें पितरो का साहात्म्य दिया गया है। यह बराइपुराणमें वर्षित हुई है।

पिट्ट (सं १ वली १) पिट्ट वां रहतं। १ समधान।
२ पिट्ट वेस्म, बापका घर, पीइर, नै हर, मायका।
पिट्ट यह (सं १ पु०) १ स्कन्दानुचर यह भेद, सुन्नुतरे
पनुसार कार्त्ति देयवे छन धनुचरों मेंसे एक जो कुक

रोगों कं जत्पादक माने गए हैं। २ वालरोगभेद। पित्रवात (सं•पु•) पिताकी (इत्या करना, बापकी मार डालना।

पित्रतप<sup>९</sup>ष (सं क्ली॰) पितृषां तपंषं वा पितृषां तपंषं द्वप्तिर्थस्मात् । १ पितरों के उद्देशमें किया जाने-वासा जनदान। तप<sup>९</sup>ष द्वारा पित्र गण परिद्यप्त होते हैं। विशेष विवरण तपंण शब्दमें देखी।

२ पिळतीयं। तर्जनी श्रीर श्रङ्ग्रुष्ठते मध्यभागमें पिळतीयं है। पितरों व उद्देशमें जो दानादि किया जाता है, उसे पिळतीयं द्वारा करना चाहिये। ३ तिल । पिळतियं (सं • स्त्री०) पिळपिया विधिरित मध्यलों। श्रमावस्था। पितरों को श्रमावस्था बहुत प्रिय है श्रीर श्राह मादि कार्य इसी तिथिकी करने चाहिये श्रीर इसीलए इसका नाम पिळतिथि है।

पिछतीर्थं (सं० क्ली०) पिछपियं तीर्थे। यया।
गयामें पिण्डरान करनेसे पिछगण प्रेतलोकसे उदार
पार्वे हैं, इसी जिए गया पिछ लोकका अत्यन्त प्रिय
तोर्थे है।

मत्यपुरावमें श्राह्म त्या २२वें प्रधायमें गया धाद २२२ विद्धतीर्शे का उद्धे ख देखने में आता है। यथा--१ गया, २ वारावसी, ३ विमनेष्वर, ४ प्रयाग, ५ बटेष्ट्यर, ६ द्याष्ट्यमेध, ७ गङ्गाहार, ८ नन्दा, ८ सिवयद, १२ केदार, १३ मङ्गासागर, १४ ब्रह्म तरीवर, १५ ने मिश्र, १६ गङ्गोद्धव, १७ यश्ववराह, १८ ने मिश्रास्त्य, १८ द्वस्तानी, २० क्र्यु चित्र, २१ सरयू, २२ दरावतो, २३ यसुना, २४ देविका, २५ काली, २६ चन्द्रमागा, २७ ट्यहतो, २८ वेग्रमतो, २८ वेत्रवतो, ३० जम्बू मागं, ३१ नोस्वक्र ३२ क्ट्रवर, ३३ मानसरोवर, ३४ मन्दाकिनो, ३५ श्रच्छोद, ३६

Vol. XIII, 130

विपागा, ३७ सर्खना, ३८ मिवपद, ३८ वैदानाय, ४० विप्रा, 8रे सहाकाल, 8र कालकार, 8र व शोहें दे, 88 हरीक्रेट, 84 गङ्गीक्रेट, 84 मद्रेश्वर, 80 विष्यु-पद 8८ नम दादार, 8८ घोडू र. ५० का बेरो, ५१ कपि लोटक, प्र सकाद, प्र चंडवंगा, प्र अमरकाएक, ४५ श्रुक्ततार्थ, इ५६ कायावरोडण, ५० चर्म ग्वता, ५८ गामतो, ५ वहचा, ६० भीधनन, ६८ में स्व, ६२ स्माः तुझा ६३ गीरोतीय, ६४ वैनायक, ६५ मद्रेष्ट ६६ पाद्भा, ६७ तपती, ६८ मूलतावी, ६८ पर्याचाी, ७० पशोचीसङ्गम, ७१ महाबोधि, ७२ पाटला, ७३ नाग नोध ७४ यवन्तिका, ७५ वेषा, ७६ महाशाल, ७७ महारू 🐍 ७८ दशार्या, ७८ शतस्द्रः, ८० शताच्चा, ८१ विश्वपदः दर ब्रङ्गारवाहिका, दर श्रोण, दे वर्ष दा, दर कालिका, प्रकृतितःता, प्रश्ने होगो, प्रव्य वाटनहो, प्रयु धारा, ८.º चोरनदो, ८१ गोकणं,८२ गजकणं,८३ पुरुषोत्तम, ८४ द्वारका, ८५ कृषातोर्थं, ८६ भवूंदमरस्ती, ८७ मिषामती, ८८ गिरिकाणि का, ८८ धूनपापा, १०० दिचण-समुद्र, १०१ सेम्बकर, १०२ मन्दोदरो तीव, १०३ चम्पा, १०४ सामलनाथ, १०५ महाशाल नदी, १०६ चक्रवाक, १०७ चम कोट, १०८ जनमेखर, १०८ अर्जुन, ११० विषुर, १११ विदेश्वर, ११२ श्रीग्रेच, ११३ गाङ्कर, ११४ नारसि ह, ११५ महेन्द्र, ११६ श्रोरङ्ग, ११० तुङ्गमद्रा, ११८ मोमरत्रो, ११८ मोमें खर, १२० क खने पा, १२१ काव रो, १२२ कुंडला, १२३ गोदावरी, १२४ विसम्बर तीर्थ, १२५ तैयम्बक, १२६ श्रीवर्षी, १२७ ताम्बवर्षी, १२८ जयातीयं, १२८ मत्स्यनदो, १३० शिवधार, १३१ भद्रतीयं, १३२ पम्पातीयं, १३३ रामं खर, १३४ पता-पुर, १३५ चल पुर, १३६ बङ्गस्त, १३० अमलपुर, १३८ भाम्बातकेष्वर, १३८ एकाम्बक, १४० गोवर्डन, १४१ इतिश्वन्द्र, १४२ क्षपुचन्द्र, १४३ प्रयूदक, १४४ सहस्राच, १४५ हिरस्याच, १४६ कटलीनदो, १४० रामाधिवाम, १८८ सोमितिमङ्गम, १८८ इन्द्रकोल, १५० महानद, १५१ प्रिवमे लका, १५२ वाचुदा, १५३ सिद्धवन, १५৪ पाश्चवत, १५५ पाव तिका, १५६ सबीन्तरज्ञावहा, १५० जामदम्बातीय , १५८ इव्यक्तव्यसरोवर, १५८ सहस्त्रिङ्ग १६० राववे खर, १६१ सेन्द्रफेना, १६२ पुष्तर, १६३

शालयाम, १६४ सोमपान, १६५ सारखन, १६६ स्वामी तीय, १६७ मलन्दरा, १६८ की शिको, १६८ चन्द्रिका, १७० व दर्भी, १७१ व रा, १७२ पया खो, १७३ का व रो, १७४ जालस्वर, १९५ लोहदंड, १७६ चित्रकूट, १७७ विन्धायोग, १७८ नदीतर, १७८ क्रजाम्ब, १८० उन भी-पुलिन, १८१ संभारमोचन, १८२ ऋणमोचन, १८३ भट्टहास, १८४ गीतम खर, १८५ वशिष्ठतीय , १८६ हारोत, १८७ ब्रह्मावत्त , १८८ कुगावत्त , १८८ हयतोय , १८० विंडारक, १८१ प्रक्वोदार, १८२ घर्ष्टे खर, १८३ विस्वतः, १८४ नी खपव तः, १८५ धरणीतीय , १८६ राम-तौध . १८७ मम्बतीय ,१८८ वेदिम्सा, १८८ पीघवती. २०० वसपद, २०१ छागलांड, १०२ वदरीतोथ, २०३ गणतीय, २०४ जयन्त, २०५ विजय, २०६ शक्ततीय , २०७ चोपतितीय, २०८ रैवतक, २०८ शारदातीय, २१० भद्रकार्त्वकार, २११ वैक्रण्डतीय, २१२ भीमखर, २१३ मात्रग्रह, २१४ करवीरपुर, २१५ क्रग्रेखर, २१६ गौरी-शिखर, २१७ नक्त लेशतीय, २१८ कदमाल, २१८ . द'डिपुर्खकर, २२० पु'डरीकपुर, २२१ सप्तगोदावरीतीय भीर २२२ सव तोर्थे खरेश्वर।

इन सब तीर्थींका नामोचारण भीर सब तीर्थीं में जा कर पितरोंका पिंडदान करनेसे वे श्रचयस्यगकी चली जाते हैं।

विद्धल (सं क्री ॰) विद्धः भावेल । विताका भावया धम, विद्धया विता होनेकी स्थिति।

पिल्ढदत्त ( मं॰ पु॰ ) पिता हारा दत्त या मिप त ।
पिल्डदान ( सं॰ क्रो॰ ) पितिर पित्रे वा दानम्। पित्रादि॰
के उद्देश्यसे मनवस्त्रादि दान, पितरों हे उद्देश्यसे किया
जानेवाला दान, वह दान जो सत पूर्व जोंके उद्देश्यसे
किया जाय। पर्याय—निवाप, निवपन, भौरपिल्डदानक।
पिल्डदानक ( मं॰ क्रो॰ ) पिल्डदान स्वार्थे कन्। पिल्डउद्देश्यक दान, पितरोंके उद्देश्यसे किया जानेवाला
दान।

विद्वदाय ( सं॰ पु॰ ) पितुः दायः धनं । पिद्वधन, पितासे प्राप्तः धन वा सम्पन्ति, वपौती ।

चित्रदिन ( सं॰ क्लो॰) विद्वृत्यां दिनं। १ असामस्या। दे पचड्यात्मक तत्सम्बसीय दिन। पित्रदेव (सं॰ पु॰) वित्विषष्ठाता देव:। पित्रगणके अधिष्ठात्रो देवता, अग्निष्मात्तादि वित्रगण। वितापव देवः। पित्रदेवता, पिता देवतास्वरूप हैं।

िछदेवत (सं॰ ति०) पिछदेवता सम्बन्धीय, पिछ-देवतादिको प्रोतिकामनाके लिए सनुष्ठित यञ्चादि, पितरोंको प्रसन्नताके लिए किया जानेवाला यज्ञका सनुष्ठान श्रादि।

पिल्रदेवत्य ( सं ० ति ० ) पिल्रदेवत ।

विद्धदैवत (सं॰ पु॰) रिमघानचत । २ यम।

ि विहर वत्य ( मं ० ति० ) पिहरेवता सम्बन्धीय।

बित्रनाय (सं ९ पु॰) १ यमराज ! २ ऋयं मा नामक पितर जो सब वितरों में खेल माने जाते हैं।

विद्यवच ( सं॰ पु॰ ) विद्यप्रियः पचः । १ गोण मास्विन-का क्षणपच, मास्विन या कुमारका देक्कणपच, मास्विन-को कुणा प्रतिपदाचे ममावास्य। तकका समय, प्रेत-पच।

यह पच पितरोंको सित्यय पिय माना गया है। कहा जाता है, कि इसमें उनके निमित्त आह मादि करनेसे वे मत्यन्त सन्तुष्ट होते हैं। इसीसे इसका नाम पिट्र पच हुमा है। प्रतिपदासे अमावास्था तक नित्य उनके निमित्त तिलतप प भीर समावास्थाको पाव पिट्र पच तो निमित्त तिलतप प भीर समावास्थाको पाव पिट्र विधिसे तोन पीढ़ी जपर तकके सत पूर्व जोंका आह किया जाता है। भिन्न भिन्न पूर्व जोंको सत्युतिथियोंको भी उनके निमित्त इस पचमें आह करते हैं। पर यह आह एकोदिष्ट न हो कर ते पुरुषिक हो होता है। इन पन्द्र हिनों में आहार भीर विहार में प्रायः अभीच के नियमोंका-सा पालन किया जाता है। र पिट्र कुल, पिताको सम्बन्धी, पिताको भोरके लोग।

विद्ववित ( सं॰ पु॰ ) वितृषां पति: । यम ! यम वितरींके प्रभुखक्ष हैं ।

पित्रपद (सं ॰ पु॰ ) १ पित्रत्व, पितर होनेको स्थिति या भाव । २ पितरोंका स्रोक या देश ।

पित्रिपतु (सं॰ पु॰) पितुः पिता । पितामह, पितरीके पिता, ब्रह्मा ।

पित्यपूजन (सं • क्लो • ) पितृषां पूजन विवा यादादि कार्य। पिलंपे तामह (सं वि वि ) पिता श्रीर पिनामहसम्बन्धीय, जिसका मम्बन्ध वाप दादों से हो, वाप दादोंका, पिता श्रीर पितामह द्वारा श्रमुखित।

पित्रपेतामिक्त (मं श्रीतः) पिता भीर पितामहादि-सम्बन्धोय।

पिछप्रस् (सं क्ली को विद्यां प्रस् सातिव। १ सन्धा।
पिछक्तत्वर्में सन्ध्यागासिनो तिथिको याद्यता भीर प्रेतकरयमें साताको नाई देउपकारियो होने के कारण सन्ध्याका नाम पिछप्रस् इथा है। पितुः प्रस् ६-तत्।
२ पितासहो, वापकी सां, टाटी।

पिट्टप्रिय ( सं॰ पु॰ ) वितृषां प्रियः । १ शृङ्कराज, भंगरे या, भंगरा । ( स्त्री॰ ) २ अगल्यहस्त ।

पिळवन्सु ( सं० पु॰ ) पितुवं न्युः । पितामइ, पितामहोते भगिनीपुत्र भौर पिताके सातुल पुत्र, ये सब शास्त्रोता पिळवन्सु हैं। पिताके साथ जिसको अच्छो जान पहचान है, हमें भी पिळवन्सु कहते हैं।

पिढंबान्धव (सं॰ पु॰) पितुर्वान्धवः । पिढंबन्धु । पिढंभित्त (सं॰ स्त्री॰) १ पिताको भित्त, पितामें पूच्य बुद्धि । २ पुत्रका पिताके प्रति कक्षैत्य ।

पिद्धभूति—कालायनश्रीतस्त्रके एक प्राचीन भाष्यकर।
याज्ञिकदेव श्रीर भनन्तने काल्यायनश्रीतस्त्रके भाष्यमें
तथा देवभद्र प्रयोगसारमें इनका मत उद्दृत किया है।
पिद्धभोजन (सं• पु•) पित्रभिभुं ज्यते इति भुज, कर्मणि
ध्युट,। १ माव, उरद। पित्रु हेथ्यज्ञ दानमें यह प्रयस्त
होनेके कारण इसका नाम पिद्धभोजन पड़ा है। भुज,
भावे ब्युट, पितृषां भोजनं। (क्री॰) २ पितरोंकी
भोज्य वस्तु।

विद्वसाद ( सं • पु • ) वितुर्भाता ६-तत् । पित्रय, वावका भाई, चाचा, चचा।

पित्रमत् (सं• व्रि॰) पिता विद्यतिऽस्य मतुष्। पित्रयुक्ता, जिसके बाप हो।

पित्रमन्दिर ( सं • क्लो • ) पित्रयह, विताका घर । विद्धमेष ( सं • पु • ) पित्र-छहे खरी चनुष्ठित चन्त्वेष्टि कर्मे-भेट ।

पितरीको सत्युक्ते बाइंसे दशशावकी संध्य यह यन्न किया जाता है। यह साहसे भिन्न हैं। सन्निदान सण्या द्य पि 'ड्रान श्रादि कर्मभो इमी विद्यमे घते अन्तर्गत हैं। इसमें भो वेदिक सन्द्रपाठ होता है।

अन्त्येष्टि किया वेखी ।

ते तिरोय भारखक भीर कात्यायन स्रोतस्व (२१।२११)में इसका प्रयम भाभाग पाया जाता है। गौतम भीर हिरखनेयो पणीत पित्रमे धस्वम, गाग गोपालकत पित्रमेधभाष्यमें भीर गोपालयञ्चा, वेङ्गटनाय तथा वे दिक-सार्वभीम प्रणोत पित्रमें धप्रयोग वा पित्रमे धमार ग्रन्थमें इस यज्ञका विस्तृत विवरण लिखा है।

विद्धयन्न (सं १ पु॰) विद्धस्यः वितृतृहिद्यं यो यन्नः। विद्धतपं सं, तपसीदि। वितरीं ने उद्देश्यसे जो तपं सं किया जाता है उसे विद्धयन्न कहते हैं। यह पन्न महायन्न ने सन्तर्गत है। प्रतिदिन इस यन्न का करना उचित है। वितरीं वान्ति सनेन या करसे व्युट, सं नात्वात् सर्वं। १ वितरीं ना चन्द्र लोक गमन मार्ग, सरयुको बाद जीवको जाने ना वह मार्ग निससे वह चन्द्रमाकी प्राप्त होता है, वह मार्ग वा रास्ता जिससे जा कर स्तर व्यक्तिको निश्चित काल तक स्वर्ग आदिमें सुखभोग कर पुनः सं सारमें प्राना पड़ता है। हान्द्रोस्य उपनिषद् में इस का विवरस इस प्रकार लिखा है,—

पितरींकी चन्द्रलोकप्रापक कमें ग्रोर यानप्रकार विषय इस प्रकार है, -जो ग्टइस्थ इष्टापून श्रीर दान भर्यात् अग्निहोत्रादि वैदिक कम, वापी-कूप-तड़ागदि निर्माण तथा यथायित पूज्योंको द्रव्य सभीग प्रतिपादन इत्यादिक्य से उपात्रना कारते हैं, वे पहली घुमाभिमानिनों देवताको प्राप्त होते हैं। रावि अर्थात राविदेवता और राविसे दूसरे देवताको प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार क्षणापच और दिचणायन षरमा सामिनो देवता श्रीको भी प्राप्त हो कर, वीके वहांने वे पिटलोक जाते हैं। पिटलोक में यवस्थान कर वहांसे बाकाय बीर बाकायमें एकवारगी चन्द्रमाकी ही प्रश्न होते हैं। अन्तरीच में परिदृश्यमान यह चन्द्रमा ब्राह्मणों के राजा और इन्द्राहि देवगणके अब-खरूप हैं। देवगण इन्हें खाते हैं, अत्रव कमिंगण धूमारिसे जा कर चन्द्रखरूप होने को कारण देवता शीसे भी खाये जाते हैं अर्थात् देवतायां के उपभोग्य हो न वे उनके साथ सुखसे विहार करते हैं।

२ पित्र खोक गमनमार्गं, पितर खोक जाने का रास्ता। पित्र शां (मं पु) पितृ खां राजा टच्समासाकः। यम। पित्र स्थि (सं पु) पितृः रिष्टं अमङ्गलं यत। पिताका अमङ्गल-जनक योगिविषेष। ऐसे योगमें जन्म होनेसे जात बालक पिताको सत्यु होतो है, इसी कारण इसको पित्र रिष्टं कहते हैं। पञ्च खरा-मतमें पित्र रिष्टका विषय इस प्रकार लिखा है। दिनमें प्रसव होनेसे स्थं और रात्रिमें प्रसव होनेसे श्रमि बालक पेता होते हैं। दिवा प्रसवमें श्रमि पिता और रात्र प्रसवमें रिव पिता कोर स्थित स्था है।

जात बालक के छठें श्रीर शाठवें खानमें रिव यदि
मङ्गल द्वारा देखें जांय श्रीर यदि हहस्यति तथा शुक्रकों
दृष्टि न रहें, तो जातबालक के पिताकों सृत्यु होतों है।
लग्नके शाठवें खानमें चन्द्र, दूसरे खानमें शुक्र तथा राह्र् श्रीर यनि एवं मङ्गलके मित्रचेत्रमें रहने से सक्षाहकों श्रन्दर हो जातबालक के पिताकों सृत्यु होतों हैं। जन्म-लग्नके शाठवें खानमें यदि मङ्गल, बार हवें खानमें दो वा तीन पापग्रह रहें श्रीर दन सब खानमें यदि श्रभग्रहकों दृष्टि न पड़तों हों, तो जातबालक के पिताकों सृत्यु होगों। यदि सूर्यं जातबालक के लग्नके शाठवें खान श्रथवा राहुके साथ मिल कर जन्मलग्नमें रहें, तो चाहे बालक पिताकों या उसोकों सृत्य होतों है। (पड़नस्तरा)

च्योतिस्तर्खमें लिखा है, जातवालक को लमको दम्य स्थानमें यान, किंदा स्थानमें चन्द्र यदि श्रभग ह द्या खानमें यान, किंदा हो का तीन पापग्रहों दारा हुए हों, तो जातवालक पेश स्थानमें ग्रान, दमवें प्रथवा सातवें स्थानमें महन्त रहें, तो जातवालक माताकी ग्रीर यदि महन्त दमवें किंवा शातवें स्थानमें न रह कर सम्मी रहें, तो वालक पिताकी मृत्यु होतो है।

जन्मकालमें जिस राशिमें रिव रहते हैं, उससे यदि सातवें रासिमें शनि घोर मङ्गल रहें, तो जातवालक के पिताको सत्यु होगो, ऐसा जानना चाहिये।

इसके भसावा सोमसिकानत भीर जातकाभरण प्रकृतिमें भी इस पिछरिक्षका विस्तृत विवस्ण तथा रिष्टभङ्गका विषय लिखा है। विस्तारके भयमे यहाँ नहीं दिया गया।

पित्रकृष (सं० पु॰) ईषटून: जनकः, पित्रकृष गिवः। गिव, महादेव । कड़ सबों के पिता हैं, इसिनए ये पित्रकृष हैं।

षित्यतोक (सं ७ पु॰) पितृषां कोक:। पितरी का लोक, वह स्थान जहां पित्य गण रहते हैं। यह चन्द्र नोक के जगर अवस्थित है। अथवं वेदमें जो सदन्व नो, पोलुमतो श्रीर प्रयो ये तोन कचाएं खुलीक को कही गई हैं सनमें चन्द्रमा प्रथम कचामें शीर पित्र लोक या प्रयो तोसरी कचामें कहा गया है।

पितृवत् (सं॰ प्रव्यः) पिताइवः इवार्ये विति। पितृतुच्यः, पिताने सदृधः।

पित,वन (स'० क्लो॰) पितृणां वनिमव । इस्मान । पित्रवनेचर (सं॰ पु॰) पित्रवने स्मगाने चरतोति (चरेष्ठ । पा ३।२।१६) चर-ट, चलुक्त,समासः । स्मगानवासो शिव, समग्रानमें वसनेवाले शिव ।

पिछवत्ती ( धं॰ पु॰) ब्रह्मदत्त नामक तृपमेद, ब्रह्मदत्त नामका एक राजा।

पित्रवस्ति ( सं • स्त्रो • ) पितृणां वस्तियेत । अवगयनं • स्थान, स्मगान ।

पित्वित्त ( मं • क्षी • ) पितादिगरम्परालब्ध धन, पैत्वन-धन, बाप दादो को सम्पत्ति, मौद्धनो जायदाद।

पित्रश्च (सं ॰ पु॰) वितुश्चीता (तितृ व्य-माद्यल-मातामहर्में पितामहाः। पा ४।२।३६) इत्यत्न वात्ति कोक्षाः विद्यश्चित्रा विताम भाई, चाचा, काकाः। विद्यग्म न् सं ॰ पु॰) दानवभेद, एक राच सका नाम। विद्यश्च (सं ॰ त्रि॰) जिस पुत्र हारा विता प्रथितं होते हैं।

पित्रवद् (सं पु॰) षद् विशरणादिषु पित्र-षद् क्षिय्। १ वित्रसमीप, पित्रग्रस, बाप का घर, से का, पो इर। पित्रपदन (सं॰ को॰) वित्राः सीदन्ति उपविशक्षित्र सद-शाधारे स्युट् वे दे षत्वं। कुश।

पितृष्यस् (सं • स्तो •) पितुः खसा भगिनी (मातापितृश्यो स्वधा। पा दाइ।८४) इति पत्वं। पिताकी बहन, पीसी, बूगा। पित्रष्वसीयं (म" विष्णं) पित्रष्वसुर्वत्यं वित्रष्वसः ह। पित्र-भागिनीय, पिताका भांजा, बूपाका बेटा, फुफेरा भाई।

पिद्धसन्तिम (म'० पु') सम्यन्न निभातीति सन्तिमसुखः, पितुः सन्तिमः। पिद्धतुस्य, पिताने सदृशः। पर्याय— मनोजय, मनोययम्।

पिळस् (सं क्लो॰) सते इति स्व नेनो, पितृषां स्व नेन नोव। १ सन्ध्रा। जितरं स्ते किए। २ पितामही, दादो।

पित्रस्त (सं ॰ पु॰) एक वै दिक सन्त्रसमृह । पित्रहा (सं ॰ पु॰) पितृन् इन्ति इन-क्विय् । पित्रहन्ता,

पिळडा (सं० पु॰) वितृन् इन्ति इन-क्विय् । पिळडन्ता - पिळघातो, विताको इत्याकारनेवासाः

विद्धह्न ( सं ॰ पु ॰ ) वितृन। इस्यायनीति विद्धः क्रिक्शे क्रियः । १दिवयक्षणे, दाहिनाकान । २ वितरों औ देय बस्तु, वितरों को देने योग्य बस्तु ।

पित्रष्ट्रय (सं० क्लो॰) परलोकगत पितरीका आञ्चान, पितरोंको बुशाना।

पित्त (सं • क्लो •) प्रिप दोयते प्रक्षतावस्थ्या रक्षते विक्रतावस्थ्या नास्यते वा श्रीरं येनित दे पालने दो केदने वा ता, (अन् उपसर्णन्तः। पा ७।८।८७)। प्रति तादेश: प्रपेरकोप:। श्रीरस्थ धातुविश्रिष। पर्याय— मायु, प्रतन्त्वन, तेजस, तित्तधातु, क्ष्यम्, श्रीन, श्रमन्त ।

पित्त तिक्का, श्रम्बरस, सारक, उत्था, द्रव भीर तीन्ह्या होता है। वसन्तकालमें, वर्षाम्त समयमें श्रद्धरावि श्रोर मधान्दिनको पित्त विगत्न जाता है।

वाधु, वित्त चौर काम ये तोनी ही घरोरपोषणकं मूल हैं। इन तीनां धातुकी प्रश्नात रहनेसे किसो प्रकारको व्याति नहीं होतो। इन तोनों धातुका वैषम्य हा पीड़ाका हेतु है। इकेदमा और बायुका निषय क्लेदमा और बायु कद्दमें देखो। इन तान धातुमों मेसे प्रत्येकका प्रत्येककं साथ सम्बन्ध है। किन्तु इन तीनमेसे जब जिसको यिकता होता है, तब उसीके धनुमार धारी-रिक लच्च दीख पड़ते हैं।

सुश्रुतमें लिखा है,—राग, पाक, योज: यद्यवा तेजः, मेथा भौर उच्चाकारिता, पित्त इन पांच गुणां में विभन्न हो कर प्रक्लिकार्य दारा आरोरिक जार्य सम्पादन Vol. XIII. 1-31 भरता है। यरीरमें जित्तका चय होने से मानको उत्थाता मन्द होतो है। इसमें यरीर प्रभाडोंन हो जाता है। जो सब वसु पित्तवर्षक हैं उनका सेवन करने से जिल्ल प्रमानत होता है। पित्तको बुद्धि होने से मरोरमें पोत-वर्ष मामा, सन्ताप, मोतन द्रव्यमें श्रमलाष, निद्राका भलता, बनहानि, मुच्छी, इन्द्रियको दुब नता, विष्ठा, मूल गौर चन्नु पोतवर्ष हो जाते हैं। ऐसी प्रवस्थान पित्तनाथक द्रव्य सेवनाय है।

यरीरमें पित्त पांच जगह रहतो है। यथा — यज्ञत-सोडा, इदय, दृष्टि, त्वज्ञ, भीर श्रामाययका सधास्थान। जिस प्रकार चन्द्र, सूर्य भीर वायु ये तोनों चरण, श्राक-षंण भीर भुषालनिक्तया द्वारा इस जगत्रूंच विराट-देहको धारण किये दुए हैं, उसी प्रकार वायु पित्त चीर कुफ प्राण्यांकी देहको धारण करता है।

श्रभी देखना चाडिये. कि देहमें नितंत शतिरिता भीर को दे भन्नि है वानहीं, या पित्त ही अस्ति है? इस परयह स्थिर हुमा है, कि पित्त बोड कर देहमें और किसी प्रकारकी श्रांग्न नहीं है। पित्त शाग्नेय पटाय है। दहन और परिपाक विषयमें वित्त हा अधिष्ठित रह कर यस्निको तरह कार्य करता है, इसीको अन्तराजन कइते हैं। कारण, पहले देहमें श्रीन का मान्दा होनेसे जिससे पित्तको बृद्धि हो. ऐसानो द्वय सेवन किया जाता है और अग्निको अत्यन्त हृदि होनेसे गातल जिया द्वारा हो उनका प्रतिकार करना होता है। दूसरे, आग-मादिमें लिखा है, पित्त भिन देहमें और किनो प्रकारको अस्तिका अधिमान नहीं है। पतायय भीर आसायय है सध्य रह कर पित्त किस प्रणालोंसे चारी प्रकारके प्राचार को परिपाक करता है भीर किस प्रणालोक अनुसार श्राद्वारजनित रसको परिपाक तथा सूत और प्ररोध मादिको एक दूसरेसे प्रथक करता है, यह प्रत्यच तो नहीं होता, पर पित्त हो ये सब कार्य सुचार रूपसे करता है, यह स्थिर हो चुका है। पित्त उक्क स्थानमें रह कर हो चाम्निक्रया दारा देहमें ग्रंप चार वित्त स्थानको क्रियाको सहायता पहुंचाता है। उस पक्ष श्रोर श्रामा-शयके मध्यस्थित वित्तर्भे पाचक नामको अग्नि रहतो है। यक्षत भीर प्रोधाने मध्य जी पित्त रहता है, उसे रखना

यनि कहते हैं। यही रखंकानि याहारसम्भूत रसकी खाल बना देनी है। जो पित्त हृदयस्थानमें संस्थित है उसे साधकानि कहते हैं। इस साधकानि से मनके सभी श्रीमलाव पूर्ण होते हैं। जो पित्त दृष्टिस्थानमें श्रीधित है, उसका नाम श्रामीचक प्रिक है। इसी श्रामीचक प्रिन होता है। जो पित्त द्वार्थ का रूप श्रयवा प्रतिविक्व ग्रहीत होता है। जो पित्त व्वक्षमें रहता है, उसका नाम भ्याजक श्रीक है। ते लमदंन, श्रवगाहन, श्रालेपन भादि क्रिया होरा जो सब स्नेह भादि दृष्य श्रीरमें हि स होते हैं, इस पित्त हारा उन सब दृष्टीका परिपाक श्रीर देहकी हायाका प्रकाश होता है।

ित्त तोषा गुण भीर प्रतिगयविधिष्ट, नील भयवा पीतवर्षे तथा तरल है। पित जब एषा होता, तब वह कटुरसविधिष्ट ग्रेपोर जब विदग्ध होता तब भम्बरस विधिष्ट हो जाता है।

विन्त विगड़ने कारण को भ, योक, चिन्ता, उप वास, अम्मिदाइ, में गुन, उपगमन अथवा कटु, अम्ल, स्वण, तीच्या, उष्प, स्रष्ठ, विदाही, तिलते ल, विग्याक, कुलत्य, सर्व प, गोधा, मत्स्य, छाग वा में व्यमंत्र, दिंध, तक्र, छेना, कांत्री, सुरा वा सुराको कोई विक्रति और अम्बरस्विधिष्ट, महा और रोट्रका उत्ताप इन सब हारा वित्त विगड़ जाता है। विश्वेषत: उष्ण क्रिया करनेसे वा उष्णकाल होनेसे में घावसानमें, मध्याक्रकाल वा श्रद्धे रात्रमें तथा भुक्तद्रव्य परिपाक होनेके समय वित्तका प्रकोप होता है। वित्तका प्रकोप होनेसे हो रक्त कुपित हो जाता है। वित्तक कुपित होनेसे श्ररीरकी उष्णता, संबोद्धदाइ और धुमोद्वार होता है।

( मुभुत सूत्रस्थान ४१ अ० )

भावप्रकागते मतसे विस्तता खरूप, — विस्त, उष्ण, द्रव. पीत भीर नीलवर्ण प्रशीत् निरामिति पीतवर्ण, सामित नीलवर्ण, रजीगुणात्मक, सारक, कटुरस, सञ्ज, सिक्य भीर धम्कविपाक है।

शरीर के सध्य खान विश्व धर्म रहन धीर इस शहुकी किया के कारण पित्त पाँच खतन्त्र नास पड़े हैं। यथा - पाचक पित्त धन्नाश्यमं, रखाक पित्त यक्त भ्रोहार्म, साधक हरवर्म, धालोचक दोनों नेत्रमें भीर भ्राजक सर्व - क्रिकेटिंग चर्म में प्रविद्यत है।

पाचकिपत्त भुताद्रश्यका परिवाक करता है, श्रवरीं परं श्रविका धर्यात् भूतानि भीर धालिनिका वल बढ़ाता है। यह पित्त श्रामाग्रय भीर मलकी विरेचन कर डालता है। यह पित्त श्रामाग्रय भीर पक्षाश्रयस्थ भीच्य, भच्य, च्रिय, चोश्य श्रोर पेय इस षड़िवध श्राहारका परिवाक करता है तथा रस, मृत्र श्रीर मलको प्रथक, कर देता है। श्रम्माश्रयस्थ पित्त श्रपनी श्रीत हारा रसको रिख्यत करता, श्रद्धित कर्फ भीर तमीगुणको हठाता, रूपग्रहण करता, स्वानाभि श्रादि श्रद्धलेपादि वो परिवाक करता, देहकी श्रोभाको बढ़ाता तथा विश्रेष विश्रेष पित्तके स्थानों में सहायता पहुंचाताहै। रख्डकादि श्रविष्ट प्रवित्त श्राह्म स्थानमें उपस्थित कर उस उस स्थानको रसरख्यनादि कार्य हारा उपकार करता है तथा श्रेषानि श्राह्म श्रीत पद्धन्त महाभूताग्व श्रीर सप्ताव्यक्ति श्रवाह श्रीर पद्धन महाभूताग्व श्रीर सप्ताव्यक्ति श्रवाह श्रीर पद्धन सहाभूताग्व श्रीर सप्ताव्यक्ति श्रवाह श्रीम प्रभृति पद्धन सहाभूताग्व श्रीर सप्ताव्यक्ति श्रवाह श्रीर पद्धन स्थान्त श्रीर सप्ताव्यक्ति श्रवाह श्रीर पद्धन स्थान्त श्रीर सप्ताव्यक्ति श्रवाह है।

चरका पद्मशायिक्ता निषय उद्मिखित है, यथा—भोमानिन, मापानिन, ते जम मनिन, वायाय मनिन भोर वाभट पनिन । बाभटमें लिखा है, कि दोष, धात भीर मल इनकी उद्मा ही भनि है। प्रतएव पाचक मनिन संत्रधातुगत संत्रभिनका भी बल बढ़ाती है। जिस प्रकार गडह शित रहा (सय कान्तादि) रिवकी तरह दूर देश तक प्रकाश करता है भीर दीपके भाली त है। पूरदेश प्रदील होता है, उसी प्रकार पाचक पित्त भन्नी। श्रयमें रह कर स्वकीय भिनकों तेज हारा प्रपरापर परिन के बलकी हाई करता है।

वाभटने चौर भी कहा है, कि सभी प्रकारकी शिनयोंने प्रकार प्रविन्योंने प्रकार प्रविन्योंने प्रकार प्रविन्योंने प्रकार प्रविन्या है। वाभटने किर भी वाहा है, वि पाचकारिन तिलिप्रमाण है। जब यह प्रविन विक्रत नहीं होती है, तब चुधा, खरणा, क्चि, सीन्द्यं, मेधा, बुद्धि, ग्रीयं चौर देहको कोमलता स्त्यादन तथा पास वा स्मादि हारा चानुकुत्य करती है।

पित पांच प्रकारका है, यह पहले ही कहा जा चुजां है। इनमेंसे प्रकाशय और बासाग्रयके सध्वस्थानमें जों पित्त रहता है, वह एविव्याहि पञ्च भूतालक होने पर भो प्रश्निगुषकी प्रधिकताके कारण जलीयभागहीन हो कर पाकादि कम सम्पादन करता है। इसीसे इसका प्रश्नि नाम पड़ा है। जो पित्त प्रवको पचाता है और प्रवक्त सारभाग तथा मन्तभागको प्रथक एशक करता है पथच पक्ताप्रय पौर प्रामाग्रयके मध्य रह कर प्रवन् श्रिष्ट पित्तको प्रधिकतर बन्न प्रदान कर सनका स्पनार करता है, वह प्राग्नपाचक नामसे मण्डर है।

. . .

सभी जगह जितको धनिन बतलाया है। इसमे यह सन्दे ह हो सकता है, कि विन्त भिन्न प्रशिक पडाय है अथवा पित हो भिन है। इस सन्देहको दर करनेके निर्धे यह कहा गया है, कि पित्तकी धन्यादि जिया द्वारा प्राष्ट्रार परिवास, रसरञ्जन, रूप-दर्भ म पादि कार्य देखनेसे यह निस्य ही बांध होता है, कि पिरत व्यतोत पत्य श्रीन है हो नहीं। इसोसे धन्तिस्कृप पित्तका स्थानमेदसे पाचक, रञ्जक, साधक, पानीचक भीर स्राजक नाम निर्दिष्ट हुना है। यहां पर यह भावति होती है, कि यदि वित्त भीर पनि धिमच है, तो खानविश्रेषमें जो लिखा है, कि छत-वित्तनाग्रक घोर घम्निका उद्दीपक, मत्य वित्तकारक ष्यय प्रान्तदोप्तिकर नहीं है। पित्तको प्रधिकता होनेसे तोच्यामिन एवं पित्त भीर वायुकी समता होनेसे समामि होतो है। फिर जो लिखा है, कि पित्त द्रव, स्तिक पोर प्रधोगामी है। प्रस्ति इसकी विपरीत है पर्यात इटव. रुच पार अर्थगामो है। ये सब पित्त भौर भ्रम्नि यदि एकं हों, तो ये सब वाक्य किस प्रकार सङ्गत इए ?

इसके उत्तरमें केवल यहो कहना पर्याप्त होगा, कि कित हो प्रमिका प्राधार है। यन्य प्रन्य प्रत्योमें इसका विशेष प्रमाण भी मिलता है। यन्नि चौर पित्त दोनों हो विभिन्न गुण्युक्त हैं। ऐसे विवाद पर यहो खिर हुमा है, कि तेजोमय पित्तको उप्मा हो प्रमिन है। कुच्चिखित वह प्रमिन धमनोहारा सारे प्ररोरमें सञ्चा-रण करतो है। यही कायानिन, कायोग्मा, पक्ता, जोवन गीर भन्नस्मति गांदि नासीसे प्रकारी जातो है।

फिर किसी किसीका कहना है, कि नाभिके किचित

वामपार्धं में सोममण्डल है। इस सोममण्डलने भोतर सूर्यं मण्डल है। इस सर्य मण्डलमें का चपात्राच्छादित दोपको तरह जरायु द्वारा माच्छादित हो कर अस्मि रहती है।

वैद्यक मधुकीयमें लिखा है, कि संयुक्त द्रवभाग भीर तेजोभाग इस ससुदायकाक विनका ते जोभाग ही भिन्न है। इस कारण विन्त को भो भिन्न कहा जाता है। जिस प्रकार भत्यका भिन्मन्त्रस नौड़ है, उसी प्रकार तेजोयुक्त विन्त हो भ्रान नामसे प्रसिद्ध है। स्थून भन्नि वित्तसे भिन्न पदार्थ है, इसमें जरा भी सन्दे इनहीं।

गरोरको नाभिके मध्य सोममण्डल है जिसके भौतर फिर स्वामण्डल है। इसो स्वामण्डल के मध्य प्रदीप-की तरह मनुष्यको जठगानि रहती है। जिस प्रकार स्वामित होता है। जिस प्रकार स्वामित होता है। जिस प्रकार स्वामित का प्रवासित होता है। उसी प्रकार देहियों की नाभिस जित भनित्रिखा हारा समस्त सुक्त-द्व्य परिपाक होता है। यह भनि स्वाम्बत्य व्यक्तियों के शरीरमें यवप्रमाय भीर चोषकायों के शरीरमें तिसप्रमाय है। कमि कीट भीर पतक भादिक शरीरमें यह बालुका कष प्रमायमें रहती है।

रख्नक वित्त-जिस वित्त द्वारा घादावजात रस रिच्चत घर्षात् रक्षाकारमें परिचान दोता है, उसीका नाम रख्नक वित्त है।

साधक पित्त-जिस पिरंत दारा बुद्धि मोधा और स्मृति उत्पद्म होती है, उसे साधक पित्त कहते हैं।

पालोचक पित-जिस पित हारा क्पदर्य निक्रयान का निर्वाह होता है, उसका नाम पालोचक पित्त है।

भाजक पिरत—भाजक पिरत धरीरकी शीमाकी बढ़ाता भीर प्रतिपन तथा पभ्यक्ष द्रव्यकी पचाता है।

पिरतप्रकीयका कारण—क्षट्रस, धम्लरस धौर लवषयुत्त द्रव्य, एखद्रव्य, विदाहो ( जिस द्रव्यका सेवन करनेसे धम्बोद्वार, पिपासा धौर हृदयमें दाह होता है तथा देरोसे पचता है, उसे विदाहो कहते हैं), तौच्या द्रश्यभोजन, क्रोध, एपवास, रौद्र, स्त्रीप्रमङ्ग, सुधा चौर तृष्यका वेग धारण, व्यायाम धर्थात् मद्यप्रभृतका सेवन करनेसे पिरत विगड़ जाता है। गरत् भीर ग्रीस ऋतुमें दो पहर दिन भीर दो पहर रातको जितका प्रकाप होता है। उरद, तिल, कुलयो, मक्तो, भें सका दही, भीर गायका महा सेवन करनेसे जित विगड़ जाता है।

वित्त-प्रशमनका खपाय—तिता, मधुर श्रीर कषाय रस, श्रीतलवायु, काया, रात्रि, व्यजन, चन्द्रकिरण, भूमिग्टह, कुहारेका जल, पत्र, स्त्रीजा गात्रस्पर्श, मृत, दुग्ध, विरे चन, परिषेक, रक्तभोचण श्रीर प्रदेह श्राद (श्राहार, विहार श्रीर श्रीषष्ठ सेवन) हार। पित्त प्रशमित होता है।

पित्तको बृद्धि होनेसे मल, मृत्र, नेत्र और गरीर पीत-वर्ण, इन्द्रियको जोणता ग्रोतामिसाम, सन्ताप, मृच्छी और सूत्रको अस्पता होती है। पितजीण होनेसे तिल, साम और कुल्लेशो, पिष्टकादि, दहीका पानो, श्रम्लगाक, तक्क काँजो, दही, कटु अन्त और लवणरस, उष्ण द्रय, तीच्छा और विदाहिद्द्य, क्रोध, उष्णकाल तथा उष्णदेश श्रादि सेवन करनेको पित्तजीण रोगीको इच्छा बनी रहती है। ऐसी प्रवस्थाम पित्तवह क वसुका सेवन करनेसे पित्तको श्रमता होती है।

"पित्तप्रकृतिको यादक तादशी (थ निगवते । अकालपिलतो गौरः कोधी स्वेदी च बुद्धिमान् ॥ बहु भुक् ताम्रतेत्रथ स्वप्ने च्योतीषि पर्यति । एव विधो भवेद्यस्तु पिराप्रकृतिको नरः ॥" (भावप्र०)

पितप्रक्तिक लोगोंका विषय जिखा जाता है।
क्याका अकालमें शक्लवण होना, सर्वदा खेदनिगम और चत्तु रक्तवण, गौर वर्ण, क्रोधशील, बुहिमान,
श्रिक मोजन शक्तिसम्मन और खप्रावस्थामें नचतादि
च्योति मय पदार्थ दर्शन ये सब लचणकान्त होनेसे
पितप्रक्रतिक जानना होगा।

पित खयं अग्निखरूप है, इसकी उत्पति अग्निसे होतो है। पिताधिकावधतः व्यक्तिमात हो तोत्र दृष्णा और तोच्छान्जधाविधिष्ट हो जाता है, उसका अङ्ग गौरत्यां और स्वयं करतेसे उष्ण मालूम पड़ता है। इस्त, पद और चन्नु तास्त वर्ण के से हो जाते हैं तथा वह पराक्रममालो, अभिमानो, केम पिङ्गलवर्ण और मरीर घट्योमिविधिष्ट दिखाई देता है। स्त्रीप्रसङ्ग, पुष्प-साद्यादिधारण और सुगिधत द्रव्योंका अनुलेपन करने-

की उसकी प्रवत्त इच्छा रहती है तथा वह सचरित्र, प्रायित-प्रतिपालक, सम्प्रितविशिष्ट, पवित्र च्हरय, साइसी भीर बसवान होता है। भीत मत्रुभीको भी सहायता पहुंचानेसे वह कुण्ठित नहीं होता । से घावो पौर उसकी सन्धिका बन्धन तथा गालमांस अल्बन्त-शिथिल भावापन हो जाता है। ऐसा मनुष्य प्राय: स्त्रियों-का प्रिय नहीं होता। वह भव्य शक्तविधिष्ट श्रीर श्रव्यः रमणेच्छ्र होता है। पित्तको अधिकतासे बाल सफोद हो जाते हैं भौर व्यक्त तथा नी जिकारोग उत्पन्न होता है। वह मधुर, अषाय, तिक्त श्रीर शीतल दृश्य खाना पसन्द करता है। गर्भी बरदास्त नहीं कर सकता. भरोरसे इसे भा दुगै स्थित पसोना निकासता रहता है। मल, क्रोध, पान, भोजन पौर ईर्घा अधिक रहती है। स्तप्रतिवह कि पिकाका फूस, पनाग्रफ्स, दिग्हाह, उस्कावात, विद्युत, सूर्य भौर भागि देखता है। उसका चत्तु विङ्गलवणं, चञ्चल, सूच्या भौर श्रह्य श्रव्तिकीमः विशिष्ट होते हैं। चसुमें ठराह लगनेसे सुख मालूम होता है, क्रोध चाने पर, धराव पीने पर भीर सुर्वको सिरण ्लगने पर चत्तु उसी समय साल हो जाते हैं। पितप्रक्त-तिक व्यक्ति मधाम परमायुविधिष्ट पौर मधाम बलयुक शास्त्रादिमें पिष्डत भौर क्लेशभोर, व्याघ्न, होते हैं। भव्लूक, बानर, बिड़ाल श्रीर भूतादिको पित्तप्रक्षतिका बतनाया है। ( भावप्र० पूर्व और भध्यहा०)

चरकार्ने पित्तका विकार ४० प्रकारका निर्दिष्ट इसा है। विस्तार हो जानेके भयते उसका उब्लेख नहीं किया गया। (चरक सू॰ ४० अ॰ और तिमान ८ अ०)

राजवत्रभमें पित्रगुणको जगह इस प्रकार शिखा **ऐ,**—

> "सर्वे पिरामधस्मार कुष्ठदुष्टमणायहम । चक्क्षुव्यं कहतीक्ष्णोब्णमुन्मध्दकिभिनाशनम् ॥" ( राजवन्त्रभ )

सभी प्रकारका पित्त अपस्मार, कुछ श्रीर दुष्ट. व्रणनाशक, चच्चुच्य, कटु, तीस्ण, उणा, उन्माद श्रीर क्रिमिनाशक है।

पाश्चात्यके मतसे पित्त शरोराभ्यन्तरस्य तेजीविकितर धातुविश्रोष है। संस्कृतमें इसका दूसरा नाम पाचकान्नि भो है। इसका वर्ष पीत और नोल है। यह रस तिक्ताम्ल सारक, उद्या और द्रव-पटार्थ है। आयुवें दंके मतसे पित्तका यथायथ जचय जपर लिखा जा चुका है। डाक्ट्रो मतसे शरोरमें पिरतरसका मचार होनेसे नाना प्रकारको पीड़ा उत्पन्न होतो है; किन्तु वह रसाधिका साधारयतः यक्ततके मध्य आक्रष्ट हो कर विशेष विशेष रोग उत्पादन करता है। वर्षाक्टतुके बाद प्रधीत् भाद्र सासमें साधारयतः मनुष्यके शरोरमें क्ति को प्रधिकता देखी जातो है। इसोसे छक्त ममयमें दोपहर दिन और दोपहर रातको भोजन करना मना है। सुर्योदयके कुछ पहले जलयोग नहीं करनेमें पित्त उत्पन्न होता है। भाद्रमासमें खोरा खानेसे पितवृद्धि होतो है।

किस किस श्रीषधका व्यवहार करनेसे पिचतृद्ध भीर पितनाय होता है, न चे उसको एक तालिका दो गई है.—

वित्तनि: सारक श्रीषघ (Cholagogues) यथा—
ब्लु-पिल, यो-पाउडर, केलमेल, पडिपत्तन, एलीज,
जुलाब, कलसिन्य, कलचिकम, इविश्वाक्तभाना, नाइद्रोहाइद्रोक्लोरिक एसिडडिल, सल्फिट भीर फस्फिट आवसोडियम, बेलयेट, भाव सोडियम वा एमोनियम, सालिसिलेट श्राव सोडियम, इटिनियन, शाइरिडिन, इनिडेलिन, जगन्याण्डिन, क्रोटनश्राएल, सेना, टाटारेट
श्राव सोडा, टैराकसेकम, हाइद्राष्टिन इत्यादि।

पित्तदमनकारक श्रीषध (Anti-cholagogues) भफीम, मर्फिया, एस्टिट श्राव सेंड प्रश्ति।

पितनाशक लिये देशीयमतानुसार कितनी टोटका भोषधियां व्यवद्वत होतो है। विक्तजनित हस्तपदक प्रदाहमें हिंचा सागका रस भीर कचा दूध हितकर माना सया है। धनिये भीर पलतिको एकत सिह कर उसका प्रतिदिन सेवन करनेसे तथा चिरायतेका जल और मिन्नीका भरवत भीर नोमको पत्तियां भादि तिक्त द्रव्यों-का व्यवहार करनेसे विस्तनाश होता है।

पितस्तावकी खलाता वा भवरहताके कारण रक्तके साथ पित सिल कर चहुते योजकलक, चर्म भीर सूत्रको पीला बना देता है। किसी किसी चिकित्सकके सतमे पित्तका वर्ण ज पदार्थ भीर पिताम्ल यक्ततमें Vol. XIII. 132

उत्पादित होता है। यदि अवर्डता के कारण पिक्तकोष वा जितको निन्धाँ जितमे परिपृण हो जांय, नो जिरा श्रीर लगेका नाड़ो (Lymphatic) हारा पितका रंग शोधित हो कर चम अगर निःस्त पितको विक्रत कर देता है। अपरापर चिकित्सकों के मतमे स्वभावतः हो शोणितमें पितका वण ज पदार्थ रहता है और वह यक्कत हो कर निकल जाता है। यदि किसो कारणवध्य यक्कतको कियाकर व्यतिक्रम हो जाय, तो रक्षमें क्रमधः वर्ण ज पदार्थ सञ्चित हो कर सम्पूर्ण शरोरको पोतवण वना देता है। हिपादिक डाक्ट वा यक्कतप्रणालोक मध्य पित्तास्मरो वा गाढ़े पित्तक अवरुद्ध अवरुद्धामें रहनेसे पारह रोगको उत्पर्तत होता है।

पार हिपाटाइटिस ( Peri Hepatitis ) वा यक-ताष रोगरी यक्तरक आवरक किहा भीर खीछन्स की प्रसिद्ध समें या कभी सुविष्ठ सुने सभा जलन दे कर स्फोटक उत्पन्न होता है। स्फोटनके बोचको पीप रक्ष पिरतके में लमे विकात हो कर नाना वर्षों की दोव पडती है। सपुरेटिम हिपाटाइटिस (Suppurative Hepatitis) रोगमें यञ्चतके हिपाटिक डाक्क मधा पित्तपथरीकं संस्थापन हेतु पित्तकोषमें जलन श्रीर पीपका सञ्चार होता है। विक्त कोषमं जलन देनेसे जो स्फोटक पैदा होता है वह मठाक्कति ( Pyriform )-सा दीख पड़ता है। वित्ताधारका प्रवत्त प्रदाह होनेसे प्ररोरमें तरह तरहको पोडा भा पह चतो है। पित्तपथरो हारा निस्टिक डाक्ट अववृद्ध होनेसे उत्त व्याधि होनेको सन्धा-वना है। इस समय वित्तावारके निकट श्रत्यन्त देटना श्रीर कुछ उचता माल म होती है। स्पर्य करनेसे वेदना बढ़तो है और अभ्यन्तरस्थ ताल पदाय को अवनित और विद्य सम्मा जाती है। पीछे उनके सधा पीवका सञ्चार होर्निसे शोत और कम्प द्वारा ज्वार या जाता है। विचाधार जब पोपसे भर जाता है, तब यह कभो कभी विटीप हो कर गुक्तर हो जाता है। पित्ताधारमें जलन देनेको पहले वित्तवधरीसञ्चयको सभी लच्च पह च जाते हैं। किन्तु कमना प्रथवा यक्ततका विवद्धेन नहीं देखा जाता।

वित्ताधाःकी बहुकालखायी प्रदाह वा गोथरीग्

(Hydrops Vesicae Felleae)- ज्ञा कारण-सिष्टिक-डाक्ट प्रधिक दिन तक प्रवर्ष रहनेसे विकाधारके मध्य मिरम् वा साइलोडिएल रस जे जै सा तरल पदार्थ सिश्चत होता है और उसीसे वह क्रमश: द्वद्धि पा कर फौल जाता है। इस समय पिक्ताधारके निकट एक मठाकार (Pyriform) उच्चता दीख पड़ती है। इस स्थान पर पाधात करने से रोगी कमलामें वेदना प्रमुभव करता है। ज्वर पथवा यक्ततका विवर्ष न नहीं रहता। किन्तु बीच बोचमें उक्त सिश्चत रस जे सुख जानी पर पिक्ताधार सङ्घित हो जाता है।

चिकित्सकगण पिरत (Bile) की परोचाने निन्न-लिखित दो उगयका भवलम्बन करते हैं:—

जिमेलिन्स टेष्ट (Gemelin's test)-एक कांचर्क बरतनमें पित्तयुक्त मूलको कुछ बूंद रख कर उसमें एक बूंद नाइद्रिकएसिड डालनेसे वह रामधतुषके जैसा विविध वर्षाका हो जाता है भर्यात् पहले सक, पोछे नोल भौर भन्तमें बोहित वर्षे हो कर भ्रष्टस्य हो जाता है।

पेटेन्सफार टेस्ट (Pettenkofer's test)— एक खूबमें कुछ मूल ले कर उसमें ५१० बूंद ष्ट्रं सालिफ डिरिक एसिड धीर ११२ ग्रेन चीनो मिलावे। पोछे उस खूबमें धीमो आंच दे। यदि वह पहले लाल धोर पोछे बेंगनी रंगमें पलट जाय, तो उसमें पिरताम्ल है, ऐसा जानना चाहिये। मूलमें सिष्टिन, लिब्धिन ग्रीर टाइरोसिन रहनेसे मूलका निम्नभाग सक्कवर्ण दोख पहता है।

भायुवंदिक मतसे पिन्तज रोग दो प्रकारका है—
योतिपत्त भीर प्रम्लपिता। योतिपत्तरोगमें हरिद्राखंड
भीर द्वनत् हरिद्राखंड ही उत्क्षण्ट भीषध है। भनावा
इसके हरिद्रा भीर दूर्वाको एक साथ पोस कर प्रसेप
देनेसे भथवा यवचार भीर सै स्वसंयुत्त ते ल लगानेसे
रोग नष्ट हो जाता है। गणियारीका मूल पीस कर
घृतके साथ ७ दिन सेवन करनेसे भथवा गव्यघृत २
तोला भीर मिर्चं २ तोला सबेरे खानेसे शीतिपत्त
भारोग्य होता है। उददं (Erysipelas) भादि पित्तक
रोगाँ भो ये सब प्रयुत्त हो सकते हैं। अस्लिपिताधि-

कारमें दगाङ्ग, पञ्चनिम्बादि चूर्णं, अविपत्तिकर चूर्णं, पियानी खण्ड, वहत् पियानी खण्ड, ग्रयही खण्ड, मतावरी ष्ट्रत, नारायण्ड्रत, सितामण्डून, सोभाग्यश्रण्हीमोदक, अम्बपितान्तकमोदक, सर्वतोभद्रलोह, पानीय भक्तवटी भोर वटिका, वहत् सुधावती गुड़िका, स्वल्पसुधावती गुड़िका, लोलाविलास, घम्लिपतान्तकलोह, पञ्चानन-गुड़िका, भास्त्ररास्ताम्त्र, विफलामण्डूर चौर विख्वतैन त्रादि श्रीषधीं का यथा योग्य माताने सेवन वा सद न करने विश्रोष उपकार होता है। अर्देगत मम्लिपित रोगमें वमन भीर प्रधोगत भम्लिपत्तमें सदु विरेचन, स्रोहितया भौर भनुवासन यथाध में व्यवस्थिय है। चिरोत्पन गम्बिपत्तमें निद्धत्य ( विचनारो )-का प्रयोग करे। इस रीगमें तिक्तप्रधान भाहार भ्रोर पानोय विशेष **उपकार क** है। कफाप्रधान भग्लिपित में पटोलपत, निम्ब पत्र, मदनफल, मधु पौर में स्ववलवण हारा वमन करावे। विरेचनको जरूरत इनि पर मधु भौर भांबलेके रसके साय निसीयका चूर्ष खानेको है। वातप्रधान अम्ब-वित्तर्मे चौनी भौर मधके साथ खोईका चूर्य खिलावे। भूसी रहित जी, यह सका पता भीर भावला कुल मिला करदो तोचा पाकार्यज्ञ डा सेर, प्रोष प्राप्त पाव प्रचिप दारचीनी, तेत्रपात, इलायचीका चूप और मधु इस भोषधका पान करनेसे भम्बपित्त दूर हो जाता है। इसका पथ्य मुंगका जूस है। पटोलपत्र भीर सीठकी समान भागमें भथवा उत्त द्रश्यको धनियेके साथ सिंह करके काढ़ा सेवन करनेसे कफिपत धारोग्य हो जाता है। पटोलपत्र, मीठ, गुलच भीर कटकीके समान भागको या जी, पीयर भौर पटोलपत्र कुल मिला कर दो ती को को जिब करके मध्य साथ काढ़ा पौनेसे भम्खपित जनित शूल, दाइ, विम, भविच चादि रोग कात रहते हैं। इस रोगमें पुराना चावल, जो, ग्रेझं, जंगली मांसका जूस, गरम जलको ठंढा करके पोना, चीनो भौर मधुके पाथ सत्तू, वंस, करेसा, परवस, बेंतका प्रयभाग, पका कुन्हड़ा, मोचा, वालुक्याक, अनार पादि सभी प्रकारके तिस्तद्रव्य पथ है

ित्तक्वरमें (Bilious fever) जी, परवल, पर्यटादि काथ, घान्यम करा चादि भोषध देवे । पितज्व सन्तप्त वैश्रांतिके लिये ये त्यक्तिया उपकारों है। पित्तच्चरोकी चित करके सुला दे। पोक्टे उनके नामिस्तृत पर तांबे या कांस्के वरतनसे ठंटा जल गिराते रहे, ऐसा करने से दाइयित घट जाती है। पनागपुष्प वा नोसकी हरी पित्तयों को कांजोर्क माथ पीस कर फैन निकाले। पोक्टे इस फेनको रोगोर्क ग्रांशेरी लगानीसे दाड निवृत्त हो जाता है।

वातिपत्त ज्वरमें नवाक्ति। या गुड्र्चादि काय, इहत् गुड्र्चादि, चनचन्दनादि भीर मुस्तादि भीषधका प्रयोग कर विशेष लाभ पाया गया है।

पित्तास्त्र क्यरमें धस्ताष्टक धीर कर्टकार्यादि भीषध-के प्रयोगसे दाह, द्वामा, धर्चन, विम, बाग भीर पार्थ-मूख दूर होता है। पाकाशयसे जब रक्ष निकलता है, तब छसे रक्षपित्त ( Haematemesis ) कहते हैं। रक्तपित्त देखी।

वित्तकपञ्चर (सं• पु•) पित्तश्चेध्यञ्चर, पित्त भीर कफका बुखार।

पित्तकर (सं • वि०) पित्तकनक द्रव्य, पित्तको बढ़ाने या उत्पन्न करनेवाला द्रव्य। जैसे, बांसका नया कका बादि।

वित्तकास (सं • पु • ) पित्तकत्य कासरोगभेद, वित्तके दोषसे छत्वन खांसी या कास रोग। इतोमें दाइ, जबर मुं इ सुखना, मुं इका खाद तीता होना, प्यास लगना, प्रारोरमें जबन होना, खांसोके साथ पोला चीर कड़वा काम निकानन तथा क्रममः प्ररोरका पाण्डुवर्ष होते जाना चाटि इस रोगके सच्च हैं।

पित्तकासान्तकरस (सं • पु •) भीषधिवश्येष, एक प्रकारकी द्वा । प्रसुत प्रचाली — तान्त, भभ्य भीर कान्तलीहकी कास्तकासुन्दर्भ रसमें पोस कर वक्षप्रण भीर भम्सवंतसके रसमें दो दिन तक भावना देना चाहिए । इस भौषधके सेवनसे पित्तकास, श्वासकास, श्रीनमान्द्र्य भीर क्यरोग काता रहता है। (रसेन्द्र • कासिंग )

पिरतगदिन् (सं वि वि ) पिरतगद-अस्पर्धे इति । पित्त-रीगी, पित्तरीगयुक्त, जिसे पित्तको बोमारी हुई हो ! पित्तम्न (सं वि वि ) पिरतं हन्ति, हुन् टक् । १ पिरतनाथका -कृष्य, जिसके सेवनसे पिरत जाता रहे । सक्षर, तिक्त भोर कवाय ट्रव्यमात पितम्न है। (क्री॰) २ छन, वी।

वित्तन्नो (सं॰ स्त्रो ) कितन्न स्त्रियां टाप्। गुड़ुच। वित्तन्त्रस् (सं॰ पु॰) कितनिसित्तको न्त्रसः। वित्त-जन्मन्त्रसः, वित्तत्तवृद्धिसे उत्पत्न न्त्रसः, वज्र न्त्रसः वित्तके दोषया प्रकोषसे उत्पत्न हो, वोत्तिक न्त्रसः।

कीमल नारियलके सेवनसे वित्तज्वर भीर सुबदीष जाता रहता है। (राजनि॰)

भावप्रकाशमें लिखा है, कि इस रोगमें पित्तवृद्धि होती है। प्राहार भीर विहार द्वारा विदेत पित्त श्रामा श्रयमें जाता है भीर कोष्ठख भग्निको वहां निकाल कर बाहरकी भीर फें कता तथा रसकी दूषित कर ज्वर पैदा करता है।

यही कारण है, कि पित्तपक्षु (जड़िपण्ड) को शिखत प्रानिको बाहर निकाल नहीं सकता । ये द्यकशास्त्रमें लिखा है, कि पित्ता, कफ, मल प्रोर धातु ये सब गतियिक्ति। हीन हैं। ये मेचको तरह बायु हारा जिस स्थान पर लाये जाते हैं उसी स्थान प्ररह जाते हैं। पित्त वायुको सहायतासे उच्चर उत्पादन करता है।

वित्तच्यर होनेके पहले दोनों शाखों में जलन श्रीर क्यरका सामान्य लख्य दिखाई पड़ता है। यह व्यर श्रत्यन्त तीद्धा भीर वेगवान् है। सतीसार, निद्राकी श्रद्यता, कर्छ, भोष्ठ, मुख श्रीर नाकका पका-सा जान पड़ना, पसीना निकलना, श्रद्याप, मुंहका खाद कड़्वा हो जाना, मूर्च्छी, दाह, मत्तता, प्यास, मल, मृत्र श्रीर शादि इस क्यरके सक्षण हैं। इस क्यामें जब वित्त कपको स्थानमें जाता है। तब वमन होता है। सुश्रुतके मतानुसार पित्तच्यरमें द्य दिन तक स्थवास कर श्रीषध सेवन विधेय है।

तिकादिकाय,पर्यं टादिकाय, द्राचादिकाय, पटीलादि काय, गुंड, चादिकाय, क्रोवेरादिकाय प्रसृति कीमध-के सेवनसे पित्तक्वर प्रयमित होता है। मत्यन्त दाह होनेसे सुशोभित कुचयुगसमन्त्रता प्रयस्तिनतम्बवती चन्दनचिता गोतलाङ्गो खोके पालिङ्गानसे दाह जाता रहता है। भन्यान्य निकेष विवरणज्वर शब्दमें देखी। विसङ्कल — बम्बईप्रदेशके विजापुर जिलान्तर्गत बदासी
तालुकका एक ग्राम । यह प्रचा १५ ५७ छ० श्रीर
देशा ०५ ५२ पू॰ बदासी शहरसे ८ मोल पूर्व में
श्रवस्थित है। जनसंख्या हजारसे जवर है। यहां

हिन्दू और जैनके बहत मन्दिर है जिनमें १७वीं वां १८वीं गतान्दोंके लेख उत्कीण हैं। अजेक मेधावियों का कहना है, कि ये सब मन्दिर द्राविड्-भास्करशिल्पके प्रकष्ट दृष्टान्त हैं।



पित्तड्कलमें पापनाथका प्राचीन मन्दिर ।

पित्तद्राविन् (सं॰ पु॰) पित्तं द्रावयतीति द्रु॰िप्त्रः णिनि । १ सञ्चर जम्बोरहत्त्वं, मीठा नीवू । (ति॰) २ पित्तद्रवकारिमात, पित्तको पिघलानेवाला।

वित्तधरा (सं ॰ स्त्रो॰) सुश्रुतिक कलामेद। सुश्रुतिक श्रुतिक श

पित्तपथरी (हिं॰ स्त्री॰) एक रोग जिसमें पिताशय अथवा पित्तवाहक नालियों में पित्तकी कं कड़ियां बन जाती हैं। सङ्गरेजीमें इसे गैलिष्टोन (Gallston) वा विलियरो कैलकुकी (Biliary calculi) कहते हैं। ये कं कड़ियां पित्तृके सुधिक गाढ़े हो जाने, सस्में कोलस्त्राई नामक द्रवाको अधिकता अथवा उसके उपादानमिं कोई विभिन्न परिवरतंन होनेसे उत्पन्न होतो हैं। फिर भो पिरतमे अधिक पित्तान्त रहनेसे मोडाघटित जवणसमूह-को सधा बहुत परिवरत न होता है और कोल्ड्रोन तथा पिरत रंग अधःवेप हो कर पिरतपथरोका म जखरूप वत जाता है। इसके अजावा वयोद्यद्ध, स्त्रो, शिथिल-स्वभाव, साधारणतः कोष्ठवद्ध, बहुत मांस खाना वा भराव पोना, यञ्जत्, पित्ताधार वा पित्तनालोको पोड़ाएं, अखन्त मनस्ताप, अस कर कपड़े पहनना और बार-म्बार गभ प्रस्ति तितने विषय इसके पूर्व कारण हैं।

प्रधानत: उक्क पथरों वित्ताधारमें उत्पन्न होती है, किन्तु कभी कभी यह यक्कत् भीर वित्तनाकी के अभ्यन्तर भी देखी जातो है। ए असे सो या इजार वित्तवधरी वित्ताः धारमें रह सकतो हैं। ये सब प्राय: गोन होतो हैं, पर

कभो चिपटी भी देखी जाती हैं। वित्तनालों मध्य होने से यह दीर्घाकार श्रोर शाखाप्रधाखाविशिष्ट होती हैं। यह देखने में पाटल वा पोताभ भीर तक्षावस्था में कुक जलमग्न होतो हैं। किन्तु सूखने पर सभी पानो- के जपर बहने लगतों श्रोर कू नेसे तैलात सी माल म पहतो हैं। रामायनिक परीचा हारा इसमें प्राय: कोल- श्रोन, वित्तरंग तथा कुक लाइम भीर मैं गन सिया पाई जातो है। विश्वेष परीचा कर देखनेसे फ फ फेटस भीर काव नेटस एवं सोहा, ताँबा भीर मैं गनिस श्रादि भात दिखाई पहतो है।

लचया—िवताधार वहत्, हंद् श्रोर कहीं कहीं लोड़ा आर पोर क नेसे वै लो में कोटो कोटो क कड़ी-सी मालू म होती है। इस रोगमें बाहार के मन्तमें प्रथ्या यह महोती है। इस रोगमें बाहार के मन्तमें प्रथ्या यह महोता है। की की कर यह फींड़ा के रूप में हो जातो है। कभी कभी फट कर पेरिटोनाइटिस भी पैदा करती है। कुछ समय तक इस रोमकी स्थिति होनेसे कमला, भातीं के कार्य में रकावट भीर यहात्में फोड़ा चादि भग्य रोग होते हैं। दृष्ट लक्ष्मित मनुष्य के यहात्में वेदनाजिन हैपटलिजया (Hepatalgia) रोग होता है। विस्ताध्यमें विस्तपथरीका होना ही इसका एकमांत्र कारण है। भातीमें विस्तपथरीके जानेसे जो वेदना होते हैं, उसे विस्तप्रत कहते हैं।

पित्रहर देखी।

यह रोग प्रायुक्त दोय प्रत्यों में नहीं मिलता, इसका पता पाश्चात्य डाक्टरों ने लगाया है।

पित्तपायहु (सं०५०) पिन्तजन्य पायहुरोग, एक पिरतः जनित रोग! इसमें रोगो ना मूल, विष्ठः, नेल पोला हो जाता है भौर उसे दाह, त्रांचा तथा ज्वर रहता है।

पित्तपायहा (हिं । प्राप्त ) पितपायहा देखी।

पित्तमंक्कति (सं वि वि ) जिसको प्रकृति पित्तको हो, जिसके ग्रीरमें वात भीर कफको भपेचा पित्तको प्रधिकता हो। वैद्यकको अनुसार पित्तप्रकृति व्यक्तिः को भूत भीर प्याम बहुत नगतो है। उपका रंग गोर होता है, इंग्रेनो, तस्तवे भौर सं इ पर खनाई होतो है, केश पास्कुवर्ण भौर रोएं कम होते हैं, वह बहुत गूर,

Vol. XIII. 138

मानो, पुष्प चन्दनादिको सेपसे प्रोति रखनेवाला, मदाः चारो, पवित्र, प्रास्त्रितों पर दया करनेवाला, बैभव साइस और बुडिवलने युक्त होता है। भयभीत ग्रव्युकी भी रचा करता है, उसको स्मरणयांक उत्तम होतो है, शरीर खुब क्रमा इसा नहीं होता, मधुर, शांतल, कड़्वे बीर कसी ते भीजन पर रुचि रहती है, बरोरसे बहुत पसीना श्रीर दर्गीन्य निकालती है, विष्ठा भोजन, जला पन, क्रोध श्रोर ईर्धा प्रधिक होतो है, वह धर्मका होवो भीर स्त्रियोंको प्रायः चप्रिय होता है, निव्नांको प्रतिख्यां पोली और पन कीमें बहत थोड़े बाल होते हैं, खप्रमें कनेर, टाक. चादिके पुष्प, दिग्दाह, उदकापात, विजली, सूर्य तथा यम्निको देखता है, लोग, भीत, मधान बाय बीर बलवान होता है बीर बाब, रीहर, बन्दर, बिली, भेडिए चादिसे उसका खभाव मिलता है। पित्तप्रकीयो (सं• वि•) पित्तवर्दक पान श्रोर श्रव विचको बढाने या क्रियत करनेवाला, जिसके भोजनसे पित्तको हिंद हो। तक्र, मद्य, मांस, उप्ण, खडी, चरपरो षादि वस्तरं वित्तप्रक्रीयो हैं।

पित्तप्रवर्त्त (संकक्की ) कथ्वं श्रीर श्रधीमार्गं द्वारा पित्त-निर्गम, जपर भीर नोचे रास्ते हो कर पित्तका निकलना।

पित्तभेषत्र (सं श्रे क्यों ) सस्र, मस्रको हाल । पित्तरत्त (सं श्रे को ) पित्तसं खटं रत्यसिति मध्य चो । कर्मधा । रोगविशेष, एक प्रकारका रोग । पर्योय— रत्तपित्त, पित्तास्त्र भीर पिरतशोषित ।

विशेष विवरण रक्तिमें देखो।

पित्तरोगी ( मं॰ त्रि॰ ) पित्तरोग बस्त्यर्थे इनि । पित्तरोग युत्त, जिसे पित्तको बोमारी इई हो ।

वित्तरोष्टिको ( सं ॰ फ्री ॰ ) पित्तजन्यगत्तरोग, गर्लेका एक रोग जो पित्तके विगडनेसे होता है !

पित्तल (सं को ) पित्तं तहर्षं खातीति ला-क ११ धातुविश्रेष, पीतल नामक धातु। पर्याय—शारक्ट, रीति, पितकावेर, द्रव्यदार, रीतो, मित्र, श्रार, राजरोति, ब्रह्मरीति, किपला, पिङ्गला, जुद्र, सुवर्षं, सिं इल, पिङ्गलक, पीतलक, लोहितक, पिङ्गलोह श्रोर पीतक।

तास्त्र भीर यग्रद (जस्ते) के संयोगसे इसकी

चत्यस्ति है। इस उपधातुमें तांबा और जस्ता मिले रहने पर भी प्रयोजनातुसार उनका भाग भिन्न भिन्न हुआ करता है। दो भाग तांबा और एक भाग जस्ता मिलनेसे साधारण पीतल तैयार होता है। \* इसमें एक प्रकारका जरद पदार्थ मिलानेसे सफोद पीतल (Yellow brass) बनता है। बन्द्र क श्रादिक लिए जो पीतल तैयार किया जाता है, उसमें १०वां भाग टोन या लीहा मिलाना पड़ता है। वन्त भान समयमें जिस पीतलका क्यादा इस्ते भाल देखनेमें भाता है, वह मिलेमाइन (Celamine) कार्व नेट-भाव जिद्धा (Carbonate of Zine), चारकोल (Charcoal) और पतले तांबे के चूर्य को एक साथ गलानेसे बनता है। इसका रंग जरद श्रीर बढ़िया पालिशक लायक होता है। ठंढा होने पर इसे पीट कर लखां किया जा सकता है, किन्दु तांबे की अप चा यह मजबूत होता है।

भिन्न भिन्न स्थानों में इस धातुको भिन्न भिन्न नाम है। चोन—होयांतुङ्ग ; घोलन्दाज—: Missing, Messing, Gilkoper वा Geelkoper ; फरासी—Cuivre, Jaune, Laiton ; जमंन—Messing ; हिन्न—Nehest; इंग्रेलो—Ottone ; सेंग्रेन—Orichalcum, Aurichalcum; इस—Selenoimjed; स्पेन—Laton, Azofar, मलय—कुनिङ्गन लोयाङ्ग, तम्बगकुनिङ्ग; तामिल पित्तलो; तेलगू—इताहि।

साधारणत पित्तन दो प्रकारका होता है, भरण श्रीर रांगा। भरण पित्तल पिङ्गलवर्ण श्रीर कठिन तथा गंगा पित्तल सह श्रीर स्वर्ण वर्ण होता है। राज-निचण्डुको संतानुसार श्रुष्णवर्ण श्रीर स्वर्ण वर्णकों भेदसे यह दो प्रकारका है। छनमेंसे को शुक्तवर्ण है बह्द स्निन्छ, खंदु, सरङ्ग श्रीर उससे सुद्धां तार प्रस्तृत होता है तथा जो स्वर्णवर्ण है, वह स्वच्छ श्रीर प्रकृत होतिका होता है।

# धाहतस्त्रियों | Metalurgists ) के मध्य पीतिल धाँत ले कर बहुत मोलमाल है। से कडे पीछे ६३ से ९१ अंस तांचा और सेष अंस जस्ता मिलानेसे चंडिया पीतल बनता है। केवल स्थलविशेषमें उसमें ११९ भाग टीन वा सीका मिलाया

बन्द्र कादिको सिवा कलक्कों में इट पीतलको जरूरत धड़ती हे । पदक वा प्रतिसृत्ति बनानेमें जो पित्तल कांमरें श्राता है, उसे ब्रींज (Bronze) कहते हैं। इमका ध्यवहार बद्धां याली, कटोरे, गिलास, गगरे, इ'डे ब्रांटि बरतन बनानेमें होता है। पन्नाव प्रदेशमें कोटे कोटे द्रश्यादि प्रस्तुत करने के लिए वहांको श्रिवासो गलानिको समय नाना भागीते 'क्रच' 'वांघ' त्रादि निक्षष्ट पित्तल प्रस्तुत करते हैं। परन्तु गगरी अदि प्रस्तुत करनेको लिए वे यूरोपचे लाग्ने इये पीतलको चदरीको काममें लात हैं। सुमधुर बाद्यको लिए 'फूल वा खनि'' भीर घग्टे के लिए 'रोई' नामक पीतल ढालते हैं। इस प्रकार आवश्यकोय द्रव्य बनानेको लिये देशोग करेरे भिन्न भिन्न भागमें उसी उसी द्रव्यकी धातु प्रस्तुत करते हैं। यथा-जोकम (Gunmetal) रूपजस्ता ( Pewter ), कांसा (Bell-metal) इत्यादि। करताल बनानेमें पीतलके माथ रीप्यका मिश्रण प्रावश्यक है। पीतलको बार बार गलानेसे उसमें जस्ते का भाग कम हो जाता है और धातु अपेचालत सुलायम हो जातो है। यही कारण है, कि असेरे लोग अअसर पुराने वर-तनको तलाश्रमें इधर उधर घूमा करते हैं। रांगेका भाग श्रिक होर्नेसे पीतलमें क्षक सफीदी बोर सोसेका भाग अधिक होनेसे लाली आ जाती हैं। परन्तु इसमें यदि निकलका मेल दिया जाय, तो इसका रंग जमें नी पिलवर (German silver)-के समान हो जाता है।

तैजसादिने लिए पित्तलने पत्तरने सिवा इसेसे तार तैयार किया जाता है जो चूड़ो श्रांदि श्रलङ्कारका छप-योगो होता है। बारोक तार श्रालपोन, माथिको सिने, सितार प्रसृति वाद्ययन्त्रादिको तिन्त्रहण्में व्यवहृत होता है। चीन देशसे एक प्रकारका सन्त्रं पित्तल-पंत्र प्रसृत हो कर श्राता है जिससे स्वर्णवर्ण फूल कांट कर गार्छ पर बेठाया जाता श्रोर विवाह तथा पाव णादिनें से चनेने लिए नगरों या गौंधीनें लाया जाता है। चोन-वासी इस स्वर्ण पुष्पसे देवादिको पूजा भो करते हैं।

पित्तलका त्रायुवेंद-संक्रान्त गुणागुण श्रोर उसकी शोधनश्रणाली लिखी जाती है।

वैद्यंकके मतसे इसका गुण-तिता, घोतल, लवण-

रस, गोधन, पास्डु, वात, क्कमि, भोडा भीर पिसनायक है। (राजनिक)

भावप्रशाम मनसे—राजिपत्तलको किपता श्रीर ब्रह्मिपत्तलको पिङ्गला कहते हैं। पोतल तांवा श्रीर जस्ता इन दोनों धातुश्रीको उपधातु है। सुनरां इसका गुण उपदान कारणको नरह मं युक्त रहनेसे इमी श्रितिक गुण है। पित्तल भलोभांति विशोधित नहीं श्रीने वह विषक्षे ममान श्रीनष्टप्रद, किन्तु उत्तम रूपे शोधित होने वह गुणयुक्त होता है। इसका गुण—रुव, तिक्क, लवणरम, श्रीधनकारण, पाण्ड, श्रीर क्रिसिरोगनाशक तथा श्रीत्रयय लेखन, गुणयुक्त नहीं है।

रसेन्द्रभारमं श्रष्टके मतसे— योतल यदि योधना हो, तो नीचे लिखी प्रवाची के श्रनुसार उसे शोधना चाहिए। पहने पोतनको पोट कर उस पर नमक श्रोर श्राक्रन्दके दूधका लीप चढ़ावे श्रोर तब श्रागमें दम्ध करे। बाद सम्हाल्क पत्तीके रसमें हाल देने में वह शोधित होता है।

मतान्तरसे — पित्तचने पत्तर नो मो मूत्रमें डाल कड़ी द्यांचमें एक पड़र तक पाक करनेसे डिलाम शोधन होता है।

दो ग्रुण गन्धक के साथ पारदको छतकु सारोके रसमें पोस कार उसे पौतक के पत्तर पर लगा दे। पोईस खबण यन्द्र में चार पहर तक पाक करे। उंटा हो जाने के बाद उसे चूर कार गेगिविशेष में प्रयोग कर सकते हैं।

रसेन्द्रसारसंग्रहमें इसको शोधन-प्रणाली तास्त्रकी तरह है। ताम शब्द देखी।

२ भूजैपत्न, भोजपत्न। ३ हिस्ताल, इरताल । (स्त्री॰) ४ द्यालपर्णी, मरिवन। ५ जलपिप्पली, जल पीपर। (त्रि॰) ६ पित्तयुक्त। ७ ित्तवृद्धिकर, जिससे पित्तदोष बढ़े, जिससे पित्तका सभाइ हो।

पित्तला (सं॰ खो॰) योनिरोमनियोष, योनिका एक रोग जो दूषित पित्तको कारण उत्पन्न होता है। इसका लच्चण—योनि घत्यन्त दाह धौर पाकविधिष्ट होती है। (स्थात॰)

भावप्रकाशक सत्त्वे — जो योनि मत्यन्त दाह धौर पाकवृत्त हो तथा वन्नको बहुत व्यर हो, छवे पित्तला कइते हैं। लोडितचरा प्रस्ति योनिरोग भो पित्तके दुषित होनेसे उत्पन्न होते हैं। योनिरोग देखी।

"अत्यर्थे वित्तला योनिर्दोहपार ज्वरान्विता । चतसम्बन्धि चास सु वित्तलिंगोच्छ यो भवेत् ॥"

२ तोयपिप्पली, जल पीपर।

पित्तपत् ( म'० वि० ) पित्त-मतुष् मस्य व । पित्तगृत्त । पित्तग्ति । पित्तग्त्र के अन्तग्ति । पित्तग्ति । पित्तग्त्र के अन्तग्ति । पित्तग्ति । पित्तग्तग्ति । पित्तग्तग्ति । पित्तग्तग्ति । पित्तग्रामें । पित्रमें । पित्तग्रामें । पित्तग्तिमें । पित्तग्रामें । पित्तग्रामें । पित्तग्रामें । पित्तग्रामें । प

वित्तवसभा (सं को ) क्षणातिविषा, काला सतीस।
पित्तविद्याहिए (सं पु ) पित्तेन विद्याहिएय स।
हिए गिविसेष, सांख्या एक गेग जो दूषित वित्तके
हिएसानमें सा जाने हे होता है। इसमें हिएसान
पितवण हो जाता है और साथ हो सारे पदाये भी वी ने
दिखाई पड़ने लगते हैं। दोष सांख्या तीसरे पटल
या परदेमें रहता है। इसमें रोगोको दिनमें नहीं
सुभाई पडता, वह को वल रातमें देखता है।

पित्तविनागन (मं श्रिश्) पित्तरन, पित्तनाथक द्रवा, पित्तको नाथ करनेवालो चीज ।

ित्तविनर्प (सं०पु॰) पित्तजन्य विसर्परोग भेद, विसर्प रोगका एक भेद । विसर्परोग देखो ।

वित्तवग्राधि (सं० पु॰) वित्तवन्य रोग, वित्तदोवने उत्पन्न रोग, वित्तवे विगडनेसे व दा इई बोमारो ।

वित्तश्र्ल (सं० क्लो॰) वित्तजन्य श्रूखरोग। इसका लचण—वायु, मृत्र भीर पुरोलका वेगधारण, श्रति-भोजन, परिवाक नहीं होने पर पुनः भोजन श्रादि कारणों से वायु कुवित हो कर कोष्ठदेशमें श्रूल उत्पन्न कारती है। यह श्रत्यन्त कष्टदायक है। यह श्रूख वित्तज होनेसे खब्ला, दाह, सद, मृच्छी, तीष्ठश्र्ल भीर शीतस द्रश्यमें भिलाष तथा शोतन क्रियासे यातन(को शास्त्र होतो है। वित्तश्र्लमें यही सब लच्चण देखे जाते हैं।

पित्तश्रू लकी चिकित्सा - पित्तज शूसमें शीतल जल-पान भीर मभी प्रकारते उच्च द्रश्य वर्जनीय हैं। जहां वेदना होती हो, वहां मखि, रजत हा तान्त्रपालकी मोतल जलसे पूर्ण कर उमके जार रख देनेसे वेदना कम हो जाती है। गुड़, धान, जी, दूध वा छत पान, विरेचन ग्रीर जंगली मांमका भीजन विश्रेष उपकारक है। इस रोगमें सभी प्रकारके पित्तनाशक द्रश्रीका सेवन ग्रीर पित्तवद्धें क द्रश्रीका त्याग विधिय है। पलाशका जूस, फालसा, दाख, खजूर श्रीर जलजात द्रश्य गृङ्गाटक प्रस्तिका शक राजे साथ पान करनेसे भारो उपकार मालू म पड़ता है। सुश्रुत उत्तरत ४२ अ०) शूलरोग देखी।

भावप्रकाशके मतने इसका लचण चार, श्रत्यत्त तीच्या, उदय, विदाहो, कट शोर श्रम्बरमयुक्त द्रद्य, तैल, राजमाय, सर्वपादिका करक, कुलयोका जूम, सीवोर, विदग्ध द्रव्य भचण, क्रोध, श्रश्मिवन, परिश्रम रीद्रसेवन श्रीर श्रितिका में शुन इन सब कारणों में ति प्रकृपित हो कर नाभि देशमें शूल उत्परन करता है। यह शूल वित्तसे उत्पन्न होता है, इस कारण इसे वित्तशृब कहते हैं। इसमें रोगोक विपासा, दाह, खेदोहम, स्त्रम श्रीर शोध उत्पन्न होता है। मध्याद्वमें, रातिके मध्यभाग में, श्रोदम श्रीर श्रद्य कालमें यह रोग बढ़ जाता है। श्रीतकालमें श्रीतख उपचार श्रीर सुमधुर पथच श्रीतल द्रश्य भचण हारा यह प्रयमित होता है। (भावप्र०)

डाकरो सतमे, (Hepatic colic) सिष्टिक वा हिपाटिक डाक्ट हो कर प्रतडोके मध्य पित्तवयरोके जानेसे अधवा उता नलो हो कर गाढ़े पित्तके निकलने-से जो वेटना उत्पन होतो है. वही इसका कारण है। खानेके प्रायः दो घंटे बाद अर्थात् जिस समय वित्ताधार-से डिटडिनमके मधा पित पाता है, तथा कभी कभी शकु चालनके बाद रोगो पाक्षाशयको क्रियाके व्यतिक्रम हेत उदरोड देशमें भौर दिचणस्य पाकयन्त्र वा यक्तत-की क्रियाने व्यतिक्रम होतु छपपशुका प्रदेशमें पर्याय क्रमसे वेटना अनुभव करता है। वह वेदना ज्वलन वा विदार्णवत् है तथा धरीरके परवाद्वागमें श्रीर टिलिय स्कन्ध तक फौल जाती है। हिपाटिक प्रोक्सस के साथ फ्रोमिक नाभ का संयोग रहनेसे उता प्रकारकी द्रवर्त्ती वेदना छत्पव होती है। उदरमें मांसपेशीका पाचीप भीर उसने मधा पाक्षप्रवत् वेदना उपस्थित क्षेत्रिस रोगी वेचैन हो कर जमीन पर लोट जाता है। क्रक

समय बाद वेदनाका फ्लास ती होता है, पर १।२ दिन तक उस स्थान पर मामान्य वेदना मालूम पड़ती है। बेटनाके समय उता स्थान पर दबाव देनेसे वेदना बहुत कुछ दूर हो जातो है। सिष्टिक डाक्टमें कामन डाक्ट्रमें वित्तवयरोके इट श्राजेंसे भो वेदना घट जातो है। यदि उर प्रपटाय फिर्ने डिउडिनेम के निक्तर आवे, तो वेदना वढ़ जातो है। एक बड़ी पित्तपथरोके निकलनेके बाद बहत सी छोटी छोटी पश्चियां ऐसे सुयोगमें बाहर निकल द्याती हैं। प्रलावा इसके कभो कभी विचाधारके मध्य पिरतपथरोक फिरसे भानेसे वेदना सहसा छप-शमित होती है। श्रन्थान्य लचणींके मध्य वमन, श्रोत. कम्प, मुक्की श्रोर शाचे पत्र शासान्य जिल्ड प् वस्ते मान रहता है। रोग कठिन होने पर वसन, 'हिका, हिमाङ और अन्यान्य गुरुतर सर्वेष दिखाई देने लगते हैं। यदि त्रनुसुन्धान किया जाय, तो मनके साथ पित्तः पथरी पाई जा सकती है। इस समय ज्वर कुछ भी नहीं रहता।

इस रोगमें आरोग्य होनेको समावना ही प्रधिक है। कभा कभी उलार उपसग हो जाता है। वित्तवयरी को निकालनेको लिये सदुविरेचकका प्रयोग प्रावश्यक है। वेदना दूर करनेके लिये बिहः खान पर फोर्स गढ, पुलटिस, लिनिमे एट बे लेखोना वा श्रोपियाई मद न एवं बाभ्यन्तरिक बेले डोना, बक्राम बोर हाइब्रोसाए मस प्राटि व्यवस्थेय हैं। किसी किसी चिकित्स कका मत है, कि बालिभबावल, टापेंग्टाइन, इधरमिक्ष्यर, क्रोरोफारम प्रोर चार्युक्त अविध तथा लिथ्या भादि-कई प्रकारके जलका व्यवहार करने है वित्तवधरी गल जातो है। हिमाङ्ग, वमन पादि लच्चण उपस्थित होने पर उत्तेजक भौषधका प्रयोग करे। श्रत्यन्त यन्त्रणा उपस्थित होने पर रोगोको मिर्जिया श्रीर क्लोरल हाइडोसका सेवन करावी । डा॰ प्राचटने बादकाव नेट पाव सोडाको उष्ण जलके साथ सेवन करानेमें विशेष उपकार पाया है। यदि वीपका सञ्चार हो जाय, तो पिल्तपथरीकी द्रोकर वा घस्त्र द्वारा काट डाले। विस्ताधारमे वित्त-पथरीको निकालनेके लिये वरतीमान कालमें कलिसि-ष्टोटिम शांपरेसनका श्रारक इशा है।

पिभक्षे भक्तर (सं । पु ।) पिरतक्तप्रधान ज्वरमें द, वह ज्वर जो पित्त भीर कफ दोनों की अधिकता अधवा प्रकोप में हुसा हो। सुखका कड़ वापन, तन्द्रा, मोह, खां मो, सहित, खणा, चिषकदाह, भीर कुछ ठंटा स्राना भादि इसके सच्चण हैं।

पित्तस्र स्मास्यण (सं० पु०) एक प्रकारका समिपात
ज्वर। इसमें गरीरके भीतर दाह भीर वाहर ठंढा रहता
है। ध्यास वहत प्रधिक खगती है, दाहिनी पसिलयीं,
काती, सिर भीर गलेमें ददें रहता हैं, कफ भीर पिरत
बहत कष्टमें वाहर निकलता है। सल पतला ही कर
निकलता है, सांस फूलतो है और हिचकियां भातो हैं।
पित्तस ग्रममवर्म (मं० पु०) पित्तयान्तिकर द्रवागण
भेद, भोषधियोंका एक वगे या समूह जिममेंकी भोषध्यां प्रकृषित पित्तको शान्त करनेवालो मानो जाती हैं।
दृश्यगण—चन्दन, रक्षचन्दन, निववाला, खस, भक पृष्पो,
बिदारीकन्द, सतावर, गोंदो, निवार, सफेद कमल,
कुईं, नीलकमल, वेला, कंवलगद्दा, दूव, मरोरफली
(मूर्वा), काकोल्यादिगण, न्यग्रोधादिगण भीर दृष्पयचमूल। (सुन्नुत सुनस्थ० ३९ अ०)

विक्तस्थान (सं•क्ती॰) धरीरके वे पाँच स्थान जिनमें वे बाक्यस्थोंके चनुसार पाचका, रक्तक चादि पांच प्रकारके पित्त रहते हैं। ये स्थान मामाध्य प्रकारय, यक्तत्र्व्वोहा, द्वद्य, दोनोनित्र और त्वचा हैं।

पित्तस्ताव (सं॰ पु॰) निवसिधगत रोगभेद, एक निव-रोग जिसमें निव सिधसे पोला या नोला भौर गरम पानो बहुता है। (सुन्नुत उत्तरत २ अ॰) नेत्ररोग देखो।

पित्तहन् (सं•पु•) पित्त इन्ति इन्-क्विप् । १ पर्यंटकः, पित्तवापड़ा । २ पित्तनाथक द्रव्य ।

पित्तहर (सं • पु •) हरनोति हरः, पित्तस्य हरः। १ काको-स्थादि गण। २ उभीर, खस।

पित्तहा ( सं ॰ पु॰ ) पित्तहन् देखो।

वित्ता ( हिं॰ पु॰ ) १ वित्ताशय, जिगरमें वह ये लो जिस-में वित्त रहता है। विवाशय देखों। २ शाहस, हिस्मत, हीसला। जैसे, उसका कितना वित्ता है जो दो दिन भी तुम्हारे मुकाबिले ठहर सके।

पित्तारङ (स॰ पु॰) भ्रष्टका भ्रयङ्क्षास्य रोग, घोड़ोंके भ्रष्टकोयमें डोनेवाला एक रोग।

Vol. XIII. 134

वित्तातिसार (सं ॰ पु॰) वित्तत्रन्य स्रतीपार रोग, वह
स्रतिशर रोग जिसका कारण वित्तका प्रकोष या दोष
होता है। सलका लाल, पीला स्रथवा हरा भीर दुर्गन्थः
युक्त होना, गुदाका पक्ष जाना, ढवा, मृच्छी सौर दाहकी
स्रिधकता इस रोगके लच्चण हैं।

वित्तानुबन्ध ( सं॰ पु॰ ) वित्तानुबन्त ।

पित्ताभिष्यन्द ( सं • पु • ) सव गता चिरोगभेद, शांवका एक रोग, पित्तकी पर्ने शांख शाना । शांखोंका उरण और पोतवण होना, उनमें दाइ श्रीर पकाव होना उनसे धुशां उठना-सा जान पड़ना श्रीर वहत श्रीधक शांस गिरना इस रोगकी प्रधान सच्चण हैं। ( मावश • नेलरोगा • )

इसको चिकित्सा—इम वित्ताभिष्यन्दमें रक्तस्राव यौर विरंचन विधेय है। वित्त ज विसर्परीगाधिकारोक्त सभो यौषध इस रोगमें लाभदायक हैं। विश्वकु, शालि, ग्रे बाल, ग्रे लज, दाक हरिद्रा, इन्नायची, उत्पन, लोध, यभ्त, प्रमयं, श्रक्त रा, कुश, इन्नु, ताल, वेतस, प्रश्चक छ, द्राचा, सधु, चन्दन, यिष्ठमधु, हरिद्रा श्रीर प्रमन्तम् क् दन सब द्रश्रोमित जो कुछ निले, उनके बारा वौ भौर बकरोका दूव पाक्तं कर तर्पण, परिबेचन भौर नस्य प्रयोग हितकर है। इन रोगमें सब प्रकारको वित्तनागक क्रिया, तीन दिन दाद उजले सरमोका नस्य, शक्को वा सध्यक राक्ते साथ पलाय वा ग्रीणितका मध्यन पौर सध्यक राक्ते साथ पालिन्दा वा यिष्ठमधुको रसकिया प्रशस्त है। बेदुयं, स्फाटिक, बेद्रुम, मौक्तिक, शक्क, चाँदो या सोनेका सम्बन भी हितकर माना गया है।

( सुत्रुत उ० १० अ० )

चरक मादि यन्यमें इस रोगको विकित्साका विशेष विवरण लिखा है। विस्तारके भग्रमे वह ग्रहां लिखा नहीं गृगा। नेत्ररोम देखी।

पित्तारि (सं॰ पु॰) वित्तानामरिनीयकः । १ पवैट। पितवापड़ा । २ लाचा, लाख । ३ वर्वे रचन्दन, पोला चन्दन ।

पित्ताशय (सं ० पु॰) पित्तकोष, पित्तको थैखी। यह यक्तत या जिगरमें पोक्टे और नीचेको भोर होता है। यक्तत्में पित्तका जितना भंग भोजन पाकको भावश्यता-से प्रधिक होता है वह इसीमें भा कार जसा रहता है। इसका आकार अमरूर या नासपातोका सा होता है। पित्तिका (सं रुखो०) अतपदीभेद, एक प्रकारकी भोषधि।

पिली (हिं ब्ली॰ १ लाल लाल महीन टाने जो पसीना मर्तिसे गरमी है दिनीं सें ग्रीर पर निकल धाते हैं, धंभीरी। २ एक रोग जो पित्तको अधिकता अथवा रक्ता बहुत अधिक उत्थाता होने के कारण होता है। इसमें ग्रीर भरमें कोटे कोटे दरोरे पड़ जाते हैं और उनके कारण त्वामें इतनी खुजली होती है, कि रोगी जमोन पर लीटने लगता है। (पु०) ३ पित्रत्य, चचा, काला।

विचीत्सप्ट (सं पु॰) नेत्रवसाय घरोगमें दे, आंखको पल कोंका एक रोग जिसमें पलकों में दाह, छते दे, और अत्रत्त पोड़ा होती है, आंखें लाल और देखने में अस् मध हो जाती हैं।

वित्तीटर (सं क्ली ) पित्तजन्य उदररोग, पित्तजे विगड़ ने से होनेवाला एक उदररोग । इस रोगमें प्रोष, दिखा, दाइ प्रोर ज्वरका प्रकीप होता है। नेत्र, सल, मृत्र, नख श्रोर शरीरका वर्ण पोला हो जाता है। (प्र) मध्यविध त सक जाति।

पत्तोत्वण ( सं ० वि० ) पिन्ताधिक ।

पित्ती व्यासित्रपात (सं णु णु ) अ श्वासि-सित्रपात क्यर, एक प्रकारका सित्रपात क्यर। इसका लच्या है — प्रतीसार, भ्रम, मृच्छी, सुं हमें पकाव, शरोरमें लाल लाल दानांका निकल आना और अतरत टाह होना। पित्रा (सं णु णु) पितरी देवता अस्येति पित्र-यत् (वाय्व्रतिषक्रु यसोयत्। पा श्वाराहर् ) ततोरी छादेश य। (रिङ्वे:। पा श्वाराहण् है। रिष्टतीयं। से पित्रहें: नाभों के दानमें प्रशस्त है। रिष्टतीयं। के तर्जनी और अंगूठिका अन्तिम भाग। (ति ) पित्रिदं पित्रसा गतं वा यत्। (पितुर्यत्। पा श्वाराश्च ) श्व पित्रसम्बन्धी। प्रशाह , आद करने योग्य, जिसका आद हो सके। (पु णु पित्रु प्रवास वा हकतात् यत्। इन्येष्ठ भाता, बड़ा भाई। पितृषां प्रिय: इति यत्। श्व माव, सरद। पित्रा (सं श्वी ण्) पित्रा-टाप्। श्वामन्वतः। श्री पित्रा भाषी, पृष्य मा। रु समावस्ता।

पित्रावत् (सं ० ति ०) पित्राः तत्मस्वन्धि प्रस्थस्य मतुष मस्य व दोघ स । १ पित्रसम्बन्धियुता । स्त्रियां स्टीष् । २ जन्या, लडको ।

पित्सत् (सं०पु०) पितितुमिच्छिनित पन् सन् सनि-इस् (सिनमीमाधुरभलभशकपतपदापच इस्। पा ७१४।५४) धभ्या- सस्य लोपः, ततः पित्स भद्ध। १ पचीः चिड्या। (ति०) २ प्रतिपन्न।

पित्सन्त (स्र'० क्ली०) पततात्रेति पत (सलःपते रिद्धा। उण्रारथर) इति अधिकरणे सन्न-अत् इत्। पन्या, मार्ग, रास्ता।

पित्सु (सं० ति०) पत-सन-अभ्यासस्य लोपः, ततो सन्ननातु। १ पची, चिड़िया। २ पतनेच्छु, गिरनेको इच्छा
करनेवाला। पित्सु और पिपतिषु ये दो पद होते हैं।
पियोरा—एक्योराज का दूसरा नाम। पृथ्वीराज देखो।
पियोरागढ़—युक्तप्रदेशके कुमायू जिलान्तगंत एक थाना।
यह अचा० २८ १५ १६ ७० और देशा० ८० १८ ३० प्र्वे मध्य भेष उपत्रकाके पाददेशमें स्वस्थित हैं। नेपालप्रान्तसे मत्रुको गति रोकनेके लिये यहां एक दल गोरा
रहता है। एसुद्रप्रक्षे यह स्थान ५३३४ फुट कंचा है।
पिथोरिया—मध्यप्रदेशके सागर जिलान्तगंत एक राज्य।
भूपरिमाण ५१ वग मील है। इसमें २६ याम
लगते हैं।

१८१८ ई०में जब सागर जिला पेशवान हाथसे

स्टिश-शासनाधीन हुआ, उस समय राव रामचन्द्र नामक

एक दश वर्ष का बालक देवरी पञ्चमहल का भोग करता

था। १८१८ ई०में पञ्चमहल सिन्धियाको छोड़ देना

पड़ा और इनके बदलेमें रावको माताने लिये मासिक

१२५०) क०को हित्त नियत कर दो गई। उनको सत्युके

बाद रामचन्द्र रावने स्टिश-गवमें गढ़से मासिक हत्तिने

बराबरको सम्पत्ति मांगी। इस पर सरकारने रावको

पिथोरियाके साथ साथ १८ याम दिये; किन्तु उनसे

उपयुक्त याय न होनेके कारण इन्हें ७ याम यौर मिले।

इन सब यामोंमें पिथोरिया याम हो प्रधान है। यह

श्रचा० २४ ४ ७० और देगा० ७८ ३८ पू०के मध्य

घवस्थित है। यहां एक दुग है। सागरके महाराष्ट्र

श्रासनकर्त्ता गोविन्द्यक्तिते उसराविध इ एक राज-

पूर्तको यह ग्राम प्रदेशन किया । उन्होंने ही लगभग १०५० ई॰में यह दुग बनवाया। यहां प्रत्येक बहस्पति-वारको हाट लगतो है।

पिदड़ी (डिं॰ स्ती॰) पिही देखी।

विद्दा (दिं पुरु) १ गुलीलकी तांतमें वह निवाड़ भादिको गद्दी जिस पर गोलोको फॉकर्निके समय रखते हैं, फटकाना। २ पिंदी देखो।

पिही (हिं॰ फो॰) १ वयाकी जातिकी एक सुन्दर चिड़िया जो वयाने कुछ छोटी भोर कई रंगीको होती है। भावाज इमको मोठा होतो है। भपने चञ्च सक्षाव-के कारण यह एक स्थान पर चण भर भी स्थिर हो कर नहीं बैठता, पुरक्ती रहती है, इसीसे इसे 'पुरकी' भी कहते हैं। । २ बहुत ही तुच्छ भीर भगस्य जाव। पिधातव्य (सं॰ ति॰) भपि-धा-तव्य भपेरकारलीप:। भक्छादनीय, ठकने लायक।

विधान (सं क्लो॰) अवि-धा-ख्ट्। १ आच्छादन, आवरण, पर्दा, मिसाफा। २ छदन, दकन, दक्षना। २ किवासा। १ खन्नकोष, तसवारका स्थान।

पिधानक (सं•पु•) विधान-क। खन्नकोष, तलवारका स्थान।

पिन ( शं ॰ स्त्री ॰ ) शालपीन, लोई या पौतल शादिको बहुत छीटो कीन जिससे कामज इत्यादि नत्यो करते हैं। पिनकाना (हिं ॰ क्रि॰) १ ऊंघना, नींदमें श्रामेकी सुकना। २ श्रपोमके नशेमें सिरका सुका पहना, श्रपोमकी नशेमें सिरका सुका पहना, श्रपोमकी नशेमें सिरका सुका पहना, श्रपोमकी नशेमें सिरका सुका पहना।

पिनकी (हिं पु॰) पिनकनिवाला यफोमची, वह व्यति जो यफीमके नधीमें पोनक लिया करे।

विनिधन (हिं • स्त्री •) १ रोगी या दुर्ब ल बचे का रोना, बार बार घोमो भीर भनुनासिक आवाजमें राना, निक्रया कर भीर ठहर ठहर कर रोना, पिनिधन करके रोना। २ बचीं का भनुनासिक और भस्पष्ट स्वरमें ठहर ठहर कर रोनेका भन्द, रोगो या दुर्ब ल बचे के रोनेका भन्द, निकाय कर घोमे भीर घोड़ा इक इक कर रोनेकी भावाज।

विनविन हां (हिं॰ पु॰) १ रोगो या दुर्व त वालक, कम-जोर या बोम।र बचा। २ विनविन करनेवाला बचा, 'बंद वासका जो हर समय रोया करें। पिनिपनाना (हिं० क्रि॰) १ धे मी चावाजमें और दर्ज दन कर रोना, रोगो चयवा कमजोर बर्च का रोना, चिक्राकर रोनेमें घसमर्थ बालकका रोना। २ रोते समय नाकसे स्वर निकालना, पिनिपन ग्रव्ह करना।

विनविनाइट (इ॰ भ्रो॰) १ विनविन करके रोनेकी क्रिया या भाषा २ विनविन करके रोनेका प्रव्हा

पिनस ( सं॰ पु॰ ) पीनस देखो।

पिनसन (हि॰ स्ती॰) पेंश्रन देखी।

विनिधिन (हिं क्ली ) पे शन देखी।

पिनाक (सं • पु॰ क्रो॰) पानि रचित पनार्थात स्तूयते वा पाल वा पन शाका प्रत्ययेन निपातनात् साधुः (पिनाकादयथ । उण् ४।१५) १ शिवधतुः, सहादेवका धनुष जिसे खोरासचन्द्रजीने जनकपुरमें तोड़ा था, श्रजगव। २ शून, विशूल। ३ कोई धनुष। ४ नोलाभ्र, नोला अभ्यक, एक प्रकारका श्रभ्यका।

पिराकिन ( सं॰ पु॰ ) दिनाकोऽत्यस्येति इनि । १ थिव, पिनाकधारी, महादेव । २ रुद्रभेद । ३ एक प्रकारका प्राचीन बाजा जिसमें तार लगा रहता या और जी उसी तारको स्टेडनेसे बजता या ।

पिनाकिनो — दासिणात्यमें प्रवाहित एक नदो। यह नन्दोदुगंसे निकलो है। ब्रह्माच्छपुराणीय पिनाकिनो महास्थ्यमं इन पुण्यसिन्निकाका माहात्मय वर्णित है। पेनार देखो।

पिनस ( डि' ब्लो ) पीनस देखी।

पिन्ना (डिं॰ वि॰) १ जो सदा रीता रहे, रोनेवाला, रोना। (पु॰) २ धनुको। ३ पो'जन देखो।

विनो (हिं॰ स्तो॰) एक प्रकारकी सिठाई जो आटे या शीर श्रमचूर्ण में चौनो या गुड़ मिला कर बनाई जातो है।

पिन्यास ( मं॰ क्लो॰ ) अपि मतो विज्ञाती व्यक्तगन्धलात् न्यासा यस्य अपेरक्षोप:। हिन्दु, हींग।

पिन्ब (सं कि कि ) समयपदी, पिन्बति ते, पिणिन्न-को । सिम्बन, परिपूरण।

पिन्व ( सं ॰ ति ॰ ) पर्धाप्त, प्रमारित । पिन्वन ( सं ॰ क्लो ॰ ) यश्चनमं में व्यवहाय पालमें द, वह बरतन जिसका यश्चने कर्मों में इस्तोमाल हो । पिन्हाना ( हिं • क्रि॰ ) पहनना देखो। पिपितिषत् ( सं • ति॰ ) अतितुमिच्छतोति पत-सन्-ततः शतः । १ पतनिच्छ , गिरनेको इच्छा करनेवाला। ( पु॰ ) २ विडङ्गम, पची, चिडिया।

पियतिषु (सं पु॰) पतिसुमि च्छतोति पिपतिस् उंड (सना ग्रांसिनिक्ष उ:। पा ३।२।६८) १ पत्ती, चिड़िया। २ पतिच्छ, गिरनेकी ख्वाहिस रखनेवाला।

पित्रिमंट ( घं॰ पु॰) पुदोनेको जातिका पर क्यमें उसे भिन्न एक पौधा जो यूरोप भीर भमेरिकामें होता है। इसकी पत्तियों में एक विशेष प्रकारकी गन्ध और उंटक होतो है जिसका भनुभव त्वचा और जोभ पर बड़ा तीव्र होता है। इसका व्यवहार श्रीषधमें होता है। इसका व्यवहार श्रीषधमें होता है। ऐटके दर्म यह विशेषतः दिया जाता है। इसका पौधा भांगके पौधेसे बहुत कुछ मिलता जुलता है। टहुं नियां दूर तक सोधो जातो है जिनमें थोड़े थोड़े अन्तर पर दो दो पत्तियां और फूलके गुच्के होते हैं। पत्तियां भांगको पत्तियों को होती हैं।

पियरामून (सं • पु • ) विष्वलोमुल, पोयलको जड़ ! विषराची (डिं • पु • ) पोपलका बन, पोयलका जंगल। पिपली (डिं • स्त्रो • ) एक पेड़ जो नेपाल, दार्जिल्झ भादिमें चोता है। इसको लकड़ी बहुत मजबूत चोतो है भीर किनाइ, चौकठे, चौकियां भादि बनानको काम-में भाती है।

पिपाठक (सं ९ पु॰) पर्वंतभेद, एक पहाड़का नाम। पिपासत् (सं ॰ ति ॰) पा॰सन् ततः शहः। पिपासायुक्त, वंह जिसे प्यास सगो हो।

विवासा (सं स्त्री ) पातु मिच्छे ति पा सन् य तत्र छ। प् श्वाने च्छा । पोने को दच्छा । प्यास । पर्याय — हरणा , तर्ष , उपलासिका, ढाट , तृषा घोर उदन्या । भूख और ध्यास मनुष्यको स्वाभाविक हैं । २ लोभ, लांलच । ३ रोमभे द , एक प्रकार को व्याध । सुत्र तमें इसे ढण्णा सोम कहा है । इसे आ पानो पोने से छित न होने को हो हर्षणा कहते हैं । सं चीभ, घोक, त्रम, मद्यपान, कच, धम्ल, ग्रुष्क, उप्ण और कट, द्रव्यक खाने, धातुच ध सं से तापसे पितत चौर वायु हु हि कर जलोय आ तुवाही सोती को दूषित करता है । स्रोतपथको

दृष्ति होनेमे अत्यन्त व्याम लगतो है । यह सात प्रकार वा है। विशेष विवरण तृष्णामें देखो। पिपासावत (सं॰ ति॰) विपासः विद्यतेऽस्य, मतुप् मख व । विवासित, विवासायुक्त, प्यासा । पिवासित (सं वि वि ) विपासा याता अस्येति पिवांना तारकादिलादितच् । विपासायुक्त, त्विवत, प्यासा। विषास (सं • वि • ) पातुमिक्कः पा-सन छ । पानिकः त्वित, प्यासा। पर्याय-त्वित, श्रोर ृष्णकः। पिपिसी (सं ॰ स्त्री॰) विवीसिका, चौंटी, चिडंटी। पिपोतक (सं पु॰) एक ब्राह्मण। इन्होंने पिपोतको द्वादशीका व्रत पहले पहल किया था (भविष्यपुराण) विपोतको (सं क्ली ) विपोतको ब्राह्मणविश्रोधः प्रव-त्तंकतयाऽस्यवंति, श्रच्, तती गौरादिलात् डोष्। वैशाखमासकी शक्ता दादशी। इस हाटग्रीके दिन पिपोतको दादशीका वतातुष्ठान करना होता है, इसीसे इस वतका नाम पिपोतकीवत भविष्यपुराणमें विघोतकोत्रतका विवर्ण इस प्रकार लिखा है ---

यतानी कने नारद्ये पूछा था, 'प्रभो! पहले किस महात्माने इस पिपोतको व्रतका अनुष्ठान किया तथा इसका पिपोतको नाम हो क्यों पड़ा और इसका विधान किस प्रकार है ? क्षपा कर कहिये।' इसके उत्तरमें नारदने इस प्रकार कहा था, —

"पुराकालमें पिपोतक नामक एक धर्म परायण क्राह्मण रहते थे। वे घरण्यमें रह कर सव दा धर्माचरण किया करते थे। बहुत दिन हुए उनको मृत्यु हो गई। यमदूतगण उन्हें यमालय ले गये। वहां वे पापियों को बहुत तरहको यन्त्रणाएं भुगते देख मर्माहत हो पड़े। उस समय उन्हें बड़ो प्यांत लगो, इसिलये उन्हों ने किह्नरों से जल मांगा। किह्नरों ने उनको बात पर कुछ भी ध्यांन न दिया, वरं वे उन्हें बहुत तकलोफ देने लगे भीर बोले, 'तुमने ऐसा कोई पुण्य नहीं किया जिससे तुन्हें यहां जल मिल सर्क देस पर ब्राह्मण प्याससे कातर हो भारतीन देश कोर बोली, 'शाह्मण प्याससे कातर हो भारतीन वरने लगे।' यम उसी समय उसके समीप पहुं से भोर बोली, 'शाह्मण]

वर्षी रोता है ! इस पर ब्राह्म यमगत्रका स्त करने संगै। स्तवसे सन्तुष्ट हो कर यमने कहा , ब्राह्मण ! में तुम्न पर प्रसन्न हूं, ग्रमिलवित वर मांगो। ब्राह्मण विनीतभावसे बोले 'प्रभो! यदि ग्राप मुक्त पर प्रसन्न हैं, तो सुक्ते जिससे थोड़ा जल मिले, वही छपाय कर दीत्रिये।' यमराजने कहा, तुम घर जा जर एक व्रतका प्रमुख्यान करो छमीसे तुन्हारा जलाजन्यक्लेश दूर हो जायगा। वतका विधान इस प्रकार है, वे ग्राह्ममासकी ग्रम्लाहादशी वे खानो तिबि हैं। इस हादशोमें सुंशीतल जल हारा विखास्तान भीर यशायित छनकी पूजा कर ब्राह्मखीको जलपूर्ण कलसदान करना। इस व्रतके प्रथम वंघ में चार कुका भीर कुकार्क मुखकी शुक्लवस्त्र हारा धाइत कर छम्में लक्षण भीर यञ्जीपवीत संयुक्त करके दान करना होगा।

हितोय वर्ष में 'द कुका, दिंध पौर गर्क रासं गुजा करके, दितीय वर्ष में १२ कुका तिलमोदक साथ पौर १६ कुका दुला दुला तथा कर्छ के साथ ब्राह्मक तो दान देना। इसके साथ भोज्य पोर यथा गर्त दिलांग भी छन्हें देनी होगी। यह जेत चार कर्ष में समाप्त होता है। यमके कथना ने साथ पोछ ब्राह्मक पन्तकां कर्म इसके जा कर परम वे खाव पदकी प्राप्त हुए। विधीतक ने पहले पहल इस जतका पनुष्ठान किया था, इसी से इस जतका पियोतको जेत नाम पड़ा है। जो स्त्री वा पुरुष इस जतका पनुष्ठान करता हैं। जो स्त्री वा पुरुष इस जतका पनुष्ठान करता हैं। जो स्त्री वा पुरुष इस जतका पनुष्ठान करता हैं, वह इस खोक में पुत्र पौतादि धनसम्बत्ति पौर पन्तकाल स्वयं लोक में परममकि पाता हैं। उसे कहीं भी कर्स कर्ष सुगतना न पन्ति गा।"

वतप्रतिष्ठाके विधानानुसार इस वतकी प्रतिष्ठा करनी होती है। रहुनन्दनने तिथितस्वके हाटगी क्रत्यमें इस वतकी व्यवस्थादिका विषय निर्देश किया है। व्रता-नुष्ठान करके व्रतको कथा सुननी होती हैं। विहतारके भयसे यहां व्रतकथा नहीं सिखी गई।

पियौंसक (सं• पु॰) पपियौंसतीति, पपि-पोस स्तकाने-स्तस, पपेरकाप:। पीसक, चौंटा, चिष्ठंटी।

विषोलिक - जातिमें द । महाभारतके सभापक (५३ अ०) में लिखा है, कि के सामके निकंड रक्का वास है । वे लोग खानोंकी खोंदं कर सोना निकासते हैं। पुराविदींके मता-तुसार स्वयं-उत्तीसनकारी जिसालयवासी प्राचीन भीट जाति ही इस नामसे प्रसिद्ध हो।

पियोलिका (सं • क्को •) विषोत्तक् -टाव, टापि चत इत्वं। होनाङ्गो, चि उटौ। संस्कृत पर्याय—विषोत्तिक, विषोत्त, विषोत्तक, विषोत्ती, पिथिती, होरा।

> "जुत्वा तु याच्यमानां तां कुद्धां सूक्ष्मिपेपीकिकाक् । जहादतो महाहासभक्त्मादेव चाहसत् ॥"

> > (इरिवंश २४।४)

पिपोलिकाकी कीटजातिमें निनतो की गई है। प्रक्रम रेजीमें इसे Ant कहते हैं। एतिक घरवी—नाम्बा; फरासी—Fourme; पारस्य चौर मसय लमुत्; तामिल—यारम्, इस्मूं। तेक्कू—चिमा; तुर्की—नेमल; हिन्दी-चिंडँटो। बहुत पहलेसे ही प्राचीतस्वविद्गव पिपोलिका जातिका परियम, एहिन्दीता, कार्यं तत्परता चौर मितव्ययिता देख कर विमोहित हुए हैं। तभीसे भिन भिन व्यक्ति भिन्न भिन्न जातिकी कार्यावकीके जपर दृष्टि रख कर जोवतस्वमें वे सक विवय सिपिवह कर गरी हैं।

इस विमानका कि के भिन्न भिन्न च ग्रीमें कितनी जातिकी विवीसिका है, उसका निषंय करना कठिन है। मन्द्राजके सुविश्व डाक्टर जर्डन (Dr. Jerdon)-ने एकमात दिख्य भारतमें हो ४० विभिन्न प्रकारको# पिपोलिका भोका चलेख किया है। सिंडल ही उने पश्चिम यंत्रसे भीर कलम्बोदे चारों घोरसे संग्रह कर प्रायः ७ विभिन्न जातिकी पिपीसिकाः एम निटनर साइव ( M. Neitner )-ने बालि नके जाट्यरमें मेज दो थी। डाक्टर जर्ड नने प्राचीतस्वविद् बींफो और सेण्ट-फार्गी (St. Fargeau )-का पदानुसरच करके इस कीटकी प्रधानतः चार चे चियों में विभन्न किया है। श्म Les myrmicites-इस जातिकी पिपोक्तिका स्त्रीजातीय हैं। इनके इंक होते और स्टरके प्रश्न भागमें दो पन्नि रहती हैं । २य Ponerites-ह त संवृत्त स्तीजाति, उदराद एक विश्वविधिष्ट है। ३य Les Formicites-इंकविशीन एक ग्रन्थिक स्त्री जाति !

<sup>+</sup> Annals of Natural History XVII.

४य भारतीय नानाजाति, यह उन्न तीन स्रेणियों के भन्तभुन्न नहीं हो स्वती।

यह कीट जाति किम प्रकार अंड पारती श्रीर सन्तानादि द्वारा सन्तानीत्पादन करती है, जब तक यह मालूम न ही जायगा, तब तक उनके परिश्रम, श्रधा-वसाय श्रीर विभिन्न कार्याव लीके प्रकाततत्त्वका निरूपण करना बहुत सुश्किल है।

सभी खेलियों की विवीतिकाके सध्य पुरुष, स्त्री भीर नपुंचका के भेदि से तीन भाग हैं। सधुमि जिकाकी तरह इस जातिक नरको चार पंख होते हैं। मादाकी पंख नर्से बढ़े होते हैं \*। नपु सकागण पचिविहीन हैं भीर साधारणत: कम वारी भीर धाली (Nurse ants) नामसे परिचित हैं। निटार्कण ग्रीसकी श्रवसानसे ले कर श्रस्तके शेष तक किसी समय यदि एक बल्भीक (Ant-bill)-वा पराचा की जाय, तो उसके मध्य कितने पंखदार नर त्रीर मादा तथा कितनी पंखहीन पियोलिका नाना कार्यों में अस्त टेखी जाती हैं। नर चौर मादा जातिकी पिपीलिकामें मधूमक्छीकी तरह राजा और रानी तो तुझी है, पर वे सब दा अपने घरके भीतर नजरबंदी रहते हैं। नर घरके बाहर श्राभी सकता है, पर मादा वह भी नहीं। जब कभी बदमीक की एक जगइसे दूसरी जगह ले जाना होता है, तब नपुंसक कीट प्रहरीक्रपमें छनका पदानुसर्ग करते हैं। यदि कीई भूनेसे प्रथम साथारणके प्रजातसारसे घरशीमाके बाहर निकल पाव, तो सतक प्रहरीकी कार्यकारी पिशैलिकाशों के काथसे उसका निस्तार नहीं। तीन चार प्रहरी मिल कर जिस किसी छपायसे क्यों न हो, छसे पैर, पंख श्रादि पकड कर खींच लाते हैं।

जब पचयुत्त वीटको संख्या अधिक रहतो है, तब कोई दूसरा छपाय न देख व रास्ता छोड़ देते हैं। नरकी भपेचा मादाका स्वथम ही इस प्रकार है, कि वे गिर्म थी होने पर धपना घर छोड़ कर बाहर निकलें जाती हैं, फिर छोट कर नहीं आतों। गिम खोने बाद एक एक कर नर कीट भी बहमीक छोड़ देते हैं। धीरे धीरे वह बदमीक बिलकुल गून्य हो जाता है, इस कारण बदमीक बाहर जब मादा गम ग्रहण करती हैं, तब प्रहरी विश्रेष सतक तासे छन्हें घर ले आते हैं। जो सब गिम भी पिपीलिका प्रहरीक आयत्तसे बाहर हो जाती हैं, वे एक दूसरा घर बना लेती हैं। गर्भाधानक बाद नर-कीट मर जाता है अथवा छसके पंख आदि भड़ जानेसे वह बिलकुल सामर्थं होन हो जाता है। ऐसी दुरवस्थामें रहने पर भी अमग्रील नपुंसक कीट छसे बदमीकमें नहीं ले जाते।

माटा पिपीलिका एक साथ बहतमे अ'डे पारती हैं। **उनके अंडि अन्यान्य कीटोंकी तरह राल जैसे** पदार्थीसे संयुक्त नहीं रहते। गर्भियो प्रांड देनेके पहले जो स्थान पसन्द करती है, वही एक गष्टा बना कर उसे गरम बनाये रहती है। ये प्रत्यन्त सुखी जगह पर अंडे नहीं देतीं। स्थानकी शुंकता निवन्धन अथवा स्य के उत्तापसे पोके डिम्बने मध्यस्थित क्रसम सुख जाते है। इसी भयसे वि डिम्बको अपे चाक्तत गोली जगह पर ले जा रखती हैं। डिस्बने फ टनेसे जब जीव कीट बाहर निकल याते हैं, तब इस प्रकार जलवायुके उत्ताप श्रीर सूर्य किरणसे उनकी रचा करना माताका एकमात कत्त व्य कर्म है। विशेष सावधानी नहीं रखनेसे सन्तान नष्ट ही जानेकी स्वावना रहती है। डिब्ब-प्रसवके पहले न तन बास्खान बनानेक समय धार्ता-पिपोलिका-से सम्रायता नहीं पाने पर भी गर्भिणीको स्वयं सभी कार्य करने होते हैं। इस प्रकार सभी जगह प्रसुत वीटोंके भरणपीषणका भार धातीके जपर सी'पा जाता है, किन्तु जर्डा धार्ती-पिपोलिकाका ग्रमाव है, वर्डा माताको ही उनकी सेवा करनी पड़ती है।

कबूतर श्रादि पिचयोंको तरह ये भी घेटके भीतरें पे एक प्रकारका तरत पदाथ निकास कर शावकीं को उदर पूर्ति करती हैं। शावक कीट इतने सुधातुर रहते हैं, कि सभी समय वे मातासे उक्त तरलप्रदार्थ ग्रहण करते हैं। इनीसे गर्भ णोको सब समय अपना उदर रसपूर्ण रखना पड़ता है।

<sup>#</sup> पहले विद्वास था, कि किसी न किसी समय सभी पिथी-लिकाओं के पर निकलते हैं। किन्तु हुनरसाहबने लिखा है, कि सबसे पहले माहाके पर निकलते हैं, पर पीछे ने गिर पहते हैं। Eng. cyclo. Nat. His. I. 217

गभ कोट जब बढ़े होते हैं, तब हरिद्राम खेतवण्यं के एका भिक्तांवत् पदाध द्वारा जीके घाकारमें घपने खिये बहुत-सी गोसो बनाते हैं। हिम्ब घघवा गभ कीट-की तरह उन गोलियों को मध्यस्व पियोलिका भो बहुत यत्नसे उत्ताप भीर हिमके समय धातो कीटसे रचित होती हैं। अमन देशमें ये सब गोलियां पालित पचियों-को खिलाई काती हैं।

रत्तवण विपोसिका (Myrmica rubra) चौर धूमरवण विपोसिका (Formica fusca साधारणत: उद्यान तथा चे ब्रादिमें देखी जातो हैं। ये सचराचर एक स्थानसे दूसरे स्थानमें भवना घर छठा ले जातो हैं, किन्तु जरदवण की विपोसिका (F. flave) और काछ-विपोसिका (F. rufa कभी भो भवने पूव वासकी नहीं कोइतों। एक ही बदमीकां दाश्व वव तक रहती हैं।

अच्छी तरह गरमी पर चाने (in due degrees of temperature), डिस्ब, गभाँकीट चौर गोबीकी रचा करने, उन्नारित रासक सवन श्रीर यथासमय गीसी-के कोष्से गर्भकीट को बाइर निकालनेके धात्री कीटके भीर भी नाना प्रकारके काय हैं। बह्मी कते मध्य ऐनी चतुराई से रास्ता, मीड़ी, वास्टह भादि बनाती हैं, कि देखनेंसे ही चमकाृत होना पड़ता है। प्रत्येक धरमें शीढ़ी सभी रहती हैं। राइन नदीके तीरवर्ती तृपाच्छादित बदेश (heath)-से F. Sanguinanai नामक एक जातिकी पिवीसिका १८३२ ई॰ में बुक्त ती एक साई गई घो। ८ बुच खोद कर उनके घरमें देखा गया, कि प्रत्ये व घरमें १ से ३ इच्च लम्बी सीदी है। शीतकासमें से कोई काम नहीं करतीं। इष्टिका जल जिससे छनके घरमें झुसने न पावे, इस भयसे वे घास द्वारा रास्ता बन्द कर देती हैं। शीतकालमें ये भपने घरते सध्य ऐसे निस्तासायमें रहते हैं, कि किसी चीजरी भाइट पहुंचाने पर भी वे नहीं खठतीं। घास-को वे अपने बक्सीक के सधा इस प्रकार सजाये रहती हैं, कि उसे देखनेसे ही सूत्रधरींके काक्कायकी कथा याद भा जाती हैं। बाठचिंउटी भीर 'एमे एट' (Emm. ent = F Fuliginosa) नामक क्राण्यकी एक प्रकारको विवीलिका है जो हजकी डालमें गड़ा बना कर

अपना घर बनातो हैं। डालके भीतरने वरीका परस्पर व्यवधान एक मक्का कागजकी तरह पतला रहता है। वे वहें ही की ग्रनसे दांत गढ़ा कर काठ खोदते 🕏 । भार-तोय कृष्ण पिपोलिका (Formica compressa) भीर बानवर्ष को पिपोनिका (F. smaragdina) भी कमर श्रन्यान्यकी भपेचा बढा भीर पृष्ठदगढ सीधा होता है। किसोके एष्टमं कांटा, किसी जातिके पृष्ठमं चित्र चित्र चित्र रहता है। मलय द्वीपपुन्तमें संसवसकी जो पिपोलिका (Ecophylla smaragdina)पाई जाती है उनकी आसति सवींसे वहां होता है और टेखनेसे ही वे परिश्रमी और चतुर सालुस पहतो हैं। जमीनर्न भंदर घर बनानेके सिवा वं बहत-क्षो पत्तियों को एक साथ मिला कर उसीके अन्दर अपना सुन्दर घर बना लेती हैं। भाम, जासून, कटहल, लोचा ब्रादि पेडी पर सचराचर इनके घर देखने-में यात है। यदि कोई पेंड पर चढ कर उनका घर नष्ट करदे, तो वे दल बांध कर बाहर निकलतीं और श्रातनायी पर टूट पड़ती हैं।

पूर्वित प्रकार के घिलाने पुष्य भिन्न ये कभी कभी भुण्डका भुण्ड मा कर निकटनर्ती दलके साथ युद्ध करती हैं। (Wood Ant, Amazon Ant (F. rufescens) भीर राइन तीरबर्त्ती Sauguniary Ant वियोष समरदल हैं। लड़ते समय ये निपलियों पर इस प्रकार टूट पड़तो हैं, कि छनके सुखपे जो निषात रस निकलता, उनसे निपल दलको कितनो मरो पिपोलिशाएं देखी गईं हैं। कभी कभी तो ये युद्ध ये प्र हो जाने पर निपल्य दलसे क्रोतदामके लिए डिम्ब भीर गोली बादि छोन लातो हैं। भाग जानके छरसे ये बड़ी बड़ी पिपोलिकाको नहीं खाती।

पिपोत्तिकागण साधारणतः सतकोट, मिलका, पशु, पन्नो, सरीस्पादिका मांस खातो हैं। यलावा इसके फलादि सभी चाहाय द्रश्य इनके भन्ना हैं। मधु वा मिलान इनका सब प्रीतिकर चाहार है। ईख चौर वे बाजातोय ढण ( Honey dew )से ये मधु संग्रह करती हैं।

टिडडोकी तर ह विपीलिका भी आकाशमें उड़ती देखी गई हैं। डा॰ रोगेटने लिखा है, कि कभी कभी इतनी

सकते।

पियोखिका भाकाशमें चड़ती देखी जाती हैं, कि वे एक बड़ी बाबी घटा-सी मालूम पड़ती हैं भीर जिस देशमें जा पड़ती हैं, वहां बहुदूरब्यापी स्थान भपना सेती हैं।

जम न-परिष्ठत Gleditschन अपने 'बार्सि न विश्व-विद्यालयका इतिहास नामक ग्रन्वमें १७४८ ई॰की लिखा है, कि इस समय समनिमें संख्यावप की एक टल पिपीलिका स्तन्धाकारमेशिन्यमार्ग हो कर उड़ी थी। जब वह स्तमा वहत जवर बना गया, तब विपोलिक:-बन्दकी अत्यासर्य पाध्यन्तरिक जातिसे प्रकस्पित हो कर वह सोमगिर (Aurora borialis)-की तरह चमकीला टिखाई टेने समा । ब्रेसको नगरके धर्म याजक Mr. Acolutteन इस प्रकार एक भीर श्रेणोबद पियोलिका-की गतिया सब का किया है। वह देखनेमें ठोक एक धूमस्त्रभावे कैसा था। जब वह स्त्रभा निकटवर्सी गिर्जीघर भीर भडासिकाके जपर ट्र पडा, तब एक एक जगह घोकके घोकमें विपीशिका पाई गई घो। डा॰ चाल स रेगर ( Dr. charles Rayger ) Ephemerides नामक जमें न प्रवर्गे पोसेन नगरसे दानियुव नदी। तीर तक एक पिपोक्षिका श्रेषीका गमनहत्तान्त निख गर्थ है। पोसेन नगरमें ऐसा पिपोसिका-पात हवा था. कि प्रत्येक कदमसे ३०।४० पियोसिकाको कुचले बिना कोई भी घरसे बाष्ट्र न निकल भने घे। १७८० ई॰ को मार्ग्टिपिन्र (Montpellier) नगरमें दिनके समय इसी प्रकारका एक भीर इच्च देखा गया था। सन्ध्रा-के समय क्रमगः व**द स्तक्ष टूट कर भू**मिसात् हो ग**ा** या। वे सब पिपौलिका Formianigra श्रेणोभुत थे। अक्रालमें कभी कभी पंखदार एक प्रकारकी विपोलिका भाकाशमें उडती देखी जाती है जो बादबा पीका नामसे प्रसिद्ध है। जब ये जपर छठती हैं, तब काकादि पश्चिगण एन्हें पकड़ कर खाते हैं। जो घंरके मध्य जा पडतो हैं. वें भी प्रहीपके जपर पड़ कर जीवन गंवाती है। जहा-वत भी है. कि 'बींटीके पर निकले और मीत शाई ।'

सुत्र ति विचा है, कि विपोशिका छ: प्रकारकी है--स्थ लगीय, सम्बाहिका, ब्रह्मणिका, प्रङ्गु लिका, कपिलिका भीर चित्रवर्षा। इन सब पिवीसिकाभीके छ सनेसे स्वयय, बन्न स्पर्ध की तरह दाह भीर मोय मादि छपट्ट होते हैं। ( प्रश्नुत करपस्था प्रभ ) पिपोलिकाभुक, — स्वनामख्यात चतुष्याद जन्तु विमेष । प्राणीतस्ववित् पण्डितोंने इन्हें जीवजगतके Myrmecophaga सेपीभुक्त किया है। प्राक्तिगत साह्यके भेदिसे इनके मध्य फिर तीन स्वत्य जातियां हैं। साधार्यतः पिपोलिका द्वारा जीविका निर्वाह करनेके कारण इनका यह नाम पड़ा है। भेक, सपं, टिकटिकी मादि सरोद्य तथा कोई कोई पची पिपोलिका भच्य करता

हैं, इस कारण छदें इस श्रेणोको श्रन्तभूता नहीं कर

.....

एशियाखण्ड, श्रिका श्रीर भारतवन में श्रीर भी एक स्वतन्त्र पिपोलाभुक् (Manis pentadactyla = Pangolin) नाति हैं जो एक दन्त (Edantata) से पीभुक्त मानी गई है। भारतवन में हिमालयके निम्नितम प्रदेशमें श्रीर एक्यदोप में इनको संख्या यधिक है। सूर्याख्यके बाद ये जन्तु वाहर निक्नते हैं, इस कारण कोई इन्हें देख नहीं सकता। श्रीकवीर प्रवेकसन्दरने जब भारतवन पर पाक्तमण किया, एस समय उनके साथो इनियन (Aelian)ने इस प्राणीको देखा था। भारतके नाना ख्यानीम इनको विभिन्न नाम हैं। बङ्गालमें — वज्र कोट; मलय — तङ्गिक्त, तरिङ्गिलन्, पङ्गिलनं ; तेलगू — प्रियाले रे प्राणीको — Scaly Ant-eater वा Pangolin। पाङ्गिकन देखो।

वर्ता मान भिन्न भिन्न पिपी जिना मुक, श्रेणीको सिस्तालको पालोचना करने पे यह देखा जाता है, कि भूगम निहित Magatherium, Megalongri फौर Mylodon को प्रस्तरास्थिको साथ दनका प्रनेक साह्य देखा जाता है। इस लुस जीवजातिका आक्षतिगत साह्य देख कर बहुतोंने दकें भो विपो जिका मुक, श्रेणीवद किया है। प्रमे दिका प्रदेशमें जो सब विपो जिका भुक् देखनेमें प्राते हैं उनके मध्य Myrmecodophaga jubata श्रेणो की सर्वापेचा बड़ो है। प्रस्ताल जोग दक्षें प्रकार के अपने को स्वापेचा बड़ो है। प्रस्ताल जोग दक्षें प्रवापेचा जोग को प्रस्ते के स्वापेचा वहा है। प्रस्ताल को स्वापेचा को स्वापेचा को स्वापेचा कर स्वाप्त के स्वाप्त का स्वाप्त स

१३॥० दख भीर चच्चु पर्यं न्त १०॥० दख कोता है। चच्चके ठोक नीचे इनके सुखकी परिधि १४ इच्च है। किन्तु इस जगडरे सुखविवर कोचाकार होता गया है। सुखायको परिधि ५।० इस है। दनके सामनेके टोनी पैर वस भीर पीके के भास को तरह चिपटे थोर छोटे होते हैं। इसीसे खड़े होनेने समय स्नाधको ज'वाई ३।० फुट भौर चूत इकी अंचाई २ फुट १० इख डीती है। कान कीटे भौर गोल तथा चचुकोटर प्रविष्ट भीर पच-विद्यीन होते हैं। मस्तक से लेकर नासाय तकका भाग ष्टाधीकी मृंड्वे जैसा दोता है। सुखविवरका व्यास १ इञ्चरे प्रधिक नहीं होगा। दोनी चित्रकास्त्रि समान रधती हैं। जिल्ला मांसल भौर गोसाकार है, बाहर निकः सने पर इसकी लखाई १६१८ इस टेखी गई है। पैर को चारों छंगलो ससमान और विश्वेष छपकारी नहीं हैं। गरोर चौर पूंक देखनेसे ये न्युफाडण्ड से गड़ कुत्ते -के जैसे मालूम पहते 🕏।

ये साधारणतः निरोड शौर पालसी होते हैं, हमेशा निद्रांमें हो दिन बिताते हैं। निद्राकालमें ये लोमके मध्य नासाय किपाते भौर गरीरको पूंकसे ढंक लेते हैं। इनके केवल एक सन्तान होती हैं जो हमेशा माताक पीके पीके चलते हैं। वानरादिकी तरह इनके दो स्तन होते हैं। श्रमे रिकाके पारागुई राज्यमें कोई कोई इन्हें पालते हैं। श्रमे रिकाके पारागुई राज्यमें कोई कोई इन्हें पालते हैं। यूप, रोटी शोर कोटे कोटे मांसके टुकड़े खिलाकर स्पेनदेशों श्रमेक पश्च भोजे गये थे।

दिचिष भमेरिकाक क्लाम्ब्याचे ले कर पारागुई तक तथा भटला पिटक एमुद्रतटचे ले कर भान्दिन-पर्वतः मालाके पाददेश तक कलपूर्ष खानोमें इनका बास है। इनकी गति मन्दर थोर टोटुल्यमान है। मस्तक इनेशा महुका रहता है, मानो किमीकी तकाश कर रहा है। पूंछ पोछेकी भोर सम्बभावमें सटकी रहती है जो भाड़ का काम करती है। इस कार्य शिकारी उनका पटानुसरण करनेमें सचम है। ये न तो सरपट टोड़ते भीर न द्रच पर चढ़ ही सकते हैं। शिकारी से भाकान्स पश्च जब टीड नहीं सकता, तब पिछले पैर पर भार दे कर भाव की तरह खूम कर खड़ा हो जाता है थोर जो भाततायी पश्च है वह मनुष्यको सामनेके एंजिसे इस

प्रकार सजब ती से पजड़ता है, कि उसका निस्तार नहीं। इनका मांस सुस्तादु होता है। मार्कि वनिशे नियो घीर यूरोवीयगय भी इनका मांस बड़े चावसे खाते है। इसमें समनाभिकी तरह एक ती ब्रगन्स है।

तमन्दुभाजाति ( M. Tamandua ) भपेचालत कोटो होता है। भाजति ठोक विद्याल सो है। गरोरके रोएं कोटे भौर भमकी से रेगमके जैसे लगते हैं। सुकांग को भाजति है एका, पर वह बहुत कुक देशीय ककूंदरसे मिलता जुलता है। इनके मुखसे ले कर कार्ण तक ५ इस, मुखदिवरसे गुज्जदेश तक २ फुट २ इस, पूंछ १ फुट ४॥ इस हैं। कार्ण के निकट इनके मस्तक को परिधि प इस्ते हैं। भांख कोटो, मुंबर्ण विवर कोटा भौर गोल होता है। चारों पर कोटे भौर इष्टपुष्ट होते हैं। गरोरसे तोत्र गन्ध निकलतो है को बहुत दूर तक फेल जातो है। बे जिलवासी प्रत्त गोजसे तमन्दुभा नाम रखा गया है। फरासी नाम Fourmillier भौर भक्तरों नाम Little Ant-bear है।

दो पङ्गु विविधिष्ट पियो विकासका (M. Didoctyla) सबसे छोटा होता है भीर बहुत जुक यरोपीय काठविद्रावरी मिलता जुलता है। इसके विक्र से रमें चार नख भीर सामनीमें केवस दो नख तथा संगसी देखी जाती है। शरीरकी पालति तमन्द्रपा सी शोने पर भी मुखाक्तति में हो सी शोती है और सारे गरीरमें बड़े भीर वने रीगटे रहते हैं। सुखायरी गुम्न-देश ६ इच्च जम्बा है जिसमें २ इच्च के करीब मस्तक है। पूंक लगभग । रच लखी चौर सुंड़ाकारकी होती है। यांख छोटी, नाप विवर छोटे घौर रोए से उने रहते हैं। चारों पैर छोटे भौर हट होते हैं। पैर अपेकाक्षत चिपटे दोख पढते हैं। इनमें चार स्तन हैं जिनमें से दो वश्व पर भीर दो उदर पर रहते हैं। प्राचीन वृक्षके कोटरादिमें इनका वास देखा जाता है। ये केवल एक वच्चे जनते हैं। भाक्रमणके समय ये विद्यले पर पर खडे हो कर सामने वैरके नखरे भाषात करते हैं।

पियो जिकामध्य (सं• क्ली•) पियो जिकाया मध्यमित्र मध्यं यस्य। चान्द्रायणभेद।

Vol. XIII. 136

पियोखिकामाळ तादोष (सं॰ पु॰) एक बालरीग जो जब्म के दिनसे ग्यारहवें दिन, ग्यारहवें महीने या ग्यारहवें वष होता है। इसमें बालक को जबर होता है और उसका श्राहार इट जाता है।

वियोजो (सं • स्त्रो •) अपि योजतोति योज अच्छ , अपेर-क्रोवः, तनो गौरादित्वात् इतोष् ! वियोजिका, विउंटो, चौंटो ।

विप्रिच्छिषु (सं ० ति०) प्रष्टुमिच्छुः, प्रच्छ-सन्, सम्रन्तात् ভ। जिज्ञामा करनेमें इच्छुतः।

विषाका (सं० स्त्री०) पची, चिड़िया।

पिपाटा (सं॰ स्त्री॰) खाद्यद्रश्यविशेष, एक प्रकारकी सिठाई। पर्शय—गुड्यक रा।

पिपास (सं कती । पियत इति पा अलच एवोदरादिलात् साधु: । १ जस, पानो । २ वस्त्रखण्डमेद । (पु०)
पिपासं जलं सिच्यमानले नास्यस्य मुलाच्छेटे इति
पिपास प्रगोदिलादच । ३ पष्डत्यहच, पोपज्ञा पेड़
(Ficus religiosa)। इस हडत् हचना इस देशमें
देवताको तरह पूजन घीर धादर होता है। बहुत बचपनसे ही हिन्दू वालिकागच पोपलके पत्तिको सिर पर
रख कर व्रतका पासन करती हैं। वै शाखमें जब कड़ी
भूप पड़तो हे, उस समय सब कोई तुमसो और पो। लके पेड़में जस देते हैं। पुराचमें भो इस हचके सम्बन्धने
पनक प्रवाद लिखे गये हैं। बालखिल्य मुनिने कड़ा है,
कि श्रम्बत्यके माथ तुनसीका विवाह हुआ है। यहो
पीपल देवताशीकी शापान्तरित म दिते हैं। देवताशीने
किस प्रकार सम्बत्यम् दित यहण की, श्रम्बत्य शब्दमें
उसका विश्वेष विवरण लिखा जा चुका है।

अइवस्थ देखो ।

बेल, अध्वस्य, निम्ब, आमनकी भीर वट यहा पञ्चवट हिन्दू के पूक्तीय हैं। पश्चिमाञ्चनमें पिप्पल, गूनर, वर-गद, पाकह भीर आम्ब यहा पञ्चक्त से हा माने गये हैं। धम प्राप हिन्दू गया पीपसहत्त्वका ५ वार भीर रमणीगण १०८ बार प्रदक्तिया करतो हैं। उनका विश्वास है, कि इसकी जड़में ब्रह्मा, कालमें विष्णु भीर गङ्गादेवी, डासमें महादेव और प्रवादिमें देवगण विराजमान हैं। हिन्दू लोग इस इसकी इतना प्रवित्र मानते हैं, कि उनके घरके

जवर यदि यह उत्पन हो, तो कोई भी उसे काटनिका साइस नहीं करता। इसके रोपण करनेका प्रचय पुण्य लिखा है। प्रवाद है, कि इस लोक में प्राथाय विचने क्वाधातलमें जिस प्रकार मानवगण खड्कस्ताने भ्रमण कर सकते हैं, उसी प्रकार वयन कर्ता मृत्युक बाद यम-लोक जाते समय विराम और विश्वाम से खिष्ध हो निय-न्द्रसकाशमें पहुंचेगे। यसलोकका निदार्ण उत्ताप वायन्त्रणा उन्हें कू भी न सकीगी। पद्मपुराणके प्रनु-सार पाव तोके शापमे जिस प्रकार शिवको बरगद भौर ब्रह्माको पाकडके रूपमें अवतार लेना पड़ा उसी प्रकार विशाको पोपलका रूप ग्रहण करना पड़ा। भगवट्ः गीतामें भी त्रीक्षणने कहा है, कि हचींमें सुभी पीपन जानी। हिन्दु-लोग इसको सक्तडी असाना वा काटना पाप समभाते हैं। दो तोन विश्रेष म स्तारीं में जैसे, मकानको नोवे रखना, उपनयन पादिन इसको लकडी काममें लाई जाती है। बौद्ध लोग भी पौपल की परम पवित्र मानते हैं क्यों कि तुदको संवोधिको प्राप्ति पीपलकी पेड़ ने चे ही हुई थी। यह वच बीधिद्र म नामसे भी प्रसिद्ध है।

यह हच ज चाईमें बरगदक समान ही होता है, परइसह उमका तरह जटाएं नहीं फुटतों। पत्ते इसर्क गोल होते हैं बौर भागिको भोर लम्बो गावदुम नोक होता है । इसकी काल सफेट भौर चिक्रनी होतो है। कालमे एक प्रकारका लसीला सफीद द्ध निकालता है। इस दूधमें तोसोका तेल ग्रोर धूना मिला कर पांच सिनट तक श्रांच पर चढ़ाने से जो गाढ़ा दूध बनता है उसे चिश्लीमार अपने काममें लाते हैं । पेडके नीचे धुनेकी तरह गोंद निकलता है जो लाहकी तरह होता और चौठो आदि साटनेके काममें आता है। खण कार अलङ्करादिने मध्यस्थित छिद्र वा पोल स्थानको भरने तथा इस्तिदन्तका टाग उठानेमें इसका व्यवहार करते हैं। इनको छाल भौर पत्तियां चमड़े तथा कभी कभी तसर, रेशम और पश्रमीने र गाये जाते हैं। इसके रेशको फिटिकरोके साथ जलमें सिंख करनेसे फीका लाल रंग प्रसुत होता है जिन्हें सूते कपड़े में काप दी जाती है।

कें समें क्तें को तरह रेगे निकलते हैं जिससे ब्रह्मा साले एक प्रकारका हरा कागज बनाते हैं

काल पुष्टिकर और धारकतायिक सम्मन्न है। प्रमेड
रोगमें यह विशेष उपकारों है। फल सुटु विरेचक
भोर पाचक माना गया है। सुखे फलको अच्छो तरह
चूर कर जलके साथ १४ दिन तक सेवन करनेसे
हवशो बन्द हो जातो है और स्त्रियों के गमें रह
जानेको सन्धावना देतो जातो है। बोच ग्रीतन और
धातुशोधक तथा कच्चो मिल्यां विरेचक मानो जातो हैं।
सुलायम छाल और नये निकले हुए पक्ते पुराने प्रमेहको
छक्तम भीषध है। हालको ग्रागमें जला कर उसे जुछ
काल तक जलमें हुवीये रखनेके बाद यदि हिकारोगोको उस जलका सेवन कराया जाय, तो बहुत उपकार
होता है। ग्रीषयुक्त घाव पर नवोद्गत पत्रको भन्म लगाने
से घावकी श्रवस्था बहुत परिवर्त्तित हो जातो है।

हाथी, भेंस, बकरे, जंट श्राट बहे चायसे इसके पत्ते भीर डाल खाते हैं। साधारवतः इस पेडमें लक्षाकीट चत्पन होता है। ताससी निद्रा (coma) श्रीर निद्रा-लुतारोगमें पोपन और मिर्च को सुंधनी जनेमें भारी **छपकार भोता है । कटिस्नायुश्ल, श्ल-बेदना शीर** भद्धीकृ चैपरी गर्ने पोपस भीर श्रदरकके साध एक प्रकार-को चम्प्रदाइक तै समदेनकी व्यवस्था चक्रदत्त लिख गर्वे हैं। इफीमको सतसे इसका गुण-इको मानायक, मीचा भीर यक्कतका तेज:हदिकर, पाचक, कामोहीपक, मूतवारक भीर रंजोनिश्सारक। पञ्चाघात, गीठिया बात, कटिवात बादि रोगों में फल बोर रेशा विश्वेष चवकारी **है।** पोपलका काजल लगानेसे रती घो जाती रहतो है। विवास सरीसपके दंशित स्थान पर इसे पीस कर सगानेसे जलन बन्द हो जाती है। विवाद ह प्रदेशमें प्रसवके बाद प्रस्तिको मधुके साथ पीपलका म्ब विवाया जाता है। इससे जरायुक्सम बहुत जस्द निकास पड़ता है। कहीं कहीं तो इसे उचर भीर वेदनाका प्रतिवन्धक समभ्त कर प्रसृतिको खिलाया जाता है। इसमें भी अधिक रत्तास्ताव नहीं होता। स्तिकावस्थामें रमणीको गर्भको खाभाविक अवस्थामें सानेक सिये देशीय धाती प्रमान्य भीवधीक साथ

पोपन खिनाती हैं। डा॰ क्राम्पवेतने लिखा है, कि कोटानामपुरसें रमिषयों की रजीविकति के कारण किंदि जिल्लत रोगसें सम्बद्धसून व्यवक्कत होता है। इसके बीचमें एक प्रकारका तैलज पदायं, सर्जरस (धूना) योर पिपारिन (Piperin) है।

भारतवर्षको नाना स्थानों मं तथा ब्रह्मको धन्त-वर्ती कंगलों में पिडको कपर एक प्रकारका पीपल करपत्र इं!ता है। इसका नाम गर्जापणल वा पोपल (Seindapsus officinalis) है। इसका मंस्त्रत पर्याय -गर्कापणली, करिपण्पली, कपिवली, कोलवली, श्रेयसी, वशीर। गुण- छत्ते जका, क्राम श्रीर श्रेष्मा-नाशक, विरेचक। वातरोगर्ने गर्जापरको पीस कर प्रतिप देनेसे शान्ति होतो है। व्यञ्जनादिके साथ कहीं कहीं कहीं वहीं वा सुखे पोपलका व्यवहार होता है।

> ''वनराजीस्तु पश्येमाः पिष्पकानां मनोरमाः । स्रोभाणांच श्रुसाः पार्थं ! गीतमौकःसमीपनाः ॥" ( सारत २।२१।म )

श्रवत्यव्यको प्रदिच्या करनेसे श्रयुभ जाता रहता श्रीर श्रनेक प्रकारका सङ्गल होता है।

विशेष विवरण अश्रश्यमें देखी |

8 नम्नर्थिका, नंगा चादमी। ५ पिचमेदे। ६ रैवतीसे उत्पद्ध मित्रका एक पुत्र । ७ घंगे चादि-को बाँड या चास्तीन।

पिष्यस्य ( सं॰ झो॰ ) पिष्यस-सम्नायां कन् । १ स्तनः सुख। २ सीवनस्रव।

पिप्पलयाङ्ग (सं• पु॰) चीन भीर जापानमं होनेवाला एक पीधा जो अब भारतवर्षमं भी फौल गया है भीर गढवाल, कमार्ज भीर कांगड़ की पहाड़ियोंमें पाया जाता है। इसके फलोंके बीजके जपर चरवी सा चिकाना पदार्थ होता है जिसे चीनी मोम कहते हैं, मोमचीनो।

पिष्वलाद—एक श्रवं नेदशाखाप्रवत्त क ऋषि । स्क्रन्ट-पुराकीय नागरखण्डके १६४वें पध्यायमें रनका चरित निस्वा है। किसीका मत है, कि रन्होंने विष्यसादस्व और विष्यकादोपनिषयका प्रचार किया था।

पिष्यसायन-ये ऋषभदेवते पुत्र बड़े भागवत थे। ऋषभ-

देवने बहुत प्रयक्त निया था कि उनके लड़के धार्मिक भी स्मार भगवहक्त हों। वे भवने प्रयक्षमें सफल भी हुए।
विष्वति (सं क्लो॰) विवक्तीति ए पूर्त्तो, बाहुल कात् भल्य, ततो गौरादिलात् छ ष् प्रस्त । विष्वली, वीवल।

विष्वलो (सं स्त्रो॰) विष्वल-ङोष, पृषोदरादित्वात् साधुः । चताविश्वेष, पौपत ( Piper longum )। डिन्दो-पोपर वा पोपतः स्वाराष्ट्र - पिप्पत्तीः, कलिङ्ग-हियानी ; तैलक्क - विष्यलिचेह ; बस्बई - बक्कालिविष्यरि; तामिल--विपत्ति। विषालो, वनविष्वलो श्रीर मि इविष्यली, नामक कई प्रकारको पिप्पको है। संस्कृत प्रयोध-क्रया, उपनुष्या, व देही, मागधी, चवला, क्रया, उषया, शौख्डो, कोला, जजणा, विप्यति, क्षत्रला, कटुवीना, कोरङ्गी, तिज्ञतण्ड्र्ला, ग्यामा, दन्तफला, मगधोद्भवा। गुण-व्दरनायक, व्रथ, सिक्ष, उषा, कटू, तिज्ञ, दीवन, वायु, खास, काम, स्रेष्मा भीर चयनाधक, खादुपाक, रसायन, लच्च, पितल भीर रेचन ; क्रष्ठ, प्रमेह, गुल्म, बर्ब, मोहा, मीहाशूल घोर श्रामनाथक। श्राद्ध क्युत पियानीका गुण-कपप्रद, सिन्ध, शीतल, मध्र, गुरु भीर पित्तनायक । मध्यक्त पिप्पत्तीका गुण-मेद, कप, खास, कास चौर ज्वरनाशक, बलकर, मेधा तथा अग्निवह का। गुडिविषातीका गुष-जीप ज्वर भीर प्रक्तिमान्दामें प्रशस्त तथा कास, प्रजीय, प्रवित, खास, द्वटय, पारह, घौर क मिनाशक। वैद्यकको सतमे गुड्पिंपकीमें हिगुण विष्यसीच्य भीर एक भाग गुड़ मिलाना पड़ता है।

भारतके नाना खानीमें विशेषतः नदीतीरवर्ती जलमय खानमें यह सता पापने श्वाप लगती है। किसी खास समयमें इसकी खेती नहीं करनी होती। उत्तरमें नेपासकी पूरवी सीमाने ले कर पूर्व में पासाम, खासिया पव तमाला, वङ्गालप्रदेश; पश्चिममें वग्वई नगर तक तथा दिख्यमें विवास हु, सिंहल भीर मलका हीपसमू ह-में यह सता वाई जाती हैं। इसकी फलकी लिये लीग इसकी खेतो करते हैं। इसकी पत्ती पानकी समान होते हैं, कलियां तीन चार पंगुल संबो शहतूतके श्वाकारकी होती है भीर जनका प्रक्रमांग भी बैसा ही दानेदार

(भाषप्रकाश)

होता है। रंग मटमें ला भीर खाद तीखा होता है। होटी किल्योंको होटी पीपल और बड़ो तथा कि वित मोटो किल्योंको बड़ी पीपल कहते हैं। भीषधंत्र लिये भिक्तर होटो ही काममें लाई जाती है।

विष्वती—१ वालेखर जिलान्तर्गत एक प्राचीन बन्दर। यह बचाः २१ ३४ ह० तथा देशाः ८७ २२ पू० सवर्ष रेखानदीके समुद्रसङ्गमस्यत पर अवस्थित है। १६वीं शतान्दीके प्रथमभागमें यहां पुत्तेगीज लीग रहते थे। १६३४ ई०में भगता समाद्र के परमानानुसार श्रंगरेज विश्वानीने सबसे पहले उद्दोसाके उपक्रतमें इसी स्थान पर कोठी खोसी। उस समय अंगरेजीका जहाज बङ्गासमें प्रवेश नहीं कर सकता था। श्रभी नदीकी मुं ह पर बाल भर जानेसे नगर तहस नहस हो गया है। वत्तरमान मनुषागढ़ ग्रामके निकट नदोके दिचिणवूलः से प्रायः २ को सकी दृरी पर एक कब चौर स्तमादिकी कड़ चिद्ध टेखनेमें चाते हैं। स्थानीय लोगोंका कहना है, कि यहां पहले फिरंगी भीर सुगली का बास था। सवर्षरेखाको उत्तरोत्तर गतिवरिवर्त्त नसे यथार्थ स्थानः का निरुपण करना सुरिकल है। नदीकी बादमे कब्र श्रीर मन्दिर बहु गये हैं। १८वीं शताब्दीको प्रथमांगरी घंगरेज और पुत्त गीजकी जो सब प्राचीन कीर्त्तियां सचित होती थीं, प्रभी उनका एक भी निदर्शन नहीं है। की बलमात यास पासको दो एक ग्राम बाज भी पिपाली कहलाते हैं।

२ पद्धाव प्रदेशको प्रम्बाला जिलान्तर्गत एक तह-सील। भूपरिमाण ७४६ वर्गम्हार्व है। इसमें ४८५ याम और नगर सगते हैं। इष्टि चौर सरस्रती नदीको बाढ़ पर यहांकी खेती बारो निर्भर करती है।

कं एक नदी जो ऋंखंपाद पव<sup>र</sup>तसे निकली है।

(वामन १३ अ०)

8 ऋष्यंवन्तपर्वेतसे निस्तृत एक नदी । ''तमसा पिपाकी श्येनी तथा चित्रीस्मळापि च ।''

( मत्स्यपु ॰ ११४।२५ )

पिप्पिलीका (सं ॰ ती॰) श्रष्टात्येष्ठ , पीपतका पेड़ । पिप्पकीखण्ड (सं ॰ पु॰) श्रोषधिवशेष, एक प्रकारकी श्रीवश्राः यह स्वस्य श्रीर हहत्के भेदसे दी प्रकारका है। प्रसुत प्रवासी—पीपसका चूर्ष 8 पत्न, घी ६ पत्न, यतमू निका रह द पत्न, चीनी उर सेर घोर दूध उद सेर इन द्रव्यों की यद्यानियम प्रकाव । बाद उसमें तजपत्न, इसायची, मोथा, धनियां, भोंठ, वं यसीचन, जीरा, कालाजीरा, इड घोर घांवसा प्रत्ये कका चूर्ष डेढ़ तोना डाले घोर ठंढे डोने पर २ पत्न मधु भी मिला दे। इस भीषधका उपयुक्त मातामें सेवन करनेसे घम्सपित, गूस, घर्ति, इसास, विम, पित्तयून भीर घम्सप्त, जाता रहता है तथा प्रत्यन्त अम्बद्धि होती है।

वहत् पिप्पकीखण्डकी प्रतृत प्रचाकी—पीपन चूर्णं भाध सेर, घी ८१ सेर, चीनी ६२ सेर, मतमूलीका रस ५२ सेर, भांकलेका रस ५२ सेर और दूध ५० सेरकी पाक कर उसरे गुड़लक, तेजपत, रखायची, रह, काला-जीरा, धनियां, मोथा, बंशलीचन भीर भांवला प्रत्येक २ तोला, जीरा, कुट, सींठ भीर नागेश्वर प्रत्येक १ तोला डाल है। पाक समाक्षिक बाद ठंडे होने पर जायफलवू कं, मिर्चंच कं भीर मधु प्रत्येक ३ पंत मिला है। रस भोषधका सेवन करनेसे भम्लपित्त, इक्षास, भक्षि, भीर विम भादि रोग भाना होते हैं भीर अग्नि-की वृद्धि हो नेकर देहकी दृति होती है।

(भैयज्यरका॰ अम्छपिताघि०)

पिट्राबी हत (मं व क्लो ) हती त्रधमें द । प्रस्तुत प्रचाली — घी ६४ सेर, दूध ऽ१६ सेर, कस्कार्य पीपन ६१ सेर यथा-नियम पाक करना चाहिए । इसके सेवनसे यकत्, ब्रीहा श्रीर शनिमान्यादि प्रश्नमित होता है।

( भेषज्यरहा • प्रीहायकृद्धि • )

प्रत्यविध—घो ८४ सेर, पोपलका काय ८१६ सेर, कस्तार्यं पोपल ६१ सेरको मिला कर पाक करे। खब हैं हा कोने पर उसमें ८१ सेर मधु मिला है। इसका प्रमुखन पाध पाव दूध है। इसके सेवनसे परिणामशूल जाता रहता है। (भैषज्यस्ता जुलाधि॰)

पिष्पत्नीइय (सं• व्यत्ती ) ब्रिष्पत्नी भीर गर्जापिष्प्रत्नी से दोनीं द्रव्य।

पिष्पत्तीमृत ( सं ॰ क्लो॰) विष्वत्या मृत्तिम मृतः यस्य । स्त्रामस्थात म लिवशेष, विषयामृतः । इते महाराष्ट्रमें विष्यतीमृतः । किल्हामें दिष्यति येवरः तैल्हामें प्रशासि । XIII. 187

पिश्वलीदुस कहते हैं। संस्तृत पर्याय—प्रत्यिक, चिटका-ग्रिरः, षड्यत्वि, मूल, कोलमूल, कट्रप्रत्य, कटुमूल, कटूषण, सर्व प्रत्यि, पत्राच्च, विरूप, ग्रोषमक्षव, स्रगन्धि, प्रत्यित ग्रीर उपथ। गुच—दीपन, कट, पाचन लघु, कत्व, पित्तकर, भेदका कफ, वात, उदर, भानाह, मोना, गुव्म, क्रिन, स्वास भोर चयनाग्रक तथा उपा भौर रोचन। (राजनिव)

पिप्पत्तीरसायन (सं कि क्को॰) सेधाकार रसायनविशेष।
पिप्पत्तीको कि श्वक श्वारमें भावना दे कर पौछे उसे घं में
भून ले। यह सधु भीर घाके साथ भोजन करनेके
पहले तीन बार पूर्वा इसें खानेसे रसायन होता है।
(करक विकरसा १ अ०)

पिप्पलीवर्डन (सं० क्रो॰) रसायनविशेष । इसका क्रम इस प्रकार है—पहले दिन १० पोपल, दूसरे दिन २०, तोपरे दिन २०, चोथे दिन ४०, इसी प्रकार हर रोज दश दश बढ़ा लर दूसके साथ क्रमागत १० दिन तक सेवन करें। बाद ११वें दिनसे फिर दश दश घटा कर पूर्व वत् दशकी हुद्धि करनी होगों । इस प्रकार हुद्धि तर हजार तक पिष्पलो का सेवन किया जा सकता है। प्रत्येक दिन दश दश कर बढ़ानसे प्रधान योग, कह कह कर बढ़ानसे मध्यम भीर पांच पांच कर सेवन करनेशे श्रधम योग होता है। कहीं कहीं पर पांच पांच कर बढ़ानका नियम है। इसका सेवन करनेसे वल भीर श्रायुकी हुद्धि होतो तथा श्रोहादिरोग जाता रहता है। पिष्पल्यादिक्षाय (सं० पु०) क्रवायभेद। यह वात्रवर-में हितकर है।

विष्वस्थादिगण (सं० पु॰) सुत्रुतोत्तगणभेद, सुत्रुतके मनुसार श्रोषधियोता एक वर्ग । यथा—विष्वलो, विष्वसोस्त्रुल, चोता, षदरख, मिच, गजविष्वलो, हरेण, इलायघो, पजवायन, इन्द्रजो, पाकनादि, जोरा, सरसीं, सक्षायन, होंग, भागीं, सधुर, पतिविषा, वच, विह्नुक पौर कटको ये सब द्रश्च विष्वसादिगण हैं। यह कफ, प्रतिश्वाय, वायु भौर प्रविचनाग्रक, भिनदोसिकर, गुला भौर शूलक्ष तथा श्रासपरिवाककर है।

पिप्पाचाच्यू (सं को को ) चूर्णीवसभे द । प्रस्तत प्रचानी—पीपन, विफना, देवदान, सीठ और प्रनण वा प्रस्ते क एक एक, विदुक्त चूर्ण १२ एन इन सब द्रव्यों की

एक साथ पीसनी यह श्रीषध प्रसुत होती है। सेवन-भावा दो तोला श्रीर इसका शतुपान कांजी है। इस श्रीषधके सेवनकालीन पथ्यापथ्यका कोई नियम नहीं है। इसके सेवनसे श्लोपद श्रीर वातरोग श्रादि जाते रहते हैं।

पिपाखाद्यतेल (सं॰ क्ली॰) तैलीषधभेद । प्रस्तुत प्रणाली —
तिलतेल ४८ चेर, दूध ४८ चेर, कहकाय पीपल, यष्टिः
मधु, सींठ, सींगा, मदनफल, वच, कुट, पुष्तरमूल,
चितामूल श्रीर देवदार कुल मिला कर एक चेर।
तैलपाक के नियमानुसार इस तैलकी प्रस्तुत करना
चाहिये। इस तैलकी विचकारी देनिसे अर्थ श्रीर
श्रानाह श्रादि रोगोंको पीडा जाती रहती है।

विष्यखाद्यलीह ( सं० क्लों ) श्रीषधिवश्व । प्रस्तत प्रणानी—पोपल श्रांवला, ट्राचा, वेर-वीजका गूटा, मधु, चीनी, विड्ङ, कुट रत्यादि प्रत्येकका चर्ण एक तोला, लीह श्राट तोला दन सबको जलमें पीस कर पांच रचा वे वरावरकी गोली बनानी चाहिए। दोषकी विवेचना कर शनुपानविश्वेष हे सका सेवन करने से हिका श्रीर महाखास श्रारोग्य होता है। हिकारोगकी यह एक उत्कृष्ट श्रीषध है।

पिपाखाद्यामव (सं ० पु०) श्वासव शौषधविश्वेष । प्रस्तुत प्रयाली—पीपन, मिर्च, चई, हिरद्रा, चितामूल, मोथा, विहुद्ग, स्पारी श्वीर लोध, श्वाकनादि, श्वांवला, एल बालु के, खसकी जह, लालचन्द्रन, क्वाट, लवङ्ग, तगरपादुका, जटामांसी, गुड़ल के, इलायची, तिजपत, प्रयङ्ग श्वीर नागेखर प्रत्येकका चर्ण ४ तोला, जल १२८ चेर, गुड़ २०॥ घेर, धवईफूल श्वीर दशमूलद्राचा ६० पल इन सब द्रश्वोक्ती मिला कर मिट्टीके बरतनमें एक मास तक रख कोड़े । बाद उसका द्रशंश क्वान ले। इसी नियमसे यह श्वासव प्रस्तुत होता है। श्विनके बलकी विवेचना कर इसकी मात्रा ठीक करनी चाहिए। इस भासवके सेवनसे च्या, गुलमोदर, काश, यहणी, पाखड़ श्वादि रोग जाते रहते हैं। यहणीरोगमें यह श्वासव विश्वेष उपकारी है।

विध्यका (मं॰ स्त्री) दन्तमल, दांतकी में स्व। विध्यीक (सं•पु•) पविभेद, एक प्रवी। ग्रिखी, श्रीकरह, पिप्पीक श्रीर कर शादि पचियों का दाहिनेमें रहना श्रम है।

विष्रीषा (सं० स्त्री०) विष्रीष-टाप् । प्रीतिकामना, ष्रीतीच्छा।

पिप्रीष्ठ ( मं॰ ति॰ ) पिप्रीष सन्नम्तात् उ। प्रीतिकासना करनेने इच्छक, प्रीतिके श्रमिलाषी।

पिप्नु (सं ॰ पु॰) असुरसे दे, एक राज्यसका नाम ।

पिप्नियानगर— मध्य भारतक भूपाल एजिन्सो के अन्तर्गत
एक सामन्त राज्य! यहांको राजवं शियों की उपाधि
'ठाकुर' है। मालव प्रदेशमें श्रान्त स्थापित होने पर
पिण्डारिदस्यु चीतू के भाई राजन खाँ मासिक वेतन पर
इक्त स्थानको अधिकारी हुए। अपने श्रेष जीवन तक
इन्होंने अंग्रेजोंको साथ सित्रता-भाव रखा श्रीर इसें
कारण अंग्रेजोंने उक्त सम्पत्ति तथा जारिया भील,
जारिया श्रीर काजूरी प्रदेश इनके प्रतीम बाँट दिये थे।

पिन्नु (सं ॰ पु॰) श्रिप प्रवते दे होपरि इति श्रिप-सु डु
श्रिपे रक्तेपः। अतुमिण।

पिन्दन (सं वि ) अपि शब्दे व्युट् एषीदरादित्वात् साधुः। अव्यक्तकृपसे शब्दायमान।

पिव्हमान ( सं ० ति ० ) मिपिश्यन्हे शानच एषोदरादित्वात् साक्षः । मन्यता ग्रव्हायमान, जोरसे मावाज होना । पिम्मरी ( पिम्प )—खान्हेश जिले के दाङ्ग प्रदेशके मन्तर गैत एक भोजराज्य । दाङ्ग देखो ।

पिम्मलगांवराज—बे रार राज्यके बुलदाना जिलान्तर्गत एक नगर। यह प्रचा॰ २० ४२ उ० ग्रीर देशा॰ ७ ३० पु॰ के मध्य अवस्थित है। पीरतिसंह नामक एक भहीर राज हारा यह नगर ८०० वष पहले दयागङ्गा नदीको किनारे बसाया गया है। विगत शतान्दीको ग्रेष भागमें दस्युको उपद्रवीं चे उत्त नगर क्रमगः श्रीहीन ही गया। भन्तमें १७८० ई०में महादोजी सिन्ध्याने गुलाम कादर बंगको परास्त कर पना जाते समय इस नगरसे चौथ वस न किया था। इससे नगरकी प व सम्बद्धि एकबारगी विनष्ट हो गई। यहां पव तको जपर एक देवमन्दर है। १६१८ ई०में विख्यात पण्डित गणे भरदेवाध्याय यहां वर्त्त मान थे। उनकी लिखी पुस्तकों भव भी देखी जाती है।

पिम्मलगर—१ बस्बई प्रदेशको खान्देश जिलेका एक छप-विभाग। यह सञ्चाद्रिको ऊपरश्रीर नीचे श्रवस्थित है। भूपरिमाण १३३८ वर्गमोल है। इसमें कुल २३६ श्राम लगते हैं।

२ उत्त उपविभागका सदर श्रीर प्रधान नगर। यशं घाससे जो तेल नैयार होता है, वह विक्रयार्थ सुरत मेत्रा जाता है। यहां एक प्राचीन दुग भाव भी वत्त मान है। पिम्पडवद्रख-सतारा जिलेके धन्तगत एक गण्ड प्रामा यहां नारायण पीवर नामक एक नौ वप का क्षपक-बालक विषधर सांपकी पकडनेमें विशेष पट्ता दिखाने श्रीर दैववाकारी रोगियोंको व्याधिसूत करनेके कारण वस्वई. कोलावा. रहिगरि यहां तक कि सारे टाचिणाल प्रदेशमें प्रसिद्ध हो उठा । किंग इसे नाराय्यका अवतार मानने लगे। इस भ्रमात्मक विखासको वशीभूत हो चारीं श्रीरने मूर्ख लोग इस नतन देवता दर्शनको लिए त्राने लगे। १८३० ई.०में कः महीने तक जन साधारणको सुग्ध कर सांपके काटनेसे छत्र बालककी प्राचवायु उड गई। दाचिचात्यवासियोंको विश्वास या, कि समाधिसे यह बालक पुनः देहावलम्बन कर ख्याति लाभ करेगाः किन्तु उनकी भाषा निराधामें परिषत हुई। भ्रमी भी इस समाधि मन्दिरमं बालक देवताके व्यव-हाय जते, इंडो और वस्त्र रखे हए हैं।

विम्पलवन्दो—पूना जिलेके अन्तर्गत एक गण्ड ग्राम। विम्पलादेवो—खान्देश जिलेके अन्तर्गत भोलीका एक सामन्तराज्य। राष्ट्रदेखो।

विय ( हिं ॰ पु॰ ) खामी, स्त्रीका पति।

वियदमी—सम्बाट, प्रशोकका नामान्तर । प्रियदर्शी देखी ।

पियर ( डिं • वि • ) पीयर वा पीका देखी । पियरई ( डिं • स्त्री • ) पोलापन ।

पियराई ( डिं॰ स्त्री॰ ) वीलायन, जर्दी ।

पियरी (हिं॰ वि॰) १ पीठी देखी। (स्त्रो॰) २ पीली रंगी हुई घीती। ३ प!लापन। ४ एक प्रकारका पोला रंग जो गायकी पामको पत्तियां विलाकर उसके मूलसे बनाया जाता है।

पियरोबा (डि॰ पु॰) पीले रंगको एक चिड़िया जो मैना-से कुछ छोटो भीर जिसको बोलो बहुत मोठो डोतो है। पियनी (हिं क्ली ) नारियसकी खोपरी का वह टुकड़ा जिसे बढ़ेई आदि बरमें के जपरी सिरें के कांटे पर इसलिए रख लें ते हैं जिसमें होट करने के खिए बरमा सहजमें घुम सके।

पियक्षा ( हि' पु॰ ) १ दूधका बचा। २ पियरोका देखो। पियवास ( हि' पु॰ ) पियाबांसा देखो।

पिया ( हि' । पु॰ ) पिय देखी।

वियादा (हिं पु॰) प्यादा देखी !

वियाना ( हिं ० क्रि० ) विळाना देखी।

पियानी ( अ' ९ पु ) एक प्रकारका बड़ा अंग्रेजो बाजा जो में जने भाकारका होता है। इसके भीतर खरीं के लिए कई मोटे पतले तार होते हैं जिनका सम्बन्ध जपरको पटरियों से होता है। पटरियों पर ठोकर नमने से स्वर निकलते हैं।

वियावांसा ( हिं ॰ पु॰ ) क्रारवक, कटसर या। विवार ( हिं॰ पु॰ ) १ एक प्रकारका पेड़ । यह मभोले भाकारका भीर देखनेमें महुनेके पे दृ सा जान पढ़ता है। पत्ती भी इसके सहबोके पत्तींचे मिनते ज्नते हैं। वसन्तऋतुमें इसमें बामको-सी मंजरियां लगतो हैं जिनके भाइने पर फालसेके बरावर गोल गोल मन लगत हैं। इन फलों में मीठे गूदे की पतलो तह होती है। जिसके नीचे चिपटे बोज होते हैं। इन बीजीकी गिरी खादमें बादाम भीर पिस्ते के समान मीठी होती है भीर मेवींमें गिनी जातो है। यह गिरो चिरौं जीको नामसे विकाती है। इसको पोड भारतवर्ष भरको विग्रे-वतः दक्षिणको जङ्गसीमें होते हैं। हिमालयको नीचे भी थोड़ी ज चाई तक इसके पेड़ मिलते हैं, पर यह विश्रीषतः विस्थापवंतको जङ्गलीं पाया जाता है। इसको धडमें चौरा लगानेसे एक प्रकारका विद्या गोंद निकलता है जो पानीमें बहुत कुछ घुन जाता है। कहीं कहीं यह गींद कपड़े में माड़ी देनेके काममें त्राता है श्रीर कीयो इसका व्यवहार करते है। काल श्रीर फल शक्के वार्तिशका काम दे सकते हैं। इसकी लकड़ी उतनी मजदूत नहीं होती पर लोग उससे खिलीने, मुठिया श्रीर दरवाजिके चौखटे भादि भी वनाते हैं। प्रतियां चारेके कामसे भातो हैं। यह पेड जङ्गसीमें श्रावसे श्राव तमता है, कहीं तमाया नहीं जाता। इसे कहीं कहीं श्रचार भी कहते हैं। २ व्यार देखें। (वि०) ३ प्यारा।

वियास ( हि' वि ) व्यास देखी।

वियारीबानी—दिसी-सम्बाट् याष्ट्रजष्ठान्ते पुत्र श्रुजाकी दूसरी पत्नी । यह जैसी रूपवती थीं वैसी ही बुद्धि-मती भी थीं । बङ्गानके स्थान स्थानमें विशेषतः चह्याम भीर श्राराकान श्रुवनों उनके सीन्द्यं का उने ख कर भने गीत याज भी सुनने में भाते हैं । श्राराकान में श्रुजाकी सृत्यु होने पर पियारीने प्रस्तरखण्डमें भपना सिर पटक कर भाका हत्या को । उनको दो कन्याएं भी इस निदार्ण सम्बाद पर विष खा कर परको कको सिधार गईं । श्राराकान राजने उनको तीसरी लड़को स्वाद किया था। पियारीको गभ भीर श्रुजाके श्रीरसंदे दो सन्तान श्रीर भी उत्यव हुई थी

पियाक (सं॰ पु॰) पो-हिं सायां बाइल कात् माकक्। हिंसा

पियाल (सं ० पु॰) पीयित तप यतीति पीय-कालन् इस्वय (पीयुकणिभ्यां कालन् इस्वः सम्प्रसाणक्व । उण् शिक्ष् ) द्वचित्र ये, चिरी जीका पेड़ । महाराष्ट्र— चारोली; पञ्चाकी—चिराली; एक्कल —चक्; तामिल—काटमरा । संस्कृत पर्याय—राजदन, सम्बद्धः, धनु स्वदः, राजातन, सन्न, कहु, धनु, पट, इसम्बक्, धन्वपट, पियालक, खरस्कर्य, चार, बहुमवस्कल ग्रीर तापसेष्ट । रसका गुण—पित्त, कफ श्रीर अस्तनाथक है । फलका गुण—मधुर, खिन्ध, द्वं हुन्य, बात ग्रीर पित्तनाथक, गुक्, दाइ- च्वर भीर दृश्चाधान्तिकर । रसकी मच्जाका गुण—मधुर, द्वप्य, पित्त तथा वायुनाथक, द्वय, भितदुर्जर, खिन्ध, विष्यो ग्रीर भामवद्धे क है । (भावप्र० पूर्वख०) इसका तेस विभीतक तैसकी तरह गुण्युत है । गोंद छदरा- मयनाथक श्रीर यीवा, मांस, प्रन्य तथा स्जनमें हित-कर है । विशेष विवरण पियार शब्दमें देखो ।

पियाला ( हिं । पु॰ ) प्याना देखी ।

पियासास्थिज (संबंधिक) पियासंक्रसम्जा, पियार-वोज-का मूदा।

षियांकी - २४ परगनेने भनागैत एक याखा नदी। यह

भगीर शपुरको निकट विद्याधरी से निकल कर मातला। में गिरी है। विद्याधरको निकट इसकी चोड़ाई २८० हाथ है परन्तु क्रमगः बढ़ते बढ़ते यह फिर ५८० हाथ हो गई है। इस नदी में जो पुल है उस पर हो कर मातलाकी रेलगाड़ी गई है।

वियास ( हिं ॰ स्ती॰ ) प्यास देखो । वियासा ( हिं ॰ वि॰ ) प्यासा देखो ।

वियासाल (डिं॰ पु॰) बहेड़े या अर्जुनकी जातिका एक बड़ा पेड़ा संस्कृत पर्योध — पीनसाल, पीतसार, प्रियक, पीतसालक, असन भीर महासर्ज ।

यह पेड़ भारतवप के जङ्ग लों में सब जगह पाया जाता है। इसकी पत्तों भी बहीड़ के पत्तों के समान वीड़ वोड़े होते हैं जो गिशिर ऋतुमें भड़ जाते हैं। पत्न भो बहेड़ के समान होते और कहों कहीं चमड़ा िक्सान के काममें आते हैं। लकड़ो इसकी मजबूत होती और मकानों में लगती है। मूसल, गाड़ो और नाव भी इस लकड़ो को अच्छो होतो हैं। इसकी छाल से पोला दंग वनता है। रंगके अतिरित्त छाल दवामें काम आती हैं। लाख भी इसमें लगता है। छोटानागपुर और सिंह भूमिके आस पास टसरके कीए पियासाल के पेड़ों पर पाल जाते हैं। वैद्यक्त पियासाल कोट, विसप, प्रमें ह कमि, कफ और रक्ति को दूर करनेवाला तथा लगा और के शोको हितकारी माना गया है। इसे सज भी कहते हैं।

वियु ख ( हिं॰ पु॰ ) पीयुष देखी। वियुष ( हिं॰ पु॰ ) पीयुष देखा। विरकी ( हिं॰ स्त्री॰ ) फुंसी, फोड़िया।

पिरता(हिं॰ पु॰) पत्थर या काठका टुकड़ा जिस पर कईको पूनी रखकार दबाते हैं।

पिरन ( हिं ॰ पु॰ ) चौपायींका लंगहापन।

पिराक (हिं॰ पु॰) एक पकवान, गोभ्ना, गोभ्निया।
में देको पतनी लोई के भोतर सूजी, खोबा, मेवे आदि
मीठेके साथ भरते हैं और उसे अर्डचन्द्राकार मोड़ कर
घोमें तल कर निकाल लेते हैं।

पिराना (हिं० कि॰) १ पीड़ा धनुभव करना, सहातु-भूति करना, दुःख धमभोना । २ पाड़ित होना, दद करना, दुखना। पिरिच ( हिं • पु॰ ) कटोरा, तक्ष्तरी।

पिरिया ( हि'• पु॰ ) १ एक प्रकारका बाजरा । २ कुए से पानी निकासनेका रहंट।

पिरोता ( हि • वि • ) प्रिय, प्यारा।

पिरोन (हिं पु॰) कटोरा, तम्बरी।

पिरोजन (हिं• पु•) बालकर्क कान क्रेट्निकी शैति, कनक्टेदन।

पिरोजा (फा॰ पु॰) इरापन लिए एक प्रकारका नीला पत्थर। फीरोजा देखी।

पिरोड़ा (हिं॰ स्त्रो॰) पोलो कड़ो मिटोकी सूमि।
पिरोना (हिं॰ क्रि॰) १ तार्ग प्रादिको छेदमें डालना,
स्त, तार्ग पादिको किसी छेदके बार पार निकालना।
र छेदके सहारे स्त तार्ग प्रादिमें फंसाना, स्त तार्ग प्रादिमें पहनाना, गूथना, पोइना।

पिरोला (डि॰ पु॰) पियरोला पद्या।

पिरोहना ( हिं ॰ क्रि॰ ) पिराना देखो ।

पिचई (डिं॰ स्त्री॰) बरवट, तापतिक्री

पिसक (हिं पु॰) १ अबसक कबूतर। २ वोसे रंगकी एक चिड़िया जो मंनासे कुछ छोटो होतो है भीर जिसका कपछस्वर बहुत मधुर है। यह जंचे पेड़ों पर घोंससा बनातो है भीर तीन चार भंडे देतो है, पियरोसा, जरंक।

पिलकाना ( हिं । क्रि । १ लुड़काना, उक्तेलना । २ गिराना।

विखिक्या (हिं पु॰) पोलावन निए खाको रंगको एक कोटो चिड़िया जो जाड़े के दिनों में पञ्चाबसे शासास तक दिखाई देती है। यह चट्टानों के नाचे बच्चे देती है। विख्लान (हिं पु॰) वाकरका पेड़।

पिसस्मा — युक्तप्रदेशके घसोगढ़ जिलान्तर्गत पिकन्दरः रावकी तहसीसका एक प्रहर । यह प्रचा० २७ प्रश्रेष्ठ भीर देशा० ७८ १७ पू० घसोगढ़ शहरसे ११ मीसको दूरी पर भवस्थित हैं। जनसंस्था ५१०८ है। पिसस्कृता— युक्तप्रदेशके मोरट जिलान्तर्गत ए सं नगर, यह प्रचा० २८ ४३ छ० भीर देशा० ७७ ४२ पू०के मध्य मीरटसे ८॥ कोस दिल्ला पश्चिममें भवस्थित है। यहांके प्रधिवासी सकसर कई के कपड़े बनते हैं भीर इसी-

Vol. XIII, 138

लिए यहां सगभग १०० तांत हैं। इसको अलावा यहां जूते और चमड़े का भी कारबार है। सिपाही-विट्रोडके बाद मसुरी कोठीके अध्यक्षने इस नगरके माथ साध १३ ग्राम और भी खरीदे थे। यहां हिन्दु गोंके दो बड़े देवालय हैं।

पिलड़ी (हिं क्स्रो ) की मा, मसालेदार को मा। पिलचना (हिं कि कि ) १ तत्पर होना, लीन होना, किसी काममें खूब लग जाना। २ दो भादिमयों का खूब मिड़ना, लिपटना, मुखना।

पिलना (हिं कि कि ) १ एकवारगी प्रवृत्त होना, एक बारगी लग जाना, भिड़ जाना, लिपट जाना। २ पेरा जाना, तेल निकालने के लिए दवाना। ३ कि सी सोर एकवारगी टूट पड़ना, उस पड़ना; कुक पड़ना, घंस जाना।

पिनविन ( डिं॰ वि॰ ) पिलपिला देखी।

पिलिपिला ( हिं॰ वि॰ ) इतना नरम श्रीर ठीला। कि दवाने से भीतरका रस या मूदा वाइर निकलने लगे, भीतरसे गोला श्रीर नरम।

विलिंग्लाना (हिं किं किं ) भीतर से रसद।र या गृदेदार बसुको दवाना जिससे रस या गृदा टीला हो कर बाहर निकलने लगे।

पिलपिलाइट (हिं स्त्रो ) दव कर गूदे या रसके ठीले होनेके कारण चाई हुई नरसी।

विख्वाना (हिं० क्रि०) १ विद्यानिका काम करना, दूसरेकी पिखानीमें लगाना। २ पेखने या पेरनेका काम कराना, पेरवाना।

पिलाना (हिं शिला) १ पान कराना, पोनेका काम कराना। २ पोनेको देना। ३ किसी छेटमें टाल देना, भीतर करना।

पिलिन्दवस ( सं॰ पु॰) शा**सनुद्धने एक शिथका नाम ।** पिलिप्पिल ( सं॰ ति॰ ) <mark>चिक्कण, चिकना ।</mark>

पिलिभित्-पीबीमीत देखो

पिलुंडा ( हिं॰ पु॰ ) पुलिंदा देखी।

पिलु (सं • पु • ) रागिणीविशेष, एक रागिनी। यह सुवहमें गाया जाता है। पीछ देखी।

पिलुक (सं ॰ पु॰) प्रिय खातीति प्रिपि-का-बाइनकात् ड पर्परकोपः, ततः कन्। पील का पेड़। पिलुनो ( मं • स्त्री • ) मूर्वा, मरोड़फली ।
पिलुपर्णी (सं • स्त्री •) निलोरिव पापमस्याः ङीष, । मूर्वा ।
पिल (सं • पु •) क्रिजे चलुषो यस्ये ति (इनच् पिटचिकचि च ।
पा ५।२।३३) इत्यत्र "क्रिजस्य चिल्पकचास्य चलुषो"
इति व। ति क्रीक्षा पिजादेशः । १ क्रोदयुक्त चलु, एक
नेतरीय जिसमें श्रांखोंसे योड़ा थोड़ा कीचड़ बड़ा करता
है श्रीर वे चिपचिषाती रहती हैं।

तास्वात पर गुडासून, निस्तृत्य श्रीर मिर्च युक्त भारणान विसे। इस प्रकार जो अच्चन प्रस्तुत होता है, एसे आंखिन लगानेसे पिक्करोग जाता रहता है। (ति॰) २ किक्करोगयुक्त।

पित्तका (मं क्ली ) पित्तेन क्लो दयुक्त-चचुवा कायतीति को का टाप्। इस्तिनी, इंग्रिनी।

विका (हिं पु॰) कुत्ते का बचा।

पिझ् (हिं पु॰) विना पैरका सफेद लम्बा कीड़ा जी सड़े हुए फल या घाव आदिमें देखा जाता है।

पिव ( हिं ॰ पु ० ) पिय देखो ।

पिवाना (डिं क्रिक) पिलाना

विश (सं वि ) पिश क । १ पापनिसु ते, पापसे छुट कारा पाया हुआ। (क्रो॰) २ बहुरूप। (पु॰) ३ रू । पिशक्ष (सं ॰ पु॰) पिश्वतोति विश्व (वि हादिभ्यः कित्। वण् १।१२०) इति स्त्रीण शक्ष च्स च कित्। १ विक्र च वर्षे, पीलापन लिए भूरा रंग, धूमला रंग। २ नाग-भेट, एक नागका नाम। ३ मनुभेट। (ति॰) ४ पिङ्क वर्षे युक्त, भुरेपीले रंग का।

पिण्रङ्गक (सं• पु॰) पिण्रङ्ग-स्वार्यका। १ विशङ्ग देखी। २ विष्णु, भगवान्।

विशक्षसृष्टि (सं वि ) स्वस्त-कमे वि-क्तिच्, विशक्ष इव सृष्टि: सारभूतो यस्य। ईषद्रतावणे, कुक सास रंगका।

पिशक्षराति ( सं ॰ ति ॰ ) पिशक्षः बहुक्यो रातिष्वं नं यस्य बहुधनस्वामी, बहुत धनका माजिक ।

पिशक्रसद्य। (सं० वि०) नाना रूप, भनेन प्रकारका रूप। विश्वङ्गाञ्च (सं॰ पु॰) विङ्गलवण ऋख, पोलापन लिये भूरे रंगका घोडा।

पिशक्तिवा (मं • स्त्रो • ) विश्वं बहुक्वं गिलतीति गिल-ख-सुम् च। १ रोति, विचल, पोतन। २ माया।

विशाच (सं पु॰) विशितं सांसमञ्जातीति विशित-त्रशत्रण् ततः प्रषोदरादिलात् शितभागस्य लोवः अग्रभागस्य
शाचादेशः। १ देवयोनिविशेष, एक होन देवयोनि।
विशाचगण यच और राचसमे निकष्ट हैं। ये अत्यन्त
पश्चितं, मस्देशनिवासी और गन्दे कहें गए हैं। २
प्रेतः भूतः।

श्रुंबितस्वमें विखा है—मग्रीचान्तर्क दूसरे दिन जिसके उद्देश्यमे व्रष्ठ उरस्ष्ट नहीं होता, उसके उद्देश्यमे यदि सै कड़ों आदका अनुष्ठान क्यों न हो, तो भी उसे पिशाचयोनिमें जन्म लेना पड़ता है।

"अशीवान्तादितीयेऽहि यस नोत्सञ्चते वृषः। पिशचत्वं भवेतस्य दत्तैः श्राद्धशतैरपि॥"

( शुद्धितस्व )

पिशाचक (सं वि वि ) पिशाचः ति विवारणे कुश्रकः, श्राकणीदिलात् कन्। १ पिशाचः निवारणः कुश्रकः, भूत प्रेत श्रादिको भगानेवाला श्रीभा। पिशाच इव कायति के का २ पिशाचतुल्य यच गुद्धक श्रादि। ३ पर्वतः विश्रोष, एक पहालु जहां धनाधिपति कुवेरका वास है। पिशाचकपुर—नगरभेद, एक नगरका नाम।

पिशाचिकिन् (सं ॰ पु॰) पिशाचाः सन्त्यश्येति (वाताती-साराभ्यां क्रकच्। पा ५१२।१२८) इत्यत्न 'पिशाचाच' इति वात्ति'कोक्ता इनिः कुक्च च। कुबेर।

पिशाचक्र (सं पु ) शाखीटहच, िष्ठोरका पेड़ ।

पिशाचग्रह (सं ९ पु ०) भूतग्रहविष्येष । इस ग्रह हारा
ग्रांक्रान्त होनेसे क्षण, परुषभाषी, श्रचिरप्रवापी,

ग्ररोरमें दु ग न्य, श्रत्यन्त श्रश्चि श्रीर चञ्चल, बहुमीजन

श्रील, विजनवनान्तरोपसेवी श्रीर कभी घूमता या
कभी रोता है ।

पिशाचन्न (सं पु॰) पिशाचं इन्ति इन टक्। १ खेत-सर्वंप, पोली सरसों। पोली सरसोंसे भूतिपिशाच भाग जाता है, इसोलिये इसका नाम पिशाचन्न पड़ा है। (ति॰) २ पिशाचोंको नष्ट या दूर करनेवाला। पित्राचचर्या (सं० स्त्री) स्मग्रान मेवन, जैसा गित्रजी करते हैं।

पिशाचता (सं • स्त्रो ) पिशाचस्य भावः तन्, स्त्रियां टाप्। पिशाचल, पिशाचका भाव या धर्मे।

पिशाचद्र (सं॰ पु॰) पिशाचानां द्रुः, पिशाचित्रयः दूर्वा, निविड्लादन्धकारत्वात् श्रश्चिखान-जातत्वाच । श्राखोटवच्न, सिडोरका पेड्।

पिप्राचमोचन सं को को स्कन्दपुराणोक प्राचीन तो थं -भेद । पराग्ररनन्दन व्यास घरटाक्त इदके समोप व्यासेखरकी पूजा कर इस तो थं में कपहो खर लिङ्कदर्ग नके लिए प्राप् थे। यहां खान, देविष्टितपं च प्रीर कपर्दी-खर लिङ्क को पूजा करने से सदली ककी प्राप्त होतो है। पिश्राच्छ (सं पु॰) पिश्राचानां छचः, पिग्राचिप्रयो छचो वा। शाखी टहच, सिहोरका पेड़।

पिशाचसभ (सं॰ क्ली॰) पिशाचानां समा, समासे क्लीवलं। पिशाचीकी सभा।

पिश्राचालय (सं•पु•) पिश्राचानामालय । पिश्राचीका घर।

विशाचि (सं ० पु॰ ) विशाचिवशेष )

पिशाचिका (स'•स्त्री•) स स्त्र जटामांसी, छोटी जटा-मासो।

विद्याचे (सं • स्त्री • ) विद्याच-स्त्री । १ विद्याच-स्त्री । विद्याचनस्त्री । विद्याचनस्त

पिशिक (सं० पु॰) देशविशेष, एक देशका नाम । इंडत्-संडितामें इसका उक्केख भाषा है। यह देश क्में-विभागके १२, १३ भीर १४ नच्छतमें भवस्थित है।

पिशित (सं कि की ) पिशित सवयवी भवति पिश इतन्, सच कित् वा पिछिते स्मिति ता। मांस, गोजा। पिशितसुज् (सं कि०) पिशित सुज्-किए, । मांसा ही, मांस खानेवाला।

विधितरोहियो (सं क्सी ) मांसरोहियो।

पिश्चिता (सं ॰ स्त्रो ) पिश्चितवद्यन्थोऽस्यस्या द्रति सच् टाप् । जटामांसो, जटामासी ।

विधिताधन ( सं • ति • ) मांसभोजी, गोख खानेवाला। विधिताधिन ( सं • ति • ) मांसभचक, गोख खानेवाला।

विधितोदक ( सं॰ क्लो॰) कुद्ध म, केसर।
पिशिनो (सं॰ स्त्रो॰) विश्ली देखो।
पिगो (सं॰ स्त्रो॰) पिंधतीत पिश्लक, गौरादिलात्-

ापगा (सं • स्त्रां । प्रायात । प्रशन्क, गारादिलाप् ङाष् । जटामांनी, जटामांनी ।

विशोल (म' को ) पिश्र वाहु-ईल। स्टब्स्यवात, सिहोका प्याला या कटोरा।

विश्वन (सं क् झां ॰) पिंशतीति विश्व- हनन्, स च कित्। (श्वि विश्विमयः कित्। उण् के प्र्यं) १ कुद्धुम, के सर्। वर्याय — शुस्रण, रक्त, काश्मार, पोनक, सद्दीच, विश्वन, धोर, वाञ्चोक और शोखित। २ कि विश्वक, नारद। ३ काक, की शा। ४ श्रद्ध ध्रमका प्रव। प्रकीशिक के एक प्रवका नाम। ६ परस्पर भेदशील, दुर्जन, इधरकी उधर लगाने वाला, एक की बुराई दूसरेसे करके में द डाल नेवाला, चुगल्खीर, खला। संस्कृत पर्याय—हिन्द्ध, सूचक, कर्षेजप, दुईन, दुर्विध, विश्वकष्ठ शोर खल तथा श्रनी वित्यप्रवोधक। ७ कर, दुष्ट। ८ तगर। ८ कार्पास, क्यास।

पिश्चनता (सं ॰ स्त्री ॰) पिश्चनस्य भावः तत्त्, स्त्रियां टाप् । क्रूरता, खलता, तुगक्कोरी ।

पिश्वना ( सं ॰ स्त्रो॰ ) पिश्वन टाप्। एका, ससवगे।
पिश्वी न्माद ( सं ॰ पु॰ ) एक प्रकारका चन्माद या पागलपन जिसमें रोगो प्रायः जपरको हाथ चठाए रहता है,
सचिक वकता भीर भोजन करता है, रोता तथा गंदा
रहता है।

पियोर (हिं • पु॰) हिमालयकी एक भाड़ी जिसकी टहनियोंसे बोभ बांधते हैं भीर टोकर आदि बनाते हैं। विषीन — दिखण अफगानिस्तानका एक जिला! यह अचा॰ ३० रे ० से ३१ रे ५ जि॰ भीर देशा॰ ६६ १० से ६७ पू॰ पू॰ के मध्य अवस्थित है। भूपिरमाण ३६०० वर्गमील है। सारा जिला समतल और समुद्रपृष्ठसे प्रायः ५ हजार फुट कं चा है। उत्तर और पूर्वा अवसी उपविभाग अपे चाकत उच्चतर है। पूर्व दिकाश स्वाजा समरान नामक गिरिस्टक्क प्रद्र ४ फुट और उत्तरका तोवा नामक स्कूष्ट प्रायः प्र०० फुट कं चा है। अलावा स्मते उत्तरमें कर्फ भीर दिचामें तकात नामक पर्व त भाका असे बार्त कर रहा है।

र्दि शताब्दीमें यह स्थान शहमदशाह दुराणीके कें विकारमें या। १७७० देशी असमद्याहने दसका कुछ श्रं श खीलात है मोर नासिर खाँको अप प किया। सदो-जोई वंशके अधःपतनके बाद पौरहा खाँ बरकाजाईके प्रवीमें राज्यविभक्त हो गया । इस समय पिषीन प्रदेश क्रसारते सरदारों ने अधिकार में श्राया । १८०६ देश में कीएटा नगर प्रकृरिजी के अधिकारभुत हो जाने पर . काबुलके समीरने सपना एख नष्ट हो जानेके भयरे ख्व ग्रान्दोत्तन किया। किन्तु उनके विशेष चेष्टा करने पर भी इस प्रदेश हो कर वे चहुरेजी सेनाका आना आना वन्द कर न सके । १८७८ देशी खटिश-धेनाने विवीन पर ऋधिकार किया। १८७८ ई॰की २५वीं मई॰ को गर्डामकसन्धिके अनुसार यह प्रदेश अङ्गरेजीके हाथ लगा। जबसे यह प्रदेश शहरीजी श्रविकारमें श्राया है, सबसे यहां कोई उद्घेखयोग्य घटना नहीं घटी है। विवल १८८० है भी कत्यार नगरमें याज्ञव खाँचे श्रङ्गरेजी सेना भवनात होने पर स्थाजा अस्त्रान-पव तवासी भावन-काई जातियां पङ्गरेजने निरुद्ध खड़ी हुई। पीछे उत्त यानुव खाँकी पराजयने साथ साथ निगेडियाने जनरल बैकर होरा यह विद्रोह मान्त हुआ था।

इस प्रदेशमें पाचकजाई, तरिन, सैयद भीर काफर जाति ही प्रधान हैं। भाचकजाई जाति दुरानी अयो भृत श्रीर वरकजाई शाखासम्भूत है। तरिनगण उत्त जातिके तोर प्राखाभुत हैं। सैयद भीर काफर जाति वाणिच्य तथा कविजोवि हैं। देशीय व्यवहार्य सवणके मिया यहां वाणिन्यार्थ कोई द्वा प्रस्तुत नहीं होता है। काकर, भाचकजाई श्रीर तरिनगण प्रांयः कार्योवलच्छमें भारतवर्ष पाया करते हैं। से यदींके मध्य प्रश्वविक्रय ही प्रधान व्यवसाय है। गवन र जनस्वने बे लुचिस्तान-एजिएटके प्रधीन ए एक पीलिटिकल एजिएट हारा यह जिला शासित होता है। पिषीन नगरने नया बाजारमें एजिएट का स्रावास है। यहां सेनानिवास, तत्सं क्रान्त राजकोष बीर तहसीखदारी कचहरी बादि हैं। अधि वानियोंके मध्य पाचकजाई और से यदगण किसी ंप्रकारका कर नहीं देते हैं। श्रीष्म ऋतुमें क्या यूरोपीय, का देशोय दोनो में भक्तर उदरामय, अजीव और यक्तत्की विक्रित प्रस्ति रोग फैल जाते हैं। श्रीतकालमें साधारणतः फिफड़ें के मध्य जलन श्रीर यद्धादि फिफड़ें से छत्पत्र रोग देशीय लोगों के मरात्मक हैं। दक्कलें गड़की नाई यहां भी चार ऋतु हैं; किन्तु श्रीष्मके सामान्यं छत्तापने दार्गण श्रीतके प्रावत्यके कारण सहजमें ही कठिन रोग हो जाता है।

पिष्ट (सं॰ क्लो॰ ) पिष्यते स्मेति पिष्ठ ता १ सोसका, सीसा। २ पिष्टका, पिडी, पीठी ।

> "अन्नादष्ट गुणं पिष्टं पिष्ठादष्ट गुणं पयः पयसोऽष्टगुणं मांसं मांसादष्टगुणं ष्टतम् । ष्ट्रतादष्टगुणं तेरुं मदेनात् न च मक्षनात्॥"

> > (राजवल्लभ )

श्रवसे पिष्टक पाठ गुणा फलप्रद है, उसी तरह पिष्टसे दुग्ध, दुग्धसे मांस पीर मांसने घी बाठ गुणा प्रधिक गुण्युक्त है। प्रशेरमें तेल लगानेसे घोने भी पाठ गुणा प्रधिक उपकार होता है। ३ कचीरो या पूषा,

रोट। (ति॰) चूर्णीकत, पिसा हुना।
पिष्टक (सं॰ क्लो॰) विष्टिमिय प्रतिक्रितः द्वाये कन्।
१ तिलचूर्ण । पु॰) पिष्टानां विकारः (संझार्या। पा
११३१११३) इति कन्। २ विष्ट, पीठो, पिछो। पर्याय—
पूव, न्नापूव, न्रपूप भीर पिष्ट। पिष्टक बहुत तरहका
होता है। राजवक्रभके मतसे पिष्टकका गुण—प्राणकर,
क्च, विदाहो, गुर्च और दुजर है। प्रालि हारा जो
पिष्टक प्रस्तुत होता है वह कर्ण भीर विचनामक है।
दालकी पीठी गुर्च, विष्टको और वायुवर्षकः, सगुड़ तिल,
पिष्टक बलकर, गुड़, वंहण और हृद्यः गेहूंका पिष्टक
गुर्च, तपंच, हृद्यः भीर बलवर्षक तथा चौर, घृत भीर
नारियक हारा प्रस्तुत पिष्टक क्लाकारकं, रक्ष भीर
मसिवर्षक, रक्षपित्तनामक, हृद्यं, स्वार्ड, पिरतनामक
भीर भिनमंद है। ३ क्लीरी या पूआ, रोट।

४ ग्रुंब्बगत घित्रोगभेदं, एक प्रकारका निव्रेरोग, प्रांचा, पाची। जन्म - प्रचिगोलकमें जनकी तरह सफेद गोनाकार विन्दुं होनेसे उसे पिष्टक कहते हैं।

( सुन्धुत उत्तरत॰ ४ अं० )

भावप्रकाशकी मतसे — वायु पित्तके विगङ्गेसे जवं शुक्तमक्त्रसमें पिष्टतक्त्रुलकी तरह खेत सथच मिलिन दैपे चतुक्व स्वच्छं भोर देवनत सांसतृति होती है, तब उसे पिष्टकाच निव्दोग कहते हैं।

इसको चिकित्सा-पोपल, सफीट मिर्च। सैन्धव और नागर इन सब इत्योंका बराबर हिस्सा ले एंक साव पोसना चाहिए। बाद उसे मातुकक रस हारा सन्तन प्रस्तुत कर शांखों देनीसे पिष्टक रोग जाता रहता है।

> "वैदे ही सितमरिष" सैन्थवं नागरं समं। भातुकंगरसै: पिडमजन पिष्टकापहस् ॥" (वैद्यकचक्रपाणि)

ध्रं शीवक, सीसा धातु । ६ मस्मिन्द्रविशेष, विशेष प्रकारका पश्चिभङ्ग । ७ नन्दिह्य ।

विष्टप ( सं॰ पु॰-चन्नी॰) विश्वनस्थत सुझंतिन इति (विटपपिस्टपविशिपोलपा: । तण् ३११४५) इति कपं प्रस्ति निपातमात् साधः। भूवन, स्रोकः।

पिष्टपचन (सं • क्ली • ) पच्चतेऽत्रेति पंच भाधारे स्युट्र,
पिष्टस्य पचनम् । पिष्टपाकपात्र, पीठो पकानिका बॅरतन।
पर्याय-बद्धजीष, ऋचीष भीर विष्टपाकश्वतः।

पिष्टपाकसत् (सं० क्लो •) पिष्टपाकं क्षदभिष्टितो भावः द्रश्यवत् प्रकाशते इति न्यायात् प्रचमानपिष्टं विभित्ति स्वाधात् प्रचमानपिष्टं स्वाधात् स

षिष्टिष्क ( सं । पु ) पुरोडाग्र, विष्टक, पोठी । षिष्ठपुर-सन्द्राज प्रदेशके गोदावरी जिलान्तर्गत एक जमींदारी भोर प्रधान नगर। यह काकनाडांसे ६ कीस क्षतर पूर्व पद्मा॰ १७ ६ छ॰ बीर देशा॰ दर् १६ पू॰के सध्य पवस्थित है। इसका वर्त्त सान नास पिह-प्रामं है। यह नगर बहुत पुराना है। ध्वंसा वर्षेष की इसका निद्यं न है। महाराज समुद्रगुप्तको इसाहाबाद-स्ताथिविविविविक्षे जाना जाता है, कि उन्होंने दिखेगापश्यमणके समय पिष्टपुरराज महेन्द्रको परा-जित किया था। पहले चातुकावं प्रके प्रतिष्ठाता कुन्जः विषा वर्षनके भारे राजा सत्यात्रयके राजलकाल ( ५८४ ई॰ )में छल्बीय शिलाखिपिमें पिष्टपुर दंग के प्रधिकारकी कथा लिखी है। इसके बाद ४५६ शक-संवत्में यह राज्य पश्चिम चालुक्यराज रय प्रचनेशीने पर्धिकारभुत इपा । यंश्रं एक प्राचीन देवीसृत्ति Vol. XIII. 189

प्रतिष्ठित श्रो। स्थानित्र विषे वे पिष्टपुरी वा पिष्टपुरिका देवोके नामसे प्रसिद्ध श्रों। एक इससे १२॥० कोस दिख्य-पूर्व मानपुर नगरमें उनका पाठ श्रा जिसे जनसाधारण पवित्र तोशं स्थान मानते थे। यहाँके प्राचीन सबंप्रधान मन्दिरके ध्वत्रस्तम्भमें १११३ श्रकमें चीलराज हारा, ११०८ श्रीर ११२४ श्रकमें राजा (विमस्ता-दिस्को जिमाता) राजराजको समयमें स्वकीण तोन प्राचीन श्रिकास्तिप हैं।

पिष्टपूर (स' • पु॰) पिष्टै: पूर्व ते इति पृरि कम वि अप्।
१ वटक, बड़ी, बरी । २ पिष्टकविशेष, एक प्रकार आ
पीठो। पर्याय—प्रतपुर, इतवर भीर वार्त्तिक।

पिष्टपेषय (सं•पु०) १ पिसे द्विपको पोसना। २ कडी बातको फिर फिर कडना।

विष्टमय (सं• व्रि•) विष्टस्य विकारः मयटः। विष्टविकार भस्माटि ।

पिष्टप्रे से इ ( सं • यु • ) पिष्टमेह देखी ।

पिष्ठमे इ (सं॰ पु॰) प्रमे इरोगिविशेष, एक प्रकारका प्रमे इ जिसमें चावल के पानी के समान पदार्थ मुत्रके साथ गिरता है। यह पिष्टमें हुं से स्माके कारण हुया करता है। इरिद्रा श्रीर टाक हरिद्रा के साथ कसे ली चीजका

सेवन करनेसे पिष्टमें इ जाता रहता है।

विष्टमे हिन् (सं॰ पु॰) विष्टमेन मेहित निः निः निविधिः मेहरोगप्रस्त, वह जिसे विष्टमें ह नामक रोग हुआ हो। विष्टयोनि (सं॰ पु॰) खप<sup>8</sup>रपोलिका, रोट, कचोरा या पुषा।

विष्टवत् (सं • ति • ) विष्ट-सतुप, मस्य व । ग्रुल, उजला, संफेट ।

पिष्टबर्त्ति (मृं॰ पु॰) वर्त्त यतीति वर्ति - इन् । सुद्ध तथा
सम्रादिका पिष्ट, सृंग भीर समर आदिकी पोठी।
पर्योय—चमसि।

पिष्टवैक्तत (सं क्तो ) पिष्टाक, पोठोका अस । पिष्टभोरम (सं पु ) पिटेन पेषपित मीरमं यस्य । चन्दन । इसे पोसनेसे सुगन्ध निकलतो है, इसी कारण इसका नाम पिष्टभोरम पड़ा है।

पिष्टात (सं • पु • ) पिष्टं भति गच्छ नेति यत-प्रण्। पटवासच षेत्र वस्त्रादि व गानिके लिए गन्धद्रयाच पे मुलाल, अवीरं। पर्याय-पटवासक, धूलिगुच्छक।

पिष्टालका (सं० पु०) गत्थच प० ।

पिष्टालका (सं० स्त्रो०) चन्दन।

पिष्टिका (सं० क्ती०) पिष्टसुत्पत्तिकारणत्वे नास्त्यस्येति

ठन्। चावलीं से बनाई हुई तवासीर या बंसलोचन।

पिष्टिका (सं० स्त्रो०) पिष्टं पेषणं साधनतया अस्त्यस्या

इति पिष्ठ-ठन्, ततराप्त्। पिष्टहिद्स, पोठो, दालको दिहै।

दालको पानीमें भिगो कर उससे सुसी निकाल लेनो

चाहिए। बाद उसे शिला पर पीसनेसे पिष्टिका ते यार

पिष्टोड़ी (सं क्ली ॰) खेताम्लीका पीधा।
पिष्टोदक (सं ॰ क्ली ॰) पिष्टमिश्रतमुदकम् । चूपं ॰
तण्डुलिमिश्रत जल, पोसे हुए चावलका पानी।
पिसङ्ग (सं ॰ पु॰) पिस शङ्कच् कि । पिशङ्क देखी।
पिसनहारो (हिं ॰ स्ती ॰) भाटा पोसनिवाली, वह स्ती
जिसकी जोविका भाटा पोसनेसे चलती हो।
पिसना (हिं ॰ क्लि ॰) १ पिस कर तैयार होनेवाली
वसुका तैयार होना। २ रगड़ दवावसे टूट कर महीन
टूकड़ोंमें होना, दाव या रगड खा कर सूच्य खण्डोंमें
विभन्न होना, च पं होना, चूर कर धूल-सा हो जाना।
३ परिश्रमसे अत्यन्त क्लान्त होना, अत्यन्त भ्रान्त, धक
कर बेदम होना। ४ कुचल जाना, दव जाना। ५ पोड़ित
होना, घोर कष्ट, दुःख या हानि चटाना।

पिसवाना ( हिं ॰ क्रि॰) पोसनेका काम कराना।
पिसाई ( हिं ॰ स्त्री॰) १ पोसनेकी क्रिया या भाव। २
भाटा पोसनेका घंघा, चक्की पोसनेका काम। ३ पोसनेको मजदूरो। ४ पोसनेका व्यवसाय या काम। ५
भव्यक्त मधिक श्रम, बड़ी कड़ी मिइनत। जैसे, वहां
नोक्तरी करना बड़ी पिसाई है।

पिसाच ( हिं ॰ पु॰ ) पिशाच देखी।

पिनान (हिं पु॰) अन्नका बारीक पिसा हुआ चूर्ण, धूसको तरह पिसी हुई अनाजकी दुकनी, आटा। पिसिया (हिं•पु॰) एक प्रकारका छोटा और सुलायम

गेइ'।

विसी ( विं ॰ स्त्री॰ ) गेझे । विसन ( विं ॰ पु॰ ) पिश्चन देखी । पिसुराई (हिं • स्त्री • ) सरकं डिका एक छीटा टुक्नंड़ां जिस पर कई खपेट कर पूनी बनाते हैं।

पिसेरा (हिं० पु॰) एक प्रकारका हिरन। इसके जपर-का हिस्या भूरा और नोचेका काला होता है। इसकी जंबाई १ फुट और लब्बाई २ फुट होती है। यह दिच्या भारतमें पाया जाता है। यह बढ़ा डरपीक होता और सुगमतासे पाला जा सकता है। यह दिनको बाहर कहीं नहीं निकलता और पखरकी चट्टानों की आड़में रहता है।

पिसीनी (हिं॰ स्त्री॰) १ परिश्रमका काम, कठिन काम। २ पीसनेका काम, चक्की पीसनेका धंधा।

पिस्त (सं ॰ पती ॰) पिस्ता।

पिस्तई (फा॰ वि॰) पिस्तेके रंगका, पीलापन लिए इरा।

पिस्ता (हिं ० पु॰) काक ड़ाकी जातिका एक छोटा पेड़ ।
यह दिसरक, श्राम, खुरासान श्रीर इटाक से ले कर
श्रफगानिस्तान तक थोड़ा बहुत होता है श्रीर इसकी
फलको गिरी श्रच्छे में वोमें है। पत्ते इसके गुलची नौके
पत्तीं के से चौड़े चौड़े होते हैं श्रीर एक सी कमें
तीन तीन लगे रहते हैं। पत्तीं पर नमें बहुत स्पष्ट होती
हैं। फल देखनें महुबे के श्रे लगते हैं। क्सी मस्तगीके समान एक प्रकारका गोंद उस पेड़ से भी निकलता है। पिस्तिक पत्तीं पर भी काक ड़ासी गोकी तरह
एक प्रकारकी लाही सो जमतो है जो विश्वेषतः रेशमकी रंगाई में काम श्रातो है। पिस्तिक बीज से बहुतसा तेल निकलता है जो दवाने काम ग्राता है।

पिस्तील (हिं•स्त्री॰) कोटी बंदूक, तसंचा। पिस्सी (हिं•स्त्री॰) एक प्रकारका गेहं।

पिस्सू (हिं॰ पु॰) छड़नेवाला एक छोटा कोड़ा जो मच्छड़ोंकी तरह काटता श्रीर रक्त पोता है, अटकी। पिहकना (हिं॰ क्रि॰) मीर, कोयल श्रीर पपीहे श्रादि सुन्दर कर्एवाले पचियोंका बोलना।

पित्ररा (हि ॰ पु॰) पासकी जपर जो पत्ती विकार्द जाती है। पित्रान (हि ॰ पु॰) बरतनका टकन, टांकनिकी वस्तु, टकना।

पिडानी—१ त्रयोध्या प्रदेशके डरदोई जिलेके सन्तगत प्राधाबाद तहसीस्त्रका एक परगना। र उत्त शानावाद तहसीनका सदर और प्रधान नगर। यह अचा० २० ३० १५ उ० और देशा० ८० १८ २५ पृ०के मध्य अवस्थित है। यहां पूर्व न सम्द्रित बहुत से निद्यांन पाये जाते हैं। अकावर शाहके प्रधान मन्त्रों सदर-जहानको बनाई एक मस्जिद और काब बाज भो टटो फुटो अवस्थामें पड़ी है। सुम-खमानों के समयमें यहां सबसे बच्छो तलवार और 'दश-तार' नामक मग्रह र पगड़ो बनाई जातो थो। अभी पूर्व को समृद्ध जातो रहां तथा तखबार बनानिके छपयोगी इस्पान और देखे नहीं जाते।

पिहित (सं विव) अपि धोयते समेति धा-ता, (दघातेहिं। पा ७।८।४२) इति ह्यादेग्रः, अपेरकोपः । १ भाव्हादित, क्यिप हुमा। पर्याय —सं त्रोत, रुद्ध, आहत, संहत, क्वा, खगित, अप गरित, क्वाहित और तिरोधान।

(पु॰) २ मर्थालङ्कार जिसमें किसोको सनका कोई भाव जानं कर क्रिया द्वारा अपना भाव प्रकट करना वर्षन किया जाय।

पिइवा (हिं• पु॰) एक चिड़िया।
पिक्षेत्र—गायकवाड़ राज्यके वरोदा विभागके भन्तर्गत
एक नगर। यह अचा॰ २२ 8॰ ड॰ भीर देशा॰ ७२ 8८ पू॰ के सध्य भवस्थित है। जनसंख्या ५२८८ है।
यहां एक वर्षाक्य लरु स्क ल है।

पिरोली (हिं० पु॰) एक प्रकारका पीघा। यह मध्य-प्रदेश और बरारसे ले कर बम्बई के श्रास पास तक होता है। यह पानके बाड़ों में लगाया जाता है। इसकी पत्तियों से बड़ी अच्छी सगन्य निकलती है। इन पत्तियों से इत बनाया जाता है जो पचौलोक नामसे मशहर है। पचौली देखी।

पिहीवा—कर्षाल जिलेका एक देश। पेहोवा देखी।
पीँग (हिं क्लो॰) पेग देखी।
पीँजना (हिं क्लि॰) रुई धुनना।
पींजरा (हिं पु॰) पिंजड़ा देखी।
पोंड (हिं पु॰) १ किसी गीली वस्तुका गोला, पिंडी,
पिंड। २ चरखेका मध्य भाग, बेलन! ३ पिग्डखजूर
नामक फल। ४ देह, घरोर, पिंड। ५ व्हचदेड, व्रचका
धड़, तना. पेडी। ६ कोटह के चारों श्रीर गोली मिटीका

बनाया हुआ। चेरा जिससे देखकी आंगारियां या छोटे टुकड़े कटक कर बाहर नहीं निकलने पाते। ७ पोड़ देखी।

यों डो ( डिं॰ स्त्री॰ ) विंदी देखी । यों डूरी ( डिं॰ स्त्री॰ ) विष्ट्वली देखी ।

पो (हिं पुरु) १ पपो हे की बोली। २ पिय दे हो। पोक (हिं स्त्रोर) १ पानक रंगसे रंगा हुआ छ का, छूक से मिला हुआ पानका रस, चवाए हुए बोड़े या गिली दीका रस। २ पहली बारका रंग, वह रंग जो का पड़े की पहली बार रंगमें डुबोने से चढ़ना है। ३

पोकदान (हिं॰ पु॰) एक तिशेष प्रकारका बना इत्या वह दरतन या पात जिसमें पानको पोक या धको डालो जाती है, उगालदान।

मसमतन, अ'च नीच, अदङ्खाबढ़, नाहमवार।

पोकना(डिं०क्रि॰) पिडिकना, पपोईट या कोयलका बोलना।

पीका (हिं•पु•) पत्नव, किसी द्वचका नया की मल पत्ता, को पत्न ।

पौच ( सं पु॰ ) श्रधरचिबुक, नौचेका जबड़ा। पौच ( हि ॰ स्त्री॰ ) भातका प्रधाव, सांड़।

पोचू (हिं• पु॰) १ करोलका पका पत्न, पक्का कचड़। या टेंटो । २ एक प्रकारका महाड़, जरदालू, चोलू। पोछ (हिं• स्त्री॰) १ पीच, मांड़। २ पचियोंकी दुम।

पौद्धा (हिं • पु॰) १ पद्मात् भाग, किसी मनुष्य या वस्तुका वह भाग जो सामनेकी विकद्ध दिशामें हो, किसी व्यक्ति या वस्तुके पोद्धेकी श्रोरका भाग, पुष्त । २ पोद्धे पोद्धे चल कर किसीके साथ लगे रहनेका भाव । ३ किसी घटना-का पश्चात्वत्ती काल, किसी घटनाके बादका समय । पीद्ध (हिं • क्रि• वि०) पीठे देखी।

पोठकी विषद्ध दिशामें, पोछिकी भोर कुछ दूर पर। व जिधर मुंड हो उसकी विषद्ध दिशामें, भागि या सामनेका जिधर मुंड हो उसकी विषद्ध दिशामें, भागे या सामनेका उत्तरा, पोठकी बोर। 8 किसीको भविद्यमानता, किसी-की भनुपिखिति या श्रभावमें, पोठ पोछि। ५ देश या काल स्नममें किसोके पश्चात् या उपरान्त, स्थिति या घटनाके विचारसे किसोके भनन्तर कुछ दूर या कुछ देर बाद, किसी वसु या व्यावारके पश्चाइत्ती खान या कालमें। इ मरणोपरान्त, सर जाने पर, इस लोकमें न रह जानेकी दशामें) ७ निमित्त, कारण, बदौलत, बास्ते, लिए, खातिर, शर्थं।

पोत्रन ( हिं · पु॰ ) भे ड़ोंके बाल धुनकनेकी धुनकी।

पीतर (हिं पु॰) पित्रड़ा देखो।

योजरा (हिं • पु॰) पिंजड़ा देखो ।

पीटन ( हिं '• ए• ) पिटना देखो ।

पीटना (हिं किं कि ) १ श्राघात पहुंचा कर कि से व खु॰ को फे लाना या बढ़ाना, चोटमें चोड़ा या चिपटा करना। २ किसी व खु पर चेट पहुंचाना, मार्ना! ३ येन केन प्रकारिण उपाकित करना, किसी न किसी प्रकार प्राप्त कर खेना, फटकार लेना! ४ प्रहार करना, किसी के श्ररी को चोट श्रयवा पीड़ा पहुंचाना, किसी जीवधारी पर श्राघात करना, मार्ना, ठींकना। ५ येन केन प्रकारण किसी कामकी समाप्त या सम्पन्न कर लेना, किसी न किसी प्रकार कर डालना या कर लेना, । (पु०) ६ श्रापट्, मुसीबत, श्राफत। ७ मृत्युग्रोक, मातम, पिट्टम। पीटविल्यम- विलियमपिट देखी।

पीठ (सं० कली०) पेठन्तप्रविधान्त्यस्मिति, पिठ-घञ्। (इलक्ष्म । पा ३।३।१२१) बाइलकात् इकारस्य दीघं: षण्या पीयतिऽत्रेति पोङ् पाने बाइलकात् ठकः। १ उपविधानाधार, पीढ़ा, चीकी। पर्याय—भासन, उपासन, पैठी, विष्टर। २ व्रतियोंके कुषासन प्रसृति भासन। पर्याय—विष्टर, व्रषी। भ्रम्यागत साधुन्नोंको पञ्चले ही पीठ-दान करना होता है।

"पीर्ड दत्ता साधनेऽभ्यागताय आनीयापः परिनिर्निज्य पादौ । धुः पृष्टा प्रतिवेद्यारमसंस्थां ततो द्यादन्नमनेक्ष्य धीरः ॥"

(महामारत ५।३८।२)

युक्तिक स्पत्त में लिखा है,—पीठ तीन प्रकारका है, धातुपोठ, जिल पीठ और काष्ठपीठ। सब प्रकारकी धातु, धिला और काष्ठ द्वारा जैठ प्रस्तुत होता है। इनमेंसे कीन विद्यत और कीन निषिद्ध है, उसका प्रास्तां नसार विद्यार कर व्यवहार करना करते व्य है।

पीठमान । -साधारणतः जिस पीठकी लग्बाई दो हाथ, चौड़ाई एक हाथ और जैनाई पाध हाय हो, हसे सुख्यीठ कहते हैं। प्रकावा इसके सुख, जय, शुभ, सिंहि श्रीर सम्मत् नामक श्रीर भी पांच पोठ हैं। इन पाचों- मेंसे प्रत्ये क पोठ क्रमश्रः धन, भोग, सुख, ऐखर्यं श्रीर वाव्कितफलदायक है। जो पोठ लब्बाई श्रीर चौड़ाई- में समान है, वही सुखदायक है, श्रन्यथा विश्व उत्पार दन करता है।

जो पीठ लखाई चौढ़ाई में दी हाय पीर जंचाई में श्राध हाय हो, हसे जारक तथा जो लखाई, चौड़ाई और जंचाई में चार हाय हो, हसे दाजपीठ कहते हैं। यह राजपीठ सभी प्रकारका मर्थ-प्रदान करता है श्रीर हसी पर राजाभीका मास्त्रसङ्गत भभिषेका होता है। लखाई, चौड़ाई श्रीर जंचाई में जो पीठ हर हाथ हो, हसका नाम के लिपोठ है। यह के लिपोठ राजाभीके चित्तविनोदके लिये ही बनाया जाता है।

लखाई, चौड़ाई घोर जंवाईमें जो पीठ द हाथ हो, उसे भक्तपीठ कहते हैं। यह पीठ विशेष सुखदायक माना गया है। राजपीठ कनक हारा घोर जय तथा सुखपीठ रीप्य हारा बनाना चाहिये। उक्त तीनों पीठ केवल राजाघों के हो व्यवहार्य हैं। राजपीठसे भाय बढ़ती है घोर जयपीठसे पृथ्वी जीती जातो है। जारकः से ग्रह्म होता है घोर सुखपीठसे सुख मिलता है। रीप्यपीठसे कीत्ति श्रीर धनदृद्धि तथा तास्वपीठसे तेज घोर श्रह्म होता है। लीहपीठ हश्चाटन कार्य में तथा श्रन्थान्य सभी कार्यों में समय है। इसके म्रतिरिक्त पीतल, सीसे घोर रांगे भादि श्रपरावर आतुभीसे वने हुए पीठ श्रह्म नाशक्ष्य पल प्रदान करते हैं।

शिलापीठ। — शिलापीठका भी पूर्वीत धातुपीठकी तरह गुण पौर परिमाण जानना चाहिये। शिलानिमित तराजपीठ केवल इन्द्रका ही होता है, दूसरे किसोका भी नहीं। इसी प्रकार सूर्य चन्द्रादिका भी एक एक पीठ है। इनमेंसे सूर्य का पीठरागसे, चन्द्रका चन्द्रका की स्वास्त्र तराहुका मरकतसे, शिनका नीलकाक्तसे, बुधका गी-मेदकसे, बहस्पितका स्फटिकसे, श्रक्तका वे दुये से और मङ्गलका पीठ प्रवालसे बनाया जाता है। श्रनावा इसके छता गहीं मेंसे जो व्यक्ति जिस गहको द्यामें जन्म लेगा उसका छसे ग्रहके सम्बन्धमें निर्दिष्ट पीठ व्यवहाय विस्ता छसे ग्रहके सम्बन्धमें निर्दिष्ट पीठ व्यवहाय विस्ता

होगा, किन्तु स्फटिकपे कि जिपितितों के ही व्यव-हाय हैं। राजाभों के प्रभिष्ठेक, याद्वा उत्सव, जय, कार्य प्रथमा संश्वास पादि विषयों में प्रयस्कान्तरित पीठ ही प्रयस्त है। राजाभों को वर्षाकार्जे गावड्रचित पीठ पर तथा सेघ-गज नक समय विश्वह रत्नमय पीठ पर बैठना चाहिये। एतिह्न विखासकानीन उनके साधारण प्रस्तरितियों त पीठ ही प्रथस्त हैं।

काश्मीठ। —काश्यीठका भी पहलेको तरह परिमाण जानना चाहिये। गान्धारीनिर्मित जयपोठ सम्पत्ति भीर सुखकर, जारक रोगनाथक, सुख ध्रमुनाथक, सिस्सिर्धाय माधक श्रीर वैरिनिवारक है। गान्धारी हचकी तरह पनस चन्द्रन भीर बकुल भादि हचों से भी जय, जारक भीर ध्रमादि नामक पीठ बनता है। इन सब पीठों का भी जियाविश्य पसे विश्येष विश्येष पत्त कहा गया है। पतिह्रव सुगन्धि कुसुम्मणाली जो सब सारवान् हच हैं, अनसे प्रस्तुत पीठों का भी बकुलकी तरह गुणागुण जानना चाहिये। इसी प्रकार स्टु भ्रथवा लघु जो सब शुल्क काश हैं, तिविभित पीठों का भी गान्धारी-काष्ठजात पीठों को तरह कार्य भीर गुण है। इसके बाद जो सब हच्च फलवान, सारवान और रक्तवण सारविश्य हैं, उनसे प्रस्तुत पीठकों भी पानसपीठके जै से गुणशाली समभना चाहिये।

निषद्ध पीठ। — सब प्रकारके धातुजात पीठो के सध्य खीइनिर्मित पोठको ही घास्त्रों में निन्दित बतलाया है। इसी प्रकार प्रिलापीठमें मार्कर भीर कर्करपोठ वज नीय हैं। काष्ठपोठके सध्य सारहीन भीर प्रत्यन्त सारवान तथा विधवच्चजातपीठ दोषा हैं।

"विद्वेशो निन्दतः पीठो छौहात्यः सर्ववातुजे ।
श्विकोत्यः शार्करो बर्ज्यः कर्करम्य विशेषतः ॥
काष्ठजेषु च पीठेषु नासारा नातिसारिणः ।" तथाहि—
"आम्रजम्बुकदम्बानामासनं वंशनाशनम् ॥"
( मुक्तिकल्यतर )

भोजका मत कुछ घोर है। उनका कहना है, कि गुरुपोठ हो गौरवजनक घोर लघुपोठ लाघवकर है। ''गुरुः पोठो गौरवाय छघुर्लाघवकारकः।'' (भोज) पोठको सम्बन्धमें पराधरने इस प्रकार कहा है,—

Vol. XIII. 140

जो पीठ न तो यत्विहोन है भीर न भलन यत्विशानी ही है, वही सुख भीर सम्मित्ता कारण होता है। शिख्योगण धातु, यिना भीर काष्ठ हारा पीठकी तरह भन्य जो सब वस्तु बनाते हैं, उनका भी गुण दोष भीर पिरमाण साधारण पीठकी तरह ही भादिष्ट हुआ है। जो विधि में भनुसार पीठकी तरह ही भादिष्ट हुआ है। जो विधि में भनुसार पीठकी गुण दोष पर विचार कर व्यवहार करते हैं, वे हो सख्यो पाते हैं। जख्यो कभी भी उनका घर नहीं होड़तो। जो व्यक्ति भन्ना भयवा मोहवयतः यास्त्रविधिका सङ्गन कर पीठके सख्यमें भन्यवा व्यवहार करते हैं, उनकी सख्यो, भायु, वल भीर कुल एकवारगी विनष्ट हो जाता है।

"नामिन्यनीतिमन्यित्र वा गुरुनीसमाङ्गतिः । भीठः स्यात मुखसम्पर्ये नातिसीयों न वामनः ॥ ये नास्ये पीठसद्दशा दश्याः शिल्पिनिनिर्मताः । गुणान्दोश्व मानश्च तेषां पीठवदादिशेतः ॥ विचार्यानेन विद्येना यः शुद्धपीठमान्यरेतः । तस्य लक्ष्मीरियं वेश्म कदानिम्न विमुखति ॥ अझानादयवा मोहात् योऽन्यया पीठमान्यरेत । एतानि तस्य नश्यान्त लक्ष्मीरायुक्लं कुलं ॥"

( युक्तिकराक पराशर )

इयमीष पञ्चरात्र भीर ज्ञानरत्नकोषमें इस पीठका विषय बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा है।

३ सन्त्रसिंदिके निमित्त जपस्थान-भेद । जिन सब स्थानों में रह कर जपादि करके सिंद होते हैं, वे सब स्थान पोठ नामसे प्रसिद्ध हैं। ४ दच्चयन्नके बाद विश्वाने चन्नसे सतीका प्रक्रप्रत्यन्न जहां जहां मिरा था, वह स्थान देवोपोठ नामसे ख्यात हुया है। इन सब स्थानों-को पूज्यता और पविन्नताके सम्बन्धमें पुराणादिमें इस प्रकार खिखा है,—सत्ययुगमें एक समय दचप्रजापतिने ग्रियसे अवमानित हो हहस्पति नामक एक यन्नका भारक किया। प्रकापति दचने उस यन्नमें शिव और प्रपनी कन्या सतीको छोड़ कर यावत् विश्वन-वासी-को निमन्त्रण किया। पित्राख्यमें महासमारोहसे यन्न हो रहा है, यह सुन कर सतीने निमन्त्रण नहीं पाने पर भी पित्रस्थह जा यन्न देखना चाहा और महादेवके निकट भपना समिमाय प्रकट किया। ग्रिवजो तो पहले

राजो न इए, पर पीक्टे सतीन विशेष प्राया करने पर उन्हें जानेको अनुसति हे दो। मतो अनुवरों के साथ पिल्र एड पइ 'ची तो सही, पर पिना द्वति किसी प्रकार छनका भादर न किया। क्षेत्रज इतना ही नहीं, वे क्रोधरे अधेर हो उन विलोकपति भगवान् भूतभावन भवानीपतिकी यर्थष्ट निन्दा करने जुगे। भगवती सती-की विताक स खरें पतिको उस प्रकार निन्दा सनना यस्य हुगा। वे यज्ञ कुर्जी कूद पड़ी और इस प्रकार उन्हों ने सतीलकी पराकाष्ठा दिवलाई। शिवजी यह इत्तान्त सुनते ही उद्भान्तको तरह वहां पहुंच गये भौर वीरभद्रादि भनुचरोंके साथ जा कर दचको मार डाला श्रीर इनका यज्ञ विध्वं न कर दिया। इस निखिल जगतक एक सात परमिखर हो कर भी ग्रिवजी धीर न रह सके। वे शोकसे विसुग्ध हो सतीकी सतदे हको क'चे पर रख चारों भीर उद्गरभावमें नाचते हुए घुमने लगे। यह देख कर भगवान विशान घपने चक्रमे सतीका षङ्गप्रत्यङ्ग काट डाला। विष्णु चक्र-क्रिनके श्रङ्ग प्रत्यङ्ग इकावन खण्डों में विभक्त हो जिस जिस स्थान पर गिरे धे, वहां एक एक भैरव घौर एक एक प्रक्ति नाना प्रकार-की मृत्ति धारण कर अवस्थान करती हैं। उन सब स्थानों का नाम महापीठ पड़ा है। जिस जिस स्थान पर कौन कौन अक्र गिरा या तथा कौन कौन भें स्व भौर प्रति वर्डा रहती हैं, तन्त्र वृद्धामणि में इस विषयमें जो कुछ लिखा है, छमको तालिका नीचे दो गई है।

अङ्क और अङ्कम्पणके शकि। भैरव । स्थानके नान। नाम । १। डिङ्ग ला कोहरोया भीमनीचन। ब्रह्मरम्भ २। शक<sup>°</sup>रार महिषसदि नी क्रोधीश। ती नचसु नासिका ३। सगन्धा संनन्दा वाम्बक । कर्छदेश अहामाया ४। काश्मीर विसन्धरे खर। उनात्तमें रव । ५। ज्वानामुखी महाजिष्टा सिदिदा ६। जलस्यर विषुरमालिनी भीषण। स्तन ७। वैदानाय इदय जयदुर्गा ्वेदानाघ । र्द। नेपाल जानु महामाथा कपानी। ८। मानस द्विषद्दस्त दाचायणी षमर ।

१०। एलान्से ो नाभिद्रेश विसत्ता जगनाय । विरमाचे व 🕽 ११। गगडको गण्डकी चक्रपाणि । गग्डस्थल बहुलादे वी १२। बहला वासवाह भोरुका। १३। उज्जयनी मङ्गलचिष्डिका कपिलाम्बर। कूपंर १४। त्रिपुरा दिविषपद त्रिपुरसुन्द**रो** तिपुरेश । १५। चहत दिचिण बाह भवानी चन्द्रशेखर। १६। विस्तोता भामरी भैरवेखर। वासपाद १७। कामगिरि अधीन देश कामाख्या उमानन्द । १८। प्रयाग इस्ताङ्ग नि चित्र भव। १८। जयन्तो क्रमदोखर। दामज्ञा जयन्ती २०। युगाद्या भूतधाती चीरखगडक। दिचाणाङ्ग स २१। कालोपीठ दाचणः } पादाङ्गुलि } कालिका नक्तीय। सम्बत्तं । २२ | किरोट किरोट विमना कर्ण कुरहर विशासाची) २३। वाराणसी कालभे रव मणिकर्णी∫ २४। कन्याश्रम सर्वाणी निमिष। पृष्ठ २५ । कुरुचेत सावित्री गुल्फ स्थाण्। २६। मणिवस्थ दो मिणिवस्थ सर्वानन्द । गायती २७। श्रीग्रैस ग्रीवा महालक्षी **शस्बरान**न्द षश्चि २८। काञ्चो देवगर्भा वच । २८ । कालमाधवी नितम्ब काली श्रसिताङ्ग । नमेंटा ३०। शोषदेग नितम्बक भद्रमेन । ३१। रामगिरि ग्रिवानी चण्डभे रव प्रन्यस्तम ३२ । हन्दावन केशपाश **उमा** भूतेश। **जह** दन्त ३२। श्रचि माराय पी सं'हार। वाराही ३४। पञ्चसागर यधोदन्त महाबद्ध।

# यहां देवी श्री भैरवी, नक्षत्रदेवता, प्रचण्डचण्डिका, मातंगी, त्रिपुराम्बिका, बगला, कमला, भुवनेशी और सुधुमिनी ये सब पीठ और दश भैरव हैं। (तन्तचू०)

ं यहां देवी सर्वदा विहार करती हैं, यहां मुक्ति नि:सन्देह
है। इस स्थानके दर्शनमात्रसे ही मन्त्रसिद्धि होती है और
मंगळवार चतुह् शीके दिन दोपहर रातको यदि कोई साधक इस
पीठको नगस्कार भीर प्रदक्षिण करे, तो उसका सी मन्त्र सिद्ध होता है। (तन्त्रचू०)

रेश करतीयातटं तत्व श्रपं गा वासनभे रव बीसन्दरो सन्दरानन्द-₹६। श्रीपवित दिचणगुरुफ भै स्व। ३७। विभाष वामगुल्फ कपालिनी मुर्वानन्द । ३८ । प्रभास **चदर** चन्द्रभागा वक्रतुख्ड। ३८। भैरवपव त अई श्रोष्ठ सुख्वत्रण । श्रवसी ४०। जनस्यस दोनों चित्रका भ्यामरी विकताचा। 8१। सर्वश्रील\* वासगरह राजिनी वसनाभ ै। ४२। गोदावरीतीर गण्ड विश्वें शौ दगडपाणि। 8३। रत्नावसी दिचणस्क्रम् क्रमारी शिव। ४४। मिथिला वामस्वन्ध चमा महोटर । ४५। नसहाटी कालिकादेवी योगेग । नला यभीन । ४६। कर्चाट जयदुर्गा क् प महिषमदिं नो वक्तनाय। ४७। वक्रे खर मनः पाणिपद्म यग्रीरेखरी 8८। यशोर चण्ड । ४८। श्रद्धास ग्रोष्ट पुक्ररा विम्बेग। मन्दिनी ५०। नन्दिपुर क एठ हार नन्दिकेखर **५१। लङ्ग** इन्ट्राची राच्चसेखर न पुर पादाङ्ग सि भिवका ग्रस्त । विराट दिचयज् सर्वानन्दकरी व्योमकेश। सगध किसी किसी पुस्तकमें प्रीयोक्ता दो पीठोंका उन्ने ख नहीं है। इदावन बीठ ही धनेक प्रस्तकों में ग्रहीत इए हैं। तस्त्रोता इन सब पोठों के अधिदेवताको छोड कर यदि कोई वहां अन्य देवताका पूजन करे तो उसको वह पूजा भैरवगण प्रपहरण कर खेते हैं। यतः उप पूजारी कोई फल नहीं होता। किस पीठकी कीन शक्ति भीर कीन भैरव है यह जाने बिना यदि कोई जप प्रथमां उपासनामें प्रवृत्त हो जाय, तो वह भी निष्फल है। (कां लिकापुराचके १८वें अध्यायमें इसकः विवरण विशेष कपमें लिखा है।)

देवीभागवतमें एक सौ भांठ पीठस्थानी का सक्तेख देखनें माता है। उक्त ग्रन्थके ११२० भ्रष्यायमें खिखा है, कि भगवान् शङ्करने उस चिद्वृिपनी सतीको इताश्रनमें दम्भ होते देख भपने क'चे पर उठा खिया और नाना देगों में भ्रमण करने सनी । यह देख कर ब्रह्मादि देवगण चिन्तित हो पड़े। भगवान् विष्णुने सतीके सभी अवयवों को गरमे काट खाना। वे सब अवयव नाना स्थानों में जा गिरे। भगवान् ग्रङ्कर उन सब स्थानों में नाना प्रकारको मृत्ति धारण कर रहने लगे और देवताओं से बोले, 'यदि कोई इन सब स्थानों नें भित्तपूर्व क भगवती श्रिवाको आराधना करे, तो उसके बिये कुछ भी दुर्ल भ नहीं है। यहां भगवती अभ्वका अपने अङ्गमें सर्व दा सिन्नित रहती हैं। मानवगण यदि इस स्थानमें रह कर पुरस्वरण विगेषतः मायावोजका जप करें, तो उनके वे सब मन्द्र सिन्न हो जाते हैं।' विरहातुर शङ्कर इतना कह कर जप, ध्यान और समाधि हारा उन सब स्थानों में रह कालयापन करने लगे। #

तन्त्रच इंगमिषिमें स्थान, श्रङ्ग, भैरव श्रीर शिक्त नामका जै सा विश्रोषक्रपसे चक्के ख किया है, इस देवीभागवतमें वै सा नहीं है। इसमें मङ्गिं वेदव्यासने जन्मेजयके प्रश्नातुमार पीठस्थान श्रीर वहांको श्रीसदेवताका नाम उक्के ख किया है, सुतरां तत्कथित् स्थान श्रीर देवताको नाम हो नोचे दिये गये हैं:—

\* "अवश्यतां सती वही दह्यमानान्तु चित्कलां ।

हक्ष्में दुर्थारोगयाश्य हा सतीति वदन मुद्दुः ॥

वश्राम श्रान्तचित्तः स्मानादेशेषु शंकरः ।

तदा ब्रह्मादयो देवारिचन्ताशपुरत्तमाम् ॥

विष्णुस्तु लस्या तत्र घनुरुद्यम्य मार्गणैः ।

चिच्छेदावयवान् सत्यासत्तत् स्थानेषु तेऽपतन् ॥

तत् तत् स्थानेषु तत्रःसीत्रानाम् क्षियरो हरः ।

स्वाच च ततो देवान् स्थानेष्वेतेषु ये श्रिवाम् ॥

भवन्ति परमा भक्त्या तेवां किचित्र दुर्छभम् ।

नित्यं सिन्नहिता यत्र निजागेषु पराम्बिका ॥

स्थानब्वेतेषु ये मन्धीः पुरुष्ठरणकर्मिणः ।

तेषां मन्त्राः प्रसिच्यन्ति मायानीजं विशेषतः ॥

स्युक्ता शंकरस्तेषु स्थानेषु विरहातुरः ।

कालं निन्ये नृपश्रेष्ठ अपध्यान समाधिभिः ॥"

(देवीभागवत ७।३०।४४-५०)

**<sup>\*</sup> बूसरे प्रत्यमें** गोदावरी-तीर ।

<sup>‡</sup> कुषरे जन्धमें अमायी।

| स्थानके नाम                | देवताके नाम।               | ३७। विषामा             | श्रमीचाची ।                |
|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| १। वाराणसी                 | विश्वाची।                  | ३८। पुग्ड् यर्डन       | पाटला ।                    |
| २। नैमिषारख                | लिङ्गधारियो।               | ३८। सुपाख              | नाराधणी।                   |
| ३। प्रयाग                  | बिंता।                     | ४०। तिकटू              | <b>रुट्रसुन्दरी</b> ।      |
| 8 । गत्रमादंन              | काम्यूको।                  | <b>४१। विपुल</b>       | विपुता ।                   |
| ५। दिवाप मानस              | बुसुदा ।                   | 8२ । मलयाचेल           | कल्याणी ।                  |
| <b>६। उत्तर</b> मानस       | विख्वामा ।                 | ४३। सञ्चाद्रि          | एकवीरा।                    |
| ७। गोमन्त                  | गोमती ।                    | ४४। इतिसन्द्र          | चिन्द्रका।                 |
| ८। मन्दर                   | कामचारिषी                  | ४५। रामतीय             | रमंगौ।                     |
| ८। चैत्रय                  | मदोव्वटा।                  | 8 <b>६</b> ा यसुना     | संगावती ।                  |
| १०। इस्तिनापुर             | जंघन्ती ।                  | ४७। कोटतीय             | कोटवी ।                    |
| ११। कान्यकु <sup>8</sup> न | गौरो ।                     | ४८। सधुवन              | सुगन्धा ।                  |
| १२ । मलय                   | रकाः।                      | <b>४८। गोदावरी</b>     | त्रिस <sup>स्</sup> थ्या । |
| १३। एक।स्त                 | कोत्तिं मती।               | ५०। गङ्गाद्वार         | रतिप्रिया ।                |
| १४। विम्ब                  | विश्वेश्वरी।               | प्र <b>। शिवकुग्</b> ड | शुभानन्दा ।                |
| १५। पुष्कर                 | पुरुह्नता                  | ५२। देखिकातट           | नन्दिनौ ।                  |
| १७। डिमवत्प्ष्ट            | मन्दा ।                    | ५३। द्वारवती           | <b>वक्मि</b> यी            |
| १८। गोकष                   | सद्रकर्षि <sup>°</sup> का। | ५४। द्वन्दावन          | राधा।                      |
| १८। स्थानेखर               | भवानी।                     | ५५। मधुरा              | देवको ।                    |
| २०। विश्वका                | विख्यपतिका।                | ५६। पातास              | प्रमिखरी ।                 |
| <b>२१। अधिम</b>            | माधवी ।                    | ५७। चित्रक्ट           | सीता।                      |
| २२। अर्द्धेश्वर            | भद्रा ।                    | ५८। विस्त्रा           | विस्थाधिवासिनी             |
| २३। वराष्ठग्रैस            | जया ।                      | ६०। विनायक             | ष्टमादेवी ।                |
| १४। नमसास्य                | कमसा।                      | ६१। वैद्यनाध           | षारीग्या ।                 |
| २५। बद्रकोटि               | <b>र्</b> ष्ट्राणी ।       | €र। महाकाल             | महेरवरी।                   |
| २६। काससर                  | बासी।                      | ६३। उचातीर्थ           | चभवा <b>!</b>              |
| २७। शालग्राम               | महादेवी ।                  | ६४। विस्थार्यव त       | नितम्बा।                   |
| २६। शिविशक्त               | अलंपिया।                   | ६५। साण्डव्य           | में ग्रंथि ।               |
| १८। महालिङ्ग               | कविना।                     | ६६। माईश्वरीपुर        | सारा।                      |
| ३०। मानोट                  | सुकुटेम्बरो ।              | ६७। इरगलण्ड            | प्रचरेखा ।                 |
| ३१। मायांषुरी              | कुमारी।                    | ६८। प्रमरकारक          | <b>ইণ্ডিকা</b>             |
| <b>१</b> २। सन्तान         | सस्तिताम्बिका ।            | ६८। सोमिश्वर           | बंशरीका ।                  |
| देव । गया                  | मंश्रुसा ।                 | ७०। प्रभास             | पुष्करावती !               |
| ३८। पुरुषीत्तम             | विभवा।                     | ७१। सरस्रती            | देवभाता ।                  |
| १५। सङ्ख्याच               | उत्पनाची ।                 | ७२। तट                 | पाराबास ।                  |
| १६ । विरक्षीय              | महोत्पनां ।                | ७३। महालय              | मेशभागः 🌬                  |

| ७४। पयोची                      | पिक्नुंसिश्वरी।      |
|--------------------------------|----------------------|
| ७५। कतगीच                      | सि'हिका।             |
| ७६। कात्तिक                    | <b>भ</b> तियाङ्करी । |
| ७०। उत्पनावत्त <sup>९</sup> का | खोसा ।               |
| ७८। शोषसङ्गम                   | सुभद्रं।             |
| ७८। विद्ववन                    | सन्भी।               |
| <b>८०। भरतात्रम</b>            | धनङ्गा ।             |
| ८१। जांसन्धर                   | विम्बमुखो ।          |
| ६२। कि क्लिस्यव त              | तारा।                |
| ८३। देवदाक्वन                  | पुष्टि ।             |
| ८४। काश्मीरमण्डन               | मेधा ।               |
| ८५। हिमाद्रि -                 | भौमादेवो, तुष्टि,    |
| _                              | विश्वे खरी।          |
| ६६। कपालमोचन                   | श्रुं हि             |
| ८७। कायावरोहण                  | माता।                |
| <b>८८। शङ्कोडार</b>            | धरी।                 |
| ६८। विग्हारक                   | प्रति ।              |
| ८०। चन्द्रभागा                 | वसा।                 |
| ८१। प्रच्छोद                   | शिवधारियो।           |
| ८२। वेषा                       | श्रमृता ।            |
| ८१। बदरी                       | <b>चवं</b> भी ।      |
| ८४। उत्तरकुर                   | भौषधि ।              |
| ८५। सुरहीय                     | कुशोदका !            |
| ८६। हे सक्ट                    | मन्मया ।             |
| ८७। जुमुद                      | सत्यवादिनो           |
| ८८। ग्रखत्य                    | वन्दनीया।            |
| ८८। कुवेरालय                   | निधि ।               |
| ००। वेदवदन                     | गायवी ।              |
| <b>११। शिवसन्तिधि</b>          | पाव ती ।             |
| l॰२। देवलोक                    | इन्द्राची।           |
| (०३। ब्रह्मसुख                 | सरखता                |
| <b>.</b> ९८ । सूय विम्ब        | प्रभा ।              |
| ॰५। माळ्मधा                    | वं शाबी।             |
| ०६। सतीमधा                     | यरसती।               |
| • । स्त्रीमध्य                 | तिखोत्तमा ।          |
| <b>०८। चित्त</b> में           | ब्रह्मकला भीर        |

एकान्तमनसे पींठ नामी की शीर पीठके देवताश्रोंकां स्मरण करनेसे देहिमात हो निज्ञित पापसे मुक्त हो कर देवी लोक जाते हैं। यात्रा करके इन सब खानीमें जा कर यदि कीई पुरखरण चादि संत्कायें करें, तो छनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। (देवीमा॰ ७:३० अ॰)

कुंबिकातन्त्रके ७म पटनामें जो मब खान सिद्ध-पीठ बतलाये गये हैं, उनके नाम नाचे दिये जाते हैं—

मायावती, मधुपुरी, काशी, गोरचचारिखी, विङ्गुला, जलन्धर, ज्वालामुखी, नगरसम्भव, रामगिरि, गोटावरी, नेपाल, कर्ण खर्ण, महाकर्ण, श्रयोध्या, करवेत्र, सिंइल, मणिपुर, ऋषोकेश, प्रयाग, तपोवन, वटरो, विवेशो, गङ्गासागरमङ्गम, नास्किला, विरजा, कमला, विश्वला, माइ सतीप्ररी, बाराची, विपुरा, वाग्मती, नोखवाचिनी, गोवर्डन, विस्वागिरि, कामरूप, चएटाकणं, श्रव्यय्यीव, माधव, चीरयाम श्रीर वैद्यनाय । एतज्ञित पुष्कर, गया-चे त्र, श्रव्यवट, वराइपव त, श्रमस्कार्टें क, नमें दा, यसुना, पिङ्गा, मङ्गाद्दारं, विस्वक, त्रोनीलपव त, कानस्त्र, कुनिक, सगुतुङ्क, वेदार, को चास, सन्तिता. सुगन्धा, याकसरीपुर, क्यें तोर्य, महागङ्का, तिष्डकाश्रम, कुमार, प्रभास, सरस्रतो, चगरुत्वात्रम, बन्धात्रम, कौधिकी, सरय, ज्योतिसर, काखोदक, उत्तरमानस, वैदानाय, कालज्जरगिरि, रामोइ दे, गङ्गोइ दे, भट्टे खर, लक्क्कणी-होद, कावोरी, सौमेखर, शुक्कतीर्थ, पटना, महाबोधि, नगतीय, रामे खर, में घवन, ऐवियदन, गोवर्षन, अज-प्रिय, हरिसन्द्र, पृत्रुदक, इन्द्रनीत, महानाद, मैनाक, पञ्चाप्सर, पञ्चवटी, पव टिका, गङ्गाविस्वप्रसङ्ग, प्रियनाटः वट, गङ्गा, रामाचन, ऋगमोचन, गौतमेखर तार्थ, विशवतीयं, हारित, ब्रह्मावत्तं, कुमावत्तं हं सतार्थं, पिण्डारकवन, इरिहार, वटरोतीय, रामतोयं, जयना विजयन्त, विजया, सारदातीय, भद्रकानेखर, अखतीय, भौघवती नदी, भक्षप्रदतीयं, सप्तगोदावर, किङ्गतीयं, किरीटतीयं, विमासतीयं, हन्दावन और गणेखरतीयं।

इन सब खानों में देवगण, महिषंगण, विद्धाल घोर भन्यान्य सिंडगण हमेगा बास करते हैं। यडा घोर मिता युत्त हो करं इन सब खानों में धर्म कर्म करनेसे घोड़ हो सिद्धिसाम होता है। इंडिजनातकार्म पूर्वता पोठखान

गरोरियोंकी शति।

| तद्या श्रीर भी जी सब स्थ | ान एवं तद्धिष्ठात्री देवताचीके | विशासां            | विशालाची।                   |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| नाम हैं, वे भी निपवद     | किये गये हैं:                  | <b>स्</b> ण्यष्ठ   | शिवास्मिका।                 |
| पु <b>ष्कार</b>          | कमलाची ।                       | वानखस              | (खडूा,                      |
| मया                      | गयेम्बरी।                      |                    | र्मनीखरो,<br>(र्ग्यंडबुडि । |
| प्रच्यवट                 | शच्या ।                        | मानस सरोवर         | (सुवेशा,                    |
| श्रमरक एटक               | चमरेश्री।                      |                    | ₹ समला,                     |
| बराइएब त                 | बाराही ।                       |                    | (गीरी।                      |
| नमें दा                  | नमें दा।                       | नन्दापुर           | महानन्दा।                   |
| यसुनाजस                  | कालिन्दो।                      | <b>ब</b> ितापुर    | चचिता।                      |
| गङ्ग                     | शिवास्ता <b>।</b>              | ब्रह्मशिदः         | ब्रह्माणी ।                 |
| देइ <b>लिकाश्रम</b>      | श्रावा ।                       | <b>इन्दु</b> मती   | पूर्णिमा ।                  |
| सरयूतीर                  | <b>गारदा ।</b>                 | सिखु               | , श्रितिप्रया।              |
| श्रोण                    | वानकेखरी।                      | जाइबी-सङ्गम        | ∫द्वत्ति,<br>{स्वधा         |
| <b>स</b> नुद्रसङ्गम      | च्योतिम थौ।                    | बहुसिता            | पुरसा ।                     |
| त्रीपर्व <sup>°</sup> त  | श्री।                          | प्रपा              | पापनाशिनी।                  |
| कालीदक                   | काली।                          | ग्र <b>क्ष</b> हरन | घोरह्नपा                    |
| महातीय.                  | मधोदरी।                        | स्वर्गी <b>इ</b> द | ्रमहाकालो ।                 |
| <del>उत्तरमानस</del>     | नीसा।                          | सन्नावन<br>सन्नावन | प्रवला।                     |
| मतङ्ग                    | मातङ्गिनी।                     | भद्रे <b>श्वर</b>  |                             |
| विश्व पाद                | गुप्ताचि:।                     | मप्र न्यर्         | { भद्रा,<br>{ भद्रकाली ।    |
| स्वग <sup>°</sup> माग    | <b>ए</b> वर्ग दा।              | विषाुपद            | विशाप्रिया ।                |
| गोदावरी                  | गवे खरी।                       | नम दोई द           | दावणा ।                     |
| गोमती                    | विसुन्ति ।                     | काव री             | क विलेखरी।                  |
| विपागा                   | महावला।                        | क्रपाविग्वा        | भेदिनी।                     |
| <b>ग</b> तद्रु           | খনক্বা ়ুঁ                     | संभेद              | श्रुभवासिनी।                |
| चन्द्रभागा               | चन्द्रभागा                     | श्रुक्रतीय र्      | यहा ।                       |
| <b>ऐ</b> रावती           | ऐरावती                         | प्रभास             | द्रेश्वरी ।                 |
| सिंबितीर                 | सिद्धिदा                       | महाबोधि            | महाबुद्धि ।                 |
| पश्चनद                   | { दचा,<br>{ दचिया।             | पाटस               | वाटलेखरी।                   |
| <b>योज</b> स             | वीय दा।                        | नागतीर्थं          | ∫सुबला,                     |
| तोथ सङ्गम                | सङ्ग्या ।                      |                    | रिनागियो ।                  |
| बाह्रदा                  | श्रमन्ता ।                     | मदन्ति             | ∫सदन्ती,                    |
| कुर चे व                 | मक्षेच्या ।                    |                    | र्प्रमदा,<br>(मदन्तिका।     |
| . भरतात्रम               | भारती ।                        | S                  | में घरवनाः                  |
| में मिवारका              | सुक्षया ।                      | मेघवास             | विद्युत्.<br>सीदामिनी ।     |
| वा ख                     | वाखरानमा ।                     | रामे व्यर          | महाद्वति ।                  |

A + # 💒

| <b>ऐसापुर</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वीरा ।                              | <b>बदरीतीब</b>              | न्रोविद्या ।                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (दुर्गा,                            | रामतीव                      | मंद्राघृति ।                  |
| पियानमाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | {सुवेशा,<br>(सुरसुन्दरो।            | जयन्त                       | जयन्ती।                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (क्षरकुष्टरा)<br>(कात्यायनो,        |                             | ( चुपराजिता ।                 |
| गोवड न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (सहादेवी।                           | वै जयमा                     | { विजया ।<br>( महाश्रुषि ।    |
| <b>प</b> रिश्चम्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्रुभे खरी।                         | सारदा                       | सारदा ।                       |
| <b>पुरस</b> न्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पुरैष्वरो ।                         | सु <b>म</b> ट्र             | भट्टा ।                       |
| पृथ्रदक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मचावेगा।                            | भट्टाकारीखर<br>स्ट्राकारीखर | नद्ररा ।<br>∫मव्या, मुचाभद्रा |
| में नाक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रखिलविद <sup>९</sup> नी।          | ग्रप्राचाद व्यर्            | (महाकाली।                     |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ∫ महाकान्ता,                        | <b>इ</b> यतीय <sup>°</sup>  | गवे खरी।                      |
| <b>इन्ट्रनी</b> ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रे रत्नवे गा।                       | विदिशा                      | वेददा।                        |
| महानाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | माईखरी।                             | वे दसस्तक                   | वेदमाता ।                     |
| महावन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | महातेजा ।                           | युवती                       | <b>महाविद्या</b> ।            |
| <b>ग्र</b> चा <sup>द</sup> सर:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सारक्रा।                            | महानदी                      | सहोदया ।                      |
| पश्चवटी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | तपास्वनी ।                          | विपाद                       | चण्डा ।                       |
| विद्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वटीगी ।                             | <b>काग</b> निङ्ग            | विजिप्रया ।                   |
| सर्ववर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सुरक्तिची।                          | माढदे घ                     | जगगाता ।                      |
| <b>सङ्ग</b> म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | विन्धागङ्गा ।                       | करवीरपुर                    | सती।                          |
| विश्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विन्धावासिनी ।                      | मानव                        | रक्नियी।                      |
| नन्दवट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मशनन्दा ।                           | सक्रगोदावरतीर्घ             | परमे भारी।                    |
| गङ्कवाटाचन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | घिवा <b>।</b>                       | दे विष <sup>°</sup>         | पखिले खरी।                    |
| यार्यावत्त <sup>९</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | महार्या ।                           | चयोध्या-भवानी,              | जयमङ्गला। '                   |
| ऋषमोचन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विसुति।                             | मधुरा-माधवी,                | देवकी, यादवे खरी।             |
| <b>भट्ट हास</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चामुण्डा।                           | , ,                         | ो, राधा, कात्यायनी, महा       |
| तन्स्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( त्रीगौतमे खरी ।<br>{ वटमयो ।      | į                           | , बनावती, चन्द्रमाला, महा-    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ब्रह्मवद्या ।<br>( ब्रह्मविद्या । | 🖊 थोगा, महायोगि             | न्यधीकरी, बच्चे खरी, यशोहा,   |
| ৰমিষ্ট                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>गव</b> न्धती ।                   | वव्यगोकुसे खरी              | i                             |
| <b>चारित</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>इरियाची</b> !                    | काची                        | कनकवाची।                      |
| ब्रह्माचत्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( ब्रजेम्ब्री ।                     | <b>भवन्ती</b>               | षतिवावनी ।                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | { गायती ।<br>सावित्री ।             | विद्यापुर                   | विद्या ।                      |
| कुमावत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कुमप्रया ।                          | नीसपर्व त                   | विमसा।                        |
| जन्म त<br><b>महा</b> तीर्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | जुगानवा ।<br><b>इ'सेग्र</b> ही ।    | <b>चेतुबन्ध</b>             | रामेखरी।                      |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - ''                                | पुरुषोत्तम                  | विमना।                        |
| पि <b>रहारकवन</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ∫ सुरमा ।<br>रे धन्या ।             | नामापुरी                    | विरजा।                        |
| गङ्गाचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ∫नारायुगी।                          | भट्राम                      | <i>ैं</i> भंद्रकाचि का ।      |
| The second secon | रवे चानी।                           | तमीलिप्ति                   | तमोन्नी ।                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                             |                               |

| सागरसङ्गस | खाहा।                |
|-----------|----------------------|
| मङ्गलकोट  | मङ्गला ।             |
| राढ़ -    | मङ्गलचिष्डिका।       |
| ग्रिवापीठ | <b>ज्वा</b> नामुखी । |
| मन्दर     | <b>भुवनेष्वरो</b> ।  |
| कालीघाट   | गुच्चकाली, मईम्बरो । |
| वरीट      | किरोटेखरी, महादेवी । |

इसके बाद श्रन्थान्य पीठस्थान श्रीर तद्धिष्ठित शिव तथा श्रक्तिके नाम दिये जाते हैं—-

| स्थान ।                  | देवता ।                      | विव ।                  |
|--------------------------|------------------------------|------------------------|
| ष्रमरेश                  | ∫चिंखिका<br>रेसाईखरो         | कुग्रतुङ्गार ।         |
| प्रभास                   | पु <b>ष्क</b> रे <b>च</b> या | सोमनाथ।                |
| निमिष                    | प्रचा, शिवान                 | ो महेश्वर।             |
| पुष्कर                   | पुरह्नता                     | राजगन्धि ।             |
| श्रीपव त म               | ायावो, शङ्करी                | विपुरान्तक, श्रीशङ्कर। |
| ज <b>रुपेखर</b>          | विश्व चिनी                   | विश्रूंची ।            |
| षास्त्रातके <b>म्ब</b> र | स्चा                         | स्हम ।                 |
| गगचेत                    | . मङ्गला                     | प्रिवतामन् ।           |
| कुरुचेत्र                | स्थार्गाप्रया                | स्थासु ।               |
| इष्टनाम्                 | स्वायभा वा                   | खयभु ।                 |
| वनखुन                    | <b>श्चिववत्त्रभा</b>         | चग्र ।                 |
| घट्टहास                  | महानन्दा                     | महानन्द् ।             |
| विमन्त्रखर               | विश्वप्रिया                  | विख्यम्।               |
| महेन्द्र                 | महान्तवा                     | महान्तत्र ।            |
| भौमपौठ                   | भीमें खरी                    | भीमे खर।               |
| वस्त्रापय                | भुवनेम्बरो                   | भव ।                   |
| बद्रिक्ट                 | बद्राची                      | महायोगी।               |
| <b>भविमुता</b>           | विगानाची                     | महादेव ।               |
| महामाया                  | महाभागा                      | रुद्र।                 |
| भद्रवर्ष                 | भद्रा, कणि क                 | । महादेव।              |
| सुपर्ष                   | ्र <b>उ</b> त्पनाः           | सहस्राच ।              |
| खाखपाठ                   | ्र श्रोधरा                   | खासु।                  |
| कमलालयपीठ                |                              | कमले ।                 |
| <b>पर्</b> ख             | सन्या                        | <b>अर्ध</b> रेता ।     |
| माकीट 🤲                  | •                            | महाकीट।                |
|                          | (                            | कुन्जिकातन्त्र ७ प० )  |

पीठके नाम सबक्धमें इस प्रकार नाना ग्रन्दोमें नाना प्रकारके मत देखे जाते हैं। दुःखका विषय है, कि इन सब ग्रत्थों में कुछ भी एकता नहीं है। चुडामणि पादि तन्त्रीमें जो द्वावन पोठोंको कथा है, वह पहले हो कहा जा चुका है, किन्तु उसकी साथ श्रवदा-मङ्गलकी वीठ. संख्या नहीं मिलती । भारतचन्द्रके ग्रन्थमें जिन सब पीठों के नाम प्रकाशित इर हैं, उनमेंसे ८ का विस्कृत उन्ने ख नहीं है। उसका कारण भी साफ साफ मालूम नहीं होता। उन्होंने दश उंगलीको दश पीठ माना है भीर पोठ स्थानमें दश महाविद्यादेवी श्रीर दश भैरवको देवकपर्ने निर्देश किया है। किन्तु इस सम्बन्धमें भनेक मतभेद देखा जाता है। तन्त्रके मतसे जहां दशाङ्ग लि गिरी हैं, वहां भे रवीका नाम कमला वा कल्याणी श्रीर भैरवका नाम वेणोमाधव पड़ा है। फिर उता चुड़ामणि तन्त्रमें लिखा है, कि कामाख्यामें ही केवल दय महा विद्याकी मूत्ति है। प्रवाद है, कि फाल्गुन और चैत्रमास छोड़ कर श्रन्य समयमें उनके दग न हों होते।

शिवरचित नामक ग्रन्थों नाना ग्रन्थों का अवलम्बन करके कुल ७७ पोठों का वर्ण न है जिनमें से प्रमहापीठ भीर ग्रेष २६ उपपीठ हैं। यथा—

## महापीठ ।

| -  |                      |                     |                |                 |  |  |  |  |
|----|----------------------|---------------------|----------------|-----------------|--|--|--|--|
|    | श्रङ्ग<br>नाम        | जहां वे<br>गिरे हैं | भेरवोकी<br>नाम | भैरदके<br>  नाम |  |  |  |  |
| શ  | ब्रह्मरन्त्र         | <b>डि</b> ङ्गला     | कोइरी          | भौमलीचन         |  |  |  |  |
| २  | <b>विनेव</b>         | सर्कर               | महिषमदिनो      | क्रोधीय         |  |  |  |  |
| ₹  | नेवां शतारः          | तारा                | तारिको         | उन्मत्त         |  |  |  |  |
| ક  | वामक्गण              | करतोग्रातट          | अवर्षा         | वामी श          |  |  |  |  |
| ¥  | दिचिण्कण             | श्रीपव त            | सुन्दरो .      | सुन्दरानन्द     |  |  |  |  |
| Ę  | नासिका               | सुगन्धा             | सुनन्दा        | व्यम्बक         |  |  |  |  |
| 9  | मनः                  | वक्रनाथ             | पावहरा         | वक्रनाथ         |  |  |  |  |
| ς  | वामखग्र              | गीदावरी             | विम्बमात्वका   | विश्वे ग        |  |  |  |  |
| ٤  | दक्ति <b>यग</b> ग्रह | गगडकी               | गण्डकीचण्डी    | चक्रवावि        |  |  |  |  |
| १० | <b>जर्बदन्त</b>      | <b>बन</b> ल         | नारायणी        | संक्रूर         |  |  |  |  |
| ११ | <b>ग्र</b> धोदन्त    | पञ्चमागर            | बारा ही        | महाबद्र         |  |  |  |  |
| १२ | जि <b>द्वा</b>       | <b>ज्वा</b> नामुखी  | भस्विका        | वटकेखर          |  |  |  |  |
| १३ | कप्ट                 | कास्मीर             | महामाया        | तिसम्ध्य        |  |  |  |  |
|    |                      |                     |                |                 |  |  |  |  |

|                  |                              | _                         |                        | _                      |                    |                            |                             | <i>&amp;</i>               |                   |
|------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>\$</b> 8      | ग्रीवा                       | श्री हर                   | महालको                 | सर्वानन्द              | 84                 | वामपद                      | तिरइत                       | श्रमरी ः                   | चमर               |
| <b>१</b> ५       | ब्रोष्ठ                      | भैरवपव त                  | <b>भवन्</b> ती         | नस्त्र <b>वष</b> े     | 8€                 | दिचणपद                     | विपुरा                      | <b>विपुरा</b>              | नल                |
| १६               | ग्रधर                        | प्रभाम                    | चन्द्रभागा             | वक्रतुग्ड              | 8.0                | दिविष-                     | चीरग्राम                    | योगाद्या                   | <b>चीरख</b> ग्ड   |
| 60               | सस                           | प्रभासन्तरक               | सिड खरो                | सिष्टे खर              |                    | पदाङ्ग. इउ<br>दक्षिण-      | कानीचाट                     | कानिका                     | नकु है ग्र        |
| १८               | चिबुक                        | जनस्थान                   | भ्वामरी                | विक्रताच               | 84                 | पदाङ्कृति                  | વા ના ગાર                   | न्दार । रश्चिक र           |                   |
| १८               | <b>हिइस्ताङ्ग</b> ि          | प्रयाग                    | कमला                   | वेषोमाधव               | 85                 | वासगुद्ध                   | विभास                       | भीमक्वा                    | कपाकी             |
| २०               | दिखण<br>इस्ताई वा<br>वामइस्त | मान•<br>सरीवर             | दाचायखो                | न्नर                   | पु०                | दिचयगुरुफ                  | कुरुचेव                     | सम्बरी वा<br>विसना         | सम्बत्त ं         |
| २ <b>१</b>       | दिवाध-<br>इस्ताई             | चहग्राम                   | भवानी                  | चन्द्रग्रेखर           | <del>प</del> ्र    | वामग्रा-<br>ङ्गृनि         | विन्ध्यमेखर<br>उपपीठ।       | विस्यशिषनी                 | पुरुषभाजन         |
| २२               | वामस्त्रन्थ                  | मिथिना                    | महादेवी                | महोदर                  |                    |                            |                             | देवों के                   | भे रवर्त          |
| ₹                | दिचयस्त्रस                   | रत्नाथलो                  | <b>ग्रि</b> वा         | ग्रिव वा<br>कुमार      |                    | श्रङ्ग र्क<br>नाम          | जहां वे<br>गिरे हैं         | नाम                        | नाम               |
| २४               | वामम् खिवंघ                  |                           | गायती                  | ग्रङ्कर वा<br>सर्वान   | <b>શ</b><br>२      | किरोट<br>केय               | किरोटकी <b>ए।</b><br>नेमजान | भुवनेशी<br>छमा             | कि रोटो<br>भूतिम  |
| २५               | दिवण-<br>मणिवस्य             | मणिवेद                    | सावित्रो               | स्थानु                 | ₹                  | कु एइ न                    | वाग <b>णमो</b>              | विगालाची                   | कालभैरव           |
| ₹€               | वासकपूर                      | उजानि                     | मङ्गलच एडो             | कपिसाम्बर              | 8                  | वासगखांश                   | 1                           | <b>उत्त</b> ियो            | <b>चत्सादन</b>    |
| રહ               | दक्षिण                       | रणखग्ड                    | बइनच्यी                | महाकास                 | ¥                  | दक्षिणगण्डांश              | नस्थान                      | <b>भ्र</b> मशे             | विरूपाच           |
| २८               | कपूँ र<br>वामवाचु            | वड्डा                     | बहुला                  | भीकक                   | ક્<br>છ            | मोष्ठांग<br>दन्तांग        | भ्रष्ट हास<br>संहर          | पुत्रवरा<br>शूरेशो         | विम्बनाय<br>शूरेश |
| २८               | दिविष <b>वा</b> इ            | वक्रोखर                   | वक्रास्त्रो            | न। पना<br>वक्री म्हर   | <b>~</b>           | उच्छिष्ट                   | नोलाचन                      | विमना                      | जग <b>म</b> । घ   |
| ₹•               | वामस्तन                      | जासम्बर                   | विपुरमा <b>लिन</b> ो   | भो <b>वय</b>           | ڪ                  | कराउँ हार                  | श्रयोध्या                   | <b>श्रव</b> ृर्णा          | <b>इ</b> रिहर     |
| ₹₹               | दिचिषस्तन                    | रामगिरि                   | <b>धिवानी</b>          | चण्ड                   | १०                 | <b>हारां</b> ग             | नन्दापुर                    | नन्दिनो                    | नन्दीखर           |
| ₹ २              | <del>द</del> ्वदय            | वैद्यनाद्य                | नव <b>दु</b> र्गा वा   | वैद्यनाथ               | ११                 | योवांग                     | योग न                       | सर्वे श्वरो                | चर्चितानन्द       |
|                  |                              | _                         | जयदुगा                 |                        | <b>१</b> २         | यिरों य                    | कालोपीठ                     | चण्डे खरी                  | चग्हे खर          |
| ₹₹               | पृष्ठ                        | वेयस्तत                   | <b>बिपुटा</b>          | <b>ग्रमनकर्मा</b>      | १३                 | গল                         | चक्रहोव                     | चक्रधारियो                 | श्रूलपाचि         |
| ₹₿               | नाभि                         | <b>उत्त</b> न             | विजया                  | जय                     | 88                 | वाव्यिषद्                  | यग्रोर                      | यभीरेखरी                   | प्र <b>चण्ड</b>   |
| ₹५               | जठर                          | इरिद्वार                  | मैरवी<br>कींक्ष्यरा    | वक्र                   | १५                 | करांश                      | ।<br>  सतोचल                | सुनन्दा                    | सुनम्द            |
| ₹€               | कुचि                         | की जासुख<br>काञ्चो देश    | वो दगर्भा              | कोंकेखर,               | ₹ €                | स्तन्धांग                  | वृन्दावन                    | कुमारी                     | कुमार             |
| ₹ <i>७</i><br>३⊏ | वच<br>वासनितम्ब              |                           |                        | <b>रव</b><br>अधिताङ्ग  | 29                 | चर्बी                      | गौरीय खर                    | 1                          | भीम               |
| ₹೭               | दिविध-                       | नम दा                     | सौषाची                 | भद्रसेन                | १८                 | गिरानलि                    | नसहाटी                      | सेपालिका                   | योगीम             |
| •                | नितम्ब                       |                           |                        |                        | 85                 | कचांग                      | सर्वशैद                     | विश्वमाता                  | दण्डपाणि          |
| 80               | महामुद्रा                    | कामरूव                    | कामाख्य'<br>देवा वा    | वारानम्द वा<br>समानम्द | 20                 | नितस्वांग                  | घोष                         | भद्रा                      | भद्र खरी          |
|                  |                              |                           | नासपाव तो              |                        | 28                 | पदांश                      | विस्रोता                    | पाव ती                     | भूरवेखर           |
| 88               | वामजानु                      | मासव                      | ग्रुभचक्डी             | ताम्ब                  | २२                 | नूपुर                      | सङ्घा                       | इन्द्राची                  | रचेखर             |
| 83               | दिचिषजानु                    | _                         | चिष्डिका               | सदानम्ह                | २३                 | चर्माश                     | कटक                         | कटकेखरी                    | वामदेव            |
| 8₹               | वामजङ्गा                     | जयन्ती                    | जय•ती                  | क्रमदीखर<br>कपाडी      | ₹8                 | <b>बोम</b>                 | पुराह्र,                    | सर्वाचीणी                  | सव                |
| 88               | दक्षिणजङ्गा                  | <b>ने</b> वा <del>ब</del> | महामाया<br>वा नवदुर्गा | नापाका                 | ર <b>પ્ર</b><br>ર≰ | लोमखग्ड<br><b>भग्न</b> ांश | तैनङ्ग<br>म्बे तबन्ध        | च <b>ण्ड</b> दायिका<br>जया | चर्ड श<br>महाभीम  |
| *                |                              |                           | _                      |                        | - 7                |                            |                             |                            | , ,               |

Vol. XIII. 142

पहली जिन सब पीठस्थानी ते नाम लिखे गये हैं, मानवमात हो यदि उन सब स्थानीमें जा कर दान, होम, जप शीर स्नान करें, तो वे श्रच्यपुण्य सञ्चय कर सकते हैं।

(आसिकापुराण १८,५० ग्रीर ६१ अध्यायमें पोठके विषयमें अनेक कथाएं लिखी हैं।)

भू किसी मृत्ति के नीचे का याधारियण्ड, मृत्ति का वह यासनवत भाग जिमके जपर वह खड़ी रहती है। इ किसी वस्तु के रहनेकी जगह। ७ सिंहासन, राजासन, वेदी, देवपीठ। ८ प्रदेश, प्रान्त । ८ वैठनेका एक विशेष ढंग, एक यासन । १० कंसके एक मन्तीका नाम। ११ एक विशेष असर। १२ वृत्तिके किसी यंग्रका पूरक।

पीठ (हिं की ) प्राणियों के शरीरमें पेटकी दूसरी घोर का भाग जो मनुष्यमें पीके की घोर चौर तियं क पश्चमों, पच्चियों, को ड़े म को ड़े चादि के शरीरमें जपरकी घोर पड़ता है। पृष्ठ देखों। २ किसी वस्तु की बनावटका कपरी भाग, पेटका उसटा।

पीठक (स'॰ पु•) १ श्रासन, चौकौ, पौढ़ा । २ प्रष्ठस्य भासन।

पौठकामोजा (हिं • पु • ) कुश्तोका एक पेंच। इसमें जब जोड़ कं धे पर बार्या हाय रखने याता है, तब दाहिने हाथसे डिसको उठा कर उत्तरा देते हैं थीर कलाई के जपर में भागको इस प्रकार प्रकड़ते हैं, कि यपनी को हनी उसके कं धेने पास जा पहुंचतो है, फिर भाट पैतरा बदल कर जोड़को पीठ पर जानेके इरादेसे बढ़ते हुए बाएं हायसे बाएं पांवका मोजा उठा कर गिरा देते हैं।

पीठ के खंडे (हिं पु॰) कुम्तीका एक पेंच। इसमें जब खिलाड़ी जोड़कीं पीठ पर होता हैं. तब मल्बी बगल-से ले जा कर दोनों हाथ मदंन पर चढ़ाने चाहिये भीर गदंनको दबाते हुए भीतरी भड़ानी टांग मार कर गिराना चाहिये।

वीठके सि (सं • पु॰) वीठे शासने के लिः नमीदि यस्य। वीठमदं-नायका।

पीठम (सं॰ ति॰) पीठ गच्छतीति गम-छ। १ पीठमामी, पीठसे चलनेवाला। २ पीठसपं, खन्न, संग्रहा। पीठगमें (संग्यु॰) १ देवमृत्तिं की प्रतिष्ठांके लिए मूल-देशस्य गत्ते, वह गद्दा जो मूत्तिं को जमानेके लिए पीठ (सासन) पर खोद कर बनाया जाता है। २ पीठ॰ विवर।

पीठचक्र (सं॰ पु॰) रथविशेष, प्राचीनकाचका एक प्रकारकारथ।

पीठदेवता ( सं ॰ स्त्री॰ ) श्राधारशक्ति श्रादि देवता । पीठनायिका ( सं ॰ स्त्री॰ ) १ किसी पीठस्थानकी श्रधिः ब्हाबीदेवी । २ भगवती, दुर्गा ।

पीठन्यास (सं० पु०) पीठे न्यास: । तन्त्रसारोत्त न्यासभेट, एक प्रकारका तन्त्रोत्त न्यास जो प्रायः सभी तान्त्रिक पूजाओं में आवश्यक है। आधारशिक आदि पीठदेवताके प्रणव आदि नमोऽन्त हारा अर्थात् मन्त्रके आदि में भी बीर प्रन्तमें नमः शब्द उद्यारण कर न्यास करना होता है। प्रायः सभी पूजाओं में पीठन्यास आवश्यक है। तन्त्रसारमें इस न्यासका विश्रेष विषरण लिखा है।

न्यास शब्द है खी।

पीठपुरि—दाचिषात्यके श्रन्तगैत एक प्राचीन ग्राम।
पिष्टपुर देखी।

पीठभू (सं • स्त्री • ) प्राकारसमीवस्य भूभाग, प्राचीरते ।

पीठमद (सं पु॰) सद्भातीति सद्-प्रच्, पीठस्य पास-नस्य मद :। १ नायकविश्रेष, नायकके चार साखा घों में से एक जो वचनचातुरीसे नायिकाका मानमोचन करने में समय हो। पीठमद नायक नायकसे साधारण गुणसे प्रस्य गुणविश्रिष्ठ श्रीर नायकका प्रधान सहायक है। यथा, रामचन्द्र, सुशीव श्रादि। इसका स्वष्ण —

> "दूरावर्त्तिन स्थात् तस्य प्रामंगिकैऽतिवृत्ते तु । किञ्चित्तद् गुणहीनः सहाय एवास्य पीठमदीस्यः ॥" (साहित्यदर्पण)

रसमध्वरीके मतसे—धद्य नायक कुवित, स्त्रीप्रसादक भीर नम सचिव है। २ नायकप्रिय। ३ पति ध्रष्ट, बहुत दीठ।

पीठिववर (सं • पु • ) पीठगर्भ देखो। पीठवर्ष (सं • ति • ) पीठे सपैति स्वप-प्रण्। खन्न, लंगहा। पीठसपिंन् (सं बि कि) पीठिन सपंतीति स्प-सिनि। खान्ना, लंगहा। पर्याय-पांद्यर।

पीठस्थान (सं० क्ली॰) पीठस्थ स्थानम्। १ देवताधिष्ठित देश। पीठ देखो। २ सिंशासनवन्तीसीके चनुसार प्रतिष्ठान (चाधुनिक भूंसी)का एक नाम।

पीठा (हिं • पु॰) एक पकवान । यह भाटिकी लोइयों में चने या छरदकी पीठी भर कर बनाया जाता है। पीठी में नमक, मसाला भादि दे कर भाटिकी लोइयों में उसे भरते हैं भीर फिर लोईका मुंड बन्द कर उसे गोल, चौकोर, या चिपटा कर लेते हैं। फिर उन सबकी एक बरतनमें पानी के साथ भाग पर चढ़ा देते हैं। कोई कोई उसे पानी में न उबाल कर केवल भाप पर पकाते हैं। घो में सुपड़ कर खाने से यह भिषक खादिष्ट हो जाता है। पूरवकी तरफ इसकी फरा या फारा भी कहते हैं। बदाचित् इस नामकरखका कारच यह हो कि पक जाने पर लोईका पेट फट जाता है भीर पीठी भड़कने लगती है। २ पीडी। ३ पठा देखी।

पीठि ( दिं • स्त्री • ) पीठ देखो ।

षीठिका (सं॰ स्त्री॰) १ श्रासन, चौको, पीढ़ी। २ म त्तिं वा स्त्रकादिका मृजभाग। ३ श्रांश, श्रध्याय।

पीठी (सं•स्त्री•) पोठ स्वस्यार्थे ङीष्। १ मासन, पीढ़ी।

पीठी (हिं क्ली ) पानीमें भिगो कर पीसी हुई दाल विशेषतः हरद या मूंगकी दाल जो बरे, पकीड़ी श्रादि बनाने श्रववा कचौरीमें भरनेके काममें भाती है।

पोड़ (हिं • स्त्री • ) १ सिर या वाखी पर वांधा जानेवाला एक प्रकारका धाभूषण । २ पीड़ा देखो । ३ मिटीका धाधार जिसे घड़ेको पीट कर बढ़ाते समय उसके भीतर इस्स खेते हैं।

पीड़का (सं ॰ पु॰ ) १ यमाणादाता, दु!खदायी, पोड़ा देने या पष्टं चानेवासा। २ मत्याचारी, उत्पीड़क, सतानेवासा। ३ त्रच चक्र मादि चर्म रोगविशेष। वासक चीर वासि-कादिके तासुदेशमें पीड़क रोग होता है। ताख्यीटक देखी पीड़न (सं ॰ क्ली॰) पोड़-वाधे भवगाहे वा भावे-स्युट्। १ शस्यादिशम्पव देशको परचक्र द्वारा पीड़न, परराष्ट्र-पीड़न, माक्रमच द्वारा किशी देशको वर्षांद करना। २ दुःख देना, यंन्वचा पहुँ चाना, तकलीं क देना। ३ मर्दं न, दवानेकी किया, किमी वसुकी दवाना, चांपना। ४ छक्किट, विनाश। ५ घमिमव, तिरीभाव, सीप। ६ साग्रहग्रहण, स्वर्थ, चन्द्र धादिका ग्रहण। ७ निपीइन, परना, पेसना। ८ किसी वसुकी भसीमांति पकड़ना, दवीचना। ८ फोड़ेकी पीव निकासनेके सिए दवाना। १० स्त्रीइन, ग्रत्थाचार।

पोड़नीय (सं० वि०) पोड़-भनीयर्। १ पोड़ाड, पोड़न करने योग्य, दुःख पड़ चाने सायक। (पु०) २ मन्त्री भीर सेनासे रहित राजा। ३ चार प्रकारके सब्धुभीमें एक।

पोड़ा (सं क्ती ) पोड़नमिति पोड़-श्रङः । शारीरिक या मानसिक क्री श्रका श्रतुभव, वेदना, व्यथा, तकसीफ । सं स्क्रत पर्याय—वाधा, व्यथा, दुःख, श्रमानस्य, प्रस्तू-तिज, कष्ट, कच्छ, श्राभीस, श्रवाधा, श्रामानस्य, क्ज, वेदना, श्रात्तिं, तीद, क्जा।

गरीरादिमें पनिक तरक्षके रीग हैं। गरीरगत रीग की पीड़ा कक्ष्माता है। पीड़ामात्र की कष्टदायक है।

यास्त्रीक नियमींका सक्षत करने पीड़ा स्त्यक्ष होती है। यात्राक्ष पीड़नको हो पोड़ा कहते हैं। दुःखमात हो पीड़ा पदवाच्य है। यह दुःख वा पीड़ा याध्यात्रिक, याधिदैविक यौर याधिमोतिक मेदिसे तोन प्रकारको है। अध्यात्मिक प्रस्ति दु:खका विवरण दु:स शब्दमें देखी।

पीड़ाका मृतकारण भधर्म है। भधर्म भाचरणसे दुरदृष्ट उत्पन्न होता है। दुरदृष्टवग्रत: ही रोग, श्रोक भादि तरह तरहको पोड़ाएं होती हैं। जिससे दुरदृष्ट उत्पन्न न हो सके, ऐसा हो भाचरण विधेय है।

वात, पित्त और श्लेष्मा हो सभी रोगों वा पोड़ाओं का मूच है। सभी पोड़ाओं में इनका खचण देखनीं भाता है। यह जगत् जिस प्रकार सस्त, रजः धौर तमः इन तीन गुणों के बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार देहस्थित रोग वायु, पित्त भीर कफ ये तीन छोड़ कर भीर किसीसे भी उत्पन्न नहीं होता। दोष, धातु भौर मलके परस्पर संसर्ग में दे, स्थानभेद भीर कारण भेदसे देहस्य रोग भनेक प्रकारका होता हैं। सहधातुकी

दुधित होनेसे जो सब रोग उत्पन होते हैं, वे रसज, रताज. मांसज, मेदज, श्रस्थिज, मज्ज श्रोर शक्रज श्रादि नामों से प्रसिद्ध हैं। इनमेंसे रसधात्वे द्रवित होनेसे अन्नमें अञ्चदा, अर्चि, अपाक, शङ्गमदे, ज्वर, ह्रजास, मञ्जूषा, प्रशेरको गुरुता, पाग्डु, हृद्रोग, मार्गका उप-रोग, क्वाता, मुखको विरमता, श्रवसन्नता. श्रकालमें चमड़ेका सिक्कड़ना भीर बालका पकना धादि विकार चत्पन होते हैं। ग्रीणितके दूषित होनेसे कुछ, पीड़क, विसप नी निका, तिन, व्यङ, न्यक्क इन्द्रत्त्रप्त, मीहा, गुरुम, वातरता, चम: श्रीर रत्नवित्त श्रादि रीगों की स्पत्ति होतो है। मांसके दूषित होनेसे अधिमांस अर्बुट, अधिजिल्ला, गलगण्डिका आदि मांस संघात भादि विकार, मेदके दूषित होनेसे यत्य, वृहि, गलगण्ड, ् सर्देट, बोष्ठप्रकाप, मधुमेड, बतिस्य लता बोर बतिषय घम निग म प्रसृति विकृति ; अस्थिके दूषित होनेसे अध्यस्थि, यधिदन्त, यस्तितोद भीर जुनख'्यादि विकारः मजाने दूषित होनेसे तमीदृष्टि, मूच्छी, भ्रम, शरीरकी गुरुता, उर भीर जङ्काकी स्थलता आदि धीड़ाः शक्रकी दूषित होनेसे क्षीवता, श्रुकाश्मरी श्रीर श्रुक्तमेष्ट प्रसृति पोड़ा तथा मलाशयके दूषित होनेसे त्वक्रोग, मलरह वा प्रतिशय नि:सरण पादि पीड़ा उत्पन्न होती है।

शारीरिक किसी इन्द्रिय स्थानके दृषित होनेसे इन्द्रिय-काय को अप्रवृत्ति प्रथवा अस्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। दोष कुपित हो कर शरीरिक सब स्थानों में दीड़ता है। शरीरिक मध्य जिस स्थानमें उस कूपित होषके संसग से प्रन्य दोष विशुष हो जाता है, उसी स्थानमें पीड़ाकी उत्पत्ति देखी जाती है।

इस प्रकार सन्देह होता है, कि च्चरप्रशृति रोग वाग्रु, पित्त तथा कफ इन तीनों दोषों का नित्य प्रात्र्य किया करते हैं। किन्तु निरन्तर प्रात्र्य एकान्त त्यस-भाव है, क्यों कि ऐसा होनेसे सभी प्राणियों को नित्य पीड़ित रहना पड़ता है। बाग्रु, पित्त प्रोर कफ ज्वरका प्रक्षत खचण होने पर भी वह प्रवान्तरभावमें ज्वरादि-में इसे प्रा लिप्त नहीं रहता। जिस प्रकार विद्युत, वात, वर्षा भीर वच्च ये सब प्राकाश होड़ कर प्रन्यत्र मुकाश नहीं पात, प्रथम वे नित्य प्राकाशमें नहीं रहते, किसी प्रन्य कारण के योग से प्राकाश में उद्भूत होते हैं, ज्वर भी उमी प्रकार अन्य कारण में वाय, पित्त और कफ का आयय के बार प्रकाश पाते हैं। तरङ्ग प्रथवा बुदबुंद जिस प्रकार जल से भिन्न नहीं है अथच जल के रहने से हो उसमें निरविक्तन तरङ्ग वा बुदबुंद नहीं रहता, प्रन्य कारण से वे जल में उत्पादित होते हैं, उसी प्रकार क्वरादि पोड़ा भी प्रन्य कारण योग से वाय, पित्तं और कफ के दिगड़ नेसे प्रकाशित होती है।

पुरुषमें जब दु:खसंयोग होता है तब उसे पोड़ा कहती हैं। पहले लिखा जा चुका है, कि दुःख तीन प्रकारका है, याध्यात्मक, याधिदै विक, भीर याधिभीतिक। ये तीनी प्रकारके दःख सात प्रकारकी व्याधियों में प्रवित्ति होती है। उनके नाम हैं क्षादिवलजात, जन्मवलजात, टोषं-बस्तजात, स'घातबस्तजात, कालबस्तजात श्रीर स्वभावबस् जात। शक्तशोषित दोषसे कुछ अर्थ प्रस्ति को सब पीडा होती है, हमें ब्रादिवलजात कहते हैं। " ब्रादिवलजात पीडा दो प्रकारको है-माह श्रीर पिढ़दोषजात। माहदोष प्रवत्त जन्मान्य, विधर, सूक भीर वामन प्रसृति। मातः-टोष टो प्रकारका है, रस और टीइटजनित ! श्रयवा मिथ्या-श्राहार विहार-जनित रोग हो टोषवसजात है। यह रोग दो प्रकारका है, शारीरिक भीर मानसिक। शारोरिक दोषको भी फिर दी भेद हैं, प्रामाश्य पात्रित चौर पक्षाग्रय पात्रित । ये सब पोडा पाध्यानिक नामसे प्रसिद्ध हैं।

यागन्त रोग हो मंघातवलजातव्याधि है। यागन्तु व्याधि दो प्रकारको है— यस्त्राघातज्ञित और हिंस्र जन्तुकत । यागन्तु पोड़ा हो याधिमौतिक है। योत, उल्ण, वात, वर्षा मादि कारणोंसे जो पोड़ा होती है, उसे कालवलजात पोड़ा कहते हैं। यह पोड़ा फिर दो प्रकारको है— ऋतुविपर्यं य और खाभाविक ऋतुं जिता। देवद्रोह और यभिगापप्रयुक्त यथवा प्रथव-वेदोक्त यभिचार तथा उपसर्ग जिनत पोड़ा देव बस-जिनत कहलातो है। पाधिदैविक पीड़ा भो दो प्रकारको है— क्लाघात और पिशाचादिकत। खुंधा, पिषासा, जरा, मृत्यु ग्रीर निद्रा ग्रादि स्वभाववलजात पोड़ा है। हिंदर इसको भी दो भेद हैं, कालकृत और श्रमासकत । लाख यत करने पर भी जिसका निवारूण नहीं किया जा सकता, वह कालजन्य भीर जो बिना यत्नके ही होती है, वही अकालसम्भूत पोडा है।

( सुश्रुत सूत्रस्था ० २४ अ० )

२ कपा, दया। ३ शिशीमांचा, सिरमें सपेटी हुई माला। ४ एक सुगन्धित ग्रीविध, धूप सरल।

''पीडा इपा शिरोमाळा ऽपमर्द स्टळ हु ।'' (मेदिनी)
पीड़ाभच्जीरस (स'॰ पु॰) रहीषधभेद। प्रसुत प्रणानी—
अश्वभस्म तीनभाग, पारट एक भाग, गन्धक एक भाग,
जायफल वीज दो भाग, टङ्क पचार तीन भाग इन सब
द्रव्योंको जम्बरीके रसमें पीस कर भौषध तें यार करनी
चाहिए। इसकी मात्रा वेरके बराबर तथा घनुपान
गुड़का चिक है। इसके सेवनसे शूलरोग जाता रहता है।
पीड़ास्थान (सं॰ क्ली॰) पोड़ायाः स्थानं ६-तत्। पीड़ाः
का स्थान। राशिके छपचय प्रधीत् लग्नसे तोसरे, क्रिटें,
दश्वें भीर ग्यारह दें स्थानके भितिरित्त स्थानको पीड़ास्थान
कहते हैं, ग्राभ ग्रहोंके स्थान।

पीड़ित (सं कि ति ) पीड़ ता श्रम्मवा पीड़ा दस्य जातित तारका दित्वादित च. । १ व्यक्तित दुः खित, जिसे व्यक्षा या पीड़ा पहुंची ही, क्लेश युता । २ पीड़ा युता, क्मत, रोगी, बीमार । ३ उच्छित, नष्ट किया हुशा । ४ मदि त, दबाया हुशा, जिसपर दाव पहुंचाया गया हो । मावे ता । (क्लो के ) ५ पीड़ा, दुःख । ६ स्त्रियों के कानका छेद, का पे से दे । (पु के ) ७ तन्त्र सारोत मन्त्र मे द, तन्त्र सारमें दिए हुए एक प्रकार के मन्त्र ।

पीडुरी (हि'० स्त्रो॰) पिंडली देखो।

पीठ़ा (हिं १ पु॰) चौकी के घाकारका घासन विशेषतः हिन्दु लोग इस पर भोजन करते समय वै ठते हैं। इसकी लख्याई है दे हाथ, चौड़ाई पौन या एक हाथ घौर कं चाई चार ह: घड़्नु लवे लगभग घिक नहीं होतो। घिकतर यह घामकी लक्ष्मिक बनाया जाता है। धनी लोग संगमरमर घौर राजा महाराज सोने चाँदी घादिके भी पोढ़े बनवाते हैं, पोठक पोठ।

पीड़ी (हिं क्ली ।) १ किसी वंग या कुलमें किसी विशेष व्यक्तिसे भारक करके उससे उत्पर या नीचे के पुरुषोंका गणनाक्रमसे निक्ति स्थान, किसी विशेष कुल-

Vol. XIII. 148

को परम्परामें किसी विश्वेष स्विताको सनातिका समागत स्थान, किसी व्यक्तिसे या उसकी कुलपरम्परामें किसी विश्वेष व्यक्ति कुलपरम्परामें किसी विश्वेष व्यक्तिसे भारक करने बाप, दादे, परदादे भादि प्रथमा नेटे, पोते, परपोते भादिके समसे पहला दूसरा चौथा भादि कोई स्थान, पुरत। पौढ़ीका हिसाब जपर भीर नीचे दोनों भोर चलता है। किसी व्यक्तिके पिता भीर पितामह जिस प्रकार समसे उसकी पहली भीर दूररो पोढ़ोमें हैं, उसी प्रकार उसके पुत्र भीर पौत्र भी हैं। परन्तु भिवक्तर स्वतीमें भक्तिश पोढ़ी ग्रव्द नीचेके समका हो बोधक होता है; जपरके समका सूचक बनानेके लिए पायः इसके भागे "जपरको" ऐसा विश्वेष्ट पण लगा देते हैं। यह ग्रव्द मतुंखों होंके लिए नहीं भन्य सब पिष्डज तथा भक्डज प्राणियों के लिए भी प्रथक्त हो सकता है।

२ कि को जाति, देश अववा लोकमण्डल मान्ने वीच किसी कालविश्रेषमें होनेवाला समस्त समुदाय, कालविश्रेषमें किसी विश्रेष जाति, देश प्रवा समस्त संसारमें वर्त्त मान व्यक्तियों प्रववा जीवी प्रादिका समुदाय, किसी विश्रेष समयमें वर्ग विश्रेषकी व्यक्तियों को समष्टि, सन्ति। दे किसी विश्रेष व्यक्ति प्रवंदा प्राचीका सन्तित समुदाय। 8 कोटा पीढ़ा।

पोत (संश्क्षी श्री पामाने - क्या श्यानः पोतो वर्षो न ऽस्यास्तोति मच्पीतासलादस्य तयालां । २ इतितास, इत्तास । ३ इतिचम्दन।

(पु॰) पिवति वर्षान्तरमिति पा कत्त दि भीषादिकः त्रा । ४ वर्ष विशेष, पीला रंग, इन्दी रंग । पर्याय—गौर, इरिद्राम, कुसुभ, मङ्गोठ, याखोट घौर पुष्पराग । किवक्खानतामें पीली वस्तुका इस प्रकार नामोजेख देखनेमें घाता है—र ब्रह्मा, २ जीव, ३ इन्द्र, ४ गकड़, ५ ईखरहग, ६ जटा, ७ गौरो, ८ हापर, ८ गोम्नूत, १० मधु, ११ वीररस, १२ रजः, १३ इरिद्रा, १४ रोचना १४ शिति, १६ गम्बक, १७ दीप १८ चम्पक, १८ किच्चिका, २४ वित्तरस्त, २३ मानः प्रिला, २३ मनः प्रिला, २४ किच्चिका, २४ वित्तर्त, २१ यालि, २२ इरिताल, २३ मनः प्रिला, २४ वित्रास्त, २४ वक्ष्यका, २६ वानर, २७ यारिकासुल, २८ केथवांग्रक, २८ मण्ड क, ३० सराग घोर ३१ कान कादि। कान्यमें ये सब पीतवर्ष क्षा कर वर्षित हुए है।

णैतश्चेतवाचक श्रन्द्—गौर, द्विजराज, कपदँ, श्रम्मु, हिर, ताच्चं, हैमस्तोम, श्रष्टापद, महारजत, चन्द्र श्रीर कलधीत । पीतश्चामवाचक—कण्णाम्बर, मधुजित, ध्वान्तजेळ, विद्युत्कान्त, ध्वान्तहेषी, हिर श्रीर खणं वच्छाया। ५ पर्वं तिविश्षेष, एक पहाड़का नाम । ६ बेतस्वता, बेतकी चता। ७ पुष्परागमणि, पुखराज। ६ मिनध्यानविश्षेष। ६ नन्दिष्टच, तुन । १० सीमलता भ द, एक प्रकारकी सोमचता। ११ पीतिमार्टी, पीकी कटसरेया। १२ पद्मकाष्ठ, पदमाख। १३ पीतोशीर, पीला खस। १४ कुसुम, कुसुम। १५ प्रवाल, मुंगा। १६ पीतचन्द्रन। १७ श्रद्धोल या देरेंका पेड़। १८ सिहीराका पेड़। १८ धूपसरल। २० कविलवणं, भूरा रंग।

(ति॰) पीतवर्षीऽस्थास्तीति, श्रच् । २१ पीतवर्षे युक्त, पीते रंगका। पा कम पि का। २२ कंतपान, पिया हुधा, जिसका पान किया गया हो। २३ कापिल, भूरे रंगका। पीतक (सं॰ की॰) पीत (यावदिश्य कन्। पा पारार्र)

दित स्वार्धं कन्। १ इरिताल, इरताल । २ पोतेन पीतवर्णं न कायतीति कं का। २ कुझूम, केसर । ३ मगुक, अगर । ४ पश्चकाष्ठ, पदमाख । ५ पित्तल, पीतल, ६ मान्तिक, धोनामाखी । ७ नन्दिहल्ल, तुन । ८ पीत्र प्राल । ८ खोणाकहल्ल, सोनापाठा । १० इरिष्ठ, इलदुषा । १२ किझिरातहल्ल । १२ विजयसार । पीतेन पीतवर्णं न रक्षमिति पीत (लक्षारोचनात, उक् च । पा ४।२।२) इत्यस्य पीतात् कन्, इति वार्तिकोत्या कन् । १३ पीतवर्णं रिखाल, पीले रंगसे रंगा हुआ । १३ पीतवर्णं, पीला । १६ वर्षु रमेर, एक प्रकारका कव् । १५ पीतवर्णं, पीला । १६ वर्षु रमेर, एक प्रकारका कव् । १० मधु, प्रस्त । १० पीतकीप्र, पीलो । १० पीतकीप्र, पीलो कोस्व । २१ किरातित्र , स्तिरायता ।

पीतक वृष (सं की ) चृषीं प्रभाद, एक प्रकारकी बीपधा प्रस्तुत प्रणाली — में निसल, यवचार, इरिताल, से न्य भीर दावीं लक इन सबीका बराबर बराबर भाग चृष कर सीनामां की के साथ मिलावे। बाद छतमण्ड सारा मृक्टित करने से यह चृष्ण प्रस्तुत होता है। यह मंखरी गर्म विशेष उपकारक है।

(चरक चिकित्सित्यान २६ अ०)

पीतकट्की (सं० स्ती०) पीतरोहिणी।
पीतकदली (सं० स्ती०) पीता कदलीति नित्यकर्म था।
स्वर्ण कदली, चम्पककदली, सोनकेला।
पीतकट्रम (सं० पु०) पीतको द्रुमः। हरिष्ठुवन्त, हल
दुधा।
पीतकन्द (सं० पु०) पीतः कन्दोऽस्य। गर्जरमृतक,
गाजर।
पीतकरवीरक (सं० पु०) पीतः करवीर इति नित्यकर्मः
धारयः, ततः स्वार्थं कन्। पीतवर्णं करवीरपुष्पद्यन्त पीला
कनेर, पीले फूलकी केना। पर्याय—पीतप्रसव, सुगन्धिः
कुसुम। यह सामान्य करवीरकं जैसा गुण्युक्त है।
पीतका (सं० स्ती०) पीतक-टाप्। १ हरिद्रा, हन्दी। २

दाकहरिद्रा। ३ खण यू यिका, सोनय हो। ४ कुष्माण्ड।
५ घोषालता। ६ कठसरेया। ७ स्गृका, पोई साग। द ग्रतपदी नामक कीट। इसके काटनेमें ग्ररीरमें पोड़ा होती है तथा वमन, धिर:शूल केर दोनों श्रांखीका लाल होना श्रादि छपद्रव होते हैं। इसमें कुटल, खसकी जड़, पद्मकाष्ठ, श्रगोक, धिरोष, श्रेल, श्रणमार्ग, कदम्ब ग्रीर श्रजु नत्वक, ये सब हितकर हैं। ( इञ्चत-करास्था। ८ अध्याय) इसका नामान्तर पीतिका है। पोतकाञ्चन (सं ० पु०) पीतपुष्प काञ्चनभेद। गुण-ग्राही, दीवन, त्रणरोपण, मृतकच्छ, कफ श्रीर वाग्रनाग्रक।

पीतकायता (संश्वेति हो) पित्तजरोगभेद, पित्तको एक बीमारी। इसमें ग्रेरेर पीला हो जाता है। पीतकावेर (संश्वेति ) कुल्सितं वेरं ग्रेरेरं कावेरं, पीतं कावेरं कुल्सितग्रेरीस्मिप यसात्। १ कुङ्कुस, नेसर।

२ पित्तस्, पोतस् । पोतसाष्ठ (सं • क्ली • ) पोतसाष्ट्रांमित नित्यसम् धा • । १ पोतसन्दन, पोला चन्दन । २ पद्मकाष्टः, पद्माखः । पोतसोला (सं • स्त्रो •) पोता कीला कोलतुःखा लति । पावन्तं कीलता, भगवतवंत्री ।

पीतकुरवक ( स'॰ पु॰ ) पोतः कुरवकः । पीतभिष्ठी चुप, े पीलो कटसैरया ।

पीतकुरुष्ट (सं० ५०) पीनी कटसरे या पीतकुरमाण्ड (सं० रूनी०) पीतं कुरमाण्डं कम् धा॰ वैदिशिक कुमाण्ड, पीना कुरुहा। इसकी तरकारी खाँदे जाती है। गुष-गुरु, श्रत्यन्त वित्तवर्दक, श्रम्बमान्द्र्यकर, खादु, श्रवेष्मानाशक भीर वायुविद्यकर।

पोतक्कसम (सं० पु॰) पौतिमाण्टी सुप, पोनी कटसरैया। पौतर्कदार (सं० पु॰) एक प्रकारका धान।

पीतगन्ध (सं ॰ वजी ॰) धीतमध च गन्धं गन्धयुक्तं। १ पीतचन्दन, पीना चन्दन, इस्चिन्दन।

पीतगस्वक (सं॰ पु॰) गस्वक ।

पीतघोषा (सं ० स्त्री ०) पीतानि पुष्पाणि सन्त्यस्या इति पीता, पीतपुष्पा, पीता घोषा कर्मधा । पीतपुष्प, एक प्रकारकी तुरई।

पीतचन्दन (सं कित्रो ) पीतं पीतवर्षं चन्दनमिति कम घा॰। पीतवर्षं चन्दन, पीला चन्दन। यह चन्दन द्राविह देशमें कम्बलक कहलाता है। पर्याय—शैतगर्म, कालेय, पीतका माधविषय, कालेयक, पीतका उपीर वर्षर। (राजिन॰) कालीयक, कालीय, पीताम, हरिचन्दन, हरिषिय, कालिश, कालानुसाय क। यह लाल चन्दन जैसा गुणविशिष्ट है। (भावप्र०)

राजनिष्ठण्डुके सतसे इसका गुण-शीतल, तित्र, कुछ, स्रोध्म, कण्डु, विचर्चिका, दष्टु ग्रीर समिनाशक तथा कान्तिकर।

पीतचम्वक ( सं॰ पु॰ )पीतं चम्यक्रमिव ग्रिखा यस्य । १ प्रदीय, दीया, चिराग । पीतं चम्यक्रांतत् पुष्यसस्य । २ पीतवर्षा, चम्यकपुष्यव्वच, पीली चंपा।

पीतचीप ( सं ॰ पु॰ ) पलासका फूल, टेस्।

पौतजाति ( ए॰ स्त्री॰ ) खर्ण जातिहच।

पीतिभिष्टो (सं॰ स्त्री॰) १ पीतपुष्य भिष्टोस्तुप, पीखे फूलवालो कटसरैया। २ सुरिका बहती, एक प्रकारकी कटाई।

पीततण्डु ब ( सं० पु॰ ) पीतस्तण्डु की यस्य। १ कङ्गुनी । धान्य, कांगुन धान। २ सर्ज तक, साबद्य ।

पीततण्डु ला (सं • फ्ली • ) पोततण्डु ल-टाप्। चरिका वच, एक प्रकारकी कटाई।

पोततण्डु निका (सं ॰ स्त्री ॰ ) सर्जे या ग्रानहच्च, सान । पोतता (सं ॰ स्त्री ॰ ) पोतस्य भाव । पोत तन्तन टाप् । इस्ट्रिस्ता, पोतका भाव, पोलापन, नहीं।

वीतसुष्ड ( सं • पु॰ ) पोतं तुष्डं यस्त्र । कारण्डव पची, वक्षा पची । पर्शय—चन्नसृद्धि भीर सुग्दड । पोतते वा (सं ॰ फी॰) १ ज्योतिकती बता, मानवं गनी । २ महाज्योतिकती, वड़ी मानकं गनी।

पोतल ( डिं॰ पु० ) पीतता देखो ।

पीतदन्तता ( सं ॰ स्त्री ॰ ) पित्तत्रन्य दन्तरोगिवश्चेष, दितिका एक पित्तज रोग जिसमें दित भी से पड़ जाते हैं। पीतदाक (सं ॰ क्ली ॰) धीतञ्च तत् दाक चेति कमं धा ॰। १ देवदाक, देवदार। २ सरस्तकाष्ठ, घृपसरसा। ३ इरिद्रा, इन्दी। ४ इरिद्रा, इन्दी। ४ इरिद्रा, इन्दी। ४ इरिद्रा, कायकरंज।

पीतदीसा (मं • स्ती • ) बौद्धीं वे एक देवता।

पीतदुम्बा (सं क्ली ) १ खर्च चीरी, चीक। २ चीरिकी; एक प्रकारकी कटेहरी। ३ सातजा, एक प्रकारका ष्टूचड़। पीत दुम्बं यस्याः। ४ ब्राहितागवी, धेनुष्या, जिस गायका दूध वस्थक रखा हो।

पीतझ (सं० पु॰) पीतो द्वरिति नित्यकम धारयः। १ देवदारभेद, एक प्रकारका देवदार, धूपस्रका २ दारु हिन्दा, दारु हत्ति।

पीतद्वम (सं • पु॰) पीतद् देशो।

पीतधातु ( दिं ॰ पु॰ ) गोपीचन्द्रन, रामरज।

पीतन (सं को ) पीत करोतीत तत्करोतीत विच ततो च वा पीत पीतवर्ष नयतीति नी-ड। १ कुङ्गुम, विधर। २ इरिताल, इरताल। ३ देवदार । ४ भास्ता-तकहच, पामडा। ५ प्रचहच, पाकड।

पीतनक (सं॰ पु॰) पीतन एव, पीतन-खार्थे कन्।

पीतन देखी।

पीतनखता (सं • स्त्री • ) वित्तजन्य नखरोगभे द। पीतनाथ (सं • पु॰) चुद्र पनस, बड़हर, लकुच। पीतनी (सं • स्त्री • ) पीतन-स्त्रियां ङीषः। शास्त्रपर्धी, सरिवन।

योतनील (सं॰ पु॰) १ नीले और योले रंगके संयोगसे बना इसारंग, इसारंग। (बि॰) २ हरितवर्षे, इरे रंगका।

पोतनेव्रता (सं • स्त्री •) पीतं नेवं यस्य, तस्य भावः, तस्य राप् । पित्रजन्य नेवरोम ।

पीतपराग (सं ० ५०) पद्मतेसर, कमलका तेसर, किङ्क-जस्कका

पीतपर्थी (म' • स्ती ») पीतानि पीतवर्षानि पर्धान यस्यः डीष्। खित्रज्ञी, इखिनाली। पीतपाकिन् ( सं · पु · ) वाट्यानकभे द । पोतपाठिन् (सं ॰ पु॰) चित्रबह्य । मीतपादप (सं॰ पु॰) १ खोनाक वृत्त, सोनापाठा। २ बीधहरू, लोधहरू। पीतपादा (सं॰ स्त्री॰) पीती पादी यस्थाः। १ शारिका पची, में ना। (ति॰) २ पीतचरणयुक्त, जिसकी चरण पीतपुष्प (सं ॰ क्ली ॰) पीतानि पुष्पानि यस्य । १ आहुत्य-वच । २ कुष्माग्ड, विया तोरई । ३ हरिद्राभ कुसुममात । (पु॰) ४ कर्षि कारहच, कनेर। ५ चम्पक हच, चंपा। ६ पीतिभाष्टी, पीले फूलकी नटसरे या। ७ इङ्गुरीवच, हिंगीट। द विच्हीतकभेद, तगर। ८ राजकोवातकी, रग नामक चुप । १० काश्वनारहच, लाल कचनार । ११ पेठा । पीतपुष्यक ( सं ॰ पु॰ ) १ वर्षे रहच, ववूलका घेड़। २ पीतपुरप देखी। पीतपुष्पका (सं० स्त्री०) पीतपुष्पका स्त्रियां टाप्। कक टीम द, जंगली ककड़ी। पीतपुष्पा (सं • स्त्री • ) पीतं ,पुष्पं यस्याः । १ इन्द्र-वार्षोत्तताः इंद्रायण । २ कोषातकीनता, तोरई । ३ पीतपुष्पवाद्यालक, सङ्देवी । ४ पीतिभाग्ही, पीले फूल-की कटसरैया। ५ भिनंभित्रीटा। ६ पाढ़की, प्ररहर। ७ पीतकरबीर. पीले फूलका कनेर। द खर्णं युधिका, सोनजुडी। ८ गणिकारिका, गनियारका पेडु। पीतपुष्वी ( सं • स्त्री० ) पीतं पुष्वं यस्थाः, जातित्वात् कोष्। १ मद्यावना। २ त्रपुषो, खीरा। ३ दन्द्रवाक्षो-नता, रन्द्रायण । ४ मञ्चपुरवी, खेत चवराजिता। ५ महाकोषातको, बड़ो तोरई। ६ प्रीतय थिका, मोनजुही। ७ यतिवला। ८ महाश्रणत्व, सहदेई। पीतप्रष्ठा (सं रूपी०) वराटिकाभेद, एक प्रकारकी कोड़ी जिसको पोठ पोली होती है। पीतप्रसव (सं ॰ पु॰) १ पीतकरवीर हत्त, पीला कनेर। २ हिङ्ग पत्र ।

पोतपन्स ( सं १ पु० ) पीतानि प्रसानि यस्य । १ माखोट-

हच, सिहोर। २ धवहच। ३ कमरङ्गहच, कमरख। पीतफलक (सं ॰ पु॰) पीतफल एव स्वार्थे अन्।१ रीठा। २ प्रीतफल देखो। पीतफोन (सं॰ पु॰) श्वरिष्टक वृच्च, रीठा। पीतचिल (सं∘पु॰) गन्धका। पीतबालुका (सं • स्त्री • ) पीता बालुकेव च प नरजो यस्याः। १ इरिद्रा, इनदी। २ पीतवर्षे सिकता, पीला बाल । पीतबीजा (सं॰ पु॰) पीतं वीजं यस्यः:। १ मे थिका, में थी। (वि॰) २ पीतवर्ष वीजयुक्त, पीसे रंगका बीजबाला। पीतभद्रक (सं० पु॰) देववबू<sup>९</sup>र बच्च, एक प्रकारका बबूल। पीतभस्मन् ( सं • क्ली • ) पीतं भस्म । पारेकी भस्म कर उसे पीला करना। पारेको इस प्रकार भस्म करना होता है जिससे यह भरम पीतवर्ण का हो जाय। विशेष पारद गुब्दमें देखी। वीतसङ्कराज ( सं ॰ पु॰) पीतो सङ्कराजः। वीतपुष्य सङ्क-राज चुप, धीला भंगरा। पर्याय- खर्ण भृङ्गार, हरि प्रिय, देवप्रिय, नन्दनीय, पावन। गुण-तिक्क, उष्ण, चत्तुष्या, केशरञ्जन, कफ, याम श्रीर शोफनाशक। पौतम ( इं॰ वि॰ पु॰ ) त्रियतम देखो । पीतमणि (सं ॰ पु॰) पीती मणिरिति कम<sup>9</sup>धा॰। पुष्पराग-मणि, पुखराज। पीतमण्डी — राढ़ीय श्रेणी ब्राह्मणीका एक गांव। वीतमण्डलदर्भं न ( सं ॰ पु॰ ) वित्त नन्यरोग । पीतमगड़ क ( सं॰ पु॰ ) पीत मगड़ुकः; कर्मधा॰। खणमण्डक, सीना बेंग। पीतमस्तक (सं॰ पु॰) पीतं मस्तकं यस्य। दृद्ध म्होनः पची, एक प्रकारका बाज। पीतमाचिक (सं क्ली ) पीत माचिकम्। स्वर्ण मचिक, सोनामाखी। पीतसुग्ड ( सं • पु० ) पीतं सुग्डं यस्य । इरिभे द, एक प्रकारका इरिन । पीतसुद्ग (सं० पु॰) पोत: पोतवर्णी सुद्गः । सुद्गविश्वेष, एक प्रकारका म्ंग, सोनामूंग। पर्याय - वसु, खण्डोर,

प्रवत्त, जय भीर भारद।

पोतम्बता ( भं ॰ फ्ली॰ ) पोतं मूवं यस्त, तस्त्र भावः, तस्त्र भावः, तस्त्र भावः, तस्त्र भावः, तस्त्र भावः, तस्त्र भावः, वस्त्र टाप्,। पित्तज मृवरोगभेद। इस रोगमें पेशाव पोला उतरता है।

पोतम् लक (सं॰ क्ली॰) पेतं म लं यस्य, कप्। मजर, गाजर।

पेतमू लो (सं० स्त्री०) रेचक म लविशेष, रेवंदचीनी।
इसका गुण-वलकर, सदुरेचक, अजोक, अतीमार,
अग्निमान्द्र और अरुचिनाशक है।

''गिन्धिनी पीतमूली च वल्या धामृदुरेचनी। इन्स्यजीर्भमतीसारं विक्किमान्धमरीचकम ॥'

(वैद्यक्ति०)

पीतयू थी ( सं॰ स्ती॰) पोता यू थी। खणंय थी, सोना-जूही।

पीतर (हिं पु॰) पीतल देखी।

पीतरत्त (सं ॰ क्ली ॰) पोतं रत्तञ्चित 'वर्षो वर्षो निति' समासः । १ पुष्परागक्षि, पुष्वराज । २ पद्मकाष्ठ, पद्माख । पोतरत्न (सं ॰ पु॰) पौतमिष, पुखराज ।

पोतरका (सं क्ली ) पोता रकायत। सुवर्ष कदलो स्व।

पीतरस ( सं० पु॰ ) कश्रोक, असक ।

पोतराग (सं॰ क्ली॰),पोतो रागो वर्षो यस्य । १ किञ्जल्क, ंपद्मकेसर। २ सिक्ष्यक, मोम। (पु॰) ३ पोतवर्षयुक्क, ंपीक्षरंगका,पोला।

पीतरीहिया (सं श्क्री॰) पीता सतो रोहतीति कह-विनि डोप, १ पीतकटकी, पीचो कुटकी । २ कुन्भेर, गंभीरी।

पोतल (सं पु॰) पोतं लातीति ला का। १ पोतवर्षं, पोलारंग। २ पित्तल, एक धातुका नाम। (ति॰) ३ पोतवर्षे विशिष्ट, पोली रंगका।

पीतन (हि' पु ) एक प्रसिद्ध उपधात जो तांने और जिल्लो से योगसे बनती है। इसमें कभी कभी रांगे या सीसेका भी कुछ पंत्र मिलाया जाता है। यह तांने को प्रयोग कुछ प्रधिक हट होती है। इससे थाली, कटोरे, गिलास, हंह, गगरे पादि बरतन बनाये जाते हैं। देवताओं की मूलियां, वि'हासन, घंटे, प्रनेक प्रकारके वाद्य, यन्त्र, ताले, कलोंके कुछ पुरंजे भीर Vol. XIII. 144

- , 3-, -

गरीवों के लिए गड़ने भी पीतल से बनार्व जाते हैं। पीतल को बनी चीजें लोई की चीजें की प्रपेचा कुछ पिक टिकाल होतो हैं, कारब उनमें मोरचा नहीं लगता। विशेष विवरण पित्तल शब्दमें देखी।

पीतस्वक (सं ॰ क्ती॰) पीतस्वेन पीतिन वर्षेन कायति प्रकाशते इति की का । पित्तस्व, पोतस्व ।

पीतकोइ (सं॰ म्लो॰) पोतं लोइमिति नित्यकर्मधा॰। पित्तल, पीतल।

पोतवर्षं (सं १ पु॰) १ स्वर्षं मण्डू क, वोला मंडक । २ ताल खन, ताड़ । २ कादम्ब हच, कादम्ब । ४ हरिद्र हच, चल दुषा । ५ काच्चन हच, लाल कचनार । (को॰) ६ मनः शिला, मैन सिल । ७ वोतचन्दन । ५ कुक्क म, कसर।

पीतवकी (सं० स्ती०) याकाश्यलता, याकाश्यवेख। पीतवान (हिं०पु०) हाशीकी दोनी यांखींके बीचकी जगह।

पीतवालुका (सं क्ली ) इसदी।

पीतवासस् (सं॰ पु॰) पीतं वासी वस्तं यस्त । १ न्योक्त । (ति॰) २ पीतवस्त्र युक्त, पीचे कपड़े पद्दनने-वाला।

पीतिवट्कता (सं॰ स्त्रो॰) वित्तविकारज रोग। पीतिवन्दु (सं॰ पु॰) विष्णुक चरण-चिक्रोमेंसे एक। पीतिवीजा (सं॰ स्त्रो॰) में थो।

पीतहच (सं पु०) पीतो हचः। १ खोनाक हच्च, सोना-पाठा। २ पीतनोश्रहच। ३ सरल देवदान, धूपसरल। पीतशान (सं पु०) ससनहच्च, विजयकार। इसकी कानका काथ स्टरामयनाथक और प्रलेप नाड़ी वर्णमें स्टितकर है।

पीतशालक (सं पु॰) पीतशाल देखी। पीतशालि (सं पु॰) पीतः शालिः। सूच्यवान्य, महीन्। धान।

पीतसरा (हिं पु॰) ससुरका भाई, चिया ससुर। पीतसहाचर (सं॰ पु॰) पीतिभिष्टी, पीनी कटसर या। पीतसार (सं॰ क्ली॰) पीतः सारी यस्य। १ पीतवर्षे चन्दनकाष्ठ, हरिचन्दन। (पु॰) २ सन्यज, सन्यागिरि चन्दन। ३ गोसे दकस्य। ४ श्रद्धीटहच, श्रद्धोन, देश । ५ तुर्क्ता ६ वीजका। ७ सिद्धक, ग्रिखाः रस।

पीतसारक (सं॰ पु॰) पीत: सारो यस्य, कप्। १ निम्ब-वृत्त, नीमका पेड़। २ श्रङ्कोठवृत्त, देरेका पेड़। पीतसारि (सं॰ क्री॰) पीतं पीतवर्षं सरित प्राप्नोतीति-स्ट-पिनि। स्रोतोऽज्ञन, काला सुरप्ता।

पीतमारिक ( सं • पु • ) पीतमारि देखी।

पीतसाल ( मं॰ पु॰ ) विजयसार ।

पीतसाचक (सं॰ पु॰) पीतसाड देखी।

पीतस्कान्ध (सं॰ पु॰) पीत: स्कान्धो यस्य । १ इरिद्राभ स्कान्ध्युता द्वचभेद । २ शूकर, सुपर ।

घौतरफटिक ( सं॰ पु॰) यो नः स्फटिकः । पुर्वसामस्य, पुख्राज।

पीतस्कोट (सं ॰ पु॰) पीतः स्कोट ! १ पीतवर्णस्कोटक, खुजली, खसरारोग । २ दद्रु, दाट ।

पीतहरित ( सं • पु • ) पीतञ्च, हरितञ्च 'वर्णीवर्ण'निति' समास:। योत श्रीर हरिष्टण, पीला श्रीर हरा रंग। पीता (सं · स्त्री ·) पीतो वर्णी Sस्त्यस्या इति अच् टाप्। १ इरिटा, इनदी । २ टाक इरिटा टाक इनटी । महाच्योतिषमतीलता, वडी मालक गनी । ४ गोरीचना । ५ प्रियङ्ग् । ६ वनवीजपूरका, जंगली विजीरा नीव ! ७ कपिलिशिश्रापा, भूरे रंगका शीगम। प्रश्रतिविषा, भतीस । ८ स्वर्ण कदली, पीना केला । १० हरितान, इरताल । ११ पीत जाति फुलका गाक, जद वं में ली। १२ धूनक, रास । १३ देवदार, देवदार । १४ ग्रासपर्णी। १५ मध्यम्या, यसगंघ। १६ श्राकाशनता स्रकामवीन । (वि॰) १७ पीतवर्णं युक्ता, पीते रंगकी, पीने रंगवाली। पौताङ्ग (सं · पु · ) पोतं बङ्गं यस्य । १ श्यःनाकवच्च, सोनापाठा। २ पोतकोभ्रहच । ३ पोतमण्ड्क, पोला से देक। 8 नागरङ्गद्वत्त, नारंगोका पेड़। (स्त्री॰) प् हरिद्रा, इसटी ।

पोताबिध (सं०पु०) पोतः श्रविधः समुद्रो येन । श्रगस्त्य-मुनि । श्रगस्त्यमुनि समुद्रको पो गये थे, इसोसे वे पौताबिध कञ्चति हैं। अगस्य शब्दने देखो ।

पीताम (सं॰ पु॰ क्ली॰) १ पीतचन्दन, पीचा चन्दन। पीतस्त्र पीतवर्षे स्व सामा दव सामा यस्य । (ति॰) र पीतवण श्रामायुक्त, जिससेंसे पोली श्रामा निकलती हो, पीतवण , पोला।

पोताभ्व (सं॰ क्ली॰) पोतं प्रभ्वं। पीतवर्षं श्रभ्वभेद, एक प्रकारका श्रभ्वक जो पीना हीता है।

पीताम्बर (सं० पु॰) पीतं सम्बरं वस्तं यह्य। १ विष्णु, कृष्य। २ शैन ष्व, नट। (क्ली॰) पीतं सम्बरं कमं धा॰। ३ पीतवमन, पीना कपड़ा। ४ मरदानी रेशमी धीती जिसे हिन्दू लोग पूजापाठ, संस्कार, भोजन सादिके समय पड़नते हैं। इस वस्त्रका व्यवहार भारतमें बहुत प्राचीनकाल से होता है। पहने शायद पीनी रेशमी धोती को ही पीत म्बर कहते थे पर सब लाल, पीनी, हरी शादि रंगों की रेशमी धोतिशं भी पीताम्बर कहन लाती हैं। (ति॰) ५ पीतवस्त्र युक्त, पीने कपड़े वाला, पीनीना, पीताम्बर धोती।

पीतास्वर — कई एक संस्कृत ग्रंम कारों के नाम! १ स कि क्या स्तिष्ठ एक कि । २ भनुष्ममञ्जरी के प्रणेता। ३ गीतगीविन्दकी टीका के रचिता। ४ दुर्गासन्दे इव दिका नामक देवी माहात्स्यक एक टीका कार। ५ रतमञ्जरी टीका दिवा। ६ सत्की ति च न्द्री त्य के प्रणेता। ७ गाथा सम क्ती के एक टीका कार। द यदुवित प्रव भीर विद्व से सिष्य। इन्होंने वन्नभाचाय के पृष्टिप्रव ह मर्यादाभेद नामक ग्रन्थकी एक टीका खिखी है। भाग वततत्त्व दोवप्रकायावरणभङ्गी नामक ग्रन्थ भो इन्हों का वनाया है।

पोताम्बरभइ — काध्यपके पुत्र । इन्होंने धर्मार्पव नाम क एक संस्कृत ग्रन्थको रचनाको है।

पोतास्वरिमत — सुपिसद्ध राजा राजिन्द्रवास मित्रके प्रियता-सह । बिह्माके मित्रव यमें इन्होंने के न्मग्रहण किया था। इनके पितासह अयो आराम और प्रियतामह राम-राम दोनोंने हो सुधि दाबाद नवाब के यहां दीवान पद पर नियुक्त हो कर रायब हादुरको छपाधि पाई थो। पोतास्वरने अपनो बुद्धिमत्ता और धौधिकिके प्रभाव से थोड़ी ही छम्जों पारस्यभाषामें पाण्डित्य लाम किया था। आप पहले दिवलोंके दरबारमें भयो ध्याके नवाब वजीरके यहां वकी ल नियुक्त हुए। दिक्ली खर भाषकी 'तेह- नारी-मनसबदारं अर्थात्तीन इनार सेनाका अधिनायक बनाया और राजवहादुरकी उपाधि प्रदान की । पीके आपको मर्यादा-रचाके लिये ही दोशावके अन्तर्गत करा नामक जिला जागीरसक्ष दिया। आपके दो सहोदर भाई बादगाहके अनुग्रहसे रायवहादर इए थे।

१६८ ई॰ में काशोराज चेतिम इन जब अंगरेजी के विक्य युद्ध घोषणा कर दी तब आपने अंगरेज सेनापति जनरस पामदको । । य से गमनगर हुम में घर डासा । इस समय आपने अंगरेजराजको गौरव-रचाके लिए वोई कसर चठा न रखी । युद्ध समाप्त होने पर आप १७८० या १७८० ई॰ में कसकारी सौटे। इसके तीन वर्ष बाद ही अंग्यने वे व्यावधमें यहणा किया।

भाव जिस समय दिल्ली दरदारसे अलग हुए, उस समय प्रयोध्याके नवाच ग्रुजा-उद्दोलाके यहाँ आपका ८००००) क् पावना था। उसे वस्त कर आप कलकत्ते आये। आपके कराको जागीरसे भी लगभग ढ़ाई लाख क्पर्यकी आय थी, किन्तु सहाराष्ट्र युक्के समय वह जागीर हाथसे जाती रही।

राजा पोताम्बरने वैष्यवींको पोगाक धारण कर भवना सकान जो कलकत्तं के सकुप्रावाजारमें या छोड़ दिया और मुंड़ा बागानमें जा कर रहने सगी। इस समय भापकी शांस्त्रचर्चा भीर ईश्वरचिन्ताके विवा भीर कोई कास न या। १८०६ ई०में भाप वृन्दावनचन्द्र नामक पंक वृत्र छोड़ परसोक सिधार।

पोतास्वरममी कात्रज्ञुत्पत्ति भीर सारसंग्रहते रचिता। पीतास्वर सिंह कावाने पंचिपति। इन्होंने खेरा कुरुख-पुरका केद-मन्दिर तोड़ कर कावामें पपने सकानने संभीप कर्ष एक मन्दिर चीर घर बनवारे थे।

पौताकान (सं १ पु॰) पौतिकारी क्यं, पौली कटसरें या। पीताक्य (सं ॰ पु॰) पीतः अक्यः 'वणे वर्षे निति' समासः। १ पीत चीर अक्यवर्षे, घीलापन लिए इंप लासरंग। (ति॰) २ पीतरक्तमित्रित वर्षे युक्त, पौला-पन लिए इंप लास रंगका।

पोतावलोकन (सं• पु०) पोत अवलोकन यस्य। पित्त-अन्य इंडिसेम। इस रोनके होनेसे इंडि पोतो हो जाती है।

पोतारमन् ( सं॰ पु॰ ) पीतः ऋझा पुष्परागमिक, पुर्खः राजः।

पीताञ्च (सं॰ पु॰) सर्जरम, राख।

पोति (सं • पु॰) पित्रते। पानित्रच् (बुनास्थाण।पेति। पा६ । शाई६) इति इत्वं। १ घोटक, घोड़ा। (स्त्री॰) पा॰भावे किन्। २ पान, दीना। पीयतिऽन्येतिकारचे किन। ३ ग्रुच्हा, संह। ४ गति।

पीतिका (सं क्सी ) पीतवर्षीऽस्त्यस्या इति उन्। १ इरिद्रा, इस्टी। २ दाव इरिद्रा, दाव इसदी। ३ स्वर्षीय थी, सीनज ही।

पीतिन् ( मं॰ पु॰) पीतं पानं प्राचुर्यं पास्त्यस्येति, इति। १ पीति। २ घोटक, घोड़ा ।

पीतिनो (सं स्त्री ) पीतिन् स्त्रियां डीष् । यासपर्थीं स्वप ।

पोता ( सं ॰ पु॰ ) पीतिन देखी।

पोतु(सं॰ पु॰) पोत्रति रस्रादोनिति धा-क्तुन् (पाकिचं डग१७१) सच कित् किस्वात् ईत्वं। १ सूर्यं। २ घरिन। ३ युद्यपति।

पीतुदारु (सं • पु॰) पोतुरिव अग्नि-तुस्यं मूर्याभं वा दारु यस्य । १ उदुग्वर, गूलर । २ देवदारु, देवदार । पीत्वास्थिरक (सं • वि •) पोत्वा स्थिरः, मयूरव्यं मकादि-त्वातु समासः कन् । पानोत्तर स्थिरोभूत ।

पीष (संकती ०) पीयते ६ति पा थका (पातृत्दीति । वण् २।७)। १ जला, पानी । २ ष्टत, घो । पिनती रक्षादी -निति पा कत्तरीर यका । ३ सूर्ये । ४ श्रम्नि । ५ काला । पीषि (सं ० पु०) पीति प्रयोनसदिलात् तस्य घ । पीति, घोडा ।

पोषिन् ( सं ० वि० ) पोतिन् पृषोदरा॰ साधु:। पीर्तिन् देखीः।

पीरहो ( हिं ॰ स्त्री॰ ) विही देखी।

पोन (सं॰ व्रि॰) प्याय बसी ता (ओदितश्च। पा पार। १८५) इति निष्ठातकारस्य नः, ततो दीर्घः। १ स्थूल, मोटां, कठिनं। २ प्रबुद्ध, पुष्टः। ३ सम्पन्न, भरा पूरा। (त्री॰) भावता । ४ स्थुलता, मोटाई।

पीनक (डिं० स्त्री॰) १ भफीमके नगे में जंघना, नगे -की डाखतमें भफीमचीका भागकी भीर भूक क्षेक पड़ना। २ जंघना, नींदके घाने से आगिको घोर भुक भुक पड़ना।
पोनता (सं॰ स्त्रो०) पोनस्य भावः, भावे तल्-टाप्।
स्य जता, मोटाई।
पोनेष्ठु (सं॰ पु॰) सरजव्या।
पोनना (हिं• क्रि॰) पीनना देखो।
पोनर (सं॰ ति॰) पोनस्य अदूरदेशादि अध्मादिलात् र
(पा ११२।८०)। पोन सिनकष्ट देशादि।

पोनस (सं० पु॰) पोनं स्यूलमिप जनं स्यति नाशय-तीति सो-क। नासिकारीयविश्रीष, नाकका एक रोग। पर्याय—प्रतिस्थाय, भपीनस, प्रतिस्था और नासिका-सव।

इसका लचण दसमें नाक के नयने शुरुक, कफ से भरे हुए श्रीर क्लिन शर्यात् गीले रहते हैं तथा उनमें जलन भी रहती है श्रीर नाक की प्राण या बास पह-चाननिकी शिंत नष्ट हो जाती है। इस पीनसरोगमें वात श्रीर कफ के प्रकोपवाले जुकाम के लच्चण प्रायः मिलते हैं।

मामिशनमका लचण-मस्तककी गुरुता, घरित, नासिकाचे स्नाव, स्वरभङ्ग ग्रोर बारम्बार निष्ठीवन होनेचे उसे ग्रथक पीनस कहते है।

पक्षपीनसका लच्चण पूर्वीत श्रामपोनसके लच्चणके जैसा कफ गाड़ा हो कर नासारन्ध्रमें संलग्न श्रीर खर प्रसन्न तथा श्रीक्माका वर्ण विश्व होनेसे पक्षपोनस समस्तना चाहिए। (मावप्र०)

गर्डपुराणमें लिखा है—

"पिष्पली त्रिफला चूर्णे मधुसैन्धवसंयुतम् । सर्वेरोगज्वरश्वास-योषपीनसहृद्-भवेत् ॥"

विष्यती भीर त्रिफल (चृषेका मधुतया सैन्ध्यके साथ प्रयोग करनेसे पीतसरीग जाता रहता है।

चरक चिकित्सितस्थान २६वें प्रध्यायमें शोर उत्तर-तन्त्रके २४वें प्रध्यायमें इस पीनमरोगकी चिकित्सादिका विश्वेष विवरण लिखा है। नासारीय देखी। पीनस (हिं० स्त्री०) पालकी। पीनसा (सं० स्त्री०) पीनस-टाप्। कर्कटी, ककड़ी। पीनसन् (सं० त्र०) पीनस शस्त्यर्थे इन्। पीनसरोगी, पोनस्से पीड़ित, जिसे पीनसरोग हुसा हो। पोना (हिं क्रि ) १ पेय पदायं की मुख द्वारा ग्रहण करना, जल या जल सदृश वसुको मुंहके दारा पेटके भीतर पहुंचाना, किमी तरल वसुको घूंट घुंट करके गत्तेकी नीचे जतारना, पान करना, घूंटना। २ किसी मनीविकारका कुछ भी अनुभव न करना, मनीभावहीन रहने देना, कुछ भी ग्रेंघ या बाकी न रखना। ३ किसी मनोविकार हो भोतर हो भोतर दबा देना, मनोभावकी विना प्रकट किये हो नष्ट कर देना, मारना। 8 किसी सम्बन्धमें सब या मौन धारण कर लेना, किसी कार्य के सम्बन्धमें वचन या कार्य से कुछ न करना, किशी घटना के सम्बन्ध में अपनी स्थिति ऐसी कर लोना जिससे उससे पुर्णाभसम्बन्ध प्रकट हो, पूर्ण उपेचा करना, कि सी किसो बातको दवा देना। ५ अवमान, गाली आदि पर क्रोध या उत्ते जना न प्रकट करना, सह जाना, बरदाशत करना। ६ सुरायान करना, मृद्य पोना, श्रराव पोना। ७ श्रीवण करना, भीखना, चूसना। द धूम्बपान करना, हुको, चुक्ट ग्रादिका धुग्रां भीतर खींचना। (पु॰) ८ तिल, तो मी बादिकी खली। १० डाट, डहा।

पोनी (हिं• स्त्री॰) पोस्त, तीसी या तिल थादिकी खली। पोनी भी (सं• स्त्री॰) घोनं खूलमुधी यस्थाः (बहुने हेल घंने डीव। पा ४।१।२५) दित डीव, (उधसोऽनङ्। पा ५।४।१३१) दित उधोऽस्यस्य बहुने हिरनङादेशः। पीन स्त्रानो गाभि, वह गाय जिसका थन बहुत बड़ा हो। पोप (हिं• स्त्री॰) फूटे फोड़े या घावके भीतरसे निकलने वाला सफेट लसदार पदार्थं। यह दूषित रक्तकी रूपाव्या से से रक्तके खेतकण ही अधिकतासे होते हैं। इनके भलावा इसमें गरीरके सड़े हुए और नष्ट घटकों भीर तन्तु प्रोक्ता भी कुछ लाल भंग रहता है। प्रशेरके किसी भागमें इस पदार्थं ने जमा हो जानेसे ही त्रण या फोड़ा होता है और जब तक यह निकल नहीं जाता, तब तक बहुत कष्ट होता है।

पीपर (हिं• पु॰) पीगल देखी।
पीपरपर्न (हिं• पु॰) कानमें पहननेका एक माभूषण।
पीपरामूख (हिं• पु॰) पीपलामृख।
पीपरि (सं• पु॰) मपि पिपर्तीति ए-इन्, भपरेक्षोपः
दीविंस। इस्य प्रचा कोटा पाकड़।

पीपरि (हि'० पु॰) पीपल देखी। पीपल (हि'० पु०) १ बरगदकी जातिका एक प्रसिद्ध दच जी भारतमें प्रायः सभी खानोंने बहुतायतसे पाया जाता है। विशेष विवरण पिप्यल शर्दमें देखी। (स्त्री०) २ एक लता जिसकी कलियां प्रसिद्ध शोषधि हैं।

विष्यशी देखी।

पी। लामू स (हिं० पु॰) एक प्रसिद्ध श्रोषधि जो पीयलः श्रोषिको जड़ है। श्रायुर्वेदके श्रनुसार पीपलाम ल गरम, तीला, चरवरा, रूखा, दस्तावर, पाचक, पितको कुपित करनेवाला, रेचक तथा श्रीहा, चदरोग, गुल्म, खास, कि.म, वात, कफ, श्रानाह, चयरोग, श्राम, खांसी श्रीर शूलको दूर करनेवाला माना जातां है। इसे पीपराम्स स्नी कहते हैं।

पीपां (हिं ॰ पु॰) बड़े ठों खते आकारका या चौकोर काठ या खोड़े का बरतन। इसमें श्रराव ते ख श्रादि तरख पदार्थ रखे श्रोर चालान किये जाते हैं। बरसातके सिवा श्रंन्य दिनों में बड़े बड़े पीपोंको पंक्तिमें विद्यां कर नदियों पर पुल भो बनाये जाते हैं।

षीपाजी — माङ्गरोलके एक डिन्टूराजा। पदखे ये महायात्रां थे। एक दिन एक वैशावीसाधुं छनके यहां श्रतिशि इए। राजाने चनकी अंब हे ला करके सामान्य खादाद्रश्य खाने को दिया। साधने उसे खाती लिया, पर द्वस न इए। राजाको क्रण्यमितिहोन जान कर भीरवैणाव सेवासे खनका बनुराग नहीं है, ऐवा देख कर वे मन हो मन बड़े बुब्ब हुए। साधु, राजाकी देवीका खपापात समभ कर, देवीकी खुति करने लगे, 'देवि । यदि राजाकी सति पसट जाय भीर क्रख तथा कासी यह भेदद्वान जाता रहे, तो मानवजनम, धन, राज्य सभी सफल होगा पन्यवासभी द्वा। फिर क्या था, पार्यना सनते हो भगवती डाकिनो, योगिनी श्रीर शक्विनीको साथ ले राजाके वचल्यस पर चढ़ बैठी भीर क्रोधसे बोजने लगी. रि मूढ़। तूने पालाभिमानमे अधाभत साधुकी अद-हैना की है। इस कारण कल सबेरे विद्यावनसे एठ कर षावर्षे प्रायश्चित्तस्यरूप वैश्ववचरणमें प्रविदात करना भीर भवना भवराध स्वीकार कर चमा मांगना, नहीं ती तुमा पर भापदका पहादः टट गिरेगा।' साप्नादिष्ट Vol. XIII. 145

राजा ज्वीं ही सर्व रे जिल्लावन परसे उठे। त्यां हो उन्होंने वैष्यवने चरणों में प्रचाम कर चमा प्राय नांको । देशेने प्रनुप्रहसे सम्बाभित लाभ करके राजा है दिया चन्नु खुन गये। उन्होंने राज्यसम्पदको अनर्थका मून समक्त कर संसारायम त्याग करनेका सङ्ख्य किया! किन्त अपनी चाराध्य महामायाको सूचित किये विना ग्टइत्याग करना ष्ट**ों ने युक्तियुक्त न समभ्का श्रीर जिनको क्र**पासे वें इस सारधनका उपनेग कर सकें, ऐसे गुक् कहां मिलेंगे, उसके लिये महामायाको प्राथ ना को। टेवोने राजाको काशोधाममें राभानन्दका शिष्यल ग्रहण करनेका उपदेश तदनुसार राजा वहां गये शौर रामानन्दसे दीचित इए। गुक्की कपांचे छन्हींने परमपद प्राप्त किया। भनन्तर राजा गुरुके चादिशानुसार घर लौट कर इरिकी सेवामें लग गये। चन्तः प्रचारिको रमिषयों के पारंत्रिक सङ्गलविधानके लिये उन्होंने रामानन्दकों कांगीधामसे बुलाया। गुरुने मा कर रमिवयों की दो वा दो। सातो रानी वैरासका अवस्थन करके राजाके साय चलनेते लिए इच्छ क इई'। राजाने सवीको नम्न-वैश्रमें उनके साथ विजनिको कहा। सबसे पहले मौता नामकी छोटो रानी अलङ्कार और जरीके कपडे को फेंक कर कृष्यविरहमें उन्मत्त हो राजाको यनुगामिनो हुई। पहले वे दोनों हारका शाये। यहां सम्मका न देख राजा चित्रप्राय हो गये भौर लोगों से पूक्ते नगी, कृष्ण कहां ? उद्दोंने उत्तर दिया, अध्यक्षीता को 'सातवी रातके बाट दारावती क्रशा के साथ सागरमभ में लोन हो गई हैं। यह सुनते ही राजा भीर रानी जलमें जूद पड़ीं। नारा-'यचने युगल रूपमें उन्हें दग<sup>8</sup>न दिये । बाद काश्याको श्राचारी वे पुनः दारकाके किनारे उतरे । रःजा दारका-पुरीको प्रकाश करने है जिए रणकोड जो भीर चो समजो नामक दो विषड मृति को स्थापना कर ताय पर्यं टन-को निकले।

जङ्गलमें भ्रमण कारी ममय एक व्याघ उन्हें पकड़ने भाया। राजाने उसके का ों में क्रायमन्त्र फूंक दिया भीर वह भाग चला। हन्दावनके य प्रयोगेस्ट हों स्त्रीं समेत राजा श्रीधर नामक एक दरिद्र वे खावब्राह्म अके घर पतिश्च हुए। इस समय ब्राह्म की घरमें खानेकी काई चीज न थी। बाह्यणीने परिषय बस्तको बेच दर श्रतिथिका मलार किया और आप नंगी हो रहीं। श्राहारके समय चारों श्राहमी एक साथ भोजन करेंगे, इसके लिये पीपाजीने ब्राह्मण में अनुरोध किया। किन्तु बाह्मणी नंगीं थी, लज्जासे बाहर निकल न सकीं। सोताने छन्हें खीँच कर बाहर किया और श्रपना भाधा कपड़ा दे कर उनकी लाज बचाई। लीटते समय उन्होंने ने साध वेष्णवकी दारिद्रा मोचनके लिये श्रीकृष्णकी स्तुति की।

पोपाबाई — एक विदुषो । ये बहुत सो श्रच्छी २ कविनाएं बना गई हैं । उदाहरणार्थ एक नीचे देते हैं, — करत प्रपञ्च इन पंचनके वस पछ्यो परदाशस्त भय

आनत बुराई की ।

परधन हरे परजीवनकी करत चात मर्च मांस खात ठवछेस न भछ।ई की ॥

होहेगा हिसाब तब मुखते' न आवे ज्वाब सुन्दर कहत छेखा छेत राई राई की।

इहां तो करे विलास यमकी न माने त्रास यों मित जाने उहां राज पीयाबाई की ॥

पीब (हिं॰ पु॰) पीप देखी। पोय (हिं॰ पु॰) पिय देखी।

पोश्रत्नु (सं ० ति ०) पी हिंसायां बाहुलकात् कत्तु। हिंसागील ग्रत्नु, जानी दुश्मन।

पीयर (हिं ॰ वि॰) पील देखो।

पोया ( डिं ० पु॰ ) पिय देखो ।

पोयु (सं पु १) पिवतीति पा-क्ष, निपातनात् युगागमः, देखं चान्तादेगः (खरु शङ्क्ष्यीयु नी अंगु लिगु। वण् १।३७) १ काल, समय। २ स्याँ। ३ निष्ठीवन, या का । ४ कार्का, कीपा। ५ पेच म, उक्ष्या (जि॰) ६ हिंसका, हिंसा करनेवाला। ७ प्रतिकृता, विरुद्ध ।

पोयचा (सं • स्त्रो • ) प्रचमेर, एक प्रकारका पाकड़। पायूचा शब्दके बाद वन शब्दका 'न' गत्व होता है। यथा, 'पोयूचावयम्'।

पीय चिन (सं ॰ ति॰) पीय चा तस्याः प्रदूरदेशादि काशा-दिलादिन (पा ४।२।८०) पीय चाने समीप देशादि । घीस ख (हि॰ पु॰ ) पीयूष देखो । पीय ष (स' की ) पीचर्त इति पीय सौतधात जावन्। (पीयेरूपन्। उग् 8| ६) १ अस्त, सुधा। २ दुग्ध, दूध। ३ नवप्रस्ता गाभिका सप्तिनाभ्यन्तरीय दुग्ध, नई व्याई हुई गायका प्रथमसे सात्वें दिन तकका दूध, उस गायका दूध जिसे व्याप सात दिनसे अधिक न हुआ हो। व द्यक्तमें लिखा है, कि ऐसा दूध दाहकारक, रक्तको कुपित करनेवाला और पित्तकारक होता है। ऐसा दूध अकंसर लोग नहीं पीते को कि वह खास्थ्य के लिए हानिकारक साना जाता है।

पीय ष्रमहस् (सं०पु०) पोय ष्रमस्तमयं महः किरणं यस्य, वापीय ष्रमिव महो यस्य। चन्द्र, चांद। इनको किरण अस्ततुल्य है।

वीय ष्रक्ति (सं पु॰) वीय ष्रं पीय ष्रमयी किचिय स्या १ चन्द्र, चांद्र। पीय ष्री असते किचय स्या । २ अस्टतः प्रिय, भस्तका चाइनेवाला।

पोधूषवर्ष (सं एए) पोधूषं वर्षति व्रष-प्रण्। १ चन्द्रमा, चांद्रा ५ कपूर, कपूर । ३ चन्द्रलोक नामक अलङ्कारग्रन्थके प्रणेता । ४ एक इन्द्रका नाम जिसके प्रत्येक चरणमें १०-८ विश्वामसे १८ मात्राएं और ग्रन्तमें

गुक् लघु होता है। इसे आनन्देवहें का भी कहते हैं।
पीय पवलीरम (सं पु॰) रसोपधिविशेष, एक प्रकारकी
दवा। प्रसुत प्रणाली—पारा, गन्धक, श्रवरख, रीया,
लीह, मोहागा, रसाञ्चन भीर माचिक प्रत्येक श्राप
तीला; लवड़, चन्दन, मोया, आकनादि जीरा, धनिया
वराहकान्ता, अतोम, लोध, खूटज, इन्द्रजी, दाक्चोनी,
जायफल, सेंट, वेलमीट, सुगन्धवाला, अनारको छाल,
धवईफ्रल और लुट प्रत्येक एक तीला, इन सब द्रव्योः
को स्तावरोके रसमें भावना दे। बाद वकरीके दूधमें
पीस कर चनेके बराबर गोली बनावे। इसका अनुपान
शागीमें प्रकार वेल और गुड़ है। इस श्रीवयका सेवन
करनेसे मभी प्रकारका श्रतीसार और श्रवणो रींग जाता
रहता है। यह श्रामपाचक और श्रीनदोपक है।

( रपेन्द्रसार्सं । प्रहणीचिकित्सां )

पोयू विस्तित्वरस (सं० पु०) रसोवधमेदी प्रस्तृतीप्रवासी की वा बालुकायन्त्रमें बहु गुण गन्धकके साथ अस्ति विशेष देखी पारद, संवर्ष, लोह अस्म, अन्यस्म भीर गन्धक देखी

17: 1.36 67

सब द्रश्यों का बराबर भाग ले कर शूरण (श्रीत), दन्तोमुल, मुण्होरी, काकमाची, सङ्कराज, श्राकन्द श्रीर चित्रक इन सब द्रश्यों के रसमें सात बार पीस कर गोली बनावे। इन श्रीषधक सेवनसे शूलरोग प्रशमित होता है। (रसचिन्तामण)

पोयूषोत्या (सं • स्त्रो •) शालम् मिस्ती (Eulophia campestris)। यह बलकर माना गया है।

पीर-सुप्तलमानों के धर्मगुरू । जो श्रा जीवन देश्वर चिन्तार्म श्यना समय बिताते हैं, ऐने संसारत्यागी ससनामःन संन्यासो को पीर कहत हैं। पारस्य के खद गण बह और वृद्धा नरनारोमालको हो पोर कहा करते हैं। साध पीर-गण प्रभ्यागत पातुरी को फोलधादि दे कर और साधा-रण व्यक्तियों की ईखरतत्व का उपटेग तगा भविष्यवाची बतला कर पूज्य हो गये हैं। क्या हिन्द्, क्या मुसन्तमान सभी पोरोंकी पूजा करते हैं। यहां तह कि, कोई कोई हिन्द् पीरका प्रभाद तक भी खा लेती हैं। कहीं कहीं वस्या रमण्यां सन्तानके लिये पौरकी पूजा करतीं चयवा सिर्तो चढ़ातो हैं। जहां जहां मुसलमान साधु-गण रहते थे, वह स्थान तथा उनके समाबिस्तमा जन-साधारणके पाटरण य हैं। इन सब समाधिनेतीं में कहीं कड़ी वाबि क मेला भी लगता है जिसमें लाखने जपर भादमी इकड़े होते हैं। पोर-सुधि द शब्द का अर्थ भोच प्रवृद्ध के त्या पीर-मी-मुगँद शब्दका मर्थं माननीय धर्मापटेशक है। कहीं कहीं धनी श्रीर मानी व्यक्तियों को इसो उपाधिसे सम्बोधन करते हैं। नीचे कह समल-सान पीरों के नाम भीर उनको दरगाह लिखी जाती है।

१। पीर फह्-मैनपुरी जिलेके राषीयाममें।

२। पीर घाइटब — सुजंप्फरनगर जिलेक भें सवाल सामर्गे। यहां एक भेला लगता है।

३। पीर काषानी - अजीमगढ़ जिलेकी महस्रदा-बाद भीर गोइन तहसीचमें।

४। पीर सरदनासाहिद--श्रहरानपुर जिलेके सिर-सिवा पत्तनमें। ये किलकिला साहब नाससे परिचित हैं। यहां से मोगा चौड़ान श्रीर सुसलसान-समाजमें गोगा पीर वा पीर जाहिर नाससे पूजित होते हैं।

पू । पीर मुवारकशाइ — इमी ग्पुर जिलेको महोवा तडलीको । ६। धीर मङ्ग्रद—सुत्रप्करनगर जिले के भावन धानेमें सन्तःट, शास्त्रगीरने १११४ डिजरीमें इनके स्मरचार्थ एक मसजिद बनवाई थी।

 । पीर सर्वाको — जलाधन जिलेके कोरोई नगरमें।
 पीर ताजवाज — लिलतपुर जिलेके तालवहात नगरमें।

८। पीर एकदिनसाहब-२४ परगर्नेके काजी-पाड़ा ग्रामर्ने।

१०। पोर वदरच्होन-वारासात, पृथिवो।

११। पोर अलो — खुलना जिले में।

१२। पीर मंघो — कराची से भ्रको सपिश्वममें। यक्षां प्रतिवर्षं बहुसं ख्यक सुसलमान जमा होते हैं। यहांका गरम सीता श्रीर मकर तालाव भी देखने जायक हैं।

१३। पोर-तेरण, पोरण-इ-पोर वा पोर-इ-दस्तगोर—
एक विख्यात सुसलमान फकीर। ये सर्वत्र पूजित हैं। ये
चिनानवासी और सुफिमत के प्रवारकर्ता थे। बागटाटमें जब ये पढ़ने गये तब वहीं उनकी सृत्यु और
समाधि हुई थी। प्रसिष्ठ कवि सादीके भाव गुक् थे।
प्रतिवर्ष ११वीं रवि उसगानीमें इनके स्मरणार्थ एक
में ला लगता है।

१८। पीर गाजीसाइव—२८ परगनेके बाक्द्रंपुरमें। दाचिषात्वमें बश्वद्रं प्रदेशके भन्तगैत बीजापुर, धारवाइ, पूना, विन्यु, भइमदाबाद भादि जिली में भनेक साधू व्यक्तियों के समाधिमन्दिर वा मसजिद हैं। जिन-मेरी निम्नलिखित दरगाइ विश्वेष मगह र हैं।

पीर श्रामीन—बीजापुर, १५५७ ई॰में श्रनी श्रादिन शाहरी निर्मित।

पीर सशरप्रयास, पीर फजलशास, पीर हबीवशास, पीर देमानशास, पीर कायमदिन, पीर कायमशास पीर कुमालशास, पीर लालगोमा, पीर महम्मदशास, पीर महम्मदशासा, पीर नृहस्रोतानी, पीर पादशास।

किसी व्यक्तिकी उच्चधारिक समक्त कर जब इस जोग उनकी इंसी उड़ाते हैं, तब कहते हैं सहायध ''वीर न पगन्वर"। मुसलमान धर्म शास्त्रमें दोनों ही स्वतन्त्र बतलाये मये हैं। पैगम्बर देखी।

भारतवर्ष को नाना स्थानीमें मनेकी पीर वा फकीर-

को दरगाह देखनें में माती हैं। एक एक पीरका मानत्स्य मोमानद्ध है और जहां तक उनकी महिमा जाहिर है, वहां तक उनका मादर है। बङ्गाल वा चट्ट ग्रामक पीर कपने हो खानमें विश्वेष आदरसे पूजित होते हैं। कभो भी युक्तप्रदेश वा विहारवासी आकर उसमें योग नहीं देते। 'किन्तु पांच पीरो'को कथा भारतवष में किमीमें भी कियो नहीं है। कीन कौन पांच पीर लेकर ये पांच पोर हुए हैं, इस विषयमें मत-भेट है। पांचपीर देखो।

कोई कोई बराइच नगरको गाजी मीयां, उनको भांजी पोर इधिकी, लखनजवासी पोर जहल, जीनपुरके पीर महस्मद तथा एक श्रीर को कर पश्चपीरकी करपना करते हैं।

पीर ( हिं • स्त्री • ) १ दूसरेकी पीड़ा या कष्ट देख कर चत्वच पीड़ा, दूसरेकी दुःखसे दुःखातुभव सहातुभूति, करुणा, दया, हमददी । २ पीड़ा, दुःख, ददं, तककीफ। ३ प्रसव-पीड़ा, बचा जननेकी समयकी पीड़ा।

यद्यपि व्रजभाषा, खड़ो बोली भीर उट्टूँ तीनों भाषाभी-को किवियोंने बहुतायतमें इस मन्द्रका प्रयोग किया है भीर स्वियोंकी बोलचालमें भव भी इसका बहुत व्यव-हार होता है, तथापि गद्यमें इसका व्यवहार प्रायः नहीं होता।

(पु॰) ४ मुसलमानीक धर्मे गुरु । ५ परलोकका मार्गदर्भक, धर्म गुरु ।

वीर (फा॰ पु॰) १ चन्द्रवार, सोसवारका दिन। (वि॰) २ सहात्मा, निद्ध। ३ धूर्त, चालाक, उस्ताद। ४ ब्रह्म, बृद्धा, बहुा बुजुर्ग।

योरत्र तो — एक सुसलमान साधु। इनका प्रक्रत नाम या सहस्रद ताहिर। ये वङ्गाधिप खाँ जहान् के दीवान ये। सम्भवतः १४५८ ई०में खाँ जहान् के पूर्व पौर परवक्तीकालमें ये विद्यमान थे। बागोरहाट नगरमें खाँ जहान्-गढ़ के पश्चिम इनका समाधिमन्दिर है।

पीर्यका इजिविशेषे खान्यक मुसलमान यायकार, कसफा-चल-माजुव नामक यायके रचिता। १०६४ ई०में बाहोरनगरमें इनको कम्न हुई।

पीरव्यक्तासाइब-एक मुसलमान साधु । बारासत छप-

विभागके त्रानरपुर परगनेके चन्तर्गत काजीपाड़ा ग्राममें इनकी दरगांच है। प्रतिवर्ष पौषमासमें इनके उद्देशसे एक वड़ा मेला लगता है जिसमें दिन्दू घीर सुसलमान दोनों हो समागम होते हैं। इनके जन्म-धम्बन्धमें इस प्रकार प्रवाद हैं ;-- धाहनील नामक एक राजा थे। **छनको कोई सन्तान न रहनेको कारण रानी प्रधिक**ः नूरी बहुत चिन्तित रहती थीं। अतः पुत्रकी कामनाः से वे सका भादि तीय चित्र गई भीर वहां ३६ वर्ष तक ईम्बरकी खुति करती रही । बादमें एक दूतने मा कर रानोसे कहा, 'तुम केवल ढाई दिनके लिये एक पुत्र पा सकती हो।' देवद्रतको अन्तर्हित होने पर रानी घर लौटों। यथासमय रानीको एक पुत्र उत्पन्न इसा जिसे ढाई दिनके बाद देवदूत श्रगालरूप धारण कार उठा लें जिया और एक मुझाके घर रख दिया। सलाने वर्डे यत्न वे प्राठ वर्ष तक उस शिश्वका पालन वोषण किया। एक दिन वे बाघ घर सवार हो भानर पुरको गये। वहां गङ्गा पार कर उन्हों ने स्रोक्त रापुरमें चाँद खाँको घर भी जन करना चाहा। चाँदको भाई न्र खाँने ऐसे सोटे तगड़े शादमोको भोजन न दिया भौर कहा, 'जाश्रो इस लोगों की सप्तजिदमें काम करो, तद खाना मिलेगा। वालकने अपनी पलीकिक चमता दिखानेको लिये एक बोस मन पत्यको उठा कर मस-जिदके शिखर पर रख दिया। पोछे वह दिलमहम्भद नाम धारण कर काजीवाड़ामें कोटी मीर्था के घर गर्व भौर मविग्रो चरानेमें नियुत्त हुए। क्रमधः उनके उप-द्रवसे उत्यक्त ही कोटो मीयांने उन्हें दश्ह देना चाहा, पर बालकके चातुरी जालमे एकान्त श्रमिभृत हो यन्तः में हार मान लो । एजदलाकी सत्युको बाद कब्र को जपर मधजिद बनाई गई। मधजिदका खर्च चकानेको लिये कोटी सीयांके व शधरोंने प्राय: १००० बीवा निष्कर जमीन दी है।

पोरजादा (फा॰ पु॰) अिसी पोर या धर्मगुरुकी सन्तान।

पोरहार—नामरूपके अन्तर्गत एक स्थान। पोरनगर—प्रयोध्याप्रदेशके सोतापुर जिलान्तर्गत एक परगना। भूपरिमाण ४४ वर्गमी ब है। इसमें जुल

५४ ग्राम लगते हैं. जिनमेरी ४८में चित्रय, ३में ब्राह्मण, २-में कायस्य भीर १ गांवमें सुमलमान वसर्त है। पीरनावालिग (फा॰ वि॰) बुढिश्वष्ट बुढ़ा, ऐसा वद जो बचोंकेसे काम और वाते करे, सिठ्याया इशा बड़ा। पीरपञ्जाल — (साध्यवत) काइसीर राज्य के चन्तर्गत एक पव<sup>९</sup>तमाना । उत्त राज्यको दिच्च व-पश्चिममें दिखान-को सीमान्त पर यह अवस्थित है। बारमुखा गिरिसङ्कटमे नन्दनसार वा पारपञ्चाल तक यह २० कीन विस्तृत है। दसका सर्वीचिशिखर सस्ट्रपृष्ठसे १६४० फाट जंबा है पीरवज्ञान गिरिपय पर किसो सुसलमान साधु वा धीर-की कब है। धमंत्राच सुसलसान प्रिकाग अपने भवने सभी हुन चतार्ग करने के लिए इस प्रतित चेत्रमें भाते हैं। यहांसे काश्मीर-गुजरात तक एक सीधा रास्ता चला गया है। पोरहियनके जपरका रास्ता सन्दर त्वपूप<sup>९</sup> श्रवित्यकामय है जिसे हिन्द लाग "सोना-गली" कहते हैं। परिव्राजकीको पदैल जानेको लिए यही पथ विशेष सविधाननक है। वर्ष भरमें प्रायः र मास तक यह रास्ता बन्द रहता है। चैत वा वै शाखमासमें इस राइसे लोगोंको बाने जानेमें कोई कष्ट नहीं पहुंचता। काश्मीरके ग्राखिमर उद्यान घौर खाहोरकं शाहदेश मिनारसे यह शस्ता दिखाई देता है। वीरपैती-विचार और उड़ी शक भाग बपुर जिलान्तर्गत एक समृदिशाली ग्राम। यह ग्रचां॰ २५ १८ छ॰ भीर देशा॰ ८७ १५ पू॰को मध्य अवस्थित है। यहां इष्ट-दिण्डिया रेखवेका एक स्टेंगन है। स्टेशनचे १ कोसकी दूरी पर ग्राम भीर प्रायः ग्राध कोस विस्तृत एक बाजार है। इस बाजारमें खानीय द्रश्योंकी खासी श्रामदनी श्रीर रफ्तको देखी जातो है। यहां पत्यस्को काट कर विक्रोको बिये तैयार किया जाता है। धीर (बाबा) पै तोके नामसे इस स्थानका नाम पड़ा है। उत्त पीरको मसजिद बड़ी हो सन्दर है भीर भाज तक भी विद्यसान है। मंख्या करीब तीन इजार है।

पीरवदर—एक सुसलमान फकौर। बङ्गालके घन्तगंत चडगाममें इनका समाधिमन्दिर विद्यमान हैं। जिस प्रस्तरखण्डके जपर बदर साहब बैठते थे, वहां ब्राज भो नाना स्थानीं से मनुष्यों का समागम होता है।

Vol XIII. 146

पीरवावा चनेर नगरस्थित एक सुमुलमान तीर्थ। यहां चत्र साध्व समाधिमन्द्रिमें श्रेथ सो फन्नोर रहते हैं। पीरम्ब ्स-नतन्द्राज वदेशके गच्चाम जिलान्तर्गत एक प्राचीन ग्राम । वेमन सिंडगात-प्रतिष्ठित यहांका वैद्य-नाधिष्वर शिवमन्दिर लगभग ६५० वर्षका प्राचीन है। पीरमच्याद - जहाङ्गीरमिर्जाके पुत्र और अमीर तैसूरके प्रपौत । रहोंने पितामहके भारतागमनके पहले ७८८ डिजरोमें भारतवर्षे या कर मूल**ानप्रदेश पर श्रविकार** किया था। तेमूर उपयुक्त पौतको राजमुकुट प्रदान कर परकोक सिकार । उस समय महस्मद कन्धारमें थे। चनका भाई खत्तीन सुनतान मैन्यदन्भन था। श्रतः उमने सेन्यदल और अपरापर सरदारीं को भपने दलमें मिला कर राजधानी समरकन्द नगर पर चढाई कर दो। दोनों भाइयों में घोरतर युद्ध किहा। युद्ध में भुनतानको जोत इदे। सहसार भपने सन्दाके बड्यन्य-क्रचकर्ने फंस कर तैमुरको स्टत्युके इस्सास दाद ८०८ हिजरोमें इस कीकसे चल बसे।

पोरमहस्मद्रभवर खाँ — एक मुसलमान-तेनापति। ये पोरङ्गः जैनके अधीन राजपुत ग्रजाके विरुद्ध आसाम और काबुल- प्रदेशमें युद्धकाय में नियुक्त थे। नू इर-वं श्वर जाफिट (याफिस) से ये अपनो उत्पत्ति बतलाते हैं। दिस्लोके निकटवर्त्ती भवगवाद ग्राम इन्होंसे बसाया गया है। पोरमहस्मद खाँ — बाङ्को क नामक जनपदका एक मुसलमान राजा। ये ८५२ हिजरोमें विद्यमान थे। जब दिस्लीखर हुमायुन्ने कामरान् पर आक्रमण किया था, तब इन्होंने दल बलके साथ बदाकसान जा कर चन्हें सहायता पहुंचाई थे। मुगलसेनाके भाग जाने पर घोरो और बकालन मौर्जा कामरान् के अधिकारमुक्त हुए। मस्ताट् हुमायुन, पोरमहस्मदके आचरण पर कृद्ध हो बाङ्कोक पर चढ़ाई करनेको छ्यत हुए। दोनोंमें घमसान युद्ध हुगा। यन्तमें पोरमहम्मद परास्त हो कर राजधानीको चम्मत हुए।

पोरमहम्मदशाह—एक पोरजाहा। १०८८ ई०में इनकी सत्यु हुई थी।

पीरमहम्मद्शिवांची — खानखाना बहराम खाँको वकील इ मुतालक प्रधीत् व्यवस्थास्तिव। खानखाना स्त्रा

यहली जब वे दरिद्र बालकको कन्धारमे लाये थे। शिकारमें थक गये थे, तब इमी व्यक्तिने उन्हें दलवन समित प्रच्छी तरह भोजन कराया था। इस उपकारका समरण करके उन्होंने मिर्वाणीको खाँ ग्रोर सुलतानको हपाधि दी शी। श्रमीर उमराव, सेनापित श्रादि राज-कीय कम चारियों को इन्होंके पास आवेदनपत्र भेजनी होते थे। इस उच सम्मानमे भूषित हो इनका मस्तिष्क गरम हो गया। श्रव वे घरसे बाहर तक भी नहीं निकालते थे। जब कोई व्यक्ति श्रावेदनपत्र लेकार उनके समीप जाता था, तब वे उस पर ध्यान हो नहीं देते घे। एक दिन खानखाना खय' उनको खोड़ो पर गये श्रीर पोरसे मुलाकात करना चाहा। पश्नु द्वारपालने भौतर जानी सना किया और उसी जगह तव तक ठहरने कड़ा, जब तक वह पीरकी इसकी खबर दे कर इस पर बहराम बढ़ें बिगड़े श्रीर बौटन मार्वे। उन्हों ने पोरको राजकीय कम<sup>ें</sup> श्रीर उपाधि कीन लो तथा उसको साथ साथ पताका, भासासोटा भोर जय-दक्का ग्रादि मानसूचक प्रसवाब वापिस देनेको कच्छा भेजा। पौरमद्वम्मद उनके पैरो पर गिर पड़े श्रीर अनुनय विनय करने लगे, पर उन्होंने एक भो न सुनो। ुकुछ समय तका इसो भवस्थामें रख कर खानकानाने चन्हें बयानादुर्गमें बुलवाया भीर वहांसे मकाको भेज दिया। किन्तु जब वे गुजरात पड्डेच, तब उन्हें मालूम पडा. कि बहराम खाँकी पदचाति हो गई। पव फिर क्या था. वे उसी समय राजप्रासादको लोटे श्रीर दिस्लो े मा कर उन्होंने नाग्रिर-उन्त-मुख्कको उपाधि तथा पदच्रतिक बाद खानखाना पताकादि वापस पाई। मकाकी भीर भाग रहे थे, उन्हें पकड़नेके लिये एक दल सेना भेजी गई।

१५६१ ६०में छन्होंने सारङ्गपुरके निकट मालव-राज बाजबहादुरको युद्धमें परास्त किया। युद्धके बाद छनको पत्नी क्यमतीने यवनके हाथ पतित होने जे भयसे बात्महत्या कर डाली। विजयसम्बद्धके दिल्ली पहुंचते ही ८६८ हिजरीमें सम्बाट, स्वयं मालवको बोर बग्रसर हुए। पीरमहम्मद मालवके जागीरदारींको साथ कर सम्बाट के सामने हुए। इस समय सवींको राज परिक्कय भीर अखादि इनाममें मिने थे। इसके बाद ८६८ हिजरी (१५६२ दें शमें वे मालवजे शासनकत्ते पद पर मधिष्ठित हो मामी (खान्हेम) बुरहनपुरमें विद्रोहदसन-को गये। पहले उन्होंने बीजागढ़दर्गमें चेरा डाला श्रीर उने जीत कर याशीको योर जाते समय सुलतानपुरको दखन कर लिया। नमंदानदो पार कर द्रवीने राष्ट्री अनेको ग्राम भीर नगरको जला डाला, बुहीनपुर नगर पर चढाई करके सार काटका श्राम इकुम दे दिया। में कहो सता, पण्डित श्रीर से यह के सम्तक उनके सामने काट कर देर कर दिने गरे। इस समय शामो श्रीर वुर्जान प्रके शासनकर्ताने तथा प्रव<sup>९</sup>तन माल्यरान बाजवहा-दुर भीर स्थान य जमींदारीने मिल कर पीरमइस्मद के विक्ड ग्रस्त्रधारण किया। जनावका कीई उपाय न देख पीरमहम्मद माण्ड्को श्रोर भाग गरे। किन्तु नमंदाः नदी पार करते समय वे जलमें डूब मरे। अकबरके राजलके प्रथम वर्ष (१५५६ दे॰)-में उन्होंने अलवर पति इाफिज खाँके विकद्ध युद्धयात्रा सती थी। युद्ध में डाजो के भाग जाने पर भी पोक्टे कितने पसातक सुसलमान परिवार उनको करालग्रमिके शिकार बने, उसकी शमार नहीं।

पीरमान (हिं• पु॰) परवान, शहदंडा, मस्तूलके कपर वंधे हुए वे डंडे जिनके दोनीं सिरों पर लष्ट्र वने रहते हैं श्रीर जिन पर पाल चढ़ाई जातो है।

पोरमुर्शिद (फा॰ पु॰) गुरु, पूजनीय, महात्मा अथवा अपनेमे टरजीमें बहुत बहुा। इनके घलावा राजाधी, बादमाहीं श्रीर बहुांके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है।

योरमेंद — मन्द्राज प्रदेशके विवाह ह राज्यका एक पर्व तीय खास्त्रिनवास! यह भचा० ८ ३६ च० छीर देशा० ७७ पू॰ के मध्य भवस्थित है। यहांकी उपत्यका प्रायः तीन हजार फुट जँ ची है। इसके चारीं भीर लगभग ३५ हजार बीचे जमीनमें काफो चाय उपजती है। आहाशे, विमन्द्रम् भीर मदुरा जाने का रास्ता बड़ा ही सुन्दर है। यहां बहुत-से भहरेजींका वास है भीर काफी सञ्चयकी एक बड़ी भादत है।

पीररोगनाई -एक हिन्दुखानवासो से निक । इन्होंने मूखे

भ्रापंगानीको अपना धर्ममत समभा कर शिष्य बना लिया था। बाद उक्त नाम ग्रह्म कर इन्होंने विशेष प्रसिद्ध पाई थी।

पीरवस्तरीना—नीयाखाली जिलान्तरीत एक नदो। ज्वारके समय इमर्में बड़ी बड़ी नावें या जा सकती हैं। पीरशाह—बङ्गालके श्रङ्गराज्यान्तरीत कचादुर्गके मध्यस्य एक मुमलमान फकोरकी कब्र।

पोराई (हिं॰ पु॰) एक जाति जिसको जीविका पोरों के 'गीत गानेसे चलती है, डफासी।

पीरामीड - इजिप्त देशक अन्तर्गत नील नदोके तीरवर्त्ती कितने कोणाकार प्रम्तर निर्मित समाधिस्तका । इजिप्तके प्राचीनतम राजाभीकी स्तदेह पहले इसीके गर्भ में निचिष्त होती थी। इनके निर्माण-सस्वक्षमें बहुतों का मतभे द है। वस्तुतः इजिप्तवादियों के धर्म प्रस्वके प्रादेशानुमार धनी व्यक्तिगण ये सब महाकी त्यां कब्रक् पमें निर्माण कर गये हैं। उनका विम्वास है, कि ऐसे स्थानमें निहित होनेसे वे पुनः अगतीतल पर लीट सकते हैं।

नोबनदीत डेलटार से बं कर दिख्य सेमफी जातिकी का असूमि सकर तक विस्तृत सूमि पर अब भी प्राय: ७० पीरामीड वर्त्त मान हैं। याधुनिक राजवं शोयगण कितने पीरामिडों को तोड़ फोड़ कर उनके प्रस्तगदिये नई यहाबिकाएँ बना रहे हैं। नोजनदी के पश्चिमकूल पर कायरी नगरके समीप सबसे बड़े तीन पोरामोड देखे जाते हैं। इन सबको प्राचीनता, उच्चता और भित्तिक विषयकी याकोचना करनेसे भाव्यांन्वित होना पड़ता है। इसीसे वह जगतकी नो सजीकिक की चिंथों मेंसे एक की ति सम्मी गई है। मेदुमका पोरामोड ईसा जम्मके पांच इजार वर्ष पहलेका बना हुया है। पोरामीडकी भाकति 🌣 विक्रीणकी तरह है।

पार्व त्य भीर बालुकामय खान पर भी पीरामीड-निर्मित देखे जाते हैं। जोजे नामक खानका पीरामीड ४६१ फुट जंचा भीर तसदेश ०४६ फुट सम्बा है। इसके पत्यर बहुत बड़े बड़े हैं। एक भादमी एक पत्थर नहीं एका सम्बता। 'दि घेट पीरामीड' खुफुर (Cheops of Dynasty iv) मसजिद नामसे प्रसिद्ध है।

शकरके निकाट जी यीरामीड हैं, उनमेरी प्रत्ये करे

भभ्यत्तर एक एक समाधिमभ है श्रीर प्रवेशहार उत्तरकी श्रीर हैं। श्रीक ऐतिहासिक हिरोदोतमने लिखा है, कि हमने एक पत्थरको दो हजार मनुष्य तीन वष में कर्म खान पर दो कर लाये थे। वह पत्थरका टुकड़ा १२ हाथ सम्बा श्रीर १४ हाथ चौडा था।

पोरालो — बङ्गालको राहीय ब्राह्मणीका एक याक । मुसल-मान संस्मर्य से इस बाककी स्वाति इई है। को बल ब्राह्मणों में नहीं, कायस्थ, नापित आदि जातियों में भी पोराली-याक है। किन्तु ब्राह्मणों के मध्य इस बाककी जैसे स्वतन्त्रता है, बेसी और किसी जातिमें नहीं है।

इस शाककी उत्पत्तिक विषयमें नाना प्रकारकी किम्बदन्ती प्रचलित है। किन्तु उनमें जिसके साध ऐतिहासिक कथाका संस्तव है, वंशगत कथाका सेस है, उसीका उसे ख यहां किया जाता है। प्राय: पाँच सी वर्ष पहले याँ जहान्यकी नामक एक व्यक्ति दिक्की टरवारमे सन्टरवनको माबाट करनेकी सनट से कर यशीर प्राप्ते । ये यशोरके एक प्रान्तरे रास्ता निकास कर टोनी भोर बन काटते इए भयसर होने लगे। जङ्गल पद्यमें जलका स्रभाव होनेसे प्रति साध कोसकी दूरी पर एक एक पुष्करिकी खोदी गई। इस प्रकार वर्त्तमान खुलना जिलेको वाचर-हाट महसूमी तकका स्थान परि-कार कर उन्होंने यहां जमींदारी बसाई। इनका जमींदारीके भाष-पास यशोरक विंगुटिया परगनेके जमी-टार राय-चौधरीके सिवा श्रीर कोई भी प्रवत जमी-टार न थे। खां जड़ान असीने जमी दारीकी खाएना करके उसका कुल भार इन्हीं चौधरीके हाथ सुप्रद विया। खाँ जडान असी अति विस्ती प जङ्गसक अधि-पति डोनेसे शीघ्र ही नवाब खाँ जहान शको हो छठे। पव उन्हें हिन्दू को सुसलमान बनानेकी धुन लगी। एक ब्राह्मण इस समय नवाव काँ जहान की श्रीत प्रियपाव बन गयें थे। इन्होंने हो अन्तमें नवावकी अनुरोधसे मुसलमानी धर्म यहण किया और प्रपना नाम महस्मद-ताहिर रखा। महम्मद-ताहिर बड़े ही कटर मुसलमान हो गये। इनके उद्योगसे नवाव खाँ जहानमलीने इस मंग्रमें तीन सी साठ मसजिदी तथा चन्यान्य की ति यीं-की स्थापना को। धीरे धीरे सहम्मद ताहिर नवाइको

क्जीर बन गये। मुसलमान लोग इन्हें पीरश्रली कहा करते थे, कारण इन्हों ने इस्लाम-धम की खूब श्रीवृद्धि की थी।

वीरमलीने वजीर वन कर राय चौधरी वंशके बहुतीं को प्रधान प्रधान कर्मी पर घोर अपने आत्मीयकी निम्न कर्म पर नियुक्त किया । राय चौधरोघरानेके मध्य कामदेव राय चौधरी और जयदेव राय चौधरी भक्क भोडटे पर थे। एक दिन रोजार्क समय धीरअली क्रामद्दे पर बैठे इए घे। कामदेव, जयदेव भो उनके पाम ही खड़े थे। इसी बीचमें किसी कम चारीने अपने बगोचेसे प्रतकत्वस्वा नीवृ ला कर पोरञ्जोको भेंट किया। भीवू सुंघ कर पौरवलोने कहा, घाड, केंसी सुगन्ध! राय चौधरो निष्ठावान हिन्दू थे। वे मपने धमें की तरह. दूसरे धर्म की भो यदा करते थे। कामदेव राय चौधरीने रोजाके दिन पीर मलोको नीवृका श्राघ्रत्य लेते देख कर कहा, 'इज़र। श्रापने यह क्या किया ? रोजाके दिन नीवृका भाषाण क्यों लिया ?' 'इसमें दोष क्या है' वजीर ने पूड़ा। कामदेवने उत्तर दिया, 'इम लोगोंका शास्त्र कड़ता है, कि ब्राण अदं क भोजनके समान है। यह सन कर पीरमती वह विगड़े, पर थोड़ी ही देर बाद शास्त हो गये। अंहीने समभा, कि कामदेव उन्हें पृवे वाह्मणत्वका सारण दिला कर इंसी उडाते हैं। इस कारण पीरमलीने इसका बदला जुलाना चाहा। उस दिनको मजलिस ट्रंट जाने पर वजीर दोनों शंय चौधरीके सव नाशमं लग गये। चन्होंने चौधरीके श्रत्र भींचे परामग्रेकर यह खिर किया, कि उन्हें जातिच्यूत करना हो ठीक प्रतिगोध सेना होगा।

यह परामधं स्थिर हो जाने पर वजीर पोरशलीने एक दिन हिन्दू मुख्तमान समस्त कर्म चारो तथा धनी मजाको दरवारमें बुलाया। दरवार घरके पास ही एक बड़े कमरेमें उन्होंने सुगन्धित मसाले, लहसुन, प्याज धादि छाल कर गोमांस पकानेका हुकुम दिया। दरवार ग्रह सस गन्धने आसोदित हो छठा। प्रजा, कम चारो तथा भीर जो सब वहां मौजद थे सबोंने गन्धके मारे कपड़े से भपनी भपनी नाक वंद कर ली। काम-देव भीर जयदेव भी छसो भवस्थामें के ठे हुए थे। भि

कन्तु वजीरके सामने विरित्त-प्रकाश करने लगे। यकीने मुसक्तरा कर कहा, 'चौधरी! बात प्या है?' कामदेवने सुंह चिढ़ा कर उत्तर दिया, 'मांसकी गत्य शातो है। दस पर वजी तने कहा, जब पहले गन्ध ले कर शिक्टे मुखमें कपड़ा दिया, तब आधा भोजन हो गया। इस कारण भाज सबीकी जाति गई, पया हिन्दू शास्त्र ऐसा ही कहता है न ?' चौधरीके विद्वेषी दलते उनका पच समर्थन किया। फिए प्या था, वजोर तो यह चाहते ही थे, उन्होंने हुकुम दिया, "जमादार! पकडो इन दोनों बदमाशों को।" वै दोनों पक्त इंगये और उनके मुंहमें गोमांस ठूस दिया गया। गुरुतर विषद् समभा कर वहां और जितने बेठे ये, सबने सब भाग चले। यामख जातक्रीध लेगो ने सुयोग पा कर राय चौधरीय शको पतित ठहराया श्रीर उन्ने साथ प्राचार व्यवहार बन्द कर दिया। कामदेव श्रीर जयदेवन मुंहमें गीमांस दिया गया है, यह सुन कर दोनों भारयोंको देश य जातिवग ने भी छोड दिया। अन्तर्मे सुसलमान बन कर उन्हों ने नवाबकी प्ररण ली। नवाब खां जहान मलीने उनका यथाक्रम कमालउद्दीन खाँ चौधरी और जमालउद्दीन खाँ चौधरी नाम रखा तथा यसोरसे ५ कोस दूर सिंदिया ग्राममें जागी। दे कर उन्हें बसाया।

कमालउद्दोन खाँ और जमालउद्दोन खाँ चौधरीं
निष्ठावान हिन्दू थे। सुतरां वे मुसलमान हो कर
भी हिन्दू-शाचारसे ही चलने लगे। उनका वंश शाज
भी उस शाममें मौजूद है। बहुत समय तक दनके वंशः
में गोपाल खाँ, हरादन खाँ शादि नाम रखे र ये थे।
विवाहमें पोढ़ा चितित होता था, द्वद्धा स्त्रियां तुलकीद्वचमें जल देती थो, षण्ठीत्रत शीर शिवरात्रि करती थीं।
पन्य मुसलमानों के साथ शादोन प्रदान नहीं होता था,
दोनों भाइयों के वंशमें हो विवाह चलता था। क्रमशः
उन दोनों भाइयों का वंश मतचीरा, मागुरा, बसुन्दिशा
काल्डा, हुसेनपुर श्रोर सिंहिया शादि स्थानों में फौलगया है। सिफं तीस चालीस वर्ष हुए, कि दनके मध्य
हिन्दू-नाम शीर हिन्दू-श्राचार व्यवहारका स्रोप हो
मया है।

इस गोलमानमें रायचीधरी वंश ही भामीय स्वजनों से परित्यत हो जाने के कारण एक स्वतन्त शक में हो गये। पीरम्बीक उत्पातसे यह गोलमान हुमा या, इस कारण लोगों ने रायचौधरी वंशका 'पीराबी' नाम रखा।

पीरी (फा॰ स्त्री॰) १ हसावस्था, बुढ़ागा। २ इक्स्मत, इजारा, ठेका। ३ समानुधिक प्रति या उसके कार्यं, चमत्वार, करामात। ४ भूत्तंता, चालाकी। ५ गुरुवाई, चेला मूडनेका घंधा या पेशा।

पौरी ( द्विं • वि • ) पीठी देखी।

पीक् (हिं॰ पु॰) एक प्रकारका सुनै। इस प्रव्हका पुराना क्प 'पीलू' है; पर घन इसी क्पोने ही प्रधिक प्रचलित है।

पिरोजपुर-वङ्गालको बाखरगंज जिलेका एक उप-विभाग। भूपरिमाण ६८२ वर्गमील घौर जनसंख्या ८४५ है। काछना नदीनें दस्युद्धत्तिदमनको लिए ही यह उपविभाग स्थापित हुमा। पीरोजपुर, मठबाढ़ी, भाग्डारिया घौर सक्ष्पकाटी नामक स्थानमें पुलिसका घडडा है।

पीरोजा ( डिं॰ पु॰ ) फीरोबा देखी।

पोरोत्तर वा पोरान -- सुसलमान साधु वा फकोरोंको पिछकत निष्कार जमीन । यह जमीन सम्पत्तियाली मुसलमानीने समय समय पर दान की है।

पोल (फा॰ पु॰) १ इस्ति, गज, हाथी। २ ग्रतर जने खेलका एक मोहरा जो तिरका चलता भीर तिरका ही मारता है। इसकी फील, फीला, पीला भीर जंट भी कहते हैं। विशेष विवरण शतरंज शब्दमें देखी।

पील (डिं॰ पु॰) १ को ड़ा। २ पींड देखी।

पीसक (सं पु॰) पोस्ति स्तभातीति पीस-खुस्। १ रोधका । २ पिपोसिका, कीड़ा। ३ कायस्रोंकी एक

षोसक (डिं•पु•) एक प्रकारका पीले रंगका पची जिसके खेने काले घोर चोंच लाल होती है।

पोलखां ( दि • पु • ) एक अकारका हच ।

वीलपास ( हिं॰ पु॰ ) श्राचीवान, पीलवान, महावत ।

पीकपांव ( वि' • मु • ) क्लीपट्ट, एक प्रसिद्ध रोग, फीलपा । Vol. XIII. 147 इस रोगमें घुटनेके नोचे एक या दोनों पेर सुज जाते हैं। स्जन जब पुरानों हो जातों है, तब उसमें खुजली और घाव भो हो जाता है। सुजन पहले पेरके पिकले भागसे ग्रुक् होतों है, फिर घीरे घीरे सारों टांगमें ध्यात हो जातों है। पहले ज्वर और जिस पेरमें यह रोग होनेवाला रहता है उसके पट्टमें मिलटो निकलतों है जिममें घसछा पोड़ा होती है। वातकी घिषकतामें स्जन काकी, फटी, क्यी घीर तीज वेदनायुक्त, न्तिकों प्रधिकतामें पीजी, कोमल और दाइयुक्त तथा कफकों प्रधिकतामें विकनी, कठिन, मफोद या पायह वर्ष और भारी होती है। यदि बहुत जल्दी इसका उपाय न किया जाय, तो यह रोग घष्टांच हो जाता है। सोड़-वाले देशोंमें यह रोग घष्टिक होता है। कई प्राचारों -का मत है, कि गला, नाक, कान, होठ, हाथ घादिकों स जन भी इसीके चक्ता ते है।

पीलवान ( डिं • पु० ) पीलवान देखी !

पीलवान (हिं पु॰) हायीवान, फीसवान, महात्रत । पीला (सं॰ स्त्री॰) १ होमीय द्रव्यभेद । २ विपोलिका । पीला (हिं पु॰) १ एक प्रकारका रंग जो हलदी यां सीनेति रंगसे मिलता जुलता है और जो हलदी, हरिंगार प्रादिसे बनाया जाता है। २ प्रतरंजका एक मोहरा। पील देखी । (वि॰) ३ पीतवर्ष, जिसका रंग पीला हो, जदं। ४ कान्तिहीन, निस्तेज, रक्कका प्रभाव-मूचकम्बेत, ऐसा सफोद जिसमें सुर्खी या चमक न हो, धंधला सफोद।

पीलाकनर (हिं • पु॰) कनरके दो भे दों मेंसे एक। इसका फूल पीला और पाकारमें घंटीके समान होता है। साल कनरकी भपेचा इसका पेड़ कुछ भिक्ष जंचा होता है। वैद्यक के भनुसार इसके गुण भी सफेंद कनरके समान ही होते हैं। कनर देखी।

वीलाजी—पेश्रवा बाजीरावके एक महाराष्ट्रीय जादुनका प्रत्र । महम्मद शाहके राजलके एक्तरहवें वर्ष में इति मदुहीला, काम्बुहीन खाँ और पश्ररतजंगके साथ नरवार प्रदेशमें इनका भीषण संशाम हिड़ा। युवमें इन्हीं की जीत हुई। रहतम चलीको परास्त कर इन्होंने चह- मदाबाद और बड़ोहांके पार्म्य करीं जिलोंको स्टा!

मालव पिकत होने पर यमुना मोर गङ्गाने भन्तर्व तीं धन्तर्व द (दोभाव) राज्य पर इन्हें प्रधिकार करनेका भादेश मिला। उसी समय नवाब बुहीन्उल-मुख्क भन्तर्व द पार कर भागरा जा रहे थे। राहमें ही दोनों दलमें मुठमें इ हो गई। पीहि पोलाजी अद्यदशाह भवदालीके विश्व तीन हजार येना ले युद्ध याता कर दी। पानोपत में दानमें दुरानोक साथ युद्ध में इनको सीवन-लीला भेष हुई।

पी नाधतूरा (हि॰ पु॰) सत्यनासी, भंडभाइ, जँट-कटारा, घमीय।

योजायन ( हिं॰ पु॰) योतता, योजा होनेका भाव, जर्दी। योजाबरेका ( हिं॰ पु॰) वरियारा, बनमेखी।

पीसाम ( हिं ॰ पु॰ ) साटन नामका कपड़ा ।

पीचामीर (हिं॰ पु॰) प्रक्रिकामें मिलनेवाचा एक प्रकार॰ का बाघ। इसका रंग कुछ पीचा होता है।

पीलिया (हिं ॰ पु॰) कमला रोग जिसमें मनुष्यकी आखें भीर ग्ररीर पीला हो जाता है।

पौनी बमेनी (हिं की ) बमेनी देखी

पोनीचिही (हिं • स्त्री • ) विवाहका निमन्त्रपात जिस

पर प्रायः केसर शादि किङ्का रक्ता है।

यो होजुही (हिं॰ स्ती॰) सोनजुही।

पीलीभीत युक्पदेशने कोटे बाटने प्रधीन रोहिखण्ड विभागके प्रकार त एक जिला । यह प्रचा० २८ ६ से रदं ५२ छ॰ तथा देगा । ७८ ३७ से दर् २७ पू॰ ने मध्य प्रविद्यात है। भूविसाण १३५० वर्ग सोल है। इसके उत्तरमें ने नोताल, उत्तर-पूर्व भीर पूर्व में नेपाल-राज्य और खेरी जिला, दक्षिणमें खेरी और गाइजहान-पुर तथा पश्चिमसे वरेलो है। तराई प्रदेशका कुछ भंग इसरी या गया है। जिलेका सर्वां म समतल है। इसके मध्य हो कर भनेक नदियां वह गई हैं। जिलेका दिखा पांग बनाकी पर है, कही कही बाख कानन धीर नाना फलहरू हिंछगोचर होते हैं। नदियोंने सरदा भीर देववद्य नदी प्रधान है। ये नदियां कुमाउन गिरिसाबार्व मध्य हो कर १५० मील जानेको बाद वम देव नामक समत्त च वर्गे गिरती है। यहांसे फिर १० मीलका रास्ता ते कर प्राचीन दर्श के निकट हो जाकाचीन विभन्न हुई हैं भीर पुनः १४ मील जाने के बाद एकं दूसरेंगे मिल गई है। देववहा वा नन्दा कुमाउन प्रदेश के भावर नामक खानसे निकली है। इसी नदोकों जपर पीलीभीत नगर बसा हुआ है। इस जिलेको पार कर देववहा हरदोई जिले में रामगङ्गाको साथ मिल गई है भीर वहां इसका गड़ा नाम पड़ा है। के लास, प्रवसर, लोडिय भीर खन्ना नामको इस जिले में इसकी अनेक प्राच्छाएं हैं। देववहा नदीके किनारे दृष्टिकों बाद पवंत सुल जानेसे चूना जम जाता है। इस चूनकी पीलीभीत, वरेली भीर शास्त्रहानपुरमें खासी विन्नो होती है।

पीलीभीतक पूर्वतन इतिहासके विषयमें कोई विश्रेष हाल मालूम नहीं। रोहिला अफगानीके आधि पत्यके पहले यहां घहीर, वंजार घीर वाहल तथा कठेरिया राजपूतगण कमग्र: राज्य कर गये हैं। उनके राजत्वकालमें जो सब कोत्तियां खापित हुई थीं, उनमें एक स्तिका दुर्गका ध्वंसावग्रेष, बड़ी बड़ी पुष्करिणी घीर नहर आज भी वर्त्तमान हैं। नो से वर्षकी एक प्राचीन शिलालिप भाज भी उस गीरवकीत्तिकी रच्चा करती है। यहांको पूर्वतन राजगण बार बार सुसलमानो शाक्तमणसे व्यत्यस्त हो घपना भपना सिंहासन सुसलमानो शाक्तमणसे व्यत्यस्त हो घपना भपना सिंहासन सुसलमानो रोहिला सरदार स्थापज रहमत खाँने पीलीभीत पर प्रधिकार किया भीर छन्दी के समयसे यह नगर सीध-मालास विभूषित हो सब विख्यात था।

१७५८ ई० में रहमत् खाँ के पूर्णाधिश्वके समय
पीलोभीत नगरमें रोडिलखण्डकी राजधानी थी। इंफिज
खाँने इस नगरको पश्चले मही और पीछे ई टींकी दींबार
से सुरिक्ति कर दिया। भलावा इसके दिक्कोकी जुमान
मसिन्दकी भन्नकरण पर उन्होंने जुमामस् जिद और
इस्माम नामक एक साधारण स्नानागार स्थापन किया।
धाज भी ये दो की सिंथां रिक्ति हैं भीर इन्हें देखनेको
निन्धे दूर दूर देशीसे लोग-भाते हैं।

१००४ ई॰ में नवाबक वजीर शुजाएडीसाक साथ रोडिसाओं का मिर्याकाटवार्ने को सहाई हिंडी एसी न में डोफिज रहमतको सत्य हुई थी। इसी समयसे स्वा प्रदेश नवाबको संधिकार स्वा हुया। इसकी बाद इतिकाके पुत्र इत्मत काँ२० इजार खोगों के साथ बागो हो गये। राजा गुक्डामने सम्बेच्य जा कर रुद्धें परास्त किया।

१८०१ ई० में नवावने उपदोक्तन-खरूप उत्त प्रदेश भ'गरेजो के डाय सुपुद किया। १८३३ ई० में यह नगर उत्त तहसीसका सदर शीर उत्तर बरेसी विभागका प्रधान नगर गिना जाने सगा। १८४२ ई० में यह फिर बरेसी जिसे का सहकूमा हो यथा।

१८५७ ई०में सियाडी विद्रोडको समय यसांचा सुसलमानी तथा निम्नश्रेषीको लोगोंने उत्तेजित ही तहसीलको लुट लिया। इस कारच वहाँको मजिप्नेट करमाइकल साहबने जब भट्ट-मधिवासियी के मति दोवारोपण किया, तब वे सबको सब विद्रोही ही उठे। क्रमधः नगर भरमें रक्षवात चीर चनाचार चादि विभवा घटनाएं घटने लगीं। करमाइनल साइव कोई दूसरा उपाय न देख ने नौतालको भाग गर्य। १८५८ ई०में विद्रोह-प्रान्ति श्रीर श्र मरेजाधिकारके पुनः स्थापनको पहले पीलीभीत चपविभाग परसार विरोधी जमींदारों का की डास्प्रल बन गया था। भयव। कर-संपद्य भीर लूट मार करना उनका एकमात कर्म था। इस समय विषम गीलमाल देख कर नगरवासिगण हाफिज रहमतके पोव विद्रोधी नवाब खाँ बहादुर खाँकी भवनति स्रोकार करनेको वाध्य इए। पंगरेजो शासनके पुन: स्थापनके बाद १८७१ ई०में हिन्दू भीर सुसलमानीं की वीच भारी ट'गा इसा जिसमें स'गरेजोंको गोली चलानी पड़ी थी। १८७८ हैं • वे बादसे यह स्ततन्त्र जिसामें मिना जाने लगा है।

इसमें ध्यां कर कोर १०५६ ग्राम लगते हैं। जन संख्या पांच लाखके करोब है। से कड़े पोछे पर हिन्दू तथा ग्रेवमें मुसलमान कोर कर्यान्य जातियां हैं। खेती-बारीमें यहांके लोगोंका विश्वेष ध्यान है। उपज मी बच्छी होती है। ईखकी खेती कीर चीनी बनाना, यही दो यहांका प्रधान व्यवसाय है। क्षलावा इसके चावल, सोहारी, गरम-मसाले, चीनो, चकोर खाष्ठ, चमहै, गाय भेंस, गोंद, धूने, नाना प्रकारके प्रस्त, लवल, वस्त, बीतल तथा खीहेंके बरतेनीकी काम- दनी भीर रामनी होती है । देववहा भीर मारदाकी बाढ़ से यहां के भवेभी तथा शस्त्रादिक वह जाने से प्रजाको बड़ी तकलीफ होती है। वालिक्यकी सुविधांके लिये नगरके चारों भीर हो कर रास्त्री गये हैं। भवध-रोहिमखण्डका रेसपथ वरेनी हो कर पोलोभीत नगर गया है।

जिसेने दो स्युनिसपिस्टी हैं, एक पिसीभीतमें भीर दूसरो विसासपुरने। यहां सीसे जपर स्कूल भीर पाँच भरपतान हैं। जलवायु उतना खराव नहीं है। सभी समय ज्वरका प्रादुर्भाव देखा जाता है, पर शीतकालमें कह कम रहता है।

२ उता जिलेको एक तहसील। यह भदा । २८ रेट से २८ से २८ प्रे छ॰ और देशा॰ ७८ रेट से ६० २० प्रृ॰ के मध्य भवस्थित है। भूपरिमाण ४७४ वर्गमील भीर जनसंख्या १८४८२२ है। इसमें ३ ग्रहर भीर ३८० ग्राम सगते हैं। देववहा, कटन तथा भीर भी कितनी स्पनिद्धां तहसील हो कर वह गई हैं।

३ युक्तप्रदेशके उक्त जिलेका एक प्रधान गहर। यह ब्रह्मा॰ २८ ३८ रि॰ बीर देशा॰ ७८ ४८ पू॰वे मध्य भवस्थित है। जनसंख्या तीस हजारसे जपर है। नगर-के इतिहास और प्राचीन की तियों का विषय यथा-स्थानमें सिखा जा हुका है। दाचिषात्यमें महाराष्ट्र सिंह-के गर्ज नसे जब दिल्लोका सिं शासन भी कंपने लगा था, ठीक छत्ती समय इस स्थानने क्षक समयके लिये महा-राष्ट्री की अवनति स्वीकार की थी। यहां दो बाजार हैं जिनमेंसे दूमनगंजका बाजार हो बढ़ा है। नेपाल, क्रमायुन चादि पाव त्य देशों से यहां वाणिज्यके जिये षयम, मोम, मधु, सोहागे, चावल, कालीमिचं आदि द्वयों की शामदनी होती है। शारदाने जपर तीरवर्ती तराई प्रदेशसे पहले यहां काठको भामदनी होती थी, किन्तु जब यह नेपाचराजके प्रधिकारमें पाया, तबसे इसकी भामदनी बन्द हो गई.है भीर नौका निर्माण व्यवसायका विसक्त ज्ञास ही गया है। नगरका पश्चिमां सर्वापेचा उत्कष्ट है। यहां रोडिल-सरदार इक्तिजका राजप्रासाद, उनकी बनाई हुई खुसामसजिद, इसाम भीर राजकर्म परिचालनीपयोगी वाटिकादि विद्यमान हैं। शहरमें स्युनिसपितटोकी श्रोरसे प स्कूल स्थापित हुए हैं।

योनोमिटी (हिं ब्ह्री) एक प्रकारकी चिक्रनी, कड़ी श्रीर पीने रंगकी मिटी!

पीलु (सं • पु •) पीलित प्रतिष्टकातीत पील-कु (सगय, वादयथ। उण् ११३०) १ प्रस्तन, पुष्प, फूल। २ पर साणु। ३ सतङ्ग , हाथी। ४ अस्थिखण्ड, हल्डीका टुकड़ा। ५ तालकाण्ड, तालक्ष्यका तना। ६ वाण। ७ क्षिम। म कीङ्कणादि देशमें प्रसिद्ध फलदार क्ष्य जिसे पील या पील कहते हैं। इसका अंगरेकी नाम Tooth-bruss tree है। इसे महाराष्ट्रमें पीलु; त लङ्ग गीलु गुचेह, पिन्नवरगोण्ड; वस्वईमें ककहन भीर तामिलमें कीकू वहते हैं। संस्कृत पर्याय गुड़फल, अंसी, शीतसह, धानी, विरेचन, फलशाखी, ग्याम शीर करभवक्षभ। इसके फलका गुण केष, वायु शीर गुड़म नाग्रक तथा पित्तद शीर भेदक है। जो पीलु मधुर शीर तितारस होता है, वह श्रतिश्य उष्ण शीर तिदीषनाशक माना जाता है।

"पीछ इलेष्म समीरझं पित्तलं भेदि गुल्मजुत्। स्वादु तिकाञ्च यत पीछ तन्नान्द्रणं त्रिदोश्हृत्॥" (भावप्रकाश)

यह मेह, पित्त श्रीर सन्धिवातनाशक (अतिस॰ १७ अ०), खादु, तिता, काटु, एणा, काफ श्रीर वायुनाशक है। ( अश्रुत सूत्र ३८ अ०) इसका तेल मूलकतेल के समान गुणयुक्त है। ८ काश्रुकशाक, चनेका साग। १० शरत्यण पुष्प, सरकंडि या सरपतका फल। ११ किङ्किरात इच, खाल कटसर या। १२ घचीट इच, श्रुखरीटका पेड़। १३ कारतल, इधेली, १४ काश्रुन देशीय मिरिजाची इ फल, कांचन देशका श्रुखरीट। इहत्मं हितामें लिखा है, कि पीलुहक्तको परिपूर्ण देखनेसे श्रारोग्यलाम होता है। १५ रत्नविशेष। इससे श्रीष्ठ खानेके लिए उत्तम उत्तम खल, दुष्ठपानपात श्रीर तलवारको मूठ श्रादि प्रसुत होती है। यह धूम, श्रुक्त वा खत श्रामाश्रक्त, हरिहर्ण-विश्रिष्ट, कठिन, श्रुक्त था खत श्रामाश्रक्त, हरिहर्ण-विश्रिष्ट, कठिन, श्रुक्त थार श्रुस्प प्रभाशाली है।

पीलुका (दि वि) महली पनं हनेका एक बढ़ा जाल। पीलुका (सं पु॰) पीलुरिव कायति कै कि। कमिमेंद, एक प्रकारका कोड़ा।

पीलुकुन (सं क्ती ) पोलुनां पाकः, पील्वादित्वात् कुणच् (पा धारारध) पीलुपाक ।
पीलुनी (सं क्ती ) पील बाइलकात् छन्, गौरादित्वात् छोषः। १ सूर्वा, चुरनहार। २ कखुक्याक, चनेका साग ।
पीलुपत्र (सं पु ) पीलुयुक्तं पतं यस्य।१ सोरटलता, चीरसोरट। २ अध्यन्तक छच ।
पीलुपत्रा (सं क्ती ) चीरसोरट, सोरटलता।
पीलुपण् क-तीर्थ सं दं, एक तीर्थ का नाम।
पीलुपण् (सं क्ती ) पोलुरिव पर्णान्यस्थाः, ततो ङोषः (पाक्कण्पण्पुराफलमूलवालोकत्तरपदाच । पा धाराध )१ सूर्वा, चुरनहार।२ तुण्डिका।३ सोरट। ४ विभिन्नका।

पोलुमुल (सं॰ क्ली॰) पोलीमू सम्।१ पोलुह सको जड़।
र शतमू ली, सतावर। ३ शासपर्णी।
पोलुमुला (सं॰ स्ती॰) तक्षीगाभि, जवान गाय।
पोलुवह (सं॰ ति॰) पोलुं वहतीति वह-श्रच्। पोलुः
वाहि जलादि।

प्रशिषधिभेद ।

पीलुमार (सं • पु • ) पव तिविशेष, एक पव तका नाम।
पील (हिं • पु • ) सफोद लम्बे की हुं जो सहने पर फलों
भादिमें पड़ जाते हैं। २ एक प्रकारका राग जो दिनको
२१ दण्डिं २४ दण्ड तक चर्यात् तोसरे पहरमें गाया
जाता है। इसमें ऋषभ और गान्धारका मेल रहना
है और सब शुड स्वर सगते हैं।

३ दिचिण भारतमें बहुतायतसे मिलनेदाला एक प्रकारका कांटिदार हक्ष । यह छोटे घीर बड़ के भे दसे दो प्रकारका होता है । इसमें एक प्रकारके छोटे छोटे लाल या काले फल लगते हैं जो व दाकके मतसे वायु घीर गुल्मनाथक, पित्तद तथा भे दक माने जाते हैं । इसकी हरे डंडलोंकी दतवन घच्छी होती है । पुराणा-नुसार इसके फूले हुए हचींको देखनेसे मनुष्य नीरोग होता है । पीछ देखों।

पोस्तूषणा (सं ॰ स्त्री॰) पोतुका फता। पोव (सिं ॰ पु॰) १ पीप देखी। २ स्यूल, पुष्ट, मोटा। पोवन् (सं ॰ त्रि॰) प्रायते इति स्वविद् (ध्याप्योः सम्प्र- बारणक्य । उप ४।११४) इति सम्प्रसारणम् (इठ: । पा १।१।६१) इति दीर्घः । १ स्मृल, मोटा । "पीवानं सम्भुलं प्रेष्ठं मीद्वांसं यामकोविदम् । स एकोऽन्न सम्सासां वहीनां रितवर्दनः ॥"

(भागवत ९।१९)६)

र (क्री॰) बलयुक्त, ताकतवाला। ३ वायु। पीवना (डिं॰ क्रि॰) पीना देखी। पीवर (मं॰ क्रि॰) प्यायते वर्षते इति प्रेडेड्, व्यरच, सम्प्रः सारणं दोघंस (छित्वण्ट्य्यरधीवरपीवरेति। उण. ३११) १ छपचितावयव, मोटा, तमझा। पर्याय—पीन, पीवन् श्रीर स्थल। २ गुरु, भारो।

> ''भयपिहिनं वाळायां पीवरमूरुद्वयं स्मरोलिहः । निज्ञायां प्रेमार्वेः पश्यतिःनिश्वस्य निःश्वस्य ॥''

> > ( आर्यासप्त० ४२० )

(पु•) ३ तामस मन्वन्तरके सप्तविमेसे एक ऋषिः का नाम । ४ कच्छ्य, कछुवा । ५ जटा। पोवर — क्रोच्चहीपके भन्तगंत एक वर्षः। पीवरत्व (सं॰ क्लो॰) पीवरस्य भावः भावे त्व। स्बूखत, मोटापन।

पीवरस्तनी (सं • स्त्री • ) बड़े स्तनवासी गाय। पीवरा (सं • स्त्री • ) पीवर-टाप । १ अध्वमन्धा, अस• गन्धा। २ शतावरी, सतावर। (ति • ) ३ स्त्रू ला, मोटा। पीवरी (सं • स्त्रो • ) पीवर ङोप्। १ शतम् लो। २ शाचपर्षी, सरिवन। ३ तरुषो, युवतो स्त्री। ४ माभि, गाय। ५ वि इं वद नाम क पिद्ध गण्यकी मानसो कन्याभों -मेरी एक।

पोवस ( सं ॰ ति ॰ ) पीन, खूब, मोटा, तगड़ा। पीवस्याक (सं ॰ ति ॰ ) जिसके द्वारा नेदका पाक हो। पीवस्वत (सं ॰ ति ॰ ) पोवस मतुष, मध्य व। प्रदृद्ध। पीवा (सं ॰ स्त्री ॰ ) पीयते द्वति पी-बाइनकात् व तत-ष्टाप । उदक, जन, पानी।

पोवा (हिं॰ वि॰) ख छ, पुष्ट, मोटा। पीविष्ठ (सं॰ वि॰) पीवन्-इष्ठ। सातिश्रय ख ल बहुत मोटा।

पोबोऽव (सं वि ) प्रभूत अन्नयुक्त । पोबोऽव (सं वि ) प्रभूत वा स्वूल अन्नयुक्त। Vol. XIII, 148 पीवीपवसन (सं वि ) पीवस: खपवसनं समीपस्थि तिरस्य प्रवीदरादित्वात् सलीपः। स्वा, पतला। पीवनगांव—राजपूतानिके अकसर जिलान्तगंत एक नगर। यह अचा० २६ २५ छ० भीर देशा॰ ७४ २५ पू॰के मध्य, पज्ञमेर बन्दरस् १३ कीस दूर्म भवस्थित है। यहां स्थानीय 'इस्तिमरारदार' वास करते हैं। मारवाइ॰ के निकटवर्ती स्थानसे के कर छक्त गांव तक वह भीर तम्बाक्का प्रधान देन्द्र है। यहां सरस्वती भीर सामरम्मती नदीकं सङ्गमस्थल पर 'प्रियसङ्गम' नामक एक जैन मन्दिर है।

पोसना (हिं० क्रि॰) १ जुचल देना, दवा कर सुरकुस कर देना, पिनिपिला कर देना। २ कठोर सम करना, कहा मिहनत करना, जान लहाना। ३ सूखी या ठीस वस्तको रगड़ या दवाव पहुंचा कर चूर चूर करना, किसी वस्तको भाटे, बुकनी या धूलको रूपमें करना, चक्की आदिमें दल कर या सिल आदि पर रगड़ कर किसी वस्तको अत्यन्त महीन टुकड़ों में करना। ४ किसी वस्तको जलको सहायतासे रगड़ कर स्वायम और वारीक करना। (पु॰) ५ छतना काम को किसी एक भादमीको लिए भलग कर दिया गया हो, किसी एक भादमीको लिए भलग कर दिया गया हो, किसी एक भादमीको हिस्से या जिन्हों का किसीको पीसनेको दी जाय। ७ छतनी वस्तु को किसी एक भादमीको पीसनेको दी जाय। ७ छतनी वस्तु को किसी एक भादमीको पीसनेको दी जाय। ७ छतनी वस्तु को किसी एक भादमीको पीसनेको दी जाय, एक भादमीको हिस्सेका पीसना।

पीस् (डिं॰ पु॰) एक प्रकारका परदार छोटा कीड़ा। यह मच्छरींकी तरह काटता है, पश्चभोंको बहुत तंग करता है भौर उनके रोएं में बड़ी शीघ्रतासे रेंगता है।

पीह (हि' खो ) चरवी।

पीहर (हिं॰ पु॰) स्त्रियों के माता पिताका घर, स्त्रियों का मायका, मैं का ।

पोइ ( हिं ० पु॰ ) पीसू देखो ।

युंख (हिं • पु॰) एक प्रकारका वाज पची,

पुंगफल ( डिं॰ पु॰ ) पुंङ्गीफल देखो ।

पुंगीपास (हिं॰ पु॰) पुङ्गीफल देखी।

पुंक्लना ( हिं॰ पु॰ ) पुंछाला देखी।

पुंक्तवाना ( हिं १ क्रि॰) पुल्वाना देखी।

पुंकार (हिं॰ पु॰) मयर, मीर।
पुंकाला (हिं॰ पु॰) १ पूंक की तरह जो ही हुई वस्तु,
पुक्क ला, दुंबाला। २ साथ में लगो या जुड़ी हुई वस्तु,
या व्यक्ति जिसकी उत्ती शावध्य कवा न हो। ३ सास्तित,
चापनू स, खुयामदसे पीके लगा रहनेवाला। ४ साथ न
को हुनेवाला, बराबर साथ में दिखाई पड़नेवाला।

पुंज (सं० पु०) पुत्र देशो।

पुंजा ( हिं ॰ पु॰ ) १ समूह, गुच्छा। २ पूला, गहा।

पुंजातुक ( सं॰ पु॰ ) जीवनदृच ।

पुंजो (हिं• स्तोः) पूंजी देखो ।

पुंड (डिं॰ पु०) दिख्यको एक जाति जो पहले पहल रिशमके कोड़े पालनेका काम करती थी। पुण्ड देखो।

पुंडरिया (हिं १ पु॰ ) पुंडरोका वीधा।

पुंडरो ( डिं॰ पु० ) पुण्डरिन् देखो ।

पुंध्वज (सं॰ पु॰ ) सृषिक, चुद्रा।

पुंमन्द्र (सं॰ पु॰) वह मन्द्र जिसके चन्तमें स्वाहाया नमः नःहो।

पुंयान (सं•क्ती॰) पुंची यानं। पुरुषयान, पुरुका बाइन।

पुंचीग ( सं • पु॰ ) पुंसी योगः । पुरूषयोग ।

पुंरत्न ( मं॰ क्लो॰) पुमान् रक्षमिव । पुरुषरत्न, पुरुष-योष्ठ।

पुराधि (सं ॰ पु॰) पुमान् राधिः, कम धा॰। पुरुषराधि, विषमराधि, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु भौर कुम्भ ये सव राधियां पुराधि हैं।

पुंद्रप (सं कती ) पुंसी द्रपं। पुरुषका द्रव।

पुंलचणा (सं॰ स्त्री॰) पुंसी लचण' यस्या: । पुरुषलचणा नपुंसक स्त्री।

युं सिङ्क (सं॰ क्ली॰) युं सी लिङ्क चिह्न । १ पुंचिह्न, पुरुषकाचिह्न। २ शिश्वा।

> "किश्वित्कालान्तरं दास्ये पुंलिग स्वमिदं तव । आगन्तरुयं लया कालेसलारुनैव वदस्य मे ॥''

> > ( भारत पार्टशह)

(पु॰) इ शब्दवाचकता, पुत्रववाचक शब्द। पुंची किङ्गमस्येति। (बि॰) ४ पुंचिङ्गविशिष्ट। "पुंडिंगा ६व नार्यस्तु स्त्री हिंगा; पुरुषाभवन् । दुर्गीयने तदा राजन् पतिते तनये तव ॥"

( भारत टापरापण)

पु'वत् (सं॰ अञ्य॰) पुंस इत, इतार्थं विति । १ पुंसिङ्गः की तरह, पुरुषतुल्य । २ पुंवत् भाव, पुरुष प्रव्दकी तरह।

पुंवत्स (सं ॰ पु॰) पुमान् वत्सः । पुरुषक्षकः प वत्स ।
पुंवत्सा (सं ॰ स्त्रो ॰) पुमान् वत्सा । यस्याः । पुरुषपरः
विनी, वह स्त्रो जिसने केवल पुत्रसन्तान प्रस्व की हो ।
पुंडष (सं ॰ पु॰) पुमानिव वष्तीति इष-क । गन्धमूषिक, इक्ट्रंदर ।

पुंचे ग (सं ० पु॰) पुंचः वैधः। १ पुरुषका वेध । (ति॰)
पुंचः वेश इत्र वेशः यस्य । २ पुरुषका तरह वेश धारी।
(स्त्रो॰) स्त्रियां टाप । पुंचः वेश इत्र वेशो यस्य।:।
पुरुषवेश धारिको स्त्रो।

पुंचल (सं॰ पु॰) पुंचलीय, उपचारात् पुंस्तं। व्यभि। चारी, यह पुरुष जी व्यभिचार करता हो।

पुंचकी (सं० स्त्री) पुंची भन्तुः सकाग्रात् चलति
पुरुषान्तरं गच्छतीति चल-अच, गौरादिलात् ङीष्।
असती, वेश्या। पर्याय — धृष्टा, दुष्टा, धिषंता, लङ्का,
निशाचरी, त्रवारण्डा। पुंचलीके चरित्रदोषादिका विषय
बद्धावै वर्न्ते पुराणमें इस प्रकार लिखा है—

तिभुवनमें पुंचलीका मन दुर्जाय है पर्धात् कोई भी व्यक्ति इनके मनका भाव नहीं जान सकता। जो पुंचलीका विख्वास करते हैं, वे विधिष्ठे विङ्क्षित घौर यथ, धमें तथा कुलसे विङक्ति होते हैं। पुंचलीकी जब नूतन लपपित मिल जाता है, तब वह अपने पुरातन पितको मार डालती हैं। इनके निकाट कोई भी प्रिय वा अपिय नहीं है। ये केवल अपना मतलब निकालनेमें लगी रहतो हैं। देव वा पे तक्तमें तथा पुत, बन्धु और मक्ती आदिके प्रति इनका चित्त प्रति कठोर रहता है। ये केवल शक्तार कार्य में व्यक्त रहती हैं। रितज्ञ पुरुष को प्रापसे बढ़ कर चाईती हैं। रितज्ञ पुरुष यदि रत्नप्रद भी हो, तो लसे पुंचली विषट्टिसे देखती हैं। सभी व्यक्तियोंका एक एक निदिष्ट खान है, किन्स पुंचलियोंका कहीं भी खान नहीं हैं। सभी व्यक्ति

पापपुरस्का कर भीग कर निष्कृति लाभ करते हैं, पर जब तक सूर्य चन्द्रभा रहे गै, तब तक पुंचलियों ग निस्तार नहीं। अन्य कामिनियों को एक सामान्य कीट मारनेमें जैसी दया है, पुंचलियों को अपने खामी-इननमें भी वेसी दया नहीं। ये रतिच न्तन पुरुषकी पात ही पुरातनको विषतुस्य समझती हैं और उसे यवसीसामासे मार डासती हैं। प्रथ्यी पर जितने प्रकारके वाप है, वे सभी पाप एक पुंचलीमें प्रवस्थित 🕏 । पुंचली जी पाचपाक वारती हैं, वह पातकमित्रित है। इनका पकाद देव वापैत कर्म में देना छचित नहीं। पु'श्चिवियोंका भन्न विकातुल्य भीर जल मृतवत् है। यदि कोई देव वा पैत कर्ममें इनका भन्न वा जल व्यवद्वार करे प्रथवा खयं भोजन करे, तो वह नरक-गामी होता है। यदि कोई स्वति हठात् पुंश्चलीका प्रम खा ले, तो उसका सप्तजग्माजित पुरस विनष्ट होता है तथा बायु, श्री बीर यशकी द्वानि दोती है।

यात्राकासमें यदि पुंश्वसीका दर्भन हो जाय, तो ग्रुभ होता है, इनके स्पर्भ से हो पाप है। यदि देवात् स्पर्भ हो जाय, तो तोयं स्थान हारा विग्रुहि साभ होतो है। पुंस्तियोंके तीयंस्थान, दान, व्रत, पूजादि सभी विकस है, यहां तक कि स्नका जीवन हो निकास है।

यदि कोई पुंचली सकामा हो कर किसी पुरुषके किसट खुपलेसे पहुंच लाय, तो उसका परित्याग करना उचित नहीं। इसमें के भयसे यदि परित्याग कर दे, तो वह नरकगामी होता है। किन्तु ये यदि तपस्त्रियों वे भूख कर भी इनका अभिकास पूर्ण न करें; यदि करें, तो तपस्त्रियम से अष्ट तथा लोकमें निम्हतीय होंगे कि

पुंचित्तयां मानवने धन, जायु, प्राच चौर यशको हरनेवाली हैं तथा जितने प्रकारको विपद हैं, ये ही धनको वीजसक्ष हैं। इन पर विम्हास करनेसे पद पदमें विपदकी प्राणका रहती है। ये हिंस्स जनुसे भी बढ़ कर भयानक हैं। प्रस्थे क बुद्धिमान व्यक्तिको जिससे इनको छाया तकाका भी स्पर्ध न हो, वही करना छवित है। प्रंचकीय (सं० पु०) वेम्ह्यापुत, वेम्ह्या या कुलटाका सकता।

पुंचल ( सं ॰ की ॰ ) पुंचलति चल-कू । पुंचली की; ग्विमचारिषी की, कुसटा नारी । पुंश्चिक्क (सं ॰ की ॰) पुंस: पुरुषस्य चिक्कं। शिक्क, खिक्कः। पुंचलन (सं ॰ की ॰ ) पुमासिमन स्ते नचप्रदानिन पुरुष-वत् जनवायनेनेति स-करणे स्तुट् । १ दुग्ध, दूध । पुमांसं स्तेऽनेनेति चू-करणे स्तुट्। २ संस्तार विश्व ।

> ''वधाकम 9'सवनादिकाः कियाः धृतेश्र धीरःसहजीर्थ्यथतः सः सं<sup>श</sup> (रष्ठ । ३।१०)

यह संस्कार दश प्रकारके संस्कारों में वे दूसरा संस्कार है। गर्भ रह जाने पर जिससे गर्भ को पृत-सन्तान प्रसव करे, इमीलिये यह सस्तार किया जाता है। इस संस्कारका पुंसवन नाम पड़नेका यही कारण है।

गर्भ के द्वतीय मासमें यह संस्कार विविध है। संस्कार-तस्त्रमें लिखा है, कि गर्भ प्रश्यके द्वतीय मासके द्रश्य दिनके मध्य क्वोतिकीक दिनमें पुंचवन करना होता है।

गोमिक: ! तृतीयस्य गर्भमासस्यादिमदशे पुंसवनस्य काल: । मर्भे सति तृतीयमासस्य आदिमदशे दशम दिनाभ्यन्तरे ज्योति:- शाक्षोककाळे पुंसवनं कार्ये । (संस्कारतः)

विश्वंद दिनमें पुंसवन करनेको खिखा है।

पुंसवनके दिन—रिव, मङ्गल और हहस्पतिवारमें

पर्धात् प्रतिपद एकादशी, वही, भद्रा, दितीया, दादशी
पीर सममी तिथिमें कुन्म, सिंह, चतु, मोन चीर सियुन

अही सर्वेः परित्याच्या पुंचली च विशेषतः। भंनायुः प्राणयशर्मा नाश्चिनी दुःख्यंचिनी ॥'' ( त्रभविवर्तपु० श्रीकृष्णजनमञ्ज० ३२ २०० )

<sup>\* &</sup>quot;पुंधकीदर्शने पुण्यं यात्रासिद्धिभवेद धुनं ।
स्पर्शने क महत्पापं तीर्थस्नानाद्विश्रुव्यति ॥"
स्पर्शने क महत्पापं तीर्थस्नानाद्विश्रुव्यति ॥"
स्वस्थितस्कामपुंधकीत्यागे दोवः, यथा—
"रहस्तुपस्थितां कामात् पुंधकीकविज्ञितिन्द्रयः ।
परित्यक्षेद्धम्मैनयादेधमित्रस्कं मजेत् ॥"
सर्वदेव तस्यास्तपस्विष्याक्ष्यत्वं—
"उपस्थिता वा योविदत्याज्या स्विणोमपि ।
स्रो कृतमिति स्राज्या सर्वदेव तपस्विनाम्॥

स्त्रमं गिर्भणी स्त्रीकी चन्द्र और तारा विश्व हिमें; पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, पुष्या, पुनर्व सु मूला, श्रांद्रा, रेवती, इस्ता, श्रवणा श्रोर स्टगिशरा नच्चत्रः में दश्योगभङ्ग, विष्टिभद्रा, त्राहस्पर्ये श्रादिका परि-त्याग कर पुंभवन कार्यं करना होता है। श्र इस प्रकार दिन स्थिर करके पुंभवन संस्कार विधेय है।

गर्भ स्वन्दन होनेको पहले ही पुंसवन मंस्कारका समय है, चतुर्ध मासमें गर्भ स्वन्दन होता है, इसलिये गर्भाधानको खतीय मासमें ही पुंसवन प्रशस्त है।

"गभीवाननमृतौ पुं सः सव नं स्वन्दनात् पुरा।
विष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तः प्रसवे जातकर्म व ॥"
सामवेदी क्लोड़ कार सबीको पुंसवन संस्कारमें नन्दीसुख आह करना होता है। क्लोंकि संस्कारतत्त्वमें
सिखा है,—

"निषेककाले सोमे च सीमन्तो नयने तथा। हेय' पु'सबने चैव श्राद्ध' कर्मा'गमेव च ॥"

गर्भाधान, सीमन्तन्तकोयन और पुंसवन आदि संस्कारकार्योंने हिस्त्राद्ध उन सव संस्कार कर्मीका अङ्गल्लप है। किन्तु यह कर्माङ्गलाद्ध छन्दोगेतरों के लिए है। इसीसे भवदेवभट्टने भी इसकी विषयमें कुछ नहीं लिखा है। किन्तु सामगगण यदि इसमें हिड्लिश कर भी लें, तो कोई दोष नहीं।

पुंसवनका विधान—विश्वह दिनमें पति नित्य क्रियादि
भीर दृष्टित्राद्ध समान्न करके 'चन्द्र' नामक श्रानिकी
स्थापना करे। पीके विक्याच्च जपान्त कुशण्डिका करे।
सनन्तर क्रतस्नाता स्त्रीको भिन्नको पश्चिम तथा भपनी
दाहिनी भीर कुशको जपर पूरव मुख करको विठावे।
सब प्रकृत कर्मारक्षमें प्रादेश प्रमाणको प्रतात समिधको
तुष्णोक्षावमें श्रान्तमें श्राहति दे। पीके महाव्याहृति होम
करे। तदन्तर पति उठ कर स्त्रीको दिच्या स्त्रन्थको कृप

\* ''कुर्यात पु'सवनं सुयोगकरणे नन्दे सुमद्रे तिथी ।

माद्रीषादरुपेश्वरेषु रुदिने वेधं विनेन्दी कुमे ॥

अश्वीणे नवपश्चक्रकण्डकाते सोम्येग्रुभद्वदिषु ।

श्री श्रुद्धणा घटयुग्मसूर्य गुरुमेमुबासु मासत्त्रये ॥

मृदिनेपुं महनारे । वेधो दशयोगभंगः द्वदिक्यचयस्थानं ॥"

(क्योतिस्तर्वं पुंस्तन )

श्रीर दिविण इस्तरे उसका नासिदेश क्रूकर निन्न-लिखित मन्त्र पढ़े।

''प्रजापतिऋष्टि विरनुष्टुप्चछन्दो मिलावस्णाग्निवायवी देवताः पुंसवने विनियोगः।

ओं पुनांसी मित्रावरणी पुनासाविधनातुमी। पुनानिवश्च वायुध्व पुनान् गर्भस्तवोदरे ॥"

इसी प्रणाली से प्रथम पुंस्तन, पी हि हितीय पुंस्तन करना होता है। अग्रत होने पर एक ही दिन दोनीं प्रकारक पुंस्तन कर सकते हैं। विधान इस प्रकार है

इस पुंसवन कार्यं में वटब्रक्त को पूर्वोत्तर याखाकी टहनी के दो फलीवाले सिरे (श्रुङ्गा, फुनगी) की जी या हरद दे कर ७ बार मन्त्र पढ़ कर क्राय करना होता है। मन्त्र यथा—

प्रजापतिक पिः तो मनरुण वसुरुद्दादिसमस्य विश्वेद वा देवता न्यमोधशुंगा परिकयणे विनियोगः।

''ओं ययसि सौमी सोमायला राह्ने परिकीणामी।

इति गुड़कत्रयेण एक क्रयणे॥ (१)
ओं ययसि वाहणी वहणायत्वा राह्ने परिकीणामि।

इति गुडकत्रयेण द्वितीय क्रयणं॥ (२)
ओं ययसि वसुभ्यो वसुभ्यस्ता परिकीणामि।

इति गुडकत्रयेण तृतीय क्रयणं॥ (३)

इस प्रकार कट्ट, घादित्य, मक्त् भीर विश्वदेव देवता का उन्नेख कर परिक्रमण करे। पोक्टे निम्नलिखित मन्त्र द्वारा द्वचसे भाइरण करना होता है। मन्त्र यथा—

"प्रजापतिऋ मि:रोषध्यो देवता न्यमोध-शुंगाच्छेदने विनि-योग: ॥"

इस प्रकार वटश द्वाको के दन कर रखना होता है।
पीके क्षतश्रीभन नामक श्रम्निके उत्तर श्रिलाको शब्की
तरह प्रचालन करके उस पर वटश द्वाको नीहारजलमे पीसे। सनन्तर उस पे वित वटश द्वाको श्रहण कर
शम्मिके पश्चिम उत्तराश्च कुश पर पश्चिमको श्रोर मुख
किये पत्नीको विठावे। सनन्तर पत्नीके पोक्टे खड़े हो
कर दिचण हस्तको सनामिका और सङ्गुष्ठ हारा पत्नीके
दिचण नासा-विवरमें शुङ्गारस निम्निलिखित मन्त्र पाउ
करके नि:चेप करे। मन्त्र यथा—

"प्रजापतिऋ षिर्तुदृष् छस्दोऽग्नीन्द्रहृहस्पतयो देवतान्य-भोधशुंङ्गारसस्य दाने विनियोगः ।

> "भों पुनानिनः पुनानिन्दः पुनान् देवो हहस्पतिः । पुनांसं पुत्रं विन्दस्य तं पुनान मनुजायताम् ॥'

इसके बाद महाव्याह्नितिही भीर यनिमें मन्द्रहीन द्याता समिध दान करें। धोके प्रकृत कर्म, शास्त्रायन होमादि, वामदेव्यगानान्त कर्म समाप्त करके इस कर्मका योष करें। सबके यन्तमें प्रोहितको दिच्या दे कर बिदा करें। (दशक्षेपद्यति भवदेवमह)

इसी प्रणालीके अनुसार पुंसवन संस्कार करना होता है। विस्तार हो जानेके भयसे सभी मन्द्रादिका विषय यहां नहीं लिखा गया।

यदि कोई मोहनशतः गभं के द्धनीय मासमें पुंसनन-संस्तार न करे, तो जिस दिन सीमन्तोन्नयन संस्तार होगा, उस दिन पहले प्रायश्चित्तस्वरूप महाव्याद्वित होस करने पुंसनन करे, पोक्टे भीमन्तोन्नयन करना होता है।

माज कल यह पुंसवन भीर सोमन्तोबयन संस्कार वितुमप्राय हो गया है। निक्षष्ट जाति भीर किसो किसो भद्र पुरुषके सभ्य सीमन्तोबयन संस्कार रहने पर भी पुंसवन संस्कार किसीम भी खचित नहीं होता।

३ त्रतमेद। सागवतमें इस त्रतका विषय इस प्रकार लिखा है। राजा परोचित्ने जब ग्रुक्तदेवसे पुंसवनत्रका विषय पूछा, तब छन्डोंने इस प्रकार कड़ा था: - प्रयद्वायण मासको ग्रुक्तः प्रतिपद तिथिको स्त्रियां खामोको प्रनुद्वा लेकर इस त्रतका भारक करे। पष्टले ब्राह्मणके निमन्त्रण कर विग्रुडचित्तसे मक्ट्रगणका जन्म-विवरण सुने। पोछे ग्रुक्तवसन पड़न भोर पल्डून हो भगवान् नारायणका पूजन करे। भनन्तर निम्नलिखित मन्त्रसे प्रणाम करना होता है। मन्त्र यथा --

''अरु' ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमोस्तु ते ।

महाविभूतिपतये नमः सकरू रुद्धये ॥

यथा त्व' कृपया घृत्या तेजसा महिमौजना ।

शुष्ट इंशगुणैः सर्वेस्ततोऽसि भगवान् प्रशुः ॥

विष्णु गतिन महामाये महापुरुषलक्षणे ।

प्रीयेथा मे महाभागे लोकमातर्नमोऽस्तु ते ॥''

इस प्रकार सद्भी भीर नारायणको प्रणाम कर पोष्टे

पाद्मश्रद्धं मादि द्वारा भगवानकी पूजा करे। पूजा भोष हो जाने पर भगवान्के छहे भमे होस करे। 'ओं नमों भगवते महापुरुषाय महाविभूतियतये स्वाहा' इस मन्त्रवे वारह वार भाइति देनेके बाद लच्छी भीर नारायणका स्तव करे।

इस प्रकार सच्चीके साथ भगवानका स्तंव करके आसमनीयादि करें, पीक्ट फिरसे पूजा भौर स्तव-पाठं विभेय है। भननार ग्रहीतव्रता स्त्री भपने प्रतिको ई खर समभ कर भच्छी भच्छी वस्तु खानेकी दे भौर तन मनसे सनकी सेवा करें।

इसी प्रकार यह ब्रतानुष्ठान करना होता है। खो भीर पुरुष दोनों हो इस पुंसवन-ब्रतके अधिकारी हैं। यह ब्रत करनेसे सन्तानिक्छेंद नहों होता। स्त्री यदि यह ब्रत न कर सके, तो उसका प्रति हो कर सकता है। इस ब्रतमें ब्राह्मण भीर सभवाको पूजा तथा खस्मो भीर नारायणकी भाराधना करनी होतो है। ब्रतके भेष हो जाने पर उपहार क्यादि ब्राह्मणको दे, पीके कुछ प्रसाद भाप भी यहण करे। बारह सास तक उक्त नियमसे इस ब्रतका भनुष्ठान करके कात्ति क मासके भन्तमें इस ब्रतको प्रतिष्ठा करने होतो है। उस दिन उपवास करके दूसरे दिन सकेरे चक्पाक करना होता है। उस चक् हारा प्रति १२ भाइति प्रदान करे। पीके जिससे सत्पुत्र भीर सीभाग्य लाभ हो इसके लिये प्रति प्रतिको चक्मेष्र प्रदान करे।

पुरुष यदि भगवान् विश्वां यह तत यद्याविधानं करे, तो उसे धभीष्टलाभः स्त्रोंको सीभाष्य, सम्बंद्, सुस्तान, पर्वे धव्य भीर यथीलाभः भन् टा किमाराको समस्तलचयत्रान्त वर भीर भनीरा स्त्रीको पावच्य पूर्व क स्वर्गति तथा स्त्रवन्ता स्त्रीको जीवत्पुत लाभ होता है। दुभंगा नारी सुभगा भीर विरुपा नारी सनी- हारियों होती है। रोगी यदि इस ततका भनुष्टान करे, तो वह रोगसे मुक्तिसाभ करता है। (भागवत ६।१९ अ०)

विस्तार हो जानेंके भयसे इस व्रतका विषय बहुतं संचिपमें लिखा गया। पुंसवत् सुयते इति काम पि ल्बुट्। ४ गर्भे। (वि॰) ॥ सुन्नोत्पादक।

''बा तत् पु'सवनं राझी प्राह्य वे परसुराद्धे । गर्भे काल स्पाहते कुमारं सुषुवे प्रजाः ॥'' ( भाग० ४।१३।३८ )

षुं सवत् ( सं ॰ ति ॰ ) पुत्रमन्तानविधिष्ट, पुत्रवाना । पुंसवान् ( हि ॰ वि ॰ ) पुत्रवाना ।

पुंचानुज (सं॰ पु॰) पुंचानुजः, समासे त्रतीय।याः चलुक्। वह जिसका अनुज पुरुष हो।

पुंसुवन ( सं ० क्ली० ) पुंसवन।

पुंस्तरी ( मं०स्त्री॰ ) पुरुषकी करी।

पुंस्तामा (सं॰ स्ती॰) पुर्मासंनामयते कामि श्रण्, पुंशेऽन्तन्तीये कत्वे बाइन्यात् री: स: । पुरुषकामा स्ती, यह स्त्री जो पुरुषका श्रमिनाष करती हो।

पुंस्कोकिल (सं॰ पु॰) पुमान् कोकिलः कर्मधा॰। पुरुषकोकिल, पुरुषिकपची।

पुंच्ति (सं क्ली ) सामभे द।

पुंस्त्व (म'० क्री॰) पुंस: पुरुषस्य भाव:, पुनम् त्व। १ श्रुका, वीर्यः। २ पुरुषत्व, पुरुषका धर्मः।

> ''सौम्या सौम्येस्तथा ज्ञान्तेः पुंस्तं श्रीत्वञ्च स प्रभुः । विमेद बहुधा देवः पुरुषेरसितः सितः॥"

> > ( मार्क • पु ० पु ० १२ )

(पु॰) ३ भूटण, गन्धटण । ४ पुरुषकी स्त्रीसह-वासकी शक्षि।

पुंस्लदा (सं॰ स्त्री॰) १ लचगाकन्द। (ति॰) २ पुंस्लदायीमात।

पुंस्तिनामन (सं०पु०) त्यभिद, एक प्रकारकी घास। पुंस्तिनिम्ह (सं०पु०) पुंस्तिस्य ग्रकस्येव विग्रही यस्य। भूत्यम, एक सुगन्धग्रुक्त घास।

पुंस्पृत ( सं १ पु॰ ) पुमान पुत्र: नम धा॰ । पुरुषपुत्र । पुंस्प्रजनन ( सं ॰ क्षी॰ ) पुंजिङ्ग ।

पुंचतु (सं वि ) पुं-विशिष्ट।

पुत्रा ( हिं॰ पु॰ ) मीठे रसमें सने इए घाटेकी मोटो पूरी या टिकिया।

पुराई (हिं क्यों) भटावहार नामक एक प्रकारका पेड़। इसकी खकड़ी मजबूत, विकनी और पीले रंगकी होती है। यह घरीमें लकड़ी, कुरसी, मेज बादि बनाने-के काममें लाई जानी है। खकड़ी प्रति घनफुट १७ या १८ हेर तो नमें होती है ! यह पेड़ सिक्किमं दार्जि लिड़ा, भोटान श्रादि पहाड़ी प्रदेशों में श्राठ हजार पुटकी कं चाई तक होता है । डिडिया नामक पेड़ इससे बहुत कुछ मिलता जुलता है जिसके पत्तों में एक प्रकारको सगन्य होती है ।

पुत्राल ( दिं ० पु॰ ) १ जंचा जंगली पेड़ जिसकी लकड़ी पीली श्रीर बहुत सजबूत होती है तथा इसा॰ रतीं में लगती है। यह पेड़ दार्जिलङ्ग, भोटान श्रीर सिक्सिन जंगलों में मिलता है। २ प्याल देखी।

पुक्त (सं ॰ पु॰) पुःबाहुलकात् कक् । पिवत्र । पुक्तलन्ति — दाचिणात्यवासी एक कवि । ये मदुराराज वर-गुण पार्ष्डाके सभापण्डित थे । इन्होंने नलवेनप नामक कलदमयन्तीका उपाख्यान श्रीर दरिसन सुरुक्कम नामक

एक दूसरे रूपकालक्षारकी रचना की है।

पुकार (हिं॰ फ्ली॰) १ रचाँ या सहायताके लिए चिल्ला॰

हट, बचाव या सददके लिए दी हिंद्रे बावाज, दुहाई।

र अपनी, बोर ध्यान बाक्षित करनेके लिये किसीके

प्रति ज चे स्वरसे सम्बोधन, किसीका नाम ले|कर बुलाने॰
की क्रिया या भाव, हांक, टेर । ३ मांगकी चिल्लाइट,

गहरी मांग । ४ किसीसे पहुंचे हुए दुःख या हानिका

हससे निवेदन जो दग्छ या पूर्त्तिकी व्यवस्था करे,

प्रतिकारकी लिए चिल्लाइट, नालिश, परियाद।

पुकारना (हिं कि कि १ र चा के लिए दिन्लाना, कुट कार के लिए भावाज लगाना, गोहार लगाना। र ध्यान माक कि त करने के लिए को दे वात जोर के कहना, घोषत करना, चिह्ला कर कहना। र नामका उचारण करना, धुन लगाना, रटना। ह कि सी का इसलिए जोर के नाम ले ना जिसमें वह ध्यान दे या सुन कर पास भाए, नाम ले कर बुलाना, हांकना भावाज लगाना, टरना। भू कि सी वस्तुको पाने के लिए भाकुल हो कर बार बार उसका नाम ले ना, चिह्ला कर मांगना। ६ सं शा हारा निर्देश करना, भिहित करना, नामकरण करना। कि सो से पहुंचे हुए दुःख या हानिको उससे कहना जो दण्ड या पूर्त्ति को ध्यवस्था करे, प्रतिकार के लिए कि सो से चिह्ला कर कहना, परियाद करना, नालिश करना। पुकार (सं ९ पु॰) पुका कु लिस के कप्रति गच्छितीत का भावा । १ चण्डाल।

"अकृतज्ञोऽधमः पुंधां विमुक्तो नरकात्रसः । मत्स्यस्तु वायसः कूर्मः पुत्रकशो जायते ततः॥" (मार्के०पु० ५०११२)

२ निषादसे शुद्रागर्भ जात जाति विशेष । मनुस्स्रति-क मतसे निषाद पुरुष श्रीर शुद्राके गर्भ से तथा उशनाके मतसे शुद्रपुरुष श्रीर चित्रिया स्त्रीके गर्भ से इस जातिकी संस्थित है ।

पुक्तप (मं॰ पु॰) पुक**्कुब्सित**ं कषतीति कष-गतौ श्रच्। चण्डाला।

पुक्क स (सं० पु॰) पुक् कुर्तिसनं कसनीति कास श्राच्। १ चण्डाल । पुक्क स जाति के साथ संस्मादि कारनीसे पनित होना पड़ता है। इसका संसमं वर्जनीय है। पुक्क स देखो। (ति०) २ श्रासम, नीदं।

पुकासी (संब्द्धीय) १ कालिका, कालायन । २ नोली, नीलका पीधा। ३ पुष्यकालिका । पुकास जाती उत्तेष । ४ पुकास-स्त्री।

पुख ( हिं॰ पु॰ ) पुष्प देखो । पुखता ( हिं॰ वि॰ ) पुसता देखो ।

पुखराज (डिं॰ पु॰) एक प्रकार रहन या बहुमूख पत्थर की प्रायः पीला होता है, पर कभी कभी कुछ इलका नीला- पन या इरापन लिये भी होता है। स्थानभे देवे इसके भिन्न भिन्न नाम हैं। यया, फरासी— l'opase, जम न भौर रूस— Topas, हिन्दो-पुखराज, पोखराज, इटली— Topazio, मलयाल— रहनचम्पक, पारस्य— जबरजाद, शिङ्गापुर—पुर्परागन्, स्पेन— Topacio, तामिल ग्रार तेलगू—पुष्पीयरागम्, बङ्गला—पोखराज, संस्कृत-पुष्पराग, पौतरस्र पोतरहनक, मन्त्रुमिष, वाचस्पतिबन्नम।

कुछ पींबापन लिये मनोइर पाण्डुवण प्रस्तरको पुष्पसम कइते हैं। जो पुष्पराम कुछ पीनापन निए लान रंगका हो, उसे को क्एट और जो कुछ ललाई लिए पोने रंगका हो, उसे काषायक कहते हैं। जो कुछ ललाई लिए पोने वंगका हो, वह सोमलक, जो विलक्कल लाल हो वह पद्मराम और जो नीला हो, वह इन्द्रनील है। ब्राह्मण्याद लातिमेदसे पुष्पराम भी चार प्रकारका है। साधारणत: इन सब स्फटिकोंसे श्रुक्क, पोत, ईपन् श्रुक्क और कुष्णवर्ष को छाया निकलती है, इसीसे इनके चार भेंद

निर्दिष्ठ हुए हैं। रत्नशास्त्रविदोंका कहना है, कि पुष्परागका मूल्य भीर धारण फल वैद्य मिणके चहरा है। किन्तु इसमें विशेष गुण यह है, कि इसके धारण से बन्धा स्वी भी प्रवनती हो सकती है। यह प्रनपुष्पकी तरह कान्तियक, स्वच्छभाव शीर चिश्रना होता है। इस में धनी श्रीर प्रस्थवान बनानिका गुर्व है। रत्नकीविदगर्व ईषत् पीत, इ।यायुत्त, खच्छ भीर मनोहर कान्तिविधिष्ट पुष्परामको ही उल्लुष्ट तथा भत्यन्त पवित्र मानते हैं। जो व्यक्ति उत्तम कायाविधिष्ट, पीतवर्षे, गुरु, विश्वदः वर्ष, स्निम्ब, निमंत्र, सुबत्त श्रीर सुधीतल पुष्पराग धारण करता है, उसकी कोत्ति, शौर्ध, सुख, वर्ष भीर श्रायु बढ़ती है । क्षणाविन्द्विज्ञाङ्कित, पच धवस श्रयच मिलिन, वजनमें सञ्ज, कायाविहोन श्रीर शक<sup>8</sup>रायुता पुष्पराम ही दोषयुक्त है। इसका गुण-श्रम्बरस, श्रोतन, वायुनायक, श्रानिहद्धिकर तथा यग, लक्को श्रीर श्रीन चताप्रदायक है।

वैचानिक परीचा श्रीर शालीचना द्वारा यह जाना गया है, कि इसका भाषे चिक गुरुल हीरककी अपेचा रंद में ४ र अधिक है, पर उपने कुछ को मल है। धीरेकी तरह नाना श्राकारोंमें काट कर इसका व्यवहार करते हैं। उत्त मणिकी तरह यह भी समधिक स्वच्छ, उज्बन, दीक्रियाची भीर दिधा ज्योतिवि स्फारक है। उत्ताप वा घष पसे इसमें वैद्युतिक शिक्तका स्नाभास याया जाता है। सामान्य अभिनेत्रे उत्तावसे इसकी विशेष चिति नहीं होती । प्रत्यन्त प्रधिक उत्ताप देनेसे यह क्रुट जाता और सोहागा देनेसे कांचकी तरह गर जाता है। सालफुर्रातक एसिडमें ड बोनेसे हारड्रोक्कोरिक एसिड पाया जाता है, किन्तु मुत्ररिएटिक एसिडमें मिलनेसे इसका कोई व्यतिक्रम नहीं दोख पहता। पा सात्य वे ज्ञानिकींने पुखराजको दो ये जियोंने विभन्न किया है। १म Oriental वा पूव देशजात, यह एक मास्र फिटकरी घातुका रूपान्तरमात्र है । २य Occidental वा पाश्चारयदेशोद्भव, इसमें केवलमात ५७ भाग फिटकरी और भविषष्टांग गिलिका तथा स्नोरिन है। भारतप्रस्ति पूर्वंदिग्वर्त्ती देशों में जो पुष्परागमणि खानमें पाई जाती है, वही सावीत्कष्ट भीर सनिध क

प्रभाविशिष्ट है। इसके बाद पश्चिमदिग्वर्ती अमेरिकाके अन्तर्गत वे जिल दे भोत्मच पुष्पराग ही जनसाधारणकी आदरकी वस्तु है। एतिइन इङ्गले एड, जम नी, रूस आदि यूरोपके नाना स्थानों में तथा सिंहल आदि भार तीय होपों में निक्षष्ट गुणविशिष्ट नाना वर्णी के पुखराज देखनेमें आते हैं।

प्राचीन हिन्न प्रत्यमें पुखराज पित्तदों (Pittdoh)
नामसे डिझिखित है। पिछितवर प्रारनिवक् इसे संस्तृत
पीत प्रव्दे उत्पन्न बतलाते हैं। प्रयो कि कितने पुखराज
भी पीताभ वर्ण के देखे जाते हैं। उत्त महारमाने यह
भी कहा है, कि प्रीको का तोपाजियन (Topazion)
हिन्नू (Pittdoh or Tipdoh) प्रब्दका रूपान्तरमात
है। किन्तु उनका तोपाजियन (वत्त मान Perdot)
प्रयोजी Topaz (पुष्पराग) से स्वतन्त्र है। प्राचीन
सभ्यजगत्में रोमन श्रीर ग्रीको के मध्य भारतीय पुखराज
Chrysolite नामसे प्रसिष्ठ था। बाइड्ल यत्त्रमें भी
इस पत्यरका उन्ने खे है। मध्ययुगमें यह साधु जिम्स
(Apostle James the younger)-का चिन्न
सममा जाता था। होरकादि मणिकी तरह इसे भी
इच्छानुरूप ग्राकारीमें कल हारा काटते श्रीर पालिश
करते हैं। विस्तुत विवरण हीरक शब्दमें देखो।

पत्यर आदिको सुन्दर आकारमें सुचारु रूप काट कर उसको न्योति बढ़ानिके लिये भनिक नियम प्रचलित हैं। पूर्व कालमें होरक, पुखराज, चूना पत्यर आदि मुख्य-वान्पत्यरांके जपर नकायो काढ़ो जातो थो। उस समय-के नकाय ऐसे सुकोधलसे उसके जपर नाम भयवा और कोई विषय खोदते थे, कि उसे देख कर विस्मयान्वित होना पढ़ता था। किन्तु सभी उनका वह हूनर जाता रहा। योकींके मध्य भभी नाना मूिश वा चित्र-खोदत पुखराज-पत्थर देखे जाते हैं। सम्बाट, हाड़ियन (Hadrianus Guildmus of Naples)-के पुष्प-रार्गानमित मोहरको एक भंगूठो थो। उस भंगूठो पर 'Natura deficit Fortuna mutatur Deus omina Cernit' सादि बाते तीन प'कियोंमें लिखी हैं। पेरिसग्रहर-के राजकीय प्रस्तागारमें पुखराज निर्मित स्थ फिलिप-को एक भंगूठो (signet-ring) और सान कारकोकी

प्रतिमृत्ति तथा एक भीर पत्थरको मृत्ति विद्यमान है।
सेण्डिपिटम महानगरीमें पत्थरके एक टुकड़े पर नाना
काक्कार्यों के मध्य एक नचत्र मण्डल (constellation
of serius) चितित हैं। एक पारसी जहीरीके पास पुखराजका एक ताबीज है जिसके उत्पर भरबी भचरमें 'ईख
हो सिद्धका मृत्त है' ऐसा लिखा है। सेलनी (cellini)ने लिखा है, कि जब वे (१५२४-२० ई०में) रोमनगर
भाये, तब छन्होंने सरस्ती मृत्तिं खोदित एक प्रथर
पाया था।

होरकादिकी तरह पुखराज भी अन्धकारमें प्रकाश देता है। लेडी हिल्डगार्ड (Lady Hildegarde, wife of Theodoric Count of Holland) ने जी पुखराज मोन्सियर एदेलवार (Monsieur Adelbert) को दिया था उसमें ऐसो ज्योति थी, कि बिना प्रदोपा-लोकके गानकी कितावें आदि पढ़ो जाती थीं।

प्राचीन श्रायुवें द शास्त्रको मतने पुखराजका। गुणश्रम्त, श्रीतन, वातन्न, श्रीर दीपन। श्रीधित रत्नभचणमें
मधुर, सारक, चच्चना हितकर, श्रोतवीय श्रीर विषनाशक
श्रादि गुण देखा जाता है। हाथमें पहननेसे श्रायु, श्री
श्रीर प्रज्ञाको बुद्धि होती है। यह मङ्गलजनक, मनोज्ञ
श्रीर प्रज्ञाको बुद्धि होती है। यह मङ्गलजनक, मनोज्ञ
श्रीर प्रह्मोविषनाश्रक है। रत्नमालाकारके मतमें ब्रह्म
स्थितिके सन्तोषायं पुष्पराग प्रदान कः नेसे दोषको प्रतिः
कार होता है। विषसं स्थापे यह विवर्ण हो जाता हैं
तथा उत्तत्त जलमें डुबो देनेसे यह उसका ताप विनष्टकर
डालता है। उत्तमरूपसे चूणे कर मदिराके साथ सेवन
करनेसे, हिक्का, श्रीनद्रा श्रादि रोग जाते रहते हैं।

उज्बलता, स्वच्छता, रङ्ग आदि देख कर इसका मोल होता है। भ्रमणकारी टेभरनियर जब १६६५ ई॰में सम्बाट, घीरङ्गजेबकी सभामें आये थे, तब उन्होंने १८१ रत्ती वा १५७ कैरेट वजनका एक पुखराज देखा था। ग्रोभावन्दरमें सम्बाट,ने वह पत्थर १ लाख ८० इजार रूपयेमें खरीदा था।

पुछीकि वि— मैं नपुरीके रहने वाले एक ब्राह्मण कि । इन्होंने सम्बद् ८०३ में जन्मग्रहण किया था। इनकी मिनती तोष कि विकास से पीमें की गई है। यों तो ये कई एक ग्रम बना गये हैं, पर सभी एक भी ग्रम्थ देखने में नहीं स्थाता। पुगाना ( दिं ॰ क्रि॰ ) १ गोलीके खेलमें गोलीका गड़े में डालना। २ पूरा करना, पुजाना

पुगाम — ब्रह्मदेशान्तर्गंत ऐरावतीनदी-तीरवर्त्ती एक प्राचीन नगर। पनगा देखी।

प्रधा-काश्मीर राज्य हे प्रन्तग्रेत एक उपख्का। यहाँ सोहागा (Borax) से पिष्यं एक कोटा इद है। इस इटके जिस भागमें सोहागा चौर बंदिट-चाव सोहा मिलता है, वहां विस्तृगामी एक जनसीतके विवा कई उथा प्रसवण हैं जिनसे जलिखनका काम होता है। इदगमें और तीरवर्त्ती समतत्त्रभमीमेंचे जो सोहागा श्रीर म्बोत लवण खोद कर खाया जातः है उसमें कई चीजें मिली रहतो हैं। प्रति वर्ष यहाँ से लगभग २० इजार मन सोहागा निकाला जाता श्रीर शोधनार्थ नरपुर, रामपुर भीर कुल भादि खानोंमें भे जा जाता है। वहां यह आगमें घोधित ही कर प्रकृत सोहागिक आकारमें दाजारमें विकाता है। श्रभी तिब्बत श्रीर चीन शास्त्राच्यके भनाग त रोटक नामक स्थानसे भपे चाकत उत्कष्ट खेत लक्ष भीर सोहागा भिलने लगा है जिससे पुघाके वाणि-ज्यका फ्रांस हो गया है। रोदकका सोहागा ऐसा निम<sup>ह</sup>ल होता है. कि उसे मोधने की मावध्यकता नहीं पहती। नीति नामक गिरिपथ हो कर उक्त लवण और मोहागा भारतवष में भीर यहांसे यूरीयखर्डमें भे जा जाता है। पुह्लोर (सं क्ली ॰) पुंप्रियं चोरं। पुरुषप्रिय चीर। पुड़ ( सं • पु • ) पुर्मासं खनतीति खन ड। १ बाच-मल, बाषका पिछला भाग जिसमें पर खींसे रहते थे। २ मङ्गलाचार।

पुड़ितोर्थ (संकित) रामकत तीर्थं भेट।
पुड़ित (संकित) पुड़-इतच्.। पुड़्युत गर, जिसमें
पर लगे हो।
पुड़िचतीर्थं (संकिड़ी) तीर्थं भेट, रामतीर्थं।

पुक्षेट (सं • पु • ) मुंनचत्र।

पुष्ट (मं ॰ पु॰ पन्ति ॰ ) पुन्त प्रवीदरादित्वात् साधः। समूद्र।

पुङ्गन र—मन्द्राज प्रदेशके उत्तर आरकोट जिलान्तग त एक तहसील भीर जमी दारी। यह भवा॰ १३ १० सि १३ ४० उ॰ तथा देशा॰ ७८ २२ से ७८ पू॰ पहाड़के। Vol. XIII 150 जपर भवस्वित है। स्पृष्टिमां इश्य वर्ग मील भीर जनसंख्या लाख के करोब है। इसमें एक नगर घोर ५६४ ग्राम लगते हैं। जमीं दारो १३वीं ग्रताब्दी में स्थापित हुई है। यहां के जमीं दारने महिसुर की लड़ाई में कार्न ने वालिस को रसद दे कर सहायता पहुंचाई थी। छन्होंने तथा उनके उत्तराधिकारियोंने बहुत दिनां तक मुद्धाजियोंने के प्रमिं राज्यशासन किया। १८३८ ई०में उक्त जमीं-दारको निःसन्तान।वस्थामें मृत्यु हुई, पीक्षे राजमहोके लिये शःपममें तकरार उठी। श्रन्तमें जमींदारीके यथार्थे उत्तराधिकारों उनके भाई उहराये गये। १८६१ ई०में स्टिश गवभेंग्रको शोरसे उन्हें स्थाई सनद दी गई। यहां के जमींदार खिङ्गायत श्रेणोंको है।

र उत्त जमींदारी और तहसीसका सदर। यह अचा १३ २२ उ० भीर देगा ०० रेथ् पूर्को मध्य समुद्र एडसे २००० फुंट जं में मवस्थित है। पहले एख समय इस नगरने भपूर्व श्री धारण की थी। वत्तं मान जमी दारको राजभवन इसी नगरमें विद्यमान है। एक पुरातन किला, राजप्रासाद और मसजिद भाज भी भन्ना वस्थामें पड़ी है, किन्तु छनमें उतना शिक्सचातुर्व दिखाई नहीं देता। एति इन काशोविष्ये खर, सोमे खर, माणिक्यवरदराज, रामसामी भादि मन्दिरों में तथा 'कोनेक' स्नान कुछ और पान्यभानामें कई एक शिनालिपियां हैं। कहते हैं, कि माणिक्यवरदराजसामीका मन्दिर राजा जनमें जयका बनाया हुआ है।

१३वीं शताब्दीकी सध्यमागर्म सीताप्य गीनो बाबू नामक वर्त्त मान वंशके कोई पूबंपुरुष प्रसुर सम्पत्ति लाभ कर इस प्रदेशमें बम गये। १२४८ ईं०में छन्ते ने सुङ्गः तुर नगर थीर दुर्ग बनवाया। १४१८ ईं०में छन्त वंशके प्रधान व्यक्ति तिमप्पगीनि बाबूने कोलर नगर थीर दुर्गः की स्थापना की थी। छनकी मृख्युके बाद छनके लड़को इम्मिंड तिस्मय्य राजगद्दी पर बैठे। इस समय राजा सायदिवशाही राजाभी के विपचमें धमसान युद्ध किया भीर भपने भिषकारको भन्नस स्थानके लिये १५१० ईं०में ३ दुर्ग बनवाये। उनके लड़को चिक्रराय तिस्माय्य राजसस्मानित इए भीर भपने बाहुबबसे भनेक स्थानो

पर अधिकार कर बैठे। उन्हीं के राजलकानमें पुङ्गनुर नगर बसाया गया। उनकी सत्युकी बाद उनको लाउको विकराय वासव सिंहासन पर अधिष्ठित हुए । १६३८ ई॰में मूसलमानों ने इस सम्पत्तिका कुछ र्या दखल कर लिया और अवशिष्टांगकी लिये उन्हें एक सनद दे दी । १६४२ ई० में मरहठोंने इस राज्य पर अधिकार जमाया। मुसलमानराजने उनकं लड़को वीर विकराय-ने साथ भण्छा सद्व्यवहार किया था, किन्तु उसके बदले-में जब जमीदार इम्मडि चिक्कराय राजकर देनेमें घसमध हो गर्ये, तब उनको प्रवंतन सम्पन्तिका क्रक पंग्र राजकोषमें खे लिया गया। १७१३ ई॰ में कड़ापा-को नवाबने मरहठींको कवलसे यह खान छीन लिया। १७५५ ई॰में सरहठोंके माय कड़ापा नगरमें युद्ध विद्या । इमाड्को पुत्र नवाबको पचने लड्कर प्राण मंवाये। १७०८ ६० हैराम्बलीने यहांके पोलिगरकी ससेन्य परास्त कार एङ्गन्र पर अधिकार किया। अनिक गोलमालक बाद १७७८ ई०में अंगरेजी सहायतासे यहांको पोलिगरने अपनी सम्पत्तिका पुनक्दार किया। १७८० ६०में हैदरके साथ फिरसे पुङ्गनूर जमींदारका युद्ध हिड़ा। युद्धमें जमींदारकी मारे जाने पर उनको बद्धके उत्त सम्पत्तिके उत्तराधिकारी हुए । किन्तु राज-कर देनेमें असमधेता प्रकट कर वे भाग गर्य और भंगरेजोंके साथ मिल कर टोपू सुलतानके विरुद्ध युद्ध ठान दिया। विख्यात वन्दिवासको युद्धमें दुन्होंने प्रग्रेजीं-की महायता की थी। टीपूकी मृत्युकी बाद छन्होंने पे तक सम्पत्ति का अधिकार पाया। किन्तु सम्पत्तिका इन्हें खजाना टेना पड़ता हैं। ग्रभी नगरकी दिनों दिन **छवति होती जा रही है।** प्रतिवर्ष वैशाखमें यहां एक भागे में जा जगता है जिसमें दूर दूर स्थानीं के मविशो बिकनेके लिये भाते हैं। जमींदारप्रासादके प्राङ्गणमें कीवित भीर मृत पश्चवत्ती आदि रिवत है।

पुक्तल (सं॰ पु॰) पुङ्गं देशसमृहं लाति आदत्ते इति पुक्त-ला-का आवना।

पुष्क्रव (सं० पु॰) पुमान् गी: (गोरुद्धितलुकि पा ५।४।८२)
पति टच्। १ वृष्ठ, बेल। पुष्कृत श्रन्द उत्तर पदस्क होनेंसे प्रशीत्यह शब्द किसी पद या शब्दकी श्रागे लगनेसे चेष्ठका अर्थ देता है। यथा, नरपुङ्गव, वोरपुङ्गव। २ भौष्यभोद, एक भौष्यका नाम।

पुङ्गवकेतु ( सं०पु॰ ) पुङ्गवः द्वषः कोतुरस्य । द्वषध्यज्ञ, िर्घाव ।

पुच कार (हिं० स्त्री) प्यार जतानेको किए श्रोठों से निकाला हुशा चुमने का सा शब्द, चुमकार।

पुचकारना (हिं किं कि ) चूमने का सा गब्द निकास कर प्यार जताना, चुमकारना।

पुचकारी (हिं॰ स्त्री॰) प्यार जतानेके लिए श्रोठोंसे निकाला हुत्रा चूमनेका सा ग्रब्द सुमकार।

पुचरस (हि'० पु॰) कई धातुश्रीका मेल, ऐसी धातु जिसमें मिलावट हो।

पुचारना (हिं० क्रि०) पोतना, पुचारा देना।

पुचारा (हिं ७ पु॰) १ भी गि कपड़े से पंक्ति का काम, किसी वस्तुको जार पानी में तर कपड़ा फरेनिकी किया। २ वह गी का कपड़ा जिससे पोतते या पुचारा देते हैं। ३ इतको पुताई या लिपाई, पतला लिप करने का काम, पोता। ४ लिप करने या पोतिक लिए पानी में घोली हुई वस्तु। ५ किसी वस्तुको जपर कोई गी ली वस्तु फरे कर चड़ाई हुई पतकी तह, इलका लेप। ६ प्रसन्न करने वाले वचन, किसी को अनुकूत या मनाने के लिए कहे हुए मीठे घोर सुहाते वचन। ७ दगो हुई बन्दूक या तोपकी गरम नली को ठंढी करने के लिए उस पर गोला कपड़ा डालने को किया। द किसी बोर प्रवत्त करने वाले वचन, उत्साह बढ़ाने वाली वात, जढ़ावा। ८ भठी प्रशंसा, ठकुरसहातो, चापल मी, खुशामद।

पुच्छ (सं ॰ क्ली॰ पु॰) पुच्छतोति पुच्छ घच्। १ लाङ्कल, पूंछ, दुम। २ पञ्चाद्वाग, जिसो वस्तुका पिछला भाग। १ लोमवत् लाङ्कल, रोएंदार पूंछ। ४ कपाल।

पुच्छक्तराहकः (सं ७ पु॰) पुच्छे काएको यस्य । व्यक्षिकः । पुच्छिटि (सं ० क्लो॰) पुच्छं प्रमादे प्रदतोति श्रद्धगती दम्। श्रङ्कालिमीटन, उंगली सटकाना ।

पुच्छटो (सं • स्वो •) पुच्छटि-स्वियां ङोष्। उंगलो सटकाना।

पच्छरा (सं० स्त्रो॰) पुच्छिमव ददातीति दा-क । स्चणा-

पुच्छि (सं ॰ पु॰) पुच्छ धीयतेऽत्र पुच्छ-धाकि । रोम-युक्त भवयव, रोएंदार भङ्ग ।

पुक्छन्त क्ष ( भ ॰ पु॰ ) तच कव धीय नागभेद।

पुच्छफल (सं॰ पु॰) वदरोहच, बेरका पेड़।

पुच्छमूल (मं∘क्रो॰) पुच्छस्य मलं। पुच्छका मल, पूंछकी जड़।

पुच्छल (हि'० वि॰) पूंकदार, दुमवाला।

पुच्छिका (सं को ) माषपणी, जंगती उड़द।

पुच्छिन् (मं॰पु॰) पुच्छ दिन । १ अक हिन, आक, मदार । २ कुक्ट, सुगी। (वि॰) ३ लाङ्गू लयुक्त दुम-दार, पूंछवाला।

पुच्ही (हिं॰ पु॰) पुच्छिन् देखी।

पुच्छे खर (सं॰ पु॰) तोर्ध स्थान भेद, एक तीर्थ का नाम।

पुरुषा (हिं॰ पु॰) १ मात्रित, चावलू म, विहलमा, खुशामदिवे पेकि लगा रहनेवाला। २ साथ न कोड़ने-वाला, वरावर पोके लगा रहनेवाला, हमें शा साथमें दिखाई पड़नेवाला। ३ साथमें लुड़ी या लगी हुई वस्तु या व्यित्त जिसकी उतनो भावध्यकता न हो। ४ लम्बी दुम, बड़ी पूंक। ५ पूंककी तरह जोड़ी हुई वस्तु। ६ लपे- अटनकी बाई भोरका खूंटा।

पुकार (हिं॰ पु॰) १ आदर करनेवाला, पूकनेवाला, खोज खबर लेनेवाला। २ पुंछार देखो।

पुक्तिया (हिं ॰ पु॰ ) दुंवा से दा।

पुके या ( डि॰ पु॰ ) ध्यान देनेवाला, पूकनेवाला, खोज खबर लेनेवाला।

पुजना (हिं• क्रि॰) १ ाराधनाका विषय होना, पूजा बारना। २ सम्मानित होना, बाहत होना।

पुजवान (हिं कि॰) १ प्राराधन कराना, पूजन कराना, पूजा करनेमें प्रवृत्त करना। २ प्रपनी सेवा-शुज्रुषा कराना, प्रादर सम्मान कराना। ३ पूजाप्रतिष्ठा लेना, प्रापनी पूजा कराना।

पुजाई (डि॰ स्ती०) १ पूजनेकी मजदूरी या दाम। २ पूजनेका भाव या क्रिया। ३ पूजा करनेकी क्रिया या भाव। ४ पूजा करनेकी मजदूरी।

पुजाना (डिं॰ क्रि॰) १ क्रुनामें प्रवत्त या निवुत करना,

दूमरेसे पूजा कराना। २ अपनी पूजाप्रतिष्ठा कराना, भादर सम्मान प्राप्त करना, भेंट चढ़वाना। ३ धन वसूल करना। ४ किसी घाव गड़े बादिकी बराबर करना, भर देना। ५ परिपूर्ण करना, मफल करना। ६ पूर्ति करना, पूरा करना, कमी दूर करना।

पुजापा (हिं॰ पु॰) १ देवपूजनको सामग्रो, पूजाका सामान, जेसे नैसेस, पञ्चपात, फूलपत, अरघा इत्यादि। २ पूजाकी सामग्री रखनेको भोली, पुजाही। पुजारो (हिं॰ पु॰) जिसी देवमूर्त्तिको सेवा श्वत्र प्रा करनेवाला, पूजा करनेवाला, जो पृजा करता हो। पुजाहो (हिं॰ खो॰) पूजाकी सामग्री रखनेका पात वा श्रेली।

पुजेरी (हिं० पु॰) पुजारी रेखी।

पुजैया (हिं॰ पु॰) १ पूरा करनेवाला, भरनेवाला। १ पूजा करनेवाला। (स्त्रो॰) ३ पुजाई देखो।

पुजीरा ( हिं • पु॰) १ पूजनके समय देवताको चिपित कर्नका सामान । २ पूजा, प्रची।

पुच निकासीर गन्यके पुच नागीरका एक प्रसिद्ध शहर।
यह भन्ना॰ ३३ ं ४५ ं उ॰ और देशा॰ ७४ ं ८ ं पू॰ समुद्रपृष्ठिमे ३३ ॰ पुट ज नेमें बसा हुआ है। जनसंख्या
आठ हजारमें जपर है। शहरके दिन्या पेश्विम कोनेमें
एक दुगं है। उस दुगं में राजा रहते हैं। यहांकी भावहवा अच्छी है, पर गर्भी हदसे न्यादा पड़तो है।

पुष्त (सं पुः ) पिद्धते पिद्धयतीति वा पिति श्वर प्रिवोदरादित्वात् साधुः । समूह, राशि, स्तूप, देर । पुद्ध—गुजरातवासी एक राजपूत राजा । इदारपुरी इनको राजधानी थो । इनके पिता राजा रखमकने द १४ हिजरोमें दिक्षीके पठान-सम्बाट, सुलतान नासीरस्हीन भहमदके विरुद्ध भस्त्रधारण किया था । स्त युद्धी सनको पूरी हार हुई थो । भन्तमें उन्होंने भपनी भूल स्वीकार कर सुलतानको यथासभाव कर दे सनसे संमाप्त्रधान की । पिताके मरने पर पुद्धराज इदारपुरके सिंहामन पर बैठे । सम्मण सनके भधीन लगभग २००० अध्वारोही सेना थो । द १६ हिजरीमें सम्बाट, नासीरस्हीनके हाथसे गुजरातका अधिकार सेनेके लिये मासवराज सुलतान होसक्कने एक वढ़यन्त रहा।

इसमें पुञ्जराज बादि हिन्द्र-राजाबोंने भी साथ दिया। ८१८ हिजरोमें सुलगान प्रहाद स्वयं दलवलके साय पहंचे ग्रीर विद्रोहका दमन किया । पुञ्ज-राज श्रादि हिन्दू-राजाभीने बचावका कोई रास्ता न देख दिलीखाकी प्ररण ली। किन्तु ८२८ हिजरीमें सुलतान बच्चादने पुनः इदारपुर पर बाक्रमण कर दिया । इस बार पुञ्जराज अपनी जान ले कर पर्वतमय जङ्गल को भागे। दिक्की खरके चादेशानुमार उनका राज्य मरू-भूमिमें परिणत किया गया। ८३१ डिजरीमें इन्होंने किर अपना मस्तक उठाया इस बार शत्रदलको हार हुई। प्राखिर सबीने मिल कर पुञ्जराजको तंग तंग कर डाला। पुञ्जराज एक सङ्की प<sup>°</sup> गिरीवयमें जा किपी हाशी पर सवार ही विपैचां मैनाने बड़ी तेजीमे उनका पीका किया। पुञ्जका घोडा हाथीको देख कर भड़क लठा श्रीर गिरिंगद्वरमें बारोही समें तलूद पड़ा। यहीं पर पुञ्जकी जीवलीला श्रेष इदे। इसरे दिन सुवहकी एक काठू-रिया पुञ्जका मस्तक काट कर सम्बद्ध के पास लाया। सम्बाट्ने पुंचाराजको देख अपने मन्त्रीने ममीप उनकी ख ब प्रशंसा की थी। बाद ददर पर देखल जमा कर सम्बाट्ने वडीका शासन-भार उनके पुत्र वीर रायके ष्टाय समप<sup>१</sup>ग किया।

पुञ्चदल (सं • म्ली • ) सुनिष्णं प्राक्तं, सुसनाकां सांग ।
पुञ्चराज (सं • पु॰ ) पुञ्चानां राजाः, टच्समासान्तः ।
१ दलपति, सरदार । २ एक ग्रंत्यकार । ये मलवारके
श्रीमालवं प्रस्कात थे। दनके पिताका नाम था जीवनिन्द्र । दलीने ध्वेनिप्रदेशिंग, शिश्चप्रवीधालङ्कार श्रीर सारस्वतप्रक्रियां टीका नामक तींन ग्रंत्य श्रीर हे लराजकी
सहायतासे हरिकारिका-टीका रची है। ३ ग्रम्यु होराप्रकाशको प्रणिता।

पुद्धग्रम् ( सं ॰ अय ॰ ) पुद्ध धारार्थे चग्रस । पुद्ध पुद्ध, राग्नि राग्नि, टेरका टेर, बहुत सः ।

षुद्धाजि—चापोत्कटवंशीय एक राजा। वापोरकट शौर वावडा देखी।

षुज्ञातुक ( सं ॰ पु॰ ) वृच्चभेद, जीवन नामक पेड़ ! ृष्ज्ञि ( सं ॰ पु॰ ) विष्क्रयति विजि हिं सावजदाननिक तने इन् प्रकीदरादिलात् साधुः । सम १, टर । पुद्धिक ( सं॰ पु॰ ) युद्धीभूत तुषार, जमी हुई बर्फ । पुद्धिक खला ( सं॰ स्त्री॰ ) अप्सरो भेद, एक अप्सराका नाम।

पुष्तिकास्तना (सं० स्त्रो०) श्रष्टमरोमेद, एक श्रष्टमरा। पुष्तिष्ठ (सं० पु०) पुष्ती तिष्ठति स्था-क, श्रम्बास्बेत्या-दिना षत्वं। प्रतिपुष्तिघातक।

पुञ्जोल ( मं॰ पु॰ ) पिजि बाइलकात् इल, पृषोदरादिः त्वात् साधुः । पिञ्जलं ।

पुट (म'० क्ली॰) पुटतीति पुट, संश्लेषे का १ जातीमल, जायमल। २ खुर, घोड़े की टाप। ३ दोन, कटोरा। ४ प्राच्छादन, ढाकनेवाली वसु । ५ दोनेके आकारकी वसु, कटोरेकी तरहकी चीज। ६ कटोरेके आकारके दो बराबर बरतनींको संह मिला कर जोड़नेसे बना हुआ बंद घेरा, संपुट। ७ अन्तः,पट, अंतरीटा। पक वर्ण हुत्त जिसके प्रत्येक चरणमें दो नगण, एक मगण श्रीर एक यगण होता है। ८ श्रोषध पकानेका पात विशेष।

भावप्रकाशके मतसे—रसप्रदोषोत्ता धालादि मार-णोपयुत्त पुटका विधान इस प्रकार है। मारित लीहादि यद्यपि फिरसे किसी तरह प्रक्रतिष्य नहीं किया जाता और जलमें गिरानेसे तैरने लंगता है, तो भो यही प्रक्रांति मारित और खेष्टगुणदायक है। यह गुण पुट हारा ही होता है। निम्मलिखित प्रणालोसे पुढ करना होता है।

दो हाथ लम्बा, दो हाथ चौड़ा, दो हाथ गहरा एक चौखूंटा गहा खोद कर उसमें बिना पथे हुए हजार उपलें डाल दे। उपलोंके जबर श्रीषधका मुंहबन्द बर-तन रख दे श्रीर जबरसे भी चारों श्रीर पांच सी उपले डाल कर शाग लगा दे। दवा पक जायगी। इस प्रणालीमें जो पुट किया जाता है, उसे महापुट कहते हैं। श्र्लावा इसके गजपुट, कौक्कुटपुट श्रीर भागड़ पुट हैं। सवा हाथ लम्बा, सवा हाथ चौड़ा, सवा हाथ गहरा एक गड़ा बना कर उसमें पांच सी उपले डाल दे। पोक्टे श्रीषधका मुंहबन्द बरतन उन उपलों पर रख दे। श्रनन्तर जबरसे श्रीर पांच सी उपले डाल कर श्राग लगा दे। इसे गजपुट कहते हैं। सब प्रकारके पुटोंमें गजपुट श्रीर है। कीक् टार्टिपुट—प्ररित्त (किनिष्ठाक् ज भिन्न सृष्टि-परिसाण) कुग्छमें पान करनेसे बाराइपुट, वितस्ति परिसाण कुग्छमें पान करनेसे कीक् टपुट, किन्तु किसी किसी पण्डितके मतसे १६ भक्तु ज कुग्छमें पान करनेसे भी कीक् टपुट होता है।

कपोतपुट—प्रष्टकोष कुर्यको मध्य पुट दारा जो पाक किया जाता है, उसे कपोतपुट कहते हैं। गोचारण-भूमिख गोके खुर दारा कुचने दुए गोमय चूप को गोवर कहते हैं। यह गोवर रससाधनमें प्रयस्त है।

हहत्भाष्ड सित भौवधका गोवर दारा जी पुटपाक किया जाता है, उसे गोवरपुट कहते हैं। गोवरपुटसे पारा भस्म हो जाता है। तुवपूर्व एक बड़े वरतनमें दवा रख कर उसमें धम्म डाख दे। जपरसे एक दूसरा बरतन दक्ष दे। इस प्रकार जो पाक किया जाता है उसे भाष्डपुट कहते हैं। (भावप्र दितीयभाग पुटविधि)

पुट (हिं॰ पु॰) १ किसी वसुचे तर करने या उसको इसका मेल करने के लिये छाला इसा को टा, इसका किरकाव। २ घट्यमालाने मित्रण, बहुत इसका मेल देनी के लिये इसे इप रंग या भी दें किसी पतनी ची जर्मे इसामा।

पुरक (संक्रीकि) पुरवत् कायतीति के-का। १ पद्म, कमल । २ पुरदेशो।

पुरकन्द (सं॰ पु॰) पुरमित्र कन्दोयस्य। कीसकन्द, बाराक्षीकन्द।

पुटिकत (सं वि ) पुटका इतच् । आवद, आहत । पुटिकिनी (सं क्षी ) पुटकानि सम्ताति ति पुटक-इनि । (पुष्कराविभयो देशे । पा ५।२।१३५) स्त्रियां स्त्रेपः । १ पद्म-युक्त देश, कंसकीं से सरा इया देश । २ पद्मिनी, कसिनी । ३ पद्मसमूद । ४ पद्मलता ।

पुटकी (हि' क्ली ) १ दें वी भापत्ति, क्लायात, भाषत, गजब । ३ भाकत्मिक सृत्यु, मीत जो एकवारगी भा पड़ें । ३ पीटकी, गठरी । ४ वसन या भाटा जो तर-कारीके रचेको गाढ़ा करनेके लिए मिला दिया जाता है, भालन ।

पुटचीव ( सं ॰ पु॰ ) पुटमिव चीवा यस्य। १ गर्ग री, गर्गरी। २ तस्बक्ता, तांबे का घडा।

Vol. XIII. 151

पुटपत्री ( सं॰ स्त्री॰ ) एक प्रकारका पत्रमाक । पुटपाक (सं॰ पु॰) पुटेन पाक: । १ पुट हारा श्रीवध पाक, पत्तिके दोनेमें रख कर श्रीवध प्रकानका विधान । भाव-प्रकाशमें पुटपाकका विषय इस प्रकार लिखा है —

"पुटपाकस्य कल्कस्य स्वरसो गृह्यते पव: ।

अतस्तुपुटपाकानां युक्तिरत्रोच्यते मया ॥" ( भावप्र )

पुटपाक करके किस किस द्रश्यका स्वरस ग्रहण करना होता है, नीचे उमका विधान लिखा जाता है।

पकाई जानेवाकी श्रीवधकी गंभारी, वरगद, जासुन, श्रादिके पक्षीमें चारों श्रीरसे लपेट दे श्रीर कम कर बांध दे। फिर पत्तीं के जार गीकी मिट्टीका दो श्रंगुल मोटा लेप कर दे। फिर उस पिष्डकी उपलेकी श्राममें डाल दे। जब मिट्टो पक कर लाल हो जाय, तब समभे कि दवा पक गई। पौर्छ एक पल उसका रस ले कर उसमें एक कर्ष मधु डाल दे।

२ नेवप्रसाधनका उपायविशेष ।

सेक आइचोतनं पिण्डी विडालस्तर्पणं तथा।

पुटपाकोऽञ्जनश्रेमिः करुपैनैतंमुपाचरेत् ॥'' ( भावप्र∙ )

सेक, भाषोतन और पुठवाकप्रसृति हारा नेवका प्रसाधन करना चाहिए।

इसका विधान इस प्रकार है—हिनम्ध मांस २ पस, हूसरा द्रव्यां एक पस चीर द्रवपदार्थं ४ पस, इन सब द्रव्यां को एक साथ पोस कर चालोइन करे। पीछे पुटपाकके विधानानुसार पत्र हारा वेष्टन कर पाक करे। चनकर रोगोको चित सला कर तपंचीका विधानानुसार उसका रसरीमीके नित्रमें हास दे।

यह पुटपाक तीन प्रकारका है—स्नेहन, लेखन शीर रोपण। अत्यन्त इच व्यक्तिके पचमें स्निष्ध पुटपाक, खिष्ध व्यक्तिके पचमें लेखन पुटपाक शीर दृष्टिवल जननार्थ रक्तः पित्तवण भीर वायु प्रश्मनके लिये रोपण-पुटपाक विधेय है। खेह, मांस, चरवी, मत्जा, में द शोर मधुर शीषध हारा स्नेहन पुटपाक प्रस्तुत करके दी सी उच्चारण करने में जितना समय लगता हैं छतने समय तक उसे निवमें धारण किये हुए रहे। जंगली प्राणीका यक्तत भीर मांस लेखन-गुण्युक्त द्रश्च, क्रण्यलीहचू पं, तास्त, श्रष्ठ, प्रवाल, सेन्थन, समुद्रफंन, हिराकस, रसाक्षन भीर दहीका पानी इन सब द्रशीं द्वारा पुटवाक प्रसुत करके, सी उचारण करनेमें जितना समय लगता है, उतने समय तक तथा दुग्ध, जंगली प्राणोकी मज्जा श्रीर इत एवं तिज्ञा द्रश्य द्वारा रीपण पुटपाक प्रसुत करके तीन सी वाक्योचारण समय तक नेत्रमें धारण करे। तिज्ञा द्रश्य ये सब हैं — गुल्ख, शड़्स, परबल, नीम श्रोर कर्एकारी।

भनियसित पुटवाक के प्रयोग हारा यदि कोई स्पद्रव हो जाय, तो तप पोक्त क्रिया हारा उसका प्रतिकार कर्रना होता है। तप ण अथवा पुटवाक अयोगको बाद तिजस्कार पदार्थ तथा वायु, प्राकाश, दप ण भीर दीप्ति शील पदार्थ नहीं देखना चाहिये। (रहेन्द्रसार)

रसेन्द्रसारसंग्रहके मतरि-एक हाथका गड़ा बना कर उपले, भूसी प्रथवा काठसे उसका अर्दांग्र भर दे। पोक उनके जपर लोहा भीर भूसी प्रादि डाल कर भाग लगा दे। चार पहर दिन वा रात तक इस प्रकार पुटपाक करके ट्रंग्यको भस्म करना होता है। पुटपाकने जो द्रंग्य जपरमें रहता है वह भस्म हो जाता है और नीचेका ट्रंग्य ग्रहण करनेसे श्रीवध खल्पवीय होती है। जब यह सुशाल हो जाय तब राखको श्रलग फेंक कर भीषध ग्रहण करे।

रमायनमें पुटवाक - भूमिनुषाण्ड, विग्डेखजूर, गतमुलो, सङ्गराज, चीरिया, मिनावां, गुड्रूची, चीता, इस्तिकण, वलाय, तालमूली, यष्टिमधु, मुण्डिरी चीर क्यराज ये सब पदाय रसायनमें पुट देने होते हैं।

(रसेन्द्रसारसंप्रह)

सम्माणि पादिने वैद्यम यत्यों में भी इस पुटपानका विश्व विवरण लिखा है। विस्तार हो जानेने भयसे उसका उन्ने खें यहां नहीं किया गया।

पुरमिद् (सं ० ति०) पुरमिद् विष, । पुरमे देक पाषाण । पुरमेद (सं ७ पु॰) पुरं संसिष्टं मिनत्तोति भिद्रश्याः (कर्मण्यन् । पा इ।२११) । १ नदीचक्र, नदी प्रादिका चक्रकार जलावत्ते, जलका में वर ।

> 'प्रायणिव हि मिलना मिलनानो माभ्यवसुपयान्ति । कालिन्यपुरमेदः कालियपुरमेदने भवति ॥"

( आयोस्त । ३.९८)

श्रेपत्तन, नगर । ३ पातांख ।

पुटमें देक (सं ॰ क्ली॰) पुटमिंद् पाषाण, परतदार पखरें जो श्राक्षा पुरसा खोदने पर जमीनके भोतर मिले। किस जगह खोदनेंसे जल निकलेगा इसका विचार जिस छद॰ कार्य ल प्रकरणमें हैं, उसीमें इसका उसे ख है।

पुटभेदन ( मं० क्लो०) पुटरख्यसुरै भिद्यते इति भिद-च्युट्। नगर।

पुटरिया ( हि' ० स्त्री ० ) पोटली देखो । पुटरी ( हि' ० स्त्री ० ) पोटली ।

पुटापुटिका (मं॰ स्त्री॰) पूर्वं पुटा संश्विष्टो पश्चात् अपु-टिका मध्यलो॰। पश्चले संश्विष्ट श्रीर पीक्टे असंश्विष्ट। पुटालु (सं॰ पु॰) पुटः संश्विष्ट श्रालुः। कोलकन्द। पुटास (हिं॰ पु॰) पोटास देखो।

पुटिका (सं॰ स्त्री॰) पुटं ऋस्य स्वादित ठन्। १ एका, इकाय्ची 1२ सम्पुट, पुड़िया।

पुटित (सं • क्लो •) पुटं जातमस्येति पुटः इतस्, वा पुट-ता। १ इस्तपुट। (ति •) २ पाटित, पटा इमा। ३ स्यूत, सिला इमा। ४ वंट। ५ जो सिमट कर दोनेके पाकारका हो गया हो। ६ सङ्कृतित, सुकड़ा इमा। ७ माद्यन्त प्रपवादियुक्त मन्त्रादि, जिस मन्त्रके मादि भौर भन्तमें प्रपावादि रहें।

पुटिनो (सं • स्त्रो॰) फिनो नामको भिठाई। पुटिया (हिं॰ स्त्रो॰) एक प्रकारको छोटो मछली। पुटिया १ वक्कालके सम्तर्गत राजधाहीका एक छप॰ विभाग।

२ उत्त उपित्रभागना एक नगर। यह बोपालिया और नाटोर के मधाभागमें अवस्थित है। यहां के सम्मत्तिशाली राजव शीयगण ठाकुर कहलाते हैं। सुविधाल पद्मानदी के उभय तीरवर्त्ती लखारपुर परगना हो इनकी प्रधान सम्मत्ति है। कहते हैं, कि मुर्धि दाबाद राजधरकार के अधात कम चारी शेख स्क्लार हारा उन्होंने उत्त सम्मत्ति पाई है। पृटिया राजव शाकी उत्परिति सम्बन्धी एक गल्प इस प्रकार प्रचलित है। पहले पृटियानगर में बसाचार्य नामक एक महिल्ल एय ब्राह्मण रहते थे। कुछ समय बाद संसारी सुख पर सात मार उन्होंने वानप्रस्थ अवस्थान किया। अब बे अपना सारा समय ई खर जिल्लामें बिताने लगे। इस समय लक्कार खाँको दिली खर-में विस्तान लगे। इस समय लक्कार खाँको दिली खर-

सरयुकी बाद उन्न स्थानका करसंबद्ध कष्ट्रायक ही ज्ञमधः स्वेदारीने षड्यन्य करके दिक्कोंके राजकीयमें कर भेजना बन्द कर दिया । सुबे दारीका दमन करनेत्रे लिये मुखाट्र ने एक सेनाध्यक्त भेजा। व दल बलके साथ वक्साचाय के बात्रममें पहुंचे। उक्क देव तुल्य ब्राह्मणने अतिधि सत्कार प्रच्छी तरह किया, पीक् मानेका कारण पूछा। बाह्म क्रे भागीर्वाद से युद्ध से सेना पतिको जोत इई। पोक्टे उन्होंने सम्बाट्से सस्करपुर का भिषकार पा चता बाह्म पकी दान दे दिया। भाषायें ठाकु-रने जमोंदारो तो ग्रहण कर चो, पर विषय-मद्में जिल्ल रह कार उन्होंने भव अपने छन्न जीवनकी उच्छक्क करनान चाहा। मतः उसके लड्के पीता वरने को यल क्रमसे उक्त सम्पत्तिका भोग किया। उन ही सत्यु होने पर उनके कोटे चड़के नी नाम्बर सम्पत्तिके प्रधिकारी इए। इन्हीं के समयमें उता जमींदारो की खीउडि हुई थी। उन हे सामज चानन्दने समाट, से राजाका खिताब पाया। पोक्के उनके लड़के रतिकान्त अपने कमें दोवसे राजाकी स्वाधिन पा सके। उनके भ्रधीनस्य व्यक्ति उन्हें ठाकुर कहा करते थे। उनके लड़के रामचन्द्रने राधागोविन्दकी मृत्ति स्थापित को नरनारायस, दर्पं नारायस भीर जयनारायस ठाकुर नामके रामचन्द्रके तीन पुत्र थे। नाटोरराजव मके प्रतिष्ठाता रघुनन्दनके विता कामदेव नरनारायणके अधीन बाक्ई-चाटोके तच्छी बदार पद पर नियुत्र थि। नरनारायणके मरने पर दर्पं नारायण सम्मति हे उत्तराधिकारी हुए। छनके प्रधीन उक्त रधुनन्दनने पुष्पचयमे क्रमणः मुर्गिदा-बाद दरवारमें वका बतो श्वद प्राप्त किया। नाटोर देखी।

ठाकुर मानन्दनारायणने लाई कान वालिससे लखार-पुर परगन्ता चिरखायी बन्दो अस्त कर लिया। उनके व प्रधर राजनारायणने हिटिया गर्वसेंग्छ से राजा बहादुरकी छपाधि पाई। १२१४ सालमें राजा जमकारायणने पुख-रिया, काजीहाट, भवानन्दिया, कालियाम कालियामा मादि भीर भी कितनी सम्मत्ति खरीहो। वाराणसो-धाममें उनका निर्मित घाट भीर मतिश्रियाला भाज भी वर्त्त मान है। विहार प्रदेशमें फल्यू नदीके किनारे जो भतिश्रमाला है, वह उन्हों की कीर्त्ति हैं। १२१६ सालमें छन्दोंने राजाकी उपाधि व प्रमृत कर ली। १२२३ सातमें सनको सन्धु होने के बाद उनको विधवा पत्नीने प्रियमि एक शिवमन्दिर बनवाया। सत राजा योगिन्द्रः नारायस रायको विधवा पत्नोका नाम महारानी घरत्-सन्दरो या। दानकम में वे मुक्तहस्त थीं। दुभि चके समय तथा दातव्यसमितिमें सक्त महाग्या प्रसुर धन दान कर गई हैं।

पृटी (सं॰ फ्रो॰) पुटतीति पुट-क, गौरादित्वात् ङोष्। १ कौषीन, चंगोटो। २ माच्छादक ३ कोटा कटोरा, कोटा दोना। ४ पुंड्या।

पुटोन ( य' ॰ पु > ) किवाड़ीं से शीय वैठाने या लकड़ी के जोड़, छेट, दरार चादि भरने में काम चानेवाला एक ममाला। यह समाला जो चलसीके तेल में खरिया सिट्टी मिला कर बनाया जाता है।

पुटोटन (सं॰ क्लो॰) पुटं संक्षिष्टसुटनमिव। खेतच्छ्व। पुटोदक (सं॰ पु॰) पुटे चन्तन्यु ब्रुपावमध्ये उदकं यस्य। नारिकेन, नारियन।

पुष्टी (हिं • स्त्री • ) मक्तियों की पकड़ नेका भावा।
पुष्टों (हिं • पु • ) १ चौपायों विश्वेषतः घोड़ों का चूतड़।
२ चूतड़ का जपरी कुक कड़ा भाग। ३ किसी
पुन्तक को जिस्दका पिक्ता भाग। 8 पुट्टे परका मजः
बूत चमड़ा। ५ घोड़ों को संस्था के लिए शब्द।

पुड़ों ( डि॰ स्त्रो॰) वे नगाड़ी के पहिएके घरेका एक भाग जिसमें भारा भीर गज घुसे रहते हैं। किसो पहिएमें चार किसोमें का ऐसे भाग मिल कर पूरा घरा बनता है।

पुठवात (हिं १ प०) १ प्रष्ठरचक, मददगार, भने बुरे काम कि कोका साथ देनेवासा। २ चारों के दलका वह विलष्ठ शादमो जो से धके मुंह पर पहरेके लिए खड़ा रहता है।

पुड़ा (डिं॰ पु॰) १ बड़ी पुड़िया या बंडन । २ वड चसड़ा त्रिप्तरे ठोल सदा जाता है।

पुढ़िया ( हिं ॰ छो ॰ ) १ माधार स्थान, भगड़ार, खान।
२ मोड़ या सुपेट कर संपुटके माकारका किया हुमा
कागज या पत्ता जिसके भीतर कोई चीज रखी जाय।
३ पुड़ियामें सपेटो हुई दवाकी एक खुराक या मावा।
पुड़ी (हिं ॰ स्त्री॰) वह चमड़ा जिससे दोस मदा जाता है।
पुग्ह (सं ॰ पु॰) पुंदाते स्ति पुड़ि मदं घन्न्। १ तिलक,

टीका, चन्द्रन, केसर भादि पोत कर मस्तक या भरीर पर बनाया हुआ चिह्न। २ दिख्यको एक जाति जो पहले पहल रिशमको की है पालनेका काम करती थी।

पुगड़कावि न मंस्तित और हिन्दी जे एक प्राचीन किव । ये इक्ज न के रहनेवाले थे भीर सं ० ७०० में इनका जन्म इसा था। इस समय के अवन्ती न राज मानि हि के ये दरवारी किव थे। राजा से ही इन्होंने काव्यकी शिचा पाई थी। पहने पहल इन्होंने ही हिन्दी भाषामें किवता की। क्योंकि इनके पहले के अन्य कि सी किवका पता नहीं लगता। इनका दूमरा नाम पुष्पभाट था।

पुण्डरिन् (सं पु॰) पुण्डं तिलक स्टक्क्तोति ऋ णिनि।
चुद्रविटप, पुंडरिया। पर्याय—पीण्डरोक, पुण्डरीक,
पुण्डरीयक, प्रपोण्डरोक, चचुन्य, पीण्डयं, तालपुन्पक,
सालपुन्प, दृष्टिकत्, खलपद्म भीर मालक। इसकी
पत्तियां शालपणिकी पत्तियोंको सी होती है। इसमें एक
प्रकारनी सुगन्य रहती है। यह पीधा हाथी और मनुष्यन्
के चच्चरोगमें हितकर है।

पुण्डरीक ( सं ॰ क्ली ॰ ) पुण्ड मदें ( फर्फरीकादयहव । उण् 81२० ) इति देकन् प्रत्ययेन निपातनात् साधु: । १ खेत ॰ पद्म, सफोद कमल । पर्याय — सिताम्भोज, शतपत्न, महा-पद्म, सिताम्बुज । विशेष विवरण श्वेतपद्ममें देखो ।

> "पुण्डरीकातपत्रस्तं विकसत्काशचामरः । ऋतुर्विखम्बयामास न पुनः प्रापं तच्छियम ॥''

> > ( रष्टु० ४।१३ )

२ पद्मशात, कमल। ३ श्वेतच्छ्त, सफेट छाता। ४ भेषजभेद, एक प्रकारकी दवाः ५ सात प्रकारको कुष्ठमें से एक स्वेत कुष्ठ, सफोट कोट। इसका लचय—

"बन्धतं रकार्यन्तं पुण्डरीकं दलोपमम्।

सोत्मेधक्च सरागक्च पुण्डरीकं तदुच्यते ॥" (निदान)
जिस कुष्ठमें उद्दत मण्डल लाल कमलके पत्ते की
तरह खेत श्रीर रक्षवर्ण होते हैं, उसे पुण्डरीक कुष्ठ
कहते हैं। (पु०) पुण्डरीक वद् वर्णोऽस्त्ये ति श्रच्,। ६
श्रीक कोण स्थित दिगाज, श्रीक कोण के दिग् गकका नाम।
७ व्यान्न, बाच। प्रकोषकारभेद, रेशमका कीड़ा। ८
बाज पत्तो। १० जेनियों के एक गणधर। ११ राजिलसप्,
सकेट कं कका सांव। १२ गज्ञक्चर, हाणियों का व्यर। १३

दमनक खन्न, दौने का पौधा। १४ धान्यावयं व, एक प्रकार का धान। १५ कमग्डलु। १६ खेतवर्ष, एफ द रंग। १८ की चुद्दीपस्थित पर्वतविशेष, की चुद्दीपका एक पर्वत। १८ तिलकं। २० एक प्रकारका धाम, सफीदा। २१ सफीद रंगका हाथी। २२ घन्नि, धाग। २३ बाण, धर। २४ बाकाश।

२५ तीर्थ विश्वेष, एक तीर्थ का नाम। शक्कपचकी दशमी तिथिको इस पुण्डरीकतोर्थ में स्नानदानादि करने-से शर्थेष पुण्य होता है।

> 'शुक्र को दशम्यांच 9ण्डरीक समाविशत्। तत स्नात्वा नरो राजन् पुण्डरीकफल लभेत्॥"

> > (भागवत इ।३०।१७)

रह् यज्ञविश्रोष, एक यज्ञ। २७ मागविश्रोष, एक नागका नाम। २८ गामचन्द्रवंशीय न्यविश्रोष। २८ शकरा, चीनी। २० भाज्य, घो। २१ दत्तु, एक प्रकारकी देख। (स्त्री०) २२ विश्वतको कन्या। ३२ एक श्रप्सरा। (ति०) ३४ पुरक्षरीकविश्रिष्ट।

पुण्डरीक — १ नाटक लच्च प नामक काव्यके रचिता ।

२ रक्ताची देवत।के भक्त भीर भद्रमुनिके कुकोइव एक चित्रय राजा।

३ पोट, जिलिया भीर के बक्त को को पदकी।
पुण्डरी + प्रव (सं ॰ पु॰) प्रवज्ञातीय जलचरभेद। यह
पत्ती संवातचारी है। इसके मांसमें रक्तपित्तनायक,
गीतल, स्निम्स, हस्य, वायुनायक भीर मलमृत्र वर्षक गुण
माना गया है।

पुण्डरोकपुर—जनपदभेद। स्कन्दपुर।णान्तगैत पुण्ड-रोकपुर माहाक्यमें इसका विस्तृत विवरण निस्ता है। पुण्डरोकसुकी (सं क्लो॰) निविष जलोकाभेद, विष-रहित जीक। जिस जीकका मूंगको तरह दंगतथा कमलको तरह सुंह रहता है। उसे पुण्डरोकसुकी कहते हैं।

पुग्छरीकविश्व — एक विख्यात पिछत । ये कर्णाटकवासी माधविस है राजके पुत्र भीर सम्बाट् प्रक्रवरके सभा-पिछत थे। इन्होंने नक्त निष्य, रागमञ्जरी, शीव-वीधिनी, नाममाला भीर षष्ट्ररागचन्द्रीदय नामक पांच सङ्गोतविषयक यन्त्र बनाये हैं। पुग्हरी कविद्यानिधि—चझ्यामवासी महाप्रभुके एक प्रधान भक्त । स्वरूपनिष्ये येसे ये व्रवभानु राजाके स्वरूप कहें गए हैं। श्रीमहाप्रभु राधाभावमें दन्हें 'पिता' कह कर सम्बो धन करते थे।

पुण्डरोकाच (सं० लो०) पुण्डरीकवदिवयो यसात्, षच समानान्त:। १ पुण्डायं, पुण्डरीक। (पु०) पुंडर रीकवदिचियो नेत्रे यस्य। २ विष्णु, नारायण।

> ''पुण्डरीकं परं धाम नित्यमक्षरमब्ययः। तद्भावात् पुण्डरीकाक्षो दस्युत्रासाळनाईनः॥" ( मारत ५१००१६ )

जो अपनित्र प्रथवा पवित्र किमी भी अवस्थामें पुरहरीकाचका स्नरण करता है, उसको वाद्य और अभ्यक्तर-श्रवि होती है।

> "अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वाह्यभ्यन्तगः श्रुचिः ॥" (वासनपु० ३३ अ०)

पूजादि प्रत्येक कार्यं करनेके पहले यह मन्द्रः पाठ करना होता है। ३ जबचर पिद्यविष्येष, एक प्रकारका जबचर पद्यो। ४ रेशमके को छे पालनेवाली एक जाति। (वि०) ५ जिसके नेव कमचके समान हीं। पुण्डरीकाच-१ एक पण्डित। इनके पिताका नाम श्रीकण्ड था। इन्होंने कलापदोविका नामक एक महि-काव्यको टीका, कातनपरिशिष्ट टीका भौर वन्नव्यविवेक नामक ग्रन्थ बनाये हैं।

२ सुनिविश्रेष । इनकाविवाह ज्यायसोर्क साथ इग्राथा।

३ पोदलातिको एक शाखा। पोदा देन्द्रो।
पुरुष्डिगोधक (संक्ष्मतीक) स्थलपद्म, पुरुष्डिगोका पौधा।
पुरुष्डियं (संक्ष्मतेक) प्रपोरण्डरोक, पुरुष्डिगोका पौधा।
पुरुष्डिक—विद्वारवासी भाकद्दोपि ब्राह्मणोका एक पुर वा शाका।

पुण्डायं (सं क्ली॰) पुंडतीति पुड़ि चच्. तस्यायं: प्रधानः, यकन्ध्वादिलात् साधः। प्रपौंडरीक, पुंडरीका पौधा। पुण्डरीक देखी।

पुण्डू (मं॰ पु॰) पुंचान्ते गुड़शक राख्य भे चूर्णिकियत इति पूड़ि सर्शे रक् (स्काबितक चीति। वण २।१३) १ Vol. XIII. 152

इसुमेट, एक प्रकारको ईस्त, पौंडा। २ दै त्यविभेष, एक राज्यस्का नाम । ३ प्रतिमुक्तक, तिनिग्रष्टच । ४ माधवीलता । ५ चित्र । ६ स्तिम, की हा । ७ पुंडरीक । चन्दन केसर प्रादिकी रिखामांचे प्ररोर पर बनाया इमा चिक्र, तिलक, टोका। ८ सूमन्। ८ तिलक्ष्ठच, तिल का पेड़ । १० इस्त्रम्य, पाकर, पक्षड़ । ११ म्बे तकमल । १२ प्रमादेहस्थित चिक्रविभेष ।

विशेष विवरण पुराह्नक शब्दमें दे खी।

१३ बिलिराजका चित्रज पुत्रविशेष, बिल राजाकी पुत्र एक देत्यका नाम जिसके नाम पर देशका नाम पड़ा: बिलिराजके प्रकू, बक्क, किलिङ्ग, पुंड्, भीर सुच्म नामक पुत्र थे। ये पुत्रगण जिस जिस स्थानमें बास करते थे, वह स्थान उसी उसी नामसे प्रनिद्ध हुमा और इसी प्रकार शक्क, बक्क सादि देश हुए हैं।

पुग्ड — पुरापादिविष्य त जनपदिविशेष श्रीर उस जन-पदमें रहनेवाची एक जाति । ऋग्बेदके ऐतरिय-ब्राष्ट्रापमें सबसे पहले इसी कातिका उत्तेख पाया जाता है । ऐत-रेय ब्राष्ट्रापमें लिखा है—

'ऋषि विश्वामित्रके श्री पुत्र ये जिनमेंसे पचास
मधुक्कृन्दाकी प्रपित्रा उमरमें बड़े भीर प्रेष पचास उनसे
छोटे ये। ज्येष्ठगण श्रुन:भेपके प्रभिषेक पर सन्तुष्ट
नहीं हुए, इस पर विश्वामित्रकी उन्हें ग्राप दिया, 'तुम स्रोगोंके वंश्वस्थाण प्रस्थाज शोंगे।' ये श्री सब प्रम्प्र, पुंड्र गवर, मूर्तिव इत्यादि प्रति नीच जातिको दुए। इसी प्रकार विश्वामित्रको पुत्रोंसे दस्युगण उत्पन्न हुए हैं। महाभारतमें भी पुण्ड, जातिको दस्युमें गिनतीकी

महाभारतम भा पुण्ड, जातका दस्युम गनताव

''यवजा किराता गान्धाराश्रीनाः शवरवर्तराः । शकास्तुश्राः कंकाश्र पहनाश्रानप्रमह्काः ॥ पेंड्याः पुलिन्दा रमठाः काम्बोजाश्रेव सर्वशः । महाक्षत्रप्रस्ताश्र वैश्याः श्रद्धाश्र मानवाः ॥ कथं धर्मा श्रद्धारियान्त सर्वेविषय वासिनः । महिषेश्र कथं स्थाप्याः सर्वे वै दस्युजीविनः ॥'

( शान्तिप॰ ६५ अ॰ )

यवन, किरात, गान्धार, चीन, शवर, वव र, शक, तुषार, कक्क, पक्रव, भन्त्र, सद्रक, पौरहरू, दुनिन्द, रसट और वास्वोज, ब्राह्मण, चित्रय, वैश्व श्रोर श्रूद्रसे प्रस्त मानव गण के से धर्म का श्राचरण करेंगे तथा दस्यु जीवियों का हो मैं किम नियमसे शासन करूं गा १ दस्यु-का धर्म दस्यु शब्दमें देखो।

मनुमं हिताको मति सभी पी'ड्राटि पूर्व समयमें चित्रय थे, पोक्टे संस्कार और ब्राह्मणको सभावसे व्रष्ठ-सत्वको प्राप्त हुए हैं।

"शनकेस्तु कियालोगिदिनाः क्षत्रियजातयः। व्रश्तरं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ पोंड्रकाश्चोद्भद्दविद्धाः काम्बोजा यवनाः शकाः। पारदाः पद्भवाश्चीनाः किराता दरदाः खसाः॥"

( मनु० १० ४०-४४ )

महाभारतकारने भी पो'ड्को एक जगह द्वषङ्ख-प्राप्त चित्रय जाति बतलाया है। किन्तु सभापव में फिर तीन प्रकारके पुरुद्धोंका उन्नेख है। यथा—

> "मौड्रिकाः कुनकरार्वेव शकार्वेव विशाम्पते । अंगा बंगाश्च पुंड्राश्च शागवत्मा गयास्त्रथा ॥ सुजातयः श्रेणमन्तः श्रेयांसः शक्क्षारिणः । आहर्षुः क्षत्रियाः वित्तं शतशोऽज्ञात शक्कवे ॥ वंगाः कलिंगाः मगधास्तामलिप्ताः सुपुंड्रकाः । सौवालिकाः सागरकाः पत्रोणीः शैशवास्त्रया ॥ कर्णशावरणाश्चेव वहवस्तत्र भारत । तत्रस्था द्वारपालैस्तैः शोच्यन्तं राजशासनात् ॥ कृतकालाः सुवलयस्ततो द्वारमवाप्स्यय ॥"

( समापर्व ५२।१६-१८ )

पोंडिन, कुक र घोर यक प्रस्तिने, घड़ा, वड़ा, पुंड, ग्राणवत्य घोर गय नामक जनप्रदर्शमी सुजातिने तया गोष्ठीमस्त्र, खेष्ठ तथा घास्त्रधारो चित्रयोने युधिष्ठिरके निमित्त प्रचुर धन इकड़ा किया था। किन्तु जब वड़ा, कि बिड़, मगध, ताम्त्रलिप्त, सुपुंडो क, दौवालिक, पत्रोण, ग्रीयव घोर बहु-संख्यक कर्णप्रावरणगण उसे ले कर राजदरवारमें पहुंचे, तब हारपालीने कहा था, 'तुम लोग यदि कुछ काल ठहर जायो धोर सन्दर उपहार हमें भो दो, तो हार खोडेंगे, अन्यशा नहीं।

महाभारतके उक्त प्रमाणमे पौंड्कि, पुण्ड्रपीर सुपुण्ड्रक इन तीन ज्ञातियोंका उक्केख पाया जाता है। इनमेंसे पौण्ड्रिकाण शक, दरदादिके साथ मिले रहनेके कारण मनुसं हितावणि त पोण्ड् क नामक व्रष्णत्वपाप्त चित्रय समभी जाते हैं। किन्तु प्रवर पुण्ड्रमण स्पष्ट सु-चित्रय कह कर ही विणित हुए हैं, इसी कारण हार-पालने इन्हें भीतर जानेसे नहीं रोका था। परन्तु सागर कादि नीच जातिको साथ सुपुंड्कों को हारपालने भीतर जानेसे रोका था। इस हिसाबसे सुपुण्ड् क हीन-जातिको प्रतीत हीते हैं।

कर्ण पर्व में लिखा है, कि कुर, पाञ्चाल, मारुग, मत्या, नै सिस, को भल, काम, पी गड़, कालिङ्ग, मगध श्रीर चेदिरेगीय सभी महात्मा पुरुष पुरातन धम से अच्छी तरह जानकार हैं श्रीर तदनुसार कार्य करते हैं।

क्या पर्वोत्त पीण्ड्रगण सुजातीय समभ जाते हैं। सक्तवतः इनके साथ द्वषलत्वप्राप्त पींड्रिकों अथवा नीच सुप्रण्ड्कों का सम्बन्ध नहीं है।

ं फिर महाभारतको शादिपवे में लिखा है,—'जितिय-राज विल्कि एक भी प्रवन धा। एक दिन गङ्गाको किनारे या कर उन्हों ने देखा कि एक श्रन्ध ऋषि नदो-स्त्रोतमें बहते भारहे हैं। धार्मिक राजा उसी समय उन्हें जनसे निकाल अपने घर से गये। उन अन्धः ऋषिका नाम दीघंतमा था। राजाने उन्हें अपने चित्रमें पुत्रीत्यादन करनेका अनुरोध किया। ऋषिके सहमत होने पर राजाने रानी सुदृष्णाको उनके पास भेजा। किन्तु ऋषिको प्रन्ध भौर छद देख कर राजमहिषोने स्वयं न जाकर एक दासोको उनको पास भेज दिया। क्टिंबने उस शूद्रागीनिसे ११ पुत्र उत्पादन किये। विजि राजको जब रानोका प्राचरण मानूम हुवा, तब उन्होंने किर ऋषिको प्रसन्न कर सदेश्याको उनके पास भेज दिया। ऋषि दीर्घंतमाने सदेशा देवीका ग्रङ्गसर्घं कर कहा, 'तुन्हारे गर्भ से भादित्यके समान तेजली पांच पुत उत्पन्न हो गे। वे पांच पुत श्रङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग, पुंड्र चौर सुगन्ध नामसे प्रसिद्ध हो गे। इस भूमगड़न पर इनके नाम प्रर एक एक देश विख्यात होगा।" इसी प्रकार महिष जात विल्याजका वैश प्रसिद्ध हुआ था।

इरिवंशमें लिखा है, कि उत्त महःराज विति एक परमयोगी थे। उनके बंशधर पांच पुत्र इए—अङ्ग, वङ्ग, सूचा, पुंडु ग्रीर किल्डिं। ये ही पांच महाराज वितिक्रे चैतिय सन्तान है, किन्तु वंशधर पुत्रीन कालकं समे । ब्राह्मणल प्राप्त किया।

आदिपवं श्रीर हरिवं यसे यह स्पष्ट जाना गया, कि सनुप्रोत पौण्ड, के सिवा एक श्रीर पौण्ड, था। वे विलि के पुत्र पुण्ड, के वं श्रधर थे। सभापवं में वे हो लोग सुजाति श्रीर चित्रय माने गये हैं। विलिप्पत्र पुण्ड, से पुण्ड, देशका नाम पड़ा था श्रीर यहां उनके वं श्रधर रहते थे, इस कारण यह स्थान पौण्ड, कहलाया। मत्स्य, माक ण्डेय श्रीर ब्रह्माण्डपुराणमें यह जनपद प्राच्यदेश वा पूर्व-भारत के श्रन्तर्गत माना गया है।

"प्राग्ज्योतिषात्र पेंड्राश्च विदेहास्तामलिसकाः ।
माला मःगधगोनन्दाः प्राच्यां जन दाःस्मृताः ॥"
( ब्रह्मांड १।४८।५८, वामन १३।४५, मार्कपु०५८।१३,
मारस्यपु० ११३।४५)

इधर विष्णु भौर मार्क एक यप राषमें दाचिषात्वीके साथ पुण्ड देशका वर्ष न है,—

"पुंड्राश्च करेलायेव गोळांगुकास्तीयव ।" (माईपु॰ ५७) "पुंड्राः करिंगा मगाचा दाक्षिणात्याय सर्वताः ॥"

(विष्णुपु० शश्य)

भविष्यत्युराणके ब्रह्माख्यक्षिमं जिखा है, कि भारतका पूर्वा श पुष्ड देश सात खण्डों विभक्त है, यथा—गौड़, वरेन्द्र, निवृत्ति, सुद्धाके निकट वनसमा च्छुन्न वारिखण्ड, वराहमूमि, वर्षमान भीर विम्यापाद-स्थित विन्ध्यपाय

चता भागोंने निर्देश पता खगता है, जि इसके छत्तरमें ब्रह्मपुत्र भीर हिमांखयका पूर्वांग, पश्चिममें बिहार, रेवा भीर बुन्दे खंखण्ड तथा दिखामें गङ्कासगर है। इसके मध्य मुर्गि दावाद, राजधाही, दिनाजपुर, रङ्गपुर, निदयाका कुछ अंध, वीस्भूम, वर्षमान, मेदिनों पुरका कुछ भंग, जङ्गल-सहल, रामगिर, पश्चित्र्ट भीर पंखान्त्रेका कुछ भंग है।

ब्रह्माण्डल्खका वर्ष न पहनेसे यह रेश्वी प्रथवा रेश्वी प्रथवा रेश्वी प्रथवा रेश्वी प्रथवा रेश्वी प्रयाप प्रतास्त्रीको रचना है, ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रकार ब्रह्माण्डल्खका सीमा-निर्देश सावधानीसे ग्रहण करना हित है। विभिन्न पींब्रहेशोंको विभिन्न समयकी सीमा ब्रह्माण्ड-खण्डकारने एक एक वरको प्रकाशित

को है। पहले ही लिखा जा जुका है, कि महाभारतमें पी दिका, पुंद्र भार सुपुंद्रक दन तीन जनपरीका उसे खहै। दमके मध्य विश्वपुरायमें दाचिषात्वकों साथ जिन्न पुंद्रका उसे खहै, सक्षवतः वही पुंद्र सभापर्वमें सुपुंद्रका नामसे विष्यंत है। फिर वैश्वामित्रकों पुत्र पुंद्रगण ऐतरिय ब्राह्मणर्म 'उदन्त्य' भर्यात् भर्यन्त नोच जातिसव' वतलावे गये हैं।

ब्राह्मसपुरायमें किखा है, -

उद्ग् हिनवत: शैछादुत्तरस्य व दक्षिणे। पुंड्रं नाम बमाध्यातं नगरं तत्र वौ स्मृतम् ॥"

(अनुव्वंग्या ५५।४८)

उत्तरदिखर्ती सिमाखयक दिच्य पुंडू नामक एक नगर है। सक्सवतः मनुप्रोक व्यवत्व प्राप्त पौंडू जाति उसी उत्तर दिशाकी होगो। सभापव में ये शकादिक साथ उक हुए हैं। पुंडू नामक चित्रय जातिक नियास-भूत प्राचिदेशान्तव तो पौंख्यू शक्त भीर वक्तका मध्य-वर्त्ती माना जाता है। प्रभी ब्रह्माख्डल खंडकी सहायतासे तोन पुख्डीकी वर्त्ता मवस्थित इस प्रकार स्थिर कर सकते हैं,—

१। पीण्डिक वा पीण्डिक—दिनाजपुर भीर रङ्गपुर-को उत्तर तथा विमालय प्रदेशको पूर्व में।

२। पुंच्ह वा घीण्ड, —पश्चिममें चक्न वा भागलपुर जिला, पूर्व में बक्न (टाका चीर में मनसिंड जिला), उत्तरमें दिनालपुरका कुछ घंग, मालदह, राजधाही, सुधिंदाबाद, वीरभूम चीर वर्षमानका कुछ घंग।

३ । सुपुण्ड्रक्र—(दिचणपुण्ड्र) वर्षमानका देखि-षांग्र, जङ्गसमञ्ज भीर मैदिनीपुरका पश्चिमांग्र ।

पुंख्न वा पोख्न शब्दके अपभंशि पूंड़ा, पेंड़ी, पोख्नु भा दलादि नाम पड़े होंगे। भाज भी वर्षमान में पूंड़ा, २४ परगनिमें पेंड़ो मानसूममें पांडरा, पटनाके निकेट पांडरक भादि नामावली प्राचीन पुंड वा पींड़ का हो भाभास देंतो है। जो इक हो, दनमेंसे पुंड़ वा पोंड, नामक जनपद हो विशेष प्रसिद्ध है। असीकी राजधानी पुंड, वर्षन वा पींड, वर्षन है।

पु डवर्दन और पाण्डुआं देखी ।

यभी पौं ड्रिकजातिका निदर्भ न नहीं मिलता है।
पौं ड्रकी प्राचीनतम राजधानी पुंड्रवर्डन वा पंड्रयाका
भग्नावरीय प्राज भी देखनें में माता है, किन्तु पुंड्र नामक
चित्रय जाति भी कालगभ में विकीन हो गई है। २८
परगने भीर मालदर जिलें में इस्तुजीवी और किषिजीवी
पूंड़ा नामको एक नीच जाति देखी जाती है। इनमें से
बहुतिर प्रपनिकी प्राचीन पौंड्र जातिकी सन्तान बतलाते
हैं। पोद जातिक मध्य भी एक याक भपनिकी प्राचीन
पौंड्रजातिका बतलाता है। किन्तु ये सब निम्न से पौंक्त जातियां महाभारतील सुपुंड्रक जाति समभी जाती
है। पौज्डक वाह्रदेव देखी।

प्राड्क (सं ० पु॰) पुंड्र इव प्रतिकृतिः ( इव प्रतिकृतौ । ्षा ४।३।८६) दति कन् । १ माधवीलता । २ तिलक द्वच । पुंडू खार्थे कन्। ३ इत्तुभे द, एक प्रकारको ईख, पौंड़ा। पर्याय-रसाल, इच्चवाटी भौर इच्चयोनि । गुण-मधुर, शीतल, विचकारक, सदु, वित्तदालनाधक, हुष्य श्रीर तेजीयस्वियर्षेक। ४ तिस्वक, टीका। ब्राह्मणकी अर्ध्व-पुंड्रक करना चाडिए। तिरुक देखी। (क्ली॰) प् श्रास्त्रप्रोरस्थित चिह्नविग्रीष, घीड़ेको शरीरका एक चिक्र जो रीएं को रंगको भेदिसे होता है। अखवै द्यक्में इस चिक्र का विषय इस प्रकार लिखा है, - शिक्त, प्रक्र, गदा, खड़, पद्म, चक्र, यङ्ग्य श्रीर शरासन सहय चिन्न को पुंड्क कहते हैं। मत्य, सङ्गार, प्रासाद, माला, वेदी, भूप और श्रीवच सहशाकार जो सब पुंड्क चिक्न हैं, वे भी ग्रभफनद होते हैं। जिस घोड़े के मस्तक, ससाट भीर वदन पर सरस पुंड्क रहता है, वह घोड़ा धायम्त प्रयस्त माना जाता है। पवंत, इन्दु, पताका भीर स्त्रक्टाम सहय चिह्नवाली चौड़े भी मङ्गलसूचक 🤻 । प्रश्नम पुंड्रकका विषय इस प्रकार लिखा है, — काक, कहु, कवन्य, घहि, राष्ट्रं तथा गोमायुनदश, मसित, पीत भीर रक्तवणं, तियंकागामी, विच्छिन, मुक्त तथा पायस्ट्य, श्लाय भोर वाम देहस्थित जी मुंड्य होते हैं, वे शुभदायक नहीं हैं। जिस ब्रोडिकी जिल्ला करमण भौर रूस्म होती तथा जिसके भस्मवर्ण सद्द्रम पुंड्रीक होते वह अप्रशस्त माना गया है। षु इदेशका राजा।

पुगड्रका (सं॰ स्ती॰) पुंड्रक टार्। १ माधवीसता । २ तिस्कावचा । ३ श्रुक्षजाति पुष्पवचा। पुगड्रकेसि (सं॰ पु॰) पुंड्र इत्तुविश्रोषे केसियँस्य । इस्ती, हाथी।

पुगड्नगर (स' की ) पुंड्रदेशको राजधानी।
पुगड्रवर्षन — पुंड्रदेशकी प्राचीन राजधानी। पाणिनिकी
स्रष्टाध्याधीके सध्य यह स्थान 'गोड़पुर'नामसे प्रसिच्च है।
प्राचीन यत्यमें पुंड्रवद्धिन सीर पौंडवद्धिन दोनों ही
नाम देखे जाते हैं।

यव प्रश्न चठता है, कि गौरवसादीं गौड़की राजः धानी पुंड्रवद्ध न कहां है ? उस पौंड्रवद्ध न के वर्ष मान भवस्थित-निण्यके सम्बन्धिन यक्ततस्विदों का एक मत नहीं है। कोई कहते हैं, कि रङ्गपुटके मध्य पौंड्र वर्ष न स्वस्थित था। फिर कि तीका कहना है, कि वर्ष नकुटी नामक स्थान ही प्राचीन पौंड्रवर्ष नका बहुत कुछ निर्देश करता है। कोई यहां के पावना प्रहरको ही प्राचीन पौंड्रवर्ष न बतकाते हैं। कि सीका मत है, कि करतीया नदीके किनारे बगुड़ासे ७ मीक उत्तर भीर वर्ष नकुटोसे १२ मीन दिख्य महास्थानगढ़ नामक को एक पति प्राचीन स्थान है, वही पहले पौंड्रवर्ष न नामसे प्रसिद्ध था। किन्तु हम लोगों के ख्यालसे हमसे एक भी ठीक नहीं है।

कलहणको राजतरिङ्गणी पढ़सेसे जाना जाता है, कि दवीं ग्रताब्दीमें गौड़ नामक भूभागको राजधानीका नाम या पौड़वर्षन । कथा सित्सागर पढ़नेसे मालूम होता है, कि पौड़नगरी गङ्गासे थोड़ी ही दूर पर भवस्थित थे। चीनपरित्राजक य एनचवङ्गने इस नगरमें या कर यनिक नौकार्यां वय देखे थे। छन्हों ने गङ्गा पार कर पौड़वर्षन राज्यमें प्रविश्व किया था। राजतरिङ्गणीमें लिखा है, कि जयादिख गङ्गाके किनारे तक सेनायों को विदा कर खद्मविश्वमें गौड़की राजधानी पौड़वर्षन नगर पढ़ंचे। जपरमें जो सब विभिन्न मत उद्दुत किये हैं, पावना व्यतीत श्रीर कोई भी स्थान गङ्गाके निकटवर्त्ती नहीं है। फिर पावनाके पुरान्तच श्रीर भूतस्वकी याजीचना करनेसे यह श्रति प्राचीन स्थानके जैसा प्रतीत नहीं होता।

प्रसिद्ध मालटक नगरमें दो कीत उत्तर पूर्व भीर गोडनगरसे द कोस उत्तर फिरोताबाद नामका एक भति प्राचीन स्वान है। स्वानीय लोग इस स्वानको पो इंगेबा वा पांड चा कहा करते हैं। इस स्वानसे एक कोम उत्तरपंत्रिम घौर मालदक्क्के ढाई कोम उत्तरमे वारदीयारी पुंडोवाका सम्मावश्रेष विद्यमान है। यो इतिका भवता पांडु भा शब्द यो इतर्डन भवता पुंडु वर्द्ध न शब्दका हो भयमां स समभा जाता है। स्वानीय लोगों का कड़ना है, कि यहां भनेक हिन्दू राजगण श्राधिः पत्य कर गये हैं। प्राचीन डिन्टू कोलिका व साव ग्रेष, बहुती भास्त्रर प्रोर जिस्स क्रमायुक्त भग्नमन्द्रशदि-का निद्रशंन भोर बहु पंख्यक क्षूपत हागादिका प्राचीन गर्भ यहां के डिन्टूर।जलको मतोत कोत्तिको विश्वेष रुपेंसे घोषणा करता है। यह ध्वंसावश्रेष पुंड़ोवा स बंदियो प्रासीवे दिविश्व पश्चिम गङ्गातट पर्यं न्त प्रायः १२ कोम तक फंखा इका है।

चीनपरिव्राजक यूवन दुवक्क जब पौंड वर्द्धन राजः धानो बार्य, इस समय इनका भायतन प्राय: २॥ कोस विस्तृत हा । उस समय यहां तड़ाम-वाटकादि समा च्छादित तथा वहुमंख्यव लोगों का वास था। उन्हों ने यहां होन्यान भीर महायन मतावलम्बी बीहों को प्रायः २॰ मक्क्साम, से कड़ों हिन्दू देवालय, भने कों डिन्दू दार्शनिकांका समावेश और वहसंख्यक दिगम्बर नियं-म्बो का बास देखा था। चीन-परिवात हने पो डू वर्द्धनकी बंबेष्ट सम्बद्धि तो देखो थो, पर उस समय पो इ वर्षन साधीक राज्य नहीं समझा नाता या चोर पायतनमें भी कोंडा की या। कास्त्रीस्राज जय दिखेने भी यहां का कर प्रेंडर विस्तृति संदर्भ न की थी। उस समय भी गोड़ाधिय जयन्त एक धाराख राजा समभी जाते थे। किन्तु जब वे वद्यमेडके प्रधोस्तर हुए, एस समय उनके राज्यकी समाहि प्रस्तिमीमा तक पडुंच गई थी, इसमें सन्देश नहीं। वर्षामान पुंदोबा नामक स्थान, जिसे इस बीग प्राचीन प्रेक्टूबर्दन नगर कहते हैं मङ्गास्रोतसे प्रायः ७ व को सन्दर् पट गया है। जिल्लु यहांकी नदी-की पवस्ता जें से पाक कस है, वें की पहले न हो। क्स मान मानदा अक्स अस्यासी जो काविन्दी नदी

बहती है, एंक ममयं भागीरथी इसी प्रश्नल हो कर बहती थी। मालदृष्ट्रसे दो कीस पश्चिम भागीरथीपर नामक एक गण्डवाम है। वहांसे थोहो दूर पर भागीरथी नामक एक छोटी स्रोतस्त्रती दिख्यकी भीर बहती हुई बूढ़ी गड़्गमें मिल गई है। बहुतीका विख्वास है, कि पहले इसी मागीरथी हो कर गड़ाका मूलस्त्रीत बहता था भीर मालदृष्ट्र पार्ख में प्रवाहित महानन्द्रासे थोड़ी हो दूर पर कालिन्द्रों के साथ मिल गया था। सुत्रां बहुजना कोर्ष विख्यात थें इवह न नगर गड़ाकी समीप तथा महानन्द्राके तटसे वर्ष मान बरहो भारो पर्य न्त सुवि-स्टात था, यह भ्रमकाव नहीं। पुंड़ोबाक बरहो भारीसे एक कीस उत्तर-पूर्व में होमदोधी वा होम दीधी नामक एक प्राचीन स्थान है। किसी किसीका कहना है, कि

हिन्दू, बीद भीर जैन इन तीनों सम्प्रदायक निकट पुंड्रवह न एक समय पवित्र पुरुष्यस्थान समभा जाता या। स्त्र-स्पुराचेय प्रभासखंडमें लिखा है, कि यहां 'मन्दार' नामक शिवमूत्ति विद्यमान है। देवीभागवत-के मतानुसार सतीके खंडित देशांग्रसे जो १०८ पीठ उत्पन्न इए उनमें से पुंड वर्डन एक है। यहां पाटला नामक देवीमुर्त्ति धवस्थान करती है। (वे॰मा॰ जार अ॰) इधा स्कन्दपुराचीय रैवाखंडमें पुंड विकासी यज्ञकारी चक्रवर्त्तों राजाभीका प्राचीन निवासखान बतन्नावा है। ७वीं यताब्दीमें जिस समय चीनपरि-वाजक यूपनचुवङ्ग यहां श्राये, उस समय पूर्व भारत के चनेक विख्यात बौद्धाचार्य यहां रहते थे। पुंड वर्डन नगरसे प्रायः ढाई कोस पश्चिम गगनसार्गी चुड़ाविन क्वित बाधिभा भंद्वारामके निकट चन्होंने भयोकराजनिमि स स्तूपं भौर सुष्ठ इत् बोधिसत्त्व मृतिं समन्वत एक बोद्ध विचार देखा था। इस चीनपरिव्राजनाने लिखा है, नि जडां चशीकराजने स्तूप बनवाया है, वडां पहले तथागत ( बुद )-ने तीन मांस तक धर्मीपरेग दिया था। चात्-मस्मिमं यहां चारों भीर एक्वत प्रातीत दृष्टिगीचर होता है। पहते लिखा जा चुका है, कि चीनपरिवाजकने यहां सर्वापे चा बहुसं ख्यक निर्मे स (जैन) देखे थे। यथार्थं में जे नींके का व्यक्त नामक अमें श्रेस्वने 'पु'ड -

Vol XIII 158

वर्षकीयं नामक एक जैन शाकाका उक्के ख मिलता है। देश-जन्मके दो सी वर्ष पहले दस शाकाकी उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार जाना जाता है, कि इसके भी बहुत पहले पुण्ड वर्षन नगर छ। पित इसा था। एक समय भारतके भपर प्रान्तमें पुण्ड वर्षनवामी ब्राह्मणों का खूब शादर था। राष्ट्रकूटराज नित्यवर्षने ५५५ ग्रकमें के शबदी चित नामक एक पुण्ड वर्षनवामी की शिक गी बीय ब्राह्मणको स्वराज्यमें बुला कर भूमि टान की थी।

पुगड़ शक्तां रा (सं॰ स्त्रो॰) पुगड़ के स्वभवशक रा। १ ई खका गुड़ा गुण — स्निग्ध, चीण, चय तथा श्रक्ति सितकर। २ ९ स्विविक शक<sup>र</sup>रा।

बुग्ड्रमाञ्च (सं° पु॰ ) पुंडरीक ब्रच्त, पुंड रिया।

पुष्य (सं • कलो • ) पूयतेऽनेनीत पू-यत् णुगागमः इस्वयः ( वुडोवण्युकह्र्स्वस्य । उण् ५११५ ) १ श्रभाष्टप्ट, भला काम, धर्म का कार्यः । पर्याय—धर्मः, येयः, सुक्षत, द्वव । जिस किशे कार्यः का अनुष्ठान किया जाय, उसके लिए एक अदृष्ट उत्तव होता हो है । जिस कर्म का अनुष्ठान श्रभा- दृष्ट होता है, उसै पुष्प और अधुभाद्ष्टजनकको पाप कहते हैं । पापका विषय पाप शन्दमें देखो ।

पाप तथा पुरा धर्म त्रीर अधन्म पद वाचा है। पुरा कर्म का परिणाम सुख है और पापका दुःख। पुरायक्तम के अनुष्ठानसे स्वर्गादिका भोग होता है। बाद पुरावके चीण होनेसे पृथिनी पर जन्मग्रहण करना पड़ता है। खुतिमें लिखा है,— 'क्षणि पुण्ये मर्ग्यहों विशन्ति।" सुखामिलाकी मनुष्यमालको हो पुरावकम का अनुष्ठान करना चाहिये। पुराय कारण है और सुख भोग उसका कार्य।

भपने किये इए पुष्सको लोगोंके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। करनेसे उसका चय होता है।

पुष्पकर्मं कर उसका विषय स्वयं की तंन करने से प्राकाशिमान बढ़ता है; इसी लिए प्रास्त्रकारीने वैसा करने से निषेध किया है। ब्राह्मण प्रस्ति चार वर्णी के यथा प्राप्त पात्रमधर्मका प्रतिपालन करने से पुष्प कोर प्रास्त्र विधानका लहन करने से ही पाप होता है। चर्यात् धर्म कार्यं के अनुहानमें, शास्त्रानुसार चलनेसे पुंच्यं कीर इसका प्रतिकृत चलनेसे पाप होता है। धर्मकार्यका विशेष-विनरण धर्म शब्दमें देखी। २ ग्रीभनकाम, ग्रुभ कर्म का सञ्चय। ३ पावन, शुद्धि। (ति॰) ४ धर्म विहित, ग्रुभ, पवित्र, भत्ता, अच्छा। ५ सुन्दर। ६ सुगन्धि। पुण्यक्त (सं॰ क्ली॰) पुण्याय कायति कौ-क। १ त्रतं, भनुष्ठान आदि जिनसे पुण्य होता है। २ विष्णु। पुण्यक्तत (सं॰ क्ली॰) पुण्यक्त नामत्रतं। स्त्रीकत्तं व्य त्रतिशिष्ठ।

इस व्रतका अनुष्ठान करने वे स्तियां हरितुल्य पुत लांभ करती हैं। ब्रह्मवैवत्त पुराणमें इस व्रतका विधान इस प्रकार लिखा है,— विश्वद्यकालमें माघमासकी श्रकार वयोदशीको इस व्रतका शारका करके एक वर्ष तक करना होता है। ब्रत<sup>क</sup> पूव<sup>0</sup> दिन उपवास रह कर ब्रतके दिन स्नानादि करनेके बाद यद्यानियम प्रातःकत्यादि समा-पन करे। पीछे पुरोहितको वरण और खस्ति वाचन करके क्षणाका पोड़ग्रीण्चारसे पूजन ग्रीर होस ग्रादि करे। इस ब्रुक्ता शारमा करके एक वर्ष तक पहले ह मास इविष्यात भोजन, पोछि ५ मास फलादि भोजन, १५ दिन इविभींजन और इसके बाद १५ दिन जल पी कर रहना पड़ता है। इस व्रतः नुष्ठानके समय सभी प्रकारकी विकासिता विशेषक्षिमें निषिष्ठ है। लोभ, मीन, काम, क्रीध, भय, शोक, विवाद श्रीर कलड पादिका परित्याग करना होता है। व्रतारश्चेक समय यदि किसी तरह इन्द्रियादिके भधीन हो, तो व्रतका कोई फल नहीं होता। यथानियस ब्रतप्रतिष्ठा करके ब्राष्ट्रापकी दक्षिणा हेवे।

को भित्तपूर्वं क इस जतका अनुष्ठान करती हैं, उन्हें इरिके प्रति टट्-भित्त उत्यक्ष होतो है, इरिकों सट्ग पुत्रसाम होता है तथा सौन्दर्धं, स्वामिसीमाग्यं, ऐख्वर्धं श्रीर विपुत्त धन हाथ सगता है एवं जन्म जन्मने सभी प्रकारको श्रमिसाय सिंह होते हैं।

भित संचिपने यह त्रतिक्षान लिखा गया। विभेष विवरण गणपतिखण्डको ३-४ प्रध्यायमें लिखा है। इतिवंशने इस व्रतका विधान इस प्राकर लिखा है,— सोसनन्दिनी अनुस्थतीने जब पाव तीसे इस पुष्य व्रतका विषय पूढा, तब उन्हों ने कहा था, 'तपके प्रभावसे मेंने इस व्रतका विधान जे सा देखा है, वही कहती हूं, जो नारी यह व्रत करना चाहे. यह बहुत मने रे विद्धान्यमं उठ कर पहले स्वामीसे अनुमति ले। पोक्टे खसुरके चरणों में बन्दना कर भचत और कुमयुक्त ह मरके पत्रको ग्रहण करके धेनुको देखिय शृहमें भ्रमिषेक करे। भनन्तर इस जलको ले कर पहले स्वामीको, पोक्टे अपने मस्तक पर कि इस दे। कारण, यह जल सभी तीर्थों के जलने पवित्र है। व्रतको दिन पहले खकास्वर परिधान करना हो विधिय है, किन्तु इसको नीचे जरुदेश तक भाच्छादन करको एक भीर वस्त्र पहने। पादरचार्यं द्यममय पादकाका भी व्यवहार किया जा सकता है।

पवलागण इसी नियम से १ वर्ष, ६ मास वा १ माप रहनेके बाद ग्यारह साध्वी क्रियों को खयं निमन्त्रण दे कर बुलावें। उनके घाने पर प्रयमत: देशकालानुसार मुख्य दे कर उन्हें खरोद लें। घनन्तर मिललशोचण हारा उन सब स्त्रियों को भाषार्य को देहें। किर घाचार्य से निष्क्रय-दानमें उन्हें खरोद कर घपने पपने खामीको हाथ धर्मण करें। पौछे एक मास बीत जाने पर श्रुक्तनवमी तिथिको यथाविधि पूजादि समाप्त कर जत उद्यापन करना होता है।

यह तत तीन दिन तक करनेका नियम है। वतको दिन खामीका भी खोरकम कराको विवाहको तरह एक व स्नान, एक व प्रस्कृत परिधान धोर मालाधारण विधेय है। स्नानको समय त्रतधारणो अलपूर्ण कल स रूपने हाथमें ले कर स्वामीको जर्भों में प्रणाम करे धोर यद्याविक्ति मन्त्रमे छन्दे स्नान करावे। स्नान करा जुकनेको बाद स्वामीको स्वयं कत सूर्वनिर्मित सुगल वस्त्र है। यदि किसो विद्यवधारः ऐसा न हो सके, तो वे खकत सूर्वमित्रित प्रसुरक्षण एक श्रुश्ववण वस्त्र है सकती हैं।

भनन्तर ग्रहाचार जितिन्द्रिय बाह्यसको भक्तिके साथ भोजन करावे। पोके उस बाह्यसको वस्त्रयुगल, शय्या, पान, ग्रह, धान्य, दासदासो, यथायिक भनकार प्रभृति देवे। दानको जितनो बसुएं हो उनसे धान पोर

तिल मिला करके विविध वर्ण के वस्त्रों से बाच्छादन कर टान करना कर्त्त व्य है। समर्थ होने पर हाथी भीर घोड़े भी दान करे; सभावमें गी-दान भवस्त कत्ते व्य है। इस व्रतमें भेरो (पार्य तोको) भौर महिन्तर-की पजा करनो होती है। सबब, नवनीत, गुड, मधु, सुवर्ष, सभी प्रकारके गन्धद्रव्य, सभी प्रकारके रस तथा किसी मा अमिष्यत द्रश्च इत्रा पूजन करना चाहिए है। काल, देश भीर विभवके भनुसार घोड़ा या बहुत को कुछ दान करना हो, भक्तीं प्रमुमति ले ले। तिच-वात. कविन धेन, कांस्य, कणाजिन, सवस्त्रजलप त्र, दर्य म भीर सयरपु का से सब वस्तु भवश्य देनी होती हैं। व्रतीयस्वर्मे इन सब वस्तुशीका दान करनेसे सभी शिम-लाष पृष् होते हैं। जो स्त्रो उता वस्तु दान कर सकती हैं, वे पुरनारियों में खेष्ठा, पुत्रवती, विनयालिनी, सौधाग्य श्रीर रूपवती तथा मुताइस्ता होती हैं। इच्छानुसार वे कन्यारत भी पा सकती हैं। भागे चल कर वह कन्या भी ग्रंपमें उन्होंके समान दोगी।

यह पुरस्व बन्नत सबसे पहले मैंने किया था; इसीसे इसका दूसरा नाम डमानत भी है। खियों के लिये यह न्नत बित उत्क्षष्ट और सब प्रकार के घमोष्ट फलदायक माना गया है। अत्यव खीमानको ही इसका अनुष्ठान विधिय है। न्नतको समाप्ति पर खियों को भोजन करावे और देशकालानु नार उन्हें घमिल बित वस्तु प्रदान करे। न्नतक निमित्त जो सब द्र्यादि लाये जायंगे, उनमें कोई एक द्रव्य वे नाम्न करा जो पसन्द करें दे है। घनन्तर उन्हें पायस भोजन कराके यथायित दिलापा देनो होती है। विशेष निवरण हरिनंग १२५-१३८ अध्यायमें देशो।

पुरुषकान्तृ (सं•पु•) पुरुषानां कन्ति हे तत् । पुरुष-कर्मकारका, पुरुष धा स्तुभ काम करनेवाला।

पुरस्कार्मन् (सं क्ती ०) पुरसं पुषाजनकां कर्म। १ शुभक्तर्मः जिस कार्यं के अनुष्ठानसे पुरस्स होता है, छसे पुरस्कार्मक इते हैं। (वि०) पुरसंकार्म यस्य। २ पुरस्कार्मकारो, पुरस्स या श्रभ काम करनेवाला।

पुरुषकाल (सं ॰ पु ॰) पुणानिमित्तं कालः कालमेदः । पुरुष्य-जनक काल, ग्रुम समय। सुर्य प्रश्नुतिको राणिवियो वर्ने प्रवेश-निवस्थन को पित्रत नाल होता है, उर्व पुरस्यकाल कहते हैं। ऐसे समयमें खान दान चादि सभ कमें करने होते हैं। संकान्ति प्रस्तिके प्रव्यकालका विषय तत्तव् शब्दमें ट्रेकों।

पुर्ण्यकालता (सं • स्ती •) पुर्ण्यकालस्य भावः, तल्र्र्टाप्। पुर्ण्यकालत्व पुर्ण्यकालका कार्यं वा धर्मः।

पुरुषकी तिन (सं• पु०) पुष्पां पुरुष जनकं को त्तंनं यस्य। १ विष्णु। क्तो॰) पुष्यस्य की तिनं। २ पुरुष कथन। (ति॰) ३ पुष्यजनक की तिन्युता।

पुष्यकोत्ति (सं ॰ पु॰) पुष्या कोत्ति यं स्य । १ पुष्य-श्लोक, जिसके कोत्तानसे पुष्य होता है। २ विष्यु। ३ बुद्रकानामान्तर। (स्तो०) पुष्या कोत्ति:। ४ पुष्य-जनिका कोत्ति।

पुरुष्वज्ञत् ( मं ॰ ति ॰) पुरुषं करोति समेति पुरुष क जिए । (सुकर्मपापमन्त्रपुण्येषु कृतः । पा ३ १२ १०९) ततो तुगागमः । पुरुष्वजन्ती, धार्मिक, जो इसे शा पुरुष कमे करता हो । पुरुष्वजन्ता ( सं ॰ स्त्री॰ ) पुरुष्वजन्मे, श्रूभ काम ।

पुषाचे त ( सं ॰ क्लो ॰ ) पुषास्य चे तं ६ तत्। १ पुषार-भूमि, भार्यावत्ते । २ पुषाजनक स्थान, लडां जानेसे पुषार होता है, तीर्यं। ३ शाकाबुद्धका नामान्तर।

पुणागन्ध (मं • पु॰) पुणाः पवित्रो ऋषास्य गन्धो यस्य । १ चम्मका, चंपा। पुणाः गन्धः। २ पवित्र गन्धः।

पुणागन्धा (सं॰ स्त्रो॰) पुणागन्ध-टाप्। स्त्रणं यू विका, सोनाज होका फूच।

पुणारगन्ति (सं ० ति ०) पुणाः श्वभावष्टः गन्धो लेशोऽस्य इत्समासान्तः । १ श्वभावष्टलेशयुक्तः । २ पवित्र गन्धयुक्तः । पुणारगर्भा (सं ० स्त्रो ०) गङ्गा ।

पुणाग्टह (सं • क्लो •) पुणां पवित्रं ग्टहं। पुणागाला, पवित्र ग्टहः।

पुषात्रजन (सं॰ पु॰) पुषाः विषयः चयाया पावी चासी जनश्रोत । १ राज्य । पुषाः श्रितो जनः । २ सज्जन, धर्मोत्सा । ३ यज ।

पुषाजनेम्बर (सं० पु॰) पुषाजनानां यचानामीम्बरः। अस्त्रेर ।

कुणप्रजित (सं • पु • ) पुषेप्रन जितः पायत्तीकतः । चन्द्र-कोकादि जिनको प्राप्ति पुष्प द्वारा होती है । प्रकारे चीय होने पर चन्द्रलोकादिसे पुन: पृथ्वी पर जनसम्बण करना पड़ता है।

पुषाता (सं • स्त्री •) पुषात्रस्य भावः, तल् -टाप्। पुषात्व, पुषाकायं का भाव।

पुष्पात्रप (सं॰ क्ली॰) पुष्पां पवित्रं द्वापं। म्बेत क्ष्म।

पुगादर्भन (सं ० ति ०) पुगारं श्वभजनकं दर्भनं यस्य।
१ जिसके दर्भन ने पुगार हो, जिसके दर्भनका फल श्वभ या
श्रक्ता हो। २ चाषपची, नीलकगठ। विजया दशमीके दिन इसके दर्भनसे लोग पुगार सानते हैं।

पुषाद्ह ( मं ॰ ति ॰ ) पुषाधुक, पुषादाता ।

पुणानाय (सं०पु॰) वैधार्करणभेद ।

पुणारनामन् (सं० पु॰) १ कुमारानुचरभेद, कार्श्तिकं के श्रुचरका नाम। (ति॰) २ पुणारमाधक नाम।

पुणापुरुष (सं०पु॰) १ सत्त्रो क, साधु व्यक्ति। २ पविश्वचेता व्यक्ति।

पुणप्रप्रताप (सं॰ पु॰) पुणप्रश्लेषे वसवान्।

पुणप्रप्रद (सं ० ति ०) पुणप्र' प्रददातीति दा-क । पुणप्रदान-कारी, पुणप्र देनेवाला ।

पुणाप्रसव (सं १ पु॰) बौद्धों के एक देवताका नाम।

पुणापन (सं पुरु) पुणानि श्वभानि पानानि यस्य।
१ लच्की-आवास वनभद, लच्चाके रहनेका बन।
इसका दूसरानाम लच्चारामभी है। पुणास्य फना
पुणाकन्यं फन्सिति भावः। (क्लो॰)२ धर्मजन्य
फन्, पुणाकमें के शतुष्ठानका फन्।

पुष्पप्रभाजः ( सं ० वि ० ) पुष्पप्रं भजतीति भजावि । पुष्पप्र-रिष्टः, पुष्पप्रकाः ।

पुणाभू (सं ० स्त्री •) पुषा य पुणात्यादिका वा भूभू मिः। प्रायीव सं देश । शास्त्रमं प्रायीव सं देश पुणाभूमि नामसे प्रसिद्ध है।

पुणाभूमि (सं ॰ स्त्रो ॰) पुणास्य पुणातियादिका वा भूमि:। १ प्रायदिश । २ पुत्रसः पुत्रवती स्त्रो ।

पुणामय (सं वि ) पुणास्तरूपे मयट्। शुक्कास्तरूप।
पुणामित विशे के सत्ता देशवें धर्म गुरु वा स्वितर। ये
दाचिणात्यवासी एक चित्रय सन्तान थे। भारतको
पूर्व वर्त्ती देशों में भागण कर ये ३८८ देशमें धरकोकको

सिधार गए।.

षुणायशस् (मं ॰ पु॰) १ बोबों के स्थारहवें धर्म गुरू। ये चोनदेशको जुंपुत् नगरमें धर्म प्रचार कको सध्य सम्रहर स्थे तथा दनका चीनदेशीय नाम फु-न-य~ची था। (वि॰) २ पुणायशोयुक्त।

पुणाराज—भन्त्र इरिक्षत वाका पदीय ग्राव है टोका कार। पुणाराव ( मं॰ पु॰ ) पुणा रावि: पच समानान्त', रावान्तात् पु'स्व'। पुणा रावि, पविवा रजनो, ग्रभ-प्रद रात।

प्रणातीक (सं • पु॰) पुणाप्रायः नोकः । १ पुणादाशा प्राप्त नोक, चन्द्रनोकादि । पुणाकमं के करने से जिस नोकमं गित होतो है, उसे पुणानोक कहते हैं। पुणाः नोकः कर्म भा॰। २ धमं निष्ठ मनुष्य, धार्मिक व्यक्ति। पुणावत् (सं ॰ वि॰) पुणामस्यास्तोति पुणामतुष्य, मस्य व। पुणायुक्त, धमं नान, ये यस्तान, व्यवान् इत्यादि । पुणाकत्, धमं वान्, ये यस्तान्, व्यवान् इत्यादि । पुणावमं न् (सं ॰ पु॰) विदेहराजके पुत्रका नाम । पुणायान् (हिं ॰ वि॰) धमं क्या, पुणा करनेवाना । पुणायक्त (सं ॰ क्लो॰) पुणास्वकं धक्तां। १ ग्राम स्त्रक प्रकुन, ग्रुम चिक्त। वि०) २ ग्रुम साधन । पुणागाना (सं ॰ स्त्रो॰) पुणापामाना गरहं कर्मधा॰। प्राप्ताना । (सं ॰ स्त्रो॰) पुणापामाना गरहं कर्मधा॰। प्राप्ताना । सं ॰ स्त्रो॰ ) पुणापामाना गरहं कर्मधा॰।

पुष्यभील (म॰ वि॰) पुष्यं भो तयतोति भील-भच, वा पुष्यं पितिवं भीलं स्वभाव यस्य। १ नियतपुष्या-नुष्ठायी, पुष्य स्वभाव, भच्छा चालचलन वाला। पुष्यभील (सं॰ स्त्री॰) पुष्यभील-टार्। गायतो। पुष्यभीक (सं॰ पु॰) पुष्यभील-टार्। गायतो। पुष्यभीक (सं॰ पु॰) पुष्यः पुष्यदायकः श्लोकीयभ स्वितं वा यस्य। १ विष्यु । २ वृधिष्ठिर । ३ नज राजा। (वि॰) ४ पुष्य चरित या भाचरणवाला, जिसका सुन्दर चरित या यस हो, जिसका जीवनहत्तान्त पवित भीर शिचादायक हो।

पुच्छरसोका (सं॰ स्ती॰) पुच्छरसोक-स्त्रियां टाव्। १ द्रीपदी। २ सीता।

बुगासम (सं॰ प्रव्य॰) पुष्यं समं यत, तिष्ठद्गु चव्ययी० । तुस्यपुष्य, पुष्यको जैसा ।

षुवासहस ( मं • वलो • ) नीवकण्डताजिकोत्त सहसभेट। नोवकण्ड ताजिकमें ५ • प्रकारके सहस हैं जिनमेंसे Vol. XIII. 154 पुष्प्रसद्धम प्रथम है। इस हा आनयनप्रकार इस तरह है—दिवा भीर गिति टीनों समय सहमका साधन किया जा सकता है। दिनको सहम साधन करनेमें पहले चन्द्र-स्फुट करे, पोछे उसमेंसे रिवस्फुट घटा कर भविश्रष्टाह्वमें सम्बस्फुट जोड़ दे भीर रात्रिकालमें रिवस्फुटमेंसे चन्द्र-स्फुट घटा कर भविश्रष्टमें लग्नस्फुट जोड़नेसे जो फल होता है, उनका नाम पुष्प्रसद्धम है। किन्तु शोध्यराधि भवात् जिसे वियोग किया गया है, उससे ले कर शुद्ध राशि (जिस राधिमेंसे वियोग किया गया है) तक यदि सम्बन्ध करे, तो उक्ष सहममें एक जोड़ना होता है। फिर शोध्य भीर शुहराधिक मध्य यदि सम्बन्ध है, ता एकका योग देना नहीं पड़ेगा।

पुण्यसहम-जन्मकासमें वष्ठ, घष्टम श्रीर हाटग्रस हो कर वर्षप्रवेश कालमें यदि पापग्रहसे दृष्टवा युक्क हो, तो उस वष में धर्म, प्रयो और सुखको हानि होती है। परन्तु सहमाधिपतिकं यस्तगत होने पर भी उत प्रकारका पत्र नहीं होता। जन्मकासमं भववा वर्षे प्रवेशकालमें यदि पुष्रसन्धम बन्नवान् निज खामी वा श्वभवह दारा दृष्ट स्रववा युक्त हो, ता धर्म वृद्धि सार धनागम होता है। इसका विपरीत होनेसे फल भी विप-रांत मिलता है। पुषासहम यदि लम्बन षष्ठ, भष्टम वा इादश्य हो, तो धर्म, भाग्य भीर यशकी हानि होता है। इस समय ग्रमग्रह वा सहमाधिपतिको दृष्टि वा योग रहनेसे वर्ष के शिवभागमें सुख भोर धर्मादि होता है। पुराग्रहम यदि पावयुत्त ग्रुभग्रहसे दृष्ट हो, तो पहले बग्रुम बार पाके ग्रुम बार बदि बग्रुमयुक्त तथा पापट्ट हा ता पहले शुभ भार भोके अगुभ होता है।

जिस वर्ष में पुष्पाध्हम श्रम होगा, उस वर्ष का फल भी श्रम जानना चाहिये। श्रश्म होनेसे फल भी श्रश्म होता है। वर्ष प्रविश्व शोर कोष्ठोसे इस सहमा फलादि को स्थना की जातो है। सहस देखो।

पुक्तसागर ( सं० पु॰ ) पुरकारमूल।

षुगासागर सहामहोपाधाय एक जेन पण्डित। ये जिनहं सस्रितं शिष्य थे। जसलमोराधिपति भीमराजके राजत्वमं १६७५ संवत्को स्होंने जम्ब होपप्रचित्र नामक जैनग्रसको एक टोका भीर द्वालको रचना को। पुषासुन्द्रशिकि एक जैत्यत्रकार। इन्होंने हिमचन्द्र-विरचित धातुपाठका स्वरवर्णानुकाम कामक एक सरस स्वाख्या रची है।

हुक्सहेन (सं॰ पु॰) उज्जधिनीके एक राजा। पुषाम्तकाकर (सं॰ पु॰) पुषतःसकर, आक्रात्वजातिः विचार भीर सादृश्यवादकें रचिताः।

पुषास्थान (सं • कती ०) पुषाप्रनिमित्त स्थान । १ पुषाप्रोत्यादनसाधन स्थानमें द, तीय स्थान, पवित्रस्थान । २
स्नावधि नवस स्थान, जन्मकुष्डलीमें स्वन्से नवां स्थान
किसमें कुछ पड़ीं के डोनिये पुषाप्रवान् या पुषा हीन होनेका
विचार किया जाता है। बहुत संचिपमें इसका ज्योतियोक्त मत लिखा जाता है,—

जन्मकानमें सूर्य के नवस्त्र होनेसे पुषाहीन चौर वह नवम खान यदि सूर्य का उच्च खान हो, तो जातवालक पुषागील होता है। पूर्य चन्द्र नवमस्त्र होनेसे जात-बालक को पुणावान् भीर चन्द्र छीय होनेसे पुणाहीन समस्त्रना चाहिये। जात बालक के नवम खानमें ग्रभग्रह रहनेसे वा श्रभग्रह हारा दृष्ट होनेसे वह पुणागील श्रीर भश्रभग्रह वा श्रथभग्रहकी दृष्टि रहनेमे पुणाहीन होगा। पुषा।दिका विषय खिर करनेमें पहणके बलावलकी विश्रव कृपसे परीका करने होता है। धर्मस्थान देखो।

पुष्पा (सं ॰ स्त्री ॰ ) १ तुलसो । २ पुनपुना नदी ।
पुष्पा सन् (सं ॰ ति ॰ ) पुष्पः घाटमा स्वभावो यस्य ।
पुष्प गोन, जिमको प्रवृत्ति पुष्प को घोर हो । पद्मपुराणके
कियायोगसारमें इस प्रकार लिखा है—पुष्पा लागों के
सभी पन्य छपद्रवर्षित होते हैं घौर उनके गमनकालमें कहीं तो गन्धवं कन्या गान करतो हैं, कहीं घष्परायें
नाचती हैं, कहीं वीषाध्विन सुनाई देती है, कहीं पुष्प हिष्ट होती है और कहीं सुगीतल वायु बहती है। इस
प्रकार नाना प्रकारके सुखभीग करते हुए पुष्पात्मण्य खगें जाते हैं। कोई पुष्पात्मा हाथो, कोई घोड़े घोर कोई रुष पर सवार हो खगें जाते हैं। जाते समय देव जोर गन्धवं गण्य छनकी सुति करते हैं। किसीको तो देवकन्यागण चामर घादि हुनाती हुई ले जाती हैं।
राहमें पुष्पात्मा व्यक्ति भपने इच्छानुसार दृश्य भोजन कर परम सुखये यमपुर जाते हैं। इनके यमपुर

पहुंचने पर यभराज श्रीर यमिकङ्करगण नारायणकी मृत्ति धारण करके मोठी मोठी बातीं से उनका सम्भाषण श्रीर मिलको तरह पूजन करते हैं। पीछे उन्हें अच्छी तरह खिला पिला कर निस्नोक्त वाकासे उन्हें प्रसन्न करते श्रीर दिश्यरथ पर चढ़ा कर नारायणपुर भेज देते हैं। वाका यथा—

'श्राप लोग सभी महात्मा हैं, नरकका स्तीय विल-सुल नहीं सह सकती। सभी अपने अपने पुण्यक्तम के प्रभावसे प्रमापदको प्राप्त करें। संसामि जन्म ले कर जो व्यक्ति पुण्यसञ्चय करते हैं, वे हमारे पिता, भ्याता, बन्धु श्रीर सुद्धद हैं।'

यसने इस प्रकार कहे जाने पर पुणारमागण वियापुर गमन करते हैं। (पदापु॰ कियाथोग बार २२ अ॰ )
पुणाई (हिं॰ स्त्रो॰) पुणाका फल वा प्रभाव।
पुणारनन्दराय — कामक लाविकास नामक यन्यके रचयिता।

पुण्यालङ्क्षत ( मं॰ ति॰ ) पुण्याण अलङ्क्षतः । पुण्या द्वारा अलङ्क्षत, पुण्यारमा, जिनका पुण्या हो एकमात अल-ङ्वारस्वरूप है ।

पुणप्राह (सं कि को ) पुणप्रच तटहस्रोत, ततोऽच्समा-मान्तः (उत्तमैकाभ्याक्च । पा प्राप्ताटः ) द्वति न ऋज्ञाः देगः । पुणप्र दिन, सङ्गलका दिन ।

किसी पूजादि शुभ्व कार्य के श्रनुष्ठानमें जब स्वस्ति वाचन करना होता है, तब पहले ही 'पुण्याहवाचन' विधिय है। स्वस्तिवाचन देखो।

पुणप्राह्मवाचन (सं • क्ली •) पुणप्राह्मस्य वाचनं क्तत्।
पुणप्राह्म गन्दका वाचन, देवादिकम में सङ्गलके लिये
'पुणप्राह्म इस शन्दका तीन बार कथन। जिस दिन देव
प्राद्मिक्मों का भनुष्ठान करना होता है, एस दिन पहले
पुणप्राह्म प्रयोत् प्राज्ञ गुभदिन है, इस प्रकार तीन बार
कहना होता है। ब्राह्मणको घोड़ारके साथ भीर चित्रिय
तथा वे स्थादिको निरोह्मार पुणप्राह्मवाचन करना
चाहिये।

पुणग्रोदका (सं • स्त्रो०) पुणग्रं पुणग्रजनकं स्नानदानाः दावदकं यस्याः। नदीभेद, एक नदोका नाम। पुणग्रोदय (सं० पु०) पुणग्रानासुदयः। पुणग्रकम् का उदय।

पुँत् ( मं ॰ क्लो॰) प्रन्वाइलकात् छूति पृषोदरादित्वात् साधः। १ नरकाभेद। पुत्रोत्यत्ति इ। रा इस नरकासे मानवगण निष्कृति साम करते हैं। (ति॰) २ कुत्सित, खराव।

पुतरिया ( हिं ॰ स्त्री॰ ) पुतली देखी । पुतरी ( हिं ॰ स्त्री॰ ) पुतली देखी ।

पुतना ( द्वि' • पु॰ ) लकड़ो, भिट्टी, घातु, कपड़े आदिका बना हुमा पुरुषका श्वाकार या मृत्ति , विशेषतः वह मृत्ति जो विनोद या क्रीड़ाके निये ही।

प्रति (हिं॰ स्ती॰) १ लकड़ी, मिट, धातु, कपड़े मादिको बनो हुई स्तोको माक्ति या मूर्त्ति, गुड़िया। २ घाँखका काला भाग। इसके बोचगे एक हिंद होता है जिससे हो कर प्रकाशकी किरणें भीतर जातो हैं भोर पदार्थी का प्रतिविक्ष उपस्थित करतो हैं। दूसरिको भाँख पर दृष्टि गड़ा कर देखनेवालेको इस काले मण्डलको बोचको तिलमें भपना प्रतिविक्ष पुतलीको भाकार का दिखाई पड़ता है, इसी यह नाम पढ़ा है। १ घोड़ेको टापका वह मांच जो मेटककी तरह निकला होता है। १ कपड़ा बुननिकी कल या मणीन। ५ किसो स्त्रोको सुकुमारता भीर सुन्दरता सुचित करनेको लिये क्य वह , जै से, वह स्त्री क्या है, पुतली है।

पुताई (डिं॰ स्त्रो॰) १ किसी गीलो वसुको तक चढ़ाने-का कामः पोतनेको कियाया भाव। २ दोवार घाटि पर मिट्टी गोबर चूना घाटि पोतनेका काम। ३ पोतने-की मजदूरी।

पुतारा (डिं॰ पु॰) १ किसी वस्तुके उत्तपर पानीसे तर कपड़ा करनेकी क्रिया, भीगे कपड़ों से पोक्रनेका काम। २ पोतनेका तर कपड़ा।

षुतुर दाचिषात्ममें मनवार जिलेके कालिकट तासुका। न्तर्गत एक नगर। यह कालिकटमें ६। कीसकी दूरी पर प्रविद्यात है। यहांके मन्द्रिमें प्राचीन तामिल पचर में लिखी हुई एक ग्रिलालिप है।

पुत्त-एक राजपूतः सामन्तः। सोलहवषं की घवस्यामं इन्होंने चित्तोर-रचाका भार ब्रहण किया था। इसी समय इनका विवाह इसा, नवपरिणीता प्रियतमा वधूको कोड़ कर वे को रणकेत्रमं स्तरपट्टे, इस पर सनकी वीरमाता सर नहै,

कि सायट कहीं उनके द्वटयमें क्रेश श्रीर चाख्य खान न से ते। इस भाग्रङ्गासे वे बालिका वधुमाताको रचमा जमें सिक्ति कर समरप्राङ्गणमें उपिखित हो गई। भाज्यमण-कारियों के करास कवसी राजपूतानिको प्रधान राजधानी चित्तोर नगरीका रचा-भार एक मात्र बासक पुत्र, राज-माता श्रीर कुमारी राजपूत बालिकाके उसाह पर सींपा गया। निर्भीक राजपूत योड्गण दोनी रमिययोंको भ्रमीम वीरतामें उसाहित हो जातीय गौरवरचाके लिथे प्राचपणमें कोशिश करने स्त्रों जातीय गौरवरचाके लिथे प्राचपणमें कोशिश करने स्त्रों भाजित अख्यमें जीवन दान करते देखा था। भन्तमें सोल्ड वर्ष के बासक पुत्र माता भीर स्त्रोंको निहत देख दिम्बिदिग जान श्रूच उन्मत्रको तरह रचसमुद्रमें कूद पड़े। इस बुहमें पुत्रने भाक्तीवन दान करके इस लोकको ज्वालामें निष्क्रति साम की थी।

पुत्तस्य (सं• पु॰) पुत्त-मतौ भावे घञ्, पुत्त गमनं स्वाति श्रम्यस्मादिति सा-कः। प्रतादि निर्मित्त प्रतिमूर्तिः, पुतसा।

पुत्तलक (सं• पु॰) पुत्तल संज्ञायां कन्। पुत्तल प्रव्हार्य, पुतला।

पुत्ति बिका (सं • स्त्री • ) पुत्ति बी एव स्वार्थे कन्, टाप, तती ईकारस्य ऋस्वः। द्वाच, काष्ठ, सृत्तिका, प्रस्तर धातु वा रह्नादि निर्मित प्रतिमूत्ति, सक्को, मिटो, धातु, कपक्रे घादिको बनो हुई मूत्ति, गुड़िया।

पुत्तको (सं॰ स्त्रो॰) पुत्तक ङोष । सदाहिनिर्मित प्रतिमृत्ति ।

पुत्तकोपूजक (सं॰ पु॰) पुत्तकोनां पूजकः । वह जी पुतकोको पूजा करते हैं। जो देवप्रतिमाका पूजन करते हैं, उन्हें विधर्मी कोग पुत्तकोपूजक कहते हैं।

पुत्तकीपूजा ( सं • स्त्री ॰ ) पुत्तकोनां पूजा। पुतकोकी पूजा।

पुत्तिका (सं • स्त्रो • ) पुत्तं इतस्ततो भ्रमंणमस्यस्या इति पुत्तठन्, ततष्टाप । १ मधुमचिकाविश्रेष, एज प्रकारकी मधुमक्को इसका पर्याय पतक्किका है। २ पिपोसिकामेद, होसक । प्रत्विका जिस प्रकार भोरे धीर वल्मीक प्रस्तुत करती है, मानवगण की परलोकके लिये उसी प्रकार धीर धीर धर्मसञ्चय करना चाहिये।
पुन्तु र-१ मन्द्राजप्रदेशक दिन्नणकणाड़ा जिलान्तर्ग त उप्पिनाइदी तालुकका प्रधान नगर और सदर। यह अचार
१२' ४६ उर और देशार ७५' १२ पूर्व मध्य अवस्थित
है। पश्चि क्रूग राज्यको सीमान्त रचाके लिये इसको
सैन्यसमाव प्रसानमें शिनती होतो थी। १८३७ ईर्में
यहां घोर राष्ट्रविम्नव हुमा था। उन्ते जित विद्रोही दलके
प्रसाचार भीर नररहासे नगरने धीर धीर वीमस्सखरूप
धारण कर लिया था। इसको बाद १८५८ ईर्में मंगरेज राजने यहां सेना रखनेका मुख्या बनाया है। यहांके प्राचीन मन्द्रिमें एक महत्यष्ट ग्रिलालिप खोदित है।
जनसंख्या चार हजारको करीब है।

र मालवार जिलेको को दृशम तालुकको अन्तरात एक ग्राम। यहां पर्वतको अपर गुहा देखनेमें पाता है।

३ उन्न जिलेक पासघाट तालुकका एक नगर।
यह पालघाटने १ कोस उत्तर रेलवे-स्टेशनके समोप
स्वस्थित है। यहांके प्राचीन विखनाध-मन्दिरके पूर्व
प्रकारमें एक शिलालिपि है।

8 मन्द्राजप्रदेशको मदुरा जिलान्तर्गत तिरमङ्गलम् सास्त्रकाका प्रधान नगर।

पुत्र (सं पु॰) १ लग्नसे पश्चम स्थान । पुनाति पित्राः दीनिति पू॰ता, धातोच्च स्वत्वद्य । (पुनो हस्वश्च । उण धारे ६४) स्वजन्यपुरुष, वेटा, खड़का । पर्याय नितन्य, सूनू, भाक्सज, दायाद, सुत, तनुज, कुलाधारक, नन्दन, भाक्सजन्मन, दितीय, पस्ति, स्वज, अपत्य ।

'पुत्र' शब्दकी उत्पत्ति के लिये यह कल्पना की गई है, कि जो पुत्राम नस्कारी छडार करे, उसकी संज्ञा पुत्र है।

स्वयं ब्रह्माने वाहा है। कि सुत पिताको पुत्राम नरकः से ब्राक करता है। इसीसे पुत्र नाम पड़ा है।

मनुसं हितामें लिखा है-

पुत्रके उत्पन्न होनी खर्गादि लोकोंकी प्राप्ति होती है, पुत्रके पुत्र पर्धात् पीत उत्पन्न होनीचे सदाके लिये ह्या लोकमें बास होता है। पोक्के यदि प्रपीत उत्पन्न हो, तो चादित्य लोककी प्राप्ति होती है। सत्तने बारह प्रकारने पुत्र कहे हैं, यथा — भौरें \_\_, चे तज, दत्तक, क्रांत्रम, गूढ़ोत्पन, चपविष, कानोन, सहोड़, क्रोत, पौनभें व, स्वयंदत्त भीर भौद्र।

इनमें विवाहिता स्त्री सवर्णा स्त्रीके गभ से जो प्रत **उत्यव होता है, उसे भौरसपुत खहते हैं। भौरस हो** सबसे ये ध्ठ श्रीर मुख्य पुत्र है। पुत्र होन श्रवस्थामें स्त्र, नपुंसक प्रथवा प्रसव विरोधी व्याधियुता व्यक्तिकी मार्या स्वधम कं अनुसार गुरुजन द्वारा नियुक्त हो कर जो पुत उत्पन्न करतो है, वह पुत्र चित्रज है। गोद लिया हुआ प्रव दत्तन कहलाता है। किसी प्रवगुणींसे युत्र व्यक्तिको यदि कोई अपने पुत्रके स्थान पर नियत करे तो वड क्षतिम प्रत होगा! जिसको स्त्रोको किसी स्वजातीय या घरके पुरुष में हो पुत इत्वन हो, पर यह निश्चित न हो, कि किससे, तो वह इसका गुढ़ोत्पन्न पुत्र कहा जायगा। जिसे माता पिता दोनोंने या एकने त्याग दिया हो भार तोसरेने ग्रहण किया हो वह एस ग्रहण करनेवालेका अप-विष पुत्र होगा। जिस कन्याने भपने वापके घर कुमोरी चवस्थाम हो गुप्त संयोगसे पुत्र उत्पन्न किया हो, उस कन्याका वह पुत्र उसके विवाधित पतिका कानीन पुत कहा जायगा। पहलेसे गभ<sup>9</sup>वती कन्याका जिस पुरुषकी साथ विवाह होगा, गर्भ जात पुत्र उस पुरुषका सहीद पुत होगा। माता पिताको सृख्य दे कर जिसे मोल ले वह क्रोत पुत्र कड़जाता है। जो स्त्रो पति द्वारा त्यागो अथवा विधवा या स्वेच्छाचारिणी हो कर पर पुरुषसंयोग द्वारा पुत्र उत्पन्न करतो है, उसे पौनभ व पुत्र कहते हैं। मार्खावळविहोन अथवा माता विताका त्यागा हुन्ना यदि किसोसे स्वयं जा कर कई कि, "मैं भावका पुत हुआ" तो वह स्वयंदत्त पुत्र कहलाता है। विवाहिता ग्रूड़ा भीर बाह्मणके संयोगसे जो प्रत उत्पन होता है, उसे पारम्य वा भीद्र पुत्र कहते हैं।

ये जो बारह प्रकारने पुत्र नहीं गये, उनमेंसे कीरंस; क्रिज, दत्तन, क्रिलम, गूढ़ोरंपक और अपिवह अर्थात् परित्यत्त ये सब दायाद और बान्धव हैं। प्रेष कानीन, सहोढ़, क्रोत, पीनमंब, खर्यंदत्त और पीट्र ये सब पै तक धनने प्रिकारी नहीं हो सकते। ये नेवल बान्धव प्रयात् वाद्यादिन प्रिकारी मात्र हैं।

उक्त बारइ प्रकार हे पुर्विमिन श्रीरस पुत्र हो सर्वापिता । श्रोष्ठ है। सन्ने अहा है,—

मनुष्य जिम प्रकार वेड़े के दिशा समुद्र पार करने में मन्द्र फल पाते हैं अर्थात् ड व जाते हैं, उसी प्रकार चे बजादि निन्दित पुष्ठ द्वारा पापसे उत्तीर्य डोनेमें मन्द्र फल प्रष्ठ होता है अर्थात् चोर पापमें निष्ठ होना पडता है।

चे वजादि जिन ग्यार ह पुर्वो का इसी खिला गया है, गाम्त कारोंने उन्हें श्रीहम पुर्वक प्रतिनिधि व लाया है; अर्थात् याहतपँ णादिका जिसने लीप न हो, इसो लिये पण्डितोंने च वजादि ग्यार ह पुर्वोको विधि प्रदान की है।

भौरस-पुत्र प्रसङ्कां चे त्रजादि यन्य वीर्योत्पन्न जो सब पुत्र कहें गये हैं, यदि कोई रटहेता भौरस पुत्र के रहते वे सब पुत्र यहणाँ करें, तो रे रटहोता के पुत्र न हो कर उत्पादक के हो पुत्र होंगे। एक पितासी हैं उत्पन्न सहोदरीं के मध्य यदि एक पुत्र वान् हो, तो हम आतुष्पुत्र हारा सभो पुत्र वान् होंगे भर्षात् आतुष्पुत्र के रहते भन्य पुत्र प्रतिकिधि करना, कत्ते व्य नहों , है, क्यों कि आतुष्पुत्र हो उनका पिण्डपद भोर भंगहर है।

इसी प्रकार स्त्रियोमें भी यदि एक पत्नो पुत्रवती हो तो उम पुत्र द्वारा वे सभी पुत्रवती होंगो प्रशीत् सपत्नी पुत्र रहते स्त्रियोंको श्रीर कोई दक्तकादि पुत्र रखना उचित नहीं।

पद्मपुरायके प्रकृति खंडमें श्रीर भी। चार प्रकारके प्रत्रोंका उन्नेख देखनेमें भाता है, यशा—ऋगसम्बन्धी पुत्र, न्यासस्वन्धी पुत्र, न्यासस्वन्धी पुत्र, न्यासस्वन्धी पुत्र, न्यासस्वन्धी

ग्यामसम्बन्धो पुत्र। —यदि कोई ग्यांता पूर्व वा इस जन्ममें किसी के निकट कोई वस्तु ग्याम (याता) रखे भीर जिसके निकट न्यास रखा जाय, वह यदि ग्यास-खामी को ठग कर गिक्छित वस्तु स्वयं से ले, तो न्याम-स्वामी परजन्ममें ससके यहां पुत्रक्यमें जन्म सेता है भीर क्पगुणसम्मन हो कर भितापूर्व का मितिदिन पियवाकासे पिताको प्रसन्त रखता है। जिता भी पुत्रके पुत्रोचित व्यवहार भीर समधिक स्नेडममतासे पुत्र-ग्रातप्राण हो सर्वदा भानन्द-सागरमें गोता खारी हैं।

Vol. XIII. 155

इस प्रकार क्रमशः पुत्रक्षणे न्यासस्त्रामो जब देखता है, कि उसके प्रति पिताका गहरा प्रेम हो गया और उसके भरण-गेषणमे ग च्छत धनका उपभोग भी कर सुका, तब वह प्रकानमें प्रपना देहत्याग कर देता है। इस प्रकार ग्यासापहरणमें जैशा दुः छ उसे हुपा छा, पिटक्षी ग्यासापहरणमें जैशा दुः छ उसे हुपा छा, पिटक्षी ग्यासापहरकको से सा हा कष्ट दे कर वह चला जाता है। पिता पुत्रकी स्था देख जब हा पुत्र कह कर गते हैं, तब वह कीन किमना पुत्र हैं यह कह कर हास्य करता है शीर कहता है, पहले तुमने नेरा न्यासापहरण कर सुक्ते जेसा कष्ट दिया है, उसके प्रतिफलमें याज्यों तुम्ह वै सा ही दुः ख और पियाचत्य प्रदान कर प्रपत्ने घर जाता ह — मैं किसीका प्रतिक हो।

ऋषसम्बन्धी पुत्र । —यदि कोई मनुष्य किमोसे ऋष नो कर मर जाय, तो ऋणदाता उनके यहां पुत्र, भाई श्रयवा पिछक्पमें जन्म खेता है। वह बाहर्स तो उसका मित्र, पर भोतरसे शब् बना रहता है। पुबद्धी श्रायदाता सवंदा क्रारता और निष्ठ्रताका श्रायय सेता है, किसीका भी गुण नहीं समभता। वह माता, पिता मादि स्वजनोंक प्रति निरन्तर निष्ठ्र वाकाका प्रयोग किया करता है, प्रतिदिन मिष्टभाजन और नाना प्रकार-को विसारितामें लगा रहता है। वह प्रव सब समय द्य तादि निन्दित कार्यों में चासता हो कर घरसे द्रव्यादि तुरा से जाता है। इस पर माता विता यदि पुत्रको निधंध करें, तो वह उनको एक भो नहीं सुनता, उल्टे मात पिताको ही दुर्वाका कहता है। यहां तक कि कोड चाबुक पादिकी मार भो दे कर उन्हें जर्जरित कर डानता है। ऋणसम्बन्धी पुत्र दिनों दिन माता-पिताको तरह तरहके कष्ट देता है और कहा करता है, कि इस ग्टब्चे वादिमं जी कुछ यस्त है, वह मेरी है, तुम लोगीं का इसमें कोई श्रधिकार नहीं है। साता-पिता पुत्रके ऐसे व्यवहार पर हमेगा दु:खरे समय वितात हैं। माता पिताके सरने पर भी वह पुत्र हुणा श्रीर स्तेइग्रन्थ हो कर उनकी पारलीकिक श्राहादि कि सी भी कार्यका प्रमुखान नहीं करता।

रिपुपुत ।--रिपुपुत बचपनमें की रिपु की तरह व्यव-

हार करता है, क्रीड़ा करते करते भी मातापिताको मार कर हँ मता हुआ भाग जाता है और फिर कुछ देरके बाद उनके पाम लीट आता है। रिष्ठपुत्र कभी भी भान्त-प्रकृतिका नहीं होता, हमेशा क्रीधो हो कर वेर कमें किया करता है। इस प्रकार पूर्व वेरिताका स्मरण कर बड़ पिता और साताको मार कर चला जाता है।

प्रयप्ततः — प्रयप्तत जातमात ही बाल्यकाल में लाल न श्रीर को इन हारा माता विताका प्रीतिभाजन होता है, पीके वयः प्राप्त हो कर भिता, श्रुश्चू वा, स्नेह श्रीर प्रिय स्नावण श्रादि हारा उन्हें प्रश्न रखनेकी को शिश्र करता है। श्रनन्तर माता विताको स्टायु होने पर भी वह स्नेह वश्रतः रोता है श्रीर भितापूर्व क दुः खित चित्त से उनके श्राद्ध श्रीर विश्वहरान श्रादि श्री खेटे हिक कर्म विश्ववहर्ण करता है।

इन चार पुर्विति यलावा उदासीन पुत्र नामक एक भीर भी पुत्रका उसे ख देखनें माता है। यह पुत्र रात दिन उदासीन भावमें रहता है, किसीसे कोई वस्तु नहीं मांगता और न किसीको कुछ देता ही है। इसके किसी विषयमें क्रोध अथवा परितुष्टि नहीं है। उदासीन पुत्र एक खानका त्यागकर किसी दूसरे खानमें चला भो नहां जाता, सभी विषयों में उदासीनता प्रकट करता है।

पुत्र जिस प्रकार ऋणसम्बन्धी होता है, उसी प्रकार भार्यी, पितामाता, बन्धुवगे, स्वयगण एवं तुरग, गज, महिषी और दासो ये सब मो ऋणमस्बन्धो हो कर रहते हैं भर्यात् ऋणग्रहण कर मर जाते हैं। ऋणदाता जिस प्रकार परजन्ममें ऋणग्रहोताके पुत्रक्वमें रहता है, भार्यी, पितामाता श्राटि मो उसी प्रकार जन्म बेती है।

"4था पुतास्तथा भार्या पितामाताथ वान्धवाः ।

मृत्य थान्ये समाख्याताः पश्वस्तुरगास्तथा ।

गजा महिष्यो दास्यथ ऋणसम्बन्धिनस्त्वमी ॥"

( पद्मपुराण भूमिख॰ १२ अ॰ )

भूमिखण्डमें दूमरी जगह सुपुतने लचणके सम्बन्धमें भगवान विशिष्ठने कहा है,—जो पुत्र चानी, बुद्धिमान, तक्को और वाग्मी होगा, जिसकी आव्या पुण्यकार और सत्यधम में आसता रहेगी, जो पुत्र सभी कार्यों में धौर्यावलम्भी, विदाध्ययनमें तत्पर, इसभी शास्त्रीका वता, देवता और ब्राह्मणका पूजक, दाता, त्यागी, प्रियभाषी, सतत विशाध्यानपरायण और सर्वदा भान्त, दान्त, सृहृद्, मातापिताका श्रुष्य पाकारी, स्वजनवस्तान, कुनि तारक और कुलका परिपोधक होगा, वही पुत्र सुप्रव और सर्वजनका सुखदाता है।

शास्त्र सुपुत्रको भो जङ्गमतीय बतताया है। पुत-तोर्थ सभी तीर्ग में स्वेष्ठ तीर्य है। सत्पुत्रक्य परम तोर्थ पा कर पूर्व पुरुषण्य मुक्तिकाभ करते हैं शोर पिता भो पिल्लास्य से मुक्त होते हैं। कहते हैं, कि पुराक्त लमें विण राजा वैष्य हो थे श्रीर कोई धर्म नहीं मानते थे; तो भी रे प्रयुक्त परमप्तित्र पुत्रतीर्थ हारा पूत हो कर परमपद्में प्रलोन हो गये थे।

पुतके वैषाव होने पर पूव, पुरुषगण त्नाण पाते हैं। केवल इतना ही नहीं, उसके अधन्तन वंशधर भी श्रति पवित्र हो कर उद्वार पाते हैं।

> 'वैष्मदो यदि पुत्रः स्तात् स तास्यति पूर्वजान् । पितृन्वस्तना वंशास्तारयश्यतिपावनाः ॥" ( पद्मपु भूमिसाण्ड )

सुप्रको जन्म लेने पर सनुष्य जिस प्रकार सभी विषयीं में सुख पाते हैं, कुपुका जन्म लेने पर उसी प्रकार वे पद पदमें दु:ख भोगते हैं कुपुक द्वारा म तापिता प्रपनी जोवह्गामें हो तरह ता इकं कष्ट पाते हैं, पोक्टे परकाल-में भी उन्हें नरकको प्राप्ति होती है। कुपुका जन्म लेने पर पूज पुरुषणण मित हु खितभावमें बारम्बार घोर नरकमें पतित होते हैं। जिम प्रकार कोई सूड श्रक्ति मन्द्रीचे हा हारा नदी पार होते समय जन्में हूब जाता है, उसी प्रकार पिता भी कुपुक हारा नरकसे काण तो क्या पावेंगे, यन्धतम ह नामक घोर नरकमें निमग्न होते हैं। पुक्रक जन्म लेते हो पिताम हगण सन्दिग्ध हो यह सोचते हैं, कि 'यह पुक्र क्या कुपुक हो कर हम लोगोंको नरकमें गिरावेगा ध्रथवा वेषाव हो कर खर्म पहुंचा-वेगा।"

ब्रह्मवे वत्त पुराणके प्रकृतिखग्डमें सात प्रकारके पुती-का उन्नेख है। यथा—वरज, बीर्यंज, चित्रज, पालक, विद्याग्रहीता, मन्स्रग्रहीता भीर कन्याग्रहीता। ं'वरजो बौर्यज्ञेव क्षेत्रजः पा**डक्**तंत्रा । विद्यामन्त्रमुतानाञ्च प्रद्वीता सप्तमः मृतः ॥"

( প্রক্রবভাত ৭६ ৪০ )

पुत्रका मुख देखनेमें मातापिताको पुष्य होता है।
ब्रह्मवैवर्त्त पुरावके गवपतिखख्डमें निखा है—

पाव तीने पुत्रप्रवक्त बाद महादेवसे कहा था. 'हैं
प्राणे खर! तुम कल कलामें जिसकी कामना करते हो,
भाज घर भा कर तपस्थाके फलस्करूप एस प्रत्यत्र पुत्रसुखके द्र्यान कर जाभी। पुत्र पिताको पुत्राम नरक भौर
इस सं शारसे परिताल करता है। सब तीर्थी में स्नान,
दिख्णापूर्व का यज्ञसम्मादन, विधिमत दान, पृथिवीप्रदिख्ण, सर्व-विध तपस्था, भनशनत्रत, देवताकी सेवा
भौर ब्राह्मणोजन से सब कार्य करनेसे जो पुण्य होता
है, सत्पुत्रप्राप्तिसे एससे भो अधिक पुण्य पास होता है।

धनधान्य।दि सभो वस्तु पुत्रहेतुक हुआ करती है।
पुत्र जिसका उपभोग नहीं करता, वह निष्फल है।
एक वापी सौ कूपसे अधिक है, एक सरोवर सौ वाणिके
समान है भीर सौ सरोवरसे एक यज्ञ अधिक है। किन्तु
एकमात्र सत्पुत्र सौ यज्ञींसे भी अधिक है। अपने
प्राथसे भी बढ़ कर सत्पुत्र सुख प्रदान करता है। पितामाताक सम्बन्धमें सरपुत्र भिक्न और कोई श्रेष्ठ वान्धव
न कभी हुआ है भीर न होगा।

मातापिता सरपुत्रसे पराजित हो कर भी परम धानन्दित होते हैं।

''नन्दः सपुलको क्रष्टं सभागं साञ्चलोचनं । भानन्दयुक्ता मनुजा यदि पुत्रैः पराजिताः ॥'' ( ब्रह्मचै = श्रीकृष्णवन्मखः = २१ अ = )

एक पुत्रके विद्यमान रहने पर भी शनेक पुत्रों को कामना करना छचित है। क्यों कि शनेक पुत्र रहनेंचे छनमेंचे यदि एक भी पुत्र सुप्रत निकक्ते, तो वह गया-चित्रगमन प्रश्रेति सत्क्रिया द्वारा अपने पितरों का छन्छ। र कर सकता है।

> "एष्टरमा बहुबः पुत्रा यद्ययेकी गर्या क्रजेत् । यजेद् वा असमेधेन नीठं वा ह्यसुत्स्यजेत् ॥" ( मस्यपु० १२ अ० )

गुंब होनं चनेक पुत्र न हो कर यदि गुंबशाली एक ही पुत्र हो, तो उसोसे झुंब भूषित होता है। "एकेनापि सुन्नसेण पुश्चितेन सुगिन्धना । वनं सुवासितं सर्वे सुपुत्रेय कुठं वथा ॥ एकोहि गुणवान पुत्रो निर्मुणेन शतेन किम् । चन्द्रो हन्ति तमस्यिको न च उपोतिः सहस्रगः ॥" (गहडपु० ११४-१५ अ०)

पांच वर्षे तक पुत्रका नानन-पानन करे, दश वर्षे तक ताड़ना करे, पीके सोलड वर्षे की उसर्म पुत्रके साथ सित्र-सा श्राचरक करना उचित है।

पुत्र जन्म ले कर यदि कामग्रः महुगुष्पम्मान की भीर परिभित्तकाल तक जीवित रहे, तो वही पितामाताका मानन्द्रपदायक होता है। भन्यया पुत्र भत्न की तरह सभी विषयों में छन्हें दुःख पहुंचाता है।

> ''ठाळयेत् पञ्चवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत् । प्राप्ते तु घोडशे वर्षे पुत्रं मिलंबदावरेत् ॥ जायमानो हरेहारान् वर्दमानो इरेद्धनम् । मियमाणो हरेत् प्राणान् नास्ति पुत्रसमोरेपुः ॥''

( गरहपु० ११४-१५ अ॰ )

मार्क यह यह राज में साधार जतः उत्तमः मध्यम और अधम इन तीन प्रकार के पुत्रों का उन्ने ख है। इनमें से जो पुत्र पूर्वीपार्जित पैता का का यार्थ भार यशको अञ्चर्ध भावसे रच्चा कर सकता है, उसे मध्यम ; जो अपनी शक्ति गिताको उपार्जित धनको हिइ कर सकता है, उसे उत्तम भीर जो पुत्र पैताक धन, वार्थ भार यशको धीर धीर नष्ट कर डालता है, उसे अधम कहते हैं।

"यहुपालं यशः पित्रा धनं वीर्थमथापि वा । तत्र हापयते यस्तु स नरी मध्यमः स्मृतः ॥ तद्वीर्याभ्यभिकं यस्तु पुनरम्यत् स्वशक्तितः । निष्पादयति तं प्राह्मा वदन्ति नरमुक्तमं ॥ यः पित्रा समुपालानि धननीर्थयशसि च । न्यूनतां नयति प्राह्मास्तमाहुः पुष्पाधमम् ॥"

( मार्कण्डेयपु ०)

मस्यपुराषमें लिखा है, कि पुत अनेक रहने पर भी कनिष्ठपुत यदि पिता माताका पाचाकारी हो, तो वही पुत पैताक राज्यका प्रधिकारी हो सकता है।

३ सहसमेद ! पुत्रसहम देशो ।

पुत्रका (सं ० पु॰) पुत्र स्वार्थं सं ज्ञ्ञयासनुकस्पायां वा कन्। १ पुत्र, वेटा। २ शरम, टिड्डो। ३ शैल विशेष । ४ पतङ्ग, फिल्ङा। ५ अनुकस्पान्तित व्यक्ति। ६ दमनक-कृत्व, दोनेका पौधा। ७ सृषिकसेद, एक प्रकारका चूडा। इनके काटनेसे शरोर अवसन्न भोर पांडुवर्णं हो जाता है तथा भङ्गमं सूषिकसावकसद्य यन्यि पड़ जाहो है। इसमें शिरोष भीर इङ्गुदिकी छालका मधुके साथ वृष देना चाहिये।

पुत्रकन्दा (मं॰ फ्लो॰) पुत्रपदो कन्दोऽस्थाः। लच्चणाः कन्द। इसके सेवनसे गमंदोष दूर होते हैं, इसोसे इसका नाम पुत्रकन्दा पड़ा है।

पुत्रकर्मन् (संश्क्षीः) पुत्रायं कर्मः, पुत्रस्य कर्मवा। १पुत्रके निमिक्त कर्मः। २ पुत्रका कार्यः।

पुत्रका (सं क्ली ) पुत्र स्वार्थं संज्ञायां वा वन्, तत-ष्टाप्। (न यास्यो । पा ०। ३। ४५) इत्यस्य 'सूतका-पुत्रिका बन्दारकानां विति वक्तव्यं' इति वाक्तिं वोक्ताः कीन्, इवर्णस्य पचिऽकारः। पुत्रिका, बेटो। पुत्रिका देखो। पुत्रकाम (सं विष्) पुत्रं कामयते काम ज्ञच्। पुत्रा-भिलाषी।

पुत्रकामे ष्टि (मं • स्त्री •) एक यज्ञ जो पुत्रको इच्छासे किया जाता है।

पुत्रकाम्या (सं० स्ती०) श्रात्मनः पुत्रमिच्छति पुत्र-काम्यच्, भावे टाप्। श्रपनी पुत्रेच्छा।

पुत्रकार्यं (मं॰ क्की॰) पुत्रस्य कार्यं। पुत्रका वर्मः। पुत्रकारक (सं॰ त्रि॰) किसे पुत्र बनाया गया हो, दत्तक-पुत्र।

पुत्रकात्य (म' क्ली ) पुत्रस्य क्रत्यं। पुत्रका कार्यं, पुत्रत्व।

पुत्रक्षय (सं श्रिश्) क्ष-भावे यक्, पुत्राणां क्षयाः। पुत्रोत्पादक।

पुत्रक्षो (संश्रुतिश) पुतं हिन्त हन टक्-डोष । १ योनिरोगिविष्येष, योनिका एक रोगर्क जिनके कारण गर्भ नहीं ठहरता। योनिरोग्र देखो। २ पुत्रचातिनो स्त्री। पुत्रजम्बी (संश्रुतिश) पुत्रोजम्बी यया ततो खीष् । पुत्र-भचण कत्तीं स्त्री, वह स्त्री जो अपने पुत्रका विनाध करतो हो।

पुतजननी ( सं॰ स्त्री ) पुत्रदातीलता । पुत्रजात ( सं॰ ति॰ ' जातः पुत्रो यस्य, त्राहिताग्न्य।दि॰ त्वःत् पुत्रग्रव्दस्य पूर्वेनिषातः । ( पा २।२।३७ ) जात-पुत्र, जिसके पुत्र हुया हो ।

पुलजीव (सं पु॰) पुलंगमें जीवयतीत जीवि अण्।

हचिवियेष। भिन्न भिन्न देशमें यह भिन्न भिन्न नामसे
प्रसिद्ध है, यया,—हिन्दी -पितौंजिया, महाराष्ट्र—
जीवनपुन्, बम्बई—जीवनपुनर, मलयानम—पोङ्गीक् लम्, पञ्जाबी—पुतजन, तामिल—जरूपने, तेलगू— कुदुरुजीवी, यारला, पुलजीवी धौर महापुलजीवी तथा श्रङ्गरेजी—Wild olive (Nageia putranjiva or P Roxburghii)

संस्तृत पर्याय-श्लीपदापङ, पुत्र जीव, कुमार जीव, पुत्र जीवक, प्रवित्र, गर्भ द, सुतजीवक।

यह सुन्दर बड़ा वृच्च हिमालयमे ले वर सिंहल तक होता है। यह बहुत कुछ दक्षुदोमें मिलता जुलता है। कहीं दम की खितो होतो है भौर कहीं यह अपि आप उगता है। इसकी ल हुई। कहीं और मजबूत होतो है। इसके एक घनपुरका वजन २४ मेर होता है। यह चैत वै शाखमें पूलता है और पूसमें इसके पत्त पकते हैं। फल भो दक्षुदोने फलींक ऐसे ह'ते हैं। बोज सुख कर रहाचको तरहके हो जाते हैं, इसमें बहुतरे साध स्सको माला पहनते हैं। बालक-शिलका जिससे पोड़ा पस्त न हो, इस भयसे मात। पिता अपनी प्रामी सन्तान के गलें उत्त माला पहना देते हैं

इसके वीजोंसे तेल भी निवलता है जो जलानिके काममें त्राता है। पञ्जाबमें कहीं कहीं इसके बोज, इशल सौर पत्ते श्रीषधमें व्यवस्थत होते हैं।

वैद्यक्तके मतसे इसका गुण-हिम, बलकारका, श्लेषाविष्ठक, गभे जीवप्रद, चच्चका हित कर, पित्तनामका, दाइ श्रोर खणानायक तथा गुक्, वात, मल श्रीर मूबै-कारक, खादु, पटु श्रीर कटु होता है।

पुत्रज्ञीवक (सं पु॰) पुत्रं गर्भः जीवयतीति जीवि-खल्, दितीयायाः भलुका। १ पुत्रजोवद्यचा (ति॰) २ पुत्रका जीवका पुंत्रता (म'० स्त्रो०) पुंतस्य भावः, पुंत्रभावे तत्त टाप् । पुत्रका भाव, पुत्रका धर्मः, पुत्रका कार्यः।

प्रवरः (सं॰ स्त्रो०) प्रव्यासकोटकोत स्वर्गनित दाः कतत्रष्टाप् । १ वस्थासकोटको, बांक्क काकोड़ाः २ लच्चणा सन्द। ३ गभ<sup>°</sup>दाबी चुपा ४ स्वेतकगढकारो, सफेद भटकटेया। ५ जोवको।

पुत्रदात्रो (सं • स्त्रो • ) पुत्रं ददाति सेवर्ननित दा दिन् । कोव । मालवप्रमिष्ठ लताविशेष, एक लता जो मालवा नि होतो है। पर्याय --वातानी, स्वमनी, स्वंतपुष्पिका, वत्रपत्रं, स्रितग्रे । पर्याय --वातानी, स्वक्रो । गुण --वात, कट, उणा भीर कक्षताग्रक, सर्वदा पच्च भीर वस्थ्या दोषनाग्रक । २ वस्था क्रीटिकी । ३ स्वेतक पटकारो । प्रतिष्वर (सं • क्रो ) रङ्ग, रागा ।

पुत्रपुत्र दिनो ( सं॰ म्ह्रो॰ ) धर्म माता ।

पुत्रजीत (सं० की ग्रेपुत्र व पोत्रव तयो: ममाडारः, गवा-खादिलात् समाचारदृष्टः । (पा २।४।११) पुत्र श्रोर पोत्र-का समाचार ।

पुत्रपौतिन् (मं वि ) पुत्रपौतक्रिक्तिक, घुक्षानु-क्रिसिक, वंशपरम्पराष्टे ।

पुत्रवीत्रोष ( सं॰ ति॰) पुत्रवीतं तदनुभवति ख । (पा भारारे॰) पुत्रवीत पर्यंन्तमामी।

पुत्रवीत पता (सं ० श्वो०) पुत्रवीत्री प-भावे तन तत्-ष्टाप्। पुत्रवीत्रवासिता।

पुत्रपदा (सं• स्त्रो॰) १ चिविका, बरहंट। । २ खेतक पटकारि, मफीद भटकाटैया । ३ वन्ध्या क्षेत्रिकी, बांभ्य क्षेत्रोड़ा। पुत्रप्रिय ( स्॰ पु॰) १ पच्चीसे द। पुत्रस्य प्रियः । २ पुत्रका प्रिया

पुत्रभद्रः ( सं • फ्री॰ ) पुत्रस्य भद्रं यस्याः । वृद्दकीवन्ती स्तरा, बड़ी जो बनी ।

पुत्रभाव (सं• पु॰) पुत्रस्य भावः । १ पुत्रत्व । २ ज्योबोत्त पञ्चम भाव।

लग्नि पश्चमक्षानको प्रविक्षान कहते हैं। इस पश्चमक्षानमें ज्योतिषद्म पिछतींको बुहि, संधार, पुल्ल, मन्त्र, विद्या, विनय और नीति भादिकी भानी-चना करनी चाहिये। इन प्रविभाव द्वारा किसके जितने प्रविक्षा होगो तथा खैन व्यक्ति नि:सन्तान होगा, Vol. XIII. 156 यह जाना जाता है । यदि सम्बद्धि सम्बद्धि हिनीय भयवा त्रतीय स्टब्से स्ट्रे, ती प्रश्नमह पुत्र और यदि वह लग्नाधिप चन्यं भवनमं रहे, ता हंतीयमे पुत होगाः यदि वतुर्धं ग्रुट इस गुक्त रहे पत्रवा उमको दृष्टि पढ़े, तो पुत्रशेव होतः है। इसका विपरीत श्रांत प्रयोत प्रश्ननगरका प्राप्तान वाहिंट रहने में प्रमुख व योग शोता है। याद मुखा वर्त गद्धिः पतियह वा मन्य किमी श्वभगहकी दृष्टि पडे श्रयवा गुभग्रह उम स्थानमें रहे, ती पुरुष हे अने क सन्तान इति है। वहस्थान यदि तत् स्वामोमे हु न ही कर कर्य क्षे दृष्ट हो, तो सन्तानकी हानी हुमा करतो है। लम्नाधिपति यदि लम्नमं हितोय भयवा हतीय स्थानमं रहे, तो दितीय भीर हतीय दि गर्भ में पत उत्पन्न होगा। शक, मङ्गल और चन्द्र ये तीनों बढ़ यदि हा का क राधिमें रहे, तो प्रथम गर्भ में पुत्र होता है। िन्तु बटि उत्त तोनां यह धनुराधिगत हो, तो प्रथम वा ग्रंपमें पुत नहां होता। पुत्रभावमें जितने यतीको हिन्द पड़तो है, मनुष्यते उतनो हो सन्तान होतो है। इसमें विश्वे षता यह है, कि पुंचहको दृष्टिसे पुत भौर स्तोबह हो दृष्टिसे कत्या होता है। कि शेका सत्य यह भी है, कि मन्तानभावकं प्रकृति समान संख्यक मन्तान होती है। पश्चम स्थानम जिस जिम प्रवक्ती दृष्टि पहली है, वे यदि उच्च भीर मित रह शस्त्रत हों, तो श्रभफल भीर यदि नीच सङ्ख ग्टंडमत हों, तो प्रश्नम फल हीना है। स्थानके नशीय संस्थाक श्रथ वाउप स्थानमें जितने ग्रुम यहीं की दृष्टि है, उससे दूनी सन्तान उत्पन होती है। सतभवनमें पापग्रक्को हिंछ वा योग हारा सन्तान साग वा सम्ब होती है। श्रभाग्रम यह ते योग वा हिंहसे मध्यविध सन्तान इया करती है।

यदि श्रभमवन किसो पाप्यहका ग्रेंड हो, उसमें किसी पाप्यहका योग रहे भीर श्रभपत्रकी दृष्टि नहीं पड़तो हो, तो उस व्यक्तिके कोई सन्तान नहीं होतीं। जिसके जन्मकालमें लग्नके सप्तम स्थानमें श्रुक्त, दश्ममें चन्द्र भीर चतुर्थ स्थानमें पाप्यह रहे, तो वह व्यक्ति निस्य हो सन्तानविहोन होता है।

यदि पुत्रभाव श्वनका नवांग्र हो भीर उस पर श्वनकी

दृष्टि पड़ती हो, तो बनैक सन्तान बहुवां उस व वक्त समान सन्तान होतो है। ये सब सन्तान कल इरत, पोड़िन भार दास्यकर्म में निरत रहेगी, ऐसा जानना होगा। गमान-स्थानका अधिपति ग्रह जिस स्थानमें रहेगा, उस स्थानसे पञ्चम, षष्ठ वा द्वादश गट हमें यदि की दे अश्रम यह रहे, तो मनुष्यते पुत्र नहीं होता और यदि हो भो जाय, तो वच्च जीवित नची रहेगा। यदि दलवान् पञ्चम स्थानका प्रविपति हो कर दशम स्थानमें रहे घौर चतुर्थाधिपति एकादश ग्रहमें तथा उस एकादग ग्रहमें यदि पापग्रह रहता हो भीर वह पापग्रह नवस तथा खतीयस्थान स्थित हो, तो पुत्र जन्म नहीं लेता। यदि चन्द्रमासे पञ्चमस्थानमें बुध रहे और वह स्थान यदि पापग्रहका ग्रह हो, तो पुत्र वा कन्या कुछ भी नहीं होगी। चन्द्रमारी पञ्चम स्थानमें यदि पावग्रह रहे, तो पुत्रकी भीर यदि पश्चम वा एकादग स्थानमें रहे, तो कान्याको द्वानि दोतो है। ग्रुभभवन ग्रक्त दा चन्द्रके वर्षे अथवा श्रुक्त वा चन्द्रसे वे चित वा युक्त होनेसे तथा वह स्थान समराशिका वर्ग होने हे कन्या और विषम राधिका वर्ग होनेसे पुत होता है। जिसका पुत्रस्थान श्रनिका ग्रह हो भीर श्रनियुक्त हो वा श्रनिकी दृष्टि पड़ती हो, वह व्यक्ति दत्तकपुत्र लाभ करेगा। इसी प्रकार बुधके पश्चमाधियति श्रीर पञ्चम ग्टहस्थित भयवा पञ्चमग्रह पर दृष्टि पड़नेसे मनुष्य क्रोत पुत्र प्राप्त करता है। यदि पुत्रभवनमें शनिक वर्गे पर कीई यह रहता ही और मुंह पर चन्द्र हो दृष्टि पड़तो हो, वा रवि कर के इष्ट श्रुक्त के वर्ग पर किसी ग्रहका संस्थान हो, तो पुनर्भव पुत्र लाभ होता है। प्रतभाव यदि प्रनिका ग्टह हो कोर उस पर रिव, बुध वा मङ्गलको दृष्टि पड़तो हो अथवा उस स्थानमें शनि कारी का इष्ट बुध्का वर्गीभृत की दे यह रहता हो, तो च वज पुवनाभ होता है। जिसी पुरुषके पञ्चम भावके नवांश्रम ग्रुमग्रहको दृष्टि न पड़ कर जितने पाप ग्रहा की ष्ट्रिय बतो हो, उतनी ही बार उस पुरुषकी पत्नीका गर्भ पात होता है। वहस्पति कत्तं क दृष्ट पुत्रभवनका मङ्गल पुन: पुनः जात बालकको नष्ट कर डालता है, फिद यदि उत्त मङ्गल यह पर मुंताकी दृष्टि पड़े, तो

प्रथम जातबालक नष्ट हो जाता है। (जातकामर्ग)

इसी प्रकार पुत्रभाव के सभी विषय जाने जाते हैं। जिस जिस ग्रहादिका विषय लिखा गया, उनका स्पुट करके फलका विचार करना होता है। क्यों कि ग्रहादिकी स्पुट गणना किये बिना फल ठीक ठीक नहीं निकलता।

पुत्रस्थानमें किस यहके रहनेसे श्रीर किस यहकी दृष्टिसे के सा फल होता है, उसका मी विषय श्रति संचेपमें लिखा जाता है।

जन्मकालमें यदि पञ्चम ग्रहमें सूर्य हो श्रीर वह ग्रह निजका हो, तो उस व्यक्तिका प्रयम प्रव नष्ट होता है, किन्तु श्रन्थान्य प्रव जीवित रहते हैं। वह पञ्चमष्य सूर्य यदि रिपुग्रहगत हो, तो गर्भ में हो सन्तान विनष्ट हो जाती है। सूर्य के प्रवस्थानमें रहने हे मानव वाल्य काज में सुख भोगो होता है, पर वह धनवान कमा नहीं होता श्रीर यौवन-काल में हमेशा दुःख भोगता है। उसके केवल एक प्रव होता है, वह भी गुणरहित, चञ्चलित्त, निर्ले जा, हिस श्रीर मिलनवस्वपरिधायो तथा क्रारक्षी।

जनाकाल चन्द्रमाके पुत्रस्थानमें रहनेसे मानव ऐखर्य प्रालो, सुखी श्रोर बहुपुत्रसम्प्रच होता है तथा उसे प्रमाद्भावतो भार्यो प्राप्त होतो है। किन्तु उस चन्द्रमाने चय्योल होनेसे वा वह स्थान पाप वा प्रत्नु-ग्रह होनेसे उसका सब सुख जाता रहता है।

जन्म कालमें यदि मंगल पुत्रस्थानमें हो श्रीर वह मंगल प्रत्नु कत्तु क दृष्ट हो कर प्रत्नुभावमें रहे श्रथवा नीच स्थानस्थित हो, तो उस व्यक्ति पुत्रशोक होता है। सङ्गल हे पुत्रश्यानमें रहने वे वह पुत्रहोन, धनहोन श्रोर दु:खभोगो होता है। किन्तु यदि वह स्थान निजग्रह-तुङ्ग स्थान हो, तो उसके मायाबी मिलनिचित ए ह पुत्र उत्पन्न होता है।

जन्म का तमें यदि बुध पुत्र सानमें रह कर पापय हैं से दृष्ट अथवा पापय हयुक्त हो, तो सुगोल पुत्र जन्म लेता है। इसका विपरीत होने से पुत्र या तो मर जाता या विलक्कल होता हो नहीं।

जन्मकालमें द्वहस्यितिके प्रत्न ह्यानमें रहनेसे मनुष्य धनगाली, बहुभायी श्रीर प्रत्नश्रुक्त तथा सम्द्रिस सम्पन्त होता है। जन्मकालमें गुक्तके पुत्रखानमें रहनेने मनुष्य वहु कान्याविधिष्ट, घरपपुत्रयुक्त, दाता, भोक्ता, गुणवान, धनवान, श्रोर मतत स्मानित होता है। जन्मकाखर्में धनि यदि पुत्रखानमें हो श्रोर वह पुत्रखान यदि यनिका भव्र स्टह हो, तो मभो पुत्र नष्ट हो जाते हैं। वह पुत्र स्थान यदि यनिका उच्चस्थान हो श्रोर भनि सम्पृष् बच्चान रहे, तो क्वन एक इस्मपुत्र जन्म दिता है।

जन्मकालमें राष्ट्रक पुत्रस्थानमें रहनेने मनुष्यकं केवल एक मिलन दीन पुत्र होगा ऐसा जानना चाहिये। किन्तु पञ्चम स्थान यदि चन्द्रका ग्टह हो, तो एक भी सन्तान नहीं होती। (ज्योति:कल्यकता)

पुत्रमञ्जरी ( मं॰ स्त्रो॰ ) पुत्रदाती !

पुतमय ( सं ति॰ ) पुत्रस्वरूपे मयट्। पुतस्वरूप, पुत्रक् समान ।

पुत्रवत् ( सं • ति • ) पुत्रो विद्यतेऽस्य मतुष्, मस्य व । १ पुत्रयुक्त । २ पुत्रतुरय, पुत्रसदृश ।

पुत्रवता ( सं॰ वि॰ ) जिसकी पुत्र हो, पुत्रवालो ।

पुत्रवत्सन्त ( सं ॰ क्रि ॰ ) पुत्रे वत्सन्तः । पुत्र के प्रांत चितियय स्ने दशुक्ता ।

पुत्रवधू (सं॰ स्त्री॰) पुत्रस्य वधूः । पुत्रको पत्नो, पतोइहा

पुत्रवर्ष (सं॰ व्रि॰) पुत्रोऽस्थस्य वस्त्यः । पुत्रयुक्तः, जिसकः पुत्र हो ।

पुर्वावदा ( सं॰ क्लो॰ ) पुत्रसाभ ।

पुत्रशृङ्को (सं॰ स्त्री॰) पुत्रं पवित्रं शृङ्कमिव पु पं यस्त्राः गौरादिलात् ङीष् । सजराङ्की, मोदासि गी।

पुत्रश्रेषी (सं० स्त्री०) १ मृषिकपर्यो, मुसा∞ानी।२ काखादरूी सुष।३ सञ्ज्ञको।

पुत्रस्य (मं॰ पु॰) पुत्राणां स्या, तत्रष्टच् समासान्तः। पुत्रका स्या, सित्र, दोस्त ।

पुत्रसङ्करिन् ( सं पु० ) पुत्रे पुत्रोस्याद । सङ्करी । वह जो दूसरेकी स्त्रोसे पुत्रोस्यादन करता है।

पुत्रसद्दम (स' क्लो ) नीलक प्रताजिकीत सहसभेद। नीलक पड़ने ५० प्रकारके सहस वतलाये हैं जिनसेसे पुत्रसद्दम एक है।

दिन पश्चवा रातको इइस्पतिस्पुटमेसे चन्द्रस्पाट

वियोग करके भवशिष्ट भङ्को लिम्बस्फुटके । साथ योग करनेसे जो फर्न होगा वही पुत्रमहम है।

पुत्रवहमां श्रभग्रह शीर उसके स्वामिग्रहका योग तथा दृष्टि रहनेने पुत्रकाम होता है। फिर पायुक्त शीर श्रभग्रहके योगविश्वेषसे पहले पुत्र दुःव भीर पीछे सुख पाता है। पायुक्त शीर पायग्रहके साथ इसराफ योग होनेंम पुत्रकाश होता है। सहमाधिपतिके श्रम्ता त शीर दुव न रहने पर भी पुत्रका श्रश्म श्रवश्यकानी है। जन्म कालंगे पुत्रस्थानाधिपति यदि वर्ष प्रवेशकानंगे पुत्रसहमाधिपति हों शीर उम पुत्रसहममें यदि शुक्ष्यक्र की स्नेण्टिष्टि पहती हो, तो समभाग चाहिये कि उम वर्ष में श्रवश्य पुत्रकाम होगा। (नीलकंटताज) सहम देखी। वर्ष प्रवेशमें छन सब सहमादिका विचार करके फलाफल स्थिर करना होता है।

पुत्रसः (सं॰ स्त्री॰) पुत्रं सृति स्-िक्तयः । पुत्रजनिका । पुत्रक्षत (सं॰ त्रि॰) १ जिसका पुत्र मारा गया हो । (पु०) २ वशिष्ठ ।

पुत्राचार्ये (संपु॰) पुत्र आसार्योऽध्यापको यस्य । वद जो पुत्रके निकट अध्ययन करता है।

पुत्रादिन् (सं॰ पु॰) पुत्रमस्ति, घट-णिनि । पुत्रसच क्, ब टेको स्वानेवासा ।

पुत्र त्राद (ं मं ॰ ति ॰ ) पुत्रस्य अवं तटुपद्वतमक्सिक्तीति द्रद्रश्यम् । पुत्र क्रमोजी, पुत्र का भन्न खानेवाला । दण्यका पर्याय कुटीचक है ।

पुतिका (मं क्की ) पुती स्वार्श कन्, टाप्। (के इमः। पा जाराष्क्र) इति इस्यः। १ कन्या, बेटी। पर्धाय— भारमजा, दुहिता, पुती, तनुजा, सुता, भपत्य, पुतका, स्वजा, तनया, नन्दिनी। २ पुत्र के स्थान पर मानो इदि कन्या।

"भपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुवात पुत्रिकाम्। यदपर्यं भवेदस्यां तन्त्रम स्यात् स्वधाकरं ॥ भनेन तु विधानेन पुरा चकेऽय पुत्रिकाः। विश्वद्यर्थे स्ववंशस्य स्वयं दक्षः प्रजापतिः॥" (मतु ८।१२८) प्युत प्रधीत् जिसके पुत न हो, वह कन्याको पुति । प्रधीत् पुतरूपमें यहण कर सकता है। इसका विधान मनुने इस प्रकार बतनाया है। विवाहके समय वह जामातासे यह िश्चय कर ले कि 'कन्याका जो पुत्र होगा वह मेरा 'स्त्रधाकर' प्रधीत् सुक्ते विग्छ देने वाहा और मेरी मन्पत्ति हा प्रधिकारो होगा। दच प्रजार पितने निज व प्रदृद्धिके लिये इसी प्रकार धमें को दग प्रोर कश्चयादि हो प्रनेक कन्याएं दान की थीं। उन कन्याओं में जिन सब पुत्रोंने जन्मग्रहण किया था, वे पीहरे दच विण्डप्रद हुए थे। इस नियम से यदि कन्या दान न की जाय, तो कन्या ही पिण्डाधिकारिणो होगो। किन्तु पुतिका बना कर यदि कन्या हा विवाह किया जाय, तो उन कन्या हा पुत्र विण्डाधिकारिणो होगो। किन्तु

इस नियमसे पुतिका बना कर उनके बाद यदि उस व्यक्तिक स्वयं पुत्र हो जाय, तो पुत्र और पुतिका टोनोंको हो समान धन मिलेगा। पुत्र कह कर उसको कोई प्रधानता न रहेगी। किन्तु कन्या यद्यि बड़ी है, ता भी उदार विष्य में प्रयीत पुरनामनरक से ताण करने में उसकी श्रेष्ठता न रहेगी, क्योंकि स्त्रियोंका च्येष्ठत श्रादरणीय नहीं है।

> ''पुजिकायां कृतायान्तु यदि पुत्रोऽनुजायते । समस्तत्र विभागः स्यात् ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियाः ॥'' ( यनु टा१३४)

पुतिकायदि भपुत भवस्थामें अर्थात् विना कोई सन्तान होड़े भर जाय, तो उनका स्वामी सारी सम्पत्तिका भिकारो होगा।

> 'अपुत्रायां मृतायान्तु पुत्रिकागां कथञ्चन । धन तत्पुत्रिका भन्ता हरेतेवा विचारयन् ॥' ( मनु ८।१३५ )

पुति । न बना कर यदि विवाह किया जाय, तो उसका स्वामी किसी प्रकार धनाधिकारी नहीं हो सकता। पुत्नीव प्रतिक्रतिरस्या इति (इवे प्रतिकृतो। ण भाराकः) इति कन् इस्वय । २ प्रतिक्रका, प्रतिको, गुड़िया। ४ प्रांखकी पुतकी। ५ स्त्रीका चित्र, स्त्रीको तसवीर।

प्रमुत प्रधीत् जिसके पुत्र न हो, वह कन्याको पुतिकापुत्र (मं०पु०) पुतिकायाः पुत्रः वा पुतिकव पुतः, प्रधीत् पुत्रक्ष्पमे यहण कर सकता है। इसका पुत्रिकायाः जातेऽस्याः पुत्रे म हि महोयः पुत्रो मिष्य- तीति पुत्रक्षक्ष्पत्वे न स्तायाः पुत्रः। कन्याका जो पुत्र जो पुत्र के समान माना गया हो स्रोग मम्मिक्ति ।

"अञ्चातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामल कृताम् । अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेष्देति ॥" (विविष्ट)

श्रभाद्यका श्रमं कता यह कत्या तुम्हें दान करता हूं। इस कन्या के गर्भ से को प्रत्न होगा, वह मेरा प्रत्न सक्त होगा, श्रथ्या प्रिंत्र को प्रत्न होगा। को कि प्रत्न श्रीर कन्या एक श्रात्मासे उत्पन्न होतो है, इस लि। दोनों ही सभान हैं। प्रत्न प्रत्न श्रीर दुहिता आ प्रत्न श्र्योत् प्रति भौर दौहित इन दोनों में को ई प्रभें र नहीं है।

मिताचरा भीर दायभाग भादिमें यह मीमांसित हुआ है, कि पुलिका पुलधन पा सकती है।

सन् । चनमें लिखा है, कि पुतिका बना केनेके बाद यदि वह अपुता वा स्तपुता हो कर परलोक गतन करे, तो उसका खामी मस्पत्तिका अधिकारों हो मकता है। सनुका यह सत दायभागमें कि जिड़त हुआ है, क्यों कि पैठीनसि वचनमें लिखा है,—

> ''प्रेतायां पुत्रिकायां तुन भत्रिहन्यमईति । अपुत्रायां कुमार्यो वा स्वस्त्रा प्राष्ट्यां तदन्यया ॥''

याद्ध भौर लिखित वचनके अनुमार "प्रेतायाः पुत्रिका याद्ध न मर्ता द्रव्यवर्हत्यपुत्रायाः ।" प्रतिकाको स्टत्यु होने पर छक्षका स्वामो सम्पत्तिका अधिकारो नहीं होगा: ऐसा होनेसे परस्पर विक्त सत प्रतीन होता है। क्योंकि मनुने कहा है, कि उसका स्वामो बिना किसो प्रकारका विचार किये ही धनग्रहण कर सकता है। किन्तु शक्ष-लिखितादि वचनमें इसका विपरीत देखा जाता है। इसोसे दायम गर्मे इसकी मोमांसा इम प्रकार की है। अपुत्र व्यक्ति पुत्रिका कर सकता है, कारण छम् पुत्र सन्तान नहीं होता; प्रतिकाक गर्भ से जो पुत्र होगा वह उसका स्वधाकर प्रश्रीत् पिंड देन खाला होगा; इससे वह व्यक्ति निख्य हो पुत्र मनरकादिसे निश्वित पावेगा। यही कारंच है, कि वह पुत्र सम्मटाधिकारी होता है। किन्तु पुतिकाकी यदि निःसन्तानावस्त्रामें मृत्यु हो जाय, तो फिर पिंडादिकी सम्मावना
नहीं रहती। इस कारण उसका स्वामो धनका अधिकारी नहीं हो सकता। जिस मुख्य उद्देश्यने उसने
पुतिका बनाई, उसका वह उद्देश्य फलीभूत नहीं हुमा,
इस कारण पुतिकाका स्वामी धनका किसी हालतसे
पिकारी नहीं हो सकता (दायभाग)। इसका विशेष
विवरण मिताचरा भीर दायभाग भादिमें लिखा है। मान
कल पुतिकाकरणकी प्रधा प्रचलित नहीं है। मन आदि
धम शास्त्र कोड़ कर पुरातन काव्य भीर इतिहास भादिमें
भी यह प्रसङ्ग देखनेमें नहीं भाता।

पुर्ति कामक्तर् (सं • पु॰) पुःतिकायाः मर्ता । पुर्तिकाका स्वासी।

ष्ठिकाप्रस् (रां॰ फ्ली॰े पुंतिकायाः कन्यायाः प्रस्तर्जननी । प्रतिकारजननी । इसका पर्याय धनस्र है।

पुर्विकासुत (सं•पु०) पुर्विकायाः सुतः। पुर्विकाका पुत्र। पुत्रिकायुत्र देखा।

पुतिन् (सं• पु॰) पुत्रोऽस्या चस्तीति पुत-इनि-सीप। पुत्रसुत्ता, पुत्रवान्।

पुती (सं • स्त्रो • ) पुत्र कीन् (साक्ष्यं रनायञ्जीकीन् । पा श्रीराण्ये ) वा गीरादित्वात् कोष् । सुता, कन्या, बेटी । पुत्रीय (सं • स्त्रो • ) पुत्रस्य निमित्तं संयोग कत्यातो वा 'पुत्राच्छ' दति क । रे पुत्रनिमित्तं संयोग । २ पुत्रनिमित्तं कर्यात । पुत्रस्थे दं क । रे पुत्रसम्बन्धो ।

पुतीया ( सं॰ स्त्री॰ ) पुतसामकी पुन्छा ।

पुतीधितः ( वं • वि • ) पुतोय-त्वच् । पुते च्हु, पुतामि -वाषी ।

सुत्रोष्ट ( सं • नत्रो ॰ ) प्रतनिमित्तका दृष्टिरिति मध्यपदः लोवि कर्मघा • । पुत्रनिमित्तक यागविग्रेष, एक प्रकारः का यभ जो पुत्रकी कामनाचे किया जाता है ।

चाखनायन जीतस्त (२।१०)८)-में इस यञ्चका विधान निया है। प्रतासनावीको यह यञ्च चवस्त करना चाडिये।

पत्नीके चरतु कोने पर प्रतामिसाणी यद्याविधान सुत्रेष्टि सार्य करके पत्नीके साथ सहवास करे। चरकके Vol. XIII, 157 यारीरस्थान दम प्रध्यायमें इत पुत्रेष्टिका विषय लिखा है। विस्तार हो जानेके भयसे यहां उसका उक्केख नहीं किया गया।

पुत्रेष्टिका (सं० स्त्री०) पुत्रेष्टि स्त्रार्वे कन् टाप् च। पुत्रनिमित्तक यागविशेष।

पुर्वेषका (सं • स्त्रो •) पुत्रस्य एवका। पुत्रे च्छा। पुत्रोत्सव-पुत्रके जन्मादिन किये जार्नका उत्सव । पुत्रको जनमादि उपनुचमें जो मन कार्य किसे जाते हैं उसे भौर पुत्रको भग्नारभमे ले कर विवाह तक पुत्रसम्बन्धीय सभी कार्यी की प्रवासित कहते हैं। बह प्राचीन कालमे **दी डिन्दु-समाजर्म यद पुत्रोत्स**व प्रधाचनी श्रारही 🗣 । वर्च मान समयमें दाचिषात्व मादि देशींमें ही इसका विशेष प्रचलन देखा जाता है। दाचियात्य-वासी ब्राह्मची हे घर प्रव जन्म होने पर उस दिन श्राक्षीय बस्वास्वव भीर प्रभ्यागतांको चोनी मिस्री यादि मिष्टान्नदान पिताका एकान्त कर्रांत्र है। ग्यारं-इवें दिन प्रस्तिकी शरीरसे तिसतीस समा कर सान कराया जाता है, इसी दिन प्रशीचान्त भी होता है। उन्न दिन 'पुषराष्ट्र वाचनम्' नामसे प्रसिद्ध है। अनन्तर जात-बालकका 'नामकरण' करके उस दिन प्रभ्यःगन बन्ध-बान्धवीक सामने माताको गोदमें प्रवको सुला रखते हैं भीर उपस्थित सभी व्यक्ति इरिट्रारिख्नत चावल प्रसृति भीर प्रवन मस्तन पर खिड्न कर आधीर्वाद करते हैं। धननार टरिट्रीकी भिचादान भीर भारमीय खजनींको भीज देना शोता है। इस दिन नाच गान तवा तरह तरहके चामोद प्रमोट होते हैं। जन्म सेने पर इस प्रकारका उत्सव नहीं होता। कारण उनका विम्बात है, कि एकमात पुत्रसे ही मनुष्य 'खर्ग-खोक' वा इन्द्रपुरी जा सकते हैं। अग्नाशनादि देखो।

पुत्र ( सं • ति • ) पुत्रस्य निमित्तं सं योग उत्पाती व ति, पुत्र यत्। १ पुत्रीय, पुत्रनिमित्तं सं योग। २ पुत्रनिमित्तं संपात।

पुदलपटु— उत्तर धर्काट जिलेके चित्तूर तालुकका एक नगर। यह घरिराल घीर पोयिनो नदीके सङ्ग्य-स्थल पर धर्मस्थित है। यहां नदीके किनारे चीलराज-स्नत एक मन्दिर घीर उसमें उत्कोष धिलालिपि याज भी विद्यमान है। पुरोना (फा॰ पु॰) एक छोटा पीधा। यह कहीं जमीन पर फंलता है भीर कहीं अधिक से अधिक एक या डेढ़ किलो जगर जाता है। इसकी पत्तियां दो टाई अहु ल लक्षी और डेढ़ पोने टो अहु ल तक चीड़ी तथा किनारे पर कटावदार और देखनेंमें खुरदुरी होती हैं। पत्तियों से अच्छी गम्भ निकलती है, इसीमें लोग उन्हें चटनी भादिमें पीस कर डालते हैं। पुरीनेका बोज नहीं बोया जाता. यह डंठलींमें हो लगाया जाता है। पुरीने का फूल मफेद होता है और बीज छोटे छोटे होते हैं। पुरीना तीन प्रकारका होता है; साधारण, पहाड़ी भीर जलपुदीना। जलपुदीनेंकी पत्तियां कुछ बड़ी होती हैं। पुरीना रुचिकारक, अजीप नाशक और वमनको रोकनिवाला है यह पीधा हिन्दुस्तानमें बाहरमें लाया गया है। प्राचीन ग्रन्थों में इसका उन्ने ख नहीं मिलता है। यह पिपरिमंटको जातिका हो पीधा है।

पुदुकी है। ई — मन्द्राज प्रदेशके अन्तर्गत एक सामन्तराच्य।
यह अचा॰ १० ं ७ से १० ं ४४ ं ड० तथा देगा० ७८ ं २५ से
७० ं १२ ं पू॰ के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर और
पश्चिममें विचिनायको जिला, दिच्यामें मदुरा और पूर्व में
तस्त्रीर है। भूपरिमाण ११७४ वर्ग मील है।

जिलेका ग्रधिकांग्र स्थान समतल है ग्रीर कीच बीचमें पव तमाला भी ग्रोभा देतो है। इन सब पव तो पा कुछ प्राचीन दुर्ग भी विद्यमान हैं। राज्य भरमें प्राय: तोन हजार पुरकरिणी होंगी। क्रिकार्य छोड़ कर ग्रहां वस्त्र, कम्बल, चटाई भीर रैग्रमी वस्त्र भी प्रसुत होते हैं। यहां जगह जगह लोहेकी खान पाई जातो है. पर कोई भी उसे काममें नहीं लाते। यहां का जलवाय स्वास्थ्यकर है। योष्म करतुमें उतनो गरमो नहीं पड़तो, कारण यह राज्य समुद्र बहुत समीव बसा इश्रा है। वाधिक वृष्टियात २५ दश्र है।

यहांत्र सरदार तोग्डमान नामसे परिचित हैं।
१७५३ दे से जिचिनापकों के अवरोध के समय इन्होंने
बृटिश गवमें गट को खासी सहायता पहुंचाई थो। इस
कारण दोनों के बीच विष्वास और चनिष्टताकी वृद्धि हुई।
जब कर्णाटक अंगरेजीं के हाथ आया, तन मदुरा जिले के
बिवगङ्गा ले कर बोनगरों और अंगरेजों के बीच जो

युद्ध छिड़ा उसमें भी दन्हों ने भंगरेजों को श्रच्छी सहायतां की थी। १८०३ ई० में तन्जोरराज प्रतापसिंह से प्राप्त किलने जी जिला और दुग पानेको श्रामां से पुदुकों हाईराजने छटिश गवमें गटसे निवेदन किया। कर्णल वैथवेट, जिनरल क्ट और लार्ड में कटिनको युद्ध में महायता देनिके कारण सन्द्राज गवमें गटने उनको मांग पूरों की थी। किन्तु शर्त यह ठहरी, कि यदि राजा भविष्यमें प्रजाके उत्पर श्रायाचार करेंगे. तो कोर्ट, श्राव-डिरेक्टरके श्रादेशानुसार उनकी सम्पत्ति कीन ली जायगी।

राजा रामचन्द्र तोग्छमान बहादुरने श्रंगरेजों से एक सनद पाई थी। वे अपने राज्यमें सभी कार्य स्वाधोन भावसे करते थे। किन्तु श्रंगरेजों के मिलक्ष्यमें रहकर वे शंगरेजों के परामर्शनुसार सभी काम करनेको बाध्य थे।

वत्तं मान राजा समचन्द्रके नाती हैं। इनका नाम है
'हिज हाइनेस राज श्रोमात एड में रव तो ग्रहमान कहा।'
दुर।' इनका जन्म १८०५ ई०को २०वीं नवस्वरको हुमा
था। राजा रामचन्द्रने इन्हें १८०७ ई०में गोद लिया था।
इनकी नाभालगीम स्वर्गीय ए० सेग्रय शास्त्रो, के० मि०
एस० आई० दीवान थे। इन्हें ११ तोपों को सलामी
मिनती है। इनके अधीन १२६ पदातिक, २१ अखा।
रोहो शीर २२६० मिलिसिया सेना है। एतिह्नव अस्त्रः
धारो रच्चक शीर पहरूदार भी हैं। वंशानुक्रमसे बहे
लड़के ही राज्याधिकार पात है। राजाको दन्तकग्रहणका अधिकार है।

इन राज्यमें १ यहर श्रीर ३७० श्राम लगते हैं। जनमंख्या चार लाखने करीन है। सै कड़े पेछि ८३ हिन्दू श्रीर शिक्षों मुसलमान, ईसाई तथा श्रन्यान्य जातियां हैं। राज्यों बड़ी बड़ी श्रीर परिष्क्रत सड़कें हैं। राज्य में बड़ी बड़ी श्रीर परिष्क्रत सड़कें हैं। राज्य कार्य सभा द्वारा परिचालित होता है। उस सभामें राजा, दीवान श्रीर कान्से लर प्रधान व्यक्ति हैं। कठिनसे कठिन मामलेमें हो हिटिय गवभे रहकी सलाह लेनी पड़ती है। राज्य में विशेषत: सरकारी सिक्के का प्रचार है। एटे टका तांवे का सिक्का भी चलता है जिसे श्रम्मनकास कहते हैं। यह सिक्का सरकारी श्रमों सिक्के का वीसर्वा भाग समभा

जाता है। उस सिक्षेत्रे एक एष्ठ पर 'विजय' ग्रोर ट्रूसरे एष्ठ पर राजनस्मो 'ब्रुह्दम्बा'का चित्र श्रद्धित है। राज्यकी ग्राय कुल मिला कर ११२८०० रू॰की है। यहां २५५ प्रायमरी, १३ मेकेस्ड्री ग्रोर ६ स्पेमल स्कूल, कारागार तथा १ बड़ा ग्रस्थतान ग्रीर ७ चिकित्सा स्य हैं।

, ... p

२ उता सामन्तराज्यका प्रधान नगर। यह अचा॰ १० २२ छ॰ शौर देगा० ७८ ४८ पू॰ विचनापसीमें ३३ कील दूरमें अवस्थित है। जनसंख्या बोम इंजारसे जपर है जिनमेंसे डिन्ट्रको म'ख्या हो अधिक है। नगर परिष्कार परिच्छन्न योर सौधमानासे विभूषित है। राजा विजय रघुनाथ राजाबहादुरने इसे बसाया है। सर ए॰ सेगय शास्त्रो, ते॰ सी० एस॰ शाई०के समयमें यह नगर उन्नतिकी चरमसोमा तक पहुंच गया था। शहरके बाहर जो धरकारी मकान हैं, वे ंछक्तींके बनाये हुए हैं। इनमेंचे नृतन प्रासाद, पश्चिक माफिए, यस्पताल, कारागार, कालेज, रेनिडेन्धी भीर यी नावास प्रधान है। ग्रहरमें दो बड़े बड़े तालाव हैं। पुदुगुडि-मन्द्राज प्रदेशके तिवे के बी जिलान्तर्गत एक नगर। यह ताम्यवर्षी नदीक दाहिने किनारे पविद्यत है। यहांका विशानमन्दिर बहुत पुराना है। कितनेही प्रस्तरनिर्मित प्राचीन युद्धास्त्रके निद्योन इस स्थानसे वासे गरे हैं।

पुरुपालेयम — तिने वे को जिले के सोवकी पुत्तूर नालुकका एक नगर। यहां के शिव भौर विष्युः मन्दिर दोनों हो मवप्रधान हैं।

पुदुवे लिगोपुरम् - शिख्यकुशल चीनवासियोका सुचूड़ मन्दर। यह नागपत्तन नगरसे तोन पाव उत्तरमें सबस्थित है। जनसाधारणमें यह चोन-पागोड़ा, क्षण पागोड़ा चौर पुराय पागोड़ा वा जैन पागोड़ा नामसे प्रसिद्ध है। विख्यात प्रवतस्ववित् बुने स भाइवने इसे विभान बतलाया है।

पुरुगिरी—मलवार जिलेके पालघाट तालुकके अन्तर्गत
एक प्राचीन नगर। यह पालघाट सदरसे २ कोस उत्तरपूर्व में भवस्थित है। यहां एक प्राचीन दुर्ग प्राज भी
विद्यमान है।

षुद्रस (सं॰ पु॰) पुरात् खत् गलनात् गलः सम धारयः।
१ देह, शरीर। देहको वृद्धि और द्वाम होता है, इसोसे
पुद्रस शब्द में देहका बोध होता है। २ श्रातमा। ३ पर॰
साखा। ४ जेनशास्त्रानुसार कः द्रव्योमिसे एकः, जगत्के
रूपवान् जड़पदार्था। जेनदश्ने महद्द्य मार्ने गये हैं ~
जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, श्रधमंस्तिकाय, श्रातका॰
शास्तिकाय, पुद्रसास्तिकाय श्रीर काल। ५ गन्धदण,
रामकपूर।

पुद्रनाम्तिकाय ( मं॰ पु॰) मंसारके सभी रूपवान् जड़ पदार्थीकी समष्टि।

पुनः (हिं॰ श्रव्य॰) १ फिर, दोबारा, दूनरी बार । २ छप॰ रान, धोद्ये, श्रनन्तर ।

पुन:खुरिन् ( म ॰ पु॰ ) घोड़ों के पैरका एक रोग। इसमें चनकी टाप फैच जातो है भौर दे लड़खड़ाते चलते हैं। पुनःपद ( स ॰ क्लो॰ ) पुनक्त पद।

पुन:पराजय (सं॰ पु॰) फिरसे हार।
पुन:पाक (सं॰ पु॰) पुनर्वार पाक, दूसरी बार पाक।
पुन:पुनर्(सं॰ भव्य॰) पुनर् वीप्पायां दिलं। बारंबार।
पर्शय सुद्दः, शम्बत्, सभीच्या, भसकत्, बारंबार,
पोनःपुन्य, प्रतिचया।

पुनःपुना—दिचिष बिहार वा मगधराज्य के अन्तर्गत एक नदी। पुनपुना देखी।

पुनःप्रख्रपकार (सं॰ पु॰ ) फिरसे प्रख्रपकार ।
पुनःप्रवृद्ध (सं॰ वि॰ ) फिरसे वृद्धिप्राप्त ।
पुनः यवण (सं॰ क्लो॰ ) बौद्ध भिद्धकांका यमक्रमभेद ।
पुनःसंस्कार (सं॰ पु॰ ) पुनः पुनर्वारकतः संस्कारः ।
द्वितीय बार उपनयनादि मंस्कार, उपनयनादि संस्कार जो फिरसे किये जाय । सनुने जिखा है—

"अझानात् प्रास्य निष्मूतं सुरासंस्पृष्टमेव च । पुनः संस्कारमहीनित पुयो वर्णा द्विजातयः ॥ वयनं मेहाला दण्डो भैक्ष्यचर्या मतानि च । निवर्तन्ते द्विजातीनां पुनःसंस्कारकर्भण ॥"

( मनु )

मुत्र भोजन मध्या सुरामं सृष्ट भवादि भच्चण करे, तो सृत्र भोजन मध्या सुरामं सृष्ट भवादि भच्चण करे, तो सन्त्रा फिरमे संस्कार मर्थात् स्पनयन होना चाहिये। इस पुनः संस्कारमें ग्रिरोमुण्डन, सेखना तथा दण्ड-धारण, भेंच्य श्रीर ब्रह्मचयं की भावस्यकता नहीं होती। पुन (हि॰ पु॰) पुण्य, धर्म, सवाव।

पुनक स्टानराज्यकी हैमिन्सिक राजधानी। यह श्रचा० २७ ३५ बीर देशा० दिं ५१ पू॰, बुगनी नदीके बाएं किनारे श्रवस्थित है।

पुनना (हिं श्रिकः) बुरा भला कदना, बुराई खोल खोल कर कहना।

पुनपुना—दिचिष विदार वा प्राचीन मगध राज्यकी एक नदी। यह गया जिलेके दिचिण प्रान्तिसे निकालतो है श्रीर पवित्र मःनी जानी है। इसके किनारे लोग पिण्ड-दान करते हैं। वर्षाकाल होड़ भीर सभी ऋतुभीमें इसमें जल नहीं रहता।

पुनमजू — मन्द्राज प्रदेशके चेङ्गलपट जिलान्तर्गत से दाः पेट तालुकका प्रधान नगर भीर से न्यावास। यह प्रचा० ३० २ ४० उ० और देशा० द० दे ११ पू० मन्द्राज महानगरीने प्राय: ६॥ कोस पश्चिममें अवस्थित है। मन्द्राज और ब्रह्मदेशस्थ भंगरेजी सेनाके मध्य जब कोई बीमार पड़ता है, तब उसे चिकित्सार्थ इसी नगरके भस्यतालमें लाते हैं। इसीलिए पुराने दुर्ग के जपर एक सुन्दर अस्पताल भी बनाया गया है। कर्याटक युद्धके समय इस दुर्ग के सामने घोरतर युद्ध इसा था; उसी समय इसके चारी भोरकी खाई भादि नष्ट भ्रष्ट गई याँ।

पुनर्(सं० त्रव्य०) पनाय्यते स्तूयते इति पन बाइलकात् श्वर्, त्रस्य छलञ्च। १ त्रप्रथम, दितोय। २ भेद। ३ श्रवधारण । ४ पत्तान्तर। ५ श्रिकार। ६ विशेष । पुनरपगम (सं० पु०) पुनर्भयः श्रपगमः । पुनर्वार गमन, फिरसे जाना।

पुनरपि (सं॰ चव्य॰) भूयोऽपि, फिरसे।

पुनरभिधान ( एं० क्लो॰ ) पुनभूय: श्रीभधानं काथनं। पुनर्थार कथन, फिरसे काइना।

पुनरभिषेक (सं•पु॰) पुनः भभिषेकः। पुनर्वार भभिषेक।

पुनरथि ता (सं • स्त्रो • ) पुनर्भू यः पर्थि ता । पुनर्थार प्रार्थि ता, फिरसे प्रार्थ ना करनेवासो ।

पुनरसु (सं ॰ पु॰) पुनरसुर्जीवनं सक्तवीऽस्य । पुनर्जात ।
पुनरागत (सं ॰ त्रि॰) पुनर्वार घागत, प्रत्यागत ।
पुनरागम (सं ॰ पु॰) पुनर्वार घागमन, फिरसे धाना ।
पुनरागमन (सं ॰ क्ली॰) पुन: पुनर्वार घागमनं । १
दितीय बार घागमन, फिरसे घाना । २ फिर जन्म लेना, संसारमें फिर घाना ।

पुनरागामिन् ( मं॰ क्रि॰) फिर्से मानेवाला। पुनरादाय ( सं॰ मन्य॰) पुनम्र हण, फिरसे लेना।

पुनरादि ( सं० ति० ) प्रथम, पहला।

पुनराधान ( सं ० क्ली ० ) पुनर्भूयः आधानं । पुनर्वार आधान, त्रीत या स्मार्त्त अग्निका फिरसे यहण ।

> "नार्थायै पूर्वमारिण्य दस्तारनीनन्त्यकर्मणि । पुनर्दारिकथां इयोत पुनराधानमेव च ॥"

> > (मनु ५।१६८)

पत्नीकी मृत्यु होने पर उसके दाइकम<sup>9</sup> में भिन यित करके ग्रहस्य फिरसे विवाह भीर प्रश्नियहण कर सकता है।

पुनराधिय (सं ॰ क्ली॰) पुनर्भूयः श्राधियं श्रान्याधानं। १ त्रौतकर्मभेद, पुनर्वार श्राग्याधान। २ सोसयागः भेद।

पुनराधियक (सं॰ क्लो •) पुनराधिय स्वार्थी कन्। पुनरा-धानकारी।

पुनराधियक (सं० त्रि०) पुनराधेय, पुनर्वार अग्न्याधान सम्बन्धीय।

पुनरायन (सं॰ क्लो॰) पुनरागमन, फिरसे पाना । पुनरालका (सं० क्लो॰) १ पुनग्रे इच, फिरसे पक्रड़ना। २ मारच, हिंसा।

पुनरावर्त्त (सं॰ क्ली॰) १ पुनर्वार श्रावर्त्त, पुनरा-गमन। २ घूर्णन, चक्कर।

पुनरावित्तं न् (सं श्रांति ) पुनः पुनर्वारमावर्त्तं पा छ तं विति । भूयोभूयः पागन्ता, फिर फिर कर पाने वाला । जीव एक बार मरता है, फिर जग्म लेता है। इस प्रकार बार बार जग्म लेनिक कारण मानवकी पुनः रावर्त्ती कहते हैं।

"भानसभुवनारखेका पुनरावर्तिनोऽर्जुन । मासुपेश्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विश्वते ॥" ( गीता ८१९६ ) मद्यारे भ्वनवासी सभी मनुष्य फिरसे जन्मयहरू सरते हैं। किन्तु जो भगवान के साथ मिस सकते हैं, चनका पुनर्वार कम्म नहीं होता।

पुनराहरा (सं॰ त्रि॰) १ पुनरुचारित, फिरसे कडा इसा। २ फिरसे घूमा इया, फिरसे घूम कर घाटा इसा।

पुनरावृत्ति ( सं ० स्त्री ० ) पुनः भावृत्तिः । १ पुनर्जेका, किरसे जक्म लेना । २ पुनक्कारक, दोइराना । ३ किये

हुए कामको फिर करना। ४ फिरसे घूम कर चाना। पुनराहार (सं ॰ पु॰) पुन: पुनर्वारं घाडारी भोजनं। हितीय बार ओजन, फिरसे खाना।

पुनक्ता (संक्तीक) वच-भावे क्रापुनः पुनर्वारं उत्तां। १ पुनर्वार कथन, फिरसे काइना। २ पुनर्वार कथित सन्द भीर भाषे।

"शब्दार्थेयोः पुनर्वचनं पुनश्कमन्यत्रानुवादात् ।"

(गौतम ५।५७-५८)

गन्द भीर भयं का जी पुनः कथन होता है, उसका नाम पुनक्त है। एक शन्दका दी बार प्रयोग करनेसे भयवा एक भयं भिन्न शन्द हारा दी बार भभिहित हो भी पुनक्त होता है। इस प्रकारका पुनक्त शास्त्र-में दूषचीय है। (ति०) ३ फिरसे कहा हुआ। ४ एक बारका कहा हुआ।

पुनक्तजन्मन् (सं इप्) पुनक्तां अन्म यस्य । दिजाति, बाह्यस्य । ब्राह्मणोका मोस्त्रीवन्धनः द्वारा पुनर्वार जन्म द्वाता है, दसीसे पुनक्ताजनान् सन्दसे दिज।तिका बोघ द्वीता है ।

पुनक्तता (सं ॰ स्त्री ॰) पुनक्तस्य भावः तत्त्राप । पुनक्तता भाव, पुनक्तवा कथन । साहित्यदपं यमें पुनक्तताको दोष वतलाया है। एक वाक्यका पुनर्वार कथन होनेसे हो यह दोष होता है। कान्यादिने यह होष निक्दनीय है।

पुनक्तावदाभास (सं • पु • ) पुनक्तावत् भाभासी यत्र। वह भलकार जिसमें शब्द सुननेसे पुनक्ति नो जान पड़े, परना समार्थ में न हो। इसका सचय —

> "आपाततो यदर्थस्य पौनहक्त्यावमाधनम्। पुनहक्तवदामासः स भिन्नाकार शब्दगः॥"

> > ( साहित्यद० १०म परि०)

श्रापाततः जड़ा भिनाकार घट्ट हारा पीन दक्षकी Vol. XIII 158 तरह आधन हो, वधीं यह चलहार होता है।
यद्यावीं जो पुनक्त नहीं ही, विभिन्न शब्दके प्रयोगिंसे
पुनक्ता सा वोध होता हो, ऐसे भलहारको पुनक्तवदाः
भास कहते हैं। इसका सदाहरण इस प्रकार है—

''भुजक्कुकुक्क की म्यक्क समिश्चभांश्चरीतग्रः : जगन्यपि सदापासादव्यक्वितोहरः विवः ॥''

( साहिताद० १०म परि॰ )

सुजङ्ग भीर कुण्डली दीनों ही प्रस्तका भयं सपे है। भाषाततः देखलं पुनक्कता बोध होता है, पर यश्रयं में की नहीं है, 'सुजङ्गकुण्डली'का यहां पर ऐसी भयं होगा, सुजङ्गकुण्डल विद्यमान हैं जिसके, वे ही सुजङ्गकुण्डलो हैं। यह महादेवका विशेषण है। किन्तु यहां पर पुनक्कका भाभास हो जानेसे यह भल्लार हुआ। इसा प्रकार श्रयो, श्रभांग्र भीर शीतगु, 'हर भीर यिव' 'पायात्' भीर 'भव्यात्' दत्यादि घल्द भाषाततः प्रकार की तरह प्रतीयमान होनेके कारण पुनक्क वदामास भल्डार हुआ।

पुनक्ति (सं ० स्त्री ०) एक बारको कडी हुई बातको फिर कडना, कड चुए वचनको दोडराना।

पुनक्त्यत्ति (सं ० स्त्रौ०) पुनर्वार छत्यत्ति, पुनजंन्म। सिद्यान्तकारीका कडना है, कि उत्पन्नको पुनर्वार उत्पत्ति नहीं हो सकती।

पुनहत्स्ट (सं०पु०) पश्चभे द ।

पुनकत्स्यून ( सं ॰ वि ॰ ) फिरने योजित, फिरने जोड़ना।

पुनक्षागम (सं०पु०) पुनरागमन ।

पुनमं मन ( मं ॰ क्री ॰ ) पुनर्वीर गमन ।

पुनर्भं इत्य (संक्क्षी॰) १ फिरसे खेना। २ पुनक्कि। पुनर्जन्म (संक्ष्मी॰) पुनर्भूयो जन्म। फिरसे छत्पत्ति, एक ग्ररीर क्टूटने पर ट्रसरा ग्ररीर धारण।

पुनर्जात् (सं श्रीतः ) फिरसे उत्पद्ध ।

पुनर्षं व (सं॰ पु॰) नख, नाखून।

पुनर्भवा (सं ॰ स्त्री ॰) किन्नायां पुनरिप नवा, वा पुन
भू योभ्रयः न्यते स्तूयते द्रित नु-मप्, ततष्टाय, सुभ्नादित्वात् न कत्वं । भाकविश्रेष, एक कोटा पौधा
जिसको पत्तियां चौलाईको पत्तियोंकी-सी गोल गोल
होती हैं। संस्त्रत पर्याय —शोयन्नी, वर्षाभू, प्राह्मवायणी,
कठिस्तत्र । स्रोत पुनर्भवाको पर्याय—हिस्रा, विश्-

टिका, विधास, कठिवल, प्रशिवाटिका, पृथ्वी, सितवर्षी भू, घनपत्र, कठिवलका।

फू लो की रंगकी सेट्से यह पौधा तीन प्रकारका होता है, खेत, रक्त और नील। खेत पुनन वाको विष-खपरा और पुनन वाको साँठ या गटहपूरना कहते हैं। खेत पुनन वा या विषखपरिका पोशा जमान पर फेला होता है, जपरकी भोर बहुत कम जाता है। इसमें फल सफेट लगते हैं। सांठ या गटहपूरना जसर और क करीली जमीन पर घिक लपजता है। इसके फूल लाल, डंठन लाल भीर पत्ते भी किनारे पर जुक ललाई लिये होते हैं। पुनने वाको जह मूमला होता है और नीचे दूर तक गई होती है। भीषधमें इसो जड़का व्यवहार अधिकतर होता है। इममें ख्या, तिक्त, कफ, काम, इद्रोग, शूल, घस्त्र, पायह, भोफ भीर वायुनायक तथा भेटक, रमायन, आम, वभ्न और उदररोगनायक गुण माना गया है।

भावप्रकाशके मति स्वेतमूला पुनन वाका गुण-कट, कवाय, क्विकर, शोध, स्थ सीर पाण्डुरोग नाशक तथा दीपन, शोफ, वायु, श्लेष्म, ब्रभ्न स्रोर उदर-रोगनाशक।

रक्त पुनर्ने वाका गुण - तिक्त, कटुणक, शीत, लघु, वातल, ग्राइक, श्लेष्मा, पित्त शीर रक्तनागक।

इसके प्राक्तका गुण—वीय वर्डक, उष्ण, भेटक श्रीर रसायन। मूलको बाधका गुण—भेटक, उदरामयनाथक, श्रीतल, खासरीगमें जितकर श्रीर वमनप्रद। इसकी जड़को पीते श्रीर विस कर घी श्रादिके साथ श्रंजनकी तरह लगाते भी हैं। कहते हैं, कि इसके सेवनसे श्रांखें नई हो जातो हैं।

पुनन वागुग्गुल (सं पु पु ) गुम्गुल कीषधिविशेष।

इसकी प्रस्तुत प्रणासी—क्षेतपुनन वाका मूल १२॥

वेर, भेरेण्डामृल १२॥ वेर, सीठ २ वेर इन सब द्रव्यीकी एक मन चीबीस वेर जलगे सिद्ध करके भाठवां भाग जल रह जाने पर उतार सेते हैं। पीके उसे छान सेते श्रीर तब एक वेर गुम्गुल मिला कर पाक करते हैं। अनन्तर उसमें एरण्डतेल शाध कर, निसोधका च प दाई पाव, दन्तीमूलचूण एक पाव, तिफला

चूणे तीन छटाक, चीताचूणे तीन छटाक, सैन्धव, मिलाबां और विख्ड श्राध पाव करने, खणे माचिक दो तीला, पुनने वाचूणे धाध पाव, इन सब द्रश्यों का चूणे डाल कर स्तार सेते हैं। श्रीतन होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी माता दो तोला है। रोगों के बलानुसार अथवा चिकित्सक जैसा बतला दें तदनुसार माताका व्यवहार कर सकते हैं। इस घोषधकों सेवनसे वातरका, बुद्धि, जेहा, जक, एष्ठ, तिक श्रीर विस्तानत तथा कठिनसे कठिन श्रामवात भी बहुत जब्द शाराम हो जाता है। वातरका यह एक उत्कष्ट श्रीषध है। (भावप्रकाश वातरका थि।)

. ....

पुनन वात ल-ते लीषधभेद। तिनते ल ४ चेर, पुनन वा १०० वल, जल ६४ चेर, श्रेष १६ चेर। कर नाथ - विफला, विकट, कके टम्मंगी, धनिया, कायकल, कचूर, दान हरिद्रा, प्रियङ्गं, देवदान, रेण्क, कुट, पुनन वामूल, श्रजवायन, क्षणाजीरा, इलायची, पद्मकाष्ठ, तेजपत्र भीर नागकेशर प्रत्ये क २ तीला। इस तैलके लगाने चे कमला, पारे , हलीमक, रक्षपित्त, प्रमेह, कास, भगन्दर, रलीहा, स्टर और जीण ज्वर श्रादि रोग जाते रहते हैं तथा कान्तिविद्ध और श्रीन प्रदोस होतो है।

पुनन वादिकाय (सं० पु०) ग्रीषधिवशेष । प्रस्तप्रणाली — पुनन वा, द्रारु हरिद्रा, कटकी, परोलपत, हरो
तकी, नोम, मोथा, सींठ भौर गुलच्च कुल मिला कर दो
तोला, जल ग्राध सेर, शेष ग्राध पाव । इस कायमें
गोमृत श्रीर गुग्गुल डाल कर प्रातः शालमें सेवन करनेसे
सवीङ्गात शोथ, उदर, कास, शूल, ग्रास भौर प्रग्डुरोग प्रशमित होते हैं। (भावप्रश्च उदरा०)

पुनर्न वादिगुगालु (सं ॰ पु॰) वैद्यकोता श्रीषधमेद ।
पुनन वा, द्वरीतकी, देवदाक श्रीर गुलच्च प्रत्येक
द्रश्य एक एक तोला ले कर चूर्ण करे, पोछे ४ तोला
महिषाच, गुगाल भीर एरण्डतेलके साथ निष्येषण करके
हिल्लाखित चूर्ण हमें मिला है। यह गोमूलके साथ
हपयुत्त मालामें सेवनीय हैं। इसके त्वक्की विक्रति, गोथ
श्रीर हरों श्रादि नाना प्रकारको पाड़ा जाती रहती है।

( भैषज्यस्ता० श्रीथ० )

पुनन वादिले इ-श्रीषधभेद । प्रस्तुत प्रवासी — पुनन वा-

गुंल हो, देवदाव भीर दशमुल कुल मिला कर प्र सेर, पाक का जल ६४ मेर, भेष १६ सेर, भदरकका रस ४ सेर। १२॥ सेर पुराने गुड़को घोल कर छान ले भीर दोनी रसमें डाल कर पाक करे। भननार जब वह गाढ़ा हो जाय, तब उसमें विकट, इलायची, तेजपत, गुड़त्वन् भीर चई प्रत्ये कका चूल २ तोला मिला है। भीतन होने पर १ सेर मधु मिला कर उतार ले। इस भीषधक सेवनसे भोग आदि नाना प्रकारके रोग जाते रहते हैं भीर वर्ष तथा श्रास्क की वृद्धि होतो है।

पुनर्न वाद्यवृत (संक्रिकी॰) छुतौषधभेद । प्रस्तुत-प्रणाकी—दयमृत ६० पत्त, जल ५१२ पत्त, योष १२८ पत्न, छत १२ पत्त, कर्वकार्य पुनर्न वामूल, चित्रकमृत, देवदाक, पञ्चकोत्त, यवचार भौर छरीतको प्रत्येक ८ तोता उसमें सिलावे। पीछे यद्यानियम यह भौषध प्रस्तुत करे। इस छतके सेवनसे योष प्रयमित होता है।

हुनन वाष्टक (सं० पु०) शोधरोममें कथाय भौषधिविश्रेष । प्रस्तुत प्रणाली —पुननं वा, निम्बस्तुलको क्रास्त, पटोस्वयत, स्रोठ, कटको, गुस्का, दाक्डरिद्रा सौर हरीतको, कुस मिना कर र तोसा, जस भाभ सेर, शेष भाभ पाव । इस साधका पान करनेसे सर्वाष्ट्रिक शोध, सदरी, पार्थ्व श्रूस, स्वास भीर पास्कु रोग भन्छे हो जाते हैं।

पुनन वादिच् प (सं व कलो ) चूर्योवधमेद ! प्रस्त प्रयालो — पुनन वा. देवदाक, हरीतकी, फाकनादि, बिह्वसूल, गोच्चर, हरती, काष्ट्रकारी, हरिद्रा, दाक हरिद्रा, पीपल, मजपोपल, चीतामुल भीर पड़ू सकी काल हन सबका ममान चूर्य करे। पीक उपयुक्त मातामें गोम्द्रक साथ सेवन करनेसे घोथ, उदरी भीर ज्ञय प्रयमित होते हैं।

पुननं वादिते ल (सं॰ क्लो॰) ते लोषधमें द ! प्रस्तुतः प्रवाकी—ते ल ४ वेर, क्लायार्य पुननं वा १२॥ वेर. जल ६४ वेर, प्रेष १६ वेर। करकद्र य—विकट, तिफला, कर्क ट्रम्हो, धनिया, कटफल, कच्र, दाक हरिद्रा, प्रियङ्क, पद्मकाष्ठ, रेषु क, कुट, पुननं वा, यमानी, क्रम्थ॰ जीरा, क्लायची, गुड़त्वक, लोध, तेजपत्र, नागिखर, वच, पिपरामुल, चई, चोताम ल, सोया, गुनशकरी, मिच्चिया, राखा, दुरासभा प्रस्के क दो तोसा। पींके यथानियम

इस ते सका पाक करे। इस तेनके सगानिमें शोध, पाण्डु भौर छदारोग श्रादि नाना प्रकारकी पीड़ास दूर होतो हैं। (मैवज्यरता सोध बाब)

पुनर्निष्कत (संकितः) पुनर्वार संस्कृत, कोवर्ष संस्कार।

पुनर्वास (मं॰ ति॰) पुनर्वार वासकत्व प्राप्त, इडावस्थामें वासकती तरह भावप्रकाश।

पुनभंव ( चं॰ पु॰) किन्नोऽवि पुनभंवतोति भू-मध्। १ नख, नाखून। २ रता पुननेवा। ३ पुनकत्पत्ति, फिर होना। ( ति॰) पुनभंवतोति भू-भच्। ४ पुनवोर जात, जो फिर इमा हो।

पुनर्भ विन् (मं॰ पु॰) पुनर्भ व: पुनः पुनरत्वतिरस्यस्य ति पुनर्भ व इनि । भारमा । भारमा बार बार जन्म लेती है, इसीसे 'पुनर्भ विन्' ग्रव्हसे भागाका बीध होता है।

पुनर्भाव (सं॰ पु॰) पुनर्वार जन्म, सृत्युके बाद फिरसे जन्म।

पुनर्भाविन् (सं • वि • ) फिरमें जन्मयुक्त ।
पुनर्भू (सं • क्लो • ) पुनर्भ वित जायालें नित भू किए ।
१ विरुद्धा, वह विधवा स्त्रों जिसका विवाह पहले पतिकें
सरने पर दूमरे पुरुष में हो । इसका पर्धाय दिधिषु है ।
प्रसरटीकाकार भरतने (रारारक्षें) पुनर्भु शब्दकी इस
प्रकार खुन्पत्ति की है—

''अक्षतयोनित्वात् विधवा पुनस्काते इत्यसावन्यस्य भूता अन्यस्य अनमंत्रतीति किश्रि पुनर्भूः ॥' विवाहिता स्त्री विधवा हो कर यदि फिरसे विवाह करे, तो उसे पुनर्भु कहते हैं। मिताचरात्रे अनुसार पुनर्भु तीन प्रकारको होती है। जिस का पहले पतिसे जेवल विवाह भर हुआ हो, समागम न हुआ है, ठूनरा विवाह होने पर वह अचतयोनि स्त्री प्रथमा पुनर्भू होगो। विधवा हो जाने पर जिसके चरित्रके विगड़नेका हर गुरुजनीकी हो उनका यदि वे पुनवि वाह कर दें, तो वह हितोया पुनर्भू होगी। विधवा हो कर व्यभिचार करनेवाली स्त्रीका यदि फिर विवाह कर दिया जाय, तो वह दृतीया-पुनर्भू होगो। इस पुनर्भु को शास्त्रमें विश्व व निन्द्रत वतलाया है। (वि०) र पुनर्वार जात, जीं फिरसे हुआ हो। (क्लो॰) र पुनर्वारा अस्त्रा। पुनम च ( सं ॰ बिं॰) पुनः प्रभावस्य धन। पुनम न्य ( सं ॰ बि॰) मतिशय स्तोतस्य, बहुत प्रशंसा करने नायक।

पुनम् त्यु (म'० पु॰) पुनभू यो मृत्युः। भूयोभूयः स्थ्युः। भूयोभूयः स्थ्युः। भूयोभूयः

पुनर्यं च्च (चं॰पु॰) भूयः यच्चकार्यं, वह यच्च जो फिरसे किया जाय ।

पुनर्याता (सं के स्त्री ०) १ पुनर प्रथमा यात्रा, फिरसे जाना । २ जगवायदेवको पुनर्वार रथयाता । भाषाद मासको ग्रक्ताहितीयाको रथयाता श्रीर नववें दिन भर्षात् ग्रुक्ता दशमीको पुनर्याता होती है। यात्रा देखो ।

''पुनर्यात्रा विधातस्था तथैव नवभेद्दिन ।'' (तिथितस्व )

पुनर्युवन् (सं० ति०) पुनर्वार दुवा, तक्या, जवान। पुनर्लाम (सं० पु०) पुनर्भूयः लाभः। पुनर्वार प्राप्ति, खोई हुई वस्तु फिरसे पाना।

पुनवं त्राच्य (सं ० ति ० ) पुनः भूयः वज्ञच्यः । पुनर्वार वक्तव्यः, फिरसे काइने लायकः ।

पुनव चन (सं ॰ इतो ॰) पुनर्भु यो वचन । पुनर्वार वचन, बार बार वाक्यप्रयोग ।

धुनव<sup>९</sup>त् ( सं ० ति० ) पुनः पुनगब्दोऽस्त्वस्य मतुष् मस्य व । पुनः गब्दयुक्त ।

धुनवैस (सं • पु॰) १ गायका वह बद्ध हा जो जन्म ले कर यन पीने लगा है। २ ऋक वेदके ८ मण्डलके ७म सुत्त दृष्टा ऋषि।

पुनवं स्य (सं ॰ क्लो ॰) १ फिरसे वरण । २ मनोनीत व्याप । (काला ७ श्रो ॰ २५।११ द)

पुनव सु (सं ॰ पु॰) पुनः पुनः शरीरेषु वसति चे तर्ञ-द्वे कित पुनर-वह-उ। १ विशा । २ शिव । ३ काव्या-यन सुनि । ४ लोकभे द । ५ धनारका । ६ नचत्र विशेष, स्ताई स नचती मेंसे मातवा नचत । इसकी शास्ति अनुसंकी तरह है। इस नचत्रमें पांच तारे हैं। श्रदित इसकी शिक्तितों देवों हैं। इस नचत्रके प्रथम तिपादमें सम्म लेनेसे मिथुनराशि भीर शेष पादमें कर्कट राशि होती है। इस नचत्रमें जो जन्म सेता है, वह मुद्दात्रवृक्ष, शास्त्राभ्यासमें यहांवान, उत्तम रहाभिकाषी,

खत्तम भूषणान्वत, दाता, प्रतापी भीर भूखामी हीता है। ७ जुजुरव गीय तृपभेद। (हरिव ग्र ४२ अ०) पुनर्वि वाह (सं० पु०) पुनर्वार विवाह। दूसरी बार दारपरिग्रह करनेसे छसे पुनर्वि वाह कहते हैं। पुनर्हे व (सं० कि०) पुनर्र हन- क्विप्। १ पुनर्वार हन्ता। पुनर्हे व (सं० क्वी०) यज्ञमें पुनः पुनः छत समपेण। पुनर्वा व विषय भारकाट जिले के भणी सदरका एक गण्डमाम। यहाँ भिषयना मन्दिर के समीप विजयन नगराधिय वे क्वटपति देवके राजल काल (१५१५ शका) में खली ग्रंप प्रकार ग्रिवालिप विद्यमान है।

पुनलूर— मन्द्राज के द्रावस्तु इ राज्यके पत्तनपुरम तालुकका सदर। यह श्रचा० ८' १ जि॰ भीर देशा० ७६' ५८ पू॰ के मध्य श्रवस्थित है। जनसंख्या तीन हजार के करीब है। तिन्नेचे की क्यू सन रसने का यह एक स्टेशन है। श्रास-पासके जंगसमें की मती सर्वाड़ी पाई जाती है।

पुनश्चरण (सं० चली॰) पुनः पुनः चर्वण वा रीमन्यन। पुनश्चिति (सं० च्ली॰) पुनः पुनः संग्रह।

प्रनाब (-गया जिलेके अन्तर्गत एक प्राचीन याम । यह गयाधामसे ७ को स पूरव दो छोटे छोटे पव तीकी मध्य-वर्त्ती प्रधित्यका भूमि पर वसा दुषा है। यहां बुदकर-ताल ग्रीर करमारताल नामक दो पुरुष सलिला दोर्घिका विद्यमान है। विजीवनायका मन्दिर रहनेके कारण यह स्थान समिश्र विख्यात है। उस मन्दिरमें विचुड़ सुक्र ट्यारी बुद्ध मृत्ति विराजमान हैं और उनके दोनों पार्खीं में नो विभिन्न मूर्ति यां हाय जोड़े खड़ी हैं। पव त-के नीचे यस ख्य प्रस्तरमयी मृत्ति यौर प्रस्तरस्त्रभ इधर ७धर पड़े हैं। उन पर जो अचर दिखाई टेते हैं वे इजार वर्ष पहला की होंगे, इसमें सन्देह नहीं। निकटस ६० पुर एच चौकोन स्तृपके जवर वच वाराहोका भग्न मन्दिर है। देवो मृत्ति के दो सुख मनुष्यके जैसे भौर तीसरा वराइमुखी है। उस समय बौद्याण देवीं मूर्तिकी पूजा बड़ी श्रदामिति करते थे। पोठके जपर सात श्रकरमृत्ति हैं। नाति क मन्दिर के समीप घोर भी घनेक भग्न ज्ञम्भ तथा मूर्ति देखीं

पुनाशा-मध्यमारतके नीमार जिलेका एक नगर। यह

पिंची । २२ १८ छ । तथा दैया । ६७ २६ पू के सधा खण्डवा नगर से १६ की स दूरों भवस्थित है । तुभर-वंशीय राजपूत-धरदारों के मधीन इस नगर ने विशेष प्रसिष्ठ प्राप्त की थी। १७३० ई ॰ में सरदार राम कुश्चल सिंड यहां एक दुर्ग बना गये हैं। १८५७ ई ॰ के गदर में मंरेजींने इस नगर में भाज्य खिया था। पिष्डारियों के भत्याचार से यह नगर शिक्षीन हो गया। १८४६ ई ॰ में का मान प्रसिद्ध विश्व यहां की पुष्करियों का जो थे संस्कार कर मंथे हैं। प्रति श्रनिवारको यहां एक हाट बगतो है।

ष्ठंनि (वि'क्ति॰ वि॰) किर किरचे, दोबारा। षुनी (वि'• स्त्रो•) पूर्विमा, पूनी। पुनीत (वि'वि•) पांवत्न, पाका।

प्रमास्वा—वग्वई प्रदेशक यहमदनगर जिलामा त एक नगर। यह चला॰ १८ ४६ उ॰ तथा देशा॰ ७४ ३७ षू॰ कोपरगांव शहरसे १२ मील दिल्ल पूर्व गोदावरी-ले किनारे चलिल है। जनसंख्या ५०८० है। यहां गोदावरों किनारे प्रायः १४ प्रधान मन्दिर हैं, सर्वोको सींड़ो गोदावरों संख्यो हुई है। एक मन्दिरों में इन्दोर-की रानी घहरवावाई (१७६५-८५ ई॰ में) घोर शिव-रामदुमल-प्रतिष्ठित मन्दिर हो सुन्दर है। दालिलात्यके विख्यात साधु चहुन्देव धा बनाया हुपा मन्दिर सबसे प्रधान है। एतिह्न प्रस्तुर हो सुन्दर है। दालिलात्यके प्रधान है। एतिह्न प्रस्तुर हो सुन्दर है। दालिलात्यके प्रधान है। एतिह्न प्रस्तुर हो सुन्दर है। दालिला खर, गोपालकण, जगदम्बा, कालभेरव, काशीविष्ठेखा, नेशवराज, महारुद्र शहर, रामचन्द्र, रामेखर योर विस्वक्षार नामक देशालय भो देखनें प्राते हैं।

पुन्दीर (पुन्कोर)—राजपूत जातिकी एक ग्रांखा जो दिसहा अधीक प्रक्तमुं का है। सात सी वर्ष पहले दिस्मा राजपूतगण विशेष प्रतिपत्ति भोर सम्भ्रमके साथ भपनी भौरता दिख्या गर्थे हैं। राजस्थानके सुप्रसिद्ध कविगय भाज भी इन दिस्मा राजपूतिकी गुणगरिमा गाया करते हैं। जब चौहान स्म्बाट, पृथ्वीराज दिल्लोके सिं हासन पर मध्यक्त थे, हस समय इल दिहमागण व्यांना नामक स्थानका ग्रासन करते रहे। ये लोग सम्बाट, पृथ्वीराजकी भवीन स्व सामन्तीमें सर्व प्रधान थे। इल दिहमान ग्रेस स्थीन स्थां प्रभाव ग्रेस तीन माह्योंने दिल्लोखरके मधीन स्थ पर, एग्री, XIII, 150

सध्यस पुन्हीर-पश्चिनायक ही कर ससैन्य लाहोरके सोमान्त पर नियुक्त ये श्रीर छतीय वा कनिष्ठ चाँदराय, क्रमार नदीके किनारे जो लड़ाई होतो यो, चसीमें पृथ्वीराजके प्रधान सहकारी थे। तबकाती-नासिरो पढ़ने-से जाना जाता है, कि साइबुद्दोनके जीवनीलेखक सुसलमान ऐतिहासिकोंने विख्यात दिश्मा वाद चांद रायको खुक्तेराव नामसे भी उद्धेख किया है। चौहान राजपूतोंको श्रवनितके साथ माथ प्रतिभाशो । पर किन्त ना दिश्माव श्रका भी चिराग बुक्त गया। मन्धवनः सामान्त-वासी पुन्होर व गाँव राजपूतगण पुन्होर नामने श्राना परिचय दिया करते हैं।

यानेखर, कुरुचेत्र, क्षांलि श्रोर श्रम्बाला श्रादि खानीं में जो सब पुन्दोः राजपूत पहल वाम करते थे, श्रमा वे पश्चाबदेशोधः पुन्दोर कहलाते हैं पु ख्रो, रन्धा, हालो श्रीर पुण्ड क नगर उनके श्रीधकारभुक था: चौहानः राज राना हररायने उन्हें भगा कर उक्त खान ने प्रश्ने श्रधीन कर लिया। इस कारण वे यसुनाक दूसर किनारे जा कर रहनेको बन्ध हर। इसो समयस इम प्रदेशमें पुन्दोर-राजपूत रहने लगे।

दीमाबवासी पुन्दिरीका कहना है, कि उनके रःजा सरदार दामरसिं ह मलोगढ़ जिलेंक मे क्राजाद परगनि के मन्तर्गत गम्भीर नगरमें रहते थे। उन्ह ने नगररचाके क्रिये मपन भाई विजयके नामानुसार उन्ना नगरमें विजयगढ़ नामक एक दुगे बनवाया था। १८०२ ई०में का सार्डन तथा भीर भो कितने मंगरेज सेनापित की मृत्युके बाद विजयतढ़ दुगे मंगरेजोंके हाथ लगा। पोछि मन्द्रोक साद विजयतढ़ दुगे मंगरेजोंके हाथ लगा। पोछि मन्द्रोक साद विजयतढ़ दुगे मंगरेजोंके हाथ लगा। पोछि मन्द्रोक स्थान स्थान

उत्तर-दोमाववासो पुन्दोरगण वरगूजर, चोहान, गहलोत, काठिया, तोमर, कोकर श्रीर महीराजपूतींकी घरमें बड़को देते तथा उक्त सात घर कोड़ कर बैज वंगीय राजपूतींकी खड़की लेते हैं। युक्त प्रदेशमें प्रायः प्रह्म हजार पुन्दीर राजपूतींका वास है जिनमें वे २७ हजारने इसलाम धमें का भाजय गहंग किया है।

पुन्द्रो-पद्माव प्रदेशके कंषील जिलानार्गत एक नगर।

यह अचा॰ २८ 8६ च॰ तथा दैशा॰ ७६ रे १६ पू॰ पुण्ड क तालाव नामक विस्तीण पुष्करिणीके किनारे भवस्थित है। जनसंख्या हः इजारके करीव हैं। इसके चारों भोर स्टितकाप्राचीर चार प्रवेशहार विद्यमान है। स्युनिसपिलटीके भवीन रहनेके कारण नगर परिष्कार परिच्छन्न रहता है। कुछ सुदृहत् प्रदृश्विका भीर सराय नगरकी भोभा बढ़ाती है। यहां एक मिडिल वर्ना क्यू लर स्कूल है।

युन्नाग (म'॰ पु॰) पुमान् नागदव अध्वलात् । १ खनाम-ख्यात वहत प्रवाद्यविशेष ( Calophyllum inophyllum or Alexandrian Laurel )। भिन्न भिन्न देशमें यह भिन्न भिन्न नाम ने प्रसिद्ध है, यथा -हिन्दो-सुलतान चम्पा, महाराष्ट्र -पुरनाग, कलिङ्ग-सुरहोत्रका भेड्, तेलक्र-सुरवोदचेष्ट्र, तामिल-पित्रय, उटकल-पुनां, बाबई - उदि । संस्तृत पर्याय - पुरुष, तुङ्ग, केशर, देवव-क्रम. कुम्भोक, रत्ता नेशर, पुवासन्, पाटलदूम रत्तपुष्प, रत्त रेण, अरुण। इसका पुष्पगुण-मधुर, शोतल, सुगिन्ध, वित्तनाशक, श्रतिगयद्वावक श्रोर देशनाप्रसादन, कषाय, कफ और रतानाशक। इसकी छालके जवर चीट देनेंचे धनेकी तरह एक प्रकारका काला गाँद निकातना है। इससे एक प्रकार की अच्छी गत्म निकलता है। यह परिष्क्रत सरासारसे गलाया जाता है जो विलायतो बाजारमें ताकामहाका गाँद ( Tacamahaca gum of commerce) नाम से जिसता है। बोर्बा होपमें इस ही जहने भी गाँद निकाला जाता है।

इसके ताजि बोजमे तेल निकलता है। उनका वर्ण कभी इरिताम जरहे कभी गाइन इरिद्धणे देखा जाता है। बोजके तारतम्यानुसार तेलका यह वर्ण विषयं य इया करता है। जब तेल निकालनेको इच्छा होतो है, तब भाद्र और माध मासमें दो बार बोज मंग्रहोत करते है। तेनको गम्ब उतनो खराब नहीं होती। बङ्गाल, अब्बई, तिब बेली. तिवाङ्गोड़ भीर मन्दाज चादि देशीमें सोग इस तेलको दीप जल नेके कामने लाते हैं। पहले इसके तेल भीर बोजको सिंहल तथा सिङ्गापुर दीवो में रफ्तनी होती थी। कलकत्ते में चंडो तेलको प्रति-मोगिता नहीं करने पर भी ब्रह्म देशमें यह तेल मंडोको

10

अपेचा चौगुन दाममें विकता है। दिचणभारतमें इसे तिल को अपेचा अण्डी तिल की हो अधिक खात है, इस कारण यह वहां सस्तो दरमें मिलता है। क्रक साहबने लिखा है, कि जहाजका मोरचा दूर करनेके खिये यह तिल विशेष उपकारों है। अलावा इसके गंठिया वाताः श्वित खानमें लगानेसे भो विशेष उपकार होता है।

कुछ दिनों तक एक बरतनमें तेल रख देनेसे पे'दीमें चर्वीको तरह दृष्ट पदार्थ जम जाता है। नारि-यस तैसकी तरह थोड़ी ठंढ सगनेसे ही यह जंम जाता है। यूरोपमें इस तिलाको दोस्वा कहते हैं। भारतके स्थान विशेषमें भी यह दोस्बा, पुन वा पिन्ने कह-लाता है। तेल प्रस्तुत-प्रणाली ठोक रेंडोको तरह है। तेल जैसा वातरागमें उपकारो है, बहुदिनस्याधी नाली घावमें गो द भी बैसा ही फलप्रद है। वृत्तमें चोट देनेसे ही अञ्जविन्द्रकी तम्ह जो तरल निर्वास निकलता है, वह तथा फल वमनकारक श्रीर विरेचक है। निर्योस्त्री पत्र भोर डाल मिला कर जलमें डूबो देनी हे जो तेल जपर उठ श्रात। है, वह चन्नुपदाहमें शान्ति प्रदान करता है। यवहीपवासिमण इसका मूत्रवर्षक श्रीषधक्यमें व्यवः हार करते हैं। पत्रको जलमें भिगो कर श्रांखों में देनेसे ज्वाला प्रश्नमित होती है। इसको छाल धारकतागुण विभिष्ट है। यह शास्यन्तरिक रत्तस्त्राव श्रीर चतरोगमें उपकारी माना गया है। अची कालका रस विरेचक है।

लकड़ीका रक सिन्दूर मा नान होता है। जहाजके मस्तून, रेननाइनकी पटरी, रटह्यवहाय दृष्यादि एवं जहाज, नौका भादि वनाने में इसकी लकड़ी व्यवस्त होती है। भारतके समुद्रोपक् नवती स्थानों में इसकी, खेती होतो है। भारतके समुद्रोपक् नवती स्थानों में इसकी, खेती होतो है। छड़ीसा, दिवाभारत, मिंहल, ब्रह्म, मन्दामन मादि स्थानों में यह भापमें भाष उपता हैं। मन्य, मुद्रोनियां भीर पूर्व अफ्रिकामें भी इसकी खेतो होतो है। समुद्रोग्यून ची वालुकामय स्थानमें अहां एक भी छड़िसद समिनकी समावना नहीं, वहां पुना ही फलपुष्यमें भूषित हो कर विराज करता है।

२ चितीत्पन । ३ जातिकन । ४ पान्डुनाग । ४ नस्य छ । (क्री॰) ६ प्रमाणका मृता पुर्निगक शर (सं० क्लो०) पुरनागस्य के शर्ग। पुरनागः-पुर्विका किन्नविक, पुनागफुलका पराग।

पुनागपुष्प ( सं • क्रो • ) पुनागनुसुम ।

पुनाट (सं • धु • ) पुराड़ प्रवीदरादित्वात् इस्य टा १ चन्नमदं, चनवं इका पौधा। इसको पत्तियों का रस दादमें नगाने दे दाद जाती र इतो है। २ कनीटकको पास एक देया। ३ दिगम्बर जेन मम्प्रदायका एक संघ। जैनहरिवं प्रको कक्ती जिनसेनाचार्यं इसो संघक्षे थे।

पुत्राङ् (सं० पु०) पुनां मं नाड्यतौति नड्-भां ग्रे श्रम्। (कर्मेण्यण। पा ३।२।१) चक्रासद<sup>2</sup>, चकार्यं ड ।

पुत्राड़ — एक प्राचीन हिन्दूराच्य । यहां जिम वंशक राजा राज्य करते थे, वह वंश पुत्राड़ वंश कहलाता है। वस मान कब्बि भीर कावेरी नदीके सङ्गमरू लके समीप हिद्गाड़ ग्राममें भाज भी भनेक प्राचीन को सिंच योंका निदर्भ न देखनेंमें आता है। पुत्राड़ राजवंश में मिहसुरराजवंशीय राजगण भपनी उत्पत्ति बतलाते हैं। हो शताब्दोके एक शासनमें निम्न लिखित पुत्राट राजा भीं के नाम पाये पाते हैं,— र काश्यपराष्ट्रवर्मा, २ हनवे पुत्र नागदत्त्त, ३ नागदत्तको पुत्र निंच वर्मा ४ सिंच वर्माको पुत्र (नाम मान म नहीं), ५ सिंच वर्माको पुत्र (नाम मान म नहीं)

एक समय पुनाट राजवंश राष्ट्रक्ट राजाशीं के प्रधीन थे। श्रन्थ शिला निर्मित पढ़ने से मालू म होता है कि गङ्गराजने स्कन्दवर्माको परास्त कर उनको कन्यासे विवाह किया शीर उनका राज्य भयने श्रिकारमें कर लिया।

पुवासन् ( सं॰ पु॰ ) १ पुत्रागत्नच । पुदिति नामा चस्य । २ नरकभेद, पुत्राम नरक ।

पुरनामनरक (सं॰ पुरू) पुदामा चामी नरकश्चेति । नरक-विश्वेष । पुत्रोत्पत्ति द्वारा मानवमण इस नरकसे निष्क्वति लाम करते हैं।

वामनपुराष (४८ व०)में खिखा है, कि सोलहप्रकारके सामन्तीने राज्यसे प्रज्ञा कर दिया। राज्यस् कारचींसे मनुष्य इस नरकका भोग करते हैं-परदारममन, पापसेवा और समस्त भूतींक प्रति पर्वता, इससे प्रथम स्ती। इनका समय १३वों सदोका पन्तिम भाग पुत्राम नरक होता है। प्रक्रतिय, प्रजा है वस्तु भीर हचका पुप्रजी (हिं क्यी ) वांसकी पत्रजी पोली नली।

उत्पाटन, इससे दितीय नरकः निन्दनीय वस्तुका ग्रहण, भवध्यकावध वाबन्धन भौर ग्रहेतुक विवाहसे स्टनीय नरकाः सभो जीवींको प्रति भव प्रदर्शन, मानवका ऐखर्यं नाम भौर निज्ञधमं का नाम, इससे चतुर्वं नरक ; मारख, मिलके प्रति कौटिल्य, मिष्याभिशाय श्रीर मिष्टवस्त एकाको भचल, इसमे पद्मम नरक । यन्त्रकर प्ररोहण. योगनाम, यमन, मुरूवयानक स्वत्व मादिसे व्यव नरक : राजभागका हरण, राजजायानिष वेण श्रीर राज्यका श्रहितकारित्व, इसमें सहस नश्कः स्त्रव्धतः, सोलुपता भौर सन्ध्रधमें का भ्रथ नाथन तथा नाना प्रशासके कर्म करनेसे प्रष्टम नरकः ब्रह्मखहरण, ब्राष्ट्राकरो निन्दा ग्रीर बाह्मणके विरोधमे नवम नरकः ग्रिष्टाचारविनाग, मित्रहोष, शिश्ववध, शास्त्रचीये और धर्म गुन्यता, इससे दग्रम नरकः, षड्ङ्गानिधन घीर वाङ्गुख्यका प्रतिषेध, इससे एकादश नरकः भगाचार, अभित्काश श्रोर संस्कार-होनता, इसवे द्वादम नरक ; घर्माय कामकी हानि, भप-वर्गका इरच भीर खर्ण इरच करनेमें बुद्धिदान, इससे वधीदम नरकः जी वर्जनीय श्रीर दोषज है, असका भनुष्ठान भीर धर्म होनता, इससे चतुद<sup>8</sup>म नरक ; निष्ठाहीनता, प्रज्ञान, यगुभावह, प्रयोच, चसत्य-वचन भौर निन्दनीयका भनुष्ठान करनेसे पञ्चदश नरकः; भावस्य, सर्वीके प्रति भाक्रोग्र, भाततायिता, ग्टहमें यम्बिदान, परदारमें इच्छा, ईर्षाभाव यौर सभ्य-जनके प्रति भौडत्य, इसमें बोड्य नरक होता है।

पूर्वीता पाप करनेसे यही सोलड प्रकारके पुत्राम-नरक होते हैं। यह नरक चत्यन्त कष्टपद है।। पुत्र जन्म ने कर इन सन पापोंसे तास करना है।

पुन्य ( डिं॰ पु॰ ) पुण्य देखी।

पुन्यपाल - जयसलमेरके एक राजाका नाम। इनके पिताका नाम था साखनसेन । पिताको सृत्यु होने पर ये जयसलमेरके सिंहासन पर बैठे। परन्तु ये बड़े क्रोधी भीर रूखे स्वभावके थे। इनके व्यवहारीं सभी सामन्त भग्नस रहा करते थे, इसलिए इनको सामन्तिने राज्यसे भन्नग कर दिया। राज्यस्तुत हो कर ये जयसलमेरके पास किसी गांवमें जा कर रहने लगे। इनका समय १३वों सदोका भन्तिम भाग है। पुप्रती (हिं० स्त्री०) बांसकी पत्ती पोली नली।

पुष्पुगाम—विशाखपत्तन जिलेके नवरङ्गपुर तालुकका एक नगर। यह जयपुरसे ८ मोल उत्तर भवस्थित है। यहां गङ्गवंशीय राजाभीका वनाया हुश्रादेशक प्राचीन मन्दिर श्रीर पुष्करियो विद्यमान है।

पुष्पुट (सं॰ पु॰) १ दन्तपुटगतरोग। २ तानुगतरोगः भेद।

. पुष्फुत्त ( सं॰ पु॰) पुष्पुम् पृषोदरादित्वात् सस्य नत्वं । चदरस्य वायुः जठरवात ।

पुष्पुर (सं ० पु॰ ) पुष्पुमवत् श्राक्ततिरस्यास्तीति श्रच।
१ पद्मवीजाधार, कमलगृहेका छत्ता। पर्याय—वीजकोष,
वर टक् । पुष्पुम इत् शब्दोऽस्त्यस्येति। २ वामपश्च स्थ
मलाग्य। पर्याय—कोष्ठ, रक्तफोनज, तिलक, कोम।
फुसफुस देखो।

पुमनुजा (सं ॰ स्त्रो॰) पुमांसमनुरुख जायते पनु जन-, पुमांसमनुरुख जाता पुमनुजा । पुरुषान्तरजाता

भगिना, बहुब्ब्न की दूर्व पुरुष व पैदा हुई हो । पुनपत्य (संक्कोक) पुरुष नपत्यं। पुरुष रूप स्पत्य । पुनर्य (संक्षुक) पुरुषाय ।

षुमस् (सं० ५०) याति रचताति <mark>पा-डृम्सुन् (पाते</mark>र्डु-म्युन् । उग् ४६००) ग्डत्वात् (टलोपः । १ सनुष्यजाति-पुरुष । प्रयास-पञ्चलन, पुरुष, पूरुष, ना ।

किसी।कसान 'धुमस' शब्दका अर्थ मनुष्यजाति वतकादा ह। अमरटीकाकार भरतने इसका छत्ने ख किया ह। (अमर २।६।१) २ पुलिङ्गमात्र। ३ कूटस्थ पुरुष।

''सदक्षरं ब्रह्म य ईरंबरः पुनान् गुणोर्निस्थितिकालसंख्यः । प्रधानबुद्ध्यादिजगत्प्रपक्तवसः स नोऽस्तु विष्णुमा तिमृतिमुक्तिदः ॥ (विष्णुपु॰ शाग्र )

"अक्षरमिति विकारं निराकरोति पुनान् कूटस्य: ।" (स्वामी)
पुनास्य ( सं०पु०) पुनांसमास्याति चा ख्या-क । १
पुनाचार (सं०पु०) पुनांसमास्याति चा ख्या-क । १
पुनाचार (सं०पु०) पुनांसमास्याति चा ख्या-क । १
पुनाचार (सं०पु०) पुनांसमा चारा।
पुनान् (सं०पु०) १ पुनां नारं । २ पुनांगहचा।
पुनान् (सं०पु०) पुनां क्ष बहुत्व।
पुयार—एक राजपूत-राजवंग। ये लोग स्य वंशोय तथा
परिहार नामसे प्रसिद्ध हैं। पहले खालियरराज्यमें ये

राज्य करते थे। उता राज्यमें प्रवाद है, कि पूर्व तन कच्छ वहवं शोय राजाको परास्त कर प्रधार या परिहार राजाशीन यहां राज्यस्थापन किया। यथार्थ में कच्छ • वहवं शोयगण ही ग्वालियरमें राज्य करते थे।

پيد :

कच्छबह प्रबद देखी। कच्छपद्यातवंशीय नरपतिगण कच्छवद राजाशों को परास्त कर ग्वालियर-दुर्व के अधिकारी इए । ग्वालियरमें प्राप्त शिलाप्रशस्ति पढ़नेसे मालूम होता है, कि कच्छावातवं ग्रतिनक लक्ष्मणने निज बाहुबलसे ग्वालियर तक राज्य फोला लिया था। किन्तु उनके पुत वजदामने हो सबसे पहले गोपिंगिर दुगे पर अधिकार कर तुर्यं ध्वनिसे नगरवासियों के द्वदयमें भौतिका सञ्चार किया या श्रीर विजयपताका फहरा कर बाहुबलका सम्यक् परिचय दिया था। वज्रदामके पहले उनके पिता अधवा उनके पूर्व वर्ती किसी राजाने कच्छवाहों को प्रास्त किया था, इस कारण वस्त मान श्राह्या उन की व ग्रगत हो गई है। पुरारकत्त्रुक क् क्कूव हिनय श्रीर इतिहासभूसक वष्ट्रदाम कत्तुं क गःप्रगिरि जयकी कथा बालोचना करनेसे उन्हें नि:सन्हेड पुयारवं गर्क मुकुट कह सकते हैं। ऐतिहासिक टिफीनधेलर ( Pere Teffenthaler)-ने ग्वालियरमें पुयार-श्रीधकारका समर्थन करते हुए कई एक राजाभी है नाम दिये हैं, जो वर्तमान शिना निपि**से विलक्षन प्रथम**्हैं। किन्तु ग्वानियरसे प्राप्त विकालिपिका भनुसरण करनेसे जाना जाता है, कि महाराजाधिराज वज्रदामने ग्वः लियर प्रवेश .करनेके पद्दले विरुध्यनगराधियको परास्त किया। एक ज नप्रतिमृति को मुनदेशमं खोदितसिवि पद्नेसे माल्म होता है, कि महाराज वन्नदामने सुचारुक्पसे राजकाय करके १०२४ सम्बत्से (८७० ६०) म इस प्रस्तरमयी मूर्त्तिकी प्रतिष्ठाको यो । प्रतएव उत्त सम्बत्को पूर्व वर्त्ती किशो समय छनको राज्याधिकारका समय निरुपित होगा, इसमें सन्दे ह नहीं। उनकी मृत्यु के बाद उनके सङ्के विद्धाद पर श्रमिविक्त हुए। उन्होंने पित्व पुरुष सेवित जैन धर्मका परित्याग कर विशासी **उपासनार्मे भवना जोवन उसार्व** किया। उनके बंशधर कीर्ति राजने निष्म बाइक्सचे सासव जीत कर अपने

शक्यमें सिखा लिया। वै श्रेव थे। सिं इपानिया नगरमें यार तीवतिकी अतिष्ठाके लिये छन्हों ने जो मन्दिर बन-वाया, वह छनके जीवनकी अपूर्व की ति है। उनके पुत्र सुलदेव निज सिहिसागुवरी सुवनपान नामरी प्रसिद्ध इए। उनके श्राक्तज देवपास दानमें कर्ष, रखमें भर्तुंन भीर सत्यमें धम राज सहय थे। पिताके मरनेके बाद पद्मपालने क्रव और राजटन्ड प्राप्त किया। बाद दाचि पात्यविजयमें जा कर वे पनार्शिक साथ सङ्रो। यिव, ब्रह्मा, विश्वु, लच्चो ग्रोर नरिसं इ मृत्ति स्थापन तथा अपत्य निर्विशेषमे राज्य पाचन करके वे प्रजा-वग को श्रीतिपाल हो उठे। पन्तमं पनुष्ठित किया-कलापके फलबाभरे यमसी हो प्रमुतक प्रवस्थाने छन्हों ने इस नम्बर देहका परित्वाग किया। पोके उनको भाई सुर्यंपालको पुत्र योमन्महाराज महीपालदेव राजिस इासन पर बंठे। छन्दों ने नाना प्रकारको सलर्मानुष्ठान करकी अच्छा नाम कमा लिया और पन्न-नाय नामक एक विष्णु यहकी खापना करके मन्दिरके खच के निये ब्रह्मपुर जिला दान कर दिया।

वलदामकी जेनमृत्ति के पाददेशमें लिखित १०२8
सन्वत् भीर महीपालदेनको समयमें स्वलीप शिलालिपिकी तारीख ११५० सम्बत् है — इन दोनों को व्यवधान को
कल्पना करनेसे पुयारवं प्रका राजलकाल ११६ वर्ष से
कुछ मिक होता है। कारण, वलदामके राज्याधिकार
भीर सत्युका ममय हम लोगों को मानूम नहीं। डा॰
किन हमने उपरि-एक हिसाबसे ७ राजाभेकि राजलको एक तालिका है है —

महीयात्तके बाद उनके पुत्र भुवनपाल उर्फ मनोरध पित्रसिं हासन पर बेठे। वे कायस्य प्रतिपालक घे। वे स्थावधम में दीचित हो वे मधुराधाममें जा कर रहने स्त्री चे। कुछ वर्ष राज्य करनेके बाद उन्होंने भाने पुत्र

# स्वस्ता ८२५ ई॰ में ; वसदाम ८५०-९८० ई॰ में । इनके राज्यकालमें करण्यवातनंशके आधिपत्त वा प्रकृत सूत्रपात हुआ । मंगलवाज ८८० ई॰ ; कीर्तिराज ८८५ ई॰ ; मुवन-पाल १०१० ई० ; देवपाल १०३० ई० : पदागल १०५० ई॰ ; महीपालदेव १०७५-५३ ई० ; मुवनपाल तर्फ मनोर्थ १०९५ ई०; महासूदन ११०४ ई॰ ।

Vel. XIII. 160

सभुस्तन पर शाज्यभार चर्यं च किया। सभुम्दन मि हा-सन पर कव चे ठे। ठीक ठीक साचू स नहीं। केवल-साल ११६१ किलान मञ्चत्में सहादेव-सन्दिर प्रतिष्ठाके उपलब्ध तत्वदत्त एक चिनास्ति टल्को च है। इसमें बहुत कुछ चनुमान किया जाता है, कि सहीपालदेव के राजलक कमसे कम १२ वर्ष बाद सभुस्दनने राज्य-ग्रासन किया था। सभुस्दनके घमस्तन व ग्रधरीने प्रायः सी वर्ष तक राज्य किया। किन्तु उनका प्रकृत हतिहास नहीं सिलता। इसके बद खालियरराज्यमें तीमर व ग्रीय राजपूर्तीका चम्युदय हुमा । तोनर देखों।

पुरः (हिं॰ प्रज्य॰) १ प्रागी । २ पहते । पुरःसर (हिं॰ वि॰) १ प्रयमस्य, प्राग्रा । २ संगी, प्राण्यो । ३ समन्वित, छहित । (पु॰ १४ प्रयमसन । ५

पुर ( सं ॰ क्ली॰) विपत्तीति सृखविभू जादिलात् क प्रथवा
पुरित प्रयोगच्छिति पुर-क (रग्नावक प्रीकिंगः कः। पा ३।१।
१३५) १ वह बड़ी बज्ञी जहां कई यामों या बित्यों वे लोगोंको व्यवहार प्रादिके लिये पाना पड़ता हो, नगर, प्रहर, कलवा। संस्कृत पर्याय—पुर, पुरी, नगर, पत्तन, स्थानंथ, कटका, ष्टह, निगम, पुटमेदन। पुर शे किम प्रकार सुरिचित रखना होता है, उसका विषय मनुते इम प्रकार लिखा है,—

"बनुदुरी महीद्वरीमव दुरी वार्श्वमेव वा । नृद्धी मिनिदुरी वा समाभित्य बसेल् पुरम् ॥", ( मनुसं० ७।७० )

सःस्वाधिवित हो पुरका भोग कर सकते हैं। मनुः संहिताम लिखा है,—

> "दश्ची कुलन्तु भुजीत विंशी पश्चक्रवानि च । प्रामं प्रामशताध्यक्षः सहस्राधिपतिः पुरम् ॥" ( ७११८ )

• टिफेनथेलरका कहना है, कि दिश्लीस्वर स्पामसुद्दीनने
पुत्रारोंसे ग्वालियर छीन कर तोमर राजपूतों के हाथ लगा दिया।
फिरिस्तामें लिखा है, कि फ़तब-उद्दीनने ११९३ ई॰ में ग्वालियर
दुर्ग पर दख्छ जभाया। फ़तबकी मृत्युके बाद एक तोमरराजने
अलतमसकी स्वाधीनता स्वीकार कर उनसे उक्त प्रदेशका शासन
कतृत्व प्राप्त किया। किन्तु फ़तबके आक्रमणके पहले यहां
कच्छपधातवंशीय मधुसूदनके वंशधर राज्य करते थे या अन्य
किसी वंशके राजा, इसका ठीक ठीक पता लगाना कदिन है।

पुरमें चौर भादिका रहना निधिष्ठ है। राजाको भवनि पुरमें चोरो भादि दुष्कर्मी का दमन करना चाहिये।

> "यहय स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्तीगो न दुष्टवाक् । न साहसिकदण्डच्नौ स राजा शत्रुलोकभाक्॥" (८।३८६

पुरते मध्य कभी भी कितवीको छान न है। मनुने नगरि उन्हें निकाल देनेको व्यवस्था दो है। "कितवान कुक्षीलवान क्रूशन पाषण्ड स्थांश्रमानवान्।

विकमें स्थान् गौण्डिकांश्र क्षित्रं निर्वासयेत पुरात् ॥''
( मनु ८।२२५)

कविकस्पन्नतामें निखा है — पुरका वर्ण न करनेमें इह, प्रतोनी, परिखा, तोरण इत्यादिका भी वर्ण न करना होता है।

''पुरे इष्टप्रतोजी च परिखातोरणम्बजाः । प्रासादाध्वप्रपारामैवापी वैश्यासतीस्वरी ॥''

(कविकल्पलता)

प्रियते पूर्व देति पृलि पूर्तीं क । २ शागार, ग्रह, घर । जे से, श्रन्त:पुर, नारीपुर । ३ ग्रहीपरि ग्रह, कोठा, घटारो । ४ देह, धरीर । ५ नगरमें द । ६ पाटलिपुत्र नगर । ७ नगरमोधा । ८ कुसुमदलाष्ट्रित । ८ चर्म, चमड़ा, मीट, चरसा। १० पोतांमग्रहो, पोली कट सरे या । ११ राशि, पुंज । १२ नचत्रपुञ्च । १३ देत्य-भेद । १४ गन्धद्रव्यविश्वेष । १५ गुग्गुल नामका गन्धन्द्र्य । १६ दुगे, किला, गढ़ । १७ चागा । (ति०) १८ पूर्ण, भरा हुशा। स्त्रोलिङ्गम पुरा और पुरी दोनी प्रकारका हो प्रयोग देखा जाता है । पुरादिका निर्माण किस प्रकार करना चाहिशे, उसका विश्वेष विवरस पुरी शब्दमें लिखा है । पुरी देखो ।

पुर-१ शजपूतानिक उदयपुर राज्यके अन्तर्गत भी खवार जिलेका एक प्राचीन नगर। यह अचा॰ २५ १८ उ॰ भीर देशा॰ ७४ ३३ पू॰ के मध्य उदयपुर शहरसे ७२ भील उत्तर-पूर्व और भी खवार रेखवे स्टेशन से ७ मोल दिच्चण-पश्चिमने अवस्थित है। जनसंख्या चार हजारसे स्वपर है। इस भागका राजस्व राजपरिवारभुक्त बालक-वालिका भों के भरण पोषणार्थ खर्च होता है। इसके पूर्व में नीलवर्ण स्लैट प्रत्यरका एक पहाड़ है। मारवाई राज्यके मध्य यह नगर सबसे प्राचीन है। राजाविक्रमके राजलके बहुत पहले यह नगर खापित हुवा था।

र पूना जिलेके अन्तर्गत एक गराख्याम। यह भास-वाड़ में ३ कोस दिच्या-पश्चिममें भवस्थित है। यहां के काल भेरव मन्दिरमें माघीपूर्यि माको तथा नारायणे खर मन्दिरमें उन्ना मासकी क्षण्यात्रयोदशीको दो में ले लगते हैं।

३ स्त्र जिलेकाएक गण्डग्राम । यह जुनार उप-विभागसे ६ कीस पश्चिम पर्वतको उपत्यका पर भवस्थित है। यहांका जलवायु सुख्जनक है। ककुदी नदीके किनारे हिमाइ पश्चियो के ककुटेश्वरका भग्नमन्दिर विराजमान है। श्रम्भू पर्वतमाला और घाटगढ़ उपत्यका पार कर ककुटोचित्रमें मन्दिरक सामने जाते हैं। गठनकाव देख कर पुरातस्थिवद्गण उसे ११-वां वा १२वीं ग्रताब्दोका निर्मित बतलाते हैं। मन्दिरः का घेरा पूर्व पश्चिममें ५२ फुट श्रीर उत्तर-दिचणमें ३० फुठ है। मन्दिराभ्यन्तरस्य ऋतुङ्गोके मध्यउत्तरका श्रोर चामुखा भोर शिव शबके जपर तृत्य करते हैं। द!चण भोर वहि-मुंखको मृत्तियां नष्ट हो गई हैं। इसके भ्रलावा हिर-खाच-दत्तनकारो वराहावतार-मृत्ति<sup>°</sup>, हरगारीमूर्त्ति श्रीर श्रवर विषाुमृति विद्यमान है। प्रति वर्षे श्रिवः चतुद्रेशोके दिन महाशिवरात्रके उपलचमें यहां एक मेला लगता है। घाटगढ़से कक्कदी बानेके रास्ते पर कलच्च नाम ह टो लिङ्गमू चिंप्रतिष्ठित हैं। पांगलि-यामके कांची जातिके लोग इस देवताकी उपासना करते हैं।

४ युक्त प्रदेशको मुजफ्फरनगर जिले पौर तहसी बका एक शहर। यह श्रचा॰ २८ हेट उ॰ भौर देगा॰ ७७ पूर् पू॰ मुजफ्फरनगर शहरसे १६ मोल उत्तर श्रविद्यात है। जनसंख्या हः इजारसे जवर है। शहर चारों श्रोर जंगलसे जिसा है। इस कार्य यहांका दृख्य बड़ा हो मनोरम है।

पुरवहः (सं॰ व्रि॰) ग्रयगामी, ग्रगुग्रा। पुरकोष्ट (सं॰ क्लो॰) पुरदुर्गः। पुरखा (हिं धु॰) १ पूर्वं ज, पूर्वं पुरुष, जै से—वाप, दादा, परदादा, दरवादि । २ घरका बढ़ा, बूढ़ा । पुरग (सं॰ व्रि॰) पुरंगच्छतोति गमन्ड । नगरगामो । पुरगावण (सं॰ पु॰) वनभेद ।

पुरगुक्त —गुक्रवं शोध एक राजा। ये स्कल्दगुक्तके कनित्रं भ्याता थे।

पुरगुर (हिं० पु०) एक पेड़ की बंगालक उत्तर पूर्व, होता है। यह पेड़ घोलोंच बहुत कुछ मिलता जुलता है। इसकी लकड़ी खेताके सामान धोर विलोने मादि बनानेके काम मातो है।

पुरद्याम—दाचिषात्यके कन्तम<sup>8</sup>त् एक द्याम । पुरचक (हिंश्स्त्रोश) १ चुमकार, पुचकार। २ उत्साद दान, बढ़ावा। ३ पृष्ठपावच, वाश्ववाही, हिमायत, तरफ-दारो। ४ प्रेरणा, उथकावा।

पुरच्छ्य (सं पुर्) १ उलप, त्याविश्वा २ स्तनाय । पुरजा (फार पुर्) १ खण्ड, टुकड़ा । २ चिड्योंके सहीन पर, रोई । ३ कतरन, धर्मी, फटा, टुकड़ा, कत्तल । ४ अवयव, भड़ा, भंग, भाग।

पुरजित् (सं॰ पु॰) १ एका राजा । पुरं विपुरासुरं जितवान् । २ विपुरास्ति ग्रियः । ३ काष्णके एका पोत्र जो जास्ववतीसे उत्पक्त दुए थे।

पुरच्योतिस् (सं ॰ पु॰) पुरं प्रचुरं च्योतिरस्य . पन्नि । याग ।

पुरस्त्रन (सं॰ पु॰) पुरं देशचेन जनयतीति जनि बाहुस-कात्-ख। जीव।

श्रीमद्वागवतमें इस पुरस्तनका उपाख्यान चिति विस्तृतभावमें वार्षित है। यहां पर संचिपमें उनका विषय सिक्का जाता है।

नारदन प्राचीनविध के पुत्र प्रचेताशों से यह उपा-स्थान वस न करते इए कहा था, 'हे राजन्! पञ्चाल-देशमें पुरक्षान नामक महायशको एक राजा रहते थे। उनके एक मित्र थे, जिनका नाम भीर काम कोई नहीं जानता था। पुरक्षानमें भपने भोगखानका प्रन्वेषण करते हुए सारी प्रक्षो पर ध्वमन किया, किन्तु उपहुत्त स्थान उन्हें कहीं भी न मिला। प्रक्षी पर जितने स्थान उन्होंने देखे, एक भी प्रमुद्दों न भाषा। तब ने

निराय हो पुनः पर्यं टन करने लगे। एक ममय हिमालयके दिचक संग्नुध्य कर्म चित्र भारत वर्ष का पुर हनके
नयनगोचर हुआ। वह पुर सर्व लचक्सम्पर्ग्न था।
वहां त्वक् भाद भव्यवस्थ्य प्राचीर भ्रोर हपवन भ्रष्टालिकासे सुशामित था। हान्द्रयरूपगवाच भीर विह्निर
देशिष्यमान होता था। भाभार चक्रादि ५ प स्वर्ष रोप्य
भार लीहमय भिक्तरयुक्त रष्टह मवंतीभावमें शीभा देता
था। मव मिला कर पुरका भीभा मित मनोहारिकी थी,
इसमें भन्दे ह नहीं।

उस वनकं विद्यागिमें भी एक वहुत मनीरम उपवन था। पुरुद्धनने इस उपवनमें या कर एक उत्तम प्रमदाको देख पाया। उत्त प्रमदाके साथ दश सत्य थे। प्रत्येक सत्य सेकड़ीं नायिकाका पति था। वह प्रमदा अप्रोढ़ा भोर कामरुवियो ही। वांच मस्त ६-वाला एक भए दारपाल हो कर उसका रचणाविचण करता था। वह प्रभदा किसी दूसरे कामके जिये नहीं वरन प्रतिकी खोजमें हो उस उपवनमें माई हुई थी। वह बसामान्य रूपवती श्रीर रमणीजनससाममूता थी। पुरञ्जन इस प्रमदाको देख अधीर हो चठे बोर परिचय पूक्त वर उससे वाहा, 'हे सुन्दरि! मैं खेष्ठवीर हूं भौर मेरा कम भित महत् है। लक्सो विशाको तरह तुम मेरे साथ रह कर इस पुरोको चलक्कृत करती रही। तुन्हें देख कर मैं नितान्त अधीर हो गया हां।' इस पर वह इंसती हुई बोली, हे पुरुष श्रेष्ठ ! मेरा श्रीर श्रापका कर्ता कीन है, सो मैं नहीं जानती, जिसमें गोत भीर नाम होता है, मैं उससे भी पवगत नहीं; किन्तु जब भावने मुक्त पूदा है, तब इसका उत्तर देती इं, आन दे कर समिये।'

'ये सब मेरे सखा हैं भोर ये नारियां मेरो सखी हैं।
यह सप इस प्रीका पालनकत्ती है, जब मैं सो जाती हां
तब यह पहरा देता है। जो कुछ हो, भाज मेरा परम
भाग्य है जो भाष यहां पधारे हैं, भाषकी हो यह
नक्शारविधिष्ठ पुरी है। भाष सो वर्ष तक यहां सुखसे
रिश्चे। मैं भाषका भागलित भोग ला देती हूं,
भाष गृह्य कांजिं। इस प्रकार इस दम्मतिने जिस
पुरीमें प्रवंश किया, इसमें प्रयक्ष, इयक, विश्यका प्रजः

भव करने के लिये टो द्वार हैं, एक जपर और एक नीचे।
पुरक्षन इसी नवदार द्वारा सभी विषयोंका उपभीर
करते रहे। पुरक्षन जिस समय अन्तः पुरमें घुसे, उस समय
सव तोमुख जो मन है उसके साथ मिल कर वे कभी
भीह, कभी प्रस्ता और कभी हम की प्राप्त हुए। ये सव
मोद्दाद उनके पुत्र और कन्त्रवे उत्पन्न हुए हैं। इस
प्रकार पुरक्षन कम में आसता हो कर अन्न समान पड़े
रहें। उस समय वे सम्पूर्ण क्यमें विन्ताक करायत्त
हो गये। पुरक्षनक इस प्रकार अपनी अनिता कर्त्त्रक
प्रतारित होनेसे उनके असङ्गलादि अपन्तमाव हित हो
गये। सुतरां प्रतन्त्र हो जानेसे इन्हा नहीं रहने पर
भी वे क्री हास्मक समान हो विन्ताका अनुसरण करने
लिये।

वोद्धे पुरस्त्रन एक दिन रथ पर सवार हो जहां पांच सात है, उसी वनमें शिकारकी निकले । उनका शरासन बदूत बढ़ा था। जिस्राय पर वे बँठे थे, वह बढ़ा ही विचित्र था। उसमें पांच घोड़े लगे इए ये और वह दो दरहोंसे निवद था। इसमें चन्ना दी, प्रच एक, ध्वजा तीन, बन्धन पांच, प्रयुच्च एक, शार्थि एक, रथिका उपविधन स्थान एका भीर ग्रुगबन्धन स्थान दो थे। उसका माभरण चौरं गति पांच प्रकारको यो । यह सुवर्ण निर्मित आभ-रणसे प्रमङ्गत था। पुरस्तन सगयानारी की वैश्रमें उस र्य पर बैठे इए घे। उनके भरीर पर खणें मय कवच भीर पुंख्देश पर भच्चय तूण शोभा देता था । ग्यारइ नायक उनके सेनापति हो कर चले। पुरुचनको धर्मः पत्नीने उन्हें जानेसे बहुत हो रोजा, पर उन्होंने एक भी न सूनी भीर उसका परित्याग कर वे शिकारको चल घी दिये। अङ्गलमें नाना प्रकारका पश्चवध करके वे चुधा भौर ख्रणासे कातर हो घर लौटे। घर पहुंच कर अब हनकी सुत्विपासा दूर हुई, तब वे पत्नी के साथ आहे।-में नियुक्त हुए । इस प्रकार कामासक्त चित्त हो महिषी के साथ अवीड़ा करते करते पुरञ्जनको नई उमर सुइ तः भरमें कोत गई । इस समय उन्होंने भवनो रमणी पुरस्त्रजीकी गर्भ से ग्यारह सी पुत्र चौर एक सी द्या कम्बाएं उत्पादन कीं। ये सभो पौरंच्चनो नामसे ्रभुसिक हुए। इस प्रकार पुरुष्ट्रन संसार्मे आसाह हो

कर समय जिताने स्वी । इसी बीच जी कांस नारी विषय व्यक्तिका यतियय पंतिय या, यह पा कर उपि स्थित हुया। यह कांस चण्डवेग नामसे प्रसिद्ध और गन्धवींका पश्चिपति है। इसके प्रधीन दिन और राति रूप १६० गन्धवें हैं जिनका वर्ण ग्रुक्त थीर क्षणा है। ये सब गन्धवें मियुनभावमें रहते हैं भीर परिश्लमण करके समस्त कामनाभी के साथ निर्मित पुरी (देह) कां प्रपहरण करते हैं। चण्डवेग वालका प्रनुचर है। इन सब गन्धवें मियुनीने जब पुरस्त्रनको पुरीका हरण करना भारभ किया, तब वहांकी प्रजा छन्हें निषेध करने बाधा देने लगी, किन्तु क्षतकार्यं न हो सकों। कांसके भान्मण करने के पहले इसकी कन्या जरां पुरे स्त्रनको प्रपना पति वर हुक्ती थी। कांसकन्याके भान्नभ मण करने स्वीरकी श्री कांसकन्याके प्राप्त विधि कीर कांसकवित हुए।

पुरुवानने अन्तेकालमें अपनी प्रमदाका स्मर्गं कर्जे प्राणा त्याग किया था। प्रतएव छन्होंने यमालयमें भपने कर्गफलका भोग करके फिरसे विदर्भराजकन्याके कवर्मे जन्म निया। मनयभाजने साथ दनका विवाह इमा। संशासागवत सस्यध्यजने भी उप वैदर्भीने गर्भ से एक कन्या भीर सात पुत उत्पन्न किये। मलय ध्वजको प्रथमा अन्याका नाम हंद्वती या जिसका विवाह सहासुनि भगस्तरं ने साथ हुया । संबंधें अर्वे पुंत पौतादि होने पर उन्होंने उनके जयर मेदिनोका भार समयं या किया भीर शंव पत्नी के साथ तवस्य में सग गए। वैदर्भी भो अनन्धं कभी हो तपस्या करने लगी। तपस्या कारते कारते जब मलयध्यं जकी प्राचप खेळ उड गये, तब उनकी पहोने श्रीकात्रा ही उनका असुगमन करना चौहा । वहाँ प्राचीन कोई एक आव्यवान ब्राह्मण रहते थे । वे मलयध्येत्रके सखा थे । मलयध्येत्र पतीको इस प्रकार सहमरणोद्यता देख बाह्मण मोठी सीठो बातींसे कहने लगे, 'हे सुन्दरि ! तुम कौन हो, विसंबो सड़की हो, वंद पुरुष हो कौन है जिसते लिये तम शीक करती हो इस का तथ्य में समभा कर कहता हैं, आन दैकर सुनी, पापरी पाप प्रामाप्तान ही लायेगा, तब फिर यह इया चौंक हने नहीं वायगी। बाजापने छन्हें पूर्व तन पुरुषभावका समरख दिका कर कहा, 'सदी। तम अपनेकी क्या समस्तते हो ? क्या किसो भी एक व्यक्ति साथ तन्हारी मिवता थी, ऐसा स्मरण होता है १ तम मुक्ते परित्याग कारके खानको खोज करते करते संसारके भोगमें रत हो गर्ये थे। मैं श्रोर तुम दोनों की मानससरोवरमें हो क'सके क्पमें रहते थे। इस दोनों बिना घरके हो सहस्र वर्षे मर्घात् महाप्रस्य तक एक साब रहे। तुम कीन हो, सो मैं जानता हूं। तुम्हें सखभीगकी इच्छा इई थी इसीसे तमने सभी छोड़ दिया था। धीके तुमनं पृथ्वी पर पर्यटन किया, उस समय किसी एक प्रवस्ति स्थान पर तस्त्रारी निगाइ पड़ी, क्या यह तुन्हें स्मर्क है ? वह खान बढ़ा ही चमत्कार या। उसमें पांच उपवन, मो हार भीर एक पालन-कत्ती, तोन कोत और कः कल थे। वहां इह पांच और उसकी प्रकृति पांच तथा बुद्धिक्य एक स्त्री उसकी स्वामिनी हो। पांच इन्हिंगविषय ही उत्त पाची उपनन थे, प्राच उसकी इत्र थे, तेज, जल घार अब ये तोनों तीन कोड थे। सभी दन्द्रियां वर्षाकं कुल थीं। क्रियामित हो पांच इष्ट थीं भीर पञ्चभूत ही पांच प्रकृति थे। पुरुष प्रकातिके वशवत्ती हो कर हो वहां प्रविष्ट होते हैं, सत्यां प्रात्माको पश्चान नहीं सकते । तुमने वहां उस स्त्रीसे सहवान विद्या था. इसीसे तुन्हारा ब्रह्माल जाता रहा। उस नागिक सङ्गमचे की तुन्हारी ऐसी वासत हुई है। तुम विद्रभं राजको दुष्टिता बा मलयध्वजकी पद्धी बड़ी' हो। ये सब सुभासे खुष्ट मायाके विलासमात हैं। तम प्रवर्तिको पर्व जन्मका पुरुष चौर पभी स्त्री समः भाते ही, पर तुम न तो प्रदव हो बीर न स्त्री। तुम बीर इस दोनों ही ग्रद तथा चानस्वढण हैं। तुस इससे भिन्न नहीं हो बीर न हम ही तमसे भिन्न हैं। इस पर यदि तम बही, कि इस दोनी एक हैं पश्च तुम सर्दे च भीर इस प्राव<sup>8</sup>न्न हैं, तो ऐसे प्रभेदका कारण क्या है ? किन्तु हे सखे ! यदि बोड़ा गौर कर देखो, तो यह भागका भमूचव प्रतीत होगी। कारच, पुरुष भवनी एक देखको बादमं में निर्मंस, सदत् बीर खिर देखता **के भीर जन साधारणको इसका** विवरीत दिखाई देता है। इस प्रकार देव यदि छपाबिमेदचे भिन्न हो, तो Vol. XIII, 161

इस दोनों की विभिन्नता भी उमी प्रकार होगी।" इस प्रकार उपदेश देनेके बाद उनका यद्मान दूर हमा य'र पूर्व जन्मका समरण हो जानेसे पूर्व तन सभा हसान्त यापसे याप याद पाने लगे।

प्रकारके उपाद्धारमें प्रकाश मंगर चौर **उसका मोच ये दोनों** हो दिखाये गये। अब इस **उपाल्यानका प्रकारखरूप कडा जाता है जो रू**-कको तीर पर विधात इशा है। इनमें नो प्रश्चन बतलाये गए हैं उनका नाम पुरुष है। ये पुरुष चर्शात् देहकी प्रकृटित करते हैं, इपाम उनका नाम प्रश्वन पड़ा है। वह पुरुष नाना प्रकार के हैं। जो श्रविद्यान शब्द न श्रीन-हित इए हैं, व देखर हैं, पुरुषके सखा हैं। देखर श्रच्चेय हैं, कोई छन्हें नध्मादिने जान नहीं मजता, इस कारण वे अविक्रीय हैं। प्रकृत ना चर्चाय प्रसाव प्रकृतिन करानिके कारण पुरुक्तन नाम पड़ा है, तो भी वे जब प्रकृतिने समस्त गुल सम्पर्ण रूपसे ग्रहण करना चाहते हैं, तब नवद्दारयुक्त पुर ग्रहच करते हैं। पुरस्त्रनकी स्ती प्रमदाको जी बात कही गई है, वह प्रमदा बृद्धि है । बृद्धिसे ही 'इम' और 'हमारा' श्रादि ज्ञान होता है। पुरस्तन इस बुढिमें ऋषिष्ठित हो कर हो देहमें इन्द्रियगण द्वारा छन सव विषयीं का भीग करते हैं। फिर सखा भीर सखी नामसे जी भिर्मित इए हैं, उसका मर्थं इस प्रकार है-सभी इन्द्रियां उसकी सखा हैं श्रीर इन्द्रियोंको हित्त ही उसको सखी है। द्वान श्रीर कर्म चन्हीं से उत्पन्न होता है। पच्चित्ररा सप्तका अर्थ प्राप है। प्राचकी पांच प्रकारकी हत्तियां हैं, इसीचे वह पञ्चगीष सर्पते समान है। स्वारह नायकका प्रयं मन है। पश्चास ग्र<sup>इ</sup>दसे ग्र<sup>इ</sup>दादि पांच विषयींका बीध होता है। पुरस्त्रनने जिस अन्त:पुरमें प्रवेश किया, उस अन्त:-पर शब्दका चर्य द्वादय है जोर सर्व तोसुख जिस सनका एक खितागया है एसका ग्रंथ है सन्त, रजः घीर तम: । इन्हीं तीनींसे पुरुष मोइ वा प्रसन्नताको प्राप्त श्रीता है। बुद्धि जिस भावमें दिखाई देतो है, पुरुष भो उसी भावमें दीखता है।

पुरुद्धन जिस रथ पर सवार ही शिकारको निकले थे, वह रथ बड़ी देह है, इन्द्रियां उस रथके सम्ब है।

रेथका चक्र पाप श्रीर पुग्य है। स्व, रजः श्रीर तमः ये तीनों गुण उसी रधकी ध्वजा है ग्रीर पश्चमाण उसके पांच बन्धन हैं। मन उम्र रचकी रहिस है, बुद्धि उसकी सार्धि हैं, हृदयं रंशीका उपवेशन स्थान हैं। उसकी युगंन्धर दो ( योक भीर मोह ) हैं, उसी पर दुन्द्रियोंके पांच विषय प्रक्ति होते हैं। पुरुष उसी रथ पर चढ़ कार संगढणाह्य सगयाको निकलते हैं। ग्यारह इन्द्रियां ही पुरुषकी सेना हैं जिनमेंसे पञ्च इन्द्रिय दारा वे विषयकी सेवा करते हैं। चण्डवेग ही सम्बद्धर है, खसीके दिन गसव हैं भीर राजि गसवी। दन सब दिनों को संख्या ३६० है। वी निरन्तर भ्रमण करके पुरुवकी परमायुको इत्य करते हैं। कालक या शहना अर्थ जरा है। श्राधि श्रीर व्याधि मृत्युकी सञ्चारिसेना है। वह सेना बहुत बनवती है। देनी श्रशान से श्रावत हो कर इस देहमें तरह तरहका कष्ट भिलते चुए सी वर्ष तक ठइरता है। श्रात्माका निगुरणस्त्रभाव इ, पर मीहवशतः प्राणिते धर्म चुधा त्रशादि, इत्टियने धर्म कामादि श्रीर मनने धर्म सङ्ख्यादिने इसमें बारोपित रहनेसे लोगोंको 'हम' थौर 'हमारा' ऐशा ज्ञान इसा करता है।

पुरुषके अज्ञानहेतु ही पनधपरमाराह्य संवार होता है। पोछे वासुदेवमें टढ़ मिता हो जानेसे, वह संसार निव्रत्त हो जाता है। पुरु जनके उपाख्यान द्वारा ह्यकंमें दन सब संसार और संसारनिव्यक्तियोंका विषय काहा गया। (माग० क्षार्प २८ अ०)

पुरस्तिनी (सं • स्ती ॰) पुरस्तिन-गौरादिलात् ङीष् । बुद्धि । पुरस्तिय ( सं ॰ पु • ) पुरं श्रश्नुपुरं जयतीति जिन्खन् । १ सुर्वे व शोय एका राजा । ये महाराज विकुत्ति के पुत्र ये ।

विषापुराणमें लिखा है, कि पुराकालमें देवासुर मंग्राममें प्रसस्त हो कर देवता श्रीन वै कुण्टाति विषा की शर्ग लीं। गोलोक विहारी श्रीमधुम्दनने उन्हें पुरस्त्रायमें सहायता मांगनेते लिये उनके पास भेज दिया भीर यह भी कहा, कि वे पुरस्त्रायके शरीरमें प्रवेश करके दें त्यागा करेंगे। मंगवान्ने भंजोंको मनीवाल्हा पूरी की। यशीसकीने भा कर एनका घटण्य खोल दिया। जब सब देवता हरस्वयके पास प्राय, तब उन्होंने शचीवित इन्द्रमे बैल बननेके लिये कहा । बैलेके ककुद (डोले) पर बैठ कर पुरस्त्रयने युद्ध किया श्रीर दैत्यों को परास्त कर दिया, इसोसे उनका नाम काकुत्स्य' पड़ा। भागवतपुराणमें लिखा है, कि उन्होंने पश्चिमदिग्वर्त्ती देत्यपुरीको जोता था, इसो कारण वे पुरस्त्रन कहलाये।

२ पुरुषं शीय सृद्धायपुत्र शीर जनमे जयके विता। ३ भजमान शीर सृद्धारोके पुत्र। ४ शशादके पुत्र। ५ विन्ध्यमिकि पुत्र। ६ ऐरावत गजका एक पुत्र। ७ मे धाबीका नामान्तर। पुरं जयतीति पुर-जि-खच्। (ति॰) ८ पुरजयकर्त्ता, पुरको जीतनेवाला।

पुरट (सं ० क्ली०) पुरित श्रये गव्छतीति पुर बाहुलकात् श्रटन् । सुवर्षं, सोना।

पुरण (सं•पु॰) पिपित्तं पूर्यंते विति पृ क्यु, छत्वं रपरत्वञ्च (कृ-पृ-व्यक्तिमन्दिनिधाञः क्यु:। उण् २।८०) समुद्र।

पुरतटो (सं॰ स्त्री॰) पुरस्था तटीय। चुद्र इह, छोटा बाजार।

पुरतस् (सं॰ अव्यं०) पुरति अर्थे गच्छतीति पुर-बाहुलं॰ अतसुच्। अयतः, भागे।

पुरत्नाण (सं ॰ पु॰) प्राकार, परकोटा, शहरपंनाह । पुरद्वार (सं ॰ क्लो॰) पुरस्य द्वारम् । नगरद्वार, शहर-पनाहका फाटका

पुरिद्व (सं पु॰) पुँर दे होति-द्विष्-क्विप्। ग्रिव। दन्होंने सथनिर्मित पुर जला खाला था, दस कारण दनका पुरद्विष्नास पड़ा है।

पुरिनयां ( क्षि'॰ वि॰ ) ब्रुड, बुड्डा।

पुरनी (हिं • स्त्री •) १ कक्का, यंगू ठेमें पहननेका गहना। २ तुरही, सिंहा। ३ बंदूकका गज।

षुरन्दर (सं • पु • ) पुरी गां पुरी दार्थतीति दू-णिचें (पू: सर्वथोदीरिस हो:। पा २१२ ४१) इति खच, तत: (वाचें यमपुरन्दरी च । पा ६१३।६१) इति निपातितः। १ इन्द्रः। इन्होंने शत्रुका नगर तीषा था, इस कारण इनका पुरन्दर नामें पड़ा है। २ चीर, चोर। ३ चिकका, चर्च। ४ मिर्च । ५ ज्ये डिंग चत्रे । ६ विष्णु। (वि • ) ७ पुर, नगर या घरका तीष्ट्रनेकाला। पुरन्दर—१ एक प्राचीन हिन्दू राज। ये महादेवर्क उपा-सक भीर कप'सुनिके कुलजात थे। मेधावीके बाद ये राजसिं हासन पर बैठे। (सहादि ३३८४) २ बङ्गालके सन्तर्भत एक छोटो नटी।

पुश्न्दरचाप (सं०पु०) इन्द्रका धनुम ।
पुशन्दरदास-कर्णाट देशवासी एक कवि।
पुशन्दरपुरी (सं०पु०) इन्द्रपुरी ।
पुरन्दरा (सं०स्त्री०) पुरंदारयित प्रवाहैरिति, दारिः
खच, ततष्टाप । गङ्का ।

पुरन्धर-१ वस्वई प्रदेशकी पूना जिलानागैत एक छए-बिभाग। यह प्रचा॰ १८ ईसे १८ रे २० उ० और देशा॰ ७३ ५१ से ७४ १८ पू॰ने मधा अवस्थित है। भूपरि-माय ४०० वर्ग मोल है और जनसंख्या सत्तर इजारसे जवर है। इसमें कुल १ महर श्रीर ८० ग्राम लगते हैं। पव तोपरिस्थ शासनड्नगर ही इसका मदर है। मह्याद्रि-की दोनों ग्राखाएं उत्तर पूर्व श्रीर दक्षिण पश्चिममें विस्तृत हो जाने के बारण समस्त अवरो भाग छप्रस्थका भूमिमें परिचत ही गया 🕏 । भीमा और नोरा तथा कड़ा यौर मञ्जीनी नामक नदी पहाड़को मध्य हो कर बहती है। पर्वतक भिन्न भिन्न प्रिखरों पर मलहारगढ़ श्रीर भूलेम्बर तथा धवलेम्बर देवमन्दिर निर्मित है। दिचषदिग्वर्ती शिखराँवर भवस्थित पुरस्वर भीर वजीरगढ़ नामक दुगे पपना सिर उठाये देश-गौरवकी रचा करता है। नदो मादि के सिवा खेतो बारार्क लिये यहां १६०० कूप हैं। यहाँ ईखरे प्रस्तुत चोनोई प्रत्युष्क्रष्ट होतो है। समुद्रप्रक्षे उच्चस्तर पर प्रवस्थान, निरवक्त्वित जन-संस्थापन भौर जलमय पाव रेय उपत्यकादिके भिंध जान होतु यह स्थान जिला भरमें यतीव मनीरम भीर सर्वी-पेचा खास्थकर है।

र उत्त पुरन्धर घोर वजोरगढ़ दुर्गाविष्ठित स्थान।
यह सचा॰ १८' १६ व्हें उ॰ तथा देशा॰ ७८' ॰ ४५'
पू०के सधा समुद्रप्रष्ठित ४८७२ घोर समतल चेलते २५६
पुट अंचें सबस्थित है।

पूर्वीत दोनों दुग ने मधा पुरस्य हो समित विख्यात है। दुग प्राकारका कोई कोई भाग टूट फूट कर प्राक्ष पर ही इधर उधर गिर पड़ा है। पुरस्थर पर्व त-

को हो शिखर है। मर्वोच शिखर पर महादेव मन्दिर प्रतिष्ठित है भीर इसी भंगमें पुरन्धर दुगैका उच्चतम र्घ स्वापित है। मन्दिरसे ३०० फ्राट नोचे उत्तरदिक स्व पव तमात पर सरस सोपान सहय भूमि है । इस सु-विस्तात समतल खान पर सेनाओं की छावनो है। इसके पूर्व भागमें सेनाका वासभवन और पश्चिमभागमें पोड़ित सेनावन्दका चारीस्य मन्दिर है। प्रवृक्त द्वायसे देग-रचा करनेके निये उसका उत्तर भाग प्राचीरपरिवेष्टित तथा बुर्ज-परिधोभित है। दारदेशके दोनीं पार्ख में बुर्ज है। सोपानस्तरका किसा 'माची' कहाता है। बोड़ा पकर मारनेसे 'दिक्की' हार मिलता है। उसके ठाक सामने ही तुर्ज विद्यमान है। एति इस खहा दरवाजा, चोर-दिण्ही दरवाजा, गणेशदार भीर 'बावता' या पताका बुज, फरीबुज, को इस्पो बुज, हाथी श्रीर शिव्ही बुज नामक श्रौर भी श्रमिक बुर्ज हैं। १६४८ ई० में शिवाजोके पिता शास्त्रो गणेशसारके निकटवर्त्ती एक छोटे घरमें महमूदरे कारावद हुए है। ट्रेंपताका बुज के समीव भावाजो पुरन्दरका प्रासाद भीर साहुनिमित राजभवन देखनमें याता है। साचीसीपानन्तरसे अवतर्ष करके पताका बुजि नीचि भैरवदरवाजा श्रीर सबसे नीचे बोनो-हार वत्तं मान है। यहां महाराष्ट्र सेनापति बीनोवाला ( Quarter-master General ) की श्रष्टा-लिका थी। सभी वह एक बड़े वंगलेमें परियत ही गई है। प्रजाउद्दीन हीसेन गङ्ग वाद्मायीने राजत्वकालसे े ही पुरस्वरदुव का चक्केख मिलता है। उता सुबलसान-राजने कावेरी नदीसे से कर पुरस्थर गिरिमासा तक 🛦 विस्तृत महाराष्ट्रचैत्रको स्पान अधिकारमें कर लिया भौर १३५० ई०में पुरन्धर दुर्ग-परिखा तथा प्राकारादि द्वारा उसे सुरचित किया। १३८४ ई०में बाह्मकोराज १म महमूद कत्तुं क इसका जोर्षं धंस्कार तथा जगह जगइ बुजे परिश्रोभित इया। १४८६ ई॰ में निजास-या होराज भड़मद्ने इस दुर्ग पर भिधकार जमाया। प्रायः सी वर्षं तक यह निजामगाहियों के ही सधीन 1 4185

से व्ही बुर्ज बनानेके समय बार बार दूट जाया करता था। एक दिन निदरराजको स्वप्न हुआ, कि किसीके ज्येष्ठ पुत्र और

कुछ समय बाद यह ज्ञहमदनगर और बीजापुर-राजके श्रधिकारमें श्राया। पौद्धे श्रष्टमदनगरपति वना-दुर निजाम प्राइने (१५८६-१५८८ ई॰में) अब शिवाजी॰ के वितासह सालोजीको स्पा और पूना नगर दान किया, उस समय यह स्थान भी उन्होंने ऋषिकारमें था। १६२७ र्द्•में ग्राइजीसे सुगलीने यह दुगं कीन लिया। १६२७ ई०में शास्त्रीन बीजापुरके प्रधीन सेनापतिके पद पर नियुत्त हो कर सुगलसेनाको युद्द में परास्त किया। पीकि दोनींमें सन्धि हो जानेके बाद यह बीजापुरके इध लगा। इसी समयसे डिन्टू सेनापति शिंके डाथ इसका कुल भार सोंपा गया। सेना गयक दादाजी को गड़ देवकी मृ'युक्ते बाद दुर्गाधिकार से कर्ेडनके तोन पुत्रोंमें विवाद पोक्के इस तकरारको निवटानिके लिये णिवाजो बलाये गये। उन्होंने तीनो भाइयोंका मनो-भाव समस कर रात भरमें अपने अधीनस्थ मावली सैन्य द्वारा दुगे पूरा करा दिया। श्रतस्व तीनों भाई उनके अधान रहनेकी अध्य हुए। इधर १६६५ ई. जेरे सुगल-स्नापति राजा जयसि इकी बादेशसे दिलावर खाँ पुर-न्धर पर कृत्पा मार्नको लिये भंजी गये। लुक्ट दिन भवित्रान्त युद्धकं बाद जब शिवा ौनं देखा, किदुगे हायसे जाना चाहता है, तब वे खर दुग को लाखो ले कर जयसिंइ श्रीर दिलावरको सामने खड़े ही गये। १६७० ई०में यह पुनः माइटो के ऋधिकारमें याया। १७०५ ई०में सुस्तः श्रीरङ्गजीवन सरहठा पर श्राक्रमण वार पुर-न्ध्र जीत लिया। किन्तु उनकी सृत्युक बाद १७०७ देश्म राजारामको पत्नी ताराबाईको प्रव्ठपोषक शङ्करजी नारायगने उत्त दुग पर पुनरिधकार किया। उसी साल शिवाजीको पीत्र साहुने सम्बाट् बहादुरशाहको बादेशसे स्वाधीनता प्राप्त की श्रीर पूना जा कर पन्यसचिव शङ्कर-

पुत्रबध्को इस स्थानमें गाड़े बिना यह बुर्ज कभी भी खुड़ा नहीं हो सकता। इस आन्तविश्वासके वशीभृत हो कर राजाने सुबह होते ही इसाजी-नायकश्रीको बुलवा मेजा और आश्विन मासकी कृष्णाष्ट्रमीको उसे श्री समेत गड़वा दिया। पीछे मृत-बालकके माता पिताके भरणपोषणके लिये उन्होंने दो प्राप्त दान दिये।
(Trans, Bom, Geo, Soc, Vol, I, 191.258)

जीको दुग लौटा देनेके लिखे कहा। किन्तु सविवर्ने उनको बातकी उपेचा कर कुछ भी जवाब नहीं दिया।

१७१० ई०में निजाम खेनापति चन्द्रसेन यादवकी नायक्तामें मरइठोंके साथ गोदांवरीको किनारे निजाम सेनाका घोर संघषं उपस्थित हुमा। मन्तमे मरहठागण भीमानदीक किनारे भाग गर्य। साइने कोई दूंछरा उपाय न देख पेशवा वंशको श्रादिपुर्ध बालां जीविम्ब-नाथको देशीय सेनाकी सङ्घयतामें भेजा। अब सरहठा सेनाने मिल कर पुरम्धर पर धावा बोल दिया। युड जीतने पर भी जीत न हुई। इधर दमाजी घोरतने पत्यसचिव-को हिङ्गलग्राममें कैद कर रेखा। बालाजी सुयोग समस कर १७१८ दे॰ में उन्हें कुड़ा लाबे। इस उपकारके पारि-तोषिकस्वरूप ग्रङ्करजीकी माताने बाखाजीकी पुरन्धर दुग दान कर दिया। साइने भी इस दानका चनुमीदन किया। १७६२ ई० तक यह स्त्रान पे भवाशीके अधिक।र में रहा। किन्तु धर्य पे प्रवाहमाधवरावको चचा रघुनाय रावने यह दुर्ग पुरन्धरके व प्रधरोंको दान कर दिया। (१७७२-७३ई०में) पश्चम पेशवा नारायणकी इत्याने बाद नानाफड़नविश्र श्रीर इतिपत्यफड़केने नारायणकी गभीवता पत्नीको पुरन्धर दुर्गीमें यवरुद कर रखा, यहां गङ्गावादेने एक पुत्र प्रस्व किया त्रिसका नाम रखा गया माधीराव। रघुनाधरावको पेशवा शोनेको जी श्राशा थी, वह जाती रही। इस कारण वे पड़यत्व कारके छन्हें दमन कारनेका छद्योग कार ही रहे थे, कि इसी समय उन लोगोंको इसकी खबर लग गई घीर वे शासबहुसे दुग की श्रीर रवाना हो गये। १७७५ रि•में नाना भीर सखाराम बापूपुरुधरचे ही सभी काम करने लगे। १७७६ ई में पुरस्वरके सन्धिपत्र पर इस्ताचर किया गया। प्रतंके प्रमुक्तार युषका कुल खर्च तथा सालसेट (Salsette) श्रीर भरोच पंगरेजराजको देने पहें। रघुनाथको राजकोषरे मासिक देतन मिलने सगा। १७७८ ई०में नानाफडनविश अपने भाई मोरीबाके डरसे पुरन्धरको भाग त्राये। महादजी सिन्धिया भौर इरिपन्यफडने पुरन्धर जा कर नानाके साथ मिल गये। नानाने नी लाख रुपये दे कर डोलकरराजकी वशीभूत कर लिया। १७८५ ई०में सिन्धियाके प्राक्रमणसे हर कर नानाने दुर्ग में आश्रय लिया । १०१० ई. में विख्वका देख्न लिया के बदकें में मंगरेज मासनकर्ता मिल्य एल फिल्फोनने वाजोरावसे यह दुर्ग बन्धक सरूप मास लिया। कुरू मासके बाद ही वाजोरावने उसे पुनः वाधिस कर दिया। मरहठों जीव युद्ध में सिंहगढ़ दुर्ग हाथ या जाने से मंगरेजों में ना पुरस्तर घोर वज गढ़ को धोर अग्रसर हुई। इधर सुटढ़ मासवड़ दुर्ग के भीतरसे घरवी घोर हिल्दुस्तानी सेनाने घसीम साहस से युद्ध किया था। चलमें वज गढ़ मंगरेजी हाथ मा गया। कोई दूसरा उपाय न देख पुरन्धर दुर्ग को मध्य मंगरेजी मधीनता स्वीकार करने को बाधा हुए। राघो को भाक्ति याक मधीनस्य दुर्ह ता विद्रोहो दल उत्ते जित ही कर पी हि दुर्ग वासियों को प्रति मत्याचार न कर सके, इस भयसे १८८५ ई.में इटिस गवमें पटने वहां एक दल सेना रख कोड़ी।

पुरन्धि ( सं ॰ स्त्री॰ ) १ इष्टका समूहधारक । २ प्रभूता-बुद्धि । ३ द्यावा प्रविवी, स्वगे भोर प्रविवो ।

पुरिन्धवत् ( सं ॰ ति ॰ ) पुरिन्धः प्रस्थस्येति मतुष्, मस्य वा । बुद्धिवृक्ता, धोमत्, प्रम्बमन्द ।

पुरन्ध्र ( मं॰ स्त्रो॰ ) पुरन्ध्री देखी।

पुरस्ते (सं की ) स्वजनसहितं पुरं धारवतीति प्रजः खप्। मीरादिलात् डीवः, प्रवोदरादिलात् इत्वो वा। १ पति पुत्र दुहितादिवती, पति, पुत्र कन्या भादिसे भरो पूरी स्त्रो। इसका पर्योय कुटुम्बिनो है। २ स्त्री-मात्र।

पुरपाल (सं॰ पु॰) पुरं नगरं देहं वा पालयतीति पालि-भण् । १ नगरपाल, कोतवाल । २ देहपालक जीव। पुरवला (हिं॰ वि॰) पूर्व का, पहलेका। २ पूर्व जन्म-सस्बन्धी, पूर्व जन्मका।

पुरवा ( डिं ॰ स्त्री॰ ) पुरवा देखी।

पुरविद्या (हिं• वि॰) पूर्व देशमें उत्पन्न वा रहनेवाला, पूरविका।

पुरविद्वा ( हिं वि० ) पुरविया देखी।

पुरवी ( क्षिं ० वि० ) पुरवी देखी।

पुरिसद् (सं• पु॰) पुराणि विपुरासुरपुराणि भिनित्ति भिद्-क्षिप्। महादेव, शिव। इन्होंने श्रसुरीका विपुर Vol. XIII. 162

नाम किया था, इस कारण इनका पुरिसद् नाम पड़ा है '
पुरसण्डन — चन्द्रवं मोय एक नरपित । आप कामाची
देवताके सक्त भीर कम्बप सुनिके कुलके थे।
पुरसण्डल — राजयूताने अन्तर्गत एक जनपद ।
पुरस्थन (सं पु॰) पुरं विपुरासुर सथाति सथ स्यु।
शिवा सहादेव।

पुरमाय नवसभ ( सं ॰ पु॰) दाहागुर ।
पुरमार्ग ( सं ॰ पु॰ । पुरस्य मार्ग : । नगरका पथ ।
पुरमानिनी ( सं ॰ स्त्री॰ ) नदीभें द ।
पुरय ( स॰ पु॰ ) नृष्भें द, एक राजाका नाम ।
पुरस्य ( सं ॰ पु॰ ) पुरं रचति रख-भण् । नगररचक ।
पुरस्च ( सं ॰ पु॰ ) पुरं रचनि । पुरस्चाकारी,

नगरको रचा करनेवाला। पुरला (सं•स्त्रो॰) दुर्गा।

पुरवद्या ( डिं॰ स्त्रो॰ ) पुरवाई देखी।

पुरवट (हिं॰ पु॰) चमड़े का बहुत बड़ा डोल । इसे कुएं में डाल कर में सोंकी सहायतासे खेतकी सिंचाई यादिके लिये पानी खींचते हैं, चरसा, मोट।

पुरवा (हि॰ पु॰) १ क्कोटा गांव, पुरा, खेड़ा । २ पुवं दिशासे चलनेवाली वायु, पूरवको हवा । ३ पद्धभौका एक रोग को पुरवकी वायु चलनेसे छत्यन होता है। इसमें पद्धका गला फूल भाता है भोर उसके पेटमें पोड़ा होती हैं। 8 मिटीका कुल्हड़, कुल्हिया।

पुरवाई (हिं॰ स्त्रो॰) पूर्वकी बायु, वह इवा जो पूर्वसे चलती है।

पुरवाना (हिं ० कि ०) पूरा कराना।
पुरवाल — उड़ी भावाभी बनिया जातिकी एक प्राखा।
वाराणसी भामने भी इनका वास है। २० थाक इनमें
देखे जाते है, जिनमेंसे कुछ वै प्याव भीर ग्रेष सभी जैन
है। हिन्दूको संख्या ३१ एजार भीर जैनकी १६
इजार है।

पुरवासिन् (सं ० व्रि ० ) पुरे वसित वस-सिनि । नगर-वासी, नगरमें रहनेवाली।

पुरवेया (इं • स्त्रो०) पुरवाई देखी।

पुरशासन ( सं॰ पु॰ : पुरं शास्ति शास्-व्यु ! महादेव । पुरवरण ( सं॰ क्ली॰ ) पुरस्चर भावे व्युटः ! १ अपत भावरण, किसी कार्यं को सिडिने लिये पहलेसे ही उपाय सोचना भीर भनुष्ठान करना ! २ मन्द्रग्रहणपूर्वं क उसकी सिडिने निमित्त प्रयोगिवशेष ।

पुरसरणका विषय योगिनोह्नदयमें इस प्रकार लिखा है,—पवित्रचेता मानव गुरुकी याद्या ले कर मन्त्रसिंडिं की इच्छासे मन्त्रका पुरसरण करे। पुरसरण भिन्न मन्त्र-सिद्धिका और कोई उपाय नहीं है। जीवहीन देही के जिस प्रकार किसी विषयमें चमता नहीं रहती, उसी प्रकार पुरसरणहीन मन्त्रकों भी कोई सामध्य नहीं है। त्रतः रहतेतमन्त्र चित्रका प्रयमतः ख्यं ही पुरसरण करे त्रथवा गुरुसे करावे। गुरुका यदि प्रभाव ही, तो सर्व जनप्रयक्तारी किसी एक ब्राह्मण, गुण्याली यास्त्रज्ञ मित्र अथवा सद्गुण्यालिनो पुत्रवतोको पुरस्र-रण कार्यमें नियुक्ष करे।

पुरस्ता करनेमें जो सब स्थानतन्त्रमें प्रशस्त बत-लाये गये हैं, उन ही सब स्थानोंमें रह कर पुरस्ताण करना कर्त व्य है। तन्त्रमें लिखा है,— पुरख्य त्र, नदी-तीर, गुहा, पर्वत शिखर, तोय स्थान, क्षिमुक्तम, पवित्र वन, पवित्र खद्यान, विस्वमूल, गिरितट, तुलसी-कानन, छपशून्य गोष्ठ, शिवालय भव्यत्य तृत, श्रामनकी मूल, गोयाला, जलमध्य, देशयतन, ससुद्रक्रूत श्रयता निजयह यही सब स्थान पुरस्ताने लियं ग्राम्त हैं। स्थानमें बैठ कर पुरस्ताण करना कर्ता व्य है।

मन्त्री व्यक्ति घरमें बैठ कर यदि जप करे, ता यतगुण पुष्य होता है। इसी प्रकार गाष्ठल लचगुण, देवालयमें कोटिगुण और धिवसिवधानमें बैठ कर जप करनेसे पनन्त पुष्य लाभ होता है।

> "गृहे शतगुण' विद्याद्गोष्ठे लक्षगुण' भवेत् । कोटि देवालये पुण्यमनन्त शिवसन्नियौ ॥" ( थोगिनीहृदय )

जहां में तेच्छ नहीं है, जहां दुष्ट जन्तु थीर भुजङ्ग भादिकी भाशङ्काचे भाकुलित नहीं होना पड़ता तथा को स्थान सुभिच, निक्षद्रव भीर भक्तजनीं वे परिपूर्ण है, तापस व्यक्तिको ऐसे हो रमणीय धार्म क देशमें वास करना चाहिये। एतिसद्द गुक्के निकट अथवा जहां वित्तकी एकाग्रता उत्पन्न हो, वैसे स्थानमें रह कर ही जप करना चाहिये। मन्त्री व्यक्ति उता स्थानीं मेरे जिस किसी स्थान पर वैठ कर जप करना चाहें उस स्थानकी वे सूर्प वक्र क्यों सम्भीं।

''यत्र प्रामे जपेन्मन्त्री तत्र कूर्म विचिन्तयेत्।'' ( योगिनीहृदय )

गौतमीय तन्त्र ने लिखा है, प्यवंत, मिन्धुतीर, पुखारख बीर नदी तट इन सब स्थानीं में पुरखरण करने से कुम -चक्रको चिन्ता नहीं करनी होती।

"पर्वते सिन्ध्वीरे वा पुण्याराण्ये नदीतटे। यदि कुर्यात् पुरश्चिया तत्र कूर्ेन चिन्तयेत्॥'' (गौतस्रीयतन्त्र)

वैश्वभ्यायनसंहितामें लिखा है. — पुण्यचे त, तीर्थं, देवालय, नदीतोर, सिन्धु सङ्गम, पवंतगुहा, पवंतियखर, विद्वमृत, वन और उद्यान इन सब स्थानीमें रह कर जप करनेचे कूम चक्रको चिन्ता नहीं करनी होती। यदि ग्राम वासु भ्रथवा ग्रहमें रह कर जप किया जाय, तो कूम चक्रको अवश्य चिन्ता करनो होगो।

गौतमोधतत्वमें लिखा है, — पुरश्वरण करनेवाला व्यक्ति विशेषक्षि भच्चाभच्चका विचार किये बिना यदि भप-श्रास्त भच्य भोजन करे, तो उसको सिहि नहीं होती है। सुनरां प्रश्रहा भच्य भोजन करना हो कत्तं व्य है।

यगस्त्यसं हितामें लिखा है, — दक्षि, चौर, छत, इचु तित्त, मितसुद्ग, केमुकके सिवा यन्य कन्द, नारिकेल, कदली, जवली, चास्त्र, यामजकी, पनव भौर हरितकी ये सब इविष्य कार्यमें प्रशस्त हैं।

हैर्मान्त सिताखिन धान्य, मुद्ग, तिल, यन, उरद, काज, नोवार, वालुक, हिलमोचिका, पिठ का, कालाप्राक्ष, नेमुक छोड़ कर अन्य कन्द. सेन्ध्रव सौर सामुद्रलवण, गव्य, दिख, छुत और अनुहृतसार दुग्ध, पनस,
श्रास्त, हरितको, पिप्पजो, जीरक, नागरङ्ग, तिन्तिड़ो,
कदली, लवलो और धात्रो तथा इच,गुड़ और अतै लपक
द्र्या, इन्हें मुनियोंने इविध्यान बतलाया है। पुरश्चरणकामो हविश्यान अथवा विहित्याक, यावक, दुग्ध,
मुल और फल इनमेंसे जो जहां मिले वही भचण करे।
फलके सध्य रसा, तिन्तिड़ी और नागरंग भिन्न
भन्य मभो फल वर्ज नीय हैं।

एँतद्भिन्न मध्, चार, सवस, ते स, ताम्बूस, कांस्य-पात, दिवाभोजन, मांस, रहज्जन, माल, शहक, मस्य, कोद्रव, चयक, पशुंषित शब शीर स्नेहशून्य शयवा कोटदूषित वसुभो परित्याच्य है। (वोगिनीतन्त्र)

रामाचँ नचन्द्रिकामें लिखा है, — पुरसरकाभिनाको मानव मेथन, मेथनगोष्ठो भीर उसको बातको समासी-चनाका बिलकुल परित्याग करें। ऋतुकाल ब्यतीन स्त्री- सङ्गम न करे तथा चौरकमं, तेलसच्चक, विना निवेदन किये भोजन, असङ्कल्पित कार्य भीर महीनादिका तथाग विश्वेय है। एतद्भिन्न पञ्चगव्य द्वारा स्नान, मन्त्र-जन्न जल और अन द्वारा स्नान, अन्वमन और भोजन तथा यथाविधि विसन्धादिवको धर्मना करें। कडनेका ताल्पर्य यह कि पविव्रतासे रह कर मन्त्रज्ञ करना होता है। जपके समय किसो भो प्रकार शब्दका उद्यान्य करना निवद्ध है।

"अपनित्रकरो नगनः शिरसि प्राह्मतोऽपि ना । प्रक्रपन् प्रजपेद्यानत् तानत् निष्फ्रक्रमुच्यते ॥" (रामाचनचन्द्रिका)

नारदीयतन्त्रमें सिक्षा है, — साधक व्यक्ति सह, हणा, सुवक भीर सञ्ज तथा जिससे शन्द्रयको हवि न हो, वैसी हो वस्तु भोजन करे।

> "सृदु सोष्ण" सुवक्तकः व कुर्याद्वे लघुभोजनम् । नेन्द्रियाणां यथाद्वविस्तया भुक्त्जीत साधकः ॥"
> ( नारवीयतन्त्र )

सिचादि निज मन इत्रा जोवन रचा करके घम असे करना ही कर्त्तं व्य है।

धर्म शोल व्यक्ति परास्त्रता विलक्कल त्याग कर दे। परास्त्री पॅरिपुँट हो कर धर्म सञ्चय करनेचे सम्पूर्ण पाल साम नहीं विया जा सकता। चाहे पुरवरण हो या धन्य कोई धर्म कर्म क्यों न हो, पान्नचे पालित हो कार उसका कोई भी कार्य करना एक्क नहीं है। यदि कोई परान्नपुष्ट धर्म सञ्चय करना चाहे, तो उसके संचित धर्म का पाला पाल धन्नदाताकी प्राप्त होता है।

यराबादिको जो सिदिविषयमें प्रतिकृत वतलाया है, वह कुलार्ष वमें निखित हरपार्व तीवाकामे भो जाना काता है, यथा "जिल्ला दावा परानेन करी दम्बी प्रतिमहान्।
परब्रामिमेनो दावं कर्यं सिद्धिवैरानने ॥" (कुलावेंव)
केवल सब डो नडीं, सम्मि खोड़कर दूसरेसे कोई भो

केवल यह हो नहीं, प्रस्ति कोड़ कर दूमरी कोई भी वसु ग्रहण करना माधु प्रीका कर्ता च नहीं है। एकान्त प्रस्थाव होने पर पृथ्विमा पवंदिन कोड़ कर तोर्विः चित्रं बाइर जा साधु कोई भी सत्प्रतिग्रह कर सकते हैं। यदि वे इसमें भी यसमय हों, तो प्रतिदिन किसी प्रक्रित दानांसे दिन भरता भोजन मांग लिया करें। यदि वे रागाभिभृत हो बाधक भोजन संग्रह करें, तो ग्रत-कर्यों भी सिंहनाभ नहीं होता।

"विहाय वृद्धि निह वस्तु किञ्चित् प्राह्म परेम्यः सति सम्भवे च । असम्भवे तीर्यविहिन्द्रिद्धात् पर्वातिरिक्त प्रतिग्रम अप्यात् ॥ तलासमर्थोऽनुदिनं व्यञ्चद्धात् याचेत यावद्दिनमात्रमेश्यं । गृह्याति रागाद्धिकं न सिद्धिः प्रजायते कराम्रतिरमुख्य ॥" (कुलाणेवतन्त्र )

जपते समय यदि एक बार भी धन्य किसी शब्दका श्रवारण किया जाय, तो जपकर्त्ता प्रथम श्रवारण करें भीर यदि पारमम मन्द श्रवारित हो, तो श्रमी समय प्राणायाम कर लेवें।

> ''सकृदुकरिते शब्दे प्रणतं समुदीरयेत्। प्रोक्ते पारश्चे शब्दे प्राणायामं सकृत्रदेत्।''

> > ( 5 छ। णैवतन्त्र )

जाप पर बैठ कर प्रचाप करने से पुन: पाचमन भीर
प्रज्ञन्यास करके जप करना होता है। चुत् भीर अस्प्रस्य
स्थान क्वेनि भी वही नियम पालनीय हैं। पुरसरणक्वत व्यक्ति हक्त नियमादिका कभी भी हक्क्षण न करे।
विष्ठा, मृत्रत्याग भीर श्रद्धादियुक्त हो कर यदि कोई धम
कमें करे, तो उसके जपान नादि सभी कार्य भपवित्र
होते हैं। यदि जपकत्तीका वस्त्र भीर केपादि मलिन हो
तथा मुखसे दुर्ग स्थानकती हो, तो उसके भाराध्य
देवता हो उसे दग्ध करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। जपमें
प्रवृत्त हो कर भालस्य, जुन्भण, निद्रा, चुत्, निष्ठीवन,
भय, नीवाष्ट्रस्य में भीर कोप करना निषद्ध है।

जपकर्ता पुरखरणसिंदिके सिधे जपके समय धीर वा द्रतभावका परित्याग कर यथोता संस्थाक जप करनिम प्रकृत को जावें। सुद्धिपूर्वक देवता, गुद भीर मन्त इन तीनीकी एकता समभ कर सबैरेसे दोपहर दिन तक एकान्त मनसे जप करना होता है तथा प्रथम दिन जितना जप कर सके, अन्यान्य दिन भी छतना ही जप करना होगा। भन्यथा प्रथात् न्यू नाधिक करनेसे वत-स्रष्ट होना पहता है।

मुग्डमानातन्त्रमें भी लिखा है, कि प्रथम दिनके धनुसार, जब तक जप समाप्त न हो जाय, सभी दिन स्तना ही जप करना होगा। न्यूनाधिक करना कर्तां व्य नहीं है श्रोर कलिमें यथोत्त संख्याका चतुर्गुं प जप प्रशस्त है।

"यत् संस्वया समार्थं तत् जप्तव्यं दिने दिने ।

न्यूनाभिक्यं न कर्तव्यमासमाप्तं सदा जपेत् ॥

प्रजपेदुक्तसंस्थायासतुगुं णजपं कलो ॥" (सुण्डमा॰)

फिर दूसरी जगह इस प्रकार खिखा है,—

"कृते जपस्तु कर्योक्तवेतायां द्विगुणो मतः ।

द्वापरे त्रिगुणः प्रोक्तवतुगुं णजपः कलो ॥" (सुण्डमा॰)

कुलाण वतन्त्रमें खिखा है, कि यथाविधान कर्मे

करनेसे ही फललाभ होता है, न्यूनातिरिक्त करनेसे

कहापि फल नहीं मिलता।

"न्यूनातिरिक्तकर्माणि न फलन्ति कदाचन । स्थाविधिकतान्येव सत्कर्माणि फलन्ति हि ॥"

(कुलाणैव)

मक्सिक्य करनेमें प्रथमतः भूमिगय्यः, ब्रह्मचर्यः, मेनावक्यकन, धाचार्यं सेवा, निर्ध्यपुजा, निर्ध्यदान, देवताकी सुति और कोत्तन, निर्ध्य वितन् श्रास्तान नीच कर्म का परिश्वाग, ने मित्तिल पूजा, गुरु और देवतामें विश्वास तथा जपनिष्ठा इन बारह धर्मी ला प्रतिपासन करना एकान्स विधिय है। मन्त्रसिंडि हामी मिथ्या वा वक्र उत्तिका त्याग करें, विशेषतः जप, होम श्रीर पूजाकालमें मिथ्यावाक्यका विलक्षल प्रयोग न करें। बारण, जपहोमादि कोई भी सल्लाम क्यों न किया जाय, एकमाल ध्रमत्य प्रयोग करनेसे वे सभी विषक्त होते हैं।

कुलाण वतन्त्रमें लिखां है, पुरश्वरणके समय कीई भृताशीच वा जाताशीच होने पर भी जतसङ्ख्य व्यक्ति इस वृतका परित्याग नहीं कर सकता। "पुरश्वरणकाले तु यदिस्यान्मृतसूर्वकं । तथा च इतसंकल्पो वर्त नेव परिस्यक्षेत् ॥" (कुलाणेव)

ऐसा व्यक्ति जुगमव्या पर भयन, सब दा श्रविवस्त परिधान और प्रतिदिन भव्याचालन करे तथा भयन-कालमे नि:शक्कचित्तसे भक्तेला ही सोवे। एति इस गीत-वाद्यादि श्रवण, तृत्यदम न, पश्यकः, गत्मलेपन. श्रुप-धारण, उत्योदकमें स्नान और भन्य देवताको पूजा ये सब कम उसके जिये निषिष हैं।

"शगीत कुशश्राच्यायां शुचिवस्त्रघर:सदा ।
प्रस्तं क्षालयेत् श्राच्यामेकाकी निर्भयः स्वपेत् ॥
असत्यभाषणं वाचं कुटिकां परिवर्जयेत् ।
वर्जयेद्गीतवाद्यादिश्रवणं नृत्यदर्शनं ॥
अभ्यक्ष गम्बलेप क्लच पुरपधारणमेव च ।
स्यजेंदुश्णोदकस्नानमन्यदेवप्रपूजनं ॥" (योगिनीहृद्य)
एक ष्रध्या भनेक वक्ष धारण करके जप करना

निषिद्ध है।
''नैक्व।साजपेन्म क' बहुवासाकुलोऽपि वा॥"'
( योगिनीह्र० )

वैशम्पाधनसंहितामें लिखा है, -पुरसरणकामो मोह-वश भी कभो जपरी, नीचे वा बाहरने वस्त्रका विपयं य न करे तथा पतित वा सन्दाज व्यक्तिका दर्श न सौर तत्-कथा व्यवण, जुत, पायु-वायुनि:सरण एवं जुन्भण होने-से जपका त्याग कर दें। पोछे षड़क्तक प्राणायाम अथवा स्यं, भिन्न वा ब्राह्मण-दर्शन करने भविष्ट जप समाप्त करे।

क्या पुरस्वरण, क्या अन्य विषयक जप, सभी जपीने तन्त्रक मतानुसार उणीय वा कञ्च का धारण करके जप न करे तथा नग्न, मुक्तकेश, जनत्व्रत, भपवित्र इस्त अथवा स्थ्यं अशुद्ध हो कर जप करना विजकुल निषिद्धं है। अलावा इसके भासनहीन भवस्थाने वा शयन करके भथवा राह चलते या भोजन करते समय तथा भनाच्छा दित क्रिसे भी जप निषिद्ध है। सुन्ध, भ्यान्त अथवा सुधान्तित अवस्थाने जप करना विजकुल मना है।

रथ्या, श्रमङ्गल स्थान, श्रन्थकारगढेड, यश्रमाण्ड, पाछाण श्रथवा किसी प्रकारके उस्तिट श्रासन वा भूमि पर बैठ कर जप न करे। जपके समय पाडुकाधारण, यान श्रथ्यासे गमन वा पाडु-प्रसारण निषिष है। जपने समय यदि मार्जार, कुक्टुट, क्रींच, कुक्टुर, श्ट्र, बानर अथवा गर्धभार दृष्टि पड़ जाय, तो पुनर्वार भाषमन कर किया करना होता है तथा इन्हें स्पर्ध करनेम भो स्वान करने पवित्र होना उचित है।

सभी प्रकारके जपक्रमीं में इही नियमका पालन करना होता है। किन्तु मानसजपमें कोई नियम पालन करने की जफरत नहीं। मानसजपमें मन्त्री व्यक्ति चाहे ग्रच रहें या प्रश्चित, राह चलते हों प्रथवा सी रहे हीं, एकमात्र धपने मन्त्रका हो वे प्रवलम्बन कर के सबंदा मनहो मन प्रभ्यास करते हैं। मानसक्पमें देश वा काल विषयमें भी किसी नियमका पालन करने को जफरत नहां। सभी देशों में सभी समय जप किया जा सकता है, इसमें कोई दोव नहीं।

जप-प्रस्ता विषय शिवधमें में इस प्रसार लिखा है,—हिज यदि जपनिष्ठ हों, तो वे सभी यज्ञों का फल साम कार सकते हैं। सब दा जय द्वारा देवताका स्तव कारनेसे देवता प्रसन्न हो कार सभी अभिनाष पूरा करते स्रोर शास्त्रती सुत्ति देते हैं।

> "जपनिश्वो द्विक्तेष्ठोऽश्विलयश्वरूकं लमेत्। सर्वेवामेव यश्वानां जायतेऽसौ मद्दाफलः॥ जपेन देवता नित्यं स्त्यमाना प्रसोदति । प्रसना विपुलान् कामान् द्यान्मुकिङ्च शास्वतीं॥"
> (शिवधर्म)

पद्मपुराणमें इस प्रकार लिखा है—यन्न, राज्यस, पिशाच, ग्रह भाष्ट्रवा भयक्कर सप<sup>े</sup> दनमेंसे कोई भो जप-निरत व्यक्तिका भनिष्ट नहीं कर सकता, बस्कि वे भीत हो कर इसर स्थर भाग जाते हैं।

"सक्षरकः पिशाचाश्र ग्रहाः सर्गाश्र भीवणाः । जापिन" नोपसर्पन्ति भयभीताः समन्ततः ॥" (पदापु०)

सब प्रकारके कमें, यञ्ज घोर तपस्थामें जपयञ्ज ही न्येष्ठ है। उन्न माहात्म्य केवल वाचिक जपयञ्चके सम्बन्धमें ही निर्दिष्ट हुआ है। उपांश घोर मानस-जपयञ्चका माहात्म्य उससे भी घष्टिक है।

"याबन्तः कर्भायताः स्युः प्रदिष्टानि तपांसि व । सर्वे ते जपयत्रस्य कसां आईनित योख्यां ॥ Vol. XIII. 168 माहात्म्यं वाचिकस्यैतज्ञपग्रहस्य कीर्तितं । तस्माच्छतगुजीपाञ्चः सहको मानसः स्पतः ॥" ( पादम और नार॰ ५० )

वाचिक, उपांध और मानस इन तीन प्रकारके जपीं-में वाचिक मारखर्में, उपांध पुष्टिकाममें भीर मानस जप सिंडिकामनामें प्रथम्त है।

> "मानसः सिदिकामानां पुष्टिकामैक्पांद्यकः । वान्तिको भारणे नैव प्रशस्तो जय इतितः ॥" (तन्त्र)

यचराहित्तका नाम जप है। यह जप मानम, उपांछ भीर वाचिकके मेदसे तोन प्रकारका है। इन तोन प्रकार-के जपो'में बुद्धियूव क वर्ष का भीर पदमम्बन्ति प्रचर-श्रीकी भर्य विना करके जो उचारव किया जाता है, उसे मानसजप कहते हैं। मानसजपको ही सबीम श्रेष्ठ बतलाया गया है।

> ''जप; सादक्षरावृत्तिमीनसोपांश्वयाचिकै: । तवरद्यंमुद्दिश्य मानसः स चपः स्पृतः ॥" ( गौतमीय )

मन्त्रनिषं यमें सिखा है—मन हो मन मन्त्रनष को चिन्ता करनेका नाम मानसजय है। देवताके प्रति चिन्तसमय करने जिल्ला ग्रोर घोष्ठ दोनों की कुछ कर्षे गोचरता होने से छसे छयां जय कहते हैं। एतद्भिन्न वाक्य हारा जो मन्त्र छवारण किया जाता है, उसका नाम वाचिक जय है।

"मानसं मनत्रवर्णस्य चिन्तनं मानसः स्तृतः ।

जिह्वीष्ठे चालयेत कि चित् देवतागतमानसः ॥

किञ्चित् श्रवणयोग्यः स्थात् उपाद्यः स जपः स्यृतः ।

मन्त्रमुचारयेद्वाचा वाचिकः स जपः स्यृतः ॥"

(मन्त्रनिर्णयं)

फिर दूसरी जगह तिखा है, कि जो जप निज कर्णं-का घगोचर है उसे मानस, जो निज कर्णं का गोचरी-भृत है, उसे उपांश घीर जो उचारित वाका घन्य व्यक्ति भी सुन सके, उसे वाचिक जप कहते हैं।

> "निजकण्गीचरो यो मानसः स जयस्मृतः । उपांशुनिजकणस्य गांचरः स प्रकीतितः ॥ निगदस्तु जनैर्वेवकिविवोद्धं जयः स्कृतः ॥" (तस्त्रास्तरः)

इन तीन नवीं में वाचिन प्रथम, उपांश मध्यम श्रीर मानस चव उत्तम वतलाया गया है।

"उम्म जिपोऽधमः प्रोक्त उपांशुमेध्यमः स्मृतः। उत्तमो मानसो देवि ! त्रिविधः कथितो जपः॥" ( तन्त्रःस्तर )

मनको सभी विवयों से निव्यस्त करके मन्यका यथं संबोधांति समझना चीर तब नाति इस घोर नाति विद्यम्भावस्त अप करना कर्णां व्य है। चित्र इस वा चित्र विद्यमावस्त अप करना कर्णां व्य है। चित्र इस वा चित्र विद्यमावस्त कभी भी जप न करे। कारण, चित्र इस जपने व्याधि चौर चित्र वे जपने धनकी हानि होती है। इसीसे जपकर्ताको मौतिक द्वारको तरह मन्यका चचर घचर संयोग करके जप करना चाहिये। जप करते समझ जो सुक्षेत्र मन्योचारक करके मन ही मन स्तोवका समस्य करते हैं हनका मन्य वा स्तव दोनों ही भिन्नसाइक विद्वत जनकी तरह व्यर्थ हो जाते हैं।

"अतिहस्तो व्याधिहेतुस्तिगैको नस्स्यः । अक्षराक्षरसंयुक्तं जपेन्मोक्तिकद्वारवत् ॥ मनमा यः स्मरेत् स्तोत्रं वनसा वा मनुं जपेत् । उमये निष्कलं यति भिन्नभाण्डोदकं यथा॥"

जपादि बारनीमें मन ही मन शिव और यक्ति आदि की चिता करनी होती है। अन्यशा शतकोटिक व्यमें भी सिंदिलाभ नहीं होता।

> भनोऽन्यंत्र खिनोऽन्यत्र सक्तिरन्यत्र माहतः । न सिद्धाति वरारोहे ! कल्पकोटिशतैरपि ॥"
> ( कुल।णैवतन्त्र )

गीतसीयमें लिखा है, कि ग्रांतिके श्रमुकार विसन्धा। ही स्नान करे। दो वा एक बार स्नान करनेसे भो कास चल सकता है। किन्तु पूजा श्रीर जप तीनों शास करना करा है।

''श्रृक्ता त्रिसवनं स्नानश्वयया द्विः सकृचरेत् । विसन्ध्यां प्रजपेश्म'त्र' पूजनं तत्समं भवेत् ॥" (गौतमीय)

सम्बक्त जब करनम जिस देवताका सन्य जपा जाता है, उस देवताका पूजा कर लेगी होती है। विना पूजा किये कभी भी लग करना कर्त्त नहीं है। जपने बारक स्थवा शेवमें किसी भी समय देवताकी का कर सकते हैं। "एकदा वा भवेत् पूजा न जपेत् पूजनं विनां। जपानते वा भवेत् पूजा पूजानते वा जपेनमतु ॥"

(गौतमीय)

कुलाण वमें लिखा है, — मन्त्र जप करने के पहले जातस्तक श्रीर श्रन्तमें स्तस्चक हो जाय, तो मन्त्रकी सिंहि नहीं होतो। इसी से मन्त्रमुक्त करके जप करना होता है। उक्त दोनों सूतकों से मुक्त होने पर मन्त्रकी सिद्धि शवश्य होतो है। मन्त्रसिंहि करने में मन्त्रका श्रष्ट श्रीर मन्त्रचे तन्य जानना शावश्यक है।

कुलाण वतन्त्रमें लिखा है, — मन्त्रका यर ये और मन्त्रः च तन्य जाने विना जप करने से यतकोटि जप करने पर भी सिंदिलाभ नहीं होता । लुप्त वीज और च तन्यहीन मन्त्रसे कोई भी फल नहीं है। च तन्यशुक्त मन्त्र हो सर्व सिंदिका कारण है। मन्त्र च तन्यहीन होनेसे लच्च कोटि जपसे भी फल प्राप्त नहीं होता । मन्त्र यदि केवल एक बार च तन्यशुक्त हो, तो भी प्रभूत फल लाभ होता है। इसमें सहसा हृदयग्रत्य विद्य हो जाती है, नित्रसे ग्रानन्द जल प्रतित हो कर जपकर्त्ताका श्रीर पुल कित होने लगता है और हमके मुखसे गदगदभावमें वाक्य निकलते हैं।

उसी कुलाएँ वतन्त्रमें दूसरो जगह लिखा है, — भूत लियि द्वारा मन्द्रको सम्पूटित करके एक मान तक यदि जय किया जाय, तो अवश्व ही मन्द्रसिंद लाभ हो सकती है।

भूतिलिप करनेमें प्रथमतः पांच इष्ट्रियणं, चार सिन्ध वर्णं और व्योम, अग्नि, जल तथा धरा इनके वीजकी योजना करने होगी; धर्यात् अ इ उ कर ल ए ऐ को श्री ह य र व ल तथा प्रवाव के भचर समुदाय क्रम्माः अन्त, अद्य, दितीय, चतुर्थं और मध्यम वर्णं तथ यथा—''इ क ख घ ग ज च क मा ज प ट ठ ट ड न त य घ द म प फ भ व य घ स'' इन चौबीस वर्णों की खेतेन्द्र सम्म स्वारण करने के पहले श्रीर पीहें पाहित कर लेंनी होती है। इसीको भूतलिप कहते हैं।

गोतमीयमें लिखा हैं — उता भूतलिपि दारा सम्पूरित मन्द्रका यथोता नियमसे पहले जप करे, पोछे कुछ, पुंच, अर्घ्य भीर जल दारा जिस देवको उद्देश्यरे जप किया जाय, घरीको दिश्वण इस्तमें वह अप समप्रण करना होता है। किन्तु शक्ति विषय होने में मन्य, अचत भीर कुशोदक हारा देवताको वामहस्तमें अप समप्रण करना कर्त्ते व्य है। जपको मादि श्रीर शन्तमों अपका उद्देश्य समक्ष कर तोन तीन बार प्राणायाम करना पहता है।

जप करनेमें जपकी संख्या रखनो होती है। श्रचत, हस्तपर्व, धान्य, चन्दन, पुष्प वा सृत्तिका इन सबसे जपकी संख्या रखना निषिद्ध है। लाखा, कुशोद, भिन्दूर, गोमय श्रीर करीष इन सबकी मिश्रित कर मोली बनावे, पे के उसी गोलीसे जपकी संख्या रखना कर्त्त व्य है।

जपकर्त्ता प्रतिदिन जितना जप करेंग, जप शेष हो जाने पर प्रत्य क दिन उसकी दशांशानुक्रमसे होम, तपेष भीर यभिषेक करना होता है। जपके न्यूनाधि स्थप्रश-मनके लिये प्रतिदिन बाह्मण भोजन कराना विधिय है।

सुण्डमालातन्त्रमें लिखा है,—जिस देवताका जिस परिमाणमें जप वतनाया गया है, जपके सन्तमें प्रतिदिन उसके दर्शामानुक्रमसे उस देवताका यथोक्ष शोमादि करना होगा।

पुरसरषचन्द्रिकामें लिखा है, — प्रतिदिन जिस परि-मायमें जप हो, उनका दगांग होम करे; प्रथवा लच जप पूर्ष होने पर हो होम करना चाहिए।

सनत्कुमारीयके मतसे, — जपकत्ती जपका जो जो शक्त होन होगा, उसका दूना जप करें। यह नियम ब्राह्मण के लिये ही जानना चाहिये। किन्तु यदि होम न कर सके, तो ब्राह्मलपबीकी होमसंख्याका चौगुना जप विधेय है। पतिबन्न चित्रय भौर वै स्वपित्रयों की कामश्रः छः चौर भाठगुना जप करना प्रशस्त है। शुद्र यदि ब्राह्मल वा चित्रय भयवा वै स्यका भास्ति हो, तो जिस-के भास्यमें रह कर जप किया जायगा, उसके सम्बन्धमें जो नियम निर्देष्ट हुमा है, उसे भो उसी नियमसे चलना होगा। परन्तु शुद्र यदि किसीके भी भास्यमें न रह कर जप करे, तो उसे दश्युल जप करना होगा। शुद्र यदि ब्राह्मलका स्थाय हो, तो उसके पचमें ब्राह्मल-पक्षोके समान जप प्रशस्त है।

सार बात यह है, कि होमाभावमें ब्राह्मकतो हिसुच,

ब्राह्मबश्क्लोको चार गुन, तथा चित्रस, नैश्स और श्टूडको क्रमश: तीन, चार श्रीर पांच गुन जब करना होगा। सभी जगह स्क्रियोंको पुरुषसे टूना जय करनेको लिखा है।

दधर योगिनी हृदय भीर कुला व व में भो लिखा है, कि ब्राह्मण यदि हो सकस में भश्त हो, तो छन्दें हि बुच लय करना होगा। ब्राह्मण भिन्न इतरवर्षे भगीत् चित्रय. व ग्रा भीर सूद्र के लिये क्रमग्र: तीन, चार कीर यांच गुज जय करना विधेय है।

> "क्षेत्रकर्मण्यसक्तानां विश्वामां द्विगुणो बनः । इतरेषान्तु वर्णोनां त्रिगुणादिः समीदिनः ॥''

> > (योनिनीहृद्य)

"बद्यदंगं विद्वीनं स्थात् तत्संस्थाद्विगुणो जयः । कुर्वीत त्रिचतुःपञ्च स्थासंस्थं द्विषादसः ॥"

(कुबाणेब्तन्त्र)

प्रगहरयसं हिताने सतरे, — यदि अपक्षा होस, पूजा प्रथवा तर्पंच करनेमें भी प्रसम्बंता प्रकट करे, तो निर्देष्ट संस्थक कप पीर ब्रः प्रावाराधन, वे दो कर्म करनेसे भी जनका प्रस्थाय सिंच होता है।

> "बदि होनेऽप्यसकः स्थात् पूजायां तर्गेऽपि वा । तावत् संस्थलपेनेव माद्याणाराधनेन च । भवेदंगद्ववेनेव पुरुषरणमार्थ वे ॥" (अगस्त्यव • )

वीरतन्त्रते सतने, जपविषयमें खियांको पूजादि किसी भी नियमका पालन करनेको पावश्यकता नहीं। केवल जप करनेने हो खियोंको सन्द्रसिद्ध होगी। पूजादिके जितने नियम हैं, ने सभी पुरुषके खिये निर्देष्ट हुए हैं।

> "नियमः पुर्वे हेमो न योषिः हु कदा बन । न न्यासी योषितामत्र न ध्यानं न च पूजनं । केवर्लं जपमात्रेण मण्डाः सिह्यन्ति योषितां ॥"

> > (बीरतस्त्र)

वोरतम्हाने ही दूवरी जगह शिक्षा है, कि गुरुको यद्यायोग्य दिवाला भीर भववक्षादि हारा परितृष्ट करना चाहिये। गुरुके सन्तृष्ट होनेने ही मन्त्रसिद्धि होगो।

"पुरवे दक्षियां दबात् मोबनाच्कादनादिषः। गुरुसन्तोदमात्रेण मन्द्रसिदिमेकेक्षु व ॥" ( नीरबन्तः) योगिनोष्ट्रद्यके मतसे, गुरुक्के प्रभावमें गुक्रुके

अववा गुरुपत्नोको दिच्छादि है। यदि छनका भी अभाव हो, तो ब्राह्मणको ही दान देवे। यथानियम जय, होस, तर्पण, मभिषेक भीर ब्राज्यक्षीजन इन पञ्चाङ द्वारा जो एक मन्त्रकी सिद्धि कर सर्क ती, उनका अन्यान्य कोई भी सन्त असिक रहने नहीं पायमा। सभी सन्त्रीमें वे सिद्धिसाभ कर सकते हैं। इन पुरश्वरण श्रादि तास्त्रिक कार्यों में एकमात्र गुरुको हो मुल जानना ्चाइये। दिना गुरुके से सब कार्य कभी भी सम्पन नहीं की सकते। गुरु यदि एक बाममें रहते ही, तो प्रतिदिन गुरु-स्टइ जा कर इनकी चरणवन्दना करे। एकमात गुरुको ही परमब्रह्म जान कर उनकी भर्चना करनी चाहिए। साधक व्यक्ति कार्यग्रेष हो जाने पर महतो पूजा करके सुभाषिणी कुमारीको विविध भूषणो से भूषित श्रीर बहुविध मिष्टान हारा बान्धवींको साथ भोजन करे। इस प्रकार अनुष्टान करनेसे उसे सभी श्रभिलवित वसु प्राप्त होती हैं।

विश्व न कहा है, - पुरसरणमें यदि कोई अङ्ग हीन हो, तो उसे पूरा करने के लिये जितना जप निर्देष्ट है, भित्तपूर्व क उससे दूना जप करना होता है। यह नियम के वस अश्रात प्रचान है। ग्रात्तप्रचाने अङ्ग होन न करके यथोत्त नियमसे सम्पन्न करना हो उत्तम है। फिर के वस बाह्य भोजनसे भी अङ्ग होनता लुप्त हो जातो है। क्योंकि जहां ब्राह्मण भोजन करते हैं, वहां मानो स्वयं भगवान हरि हो भोजन करते हैं।

शास्त्रमें लिखा है, कि स्त्रों श्रीर श्रूदकी होमादि किसी प्रकारके वैदिक कम में सिंधकार नहीं है। किन्तु पूर्वीक सनत्कुमारीय, योगिनी द्वट्य श्रीर कुलाण व-तत्कके कुछ वचनों द्वारा स्त्री श्रीर श्रूदको होमाधिकारो बतलाया है। श्रमी इन दोनों विधानोंको मीमांसाके सस्वस्त्रमें पहले होमकुण्डका विषय कहा जाता है,—

"बणिजामदेशशांककोणं त्रप्रके भवति श्रदांणां"

( नागभद्दनिवन्ध )

श्रात् वे श्यका हो सकुष्ड पर्वचन्द्र को णास्ति भीर श्रूद्रका विको णास्तिका होना चाहिये। स्त्रियों का हो स-कर्म बाह्म पहारा विधेय है। किन्तु वाराही तन्त्र में श्रूद्रों का स्वकन्त्र के हो स बतनाया गवा है। ''यदि कामी अवत्येव श्रूतोऽपि होमकर्मणि। बह्वजायां परित्यक्य हृदयान्तेन होमयेत्॥"

(बाराहीतन्त्र)

श्रशीत् श्रुद्र यदि हो म करने को इच्छा करे, तो 'स्वाहा' शब्दका परित्याग कर उसकी जगह नमः शब्द-का उच्चारण करके हो म कर सकता है।

नारायण करूपमें लिखा है, कि स्त्रो और शुद्र किये प्रणावादि मन्त्र भी उच्चारण करना निषिद्ध है।

पुरसरणके कालसम्बन्धमं वाराहोतन्त्रमं इस प्रकार लिखा है,—चन्द्र ताराकी शुद्धि देख कर शुक्कपचमें श्रीर शुभदिनमें पुरस्ररणका शारमा करे, किन्तु हरिशयनमें निषिद्ध है।

"चन्द्रतारानुकूळे च शुक्लपक्षे शुमेऽहिन । आरमेत पुरक्षर्या हरो सुन्ते न चाचरेत् ॥" (वाराही ) क्ट्रयामचर्मे फिर इस वचनका प्रतिप्रसव देखनेम भाता है। यथा—

"कार्तिकाश्वनवैशाखमाने ऽयं मार्गशिष के।

फाल्गुने श्रावणे दीक्षा पुरश्वर्या प्रशस्यते ॥" (कदयामल)

श्रन्य तन्त्रमें लिखा है, कि ग्रस्तास्त श्रीर ग्रस्तोदयमें
दीचा श्रयवा पुरस्ररण कुछ भी नहीं करना चाहिये।
कारण, इस समय पुरस्ररणादि करनेसे श्रायु, लक्सी,
पुत्र श्रीर सम्मद् नष्ट हो जातो है।

"प्रस्तास्ते हुन्नदिते नेव कुर्याहीक्षां जपं त्रिये। कृते नाशो भवेदाशु आयुःश्रीसतसम्पदाम् ॥" ( तन्त्र )

पुरस्रण करनेमें पहले पुराक्ष नाहि किसी एक स्थानका निर्णय करना होता है, पोके वहां जा कर, ''मैंने अमुक मन्त्र पुरस्रण सिडिकी लिये इस स्थानका ग्रहण किया, मेरा मन्त्र सिद्ध हो' ऐसा कहे। अनन्तर पुरस्रणिक्रयाके पहले तीसरे दिनमें खौरादि कार्य कर खाले। बादमें वेदिकाके चारों ग्रोर ग्राहारविहारादिके लिये एक या दो कोस परिमित स्थान निर्देष्ट करके वहां क्रम चक्रानुरूप एक मण्डल बतावे ग्रोर वहीं एका हार रहे। अनन्तर दूसरे दिन स्नानादि करके विग्रह्मावसे वेदिकाके चारों ग्रोर ग्रह्मावस या प्लच्छक वेदिकाके चारों ग्रोर ग्रह्मावस करके विग्रह्मावसे वेदिकाके चारों ग्रोर ग्रह्मावस्य, छड्ड ब्वर या प्लच्छक के बिन्नो भरके दम्म को लक्ष प्रस्तुत कर ग्रीर तब 'मों: नम: प्रदर्शनाय अस्त्राय फट' इस मक्ससे १०८ बार एक्टें

भिभान्तित करके निम्निचित पाठ द्वारा दशीं दिशाएँ खनन करे। सक्त यद्या—

> "भौं ये चात्र विष्नकर्तारो भुवि दिव्यन्तरी शाः । विष्नभूताथ ये चान्ये मम मन्त्रस्य सिदिषु ॥ मयैतत् कीलितं क्षेत्रं विश्वज्य विद्रुतः । अवस्पेन्तु ते सर्वे निविष्नं सिदिस्तु मे ॥"

धनन्तर उन दश की तकी पर 'भी नमः पुदर्शनाय अस्त्राय फर्' इस मन्त्र हारा अस्त्रको पूजा करके पूर्वादि क्रमसे इन्द्रादि सी अपासींका श्राष्ट्रान करे। पाई पञ्चीपचारसे पूजा करके मध्यस्थलमें खे ब्रपालकी पूजा और सहत्वप करने के बाद सब बिद्धविनाश के लिये वेदी के मध्य पञ्चीपचार हारा गणपितकी पूजा करनो होती है। सहत्वप यथा, —भें अबे खादि अमुक गोतः श्रीअमु इरेवशर्मा मत्कर्तव्यामुक मन्त्रपुरसरणकर्मण सर्वित्विनाश यें गणेश-पूजा करिये।

धनन्तर मासभन्नादि हारा पूजित देवताओं को बिल चढ़ावे। पीके

"ओं वे रौद्र। रौद्रकर्माणो रौद्रस्थाननिवःसिन: । मातरोऽप्युमकपाश्च गणाधिपतयस्य ये ॥ विध्नभूताश्च ये चान्ये दिग्विदिच्च समाश्रिता: । सर्वे ते श्रीतमनसः प्रतिगृह्वन्तिनमं वर्लि ॥"

इस मन्त्रका पाठ करनेके बाद दर्शादक् स्थ भूतों की बिल प्रदान करके गायत्री जप करना होता है।
"प्रातः स्नात्वा तु गायत्रप्राः सहस्रं प्रयतो जपेत्।
क्षाताक्षातस्य पापस्य क्षयार्थे प्रथमं ततः,॥"
(विश्वादराचार्थे)

इस गायती जपने भी पहले सङ्ख्य कर लेना होता है। सङ्ख्य यथा—"औं अब लादि अमुक्तोत्रः श्रीअमुक्देव धर्मा द्वावादापपश्चकामोऽजीत्तरसहलगास्त्रीजपमयुतगाय-जीजपं वा अदं करिन्ने।" इस प्रकार सङ्ख्य करके गायती जप करे। इस दिन उपवास या हिंदिष्य खा कर रहना पड़ता है। दूसरे दिन बाद्यमुद्ध को स्नानादि सभी कार्य करके स्वस्तियाचनपूर्य के पुरस्वरणका सङ्ख्य करना होता है, यथा,—

'विश्व: ओम् अवेत्यादि अमुक्गोत्र: श्रीअमुक्देवशर्मा अमुक Vol. XIII. 161 दे वताया अमुक्रमन्त्रसिद्धित्रतिबन्धकताशेष गण्डव प्रवेकतक्मन्त्र-सिद्धिकामोऽद्यारभ्य यावताकालेन सेत्स्यति तावत्कालममुक देवताया अमुक्रमन्त्रस्येवत् अस्य जनतद्यांशाहोमतद्दशांश तर्प-णतद्दशांश मिषेकतद्व गांश व द्यापभावनक्ष्यपुरक्षरणम्हं करिस्ये ।

यह सङ्कल्प करके पाक्ट भृतग्रदि, प्राणायामादि तथा जो जिस देवताके छपासक हैं, वे उसा देवताको सुद्रावन्धन तथा पूजनको अनुसार पूजा करे । पाक्टे प्रदीप प्रव्वत्तित कर प्रातःका उसे से कर सध्यन्दिन पयन्त जप करते रहें। भनन्तर दर्शामानुकससे होस, तपंष, असिषेक और ब्रह्मण सोजन कराना आव-श्वक है।

तपं यक सम्बन्ध में लिखा है, कि भितिषुता हो कर जलके मध्य देवताका भाषात करे और जल हारा हो पाद्यादि दान से परिवार के साथ पूजा करे। पो हे चन्दन-मिस्रित तीय जल हारा हों मके दर्शा में परदेवताका तप य और संख्या पूर्ण हो जाने पर शक्कादि परिवार को भी फिरमे एक एक शक्काति दान दे कर विसर्जन करना होता है।

विष्णुका तपेष करने में पहनी मृजमन्त्रका उचारण करकी 'श्री अमुक' तर्पयामि नमः" इस वाक्य द्वारा तपेण करना होता है।

"भारौ मन्त्रं समुचार्य श्रीपूर्वं कृष्णमिखपि । तर्पयामि पर्द्यनोवःवा नमोइन्तं तर्पयेत्ररः ॥"

(गौतमीय)

शक्ति विषयमें भी पहले मूलभन्त्रका उच्चारण करके 'अमुक देवतां तपंयामि' इस वाक्यमे तपंण करना चाहिए।

> ''तर्पयामि वदञ्चोक्त्वा मन्त्रान्ते स्वेषु नामस । द्वितीयान्तेषु चेश्येव तर्पणस्य मनुर्मनः ॥" ( गौतमीय)

चत्र शिक्षित्रवयक तपंचित्रवासम्बन्धमं नीचतन्त्र श्रीर विश्वहेश्वरतन्त्रमं कुछ एयक,ता देखो जातो है। चत्र दोनो तन्त्रोमं निखा है, कि पहले मृजतन्त्रका चच्चारण करके पछे 'अमुकी तर्भवास स्वाहा' यह वाक्य कहना होता है। "मन्त्रान्ते नाम चोत्रार्थ तर्पयामि ततः परं। इर्घाचैव वरारोहे! स्नाहान्त' तर्पणे भतं॥"

(नीलतन्त्र)

''वियां पूर्वे समुचार्ये तद्द्वते देवतासिथां । तर्पयामीति सम्प्रोक्तवा स्वाहान्त' तर्पणो मतः ॥" ( विशुदेशवर )

इस प्रकार तर्पणको बाद अभिषेताको समय भी अन्तर्मेनमः शब्दका उच्चारण करते हैं और तब 'असुक देवतामभिषिक्चामि' इस वाक्य द्वारा कुम्भसुद्रा करको सस्तक पर अभिषेत्र करना इता है।

'नभोऽन्तं मूळमुक्ष्यं तदन्ते देवतासिषां । द्वितीयान्तामहं पश्चात् अभिषिञ्चास्यनेन तु । अभिषिञ्चेत् स्वमूद्धांनं तोयैः क्रम्मः ख्यमुद्ध्या ॥'' (गौतमीयतन्त्र)

श्रातिषयमें पहले देवताका मन्त्र और पेछि नाम चचारण करके 'सिञ्चाणि नमः' इस वाक्य द्वारा तपण करना चाहिये।

> "मन्द्राक्ते नाम चोचार्य सिङचामीते नमः पदं॥" ( नीलतन्त्र )

श्रीषे कको श्रेष होने पर ब्राह्मणभोजन करा कर पुरस्र एको दिल्ला दे श्रीर पोई श्रांत्स्स्ट्रावधारण करे। तन्त्रोकि खित एक प्रकारके पुरस्र एका विषय खिखा गया। श्रव दूबरे तन्त्रमें ग्रहण-पुरस्र एके सम्बन्धमें जैसा खिखा है वह भो नोचे हिते हैं।

त्र्यामलमें लिखा है, कि यदि स्यं अथवा चन्द्र-प्रष्टण लगे, तो पुरश्चरवाभिताबों को पूर्व दिन पित्रक्र-भावमें उपवास रहना प्रावध्यक है। पोक्च किसा एक समुद्रग्रामिनो नदीके मध्य प्रानाम जलमें मन्न रह कर स्प्रांसे लें कर विमुक्ति तक पनन्य नित्तत मन्त्र जप करना होता है। यदि नदीके मध्य जल प्रश्रांत किसो दुष्ट जलजन्त्रको प्रावद्धा रहे, यथवा नदोका प्रभाव हो, तो प्रविद्ध जलमें रनान कर समाहितिचलिसे किसो एक पुरस्क्थानमें रह कर ग्रावसे मोच तक जप करता

किर्ंडला क्रिंट्यामबर्ने दूनरो जगह लिखा है, कि यदि उपशास करनेमें भसमर्थ हो, तो यहबकाखने स्नान करके संयतिचत्ति यास्य मोच पर्यन्त जप करना होगा। पोक्टे जितना जप किया जायगा उसके दर्शायानु-क्रमसे होम श्रीर तपंण करना होता है। ऐसा करनेसे मन्त्रकी सिद्धि होती हैं। किन्तु गोवालमन्त्रका पुर-श्ररण करनेमें ब्राह्मणादि सभी वर्णाको होम वंख्या र प्रनुसार तपंण करना विधेय है।

योगिनी हृदयमें लिखा है, — मन्त्री व्यक्तिको जप करने के बाद यथोक्त विधान से होमादि सभी काये प्रथवा उसके दर्शाशानुकाम से होमादि करना चाहिये।

> "कर्गोक्तविधना मन्त्री कुर्यादोमःदिक' ततः। अथवा तद्द्शांसेन हीमादींव समाचरेत'॥"

(योगिनीइदय)

जप सम्पूर्ण करके गुरुको परितोष भौर ब्राह्मण भोजन कराना नितान्त भावस्थक है।

> "ततो मन्द्रस्य सिद्ध्ययं गुरं सम्पूज्य तोषयेत्। एवञ्च मन्त्रसिद्धिःस्यात् देवता च प्रसीदति॥ विप्राराधनमात्रेण व्यंगं सागंभवेद् भ्रुवं। सर्वथा भोजयेद्विप्रान् इतसांगत्वसिद्धमे॥"

> > (योगिनीहृद्य)

क्रियासारके सतसे जिन्हों ने दोचा नहीं लो है, उन्हें भोजन कराना निषिद्ध है।

> ''दीक्षाहीनान् पश्चून यस्तु भोजयेदा स्वमन्दिरे। स याति परमेशानि ! नरकानेकविंशति ॥''

> > (कियाबार)

यहणपुत्रश्यमं भी सङ्ख्य कर लेना होता है, यथा-'ओं अवेत्यादि राहुपस्ते निशाकरे दिवाकरे वा अमुक निः श्रीअमुकदेवशर्मा अमुकदेवताया अमुक्रमन्त्रम्यक्षपुरश्वरणम्हं दिमुक्तिपर्यते अमुक देवताया अमुक्रमन्त्रम्यक्षपुरश्वरणम्हं करिष्य ।' इस प्रकार संकल्प करके पोक्टि छन्नो दिन प्रथवा दूसरे दिन स्नान कर चुक्रमें के बाद और भी एक सङ्ख्य इस प्रकार करना होता है। ''अवेत्यादि अमुक् देवताया अमुक् मन्त्रस्य कृतेतत्महणकाळोन स्यत्संख्यजपतद्द्रश्रांशकोमतद्द-शांश तपणतद्दशांशाभिषे कतद्दशांशनाद्यणभोजन कर्माण्यहं करिष्य।'' (तन्त्रसार) श्रनन्तर होमादि करके दिन् णादि पूर्ववत् की करनी होगी। (तन्त्रसार)

सनत्क्रमारीय मतरे - प्रहत्त होने पर जय करना

यकान्त भावस्वक है। आहादिके भनुरोधसे यदि कोई व्यक्ति जय न करे, तो वह देवताद्रोही सात पोढ़ी तक भोगामी होता है।

> 'आदादेश्वरोधन यह अध्य' खजेशरः स भवेत् देवताहोही पितृन् सप्त नयत्यधः ॥''
> ( सनतक्रमारीय )

यथाय में उक्त वचनकी मीमांनामं ऐना निर्द्धारित इका है, कि यद पुरस्र खका चारका की जानके बाद अइथ की भौर उम समय यदि कोई आदादि करने-की भावस्थलता आन पड़े, तो जपका परित्यागन करे।

क्रियासागरके सतसे जय होसादि पञ्चाङ्ग-ह्यासनाको हो पुरस्रस्य बतलाया है। कि.न्तु ग्रहस्य-कास्त्रे पुरस्रस्य शब्दको मीख समभाना चाहिये। ग्रहस्य क् जय हो प्रधान है।

ये दो प्रकारके पुरस्तरण कोड़ कर तन्त्रादिमें भीर भी नाना प्रकारके पुरस्तरणों का छक्के ख देखनें माता है। इनमें सहादेवने भाव तीके पूक्षने पर राग्नि, नस्त्रत भीर तिथ्यादिविभेष कितने ज्यों के नियमानुसार जितने प्रकारके पुरस्तरणों का छक्के ख किया है, वहीं नीचे देते हैं—

| राशिके नाम            | वापसंख्या ।                                             |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| में व                 | दम सहस्र।                                               |  |  |  |  |  |  |
| <b>ह</b> व            | दो भयुत।                                                |  |  |  |  |  |  |
| <b>मि</b> षु न        | तीन भयुत्।                                              |  |  |  |  |  |  |
| क्कट                  | प्रत्यह सहस्र ।                                         |  |  |  |  |  |  |
| नि <sup>*</sup> ष     | दो चयुत ।                                               |  |  |  |  |  |  |
| नन्धा                 | १२ सइस्र                                                |  |  |  |  |  |  |
| तुसा                  | मलाइ सहस्र।                                             |  |  |  |  |  |  |
| য় <b>ি</b> খৰ        | एक घयुत।<br>यह जप श्रय्या<br>पर बैठ कर<br>करना होता है। |  |  |  |  |  |  |
| भ्रुः                 | १ प्रयुत ।                                              |  |  |  |  |  |  |
| सक्र                  | ४ भयुत ।                                                |  |  |  |  |  |  |
| <b>कु</b> श           | १ पयुत् ।                                               |  |  |  |  |  |  |
| मोन                   | २ घयुत ।                                                |  |  |  |  |  |  |
| नव्यविश्वेषसे जप यथा— |                                                         |  |  |  |  |  |  |
| नक्षत्र है गाम        | जपस ख्वा ।                                              |  |  |  |  |  |  |

| पश्चिमी                                      | र समार ।          |
|----------------------------------------------|-------------------|
| भरकी                                         | २ इजःर।           |
| कत्तिका                                      | ३ इजार ।          |
| राहिको                                       | १ इजार घवना १ सी। |
| <b>स</b> गयीव <sup>'</sup>                   | भ्र क्रजार ।      |
| भार्द्रा                                     | ∢ डजार।           |
| पुनव <sup>े</sup> सु                         | १ इजार ।          |
| पुष्या                                       | ७ इजार।           |
| भरतेषा                                       | ६ इजार।           |
| मधा                                          | १० इजार।          |
| पूर्वाबाड़ा<br>पूर्वे भाइवद<br>पूर्वे फरगुनौ | <b>११</b> इजार !  |
| चत्रावःदा<br>चत्त्रभाद्रयद<br>चत्त्ररमस्युनी | १२ इजार।          |
| <b>इस्ता</b>                                 | १३ इजार।          |
| चित्रा                                       | २ इजार।           |
| विशासा                                       | ४ इनार।           |
| भनुराभा                                      | ४ इजार।           |
| <b>न्ध</b> हा                                | २ इजार।           |
| मृता                                         | ५ इनारा           |
| <b>यतभिष</b> ।                               | २ इजार ।          |
| रैक्ती                                       | ४ इजार।           |
|                                              | ( खतमातन्त्र )    |

देवताभेदमे मन्त्रादि भौर जपमंख्यादिको विभिन्न सता निर्दिष्ट पुर्दे है। मन्त्र शन्द देखी।

पुरम्बद (सं • पु • ) पुरम्बद्दित कादयतीति कद सर्न, धा पुरोऽयतरकदाः पत्नां स्थस्य । द्वंगिवियोत्र, कुश या कामकी तरक्की एक घास । पर्याय—दर्भ, शक्ष, सोम-पत्न, परात्त्रिय ।

पुरवा ( डिं० पु॰ ) पुरखा दें की ।

पुरस् ( सं ॰ मन्य ॰ ) पूर्वं स्मिन् पूर्वं स्मात् पूर्वं एवं पूर्वं स्थाः पूर्वं स्थामित्यादि पूर्वं - मिसः तद्योगे न पुर्वं स्थानित्यादि पूर्वं - मिसः तद्योगे न पुर्वं स्थानित्यादि पूर्वं - मिसः वद्योगे न पुर्वं स्थानित्या । पूर्वं कालानित्र पूर्वं की भीरा पूर्वं कालानित्र पूर्वं देशमें । ३ मधमकालमें । ४ पुरार्थं । भू भतीतार्थं ।

पुरसंस्कार (सं॰ पु॰) पुरस्य संस्कार: ६-तत्। नष्टदुगे - पुरहन् (सं॰ पु॰) पुरहन्ता विषाः, शिव। का संस्कार, पुरका संस्कार।

पुरसा (हिं॰ पु॰) कंचाई या गडराईको एक माप। इसका विस्तार झाय जपर छठा कर खड़े हुए मनुष्यके बराबर होता है।

पुरस्कर्तव्य (सं० ति॰) पुरस्कतत्र्य । १ जो पहले कियाजाय । २ भक्ति वासान्यके विषयनं पहले सम्मादः नीय।

पुरस्तार (सं पु ) पुरस्तारित पुरस्-स-भावे घन्।
१ पुरस्किया, आगे करनेको क्रिया। २ आदर, पूजा। ३
प्रधानता। ४ स्तोकार। ५ पारितोषिक, उपहार, इनाम।
६ अभिष्याय। ७ अरिग्रहण। ८ अग्रकरण। ८ सेक,
सी चनेको क्रिया।

पुरस्कार्यं (सं श्रिक्) अत्र करवोय, जो पहले किया जाय। पुरस्कृत (सं श्रिक्) पुरस्क्रियते स्मेति पुरस् का ता। १ अभिग्रसार अरिग्रस्ता । ३ अग्रकृता । ४ पृजिता । ५ स्वीकृता ६ सिक्ता।

पुरस्क्रिया (सं॰ स्की॰) पुरस्कार, इनाम।

पुरस्ताकाप ( सं • पु • ) अग्रवक्ती जप।

पुरस्ताका।तिस् (सं ० वि ॰ ) बिष्टुभ छन्दोभेद। इसके प्रथम पादमें ग्रांड चरक रहते हैं।

पुरस्तात् (सं ॰ प्रव्य ॰) १ प्रागे, सामने । २ पूर्वे दिशामें । ३ पूर्वे कालमें, पहले । ४ प्रयदेशमें ।

पुरस्तात्न ( स'० वि० ) अग्रवर्त्ती।

पुरस्तादुडार (सं• पु•) उद्धारातुमानमें पहले प्रदत्त । पुरस्ताडोम (सं• पु॰) होम करनेके पहले उत्सर्गादि । पुरस्ताड हती (सं• स्तो•) वहती ऋन्दोभेद ।

पुर;सद् (स' वि ) १ पूव दिक्सित। (पु॰) २ पहले उपविष्ट पुरुष।

पुरः सर (सं क्ती ॰) पुरः अग्रतोसरतीति । १ अग्रगन्ता, अगुमा। २ संगी, साथी । ३ सम्बन्ति, समन्ति। (ब्रि॰) ४ मग्र, पहले।

पुरःस्थात ( सं • पु• ) दसपति ।

पुरहत (हिं॰ पु॰) वह भन्न भीर द्रश्यादि जी विवाह भादि संगत कार्यों में पुरोहित या प्रजाको किसी कत्य-के करनेके प्रारक्षमें दिया जाता है, भासता।

पुरहन् (सं पुरं) पुरह्ना विष्यु, शिव।
पुरहा (हिं पुरं) वह पुरुष जी पुर चलते समय कुएं
पर पुटने पानीको गिरानेको लिये नियत रहता है।
पुरा (सं भव्यः) पुरित अये गच्छतीत पुरः वाहलकात् का।
१ प्रवन्थ। २ धतीतभूत, चिरातोत। ३ इतिहास भीर
पुरावृत्त। १ निकट, सन्निहित। ५ धागामिक। ६ धनागत। ७ निकटागामिक। द भविष्यदावृत्ति। ८ भीर।
१० प्राक्त, प्रथम। (स्त्रोः) पुरतीति पुर वा टाप्। ११ पूर्वे
दिक्त, १२ सुगन्धिगन्धद्रव्य, सुरा। पर्याय गन्धवती,
दिव्या, गन्धाच्या, गन्धमादिनो, सुरिम, भूरिगन्धा, कुटो,
गन्धकुटो। गुष्-तिक्त, कटु, धोत, कषाय, कफ, वित्त,
खास, अस्त, विष, दाहान्ति, स्तम, मुक्की और दृष्णाः
नाधक।

पुरक्तथा (सं क्स्नो०) पुरा प्राचीना कथा । इतिहास।
पुराक्तव्य (सं क्ष्मे०) पुरा पुरायः कल्यः । १ प्राचीनकल्य, पहलेका कल्य २ प्रधं वाहमें द, एक प्रकारका
प्रधं वाद जिसमें प्राचीनकालका इतिहास कह कर
किसी विधिक करनेकी श्रीर प्रकृत किया जाय।
अर्थवाद देखी । ३ प्राचीन काका।

पुराक्तत (सं श्रेट) पुरापूर्विस्तन् काले वाक्षतं । १ प्रारच्य, पूर्वं जन्ममें किया इया। २ पूर्वं कालमें किया इया। (पु॰) ३ पूर्वं जन्ममें किया इया पापया कर्मे।

पुराग ( सं • ति • ) पुरा गच्छतीति गम-ड। पूर्व गामी । पुराज ( सं • ति • ) पुरा जायते जन-ड। पूर्व कालमें जात, जो पूर्व कालमें इग्रा हो।

पुराटङ्क ( सं • पु • ) सुनिभेद ।

पुराण (सं० पु०) १ प्रचा । २ शिव, महादेव । ३ कार्षाणण । 8 प्राचीन आख्यान, पुरानी कथा । (ति०) ५ पुरान्तिन, पुराना । (कते) पुरा भविति पुरा-ख्यु (सार्य चिरं प्राहे प्रागेऽव्ययेभ्य इयु ट्यु को तुट्च । पा ४।३।२३) वा पूर्वकालैक सर्वज्ञयत्पुरागनव केवलाः समानाधिक रणेन । पा २।१।४८) इति निपात्नात् तुड्भावः । यहा (पुराण प्रोकेषु बाद्यणक कपेषु । पा ४।३।१०५) इति निपातितः ; प्रथवा पुरा नीयते नी छ, णत्वचा । ६ हिन्दु भो के धम सम्बन्धी पाख्यान ग्रन्थ जिनमें स्टिष्ट, स्वय, प्राचीन ऋषियों,

मुनियों भीर राजाभीके बत्तान्त भादि रहते हैं, पुरानी कथाभोंकी पीवी।

पुराष गन्दका वर्ष पूर्व तन हैं। तदनुसार पहले 'पुराष' कहने हे प्राचीन वाख्यायिकादि-सम्बन्धित ग्रन्थः विश्रोष समभा जाता था। प्रधव वेद, श्रतपश्रवाद्माव, बहदांरस्थक, कान्दोग्योपनिषत्, तै तिरीय धारस्थक, श्राम्बन्धसम्बद्धाः, भाष तम्बधमें सूत्र, मनुसंहिता, रामायण, महाभारत श्रादि भाय जातियों वे सुपाचीन श्रास्त्रस्थों में पुराष्प्रसङ्घ है।

#### डरपति--निण्य

भयव से हिताने मतमें 'यन्नको चिक्कष्टचे यजुने देनो साथ ऋक्त, साम, इन्द्र भीर पुराण उत्पद हुना था।' (१)

सतपयब्राम्मणमें सिखा है, 'पुराण वेद है, यह वहीं वेद है; ऐसा कह कर अध्वयु पुराणका की तेन किया करते हैं।' (२)

ह इदारखंक भौरं भत्यवाद्याद्यमं दूसरी जगह विखा है, 'भाद्र काष्ठि उत्पन्न भिन्नि जिस प्रकार प्रथक प्रथक भूम निकला करता है, उसी प्रकार इस महान् भूतके निम्बाससे ऋग्वेद, यसुवेद, सामवेद, भय-वीङ्गिरस, इतिहास, पुराग, विद्या, उपनिषत्, श्लोक, संव्र, व्यास्त्रानं भौर भनुशास्त्रानं निकले हैं—ये सभी इनके निम्बास हैं।' (३)

यहां पर तुषदारस्य हभावा में शक्कराचार ने निश्वास ना पर्य लगाया है, 'जो बिना यक्क को पुरुव में उत्पन्न हो।' (8)

- (१) "ऋचः सामानि छन्दांसि पुगाने बसुवा सह।" ( अथवे ११।७।२४ )
- (२) "अध्वर्युस्ताक्ये वे पश्यतो राजेत्याह......पुराणं वेदः सोऽयमिति किञ्चित् पुराणमाचक्षीत।"

( सतपथन झाण १३।॥३।१३)

- (३) "स यथा आर्डेन्याने स्माहितात् वृथम्यूमा निनिध्दन्ति एवं वा अरेड्स्य महतो भूतस्य निश्वसित्मेतद् यहावेदो युजर्वेदं सामवेदोऽवर्वा निर्ध्य इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः सूत्राण्यनुष्याह्यानानि व्याख्यानानि सर्वेष एतानि सर्वोषि निश्वसितानि ॥" (हृहृद्धाःण्यक २।४।१० = स्वत्य १४।६।१०।६)
  - (४) "निश्वतिग्रमित निश्वतिरास् । यथा अप्रयत्नेनेत्र पुरुष-Vol. XIII. 165

कान्दोग्बोधनिवद्के सतसे—इतिहास भीर पुरास वेदसमूहका पद्मम वेद है। (४)

पुराण कहनेसे जैसा इम सोगों को आधुनिक यास्त्रका बोध होता है, उक्त वैदिक प्रमाण देखनेसे वह वैसा प्राधुनिक प्रतोत नहीं होता । वैदिककासमें 'पुराण' प्रचलित या और वेदको तरह पार्यं ममाजमें उमका पादर होता या, इसीसे पुराणको पञ्चमवेद सक्य माना गया या। उपरोक्त बहदारस्थक भीर प्राह्मरे मास्त्रकी प्रात्ति वा करनेमें ऐसा माजूम पड़ता है, कि भगवान्के प्रयत्न से उसी प्रकार है।

ब्रह्मसूत्रभाष्यमें मीमांसकते सुख (पूर्वपच)-में प्रकृताचार्य कहते हैं, 'इतिहासपुराणमपि पौरंतेयत्वात् प्रमाणान्तरमृजतामाकांक्षते' (१।३१३२) प्रयात, इतिहास भीर पुराणको भी पौर्षेयक कैं सा प्रमाणान्तरमूलता (प्रयात् वेदके बाद गौणप्रमाणके भैसा) स्वीकार करना क्षीमा।'

सायणाचाय°ने वेदभाष्यमें खिखा है,—

"देवासुगः संयत्ता आस्त्रित्यादय इतिहासाः । इदं वा अग्रे-णैव किञ्चिदासीदित्यादिकं जगतः प्रागवस्थानुवकम्य सर्गप्रति-पादकं वाक्यजातं पुराणस्म ।" ( ऐतरेय माझणोपक्रम )

वेदके भन्तगंत देवासुरके युद्ध-अपंन इत्यादिका नाम इतिहास है। इसके भीर पहले यह असत् या और कुछ भी न या. इत्यादि जगत्की प्रथम अवस्थाका आरम्भ करके सृष्टिप्रक्रिया विवरणका नाम पुराण है।

शक्कराचार्यं ने भी तहदारख्यक भाष्यमें निखा है— ''इतिहास इत्यूर्वेत्रीपुरुवनोः संवादादिहवेत्रीहाप्सरा इत्यादि न्राह्मणमेव पुराणमसद्वा इदमन्न आसीदित्यादि ।''

( ब्रह्दारण्यक्रभाष्य २१४।१० )

डवंशी भीर पुरुरवाते कथोपकथनादिस्वरूप ब्राह्मण-भागता नाम इतिहास है भीर 'सबसे पहले एकमात

निश्वासो भवत्यवं वा । ..... पुराणं असद् वा इदमन्ने आसीत् इत्यादि ।" ( शांकरभाष्य )

(५) ''स होवाच ऋग्वेदं मगवोऽभ्येमि बद्धवेदं सामवेद माथ-वैणं चतुर्यमितिहासपुराणं पकन्वमं वेदानां नेदम्। ''

( डार्स्टोरंग एक जाराह.)

च छत् था' इत्यादि सृष्टिमिक्रयाधित विवरणका नाम पुराण है।

ग्रव यह जाना गया, कि 'सृष्टिप्रक्रियाघटित विव रण मृत्वकपुराण' वे दिकयुगमें प्रचलित था। विष्णु, ब्रह्माण्ड, मरस्य श्रादि महापुराणों में पुराणके पांच लचण निर्दिष्ट हुए हैं —

"सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो सन्वन्तराणि च। वंशानुचरितञ्चेव पुराणं पञ्चलचणम्॥"

सर्ग वा स्टिश्तिस्त, प्रतिसर्ग वा पुनस्टि और लय, देव भीर वितरों की वं मावली, समस्त मन्वन्तर प्रधीत् किस किस मनुका कव तक प्रधिकार है तथा वं मानु-चरित वा सूर्य भीर चन्द्रवं मोय राजाओं का सं चिप्त विवरण, पुराणको यही पांच लचण हैं; किन्तु पहले ही दिखलाया का चुका है, कि मह्मराचार्य भादिको सतसे वैदिकपुराणमें केवल स्टिश्तिस्व लिखा था; तो फिर क्या, ग्रेष चार परवर्त्ती कालमें पुराणके विषयोभूत हुए थे ?

प्राचीनतम पुराणका प्रतिपाद्य विषय ।

प्राचीनतम पुराणादिमें स्टिश्तिस्वके अलावा टूसरे टूसरे विषय भी विषित थे, यह महाभारत, रामायण भीर नाना पुराणों से ही जाना गया है। यथा —

महाभारतके श्रादिपवं में महिषे शौनकने कहा है,—
''पुराणि हि कथा दिव्या श्रादिवं शास्त्र धीमताम्।
कथान्ते हि पुरास्माभि: स्नुतपूर्व पितुस्तव:॥"
( भारत १।४।२ )

पुराणमें मनोइर कथाओं शीर बुडिमान् व्यक्तियोंके चादिवंशका ब्रतान्त है। भारतवक्ता उग्रयवाने कहा या—

''इम' वंशमहं पूव<sup>°</sup>'भाग<sup>°</sup>वं ते महासुने। निगदामि यथायुक्तं पुराणात्रयसंयुतम्॥" (भारत १।४।६-७)

यहां तक कि, महाभारतमें बादिपव के प्रथमा-ध्यायमें साम साम लिखा है, 'पून, कुन, यदु, शूर, विष्याख, मणुइ, युवनाख, ककुत्ख, रघु, विजय बीतिहोत, बङ्ग, भव, खेत, हहद्गुन, उशीनर, शतरय, कङ्ग, दलिदुह, हुम, दश्मोड्डव, देन, सगर, सङ्कृति, निमि, भजीय, परश, पुष्ड,, यश्चु, देवाह्य, देवाङ्खय, सुप्र-तिम, सुप्रतीक, हहद्रय, सुक्रतु, निषधाधिपति नस्न, सख- व्रत, शान्तभय, सुमित्र, सुवल, जानुजङ्ग, श्रनराखं, श्रकं, प्रियम्हत्य, वस्त्रन्धु, निरामदं, नेतुश्रङ्ग, व्रह्मल, ध्रष्टतेतु, वहत्त्वेतु, दोप्तकेतु, श्रविचित्, चयल, ध्रून्तं, क्रतनम्ध्र, दहे- ध्रुषि, महापुराणसभाव्य, प्रत्यङ्ग, प्रवहा, श्रुति द्रश्यदि हजारां राजाश्रीके कर्मं, विक्रम, दान, माहात्म्य, श्रास्तिक्य, सल्य, शीच दया भीर शार्जं शादिका विवरण विद्यान् सत्कवियों से पुराणमें विश्वति हुशा है।

( महाभारत आदि १।२३२-२४२ )

उत्त पुरायसे यह स्पष्ट जाना जाता है, कि वन्ते मान महाभारतरचित होनेक पहले भी विभिन्न जचणाक्रान्त भीर विभिन्न कविरचित पुराय प्रचलित थे। पोछे दिखलाया जायगा, कि भभी जो सब पुराय प्रचलित हैं, उनका भी पूर्व वर्त्ती प्राचीनतम पुराय देखीकर सङ्कलन हुमा है।

मनुषं हितामें भी स्पष्ट लिखा है—

"स्वाध्यायं त्रावयेत् पित्रे धम शास्त्राणि चेव हि।

शास्त्रानानीतिहासां सुराणानि खिलानि च॥"

( शर्रेर)

श्राहादि पित्रकार्यं में वेद, धर्मशास्त्रसमुह, श्राख्यानावतो, इतिहास, समस्त पुराण श्रीर खिल (परि-शिष्ट) सुनाने हो गे। शास्त्रतायनग्रहप्रसूत्रमें भी यही बात देखनें स्राती है।

"आयुष्मतां कथाः कीत्तियन्तो मांगल्यानीतिहासपुराणाः नीत्याख्यापयमानाः।" (आश्वजायनगृह्य ४१६)

पुराणके रचयिता कौन है ?

वैदिकयुगमें पुराणका प्रचार रहने पर भी पुराण किसका बनाया हुया है, उसका स्वष्ट श्रामास नहीं मिलता। बहदारण्यक्रमात्राका श्रनुसरण करने से यह कहना पड़ेगा, कि वेद जिस प्रकार श्रायं ऋषियों के हृदयाकाश्रसे समुद्रित हुए थे, पुराणको भी उसी प्रकार बिना श्रायासके ही श्रायं ऋषियोंने प्राप्त किया था। किर सनुसंहिता, श्राख तायन ग्टह्मसूत्र श्रीर महाभारतके बचन लच्च करने से कहना पड़ेगा, कि पुराण श्रमेक थे।

शिवपुराणीय रेवामा हात्म्यमें लिखा है—
"पुराणमें कमें वासीदस्मिन् कहपान्तरे सुने।
विवर्ग साधन पुरुषं शतकोटि प्रविस्तरम्॥

स्मृता जगाइ च सुनोन् प्रति देवशतुसु खः।
प्रवृत्तिः सर्व प्राम्लाणां पुराणस्थाभवत्ततः॥
कालेनाग्रहणं दृष्टा पुराणस्य ततो सुनि।
ग्यासरूपं विशुं कत्वा संहरेत् म युगे युगे॥
चतुनं चप्रमाणिन दि।परे द।परे भदा।
तदष्टादगधा कत्वा भूलीकोऽस्मिन् प्रभाष्यते॥
प्रदापि देवलोक् तच्छनकोटो प्रविस्तरम्।
तद्यीऽव चतुनं चसंचिपन निवेशितः॥
पुराणानि दशाष्टो च साम्प्रनं तदिहोच्यते।"
(रेवामाहात्स्य १।२३-३०)

इस रेवामाहात्स्यमे साफ लिखा है, कि सत्यवतीः नन्दन वप्रास घटादग्र-पुरावर्क वक्ता हैं। "भष्टादग्र पुरावानां वक्ता सत्यवतोसुतः।" (रेवाखव्ड) पद्मपुरावके स्टिखव्डमें भी रेवामाहात्मप्र समिष्टित हुन्ना है—

"प्रवृत्तिः सवं शास्त्राणां पुराणस्थाभवत्तदा। कालेनायहणं दृष्ट्रवा पुराणस्य तदा विभुः॥ व्यामकृषो तदा बद्धा मंत्रहार्थं युने युगे। चतुनं चप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे विभुः। तदष्टाद्यथा कृत्वा भृतिंकेऽस्मिन् प्रकाशते॥" (सृष्टिष्व०१ भ्र०)

चपरोक्ष पुराणवचनके उत्पर निर्भार करके बहुतरे कषाहै पायन वेदव्यासको ही श्रठारह पुराणके रचियता मानते हैं। श्र्या सचमुच १८ पुराण एक व्यक्ति-के बनाये इए हैं ? पिछतवर स्वर्गीय देखरचन्द्र विद्यासागर महाशयने लिखा है,—

'सभी पुराणोंको भिष्णा विष्णु पुराणको रचना प्राचीन प्रतोत होती है। जितने पुराण हैं सभी वेद-व्यासप्रणीत वह कर प्रसिद्ध हैं; पर इनकी रचनामें एक दूसरेक साथ इतनी विभिन्तता है, कि वे एक अक्षिक रचे हुए प्रतीत नहीं होते। विष्णु पुराण, भागवत भीर ब्रह्म वै वर्ष पुराणका एक एक भंग पढ़नेसे मालू म होता है, कि वे तीनों एक लेखनीक मुखसे विनिर्गत नहीं हो सकते। विष्णु पुराण भादिको साथ महाभारत को रचनामें इतनो विभिन्नता है, कि जिन्होंने विष्णु पुराण, भागवत साथ महाभारत को रचनामें इतनो विभिन्नता है, कि जिन्होंने विष्णु पुराण, भागवत साथ ब्रह्म वर्ष पुराणको रचना की है महाभारत उनका बनाया हुमा नहीं है।"

सक्तरपुरावमें लिखा है,

"पुराचामें कमें वामीत् तदा कल्यान्तरेऽनच।
तिवर्गमाधन' पुरुष' श्रातकोटिपविस्ताम्॥
निद्ग्धेषु च नोत्रेषु वाजिक्यं च वै मया।
शङ्गानि चतुरी वेदा: पुराच' न्यायिक्तरम् ॥
मोमांसा धमंशास्त्रच परिग्टश्य मया क्रातम्।
मत्स्यक्येच च पुनः कव्यादाबुदकार्यावे॥"
( ५३।४०)

मत्स्यपुराणमें माफ साफ निन्हा है, कि मबसे पहले केवल एक पुराण था। उसी एकसे धोरे धीरे १८ पुराण उत्पन्त इए हैं, पड़ले १८ पुराण थे और व्यासन् नी जो उन घडारहीं की रचना नहीं को, इस सम्बन्धमें परवर्त्ती विष्णुपुराण और ब्ह्माण्डपुराणका विवरण पढ़नेने ही संटेह टूर हो जायगा।

ब्ह्याण्डपुराणमें (६) इस प्रकार निखा है—
' प्रथमं सब प्रास्त्राणां पुराणां ब्रह्मणा स्स्तम् ।
अनन्तरञ्च बक्ते स्यो वे दास्तस्य विनिःस्रताः ॥''
(१।५८)

सभो शास्त्रीं ते पहले ब्रह्मा से पुराणका उत्पत्ति हुई है। पाई उनके सुखने सभा वेट निकले। फिर ट्रंसरी जगह (६५ प्र॰में) लिखा है, कि वेटव्यासने ही एक मात्र पुराणसंहिताका प्रचार किया। (७)

विष्णुपुराषमें स्पष्ट निखा है-

- (६) अध्यापक विलयन और राजा राजेन्द्रकालप्रमुख आदि पुराविद् इस राणको वायुपुराण समझ कर महा अममें पड़ गये हैं। अभी जो सब पुराण प्रचलित हैं, उनमें से एक ही पुराण सर्वतोमानमें पञ्चलक्षणाकान्त और सर्व प्राचीन है, ऐसा बहुतोंने स्वीकार किया है।
- (७) बूझाण्डपुराणमें चार संहितामूलक पुराणसंहिताका प्रसंग है, किन्तु उसमें अष्टादश पुराणका कुछ भी प्रसंग नहीं है। विष्णुपुराणके टीकाकार श्रीधरस्वामीके मतसे "एतेषांसंहितानां चतुष्टयेन सारोद्धारहपमिदं किष्णुपुराणं ...... केचित्तु संहितानां चतुष्टयेन स्द्रभावं व्याद्धामुच्यते इति वदन्ति।" अर्थात् इन चार संहिताओं के सारोद्धारस्वरूप यह विष्णुपुराण हैं। फिर किसी किसीका कहना है, कि इन चार संहिताओं की सहायतासे यह आदि व्याद्धापुराण हुआ है।

"शाखाने शाख्य पाखाने गीथाभिः करपग्रहिभिः ।
पुराणमं हितां चक्कि पुराणार्थं विद्यारदः ॥
प्रखाती व्यामिष्ण्योऽभूत सूतो व रोमहर्षणः ।
पुराणमं हितां तस्मे ददो व्यामी महामृतिः ॥
सुमत्तश्राध्नवश्रेश्व मित्रयुः यांश्रपायनः ।
प्रकृतत्रणोऽथ मार्थणं : षट् शिष्यास्तस्य चामवन् ॥
स्वाद्यः मं हिताकत्तां सावणिः गांशपायनः ।
रोमहर्षे णिका चान्या तिमृणां मृत्सं हिता ॥
चतुष्टयेनाप्येतेन मं हितानामिदं मृने ।
श्राद्यं सव पुराणानां पुराणं ब्राह्मसुच्यते ॥
स्वाद्यः पुराणानि पुराणकाः प्रचच्चते ।"
(विष्णु पु॰ है।६।१६॰२१)

भनन्तर पुराणाव विशारद (भगवान् वेदव्यास )ने भाख्यान, स्पाख्यान, गाया भीर जल्पश्रिक (८) साध पुरायसंहितको रचना की। व्यासके सूतः जातीय लोमहषेण नामक एक विख्यात धे। महासुनि व्यासने [उन्हें पुराणमंहिता अर्पण की थी। लोमहर्ष एके छः शिष्य ये जिनके नाम सुमति, श्रामनची, मिल्रयु, शांगपायन्, श्रक्तत्रण श्रीर सावर्णि च। इनमेंसे कष्यपवंगीय श्रक्ततत्रण, सावर्णिशीर शांशपायन इन तोनोंने लोमहष पासे पधीन मूलस हिताके भाधार पर एक एक पुराणसंहिताकी रचनाकी घो। उक्त चार संहिताचों का सार संयह कर यह पुराय संहिता ब्राह्मपुराण ही सभी पुराणोंका प्रादि रची गई है। पुराणविदोंने पुराणोंकी अठार इ माना जाता है। संख्या निरंश की है।

(८) विष्णुपुराणके टीकाकार श्रीधरस्वामीने लिखा है,—
"स्वयं दृष्टार्थकथनं प्राहुराक्त्यानकं बुधाः ।
श्रुतस्यार्थस्य कथनमुपाक्त्यानं प्रचक्षते ॥
गाथास्तु पितृपृथ्वीप्रभृतिगीतयः ।
करुपश्चिः श्राद्धकल्पादिनिणेयः ॥"

अर्थात स्वयं देखं कर जो सब विषय कहे गये हैं, उनका नाम आख्यान, परस्पराच्छत कथाका नाम उपाख्यान, पितृविध-यक और परलोक विषयक गीत तथा अन्यान्य किसी किसी गीत का नाम गाथा तथा श्राद्ध कल्पादि निर्णयका नाम कल्पशुद्धि है। ब्रह्माण्डपुराणमें 'कल्पशुद्धि'की जगह 'कुलकर्म' लिखा है।

विणा और ब्रह्माण्डपुराणमें व्यासकी पुराणसंहिता-कर्ता वतनाये जाने पर भी उन्हों ने जो अठारह पुराण रचे हैं. इसका कोई प्रसङ्ग उसमें नहीं है। वरन् उनके शिष्यानुशिष्यों की प्रवन्तित पुराणसंहिताओं की सहा-यतासे वर्त्त मान पुराणकी उत्पत्ति हुई है, यही प्रसङ्ग देखनेमें आता है।

पहले हो कहा जा चुका है, कि विष्णु और ब्रह्माण्डकी रचना अपरापर सभी पुराणों की अपेचा प्राचीन
है। इस हिसाबसे धादमोता व्यास कट क अष्टादग
पुराणरचनाप्रसङ्घ जो परवित्त कालमें योजित हुआ है,
इसमें सन्देह नहीं। जिन्हों ने सभी वेदों का संग्रह
श्रीर विभाग किया, उनकी पुराण और दतिहास-सङ्घः
लनकी इच्छा हो सकतो है, यह असम्भव नहीं। मालम
पड़ता है, कि उम समय स्तगण जो सब पुरा कहानो
कहते थे, वेदव्यासने उन्हों को सङ्घलित और श्रृङ्खावह करके इसके पठनपाठन-सम्बन्धमें उत्साह प्रदान
किया होगा। विष्णु और ब्रह्माण्डसे उमोका आभास
पाया जाता है।

#### पुराण-विभाग।

पहले हो लिखा जा चुका है, कि भगवान् वेद-व्यासने केवल एक पुराणसंहिताको रचना की। उस एकसे लोमहर्ष एके तीन शिष्यों ने तीन संदिता प्रका-श्रित की; पहले केवल यही चार पुराणसंहिता प्रचितत थों। इन्हों चारों से १८ महापुराण थीर उसके बहुत समय बाद श्रमेक उपनुराण सङ्कालित हुए थे।

चादिपुराण सं हितासे जो सब पुराण सङ्गलित हुए हैं, यदि उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ा जाय, तो यथिष्ट प्रमाण मिलते हैं । विण्यु, मत्स्य, ब्रह्माण्ड, पद्म चादि पुराणों को स्टिष्टिप्रक्रिया पाठ करनेसे मालू म होगा, कि सभी पुराणों में एक कथा, एक विषय, यहां तक कि स्रोक खोकमें मेल खाता है। किसो पुराणमें दो चार स्लोक श्रिक हैं और किसीमें दो चार कम, केवल इतना हो प्रभेद है। सभी पुराणों का चाद्य एक है, इसीसे इस प्रकार श्लोकसाहस्य भीर वर्ष नासाहस्य दिखाई देता है। यदि पहले विभिन्न पुराण रहते और उन विभिन्न पुराणों को देख कर भाज कल के विभिन्न पुराण सहित

हुए क्षेति, तो इस प्रकारका साटब्झ नक्षे हे सकता या।

विषा पुराणमें यवाक्रम जो १८ पुराषीके नाम हैं, वे एस प्रकार, है—"प्रथम बाह्य, हिनीय पाद्म, द्वतीय वे खाव (वा विषा पुराण), चतुर्थ ये व, पञ्चम मागवत, पष्ठ नारदीय, महम मार्क खड़ेय, पर्डम मागविय, नवम भविष्य, दशम बह्यवे वर्त्त, एकादश के के, हादश वाराह, त्रवीदश स्कान्द, चतुर्द श वामन, पञ्चदश की में, पोड़ग मारस्य, सहदश गावड़ भोर सष्टादश ब्रह्मा छ। इन्हों सब पुराणों सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर भीर वंशानुचरित कथित हुए हैं। इसे ते य। तुमसे जिम पुराणका हाल कहता हं, उसका नाम विषा पुराण है। यह पद्मपुराणके वाद रचा गया है।"

विष्णुपुराषके उक्त प्रमाण द्वारा मानूम द्वीता है, कि एक दी ममय १८ पुराण सङ्घलित नहीं दुए। पहले ब्ह्मपुराण, पीके पञ्च, उसके बाद विष्णु इसी प्रकार कम्माः १८ पुराण सङ्घलित और प्रचारित दुए थे।

ग्रैन, भागवत, नारदीय, भाग्नेय, ब्ह्मनेवर्च, खेंक्क, वाराह, क्र्म, मत्स्य श्रीर पद्मपुरावादिमें अन्नपद्मात् जिम प्रकार न्नारह पुरावींका एकेख है, उसकी एक तालिका दूसने एडमें दी गई है।

तालिका देखने सालू म हो जायगा, कि पुराषके अग्रवसात सम्बन्धने सर्वोका एक मत नहीं है। इस
हिसाबसे कोन पुराण पहले और कौन पीके रचा गया
है, यह ठीक ठीक नहीं कह सकते। पर हां जब विष्णुपुराणके साथ अधिकांध पुराणोंका मेल खाता है, तब
विष्णु पुराणके जैसा छन्हें मी प्रामाणिक मान सकते हैं?
परन्तु जब प्रत्येक पुराणका पाठ किया जाता हैं, तब
कुछ भीर तरहका माल म पड़ता है। जैसे, विश्वुपुराणमें लिखा है,—इसके पहले ब्रुष्ट और पद्मपुराण
सङ्ख्तित हुआ था, किन्तु जो सब पुराण सम्बन्धने भी ऐसा
किस प्रकार आया? अपरापर पुराण-सम्बन्धने भी ऐसा
हो है। केवल नामोक ख ही नहीं है, एक पुराणसे
दूसरे पुराणके विवरणादि उद्द त भी देखे जाते हैं। यथा
वामनपुराणमें—

Vol. XIII, 166

"त्रस्याविहितो भूत्वा व शसोती पुरातनीम्। प्रोतासादिपुराचे च ब्रह्मका व्यत्तकृषिया॥" (३ घ॰)

यहां वासनपुरायमें श्रादिपुरायसे कथासंग्रह है। इसी प्रकार वराहपुरायमें—

"रिवंप्रयक्क धर्मात्मा पुरायं सूर्यभाषितम्। भविष्यत्पुरायाभिति च्यातं क्षता पुननीवम्॥" (१७०।५१)

इम प्रकार नारदोय इंठे और म्हस्य १६वें पुराषमें गिने जाने पर भा इन दोनी पुरार्थीमें भ्रष्टादय पुराषों के हो प्रतिपाद्य विषयोंको उन्नेख है। इस प्रकार पुराषको भवस्या देख कर पाश्चलय पिष्डतों श्रीर देशीय पुराविदों-ने वर्च मान पुराषोंको निन्तान्त श्राधुनिकता स्त्रीकार को है।

#### अष्टादश पुराण कबके हैं ?

विष्णुपुरायके प्रसिद्ध अनुवादक विवसन साहव प्रचलित १८ पुराणीको भाकोचना करके जिस सिद्धान्त पर पहुँचे हैं, वह इस प्रकार है—

"१म व्हापुराण—उत्सलकं सगरनाथमाशात्म्यका कोर्च न करना इत्रिक्षपुराणका सहिष्य है। पुराणके सम्बद्ध इसमें नहां हैं। स्वलकं मन्द्रिका विव-रण देखनें सालूम पड़ता है, कि यह पुराण १३वां भोर १४वों भतान्दों सप्ततें स्वलंका रचा हुमा नहीं है।

र्य पद्मप्रशाण — इस प्रशासकी सभी खण्ड पढ़नेसे यह नहीं मालूम होता कि, किस खण्डमें प्रशासका प्रकृत खच्य है। किसी खण्डमें जैनियों के भाचार व्यव- हारका कथा, किसी भारतमें म्लेच्छका प्रादुर्भाव थौर भाष्ठिक वे व्यवीं के चिक्रादि धारवकी ऐसी कथा है जिसे पढ़नेसे कभी भी यह प्राचीन प्रशासकी जैसा प्रतीत नहीं होता। पद्मपुराचका क्रियायोगसार पढ़ने से यह बाधनिक रचनाकी जैसा बोध होता है। पद्म- पुराचका कोई भी खण्ड १२वीं भताब्दों के पद्मलेका नहीं है। यहां तक कि इसका भ्रेष खण्ड १५वीं वा १६वीं प्रताब्दों का रचा हुना हो सकता है।

३य विष्णुपुराण - इस पुराणमें बौद्ध भीर जैनप्रसङ्घ है। बौद्धगच भारतमें १२ ग्रताब्दो तक वक्त मान थे।

# विभिन्न पुराणसे अठारह पुराणोंका क्रम और श्लोकसंख्या।

| विश्<br>पुराण<br>सत् | के रेव<br>से रेव | बिदपुरा<br>गैय रेवा<br>गाइ'स्य'<br>ने मतमे | देवींभाग) व<br>वतमत्ति    | योभाग- } न<br>वतके }<br>सतसे | । रदीय }<br>मतसे }               | मार्के } ब्र<br>गड़ेय }<br>मतसे | ह्मवेवत्तं ) (<br>मतचे ) | निङ्गपुराण<br>सत्त्रे | ) वाराह<br>} मतसे | को में<br>प्रतिवे  | ) मात्स्य<br>∫ मत्ते      | र पान्न<br>भतमे   |
|----------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| १म ब्राप्त           |                  | ब्रपुराग<br>००० ञ्लोक                      | मात्स्य<br>१४०००          | त्रह्मपुराण<br>१००००         | ब्राह्म<br>१०००                  | त्राह्म                         | ब्रह्मपुराग<br>१०००      | ब्राह्म               | <b>ब्राह्म</b>    | <b>ធា</b> ធា       | ब्राह्म<br>१३०० •         | ब्राह्म           |
| २य पाइ               | न प              | ाद्म                                       | मार्क ग्रहे य             | पाद्म                        | पाद्म                            | पाद्म                           | पाद्म ं                  | पःद्म                 | पाद्म             | पद्म               | पाद्म                     | प दा              |
|                      | ¥                | <b>भू</b> ० <b>००</b>                      | 50000                     | <b>पृ</b> ष् <b>००</b> ०     | <u>पृ</u> धु०० <b>०</b>          |                                 | <b>मॅ</b> ८०००           |                       | •                 |                    | प्र०००                    | _                 |
| ३य वैष               | ण्य टे           | <b>प्रैप</b> ाव                            | भविष                      | वणा                          | वै शाव                           | वे शाव                          | वै शाव                   | वै गाव                | वैशाद             | वेषाव              | वैशाव                     | वैशाव             |
|                      | 7                | ₹°°¢                                       | १८५००                     | <b>२३०००</b>                 | २३०००                            |                                 | २३०००                    |                       | _                 |                    | <b>२३०००</b>              |                   |
| ยข้ามิ               | व श्रे           | `व=वायु                                    | भागवन                     |                              | वायु                             | र्शे व                          | भ्रौ व                   | ग्रीव                 | ग्रंव             | ग्रव               | वायवीय                    | ग्रंब             |
|                      | ર                | 8 ° 0 0                                    | १८०००                     | 23000                        | २४०००                            |                                 | ₹8000                    |                       |                   |                    | २४०००                     |                   |
| ५म भाग               | ावत भ            | বি্ছ                                       | ब्रह्म                    |                              |                                  | त भागवत                         | योमद्वागवत               | भागवत                 | भागवत             | भागवत              |                           | भागवन             |
|                      |                  | 8 <b>4 0 •</b>                             | ₹0000                     | १८०००                        | १८०००                            |                                 | १८०००                    | _                     | _                 | _                  | १८०००                     | $\sim$            |
| €ष्ठ नार             | (दीय म           | । वर्षे ग्रह                               | <b>ब्रह्मा</b> ग्ड        | नारदोग                       |                                  | . नारदीय                        |                          | भविश                  | नारदोय            | भावश्र             | नःरदोय                    | नारदाय            |
|                      |                  | _•••                                       | १२१००                     | १५००                         | २५०००                            | 9 5:                            | २५०००                    |                       | Q                 | 9                  | २ <b>५०००</b>             | 0                 |
| ७म मा                |                  | भागने य                                    | ब्रह्मवे वत्त             | *                            |                                  | माकग्ड य                        | माक एडे य                | नारदाय                | माकः              |                    |                           | माक्              |
|                      |                  | (€000                                      | १८०००                     | £ 200                        | 0003                             | >_                              | 2000                     | 0 \                   |                   |                    | 2000<br>                  |                   |
| दस श                 |                  |                                            | वामन                      | चा <b>रने</b> य              | श्रास्ते य                       | श्वा <b>ग्न</b> ेय              |                          | माकाण्ड र             | त्र आग्नय         | माक्र•             |                           | प्राग्न य         |
|                      |                  | (¥000                                      | 80000                     | १५४००                        | <b>१</b> ५०००                    |                                 | 5,3800                   |                       |                   | 3                  | र्ह्०००                   | f <del>a</del> ra |
| टम भ                 |                  |                                            | वावव्य                    | ब्रह्मवैत्रत्त<br>१८००       | साव <b>ण्य</b><br>१४०००          | भविद्य                          |                          | श्राम्ने यः           | मावथ              | महाव °             | भविष्य<br>१४५००           | मावश्य            |
|                      |                  | (Z000                                      | १०६००<br>वैशाव            | भविष्य                       | _                                | ° -= - 3                        | \$8400 ·                 |                       |                   |                    | २०२०<br>≀ह्मव <i>ै०</i> ः |                   |
| १०म ब्रह्म           |                  | े ब्रह्म ३ °<br>८०००                       | व श्वव<br>् <b>२३</b> ००० | सःवश्य<br>१८५०               | श्रह्म स्वत्त<br>१८०० <b>०</b>   | े ब्रह्म ३ ०                    | ब्रह्मवै वर्त्त<br>१८००  | ब्रह्मव ॰             | রম্লাব ত          | 41 Z. 3            | ह्मवण्<br>१८००            | <b>प्रह्म</b> प   |
|                      | •                | _                                          |                           |                              | _                                | æfa'æ                           | -<br>बिङ्ग               | =                     | - 1 mc            | 2772               |                           | ने दुः            |
| ११ श खें             |                  | ६६०००<br>ब्रह्म                            | ्वाराह<br>२४०० <b>०</b>   | ्लिङ्ग<br>११०० <b>०</b>      | सिङ्गः.<br>११०००                 | <b>८</b> ।स इ                   | <b>ई</b> ६०००<br>। खाँहर | लैं ङ्ग               | অ স               | वराह               | <b>\$\$</b> 000           | ષા પ્ર            |
|                      |                  | •                                          | <b>श्र</b> मि             | वाराह                        | वाराह                            | वाराइ                           | वाराह                    | वाराह                 | 21112             | स्कर               | वाराह                     | वाराष्ट्र         |
| १२श वा               |                  | वाराष्ठ<br>(४०० <b>०</b>                   | <b>१</b> € ०००            | ्याराह्य<br><b>२</b> ४०००    | नग्गाह<br><b>२</b> ४० <b>०</b> ० | यारा इ                          | चारा <i>छ</i><br>इं४०००  | 41415                 | 41(K) B           | લાપ                | ₹8000                     | -11 (1 4          |
| ^>= T=               |                  |                                            | .५<br>नारदीय              | स्कान्द                      | स्कान्द                          | स्तान्द                         | स्त्रान्द                | वामन                  | स्कान्द           | वासन               | •                         | स्तान्द           |
| १३म स्क              |                  | :8000<br>HILLA                             | सम् <i>०००</i>            | द्धरु००                      | <b>E</b> \$000                   | =                               | ं द्वहै ००० <sup>°</sup> | 4141                  |                   | 3111               | <b>⊏११००</b>              | ,,,,              |
| १४श वा               |                  | ामन                                        | पद्म                      | वामन                         | वासन                             |                                 | वा <b>सन</b>             | क्रम                  | वासन              | कौम                | वामन                      | वामन              |
| र्ज्य पा             |                  | 0000                                       | म् प् ०००                 | 20000                        | 8.0000                           |                                 | 2000                     |                       |                   | 3                  | 80000                     | ,                 |
| १४ वा की             |                  | हीम <sup>°</sup>                           | লি <b>ত্ত</b>             | कीम"                         | क्रम                             |                                 | कौम                      | भारम्य                | कौम               | मात्स्य            | क्रम                      | कौम               |
| tem m.               | ,                | (9000                                      | . \$\$000                 | १७०००                        | १७००                             |                                 | 8000 .                   |                       |                   |                    | १८०००                     |                   |
| १६श मा               | त्य र            | माब्ध                                      | गारुड                     | मात्य                        | म:त्स्य                          | . मात्स्य                       | ्मात्स्य -               | गार्ड                 | मात्स्य           | गार्ड              | मात्स्य                   | मात्स्य           |
| *4.4                 |                  | 88.000                                     | , Ec. 0.0                 | <b>2</b> 8000                | <b>१</b> 8000                    |                                 | १५०००                    |                       |                   |                    | \$8000                    |                   |
| १७म गा               | ब्ह र            | <b>गर</b> ङ                                | क्मं                      | गारुड्                       | गारुड                            | गारुड़                          | गारुड                    | स्नान्द,              | गा <b>र</b> इ     | ायवीय              | गारुड़                    | गारुड़            |
| ••                   | •                | (2000                                      | <i>१</i> ,७००             | १८०००                        | 85000                            | •                               | १८०००                    |                       | •                 |                    | १८००                      |                   |
| १८ंग जर              | प्राच्ड ब        | ह्याख                                      | स्कान्द                   | त्र <b>द्वा</b> ग्ड          | ब्रह्माग्ह                       | ब्रह्माग्ड                      | ब्रग्डाग्ह               | ब्रह्मा ण्ड           | व्रह्माण्ड        | <b>ब्रह्मा</b> ण्ड | ब्रह्मा ड                 |                   |
|                      | 1                | १२२००                                      | द <b>्र</b> •••           | १२०००                        | १्२०००                           |                                 | १२०००                    |                       |                   |                    | 84500                     |                   |

मैं भवतः उसके पहने यह पुराख रचा गया होगा। कुक पाण्डवके सहामसरसे ले कर राजवंश तक जेसा राज्य काल निर्णात हुआ है, उसमें कित्तका ४१४६ वर्ष = १०४५ ई॰ पाई जातो है। उस समय विष्णु पुराखका रचनाकाल अनुमान करना समझत नहीं है।

8 वायुपुराण-प्रभो जो सब पुराच प्रचलित हैं, छनमें-से यही वायु भवेषाचीन और मूल पुराचका सवैन्यचण-युक्त है।

५ श्रीमागवत —कोई कोई इसं प्रराणको वोपटेवकी रचना मान्ते हैं। इस हिसाबसे यह पुराण १२वीं शताब्दोमें रचा गया होगा, इसमें सटेड नहीं।

६ नारवीवपुराण - इसमें पुराचकं खच्च नहीं हैं।
आलोचना करनेसे यह पाधुनिक भिक्तप्रत्य समभा जाता
है। भारतवर्ष सुसलमानके हाथ श्रानिके बाद यह
पुराच रचा गया है। इसके श्रेषांग्रमें लिखा है—गो-धातक और देवनिन्दकके निकट कोई भी इस पुराचका
पाठ न करे। सम्भवतः यह पुराच १६वीं था १७वीं
श्रताव्हीका संग्रह है।

वहनारदीय नामक भीर एक पुराख पाया जाता है। यह भी पूर्वीका नारदीय पुराखने समञ्जेषीका यत्य है। इस पुराखका भविकांग विष्णुको स्तुति भीर वैष्णवींने कत्ता व्याकत्तं व्यानिष यस्ति पूर्व है। देखनिसे ही यह माधनिक ग्रन्थ समभा जाता है।

श्री पार्व प्रति के सम्पूर्ण नहीं है। ब्रह्म, एद्म भीर म्राच पार्त हैं, वह सम्पूर्ण नहीं है। ब्रह्म, एद्म भीर नारदीयकी भिष्टा यह पुराण भति प्राचीन है। भायद यह ८वीं या १०वीं भ्रतान्दीमें रचा गया होगा।

८ अग्निपुराण — बहुणास्त्रविषयक इस पुराणकी आलोचना करनेसे इसे मृल पुराण वा अति प्रःचीन संग्रह नहीं कह सकते। इतिहास, इन्द्रः, वाश्वरण भीर तान्त्रिक पूजादि प्रचलित होनेके बाद यह पुराण सङ्खलित हुआ है। पर हां, घाधुनिक कालमें सङ्खलित होने पर भी इसमें भनेक पुरानी कथाधींको समा लीचना रहनेके कारण यह ग्रस्थ मित म स्थवान है।

८ भविष्यपुराण—ग्रभी जो भविष्यपुराण प्रचलित देखा जाता है, उसे 'पुराण' नहीं कह सकते। इसकी प्रधमांगर्मे स्टिष्टिनस्वका वर्षं न मंचिप्रमें रहने पर भी अव-िष्टि अंग्र प्राय: व्रतपूजाके वर्षं नसे परिपृष् है। भविषापुराष्ट्रमें भी जेवस व्रत पूजादि वर्षित हुई हैं।

१० नहार वर्तपुराण — मत्स्यपुराष्म् मृह्मवे वर्त्त को लचण निर्धात इए हैं. उनके माथ अभी हे बृह्मवे वर्त्त का कुछ भी मोल नहीं हैं। वर्त्त मान ब्रह्मवे वर्त्त की आलीचना करने से यह पुराषको तरह कुछ भी मालूम नहीं पहता।

११ लिङ्गपुराच — इसे पुराख तो नहीं, एक कम यस कह नकते हैं। पौराखिकताको रचाके निये इममें पुराखको कथा मंथोजित हुई है। इसमें अनेक पुरातन ग्रेंव आख्यानका वर्ष न रहने पर भी, इसका अधि कांग नितान्त आधुनिक कालमें रचा गया है, इसमें सन्देह नहीं।

१२ वराइपुराण-जिङ्गपुरायको जैसा इस वराइ-पुरायको प्रक्षत पुराय न कड कर एक कर्मायस्य कड सकते हैं। १२वीं प्रताब्दीके प्रसिद्ध वैष्यव रामानुजको समयका ग्राभाग इस पुरायमों है।

१३ स्करदेषुराण — यह पुराण नाना खुराड़ीमें विभन्न है, जिनमें स्टब्स्सखुराड़, काशीखराड़ इत्यादि विश्वेष प्रचलित हैं। स्टब्स्सखराड़में जगनायका भाहाका विश्वेत हैं।

१४ नामनपुराण—इसकी प्रतिपाद्य विषयादिकी प्राली । चना करनेपे इसे भी पुराण नहीं कह सकते। यह तीन चार मौ वर्ष पहले किसी काणीवासी ब्राह्मणसे संग्रः हीत हुमा है।

१५ क्रमेपुगण— इस पुराणमें भैरव, वाम, यामल भादि तन्त्र भास्तीका उक्के ख है। यह ग्रन्थ प्राचीन नहीं हो सकता। कारण, तान्त्रिक, शाक्त भीर जैनसम्प्रदाय-को उत्पत्तिके बहुत पीके यह पुराण रचा गया है।

रेड् मत्स्यपुराण-इस पुराणमें नाना विषय रहने पर भी महापुराणके इसमें पांच लक्षण हैं। किन्तु पद्म-पुराणसे इस पुराणके सङ्गलित होने और उपपुराणींकी वर्णना रहनेके कारण यह उतना प्राचीन प्रतीत नहीं होता।

१० गरहपुराण - सरस्यपुराषमें गर्इपुराण की जी

मब लचण हैं उन हे माथ अभी के गरु हुए राणका जुक भो मेल नहीं है। यह नाममातका गरु हुए राण है, इसमें गरु हका कुछ भो विषय नहीं है।

रू ब्रह्माण्ड पुराण—स्कन्द पुराणकी तरह इसका एक खण्ड भी पुराणके आकारका नहीं है। अनिक खण्ड और माहात्म्यं इस पुराणके अन्तर्गत होनिक कारण यह प्रसिद्ध है। ब्रह्माण्ड पुराण नः मक कभी कभी वायुप्राणका ग्रन्थ पाया जाता है। वायुप्राणकी योषांगका नः म ब्रह्माण्ड खण्ड है। सम्भवतः अञ्चलेखक हसे देखें कर सभी अंशोंकी ब्रह्माण्ड पुराण समभक्ष जायंगे। ब्रह्माण्डका द्वितीयांग संहिता वा खण्ड में विभन्न है। यह दाविणात्मों प्रचलित है।"

इस प्रकार अध्यापक विलसन साइवने पुराणकी सम्बन्धने जो सत प्रकाशित किया हो, पाञ्चात्व भीर देशीय अचयकुमारदक्तप्रमुख आदि पुराविदाने उसी सतका अनुसरण किया है।

इसव प्रश्न यह दोता है, कि क्या पुराण सचमुच इतने प्राध्निक हैं ? वैदिक ग्रन्थ तथा प्राचीन स्मात्त ग्रन्थ-में जिस पुराणका प्रमुष्ट है, वे सब पुराण क्या बिल कुल लीप हो गये हैं ? भभी जो पुराण मिलते हैं, क्या वे सभी इतने श्राध्वनिक हैं ?

प्रवित प्राणीका संकलनकाल ।

सारण्यंत, राष्ट्र भीर धमं मास्तरचित होनेक समय को एक भाध पुराण प्रचलित था, याद्धादि धमं कालमें जिसका प्रयोजन होता था, यह पहले हो कहा जा चुका है। किन्तु उस समय कौन कौन पुराण प्रचलित था, एसका स्पष्ट भागास नहीं मिलता। वे देन्यासने पुराणको पढ़ारह भागोंमें विभन्न किया है, यह बात सभ्यव- धर नहीं है भीर प्राचीन पुराणसम्मत मो नहीं है, क्या हसी कारण पूर्व कालमें विभिन्न नामधिय पुराण नहीं थे? अध्यापक विकसन भीर अच्यक्तमारदत्त महाग्रयके मतकी पर्याकोचना करनेसे एक स्वरसे कहना पहेगा, कि भमं भास रचनाके समय हतने पुराण वा पुराण विभाग नहीं थे। पुराण नामसे पूर्व कालमें जो शास्त्र प्रचलित रहा, वक्त मान पुराणसे वह विलक्षण स्वतन्त्र प्रमा देखा जादा है, कि छपरोन्न प्रणहतन्त्र

पुराणको जितने पाश्वनिक समभते हैं, यथार्थ में उतने पाश्वनिक नहीं हैं। किसी किसी पुराणमें पाश्वनिक विषयका समावेश रहने पर भी बहुत पहले से भारत वर्ष में अष्टादशपुराण प्रचलित हैं, इस विषयमें संदेह करने का कोई कारण दिखाई नहीं पंदना । दो एक उदाहरण देनेसे ही उक्त संदेह जाता रहेगा।

श्रापस्तम्बधर्मसूत्रमें पुराणको वचन जी उद्गृत इए हैं, वे इस प्रकार हैं, —

"अय पुराणि श्लोकानुदाहरति। अष्टायोतिसहस्राणि ये प्रजामीविश्वयः। दिचिणेनायं मृणः पन्यानं ते श्मणानानि भेजिरे॥ अष्टायोतिसहस्राणि ये प्रजां नेविरवयः। उत्तरेणायं मृणः पन्यानं तेऽस्रतत्वं हि कत्यते॥" (भापसम्बद्धमं सूत्र रारशान्यः)

भनन्तर वे लोग पुराणसे (यहो ) हो श्लोक , छदा-इरणमे देते है,—

'निन प्रस्ती इजार ऋषियोंने प्रजाकी कासना की, उन्होंने भयं मार्के दिख्य पथ्यसे जा कर इसगान और जिन्होंने प्रजाको कासना नहीं की, उन्होंने प्रयमाने उत्तर पथ्यसे जा कर प्रमरत्व पाया था।

पापस्तम्बधम स्वमं जो पुराणवचन उड्गत हुए हैं, पुराणमें भी वही वचन देखे जाते हैं। यशा ब्रह्माण्ड-पुराणमें—

"श्रष्टाग्रीति संइस्तंणि सुनिनां ग्टॅहमेधिनास्। सवितुद विण मागै श्रिता द्वराचन्द्रतारकम्।। क्रियावतां प्रसङ्घरेषा थे समग्रानानि भे जिरे। लोकसंवावंदारेण भूतारभाक्ततेन च। इच्छादेषरताचे व मै श्रुनीपगमाच वे ॥ तथा कामकतिने हे सेवना द्विषयस्य च। दृश्येतै: कारणै: सिदा: इसगानानी इ भेजिरे॥ वंजे विवस्ते सुनयो हापरिव्यह जित्तिरे । नागवीध्युत्तरे यस सप्तवि भ्यस दिचियम् । **उत्तरः सवितुः पन्या देवयानसु स**्स्मतः॥ यतं ते विधनः सिद्धा विमलां दूक्काचारिणः। सन्तति ते जुगुप्सन्ति तस्मान्मःयुजि तसु तै :॥ ष्रष्टायौतिसङ्खाणि तेषाम्य्ट्र्य रेतसाम् । **उदन्**पत्वानमर्यं मृषः त्रिता श्राभुतसं प्लवात्॥ इत्येतेः कार्योः ग्रुवं स्तेऽस्तत्वं हि मे जिरे। **पाभूतमं प्रवस्थानामस्**तवं विभाञ्जी।।"

(अञ्चाण्डपु० चतुषक्ष प्रश्नारप्र १६६)

जैंब तंक चंन्द्रतारा हैं. तब तक घरंसी चजार ग्टहर मे धी सुनिगण सूर्य ( त्रयं मा )के दिख्यपश्का आत्रय किये दुए हैं। ये लोग क्रियावान हैं और समग्रानलाभ करते हैं। खोकव्यवद्यार, भूतारकाक क्रिया, इच्छा-इ वर्म रति. में युनोयभोग, काम चौर विवयसेवा इन सब कारवींसे वे सिद्ध हो इसगान साभ करते हैं। उन प्रजामिलाको सुनियोति दापरयुगमें जन्मग्रहण किया था। नागवीधिके उत्तर चौर सप्ताव मण्डलके दिश्वण जी प्रध है, वड़ो देवयान नामक सूर्यका उत्तर पथ कड़काता है। वहां जितिन्द्रिय निमं लखभावसम्पन्न सिद्ध ब्ह्याः चारिगण वास करते हैं। वे सन्तानको कामना नहीं करते। मृत्युको चन्हीने जीत खिया है। वे घरसी इजार जभारता सनि प्रस्थवास तक प्रयोगकी उत्तरपथर्ने रक्त हैं। इन सब कारवींसे पवित्र हो कर छन्होंने असरत्वनाभ किया है। प्रनयकाल तक अवस्थानको ही ममरत्व कहते हैं। (विष्युप्राण श्रद सक् और मत्य-पुराणमें भी १२४।१०२-११० उक्त क्लोक हैं।)

षभी यापदास्वते धर्म सुलोक्क वचनसे यह प्रमाखित हुआ, कि यथाय में धर्म सुल-रचना के समय पुराष प्रच-खित या और छस पुराचका विषय सामान्य माषा छोड़ कर किसी मंश्रमें बुद्धाएड, विष्यु भीर मत्स्वपुराचसे विभिन्न नहीं था। पर हां, इन ग्रेबोक्क तीन पुराचिके सभी मंश्र धर्म सुलके रचनाकालमें प्रचलित थे वा नहीं; ठोक ठीक मालूम नहीं।

ब्रह्माण्डपुराष्ट्रमें भीर एक जगह इसी प्रकारका श्लोक टेखनेमें बाता है। यथा—

> "बष्टाश्चीतसहस्राचि प्रोक्षानि ग्रहमे घिनाम्। भयं मृचो दिच्चा ये तु विद्धयानं समास्रिताः॥ दाराम्बिहोतिचस्ते वै ये प्रजाहे तवः स्मृताः॥ ग्रहमेधिनान्तु संख्येयाः इमयानान्यात्रयन्ति ये। भष्टाश्चीतसहस्राचि निहिता छत्तरायने॥ ये स्रूयन्ते दिवं प्राप्ता न्यवय अर्धिरेतसः। (६५११०३-४)

ब्रांग्राण्डपुराचेते चन्न रखोत्रींने साय धर्म सत-उद्धृत पुराचनचनका यद्येष्ट साह्य्य है।

पद्मपुरस्य हे स्टिख्या हो। भो दसी प्रकारका श्लीक है, बदा-

Vol. XIII. 167

श्रष्टाग्रीतिसहस्राचां यतीनाम् ध्वेरेतसान् । स्यतं येषां तु तत्कानं तदेव गुरुवासिनःम् ।" ( ३।१५०)

जपर हो कहा जा चुका है, कि पहले केवल एक प्राचित थी, वहा वेदन्यासका सङ्गलन है। अभी कोई कोई कह सकते हैं, कि प्रायद धर्म सुवकार ठिसी प्राचस हितासे वचन उद्धुल किया है गा। उस समय क्या प्राजकक के से प्रष्टाद्य पुराच प्रचलित थे १ यदि है, तो उसका प्रमाच क्या ? प्रापस्तम्ब धर्म सुवक्त पहले एकाधिक प्राच प्रचलित था, यह उक्त धर सुवक्ते हो जाना जाता है।

इस धर्म स्वयमे भविष्यत्पुराक्ते प्रमाक उड्दृतं इसा है, यथा—

"बाभूतसंप्सवाक्ते स्त्रगंजितः । पुनः सर्गं वी जार्का भवन्तोति भविष्यत्पुराषि ॥" ('बाप्स्तस्वधमं सुत्र २।२४।५-६)

प्रश्नीत् उन्होंने (पित्रमण) प्रस्तयकास तक खगंको जीता है, प्रश्नीत् वे प्रस्तयकास तक खगेने वास करते हैं। फिरसे वे स्रष्टिकासने वीजार्थे होते हैं, भविष्यत्पुराणमें यह कथा सिखी है।

ब्रह्माण्डपुराणमें इसका विस्तृत प्रसङ्ग देखा जाता है।

"कावपस्यादी कातसुरी प्रथमे सीऽस्त्रजत् प्रजाः ॥
प्रायुक्ता या स्था तुभ्यं पूर्व कालं प्रजास्तु ताः ।
तिस्सन् संवत्तं माने तु करपे द्रश्वास्त्रदान्निना ॥
प्रप्राप्ता यास्तपोक्षीकां जनलीकां समाखिताः ।
प्रवत्तं तो प्रनः सगें वीजार्यं ता भवन्ति हि ॥
वीजार्यं न स्थितास्तत्र पुनः सगें स्य कारणात् ।
ततस्ताः स्रज्यमानास्तु सन्तानार्यं भवन्ति हि ॥"
( सनुषक्त प्रारू २-२५ )

कर्यने पारकार प्रजापतिने सत्ययुगर्ने पहले प्रजानी दृष्टि की। पहले जिन सब प्रजानी कथा लिखी गई है, वे ही सत्ययुगनी प्रजा हैं। इस युगर्ने जो तपोलीक न जा सकने पर जनलीवार्ने रहते थे, वे हो सम्बत्त कान्निसे दृख्य हो कर वीजने लिये फिरसे इष्ट होते हैं और समानादि है। रा इष्टिकी हिंड करते हैं।

भव यह जाना गया, कि भापस्तम्बधमं स्वकारने किशी (भनिदिंश) मुराश्व भीर मविध्यत्पुराणके प्रमाण ग्रहण किया है। छनते पहले यदि पुराण विभाग वा नाना पुराणीका प्रचार नहीं रहता, तो वे भविष्यत्पुराणका नाम दे कर निर्दि छपुराणका छक्के खम्यों करते ? इस हिसावसे छनते पहले एका क्षिक पुराण रचा गया था, इसमें सन्दे छ नहीं। इसके पहले विष्णुप्राणसे दिख लाया गया है, कि भविष्यत्पुराण ८म है पर्यात् उसके पहले ८ पुराण प्रचलित हो चुके थे।

श्रावस्तम्बधमं सूत्रको सुप्रसिद्ध शनुवादक डाक्टर बुहत्तर (Dr. Buhler) साइवने हो कहा है, कि आप-स्तस्य-धर्म मृत ईसा-जन्मने पहले श्री ग्रताब्दीने बाद-का रचा इया नहीं है। यहां तक कि, यह पाणिनिके पहलेका भी रचित हो सकता है। किन्तु प्रापंस्तस्ब-धम - स त्रमें बीख वा जैन प्रभावका कुक भी उन्नेखन रहनेके कारण ईसा जन्मके प्रवी वा इस्तों ग्रताब्दीसे भी पहले यह धर<sup>९</sup>स्त्र प्रचित्त हुमा था, ऐशा हम सोग नि:सन्दे ह स्वोकार कर सकते हैं। उसके भी पहले विभिन्न पुराखों को उत्पत्ति भनायास कटपना की जा सकती है। श्रापस्तम्ब-धर्म स्त्रते प्रमाण्ये हम सीगींको यह माल्म इसा, कि सर्गे भीर प्रतिसर्गका वर्णन करना पुराणंका प्रधान उद्देश्य है तथा पूर्व कालमें भविष्यत. प्रसृति कोई कोई पुराण वैदिक भीर लीकिक भाषाके मित्रणते रचा गया था। शक्कराचार्यं ने छ!न्दीग्यीवनिषद-भाषा ( ३१८ )में की पौराणिक वचन उद्दूत किये हैं, वृष्ट इस प्रकार है,-

"ये प्रजामीषिरे धीरास्ते समग्रानानि में जिरे। ये प्रजां निषिरे धीरास्तेऽस्रतलं हि में जिरे॥"

सकाव है, कि केवल भविषातपुरायके प्रमुख बहुतर द्वास नहीं भी हो सकते, इस कारण दो एक और पुरायों की प्राचीनताका प्रमाण देते हैं। प्रचलित प्रायः सभी पुराणों के मतसे १८वें वा शिषपुरायका नाम ब्रह्मायह है। अब इस पुराण पर ही थोड़ी आलोचना की जाती है।

क्षयसे ब्रह्माण्डपुराष्यसे जो सब श्लोक उड्हत कर भम सूत्रोत्त पुराष-वचनके साथ मिलानेकी चेष्टा की गई है, उन्हों श्लोकोंसे ब्रह्माण्डपुराष्यके वे सब भंश मित प्राचीन हैं, यह प्रतिपन होता है। यब देखना चाहिये, क्षित्रपरापर भंग कितना प्राचीन है। भ्वीं शताब्दीमें अर्थात् आजसे चौदह सौ वर्ष पहले भारतीय हिन्दुर्शने यवहीयमें पदार्ष या किया था। उस समय वे ब्रह्माण्डपुराण, रामायण, महाभारत प्रादि संस्तृत या प्रपने साय से गये थे। यवहीयसे वालि-हीयमें भीर पीक्टे ब्राह्मणीं में मध्य दन सब संस्तृत यन्थोंका प्रचार हुआ। हर्ष का विषय है, कि उस ब्रह्माण्डपुराणका याज भी वाजिहीयके भी वब्राह्मणीं के मध्य वेदके जैसा प्रादर होता है (१)। बहुत दिन हुए, यह ब्रह्माण्डपुराण यवदोयको कविभाषामें अनुवादित हुआ है।

डाक्टर फ्रोडरिक साइबने ग्रोलन्दाज भाषामें सबसे पहले इस कविब्रह्माण्डपुराणका विस्तृत विवरण प्रकाशित किया (२)। उन्होंने कविब्रह्माण्डपुराचसे कुछ श्लोक भी उन्हात किये हैं—

"श्रये संसर्ज भगयान्मानसमात्मनः समाम्।" फिर दूसरी जगइ कविब्रह्माण्डसे यह श्लोक चद्भात हुन्ना है,—

"ततो दिवासर्पितृन् मनुष्याख्योऽखंजतं. प्रभुः॥" यह श्लोक भी भाज कलके वृष्ट माण्डपुराण (८।२) में मिलता है।

प्रोडरिक साइवने किष्णद्वाग्डपुराणके कृष्टिन्वण नाप्रसङ्ग्में जगदुत्पत्ति, ब्रह्माकी तपस्यांसे सनकासनं न्दादि मानसप्रजाकी स्टष्टि, मान्ने व्यद्मादुर्भाव, कल्पन्वण न, देवासुरोत्पत्ति, मन्यन्तर चौर युगादिनिण य, सप्तदीपके विवरण प्रादि जो सब कथाएँ लिखी हैं, बे ही हम लोगोंके ब्रह्माण्डपुराणमें यथायथ विश्तेत हुई हैं। सुतरां यवदीपके ब्रह्माण्डपुराण पौरं भारतीय ब्रह्माण्डपुराणकी अभिनताके सम्बन्धमें पंत्रं भिर कोई सन्देश नहीं रहता।

श्रभी देखते हैं, कि ब्रह्माग्डपुरायके श्रध्यावन विलसनप्रमुख पण्डितोंने जैसा श्राधुनिक यन्त्र प्रमाणित करनेको चेष्टा को है, यथाय में यह ग्रन्थ वेसा श्राधुनिक

<sup>(1)</sup> An account of Bali by R. Friederich, in the Essay's Relating cochin-china (Trubuner's oriental Series) Vol. II. p. 74.

<sup>(3)</sup> Verhandelingen Van het Bataviasch Genoots chap, Vols. xxii-xxiii. (1849-50)

नहीं है। करीब डेढ़ दो इजार वर्ष हुए, यह ग्रन्थ यव वीप लाया गया। असके भी पहले यह पुराण सङ्कतित हुना था, इसमें मन्दोह नहीं।

पण्डितवर विलमन, वेवर पादि पण्डितगण स्कन्दः पुराणको पुराणके मध्य स्थान देना ही नहीं चाहते। उनके मतमे बहुखण्डात्मक यह ग्रम्थ नितान्त प्राप्तिक है।
किन्तु हम लोग इस ग्रम्थको किसो हालतमे अप्राचीन
नहीं मान सकते। सम्प्रति महामहोपाध्याय हरप्रसाद
प्रास्त्री महाग्रयते नेपालसे ७वो प्रतास्टाका लिखा हुआ
स्कन्दपुराणीय नन्दिकेखर माहात्म्यका एक ग्रम्थ पाया
है। विध्वकोषकार्योलयमें भो ८३३ प्रक्तका लिखा हुआ
स्कन्दपुराणीय कार्योखण्डका एक ग्रम्थ मौजूद है। इन
सब प्रमाणीय कार्योखण्डका एक ग्रम्थ मौजूद है। इन
सब प्रमाणीये भाज कलके प्रचलित मृत स्कन्दपुराणको
नितान्त आधुनिक नहीं मान सकते। स्कन्दपुराण जो
७वी ग्रतान्दीके भो पहले प्रवित्त हुपा या, इसमें
सन्देश नहीं। !\*

एतिइत शङ्कराचार्यं कत्त्र्तृतः माक एक यपुराष से (१) वचन. ७वी शताव्हीमें वाच कट क माक खडे यप्राचके देवीमाहात्म्यते विषयसंग्रह भौर पवनप्रोक्तपुराणका चह्नेख (२) वाजके समसामधिक मध्रमहक्रदेक सौरपुराषचे सुर्धं शतकका विवरण संग्रह, उमी समय ब्रह्मगुप्तसे विषाधमीतरपुराणके प्राधार पर व द्वासिदान्त-रचना, ११वीं मताव्होंमें अन्तवेक्षो कढक मादिख, वायु, सत्य, विशा भीर विशाधमीत्तरपुराणमे प्रमाण चद्धार, १२वीं भतान्दोमें मौड़ाधिप बन्नालयेन कत्व ष्टनके दानसागरमें व द्वानस्थ, मार्के खेय, यनि, भिविष्य, वराइ, कूर्म घोर विष्य धर्मीत्तरपुराण तथा पाख, कालिका, नन्दि, नारिस इ पीर शाम्ब उपपुराखरी नाना वचन प्रमाखादि हारा यह प्रवश्च स्वीकार करना पड़ेगा, कि अध्यापक विस्तान भोर अच्चयक्रमारप्रमुख पिकतोंका मत पाश्च नहीं है। पष्टादशपुराष जो शक्रराचार, वाष्मह पादिने भो पहले सक्कलित हुए थे, इसमें सन्देश नहीं। विष्णुपुराणोता श्रष्टाद्यपुराणका स्त्याति-पारसम्यं यदि प्रकृत ही, तो श्रन्ततः श्रापस्तस्य-धर्म सूत्र रचित हीनेते पहले ही सूल ८ पुराण सञ्चलित इए थे, यह स्वीकार किया जा सकता है। ऐसा होनेसे प्रधान प्रधान पुराणीका प्रयम सङ्कृतकाल वैदिकयुगते कुक बाद ही पहता है।

पभी प्रश्न छठता है, कि जो घष्टादय महाप्राच पभी प्रचलित देखे जाते हैं, वे च्या वक्त मानक्ष्ययुक्त घाट्योपान्त उन पूर्वतन कालमें भी प्रचलित घे ? वर्त-माचपुराचां की घानोचना करनेसे यह कभी स्त्रीकार नहीं किया जा सकता।

प्रकृत पञ्चलचयात्रान्त वृद्धायङ, विश्व भीर मत्य पुरः गर्ने भविष्यराजवं शपसङ्गर्ने जो सब ऐतिहासिक काबाएं विद्वत हुई हैं उन्हें पढ़ने वे उता मूल तीन पुराण-की कि ही हालतमें इठीं शतान्दीके पक्लेका नहीं कह सकते। उन तोनीमें ग्राप्तसमाट भीर उनके समसाम-यिक राजाशीका साष्ट्र प्रकृष्टि । इठी धताव्दी हे सध्य-भागमें गुप्तशस्त्राठोंका गौरवर्ति अस्त इत्रा था। समावतः इसी समय पुरासीय भविष्यः राजवं शाख्यान लिखा गया होगा। विभीषतः तत्वरवत्ती कालके राज-वंशका प्रसङ्ग नहीं रहनेके कारण उस समय (६ठों: शताब्दोमें) वह अंश रचा मया था, इममें कोई सन्देह रहने नहीं पाता। अब प्रमा यह है, कि जब कठों मत. हरो की क्या उन तीन पुराखों में मिलती है, तब किस प्रकार कड़ा जायगा, कि उत पुराय शापस्तम्बधमं सूत-रचित होनेके पहले बैदिकयुगके निकटवर्त्ती समयमें सङ्घ-लित हुए थे ? इसका उत्तर इस प्रकार है-

वाजिहीप से जो ब्रह्माण्ड पुराय पाया गया है, उसमें भिवश्यराज संग्रमक नहीं है। उस ब्रह्माण्ड पुराय में पाण्ड वंशीय जनमें जयते प्रगीत श्रीसीमक श्वा तेवल नाम तक पाया जाता है। पहले कहा जा जुका है, कि भूभी शताब्दी में भारत के ब्रह्माण्ड पुराय यवहीय गया था। प्रत एवं भूभी शताब्दी में भारत के ब्रह्माण्ड पुराय यवहीय गया था। प्रत एवं भूभी श्वा विषय पाज वंशी की ब्रह्माण्ड पुराय प्रचलित रहा, उसमें भविष्यराजवंशिवयक पंश नहीं था। इस लोगीको ब्रह्माण्ड पुराय के जो सब प्राचीन यन्य मिले हैं, उनमें भविष्यराजवंश-वर्ष नकी पहलेकी इस प्रकार स्रोकावली देखी जातो हैं—

पीछे स्कन्दपुराणका विवरण दष्टव्य ।

<sup>(1)</sup> Prof. Deussen's Das System Des Vendanta p. 36.

<sup>(</sup>२) बाणभद्रका श्रीहर्षे वरित ९५ पृष्ठ ।

"तस्य पुत्रः ग्रतानीको वलवान् मत्यविक्रमः।
ततः सुतः शतानीकं विप्रास्तमभ्यविचयत् ॥
पुत्रोऽम्बसे घटन्तोऽभूत् ग्रतानीकस्य वोयं वान्।
पुत्रोऽम्बसेघदन्ताः जातः परपुरस्त्रयः ॥
मधिसोमकण्यो धर्माका साम्प्रतोऽयं महायगाः।
यस्मिन् प्रशासित महीं युषाभिरिदमाह्रतम् ॥
दुरावं दोधसतं व तीणि वर्षाणि पुष्करम्।
वषं इयं कुक्वित्रे दृषद्वत्यां दिजोन्तमाः॥"

( ब्रह्माण्ड:उपसं हारपाद )

जनमें जयने पुत्र शतानीक बलवान् श्रीर सत्यविक्रम थे। श्रनन्तरं ब्राह्मणींमें शतानीक को राजिस हासन पर श्रमिषिक किया। शतानीक के श्रश्मेधदक्त नामक एक बीय वान् पुत्र उत्पन्न हुए को परपुरजयकारी धर्माक्मा श्रीसोमक श्रा थे। यही श्रमी पृष्टी पर शासन करते हैं। श्राप लोगोंने इन्हों के शासनकाल में तिवष के व्यापी पुष्करमें श्रीर दो वर्ष तक दृषदतीके किनारे कुरु चित्रमें दीर्ष यक्षका श्रनुष्ठान किया है।

ब्रह्माण्डपुरः एका उक्त श्रंग पड़नेसे मालूम होगा, कि जनमेजयक पात्र श्रधिसोमकणाके समयमें ब्रह्माण्ड-पुराणका वह श्रंग रसा गया था, नहीं तो उसमें वर्षि कालका प्रधोग रहेगा ही क्यों ?

श्रभो विष्णुपुराणके भयिष्यराजवंशका श्रंग कोड़ कर उसके क्षक पहलेका श्रंग देखिये—

"अभिमन्योहत्तरायां परिजीणेषु क्रहत्वद्वाधामप्रयुक्तन्द्राः ह्रेण गर्भएव भस्मीकृतो भगवतः सकलपुराप्तरबन्दितचरण-युगलस्यात्मेच्छाकारणमानुषक्षपधारिणोऽनुभावात् पुनर्जीवित-मवाप्य परिक्षित् यहे ॥ योऽयं साम्प्रतमेतद्भूमंडल खण्डितायति-धर्मेण पालयतीति ।" (विष्णुष् ४।२०११२-१३)

मत्स्यपुरायमें भो इस प्रकार लिखा है—
"श्रयाखनिधेन ततः यतानीकस्य वीर्यवान्।
यत्ते ऽधिमोमक्षयाख्यः साम्प्रतं या महायशाः॥
तिस्मन् श्रमति राष्ट्रन्तु वृष्माभिरिदमाहृतम्।
दुरापं दोधसतं वै ति य वर्धीय पुष्करे।
सर्व हमं कुरुचितं दशहत्यां हिजोत्तमाः॥"

( मत्स्यपु० ५०।६६-६७ )

्रसके बाद ही मत्स्यपुराणमें भी भविश्वराजवंशका

गर्द्धपुरायमें भी लिखा है-

"सुन्नोतोनिरमित्रञ्च परोचिद्रभिमन्युनः । जनमेजयोऽस्य च सुतो भविष्यांच तृपान् ऋणः॥" ( गरुषः १४४।४२ )

यहां जनमे जयके बाद भिविष्यराजवंश विषित हुआ है। उपरोक्त प्रमाण हारा यह जाना जाता है, कि आदिविष्णुपुराण परीचित्के समय, गरुष्ट्पुराण परी-चित्पुत जनमे जयके बाद भीर मत्स्य तथा ब्रह्माण्डपुराण जनमे जयके पीत अधिसीमक्षरणको समयमे सङ्ख्तित हुआ था।

भविष्यराजवं शका शंश परवर्त्तीकालमें मं योजित हुमा है। मादिमपुराणिक जो पञ्चलक्षय निर्दिष्ट हुए हैं, छमसे भविष्यराजवं श-की ते न जो पुरायका एक प्रधान मङ्ग है, यह बीध नहीं होता। इन पञ्चलक्षय के मध्य वं धानुचरित एक है। प्रधित राजा भीर छनको वं श्वः धरीको चरित्रक्ष नका नाम वं धानुचरित है। वं धानु-चरितमें भविष्यवं श रहेगा, यह किष्णु, मत्स्य भयवा ब्रह्मादि प्राचीनतम पुरायां निर्दिष्ट नहीं हुमा है। श्राष्ठ्रनिक श्वीमद्भागवतमें (१) वं शानुचरित श्रष्टका भृत, भविष्य भीर वर्च मान इन तीन कालों का वं शाख्यान, ऐसा भयं स्थिर हुमा है (२)। किन्तु भागवतकी यह कथा सुपाचीन नहीं है। वं शानुक्रमण भीर भावीकथन ये दोनों शब्द खतन्त्र है, कुमारिलको तन्त्रवान्ति कमें यह हपष्ट लिखा है।

पहले ही कहा जा चुका है, कि द्ठी प्रताब्दोको राजाग्रो का प्रसङ्ग पुरायको भिवश्यराजव प्रवर्ष नकी जगह लिखा है। ग्रमभाव नहीं, कि भारतको पूर्व तन हिन्दूराजाग्रों ने भ्रपने ग्रपने नाम श्रीर व ग्रकी हिरस्तरायोग्र रखनेको लिग्ने पीरायको की सहाग्रताने प्रराच के मध्य ग्रपना ग्रपना व ग्रविवरण सन्निवष्ट कर दिया हो। ग्रद्धाप ग्रवहीपको भ्रम ग्रताब्दीको बृह माण्ड पुरायमें भविष्यराजव ग्रकी कथा नहीं है, तो भी उसी समयसे भविष्यराजव ग्रावको विभिन्न पुरायको मध्य जो सविवष्ट होती थी, सुप्रसिद्ध कुमारिकमङ्को तन्त्र-

<sup>(</sup>१) श्रीमद्भागवतका विवरण बादमें लिखा है।

<sup>(</sup>२) ''राज्ञां ब्राप्रस्तानां वंशक्षेकालिको इन्त्यः । वंशाद्वचरितं तेषां हतं वंशधराध ये॥'' (१२।०।१२)

वात्तिं कसे उसका प्रमाण मिलता है! भद्दकुमारिलने एक जगह लिखा है, 'पृथिवीविभाग, वंशानुक्रमण, देशकाल परिमाल, भावीक्रयन इत्यादि पुराणके विषय है।' (१)

विभिन्न पुराख विभिन्न सम्मदायक द्वायमें पड़ कर असलो ची नमें नकती ची ज डाखनें की समान हो गया है। खादको जला कर ग्रंड सीना निकाल लेना साधारण बात नहीं है। प्रशादशपुराख प्रथमावस्थामें के सा था, मत्स्य पुराखमें उसका परिचय है। परवर्त्ती संशोधित इपका परिचय नारदीयपुराख उपविभागखण्डमें बहुत बढ़ा चढ़ा कर बिखा है (२), यथास्थान उसके परिचयादि लिखे जायंगी।

#### पुराणकी प्रामाणिकता ।

सुप्रसिद्ध भच्यकुमारदत्त महाग्रथने लिखा है, "प्रराचमें स्टप्टि, विशेष स्टप्टि, व शविवरण, मन्वन्तर भौर प्रधान प्रधान वंशोहन व्यक्तियोंके चरित्रविषयका वृत्तान्त सिवविधित हा । धर्म संज्ञान्त जियाक जापादिका उपदेश देना इसके एक भी विषयका उद्देश्व नहीं है। किन्तु भाज कलके प्रचलित पुराष भीर उपपुराष देव-देवीके माहात्म्यक्षयन, देवाचंना, देवीत्सव शीर व्रत-नियमादिके विवर्षसे ही परिकृषं हैं। उनमें पूर्वीत पश्चनवर्षांके धन्तगंत जो जो विषय मिसते हैं, वे चातु-विक्रिकमात्र हैं। यदि धर्मीपदेशदान इदानीन्तन प्रच-तित पुराणकी तरह पूर्व तम पुराणका भो उद्देश्य रहता, तो वह स्तजातिका व्यवसाय न इं। कर पश्चनातन बाह्मचनवनी तरह प्रकर्मशानी बाह्मचनचं की ही हत्तिविशेषके जैसा व्यवस्थित होता। ऋषि, सुनि भोर भपर साधारच बाइ मचोंको धर्म शिचादान स्तादि निष्त्रष्टजातिका व्यवसाय शेना कभी भी सन्भव नहीं **₹** (³)

संस्कृतिवद् सुद्रसाइबने भाजोचना करके कड़ा है,--''द्रिडांस भौर पुरायको प्राचीनतम संस्कृत ग्रन्थ कभी भी नहीं मान सकते। कारक, जब ये सब अन्य सङ्गलित इए चे, उसके पहले घनेक प्राचीन प्रग्य चीर गावा प्रचलित थी, यह सभी प्रग्येषि जाना जाता है। " ''इतिहास घीर पुराक्षमं हितासे वेदिक मन्त्र घित प्राचीन हैं। वेदसे भारतके पति प्राचीन इतिहस्त्रका प्रक्रत ज्ञानलाभ होता है। किन्तु इतिहास घीर पुराक्ष्म संग्रहमें भनेक प्रक्रत प्राचीन प्रवादमाना घीर ऐति-हासिकतस्त्रका समावेश रहने पर भी घाधुनिक लेखकी-वे इच्छातुमार उनमें घनेक कल्पित कथाएं मित्रविष्ट हुई है। किन्तु वेदमें ऐसी घटना नहीं है। बेदमें प्राचीनतम कालसे ले कर घाज तक कोई हिर फिर नहीं हुआ है।"\*

उपरोक्ष प्रमाण देखनेसे क्या पुराणीको प्रामाणिक ग्रन्थ मान सकते है ? क्या यथाय में पुराण उपदेशमूलक ग्रन्थ नहीं है ? क्या प्राचीनतम पुराणीको प्रक्रत धर्म -ग्रन्थके हिसाबसे रचना नहीं हुई है ? तब फिर इहदा रच्यक, क्रान्दोस्य चादि उपनिषदीमें पुराणको किस प्रकार पञ्चमवेद माना गया ? मनुसंहितामें शाफ साफ लिखा है, कि-च्याहकाली ब्राह्मणीको पुराण सुनाना चाहिये। पुराणको यदि धर्म वा उपदेशमूलक ग्रन्थमें गिनती नहीं होतो, तो उसमें ऐसा प्रसङ्ग क्यों काया ?

पुराण स्तमुखनिर्गलित शेन पर भी प्रामाणिक पोर प्रष्टादयविद्याके प्रस्तग्रत हैं। महक्रमारिसने पुराणीको प्रामाणिकता स्त्रोकार की है। मगवान् प्रकृराचार्यने इस विषयमें जो प्रास्त्रोचना की है, वह इस प्रकार है,—

'इतिहासपुराणमपि व्यास्थातेन मार्गेणं सम्मवन् मन्त्रार्थं वादम्बरवात् प्रभवति देवताविष्रहादि प्रपठ्नवितुम् । प्रत्यक्षम् छम्पविति । भवति हि अस्माकमप्रव्यक्षमपि चिरक्तनानां प्रत्यक्षम् । तथा च व्यासादयो देवतामिः प्रत्यक्षं व्यवहरक्तीति समर्थते । यस्तु ब्रूयादिदानीन्तनानामिव पूर्वेशामपि नास्ति देवादिभिव्यवर्तुं सामर्थमिति स जगहै चिडनं प्रतिवेधत । इदानीमिव च नास्यदाऽपि सार्वभौमः श्वित्रयोऽस्तिति ब्रूयात् । ततश्च राजस्यादिचोदना वपस्त्यात् । इदानी-मिव च कालान्तरेऽप्यव्यवस्थितप्रायान् वर्णाक्षमधर्मान् प्रति-

<sup>(</sup>१) तन्त्रवात्तिक ७८ पृष्ठ ( वाराणसीसे प्रकाश्वित )।

<sup>(</sup>२) परवत्तीविवरण इष्टव्य ।

<sup>(</sup>३) उपासक सम्प्रदाय २य माग १७० प्रः 1 Vol. XIII. 168

<sup>·</sup> Muir's Sanskrit Texts,

जानीत ततथ व्यवस्थाविधायिकास्त्रमनर्थकं कुर्यात् तस्मादःमोत्कषैवशाचिरन्तना देवादिभिः प्रत्यक्षं क्ष्यवज्ञह् रिति विल्व्यते ।
अपि च समरन्ति स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोग इत्यादि । योगोपणिमाधैश्वर्यप्राप्तिफलकः समर्थमाणो न शक्यते साहसमात्रेण
प्रत्याख्याद्धम् । युतिश्व योगमाहात्म्यं प्रत्याख्याप्यति । पृथिब्यप्तेजोऽनिल सेसमुत्थिते पञ्चात्मके योगःगुणे प्रष्ठते । न तस्य
रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगागिनम्यं शरीरमिति ।
यद्यीणामपि मन्त्रत्वाद्याणदा गनां सामध्ये नास्मदीयेन सामध्येनोपमातुं युक्तं, तस्मात् सम्जिमितिहासपुराणं।"

( शारीरकमाच्य शा ३ २३ )

द्रतिहास श्रीर पुराय जिस भावमें व्याख्यात हुमा है, मन्त्र भी छसी भावमें मध वादमूल जिले जैसा हेबताबिग्रहादिके प्रपञ्चितिष्यमें समर्थ है। यह भी सक्स वपर है, कि वे सब प्रत्यचमूलक हैं। इस लोगों की पश्चमें भप्रत्यच होने पर भो प्राचीनीक प्रत्यच हुए थे। इसी कारच इस्तिमें कहा गया है, कि व्यास पादि देवताश्री के साथ प्रत्यचक्रामें व्यवहार किया था। जी कहते हैं, कि बाज कलके लोगों को तरह पाचीनों की भी देवतात्रों के साथ व्यवहारमें सामर्थं न घो, व जगतव चित्राका प्रतिषेध करेंगे श्रीर कहेंगे, कि श्रभी जिस प्रकार कोई भी चित्रिय सावंभीम नहीं है चसी प्रकार दूसरे समय भी कोई साव भौम राजा न था। यही समभा कर कोई राजम्य यश्चादिका शास्त्रवाक्य स्बोकार नहीं करेंगे भार भभी वर्णायमकी जैसी अव्य-वस्या है, पहले वें सी हो थी, यह समभा वार वे व्यवस्था विधायी शास्त्रको भी यनव प्रमम सकते हैं। ययार्थमें धर्मीत्त्रपंके वश्मे प्राचीन लोग देवता हो के साथ प्रत्यच व्यवद्वार करते थे श्रीर इसीलिये स्मृतिमें कहा गया है, कि 'खाध्यायादि द्वारा ही देवताके साथ सन्प्रयोग होता है इत्यादि।' इस प्रकार जब स्मृतिमें योगको ही प्रिवादि ऐश्वयं प्राप्तिपत्तक वित्वाया गया है, तब यह छित्र साइसमात होनेको कारण प्रत्याः अयानयोग्य नहीं है। अतिमें भी योगमाहात्म्य इस प्रकार है-"पृथिवी, जल, तेज, वायु श्रीर श्राकाश समुखित पञ्चात्मक योग गुण प्रवृत्त है श्रीर योगप्राप्त व्यक्तिके निमिष गरोर है, उसके रोग, जरा वा सत्यु नहीं है।" इन प्रकार मन्त्रब्राह्मणदर्शी न्द्रिषयों की सामर्थ के साथ इम लोगों की सामर्थ की तुलना करना युक्तियुक्त नहीं है। इसी कारण इतिहास भीर पुराण समूलक अर्थात् प्रामाणिक हैं।

#### साम्प्रदायिक ग्रन्थ।

श्रादि पुराणसंहिता साव जिनिक प्रन्य होने पर भी वत्तं मान पुराण पढ़नेसे वह फिर बैसा प्रतीत नहीं होता। प्रत्येव पुराण हो मानो किसी विश्रेष उद्देश्यसाधनके लिये रचा गया है, नहों तो जब हम लोग देखते हैं, कि एक पुराणका मूल विषय सभी पुराणों में वत्तं मान है, जब प्रत्येक मूल पुराणका हो उद्देश्य पञ्च प्रकारके विषय को वर्णना है, तब ये सब पुराण क्यों रचे गये ?

हम लोगोंका विखास है, कि पञ्च लचण सभी पुराणोंका मुख्य उद्देश्य होने पर भी एक एक पुराणमें एक एक विषयका विस्तृतमाविष्ठ वर्णन करना हो प्रथमतः सावेक अष्टाद्य पुराणोंका उद्देश्य था। केवल इतना हो नहीं, विभिन्न पुराणमें विभिन्न सम्प्रदायका प्रभाव भी लचित होता है। किसी किसी सम्प्रदायका उद्देश्य साधन करनेके लिये कोई कोई पुराण रचा गया है। पुराणकी नाममात्र आलोचना करनेसे हो उसका यथिष्ट प्रमाण मिलता है।

पहले कहा जा जुका है, कि धर्म स्वरचना के समय धर्णात् वे दिक युगके धन्तमें भध्यादय पुर ण सङ्गलित हुए थे। ब्राह्म, ये व, वे प्याव, भागवत आदि पुराणों के नाम पढ़नेसे वे सब पुराण शिवादि सम्प्रदायके ग्रन्थ समभी जाते हैं। अभी प्रश्न उठता है, कि इस प्राचीन-तम धर्म स्वयुगमें क्या वे सब नाना सम्प्रदाय प्रवत्त हो एठे थे ? उनके निजसम्प्रदायके मतकी घोषणा करनेके लिये हो क्या इन सब पुराणों की स्टिंग्ट हुई ?

धम सूत्र ठीक किस समय रचे गये, उसे जाननेका कोई उपाय नहीं है। पर हां, जेन चौर बौद्ध धम को उत्पत्तिके पहले ये सब धम यन्य प्रचलित हुए, इनमें सन्देह नहीं। ७०० ई॰में जेनधम प्रचारक पार्खें नाथ खामोका निर्वाय हुया। इनको जीवनोमें ब्रह्मा, धिव, विश्वा थादि देवता बोंके छवासकका नाम पाय। जाता है। इसी प्रकार बोडधमें प्रवर्त्त का याक्य बुडको जीवनीमें भी शिव, ब्रह्मा, नारायण शदिक उपासक का प्रसङ्ग है। ईसा-जन्मके पड़ले ३रो शतान्हों में रचित लिलितिबसार श्रीर उसके भी पहले रचित पालि बोड पन्थों में भी शिव ब्रह्मादि हिन्दू देश्ताशों का नामीके ख है। जैनों के प्राचीन पड़कों भी ऐसा ही पाया जाता है। इन सब प्रमाणीं ये यह काइ सकते हैं, कि जैन श्रोर बोडधमें की उत्पत्तिके पड़ले श्रन्ततः खुष्टपूर्व प्रवी श्रतान्दों गिव, ब्रह्मा श्रादि देशेपासक वर्त्त मान थे। यहां तक कि श्रानाम श्रोर कस्वोडियासे जो सब प्राचीन हिन्दू-शिला लिपि श्राविष्कत हुई हैं उनसे स्रष्ट प्रमाण मिलता है, कि खुष्टपूर्व पहली श्रतान्दों भी बहुत पहली उस सुदूर पूर्व उपहीपके पूर्व प्रान्तमें गिव ब्रह्मा स्वादिकी उपासना प्रविलत थी।

एक प्रकारसे इस छोग कह सकते हैं, कि ईसा-अधाने पहले द्वीं ग्रताब्दोमें ग्रिवज़ह मादिको छवा-सना भारतवर्षोमें प्रचलित थी भीर प्रत्येक देवके छवास क एक एक विभिन्न सम्प्रदायभुका थे, यह भी भ्रम्भव नहीं। सुतरां छन सब सम्प्रदायों के मतपरिपोषक पुराख छस समय प्रचलित हो सकते हैं।

# पुराणमें अवतारवाद।

श्रवतारवाद पुराणका एक प्रधान चक्न है। प्रायः सभी पुराणोंने भवतारप्रकृष्ट है। प्रवसतपरिपोषक पुराणोंने श्रिवको नाना भवतारको वर्णना है। इसो प्रकार वे खावपुराणोंने विख्युका नाना भवतार को त्ति त हुमा है। बहुतो का विख्यास है, कि भवतारवाद भिष्य पुरातन नहां है। जिस सभय बुद्ध देव हिन्दु-समाजने देवता के जैसे गस्य हुए, उसी भमय भवतारवाद भवत्ति त हुमा है। द्यावत रको सम्बन्धने यह बात बहुत कुद्ध जग सकती है। किन्तु प्रकात भवतारवादको सूचना, उसको भो बहुत पृष्ठ वे दिक प्रन्थमें ही देवी जती है।

गतपथबाह्मण (११८११२)में मत्स्यायतार, ते ति-रीय भारण्यक (११२२११) भीर गतपथबाह मण (७१२१ ३१५)-में सूर्मावतारका प्रसङ्घ, ते तिरोधसंहिता (७११। ५११), ते तिरीय बाह्मण (१११२१५) भीर गतपथ ब्राह्ममण (१८।१।२११) में वराहावतारका विषय, तर का मंहिता, (१।२२।१०) भीर प्रतपथवाद्याण (१।२-५॥१-७)-में वामन भवतार, ऐतरेय-ब्राह्मणमें राममार्गरेय, क्रान्दोग्योपनिषद (३।१०)-में देवकी- प्रत काण भीर ते लिराय भारण्यक (१०।१॥६)-में वास्टेव बोक्कणका विवरण है। भिकांग वे दिक प्रत्येके मतसे क्रमें वराहादि जिन भवतारीकी कथा लिखी है, वह ब्रह्माक भवतार हैं। विन्तु वे खावीय प्राणमें वहां विष्णुका भवतार कह कर विण्ते हुमा है।

फिर ब्रह्माणादि शैवपुर खर्ने शिवके भी अनेक अवतार माने गये हैं। इसो प्रकार मिवध्यादि किसी किसी सौर पुराष्ट्रमें सूर्य का अवतारप्रसङ्ग नहीं छोड़ा गया है। जिस प्रकार इसर ब्राह्मम, वैष्यव, श्रेव भीर सीरगणने अपने अपने उपास्य देवताओं के महिमाचीय णार्य उनके नाना अवतारीं को कथा की चैन की है, उसी प्रकार मार्क ष्ट्रियादि शाक्ष पुराष्ट्रमें भा देवो अवन्तारिक प्रसङ्ग की कमो नहीं है।

पाश्चाल पण्डितों तथा देशीय पण्डितों में किसी किसीका विश्वास है, कि वैदिक ब्रह्मीपासना ही सवै प्राचीन है; विष्णु, शिवादिको उपासना वैसी प्राचीन नहीं है। इसी कारण वैदिक ग्रन्थमें विष्णु भीर शिवकी उपासनाका कहीं भी वर्ष न नहीं है। वैदिक ग्रन्थमें ब्रह्माकी हो नारायण माना नया है, किन्तु पश्चात् भप्राचीनतरग्रन्थमें वे हो विष्णु की नामावलीके मध्य ग्रहीत हए हैं।

#### वेदमें विष्णुका प्रसंग।

ब्रह्म ही आर्यं सन्तान सन्तिति प्राचीनतर उपास्त्र देवता है, इसे कारण विश्वा, जिन पादिकी छपासना छतनी प्रप्राचीन नहां है।

ऋक् सं हिताको ११२२१६-२८, ११८५१०, ११८०१५-८, १११४१२-६, १११४११-६, १११४६११-४, ११६४१ ३६, ११६६११०, २११३, २१२११, ३१६१८, ३१६४१ १४, ४१५१६०, ४१२४, ४३७, ४१८११, ८१८८१२, इत्यादि से कड़ीं मन्त्रमें विष्णुका प्रसङ्ग देखनीमं घाता है। सामवेद, यसुर्वेद घोर प्रधव वेदमें भी विष्णुमाश्वरम्बनकायक मन्त्रों का सभाव नहीं है। केवल चतुर्व दंते संहिताभाग है हो यह प्रमाणित किया जाता है, कि विष्णु भारतीय आयों के एक श्रांत प्राचीन छपास्य देवता हैं। वेदके ब्रह्मण, श्रारण्यक श्रोर छपनिषद्के समय ब्रह्मकी उपासना बहुत कुछ प्रवल हो छठो थी, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु उनके भो बहुत पहले जब वेदको संहिताका प्रचार हुआ उस समय विष्णुका धाय ऋषियों के हृदयमे जैसा उच्चासन था, वैसा ब्रह्मका था वा नहीं इसमें संदेह हैं।

## वेदमें मदादेवका प्रसंग ।

श्यक्षं हितामें सहादेव तद्र नामसे प्रसिद्ध हैं। ऋक् बजु:, साम और अथवं इन चार बेंद्रसंहिताओं में बद्रकी खुति देखी जाती है। इन सब खुतियों के मध्य यज्ञुव देने घरतर्गत रद्रो (१) वा रद्राध्याय विशेष प्रसिद 🕏 । यद्यपि प्रधुनातन वेदिवत् पाश्वात्य पण्डितगण बत्त मान महादेव मौर वैदिक रहकी एक नहीं मानते, तो भी वाजसनेयस इताम प्रतरद्रोको मध्य जब प्रिव, गिरिय, पश्चपति, नीलग्रोव, सितिकाए, भव, धवं, महादेव इत्यादि नाम देखनेमें भाते हैं, तब फिर रुद्रदेव-की महांदेव माननेमें कोई प्रापत्ति नहीं। विशेषतः म्रयव सं हितामें 'महादेव' ( ८) ७। ७) 'भव' ( ६।८। ३:१), 'वश्ववति' ( এ।२।५) पादि नाम देखनेसे भी क्या कोई सन्देष्ठ रहने पाता ? शतपथना ग्राण (६।१।३। ७-१८ ,-में तथा शाकायनन। द्वारा ( दारा १ -८ )में बद्र टेवकी छत्पत्ति जिस भावमें विषित हुई है, श्राधनिक माक गड़े यपुराख ( ५२।२ ) भीर विष्णुपुराखको एक साथ मिला कर यदि देखा जाय, तौ व दिक तद्र श्रीर सीकिक रुट्में कोई विशेष प्रथक्ता नहीं होती।

# बेदमें सूर्यका प्रसङ्घ ।

विष्णु भीर रुद्रकी छपासना जैसी भति प्राचीन है, सूर्य वा भादित्यकी छपासना भी वैसी हो प्राचीन है। ऋक्, राजुः, साम भीर प्रधर्व इन चारों संहितामें कई जगह पार्दिखंदैवकां स्तव देखा जाता है। स्तर्गं इस स्वन्धमें प्रधिक प्रालोचना निष्प्रयोजन है। सूर्य देखी।

### वेदमें शक्तिका प्रसङ्घ ।

जी लोग शिव दुर्गाका नाम सुन कर ही उन्हें शाधिनक कालके देव भीर देवी समभति हैं उन्हें यह जान लेना उचित है, कि दुर्ग वा शक्तिकी उपासना यथार्थ में भाधिनक नहीं है। दुर्गा देखी। वाजसेनेय संहितामें 'भिन्नका' (३।५७) भीर 'शिवा' (१६११), तलवकार उपनिषद् (३।११-१२,४।१-२)में ब्रह्मविद्यान् स्कृषिणी 'उमा है मवती', तै तिरीय भारण्यक्रमें (१० प्र) 'कन्याकुमारो' 'कात्यायनो', 'दुर्गा', इत्यादि प्रसङ्ग पढ़नेसे शिवसीमन्तिनी दुर्गाकी ही कथा याद भाजाती है। उसी प्राचीन समयसे ब्रह्मस्कृष्टियो भाजाती है। साल स्वास्त्र होती थी, यह वैदिक ग्रन्थ पढ़नेसे ही साल स्व होता है।

# वेद और पुराणमें देवतस्य।

वैदिक ग्रन्थमें जिसकी सूचना है, पुराणमें उसे की विस्तृति भीर परिणति देखी जातो है। उपाख्यान की ऐसी विस्तृति भीर परिणति देखनेंचे ही बहुतेरे पुराणको भाष्ठनिक समर्भने लगते हैं। पूर्व पन्नीय गणका विम्तास था कि, 'विदिक ग्रन्थमें देवतस्वका जेश ग्राभास है, पुराणमें सम्मूर्ण विक्रत हो कर वह विप्रृंत भायतनका हो गया है। फलत: पूर्व तन देवताविभेषके भनेकानेक उपाख्यानों को बादमें रूपान्तरित श्रीर परिविधीलत किया गया है। यह हिन्दू गास्त्रमें कई जगह देदी प्रमान देखनें भाता है। भक्त जीगोंने दूसरें दिये हुए सुभोभन अल्ड्रारकी सुरा कर अपने भवने स्टिवेवकी सनोमत सज्जा प्रस्तुत कर दी है।''

उन्होंने जिस परिवर्त्त न श्रीर परिवर्षनकी पुराणमें बक्स्य किया है, इस लोग वैदिक श्रन्थमें भी परिवर्त्त न श्रीर परिवर्षनके श्रनिक प्रमाण पाते हैं। यहां इसके सिंगे केवल एक ही प्रमाण पर्याप्त है—

ऋक् सं चितामें —

"इदं विषा वि चक्रमे स्रोधा निद्धे पदं। समृद्मस्य पासुरे ॥" (१।२२।१७)

<sup>(</sup>१) तैतिरीय और बाजसनेय इन दोनों ही संहितामें कहा-

तीषि पदा विचन्नमे विच्छुगीपा घदाभ्यः। घतो धर्माच धारयन्॥" (१।२२।१८)

विष्य ने इस जगत् यर तीन पद विचेप किये थे; सारा संसार उनके धू लियुक्त पद द्वारा व्याप्त है। दुई वै भीर समस्त जगत्के रचाकारी विष्युने धर्म रच्चवार्थे प्रथिवी गादि स्वानों पर तीन पद विचेप किये थे।

निरुत्तकारके उत्त दो ऋकी को धोरकी चि रूप रूपक व्याच्या करने में प्रयासी दोने पर भी प्रतप्रवाह, मण्में को स्पष्ट उपाच्यान है, यह इस प्रकार है—

"देवाश्र वा असुराश्च उभये प्राजापत्याः परपृचिरे । ततो-रेवा अनुव्यमिवासुरस्थहासुरा मेनिरेऽस्माकमेवेदं बद्ध भुवन-मिति ॥१॥

ते होचुर्दन्तेमां पृथिवी विभजामहैतां विभज्योपजीवा मेति । तामौहनैष्यहर्मिम: पश्चात्प्राञ्चो विभुजनाना अमीयु: ॥२॥

तहै देवाः शुशुलुर्विभजन्ते ह वा इमामसुराः पृथिवीप्रेत तदेष्यामो यत्रेमामसुरा विभजन्ते । के ततः साम यदस्ये न भजे महीति । तें सक्षमेव विष्णुं पुरस्कृत्येयुः ॥३॥

ते होतु: अञ्चनोऽस्यां पृषिग्यामामवतास्वेव नोऽपस्यां माग इति । तेऽप्रशा असूयन्त इवोजुर्गाव देवैषविष्णुरमिशेतेतावद्रोऽ इर्ग इति ॥४॥

बामनो हि विष्णुगस । तद्वेवा न जिहीबिरे महद्दे नोऽदुर्थे नो यहसम्मितमद्विति ॥५॥

ते शक्तवं विष्णु नियाय अन्दोसिरिसतः पर्येगृह्वन गायत्रेण स्वाच्छन्दसा वरिगृहःमीति दक्षिणतस्त्रेष्ट्रमेन स्वाच्छन्दया परि गृह्वामीति पश्चन्त्रामतेन स्वाच्छन्दसा परिगृह्वामीत्युत्तरता ॥६॥

तं छन्होभिरमितः परियुद्ध अनि वुरस्तात् समाधाय तेना चन्तः आम्यन्तवेकस्तेनेमां सर्वी पृथिवी समविनदन्त ॥"
( शतपथ ॰ ११२१४।७ )

देवता भीर यसुर दोनों प्रजापितकी सन्तान है। हन्होंने बापसमें विवाद किया या जिसमें देवताकी हो हार हुई थो। यसुरोंने समभा, कि यह पृथिवी निश्चय हो हम लोगों को है। पोक्ट उन्होंने कहा या, 'शाबी! हम लोग पृथिवीको घापसमें बांट लें भीर हसीसे जीविकानिवीह करें।' वे हमसमें पूर्व प्रशिमों विभाग करने लगे। यह सन कर देवताओं ने भाषसमें कहा, 'शसुरमण पृथिवीका विभाग कर रहे

हैं, इस लोग भी उन्नी स्थान पर चर्ता देवनच यन्न-रूपी विम्लाकी भागे करके उस खान पर पद'चे भौर असरों से बोले. 'इम बोगों को भी प्रधिवीका भाग हो।' इस पर असरोंने कन्ना, 'विष्या जनां तक स्वान हें क सकेंगै, उतना ही खान पाप सोगों को मिसे मा। विश्व बामन ये। देवता भी ने यह बात स्त्रीकार कर स्त्री। ये स्त्रीन पापसमें कड़ने लगे, कि पसरों ने इस सोगों को यश्चपरि-मित खान टान कर दिया है, सुतरां यही यह है। पीछे उन्हों ने ( देवता भो ने ) विश्व को पूर्व की भोर रक कर कन्द परिवृत किया भीर कड़ा, 'तुमको दिख्यकी भीर गायतीक्षन्दसे, पश्चिमकी भीर विष्ट्रमङ्ख्वे भीर उत्तरको भीर जगतीख्यसे प्रम सोग परिवे-ष्टित करते हैं। इस प्रकार एक चारो बीर इन्द्रे परिवेष्टित करके उन्होंने प्रान्नको पूर्वकी घोर प्रतिष्ठित किया। धनन्तर वे उनका पूजन भीर सम करते इए यागे बढ़ने सभे । इस पर उन्होंने समस्त अवन अपने पधिकारमें कर सिया।

पासारय पिछतींका विश्वास है, कि एक सोरकी ति भीर यज्ञमहिमाप्रतिपादक वैदिक जपान्यानसे वे कुच्छन वासी विश्वाकी वल-कशना भीर वामनावतार-विषयक क्या ही श्रद्धत उपाक्कान ही कृष्टि हुई है!

सभी पौराणिकामण यह स्तोकार करते हैं, कि पुराणोक मधिकांग छपाण्यान कपक है। छपरमें जो वैदिक प्रसङ्घ छह त हुआ है, वामनपुराणमें छसी छपान्स्यानकाविश्विक्तम नामक वामन भवतार प्रसङ्घ विस्तृतन्त्र भावमें वर्ण न किया गया है। वामनपुराण में जाना जाता है, कि भगवान् विष्णुन एका भिक्षवार वामनक्य भारण कियाया। विविक्तम नामक वामन भवतारमें छन्ति भृष्य भग्नरको छल कर विपाद समस्त भुवन भिक्षकार कर खिया या। विस्तृतभाव कि की भाष्यायिकाका की तंन करान विदेश छह यह नहीं है। वेद में जो कथा भित सं चिवमें कि सि विश्व छह यय पर लिखी है, पुराण में वही कथा विस्तृत भाष्यायिकाक्यमें विषेत हुई है। पीराणिक कवियों के भाष्यायिकाक्यमें विषेत हुई है। पीराणिक कवियों की प्राथमें जनसाभारण की बीतृहक छत्यादन के लिये छोटा विषय बड़ी भाष्यायिकामें परिच्यात हो गया हो यह को है बड़ी बात नहीं है। इस बड़ी

श्राख्यायिकामें धनेक श्रवान्तर कथाएँ श्रावेगी, यह भो क्षक श्रीसकाव नहीं है। यह भी सकाव है, कि वेदव्याससे ं विष्ट संग्रहीत होनेंके पहले भी अनेक उपाख्यान आयों की जवानीसे चले या रहे थे। इन सब उपाख्यानों का ग्राभासमात वेदमें देखा जाता है। कारण, वेद उपाख्यानमूलक ग्रन्थ नहीं है। वेदमें कहीं कहीं घटाहरणखरूप उपाख्यान दिया गया है। किन्त पुराणमें उन सब उपाख्यानींको एक साथ समावेश करने-की चेष्टा हुई थी, इसी कारण वेदकी अपेचा पुराणमें श्राख्य टिकाको भरमार देखो जातो है। विशेषतः अनेक कालके एक रूपक उपाख्यानको बहुत दिन बाद लिपिवद करनेमें जो अनेक काल्पनिक कथा भोकी जरू रत पड़ती है, यह खत:सिंह है। वेदने एन छोटे प्रसङ्गने पुराणमें एक बड़ा रूप धारण किया है। इसी कारण हम लोग वेंद्र और पुराणमें सामान्य वे लच्च देखते हैं। यह जान कर इमें शेषीत शाखायिकाकी प्रदूत उपाखान वा नितान्त प्राधनिक पदार्थ समभ कर उसका परि-त्याग नहीं कर सकते।

्रि. विभिन्न सम्प्रदायके विभिन्न पुराण।

ं जब यह देखां जाता है, कि श्रति प्राचीन कालमें ही नाना देवदेवियोंने उपासककी उत्पत्ति हुई है, तन उसके साय साय जो प्रयम् प्रयम् दैवोपासक विभिन्न धर्म सम्म-दायकों स्वनासे बारक हुवा है, इस देशके धम नैतिक इतिहास पढ़नेसे उसका प्राभाग मिलता है । मैं जिसे प्राचन समान चाहता हूं, उसे दूसरे भी उसी प्रकार चाहें, ऐसी किसकी इच्छा नहीं होती ? जिस ऋषिने जिस देवको पाराधनासे यभीष्ट लाभ किया है, वे जो उनकी भक्ति करेंगे पाणने समान मानेंगे, यह स्वभावसिंह है। इसरे भी जिससे उनके इष्टरेवकी उसी प्रकार भिक्त-महा करे, अपने समान देखें, यह भत्रमालका ही भ्रद्रियका अभिनाषं है। इसी प्रकार भिक्त वा प्रेमसे एक म्हिंब वाचने के अनुवत्ती शिष्य सम्प्रदाय द्वारा एक एक देवकी उपासना प्रचलित हुई है। इस प्रकार भिन्न भिन्न देवस्ता ऋषियेति चनुगामी शिष्यसम्बदायसे परवर्त्ती कालमें नाना धर्म सम्मदायको स्टिष्ट हुई है।

क्रम्प्रदाय सब्दमें विस्तृत विवरण दे खो।

वेद साधारणको सम्पत्ति नहीं है। ऋतिका, हीता, खदुगाता चादि विभिन्न याज्ञिकों को उपजीव्य सम्पत्ति है। किन्तु इतिहास और पुराणं नरनारी साधारणको सम्पत्ति है। प्राचीन चाख्यान, उपाख्यानादि वर्णं नाच्छलसे नाना विषयींका उपदेश देनेके लिये पुराणको ऋष्टि हुई है। इसी कारण ब्रह्माण्ड पुराणमें लिखा है—

"यो विद्यासतुरी व दान् साङ्गोगोनिषदो हिज: । न चेत् पुराणं संविद्यान व स स्थाहिचचणः॥ इतिहासपुराणाभ्यां व दं समुपवं हयेत्। विभित्यत्पश्चताहे दो मामयं प्रहरिष्यति॥ यस्मात् पुरा ह्यनतीदं पुराणं तेन तत्स्मतं। निक्तामस्य यो व दे सव पापं: प्रमुच्यते॥" (ब्रह्माण्डपु० प्रक्रियापाद १ अ०)

जिन ब्राह्मणों ने मुद्र भीर उपनिषद् समेत चारों वेदका अध्ययन करके भी पुराणका अध्ययन नहीं किया, वे विचल्चण नहीं हो सकते। कारण, इतिहास भीर पुराणमें ही वेद उपव्रं हित है अर्थात् इतिहास भीर पुराणने ही वेदका विस्तार किया है। यहां तक कि पुराणादि ज्ञानविहीन अरुपन्न व्यक्ति हो वेद भय खाते हैं, क्योंकि ऐसे हो व्यक्ति वेदकी अवमानना करते हैं। यह मति प्राचीन भीर वेदका निरुत्तस्करूप है, इस कारण इसका नाम 'पुराण' पड़ा है। जो यह पुराण जानते हैं, उनके मानो सभी पाप दूर हो गये हैं।

ययार्थ में विभिन्न सम्प्रदायने अपने अपने इष्टदे वने पूजन और माहात्मा प्रचारके उद्देश्यमे बेट विभिन्न उपाच्यानीको अपने अपने मतानुयायो करके उनका प्रचार किया है। इसी कारण मालूम पड़ता है, कि प्राचीन शाख्यान सभी पुराणों में ठीक एकसे नहीं हैं।

विभिन्न पुराण जो विभिन्न सम्प्रदायको धर्म प्रत्य समका जाता था, इस सम्बन्धने अनेक प्रमाण भी मिलते हैं। वालि होपने छिन्दूधमीवलम्बी जो सब ब्राह मण्य पिष्डित रहते हैं, वे सभी प्रैव हैं। वे शिवमाहात्म्य-प्रकाशक ब्रह्माण्डपुराणको अति गुद्ध शास्त्र समक्त कर उसकी रचा करते तथा ब्राह्मण छोड़ कर और किसी दूसरी जातिको यह पुराण देखने नहीं देते हैं। उनका विम्बास है, कि केवल यही एक ब्रह्माण्डपुराण है, दूसरा पुराण है हो नहीं। ब्रह्माण्डपुराण छोड़ कर भीर जो १७

मडापुराण हैं, इस ग्रीर उनका ध्वान नहीं 🖁 प्रववा दूसरे पुराणका नाम भी उन्होंने कभी सुना नहीं है। कडनेका ताल्पणे यह, कि यदि पृत्रकालमें सभी सम्प्र-दाय सभी प्राची का अभ्यास करते थे, तो यवद्वीपागत ग्रैव ब्राइ,मण निश्चय श्री ट्रमरे र पुराखी के विषय जान सकते थे १ पूर्व कालमें परंग्रेक प्राच्या वा सम्प्रदाय प्रवनी गाखा वा सम्प्रदायके भाकीच शास्त्रादिको हो भाजीवन मध्ययन भीर तदनुसार क्रियादिका मनुष्ठान करते थे। दूसरी शाखा वा सम्प्रदायकी प्रन्थकी वे पालीच्य वा श्रवश्य पाठ्य नहीं समभाते थे। इसी कारण यवद्योप-गामो भारतीय ब्राह्मणगण दूतर पुराणण हो प्रपने साध नहीं ले गये। वे लोग में व थे, इस कारण गिवमाहात्म्य-प्रधान बुद्धाराहप्रभाषाको अपने साथ ले गरे थे। यथाय में विष्ण, मत्ह्य बादि पुराखोंमें जिस प्रकार बटाइय पुराणका नामोक्रीख है, बृद्धाण्डपुरागके मध्य उन प्रकार बहुसाएड कोड कर शेष सत्तरह पुरावांके नाम भी देखनेस नहीं याते। इस हिसाबसे ध्वीं मताब्दों पहले विष्यु मत्खादि पुरायों में भवरापर पुरायों का उत्तेख या वा नहीं, सन्दे इ है।

एक पुरापर्ने जो भष्टादश पुराषीका एक ख है, वह परवर्त्तीकालको योजना है, इसमें सन्हें इनहीं ।

विभिन्न धास्त्र जो विभिन्न सम्प्रदायकी सम्पन्ति है, भविष्य पुराणसे उसका बहुत कुछ प्राभास प्राप्त होता है,—

"जयोप जीवी यो विष्ठः स महागुरु चिति । श्रष्टादश-पुराणानि रामस्य चिति तथा ॥ विष्णु धर्मादित्यधर्माः श्रिवधर्मास्य भारत । काष्णुं वेदं पञ्चमन्तु यन्महाभारतं स्स्रतं ॥ सीरास धर्मा राजिन्द्र नारदोत्ता महीपते ॥ जयेति नाम पतिषां प्रवदन्ति मनोविषः ॥"

( सविष्य॰ २ घ॰ )

जय जिसकी उपजीविका है, उस ब्राह्मयको महा-गुरु कहते हैं। हे भारत! पष्टादय पुराख भीर राम-चरित, विष्णु धर्म, प्रादित्यधर्म पीर शिवधर्म वा पञ्चमवेद काष्य खरूप महाभारत तथा नारदकथित सीरोंका धर्म है (यह भविषापुराख में की तिंत हुआ है।) मनोवियों ने इन सब शास्त्रों का जय नाम रखा है।

उता श्लोकसे मालूम होता है, कि वेश्ववादि विभिन्न सश्प्रदायों के लिये पुराखादि विभिन्न धर्म प्रन्य प्रचलित ये।

स्त्रन्दपुराणीय नेदारखण्डमें साष्ट लिखा है—
"भष्टादश-पुराणे वृदयभिगीयते शिवः।
चतुभिगेगवान् ब्रह्मः द्वाभ्यां देवी तथा द्वरिः।"
(नेदार १ प०

१८ पुराकों में से दय पुराकों में यिव, चारमें ब्रह्म, दोने देवी भगवतो चोर दाने विष्तुमाद्वारम्य कोत्ति त दुमा है।

इष्ण सम्बन्धने स्कन्दपुराणीय गिवरहस्त्रखण्डके श्रन्तमीत सभावकाण्डमें निखा है—

"तत में वानि में वश्व भविष्यश्व हिजीत्तमाः। मार्क एडे यंतवा लैंड वाराइं स्कान्टमेव च ।। मात्खमन्यत्तवा कीम वामनश्च सनोखराः। व द्वागड्य दग्रेमानि वोचि चचाचि संद्वया । यन्यानां महिमा सर्वैः चित्रह्ये व प्रकाम्प्रते। अशधारणया स्रवी नाम्त्रा साधारणेन च।। वदन्ति शिवसे तानि शिवस्तेषु प्रकाशाते । विष्णोडि वेषावं तच्च तथा भागवतं नथा।। नारदीयपुराखच मार्ड वैषावं विदः। ब्राह्म पार्ज ब्रह्मकोई अम्बे सम्बेयमे कर्का। स्वितंबी हा वैवस् मे वस्टाद्य स्पृतः। चलारि व श्वावानी ग्रविश्वोः साम्यपराश्वि व ।। ब्रह्मादिभ्योऽधिक विष्यां प्रवदन्ति जगत्पति । ब्रह्मविष्य महेगानां साम्यं ब्राह्मे पुरायके॥ भन्येषामधिकं देनं ब्राष्ट्राणं जगतां पतिं। प्रवदन्ति दिनाधी गं ब्रह्मित्युणिवाल कम।" (सभवकाण्ड २/२०-३८)

गैव, भविष्य, मार्ज ग्रहेय, लेडू, वाराह, स्कान्द, मात्स्य, कोर्म, वामन ग्रीर ब्रह्माण्ड ये दग पुराष घेव हैं। इन दगीं को स्नोक्त संख्या तोन लाख है। इन सब ग्रन्थों में शिवको महिमा गाई गई है। वैष्णव, भागवत, नारदोय ग्रीर गारु ये चार वैष्णव ग्रन्थ हैं। इनमें विष्णु महिमा प्रकाशित हुई है। बाह्य भीर पाद्म दो ब्रह्माके, एक्समाव ग्राम्ने यप्राण ग्रन्निक भीर ब्रह्माके वर्त्त सविताके महिमा प्रका

यक हैं। यही १८ पुराक हैं। चारी वैध्यवपुरायमें महा-देव घीर विध्युका साम्य प्रतिपादित है। लेकिन उनमें ब्रह्मादिकी घपेचा नगत्पति विश्युको, ब्रह्मपुरायमें ब्रह्मा, विश्यु घीर धिव इन तीनींका साम्य वर्षित होने पर भी दूसरे सबोंकी घपेचा ब्रह्माको श्रेष्ठ श्रीर सुर्यको ब्रह्मविश्यु धिवारमक वतनाया गया है।

विभिन्न पुराण विभिन्न सम्प्रदायकी सम्पत्ति होने पर भी वै व्याव, ग्रेंब चौर शाक्तपुराच में चष्टादग्र पुराणके पाठका फन्न वर्ष्य त हुन्ना है—

"श्रष्टादशपुराचानां नामधेयानि यः पठेत्। त्रिसम्ध्यं जपते नित्यं सोऽश्वमे धफलं समित्'।।' (मार्कण्डेय)

"यस्त्वेतानि समस्तानि पुराणानीह जानते। भारतं च महावाहो! स सर्वे ज्ञीमती हिणाम्॥" (भविषाप्० २ श्र०)

जो जुड हो, साक एड यादि पुराणों में घष्टाद प्रप्राण-पाठको प्रश्नां पर ने पर भी प्रत्येक पुराण जो किसी विश्रेष उद्देश्यसे रचा गया है भीर प्रत्येक पुराणमें जो कोई विश्रेष साम्प्रदायिक भावनिहित है, इसमें सन्देश नहीं। यही कारच है, कि श्रेवपुराणकार (१) महा-देवका ब्रह्मा भार विश्राके स्रष्टा, वेश्यवपुराणकार (२)

(१) क्वापुरागमें (१५१-२)—

''अथोवाय महादेशः प्रीतोऽहं सुरसत्तमी । पश्य तं मां महादेश भगं सर्वे विमुक्त्य तम् ॥ युवां प्रसृतौ गात्राभ्यां मम पूर्वे महावली । अयं मे दक्षिणे पार्श्वे ब्रह्मा लोकपितामहः । वामे पार्श्वे च मे विष्णुंच्यतात्मा हृदयोद्धवः ॥"

भनन्तर महादेवने कहा, 'हे छरसत्ताम जूझा और विष्णु! में बन्दुह हुआ हू'। में ही महादेव हू', निर्भय हो मेरे दर्शन करो। पहके दुन्हीं दानों महावल मेरे शरीरसे उत्पन्न हुए हो। वह छोकपितामह बूझा मेरे दक्षिण पाइवेसे और जगत्का आत्मात्वकप इदयोद्भव विष्णु मेरे वाम पाइवेसे उत्पन्न हुए है।'

इस किंगपुराणमें चिन 'बचा' 'बचा' कह कर विष्णुको स्नेहमानसे सम्बोधन करते हैं—

"बरब बरस हरे विष्णो पाक्रमैतचराचरम् ॥" (१७।११)

(२) परमवैष्णव भागवतपुराणकारने लिखा है-

विश्युको ब्रह्मा भीर महादेवके जनक, शात्तयम्यकार (३) भगवतीको ब्रह्मा, विश्यु, शिव इस तोनों की प्रस्विती तथा सीरगण सूर्य को ही सबीं के प्रस्विता बतला कर वर्णन कर गये हैं। (४)

यानन्दगिरिरचित ग्रङ्गरविजयमें जिखा है, कि भगवान शक्कराचार्यंन प्रहेतमतका स्थापन करनेके लिये ग्रैव, भागवत, वैशाव, पञ्चगत, वैखानस, कर्म. हीन वे खाव, हैं रखागभ , श्रीनवादी, सीर, महागण-पति, गाण्यत्य, उच्छिष्टगण्यति, शात्त, कापालिक, चाण्डालक, सीगत, जेन, बौद्ध, महारि, विष्वत्र सेन, मान्मध, कीबर, ऐन्द्र, वारुष, श्रन्धवादी, गुणवादी, सांख्य, योगी, पीतु, चान्द्र, भौमादि ग्रहवादी, चपणक, भेष, गारुड, सिन्द, भूतवेताल इत्यादि विभिन्नमता-वलिक्यों का मत खण्डन किया था । शङ्कराचाय के गारीरक भाषामें भी भागवत, पाखरात, पाश्चपत, सीर, शंख्य, काणाद, सीगत. शाहत प्रश्ति नाका धर्म सम्प्र टाय श्रीर उनने मतका उन्नेख देखा जाता है। इससे जाना जा सकता है, कि विभिन्न सम्प्रदायके सतप्रति-पादा अष्टादश पुराण श्रीर कोई कोई उपपुराण ग्रङ्करा-चाय के पहले सङ्कलित हुए थे। (५)

अष्टादश पुराणका मुख्य उद्देश । ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन तोन सूंत्ति यो का उपासना-"सृजामि तन्नियुक्तोऽ इं इरो हरति तद्वशः।" (२|६।३०)

में बूझा हूं, विष्णुसे नियुक्त हो कर सृष्टि करता हूं और महादेन उनके कहनेसे संहार करते हैं।

- (३) मार्कण्डेयपुराणमें (देशमाहारम्यमें )—
  "विष्णुः शरीरप्रहणमहमीशान एव च ।
  कारितास्ते यतोऽतस्तां कः स्तोतुं शक्तिम न भवेत् ॥"
  हे देवि ! तुमने मेरा (अर्थात् ब्रह्माका ), विष्णुका और
  ईशानका शरीर उत्पादन किया है । अतएव कौन तुम्हारा स्तव
  - (४) भविष्यपुराणमें ( ४१ सध्याय )में "भूतप्रामस्य सर्वस्य सर्वहेतुर्दिवाकरः। अस्येच्छया जगत् सर्वमुत्पन्नं सचराचरम्॥"

कर सकता है।

(५) पद्म आदि किसी किसी पुराणमें शंकराचार्यके परवर्ती कालकी कथा मिलती है। उनमें ये सब इलोक प्रक्षिप्त हैं, इसमें सन्देह नहीं। प्रचार, विश्वेषतः शिव, विषा भीर छनके शक्तियों का महिमाकी तंन तथा पूजन-प्रचार वत्तं मान पुराणों का प्रधान उद्देश्य है। मगवान् श्रङ्गाचार्यं भाविर्मावके बहुत पहले से ही उक्त उद्देश्य माधनार्थं भष्टादशपुराण प्रचलित हुए थे। उन भष्टादश पुराणों के लच्चा मत्स्य भीर नारदीयपुराण में बहुत विस्तृत भावमें वर्णित हुए हैं। प्रत्ये के पुराणके शालोचना प्रसङ्गमें उस उस पुराणका विश्वेषत, ऐतिहासिकता भीर साम्प्रदायिकता निर्णिय किया जायगा।

#### परस्पर पुरागमें विरोध ।

साम्प्रदायिकता हो परस्पर पुरास्वयनकी विरोधिता-का कारण है। एक सम्प्रदायने जैसा समक्ता है, उस सम्प्रदायके भवलस्वित पुरास्ते वेसा हो सत प्रचारित हुमा है। इमीलियो एक पुरास्ते किसो विषयकी जैसी भवतारणा देखी जाती है दूसरे पुरास्ते वही सिन्नरूपसे विर्णंत है। वर्त्त सान पौरास्ति कहते हैं, कि कल्पसे देसे इस प्रकार रचनासे द हो इस विरोध-सम्बनका कारस है। इस पर वे एक स्नोक देते हैं—

"क्षचित् काचित् पुराणिषु विरोधी यदि सभ्यते। कल्पभे दादिभिस्तव्र व्यवस्था सद्भिरिवाते॥"

नीचे १८ पुराषीके षध्यायातुसार विषयानुक्रम षौर प्रत्येक पुरायकी संचिप्त समासीचना दी गई है। १4 असपुराख।

इसने १म\* मङ्गलाचरण, नै मिषारण्यनण न, लोमइष वका पुराचकथनोपक्षम, स्रष्टिकथनारमां; २ खायम्युन मनुने साथ मतरूपाका निवाह, प्रियन्नतोत्तानपादको उत्पत्ति, कामास्यकन्याका जन्म, उत्तानपादवंग्र, पृथुजन्म, प्रचेताघोंको उत्पत्ति, दश्चका जन्म मोर
दश्चस्रष्टिकथन; ३ देवादिको उत्पत्ति, इर्थे ख मोर
मवस्यक्रायनाः, दश्च कत्तु व प्रष्टिकन्यास्रष्टि, ष्रष्टिकन्याको सन्तति भीर मक्ट्यचको उत्पत्ति; ४ अञ्चकत्तु व
देवताघोंका भपने भपने प्रदेशमें मिषिक भीर पृथुचरित; ५ मन्यन्तरकथारमा, महाप्रस्थ भीर मस्य प्रस्यकथन; ६ स्यंवंशकथन, हाया भीर संभाका चरित

Vol XIII 170

तथा यमुनादि स्प्रैकन्सामीका वर्षेन : ७ वे वस्ततमनु-वंश, झवस्याखचरित, धुन्धुमार श्रोर तद्दंशीय राजा शैं-का संचित्र वर्षात, सत्यवत श्रीर गास्तवचरित-कथन ; द सत्यवतका विग्रङ्काम पडनेका कारण, इरिश्चन्द्र, सगर भौर भगोरवका विवरच, गङ्गाका भागोरको नामकरणः ८ सोम श्रीर बुधचरित ; १० पुरुरवाचरीन तथा पुरुरवाका वंग, गाधिचरित, जमटन्ति, परश्चराम भीर निम्नामित्रोत्पः स्वादिकथन ; ११ भाषके पश्चप्रवको उत्पत्ति भीर रजे-यरिववर्षान, प्रनेनाका वंश, धन्वन्तरिका जना भीर भायुर्वेदविभाग, १२ यदातिवंग, १३ पृक्वंग, कान्तं-वीर्वार्जुनका विवरण भीर तत्प्रति भाषव सुनिका ग्राप, १४ वस्टिवज्ञम श्रीर उनकी पिंद्रवींश नामकी तिन, १५ ज्यामघत्रति, वभा श्रीर देवाव्यकी महिमा, देवक-का सम्जन्मरोलाभ भीर क सजन्मकथन, रेड् सम्राजितः चरित, स्यमन्तकापारुयान, क्रचाके माथ जाम्बवती श्रोर सत्यसामा विवाह, १७ ग्रतधन्ता कत्त के सद्रा-जितवध निरुपण भौर भक्त रवे निकट स्यमन्तकमणि रखने शे कथा, १८ भूगोसवर्षं नर्से सप्तद्दोपवर्षं न, १८ भारतवर्षं वर्षं न, २ • प्रच, श्रास्मल, क्रांग, क्रोच, श्राक भौर प्रकारहीय एवं सोकासी कपर्व तक्यन, २१ पाता-लादि सप्तलोक वर्षान, २२ रीरवादि नरक, स्वर्गनरकः व्याख्या, २३ धाकाम भीर पृथ्वीका प्रमाण, सीराहि-मण्डल गोर भूगदि धप्तलोकका प्रमाण, महदादिका चत्पत्तिवर्षं न, २४ शिश्वमारचन्न भोर भ्रुवसंस्थान-निरूपण, २५ भारोरीकतोय बयन, २६ का खडे पायन-संवाद, २७ भरतखण्ड पौर तदन्तम त गिरिनदी देशादि वर्षेन, ६८ पोड्ड देशस्य ब्राह्म वप्रगं सा, की वा-दित्व भीर रामे खरलिङ्ग वर्षे न, २८ सूर्य पूजामा हात्स्य, २॰ सूर्य से सर्व जगदुत्पत्ति, दादशादित्य मृत्तिं कथन भीर मित्र नामक गर्यं तथा नारदसंवाद, ३१ चे त्रादि-क्रमसे द्वादशादित्यका नामकथन, ३२ घदितिकी म र्याराधना, चदितिका मूर्यंदयंन, चदितिके गमंसे स्य का जन्म, इत्यादि सूर्य चरितवर्षं न, ३३ ब्रह्मादि देवता शो को धूर्य का वस्दान भीर सूर्य का भष्टी तर-शतनाम, ३४ रदमहिमा, दाश्वायणो संवाद, पाव ती का चाख्यान, ३५ छम। विदयसंवाद, शिवपावं तीसंवाद.

<sup>#</sup> सुविधाके लिये पहले विषयके प्रत्येक 'अध्याय' न लिख कर केवल अध्याय-संख्या लिखी गई है।

३६ पाव तीस्वयम्बरक्षन, स्वयम्बरमें देवादिका आग-मन, शिवपाव तोविवाह, ३० देवस्त महे खरस्तव, महे खरका ख्यानमें वास, ३८ हरनेतानसमे मदन-दाह, रतिका शिवके वरसे इष्टदेशमें गमन, पार्व तीके कीवगान्त्रयं महिग्बरका नमं समावण, ३८ दच-यज्ञास्म, दधीचिदच धंवाद, उमाम रे खरमं वाद, वीर भद्रोत्पत्ति श्रीर उसका दत्तयज्ञमङ्ग, क्रुद्ध गणेशकी ंचनाटस्वेदःविन्दुमे भग्न्युत्पत्ति, तत्कत्तर्वेक यज्ञविध्वंसः शिवको यन्नभागदान श्रीर उनसे दलका वरलाभ, दच कत ग्रिवाष्टसङ्खनाम, ४० ग्रिवकत्तु क ज्वरविभाग, 8१ एकाम्बचे ववणं न, 8२ विर अधिव और तदन्तर्गत चपर तोर्ध तथा पुरुषोत्तमादि तीर्थवप<sup>९</sup>न, ४३ भवन्तिमाहात्म्य, ४४ इन्द्रयमाखान, ४५ विश्वज्ञत स्टिवेप न, पुरुवोत्त्रीच त्रथ न्यग्रीस भीर उसकी दिचा पार्खे स्य विशा मुत्ति वर्णेन, ४६ पुरुषोत्तमचेत्र, तत्रस्य चित्रोत्पत्ता नदो चौर नदो उभयतीरस्य याम तथा यामवासीका वर्णेन, ४७ इन्द्रय मक्तत शासादारका, यज्ञ काय और प्रासादनिर्माण, ४८ प्रतिम प्रातिको आशा इन्द्रद्युम्न का सब मोगत्याग, ४८ तत्कत्त्रेक विशास्तव, पूँ० चिन्तातुर राजाके स्वप्नमें भगवद्यों न श्रोर प्रतिमान प्राह्मि-उपायक्यन, विश्व हमें कंद्रेक मृत्ति तयनिर्माण, ५१ इन्द्रवासके प्रति विशा का वरदान, पुरुषोत्तमचेत्रमें स्ति त्रयका यानयन, ५२ राजाका विश्वापदनाम, ब्रह्मकत्त्रंक पुरुषोत्तमान्तर्गत पञ्चतीयं वर्णन, ५३ मार्क एड याद्यान श्रीर कल्पवटदर्शन, मार्क एड यका भगवह्य न श्रीर तत्प्रति भगवान्का श्राष्ट्रास, ५४ भगवान्के उदरमें मार्क एक यका प्रश्नेश और उदरस्य पृथिवीदश्रान, ५५ मार्क एड यका विहरागमन भीर तत्कत्त्र्वेक बालमुक्तिन्दस्तुति, ५६ भगवान्का अन्तर्धान-वर्षेत्र, ५७ मान ग्रहेयझदप्रशंसा और पञ्चतीय वर्षन, ५८ नर्से हपूज।विधि, ५८ कपानगौतम ऋषिके सत पुर्वीको बचानेके लिये खेतरूपका प्रतिज्ञा, खेत-म्बे तप्रति स्रोर विषा्का माधवस्थापनप्रशङ्क नाराध्यक्षेत्रवच श्रीर समुद्रस्नान वरदान, ६० विधि, ६१ कायश्रष्टि श्रीर पूजाविधिकथन, समुद्रस्नानमा इ।स्म्य, ६३ पश्चतीय माहात्म्य, ६४ महा-

क्ये द्राप्रगंसा, ६५ क्षणको स्नामविधि श्रीर स्नान-माहास्य, ६६ गुण्डिचायातामाहात्स्य, ६७ प्रतियाता श्रीर हादग्रयात्राफल निरुपण, ६८ विष्णुलोकवणेन, ६८ पुरुषोत्तम माहात्म्य, ७० चतुवि शति तीय नचण श्रीर गौतभीमाहात्म्य, ७१ गङ्गोत्पत्तिकयोपक्रम, तारका-सुरका प्रसङ्ग, मदनभस्म, ७२ ज्ञिमवद्या न, श्रम् विवाह, गौरीका रूप देख कर ब्रह्माका वीर्यंपात, उस वीर्यंस वालिख्योंकी उत्पत्ति, ग्रिवरे ब्रह्माकी कमण्डलुप्रः प्ति, ७३ विल भीर गङ्गाका मह भको जटाम गमन, ७४ गङाका है रूप्यक्षयन, गीतमका गोवध पाप भीर उस पापसे मुलिलाम, गौतमका कैलासगमन, ७५ तत्कत जमामहे खरस्तव, गौतमको गङ्गाप्राय ना. ७६ पञ्चदशा-क्षतिसे गङ्गाका निर्ममन भीर गोदावरीस्नानविधिक्रयन, ७७ गीतमीका खोष्ठताक्रयन, ७८ विशवसरे पुत्रपाप्ति, सगरका श्रावसिध, कपिलकी वसे सगरपुतना म, श्रमस्त्र का देशत्याग, भगीरयका जन्म और गङ्गानयन, ७८ वाराइ. तीय वर्ण न, द० तुअक्रचरित, द१ स्कन्दको विषयामि शीर भोगार्वं त्राह्नत स्त्रियों ने मात्र रूपतादम निषे विषय निव्यत्ति. ज्ञामारतीयं कथन, पर ज्ञात्ति कातीयं वर्णं न दश्राखनेवतीयं भयन, ८४ वेद्यदिवानरका दिवाणाः ण वर्ते गमन, पञ्चना और पदिकाका पुत्रजन्मकथन तथा पैशाचतोर्थं कथन, द्रश्र स्वधातोर्थं उत्पत्तिकथन, द<sub> विश्वधर</sub> वेश्यक्या भीर चक्रतोर्थी पत्तिकोत्ते न, ८७ भहत्याप्राप्तिने निये गौतमका पृथ्वीप्रदेशिय, महत्या भीर इन्द्रसंवाद, गौतमका अभिगाप, अहल्याकी पूर्व क्पप्राप्ति, इन्द्रतौर्थाखायिका, देद वक्षयाच्चवस्त्र संवाद और जनस्थानतीय की तान, जवासूर्य समागम भौर दोन्नि वीय से गङ्गाम प्राविनोक्तमारीत्पत्ति, लष्टा-की प्रति सूर्य सम्भाषण, प्र श्रेषपुत्र मणिनागकत्रुक शिवस्तुति, ८० विष्णु कत्तु का गत्डुका दव चूप , गन्डु-की विष्णु सुति, गङ्गास्नानसे गर्डको वच्चदेहप्राप्ति और विष्णुप्राप्ति, ८१ गोवर्षनतीर्थास्यायिका, ८२ घौतपाप-तीर्थीत्यत्ति, ८३ विम्बामित वा कीश्विकतीर्यं सक्तपक्षयंन, ८४ खेताच्यान और यमका पुनर्जीवनप्राप्तिकयंत, ८५ श्रुक्रकत्त्र के शिवसुति भीर शिवसे उनकी सतस्त्रायनी विद्याप्राप्ति, ८६ मालवदेशामिधानह तुक्यन, ८७ रावण

कर्छ क कुवैरपराभव भीर कुवै रकी विवस्तुति, ८८ मन्ति तीर्थीत्वित्तक्षन, ८८ कचीवानके प्रवीने प्रति ऋषवय-मोचनाव<sup>९</sup> दारसंग्रहमें उपदेश, उन लोगों को उपेचा **जनके प्रति पितरो'का गौतमीस्नानमें बादेश, १००** वास्त्रिखों की काध्यपके प्रति पुत्रीपादनक्या, सुपवंका जन्म, ऋषिसत्रमें कह भीर सुपर्यका गमन, तत्प्रति 'नदी हो जा' ऐसा कह कर ऋषियों का मिश्राप, १०१ पुकरवा-उव भो संवाद, सरस्तती ने प्रति वद्याका म्राभ-शाप भीर स्त्रोस्तभाववर्ष न, १०२ सृगद्भाधारी ब्रह्माके प्रति सगव्याधरू भारी जिवकी उत्ति, सावित्रादि पश्चनद का ब्रह्मके समीप गमन, १.३ शम्यादितीय वर्ष न, १०४ इरियन्ट्राच्यान, वर्षप्रसादसे हरियन्ट्रकी प्रवप्राप्ति, धमके पुत्र रोहितको से जानेके लिये वक्षकी प्रार्थ ना, रोडितका वनगमन, प्रजीगत्त का मजीगत्त<sup>र</sup> अ पुत्र शुनःशेपका विम्बामितानुग्रहलाभ भौर विम्बामित्र दारा श्रनःशिपका च्ये ष्ठपुत्रलक्यन, १०५ गङ्गासङ्गत नदनदीवर्षं न, १०६ देवदानवकी मन्त्रखा. ससुद्रमन्द्रन, प्रस्तोत्पत्ति, विश्वकत्तं क राइका, ग्रिर-🗝 द, राहुका श्रभिषेक, १०० हद्वागीतमस वाद, गङ्गाके बर्से हदाकी यीवनप्राप्ति श्रीर हदागीतमसहवाम, १०८ इलातीव वर्ष न भीर उसके प्रसङ्घने इलाचरितकोत्त न, १.८ चक्रतीय वर्षन भौर उसके प्रसङ्गी दख्यम्बन्धन, ११० दधीचि, लोपासुद्रा भीर दधीचिषुत्र पिप्पलादचरित भीर विष्यत्रेखरतीय वर्षान, १११ नागती व बद्यन भीर चसर्व प्रसङ्गर्भे सोमवंशीय शूरसेनराजास्थान, ११२ मांदतीय वर्ष न, ११३ ब्रह्मतीय वर्ष न, उसके प्रसङ्कों ब्रह्माका पञ्चममुखिवदारण चौर शिवका ब्रह्मश्चिरोधारण-वत्ताना, ११४ भविष्रतीय वर्ष न, ११५ मेष तीय वर्ष न, ११६ वड्वादितीव वर्ष न, ११७ मालतीव वर्ष न भीर तद्ववस्त्रमें दत्ताख्यान, ११८ मम्बलादितोध कोत्त न और तद्ववचमें भवत्य भीर पिपान नामक राचनास्थान, ११८ सोम तीर्थ वर्ष न भौर उसके उपलचमें गङ्गा-हारा सीम श्रीर श्रीवधीका विवाहहत्तान्त, १२० धान्यतोर्धवर्ष न १२१ भरदाज्ञात रेवतीने साथ कठका विवास, १२२ पृष तीव वर् न, तदुवन्त्वमें धन्वन्तरिस वाद भीर व्रष्टसतिकत इन्द्राभिषेत्र, १२३ रामतौष वर्षं न भीर तदुवस्त्रमें राम-

चरितप्रमङ्ग, १२४ पुत्रतीव वस न भीर तदुवलक्षमें पर-में डिपुवास्थान, १२५ यमतीर्थं और श्रम्बाततीर्थं दवाँन, १२६ तपस्तोर्थ वर्णन, १२७ देवतीर्थं वर्णन श्रीर तद-नुसार पार्टि वेवनुत्रास्यान, १२८ तपोवनाटि तीर्यं वर्षं न भौर संचिवमें कार्तिकेवाखान, १२८ मङ्गाफिना-सङ्ग्रस-वर्षं न भीर तदुवनचर्ने इन्द्रमाशास्यप्रसङ्गर्ने फेन नामक नमुचिवध, हिरस्स्ट तापुत्र सहायनि वध भीर इन्द्र-विषित हवाकप्यादिका माहात्मा, १३० भाषस्त्रकारीशे भीर तदुवलवर्ने भाषम्तम्बचरितकीर्त्तंन, १३१ यसतीव वय न शोर तदुवलचमें सरमाख्यान, १३२ यचिषीसङ्गम-माज्ञात्मा श्रीर तदुवज्ञज्ञमें विश्वावसुभायीखान तथा दुर्गातीर्यं वर्षं न, १३३ ग्रुज्जतीर्थाख्यायिका और तदुप-बचमें भरद्दात्रयच्चवर्षन, १३४ चक्रतीर्थाखान भीर तदुवन्नचम विधिष्ठप्रमुखुमुनिगण्जत १३५ वाषोसङ्गमास्थान भीर तदुवलचर्ने ज्योतिर्विङ्क-प्रसङ्ग, १३६ विष्यातीव वर्ष न और तदुवलचर्ने मोहस्या-खान, १३७ सच्चोतीर्वादि षद् सहस्रतोर्घाखान, तदुपनचमें बस्मी भौर दरिद्राख्यान, १३८ भानुतीयं. वर्षं न श्रीर उवके प्रशक्तमें गर्यातिराजचरित, १३८ खन्न-तीर्वं वर्षं न भीर तत्पसङ्गी कववसुत ऐल् वसुनि-चरित, १४॰ बाबेयतीर्थं वर्षन बीर उसके प्रसङ्गी पात्रेय ऋषिका पाख्यान, १४१ कपिलासङ्ग्रसतीय-वर्षात भार तत्पसङ्गमे कवितासुनि भीर पृथुराजका संचेपचरितकथन, १४२ देवस्थान नामक तोयं भौर उसके प्रमङ्गर्मे सेंडिकेय राष्ट्रपुत में घडाम देखका चरित-वर्षन, १४३ सिद्धतीय भीर छत्तके प्रसङ्गर्भे रावणतप-प्रभाववर्षान, १४४ प्रवृष्णीसङ्गमतीय भीर उसके प्रसङ्की भित्र ऋषि तथा उनकी कन्या भावे योका चरितः वचा न, १४५ माक च्छियतो घ भीर तत्म सङ्गी माक -ण्डे यग्भाववर्षन, १४६ काल्यस्तीर्थं भीर उसके प्रमुक्तमें ययातिचरित, १४० भट्सरीयगमक्रमतीय श्रीर उसके प्रसङ्कों भ<sup>र</sup>सरोयुगके विम्बामित्रका तपोभङ्ग तया विखामितके गापने नदोक्यमाति, १४८ कोटितोय बीर उसके प्रसङ्गं काखग्रत बाद लोकचरित, १४८ नारिं इ-तीर्थ भार तत्ममङ्गरी नार निकलादीक हिरख्यक्रियुंका वधास्यान, १५० प्रशासतीय भीर उसके प्रसङ्गी शन:-

भेषके जन्मदाता भजीगत्तीखान, १५१ उव भीत्यता पुरु-रवाके प्रति वशिष्ठका उपदेश, १५२ चन्द्रकट क तारा-हरण भीर तारा-उद्धार, १५३ भावतोर्घाद सम्रतीय°-वर्णंन, १५४ सहस्र कुग्छादि तीर्थं प्रसङ्गी रावणका वध करके संपरिवार रामका श्रयोध्यागमन, सीताका बनवाम और रामाखमेधमें लवजुगततान्त, १५५ कपिता भक्तमादि दश तो व भीर उनके प्रसङ्गों प्राङ्करा-को बादित्यका भूमिरानवण<sup>्</sup>न, १.५६ मञ्जतीर्थाद भयुततीर्थं भीर उसने प्रसङ्गने ब्रह्मभच गर्ने आये हुए राचसो का विषा चक्रमे हत्तनकी कथा, १५० जिन्किन्था-तीय महिमा श्रीर इसके प्रशक्त रावणवधके बाद मीतादिने माथ रामका गौतमीप्रत्यागमनवर्ष न, १५८ व्यासतीय श्रीर उसके प्रसङ्गमं श्राङ्गिरसाख्यायिका, १५८ वज्जरासङ्ग भीर तत्वसङ्गी गरुडाखानवग न, १६० देवागमतीय श्रीर तत्प्रस्मि देवासुरयुद्धवर्ण न, १६१ क्रायतप पतीय श्रीर तहुपलचमें ब्ह्मा तथा विराहो-त्मस्यादिवय न, १६२ मन्य पुरुषास्यान, १६३ बुद्धारूप-धारी परग्र नामक राज्यस श्रीर शाकल्यसुनिप्रसङ्ग, १६४ पवमानतृप श्रीर चिक्किपचिसंवाद, १६५ भद्र-तीय भीर उसकी प्रसङ्गमें का याविवाह विषयक सूर्य -विकार तथा इष पका यमालय-गमन इत्यादि वण न, १६६ पतितितीय वर्ण न, १६७ भान प्रादि प्रततीय बीर तत्प्रसङ्गी प्रभिष्टुतराजका इयमे धाख्यान, १६८ वेद नामक दिज चीर शिवपूजक व्याधप्रसङ्ग, १७० चत्तुतीय पीर उसके प्रसङ्गर्मे गोतम तथा कुण्डलक नामक वैश्याख्यान, १७१ उवंशोतीय मोर उसको प्रसङ्में इन्द्रप्रमतिका हत्ताना, १७२ सामुद्रतीय प्रसङ्ग-में गङ्गासागरसम्बाद, १७३ भीमें म्बरतीय बीर तत्-प्रसङ्की सप्तथा प्रवाहिता गङ्गो और ऋषियज्ञमें देवरिपु विखक्यवत्तान्त, १७४ गङ्गासागरसङ्गम सोमतोय श्रीर वार्ड स्वत्यादि तीर्थं वर्षंन, १७५ गीतमीमा हात्मा-समाप्तिप्रसङ्गी गङ्गावतारवर्षेन, १७६ भनन्तवासुदेव-माहास्त्रं भीर उसको प्रसङ्घें देवताश्री के साथ रावण-संग्राम तथा रामरावणगुद्धवर्णं न, १७७ पुरुषोत्तमः माइक्स-कीरीन, १७८ कण्डु मुनिका चरित, १७८ वाद-ार्यंक प्रति श्रीक्षणावतारम्य, १८० क्षणचरिता-

रका, १८१ श्रवतारप्रयोजन शौर क सकत के दिवकी का कारागारप्रसङ्ग, १८२ भगवान्के श्राहेश्रमे देवकीका गर्भ त्राकार पा कर रोहिणोको उदरमें मायाका गर्भ स्थापन, देवकी के उदरमें भगवत्प्रवेश, देवकी को प्रति भगवदुत्ति, वसुदेवका गोकुल पा कर पुतस्यापन, मायाका खद्यधारणपूर्वक खगैगमन धीर कंसकी भत्त नां, देवताश्री द्वारा मायासुति, १८३ कं सका वासविनाग-को क्रिये दैरेयों को प्रति प्रादेश श्रीर वसुदेश-देशकी का कारामीचन, १८४ वसुदेव घीर नन्दका पालाप, पूतनावध, शकटपातन, गगैकद्धेक वासकता नाम-करण, यमनाशुनभङ्ग, त्रश्वका बाव्यनी नावण्न, १८५ कालियहमन, १८६ चेनुकवध, १८७ रामकणाका बहुलीला-कीरत न, प्रलम्बासुरवध, गोवर्षनाख्याधिकाका चारमा, १८८ इन्द्रका गीकुसनामार्थं से घप्रेरण, भत्तों के दुःख दूर करनेके लिये क्षण्यका गीवर्षनधारण, दन्द्रको जणातुति, दन्द्रको प्रति जणाकी सुभारहरण-गोवर्षनयोगसमाप्ति, १८८ रासन्नोहावण्वन भीर क्षणाकत भरिष्टासुरवध, १८० क सनारहसम्बाद, अम्रूरप्रेरण, केशिवधवण न, १८१ नम्हगो कुलमें अन्तरागमन, १८२ जाणान्तरसम्बाद सीर मधुरामें रामक्षणका गमन, १८३ कुकाके साथ क्षण का प्रालाप, चाणूरमृष्टिकवध, क सवध, वसुदेवज्ञत भगवत्सुति, १८४ देवकी वसुदेवके निकट क्रांचा मागमन, उग्र-सेनका राज्याभिषेक, रामकाणाकी सान्दीयनिक निकट अस्त्रप्राप्ति भीर सान्दीपनिकी पुत्रप्राप्ति, १८५ रामक्रण-का जरासन्धके साथ युद्ध भीर जरामन्धकी पराजय, १८६ कालयवनीत्पत्ति, मुचुकुन्द कत्त्रृक कालयवन-वध और मुचु कुन्दकत भगवद्या न, १८७ मुचु कुन्दकी भगवान्का वरदान गोजुलमें वलदेवागमन, १८६ वर्णवार्णो और यमुनावनदेवसंवाद, मंग्रामें बल् देवका गमन, १८८ क्षणाचा र किमणी इरण, प्रद्यूम्नी-त्पत्ति, २०० प्रस्वरासुरकत्तृ क प्रद्युम्नहरण, ग्रस्वरासुर-वध, प्रद्यु वनका हारका भागमन, श्रीक्षणानारदस वाद, २०१ रुक्तियो-पुत्री श्रीर क्षरणभायीश्रीके नाम तथा वक्त देवकत्तर्कक क्रिकावध, २०२ क्षणाका प्राग् च्योतिषपुरमें गमन श्रीर नरका सुरवध, २०३ संस्पादितिस बाद, सवा-

भनिरुद्द-विवादक्षयन, चित्रलेखाका शासेख्यनिर्माष-कौशन, २०५ वाणपुरमें भनिक्डको साना, २०६ साध-बलदेवका गुदार्थं श्रागमन, कषाके साथ शङ्करका युद्ध, कणाका अनिरुक्त साथ इत्ता-पागमन, २०० पोख्ड कर वासुदेवहत्तान्त, पोग्छ म भौर काशिराजवध, क्रवाचम्री वाराग्सतीदाह, पुन: क्रचा के शत्रमें चक्राममन, २०८ शास्त कत्तुंक दुर्योधनकत्याद्वरण, दुर्योधनादिकत्तं क ग्राम्ब-नियन, बलदेवके साथ कोरवीका युच भीर वसदेवका हस्तिनापुर-प्रधिकार, कोरवोंको प्रार्धंना, २०८ वल्रदेव-कत्त दिविध बानरवध, २१० क्षयाका दारकात्याग, प्रभासमें यदुव शब्स, २११ जणाने भनुग्रहसे तुव्यकका स्वर्गमन, २१२ वृक्तिकी पादिका प्रवसान, प्राभीरो के साथ प्रश्चेनका युड, क्येच्छकत्तृ क यादवस्त्री इरख, पर्श्व नविषाद भीर व्यासार्श्व नसंवाद, भ्रष्टावक्र चरित कोत्तीन, पत्रुनिके सुखरे सभी वृतान्त सुन कर युधिष्ठिरका वान्धव समेत महाप्रसानीपक्रम, परीचितको राज्य सौंप कर युधिष्ठिरादिका वनगमन, क्राप्यचरित समाप्ति, २१३ वराहावतार, दृष्टिं हावतार, वामना-वतार, दत्तावे यावतार, जामदग्नावतार, दाधरिय रामावतार, श्रीक्षणावतार घोर कल्कावतारवण न, २१४ नर्क भीर यमलोकवण्यन, २१५ दिख्यमाग में जानेवाले प्रावियोंका क्रोधवर्षन, चित्रग्रसकत पापः वर्ष न, पातकानुसार नरकप्राप्तिकवन, २१६ व्यासकवित धर्मीचरण भीर सुगतिप्राप्तिवर्ष न, २१७ नाना योनिमें जन्म प्रसङ्घ, २१८ प्रवदानसे श्रमप्राप्तिक्या, २१८ श्राद्धविधि निक्पन, २२० प्रतिपदादि यादकस्य कीर पिक्डदान-क्रवन, २२१ सदाचार चीर विप्रवसितयोग्य देशसमूह-क्रयन, सुतकविचार २२२ वर्ष धर्म क्रयन २२३ ब्राष्ट्राणी की ग्रद्धलप्रक्ति चौर ग्रद्धादिका उत्तम गतिप्राप्तिकथन, सङ्करजातिजञ्जल, २२४ मानवधमं फलक्ष्यन, २२५ देव-सोकप्राप्ति भौर निरयप्राप्तिकारच, २२६ वासुदेवमहिमा, मनुवंश गोर वासुदेवपूजाकथन, २२७ विष्तुपूजाकथन-प्रसङ्गमे चवं भौ-मूर्खं बाद्याचसं वाद भीर भवटदानवथन, २२८ वपालमोचनतीर्थं भोर तत्प्रसङ्घर्मे सूर्यादिको भारा-धना, कामदसमाख्यान घीर मावापादुर्माव, २२८ महा-मन्यवर्षं न पौर कविनत भविष्यक्षत्रनः २३० द्वापरयुगान्त Vol. XIII. 171

घोर भविष्यवयन, २३१ प्राक्षतसर्गं, कलामान घोर नेमित्तिकलयलक्षक्षम, २३२ प्राक्षतस्य प्रक्ष्यक्षम, २३३
घात्यन्तिक लय, प्राध्यास्मिक तापवय, घाष्मितिक ताप
घोर प्राधिदेविक तापवर्षं न, मुक्तिप्रानमहिमा, २३४ योगा
भ्यासफल, २३४ योग घोर सांच्या निक्षण, २३६ मोल
प्राप्ति घोर पञ्चमहाभूतक्षम, २३० सर्वं धमं का विशिष्ट
धमं निक्षण, २३८ योगविधि निक्षण, २३८ सांख्यविधिनिक्षण, २४० चराचरविचारनिक्षण घोर चतुर्वि ग्राति
तत्त्व प्रतिपादन, २४१ प्राममानियोका बहुविधिसाधनकथन, २४२ सांख्यशान घोर चेत्रचेत्रप्रस्वक्षमञ्चन, २४३
घमं दमें सांख्योगक्षमन, २४४ जनकते प्रति विश्वष्ठकी
ब्रह्मके समीप महाप्तानप्राप्ति घोर प्रानप्राप्तपरम्पराकथन, २४५ ध्यामप्रमंसा, ब्रद्भपुराष्ट्रविच-फल घोर
धमं प्रयंसा।

पहले ही कहा जा चुका है, कि विससन प्रमुख पासान्य पिकतमण एक ब्रह्मपुराणको न तो पञ्चन्द्रण जान्त पुराण भीर न मक्सपुराणवर्णित ब्रह्मपुराण ही मानते हैं। भभी देखना चाहिये, कि मक्सपुराणमें ब्राह्मका के सा बन्नण निर्देष्ट हुमा है।

"ब्रह्मणाभिहितं पूर्वं यावन्मात्रं मरीचये। ब्राह्मं विदयसाहस्रं पुराषं परिकीचेते॥"

( प्रशर्भ)

पुराकालमें ब्रह्माने मरोचिने यह पुराण कहा था, इस कारण इसका ब्राह्म नाम पड़ा है। इसकी स्रोक संख्या १३००० है। इधर प्रचलित ब्रह्मपुराणके १म प्रध्यायमें हो लिखा है—

"क्वयामि यथापूर्व" दचाखे सु निसत्तमे:।
एष्ट: प्रोवाच भगवानस्वोनिः वितामसः॥"

(११३३)

इस वचनके घनुसार अध्यापक विलस्नने समभा था, कि ब्रह्माने दक्षको जब यह पुराष सुनाया या, तब मरीचित्रुत ब्राह्म और दक्षत्रुत ब्राह्म एक नहीं हो सकता । परन्तु भाजकलके प्रचलित ब्राह्मपुराष (२६१३६) का निम्नलिखित स्रोक पढ़नेसे भीर कांद्रे सन्देश रहने नहीं पाता:— "मरीचाद्यास्तदा देव' प्रणिपत्यिपतामहम्।
हमसर्य महिषवराः पप्रच्छः वितरं हिजाः॥' (२६।३६)
छत्त स्रोतसे जाना जाता है, कि मरीचि धादिने
ब्रह्मासे प्रराणाखान सुना था। परवत्ती श्लोक देखनेसे
छस सम्बन्धमें भीर कोई सन्देह नहीं रहता-''ब्रह्मोबाच।
स्रृण्धं सुनयः सर्वे यहो वच्यामि साम्प्रतम्।
प्रराणं देद संवदं भित्तमृतिप्रदं शुभम्॥''
यथार्थमें प्रचलित ब्राह्मपुराणके २७वें घध्यायसे ले कर
शिष पर्यं न ब्रह्मा वता भीर मरीचादि सुनिगण स्रोता
है। स्तरां मत्सप्रविषंत ब्राह्मके साथ धाधुनिक ब्रह्मपुराण कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसा नहीं कह सकते।
नारदपुराणके पूर्वभागमें ब्रह्मपुराचका जो विषयानुक्रम
दिया गया है, उसे पढ़नेसे पूर्व तन ब्रह्मपुराचका साहश्य

''ब्रह्मं पुराणं तत्रादी सव नोकहिताय च । व्यासेन व दिवदुषा समाय्यातं मुहात्मना ॥ तही सव पुराणायां धम कामाय मोचदम् । नानाय्यानेतिहासाच्चं द्यसाहस्तमुच्यते ॥

(तत्पूर्वभागमें)
देवानामसुराणाच यत्नोत्पत्तिपत्नीति ताः।
प्रजापतीनाच तथा दचादीनां सुनीखर ! ।
ततो लोकेखरस्वात स्य स्य परमात्मनः।
व शानुकोत्तं नं ब्रक्कः महापातकनाधनम् ॥
यतावतारः कथितः परमानन्दरूपिणः।
श्रीमतोरामचन्द्रस्य चतुर्व्य हावतारिणः॥
तत्व सोमवं शस्य कोत्तं नं यत्र वर्षि तम्।
क्षणस्य जगदी शस्य चरितः कहम्रषापहम्॥
दीपानाचे व सिम्यूनां वर्षाणां वाप्यश्रेषतः।
वर्षानं यत्र पातालस्वर्गाचाच प्रदृश्यते॥
नरकानां समाच्यानं सूर्यं सुतिकथानकम्।
पावं स्वास्य तथा जन्म विवाहस्य निगद्यते॥
दचास्यानं ततः प्रोत्तमे काम्बद्यत्वयप्तम्।
पूर्वभागोऽयसुदितः पुराषस्यास्य मानदः।॥

(तदुत्तर भागमें )
श्रद्धोत्तरविभागे तु पुरुषोत्तमवर्ष नम् ।
श्रद्धोत्तरविभागे तु पुरुषोत्तमवर्ष नम् ।
श्रद्धे सम्बिद्धातं तीय यात्रविभानतः ।
श्रद्धे व कृष्ण्यस्त् विस्तरात् समुदीरितम् ।
वर्षानं यमलोकस्य पितृशाद्धविभिद्धात्रा ।
वर्षात्रमाणां भ्रमीय कोत्तिं ता यत्र विस्तरात् ।
विश्वाभम् युगाल्यानं प्रलयस्य च वर्ष नम् ॥

योगानाञ्च समाख्यानं साङ्ग्यानाञ्चापि वर्षं नम् । ब्रह्मवाद समुद्देशः पुराणस्य च शासनम् ॥ एतद्बद्धापुराणन्तु भागद्वयसमर्चितम् । वर्षितं सर्वेपावनं सर्वे सीख्यप्रदायकम् ॥"

( नारदपु॰ ४घ , ८२ घ॰ )

महाला वेदवित व्यास हारा पहले सव साधारणकी भनाईके निये यह पवित पुराण समाख्यात हुना है। यह सभी प्राणीमें खेष्ठ है। यह धम , अर्थ, काम और मोच नाना प्रकारके प्राख्यान भीर इतिहासयुक्त तथा दश सहस्त्र श्लोकोंसे परिपूर्ण है। ई सुनिष्वर । पहले इसमें देवासर और प्रजापति दक्षादिकी उत्पत्ति हुई है, पीछे लीवेम्बर परमात्मा सय देवका महापातकः नागन व गानुकीत न हुआ है। इसमें परमानन्दक्षी चतुव्यू हावतार योरामचन्द्रका भवतार कथित हुमा है श्रीर उसके बाद सोमवं शका को तत् न तथा जगदौश्वर श्रीकृष्णका पापहर चरित्र विषेत हुआ है। इसमें अभीष प्रकारसे समस्त हो।, विश्व, वष , वाताल ग्रीर स्वर्गका वर्ण न देखनेमं चाता है तथा सभी नरकीं के नाम, सूर्य -की खति, पार्व तीके जन्म शीर विवाहका उसे ख है। अन-न्तर इसमें दचका प्राख्यान भीर एकास्त्रचेव वर्णित है। है मानद ! इस पुराणका पूर्व भाग कहा गया । प्रव उत्तर भागका द्वाल कहते हैं। दूसके उत्तर भागमें तीर्थ यादा-विधानानुसार पुरुषोत्तामका वर्ष न विस्तृत भावमें किया गया है। फिर इस भागमें भी कृष्णचित्त खूब बढ़ा चढ़ा कर सिखा है। बाद यमलीकवण न, पित्रश्राद-विधि श्रीर वर्णाश्रमधम श्रादि सविस्तर को चिरत इए हैं। विष्णुधम<sup>°</sup>, युगाख्यान, प्रलयवण्<sup>°</sup>न, ब्रह्मवादसस् हेश भौर पुराणशासनका भी अच्छी तरह वर्ण न किया गया है। यह ब्रह्मपुराण दो भागों में विभन्न तथा सव पापहर भीर सब सीखादायक है।

नारदपुराणां बृह्मपुराणको जो स चो दो गई है, बाधुनिक प्रचलित बृह्मपुराणमें उनके किसो भी विषयनका सभाव नहीं है। इस हिसाबसे वत्त मान बाकार-का ब्रह्मपुराण नारदीयपुराण सङ्गलित होनेके पहले प्रचलित हुआ था, वह सवस्य स्वीकार किया जा सकता है।

पासात्य पिल्डतो का कहना हैं, कि प्रचलित ब्रह्मपुरावमें पुरावके पञ्च लक्क नहीं हैं; क्या सचमुच यह
ठोक है ? किन्तु प्रचलित ब्रह्मपुरावको ध्यानपूर्व क
भालोचना करनेसे पञ्च क्व व्यवस्थ सम्बन्ध कीई सन्देड
रहने नहीं पता। १मं चार श्रध्यायमें समें भीर प्रतिसमें वर्ष न, प्रम अध्यायमें मन्दन्तरक्या, तत्परवर्त्ती
यताधिक अध्यायों में वंग भीर वंशानुचरित कोर्त्तित
हुमा है।

भाजकलका ब्रह्मपुराण कितना प्राचीन है ? पासात्य पिछतोंने यह खिर किया है, कि १३वीं चतान्दोंने ब्रह्मपुराण सङ्घलित इपा है। किन्तु यह ठीक नहीं जनता। कारण, १२वों भताब्दोमें रवित दानसागरमें, एलायुधके बाह्मणसव<sup>र</sup>खमें भौर उसके बाद हमादिके परिशेषखण्डमें प्रचलित व चापुरायके श्लोक चस्त इए हैं। इस हिसाबसे किस प्रकार कहा जा सकता है, कि प्रचलित ब ह्यपुराण १३वो धताब्दोमें रचा गया है ? ्रदस पुराणके १७६वें अध्यायमें यनन्तवासुदेवमाहात्म्य विधित है। उलालके सुप्रसिद्ध भुवनेष्वरचे वर्ग पात्र भो इन धनन्तवासटेवका मन्द्रि विद्यमान है। वङ्गाल-के मामवेदियों के पहातिकार चिह्नतीय पण्डित भवदेव-महने ११वीं शताब्दोको उत्त मन्दिर निर्मीण किया था। बड़े हो पासर्य का विषय है, कि न प्राप्तावमें उन्न धनग्तवासुदेवमूरित को खत्परित धोर माहात्म्यका वर्णन रहने पर भी मन्दिरका प्रमङ्ग क्रक भी नहीं है। उत्त माजात्म्य रचित जोनेके समय यदि मन्दिरका निर्माण हुया रहता, तो निषय है, कि पुराखमें इस विषयका प्रसङ्घ रहता-कृटने नहीं पाता। इसने दारा भी माहात्माका रचनाकाल ११वी शताब्दोके पूव वत्ती होता है । प्रविशेतम-माहात्माप्रसङ्घी पुरवितम-प्रासाटको कथा रहने पर भी वह बर्द्ध मान प्रासादके जैसा प्रतीत नहीं होता। 'गाक्केय' घन्दमें लिखा है, कि बत्त मान पुरुषोत्तम मन्दिर गङ्कोखा चोड्गङ्करे बनाया गया है। चोड़मङ्ग ८८८ ग्रव प्रचीत् १०७७ र्द्र•में कलिङ्क के सिंहासन पर प्रभिषिता हुए। उनका चरित्र पढ़नेसे मान्म होता है, कि इसके ३०५ वर्ष वीके उन्होंने उत्सव वर पाक्रमण किया था।

हिसाबचे ११०० से १११२ फूँ० में जनके द्वारा पुत्रवोत्तमका मन्दिर निर्मित हुमा होगा। चोड़गङ्क भीर गौड़ाधिय वज्ञालसेन दोनों समसामयिक है। साथ साथ बज्ञालसेन ने भवने दानसामरमें प्रचलित ब्रुक्कपुराखसे वचन छह त किये हैं। इस हिसाबसे यह भवस्य स्तीकार करना पड़ेगा, कि वर्त मान् प्रामाद निर्मित होने वि पहले ब्रुक्कपुराख निःसन्दे ह प्रचलित हुमा हा। सेनराज लच्मखकी शिलाबिपिमें भी इस पुत्रवोत्तमको तका हको ख है। व्यो भागदों चीनपित्राजक यूपनचुवङ्क चि लि-तिलो (चित्रोत्तस, वर्त मान पुरीमें) मा कर पांच प्रासादों को छल्च दुला देख गये हैं। इनमेंसे कोई एक चूड़ा पुत्रवोत्तमप्रासादको हो सकती है, भसक्यव नहीं। जगननाथ शबद ७०९ पृष्ठ देखो।

टेगीय भीर विटेगीय प्राय: एभी पण्डितीका कहना है, कि सभी जो विश्वपुराण प्रचलित है वह वृद्ध सादि मभी पुराकों की अपेचा प्राचीन है। किन्तु इस इसका समय<sup>8</sup>न नहीं कर सकते, वरन् ब्<u>द्वापुर</u>ाणका क्रवाचरित भीर विवासुरायका क्रवाचरित दोनींका पाठ तथा ब झापुराणका पुरुषोत्तम माहात्म्य चौर नारदीय महापुराणका पुरुषोत्तममाहात्म्य मिला कर देखनेसे माल्म पहेगा, कि व्ह्रापुराचने श्लोक ही षविकल परिवर्षित भाकारमें विष्णु भीर नारद्रप्रसाममें निये गये हैं। इस हिसावरें व हा, विशा भीर नारट इन तीन हरावींमें ब आपुरावको ही बादि और सब प्राचीन प्रराण स्वीकार किया जा सकता है। ब द्वापुराण जी षष्टादश पुराणके सध्य सर्वे प्रथम है, यह विष्णुपुराणमें ही वर्षित है। ब्रह्मपुराष देख कर ही विष्युप्राणमें क्षचारित भीर नारदपुराणमें पुरुषोत्तममाहाका विषित हमा है, यह पहले ही कहा जा सका है।

के वल इतना हो नहीं, इस ब्रह्मपुरायके भनेक प्रसङ्ग्र महाभारतके भनुगासनम्बीम भिवकल उद्गृत हुए है, इस ब्रह्मपुरायको २२३से २२५ भध्याय भीर भनुगासनपर्व के १४३से १४५ भध्यायको साथ तथा ब्राह्मके २२६ भध्याय भीर भनुगासन पर्व को १४६ भध्यायको प्रत्येक श्लोकमें भविकल मेल है। ये सब उद्घृत श्लोक देख कर कोई कोई यह भी कह सकते हैं, कि महाभारतसे

ही बूर्मपुराज्में वे सब श्लोक समिवेशित हुए हैं।

किन्तु भनुशासनीक्त—"इदं नैवापरं देवि नहाग्य समुदा-इतं।" (१८३।१६) और "पितामहमुखीत्स इं प्रमाणसिति में मति:।" (१८३।१८) इत्यादि महाभारतीय श्लोक देखनेसे बृह्मका वचन महाभारतमें छद्धृत हुआ है, इसमें भोर कोई सन्देह नहीं रहता। वेदको बढ़ाना ही पुराणका छहेश्य है, यह पहले ही कहा जा चुका है। इस बृह्मपुराणमें भी लिखा है—

"प्रादुर्भावाः पुराणेषु गोयन्ते ब्रह्मवादिभिः । यत्र देवा विसुद्दान्ति प्रादुर्भावानुकी त्तं ने ॥ पराणं वत्तं ते यत्र वेदश्वतिसमाहितम् । एतदुद्देशमातेण प्रादुर्भावानुकी त्तं नम् ॥''

(२१३।१६६.१६७)

यथार्थ में इस ब्ह्रापुराणके तीर्थ वर्ण नाप्रसङ्गी सेकड़ी वे दिक उपाखान वा वंशानु चरित की त्ति त हुए हैं। श्राक्त सं दिता, ऐतरियम् श्राम्यण, श्राक्षायन आह्माण, श्रत-प्रयम्भाष्मण तथा हृद्द विताम जो सब वे दिक उपाखान है, उन्हों के भनेक उपाखान इस मह्मापुराण से संस्कृत वा विद्ध ताकार में जिपियह हुए हैं। इनमें से विल और वामनाखान, भवलासं बाद, पुरुरवा-उव श्रीसं वाद, हिस्बन्द और श्रनः भेप-उपाखान, कठोपाखान, श्राष्टि - ज्या और देवापि उपाखान, ह्याकपिका ह्यान्त, सरमा-खान, श्रयोति-राजचित्त, कवष-ऐन् प्रचित्त, भाव य श्रीर उनकी कन्या भाव योकी कथा, भजीगक्तीखान, धाङ्किरस्, श्राक्षय, भभिष्ट त भादिका आखान पढ़ने से मालू स होगा, कि वे सभी वे दिक यन्यसे संग्रहीत हो कर पोई पुराणमें विस्त्रत हुए हैं।

एतरेयब्र्ज्ञाण (७१३ भ०) भीर प्राङ्घायनब्राह्मण (१५-१७)में जिस प्रकार राजाइरिश्चन्द्र, उनके लड़के रोहित और ग्रनःग्रेपकी कथा वर्षित हुई है, वही कथा कुछ बड़ा चढ़ा कर ब्रज्ञापुराषमें वर्षित देखी जाती है। यथाय में एतरियब्राज्ञाण भीर ब्रज्जापुराणके विवरणमें जै सी एकता है, दूसरे किसे की मन्त्रमें में सी एकता नहीं है। यहां तक कि, ब्रज्ञापुराणके दस प्रकारके उपायुग्नमागमें ऐसी सनेक व दिक कथाएं हैं जिनका भये करनेमें साधारण पीराणिक प्रपारक है। जिन्होंने सभाष्यवेदका व श्रुप्तण

भाग नहीं पढ़ा है वे सहजमें उता उपाख्यान इद्यक्षम कर सर्वेगे, ऐसा बोध नहीं होता।

उपरोक्त प्रमाणादि द्वारा यह प्रतिपत्न होता है, कि
धादि ब द्वापुराण अहत पहले, यहां तक कि धापस्तम्ब-धमंस त रित्त होनेके भी पहले रचा गया था। क दमीसे इस पुराणमें धनेक प्राचीन वैदिक उपाख्यान धीर कहीं कहीं पार्ष प्रयोगपरिपूर्ण सुप्राचीन संस्कृत भाषाका प्रयोग है।

यब प्रयायह होता है, कि हम लोग यभी जो ब स्मपुराण देखते हैं, क्या इसी प्राकारमें उस समय यह महापुराण प्रचलित था ? यथाय में बालीचना करने वे वे सब भंग उतने प्राचीन प्रतीत नहीं होते । तीय माहात्माका उपक्रम और उसके प्रसङ्गमें वर्णित प्राचीन पाख्याधिका, इन दोनोंको भाषागत पालोचना करनेसे ज़र्के एक समयकी रचना नष्टां कड सकते। यथाथ से स्थानमा हात्मा का ऐसे विस्तृतभावमें वर्णन करना प्राचीनतम पुराणों का उद्देश्य था, ऐसा सालूम नहीं पड़ता। श्रधिक एकाव है, कि बौद्धधम को प्रधानताका क्रांस होनेसे ब्राह्मत्याधम् के पुनरभ्युदयसे ही उन सब माहासा-रचनाचीका सुत्रवात है। प्राचीन बौद्धग्रय शौर बौद्धपरिवाज्ञकींका भ्रमणहत्तान्त पढ़नेथे पक्की तर्ह जाना जाता है, कि बौदधम हिमालयसे ले कर क्रमारिका तक फील गया था। उस समय धार्मिक बीदोंने भारतीय प्राय: सभी जनपदींमें गाकाबुद भीर बोधिसत्वीका आविभीव-प्रसङ्ग उत्थापन करके सभो स्थानीको एक प्रकारमे बौद्धपुरुषच्चित्रमें परिचत कर डाला था। किन्तु उसके बाद जब ब्राह्मणीका प्रस्युदय हुया, तव उन्होंने भी इसका उचित प्रतिशोध लिया । बौद्धींने जहां एक तीय स्थापन किया था, ब्राह्मणींने अपने भपने प्राधान्य और उद्देश्यकी सिद्धिके लिये वहां सै कड़ों तीर्थं प्राविस्कार किये भौर जनसाधारणकी भक्तियद्धा भाकप<sup>्</sup>ष करनेके चिये प्राचीन पुराणाख्यानके साथ वे तीर्थं माद्यास्य योजित करने लगे। यथार्थं में ब्राह्मणधमके पुनरम्युद्यके साथ जितनो देवमृत्तिं यां प्रतिष्ठित होती थीं, उनका पूजा प्रचार भीर उसके साथ बाक्स यों की नाना प्रकारसे इष्टसिखिकी समावना रहनेसे भनेक

माश्चात्स्य भी रचित होते थे। इस प्रकार प्राचीन पुरावांनि नाना माहात्स्यका समावेश हुआ।

श्रधिकांग्र पुराणीं के मतानुसार ब्रह्मपुराण की श्लोक-संख्या १०००० है। किन्तु प्रचलित ब्रह्मपुराण में १३०-८० स्रोक देखे जाते हैं। श्रव देखना चाहिए, कि ब्रह्मपुराण में २१८३ श्रधिक श्लोक श्राये हैं। इस हिसाब से तोय माहाक्ष्मप्रसङ्ग-प्रचलित पुराण में प्रायः ४००० श्लोक प्रचित्त हुए हैं। सुनरां प्रचित्रका श्रंग उतना कम नहीं है। श्रव प्रश्न हो सकता है, कि प्रचित्र श्रंग संयुक्त हो कर कितने दिन हुए कि ब्रह्मपुराण ने वर्त्त मान श्राकार धारण किया है।

इस पुराणके २१वें अध्यायमें रामकण्यादि भवतार्क साय कल्की धवतारका भी प्रसङ्घ है। जिन्तु बढ़े ही धास्य का विषय है, कि उसमें बुदावतारका कुछ भी प्रसङ्घ नहीं है। प्रसिद्ध प्रस्नतस्वितित् बुद्धर साहवने प्रमाः णित किया है, कि दबी भनान्दोंने बुद्धदेव हिन्दुओं द्यावतारमें गखा इए। सुतरां बुद्ध देवका हिन्द्रसमाजमें भवतार माने जानेके बहुत पहले यह पुराष सङ्कतित इया या, इससे सन्देह नहीं। १ ली प्रताब्दोको दाचिषात्यमें ब्राह्मसभक्त सःतवाहनवं प्रोय राजगण राज्य करते थे। महाराष्ट्रमे ले कर मन्द्राज तक इन श चाचिपत्य फौला था। इस वंशके पूर्व वर्ती दाचिषात्र राजाभी से से प्रविकां य बोद्धधर्मात्रागी वा बौडधर्मा-वसम्बो है। किन्तु सातवाइनव प्रकं समय दाचिषाताः में बीडप्रभावका फास नहीं होने पर भी इन खोगों ने जिस प्रकार ब्राह्मस्यधर्म पर चनुराम दिखलाया था, जिस प्रकार इजारों बाद्मकोंने दनसे वृक्ति पाई यो तथा सैवडी डिन्ट्देवालय प्रतिष्ठित इए थे, उसीसे मालूम होता है, कि उस बौद्धप्रभावके समयमें ही ये बीग ब्राह्मस्यधम स्थापन करनेमें प्रयक्षर हुए थे।

इसी समय पुड़मायी, चववदात, मीतमोपुत गातक चीं भादि भनेक राजा 'द्विजयरक टुम्बिवर्षन', 'ब्रह्मस्य' इत्यादि विश्रेषणी'से विश्रेषित इए हैं। वे सब राजन्य वर्ग देवब्राह्मचन्ने छहेशासे हजारों गोदान, सैकड़ों बाम भीर मन्दिर दान कर कोत्ति स्थापन कर गये हैं। यखिप वे लीग बीड भिचलांका भी सम्मान करते है, तो भी टेवबाद्यविक जवर उनकी प्रगाद भक्ति , और अनुराम या-यहां तक कि. राजा उव बटातने प्रभाषचेत्रमें भाठ बाह्य हो को चाठ कन्या देती जरा भी सङ्घोच न किया था। सतरा इसी समधरे ब्रह्मख्यधर्म के प्रनश्य दयका स्वपान कह सकते हैं। इसी समय 'रामतोध" श्रादि किसी किसो तोव ने स्वाति साम को थो. उस समयको बिनानिपिने इसका वयेष्ट प्रमाण मिनता है। इस लोग अनुमान करते हैं, कि इसा समयसे ब्रह्मख्यधम<sup>8</sup>के पुन-रभ्य दयके साथ साथ नाना तीर्थों की उत्पत्ति और नाना तीर्श्वभाडाक्योंको रचना इई होगी। इस सातवाहन-वंशकी एक प्रधान रानीका नाम गोतमी था। वंग्रजे कुछ राजा भी गौरवके साथ 'गौतमीपुत्र' नामसे परिचित इए हैं। यह भी असम्भव नहीं, कि रूपकप्रिय पौराणिक ब्राह्मको ने गोटाबरीमाहाकाको इसोलिये 'गौतमोमाहाकार'से परिचित किया हो । ब्रह्मप्राचके सभी माडाकार एक समयमें सङ्गलित दूए थे, ऐशा कोध नहीं होता। पर हां, बुद्धदेवका दिन्द्रसमाजमें भवतार साने जाने हे पहले प्रायः धर्षं गतान्दीके मध्य सभी साहात्माका ब्रह्मपुरायसे समावेश भवशा हथा था।

पहले यह पुराख बाह्य प्रयोत् ब्रह्ममाहात्मासूचक हो कहलाता था, स्कन्दपुराखचे इसका प्रमाख मिलता है। किन्तु इस नवक्कवेवरके धारखकालमें यह वैष्यवका पुराख कहलाने लगा :—

"पुराषं वेष्यवं त्वेतत् सर्वे कि विववना ग्रनम्।" (२४५।२०)

परवर्त्तीक। लोने दाचिषात्य ब्राह्मणीने ऋषिपश्चमीन व्रत, कमें विपाक्षं हिता, काल इस्तोमा इत्स्य, चम्पा-षष्ठीव्रत, नासिकोपाख्यान, प्रयागमा हात्स्य, चेत्रलण्डमें मक्कारिमा हात्स्य, मात्र ष्डमा हात्स्य, मायापुरी मा हात्स्य, चित्रताखण्ड, वेद्धाटगिरिमा हात्स्य, श्रोरङ्गमा हात्स्य, श्रोत-गिरिमा हात्स्य, हस्तिगिरिमा हात्स्य श्रादि मा हात्स्योको ब्रह्मपुराणके श्रन्तगर्त लानेको चेष्टा को है, किन्तु छनका स्नूल ब्रह्मपुराणमें स्थान नहीं है। वे सब मा हात्स्य ११ बीं वा १२वीं शताब्दीको रचना प्रतीत होते हैं।

Vol. XIII. 172

### २य पद्मपुराण।

भाजकलके प्रचलित पद्मपुराण स्टारियांच खण्डी-में विभक्त हैं जिनकी सूची नोचे दो गई है:—

१ सृष्टिबण्डमें--१म मृतके प्रति ऋषियोंको पुराणः न मिषारख्याखान, मृतशीनकसंवाद, पुराषप्रसङ्घते स्त्रवासादिका उत्पत्तिकथन, व्यासके प्रराण बनानेका कारणवर्णन, २ सृष्टिखण्डोत्त विषयकी परिगणना, पुलस्यभी भसं वादमें सृष्टिकथन श्रीर शह-इतरादि यावतीय पदार्थी का उत्पत्तिवर्ष न, ३ मन्व न्तरादिका परिमाणकथन, प्रत्यवर्णन, जन्में निमका-माना पृथ्वोकी विष्यस्ति, वराष्ट्रक्वमें भगवान् हारा पृष्वीका उद्वार, प्रजापिका नवधा ऋष्टिक्यन, देवताश्री-का दिवास।गर्मे और प्रसरों का राविकालमें बलाधिका कारणकथन, ब्राह्मणादिका उत्पत्तिकथन, ब्रह्मक्रोधरी क्ट्रोत्पत्तिकथन, खायभा वादिका उत्पत्तिकथन, ४ इन्द्रके प्रति दुर्वासाका श्रमिशाव, समुद्रमत्यन, स्रुश्य विश्व के साध ब्रह्माका कथीपकथन, नारदका ब्रह्मस्तीव भीर बरप्राप्ति, ५ दच्चयद्मविनाग्यक्यन, दचको शिवसुति भीर वरताम, ६ देवदानव गर्स्वीरगरत्त त्रादिका सृष्टि-क्यगारमा, प्रचेता दत्तम वादमें पूर्व छष्टिकी हेत्त-जिज्ञासा, देवता, वसु, बद्र, हाद्य भादित्य भीर हिराख-कश्चिप्रमुख देखे म्हादिकी खत्पत्तिकथा, वाणासुरचरिता-ख्यान, विनताने गर्भं से गर्डका उत्पत्तिकोत्त<sup>र</sup>न, सम्पाति भीर जटायुका उत्पत्तिवतान्त, सुनि, भण्सरा, किन्नर, भोर गन्धवीदिका छटात्तिकथन, ७ च्ये ष्ठपूणि मात्रतकथा, दितिके गभ में इन्द्रकट क भ्रूषच्छे द, मन्त्का उत्पति-वत्तान्त, प्रतिसर्गं कथन, मत्वन्तरवर्णंन, द पृथ्पाख्यान, पादित्यव शक्यन, सावणि मनुका छत्पत्तिवर्णन, हायाका चवाख्यान भीर रवितेन हरणहत्तान्त, अखिनीक्षमारकां स्त्वत्तिवर्षं न, शनिको यहत्वसम्पत्तिकथा, द्वोपाखान भीर इलको स्तीत्वपाप्ति तथा बुधायममें वासं, ऐलका चत्पत्तिकथन, इच्चाकु मादिका व मवण न, भगीरथवं म-क्यन, दिसीप-व प्रकथन, ८ पित्व प्रकथा, अग्निकरण-वर्षं न, जाद्वप्रशं सा,निविद्ववस्तवर्षं न, जादकालनियं य, विष्वायन दिनमें शाधारण श्राह्मविधान, १० एकी-हिष्टविधि, सविष्डविधान, पशीचादिनिष्य,

यादका फलाफलकायन, ११ याद्यप्रास्त देशकाल-कथा, नैमिष, गया भीर तीव चित्रादिमें यादप्रमस्त्रा, विषा देहमे क्रायतिलादिकी उद्भवक्या, १२ मोमोपाच्यान, वुधकी जन्मकथा, इलाके गर्भसे पुरुष्वाका जन्म श्रीर चरि-ताल्यान, तद्दं ग्रक्थन, कार्त्त वीर्योपाल्यान श्रीर तद्दं गः कीत्त न, १३ क्रोष्ट्रव शक्या, स्यमन्तोपाखान, कुन्खा-खान, विपुर्वि श्रजु नकी उत्पत्ति, माद्रवतीके गर्भे वे नक्षल सहरेवको उत्पत्ति, गमक्षणका उपाख्यान, क्षणको जन्मकथा, वसुदेव-देवको नन्द और यशोशका पूर्व जन्म-हत्तान्त कृषाव शचरित, दगावतारक्ष धारणका कारण निर्देश, शक्तकत तपस्यी, देवपराजित देत्योंका काव्यः माताने निकट गमन, शुक्रमाताचे देवप्रदावण, विश्णु इत्रा शुक्रमाताका वधवण न, स्मुदत्त विश्वागायवण न स्मुक्तत मात्रमञ्जीवनवप<sup>९</sup>न, शक्तको तपस्या भङ्ग करनेके लिये इन्द्र द्वारा जयन्तोकन्याका प्रदेश, शुक्रका गिववर लाभ, जयन्तीके साथ शक्तका भत्रवर्षरितवर्षेन शक्तके वेगमें वृहस्पतिका दानवं निकट गमन, नास्तिक सत प्रचार भीर दीचादान, दानवींके प्रति शक्तका भिभाष, १८ शिवकृत ग्रिरश्टिदक्ष ब्रह्माने स्वेदसे पुरुषको उत्पत्ति, स्बंदकी भयमें डर कर गङ्करका विश्व समीप गमन चौर विष्णुकी दिचण भुजाका विश्व हारा छेदन, भूजोत्पद रत्ता से पपर पुरुषकी उत्पति, दोनों का युद, स्त्रेदजका पराभव, दोनों का क्रमशः सुयीव श्रीर वालोक्पमें जन्म, उक्त दानों पुरुषोंका कर्णाजु नरूपमें पुन ज न्मव चान्त, शिवकृत ब्रह्मशिरश्हेदकारणवर्णेन, शङ्करक्षत ब्रह्म-स्तोतः ब्रह्महत्राःचालनके लिये ग्रङ्करके प्रति विशाक्ता उपदेश, बद्रकत समस्त तीय गमन, पुष्करमें बद्रकत कावा-लिकव्रतक्या श्रीर ब्रह्मवरप्राप्ति, कपालमीचनतार्थीत्पत्ति, वाराणमीमाहात्म्यवण न श्रीर ब्रह्माकी श्राचारी शिवका काशीधाम गमन, १५ मेर्बाखरख कान्तिमतोसभामें ब्रह्माका चिन्तावण न, ब्रह्माका वनगमन, पुष्कारोत्पत्ति-कथन, वहां देवतासिमानन, पुष्करतोष वासियों का धर्माचार, बन्द्रायण और मृत्रा फलकथन, ब्राह्मण्लचणः वर्षं न कोर भिन्नुधर्मकथन, १६ ब्रह्मकृत यज्ञानु-ष्ठान भीर तत्कर्छ क गीपकत्याका पार्विग्रहण, १७ ब्रह्मयश्रमें बद्रका भिचार्थ प्रागमन, ब्रह्मबद्रस म्बाद,

गौपक न्यांके साथ यच्चमें प्रवत्त ब्रह्माके प्रति साविबीका शापदान, विष्णुकत सावितीस्तोत, विष्सुका साविती वरसाभ, कालिकी पौष मासीको गायतीके उपदेशमे ब्रह्मांका व्रत, रुट्रक्कत् गायवीस्तव भीर वरसाभ, १८ ब्रह्म-यम्नक्या, दानवींके साथ विश्वाका कलह, पुष्करस्नानसे मुखविरूप ऋषिकी सुरूपताप्राप्ति, प्राचीन् सरस्रती चरित्र, मङ्गणक ब्राह्मणका उपाख्यान, सरस्वती-माहात्म्यकथन, प्रसङ्कामसे छतङ्काश्रममें भागमन, गङ्काः संवाद, समुद्रगमन घोर वहवानस ग्रहवर्षं न, सरस्वती-की नन्दा नाम प्राप्ति, प्रभन्द्वन राजाका चपाख्यान चीर नन्दाका प्रसङ्क, १८ तीर्यं विभागवर्यं न, इत्रासुरोपा-ख्यान, दधीचिका प्रास्त्रान, हत्रवधवर्षं न, कासकेयी को समुद्रस्थिति, धगस्याख्यान, विश्वयपर्वतको सस्तक-नति, धगस्यकत समुद्रपायन, कार्रयवधवत्तान्त. पुष्करमाहात्म्यञ्चाप ह पाख्यायिकारमा, प्रवदानादि-प्रशंसा, सध्यम पुरकरप्रशंसा, २० दानप्रशंसाप्रसङ्कर्मे पुष्पवाइन तृपतिका पाख्यान, २१ धर्म मृत्ति नामक राजाख्यान, धोरधम कथन, वियोकादि सप्तमीवत-क्षया, २२ प्रमस्यचित, गौरीवृत चौर सारस्वतवृतविधि, २३ भी सद्दादियीवतक यनमें कचापिक्योंके तथा दाल स्थ संवाद, दाल्भ्यक्रद्धंक विद्याधर्मंक्षवन, २४ प्रश्नून्य-गयनवतविधि, तत्प्रसङ्गर्भे वोरभद्रोत्यत्तिकश्रन. पादित्यरोडिची, ससिता पीर सीभाग्यग्रयनवृत्तिधि, २५ वामनावतारकथन, २६ नागतोर्थोत्पत्ति, उसके प्रसङ्गर्मे शिवदृतका चाख्यान, २७ प्रेतपश्चकवा भाखान, सुधावटतीय वर्ष न, २८ मार्क के योत्पत्ति-कथन, रामका रेवागमनादिवष् न, २८ ब्रह्मकत यज्ञ-कालवर्षं न, महत्विक परिमाचकथन, पुष्करमाशस्य, १ विमक्षरीका चवाखान, च मक्षरीस्त्रीत, ब्रह्मविणुक्ट्र याति समुद्रका बहुभे दक्षयन, ११ वे खावी भीर चामुख्हा रूपी शक्तिका देखवधवर्षंन, महिबासुरवध, नवग्रह वत चौर ब्रह्माण्डदानविधि, ३२ रामकत श्रूदक-वधा-खरान, ३३ राम-पगस्त्यसं वादमें , चित्रयका प्रतिग्रहा-धिकार घीर खेत नामक राजीपाखान, ३४ ग्टब्रोल्का ख्रान, ३५ कान्यकुक्रमें रामकत्तृ व वासनप्रतिः ष्ठादि कथा, १५ विष्युकी नामिने हिरस्मयपद्मीत्पत्ति-

कथा, ३७ मधुकैटभवध, प्राजापत्यसृष्टि, तार्कामय-मंत्राम, ३८ विष्णुकत्तर्भक इन्द्रादिका पश्चिकारप्रदान, ३८ तारकासुरकद्या, ४॰ हिमालय पार्व त्युत्पत्तिकद्या, पार्वतीका विदाधवर्षन, ४१ कार्त्ति वयोत्पत्ति भोर तारकासुरवधक्या, ४२ हिर्ग्यक्यिपुवधाख्यान, ४३ यन्यका भुराख्यान, गायत्रो जवविधि, ४८ अधम ब्राह्मव सचल, तत्प्रसङ्गी गर्होत्पतिकथन, ४५ भग्निदःगर-दादि ब्राह्मणवधने पापाभावकथन, सत्य भौर गो-माज्ञातम्य, ४६ सदाचारकथा, ४० वित्रसेवाप्रयं साक्यनमें मुक, प्रतिव्रता, तुनाधार भौर मट्रोइक उपाख्यान, याद-प्रगंसा, ४८ पतिव्रताकवनमें साम्ङ्ब्यचरित, ४८ सद्द-गमनविधि श्रीर स्त्रीधमं, ५० तुलाधारचरित, श्रह्मोस प्रमंशामें श्रृद्राखान, ५१ घहत्वाधव व, ५२ परस-इंसाख्यान घोर बीहित्यमाहात्म्यः, ५२ पञ्चाख्यान, ५४ जनदानप्रयं मा, ५५ पष्टत्यादिदानविधि, ५६ मेत्वन्ध-कथा, त्रोतियग्रहकरण फल, ५७ बद्राचमाहाका भीर उसकी पाद्माविका, ध्रम धात्रोपल भीर तससी-माशका, ४८ तुलसीस्तव, ६० मङ्गामाशका, ६१ गर्वश्वको भग्रपूजाकथा, मर्पेशस्तीत. ६३ नान्दीमुखादि गषेशपूजा करनेमें फल घोर देवासुरसं ग्राममें चित्रध-कर्छक कालकेयवधहत्तान्त, ६४ कालकेयवधकथा, ६५ वसनमुचिव्य, ६६ मुचिव्य, ६७ कात्ति कके हाथसे तारियवध, ६८ दुमु खवध, ६८ २य नमुचिवध, ७० मध्र-टेखवध, ७१ हत्रासुरवध, ७२ मग्रीयकर्र्वक त्रेपुरी वध, ७३ वराहरूपधारी विष्युका हिरय्याचन्ध, ७४ दै त्यस्वभाववयं न, प्रश्वादादिकी सुगत्वप्राप्ति, भीषा कर्ष-द्रोगादिका देवलघन, ७५ मूर्यंचित, ७६ बहु-विध सुर्वंत्रतक्या, ७७ सूर्यं माहाकार्मे भद्रे खर राजाख्यान, ७८ मोमपूजा भीर सोमोहे यसे दानविधि, ৩৫ भोम ( मङ्गल) की उत्पत्ति श्रीर पूजाकशन, ८० चिक्तकामाहासा, ५१ दुर्गापूजापद्धति, ५२ बुध-गुर श्रुकादिकी पूजाविधि, नवग्रहमन्त्र, पद्मपुराणपठनका फल, इष्टिखण्डका अवण्यावण पठन-फल।

२य भूमिखण्डमें—१ प्रश्लादका जन्मान्तरं, शिवश्रमीं पुत्रं विश्वश्रमीदिका त्राख्यान, २ वर्म श्रीर धर्मश्रमी संवाद, १ में नका श्रीर विश्वश्रमीसंवाद, ४ सीमः श्रमीदिको पित्रमित श्रीर शिवग्रमीको गोलोकप्राप्ति, ४ इन्द्रका इन्द्रलनामप्रमङ्ग, ६ जग्यवभायी दिति ग्रीर द्नुको कथा, ७ दिति । प्रति कश्यपका श्रात्मशान अथन, दः १० कथ्यप भीर हिराखकिष्यम् वाद, ११ सुव्रतीपाख्यान, १२ ऋगसम्बन्धी पुत्र और पुग्यधर्मादिक्षवन, १३ ब्रह्म चयं लचण, १४ भमीखान, १५ पापियोंका मरणहत्तान्त, १६ वशिष्ठके निकट सोमग्रमीका विभिन्न पुत्रलचण्यवण १७ विप्रत्वप्राप्तिका कारण, १८ सोसग्रमीके विष्णुदर्भन, १८ सोमधर्मा भौर सुमनाम वाद, सोमगर्माका सुपुत्रलाभ, २० सुव्रतचरित, २१ सुव्रतका पृव जन्म, क्काभूषणा-ख्यान, २२ सृष्टितस्वनथन, २३ हवाख्यान, २४ हवना इन्द्रत्वलाभ, सुरापानसे व्रत्ना वतन श्रोर लसी. समय वव्यप्रहारसे इन्द्रकत्त्रुंक द्वत्रसंहार, २५ दितिका शोक बीर मनत्-उत्पत्ति, २६ पृथुचरितारस, २७ पृथुका जग्मादिकथन, २८ पृथुधरित्रोस वाद, २८ वे गचरित, . ३० प्रतिपुत भङ्गसंवाद, ३१ भङ्गको वासुदेवदग्रेन, ३२ सुग्रङ्गान्धवं भौर सुनीयाचरित, ३३ सुग्रङ्ग प्रति शाय-वर्णन, ३४ इन्द्रसम्पदको देख कर उसके समान पुत्रलाभके बिधे मङ्गको तपस्या, ३५ मङ्गको सुनीयाके साथ विवाह, ३६ वे खका पापप्रसङ्क भीर उसके प्रसङ्कों जै नधम किया, ३७ ऋषिगणकर्छंक वेणका दिचणपाणिमन्यन भीर पृयुका जन्म, ३८ वेणका खगेपान्निकयन, ३८ दान-कालंकथन, ४० नै मित्तिक दानकथन, ४१ पुत्रभार्थादिः इपतीय प्रसङ्गमें क्वनल नामन व योगाख्यान, ४२ सदा चारप्रसङ्गने इच्चाकु मोर उनकी पत्नी सुदेवाकी कथा, ४३ ४५ श्वारीपाख्यान, ४६ श्वारके जीवन लाभप्रहर्ण गीत-विद्याधरक्रया, ४७ श्रीपुरस्थवसुदत्तव्दिनकथा, ४८ ४८ हज्रसेनाख्यान, ५० पद्मावती गोमिलंस वाद, ५१ पद्मावती-का गर्भ भीर कांसजन्मक्यन, ५२ जिव शर्म हिजस वाद १३ ५६ सुकना विण्युसंवाद, ५० सुकला काम संवाद, ५८ मुक्तकाका निजग्रहमें भागमन भीर पतिनाम, ५८ धर्म-ं कर्तं का पतिका कत्तं व्याकत्तं व्यनियाय, ६० धर्मादेशसे का कल नामका वैशास्त्रा स्वग्रहमें शागमन और भार्या-तीय लाभ, ६१ पिखतीय-प्रमङ्गमें कुण्डलपुत्र सुकर्मा भीर कश्रापकुलोइव विष्यलकी कथा, ६२ सुकर्मीका जीवने निकट विपालका ज्ञानलाम, ६३ सकमीकर्टक

विल्याल्सेवामें सम्बेष पुरसंस्थन, ६४ नहुषं स्रीर ययाति॰ का पाखरान, ६५-६६ ययाति भीर मातलिम वाद. मातिल कर्तुं क गर्भ वासादि कायसुः खक्रशन, ६७ मातिल कत्येक कम विषाकवर्णन, ६८ दानफल, ६८ शिवधर्म-कथन, ७० यमपोड़ा कथन, ७१ शिव, विष्य, श्रीर ब्रह्म इन तोनों का समेदकयन, ७२ ययातिका गरीरत्याग पूर्व क इन्द्रपुर जानेमें यस्वोकार, ७३ नामास्रतकथन, ७४ इरिनाम प्रचार, ७५<sup>-</sup>विश्वानामकथन, ७६ यथातिचरितमें ययातिको वैष्णवधमे प्रचारकया, ७७ विशाला-ययाति संवादहत्तान्त, ७८ पुत्रोंके प्रति ययातिका जराग्रहण-का ग्रादेश, पुरुका पित्रजराग्रहण, ७८ काम कन्यांके साथ ययातिका विवाह श्रीर विहार, ८० ययातिकत्त्र क यद्के प्रति मात्रिशरण्के दनका त्रादेश, ८१ ययातिकी कृष्णभित, दर पुरुषे यय।तिका फिरसे जरायहण भीर पुरुका राज्याभिषेक, दर ययातिका खर्गारोहण, द४ गुरुतीय पसङ्ग के चादनचरितमें कु**द्धल नामक ग्र**कांख्यान भीर प्रचहीपराजकन्या दिञादेवीको कथा, ८५ दिञादेवीका पूर्व जनमाख्यान, ८६ जयादिव्रतभे दक्षयन, ८० उज्बंब पची श्रीर दिवादिवी । वाद, दिवादिवीका विशादग्रेन, समुज्यल पची कत्तृंक हिमालयका इंसाख्यान, ८० इन्द्रनारदसं वादमें तोव प्रशंसा, ८९ पाञ्चालदेशवासी विदुर नामक चित्रियक्या, ८२ वारास्यादि तीय सान माहात्म्य, ८३ विञ्चलपत्तीकत्तृ<sup>९</sup>क **ग्रानन्दकाननस्** दम्मतोवण न, ८४ कुद्धांसपचीवार्त्त कम पान श्रीर जे मिनि कत्तृ क भवदानफलकथन, ८५ स्वर्ग गुरा वर्षं न, ८६ कम फलसे सुगित भीर दुग तिकथन, ८७ धर्मा धर्म गतिवर्षं न, ८८-थासुदेवस्तीत, ८८ स्तोत्रपाठफल, १०० कुञ्जनाख्यानसमाप्त, १०१ कपिञ्जन पचीकत्त्रेक रत्ने खरप्रसङ्ग, १०२ शिवपाव ती स वादम प्रशोकसुन्दरी कथा, १०३ अधोक सुन्दरीका उपाखरान, १०४ इन्दुमती दत्तावे यसंवाद, १०५ इन्दुमतीने गर्भं से नहुषजन्म भीर नहुषका अखिधिचादि कथना १०६ इन्दुमती भीर पायुका श्रीकरं वाद, १०७ पायुके प्रति नारदका प्राप्ता-सन, १०८ वशिष्ठमहुवसंवादः १०८ नहुवकी सगया, ११० पुण्डदान्मनिधनाथ नपुषकी याता, १११ नहषका नम्दनगमनः, ११२ नइवके विके प्रयोकसन्दरीका विषदः ३य स्वर्गकाण्डम्-१ स्वर्ग खण्डविवयानुकान, श्रेष्रवात्स्याः संवादमें दुष्मनाश्वरित, शकुनासाका उपास्थान, २ कख-शक्तलासं वादः, शह्जलाकां दुष्मकपुरमें भागमन, ३ दुःमन्तका प्रक्रुन्तका प्रश्वम प्रसीकार, प्रक्रुन्तकाका दुषान्तपुरत्याग, मेनकाशकुम्तनासंवाद, ४ मेनकाके साथ शकुरालावा सर्गंगमन, ५ धीवरसे दुष्मन्तकी यङ्गुरी प्राप्ति, शङ्ग्री ( पं गूठी ) देख कर दुश्मन्तका पूर्व कथा-स्मर्ण घोर प्रक्रम्तलाने सिये दात्र मनस्ताप, भरतः द्रशासांवाद, शक्कतावा समागम, ६ सपरिवार दुरमन्त का निजासय समन, भरतका प्रभिवेक, भरतास्थान, चन्द्रसूर्वीदिका मण्डल परिमाच चौर दूरलादिकथन, भू लोकादिका परिमाच, ७ भूतपिशाचगन्धर्वादि लोकः वर्षान, प्रदेशसोकवर्षं नमें ख्वशी पुद्रवाका भास्यान, द्रं स्य सोसवर्षं न, परमेष्टिब्रक्काका शम्भुपुत्रक्वमें प्रादु-भीवाल्यान, बद्रसर्गं वर्षं न, संयमनीपुरो, वद्योपाल्यान, १० गुरुवतीप्ररी भीर वायुका चाख्यान, कुवेर भीर रावचीत्पत्तिवर्चं न, ११ नवत, तारा घोर गहलोकादि-वर्ष न, १२ भ वसोकवर्ष नमें भू वचरिक्रोक्रे ख, १३ भू व-चरित्र, १८ स्वर्कीक भीर सहक्षीकवर्ष न, १६ व कुराठ-सोकवप्<sup>र</sup>न, समरास्थान कविश्वमापसे सगरपुत्रनाध-हत्तान्त, पंश्वमानकी स्टपत्ति, चसमञ्जना यभिषेक, १६ भगीरवका जन्म भीर मङ्गानयन, १० धुन्धुमारचरित, १० धिवि भीर समीनरास्थान, १८ मक्तचरित, २० मक्त सम्बन्धं संबाद, मंबत्तराजका यत्रारका, २१-२२ सवत्तके यश्चमें देवताचीका पासमन भीर मक्तको स्वर्ग लोक-प्राप्ति, २३ दिवोदासचरित, २४ चरिचन्द्रचरित, २५ मासाताचा च्याच्यानः २६ नारदमात्याळ १ बादमे Vol. XIII, 178

वाद्यपदिकी वर्षीत्वित्त घीर वर्षधमं कथन, २० भाजमधमं निरूपण घीर योगकथन, २८ चातुव रखें को धमं प्रश्नं मा, २८ चातुव रखें का धार्मप्रश्नं मा, स्टाचार, ३० परलोकसाधन, स्टाचार, ३१ व्याध्यां मा भच्याभच्या सट्दाचारनिष्यं य, ३२ व्रद्धनं केतुका उपाद्यां मा, ३३ दच्चधक्त, सतीका देहत्यां मा, दव्यापवर्षं न, ३४ परलोकवर्षं न, ३५ त्राद्धपावनिर्णं य, ३६ राजाका कर्त्तं व्या, ३० राजधमं निरूपण, ३८ राजस्याधारण धमं कथन, ३८ प्रलावत्वच्या, सोभरिप्रोक्तविवां ह, मान्याताका स्वगं गमन, स्वगं खण्डका प्रमुक्तमः वर्णं न।

8र्थ पाताक खार में -- १ स्त सीन कस वाद, श्रीव के प्रति वास्यायनका रामचरितप्रम, रावणवधके बाट राम-का प्रयोध्यामिसुख गसन, सीताके साथ रामके भरता-वास निद्यामदर्भन, २ श्रीरामभरतसमागम श्रीर भरतके साथ रामका भयोध्या-भागमन, ३ रामका माळ-दर्शंन भोर पोराक्कवासंवाद, ४ रामका राज्याभिषेता, ध रामकर्वं क सीतानिर्वासन भीर रामके निकट भगस्यका पागमन, ६ पगस्यक्षदेव रावच कुसकर्ष विभोवचादिः का जन्मकथन, रावणकी माताके समीप प्रतिचा, ७ रावणदिका चप्रतप, ब्रह्माका वरदान, रावणाकान्त, देवताघींका ब्रह्मतीकामन, देवताधींके साथ ब्रह्मा भीर शिवका वेकुण्डगमन नियालुति, वियाला रामरूपमे चवतार, द रावणवधन्नति ब्रह्महत्वाचे निव्यति पाने-के लिये रामका सम्बमेध्यन, ८ सम्बमेधयान, सख्न सचाप, रामके प्रति ऋवियोका वर्णात्रप्रधमे कथन. १० रामको यद्मदोचाः स्वर्षं सोतासह रामका कुण्डमण्डवादिः करण, प्रम्बरचाके सिये शहुन्नका गमन, ११ पुरक्तला गमन चौर चम्मनिग म, १२ चिक्क्लामें चम्बागमन, कामाचाचरित, उसके प्रसङ्गी सुमदराजचरित, १३ सुमदके कामाचादयेन, सुमद्यत्रुच समागम, प्रत्रुच-का पहिच्छतापुरीप्रवेश, १४ भखते साथ शत सता चावनात्रममें गमन, चावनसुकत्याचरित, १५ सकत्याकी साव चवनका तवीभोगवयंन, १६ प्रयातिसुकन्या-चरित, धारतका रामयत्र देखनेके लिये गमन, १७ भवता वाजीपुरमें यमन, बाजीपुराधिय विसल-राजका धन् प्रको सर्व स्व प्रदान, नासनिदिमा हात्म भीर उसके प्रसङ्गीं रत्नग्रीवराजचरित, १८ नीलगिरि-वास पुर्खाने चतुभु जलप्राप्तिक थन, १८ नी लगिरिया द्वा-विधि, २० गण्डकी माशास्यमें शासयाम शिसामाहात्स्य भीर पुरुक्त नामक भवरचित, २१ रत्नग्रीवकृत पुरुवोत्तमस्तोव, २२ रत्नग्रीवको चतुर्भं जप्राप्ति, नील-पर्वतको सभीप अध्वागमन, २३ पोक्टे सुवादुराजका चकाङ्कनगरगमन, स्वाङ्गपुत्र दमनकर्षक प्रतापाग्रावध, २४ पुष्कलविजय, २५ सुवाहु सेनापतिका क्रीश्वया इ-निर्माण, २६ बच्चीिश्धिक साथ सुके तुका युद्ध, सुनेतु-वध, २७ पुष्कालके साथ चिताङ्गका युद्ध, चिताङ्गवध, २८ सुवाहुके साथ इनुमान्का युद्द, सुवाहुकी मूक्की ग्रीर €व्टनमें रामदग<sup>9</sup>न, २८ ग्रतुन्नविजय, ३० प्रस्तके साथ शत्रुवका तेजपुरमें भागमन, ऋतसार नाम व त्वाखान, जनकीपाख्यान, ३१ जनकका नरकदर्यंन कारण, ऋतः भर ऋतुपण समागम, ३२ सत्यवानका प्राख्यान, सत्रुप्त सत्यवानसंवाद, ३३ रावणसङ्खद विद्युनमालीका अध्व-हरण,३४ विद्युन्मालीव्ध, ३५ प्रश्वका प्रारख्यक ऋषिके भायममें गमन, भारखक ऋषिका भाखान, २६ लोमग कर्त्वक सारच्यके प्रति रामचरित्रनिरूपण, ३७ शारच्यक सुनिको सायुज्यपाप्ति, ३८ नम<sup>९</sup>दाऋदमें प्रखनिमज्जन, यसुनाइदर्मे प्रवृत्तको मोहनास्त्रविद्याप्राप्ति, ३८ प्रखका देवपुर नामक वीरमणि नगरमें प्रत्यागमन, वीरमणि-पुत्रकट क अखग्रहण, शिववीरमणिस वाद, ४० सुमति-के निकट शत्रुचका बीरमणिचरितस्रवण, दोनींपचर्ने युद्वीपक्रम, ४१ रुक्स।इन्ट श्रीर पुष्कलका युद्ध, ४२ पुष्कल-विजय, ४३ वीरभद्रके साथ पुष्कलका युद्ध, पुष्कलवध, वीरमद्रगत् प्रयुद्ध, शतु प्रवराजय, ४४ इनुमानके साथ शिवका युद्ध, इनुमानके प्रति शिवका वरदान, इनुमान-का द्रीबाचल आनयन, स्त संस्थीवनी श्रीवधन प्रभावसे सबीका जोवनलाम, शिवके निकट शत्रु वकी पराजय, शुक्रमें खीरामका जागमन, ४५-४६ खीरामगिव समागम, रामदग नसे संबीकी यानन्द, प्रस्थान, ४० इयका हो मकूटगमन घोर इयगावस्तमा, भीनककत्त्रुक इयस्त्रभकारणनिवेदन, ४८ शीनक कत्त विविध कम विपाककथन, इयके स्तन्धनसे मुति, प्रदेशायो कुंगुल नामक नगरमें प्रयंका गमन, सुरर्थ-

चरित्र, ५० सुरयग्रङ्गदसंवाद, ५१ चम्पकर्वे साय पुरक्तिन का युद्ध, पुष्कलवन्धन, चम्पकपराजय, पुष्कलमोचन, ५२ सुरयस्तुमत्म वाद, सुरयके युद्धमें शत्रु झकी पराजय, ५३ सुग्रीवने साथ सुरथका तुमुत युद्ध, रामास्त्रसे सुरथ-कत्त का रामपद्यके सबोंकी बांध कर निज पुरमें लाना, इनुमान कर्ट क रामस्तव, श्रीरामका भागमन, सुरयराम समागम, सर्वांकी मुक्ति, वास्मोकिने प्रायममें प्रावागमन, ५४ जनकत्त<sup>े</sup>क अखनन्धन, ५५ वात्स्यायनकत्त<sup>े</sup>क मीतात्यागाच्यानकथनमें रामकोत्ति अवणार्थ नगरमें चारगणका बागमन, ५६ रामके निकट च।रकत्तर्व रजकदुरुति निवेदन, रामभरतसंवाद। ५७ रजकका पूर्व जनाचरित, ५८ सीतात्यागार्व गत्रु प्रते रामाज्ञा, शतुष्परामसंवाद, बद्धात्वने प्रति सीता-त्थागनार्थं पादेश, सीताका वनगमन, वनमें गङ्गादश न, ५८ वास्मीकि-माश्रममें सीताका गमन, वास्मीकि कर क सीतासान्त्वन, कुप्रस्वकी जन्मक्या, ६० प्रवृष्त सेनापति कासजितके साथ सवका यु**द, कालंजितका** मरण, ६१ हनूमानवे शाय लवका युड, रणमें इन् मानकी मुच्छी, ६२ प्रतुष्ति साथ लवका तुमुल युद्ध, लवकी मूच्छी। ६३ लव पतन पर शोक, कुशका भाग-मन, कुशर्व साथ युद्धमें शत्रुष्तको मृच्छी, ६४ इन्मान् भीर सुयीवके साथ सवका युड, दोनोंका वन्धन, कुगलव-का सीताके निकट युद्ध हत्तान्त कथन और वह कवि दर्भन, सीताकत्त का रामसंन्यसञ्जीवन, कुरालवका यतुष्तके निकट इधियाग, ६५ यतुष्तादिका घोड़ेके साय अयोध्या आगमन और सुमतिकत्तृ के रामके निकट भामृत वृत्तान्तकथन, ६६ रामवादभीकि संवाद, सीताको लानेके लिये लक्का जमन, होताके भादेशमें लक्काणके साय जुगलवका प्रयोध्या गमनः वाह्मीकिकी प्राज्ञासे कुश्लवका रामचरितगान, रामका अपने दोनों पुत्रोंकी भक्षमें लगाना, रामायण-रचना-कार्ण भीर वादमीकिका पूर्व चरितवर्ष न, ६० मीताकी लानेके लिये वनमें लक्कार की किर जाना, राम सीता समागम, यन्नारक, रामान-में धयज्ञवर्षे न, ६८ रामाखमें धरमाप्ति और रामाखमें ध श्रवण पठनमाल, ६८ श्रीकेषाचरितारम्भ, हन्दावनादि क श्यकी हास्य स्वर्ण न, हन्दावन माद्दारम्य, ७० श्रीक श्व

पाव दगय निरुवण, राधामाहाता, गीपिकामण मञ्ज्य, षरब्रम्म कृषाखरूपवर्षं न, '७१ हन्दावनमधुरादिचेत्रमहिमा. गीपगणको उत्पत्ति, ७२ प्रधान कृष्यवसभीका वर्षान, ७३ मधुराहन्दावनमहिमा, ७४ मर्जु नका राघालीक दगैन, स्त्रोलप्राप्ति, ७५ नारदके राधासी कदगैन, स्त्रीलगाप्ति, ७६ संचिवमें कृणाचरित्रकोत्त न, ७७ कृष्ण तीय पौर क चारूपगुचवर्षन, ७८ ब्राचग्रामनिष्य, ৩८ মাল্যানমहिमा, वे खावों की तिलक्षनिधि भीर वे खा वो का विविध नियम-निरूपण, ८० कलिसन्तारक हरि-नासमहिमा भौर इरिपूजाविधि, दश कृष्णमन्त्रदीचा, विधान पोर मत्वययदार्थ निरूपण, पर मत्व दी चाविध, पर क्रायका हन्दाननमें देनन्दिनचर्यानिक्ष्यम, तत्-प्रसङ्गमने राधाविनासादिवष<sup>९</sup>न, वृन्दावनमाहात्म्य-समाप्ति, पष्ठं वैशाख-साहात्म्य भारमा, वैशावधर्म-कथन, ८५ अम्बीवनारदसं वादमे भक्तिलचण भीर माधवः मासमहिमा, ८६-८० माधवमास्त्रतिधि, वैशाखस्नान-माहात्म्य, ८८ पापप्रयमनाय स्तोत्र, तत्प्रक्क्म सुनि-यम चरित, ८८ वे बाख मासमें विविध वर्तनियमकथन, ८० विष्यूपूजाविधि, ८१ माधवमानमें माधवपूजा-तत्पसङ्गर्मे ब्राष्ट्राययमसंवाद, जनित पुर्वा महिमा, ८२-८३ नारिकयोंका पाप भौर स्विगिधींका पुच्छ-निक्पण, वे दणवीका विविध नियमनिष य, ८४ माधव-मास-स्नानप्रसङ्गमें धनधर्माविप्रचरित, ८५-८६ मही रष्टराजचरित, वै प्राखरनान पुण्यादिवर्णं न, ८७ विविध पापपुरुखक्यन, ८८ महीधरदत्त पुरुखफरुमे नार्कियोंकी मुक्ति, ८८ विष्णुधाननिद्याण, वे शास्त्रमाहात्म्य समाप्ति, १०० रामचरितनिक्यचमें शिवका राम-मन्द्रागसन, रामका विभोषणवन्धनवात्तीत्रवस, भष्टा दगपुराखनिव दन, पुराख यव खविधि, मोचन, विप्रावद्माजनित पावज दुः खक्रथन, त्रीरामका पुष्पकारोड्यसे **चौरङ्गनगर**मे रामका वैकुण्डगनन, रामबच्चीसंवाद, श्राहकाल-निष्यं य, शिवनिङ्गस्थापन, पूजनविधि, भरममिदिमा, भस्ममाद्वात्र्यप्रसङ्की धनश्चय नामक विप्रचरित, भस्म-स्नान, १०२ भस्ममहिमाचे कुकरकी मुलि, एड॰ गामिनी स्त्रीमाश्त्मवर्षं नप्रसङ्गमें प्रव्ययाचरित, १०३

व्यायव मन्त्राख्वान, १०४ भणीत्यन्ति, भस्मादानधारण पुख्यक्वन, १०५ व्याविक्षाच निनयम, १०६ व्याविक्षाच नामक विवास कवनप्रमक्ष्में काराज्विका नामकी वे खाः चिरत, १०० परनाममाद्यास्क्षमें विधृतराजचरित, १०० विवनामप्रमक्ष्में देवरातस्ता कलाकाचरित, १०० प्राव्यवक्षमित्रमा वौर वौराज्विकपूजाविधि, ११०-१११ विवपूजावक न, पुराक्यवक्षपठनक्षममें भारत्य वक्षविधि, सहापुराक चौर उपपुराक्षका संख्याक्रयन, ११२ रामण्यास्वयत् संवादमें पुराकत्वीय रामायक्षक्रम, ११२ रामण्यास्वयत् संवादमें पुराकत्वीय रामायक्षक्रम, ११२ देवपूजादि धर्म पुख्यप्रमङ्कर्म सङ्क्षपुत्र, व्यावयक्षा चिरत, समक्षत को ख्राद्यिष्ठ, क्ष्यकराचसचरित, उपप्राव्यक्ष को याद्यविधि, क्ष्यकराचसचरित, उपप्रात्र व्यावक्षक्ष व्यवक्षमा, पुराक्षव्यक्षक्ष चेर्ति, पातालक्षक्ष व्यवक्षमा, पुराक्षव्यक्षक्ष सक्षारक्ष यन ।

ध्म बत्तरखण्डमें -नारदमाहेखरमं वाद. खखीत विषयानुक्रम, २ वद्धिकासमवर्षेन, ३ जालस्रर चपारुयान, जानन्यरको ब्रह्माके निकट वरप्राप्ति, 8 जालन्धरका विवाहादि वर्षं न, ५ इन्द्रके निकट जालन्धर-का दूतप्रेरस, ६ जानन्धरपचीय दे त्यों के साथ देवताग्री-का युद्ध, ७ वलमे भीरकादि नानाधातुकी उत्पत्ति, = जानन्धरके निकट इन्द्रका पराभव, विष्णुकी मुर्च्छा ग्रीर विष्युका जासन्धरग्टहवासरवर्षंन, जासन्धरका राज्य-वर्ष न, १० शक्करकात समस्तदेव तेत्रोमयचक्रविधाननिर्माख ११ कीर्त्ति मुखीत्पश्चित्रक्षेत्र, १२ जान्तस्यरमे न्यपराभवः १३ गङ्करयुद्धमें दे त्यींका पराभव, १४ सायागङ्कर श्रीर पाव तोसंवाद, १५ जालन्यरपत्नी छन्दाका स्वप्नवर्ष न. हन्दाका राज्यसके डायसे पतन, १६ तापमवे सधारी विष्णुकत्त्रृक हन्दाका मोचन, माया-जालन्धरक्ष्यमें विष्णुका हन्दासह सङ्गम, हन्दाका देहत्याग और हन्दा-वन नामकथन, १७ भागीका पातित्रत्यभङ्ग सुननेके बाट जालन्धरका युद्धमें गमन, १८ जालन्धरके साथ प्रदूरका युद, श्रम कत्त्र्व स्तदे त्यकी पुनर्जीवनप्राप्ति १८ जाना स्यको शिवसायुज्यप्राप्ति भौर तुलसीमाहातस्य वर्णं न. २० त्रीय नमाहात्म्य, २१-२२ हरिहारमाहात्म्य, २३ गङ्गामाहात्म्य भीर गयामाहात्मा, २४ तुलसीमाहात्म्य. २५ श्यागमाहात्म्य, २६ तुन्तमीविरावत्रत, २७ श्रवदान-माशात्म्य, २८ इतिशासपुराणादिकी पठनविधि, २८ इति- क्षास भीर पुराचपठनमें सक्षापसप्राप्ति, ३० गीवीचन्दन माडात्म्य, ३१ दो ब्रतिवधान, ३२ जनाष्ट्रमीवत, ३३ दानप्रगंना, ३४ दशरणक्षत प्रनिस्तोत्न, ३५ तिस्यू गे -कादशीवतः ६६ याह्येकादशी पीर त्याच्येकादशी, ३० रुक्यो ल्ये काटग्रीवृत, ३८ पञ्चवि**र्व**ेग्येकादग्रीवृत, ३८ एशादशोमाहातम्य, ४० जवाविजया भीर जवन्ये कादशी, 8१ त्रयहायण मासकी शक्कपचीय मोचा नाम्त्री एकाः दशीका साहात्म्म, ४२ पीवक्षण मफला नाम्नी एकादशी माइलम्य, ४३ पीषश्चका पुलदा एकादशीमाइलम्य, ४४ माचक्रण्या षट्तिला एकादगीमाहात्र्य, ४५ माघश्रुका जया एकादशीमाहात्म्य, ४६ फालाुन क्रम्पविजया एका-दयीमाश्वात्म्य, ४० फाला न श्रुका प्रामलकी एकादशी-साहास्य, ४८ चै त कृष्ण पापमीचनी एकादशीमाहास्य, ४८ चैत्रशुक्का कामदा एकादशीमाहात्म्य, ५० वे शाख क्षण वर्षायनी एकादमी माहात्म्य, ५१ वै माखाग्रुका मोहिनी एकादमी माहास्य, २ च्ये छक्तव्यापरा एका-दशीमाहात्मा, ५३ च्येष्ठशुक्ता निज<sup>ह</sup>ला एकादशी माहात्मा, ५८ बाबाढ़ ल्रायोगिनी एकादशीमाहात्मा, पुपु श्राषादश्चका शयनी एकादशीमाहात्म्य, ५६ श्रावण-शुक्ता पुत्रदा एकादगीमाहात्म्य, ५७-५८ भाद्रपटक्रप्णा अजा एकादशीमाहात्म्य, ५८ भाद्रपदशुक्ता पद्मनाम एकादगीमाहात्म्य, ६० ग्राबिनक्षणा दन्दिश एकादगी-माहात्म्य, ६१ त्राखिनशुक्षा पापांकुश एकादशीमाहात्म्य, ६२ कात्ति कक्षणा रसा एकादशीमाहात्म्य, कात्ति क्युक्लाप्रवीधिनी एकादशीमाहात्म्य, ६४ पुर-षोत्तम मासको क्षणा कमला एकादगीका माहात्म्य ग्रीर एकादग्रीमाहात्म्यसमाप्ति, ६५-६६ चातुर्मास्यवतः विधि, ६७ चातुर्मीस्य व्रतीद्यापनविधि, ६८ सुद्रल-सुनिका आख्यान, वेतरणी व्रतविधि श्रीर गोपीचन्दन-माहात्म्य, ६८ व रणवस्त्रचण भीर प्रशंसा, ७० अवण-द्वादग्रीव्रतविधि भीर तत्प्रगं सावीधक भारयायिका, ७१ नदीतिरात व्रतविधान, ७२ भगवानका नाम-माहास्यवयन, पाव तो भीर महेखरस वादमें विष्णुका-सहस्रनामस्तीवनधन तथा रामसहस्र नामने साध वर् विष्णुसहस्रनामकी प्रशंसा, ७४ पाव तीमहिमारस वादमे रामरचास्तीतकथन, ७५ धर्म-

प्रश्रं सा भीर भवम इति अधोगतिवर्ष न, ७६ गतिकानदी माञ्चात्म्य भीर वसुरनानप्रशंसा, ७७ भाभ्यूद्यिकः स्तोत्र, पाठविधि भीर फलक्षयन, ७८ ऋषिपश्चमीत्रतफल चौर ग्राख्याधिका, ७८ मपामाज<sup>९</sup>नस्तोत्र, ८० ग्रवा-मार्ज न स्तोत्रपटनफल गोर धारवप्रयासी तथा बालकी-की जीवनरचाके सिये स्तीत्रपाठका विधान, ५१ विष्णुः माहात्म्य, विश्वाकी महामत्वप्रम'ना, विश्वामाहात्म्य न्नापक पुण्डरीकाख्यान, नारदकदं क पुण्डरीक के प्रति शास्त्ररहस्यसपदेश, दर संचिपमें गङ्गामाहात्म्य, दर वैषावलचण, विषाुमृत्तिं पौर शालगामपूजाफल-कयन, ८४ दासवेष्णव घोर भक्तका सच्चण, श्रुट्रादिका दासल, नारदादिका वे पावल भीर प्रह् जाद पादिका भित्तवण न, ८५ चैत्रग्रका एकादगीकी दोली स्व-विधि, ८६ चै त्रश्रता दादगीको दमनकोत्सवविधि, ८७ देवग्रयनो उत्सव, ८८ त्रावणमे पवितारीपणविधि, प्रसङ्ग-क्रममें पवित्र करनेका प्रकारवर्णन। ८८ चैत्रादि मास में चम्पकादि गुष्प दारा विशापूजाविधि घीर फल, ८० कात्ति कचा माद्रात्मग्रारका, नारदानीत कख्यहचपुष्प नहीं देने दे कृष सत्यभामाकी क्षणाक है क खग स्थ कल्पहचप्रदान, सत्रभामाकृत तुनापुरुषदान भीर मत्यभामाना पूर्व जन्मन थन, कात्ति कप्रशंसाबीष क ८१ सत्त्रभामाका पूव<sup>8</sup>वत्तान्तक यन, ८२ श्रहः सुराख्यानप्रसङ्गर्मे शङ्कासुरकार्यं क वेदहरण और देव-तात्रीके प्रति विष्युक्तत क। सि कप्रशंसावणं न, ८३ मत्सारूपधारी विशाकटंक श्रष्टासुरवध, प्रधागीत्पत्तिः कात्ति कव्रतियोंका शीचप्रत्याचारकथन, ८५ कासि कसानविधिवयन, ८६ कास्ति कव्रतियी-का नियमकथन भीर प्रशंसावण न, ८७ कात्तिकः व्रतका उद्यापन, ८८ तुससीमाशातम्य, जसम्बरा गङ्गरको नीलकण्डलप्राप्ति, जनस्रो-त्यत्तिवर्षं न, ८८ जनस्यरकत्यं क देवताचींकी पराजय, १०० देवस्त विष्युस्तोत, विष्युजनस्यर्युद्ध, स्त्रीसह जलस्वरम्बर्स विष्णुका वासाक्रीकार, १०१ नारदके मुखरे पाव तीका द्वातिगय सन कर जनस्वत्व क य करके समीप राष्ट्रको दूतक्यों प्रेरच, कीति मुखी-त्यत्ति, उसकी पूजा नहीं बरनेसे जिनपूजाका निष्क-

लत राहुका वर्व रहेशोत्पत्तिवर्ष न, १०२ समस्त देवताश्रीके तेज हारा शक्करकर क सटगैननिर्माण भीर दे तत्रोंने साथ शिवसे न्यका यह, १०३ नन्दी शहि-का कालनीम भादि चसुरीके साथ इन्द्रयुक्त, १०४ धिव-कत देतावराभव, शिव भीर असन्धरका युद्द, गान्धव -मायाचे शिवको मुख करके ग्रिवद्भपमें जलन्धरका पाव तीके समीप गमन, पाव तीका धन्तहीन भीर स्मर्ण मात्रसे विष्णुका पाव तोक समीय भागतन, यह पृत्तान्त सून कर इन्दाका सतीत्व नष्ट करने हे लिये विशाका संकट्य, १०५ विशाक्ट क जलस्वरक्षमें ब्रन्टाका सतीत्वनाम, रतिके बाद विष्णुरूप देख कर वन्दाका क्रुड होना भीर वि**ष्ण**के प्रति राचसकृत भागीहरण्ड्य सभिगाय तथा दृष्टाका सम्निप्रवेश, वितासस्म लगा कर विश्वाका चिता पर बास, १०६ प्रदूरकट क जलस्यरवध, प्रकृति प्रादेशमे विणाका मोड दूर करनेके लिये देवकृत पादिमायास्तोत, १०७ स्त्रोद्धपधारि धात्री प्रश्तिको देख कर विशाका भ्यम, मासतीका वव<sup>९</sup>री पास्त्राप्राप्ति निर्देश, घाता श्रीर तुलसीमाद्वातम्य, जनस्यराख्यान समाप्ति, १०५ कात्ति वप्रग्रं साबीधक कलहीपाखानारमा, १०८ धर्मः दत्तकारीक दाद्याचा मन्त्र पढ़नेके बाद तुलसीयुक्त जलाभिषेचनसे राजसीको दिव्य दे हपान्नि, ११० विष्याु-दास ब्राह्मण भीर चीस स्वतिका भास्थान, १११ विष्णुदास श्रोर चोल नृपतिका व कुण्छगमन, सुद्रल गोत्रोयगण भी ग्रिवाशून्यत्वका कारणक्यन, ११२ कान्धिकप्रशंसाबीयक अय भीर विजयका पूर्वजन्म हत्तान्त, कल हाको वे कुच्छ प्राप्ति, ११३ कृच्य वे प्यादि नदोकी उत्पत्ति कडनेमें बृह्माकट क यञ्चाख्यानः वर्षान, अभूज्यपुत्रनसे दुर्भिन्त, मर्ष भार भय, इसकी धन्यतसकी प्राप्ति तथा कृष्यवेष्यादिमाद्वात्म्य, ११४ श्रीक खासत्यभामास वाद, ११५ महावातको धनेखर-का विप्राख्यान, ११६ धनेष्ठरका नरकदर्भन भीर कान्ति वद्रतफ्लमे यच्छोकमें गमन, ११७ कान्ति वद्रत-की विधि. प्राव्य भीर वटव्रतविधि, ११८ शनिवार भिद धन्य वारमें भाषास्यद्वा स्वयं नहीं करनेका कारण-निर्देश, ११८ कार्त्ति कहनानविधि भीर वायव्यादि चतु-

विधरनानकथन, १२॰ कात्ति कमें तिलधेनु पाटि दानमें महाफल, काल्तिक व्रतियोका परावतप्रागादि नियम तया कालि कम पूजादिविधिकयन, १२१ माघस्नान भीर शुकान्त्रित साहातस्य तथा सासाविधि छपवासी व्रतका विधान, १२२ शालग्रामग्रिकार्वं नविधि भौर शालग्राममें वासुदेवादि मृत्तिंका जन्म, १२३ धावी-च्छायामें पिण्डदानप्रयंसा, कार्त्तिकमें की तक्यादि द्वारा पूजाविधि, दीपटानविधि भीर तदाख्यायिका, १२४ त्रयोदस्यादि वितीया पर्यन्त दीपावकीदानः राजकत्तं व्य भीर यमहितियाकयन, १२५ प्रवीधिनीमा इतस्य भौर तद्वतविधि, भोष्मपञ्चन व्यविवि श्रीर कालि कमाहासायवण मन, १२६ विश्व-भक्तिका साहात्मा भीर लचण एवं तत्हीनकी निन्दा, १२७ प्रालग्राम शिलापूजाका फल, १२८ धनकावासुदेव. का साहात्मा भोर विष्णुस्मरणका प्रकार, १२८ जम्बू हीपस्य सभी तीर्थ भीर माहात्माक्यन, १३० वे तदती-माहात्मा, १३१ साभ्यमतो भौर तत्त्रीरस्य नीखकग्छादि तकगणका माहाकार, १३२ नन्दि भीर कपासमीचनः तीय का माहासा, १३३ विकी पतिय, खततीयदिका माहाता, १३४ श्रामती श्रीमाहाता श्रीर तत्प्रसङ्गी कुकार्यम तृपाख्यान, १३५ हिरच्या क्ष्मितीर्थ ग्रीर धर्मावतीसाम्ममतीसङ्गम, तत्पमङ्गमे माख्याख्यान, १३६ कम्बुपर्शत तोर्धमाडात्मा, मङ्कितीर्धमाडात्मामें मिक्कि इनामक ऋषिका आख्यान, १३७ ब्रह्मवक्की भीर खण्डतीर्थमाहात्मा, १३८ सङ्गमेखरतीर्थमाहात्मा, १३८ बद्रमहानयतीय, १४० खन्नतीय माहाकार, १४१ चित्राङ्गवदमतीर्थभाद्याकात, १४२ चन्दनेखर-माइक्षा, १४३ जस्बू तीर्थ माहात्मा, १४४ इन्द्रग्रामतीर्थं भीर धवलेखरतीय माद्वात्मा, तत्प्रसङ्गमें किरातख्यायिका, १४५ कखसुनि-कन्या भार इद्धमहिमाखान, १४६ टुईवें खरमाहात्मा, तत्प्रसङ्घमें पाशुपत पस्त्र दारा दन्द्र-कत्त्रुक द्वत्रवधाख्यान, १४७ खन्नधारतीर्थं मासाम्मा, तत्मसङ्ग्रे चण्डिकराताख्यान, १४८ दुग्धे खरतोष्ट<sup>.</sup> माहाबा, १८६ चन्द्रभागामाहाबा, १५० विष्पतादः तीय माहात्मा, १५१ पिचुमदीक तीय माहात्मा, १५२ सिद्वचित्रमाद्रात्मामं कोटराचीस्तोत, १५३ तीय राजतीय-

Vol. XIII. 174

माहात्मा, १५४ मीमतीय, १५५ कपीततीय, १५६ गोतीर्थं माहात्मा, १५७ काश्यपतीर्थं माहात्मा, १५८ भूता लयतीयं माहात्मा, १५८ घटेखरमाहात्मा, १६० भैदा नाधमाडात्म्य, १६१ देवतीय माहात्म्य, १६२ चण्डे शतीय मान्नात्म्य, १६२ गाणपत्मतीर्थ, १६४ सम्बमतीतीर्थ मान्नात्म्य, १६५ वराहतीय, १६६ सङ्गमतीय, १६७ मादित्यतीय, १६८ नी सक्खतीय, १६८ साम्बमती-सागरसङ्गमाद्वात्म्य, १७० दृति इतीय माहात्म्य, १७१ गोतामाहात्म्य, १७२ गोताके दितीयाध्यायमाहात्म्यम देवश्रमीख्यान, १७३ त्रतीयाध्यायमाहात्म्यमें जड़ा-स्यान, १७४ चतुर्वाध्यायमा हात्स्यमें बदरोमोचन, १७५ पञ्चमाध्यायमाहात्म्बर्मे कन्याच्यान, १७६ षष्ठाध्यायः साहारम्यमें जानमुति तृपाख्यान, १७७ सन्नमाध्यायः १७८ चष्टाध्यायमाहात्स्यमे माहाक्यामें तत्राख्यान, भावग्रमीख्यान, १७८ नवमाखाय माहात्म्य, १८० दशमाध्यायमाञ्चात्म्य, १८१ विश्वक्यनामक गीते कादशाः श्वायमाहात्म्य श्रीर तदाख्यायिना, १८२ इ।दशाध्याय माशासा १८३ तयोदशाध्यायमानासावै दुराचाराष्यान, इरिटोचितपत्नीका व्यभिचारप्रसङ्ग, १८४ १८८ चतुर्दं ग्र-से प्रष्टादश प्रधायमाहात्मा, १८८ भागवतमाहात्मा भीर उसके प्रसङ्गों भविष्यद्वत्तक्ष्यन, १८० नारदकत्तृ क भित्तमाद्यास्त्राक्यन, १८१ भित्तका द्वरिदासचित्तमें सुति-वर्षान, १८२ गोकणीख्यान, १८३ भागवत साहमें गोकर्षं मुत्तिवर्षं न, १८४ भागवतप्रशंसा, १८५ कालिन्दो माहात्मा, १८६ विष्णु शमीकी पूर्व जन्मस्मृति, भिक्षसि इः का मुक्तिकथन, १८७ निगमोद्दोधतीय प्रसङ्गमें शरभ नामक वैद्याख्यान, १८८ देवलकृत दिलीपाख्यान, १८८ रघुद्वितीय सर्गं प्रसिद्ध दिलीपका गोप्रासादवर्णं न, २०० ग्ररभका इन्द्रप्रखगमन और वे बुख्दप्राप्तिकथन. २०१ इन्द्रप्रसमा हारमा, शिवशमी विश्वाशमी के बै कुर्रु प्राप्तिक्यन, २०२ दारकामाहात्म्य श्रीर उसके प्रश्कनी पुष्पेषु-द्विजका प्राख्यान, २०३ विमलाख्यान भीर मित्रः लचण, २०४ मक्देशस्य राचिसियोंके प्रसङ्घी उत्तम-नोकप्राप्तिवर्षेन, २०५ २०६ इन्द्रप्रख्यात कोशला-माहात्स्यमें मुकुन्दाख्यान, २०७ चण्डक नामक नापितका ब्राह्मणवधके कारण सप<sup>8</sup>योनिमें जनम भौर कोशसाप्रभाव- से उसकी सुति, २०८ की प्रवापात दा विकास बाह्म प कृत विष्णु स्तोल भीर दान्तिणात्योंका वे कुण्छगमन, २०८ कासिन्दोतीरस्य मधुवनगत विद्यान्तितीयैः माहात्म्य भीर तत्प्रमङ्गमें व्यभिचारिणी कुभलपत्नीका त्राख्यान त्रीर उसकी गोधायोनिप्राप्ति, २१० उत्त गोधा देख कर किसो सुनिपुत्रकामातृत्वज्ञान और गोधाकी उत्तमगति प्राप्ति, २१९ स्वैरिणी होनेके कारणकयनप्रसङ्गी चन्द्रकृत गुरुभार्योहरणप्रसङ्ग, २१२ इन्द्रप्रस्थगत वदरी-माश्वातमामें देवदास नामक ब्राह्मणाख्यान, २१३ हरिः दारमाहात्म्यमे कालिङ्ग चण्डानाख्यान, २१४ पुष्कर-साहात्मप्रमें पुन्छरीकाख्यान, २१५ भरतकृत पूव पुन श्रीर पुण्डरोकको सायुज्यप्राप्तिः २१६ प्रयागमाहास्मर्गे मोहिनीव ध्याका ग्राख्यान, २१७ वीरवर्मीको महिषीका बाख्यान, २१८ काधो, गोकप<sup>९</sup>, धिवकाच्चो, हारका घौर भीमकुण्डादिकामाद्वारमा, चै तक्कण्यचतुर शोमें इन्द्रप्रखः प्रदक्षिण फल, ३१८ माधमाहात्मामे देवलादि सुनिके साध स्तसंवाद, २२० माघमा हात्मामे दिसीपसृगया श्रीर माघरनानमाद्वारमा, २२१ माघरनानसे विद्या-धरकी सुमुखत्वप्राप्ति, २२२ कुत्समुनिपुत्र बत्साख्यान, २२३ उद्दाहयोग्य कन्यालच्य और अयोग्या कन्याविवाद में महापातक, २२४ छचय सुनिकन्याका सखीके साथ माचसान, सगराङ संवाद, सगराङ्गका सत्युस्ते त्र, गज्ञमुत्ति, २२५ सृगमृङ्गक्कत यमस्तोत्र ग्रोर उचय-कन्याकी पुनर्जीवनप्राप्ति, २२६ यमपुरीहत्तान्त, २२७ पापियोंका नरकभोग श्रीर कोटयोनि प्राक्तिकथन, २२८ शालगामपूजाका एकादश्यादि वृतकरणक्प साधनः क्यन, २२८ क्रतत्रे तादिक्रमचे चतुर्यं गवर्षं न, यमनोक-गत पुष्कर नामक विप्रका फिरसे सृत्युको कपाइ पाल्यान, २३ - - २३१ रामकर्टक वस ब्राह्मण सान्दो-पनिपुत्रका पुनक्कावन शौर क्रणसमागम, २३२ **उच्यक्तन्या सुद्रता भीर** उसको तीन सिख्योंके साथ मगगुङ्गका विवाह, ब्राह्मादि ग्रष्टविध विवाहलस्य भौर तत् प्रशक्तमें सीभरिक हैं क पचास राजक न्याभीका पाणियहणस्यान, २२३ ग्रहस्थात्रमधम, २३४ वति-व ताधम , २३५ सगयक्का चार प्रतीको उत्पत्ति, खेत-वराहक व्यमें ऋभुका भवतार, सगर्क पुत्र सक्ष का स्त्रमात्रगचंसह काशीगमन शीर काशीप्रशंना, २३६ स्वाख्ता शास्त्रान, मार्क एडयोत्पत्ति, मार्क यक्तर्दं क मृत्युष्त्रयन्त्रोत, माघबानादि पुच्चक्वयन, २३७ प्रधान प्रधान तीय में मावसानविधि, मावमें विषापुत्राविधि, २३८ उत्तमगति-प्राप्ति हा उपाय भीर पापकर्म निरूपण २३८ भीमें कादगी वृतक्या, २४० शिवराविमा इ।कार भीर उसके प्रसङ्गी निवादका उपाख्यान, २४१ विव-रात्रिव तविधि, २४२ तिसी समाख्यानमं सुन्द भीर उप-सुन्द्वधास्यान, २४३ कुर्ण्डन् प्रीर बिन्नुर्ण्डनका प्रास्थान, २४४ विकुण्डलयमसंवादमं यमसोक-गमनाभावकारण, तुलसीप्रगं ना भीर नरकप्राप्तिकर धर्म निरूपण, २४५ विक्रण्डलयमसंवादमें गङ्गाप्रयांसा, खग प्राप्तिका कारण, शासप्रामशिसाको मुख्य दे कर खरीदनेमें महापातक, एकादशीव तनिवस्थन दुर्गंतिनाश, विक्रुण्डलकट क गरकपतित खबन्धुयोका उदार भीर त्रीकुरहल तथा विकुण्डलका स्वर्भगमनकथन, २४६ माघरनानमाश्रात्मा-प्रसङ्गी काञ्चनमानिनीसत माघरनान पुष्परे राचसका मुक्तिक्यन, २४७ माध्रमानप्रशंमा भीर गन्धव कन्या-स्थान, २४८ गन्धव कान्याकद्व का सामुक न्द्रविपुतका पिशाचयोनि-गमनद्भवशाप, खोमशका माघरनानोपाय-कथन श्रीर ऋषिपुतकी शापमुक्ति, २४८ मयागस्नान-माश्वासामें भद्रक नामक ब्राह्मफास्यान, देवख्रतिकत योगसारस्तीत, २५ व दनिधिसीमग्रस वाद, वेदनिधि-का गन्धव कर्यात्रे साथ विवाद, माधमाहाकारसमाप्त. २५१ विचा सन्तप्रशंसा, प्रतप्तशङ्कचकाङ्कनविधि, ब द्वा-श्रीरमें विशा कर क चक्राइनकथन, देत भीर तदिं कारियोंका परम धम<sup>९</sup>क्चन, २५२ विच्युभिक्तिनिक्पण, प्रश्चनक्राञ्चविद्दीनकी निन्दा, २५३ अईपुरु धारण-विधि, २५४ छपदिष्ट भवे ब्लवको पुनर्वे ब्लव सन्त-ग्रहणविधि, हेताभ्यासका महत्वकथन, श्रष्टाचरमन्त्र, २५५ विष्णुल्क्पकायन, विषादिभूतिस्वरूपकायन, २५३ महामायाकी प्रार्थनासे विष्णुकर्देक स्ष्टिवचन, २५७ स्विस्तार स्ष्टिक्यन, योगनिद्राभिभूत विष्णुके नामि पङ्कजसे ब्रह्माने कपासके खेदसे बद्र, नेत्रसे चन्द्रः सूर्यदि, मुखादिने बाद्मणादिकी चलात्ति, दशावतार, बैक्क्फ्लोक भीर प्रशासर अपने बैक्क्फ्रप्राप्तिकथन,

२५८ मह्यावतारचित, २५८ क्रामीवतारचरित, २६० मसुद्रमत्वन स्थल, २६१ विष्णुक्त हैं क एकादगी भीर हादशाप्रशंका तथा देवताचीकी कुमीवतारलुति, २६२ पक्षादमी ब्रुतविधि, २६३ पाषिकत्तवण भीर तामस-दर्गं नस्सृति नया पुराचादिका त्याच्यत्वकयन, २६४ वराहावतार चरित, २६५ मृसिं दावतार वर्णं न, २६६ वामनावतारचरित, कश्यपके पुत्ररूप विष्णुका प्रादुर्भाव - इस्य, २६० अदितिगर्भ में विष्णुका वामन-रूपमें प्रादुर्भाव भीर विलक्षतना, २६८ परग्रराम-चरित, २६८ रामचरित, २७०-२७१ सङ्गापत्रागत रामका राज्याभिषेक, शिवक्कत रामसीतास्ति, रामका परचो क्रममन, २७२ श्रीज्ञष्यचरित, २७३ रामक्रणके चपनयन संस्कार अर्ज कार सुचुकुत्र क्षाणामं वाद पर्यं का, २०४ रामञ्ज्याक सः व जरासन्धका युद्ध भौर क्किस्यो-इरणप्रसङ्ग, २७५ स्थमन्तक भौर पारिजातस्रवाडपा-ख्यान, २७६ जवा-प्रनिषद्भा ग्रा<mark>स्थान, २७७ क्षण</mark>-कत्तु क पौरङ्क वासुदेव श्रीर तत्सुतवध, २७८ जरा सन्धवध, शिश्वपासवध, दन्तवक्रवध, सुदामाचरित, मुसनोत्पत्ति, यदुवं ग्रध्वं स, कृष्णका देहत्वाग, प्रजु नका द्वारकागमन, पञ्च नसद्दगामिनी क्षणपित्रयोंका दर्द. क्षण मन्त्रमहिमा इत्यादि कथन, २८० वेष्णवाचारकथन, २८१ पावतीकृत विश्वको पूजा, रामचन्द्रका अष्टोत्तर-शतनाम, २५१ विष्युका सर्वोत्तमवर्णन, विष्यु पूजाके बाद दिलीवका इरिपदनमन।

जपरमें पद्मपुराचना जो विषयातुक्तम दिया गया है उसने पातासखण्ड भीर उत्तरखण्डने विषयोंको यदि पर्यासीचना को जाय, तो उसका भनेकांग्र कभी भी पुराषत्रे खोमें नहीं गिना जा सकता। भादिपद्मपुरायमें उन सब विषयोंका वर्ष न था, ऐसा बोध नहीं होता। भभो यह देखना चाहिये, कि सून्तपद्मपुराखका सचाण क्या है ? भीर उसमें कीन कीन विषय वर्षित थे।

मत्यपुराष ( ५३।१४ ) में लिखा है --"एतदेव यदा पद्मभूहें रचनायं जगत्।
तहृत्तान्तात्रयं तहत् पाद्मभित्यु चाते वृधेः ॥
पाद्मं तत् पद्मपद्मायत् सहस्ताची हपळाते।"
इस पद्मकी सीजासंस्ता ५५००० है। इसमें हिर

रामयादावे जगदुरवित्तवत्तान्त विवेत है, इसीचे इस पुराणको पण्डितगण पाच कहते हैं

मत्स्यपुराण पद्मपुराण के जो सब लक्षण निर्देश करते हैं, भाजकलके प्रचलित पद्मपुराण के सृष्टिखण्ड में उसका भभाव नहीं है। सृष्टिखण्ड के ३६वें भध्यायमें इस हिरणस्यपद्म भीर उसके मध्य जगदुरपत्तिको कथा विस्तृत भावमें वर्णित हुई है।

इस पद्मपुराणके अन्तर्गत स्टिखण्डमें लिखा है-"एतदेव च वे ब्रह्मा पाद्मं लोके अगाद वे। सवंभ ताययं तच पाश्रमिख्य चतेवुषी: ॥ पादां तत्पञ्च अवागत् सहस्राणीह पळाते । पञ्चभिः पर्वभिः प्रोत्तं संचेपाद्यासकारणात्॥ पौरकरं प्रथमं पर्वे यहोत्पन्नः स्वयं विराट्।। हितीय तीर्थ पर्व स्थात् सर्वे भद्रगणात्रयम् त सतीय पर्वे ग्रहणे राजान्ता भूरिदक्षिणाः। वं शानुं चरितचे व चतुर्थे परिकीत्ति तम्॥ पश्चम मोचतस्वं च सद्भावं निगदते। पैष्करेनवधास्रष्टिः सर्वेषां ब्रह्मकारिका॥ देवतानां सुनोगाच पिळवगे स्तथाऽपरः। हितौये पव तना खहोपाः सप्त च सागराः॥ द्धतीये बद्रसगैन्तु दच्चशापस्तयंव च। चतुर्धे सम्भवो राज्ञां सर्व व यानुकोत्त नम् ॥ पपवगं स्य संस्थांनं भोचगास्त्रानुकोत्तं नम्। सर्व में तत् पुरापेऽस्मिन् कथियामि वो दिजा: ॥' ( स्टिखक श्रप्रशद् )

इस पुराणमें ब्रह्मानी सब भूतात्रय पद्मसम्बन्धीय कथा कीक में प्रकाशितकों थो, इसी से इसका नाम पाद्म पड़ा है। इस पाद्मपुरालमें ५५००० रकी के हैं। व्यासके लिये संचिपमें यह पांच पर्वीमें विभक्त है। प्रथम पीष्कर-पव, इस पव में विराट पुरावकी उत्पत्ति विद्यत हुई है। हितीय तीय पव , इसमें सभी यहीं का वर्ष न है, खतीय पव में प्रभूतदानकारी राजाभों का विवरण, चतुर्य पव में व भातुचरित, पद्मम पव में मोच्चतत्त्व भीर सर्व द्मल निरुपित हुमा है। पीष्कर वा प्रथमपव में ब्रह्मकत नी प्रकारको स्थिवण ना, देवता सुनि भीर पितरीं को कथा, हितीयपव में पव तसमूह, समस्त हीप भीर सप्तसागरका वर्ण न, खतीयपव में बद्भम में भीर दच्च याप, चतुर्य पर्व में राजाभों को उत्पत्ति तथा सर्व व या ग्रावकी च पर्व पर्व में राजाभों को उत्पत्ति तथा सर्व व या ग्रावकी च पर्व पर्व में प्रवास ना स्थान स्थान व विर्त है।

सृष्टिख एड में इस प्रकार पश्चविक्षक पश्चप्रश्चिकां उक्के खरड़ने पर भी घभी इस लोगोंको पश्चप्रश्चमें ऐसा कोई पन देखनेमें महीं घाता। सृष्टिख एड में इस प्रकार विष्टेत होने पर भी उत्तरख एड में ख एड विभागका जुक घोर तरहसे परिचय मिसता है। यथा—

दानियात्यमें प्रचारित पद्मपुराषीय उत्तरखण्डमें —
प्रयमं दृष्टिण्यण्डच दितीयं भूमि खण्डकम्।
पातासच दृतीयं स्थाचतुर्यं पुष्करं तथा।
उत्तरं पद्ममं प्रोत्तां खण्डान्यनुक्तमे वे।
पतत् पद्मपुराषम्तु व्याचेन च महात्मना॥
कतं नोकदितार्थीय बाद्मप्रयेयचे तथा॥"

( १ (६ ६ - ६ = )

१म स्टिखण्ड, २य भूमिखण्ड, ३य पातालखण्ड, ४य पुरकरखण्ड भीर पश्चम उत्तरखण्ड है। लीकहित भीर ब्राह्मचके त्रयंकारण महारमा व्यास द्वारा खण्डा-नुक्रम पद्मपुराच रचा गया है।

मभी जो पञ्चलकां उन्नेख किया गया है, भाज-कलके प्रचलित पन्नपुराचमें पुष्करखण्डका विलक्षल प्रभाव है। प्रचलित पन्नपुराचमें स्टिखण्डके कुछ प्रधायों में पुष्कर माहास्थ्य विषेत है।

फिर गौड़ोय उत्तरखंडमें इस प्रकार लिखा है— "एतदादि पुराचंतः कथितं बहुविस्तरम्। पद्माख्यं सर्वेपापन्नं पद्मपर्वासम्बंदिजाः॥

पद्माख्यं सर्वपापन्नं पद्मपर्वातमकं दिजाः॥
प्रथमं दृष्टिखं दन्तु दितीयं भूमिखं इक्षम् ।
वृतीय स्वनं खंडच तुर्वं पातासखं इक्षम् ॥
पद्ममनुत्तरं खडं प्रत्येकं मोचद्यायकम् ।
परिशिष्टं क्रियायोगसारं वद्यामि वः पुनः॥"

यह पादिप्रशास वह विस्तृत है। इसका नाम पद्म है। यह पद्मपर्वात्मक घोर सर्व पापनाशक है। इसके पांच खंड हैं, प्रथम स्टिखंड, दितीय भूमिखंड, तृतीय स्वर्ग खंड, ४थं पातास खंड श्रीर प्रम उत्तर-खंड, इनमें से प्रत्येक खंड मोचदायक है। इसका परिशिष्ट क्रियायोगसार है।

गीड़ोय पाद्मोत्तर खंडमें जिस प्रकार खंडिनभागः का वर्षं न है, नारद पुराषमें भी ठीक उसी प्रकार प्रश्च-खंडात्मक पद्मपुराषका विषयानुक्रम दिया गया है जो इस प्रकार है— "याण प्रत! प्रवच्छामि पुराण पञ्चम जिक्रम्। महत्पुष्कप्रद नृषां ऋखनां पठतां सुदाः यथा पञ्चे न्द्रियः सवः शरीरोति निगद्यते। तथेद पञ्चमिः खंडे इदितं पापनाशनम्॥ (१म स्टिशंडमें)

पुन्तस्त्येन तुः भीषाय छिट्रादिक्रमतो हिन । नानास्त्यानितहासाच्यं येत्रोको धर्मविस्तरः ॥ पुष्तरस्य तु भाहात्म्यं विस्तरेण प्रकोत्तितम् । ब्रह्मयज्ञ विधानञ्च व देपाठादिनचणम् ॥ दानानां कोत्ते नं यत्र व्रतानाञ्च प्रयक् प्रयक् । विवादशेल जायास तारकाख्यानकं सहत् ॥ भाहात्म्यच गवादिनां कोत्तिदं सव पुष्यदम् । कालकेयादि-देत्यानां वधो यत्र प्रयक्त प्रयक्त ॥ यहाणां सचैनं दानं यत्र प्रोक्त हिकोत्तम् । तत्स्रष्टिषंडमुहिष्टं व्यासेन सुमहात्मना ॥ ( २य भूमहादमें )

पित्रमातादिपूच्यते शिवशमंक्या पुरा ।
सुब्रतस्य कथा पश्चात् द्वदस्य च वश्चस्तथा ॥
पृथो वं वस्य चाखानं धर्माखानं ततः परम् ।
पित्रश्च प्रवाखानं नद्घस्य कथा ततः ॥
ययाति चित्रचं व गुक्तीयं निक्ष्यम् ।
राज्ञा जे मिनिसंवादो वज्ञाश्चयं कथायुतः ॥
कथाज्ञशोकसौन्दर्यो इंडदे त्यवधायिता ।
कामोदाखानकं तत विदुं इवधम् युतं ॥
कुं इनस्य च संवादश्चयनेन महासमा ।
सिद्धाखानं ततः श्रीकं खं इस्यास्य फलोहनम् ॥
स्त्रशोनकसंवादं भूमिखं इमिदं स्मृतम् ।
(३य स्वर्गखण्डमें)

ब्रह्माण्डोत्पत्तिक्दिता यविष भिष्य सौतिना ।
सभूमिकोत्तमं स्थानं तौर्याख्यानं ततः परम् ॥
नमं दोत्पत्तिकथनं तत्तीर्थानां कथा पृथकः ।
कुक्चे व्रादि तोर्थानां कथाः पुर्स्साः प्रकोति ताः ॥
कालिन्दो पुर्स्सकथनं काशीमा इात्म्यवर्षं नम् ॥
गयायासे व मा इात्म्यं प्रयागस्य च पुर्स्सकम् ।
वर्षाव्रमानुरोधने कम योगनिक्पणम् ॥
व्यास जै मिनिसंवादः पुरस्कर्मा कथाचितः ।
समुद्रमथनाख्यानं व्रताख्यानं ततः परम् ॥
कर्ज पद्माक्षमाहास्म्यं स्तोवं सर्वापराधनुत् ।
एतत् सर्वाभिधं विष्य सर्वपातकनाश्यनम् ॥
( ४थं पातालसंक्रमें )

रामाध्वमिधे प्रथमं रामराज्याभिषेषनम् । प्रगहत्वाद्यागमयं व पोलस्त्याचयकोत्तं नम् । । प्रथमे धोपदेशसः इयचर्या ततः परम् ।

Vol. XIII. 175

नाना राजकधाः पुच्या जगवाधानुवर्णनम् ॥ वृन्दावनस्य माहातम्यं सर्वपायप्रवाशनम्। नित्यनोसानुकथनं यत क्रयावतारियः॥ माधवस्नानमाचात्म्ये स्नानदानासने फलम्। धरावराइम वादी यसब्राह्मणयीः कथा॥ मंबादो राजदृतानां कृष्णस्तोत निरूपणम्। गिवशम्यम्मायोगो दधाच्याख्यानकस्तः॥ भरममाडात्म्यमतुलं शिवमाडात् ग्यमुत्तमम्। देवरातमुनाख्यानं पुरासम् प्रशंसनम् ।। गोतमाख्यानकञ्चेव शिवगोता ततः स्मृता। कल्पान्तरी रामकथा भरद्वाजात्रम स्थिती । पातानखंडमे तदि शृखतां ज्ञानिनां मदा। सर्वे पावप्रयमन सर्वोभिष्टफलप्रदम् ॥ ( ५म उत्तरखण्डमें ) पवंताख्यानकं पूर्वं गोर्यं प्रोत्तां धिवेन वै। जालन्धरकथा पश्चाच्छो भै लाद्यनुकोत्तरम्॥ सगरस्य कथा पुरुषा ततः परमृदोरितम्। गङ्गाप्रवागकाशीनां गयायासाधिपुण्यकम् ॥ षास्त्रादिदानमाद्यात्म्यं तन्मद्वाद्यावतम्। चतुर्वि शेकादशीमां माहात्स्य पृत्रगीरितम्।। विषाुधमं समाख्यानं विषाुनामसङस्वनम् । कात्ति कत्रतमाष्टात्म्यं माघरनानपालनातः ॥ जम्ब हो ५ स्य तोर्थानां मोहात्म्यं पापनाशनम् । साभ्यमत्याच माडात्म्यं तृति होत्पत्तिवणं नम्। देवधर्मादिकाच्यानं गीतामाश्वारम्यवर्षं ने । भक्तास्यानच्य माहात्म्यं स्रोमद्वागवतस्य ह ॥ इन्द्रप्रस्थस्य माहात्म्यं बहुतीयं कयाचितम्। मन्तरबाभिधानच् विवाइत्यनुवर्षानम् ॥ भवतारकथा पुरुषा मत्यादीनामतः परम्। रामनामधर्तं दिव्यं तन्माहात्म्यञ्च वाड्वा परीचयस्य सगुषा योविष्यविंभवस्य च।

'ब्रह्माने कहा, हे पुत्र ! मनुष्योंका श्रविकपुर्या जनक पद्मपुराय नामक पुराय कहता इं, सुनो ।

इत्येतदुत्तरं खण्डं पञ्चमं सर्वे पुण्यदम् ॥"

जिस प्रकार पञ्च इन्द्रियविधिष्ट सभी धरोरी कहलाते हैं, उस प्रकार पापनाधकारी यह पद्मपुराण पांच खण्डों-में वर्णित हुमा है। इनमेंसे प्रथम स्टिखण्डमें पुलस्ताः कण्टें क भीष्मकी स्टादिक्समसे नानास्थान भीर इति-हासके साथ विस्तर धमें कथन, पुष्करमाहातम्य, ब्रद्धाः यन्नविधान, विद्याठादिका लच्चा, दान भीर एथक् पृथक, ब्रत, घेलजाका विवाह भीर तारकास्थान, तारींको कथा इस संस्करणमें विर्णित हुई है। ११वीं श्रीर १२वीं भताव्हीमें जब रामानुज श्रीर मध्वाचार्य का मत विशेष रूपसे प्रचलित हुआ, तब उसके साथ साथ पद्मपुराणके ४थं संस्करणका स्त्रपात हुआ। पाखंडलज्ञण, मायावादिनन्दा, तामसपुराण वर्णना, जर्बपुण्ड, श्राद वेष्णव चिक्न धारणको कथा श्रीर देतवादकी सुख्याति द्यादिका वर्णन ३य संस्करणमें नहीं था। किन्तु इस ४ थं संस्करणकालमें उन सब शाधिनक कथाश्रीका समाविश हुआ। इस चतुर्थं संस्करणक उत्तर खंडमें (२६३।६६-८०) लिखा है—

'स्टने कहा, हे टेवि ! तामस शास्त्रकी कथा, अवग करो। यह शास्त्र अवण करनेसे ही ज्ञानियोंके पातित्य उत्पन्न होता है। मैंने पहले ग्रैव पाग्रपतादि ग्रास्त्र कहा हा । पीके मेरी शक्तिमें श्रासक्त विशोने जो सब तामस शास्त्र कहे थे, वही सनो । कपादने वैशेषिक शास्त्र, गौतमने न्याय. कवितने सांख्य, विषणाने अतिगिर्देत चार्वाकमत और दैश्योंके विनाशार्थ वुडक्ष्पो विणुने नग्न नीलवस्त्रधारियोंका श्रमत बौद्ध शास्त्र कहा था। मायाः वादरूप श्रसत्-शास्त्र प्रच्छन बौद्धते जसा गर्ख है। क्लिकालमें मैंने हो ब्राह्मण-रूपमें इस मायावादका प्रचार किया है। उसमें लोकगहिंत श्रुति वाम्यों का कदथ, कम स्तरूप परित्याग, सर्व कम परिभ्नष्टरूप विधर्मीको कथा, परमात्माके साथ जीवको एकता, ब्रह्मका निग्र एक्टप इत्यादि प्रतिपादित इंगा है। कलिकालमें लोगोकी मुग्ध करनेके लिये हो जगत्में इन सब शास्त्रींका प्रचार हुआ है। मैं जगत-नामके लिये इन सब अवैदिक वेटार्यंवत महाशास्त्रको रचा अकरता है। पूर्व कालमें जैमिन बाह्मणने भी निरीख-वादका प्रचार करनेके लिये व दकी कदथ युक्त पूर्व मीमां सात है। मात स्य, कौम लेंग, भीव, स्कान्द श्रीर श्राम्ने य यही कः ताससपुराण हैं । वै ग्णव, नारदीय, भागवत, गर्ड, पादा श्रीर वाराइ ये छः सालिक एवं ब्रह्मांड, ब्रह्मवेवत्त, माक ग्रहेय, भविष्य वामन श्रार ब्राह्म ये हः राजस शास्त्र है । सालिक पुरान म्नदायक, राजस स्वगदायक योर तामसपुराच न्त्रजाप्राप्तिका कारण है। इसी प्रकार विशव, शारीत,

ख्यास, पराग्रर, भरहाज और कछ्यप रचित कः स्मृत ही साच्यित हैं। याच्चवरुक, त्रात्रेय, तैतिर, दाच, कात्यायन भीर वैष्णव ये स्मृतियां स्वर्ग दायक राजस तथा मौतम, वार्च स्पत्रा, सास्वत्रं, यम, श्राङ्क और उपन्तस स्मृतियां निताप्रद तामस मानी गई हैं।

उक्त विदरण किसी सीस्मदायो वा किसी माध्व-मताब्बाबीकी रचना है। इन दोनों सम्प्रदायके लोग शक्कराचार्य प्रवित्त मांगावादकी यथेष्ट निन्दा करते हैं। शक्कराचार्यं ने उपनिषद्भाष्यमें जो श्रुतिव्याख्या की है. ये लोग उसे अब दिक समभते हैं। ११वीं और १२वीं शताब्दीमें एता दोनों मत बहुत प्रवल हो छठा। विशेषतः १४वीं शताब्दोमें विज्ञानविज्ञने "मायावादमसच्छास्त" इत्यादि श्लोकावली अपने सांख्यप्रवचनभाष्यमं उड्रत को है। इस हिसावसे उसके पहले वे सब श्लोक पद्मपुराणमें प्रस्तित हुए ये, इसमें सन्देह नहीं। प्रकार १२वीं वा १४वीं गताब्दों के किसी समय पदा-प्राणने वक्त मानकृप धारण किया था, इसमें भा सन्दे इ नहीं होता। दाचिणाताने पद्मपुराणमें जिस प्रकार बहु-मं ख्यक श्लोक प्रचित्र हुए है, गौड़ोय पद्मपुराणमें उतने इलोक प्रचित्र न हो सके। दोनों स्थानक पद्मपुराणकी मध्याय संख्या नीचे दी जातो है।

गौड़ीयपद्मपुराषमें दाचिणातप्रदापुराषमें स्टिखण्डमें ४६ भधाय स्टिखण्डमें ८२ अ॰ भूमिखण्डमें २१५ " पातालखण्डमें ११२ " पातालखण्डमें ११२ " पतालखण्डमें ११२ " पतालखण्डमें १०४ " पतालखण्डमें १८२ "

गौड़ीयपद्मके खर्ग खंडमें केवल ४० अध्याय हैं।
दाशियाताके पादामें इस खर्ग खंडके बदले आदिखंडमें
६२ अध्याय और ब्रह्म खंडमें २६ अध्याय देखे जाते हैं।
गौड़ीय पद्मपुरायके कुछ यन्योंकी आलोचना करनेसे
मालूम होता है, कि नारदपुरायमें पद्मपुरायका जो
आकार विर्यंत हुआ है, गौड़ीय पद्मपुरायमें भी अधिक
काल तक वैसा ही रूप था। गौड़ीय वैष्यवींके प्रादुः
भावकालमें दाशियाता वैष्यवींके संस्वसे आजकलका पद्मपुराय भी विक्रत हुआ था, इसमें सन्दे ह नहीं।
इसो कारय अभी गौड़ीय खर्ग खंड भी बहुत कुछ रूपा-

श्रादिखण्ड, भूमिखण्ड, ब्रह्मखंड पातानखंड, स्टि-खड श्रोर उत्तरखंड, इन कः खंडोंमें पद्मपुराणको विभन्न कर निया है।

(पूनार्क भानन्दायमसे जो पद्मपुराण प्रकाशित इश्रा है. वह इन्हों कः खण्डों में शिभक है। इसके श्रादिखण्ड शौर ब्रह्मखण्डको गोतोय पौराणिकी में से कोई भी पाद्म कह कर नहीं मानते उक्त श्रादि श्रोर ब्रह्मखण्ड दिखने वे हो वह नितान्त श्राधुनिक ग्रन्थक जे बा प्रतीत होता है। नीचे इन दो खण्डों की दिष्यम चो दो गई है—

श्रादिखग्डमें-१ पद्मपुराणके खग्डविभाग, निर्णय न्धोर पाठफल, २ प्राक्षत सर्गवर्षन, ३ जनपद, नदो बीर पर्वतादिवणंन, ४ उत्तरक्र प्रस्तिवणंन ५ रमण्कादि वष निण य, ६ भारतवर्ष वर्ण न, ७ भारतका चतुर्ग गवण न, प्रधानहोशादिवण न, ८ शाहमनि श्रीर क्रीच्च द्वीपवर्णं न, १० दिलीपोख्यान, ११ पुरुकरतीयें-माहात्म्य, १२ जम्ब मार्गादि तीय कथन, १३-१५ नम दा माहात्म्य, १६ काव री मङ्गममाहात्म्य, १७१८ नम दा-क्रलस्य तीव समूहवर्षन, १८ शहनतीव वर्षन, २० अगतीय माहात्म्य, २१ नम दास्य त्रम्बतीर्थाद बहतीय -वर्ष न, २२ नम दातीय माहातम्य, २३ नम दास्नान-माहात्म्य, २४ चर्म पवतीप्रसृति नदोतीरस्थ तीर्थ-वर्ष न, २५ वितस्तामा हात्माः २६ कुरु चेतमा हात्मा, २७ २८ धर्म तीयं, नागनीयादि स्यमन्तपञ्च समाहात्मा, कालिन्दीतीय माहात्मा. ₹2 विक्राखनास्थान, ३२ सरस्तती, गोमती प्रादि तीरस्थ तीय प्रसङ्घ, ३३ वाराणमीमाहात्मा, ३४ श्रीकार-माडाका, ३५ कपालमो चनमाडाका, ३६ मध्यमे खर ्माहाक्या, ३७ वाराणसीस्थ तीर्थं माहाक्या, ३८-३८ गया प्रस्ति भनेक तीर्य कथन, ४० तोय सेवादिफल, ४१-४२ प्रयागमाहात्मा, ४३ प्रयागयाताविधि, ४८ प्रयागयाता-फल, ४५ अनागक फलवर्षेन, ४६-४८ प्रयागमाहात्मा, ५० तीय क्रत कर्म भीगक्यन, ५१ कर्म योग, ५२ नरकत्र ्रिस् य, ५३ साध्वाचार, ५४ हिजकम क्यन, ५५ वैष्णवा-चार, ५६ हिज्ञा अभद्यानिष<sup>९</sup>य, ५७ दानधम<sup>9</sup>, ५८ दानप्रशासमावर्षन, ५८ संन्यास्वर्णन, ६० भिचा-चर्या, ६१ विशारहस्य ६२ पुरागावयवज्ञयनमे पादा-काम्बेष्ठताक्यन।

वद्यांडर्ने-१ मृत्यीनकम वादमें इरिभक्तिवण न श्रीर वे यावका निरूपण, २ हरिमन्दिर नेपनमहिमा, दण्डक नामक चौरचरित, ३ व्यामजैमिनिस वाटमें कार्त्तिकः माहास्मारमा, दीपदानमाहासा, ४ ब्रह्मनारदम बादमें जयन्ते व्रतमदिसा, ५ प्रवजना पाय. याधरनासक हिज-चरित, ६ वारनारीचरित, ७ राधाजकाष्टमी, राधाजका-ष्टमोत्रिप्रभावमे जनावती नामक वाराङ्गणाका उद्धार, ममुद्रमयन ह्यास्मा, इन्द्रके प्रति द्वीमाका गाप, विन्युके बादिसमें मसुद्रतयनोपक्रम. ८ कुम<sup>8</sup>के रूपमें हरिका गिरिधारण, इरका विषयान और अलुद्धीको उत्पत्ति. ऐरावत, महालच्मी श्रार श्रमृतकी उत्पत्ति, विश्वाका मोहिनोक्प्रधारण, राह्का ग्रिरञ्चे ट, ममद्रमयनज्ञवा समाप्त, ११ गुरुवारवन श्रोर तत्वत्रक्क्षमे भट्टस्वराज-कंन्या ग्यामवालाका चरित, दीननायराजका चरित, गानवकर्त्व नरसेध्यचिक्तम्य, १३ क्रम्याज्याष्ट्रमी-व्रतमाहात्मा श्रीर तत्प्रसङ्गी चित्रवेन राजचरित, १४ ब्राह्मणमहिमा और उपके प्रमङ्गमें भोम नामक शुद्र-चरित, १५ एकांटगोमाहात्भ्य श्रीर उसके प्रसङ्घी वस्रभ-वैश्व और उसको पत्नो सहाक्याका चरित्र, पृचिसामें विष्णुपूजावत श्रीर उसके प्रसङ्गमें कालहिजचरित, १० इरिचरणेदकवर्णन, उसके प्रमङ्गमं सुदर्शन विप्र-चरित, १८ श्रगस्यागमन प्रायश्चित, १८ श्रभन्यभन्त्रण प्रायिक्त, २० काति कमहिमा, कात्ति कमें राधादामी-दरपूजा, उसके प्रसङ्गर्मे शङ्कर श्रीर उनकी पत्नी कलि-प्रियाका चरित, २१ कार्त्ति कमामव्रतविधि, २२ तुलसी भौर धात्रोमहिमा, २३ विष्णुपञ्चकविधि भौर उसके प्रभावमे दंडकचौरोदार, कात्ति कमाहात्म्यसमाप्ति. २४ नानाविधि दान और तत्फल, २५ हरिनाम महिमा श्रीर पुराणयवस्थान, २६ प्रतिज्ञाखंडनदोष वस्तिन-में सुन्दरचरित्र, ब्रह्मखंड श्रवणफल।)

पद्मपुराणका प्रथम संस्करण धर्म मूलके रचनाकाल-में और दितीय संस्करण ब्रह्मण्य धर्म के पुनरम्युद्यकालमें प्रचलित इसा था। ढतीय संस्करणका रूप नारदपुराण-में वर्णित इसा है। जिस समय ब्रह्मदेव दिन्दू समाज में भगवद्दतार कह कर गण्य हुए थे, सम्भवत: उसी समय यह संस्करण दुमा दोगा। कारण, विष्णुके सभी अव- की ति प्रद भीर सर्व पुरस्तप्रद गवादिका माहास्तर तथा कालके यादि देताका वध, ग्रहगणकी भवेना भीर दान हतादि एयक पृथक रूपमें व्यास हारा इस स्टिखाइमें निर्देष्ट इए हैं।

द्वितीय भूमिखः डमें — पितामाता दिकी पूजा, शिव-ग्रम कथा, स्वतको कथा, द्वतवधकथा, पृथु ग्रीर वेण-राजीपाच्यान तथा धर्माख्यान, पित्रश्च यूषा, नहुषद्वत्तान्त, व्याति, गुक् ग्रीर तीथ निरुपण, राजा ग्रीर जैमिनि-संदाद, ग्रताश्चर्य दुण्डदे त्यचरित, ग्रशोक सुन्दरीको कथा, विदुण्डवधसं गुक्त कामोदास्यान ग्रीर माहाका च्यवनकुण्डलसंवाद है। तदनन्तर सिहाख्यान, स्त-ग्रीनकसंवादमें इस भूमिखण्डका विषय विद्यत हुना है।

त्तीय स्वर्गकण्डमे—सीति ऋषिसं वाद, ब्रह्माण्डकी सक्यति, भूमिके साथ लोकसं खान, तीर्थाख्यान, नमंदा-का उत्पत्ति-कथन, एस तीर्थंको एथक् कथा, कुद विवादि सभी तीर्थों की पविवक्तथा, कालिन्हीको पुष्यकथा, काणी माहाक्या, पविव्र गयामाहाक्या, प्रयागमाहाक्या, वर्णा श्रम-के श्रन्तोधसे कर्म योगनिक्षण, पुष्यकथायुक्त व्यास बीद के मिनिसंवाद, समुद्रमथनाख्यान, व्रताख्यान, क्रज भीर पञ्चाहमाहाक्या, सर्वापराधमञ्चनस्तोव प्रस्ति सर्वेपातकनाथन कार्यंका उक्ते ख है।

नतुर्य पातालखण्डमें—रामाखने थ, रामका राज्याः भिष्ठेक, भगस्ताका भागमन, पौलस्ताचरित, भण्डमें भीपदेश, श्रयचर्या, नाना राजकथा, जगनाथाखान, हन्दावनमाहाका, खणावतारमें निताबीलाकथन, माधवस्नान, दान भीर पूजाफल, धरणीवराहसंवाद, यमभीर ब्राह्मणकी कथा, राजदूतीका संवाद, खणास्तोत्र, श्रिवशक्ष समायोग, दधीचिका भाखान, भस्ममाहाका, श्रिवमाश्वास्त्र, देवरातस्ताखान, प्रराणाञ्चप्रभंसा, गौतमाखान, श्रिवगोता, भरहाजाञ्चमस्य कल्पान्तरी रामकथा, सर्वं पापनाशक भीर सर्वाभिष्ट-फलप्रद खादिका हत्तान्त है।

पद्मम उत्तरख्यामें —गैरोके प्रति शिवप्रोक्त पर्वताः ख्वान, जाबन्धरक्या, चोर्ये बमाद्यात्म्य, सगरकी कया, सङ्गाप्रयाग काणी सीर गयाकी पुख्यक्या, २४ प्रकारकी स्कादशीक्या, एकादशीमाहास्म्य, विष्णु धर्म, विष्णु का सहस्रनाम, कार्ति क व्रतमाहात्म्य, माघरनानफल, जम्बू होपके प्रस्तर्गत पापनायक तीर्योका माहात्म्य, साम्त्रमती माहात्म्य, वृति होत्पत्ति, देवप्रमीदिकी कथा, गोता-माहात्म्य, भकाख्यान, श्रीमद्वागवतका माहात्म्य, इन्द्रप्रस्था माहात्म्य, बहुतीर्यं कथा, मन्त्ररत, विपाद्गतिवर्णंन, मत्स्यादिक्रमसे पुख्यमयो श्रवतारकथा, रामग्रतनाम श्रीर तन्माहात्म्य, स्गुको परोचा तथा श्रीविश्वका वेभव, इन सब पुख्यदायक विषयोका उन्ने ख है।

जपर जो सब प्रमाण उड़ त हुए हैं, उन्हें पाज-कलके प्रचलित पद्मपुराणके साथ मिला कर देखनेसे हम लोगोंको माल म होता है, कि आदि पद्मपुराणके लचण और विषयादिका प्रचलित पद्मपुराणमें सभाव नहीं है। मत्स्य भीर नारदपुराणों जो सब लचण निर्देष्ट हुए हैं उनमेंसे पायः सभी लच्चण प्रचलित पद्म-पुराणमे मिलते हैं सर्थात् आदि पद्मपुराणके मनेक विषय प्रचलित पद्मपुराणमें दिये हुए हैं। किन्तु पहले पद्म-पुराणका जैसा खण्डविभाग था, सभी उसका सम्म खें परिवर्त्त न हो गया है।

भाजकलका पद्मपुरास देखनेसे ही हम लोग पद्म-पुराणके तोन संस्करणोंका परिचय पाते हैं,-१म मंस्तरणमें पौण्करादि करके पांच पव में पद्मपुराण विभन्न था, पांच खण्डमें नहीं। स्टिखण्डमें इम लोग इस पञ्चपर्वात्मक पाद्मका सन्धान पाते हैं। विष्णुपुराणमें तत्पृवं वर्त्ती जिस पद्मपुराणका उन्नेख है, सन्भवतः वहीं पञ्चवर्वात्मक था। श्म संस्कारणमें पोष्कार प्रथम पव के जैसा गिने जाने पर भी, हितीय संस्करणमें पौष्तर फिर इतोयखण्डने मध्य परिगणित होता है तथा स्टिखण्ड प्रथम पर्व का स्थान नेता है। दाचिणत्य-में प्रचलित पाद्मोत्तरखण्डसे उसका प्रमाण मिलता है। हतीय संस्तरणमें पीष्करखण्डका लोप इया, सम्भवतः यह सृष्टिखण्डके पुष्करमाहात्म्यके चन्तर्गत रखा गया, स्वगं खण्डने उसका स्थान देखल किया। गीडीय पर्य-पुराष भौर नारदपुराणमें इस ३य संस्करणके लच्चणादि मिनते हैं। किन्तु इसके बाद भी ४व संस्करण हुना। टाजियात्यगय स्वगं खण्डको नहीं मानते । उन्होंने स्वगं खण्डकी जगह ब्रह्मखण्ड माना है तथा यथाक्रमः न्ति स्ते गया है, । नारदोता स्वर्ण खंडके साथ सभी विषयों में उसका सेल नहीं खाता।

क्रियायोगसार पद्मपुराणका परिग्रिष्टस्तरूप है। इसमं वैणानीके क्रियाकांड श्रीर चिद्धादि धारणकी कथा वर्णित इदे है। अध्यापक जिल्सानका विश्वास है, कि यह १५वीं शताब्दीमें किसी बङ्गालीसे रचाया गया है। किन्तु जब उस समयके चैतन्यभक्त अनेक वैणाव ग्रन्थकारीने इस क्रियायोगसारसे प्रमाण उद्धृत किये हैं, तब यह ग्रन्थ उसके बहुत पहले रचा गया था, इसमें सन्दे ह नहीं।

श्राजक तके किसो भी पद्मपुराणमें ५५००० इसोक नहीं भिसते। वस्वई प्रान्तमें जो पद्मपुराण सुद्रित हुआ है, उसमें ४८४५२ श्लोक देखे जाते हैं। पर क्षां, इसके साथ स्वर्ग खंड और क्रियायोगमार के श्लोकों को एकत गणना करनेसे ५५००० हो सकते हैं। इतना होने पर भी यह अवस्य स्वोकार करना पड़ेगा कि आदि पद्मपुराणका अधिकांग्र श्लोक लुप्त है और उसमें अनेकानिक अभिनव श्लोक संयोजित हुए हैं। स्कन्दर पुराणके ग्रिवर हस्य खंडसे जाना जाता है, कि एक समय पूर्व तन पद्मपुराण ब्रह्मका माहात्म्य स्व अर्थात् ब्रह्मग्र स्वके जैसा गस्य था किन्तु अभा ब्रह्माका माहात्म्य लोप हो जानेसे यह कहर वै पार्वीका ग्रस्थ हो गया है।

निम्नलिखित चुद्र ग्रन्थ पद्मपुरः एके चन्तगैत माने गये हैं,—

त्रष्टमृत्तिं पर्वे, त्रयोध्यामा इत्य्य, उत्पलार ख्यमा हात्य, कर लो प्रसाहात्य, कम लाल यमा हात्य, का पिल गीता, कर वीर गीता, कम गीता, कर वा प्रकार का त्राय खात्य कि श्रीर का यस्थिति निरुपण, का लच्चरमा हात्य्य, का लिल्हो मा हात्य्य, का गीमा हत्य्य, श्रीक खान च त्रमा हात्य्य, का गीमा हत्य्य, श्रीक खान च त्रमा हात्य्य, का गीमा हत्य्य, वित्र गुप्त का खान स्था हात्य्य, वित्र गुप्त का खान हात्य्य, त्राय स्था हात्य्य, त्राय स्था हात्य्य, व्यव हिन मा हात्य्य, धर्मा रखः होत्र प्रधा गीमा हात्य्य, प्रधा गीमा हात्य्य, भक्ष वत्स न मा हात्य्य, भक्ष वत्स न मा हात्य्य, भाग वत्स मा हात्य्य, भीमा मा हात्य्य, भृते खार तो श्रीमा हात्य्य, मा गामा सा हात्य्य, मा मा सा हात्य्य, मा सा हात्य्य, मा सा सा हात्य्य, मा सा सा हात्य्य, मा सा हात्य्य, मा सा सा हात्य्य, मा सा हात्य सा हात्य्य, मा सा हात्य हात्य

Vol. XIII. 176

यमुनामाहात्म्य, राजराजिखरयोगकथा, रामसप्रस्ननामस्तीत, क्काङ्गदकथा, क्ट्रह्मदय, रेखुकासहस्त्रनाम,
विक्रतजननयान्तिविधान, विभूतिमाहात्म्य, विश्वाप्रहस्तनाम, वृन्दावनमाहात्म्य, वेङ्क्यस्तीत, वेदान्तमार धिवसहस्रनाम, व स्योपाख्यान, व तिरिणांत्र नेद्याप्रनिविध,
व द्यनायमाहात्म्य, व शाखमाहात्म्य, गताःखविजय,
विवगीता, गिवान्यमाहात्म्य, ग्रेतिमाहात्म्य,
गोतनाम्तीत, गोणीपुरमाहात्म्य, खेतिगिरमाहात्म्य,
सङ्घानाम-एक, सत्योपाख्यान, सरस्त्रप्रक, निम्धुरागिरिमाहात्म्य, सुदर्भनमाहात्म्य, इनुमत्कवच्, हरिचन्द्रोपाख्यान, हरिताहिकाव्रतकथा, हर्षे करमाहात्म्य,
होतिकामाहात्म्य इत्यादि !

# ३य बिष्णुपुरागा।

प्रचितित विशापुराणमें विषयानुक्रम इस प्रकार देखा जाता है:—

प्रथमां गर्ने -- १म मङ्गलाचरण, परागरके प्रति मे स्रेय-को श्रेश्वजिद्यासा, तत् प्रति परागरका उत्तरवाका, र विष्णुसुति, सृष्टिनिताया, ३ ब्रह्माका सगीदि कत्तु ल-श्राताका विवर्ण, ब्रह्माका आयुक्तयन, कल्पान्तरी स्वरी-वर्णेन, ५ देवदानवादि स्टिश्वयन, स्थावरादिकी स्टिक्या, ६ त्राह्मणादि स्टिक्या, क्रियावान् त्रा**ह्म-**णादिवणं नका स्थानिक्यण, ७ मानसप्रजास्टि-वर्णन, रुट्रस्टिनयन, मृनिस्टिनयन, चतुविध प्रस्यवतान्त, ८ सन्तीरे सगुका उत्पत्तिकीत्त न, ८ इन्द्रके प्रति दुर्वासाको शावकथा, त्रे लोक्यके श्री होनत्व-हेतु यज्ञादिका विन्न देख कर देवताश्रोंका ब्रह्माकी समीव गमन, विष्णुनुति, समुद्रमत्यन, याका सम्हान. इन्द्रकी लच्चोलुति, १० स्गुवं यसे अपरावरवं शका उत्पत्तिकथन, ११ भ्रुवीपारवान, १२ भ्रुवका मधुनासक यमुनातरमें गमन, भ्रुवको उत्बष्ट तास्याचे वासित-देवताबींका भगवत्के समोप गमन, भ्रुवको भगवद्यर-प्राप्ति, १३ घुनवंशकयन, वेणनामक राजाका उपा-ख्यान, पृथुचरित्रकथन, १४ प्रचेता कार्ट क समुद्रजनमें तपश्चर्या, १५ प्रचेताको तपस्यामे प्रजाचय, कण्डुमुनिका चरित, मैं युनवमं की चहायताचे दचको प्रतास्टिट, १६ मे त्रेयका प्रच्लादविषयक प्रक्र, १७ प्रह् लादचरित्र- कथा, १८ प्रइ ्नादवधमें हिरणा कथिपुकत के सूदादि का नियोग, १८ प्रइ ्नादके प्रति हिरण्यकथिपुका वाका, प्रइ ्नादको विष्णुस्तुति, प्रह्वादस्तवसे परितुष्ट भगवान्का प्रइ ्नादको खरूपदग नदान, हिरण्यकथिपु-वध, २१ प्रह्वादको व शश्राख्या, २२ विष्णुका विभूति-वर्णन, परमात्माका चतुः प्रवासत्वन व

२य अंग्रमें--१ ियातके दग पुत्रीमिन तीनका योगवाल कोत्तंन, दूवरैका सप्तदीवाधिपतिलक्षयन, जम्बुद्वीपपति अन्तेश्रिक्षा शालग्रामचित्रत्रे नमन, भरत वं शविस्तार, २ भूमग्डलवण न ३ भारतवर्ष निरूपण 8 प्रचहीप वर्ग न, शाहतली होपवर्ग न, कुशहीप अथन, क्रीब्रहोपक्रयन, शाक्तहोपिवरण, पुस्तरहोपक्रयन, सोकासोकपव तहत्तान्त, ५ मप्तपातासकथन, श्रमन्त गुण्वण् न, ६ नरकवण् न, हरिनामस्मरणमें सव प्रायः श्चित्त और पापच्चयक्या, ७ सूर्योदियहका संखानकथन, भूकींक चौर भुवलींकादिका संस्थानवर्णंन, ८ सूर्यरथ संस्थान, सूर्य<sup>र</sup>ा उदयास्तकथन, भानुका राह्मिद · कथन, कालगणना श्रीर गङ्गाका उत्पत्तिवण् न, ८ दृष्टिका कारणनिर्देश, १० सूर्यं स्वाधिष्ठात्रगणका विवस्ण, ११ सूर्य रय पर त्रयोमयो विष्णुशक्तिका श्रवस्थानकथन, १२ चन्द्रग्यवण न, चन्द्रका फ्रांस घोर हिस्कियन, वुधादि॰ - **ग्रहका रथवण<sup>९</sup>न,** प्रवह वायुक्तथन, विष्णुमहिमा, १३ जडभरतीपाच्यान, धौबीरके प्रति भरतका तत्त्वज्ञानीप-देशारका १४ भरतके प्रति सौबीरको आव्यविषयक प्रमुजिन्नासा, भरतका चत्तरप्रदान, १५ ऋसुनिदाव-संवाद, १६ ऋभुते समीप निदाधका पुनग मन, आल-तस्त विषयक उपदेश।

श्य अंशमें सन्तन्तरक्षयायवण पर में तेयका प्रश्न,
त्रतीत इः मनुका नामकथन, स्वारीविषादि मन्वन्तरकथा, र भविष्य मन्वन्तरिवष्यिणी जिद्यासा, सूर्येपती
हायाका विवरण, सावणि मन्वन्तरकथन, कल्पपिमाण,
३ वेदव्यासका घष्टाविध्यति नामकथन, कृण्यहेपायनमाहात्मा, निरुत्तिकथन, ५ यजुर्वेदशाखाविभाग, याचवव्चक्रत सूर्योस्तीत, ६ सामवेदका शाखाविभाग,
प्रथव वेदका शाखाविभाग, अष्टादशपुराणकथन,
पुराणक्रस्त, चतुदंश विद्या, अष्टादशपुराणकथन,

क्रयन, ७ यमगीता, ८ विष्णुश्राराधनप्रश्न, विष्णु-पूजाको फलन्युति, ब्राह्मणादिवपेका धर्मकयन, ट गाह स्याधम कथन, ब्रह्मचर्याक्यन, भिचात्रमवण न, १० जातवामीदिक्यन, विवाहयोग्या वान्याका तत्त्रण, ११ ग्टहस्थका सदाचार-क्यन, स्त्रपुरीषोत्सग विधि, धनोपार्ज नविधि, स्नान-विधि, १२ रह खुका विविधाचारकथन, १३ जातकशीद क्यन, प्रेतदाइदिधि, ग्रशीचप्रकरण, एकोदिष्टविधि, सपिग्डकरण्विवि, १४ याद्यप्रतस्त्रुति, विशेष याद्यकानः कथन, पितृगीता, १५ याडभीजी वास्मणोंका सवण, वाडके दाद निषद कमें कथन, मातायहवादिविध, **याद्रप्रकरण, विल्लिखदाननियस, योगीप्रयांमा, १६** याद्वी सधुमांशदि दानफल, व्रवादिके याद्धद्यांन-में दोषक्यन, १७ नग्नलक्षण, भोष्मवशिष्ठसंवाद, देवता बोकी विष्णु खुति, माधामो होत्पत्ति, १८ असरोंके प्रति सायोमोहकी उपदेशक्या, बाह तुद्रशंनो पति-क्षत्रन, बोडधर्मोत्यत्तिकयन, नग्नसम्पर्क दोषकयन, ग्रतवनुनामक राजोबाखान।

8र्थ अंग्र<sup>ह्</sup>—१ वंशविस्तार, प्रश्नजिज्ञासा, मनुः वंशस्मरण श्रीर अवगफन, ब्रह्माकी उत्पत्ति, दचादि की उत्पत्ति, बुधके श्रीरभ श्रीर इलाके गर्भ मे पुरूरवा-का जनमक्रथन, देवताने वंश्रमें रेवतोकी उत्पत्तिकथा, रेवतीके साथ बलटेवका विवाह, २ इच्छाक्तका जन्म, ककुत्स्यवं ग्रविस्तारकथन, युवनाम्बोबान्द्रशन, सौभरिका उपाख्यान, ३ सीभरिका वनगमन, सीभरिचरित्रवदणमें फ्लब्बयन, सर्पविनाग्रमन्त्र, घनरख्यका वंग्रविस्तार, विग्रज्जुवं ग्रमें सगरोतात्तिकथा, ४ सगरवं श्रधगेका जन्म-विवरण, सगरको अखमे धयन्न कथा, सगरपुत्रीका मरण-वृत्यता, भगीरवका गङ्गानवन, रामादिका जन्मकवन, **५ निमिका यज्ञानुष्ठान, निमि और विशिष्ठका पास्पर** शापसे देहत्याग, मित्रावरणके प्रभावसे पुन: विश्वष्ठका जन्म, सोताको उत्पत्ति, कुशभ्वजवंशाख्यान, ६ चन्द्र-वं ग्रक्या, चन्द्रका गुरुपत्नी दृरणहत्तान्त, ताराका गभी, बुधको उत्पत्ति, यन्नमं अग्निवयको उत्पत्ति, ७ पुरुरवाका व ग्रकीत्त न, जङ्गुकर क गङ्गापान, जङ्गुका वंशविवर्ण, जमदिमिविखामित भादिका जन्मकथन,

प्रायुव शक्यन, धन्वन्हरका जनम श्रीर तह शविस्तार-क्षयन, ८ इन्द्रसाहास्यार्थ रजजा देत्वके माय युड, चत्रद्यका वंशावलीक्यन, १० नद्षवंशानु-चरित, ययातिका उपाद्यान, २१ यथुका वंग, कार्त्तवीर्धोर्जुनका जन्म, १२ क्राष्ट्रका वंग, १२ समन्त्योपाध्यान, क्षरणक माय जःस्वयतीका विवात, ल्याक्टक मत्रप्रामाका परिषहा, गन्दिरीका उपाछ्यान, १४ गिनिका वंगावना बीसार, प्रस्य -वंशविस्तारः युवयवाका वंशवयः, िग्रवानीचिति, १५ धिन्नुगालका सुक्तिकारण यन, वसुदेश्यदिवधीं-का नामकोत्तीन, स्रोक्तशातन्तकता, यदुवंगायगणः का संख्यानिरूपण, १६ तुर्वे सुक्तः वंग,१० द्रुदाका वंश्वविवरण, १८ अनुका वंशक्यन, कर्लीयिति, १८ जनमे जयभा व ग्रामयन, भरतका जन्मवताना, वहिंद्यु-का जन्म, क्रपीक्राकी उत्पति, जगमन्धरी उत्पति, २० जच्चुका वंध, पान्ड्वंशास्त्रान, २१ **भ**दिष्य-भूपालींका वं शाख्यान, परोचिष्टं शक्यन, २२ दच्चाकुः वंशीय भविष्यभूषालींका धाख्यान, २३ व्रहद्रयः वंशीय भविष्यभूगलगण, २४ प्रदातवंशीय भविष्यः भूपालविवरण, नन्द (मोर्घ) व शका इतिहास, भविष्य-कालक विविधराजवंशका विवरण, कालप्रभावने राजाश्री'का चरित्रान्तरहेत्निष य, कत्रुगारकासमय, कानिका प्रादुर्भाव कालनिण य।

प्रम अंग्रमें—१ वसुदेवकत्तृ क देवकीका पाणिग्रहण, कंसके भारमें निपीड़ित पृत्वीका देवके
समीप गमन, ब्रह्माक्कत विष्णुस्तोत्न, विष्णुका
कंसवधमें श्रङ्गीकार, २ य्योदागम से योगनिद्राका
जन्म, देवकीगभीमें भगवान्ता प्रविश्च, देवगणक्कत देवकीसुनि, २ श्रोक्कणकी जन्मकथा, वासुदेवका गीकुलगमन, कंसके प्रति शून्यमागं प्रस्थायी महामायाका उपदेशवाक्य, ४ श्राक्षरचार्य कंसका उपायचिन्तन, देवकीवसुदेवका वन्यनमीचन, ५ पूतनावध,
६ बालकरूपी कष्ण दारा शकटपरिवर्त्तन, क्रण्यवलरामका नामकरण, ७ कालियदमन, ८ धेनुकवध,
प्रजम्बासुरवधीपाख्यान, १० शकीक्षववणन, क्रण्यके
श्रादेशसे गिरिपूजा, ११ इन्द्रका कीप, सहादृष्टिकथन,

गोवर्डनधारण, १२ योजस्मक ममीय देवराजका धाममन, चजु नरजाय देवराजका उपदेग, १३ रामवर्ण न, गोवियी का मङ्गोतादिकायन, १४ घरिष्टवध, १५ वंसई समीप नारदका लप्यगुणकी तीन, १३ किशिवध, १७ चक्र दका बन्दा-वनगमन, १८ श्रीक्षरणाक्र रमंबाट, योक्षुरणका मधूरा-याता, रोहर्मे यमुना हे जनसे प्रक्रा के समकृष्ण पुर्ति दर्शन, योज्ञ खन्तीब, १८ रामभुष्य हा मधुरादविह, रजक-वधः सालाकारस्य इसे गमन, २० व जाने चन्द्राहि शतु-रीयग्रन्य, धनुशानाप्रशेष्ठ, रङ्गास्त्रित प्रवेश और वांस-वध, २१ कं भयित्वयोंका विकाय, उग्रेंनि। भिषेत्र, इन्द्रमें सुधर्म हो प्रार्थ ना, २२ जर सन्धपराभव, २३ जालयवन-को उत्पत्तिः कालयवनका सयूरागसनः, कालयवनवधः, २८ बलडेवका हन्द्र बनमें भागमन, २५ बलडेवकी वारुणीयां म धसुनाकर्षण, रवती वर्णव, २६ रुक्सिणी-हरण, प्रद्युक्नीत्पत्ति, २७ प्रद्युक्तहरण, महावत्रहर्मी मायावतीकी प्रयुम्नप्राप्ति, श्राब्श्वध, २८ रुक्तिवध, २८ देवराजका दारकागमन, चौक्ष्यकी पीड़गमहस्र कन्या प्राप्ति, २० क्षम्यका स्वर्गेगमन, पारिजातदृश्य, इन्द्रादिः के साथ श्रीकृष्णका युद्ध, देवगणकी पराजय, ३१ देव-राजको चमाप्रार्थना, श्रीकृष्णका द्वारकार्ने प्रत्यागमन, ३२ क्रष्णमहिषियोंको मन्तानीत्पति, वाण्युडविवर्ण, जधाका खप्रदर्भन, ३३ अनिक्द्रहरण, जाणपुरी-भवरोध गिवक भाका युद्ध, वासाका बाहु च्हेद, ३४ पोण्ड्रक कायिराजवध, वाराणमोदाहन, ३५ शाख-बन्धन, बनदेवका इन्द्रिनापुरगमन, बनदेवकी कीप-ग्रान्ति, ३६ डिविटका दौराव्या, डिविटवध, ३७ सुषली-त्यत्तिकथन, यदुवंगीयगणका प्रभासतीय में गमन, यदुकुनचयक्रयन, श्रासम्बन्धा कतीवरत्याम, ३८ अर्जु न-कत्त व यादवगणका सःकारकथन, कलिका धागसन-इत्तंन्त, प्राभीगक्रमण, पर्जुंन प्रति व्यासका उपदेश, पर्वितका समिषेता

६ वंशमे—१ कितका स्वरुपवर्णन, किन्दर्भ-कयन, २ इन्य धर्म में श्रिक फलनाम, ३ कल्पकथन, ब्रह्माका दिननिर्णय, ४ प्रत्यमें ब्रह्माका भवस्थान, प्राक्तत-प्रन्य, ५ विविध दुःखकथन, गर्भ जन्मादि दुःखकथन, नरकथन्त्रभा, दुःख ध्वं सकरीमृक्ति, ब्रह्मदय निरूपण, ६ स्वाध्याययोगकयन, योगनिद्धपण, क्रिध्वजोपाख्यान, धमे भेनुविनाग्र, प्रायस्तिपरिज्ञानार्थं खाण्डिक्याभिगमन, मन्त्रिगणके साथ याण्डिक्यको मन्त्रणा, ७ केशिध्वजका आत्मज्ञानकथनारका, देहात्मवादियोंको निन्दाः योगविष्यकप्रम्न, तिविध भावना, ब्रह्मज्ञानकथन, निराक्षारणा, साकार धारणा, क्रिध्वजका ग्रहागमन, खाण्डिक्य ग्रोर क्रिध्वजक मुक्तिलाभ, ८ सव शास्त्रापेचा विष्णुपराणका श्रेष्ठत्व, पराग्रके समीव मे त्रेयका प्रश्न, क्षित्रतिवष्यका मंत्रेपकथन, विष्णुनामस्मरण-माहात्मा, विष्णुपराणविषयक फलश्रुति, विष्णुमाहात्मा केरिन।

विष्णुवर्मोत्तरमं - शतानीक जनमे जयसंवादमं श्रो. क्रबाराधनीपयोगी क्रियायोगकयन, भगवन्माहात्मार कीन्तेन, इन्हरूपधारी उपेन्द्रके साथ तपश्चारी अम्ब-रोष संवाद-कथनप्रसङ्गमे भित्रयोगमाहात्माकीत्तंन, क्रियायोगः श्रितत्वक्षयन, संवादमें भितायोगवर्णन, उपवासलचण, उपवासमें भगवत् प्रीत्याधायकत्वकयन, तत्प्रमङ्गमे सुगतिदादशी व्रतविधानकोत्तंन, याम्यक्षे प्रविमुक्तिकारणक्रयन, एकः भक्तव्रतविधिक्या, दादशमासिक कृष्णाष्टमोव्रतविधि, चातुर्मास्यव्रतविधि, कुलाप्तिद्वादशोवतविधिकयन, विजयः जयन्खप्रमोत्रतविधान, द्दादगोत्रतविधि. कादशीवतविधान, इत हारा विश्वास्वपनविधि, विश्वा-त्रतिविध, सम्प्राप्ति दादशीव्रतिविधि श्रीर गोविन्द-द्वाद्योव्रतविधि, श्रखंडद्वाद्यीव्रतविधि, पापनाशिनी हाट्यी, पदद्वयत्रतिश्वि, मनोर्य द्वाद्यीत्रतक्या, अर्थाक पौर्ण मासीवतविधान, सुकलत्रप्राप्तित्रतविधान, व ता धर्मादिक्यन, स्तीधर्म व तक्यन, नरकवण न, पाप विशेषमें नरकविशेषकी कथा, नरकदादशीय तकथन, पाखच्डीका स्वक्ष्यवर्षंन, उनके साथ प्रालाप करनेन प्रायस्तिविधान, सासचे पूजाविधि, सासरायणका उपा खान, सव<sup>९</sup>वाधाप्रशमनविधि, नचतपुरुषव त्विधान, अनन्तव त्विभि, देवरा इलेपनविधि, देवरा इमें दीप-दानविधिकयन, देवादिखुतिप्रशंसाकथन, तिल्हादशीः व त्विधान, अजु नभगवत्संवादमें स्तोतमा बात्मा कथन, बीरमद्रगीतोत्त, सुवृतद्वादगोवृतकया, अध्विपुरूरवा

व ह्याच्यानककीत्त नू भादिका मङ्गलस्तोतकथन, त्रश्चायमितियात्रत, संसारहितु मृताखानकथन, याग्यपथाख्यानकोत्तन, श्रीताणायधिष्ठिर संवादमें गोदान माहात्म्यादिकथन, दानमीन व्रतचर्यादि नियम-फल्क्यन, द्व्यदानविश्वेषमें विशेष फल्कीर्तन, वया-दान निरूपण, विप्रको अवमानना भीग पूजाफल, विप्र माहात्स्यकीतर्तेन, दानप्रमं सा, तवः प्रमं सा, सत्रप्रमं सा, उपवासप्रशंसा. एक्सक्रादि प्रशंसा। ब्राह्मणादि वर्णान्यत्वप्रातिकारणवर्णं न, सुवर्णं दानमाहात्म्यकीत्तेन, विशेषक्यमें गोदानमाहात्स्यक्यन, भूमिदानमाहात्स्य-कीरतेन, संग्राममाइत्स्यकीरतेन, दण्डनीतिकथन, हरि-भक्तिमाहात्म्यकथन, युधिष्ठिरचण्डालप्रसां वाद, जनकः जन्मरहस्यक्ष्यन, गजिन्द्रमोच्चविवरण, त्रनुस्मृतिकोत्तेन, विप्रपञ्जरकथन, सारस्वतस्तव, वि<sup>रु</sup>ख-वस्वसुरसंवादकयन, भिततमाहात्म्यादि-वर्ण न, विष्णु श्रोसंवाद, स्त्रधर्माचरणप्रशंसा, श्रदितिः वलिवञ्चनविव । ग. वामनस्तवकथन. चक्रस्तवकोर्त्तन, उत्क्रान्तिस्मरणक्रयन, वैवस्रतगाया-कोत्त<sup>९</sup>न. पुर्ष्यादिविभागकोत्त<sup>'</sup>न, मान्याताका राज्यप्राप्ति हितुक्यन, तिविक्रमव्रतक्या, पदत्रय-व्रतक्यन, गोदान-विधि, तिलधेनुदानविधि, पृतधेनुकरपविधि, जलधेनु-टानविधि, कथनप्रसङ्ग्रमें पुङ्कवगायाकोत्तेन, शुद्धिव्रत-क्यन, देवकोव तक्यन, प्रह् लाद्य लिभ वाद, पाप-प्रश्मनस्तवकोत्तंन, अन्यविध्यापप्रश्मनस्तव कथन, ब च्चाइ तरूपादिको त पापचयोपायकथन, योगस्वरू-पादिक्यन, यमनियमादिसमाख्यान-निरूपण, वर्णायम-धम कथन, नरनारायणाख्यान-प्रसङ्गमें उन श्रीका सन्ध-वादिक्यन, विश्वक्पद्यं नप्रसङ्ग, चतुर्युं गावस्थाकयन, विस्तारपूव क किचिमैकया, तत्प्रसङ्गी नरगणका शास्त्रमाहात्म्यकोत्तंन, अनुक्रमणिका चरित्रवण न, कथन।

श्रव देखना चाहिये. कि विष्णु पुराणके लच्च दूसरे दूसरे पुराणों किम प्रकार निर्दिष्ट हुए हैं ? मल्य-पुराणके मतने वराहक त्यहत्तात्तका श्रारक्ष करके पराश्याने जिसमें श्रव्वित धर्म कथा प्रकाशित की है, वही वेषाव है। पंडित लोग इसकी श्लोकसंख्या २२०००

बतलाते हैं। (१) नारटपुरावर्मे इस प्रकार भनुकास है-"ञ्जणुत्रतस प्रवच्यासि पुराषं वैष्ण्वं सहत्। त्रयोविं ग्रतिसाइसं मवं पातकनाग्रनम्। यवादिभागे निद्धिष्टाः षड्धाः शक्तजेन 😼। मै ते यायादिमें तत्र पुराणस्यावतारिकाः॥ त्रथमां श्रमें — प्रादिकार बसगं स देवादी नास्त्र सम्भवः। ससुद्रमथनार्थानं दज्ञादोनां ततीच्याः॥ भ्रवस्य चरितं चैव पृथीयरितमेव च। प्रचेतसं तथाख्यानं प्रह्लादस्य कथानकम् ॥ पृथग्राज्यधिकाराख्या प्रथमांऽग्र इतोरितः ॥ द्वितीयांशमं - प्रियत्रता चयाख्यानं दीवववं निरूपणम् । पातालनरकाख्यानः सक्तस्वर्गीनरूपण् ॥ स्योदिचारकथनं पृथग् लक्षणसंयुतम्। चरित भरतस्याय मुक्तिमाग निद्य नम्।। निदाधऋतु संवादी दितीयाँऽग उदाहृतः। **त**तीयांश्रमे — मन्दन्तर धमाख्यानं वेद यासावतार अम्। नरको द्वारकं कर्म गदितच्च ततः परम्॥ सगरमीर्व संवादे सर्वे धर्म निक्पणम । त्राहकस्यं तथोहिष्टं वर्णात्रमनिवन्धने ॥ सदाचारश्च कथितो मायामोहकया नतः। त्रतीवींऽघीऽयसुदित: सव पायप्रवाशनः॥ चतुर्था शमे--स्य वंशकथः पुरुषा सोमवंशानुकी त्र नम्। चतुर्थे (ग्रे सुनियेष्ठः नानाराजऋथाचितम् ॥ पञ्चमांश्रमं-क्वष्यावतारसंप्रश्रो गोकुलोयक्या ततः। पूतनादिवधी वास्ये कौमारेऽवादि हिंसनम्॥ के भीरे कंसइननं साधुरं चरितं तथा। ततस्त योवने प्रोक्ता सासाद्यास्वतांभवा ॥ सर्व दे त्यवधी यत्र विवाहास प्रशस्त्रधाः। यत्रिख्वा जगनायः जुलायोगेखरेखरः॥ स्भारहः गंचक्रे परस्तहननादि। मः। श्रष्टावकोवमाखानं पञ्चमाँउगद्दतीरितः॥

वड़ांश्री--

विश्व विदिशं प्रोत्त वातुर्विध्वं स्वयस्य च । वहाजानसमुद्देगः खाण्डिकस्य निकृषितः ॥ विश्वजीन वेत्येष षष्ठेऽग्रेषिकां चितः ॥ इत्तरमार्गते— अतःपासु मृतेन गीनकार्दिभिराद्यात् पृष्ठं नचोदिताः शम्बद्दिणा धर्मो त्तरः इयाः ॥ नानाधमे श्याः पुख्या व्रतानि नियमाः यमाः । धर्म शास्त्रं चार्यं गास्त्रं वदान्तं ज्योतिषं तथा ॥ वंशास्त्रानप्रकरणात् स्तोत्राणि मन्त्रयस्त्रथा । नानाविद्याययाः प्रोत्ताः सव नोकोष्वारकाः ॥

श्रयोत् — हे वका ! सुनो, मैं तुमने यह सर्वपापहर वयोविं गतिन इस्त श्लोक पूर्ण वेष्णव महापुराण कहता है। प्राचीनकाल में श्रक्तानस्तने इसके श्रादिभाग में मैं तेयके निकट पुराणको श्रवता रिकाको छ: श्रशीमें निर्दिष्ट किया था।

एतिहरसमुरागांवे सर्वधास्तायं संग्रहं॥

भादिकारण, सृष्टि, देवादिको उत्पत्ति, समुद्रमधन भार दल्लादिका इत्तान्त, भूव भीर एथु चरित, प्रचेताका भाखान, प्रह्लादकथा भीर एथक, एथक, राज्या भिकारक्तान्त, ये सभी प्रथमांग्रमें एक हुए हैं।

नियत्रताखान, हो गंत्रोर वर्षं निरूपण, पाताल भीर नरकाखान, मप्तसम् निरूपण, पृथक् पृथक् लक्ष्ययुक्त स्योदिका चार अथन, भरतचरित, सुक्तिमार्ग निद्य न भीर ग्रीषासृतुका संवाद, दितीयांग्रमें यही सब छहुत इए हैं।

मन्वन्तराखान, वेदव्यासका श्वतार, नरकोद्धारक कर्म, इसके बाद सगर भीर श्रोव संवादमें सब धर्म का निरूपण, वर्णात्रमनिवन्धनमें वादकत्यनि देंग, सदाचार और मायामी इक्षया, इन सब का वर्ण न त्तोयांगमें है। यह श्रंश सब पापनाश्रक माना गया है। हे मुनिये छ! सूर्य व श्रको पविव हया श्रोर शोमव श्वका अनुकोत्त न तथा नाना प्रकारके राजाशोका हतान्त भो इस चतुः श्रांशमें वर्ण त हुआ है।

प्रथमत: क्रम्यावतारविषयक प्रश्न, पोक्टे गोक्कलोय कथा, वाल्यकालमें पूतना प्रस्तिका वध, कौमारमें घवा सुरादिको इत्या, कैशोरमें क स्विनाय भीर माथुरचरित,

Vol. XIII. 177

<sup>(</sup>१) वराहरू वृक्षान्तमधिक्ष्य पराशरः ।

यतप्राह धनीनस्त्रिलां स्तदुक्तं वैष्णवं विद्वः ॥

विशेषि शिविसाहस्र तत्प्रमाणं विदुवेषाः ।''

( मतस्य )

यीवनमें दारकापुरीक्षत लीला, सव देखवध, पृथक पृथक प्रकारका विवाद, दारकापुरीमें रह कर कृष्ण कत्त्र अव्युद्धादि द्वारा भूभारहरण-कारण और अष्टा-वक्रीय आख्यान आदि पञ्चम अंग्रमें विवृत दुए हैं।

कलिजातचरित, लयकी चतुर्विध श्रवस्था गवं केशिध्वजने साथ खाण्डिक्यका ब्रह्मज्ञान ससुदेश इत्यादि षष्ठांग्रमें परिकीत्ति त हुए हैं।

श्रनन्तर मृतग्रीनकादिक है क यत्नपृत्र क जिन्ना-सित हो कर विष्णुधर्मीत्तर नामक परम पवित्र नाना प्रकारको धर्म कथा, व्रत, नियम, यम, धर्म ग्रास्त्र, श्रय -ग्रास्त्र, वेदान्त, ज्योतिष, वं ग्राख्यान, स्तोत्र, मन्त्र श्रोर सर्व कोकापकारक नानाविध विद्या श्रादिका वर्ष न इस श्रं भ्रमें कौत्ति त इशा है।

मत्यमे विष्णु पुराणके जो सब सचण निर्दिष्ट इए इं प्रचलित विष्णुपुराणमें उनका सभाव नहीं है। यथार्थमें वराइकल्पप्रसङ्गते बाद ही (१।३।२५) यह पुराण सारका हुना है।

भनन्तर नारदपुराणमें जो विषयानुत्रम दिये गये हैं, वेभी यथायथ वर्षित देखे जाते हैं। किन्तु प्रधान गोल-माल श्लोक ले कर २३०००के मध्य श्रधापक विलयनने क्रेबस ७००० श्लीक पाये 🗗। उन्होंने विष्णुधर्मीत्तरको विष्णुपुराषका छत्तर भाग नहीं माना है। इसीचे बोध होता है, जि इतने कम रखोक हुए है। किन्तु **छट्छत नारद पुराणीय वचन तथा घलने रेखी**की चित्र पट्नेमे विष्णुधर्मीतरको विष्णुपुरायका चत्तरभाग माननीमें कोई श्रापत्ति नहीं रहतो। श्राजकलके विष्णुः पुराण भीर विष्णुधर्मीत्तरको एकत्र करनेसे १६०००से अधिक श्लोक नहीं मिसती। इस पर भी न्यूनाधिक ७००० इसोकोंको कमी रह जाती है। इतने रखोक कहां गये, इसका निर्णय करना इम लोगोंकी चुद्र बुढिसे बाहर है। परन्तु पाजकलका प्रचलित विष्णुधर्मोत्तर सम्मूर्ण ग्रन्थके जैसा प्रतीत नहीं होता । नारदपुराण्में जो लक्ष निर्दिष्ट इए हैं, उसके भी सभी लक्षण पाज-कुलके विष्णुधमें में नहीं मिलते। जिस विष्णुधर्मीत्तरका च्योतिषांग्र से कर ब्रह्मगुप्तने ब्रह्मसिद्धान्तको रचनाको है। नारद्वपुराचमें उसका परिचय रहने पर भी आज

कलके विष्णुधर्मोत्तरमें उसके अधिकांशका सभाव है।

मध्यापक विस्तान श्रोर उनके भनुवर्शी अस्य-सुमारद्त्त महाग्रयका कहना है, कि इस पुराणमें बीह श्रीर जैनसम्प्रदायकी निन्दा है। बीह्रधम का यदि उस समय प्रचार नहीं रहता, तो ऐसे विद्देष भावका समावेश नहीं होता। बीद्ध लीग १२वीं शताब्दी तक भारतवष के किसी स्थानमें विद्यमान थे। इस हिमाब-से उसके कुछ पहले विष्णुपुराणका सङ्कलित होना सम्भव है।

मादि वैषापुराण धर्म स तने रचनाका समें प्रचलित था, यह पहले ही कहा जा चुका है। किन्तु प्राजकल-के प्रचलित विष्णुपुराण में जैन घोर बीडप्रसङ्ग रहनेके कारण उसे किसी हालतसे उस धर स्वयुगका ग्रन्थ नहीं मान सकते। पर हां, प्रध्यापक विजयनप्रमुख पण्डितोंने विषापुराण्यका जो काल निरूपण किया है. चमें भो ठोक नहीं मान सकते। कारण, ∉२८ ई•में प्रसिद्ध भाग क्योतिविद् ब्रह्मगुप्तने विश्वाधमी त्रकी श्राधार पर ब्रह्मस्द्रान्तको रचनाकी है। एतडिस भविष्यराजव शवस् नको जगह गुप्त भौर तत्सामयिक राजाश्रीका प्रसङ्ग रहने के कारण उसे ६ठी प्रताब्दी के पहलेको रचना नहीं कह सकते। फिर ऋध्यापक विलसनको छिताके जपर निर्भर करके उसे १२वों वः उसके कुछ पूर्व वर्त्तीकालकी रचना भी नहीं मान सकते। क्योंकि, बीद भीर जैनीका प्रभाव दैसाजन्मके वहत पहलेसे ही लिखत होता है। यतएव भविष्यराज-वंश और ब्रह्मगुप्तकरा क विष्णुधर्मीत्रका छन्ने ख रक्रनेसे इस कीग, विषापुराणने हठी शताव्हों किसी समय वर्षांमान श्राकार धारण जिया होगा, ऐसा कह सकते हैं।

कन्याकृष्यमाद्वात्म्य, कलिखक्षाख्यान, कृष्य-जन्माष्टमीत्रतक्रया, जड़भरताख्यान, देवीस्तृति, महादेव-स्तोत्न, लद्योस्तोत्न, विष्णुपूजन, विष्णुप्रतनामस्तोत्न, सिडलच्योस्तोत्न, सुमनःसोधन, सूर्यंस्तोत्न, द्रत्यादि नामधेय कोटे कोटे यन्य विष्णुपुराणके धन्तगत माने जाते हैं। किन्तु ये सब ग्रन्थ आधुनिक कालके वने हुए हैं, ऐसा माल म पहता है। हेमाद्रि चौर स्मृतिरत्नावलीकारने वृहिष्णु-युगणमे श्लोक उड्डृत किये हैं। किन्तु यह पुराण अभी नहीं मिलता।

विष्णुपुराणकी बहुसंख्यक टीका देखी जाती हैं जिनमेंचे चितसुखसुनि, जगन्नायपाठक, दृसिंहभट, रत्नगभं, विष्णुचित्ति, श्रीधरस्वामी धार सूर्य करमिश्व-की टीका उन्ने खयोग्य है।

# ४र्था शेव वा वायु।

किमीका कहना है, कि ये व दौर वायुपुराण एक है। किर कोई कहते हैं, कि ये दोनों भिन्न पुराण हैं। विष्णु, पद्म, मार्क ण्डिय, कोर्म, वराह, लिङ्ग, ब्रह्म-वे वर्त्त, भागवत भीर स्कन्दपुराण में 'श्रिव' तथा मत्य, नारद और देवीभागवतमें श्रीवकी जगह 'वायवीय'का एवं मुद्दलपुराण में श्रिव श्रोर वायु दोनीका उन्नेख है। वायपुराणीय रेवामाइ। स्मामें लिखा है—

"पुराणं यन्मयोक्तं हि चतुर्यं वायुसं चितम्। चतुर्वि यतिसाहस्तं शिवमाहात्म्य संयुतम्॥ महिमानं शिवस्याह पूर्वे पाराश्यरः पुरा। घपराद्वे तु रैवाया माहः स्म्यमतुर्वं मृते॥ पुराणेष् त्तमं प्राहः पुराणं वायुनोदितं। यस्य व्यवणमात्रेण शिवसोक्तमवाप्र्यात्। यश्यशिवस्तशा श्रेवं पुराणं वायुनोदितम्। शिवभक्तिसमायोगाकामहयविभृषितम्॥"

चतुर्य पुराणका नाम वायु है। इसमें २४००० श्लोक श्रीर शिवसाहालग्र हैं। पराश्वरस्त संख्व पायनने इसके पूर्व भागमें शिवको महिमा श्रीर अपराईमें वा उत्तर भागमें अतुल्लीय रेवाका माहात्म्य प्रकाशित किया था। सभी पुराणों में यह वायुपीक पुराण श्रेष्ठ माना जाता है। इसको कथा सुननेते हो शिवजोकको प्राप्ति होती है। शिव भीर वायुपीक शिवपुराण एक है। शिवभिक्ति समायोगके कारण दो नाम पहे हैं। रेवामाहात्म्यके आरम्भों भी ऐसा हो कहा गया है—

"चतुर्वं वायुना प्रोत्तं वायवीयमिति स्टतं। शिवभित्तिसमायीमात् ग्रेवं तचापराष्ट्रयाः ॥ चतुर्विगति संस्थातं सहस्राचि तु ग्रीनकः। चतुर्भिः पर्वभिः प्रोत्तं॥" रैवाखण्डके उक्त वचनसे जाना जाता है, कि वासु भीर शिवपुराण एक ही है। यह पूर्व भीर उत्तरभाम तथा चार पर्वी में विभक्त है। नारटपुराणमें वायुपुराख-का विषयानुक्रम इस प्रकार दिया गया है—

म्बन्दित्र प्रवच्यां स पुरानं वायवीयक्रम्। यन्तिन स्तृते लभेशास स्ट्रस्य प्रसालनः॥ चन्ति गात साहस्रं तत् पुराणं प्रकोत्तितम्। खतिकल्पप्रवृद्धेन धर्मारख्यताह सास्तः॥ नद्यायवीयमुदितं भागद्यससाचितम्। (प्रविभागमें)

स्वर्गादनचणं यत प्रोत्तविष्ठस्विष्टतःम् ।

सन्वन्तरेषु वंशाय गन्ना ये यत कोक्तिताः ।

गयासुरस्य इननं विस्तरात् यत्र कोक्तितम् ॥

सामानःचे व माहात्स्यं माघस्योत्तां फलाधितम् ।

टानधर्मा राजधर्मा विस्तररेणोटितास्त्या ॥

सूपातान्तकतुत्र्योमचारिणां यत निर्णयः ।

व्रतदिनाच पूर्वीऽयं विभाग समुदाद्वतः ॥

(तद्दू त्ररभागमें )

उत्तरे तस्य भागे तुनम दातीय वर्षानम्। शिवस्य मंहितास्या वे विस्तरेण सुन ध्वर ॥ यो देवः सर्वदेवानां दुवि त्रेय सनातनः। म तु सर्वात्मना यस्यास्तीरे तिष्ठति सन्ततम ॥ ददं बह्या हरिरिदं माचाचेदं परोहर:। दटं ब्रह्म निराकारं को वर्षां नम् दाजलं। ध्रवं लोकहितार्थीय श्रिवेन खग्रीरत:। श्रतिः कापि सरिद्रुपा रेवेयमवतारिता ॥ ये वसन्यत्तरे कूले रद्रस्यानुचरा हि ते ! वर्धन्त यास्यतीरे ये लोकं ते यान्ति वे शावम्॥ श्रोङ्कारेखरमारभ्य यावत्वस्थिम सागरम् । सङ्गमाः पञ्च च विशेषवदीनां पापनाशनाः॥ दगैकमुत्तरे तीरे तयोविंगति दक्षिणे। पञ्चितं भत्तमः प्रोता रेवासागरसङ्गः ॥ सङ्गमै: महितान्ये वं रेवातीरद्वयेऽपि च। चतु: यतानि तीर्थानि प्रसिद्धानि च मन्ति हि ॥ षष्टितार्थं महस्राणि षष्टिकोट्य सुनौखर । सांन्त चान्यामि रैवायास्तीरयुग्मे परे परे ॥ संहितेयं महापुखा शिवस्य परमात्मन: । नमदीचरितं यत वायुना परिकोक्तितम्॥"

हे विप्र! मैं तुमसे वायबीय पुराण कहता है, सुनी। इसके सुननेसे परमात्मा रुद्रका लोक प्राप्त हीता है। इस पुराणमें चौबीस हजार खोक है। खेत- कल्पप्रसङ्गी वायुनि यह पुरास कहा है। वायुपुराण दो भागों में विभक्त है। इसके पूर्व भागमें सर्गादि लच्च, मन्दन्तर और राजाओं का वंश बिशेष रूपसे की तिंत हुशा है। पोक्टे गयासुरविनाश, सभी मासी का माहात्म्य; माघ मासका फलाधिका, दानधर्म, राजधर्म और भूमि, पाताल, दिक्त तथा श्वाकाश चारियों का निण्य एवं व्वादिका नियम विर्णंत है।

हे सुनीखर ! इसके उत्तरभागमें नम<sup>°</sup>दातीव<sup>°</sup>-वर्ष न. ग्रिवस हितास्थान श्रीर को देव सर्व देवकी द्वि च्चेय तथा सनातन हैं, वे सब प्रकारसे जिसके किनारे सव<sup>8</sup>दा विराजमान हैं एवं जिस नम<sup>8</sup>दाका जल साचात् ब्रह्मा, विण्यु, शिव भीर मोचलरूप हैं, उसका वर्ण न की ति त इसा है। निसय हो लोक डितके लिये भगवान् प्रिवने श्रपने ग्ररीरसे सरित्रूपमें किसी एक शिक्तस्वरूप इस रैवाको भवतारित किया है। जो इसके उत्तरी किनारे पर बाग करते हैं, उन्हें विषा-बीक प्राप्त होता है। बोङ्गारेखरचे ले कर पश्चिम सागर प्रधन्त नटीके पैतीस पापनाशन सङ्ग हैं। उत्तरी किनारे ग्यारच और दक्षिणी किनारे तेईस सङ्गम हैं। डममें यही देवासाग्रसङ्ग पैतीसवां सङ्ग कहलाता है। रवाके दोनों किनारे सङ्गमसह प्रसिद्ध चार सौ तीय विराजमान हैं। हे मुनीखर ! रेबाके दोशों किनारे पट पट पर श्रीर भी साठ इजार तोथ विद्यमान हैं। महात्मा गिवकी यह महापुख्यसंहिता है। इसमें वायुकतुक नमें दाचरित कोत्ति त इसा है।

नारदीयपुराणमें जो वायुपुराणकी अनुक्रमणिका देखी जाती है, उसके साथ रिवाखण्डवित वायु वा ग्रेवका विश्रेष पार्ध भय नहीं है। केवल इतना हो है, कि रेवामें गयामाहात्म्यका प्रसङ्ग देखनेमें नहीं भाता है। फिर नारदपुराणका कहना है, कि पूर्व भाग हो गया माहात्म्य है। किन्तु दुर्भाग्बक्रमसे इस स्वतन्त्र भाकारमें ही वायुपुराखाय गयामाहात्म्य श्रोर रेवा वा नमेंदा माहात्म्य पाते हैं। परन्तु एकत्र रेवामाहात्म्यवर्षित चतुपर्वात्मक वायुपुराखवा है संभान तक भी नहीं मिलता।

कलकत्तेको एशियाटिक सोसाइटोसे एक वायुः

पुराण नामका ग्रन्थ निकला है (१) किन्तु इसमें भो चार पर्ज नहीं हैं श्रथवा पूव भागमें गया माहात्मत्रकी वर्ण ना नहीं है। सम्पादकने श्रपनी इच्छासे इसके श्रीवर्म गयामाहात्मत्र जोड़ दिया है। श्रकावा इसके 'श्रिवसं हिता' वा रैवामाहात्मत्रका कोई जिल्ल हो नहीं है। वस्वई नगर श्रीर कलकत्तों में श्रिवपुराण सुद्ति हुशा है। दुर्भाग्यक्रमसे इमने उसमें भी पूर्वोत्तर भाग श्रीर चार पर्व नहीं पाये। इस शिवपुराणकी वायुसं हितामें लिखा है—

"तत्र ग्रैव तुरीयं यच्छावें सर्वार्थं साधकम्। ग्रमानचप्रभागं तद्वारतं हादम संहितम् ॥ ४१ ॥ निमितं तिच्छिवं नैव तत्र धर्मः प्रतिष्ठितः। तदक्तिनैव धर्मीण ग्रीवास्त्रीविणिका नराः ॥ एकजनानि सुचान्ते प्रसादात् परमे छिनः। तस्माहिस्ति मन्बिच्छन् शिवमेव समाययेत्। तमासिखेव देवानामवि मुक्तिन चान्यवा । यदिदं ग्रैवमारूयातं पुराणं वे दसिमातम् ॥ तस्य भेदान् समावेन ब्रुवतो में निवोधत। विद्येखरं तथा राष्ट्रं वैनायकमनुत्तमम्।। श्रीमं मोटपुराणच रहेकादगकं तथा। के लासं गतरुष्य को टिस्ट्राख्यमे व च॥ सहस्तकोटीस्ट्रास्यं वायवीयं ततः परम् । धम संज्ञं पुरागचित्रवे बादयसंहिता: ॥ ४७ ॥ विद्ये गंदगसाइसम्दितं ग्रयमं ख्या । रीद्रं वैनायकचोमं मालकाख्यं ततः परम्।। प्रत्ये वमष्टसाइसं त्योदश सहस्रकम्। रद्रैकाद्यकाख्यं यत् कौ लाभं षटमहस्तकम् ॥ यतरुदं दयप्रातः कोटीरुद्रं तयंव च। सहस्तकोटो बद्राख्यं दशसाहस्तकं तथा ॥ यदेतदायुना प्रोत्तं चतुः साइस्रमोरितम् । तथा पञ्च सहस्रन्तु यदेतद्यभे नामकम्। तदेवं लच्मीहर्ण ग्रैवं शाखाविम दतः।" ॥५२। (वायुस०१ अ०)

पुराणों में ग्रेवपुराण चीया है। यह शाव वा शिवमहिमास्त्रवक तथा सर्वाय साधक है। इसकी ग्रन्थसंख्या लाख है और यह वारह संहिताओं में विभक्त है। ग्रेवधमं प्रकाशार्थ शिव द्वारा यह रचा गया है। तदुक्त धमं प्रभावसे तेविण के ग्रेवगण एक

<sup>(</sup>१) ब्रह्माण्डपुराणके विचारप्रसंगर्भे इसकी विस्तृत समा-लोचना की गई है।

हो जन्ममें मुक्ति साम कर मकते हैं। वेदसस्मित गैंव नामका जो पुराष है, वह विद्योखर, रोट्र, विनाय है, भौम, माल, एकाटम-रुट्र, के सास, मतरुट्र, कोटिर्न्ट्र, सहस्त कोटिरुट्ट, वायवीय भीर धर्म हन वारह संहिन तार्शीमें विभक्त हैं। इनके मध्य —

| विद्योखरसंहिता            | यत्वमं स्या | <b>ဦးနား ေစစ</b>          |
|---------------------------|-------------|---------------------------|
| रौद्रमं हिता              | 51          | ದಂಚ                       |
| विनायक्तमं हिता           | 5,          | 2000                      |
| श्रोमम हिता               | 37          | <b>⊏0</b> 05 <sup>1</sup> |
| मात्रमं हिता              | <b>3</b> 7  | だっこっ                      |
| <b>रुट्रै</b> कादगसं हिता | ,,          | 6 \$ 200                  |
| क लामसं हिता              | 11          | <b>နို ၈၁</b> ၈           |
| शतरुद्रन हिता             | 29          | १००००                     |
| कोटोरुट्स हिता            | 15          | १००००                     |
| सहस्रकाटी रहर दित         | ۲ ,,        | <b>१०००</b> s             |
| वायुप्रोक्तसं दिता        | 3,          | 8000                      |
| धम <sup>°</sup> संदिता    | 3>          | ¥ • • •                   |
| मोट यत्वमं स्या १००००     |             |                           |

जपर जो १२ बारक संहिताशीका उन्नेख किया गया, वह बारक संहिताशीका शिवपुराण श्रमो प्रचलित नहीं है। रोइसंहिता, विनायक संहिता, साल मंहिता श्रीर चार प्रकारको कदमंदिता ये सब संहिताएं सुद्रित शिवपुराण में नहीं है। वस्वदंसे जो शिवपुराण सुद्रित हुआ है, उन्नर्स विद्योध्वर, श्रीम वा शान, वेलास, वायवीय श्रीर धर्म श्रादि संहिताएं देखो जातो है। श्रमावा इसके सनत्कुमार नामक एक और श्रांतरिक संहिता है। नारदपुराण में जो उन्न कद्रस हिताएं है, माल म होता है, कि वे ही शिवसंहिता नामसे प्रविद्य हुई हैं। नमें दासाहात्स्य, जहां तक सन्धव है, उन्ना किसी संहिताक बन्ताने त होगा। साधमाहात्स्य श्रीर सासमाहात्स्य स्वतन्त्र पाया जाता है, किसी शिव पुराण में सध्य नहीं है।

प्रचलित शिवपुराचका विषयानुक्रम इस प्रकार है,-

१ स्तके प्रति ऋषियों ता प्रश्न, ब्रह्मनारद संवादने स्थोतिनि क्रिपादुर्भीयकथन, ३ क्रीक्कार प्रादुर्भीय, श्रिव-Vol. XIII. 178 का शब्दनयत्व ब्रह्मा भीर विष्णुक माय विवकी उंता प्रयुक्ति, ४ शिवधमादः विशासित गिव∻ा स्तव, ब्रह्मा धोर विश्वाते प्रति ग्रिवका वरदान, ५ ब्रह्मा भार विषा के संवराहरू व धारणका कारण नहें ग, ब्रह्मागडको उत्पन्ति, इ स्ट्रिन्ड्यणके लिये ऋषियांको स्टि, ७ म निवर्षे दाचायको का दिहत्याग क्यत, विवय ना বিধান, ম বাৰ্মান্মকাতি ছাবা নিৰ্মুলাবিধি, এ तारक उपार्यानमें ब्रह्मात समाप देवतायों का गमन, १० ब्रह्मा बार दिवता बीजा संबाद, विवकी तपवर्ष ना, १६ मदनभरम और पार्वतीका प्रत्यावत्तीन, १२ पार्वती तपस्या, १३ पार्व तीको अठोर तपस्य से उत्तरहेवना स्रोर ऋषियोंका गिवके समीय गमन एवं गिवका ब्रह्मचारी-वेग्रसं पावेतोक सभोप आगमन भोर पावेतोह प्रति शिवको हिता, १४ **ए**रपावैताम वाद, १५ शिवविवाह-का उद्योग, १६ विवाह-व्यापारमें वर तथा उसके भन्-यातियो का डिमालय नगरमें गमन, १० शिवका विरूप टेख कर भेनकाका खेट और पाव ते के प्रति चान उप-देश, १८ पाव तोका परिषय, कालि बका जन्म, उन मा देवसेनापतित्वः तारकवध, २ • विदुरनामकं लिये विणाः का उपार्यानद्वीरण, २१ विशास्ट स्लिडनदेखका मोड उत्पादन, २२ विष्णातसृति देवता श्रो का विवस्तव. २३ विष्वकर्मा विनिमित देवसय रयपर आरोहण करके गिवजा विप्राताश, देवाताशों का गिव-स्तव श्रीर देवताभोंको वरप्राप्ति, २५ ग्रियकत्तर्क लिङ्गाच न-विधिकथन, २६ देवताभी के प्रति ब्रह्माका शिवपूजा-विधिज्ञधन, २७ पाडिक कत्तै य ग्रिवपूजाविधि, २८ वोडशोपचारसे शहरपूजाकयन, २८ धान्यादि हत्। ग्रिवपुजाका फलविग्रेषकथन, ३॰ जानकीके शापसे शिवपूजामें कितकोकुसुसध्यवतार निषेत्र सौर रास-चित्रिवर्णन, ३१ ब्राह्मण कोर चम्मकलसुमके प्रति नारदक्षा थाप, ३२ गर्बे बच रत, ३३ गणि बक्ष त्री का विव-गणको पराजय भौर धिवकत्त्रीक गणिशका शिरच्छोदन, ३४ गण्यको । धरश्क्क दनार्ता सुन कर देवी का क्रोध, शिवकक्तंक गणिशका जीवनदःन भीर गाणपत्यप्रदान, ३५ 'में पहले विवाह करुंगा' यह से कर गणेश श्रीर कात्ति का विवाद तथा गणेशको जय, ३६ गणेशका

विवाह सुन कर गगान्वित कार्त्तिकका क्रोञ्चण्येत पर गसन, ३७ रुट्राच्यार्य माहात्स्यवर्षेन, ३८ प्रधान प्रधान ज्योतिर्तिङ भीर उपलिङ्गका नाम तथा स्थान-का माडात्म्यकी तंन, ३८ निन्द्रकेशतीर्ध माडात्म्य-प्रसङ्गत्ने गोवत्सम् वाद, ४० नन्दिकेश तीय माहात्म्य, 8र ्डत्तमनिङ्गक्षयाप्रस्तावमें श्रतीखरमा हात्म्ववण्टन, 8२ ज्योतिनिं कु भिन चन्यान्य निङ्गोका द्रतिहास्वर्णेन एवं ग्रिवलिङ्का साहात्स्यव गेन, ४३ यत्यकेष्वरवर्गाना-प्रसङ्गर्स अन्यक्रमर्<sup>र</sup>नादिक्षयन, ४४ मिवस्तिका व्रत मह हो जानेते दधौचि तनयका दावजयन, ४५ सामे खरक्या और ज्योतिति क्रेजी उत्पत्ति, १६ महालाज श्रीर श्रोङ्वारेखरका प्राद्वतीन, ४७ नेदारेखरोख्यान, ४८ भीमशक्रुर प्रादुर्भावक्रया, ४८ विखे खरमा इत्स्य. पञ्चक्रोग्यादिकया, ५० गौराके प्रति ग्रिवका काश चेत-माज्ञात्माकोत्तर्वेत, ५१ काशीतं मरणमात्र मोचप्राप्तिका विवरण, ५२ गौतमतास्या, गौतमचे तमाहात्माक्रयन, धृश्च गीतम्यो छनाय विप्रांती गणे शपूजा, गोनमचरित, पृथ गौतमप्रयं सा, गङ्गास्थिति, कुशावन्ते सन्भव, त्राम्बकः माहात्मा, ५५ रावण्तपस्या, वे खनायकी उत्पत्ति, ५६ नारीयमा हात्मा, ५७ रामे खरमा हात्मा, ५८ घुम्म खर शिवमाहात्म्य, ५८ वराष्ट्ररूपमें विष्णूका हिरखाच्चवध भीर प्रस्लादचरित, ६० प्रष्ट्लादचरित्रमें प्रह्लाद और हिरख्यकश्चिपु वाद, ६१ हिरख्यकशिपु वध, नृंसं ह चरित, ६२ नलकम्मान्तरक्षया, ६३ पाण्डवगणकत्त्रं क दुर्वासाका सन्तोषविधान, ६४ व्यासको श्राचास अनु की इन्द्रकीन पर्वत पर तपस्या और इन्द्रममागम, ६५ प्रवाजु नकत्त क श्कारकी मृत-दे त्य वध, ६६ वाण-गिचायं मुक्त निक भाष निज भृत्यका विवाद सुन कर - ग्रिवका भिन्नरूपमें वसां गमन, ६० भिन्नरूपी ग्रिवके साथ अर्जु नका संग्राम, अर्जु नके प्रति शिवका बरदान, . ६८ पाथि<sup>\*</sup>ब-शिवपूजन-विधि, ६८ विसेखरमा शास्त्रा, ७० जिल कत्तुंक विष्ण्को सुदर्शनचक्रदान, ७१ ग्रिवका सहस्राम, ७२ विशा मित मिवका मिदराति-व्रतक्षयन, ७३ शिवराविव्रत उद्यापनिविधि, ७४ व्याधकत्तर्वेक ग्रिवर विद्रतको प्रग्नंमा, ७५ शिवराति व्रतफाल सुन कर सङ्ख्यायो बेदनिधि विप्रको सुक्ति, ०६ चार प्रकारकी मृति घोर ब्रह्मनच व्यवधन, ७७ शिव-करा के विष्णु घादि देवताशीका उत्पत्तिकधन, ७८ धिवभक्ततस्वानुसन्धित्सु साधक ब्रन्टका साधने कलभ्यल-कथन, ज्ञानसंहितासमाप्ति।

#### विद्येख्यसंहिता\*।

१ साध्यसाधन-निक्षयस, २ मननादिस्वरूप कथन, भगता समे सिङ्गूजनक्ष्यमाधनकथन, ४ ब्रह्मा और विश्वाभी युद्धमें प्रवृत्त देख कर देवता शों शा शिवते समीय घागमन, तेजोमय शिवलिङ्का प्रादुर्भीव, खरे देख कर ब्रह्मा थार विश्वको विवादगान्ति, ह गिवस्ट भेरवकरा<sup>'</sup>क ब्रह्माका शिरण्डेंद, ब्रह्माके प्रति गित्रका अनुप्रह, ७ ब्रह्मा श्रीर वि गुक्ता गिवपूजा, उनके प्रति जिवका िङ्गपूजायकरणकथन, प ब्रह्मा भीर विषाने प्रति शिवना स्टारि स्वीयक्षस्यपञ्चन प्रणवादिखक्वक्यम्, ८ लिङ्गनिर्माण, तत्प्रतिहाविधि श्रोर मृत्ति पूजाप्रकारक्रयन, १० शिवचेत्रतोय धेवनाहि माहात्मा, ११ विप्रगणका सदाचार श्रोर नित्यकत्ते व्य-विषयक्यन, १२ पञ्चमहायज्ञ क्यन, वासरविशेषमें देवपूजाका कार्राञ्चताविधान, १३ देशविशेषमें पूजा-फल वर्णंन, १४ पार्धिवप्रतिमापूजाविधि, १५ प्रण्य-षड्लिङ्गमाहात्मा त्रीर शिवभक्तका पूजाकवन, वस्वन धोर मोचका खरूपक्यन, लिङ्गक्रमक्यन, विद्येखर-सं:इतासमाप्ति।

# कैलास-संहिता।

१ वाराणसीमें सुनियों जे प्रति स्तका प्रणवाय कयना-रसा, २ के लासमें शिवके प्रति देवोको प्रणवायदि जिज्ञासा ३ प्रणवोद्धार और मन्त्रदोच्चादिकयन, प्रण् वार्य प्रकासक यन्त्रलिखनपरिपाटो, ५ प्रणवोद्धार, विविध पूजन और न्यासान्तरादिविधि, ६ प्रश्चपूजा और गुर्वादि-पूजा, तदनन्तर सगस्यिवपूजाविधि, ७ गुडके प्रति वामदेवके प्रणवार्थ प्रश्वजिज्ञासा, ८ वामदेव सुनिके प्रति गुडका प्रख्वोपासना और सप्तन्यासविधि, १० षड़-

<sup>\* &#</sup>x27;विष्नेश', 'विष्नेश्वर' ऐसा नामान्तर भी पाया
जाता है।

विधाय परिचान योर विस्तृतप्रणवाय कलातस्वादि विहिति, ११ योगपद्दादिकयन, १२ यतियोका सन्वेष्टिक्स गतिकयन, कौ लातम कितासमाप्ति।

# सनद्कुषारसं हिता ।

१ नै सिवारखर्व सनत्कृतः रका बागमन, व्यासादि सुनिका मतागम, ऋषियोंका शिवपुताविषय क प्रयु, २ पृथिचादि । मंस्थानक्रमादिकथर, ३ प्रकृतिसे मणदादिक्रमवि जगत्सृष्टि, यसदीययण न, ४ चर्च तीकः वर्णेन, नर्जादि विवृत्ति, ४ अहैनोक्षयोगमानास्यवर्णेन, ६ रद्रपाचान्य, विस्ततरुवसे पत्रमृति वर्णान, ७ क्ट्रोत्तंनफन, क्ट्रका स्तुत्र, प सनत्क्रमार-चिकार खानमें उनका परम सिडिप्राक्षिकयन, ८ मनत्कुमारका शिवसर्वे चादिक्यन, १० ब्रह्मकोक, विष्णुत्तोक भौर क्ट्रनोक निरूपण, १६ क्ट्रयान-सप्तककवन, १२ सर्व-चेष्ठ रुद्र्यानकथन, १३ विभीवणमहो खरसंवाद, १४ बिङ्गपूजा श्रीर शिवनामककीत्त नकलक्षयन, १५ स्थान-साहारम्य तथन, १६ तीर्यादिकथन, १७ पूर्वाध्यावन वाधित तथ्ये माहात्मा, १८ व्यासके प्रश्न पर ब्रह्मा, विर्णा श्रीर महे खर इन तोनीं में कीन प्रधान हैं, इस विषयमें सनत्क्रमारका उत्तरकथन, गिवलिङ्गका माहातमादि-क्यन, १८ लिङ्गस्थापनका फल, २० थिवसन्तोषकर पुजाविधि, २१ गिवदेय पुष्पादि निरूपण, २२ विस्तृत-क्रवप्ति सप्रसङ्घ अनग्रनविधिकयन, २३ संचिवमें शिव-प्रातिकर यस का उपदेश, २४ लच्च छनोत्रत, २५ शब-टानमाहातम्, दानान्तरप्रगंसा, २६ विविध धर्म नायं-का उपदेश, २० विस्तृतक्ष्पमें नियमफलको विन, २० वार तो ते प्रश्नानुसार शिवका चन्द्रमण्डलधारण श्रीर विषमोजन-कारणकायन, २८ मध्मप्रयांसा चौर महन-धारगफल, ३० निज पूजाफलक्यन, शिवकत्त्रीक निज इसग्रामवासहित्निद्या, ३१ ग्रियविभृति हथन, शिव-चानफ तकोत्तंन, ३२ प्रणवीयासनाका फल भार देवता-की लंग, ३३ सप्रवश्वधाना दिकान कथन, ३४ दुर्शमात्री प्रति शिवका ध्यानयोग-उपदेश, ३५ फिरसे ध्यानवण न, प्रमातको पन्तमं कामोवासविधि, २६ वायुनाहिक।दि-निरुष, ३७ धरानविधि प्रशंना, १८ प्राणायामनचण भीर प्रण्य चपासनाकयन, ३८ घरोरके सब<sup>र</sup> देवमयत्व-

कारीन, ४० मनत् तुमारकत्त्वा नाडावितास्क यन, ४१ हरपाय ती व बादनी काशी माहात्म्य, ४२ विवानुग्रहसे हरिकेमगुद्धका दण्डवाणित्व-कोत्तीन, ४३ माग्ड क्या-ख्याः, प्रतमह प्रतायम्बट राजाका बाह्यारेखर द्राप्तक निर्दे कार्गेपुर बारमन घोर श्रीकार-ज्तवर ४३ म<sup>िव</sup>स्तर भौकरिका का लगात, ४५ वीकरियस्थानकामा पु**ष्य-**याहनमा शंत श्रमकारत न, ४६ मन्दिका दृष्ट नयत्या, ४७ निद्धेति जित्रधाचयरात, ४२ सहाहेत्रका स्वरण कर विश्वतायांका उत्त समाप श्रामनत, ४८ गिवना प्राचान देवगण अन्द्रीत नन्द्रते गालपासमी क्रसिय का, स्तः क्रयत, ५० निव्हिता विवाद, ५१ तो तः कग्छम हालाबार्ट्यन, ५२ जित्रबह्न, देवताबीकी स्तृता महिखरका पृष्टि, ५३ विद्रानाचीय ग, नारदको मन्वरामि सर्यादका युद्धायाम, ५४ वित्रस्टाह, ५५ पार्वशीर प्रयानुसार विवता विष्यमादान्यवर्षेन, ५६ भनत्कृतारका पाद्यप्रयोगभयन, ४७ ईडांखतः नाही-विवरण, ५८ विस तज्ञानसे ईग्रपटशामि प्रकार, ५८ गिविधितिचोककयन, सनत् क्मारव हिता-समाधि।

#### वायवोयसं हिता।

पूर्वभ गरी — १ महादेवक प्रसादन खणाका पुत्रनाम, वंदाहिकाः व्यवस्था, प्रश्णादिका प्रगंसा, २ ऋषियों का ब्रह्मार्क निकट घेनतस्य जन कर ब्रह्मोक्यचकरणायै नं निषारखातं गमन, ३ नेमिषारखातं जा कर वायुक्तं प्रति क्रमन प्रयूजिवाना, ४ पायपतनस्व, मायास्वरूपवर्षान, ५ वायुक्तर क सविस्तर शस्त्र का का करूप वप्रकटन, ह कालमान अथन, ७ स चैपने ईगकत्व क ग्रन्थादि स्टि कथन, पुरुवाधिडित प्रकृतिये स्टाउत्रथन, ८ ब्रह्माना वराहरूपम प्राटुर्भाव धार जगत्शा व्यवस्थापन, १० शिवानुबन्धे बद्धाको जगन्स्टि, ११ बद्धा, विणु प्रार गित्र एक दूनरेका वशवरिन ल, बुद्धाका सद्रात्पत्ति, १२ रुट्सिश बाद ब्रह्म प्रति स्टिशा अहेग, १३ प्रज हर्द्धि निवे ब्रह्माने स्तवने प्रदेनारोखरप्रसाद-लाभ, १४ ब्रह्माह प्रार्थनानुसः **रुट**हर्टक यकिः रूपिणो व्यिवाँको स्टिट, १५ विवर्क वरसे ब्रह्माकत्त्व क स्वायभ् वादि द्वारा सैय नस्टि, १६ द्वयञ्च तान्तमे पितरोंका दवर प्रति श्रमियाप, सतादेहत्याम, १० दच- यम्रध्यं सव लिये शिवने वोरसद् भीर भद्रकालीकी स्टि, १८ दश्यम्ताम, १८ शिवने प्रमाद्ये वोरसद्वन्तृ न विश्वविद्यो पराज्य, २० ब्रह्माद्यित वारसद्वन्तृ न देवतादिको पराज्य, २० ब्रह्मादिस्त वारसद्वन्तृ न देवतादिका शिवने ससीप भानयन, दस्तने छागमुण्डका विषयकथन, १२ श्रम्भानभ्रस्थवधके लिये गौरीका कोभको रूपमें आविभीव, २२ व्याप्रक्ते प्रति पाव तोका अनुग्रह, २३ देवीका शिवने ससीप गमन भीर व्याप्रका सीम नन्दी नामकरण, २४ देवीके समीप शिवका अग्नि सोमाक्षक विश्वप्रपञ्चकथन, २५ विविध शब्दार्थ कथन, जगतमें तद्र्यत्वकी त्रं न, २६ महर्षि योका शिवचरित्रात्वात, २० ऋषिने प्रश्नातुसार वायुका सवस्तर शिवन्त्व भीर मृत्विकारण-मानेपदेश, २८ कमीदि दारा पाश्चतयोगमें मृत्विकारमकथन, २८ पाश्चपत्वतकथन, भरममाहाक्ष्यरप् न, ३० शिवके प्रश्नादसे ऋषिज्ञमारकी स्थानसमाहाक्ष्यरप् न, ३० शिवके प्रश्नादसे स्थानज्ञमारकी स्थानसम्बन्धन, वायवीय-संहिता पूर्वभाग-समाप्ति।

उत्तरभागमें - १ खेतकल्पमें वायुक्तियत शिवन माहास्यप्रसङ्गमें प्रयागमें सुनियोंके प्रश्न पर स्तकी उक्ति, २ श्रीक्षणाके प्रति चयसन्युका पाश्यगतन्त्रानकचन, ३ स्रेन्द्रादिपरीचा, ४ ब्रह्मा विष्णु श्रादि देवताश्रों का श्चिक्रवलकान, ५ उमामहिष्टर ्स्तीपु सात्मक जगत् प्रपञ्चलक्ष्यन, ६ परापराटि भेदने दिविध ब्रह्मरूपका वास्तवि के कलक्षयन, ७ प्रणहका रू क्रिक्यन, द मनुष्यादिभक्तशंधन हारा गित्रपाप्रिचमलक्यन, ८ ब्रह्मादि देवदेवोकं प्रति ग्रङ्करका वेदसारज्ञानका उपदेश, १० द्वादशाधिकशत शिवावतारक ल्पयोगिखर-क्यम, ११ देवीके प्रति ग्रिवका सब वर्णीचित ग्रिवधम . कथन, १२ ग्रिवपञ्चाक्तरमन्त्रसद्भव मानात्म्यकोत्तंन, १३ शिवमन्त्रग्रहणादिक्या, १४ दीचाप्रयोग, १५ बङ्ध्यग्रस्थितवपूजािक्षि, दश्वावनादिकायन, श्री बींको मन्त्रसाधनविधि, १० श्रीभिषेकादि संस्तार-काशन १८ भेव कोगी का आफ्रिक कर्म, १८ अन्तर्याग भीर विद्यागक्षयनक्रम, २० नानाविध विधानसे हर-पाव तौको पूजाविधि, २१ होमकुग्डमानादिनिक य, २२ मासादि विशेषमें नै मित्तिक शवपूजाकथन, २३ काम्य श्चिवपूजाकद्यन, २४ शिवस्तोत, २५ प्रकारान्तरमें शिव-पूजा, २६ शिवपूजाने फल से ब्रह्मादिकी स्त्र स्व पदमाप्ति, देश ब्रह्मा श्रीर विष्णुको निङ्गसाचात्कारकया, २० शिवप्रतिष्ठासम्प्रोचणविधि, २८ योग उपदेश, ३० सुनियों व स्मीप शिवचरित्रवणं न श्रीर वायुका अन्त-ध्रीन, नन्दिसमागम, नन्दिका शिवक्रयावण् न, वाय-वीय-संज्ञितोत्तर-भागसमाप्ति।

### धम संहिता।

१ शिवसाहात्म्यनिरूपण, २ श्रीतणाको शिवमन्त्रदीचा, ३ तिप्रदाह्मवर्णन, ४ अस्वक्रमद्रैन, ५ शक्तका शिव-जठरमें गमन, शुक्रके प्रति देवीका चनुयह, चन्धकसिंहि, ह त्रहरेत्यवध, ७ गौरोके वेगमे बप्समधीका सहा-देवके साथ वि≑ार, जषा-प्रनिरुद सङ्गम, वाणयुद्ध-वण्व, द कामतत्वादि निरूपण, ८ काम-प्रकार, १० कालीतपस्या, याडिट त्यका वृत्तान्त, वीरका नन्दिकी रूपमें जन्म लेनेका कारण, शिवका कामचार, लिङ्गोइव-कथन, ११ कामविक्रम कथनमें प्रकादिका कामविक्रमल॰ क्यन, १२ माहात्मगणकी कामक्रोभक्या, १३ विश्वाः मित्र श्रादिका कामवश्यताकोत्तरेन, १४ श्रीरामका कामाधीनलप्रस्ताव, १५ नित्यने मित्तिक शिवपूजाविधि, १६ ब्रह्णरक्रियायोग घौर उपका फलकथन, १७ शिव-भक्तपूजादिफलक्षयन, १८ विविध पापकण्ट. १८ पापः फलकथन, २० धमं प्रसङ्ग, २१ अवदानविधि, २२ जल-दान, तप श्रीर पुराखवाठका माहात्मात्रकणन, २३ धम -व्यवस्थानाता, २४ महादानजवन, धर्म प्रसङ्ग, २५ सुव-र्णाद पृथ्वीदानकथा, २६ कान्तारहस्तिदानकथा, २७ • एक दिनकी आराधनामे मञ्जरकी प्रसादकथा, २० शिवके सहसूनाम, २८ धर्मीपदेश और तुलापुरुषदान-विधि, ३० परग्ररामको तुलापुरुषदानकथा, ३१ ब्रह्माण्ड प्रमुद्ध, ३२ नरकादि कोत्तर्भन, ३३ दोवादिकथन, ३४ भारतवर्षादिकी वर्षेना, ३५ यशदिक्या, सत्युञ्चयकी उद्धारकथा, २६ मन्त्रराजप्रभावकीत्तरेन, ३७ पञ्चत्रह्मा-ভ্যান, ३८ पञ्चब्रह्मविधान, ३८ तत्पुरुष-विधान,४० श्रवारकत्य, वासदेवकत्य, मदोजातकत्यादिकथन, ४१ ब्र ह्मण काव, संयाममाहाला, युद्धमें मरे हुए व्यक्तिकी सद्गतिनामक्या ४२ संसारक्या, ४३ स्त्रोस्तमःवादि-क्यन, ४४ अरुखतोदेवगणसंवादः ४५ विवाहक्या, ४६ मृत्य चिक्क, आयु प्रमाणादिक्यन, ४७ कालजयादि

क्या, ४८ क्रायापुरुवन्त्वन्, ४८ धार्मि वा-गितिक्या, विक्रपूजाका कारणितर या, ५० विष्णुकत्तृ प्रायका स्तव, लिक्रपूजाफलक्यन, ५१ स्थिक्यन, ५२ प्रजा-पितक्रत मग क्यम, ५३ प्रयुपुत्रादिक्या, ५४ देवदानव गन्धवी का विस्तान एपे स्थिक्यन, ५५ घाधिपत्य करणा, ५६ चक्रवं मा क्यम, ५७ प्रयुप्तित, ५८ मन्द्रक्ता क्या, ६० स्यं वं भवष्य ना, ६१ मूर्य वं भवष्य न प्रसद्धी सत्यत्रत और सगरादिकी कथा, ६२ पिटक्रव्यव्यादि कथा, ६३ पिटक्रव्यक्षादि कथा, ६३ पिटक्रव्यक्षादि कथा, ६३ पिटक्रव्यक्षादि कथा, ६३ पिटक्रव्यक्षादि कथान, ६४ साधुसङ्गे उनका परमगितलाम, ६५ व्यापन का पूजाप्रकारकथन, धर्म मंहिता समाप्ति।

अब प्रश्न यह होता है, कि उक्त विषयोभूत ग्रिव-पुराणको हम लोग महापुराण मान सकते हैं वा नहीं १

मत्यपुराणमें सिखा है -

"खेतकस्पप्रसङ्गेन धर्मान् वायुरिहान् वीत्। यत्र तहायवीयं स्यादुद्रमाहात्मा मंयुक्ततम्। चतुर्विं यत् सहस्राणि पुराणं तदहोच्यते॥"

(५३।१८)

जिसमें खेतक हा-प्रसङ्गमें वायुने धर्म कथा और रूट्रमा हात्माको वर्ष नाको है, वड़ा वायु है । इसकी श्लोकसंख्या २४००० है।

शिवपुराणमें जिस वायुमं हिताका नाम पहले कहा जा तुका है उस वायुमं हिताने वायुकत्त्रं के खेतकद्य-प्रसङ्ग और स्ट्रमाहाक्या विण्येत है। एशियाटिक-सोसाइटोसे मुद्रित जाली वायुपुराणमें खेतकद्यप्रसङ्गमें वायुकत्त्र्ं के कोई भी विषय नहीं है और नवह रैवामाहाक्या, नारदपुराण आदिक लक्षणोंसे हो मिलता है। इसोसे हम लोग उसे वायुपुराण कह कर नहीं मानते। किन्तु इस समय वायुमं हिताके ४थ अध्यायके पाठसे मालूम पड़ता है, कि खेतकद्यप्रसङ्गमें हो यह वायवीय स्ट्रमाहाक्या विण्येत हुआ है (१)। इन वाय-

एकीनिव श्वितिकस्पो विद्येष: खेतनोहित:। तस्मिन्कस्पे चतुर्व ह्नाः स्रष्टुकामीऽतपत् तपः खंती नाम सुनिभू त्वा दिव्या वाचसुदोरयन्। दश्रीन प्रदरी तस्मे देवदेवो महेखरः॥" ( ४।५) Vol. XIII. 179 वीयमं हिताके छत्तरभागः १म प्रध्यायमें माफ साफ लिखा है:—

"बच्चामि परमं पुरसं पुरायं बच्चासियतम्। यिवचानायं वं माचाङ्ग तिफलप्रदम् ॥ यव्दावं न्यायमं युक्ते रागमावें विभूषितम्। खेतकल्पप्रसङ्गेन वायुना कवितं पुरा (११२४)

इस वायम हितामें शिव भीर वायपुराणके प्राचीन लचण हैं। गिन्तु इमको श्लोकमंख्याचार इजारमे अधिक नहीं होगी। जो ग्रिवपुराण मृद्रिन हथा है उसको इलोकम स्था प्रायः १८००० है। मध्य भो वायुर्ग दिता-त्रणित स्रनित संहिताएं हैं। जडां तक मालूम होता है, कि सभी संहिताभीकी एकत्र करनेसे उनको संख्या २४ इजारमे प्रविक हो सकती है। परन्त इम मंडितायत शिवपराणके जो लाख दलीकों को कया लिखो गई है, वह बाहम्बरस्वक परवर्त्तीकालको योजनाके जैसा प्रतीत होता है। रेवामाडाबामें जिस पूर्वेत्तर भाग और वचार्वाक्रक गित्रपुराणका उन्नेख है, वही सम्भवतः २४००**० ग्रहा**र क्मक शिवपुराय है। रेवामा इक्षित्र उस पञ्च पर्व वा पञ्च उ'हिताके मध्य किसो पर्वोच अन्तर्गत है। (१) श्रादि शिव वा वायुपुराण एका है वान हों ऐसातर्जवितक जब चत्त रहा या, मातूम होता है, उसी समय यह रेवामाडाक्या मङ्कलित इचा है। (२) किन्तु इस समय गयामा हात्मायुक्त वा इ। दशमं हिताल कर्क के सा ग्रिव-पुराष नहीं माना जाता है।

(१) एक शिवपुराषाय उत्तरखण्ड पाया गया है। इसके मतसे—

"यत पूर्वोत्तरे खण्डे शिवश्य चरित वहु। ग्रेवम तत् पुराणं हि पुराणचो वदन्ति हि॥"

किन्तु इसे इम लोग ग्रैव उपपुराणके जैसा समभति हैं। इसका विवरण पोक्टे दिया गया है।

(२) इस रेवा वा नर्भ दासाइः क्यामें विषयानुकास इस प्रकार देखा जाता ई—

पुराचोत्पत्ति, युधिविरमार्क एडे यस वादमें नर्म दाः माहाका, कल्पसमुद्रव, मायूरकल्प, लूर्म कल्प, वक्कल्प, मात्स्यकल्प चोर वाराष्ट्रकल्पसमुद्रव, किपलापूर्व चौर विश्वलासम्भव, विश्वलासङ्गम, करमदीसङ्गम, नील-गङ्गासङ्गम प्रसृति माहाका, मधकावत, विपुर्विध्व मस् गयामाहातम्य किस प्रकार घैव वायुपुराण्मी संयुक्त हुआ, यह जानना कठिन है। वैश्लवीनि विश्रोष छहेश्य साधनके निये इस माहात्म्यको रचना की

ज्वालेखरतीय<sup>९</sup>, रेवाकावेरीसङ्गम, वाराहोहङ्गम, चण्ड-वेगासङ्गम, एरखीसङ्गम, पित्रतोधः, बोङ्गारीत्यति, कोटीतीय, काकड़द, जम्ब केखरतीय, सारस्वततीय ग्रीर कपिलासङ्गममाहास्रा, नरकवर्गा न, प्ररोरव्यवस्था, अमरेखरतोथ प्रसङ्गर्मे गोदानमहिमा, अशोकवनिका-तीय, मतङ्गतीय, सगवनतीय, भनोरयताय, भङ्गार-गत्तांसङ्गम, क्षणारिवासङ्गम, विल्वास्त्रक, सुवण् द्दीप, वागुरेवासङ्ग. अभीकष्वरतीयः, हिरखगर्भा छङ्गम. सइस्रावर्त्तं कतोथं, सौगन्धिकवन, सरखता, ब्रह्माद, शाङ्कर, सोम, सहस्रवन्न, कपालमाचन, श्रांक. श्रांदतीर खर, वाराह, देवपथ, शुक्त, दोक्षिकेखर, विषा, योधन-पुरमें मार्तिखर, रोडिणा, योगिखर, दार, ब्रह्मावत्ते, पत्रे · म्बर, मादित्य, मोघनाट, नर्म देखर, कविना, करक्को खर, कलेखर, विष्यलाट, विमलेखर, पुष्करिगी धङ्गममाहात्मा, श्रुलभेदप्रशंसा, श्रन्धककवरदान, यन्धकयुद्धमं भचीः ग्रहण, गार्वाण्याम, श्रम्भन्नवध, श्रूलभे दौत्पत्ति, पात-पराचा, दानधर, दोधंतपाका श्राख्यान, ऋषियुङ्गका स्वर्गमन, दीवंतपाका स्वर्गमन, काणीराजमाच, व्याधवाका, व्याधसगैगमन, शूलमेदमाहात्मासमाप्ति, मादित्ये खर, शत्रे खर, करीटेखर, जुमारेश्वर, भगस्त्ये -खर, व्यासेखर, वैद्यनाय, वेदार, घानन्देखर, मात्र, नम दा, मुराइ खर, भनड् वाही सङ्गम, भौगेखर, श्रजु ने-खर, धर्म खर, लुकोश्वर, धनद, जटेश्वर, रिव, कामी-खर, मङ्गलेखर, कंपिलंखर, गोवालंखर, मणौखर, तिलंबे खर, गीमतीखर, मक्दचूड़े खर, बदार, पराग्ररखर, भीम-खर, चन्द्रे खर, अखप्रेणीं हुमर्म वङ्गोखर, नारदेखर, वैद्यनाथ, तेजानाथ, वानरंखर, रामेश्वर, क्षमे खर, मे घेखर, मधुच्छन्द, नन्दिश्खर, वर्गण्खर, पावश्यर, क्वदर, कांप, इनुमन्ते खर, पूर्तिकेखर, सीमनाय, नन्दा, पिकुलेश्वर, ऋणमीचन, कपिलेखर, चक्र, जनगायो, चण्डादित्य, यमहासेष्वर, कच्चोड़ागङ्गीखर, नन्दिश्वर, वदर्गिश्वर, नलेखर, मार्कण्डे खर, व्यास, कोटाखर, प्रमे-ख्द, शुक्क्षर, नागेखर, सङ्क्ष<sup>९</sup> विखर, जनकेखर, मनमधि खर, अनस्या, एरण्डोसङ्गम, सुवण धिलेखर, अम्बिक-म्बर, करच्चे म्बर, भरतेम्बर, नागेम्बर, स्क्लटेम्बर, सीभाग्यसुन्दरी, धनदेखर, रोहिणेश्वर, सनापुरमें चक्रतीय, उत्तरेश्वर, भोगेखर, कदार, निष्क-सङ्ग, मान एड खर, धूतपापेखर, बाङ्गरसेखर, कोटी-आहर अयोनिजीखर, अङ्गारकंखर, स्कन्देश्वर, नर्मादेखर,

है। यह हहे ख्र बीर कुछ भी नहीं है, सिवा इमके कि गयामें बौद्धप्रभाव ध्वंस होनेके बाद जब विष्णुप्रभाव-का प्रभार हुआ, तब बौडरूपी गयासुरके जपर विष्णु-

ब्रह्मो खर, धातकी, वाल्मीकीखर, रूपालेखर, पाण्डू, तिलीचनेखर, कपिलेखर, कम्बुकेखर, चन्द्रप्रभास, कोइ-लिखा, इन्द्रेखा, वाहंक्या, देवेश, शक्रोधा, नागिखा, गौतम खर, यहत्वे खर, रामे खर, मीन, नमे देखर, कपदोंखर, शागरेखर, धौरा दृग्य, अघीनज, कोरिकाप्रसी श्रस्ति, कपिनेखर, सग्बोखर, श्रादिवराह, कौवेर, याग्य. वातिखर, रामोखर, कक टेम्बर, सक्रोश्वर, सोम, लन्दा-इट, द्वादशा, जयवाराह शिव, योधनीपुरमें रामकंशव, क्रिकाणो. धनाइकं खर, सिडं खर, तापे खर, सिडं श्वर, वार्षीश्वर, श्रङ्गारक, लिङ्गवाराह, श्रङ्गोल, क्रसुमे खर, कलक लेखर, खे तवाराह, भाग लेखर, चादिले खर चौर इङ्कार दलादि तीर्थं माहात्मा, चाणकातृपसिंदि, मधुमती-सङ्घन्ने खर, नम देश्वर, अनरकेखर, सर्वे खर, गोप खर, साक ग्रहे खर, कुटुम्बरोशङ्गम, सोरतीय , प्रास्वादित्य, मिड खर, गोपेश्वर, कपिलेखर, वैद्यनाध्या घोड़ खर, विङ्गतेखर, भूतोखर, गङ्गावराह, शङ्कोद्धार, गौतमे खर, टग्राखमेच, स्रामक्क, बदार, ध्तपापा, एरएडी, जनके-खरो, जालेखर, कालाग्निरद, शास्त्राम, उटोण वराह, चन्द्रप्रभास, दादमादित्य, सिंदे खर, कपिलेखा, विविज्ञम, विश्वरूप, नारायण, मुलयोपति, चौलयोपति, इंस, प्रभा, भास्तर, मृत्रस्थान, कार्छे-म्बर, भट्टहासेखर, भूम वे खर, शूलेखर, सरस्ता, टार-वेखर, अखिनीजुमार, गोनागोनी, सावित्रो, मातृः सत्स्येखर, देव, शिवि, कोटो, पितासह, मागडव्येखर, श्रम्भूरेखर, सिद्धरुद्रेखर, भटमटमात्, कुरवोखर, टोटेका, चेत्रवाल, शुक्रन्या, खर्ण विन्दु, ऋणमोचन, भार-भूति, मुख्डे खर, एक शालाका डिख्डिमे खर, अपरेखर, सुन्धातव, माक एडे घर, गणितादेवी, श्रामलीखर, कारहे खर, प्राखाटीखर, शृङ्गोध्वर, वनकेखर, कपानेखर, एरखासङ्गम, रामपुक्तिन, जमदिग्न, रेवासागर, नुग्छ-नेखर, लुठेखर, इ'सेखर, तिलदेखर, वासवेखर, काटो-खर, अलिका, विमलेखर योर योङ्गार इत्यादि सनेक तीर्थमान्नात्मा ।

नारदपुरायमें जो माघ श्रोर मासमा हात्स्ये खरका उत्ते ख है, उन दोमेंसे केवल माघमा हात्स्य पाया जाता है। माघमा हात्स्य ३० श्रध्यायमें सम्मू य है।

माघमाडाकामें—१ अग्रानारद्सं वादमें माघरनान-प्रशंसा, २ माघकाय, ३-४ सुधमें कन्या रोचिष्मती-

क्षी गदाधरका पादवज्ञ खापन कारके विष्णुमाहात्मा कीत्ति त इया। जिस समय ब्राह्म, पद्म ब्राह्म विभिन्नसम्प्र-दायने पुराणमें विष्णु वा वैष्ण्यमाहासाम्चक रलोकाः वली प्रचिप्त हो कर प्रत्येक पुरासने नवक्त जैवर धारण किया था. सन्भवतः उसी समय वा उत्तरे बाट अनेकांग मङ्गलित इत्रा होगा। इसी समय गयामाहात्मा रचा गयः शिव वा वायुपुराणके मध्य प्रक्षिप्त करनेकी चेटा को गई। श्रधिक सम्भव है, कि वायन हिता हो वाय वा नियमगण का प्राचीनतम रूप है। धोरे धीरे इमले नाना मंिता श्रीर साहात्मा मंग्रज हो कर इमने विराटक्य धार किया था। वैश्यवप्रधान नारदप्राणमें गयामाहाःस्य धीर साधमाद्वासाको वायुक्त अन्तर्गत करनेने भी किभी यीवग्रस्ति गयासाहात्म्य वा सावसाहात्म्य शिवपुराणके चन्तर्गत नहीं माना गया है। राजा राजिन्द्रवाल सिवने यह दिखलाया है. कि दर्श मनाव्दीने बाद गया-माह स्य रचा गया है. किन्त अवां गतान्द्रां प्रथम सागर्ने बाणभट्टी यत्यमें वायुपोक्त पुराणका उलेख है।

सहाकि का निद्रमने इसी गिवपुराणका महायता से अपने कुमःरमक्षवकी रवना को है। ज्ञानमं हितामें देने ले कर २४ अध्याय तक्षमें कुमारमक्षवका प्रमङ्ग है। सुद्धित शिवपुराणमें १२ मं हिता नहां रहने पर भा एका दश्रद्ध, कोष्टिर्द्ध, श्रत्रद्ध आदि मं निताएं स्वतन्त्व भाकार्य पर्व जातो हैं।

तिम्न निखित ग्रन्थ वायुपुराण्ड श्रन्तगेत माने गये हैं—

का श्राख्यान, रोमगर्क गायमे मर्पयोनिशास खेतगुम्नक्ती मावस्नानर्तितु मृक्ति, ६-० श्रम दिन चौर पुर्ख्यत्रिक्या, द शूद्र्यतवलोपुत्रसद्र य र सुमद्रशा उवाख्यान,
द ऋषि प्रगाधांग्रय परिधिकी कथा, १०-११ क्योग्यकोस्नानप्रसङ्गमे जावालि और शाख्डिख्य-ग्रिष्य स्वयन्त्रको
कथा, १२-१३ सप्तकुष्माण्ड घोर डाकिनीगणाख्यान, १४
तुख्डिल कमि ल, तीन गृप्तिगर घीर दो घोटुम्बराव्यको
कथा, १५ सुयन्नसंवादमे निसर्गक्ष्यन, ग्राख्डिख्यका
विष्यान्वेष्य, १६-२४ प्रक्षत विष्युप्जाकथन, २५-३०
गालवमुनि कट क विश्वासाहारस्य भीर विश्वाप्जादिन

यानन्दकानन वा कार्योमाद्यात्मा, वेदारमाद्यात्म्य, गीतामाद्यात्म्य, गोस्तनोमाद्यात्मा, तिच्यद्यानप्रयोग, तुलभीमाद्यात्म्य, दारकामाद्यात्म्य, माधवमाद्यात्म्य, राजः ग्रहमाद्यात्म्य, रद्रवावचः लद्यामाद्यात्मा, विद्वारेद्यवरस्तीव, व्याद्यानदिवि, मोतानीय महादम्य, वन्मत्कवच।

फिर निम्बलिखित छंटे कोटे ग्रन्थ गित्रपुराणके अन्तगत है।

प्रविसुत्तमात स्या, धादिविदम्बरमा ास्या, व्योष्ठ-वितित वृत, हतीपावल, वदरावलमादणस्य, विद्ववनः माहात्स्य, भामसंदिता, मापूरपुरशाह स्या, व्यासपूजन-संदिता, माध्यमाधवस्त्रख्ड, हीममानाथमादास्याः

किन्तु उक्त धन्य देखनेथे मानुम डोटा है, कि वे भाजकलके बने हैं, इस कारण उन्हें पुराणके अन्तर्गत मानदा युक्तियुक्त नहीं है।

#### ्म भागवत ।

इस सागवतक सङ्ग्रुराणत्व घोर मौलिकत्वके सस्वन्धमं नाना सत प्रचितत हैं। वैणाव लोग विष्णु-महिसाप्रकायक यासद्भागवतको तथा धाला लोग यति साम्यासपूर्ण देशे सागवतको हो सहापुराण सानते हैं। इस सम्बन्धनं घा गेवना करने घहने दोनी भागवतमें कौन कोन विषय हैं, यह जान लेना आवश्यक है। क्योंकि इससे विचार करने में पोई महायता सिनेगी।

### श्रीमद्भागवत ।

श्म स्कार्या—१ मङ्गताचरण, न मिष्वीयोपाख्यान, क्रिष्ठप्रश्न २ कर्षप्रश्नका उत्तर भीर भगवहण्यन, ३ अवतारक्ष्यन-प्रसङ्ग्म भगवान्का चरित्रवर्णन, ४ तपस्यादि इत्या चित्तम्बतीत नहां होनेसे वेदव्यासको भगवत्यादि इत्या चित्तम्बतीत नहां होनेसे वेदव्यासको भगवत्यादक्ति, ५ वेदव्यासके चित्तम्मादार्थ नारदक्ति, ५ वेदव्यासके चित्तम्मादार्थ नारदक्ति, क स्रिसंकीत्तैनका गोरव-वर्णन, ६ भगवत् परिचर्याको व्यासके विव्यास जननार्थ नारदक्ति, क क्ष्यासकी वज्ञास जनमस्यात स्त्रीय सीभाग्यवर्णन, ६ भगवत्योता राजा परीचितका जन्महत्तान्तवर्णन, ६ क्ष्रीयस्य अध्यत्यासकी सद्यस श्रीकर्णकर्षक परीचित की रचा, कुन्तीका स्तव भीर राजाका श्रीकवर्णन, ६

युधिष्ठिरके निकट भीष्मका धर्म निरूपण, तत्कत्तृ क त्रीक्षरणस्त्रित श्रोर उनका मुितवण न, १० क्रतकार्य हो श्रीकृष्णका इस्तिनापुरसे द्वारकाममन, स्त्रीगणकल क स्तव, ११ द्वारकावासी जनगण कत्तृ क स्तूयमान श्रीक्रण्यका पुरीप्रवेश, उनका रतिवर्ण न, १२ परीचितका जन्मविवरण, १३ विषुरके कडनेसे छतराष्ट्रका महा-पद्यगमनार्थं निग्रंम, १४ अरिष्टदर्पंनके लिये राजा युधिष्ठिरको प्रद्वा, यजुनके मुख्ये अधिकष्णका तिरो-धानवार्त्तान्त्रवण, १५ अवनीमण्डल पर कलिका प्रवेग होते देख परीचितके हाथ राज्यभार सौंप कर राजा युधिष्ठिरकास्वर्गारोइण, १६ कलि द्वारा खिद हो कर पृथिवी श्रोर धर्मका परीचितके समीप श्रागमन, १० परीचित् दारा कर्जिनिग्रह, १८ परीचितके प्रति ब्रह्मग्राप चीर उनका वैराग्य, १८ गङ्गानें देइपरित्यागके लिये मुनिगणावृत राजा परोचितका प्राधीपवेश श्रीर **उनके समीप शुक्ष देवका आगमन।** 

२य स्कन्धमें—१ कीत्त<sup>°</sup>नश्रवणादि द्वारा भगवान्की धारणा श्रीर महापुरुष मंख्यान-वर्ष्टन, २ ख्यूल धारणा हारा जित भनके सर्वान्तर्शमी विषाुधारणाकी कथा, ३ विष्णुभक्तको विशेष कथा सुन कर राजाका तद्वकारु ट्रेक, ४ श्रीहरिचेष्टित स्टप्ट्रादि विषयमें राजा परीचितका प्रयः, ब्रह्मनारदः संवादमं तदुत्तर दानार्य श्वकदेवका मङ्गलाचरण, ५ नारदक पूक्ते पर ब्रह्मा की सृष्ट्यादि, इरिलीमा श्रीर विराटसृष्टिकथन, ६ ग्रध्यात्मादिके भेदेवे विराटपुरुषका विभूतिकथन, पुरुषस्ता द्वारा पूर्वीता विवयोंका दृरतासम्पादन, ७ ब्रह्मा कत्त्रुक नारदके समीप भगवान्का लीलावतार कथन, तत्तदवतारका कम प्रयोजन भीर गुणवण न, द राजा परीचितका पुराणार्थ विषयक प्रमा, ८ परी-चितकी प्रश्नका उत्तर देनेके लिये शुकादेवकत्तृक भगवदुक्त भागवतकवन, १० भागवतच्याख्या द्वारा शुकदेवका राजप्रश्लोत्तरदानारमा।

श्य स्काधमें—विदुर धौर उद्धवका संवाद, र श्रीक्षणके विच्छे देसे ग्रोकात्ते उद्धवका विदुरके समीप श्रीक्षणका बाल्यचरित्रवर्षन, ३ उद्धवकट क श्रोक्षण-का मधुरा ग्रागमन, कंग्रवधादि ग्रीर द्वारकाका कार्य- वर्णन, ४ वत्युका निधन सुन कर प्रात्मज्ञानिलप्सु विदुरका उड़ भी बदेशसे मैं ले यके निकट गमन, ५ विदुर-के प्रश्न पर मैं त्रेयकत्तर का भगवज्ञी ला श्रीर महादादि मृष्टिकथन, त्रीकणाका स्तव, ६ महदादिके देखरमें श्राविष्ट होनेके कारण विराट् पुरुषको स्ष्टि, भगवत्-क्तत आधिदेवादिभेदजयन, ७ मे तेय मुनिके वचन सुन कार भानन्दित विदुरका नाना प्रभा, ८ जलगायिः भगवान्के नाभिषद्मवे ब्रह्माका उद्भव, ब्रह्माकत्तुंक भगवान्की तपस्या, ८ सोअसृष्टिकी कामनासे ब्रह्मा-कत्तृ क भगवत्स्तुति, भगवत्मन्तोष, १० प्राक्ततादि भेदसे दश प्रकारको स्ष्टिका वर्षन, ११ परमासा मादिने लच्चण द्वारा कालनिरूपण, युग श्रीर मन्व-न्तरादिका कल्पमानादिक्यन, १२ ब स्थाका स्थिवण न्र १३ वराइरूपो भगवान्कत्तृंक जलमग्ना धराका उद्भार, हिरस्याच्चवध, १४ दितिको कामनासे कथ्यप हारा सन्ध्याकालमें उसको गर्भौत्यत्ति, १५ ब्ह्या-कह क व कुग्छ हा विष्णु स्तरीं का प्रापड तान्तक थन, १६ भगवान्कत्त्रेक अनुतप्त विप्रींकी सान्वना, दोनी स्तरीं प्रति इरिका अनुग्रह, वै अुग्रहे उनका पतन, १७ भगवइृत्योंका श्रसुररूपमें जन्म, हिरखाचका ब्रद्भूत प्रभाव, १८ प्रधिवो उदारकारी महावराहर्वे साथ हिरण्याचका युद्ध, १८ ब ्रह्माको प्रार्थ नासे बादि वराहकत्त<sup>९</sup>क हिरग्याचवध, २० पूर्व प्रस्तावित सनु-वं प्रवर्ष नार्षे सृष्टिप्रकरणानुसमरण, २१ भगवान्के प्रशादमें कद्म ऋषिकी मनुक्षन्याकी विवाहघटना, २२ भगवान्के बादेशानुसार मनुक्त क कद्मके हाय कन्यासम्प्रदान, २३ तपके प्रभावसे विमानदेशमें काद<sup>े</sup>म भीर देवइतिका विद्वार, २४ देवइतिके गभ से कपिल का जन्म श्रीर कपिलके कडनेसे कद<sup>8</sup>मका ऋण-त्रययुक्त प्रव्रज्यागमन, दैर ५ जननीसे पूक्के जाने पर कांपल-का वस्वविमोचनकारी भित्तत्वचषकयन, २६ प्रकृति-पुरुषविवेचनार्थं सांख्यतस्वनिरूपण, २७ पुरुष श्रीर प्रकृतिका विवेक द्वारा मोचरोतिवर्षेन, २८ धान-शोभित प्रष्टाङ्गयोग दारा सर्वीपाधिविनिसु<sup>ह</sup>ता स्वरूप न्नानकथन, २८ भितायोग, व राग्योत्पादनार्थं कान् वल श्रीर घोर संसार-वर्णन, ३० पुतकालतादिमें

भासकचित्रा कामियोंके तामसो गतिका विवरण, ३१ मित्रित पुर्ख्याय द्वारा मनुष्योगि प्राप्तिरूप राजहीं गतिका विवरण, ३२ धर्मानुष्ठान द्वारा साविकायकी जद्देगित और तत्त्वचानविद्दीन व्यक्तिकी पुनरावृच्छिका विवरण, ३३ भगवान् कपिसके उपदेशसे देवचूतिका चानलाभ और जीवन्सुक्ति।

४थ स्कन्धरी—१ मनुकन्धाभीका पृथक् पृथक् वंशवर्षन, २ भव भौर दक्क परस्पर विद्वेषक सृत विश्वस्रष्टाश्रींका यञ्चहत्तान्त, ३ दत्रयञ्चदर्शनार्थः सती-को पिल्लग्रहर्से गमनप्राय ना, ३ गिरिशकत्तर् क निवा-रस, ४ भवते वाकाका उज्जान करके भवानीका पित्र-र**टइमें गमन चौर विता**र्क भवमानमें देशलाग, ५ **स**तोका टेहलाग सुन कर शङ्करका क्रोध, वारभट्टस्टि, यञ्चनाश भीर दत्त्वध, ६ दचादिके जीवनदानाय<sup>े</sup> देवगण-परिष्ठत ब्रह्माको भव-सान्वना, ७ दश्यभवादिके स्त्वसे भगवान् विषाका श्राविभीव, उनको सङ्घयतासे दच द्वारा यज्ञ-निष्पादन, प्रविमाताक वास्य पर क्रोधित हो कर पुरनि-क्तान्त भ्वकी तपस्या श्रोर हरिप्रातिनाभ, ८ भगवान्की बाराधनासे वरप्राप्त भूवका प्रत्यागमन बौर पिल्साच्यः पालन, १० भ्रूवका पराक्रमवर्णन, १२ यचगणका चय देख कर मनुका रणचेत्रमें भागमन भोर तस्त्रीपदेश दारा भ्रुवको संग्रामसे रोकना, १२ कुवैरकत्तृक प्रभि नन्दित भ्रवका स्वपुर प्रत्यागमन भीर यन्नानुष्ठान, तदनकार इरिधासमें पारोहण, १३ भ्रुववं शमें पृथुजनम-क्याप्रसङ्गी वेष-पिता भङ्गका हत्तान्त, १४ भङ्गराज्यका प्रव्रज्यागमन, ब्राम्माष्यम् कत्तर्वेक वेषका राज्यामिषेक, वेचचरित, ब्राह्मसगचकत्त<sup>°</sup>क वेचवध, १५ विप्रगण कट क मध्यमान वे बवाइसे पृथुका जन्म घोर राज्या-भिषेक, १६ मुनियोंके नियोगसे मृतादिकत्ते क मभायं-पृथुका स्तव, १७ प्रजागणको सुधाकातर देख धरको वधार्य प्रयुका उद्योग, धरकोकत्त्रुक प्रयुका स्तव, १८ प्रयु प्रसृति कत्त्रु क वत्सपावादिभे दसे क्रमगः पुशिवीदोहन, १८ प्रश्वमे धयक्रमें प्रशापहारी इन्द्र-बधार्य प्रयुका उद्यम, ब्रह्माकत्त्रेक तविवारण, २० यच्ची वरदानप्रसङ्गी भगवान्क तृ क प्रवृके प्रति साचात् उपदेश, पृथुका स्तव, परस्परकी प्रीति, १२

Vol. XIII: 186

महायज्ञमें देवता चादिको मभामें पृथुकत्त्रेव प्रजाका भनुशासन, २२ भगवानके पार्टेगसे पृत्रुके प्रति मनत्-कुमारका परम चानोपटेश, २३ भार्याके साथ वनप्रस्थान करके समाधित्रभावसे पृत्रुका वेकुग्छगमन, २४ पृत्रु-व ग्रज्ञथा, पृथुपीत प्राचानविह से प्रचेतादिको उत्पत्ति भीर उनका बद्रगोतात्रवण, २५ प्रचेतागयंत्र तवस्यामें प्रवृत्त होने पर प्राचीनशिंक समीप नारदागमन घीर पुरन्त्रन-कयाच्छनसे विविधसं सारकथन, २६ पुरन्त्रनका म्यायावर्षं कुलसे खप्न भीर जागरबावस्थाकथन, मंसार प्रपञ्चकयन, २७ प्रवक्त बतादिमें श्रामक्ष रहनेके कारण पुरञ्जनका प्राव्मविस्मरण, गन्धव युद्ध, कालकन्यादिके उपाञ्चान हारा ज्वसरीगादिवर्षं न, २८ पुरञ्जनका पूर्वे -देसताय, स्त्रोचिन्ताहेतु स्त्रोत्वप्राप्ति ग्रीर ग्रहष्टवगत: न्नानोदयमे मुतिनाम, २८ उपाखानको प्रयंथाखा दारा संसार बार सुजितालार्यकायन, ३० तास्यासे तुष्ट विश्व-का वर पानेके बाद प्रचेतागणका दारपरिग्रह, राज्यकरण बीर पुत्रोत्पादन, ३१ दचके द्वाव राज्यभार मांप कर प्रचित्रागणका वनगमन भौर नारदोत्र मो वक्षयन।

पुम स्कन्त्रमं -- १ प्रियत्रतका राज्यभोग भीर चान-निष्ठा, २ श्रम्नोभ्र चरितवर्षं न, पूर्व चित्तिनामक अपरा-वे समंसे उनका पुत्रात्पःदन, ३ मम्नोध्रपुत्र नामिकाः यश्रमें तुष्ट भगवान्का धवना मङ्गलावहचरित्र, पुत्रत्वस्वीकार, ४ मे ब्वतीके गर्भ मे नाभिपुत्र ऋषभका जन्म भीर राज्यवर्ष न, ५ ऋषभऋत क पुत्र कि प्रति मोच-धर्मीपरेग चौर परमहंस्यचान ज्ञान, ६ ऋषभदेवका देइत्रागक्रमकथन, ७ राजा भरतका विवाह भौर इरि॰ चेत्रमें हरिभजनकथा, यागादिने हरिपूजा, प भगवद्गति-परायण भरतका स्गायिश्ररखनमें सामक रहनेके कारण राजाकी सगलपाप्ति और देइत्याग, ८ प्रारम्थ कर्म फलसे भरतका जड़ विप्रकृपर्ने जन्मग्रहण, १० जड़भरत गौर रइगण्डपार्यान, ११ रइगण्यकत्तृ के जिल्लासित जड़-भरतका तत्पति द्वानोपदेश, १२ रहूगण राजासे पुनः जिज्ञासा करने पर जड़भरतकत्त्रुंक धनका रष्ट्रगण राजाके वैशाग्य-सन्दे इभक्तन, १३ दाव्यार्थं भरतकत्तृ क भवाटवीवर्षं न, १४ रूपकरूपमें विच त भवाटवीकी व्याख्या, १५ जब्रुभरतव शर्मे उत्पद

राजाश्रीका विवरण, १<sub>६</sub> प्रियंत्रतके चरित्रप्रसङ्गी द्वीपादि-का वर्णन, वह विषय जाननेकी इच्छासे परीचितका प्रमा भ्रोर सुवनकोषवर्षन, जस्ब दीवक्यन प्रस्तावस मे रुका अवस्थान वर्ष न, १७ इलाव्यतवर्ष के चारी और गङ्गागमन और तद्रकत्त्र के सङ्घ परतव, १८ सुमेत्रके पूर्वादिक्रमसे तीन चौर इत्तरवर्षत्रय, सेव्यसेवक-वर्णन, १८ कि.म्पुत्ववर्ष चौर भारतवर्षका सेव्यः सेवक कथन तथा भारतवर्ष का खेलल निरूपण, २० सगरसङ प्लकादि छ: इंध और अन्तर वहि-भीगादिक परिमाणानुसार लोकालोकपर्वतका स्थिति-वर्णन, २१ कालचक्रशोगमे स्वमणशोल सृयंकी गति, राग्रिसञ्चार श्रीर तद्वारा लीक्ष्यात्रानिरूपण, २२ खगोलके मध्य सोमग्रक्तादिका धवस्थान ग्रौर उनको गतिके अनुसार मानवगषका दृष्टानिष्टफल, २३ ज्योति-अक्रका प्रायय, भ्रुवस्थान ग्रीर ग्रिशसारके खरूपमें भगवान्का स्थितिकथन, २४ सूर्य के नीचे राहु आदिका अवस्थान और अतलादि अधोभुवन तथा तन्निवासीका जिवरण, २५ पातालक अधीमागर्मे ग्रेषनाग अनन्त किस प्रकार हैं, उसका विवरण, २६ पातालके घधीभागस्थ नर्को का विवरण और वहां पापियोंका दण्ड।

६ष्ठ स्कन्धेर्से —१ श्रजामिन-कथा, श्रजामिन-मोच नार्धे श्रागत विण्ड्रिको प्रश्न पर यसदूतकार्वेक धर्माद अञ्चणकथन योर यजामिनका पापवण न, २ विष्णुदूत गणकत्त्रीक विकट हरिनाममाहात्ववर्णन, त्रजामिलको विषालोकप्राप्ति, ३ यमकत्तर्व वैषाव धर्मीत्वर्षं न भीर स्वीय दूतगणकी सान्त्वना, ४ प्रजा सृष्टिके लिये दस्तक है क इंसगुह्मास्य स्तीत दारा हरिः का प्राराधन, ५ नारदके कूटवाकारे पुत्रनागका वृत्तान्त सुन कर उनके प्रति दचका अभिशाय, ६ दचस्रष्ट कन्यात्रीका वं प्रवर्षेन, विष्करूपोत्पत्ति, ७ द्वइस्रति कत्त्रुं क परित्यक्त इन्द्रका दैत्यभय दूर करने के लिये ब्रह्मीपरिश्वसे देवगण दाना विश्वकृष ना पौरोहित्यमें वर्ष, द विम्बरूपकर, क इन्द्रके प्रति नागयण कवचोपदेय. तद् द्वारा इन्द्रको दानवजय, ८ इन्द्रकत् व रोषवगत: विखरूपहरूमा, तष्टाकी ह्वासुरसृष्टि, भीत देवमणकी भगवत्स्तृति, १० भगवदादेशसे दध्यङ, सुनिका प्रस्ति-

निर्मित वच्चधार ज करने छता सुरस देवे न्द्रका मं याम, ११ वच्चधारो इन्द्रने साथ युध्यमान छता सुरको भिता, ज्ञान ग्रीर विक्रमसं क्रान्त विचित्रकथा, १२ महायुद्धमें स्वयं छत्रकच्चृ क उत्साहित हो कर महिन्द्रका छत्रवध, १३ छत्रवधको बाद ब्रह्महत्याको भयसे इन्द्रका एवायन, भगवान्क छ क उनको रचा, १८ छत्रका पूर्व जन्मकथन, छता सुरवध पर चित्रकेतु राजाका भोका, १५ नारद श्रीर श्रिक्त तच्चोपदेशसे चित्रकेतुका भोकापनी इन, १६ स्त पुत्रको उत्तिसे चित्रकेतुका भोकापनी इन, १६ स्त पुत्रको उत्तिसे चित्रकेतुका भोका द्राम श्रीर तत् प्रति नारदका अनक्त हिते विणो महाविद्योपदेश, १० चित्रकेतुका महादेवके प्रति उपहास श्रीर अन्यान्य छत्रवाम, १५ त्वष्ट्रवं भन्नसङ्गमें श्रादित्य श्रीर श्रन्यान्य देववं भको च न, १८ दितिके प्रति कश्चपको चोक्चहिताथ इतिश्वामकत्रका ।

अम स्कन्धमें — विशासक्त प्रश्वादके प्रति हिरखक्षिपु का ग्रत्नुताप्रकाशक पूर्वे हत्तान्त, २ हिरख्य सवध पर क्रुद्ध हिर्ख्यकश्चिपुका त्रिजगत्विष्ठावन, हिर्ख्यकश्चिपु-कत्त<sup>°</sup>क साधुग्रींक कटनार्थ दानवीक प्रति उपहेश, तस्वकथन द्वारा आक्रीय और वान्धवींका श्रीकापनीदन, ३ हिरस्यक्रियको उग्र तपस्याचे जगत्का सन्ताप देखर्नके लिये ब्रह्माका भागमन भौर खुत हो कर तत् प्रति वरदान, ४ वरनामान्तर हिरण्यक्तिप्रमुका श्रीखन लोकजय भीर विष्णुद्देशो सर्व जनपोड़न, ५ गुरूपदेशका परित्याग कर प्रह् सादकी विष्णुस्तवमें मति, इस्ति-सर्पादि द्वारा उसके प्राण लेनेके लिये हिरण्यक्रियमुका यत्न, ६ दैत्यवाचिकामो के प्रति प्रह् चादका नारदोक्त उपदेश, ७ दैरयवालि हामो के विश्वासाय प्रह्लाट कत्तर्ं मालगर्भे रहत समय नारदोपदेशंयवण वृत्तान्तवयन, ८ प्रद्वादके वधने उदात हिरण्यकशिपुका नृत्ति हायसे घात्मविनाग, ८ नरमि हका कोप-शान्त करनेके चिथे ब्रह्माके कडनेसे प्रह्लादकत्र<sup>९</sup>क भगवान्का स्तव, १॰ प्रच्लादके प्रति भगवान्का अनुग्रह श्रोर अन्तर्भान, प्रसङ्गतः रुद्रके प्रति सनुग्रस-विवरण. ११ सामान्यतः मनुष्यधर्मं श्रोर विशेषरूपवे वर्णधर्मः, त्या स्तोधमं कथन, १२ ब्रह्मचारी और वानप्रस्थका असाधारण धर्म एवं चारों पात्रमका साधारण धर्म- न्तंथन, १२ साधक श्रीर यितका धर्म एवं श्रवधूतके दित्रासकथन दारा सिद्धावस्थावणैन, १४ रटहस्थका धर्म एवं देशकालादिमेदमे विशेष विशेष कर्म, १५ सारसंग्रह पूर्वक सर्व वर्णायमनिवन्धन मोचलकण वर्णैन।

दम स्कम्धर्मे—? स्वायमा व, स्वारीचिय, उत्तम श्रीर तामम दन चार सनुशीका निरुपण, २ गजिल्लमोदाण, इस्तिनीके साथ क्रांडा करते इए गजेन्द्रका है बात् याहरी पकडा जाना घोर गजिन्द्रका हरिस्मरण, २ स्तवसे तुष्ट हो कर भगवानुकत्त क गजिन्द्रका मोचण श्रीर देवल अश्रापरी याहको मुक्ति । रखः ४ याह श्रीर गजिन्द्रकं मध्य ग्राहकी फिरमे गन्धर लगानि भार गजिन्द्रका भगवत् अष<sup>े</sup>द ही कर त्त्वदकास, ५ पञ्चम श्रीर षष्ठ सनुका विवर्ष तथा विश्व गाउसे योभ्यष्ट देव-गणसद ब्रह्माकत्त्रेक इरिस्तव, ६ विश्क्षका श्राविभीव होनिक बाद पुनः देवगणकर्षं क उनको सुति एवं असुरी-के साथ श्रमतात्पादनाथ इदाम, ७ चारोदमयनमें काल-क्टोत्पत्ति एवं उससे श्राविल लोगोंका मय देख रूट्र कत्त्वे तत्पान, ८ समुद्रमधनमें लद्भाका विशाको वरण ग्रोर धन्वन्तरिके साय भसतीत्यान, तदन्तर विष्णु-का माहिनीक्पवारण, ८ मुग्व दानवगण कत्त्र माहिनोत हाय अस्तवाञाय य घोर दानवींका वचना कर मोहिनीरूपर्ने देवताशींका श्रमतदान, १० मत्सरक कारण देवताधीं के साथ दानवांका समर और विषस देवताश्रीके मध्य विश्वा का विभीव, ११ दानव सं हार देख कर देवि कित्त के देवता भी को निवारण तथा श्वकाचार्यं द्वारा सत दैत्यांका पुनर्जीवन, १२ मोहिनी-रूप धारण करके सगवान् द्वारा त्रिपुरारीका मोहन, १३ सप्तमादि षड्विष मन्बन्तरका प्रथक प्रथक् विवर्ग, १८ भगवद्दग्रवित्तं सभी मन्बादिका प्रथक् प्रथक् कर्मादिवर्षन, १५ विलका विश्वजित यन भीर तत् कत्तर्भेक स्वर्ग जय, १६ देवगण के भदमेन होने पर देव-भाता श्रदितिका श्रोक श्रोर उनकी प्रार्थनामें कथ्यः कार्ट क पयोत्रतोपदेश, १७ मदितिई पयोत्रत द्वारः उनको कामना पूरी करनेति लिये भगवान् इरिका उनका पुत स्तीकार, १८ वामनद्भवमें पवतीय ही कर भगवान्का वित्यन्नसंगमन श्रीर वित्तका उन्हें सलार करके वश्दान, १८ वामनकर्मु क वित्तका सङ्गीकार, स्युका तिव्वारस, याचन, दानार्थ विल्का सङ्गीकार, स्युका तिव्वारस, २० भगवानको कपटता जान सेने पर भी भद्रत भयसे वित्तका प्रतिश्वत दान, तदनत्तर महभा श्रद्ध, तद्भमें वामन हो हित्रि, २१ लोककं मध्य विल्का। उल्कष्म प्रकाशन करनेकं निधे हत्य पाद्मूरचान्द्रवां वित्रम् व्यक्ता जान कर विजिक प्रति वरद स्युक्ति भगवानका स्युक्ता जान कर विजिक प्रति वरद स्युक्ति भगवानका स्तुक्त जाने वर्ष द्वा उपेन्द्रवह स्वगोराङ्गानुरासर पूर्ण-वत् ऐख्यंभीग, २४ मत्स्यक्ष्यो भगवानका लोलाहानाला।

८म स्काममें-- १ वे बस्ततपुतको व मबर्ष नप्रमङ्गी इनोप्याख्यान, २ करुपादिवच्च मनुपुतकः वंशविवस्य, ३ सुक्रन्याख्यान श्रीर देवताख्यान समेत शर्यातिका वंगिवद्य, ४ मनुपुत नाभाग श्रीर नाभाग है पुत्र भन्ब-राष ा कथा, ६ विखुचक्रको प्रमन करको सम्बराषकी क्या, ६ शगादरे ले कर मान्याद पर्यन्त अम्बराय वंश-वतान्त योर प्रमङ्गक्रमचे मान्यातृतनय पति सोभरिका उवास्तान, ७ मान्याता की वंश हक्तान्तप्रसङ्गे पुरुक्तक भोर हरियन्द्रका उवास्थान, ८ रोहिताम्बनंग तथा कांपनाचिवमं सगर-मन्तानांका विनायवस्तान्त, ८ ल्हाङ्क अंश्वनद्वं धार भगारयका गङ्गानयन, १० खद्दः इत्वं धर्मे यारामचन्द्रका जन्म भार रावसका वध कार्य धर्याच्या गमन पर्यन्त उनका चरित्र, ११ रामको श्रयोध्यामें स्थिति, श्रम्बमेध यच्चादिका भनुष्ठान, १२ श्रीरामसृत क्रा श्रोर इच्लाकुपुत्र शरादका व श्रविवरण, १३ दच्चाक्रपुत निमिका बंधविवरण, १४ हड स्रित-को वनिता श्रोर सोमक सन्धागमे बुधका जनमः बुधका श्रीरस श्रोर जर्दगीके गर्भंद पायुमुख्य प्रसृतिका उत्पत्तिकयन, १५ ऐलपुत्रको व प्रमि गाधिका जन्म, गाधि-को दौड़ित्र सन्तान रामसे कार्त्त वोर्य वध, १६ जमदम्ब-इनन, परग्ररामकर्टक बार बार चित्रयवध, विश्वामित वंशानुचरित, १७ श्रायुक्ते पांच पुत्रिमिषे चत्रहादि चारका वं गविवरण, १८ नच्चमुत ययातिका उप ख्यान, १८ यवातिका वैराग्यादय श्रीर निवेदायं प्रियाको

प्रति भाकाहतान्तकथन, २० पुरुवं प्रविवरण प्रोर तहं । भीय द्युप्पन्ततनय भरतका यशकी तेन, २१ भरतका वं प्रविवरण श्रीर प्रसङ्क्षमसे रिन्तदेव, भजमीढ़ादिका कौत्ति वर्ष न, २२ दिवोदासका वं प्र, ऋचवं शीय जरासन्ध्युधिष्ठरदुर्योधनादिका विवरण, २३ भनु, द्र ह्य भीर तुवं सुका वं प्र तथा ज्यामधकी उत्पत्ति, यदुवं प्र विवरण, २४ रामकणाका छद्वव, विदर्भ सुत्वयोत्पन्न विविधवं प्र।

१०म स्कन्धमें - १ देव की के पुत्र के हाथ से क सकी निज मृख् कथा सुन कर तत्कत्तुं क देवकी के छः गर्भ नाग्र, २ क सवधार्य देवको के गर्भ में भगवान् इरिका जन्म, ब्रह्मादिकत्तर्ंक उनका स्तव. देवकी सान्त्वना, ३ भगवान्का निजक्पमें २इव, मातापिताकत्तृ के उनकी सुति श्रीर वासुदेवकर्ट क गोकुलमें श्रानयन, ४ चण्डिका वाक्य सुन कर कंसका भय और मन्द्रियोंकी कुम-न्त्रणासे वासकादिको इं समें प्रवृत्ति, ५ पुत्रजातोत्सव-समाप्त होनेके बाद नन्दका मधुरागमन और वासुदेवः समागमोत्सव, ६ गोत्रुल-प्रत्यागमनकातमें नन्द्रका स्त-राचसोदश न श्रोर उनका विस्मय, ७ श्राकाशमें शकटो-त्त्रीपण, मुखर्क मध्य विष्वप्रदर्शन प्रसृति क्रशालोला कथन, नन्दनन्दनका नामकर्ष, वालक्रोड़ाके वहाने मृद्भचणामियोगरूपमें विखरूप निरूपण, ८ भाग्डभङ्गादि देख कर गोपो कत्तर्क सीक्षणका बन्धन, उनके उदर-स्थित विश्वनिरीचन्त्रे विस्मय, १० त्रोक्षणकत्तृ क जमजाजु नमङ्ग, उन दोनो का खरूपधारण, श्रीकणाका स्तव, ११ इन्दावनमें त्रीक्षणका गीचारण, त्रीक्षण कत्त के वत्सासुर भीर वकासुरवध, १२ भ्रघासुरक ट्रेक सर्पं ग्ररोरधारण, मोवत्संग्रास, त्रीक्रणकत्तृ क उस-का वध, १३ अद्भामायासे गोपवालक श्रीर गोवत्स-इरण, त्रीकण्डकत्तर्क संवत्तर पूर्ववत् भाव-रता, १४ त्रीक्रणकत्तृक घेतुकासुरमदेन, कालिय-नागसे गोपवानकोंकी रचा, १६ यमुनाच्चदमें त्रोक्कणा-कत्त का लियनियह, उसकी परिनयों के स्तवसे यो-क्कण्यका कर्ण-प्रकाग, १७ नागालयसे कालियका निग<sup>९</sup>-सन, त्रोक म्बनत्त्र क त्रान्तसुप्तवसुगणको टावानलसे परितास, १८ श्रीक खकत्त क वसमद्र द्वारा प्रसम्बा-

सरवध, १८ त्रीक्रणकत्तृक सुझारखमें गोप घोर गोकुलवासियोको घरख्याग्निसे रचाकरण, २० वर्षा श्रीरः शरत् ऋतुका शोभावचं न, गोपगचसह रासकण्यको प्राहट्कालोन क्रीड़ा, २१ शरत्कालोन रम्यद्वन्दावनमें त्रोक्षरणका प्रवेश, उनको वंशोध्वनि सन कर गोपियांका गीत, २२ दस्त्रहरण जी जा, गोपक्रन्यादिके प्रति श्रीकृष्ण-का वरदान, तदन्तर यच्चग्रालामें गमन, २३ यच्चदौचितीं-के निकट गोपालगणको भन्नभिन्ना, उनका भनुताप, २४ जीकृष्णका इन्द्राचैननियारण, जीकृष्णकत्त्रुंक गोवर्डनोत्सवप्रवत्तरेन, २५ इन्द्र हारा व्रजविनाशार्थं भय द्धर वारिवषेण, त्रोकृष्णका गोवर्डन्धारण श्रीर गोकुल रचा, २६ स्रोक्तृष्णका अद्भुतकर्म देख कर गोपियोंका विस्मय, नन्द इत्रा गर्गं कथित कृष्णकः ऐखर्यवर्णंन, २७ श्रीक रणका प्रभातावलोकनमें सुरिम और सुरेन्द्रकट क श्रभिषेत्र महोत्सव, २८ वर्षणालयसे नन्दानयन, गोपोंका व कुर्एंदरा न, २८ कर्षसं वादमें गोपोरासविद्यारकथन, राप्तरमार्ने त्रोक्षरणका अन्तर्धान, ३० गोपियोंका उन्मत्त-भाव, खोक् ब्लान्वेषण, ३१ गोपियोंका कृष्णगान और तदागमनप्रार्थना, ३२ त्रोक, प्यका याविभीव शेर गोपियोंने प्रति सान्ततना, ३३ गोपास खलमध्यस्य योन क पाकी यसुना श्रोर वनकेलि, ३४ भगवान्कळ क सर्पयस्त नन्दका मोचन भीर शहच ूड़वध, ३५ गोक्कसमें बालकींका क्ष्यगुषगान, ३६ ऋरिष्टवध, नारदवाक्यसे रामकृष्णको वासुदेव-पुत्र जान कर कंसकर्हकः तद्वधमन्त्रणा भौर कृष्णको पकड़ लानेके लिये अक्रूरके प्रति श्रादेश, ३७ श्रीकृणाकर के केशीवध, श्रीमासुर सं हार, ३८ प्रक्रूरका गोकुलगमन श्रीर श्रीकृष्णकर्लं क उसका सम्मान, ३८ प्रक्रूरके साथ श्रोकृष्णकी मधुरा यात्रा, गोवियोंको खेदोत्ति, यसुनामें प्रक्र रका विश्य-लोकदर्भन, ४० श्रीकृष्णको ईम्बर जान कर सगुखा निगु वर्क मेदसे प्रक्रूरका स्तव, ४१ श्रीकृष्यका मधुरा सन्दर्भन, पुरोप्रवेभ, रजकावध, सुदामाक प्रति वरदान, ४२ कुलाको ऋजुकरण, धनुभं क्र भौर रचिवधादि, ४३ गजिन्द्रवध, रासकृष्णका सत्तरङ्गर्ने प्रवेश, चानू के साध सन्धावया, ४४ मह्नकं सादिका सद्न, क व्या-कट क क सपत्नियों के प्रति प्राखासदान, रामक म्या कर्ळक विद्यमाहदर्यं न, ४५ यो कृष्वकर्छक जिलामाताः की सान्वना और छग्रमेनाभिषेक, ४६ उद्भवको व्रजपुरमें प्रेरण, योक, ब्लाकट क यगोदानन्दादिका मोकाप-नोदन, ४० क स्पर्क आहेमते उद्यवनहाँक नीविधीत मृति तस्वोपदेग, ४८ ुरुवाहे साथ विशास, अन्नरका मनीपूरण श्रीर पाण्डवमाला, ४८ अज्ञूरका इस्तिन:-पुरगमन, तत्कर्लं क पार्छवाः प्रांत धवराष्ट्रवा बे वस्यः व्यवहारदर्भनान्तर प्रत्यागमन, ५० श्री तृत्वका जरा-सन्धक भवमें नसुद्रीं दुर्ग निर्माण, बङ्गाटदानव-वधान्तर जरासन्धचय, ५१ सुचुकुन्दशर्दक यवनवध, चोक् म्पना गमन, त्रह्म पत्रे सुख्यं स्कािशोका संवाद-श्रवण, पूर श्रोतक्षाका विद्रभ नगर गमन, क्लिगीहरण, पृष्ठ जीक्षणकर्षेक र कारोको निजनुरान धानयन बार क् किसणोका वाणिग्रहण, ५५ वोक्त स्वति प्रद्युम्तका जन्म भीर प्रस्वरकट क प्रदास्त्रहरण, प्रस्वरवध, ५६ याक स-का मणिहरण, जास्ववान घोर घतः जितका कन्याप्राप्ति, भनन्तर अन्य दारप्रहण भीर स्वमन्तन हरणादि हारा अर्थका अन्येता-अयन, ५७ शत्धन्यत्वस, यक्र्रकर्वक ब्राह्न मण्डिलान्त, ५८ बीजगकी कालिन्दाप्रसृति पञ्चक्ताका पाणियक्ण, तर्यस्वनो कालिन्दोका विवा-हार्य इन्द्रभ्रस्थमें गमन, ५८ अहिरिजल ज भौमहनन, तदाहृत सहस्त्र कन्या श्रोर स्वर्गसे पारिजातहरण, सहस्र कन्यासहवास, ६ - श्रीक्रणके परिहासने रुक्तिणी-का कीय, प्रमानलक्ष्म उनको साखना, प्रमानलक्षा रोखय वर्ष त, ६१ श्रीक्षण ही प्रवादादि सन्तित श्रीर श्रानिक्दविवादमें बल्सामकट के क्काकालिङ्गवध, शेलह हजार एक सो बाठ स्त्रियों । समुद्भूत कोटा पुत्रवीतः दि-का विवाहवण न, ६२ जवाई साय रममाण अनिरदका वाणकर के अवराध, अनिरुद्ध किय वाणयादवसुद्दमें श्रीक्षणको हरजय, जागराजका वाहुन्हे देन ६३ व ग-यादवयुद्धने शहैयच्चरकट क वायवाहुक्छेता हारको स्तृति, ६४ बोक्त श्वक ट्राका भाषमीचन ग्रार ब्रह्म-खहरणदावनांत, विभूति मदोवात यदुगणका द्रगांदार-प्रसङ्गर्मे चिचादान, ६५ वनरामका गोक्कवागमन चार गीवियों साथ रसव, मत्ततावधतः कालिन्दो आकर्ष व, बलरामका चरित्रवर्षेन, ६६ श्रीक्षश्वका कार्यामें श्राग-Vol. XIII. 181

मन, पोण्डिक घोर काशोराजवध, सुदक्षिणवध, ६७ वलरामकी रेवत पवंत पर स्त्रियांके मध्य कीड़ा, द्विवद वानरवध, ६८ युडर्म कोरवकछ क शास्त्रशेष, शास्त्र-मीचनाय बलरामका शमन, हट नारदकल के खोक्या-का स्तर, २० योजगात दैनस्टिन कम उपस्वमें दृत श्रीर नारदक्षे कार्य व कार्य मन्द्रविचार श्रीर जगदाखर-का आफ्रिक त्या लगमङ्गत्वस्ति देख कर नाग्दकी र्डाक, ७१ उद्घाको सन्त्रगान य'क्तराका दन्द्रप्रस्थासन, ७२ योडिया घोर भोनका जरामस्वयं, ०३ याडागा कर क राजामांका सोवन भोर निजहाय मन्दर्यन, ७४ राजसूय यज्ञानुष्ठान, उस यशने पहले पूजापमङ्गतं चेदागज गिश्यानवय, १४ युधिहिरका अवस्थमस्म भौर द्यों। धनका मानभङ्ग, ७६ वृश्यियात्व महायुद्धमें युमद गदा-प्रहारमे प्रयास्त्रका स्वादेवते स्थानस्य २० योक्तया-कत्वक ग्राच्यवध, ७९ दन्तवक्र और विदुरयहत्वा, योक्तराकटेक तत्पुरा शक्तमण, बनराम हटेक सूतवध, ७८ बल्जनहनन घोर प हे तोय सानादि हारा बलदेव-को मृतहत्याजनित वावमुक्ति, ८० यात्रायावर्षेत यादाम नामक ब्राह्मणकी पूजा, ८१ स्रोकृराकर्टक स्बीय सखा योदास ब्राह्म गन्ना पृथक् तराहुलभोजन योर उन्हें इन्द्र-दुन भसम्पनिदान, दर जुरुचित्रम रविग्रहसे वृष्टिसमादेश घोर भूपगणको परस्पर जयाकया, याजयाका कुरुचेवर्न यमन, दर बो कृ खामार्या भींका द्रोपदोक निकट अपनी भपनी उद्द इतिषयक उत्ति, ८४ सुनि समागम भार वसु-देवादिका प्रस्थान, ८५ पितामाताकी प्राथ नास योक जा बलरामक्ट क विकाको ज्ञानदान श्रोर माताका सृतपुत्र प्रदान, तत्। मङ्गर्ने तत्त्वज्ञानोपदेग, म् अञ्चलकार्क सुभद्रहरण, योज्ञहणका नियित्रागमन, भक्त न्द्रप श्रीर विप्रको सद्गति प्रदान, ५० नारदनारायणसंवाद, वेदकट क नःरायणकी स्तुति, ८० विश्वभक्तकी मुक्ति খাर धन्य देवताभक्तका ांवभूतिप्राप्तिकथन, ८८ म्गु-कर्टक मुनियों के निकट विष्णुका उलाप तावण न, ८० पुनर्वार संविष्मं कृष्णजीना और यदुव ग्रवर्ष न।

१९श स्कर्दमं — यदुवं श्रनाशहित मीषत कथाका उप-क्रम, २ नारद्रिमि जयन्तमं वाद, तत्प्रसंगर्मे वसुदेवके निकट भागवतधर्म प्रकाश, ३ सुनिगणकट क माया,

तद्त्तरण, ब्रह्म श्रीर कमें इन चार प्रश्नाका उत्तरप्रदान, ४ जयन्तीनन्दन द्विड्सत्तमकले क भवतारम्हित कार्यः विषयक प्रश्नका उत्तर, ४ युग युगर्से भक्ति होन कनिष्ठाधिन कारियोंकी निष्ठा और उपयुक्त विष्णुपूजाविधि, ६ ब्रह्म भामगमनार्थ उडवकी हिस्से प्रार्थना, ७ एडवकी भामाज्ञानसिंडिके लिये योक प्यक्त के भवधूत इतिहा-सोता घष्ट गुरुका विषयवख न, द धमधूत इतिहासप्रसङ्ग-में श्रीकष्ण हरें क अवधून शिचावर्ष न, ८ श्रोकष्णक ह क कुररादिमे शिचा करई यदुराजका कतार्थ ता वर्ण न, १० चतुवि भाति गुरुका उपाख्यान सुन कर विश्वडचित्त उदय-का चात्मतत्त्वज्ञानशाधनरूप देहसम्बन्धविचार श्रीर पात्म संसार्खक्य नहीं है, यह मत-निराध, १९ वहसुक साधु और भत्नका लक्षण, १२ साधुसङ्क्ती महिमा और कर्मानुष्ठान, कर्मात्यागरूप व्यवस्थावर्णेन, १३ सत्त्वशुद्धि-हारा चानीदयका क्रम, इ'सेतिहास द्वारा चित्रगुण-विश्लेषवर्षेन, १४ भक्तिका साधनः येत्वकथन, साधनाः सह ध्यानयोगवर्णं न, १५ विश्युपदभाष्टिका वहिरङ्ग-साधन, चित्तधारणातुगत श्रीणमादि प्रष्टेष्वर्यंकथन, १६ ज्ञानवीर्धप्रभावादि विशेष द्वारा द्वरि पाविभीवयुक्त बिभूतिवर्णं न, १७ ब्रह्मचारो श्रीर ग्टइस्थींका भिति-लक्षण, स्वधम विषयक उद्यक्ते प्रश्न पर भगवान्कर्टक इंसोत्तं धमंद्रप वर्णात्रमविभागकथन, १८ वाणप्रस्थ श्रीर यतिधम निर्णय, पिधकारविशेषमें धम कथन, १८ पूर्व निर्चीत ज्ञानादिके परित्यागरूपश्रयोक्यन, २० पविकारीविश्रेषमें गुणदोषव्यवस्था, तत्प्रसङ्गमें भिता-योम, ज्ञानयोग श्रीर क्रियायोगक्यन, क्रियायोग, ज्ञान-कोग भीर भातायोगमे भनिधकारी कामासत व्यक्तियोंक सम्बन्धमें द्रव्यदेशादिका गुणदोषकथन, २२ तत्त्वसंख्या-का श्रावरोत्र, प्रक्ततिपुरुषविवेक भीर जन्मसत्युक्षयन, २१ भिन्नुगीताकयन, तिरस्कार-सहनीवाय और बुद्धि द्वारा सनका संयमवर्णन, २४ शाला चौर धन्य सभी ्षदार्थीं को प्राविमीव तिरोभावचित्ता, सांख्योगनिक्षण दारा मनका भोहनिवारण, २५ भग-वान्कह क प्रकाकरणस्यात स्वादिगुणका हत्ति-निक्षण, २६ दुष्ट संसगंसे योगनिष्ठाका व्याघात शोर काश्वसङ्घ तिक्रष्टाका पराकाष्टावयं न, दुष्टसंसम् निह- सबर्थ ऐलगोतवण न, २० सं तिपमें क्रियायोगव न, परमार्थ निण्य, ज्ञानयोगका संत्रीपवण न, २८-२८ पूव किंद्यत भित्रयोगका पुनर्वार संत्रिपवण न, २८-२८ पूव किंद्यत भित्रयोगका पुनर्वार संत्रिपवण न और योगको अति क्रियक्त ज्ञान कर उद्यवक्त के तिह्मयमें सुखी पायप्रश्निज्ञासा, ३० सुषलोत्पत्तिको कथा, श्रोक्षणको निज्ञधाम गमने स्कृत, उसी मुख्य स्टू तसे निज्ञ ज्ञाल संदार, ३१ यदुवं प्रको पुनर्वार देवभावप्राप्ति, श्रोक्षणका समरोर निज्ञ धाम गमन धोर वसुदेव।दिका उनका अनुगमन।

१२ श स्कन्धमें —१ कलिप्रभाववर्णन, वर्णभाङ्ख-कथन, भावा सागधवंशीय राजाशींका नामकीर्रान, कृष्णभिता व्यतीत मुक्तिका कोई भन्य पथ नहीं है, इस कावण न, २ कालिका दोषष्टदि, कविक प्रयतार और प्रधामि कीका नाग, पुनर्वार सत्ययुगागमवण न, ३ भूमिगोत द्वारा राज्यका दोषादिवणं न, दोषपूर्णं कलिमें हरिका स्तवकथन, ध नै मित्तिकादि चार प्रकार लय-कथनपूर्वक इश्सिकीर्त्त द्वारा संसार निस्तारवणंन, प् संचिपमें परब्रह्मापदेश हारा राजाका तचकदंशनसे मृत्युभयनिवारण, ६ राजा पराचितको मोचप्राप्ति, उनके पुत्र जनमेजयका सपेयन्न भौर शाखाविभागक्यन द्वारा व्यासदेवका वर्ण न, ७ श्रयव वेदका विस्तार, पुराख विभाग श्रोर तहत्वण, भागवतत्रवणफलकथन, द सार्क -ण्डेयका तपस्याचरण, कामादिसे प्रमोहनारायणको खुति, ८ माक वा मुनिका प्रचयष्ठमुद्रमें मायाधिशद्यां न, सुनिका शिध भन्तरमें प्रवेश भीर निग सवण न, १० शिवका **भागमन भोर** माक एक यसकाषण, तत्प्रति शिव का वरदान, ११ महापुरुषवय<sup>९</sup>न, प्रतिमास प्रथक, प्रथक पूजामें हरिके भवतारव्य हका ग्राख्यान, मानव हो कर भा मार्के एड यने जिस प्रकार असत पाया था, उस किया-यांगका साक्षीपाङ्कवर्ष न, १२ इस पुरायक प्रथम स्कन्धसे ले कर उत्त सभी अर्थी का सामान्य विशेषरूपम एकत-कथन, १३ यथाक्राम पुराणसंख्याकथन, अरामद्वागवत यम्बना दानमा इत्यव व १ न ।

# देवीभागवत ।

पव देवोभागवतकी विषयस्ची दो नाती है— १म स्कम्बर्स—१ सनक समाप भीनकादि ऋषियाँका

3 M 2 T T T T

पुराणव्यवणप्रगंसा, भागवतप्रशंसा. भगवतो भी सुति, ग्रहका संस्थानिर्देश, प्राणकचण, शौनकादि सुनिगणकत्तर्वेक नै मिषारण्यका माज्ञान्य-वर्णन, ३ श्रष्टादश महाप्राणका नाम श्रीर संख्या कथन, उपप्राणका नामकथन, जिस जिस हापरमें जिस जिम व्यामको उत्पत्ति हुई है, उसका विषय, भागवत माहात्म्य भ्यन, ४ मृतने समीप ग्रनटिवनकाविषयक प्रस, व्याप्तदेशको अपुत्रनिवश्चन चिन्ता,व्यामके समीप नारदका श्रागमन, प्रविश्व निविद्य नारदके निकट व्यामका प्रश्न हरिको ध्यानस्य देख कर ब्रह्माका संग्रय, विशान कत्त्व ग्रति हो ईंसबीका कारण है, इस विषयका वर्णन, देवीमाहात्म्यवर्णन, ५ ऋषियांका हयग्रीव-विषयक प्रमु, देवतामीका निद्रागत विष्णु है समीप गमन. ब्रह्मादिटे ३१ च कट के भगवानके निटामङ्गी मन्त्रणा, ब्रमोनाम कौटको उत्पत्ति, विष्णुतं क्रिवमस्त्रकः का अन्तर्बान, दु: खित देव और देवग्यकत्रेक जग-टिब्बिकाको स्तृति, देवताश्रीकं प्रति श्वाकायवाणो, विष्णु-सस्तकक्के दनका कारण, दैरय इययोवको तपस्राहि, इयग्रोव दैत्यका मस्तकच्छे दन भीर विश्वक ग्रोवादेशमें संयोजन, ऋषयोंका मधुक टेमयुद्धविषयक मध्य रमकी उत्पत्ति, दोनां दैत्यांको निजीत्पत्तिका कारणानसन्धान, दोनी दैत्योंक वागवीजकी उपासना, छन्का विश्वनाभि कमलोत्पद ब्रह्माकादर्भन, युद्दके लिये उनकी ब्रह्माके निकट प्रायमा, ब्रह्माकत्त्रक विशाका स्तव, विशाका निद्राभद्ग नहीं होनेसे ब्रह्मा-कहं क भगवतीका स्तव, विष्यु के घरोर से योगनिद्राका नि:सरण और पार्श्व अवस्थान, द सुतक समीप ऋषियोंका शक्तिविषयकप्रमु, शक्तिका प्रधानवर्षेन, विषाका निद्राभङ्ग, विशाक साथ मधुकौटभका युद्दी-द्याग. विष्णुकलेक महमायाका स्तव, मधुकेटभ-वध, १० ऋषियां का शकदिवात्पत्ति विषयकप्रश्न, व्यास-टिवका भगवतीको घाराधनामें गमन, व्यासका छुनाचा क्राप्तराका टर्भन, ११ ब्रह्मप्रतिपत्ने ताराके सीय चन्द्र-का मिन्नन, चन्द्रके प्रति दृष्टस्पतिका तिरस्कार, चन्द्र-कर्त्व वहस्पतिनिराजरण योर इन्द्रकर्त्व प्रत्या-क्यान, चन्द्रबंद क रन्द्रदृतका निराकरण, चन्द्र हे साथ

इन्द्रका युद्दोद्याग, बुधको उत्पत्ति, ११ सुद्युम्त राजाका वनगमन, सुद्युम्न राजाका रमकोत्वनाम, सुद्युम्बराजाः की दलानामप्राप्ति, इलार्क भाग्र बुधका मिलन, पुरुष्वा-की उत्पत्ति, इनाकर्टक भगवतीका स्तव, सुद्यु खको मुति, १२ पुरुरवार्क समीप जर्व गोका नियम, जर्व गी को लानिक लिये गन्धर्वगणका भागमन, जर्वशोका भन्तर्धान, क्रक्वेबर्स प्रदरवाका किरसे जब शीटगान. १४ इताचीका ग्रकीक्पधारणः ग्रकीत्पत्ति, ग्रक्तकी ग्टइस्थात्रमका भवसम्बन करनेके लिये व्यासका भन-रोध, ग्रकटेवका विवाह करनेमें अस्तोकार, १५ श्रब्स-देवका वैशाय, व्यासके प्रति शकदेवको उत्ति, शकदेव-से भागवतका प्रध्ययन करनेके तिथे व्यासका चन्ते। वटपदागायो भगवानुका स्रोकार स्वच्छा विश्वते समीप भगवतोका प्राइमीव, १६ विश्वाको विस्मित टेख कर भगवताको उति, विष्णुक्ट क स्रोकाद विषयमे प्रसु, श्लोका है का माहात्म्य वर्ष न, ब्रह्मा के निकट विष्य कर्ट क भगवतीमाहात्म्यकोत्तंन, भागवतका लच्छ, शक्रदेवको चिन्तित देख कर जोवनमुत्र जनक है निकट गमनार्थ व्यासका उपदेग, श्वकको मिथिता गमनेच्छा, १७ श्वका मिथिलागमन, श्वकते साथ दारपालका कथोप-कथन, ग्रुकदेवका जनकरुइमें विश्वास, १८ ग्रुकको मागमनवात्ती सन कर सल्कार करनेकी इच्छासे राजा जनकका उनके समीप गमन, शक्कका भागमनकारण-वर्ष न, शक्त प्रति जनकका उपदेश, जनकर्व साथ शक-का विचार, १८ श्वकटेवका सन्दे हनिराकरण, शक्त देव-का विवाह, शक्को तपस्या भार भन्तर्भान, व्यास्टिवको 'पुत्र पुत्र' पुकारने पर पव तादिका प्रत्युत्तर टान, व्यासके समीप महादेवगमन, व्यासदंवकत्व माक्का काया दर्शन, २० प्रविविद्यात् च्यामदेवका स्वजन्मस्थान होपके सञ्च भागमन भीर दागराजको साथ मिलन. सरस्तोक किनारे व्यासका वास. शन्तनुराजका सृत्य-वर्ष न, विवाङ्गदको राज्यप्राप्ति, चिवाङ्गदको साध गन्धव विवाद्भदका युद्द, चिवाद्भदकी मृत्यु भीर विचित्र-वोर्यको राज्यप्राप्ति, स्वयम्बरमें भोष्मकट क परित्यक्त वाशीराजका कन्यातयश्रय, शीध्मकद्धक काशीराज-की ज्येष्ठकत्याका शाह्यके समीप गमन, भीष्य भीर प्रास्वकट क निराक्तत काशीराजकन्याका तपस्यार्थं वनगमन, विचित्रवीर्थंकी सत्यु, धतराष्ट्र प्रादिकी सर्वात्ति।

२य स्कन्धरी-१ ऋषियोंका सत्यवतीविषयक प्रश्न. उपरिचर नृपतिवृत्तान्त, मत्याराज श्रीर मत्यगन्धाको उत्पत्ति, व पाहर सुनिका आगमन, कामात्ते पराधरके प्रति मत्स्य न्याकी उत्ति, मत्स्यगन्याकी योजनगन्यानाम-प्राप्ति व्यासदेवकी उत्पत्ति, ३ सङ्गिष नृपतिका ब्रह्म सदनगसन, सन्तासिष और गङ्गाके प्रति ब्रह्माका श्रमिगाप, भएतसुका विशिष्टायममें गमन, यो नामक वसकत्त क विशवका गोहरणः वसुगणके प्रति विशवका शाप, गङ्गा श्रीर वसगणका निजन, पन्तन्राजको उत्पत्ति, ४ पन्तनः राजकत्त<sup>े</sup>क सानवरूपधारियो गङ्गाका विवाह, सप्तः वसुगणको क्रमान्वय गङ्गागभवे उत्पत्ति श्रोर तत्कत्त्रेक जलमें निच्य, भोष्मकी उत्पत्ति, भोष्मकी ग्रहण करके गङ्गाका अन्तर्दान, शन्तनुराजको गङ्गासे पुनः भीष्म-प्राप्ति, ५ मन्तनुराजका सत्यवती दर्भन, मन्तनुका दाश्ररहमें गमन, दाशके निकट सत्यवतीको प्राथिना, दामकं वाका पर भन्तनुको चिन्ता और स्टह-प्रत्यागमन, शन्तनुक प्रति भी सकी छिता, भी स्मना दाश्रग्रहगमन, भीष्मको प्रतिचा श्रीर सत्यवती श्रानयन, ६ कर्णीत्पत्ति विवरण, दुर्वासासुनिका कुन्तिभोजग्रहमें आगमन, कुन्ती-को दुर्वाशका मन्द्रदान, कुन्तोकत्तर्व सूर्यका श्राह्मान, क्षणं को उत्पत्ति, मञ्जूषाकर क कर्ण को गङ्गाजनमें परित्याम, पाण्डू के साथ कुन्ती का विवाह, ,पाण्ड के प्रति स्याद्धवी मुनिका भाव, युधिष्ठिर प्रस्तिकी उत्पत्ति, पाण्ड की मृत्यु, पुर्विके साथ कुन्तोका हस्तिनापुर गमन, ७ परी चितकी उत्पत्ति, धृतराष्ट्रका वनगमन, विधुरको मृत्यु, देवीपसादसे युविष्ठिर श्रादिको सत दुवींधनादि-दग न, धतराष्ट्रको मृत्यु, यादवगण श्रार रामक्र शाका सृत्य, अर्जुनका दारकागमन श्रीर दस्युकहर्क क्राया-पत्नोहरण, परीचितकी राज्यप्राप्ति, परीचितकह क श्मीक्रमुनिक गर्वेमें सप्रेपदान, परीचितके प्रति ब्रह्मशाय ब्बहत्तानतवण्डन, ८ व्यका विवाहीयोग, करपतीको सर्धदं प्रनिष्ठ स्टर्यु, रहकार्द्धक प्रतीक्षे जोवनदानका चचोग, रुरुपतीका जीवनलाम, परीजितको तिचक्रमय

निवारणको चेष्टा, १० दचकका भागमन भीर राष्ट्रमें काश्यप ब्राह्मणते दर्भन, तचकका न्यग्रोध-वृत्त-दग्रेन, कथ्यपकत्तृ के वृत्तका जोवदान, कथ्यपका ग्टइप्रत्यागमन, परीचितको मन्त्रादि हारा वेष्टितः देख तचककी चिन्ता, अनुचर सर्वींका ब्राह्मणके वेशमे परोचितके समीप गमन, ब्राह्मणरूपधारो सप के समीप राजाका फलप्रहण, राजाकी तचकदं शनसे सत्य, ११ जनमें जयको राज्यप्राप्ति, जनमे जयका विवाह, उतङ्गम् निका इन्तिनापुः श्रागमन, उतङ्गम् निके साथ जनमे जयका कयोपकथन, रुरको सप हननमें प्रतिज्ञाः डु ग्डु भ सर्व के साथ करका कथीपकथन, सर्पेयचारमा, थास्तोत्र कलं क सप्यत्रनिवारण, १२ जरतकाइम् नि-कहें क गत्ते में लम्बमान विहागणका दर्ध न, बादित्य-ब्रख देख कर विनता और कट्टका कथोपकथन, सर्पंगणके प्रति कटुका प्राप्त, गरुडका इन्द्रतोक्षरे प्रस्त चाहरण, वासुकि प्रसृति सप गण का ब्रह्मके समीप गमन, जरत-कार्मुनिका दारपरिग्रह, ग्राम्तीकको उत्पत्ति, जनसे-जयके प्रति भागवतश्रवणके सिये व्यासका श्रादेश ।

३य स्कन्धमें —१ ब्रह्मा, विष्णु भीर सह'भ्यरके विभूतिकयनमें व्यामके समीप जनमेजयका प्रयु, व्यासः देवका उत्तर, २ ब्रह्माके निकट नारदका आराध्यनिए य-प्रम, ब्रह्माका स्वकारण भन्वेषणार्थं पद्मसे नीचे आगमन, नकाक शेषग्रायिजनाद न दर्शन, ब्रह्मा श्रीर विष्णुके समीप रुद्रका श्रागमन, ब्रह्मा, विष्ण श्रीर रुद्रके प्रति देवीको उत्ति, देवीदत्त विमान पर ब्रह्मादिका आरोहण, ३ विमान पर धारोहण कर ब्रह्मादिका नानाविध वस्तु-दर्भन, अत्य ब्रह्मादर्भन, अन्य भिवदर्भन, अन्य विष्णु-दर्भन, ब्रह्मादिका देवोदर्भन, ४ भगवतीके समीप गम्र नीयत ब्रह्मादिको रमपौलप्राप्ति, देवोपादपद्मित विष्क ब्रह्माण्डद्यांन, विष्णुकट क भगवतीको स्तुति, प्रधिव-क्रत भगवतोस्तव, ब्रह्माक्ट व भगवतोस्तव, ६ ब्रह्मादि-के प्रति भगवतीका उपदेश, ब झाकी महासरखता प्रदान, विष्णुको महालच्मीप्रदान, महादेवको महाकाला प्रदान, ब्रुह्माको पुनर्वार पुरुषखपाहि, ७ निर्शुणतस्त्र कथन, गुणप्रमेद द्वारा तर्वस्वद्भववर्षंन, ८ गुणसमूहका कपमंखानवणं न, ८ गुण्निकरका लच्च, जनमे जयके

समीप व्यासकट क भारा व्यतिख्य, १० मुनिसमा कर्ने बारा जनियायमें सन्दिशन जमदिग्नका प्रजा, लोनश द्वारा पूर्व प्रश्नको मोमांसा, मत्यव्रत ऋषका उपाख्यान, विप्र-देवदत्तका पुत्रकामनासे यज्ञारका, देवदत्तके प्रति गोभिनका शाप, देवदत्तको पुत्रोत्पत्ति, उतव्यका वैराग्य-लाभके लिये वनगमन, ११ उतव्यक्ती मत्यव्रतनामप्राप्ति. सत्यव्रतके संस्वतीयोजका'उचारण, वोजमाइहस्यमं सर्वः चलपाप्ति, देवीमाहात्म्य, १२ ग्रम्बायच्चिविधवग<sup>ि</sup>न, जन् मैजयके प्रति भम्बायन्न करनेके निये वेदव्यामका उपदेश. विष्णुके प्रति टैववायो, १४ भ्रुवसन्धिराजका वृत्तान्त, भ्रवमिसको सत्यु, ऋषपुत्र सुदर्भनको राज्यप्रदानको मन्त्रणा, युधाजितका भागमन, वोरमेनका भागमन, १५ युधाजित, त्रीर वीरसेनका युद्ध, बीरसेनकी मृत्य, सुदर्धन-को ले कर लोलावतीका प्रस्थान, सुद्रग्रेनका भरहाजा-त्रममें वाम, सुदर्भ नविनायकी इच्छासे युधाजितका भर-दाजायममें वाम, १६ सुद्य न-विनामकी दक्कासे सुधा-जितका भरहाजाश्रममें गमन, जयद्रवका द्रीपदोष्टरण-हत्तान्त, १७ विम्बामित्रकथा, युधाजितका खुपुरप्रत्वागमन् सुद्रश नको कामराजवीजप्राप्ति, कामीराजकन्या ग्रीय-कलाका सदर्भनके प्रति भनुराग, १८ ग्रशिकनाका खर्य वरोद्योग, १८ सुद्रम नके प्रति ग्रामकसाका गाढ़ानुराग-वष न, सुदर्शन भीर मन्यान्य राजाशीका काशीमें भागमन, २० सुद्रा न श्रीर तृपगण का कथोपकथन, धशिक नाको स्वयस्त्रभामें जानेकी इच्छा, २१ काशीपतिके सुक्से उनकी कत्याका यन्य नृपतिको वर्ष करनेकी श्रनिच्छा मुन कर युधाजितका तिरस्कार, युडकी भागङ्गासे काशी-पतिकी कान्यांके प्रति चित्ता, २२ सुदर्भ नका विवाह, काग्रीपतिकत्तर्वत राजाभीकी बिदाई, २३ काग्रीसे सटम नकी विदार, युद्धकी रच्छासे मन्य राजामी का भागमन, सुदर्भनके साथ राजाभी का युद्ध भीर देवोका शाविभीव, युधाजितको सत्यू, कांग्रोपति कट क देवी-का स्तव, २९ दुर्गाका काशीमें वास, सुदर्शनका अयोध्या भागमन, २५ सुदग्रंनका भयोध्यामें देवीस्थापन, २६ नवरावव्रतविधि, कुमारीविधिवर्ष न, २७ वज नीय-क्रमारीवर्षन, सुशोसविद्यक्ता उपास्थान, २८ राम, बद्धाण, भरत भोर शब्दु बनी उत्पत्ति, रामका दण्ड-

कारस्वर्मे गमन, माथासगवध, भिच्चक वेशमें रावणका परिचयदान, २८ सोताहरण, रामका जानकी अन्वेषण-का उद्योग, जटायुदर्शन, सुग्रीवके साथ रामचन्द्रकी मित्रता, शोकान्वित रामकं प्रति सच्चाणकी छत्ति, ३० राम चौर लच्चणक समीप नारदका भागमन, नवरात्रवत करनेका उपदेश, रामचन्द्रका व्रतविधान, रामकं प्रति भगवतीका वाक्य, रावणवध।

४<sup>६६</sup> स्क्रम्बर्ग—१ वेद्यासके समोप जनमेजय-कर्त्तृक क्षणावतारादि विषयका प्रया, २ कर्म फलका प्राधान्यनिर्षेय, ३ कथ्यपकत्तृंक वस्यका धेनुहरस, कश्यपके प्रति ब्रह्माका थाप, पुत्रके निमित्त दितिका व्रत-करण, भदितिक प्रति दितिका ग्राप, दितिकी सेवाके तिथे उनके समीप इन्द्रका गमन, इन्द्रकत्त्रंक बच्च द्वारा दितिका गर्भ च्छे दन, ४ कच्चाका चौरहत्तान्त सुन कर जनमे जयका संगय, मायाका प्राधान्यका ल न. ५ नरन रायखन्तान्त, ऋषिद्यको तपस्या देख कर श्रन्द्रको चिन्ता, तपस्याभङ्ग करनेके सिये श्रन्द्रका ऋष्तरा-गणको प्रेरण, ६ नरनारायचके भागममें सहसा वसन्त-महतुका माविभीव, भकासवसन्त टेख कर नारायणको विन्ता, ऋषिद्यं सामने प्रम्तरागणका भागमन जव गोकी उत्पत्ति, ७ समस्त ब्रह्माण्डका महक्काश-वृततावर्षं न, प्रश्नादका राज्यसाम, प्रश्नादकी समोप चातनको तोर्थविषयक उति, प्रइ.सादका ने सिवा-रखमें भागमन, ८ प्रश्लादका नरनारायखद्भीन, प्रइ.लादक साथ नरनारायण ऋषिका युद्द, प्रश्लाद के समीप विश्लका भागमन, प्रहुलादको प्रति विष्णुती उति, १० प्रश्वादका इन्द्रके साथ युद्ध भीर पराजय तथा तबस्याके लिये गमन, पराजित देत्यों का शक्तके समोप गमन, ११ शक्का बाय का प्रवस्ता भने लिये महादेववे ममोप गमन, शक्तको तपस्या, देवपीडित दे त्यांका श्रक्तजननीके समीप गमन, श्रक्तजननीक साथ देवतामोंका युद, ग्रुकजननीयम, १२ विष्णुक प्रति स्गुका भाष, श्रुक्तजननीका जीवननाम, इन्द्रकट क शक्तको समीप स्वकत्या जयन्तीका प्रोरण, जयन्तीकर्षे क धनकी परिचयो, धनाचार्यका वरसाम, धनका जयन्ती-- को परनीलमें बरख, दैत्यगचके समीप सक्रके इपमें ् वृहस्पतिका आगमन, वृहस्पतिकी शुक्रके रूपमं देखों। को वचना, ग्रुकाचार्यका देत्यके समीप गमन भौर स्वरूपधारि-ब्रहस्मित्द्यं न, १४ दे त्यो की प्रति चार्यको उक्ति, देलाएक हैं क शुक्राचार का प्रसा-ख्यान, दैत्यगणको प्रति श्रुकाचार्यका घाप, प्रह् चाद प्रसृति दैत्यो का शुक्रके समीप गमन, शुक्राचाय का पुनर्वार देश्यपचावलस्वन, १५ देवदानवयुद्ध, देवतायों -को पराजय और इन्द्रकट क भगवतीका स्तिपाठ, भगवतीका चाविभीव, प्रश्नुसाद कट क भगवतीका स्तवः दैत्यो का पातासप्रवेग, १६ विष्णुका नाना अवतारक्यन, १७ चप्सरागचकी प्रति नारायणको उति, जवंशीको ले कर भप्तराभी का स्वर्गमन, क्राध्यावतार विषयमें जनभेजयका प्रया, १८ भारोकान्त पृथ्वीका स्वर्ग सीकर्स गमन, देवताची के साथ ब्रह्माका विष्णुको समीप गमन, विष्णुका निजपराधीनलकथन, १८ विष्ण प्रस्ति देवगणकढ क भगवतीकी सुनि, देवगणके प्रति भगवतीको उत्ति, २० देवीमा इत्या, . वसुदेवके साथ देवकीका विवाह और कंसके प्रति टैबवाणी, कंसका देवकीने इननमें उद्योग, कंसकी प्रति वसुदेवकी छिता, कंसके हायसे देवकोको ्मुति, २१ देवकोकी पुत्रोत्पत्ति, कंसको पुत्रप्रदानके बिये वासुरेव और देवकोका कथोपकथन, वसुरेवका क सकी पुत्रदान, क सके सभीय नारदका आगमन, क सक्त के कमग्रः वस्ट्विकी सभी पुत्रां की हत्या, २२ षड् गभ वत्तान्त, मरोचिपुत्रों के प्रति ब्रह्माका शाप श्रीर उनका दैरययोनिमें जनाग्रहण, हिरखक्यिपुको प्रवीको ्ब्रह्माचे वरप्राप्ति, पुत्रो के प्रति द्विरस्थकशिपुका प्राप, षड्गाम को देवकीक गर्भ से उत्पत्ति, देवताशी का श्रं शावतारकथन, श्रसुरों का श्रं शावतारकथन, २३ ्रेवकोको ग्रष्टम गर्भ का भाविर्भाव, देवकोको कारा-गारमें रखना, श्रीकष्णका प्रादुर्भाव, वसुदेवकार्टक गोक्तमें स्वपुतरचण, गोक्तलंसे यगोदाकन्याका आन-्यन, कांसकर्टक कन्याविनायका उद्योग ग्रीर कांसके प्रति भगवतीको उत्ति, पूतना धेनुक प्रश्नृति दैरयोंका - गोक्कलगमन, २४ क्वणाका पूतनादिवध, क्वणावसरामका मयुरामें भागमन भीर क स्वध, क्षणाप्रस्तिका दारवती- गमन, रुक्सिकी हरण, प्रदान हरण भीर क्रणाकत्तं क भगवतीका स्तव, २५ क्रणाका शोकमो हादि देख कर जनमे जयका प्रश्न, व्यावका उत्तरप्रदान, क्रणाकी शिवा-राधना, क्रणाके प्रति महादेवका वरदान, क्रणाके प्रति देवोको उत्ति, महामाया भगवतीका पर्वे खरत्व-संस्थापन।

५म स्कन्धमें - १ सूत्रके समीप शीनकादि ऋषियोंका क्षणाविषयक प्रश्न, व्यासके समीप जनमे जयका प्रिवो-पासनाविषयक प्रस्त, विशासी सपेचा तहना प्राधान्य-वर्णन, ब्रह्मादि स्तस्व पर्यन्त सञस्त दार्थीका माया-धीनत्ववष्येन, २ व्यासकी समीप जनमे जयको देवो-माहात्म्य-श्रवणेच्छा, महिषासुरको तपस्रयी, महिषासुर-की वरपाप्ति, रक्स और करकाकी तपस्था एवं करका वध, रश्नका महिषलाम, रश्नासुरको सृत्यु, महिषासुर भौर रक्तवीजकी उत्पत्ति, ३ महिषासुरका इन्द्रके सभीव दूतप्रेरण, इन्द्रकत्तु क दूतके समीव सहिषासुरकी निन्दा, महिषासुरके समीव दूतका प्रत्यागमन, दूतका वाका सुन कर महिषासुरका युद्धीद्यीग, देवताश्रीक साथ इन्द्रको मन्त्रका, इन्द्रके प्रति वहस्पतिका उपदेश, ५ ब्रुह्माके निकट इन्द्रका गमन, इन्द्रके साथ ब्रह्माका के बास और तदनन्तर वैकुण्डगमन, दानवींके साथ देवताश्रीका युद्ध, विहालाख्यका युद्ध, तास्त्रासुरका युद्ध, ६ दिक्पालों के साथ महिषासुरका युद्ध, ७ देव और दानव से न्यका तुसुन युद्ध, मिहवासुरका विभिन्न रूप यहण कर तुमुल युद्ध, देवताशीका रणभङ्क, महिषासुर-का इन्द्रपदग्रहण, देवगणकत्त्रीक ब्रह्माका स्तव, देव-ं ताभीका ब्रह्मा भीर शङ्करके साथ वैक्षुग्छगमन, ८ विजय-का विश्वके समीप देवताशीका आगमन-वृत्तान्तक्यन. विष्णुते साथ देवताश्रीकी महिषास्रवधकी मन्त्रणा, प्रत्येक देवताके श्रीरसे तेजको उत्पत्ति, देवतेजसे भगवतीकी खरवत्ति, किस देवसे भगवतोके किस अङ्गकी उत्पत्ति हुई थो, उसका वर्णेन, ८ देवतां शें क प्रति भगवतीका उचै स्वर्षे श्रष्टकासकरण, श्रव्दानु-सरण करनेके लिये महिषासुरका दूतप्ररेण, महिषा-सुरके निकट दूतका समस्त हत्तान्तकथन, देवी-को समीप मिहतासुरका दूतप्रेरण, १० देवताप्रीको

्राच्य प्रत्यपं**ष करके महिषासुरको** पाताल जानेको लिये दूतको समीप भगवतीका कथन, महिषासुरको समीप टूतका भगवतीकथित वाक्यकथन, ११ मन्त्रियोंके साय महिषासुरको मन्त्रणा, ताम्त्रासुरका युद्धने गमन, ताम्बक समीप देवोकी उति, महिषासुरको पुनर्वार मन्त्रियोको साथ मन्त्रणा, बिङ्गलास्थको उक्ति, दुर्मु म्व-की उत्ति, वास्त्रस्को उत्ति, दुईरको उति, १३ वास्त्रस श्रीर दुमु खना युद्धमें गमन, वास्त्रतः युद्ध, वास्त्रन-को सत्रा, दुसुंखका युद्ध, दुसुंखकी सत्रा, १४ विचु-राख्य और तासका सहाईमें गमन, चित्रुराख्य और तास्त्रका युद्ध, चित्रुराख्य श्रीर तास्त्रको सत्त्र, १५ श्रीस-चोमा घौर विड्रांबाच्यानका युद्दमं गमन, घसिलोमा चार विहालास्यको मन्द्रणा, विहालास्यको लहाई घौर सत्य, श्रसिलीमाको लढाई, श्रसिलीमाको सत्य, दानव सैनाका रणभङ्ग, १६ महिषासुरका मानवरूवधारण कर सहाईमें गमन, देवीके प्रति महिषासुरकी छति, देवीके समीप महिषासरका मन्दोटरो-उपास्थान, मन्दोदरोका विवाहीयोग, मन्दोदरीका विवाह करनेमें श्रनिच्छा प्रकट, वोरसेन नरपतिका सन्दोदरी-दम्भन, वोरसेनको विवाहेच्छा श्रीर मन्दोदरोकत्तर्कत उसका प्रत्याख्यान, १८ मन्दोदरोकी भगिनी इन्दुमतीका स्वयम्बर, उत स्वयम्बर्से मन्दोदरीका विवाह, मन्दोदरीका अनुताप, महिषासुरके प्रति देवीका तिरस्कार, महिषासुरका नाना रूप धारण कर देवी को साथ युद्ध, देवी अर्छ क सिंहबासुरवध, १८ देवताश्रोंकी भगवती सुति, देव-ताश्रीको प्रति भगवतीको एति, २० जनमे जयक छ क देवोत्तीताका माहात्म्यकोत्त न, अयोध्याधिवति शत्रुष्तः को महिषराज्यप्राप्ति, महिषासुरवधको लिये जगन्मङ्गलः वस्त, २१ श्रमानिशुभ कद्यारमा चौर श्रमानिशुभ-्की तपस्या, गुमा भीर निगुमाको वरप्राप्ति, शुभाको स्वग विजय, २२ हहस्पतिको साथ देव-ताशोंको सन्त्रणा, देवताशोंको प्रति वहस्पतिका भगवत्याराधना-उपदेश, देवग्रकत्त्रंक भगवतीका ्स्तव, देवगणके समीप भगवतोका प्राविभीव, २३ ्की शिकी भीर का लिकाकी छत्पत्ति, चल्ड भीर मुल्डका श्रु बिकादमें नके बाद श्रुभके समीप ममन भीर देवीकी

र्टं लानेका उपदेशप्रान, यस्विका है निकट दूत सुग्रीव-को उत्ति, सुप्रोवक प्रति देवीकी उति, २४ सुप्रावक समीप देवोका प्रतिचाक्यन, दूनवाक्य सुन कर शुक्र भीर निशुसका परामगं, धूस्त्रतीचनका युद्धमें गमन, २५ धुम्बनीयनके प्रति देवोको सक्ति, धुम्बनीयनका युड, धुम्ब-लीचनवध, धुम्बलीचनवध सुन कर ग्रांस भीर निग्रासका पामगी, २६ चण्ड बार मुण्डका युद्धनं गमन भीर देशा-के प्रति उक्ति, चण्ड बार मण्डकं प्रति देश का तिरस्कार, च ड श्रीर मुग्डका देव के माय युद्ध, कानाकः जलाति, चराइमुगहवधः देवांका चःमुग्हानामकरणः 🖂 अगुभित च्याप रणभग्न संन्यका उक्ति. भानमें न्यक्ष प्रतेत श्रुक्तका तिरस्तार, रत्नवीजवा युद्धने गमन, देवाकं प्रति रक्षः दी तको उत्ति, २८ शुभाने न्यका उद्याग देख कर ब्रह्माची चादि देवयितयों हा चागमन, विवदूनीका विवरण, दानशिक समोप बिवका दो चकार्य, देवपनियोंका युढ, २ रतावीजका युद्धमें भागमन, भनेश रतावीजीकी उन्नि और देवताबोंका वास, देवनाओं को भवभात देख कर कालीके प्रति अस्विकाको छक्ति, रक्तवो जवध, भयातुर टानवींके प्रति शक्तको उक्ति. निश्चका समर्गमनीयोग, २० निश्चम और श्रुमका युद्धमें भागमन, निग्नुमके साथ देवीका घोरतर युद्ध, निग्सको सत्यु, गुसके निकट रणभग्न में न्य की उक्ति, दे१ भग्न में न्यों के प्रति शुक्त का तिरस्तार, ग्रुभका युद्धनं चागमन, देवीके साथ शुभका युद्ध. शुभावध, ३२ व्यासके नमाप जनमे जयका भगवती-माहात्म्यविषयकप्रत्र, सुर्य श्रीर समाधिका वृत्तान्तारमा, सरधराजका वनगमन और समेधा ऋषिके आयममें खिति, सुर्व नृतिके माव समाधिवैश्वका सिलन, सुर्व-के साथ समाधिका कथोपकथन, ३३ ऋषिके समीप सरधका महामायाविषयक प्रश्न, सर्व योर समाधिके निकट सहामायामाहात्म्यक्षयन, ब्रह्मा श्रीर विज्युका वाक्यवह, ब्रह्मा श्रीर विश्वाका लिङ्गमृति दर्शन, लिङ्ग के भादि भन्त निराकर पके लिये विशाका पातान और मह्माका जर्दगमन, ब्ह्माका नेतकीदन यहण श्रार विश्यु-के समीप मिथाकथन, कीतकोका मिथासाच्यदान, केतकीके प्रति महादेवका श्रापप्रदान, ३४ भगवतीकी पूजाविधि, नवरावव्रतिविधिक्षधन, सुरध श्रीर समाधिके प्रति देवीका प्रागःधनविषयक उपहेश, ३६ सुरव घीर समाधिकी देवी उपासना, देवीका क्रयच्च ग्रागमन, सुरव भीर समाधिकी वरप्राप्ति।

६ ह स्कन्धरी—१ ऋषिगणके समीप मृतका हवासुर-वृत्तान्तकथन, विश्वरूपकी उत्पत्ति, विश्वरूपकी तपस्या, २ विखरूपका वध करनेके लिये इन्ह्रका गंमन, विख-रूपको सत्ता, विखरूपको होदनाय दुन्द्र चौर तष्टाका कयोपक्रयन, व्रवासुरकी उत्पत्ति, ३ इन्द्रविजयके लिये व्यासुरका स्वग गमन, व्रइस्पति के साथ इन्द्रकी मन्त्रणा, इन्द्रका युद्रगमन, देवगणका पद्धायन, ब्रह्मासुरका तपस्याके लिये गमन, ४ ह्रवासुरके प्रतिबृद्धाका वरदान, द्वतासुरके साथ देवग ब्का पुनर्वार युद्ध, जृत्भिकाकी सृष्टि, देवताश्रोंका पत्तायन श्रोर हतासुरका स्वर्गराज्य-लाम, ब्रवासुरवधके निमित्त सब देवो का वैकुरहगमन, **५ देवगणके प्रति विष्णुको उत्ति, देवोको ग्राराधना**के बिये विष्णुका उपदेश, देवगणकत्तृ व भगवतोकी सुति, े देवगणको देवीका वरदान, ६ इन्द्रके साथ द्वतका वन्धुता खापनार्थं ऋषियोंका गमन, द्वत्रके साथ इन्द्रका कपट-बन्धुत्वस्थापन, समुद्रके समीप इन्द्रकत्त्रुक हतासुरवध, ७ इन्द्रको प्रति त्वष्टाका भाषप्रदान, देवगणकर क इन्द्र-की निन्दा, इन्द्रका ग्टइपरित्यागपूर्वक मानसमरोवरमें गमन, नहुषकी इन्द्रत्वप्राप्ति, ८ नहुषकी शचीलाभे च्छा, नदुषको माथ प्रचीका नियमकरण, प्रचीकी भगवती-पूजा, श्रचीके प्रति भगवतीका वरदान, ८ दन्द्रके साथ प्रचोका मिलन, नहुषका स्ववि<sup>ह</sup>यान पर आरोइण, नडुषको प्रति अगस्त्रामुनिका ग्राप, इन्द्रकी पुन: स्वर्ग राज्यप्राप्ति, १० कम फलाफलकथन, ११ युगमे दसे धर्म-क्यन, कलियुगका माहात्माकीत्त न, १२ तीर्थनामक्यन, जनमे जयको भाड़ोबकायुषको कारपजिज्ञासा, संचिपमें इरियन्द्रका उपास्थान, वर्षक प्रति हरियन्द्रकी छलनाः १३ इरियन्द्रके प्रति वशिष्ठके ऋौतपुत द्वारा ज्ञानकरणका उपदेश, यन्नपश्च निये शुनःशेषको प्रानयन, शुनःशिपको क्रन्त पर विकामितको करणा, विशव भौर विश्वामित का परकार भाषप्रदान, पाड़ीवकका युद, विभिष्ठ भोर विखामितकी यापसुति, १४ विधण्डके में त्रावर्णा नाम-का इतुक्यन, निमिको यश्रकरणेच्छा, निमिके प्रति

विशवका शाप, विशवको प्रति निमिका शाप, श्रमस्य श्रीरः विशव्यको उत्पत्ति, १५ सब प्राणियोंने नेत पर निमिका वास, जनकको उत्पत्ति, कामक्रोधादिका दुर्जयल-कथन, १६ है हयगण दारा स्राप्त भीयगण के निकट धनप्रायंना, है हयगण हारा सगुवंशीयका विनाग, लोभनिन्दाक्षयन, १७ हैइयपत्नीगणकी गोरीपूजा, ग्रीव ऋषिकी उत्पत्ति, हैं इयगणको प्रान्ति, बच्चीका रैवन्त द्य न, लच्चोक प्रति नारायणका थाप, १८ लच्चीका बड्वारूप धारणपूर्व क प्रदूरको प्राराधना, लह्मी-कत्त<sup>्</sup>का इरि ग्रौर इरका ऐकाभावकथन, लक्सीके प्रति ग्रङ्करका वरदान, १८ इरकट क विष्णुके समीप चित्ररूपका प्रेरण, विष्णुके समीप टूतकी उति, विष्णुका घोटकरूप धारण ग्रीर लच्चमोके निकट गमन, हे इयकी उत्पत्ति, बच्चीका नवजातपुत्रपरित्याग भीर वे कुर्छगमन, २० चम्पाख्य विद्याधरको शिशुपान्नि, विद्याघरका ग्रिशु से कर इन्द्रके निकट गमन, इन्द्रवाका पर विद्याधरकार्टक शिश्वको खस्थानमें रचण, तुर्वसुक निकट नारायणका गमन, तुवं सुका पुत्रलाम, २१ है इय को राजिसि हासन पर स्थापन करनेक बाद तुर्वेसुका वनगमन, २२ कालकेतुकत्तर्व एकावलीका हरण, एकावलीका है इय-वर्षेच्छाकथन, है इयका कालकेतु भवनमें गमन, कालकेतुके साथ सेश्वयका युद्ध श्रोर कालकंतुकी मृत्य, एकावलोके साथ इ इयका विवाह, २४ जनमे जयकत्तृ वा विष्णुको अध्वयोनिप्राप्तिको कारण्जिन्नासा, नारदके समीप व्यासका संसार-विषयक प्रया, व्यासके साध सत्यवतोका कथीपकथन, २५ काशीराजसुताकी पुत्रोत्पत्ति, नारदक समोप व्यासकी मोहकारण जिन्नासा, २६ संसारको सभो प्राणी मोहकी श्रधीन हैं, इस हत्तान्तका कथन, सञ्जयक ग्टहमें पव<sup>े</sup>त नारदको अवस्थित, नारदके प्रति दमयन्तीका अनुराग, पव तके शापसे नारदकी बानर मुखप्राप्ति, नारदके साथ इमयन्तीका विवाह, पर्वतके बरसे नारदका चार्वदन प्राप्ति, महामायाका बनकथन, २८ नारदका खेतहीपर्मे विष्णु ते समीप गमन, विष्णुकत्तं क नारदके समीप मायाका प्रजियलक्ष्यन, नारदकी मायाद्य नेच्छा, मारदकी स्त्रीक्पप्राप्ति, नारदका ताब्यज उपदर्भन २८ नारदके साथ तालध्वन राजाका विवाह, नारद-को प्रतोश्यित, नारदका मायामग्नतावणेन, नारद-का प्रतम्ख्यु सुन कर विलाप घोर नारायणका ब्राह्मणविश्वमें वहां श्रागमन, नारदकी पुनर्वार पुरु-षत्वरूपप्राप्ति, ३० तालध्वन न्युपतिका पत्ना विरद्धनं विलाप, तालध्वनके प्रति भगवान्का उपदेश, महामाया-का महिमावणेन, ३१ नारदको विषय देख कर ब्रह्मा-की जिज्ञासा, ब्रह्माको समीप नारदका स्ववतान्तकयन, व्यास कर्ष्टक गुणमाहास्य कोत्तंन।

७४ स्कन्वम -१ चन्द्र भीर सुर्यं व ग्रका कथारमा, दचप्रजापतिकारीक प्रजास्टिष्ट, नारदक्तरीक दचपुर्वीन काटूरीकरण, नारदके प्रति दचका शापप्रदान, २ स ये व भवना न, खवनसुनिका उपाख्यान, भवीतिदुहिट कार्त्र का चावनका नेव्यविद्वकरण, चावनको निकट प्रयोति। का अनुनय, च्यनकछंक धर्यातिकी कन्याप्रार्थना, कत्याप्रदानविषयमें सिवयोंके साथ राजाको सन्त्रणा, ग्रयातिका च्यवनस्रविको कन्यादान, ४ ग्रयाति-कन्याको प्रतिसेवा, ग्रश्विनांकुमारका चवन-प्रनाद्य न, श्रश्विनो कुमारको चवनपत्नीको प्रति उत्ति, ५ चवनको योवन प्राप्ति, चावन और अध्विनोकुमारद्यको समानाकृति-द्रशंन करकं सुकन्याका भगवतो सुति, भगवर्तीको . प्रसादसे सुकन्याका च्यवनलाम, ६ प्रयातिका च्यवनायम-संगमन, प्रयोतिक प्रति यच्च करनेके लिय च्यवनको ल्ला, प्रयातियद्मन अध्विनोक्तमारका सोमपान, ७ शर्याति यन्नमें इन्द्रकों साथ खननका विवाद, खननः विनाधको लिये इन्द्रका वचत्याग, इन्द्रविनामको लिये चायनकार का महासुरका उत्पादन, चावनको निकट इन्द्रको चनाप्राध ना, रेवत नृपतिको उत्पत्ति, रेवतका स्वतन्या रेवतोको ग्रह्ण करके ब्रह्मताक्षमें गमन, प ब्रह्माक समीप रेवतको स्वजन्याको वर्जिन्नासा, वलः देवको रेवतीका वर्रानदें थ, रेजतत्रुपतिका बनदेवको क्यादान, इच्चाकुका जन्मकयन, ८ इच्चाकुको स्वपुत विकुचिकी ग्रमाद नामप्राप्ति, ककुत्स्यका राज्यलाम, इन्द्र का ककुत्स्य नृपतिका बाइनल, ककुत्स्यका वं प्रकात न, बीवनाम्बका पुत्रको जिये ऋषियों को समाप गमन, योव-नाम्बर्धे मान्धाताको छत्वत्ति, १० मान्धाताका व ग्रकोत्त न,

मत्यव्रत ही उत्पत्ति, मत्यव्रतका राज्यत्याग, विकासिव-को पुत्र गालवका हत्ताना, मध्यत्रकार्द्धक विशयकी धेतु इत्या, विश्वके यापसे सत्यत्रतको विश्वक नामप्राहि, ११ भावत्रतका मनस्तापसे सत्य खोग, भत्यव्रतको प्रति भगवताको प्रमुखताः स्पृतिकातः का मतावतको चयोध्यामे भानयन, मन्यवतक प्रति स्वपतिका उपदेश, १२ विश्रहरू का राज्यप्रानि, विमङ्कता स्वमनेरन स्वमंगमन ह लिये विधित्रक प्रात उत्ति, वीमण्ठाः सावने विधाद्भा चाण्डाः जलगाप्ति, विभङ्का राज्यत्याग, इरियन्द्रका राज्य-लाभ, १३ विश्वामितका चण्डाचग्टहमं क्षत्रक्रामान-भचगेच्छा, त्रापद्कालमें देहरचाविधिक्रयन, विम्बा-मित्रके समाप उनको पदाका दुर्भिच विवरण, विशङ्कत उपकारवर्णन, विशङ्क प्रतापकारायी विखामित्रका उनके समोप गमन, १४ तिमङ्का खगं गमन, हरियन्द्रको पुलक निय इरिश्चन्द्रको प्रति तप€या. वरणका हरिश्चन्द्रकी प्रवोत्पत्तिः इरियन्द्रकी पुत्र द्वारा यज्ञ करनेको प्रतिचा, १५ धरिखन्द्रग्टडमें वर्षाका चागमन, हरिश्च द्रति पुत्र रोहितता नामकरण, हरि-अन्द्रकी स्टइमें पुनर्वार वर्णका भागमन, रोडितका पनायन, वर्षाके यावसे हरियन्द्रका जलोदरशेगवापि. हरिखन्द्रके रटहर्म पुनर्वार वर्षका आगमन, १६ रोहित-के साथ इन्द्रका कथोपकथन, इरियन्द्रके प्रति विग्रन्टका क्रोतपुत्र द्वारा यद्म करनेका उपदेश, अजीगत्त का पुत्र-विकाय, श्रनः येकवा कान्द्रन, श्रनः येकवो परितराग करने के लिये विम्बामित्रका उपदेश, श्रनःशेषका परिताग करनेमें हरिश्चन्द्रका श्रस्तीकार, १० श्रनःश्रीफकं! विम्बा-मित्रका वर्षमन्वप्रदान, वर्षको ग्रन:ग्रेफसृति श्रोर राजाको नौरागकरण, विश्वामितका पुत वन कर शुन:-श्रीका उनके साथ गमन, रोहितके साथ हरियन्टका मिलन, इरियन्ट्रको ले कर विश्विष्ठ और विश्वामित्रका विवाद, १८ इरिसन्द्रकत्तुंक वनके मध्य रोती हुई स्त्रोका दर्गन, विम्बामित्रको लोकपोड़ाकर तपस्या करनेसे इरियन्द्रका निषेत्र, विम्बःमित्रकत्त्रे क इरियन्द्र-भवनमें मायाश्वरप्रेरण, श्वरकद्ध क राजाका उपवन-भङ्ग, श्वारका अनुसर्य करते इए राजाका गहन-वनमें

प्रवेध, इरियन्ट्रके समीप वृद्ध ब्राह्मणके विग्रमें विख्वा-मित्रका श्रागमन, १८ पुत्रविवाडको निये ब्राह्मणवैग्र-धारी विखासितको धनपार्थं ना, विखासितको हरिसन्द्र-का राज्यदान, इरियन्द्रको समीप विश्वामित्रकी दिचणापार्थं ना, हरियन्द्रका पुत बोर भार्याके साथ राज्यः परितराग, २० दत्तिणाको निये विम्बामित हा उत्पोड्न, हरिश्चन्द्रका वाराणसीगमन, पत्नोविक्रयक्या सुन कर राजाका मोह, २१ इस्थिन्द्रके निकट विम्बामित्रकी पुनर्वार दिचणापार्थना, हरिश्वन्द्रवतीका किसो भी ब्राह्मणक्रे यहां धनप्राय ना कानिका अनुरोध, चितिय-का भिचा-निषेधलक्यन, २२ इत्यन्द्रका प्रतीविक्रयार्थ राजभागं हो कर गमन, ब्राह्मणको वेगमें विख्वा-मित्रका राजपत्नोक्रय, मार्टिवरइमे रीवितका क्रन्दन, ब्राह्मज्ञा राजपुत्रक्रयः हरियन्द्रका विलाप, विखा-मित्रको हरियन्द्रका दिवणादान, श्रद्ध धन देख कर दिखामितका क्रोध, २३ श्राकविक्रयार्थे हरिखन्द्रका गमन, हरियन्द्रको खरोदनेक निये चण्डासका श्रागः मन, चण्डासको हाय विकनिम यनिच्छा देख विखा-मित्रको कट्रीत, विष्वामित्रका दिचण हैले कर प्रस्थान, २४ इरियन्द्रको काग्रीस्थ स्मग्रानरत्ता, इरियन्द्रका अनुताप २५ रोडितको सर्पटंगन, राजपत्नीको रोती इई देख कर ब्राह्मणका तिरस्कार, राजपत्नी का विसाप, नगरपः लकत्व क राजपत्नोको अवमानना, चण्डानकर्टक इरियन्द्रको राजपत्नोवध करनेका प्रादेश, इरियन्द्रका स्त्रीवध करनेसे निषेध, २६ पुनः चण्डालक कहनेसे स्त्रीवध करनेमें हरिखन्द्रका उद्योग, हरिखन्द्रका नाम ले स्रेकर राजपत्नोकाविसाप, राजाधीर रानोका परस्पर प्रतामिन्नान, राजाका विलाव, २० चितामें पुत्रको रख कर राजाको भगवतीसुति, हरियन्द्रको सभीप देवताश्रीं-का ग्रागसन, राजपुत्रका जोवनलाभ, इरिस्रन्ट्रको साथ इन्द्रोदिका कथोपकथन, हरिश्चन्द्रको प्रभावसे प्रजागण-का खाँगमन, रोहितका राज्याभिषेक, २८ शताचोका माहात्म्यक्रयन, दुगम नामक दानवका यजादिनाधः करण, ग्रतवर्ष व्यापी अनाहिष्टि, ऋषिगणकर क भगवती की पूजा, भगवतो की शाककारी नामप्राक्षि, दुर्ग मासूर-का युद्धमें प्रागमन, देवोको शरोरसे ग्रातिगणका त्रावि-

र्भाव, दुर्गं मासुरका वध, भगवतीकी दुर्गानामप्राधि, રહ भुवनेखरोह्रपक्षथन, हरि और हरको प्रक्तिशुन्यता, ब्रह्माकर्टक सनकादिके प्रति महायितिको याराधना करनेका त्रादेश, ३० सनकादिका तपस्याके लिये गमन, सनकादिको समीप देवीको उत्ति, हरि श्रोर इरका प्रकृतिस्य होना, दचको ग्टहमें मतोको उत्पत्ति, दचका श्चिवविष्टे ष्रकारणनिग य, विश्वाकर के नतीका देहको द, वोठखानक्षयन, पोठखानमाहात्म्य, ११ तारकासुरका विवर्ग, देवगणको देवीपूजा, देवगणको समीप देवीका श्राविमीय, देवगणको देवानुत, हिमालय-ग्टइमें देवोका जन्मग्रहण बचन, ३२ सुरगण के समीप देवोका प्रात्मतस्वयकात्र, स्टिप्रक्रियाक्रयन, पञ्चो करण, ३३ तस्बद्धिसे मायाका स्रभावलक्ष्यन, देवः गणको देवोका विराट् मूर्त्ति प्रदयन, देशोको प्रति देव-गणको स्तुति, ३४ जन्मग्रहणका कम<sup>र</sup>जन्यस्वक्रयन, न्नानका श्रेष्ठत्वक्रयन, वेदान्तद्यंनका सारनिरूपण, क्लोद्धार-वोजका स्वरूपवण्<sup>र</sup>न, ३५ योगस्वरूपवणंन, प्राणायासक्रयन, प्रश्वाहाशदिक्रयन, योगासनकथन, सन्त्रयोगक्यन, षरचक्रादिका स्थाननिया ।, ३६ ब्रह्मतस्व-निरुषण, ब्रह्मज्ञानापदेशका पावनिर्देश, ब्रह्मज्ञान-दाता-का गुरुत्व अथन, ३७ भितास्य रूपादिकोत्तः ना ज्ञानका सुतिकारणत्व-कथन, ३८ मित्र ति को साथ देवीका खानकोत्तंन, देवानामपाठका फलकोरत्नेन, ३८ देवी-पुजानिक्षण, देवोका ध्यान, ४० देवोका वाह्यपूजा-क्रमकीत्तरन।

दम स्कन्धमें— १ नारदनारायणसं वाद, नारदने प्रति
नारायणका देवीस्वरूपवर्ण न, स्वायश्च व मनुको देवी स्वृति, मनुके प्रति देवोका वरदान, २ ब्रह्म को नासिकासे वराहकी उत्पत्ति, वराहक्त क पृथ्यवोका उद्धार,
ब्रह्माको वराहसृत्ति को स्वृति, हिरस्थाच्चथ, ३ स्वायस्वाव मनुको पृथ्वीप्राप्ति, स्वायस् वका प्रजासम, ४ प्रयव्रव प्रकोत्तन, सप्तदीपका सामान्य विवरण, ५ जम्बूहोपका विवरण, इनाहतादि वर्षका हत्त न्त, ६ जाम्बूनद सुत्रण को उत्पत्ति, नदनदो घार देवोमृत्ति का हत्तान्त,
७ सुमेक्गिरिका विवरण, भ्रुवनच्वववृत्तान्त, गृहाधारावृत्तान्त, द इलावृतवष का विवरण, भद्राखवर्षका

विवरण, ८ इरिवयं हत्तान्त, कंतुमालवयं का विवरण, रम्यकवर्ष हत्तान्त. १० हिरस्मयवर्ष -विवर्ण, छत्तर-क्रक् का विवरण, किम्प्रुषवर्षक्यन, ११ भारतवर्ष हत्तान्त, पवंत श्रीर नदीका विवरण, भारतवर्षका प्रधान्य-कथन, १२ प्तचक्षीपवृत्तान्त, ग्रास्मलक्षीपवृत्तान्त, क्रा-द्वीप विवरण, १३ क्रीच्रद्वीपविवरण, शाकद्वीपव्रतान्त, पुष्करद्वीप विवरण, १४ स्तोकालोक्तिपरिवर्ण<sup>व</sup>न, उत्तरा यणादिकायन, १५ सुर्यगतिवणोन, सूर्यग्यान, १६ सासादिका विषयवर्ण*न*, चन्द्रस्थितिकयन चन्द्रगति-वर्षान, ग्रुक्तादियहगणका गतिवर्षान, १० भ्रुवम स्थानः कीत्तन, ज्योतिस्रक्रवर्षन, १८ र इका श्चितशीत्तन, प्रवा श्रीर श्रतलादिका परिमाण नगिष, १८ श्रतलका विवश्ण, वितन्तका विवश्ण, सुतल वसान्त, २० तलातन श्रीर सहातलका बत्तान्त, रसातन श्रीर पाताल-का विवर्ण, अनन्तमृतिंका माहात्म्यक्रयन, २१ मनाः तनकृत ग्रनन्तस्तुति, नरकनामक्यन, २२ विशेष पापक कारण विशेष विशेष नरकका प्र ति, २३ धवाचि-प्रमुख नरकवण न, २४ तियिविधेषमे देवापूजाविधि, बार और नचत्रविश्रेषमें देवीयूजाविधि, योग, करण थोर मःसांवगेषत्रं देवःपूजाविधि, देवोनु त।

८म स्कन्धमं —१ परमब्रह्मरू(पणः प्रकृति, सृष्टिविषय-में गणेश्रजनना, दुगा, राधा, बद्धा, सरस्वती शार सावित्रो मादिका पञ्चविध रूपधारणविष्यक वर्णन, नित्यप्रक्तिवर्षा न, गण्यजनता, दुर्गा, राधा, लच्चा, सर-स्रतो और साविता इन पञ्च प्रकृति श्रीका वर्गेन, प्रकृति-को अंश्ररूपियो गङ्गा, तुलसो, मनना, षठो, मङ्गल-चिष्डिका, कालो और वसुन्धरादिका वर्षन प्रक्रतिको कलारुपियो विद्वपती म्बाहा, यद्मपती दिन्छा, टाच, स्वधा, स्वस्ति, पुष्टि, तुष्टि, सम्पति, हत्ति, सती, दया, प्रतिष्ठा, कोत्ति, क्रिया, मिथ्या, प्रान्ति, लच्चा, बुहि मेधा, पृति, मृत्ति, ग्रोभानुक्षा लच्चा श्रोर निद्रादिका वर्ष न, दुर्गा, सावित्रो ग्रौर लक्क्संग्रादिको प्रथमपूजाः विधि, ग्राम्यदेवियोंका पूजाक्षयन, २ मूलप्रक्रतिका विषय भीर भगवतीका पञ्चप्रकृतिकृषधारणविषयक वर्णन, गोलोकस्थित प्रकृति-पुरुषवर्षे न, प्रकृतिमें श्रीकृष्णका बीर्याधान, कमला भीर राधिकाकी छत्पत्ति, दुर्गाका

पाविभाव, श्रीक्रणका गीविकापति योर महाटेव-मृत्ति धारण, ३ सूनग्रतिप्रमृत डिस्बकः विवरण, महाविराट, की जलाति, विषा और महादेवकी टत्पत्ति, 8 नारदको दुर्गादि पञ्चप्रक्रति योग कला प्रकृतिविषयक प्रस्न, मरस्वतीकी पुका, स्तीव भार कवर्वाद्वणं न. विख्वज्य नामक सरस्वताकवर्वारण-का फन, ५ ग्राचनस्त्रज्ञन सास्त्रती-सन्दातीव है गङ्गारे गायसे मरस्वताका नदोरूपर्व प्रियो यर अव-तरण चौर उस नदी हा साहात्स्य रण नः वि लाहितक रहे सरःवताना भवतर्षवर्षन, पद्म ह प्रति राजीकः प्रसि श्राप, लक्क्षी, गङ्गा श्रीर मरस्वता ना भू तीज पर सारदादि रुवमं अवतर्षा, ७ मावोद्वारायं वारावणके विकट सर-स्वता, गङ्गा और कमलाका निवंदन, सरस्वनः, गङ्गा श्रीर लच्चा शा शापभोचन, भ बन्नच ग कायन, ८ परस्वती-प्रसृतिका भारतमें गमन, कलिका विवरण, कल्कि अव-तारः च न, पुनः सत्ययुगप्रस्टतिवर्णे न, प्राक्तत प्रचयवर्णन, ८ मचिदानन्द परमालाचे ब्रह्म दि ममन्त यितायोंको टलांस, वसन्धराका चलांसिविवरण, वराइकलेक पृथिवोका उद्घारकथन, पृथिवोका पूजा विवस्ण, पृथिवो-काध्यान, स्तुत्र ग्रौर मन्द्रादि कयन, १० प्रीयवीक प्रति अवराध करने हे नरकादि फलप्राप्ति, भूमि आर पृथिवी प्रसृति ग्रन्दको व्यूत्पति, ११ गङ्गका उत्पत्ति और माहात्म्यवर्णन, भगीरयको गङ्गापृता, १२ कख-शाखोता गङ्गाका ध्यान, विशापदी नामक गङ्गान्दोत, गोलोक्तरे गङ्गाका प्रयोमत्पत्तिवर्णन, १३ गङ्गदेवा किम प्रकार विप्र-पादपद्मधे उत्पत्र हुई, किस प्रकार ब्रह्माके कमण्डलुने रहने लगी बार किस प्रकार शिवको प्रेयसो वनी इस विषयमें नारटका प्रश्न, गङ्गा किस प्रकार नारायणप्रिया इहें, तहिष्य म व तान्तवर्षेन, क्षर्याक प्रति राधाका तिरस्कार, राधिकाक भयसे गङ्गा-का क्रयाचरणमें प्रवेध, ब्रह्मा, विणा् श्रीर धिवादिका गोलोक गमन, ब्रह्मा और महे खरके प्रति क्रशाको उति, क्रयापादवद्मी गङ्गाका वहिम्मन, गङ्गावारिका कुक् भंग ब्रह्माकर के अपने कमण्डतुमें और बुक्ट भंग गिव-के मस्तक पर धारण, १४ जाइकोके नारायणपक्षोत्कका कारणनिरंग, १५ तुनसीका उपाख्यान, उम विषयमें नारदका प्रश्न, वृष्यज्ञका खपाख्यान, १६ कुशध्वजपता मालावतोति गर्भं से लच्छोकी वेदवतीक्पमें जन्मग्रहण कथा, वेदवतीकी तपस्था, रावणके प्रति वेदवतीका त्रभिगाप, बेदवतीका सोतारूपमें जन्मग्रहण ग्रीर राम-का वनगमन, मायासीताकी उत्पत्ति, रावणका माया-सीनाइरण, सोताका द्रीपदीके रूपमें जन्मग्रहण, द्रीपदीके पञ्चवित होतिका कारण, १७ धर्मध्वजका निज पत्नो माधवीने साथ विहार, धर्म ध्वजने श्रीरसरे तुलसीको चत्पत्ति श्रीर उनको नामनिक्ति, तुलसीको तपस्या, तुससीका व्रचक्ष्यत्ववणंन, १८ तुससीका मदनावस्था वर्गान, शक्वचूड्का तुलसोक साथ कथोपकथन, तुलसो को ग्रहणायं ग्रह्णचूड्के प्रति ब्रह्माका उपदेश, १८ प्रहृत्यू इके साथ तुलसोका विवाद, देवगणके प्रति प्रह्न-चूड्का उपद्व, देवगणका व कुण्छगमन, ग्रह्णचूड्का हत्तान्त-कथन, २० महादेवकट<sup>े</sup>क चित्रयको दूतके रूपमें ग्रङ्खचूड़के निकट प्रेरण, महादेवक साथ इन्द्रयसादि श्रोर स्कन्दवीरभद्रादि, संभालन तुलसोले साथ ग्रह्मचूड्का कथोपकथन, २१ ग्रङ्गचूड्का युद्धोद्योग, ग्रङ्गचूड्का महादेवके निकट गमन, ग्रंडचूड्वे प्रति महादेवको उत्ति, महादेवकी प्रति शङ्घचूड्को प्रतुरिक्त, शिवका पुनः कथन, २२ देवगणने साथ घसुरींका परस्पर युद्धारकः, स्कान्दको साथ ग्रसुरीका युद्ध, कालीके साथ ग्रङ्खचूड़ का युद, महादेवके निकट कालोका संपामसंवाद-प्रदान, २३ ग्रिवर्क साथ शक्च्चूड्का संग्राम, हरि कर्टक छद ब्राह्मण्ये शमें शक्क्चूड़का कवचहरण श्रोर उनका तुलसीके निकट गमन, शङ्कचूड् अस, २४ नारा-यणका शङ्चनुङ्क्ष-धारण श्रार तुल्सीके निकट गमन, तुसंसीके साथ नारायणका सहवास, नारायणके प्रति तुलधीका श्रमिश्राप, तुलधीका माहात्म्यवण न, गण्डकी-जात प्रालगासिप्रलासमृहका विवरण श्रीर उनका माहात्म्यवया न, २५ महामन्त्रसहित तुनसीपूजा, २६ साविद्यीका उपाख्यान जाननेके लिये नारायणके निकट नहरदका प्रश्न, श्रम्बपतिका वत्तान्तक्यन, गायत्रीजपका क्रल भीर जपका प्रकारनिर्देश, सावित्रीवतक्ष्यन, बाविवोका ध्यान, साविवोद्धव, २७ सम्बदिकन्याक्य

में सावित्रोका जन्मग्रहण, यमसावित्रोसंवाद, २८ यम-के निकट सावित्रोका धर्म कमीदि विषय पर प्रश्न, धर्म -कर्मादि विषय पर यमका प्रतुप्तरप्रदान, कीन कीन कम कानी जीवगण कौसी गति पाती हैं उस विषयमें धमें के प्रति सावित्रीका प्रश्न, २८ सावित्रीके प्रति धर्म को वरदानाभिप्रायप्रकाश, धर्म के निकट सावित्रोको सत्यवानके औरसप्ते यतपुतादिकी प्राप्ति श्रीर जीवका कर्म विषाक सुननेके लिये प्राय<sup>9</sup>ना, सःवित्रीके प्रति धर्मका वरदान, जीवके करे विवाक और दानधर्मीदिका फलक्यन, ३० किस किस कर्म द्वारा स्वर्गलाभ ग्रीर किस जिस कर्म दारा मानवगणको पुत्रलाभ होता है इस विषय-में धर्म के प्रति सावित्रीका प्रश्न भीर यमके तद्दिषयक उत्तरमें दानादिका फलक्यन, जग्माष्टमी श्रीर शिव-राति प्रस्ति व्रतफलकथन, हरिपूजा श्रीर ग्रिवयूजादिका फलक्यन, ३१ यमका साविवाका प्रतिमन्त्र प्रदान. ३१ पापियोंको पापका फल भोगनेको लिये नरकक्षण्डक्रथन, ३३ मिन भिन पातिकयोंका भिन भिन कुण्डपातवण्<sup>९</sup>न, ३४ विविध पापफलकथन, विविध नरकक्षण्डवण<sup>९</sup>न, ३५ पापियों ने निमित्त अविश्वष्ट कुण्डवर्ष न, ३६ कुण्ड कैसा है ? पःतको उसमें किस प्रकार रहते हैं ? इस विषयमें यमके प्रति सावित्री का प्रश्न, कम वन्धन किस प्रकार विनष्ट होता है श्रीर यसपुरोका भय नहीं रहता धम का तिहवय-कोत्त न, जीवकी भोगदेहका कथन, ३७ षड़ग्रीतिकुण्ड संख्या श्रीर उनका लचण्निहेंग्र, ३८ यमको निकट सावित्रोको देवाभितापार्यं ना, यमका साविवान प्रति प्रतिभित्तका वरदान, देवोका गुगा-कोत्तरन और देवोका उल्लबंबर्षन, ३८ महालच्योका उपाख्यान, ४० नारायणके निक्षट सहसीको ससुद्रक्तन्या होनेके विषयमें नारदका प्रश्न श्रोर नारावणका उत्तर. इन्द्रके प्रति दुर्वासाकाः श्रीभशापवण्न, इन्द्रका स्वर्गन राज्यसंध, इन्द्रके प्रति वृत्तस्यतिका उपदेश, राज्यस्यंश निवेदनार्थं इन्द्रका ब्रह्माके निकट गमन, ४१ समस्त देवताशींके साथ ब्रह्माका विश्वांक समीप गमन, लुद्मी. के परित्याज्यस्थानीका कथन, समुद्रमें जन्म सेनेके निये लह्मोके प्रति विश्वाका पारेश, सागरमत्यन और

लदमीको उथात्ति, ४२ महालदमोका अर्वनालम, महालक्ष्मीका ध्वान, महालक्ष्मीका स्त्रोत, ४४ खाहाका उपाख्यान, राधाके भयसे कृष्णका पनायन, दिचणाके प्रति राधाका अभिगाप, क षाविरहर्में राधाकी खेटीति, त्तरमोको अङ्गरे दिवापाको उत्पत्ति, दिवापाका ध्यान. श्रीर पुजाविधि, ४६ नारायक्त निकट नारदका घडो, मङ्गलचण्डो श्रीर मनमाशा विवरणजिज्ञासा, शियवनश्री साथ बच्छोदेवोका साचात्, बच्छोदेवोक्तर्यक्र प्रियम्बन सृतपुत्रका जीवनदान, षष्ठीपूत्राविधि, षष्ठीस्त्रात, ४० सङ्गलचल्डीको पूजा श्रीर कथा, सनसाका उपाछान, 8८ मनसाजा ध्यान बार पूजाविधि, जरत्कार बोर मनसाका विवरण, शान्तीकका जन्म, मननामाहात्म्य श्रीर पुजादि, ४८ सुरिमका उपाख्यान, सुरिमपूजा, सुरिमस्तित, ५० राधा और दुर्गामा हात्म्य अग<sup>९</sup>न, राधानी वीजमलादि, राधास्तीत, दुर्गादेवीका माहात्म्य श्रीर छनका पूजादि विवरण।

१०म स्कन्धर्मे—१ स्वायमा व मनुके वृत्तान्तकथन पर देवोमाडात्म्य तथन, स्वायम्भुत मनुकी उत्पत्ति श्रीर छनको देवो-प्राराधना, २ स्वायम्भुः मनुके प्रति देवा-का वरदान, देवीका विस्थापवेत पर गमन, विस्था-चलका हत्तान्तकथन, ३ विस्थाचनका सुर्धगतिनिरोध, ध देवताश्रीका ग्रिवके समीव गमन श्रोर सूर्यगतिनिरोध-कथन, ५ देवताघोंका विष्णुत निकट गमन घोर विष्णु-स्तृति, देवताशींके प्रति विष्णुकः चभयदान, ६ देवताश्चीं-का विष्णुतं समोप सर्वगतिनिरोधकयन, अगस्यके निकट गमनार्थं देवतास्रोंक प्रति विष्णुका उपदेग, देवतास्रोंका वाराणसीगमन, कार्यांसदि करनेके लिये बगस्यका बङ्गी-कार, ७ श्रगस्य द्वारा विस्थाचलका उन्नतिनिवारण, द स्वारोचिष मनुको उत्पत्ति ग्रोर हतान्तक्रयन, ८ चाचुष मनुको उत्पत्ति श्रीर हत्तान्तकथन, चात्तुष मनुको देवी-का राज्यप्रदान, १॰ व वस्वत मनु भार मावणि ननुका हत्तान्तकथन, सुर्व तृपनिका उपास्थान, ११ महाकालो-का चरित्रकथन, मधुकैटभवधाये ब्रह्माका महामाया-स्तव, मधुकेटभवध, १२ सार्वाणं मनुके हत्तान्तकथन पर महिषासुरवध, शुक्ष श्रोर निशुक्षवध-वर्ष न, १३ श्रव-शिष्ट कः सनुधीने बत्तान्तकथन पर करूव, पृष्ठभ्र, नाभाग, दिष्ट, ययीति घोर विश्वक्क इन कः राजाधीकी भ्यासरी-यित की धाराधना, उत्त कः राजाधीकी सन्दन्तराधिकय प्राप्तिका वर दे कर भ्यासरादिवोका धन्तर्धान, भ्यासरी-देवीका वत्तान्तकयन, भ्यासरीकतान्त-यवणको फस-स्रुति।

११श स्कन्यमें —१ सदाचार कथनमें. प्रात:क्रायवर्षा न, प्राणायामविवरण, २ शोचादिविधि, ३ सानविधि, रुट्राचमाद्यास्य श्रीर रुट्राचधारणविधि, ४ एक्सुख, हिस्य, विस्व, चतुर्मं ख घोर पश्मुखादि चतुरंगमुख पर्यन्त इटाच्यारणका फल, देवजे किस किस स्थान पर कितन मुद्राच धारण करने होते हैं, उसका विवरण, अत्रमानाका विधान, रुट समाहाक्षावर्णन, ६ रुट्राच-का प्राःयन्तिक माहाकावणेन, ७ एक सुखादि रद्राचः धारणुका साहात्मा, प सूनिग्रहिका विवरण, ८ गिरोवत विधानवर्णे न, १: गोणभटम का विवरण ११ गोणभरमका तिविधित्व-कारणकथन, तिमुण्ड्रभारणका विवरण, १२ भस्मधारणमाहात्मावणंत, १३ भस्रमाहात्म्यकात्तंन, १४ विभृतिधारणमा हात्म्य, १५ विषु छ धारणमा हात्म्य. द्वीसाको बनाटभूत भस्मपतनहोत् कुमाप।कनरकख पापियोंकी सुख और भानन्दकी प्राप्तिः कुन्सोपाकका प्रख्यतीर्थ कथन, पुनवार अन्य कुम्भोपाक-निर्माण, कथ्न-पुण्डू धारणमा बात्स्य, १६ मन्ध्याविति, गायवोकी उपा-मना. ग्राचमनविधि, रेचक, पूरक भोर कुभ कवालमें जो जो देवता ध्येय हैं उनका विवरण, सन्धोपामना द्वारा मयंभवक मन्दें ह नामक विधात्कोटि राचन-दाइन-विवरण, मिहासन वर्ण न, न्यासविधि, गायवोका चतुर्वि -श्रति सुद्राप्रकरण, १७ तिविधागावतोका विवरण. गायती की भागधना, प्रव्यसमुदक देवदेशेविशेषका प्रियत्वकथन, १८ देवीयूजाका विशेषविधान, देवीयूजा-कालमें देव पुषादिका संख्यानिदेश श्रोर फललाभ, टेवोपजामाहात्म्य, १८ मध्याइ त्रन्याक्यन, २० ब्रह्म-यज्ञारिकोत्तं न, सायाज्ञसन्ध्यावर्षं न, २१ गायतीका पुर-इचरण, २२ वे खटेवादि पञ्चयन्त्रका विवरण, प्राणान्नि होत. २३ भोजनके बाद पातासप्रदान, प्राजापत्य. क्षक, सान्त्रानादि, पारक श्रीर चान्द्रायबादिका सञ्चणः निक्राण, २४ गायमोका शान्तिकथन, दोव श्रीर रोगादि- की शान्ति, श्रीम श्रीर जपादि द्वारा जय श्रीर व्रष्ट्रादि-साम, गायतोजप द्वारा श्रीसमादि ऐखर्य, दन्द्र श्रीर ब्रह्मत्वादिप्राप्ति, गायतोजप द्वारा पश्चमश्वापातकसे मुक्ति-साम।

१२श स्कन्धर्मे -- नारायणको निकट न।रदको सुख-साध्य प्रख्य कर्मी का प्रश्न, गायही के सध्य श्रधिक पुर्ख-प्रद सुख्यतम क्या है भीर कायत्रोके ऋषि तथा छन्द प्रस्ति विषयों पर प्रम्न, गांय ीजपका सर्वे खें छत्ववर्ष न, गायतीका ऋष्ट भीर देवतादिखयन, २ गायतोक प्रत्ये क वर्षका शक्तिकायन, गायत्रोके वर्णीका तत्त्वकथन, गायतीवण को मुद्रा, ३ गायतीकवच, ४ भ्रथव वंदीता गायबोद्धदय, ५ गायबोध्बोब, ६ गाथत्रोका सङ्ख नाम स्तोत, ७ दोचार्क विषयमें नारदक्षा प्रम, दोचा शब्दकी व्युत्यत्ति श्रीर दोन्नाविधिकयन, तत्प्रसङ्गमें भूतश्रुद्यादिः क्यन, मण्डविखन, वर्षेतीभद्रमण्डव, कुण्डसंस्तार, स्रुक्तस्यादि और शाच्यमंस्कार, होमविधि, पूर्णाहित, मन्त्रयहण, प्राति भिन्न दिजगणके श्रन्य उपासकलकाः कारण, जगद्भविकाका यश्चरूपमे प्राविभाव, यश्चको निकट इन्द्रकट क वक्तिको प्रेरस, यचको निकट वक्ति-का त्यावानमें असाम व्यवयन, इन्द्रको प्रान्तासे यचके निकट बायुका गमन, यचके निकट वायुका त्याचालनमें असामध्येकथन, यज्ञकं निकट इन्द्रका गमन, यज्ञका श्रन्तर्धान, इन्द्रके प्रति मायावोजके लिये श्राकाशवाणो, दुन्द्रके जमामृत्तिदर्शन, दुन्द्रके निकट भगवतीको सायाधिष्ठित ब्रह्ममृत्ति का सर्व विषयक कारणलवण न, ম্বান-ভ্রাম্বাক্ষা नित्यत्ववण्यन, ८ गीतमक शापसे ब्राह्मणांको अन्य देवताको उपासनाम खद्धा, दुर्भि चके कार्य ब्राह्मणींका गौतमके निकट गमन, गौतमस्तवसे सन्तुष्ट गायतोका गौतमको पृष्पपातपदान, पृष्पपात दारा गीतमका समस्त लोगोंको अवदान, नारदका गीतमको सभामें कागमन, ब्राह्मणीके प्रति गौतमका गायता ्यित्तरिहतार्थे श्रमियाप, ब्राह्मणोंका वेद श्रोर गाय-ब्रादि विस्मरण, १० मणिहोपवण<sup>९</sup>न, ११ वद्मसमादि प्राकार शीर उसके मध्य सेना तथा शक्ति श्रादिका सनि वेशवर्ष न, १२ चिन्तामणि ग्टहादिवर्ष न, देवीका ध्यान, चित्तामणिग्रहके परिमाणादि, १३ जनमे जयकत देव- मुखवर्षं न, १४ देवोभागवतपुराणपाठका फलवर्षं न, मुनियों से सुतको पूजाशिक्ष, नै मिषारस्य से सुतका निगमन ।

जपर दोनों भागवतकी सूची उद त हुई । बड़े हो श्राप्त्रचयं का विषय है कि दोनों हो भागवतकी इलोक-संख्या १८००० है और दोनों हो द्वाद्य स्कन्धों में विभक्त हैं । इस द्विसावसे किस भागवतको महा-पुराण श्रीर किसको उपपुराण माना जायगा! बड़ी हो विषम समस्या है! मत्यपुराणके मतसे—

"यत्नाधिकत्य गायती वाष्य ते धर्म विस्तरः। व्रतासुरवधोपेतं तङ्गागवतसुच्यते ॥ सारस्त्रतस्य काष्यस्य मध्ये ये स्युन रामराः। तद्गान्तोद्भवं लोके तङ्गागवतसुच्यते॥… घष्टादग्रसहस्त्राणि पुराणं तत्प्रकीति तम्।"

जिस ग्रन्थमें गायत्रोका श्रवलम्बन करके सविस्तार धर्म तस्व विष् त इश्रा है और जो व्रतासुरवधके व्रचान्त-से पूर्ण है, वही भागवत नामसे प्रसिद्ध है । सारखत-कल्पको मध्य जिन सब नरों वा श्रमरोंको कथा है, वही ग्रन्थ भागवत कहलाता है।...इसको श्लोकसंख्या १८००० है।

पद्मपुराणमें लिखा है—
"पुराणेषु च सर्वेषु श्रोमद्भागवत परम्।
यत प्रतिपदं लाखो गोयते बहुधिषिकाः ॥ ३…
श्रोभद्भागवतं प्राष्ट्रं कालौ लाखों न भाषितम्।
परोचितेः क्यां वत्तुं सभायां संस्थिते ग्रको ॥" १५॥
(चत्तरखण्ड १८८ अ०)

सभी पुराणोंको श्रपेचा श्रोमज्ञागवत ही श्रेष्ठ है, इसको प्रतिपदमें ऋषिगणकट क नाना प्रकारसे क्षणा-माहालग्रकोचि हुए है। कलिकालमें क्रण्यभाषित यही भागवतग्रास्त्र है। इस शास्त्रकी कथा पराचितको सभामें रह कर शुकदेवने उन्हें श्राद्योपान्त सुनाई थो।

फिर नारदपुरासमें भागवतका जो संचिप्त विषयानु-क्रम दिया गया है, वह इस प्रकार है—

"मरोचे ऋणु वच्चामि वेदव्यासेन यत्कतम्। श्रोमद्वागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम् ॥ तदष्टादग्रसाद्धमं कीत्तितं पापनाग्रनम् । सुरपादरूपोऽयं स्कन्धं हादशभिष्रं त: ॥ भगवानेव विप्रेन्द्र विखरुपो चमोरित:। तव तु प्रथमें स्कान्धे सूतर्वीचा समागमः।। व्यानस्य चरितं पुर्खं पार्ख्यानां तथे व च। पारिचितस्पास्यानमितीदं समुदाञ्चतम् ॥ परोचिच्छू कमं वादे स्तिदयनिरूप्णम्। ब्रह्मनारदसं वादेऽवतारचरितास्तम् ॥ पुराणन्द्यणञ्चे व स्टिकार्णमभवः। द्वितीयोऽयं क्सुदितः स्कन्धा व्यासेन धीमता ॥ चित्रं विद्रस्थाय मेत्रे येणास्य मङ्गमः! स्टिप्रकर्णं पश्चात् ब्ह्मणः परमात्मतः ॥ कार्यलं माङ्गामप्यत ततायः ऽयमुदाहतः। सत्यः इचरितमादा तु भूवस्य चरितं नतः ॥ पृथाः अख्यसमाख्यानं ततः प्राचीनविह षः। इत्येष तुर्योगदिता विसर्गे स्कास उत्तमः॥ प्रियवतस्य चरितं तद्दंश्यानाश्व पुष्यदम्। व ह्यागड़ान्तगै तामाच लोकानां वर्षोनन्ततः ॥ नर्किखितिन्तिय संस्थान पश्चमीमतः। श्रजामिलस्य चरितं दश्चस् ष्टनिरूपणम् ॥ व्याख्यानं ततः पश्चानमत्तां जनमपुख्यदम्। षष्ठोऽयसुदितः स्कन्दो व्यासेन परिपाषणी ।। प्रह्लाद वरितं पुरसं वर्षात्रमनिक्पसम् । सप्तमो गदितो वत्स वासनाकम की तंने ॥ गजिन्द्रमोचणास्यानं मन्वन्तरनिरूप्यम्। समुद्रमयनञ्चे व विसवैभववन्धनम् ॥ मत्यावतारचारतं घष्टमोऽयं प्रकीत्तिंतः। स्यवंशसमाख्यानं सोमवंशनिरूपणम्॥ व शानुचरित प्रांती नवमोऽय महामते। क्वणास्य वालवरितं जीमारच व्रजस्थितः॥ कौ गोरं सध्रास्थानं योवनं द्वारकास्थितिः। भूभारहरखञ्चात निरोधे दशम स्मृतः॥ नारदेन तु संवादो वसुदेवस्य कोत्ति तः। यदोश्च दत्तावे देण योक्षणो नो इवस्य च ॥ यादवानां मिथीऽन्तश्च मुक्तावे कादशः स्मृतः । भविष्यक्रनिनिर्देशो सोचो राज्ञः परीचितः ॥ वेदधाखाप्रचयनं साक<sup>र</sup>ण्डेयतपः स्मृतं। सोरोविभूतिरुदिता सालतो च ततः परम्।। पुराण्सं स्थाकयनमा अये हादशो द्वायम्। इत्येवं विधितं वता ये मङ्गागवतं तय ॥

"ह मरीचे! सुनी, मैं तुमसे वेदव्यासप्रणोत श्रीमद्• भागवत नामक ब्रह्मसस्मित पुराण कहता हं। यह सठारह हजार श्लोकीमें पूर्ण श्लीर पापनाशक है। यह द्यादशस्त्रस्ययुक्त श्रीर करपष्टचस्यक्य है। हे विशेन्द्र : इस पुरायमें विश्वक्यों भगवान्का हो की तंन किया गया है।

इसके प्रथम स्कन्धर्मे सूत घीर ऋषियोका ममागम, पुरुषजनक व्यास भीर पारुह शैका परित तथा परोचितः का उपाद्यान है। परीचित् बार श्रुक्तम वाद. मृतिदय-निरूपण, ब्रह्म श्रीर नारदम वादम भवतारचरित, पुराच-लचण श्रार स्टिकारणसभाव, ये मद धौमान् व्यासः क्ट क इनोयस्तस्य विकार हर है। विदुरवरित श्रीर विदर्का संबोधनह समागम, बोई परमाला ब्रह्मका स्ष्टि करण थार कविलका सांख्ययोग को तर्तत इया है। यह ने मताचरित, पीक्के भ्वचिति और पृथु तथा प्राचीनविहि का पुर्खाख्यान इन चारांका वर्ष न चतुर्थ स्क समि है। प्रिय-वत और तह शोत्पव बहुती हा पुख्य रद चरित, ब्रह्माण्डा-न्तर्गत नोकसमूहका वर्णन एवं नरकश्वित प्रस्ति पञ्चम स्कन्धमें विणित हुया है । अज्ञामिलविनित दव-सृष्टि।नरूपण, हत्राख्यान भौर पुष्यपद मरुद्गण हा जन्म षष्ठ स्कन्धर्म की लित हुश है अम स्कन्धर्म पुरस् मय प्रह्लादचरित भार वर्णात्रम निरुधित इपा है। गजिन्द्रका माञ्चणाख्यान, मन्वन्तर-निष्क्राण, समुद्रमञ्चन, वलिवस्थन, मत्यावतार चरित प्रस्ति कथाएं अष्टमसे की तित दुई हैं। नवम स्कल्पमें मूर्यवंशास्त्रान, मोमवंशनिकपण भौर वंशानुचरित प्रस्ति कहे गये हैं। क्षराका बाल्य श्रोर कोमारचरित, व्रश्नमें स्थिति, वैशोरमें मण्रावास, योवनमें दारकावास और भूभारहरण ये सब विषय दशममें विषित हैं। वसुदेवनारदर्भवाद, दत्तावियर्त माय यदुका भीर उद्दवर्त माय योक्त खका संवाद तथा यदुगणका परस्पर विनाम आदि कथाएँ एकादममें कार्त्तित इरे हैं। मिन्यकतिनिर्देश, राजा परोचितका मोच, वेदयाखाप्रस्थन, माक<sup>्</sup>रहोयको तपस्या, गारो भीर सालतो विभूति एवं पुराणसंख्या-कथन द्वादय स्कन्धमं विषित हुए हैं। है वका यह द्वादम स्कन्धात्मक श्रीमद्वागवत मैंने तुमसे कह सनाया।"

मत्स्य, नारद श्रीर पद्मपुराणमें भागवतके जो सब लच्चण निर्दिष्ट हुए हैं, स्रोमझगवतमें छनका श्रभाव नहीं है। नारदोयके वचनानुसार यह कहा जा सकता है, कि प्रचलित श्रीमद्भागवत ही प्रक्षत महापुराण्में गण्य ही सकता है। कारण, नारदोयकी उक्तिमें श्रीमद्भागवतके कहाँ, गवतके कहां ही निर्दिष्ट हुए हैं, देवी भागवतके नहीं, किन्तु मत्य्यवर्णित विस्तृतभावमें सारस्वत-कल्पप्रसङ्ग श्रीमद्भागवतमें नहीं है। श्रीमद्भागवतमें 'पाद्म' कल्पश्यी श्रण' इस प्रकार पाञ्चकल्पका प्रसङ्ग हो विद्यत हुआ है। इस हिसावसे फिर श्रीमद्भागवतको यदि सारस्वत-कल्पाश्रित महापुराण मान लें, तो भी श्रांपत्ति होतो है।

फिर भी ग्रैवपुराणके उत्तरखण्डमें लिखा है—
"भगवत्याश्च दुर्गायाश्चिरित यत्र विद्यते।
तत्त भागवतं प्रोक्तं नतु देवीपुराचकम्॥"
जिस ग्रम्यमें भगवतो दुर्गाका चरित विर्णित है, वही
देवीभागवत नामसे प्रसिद्ध है, प्रस्तु वह देवीपुराण नहीं है।

ग्रैवनीलकग्ठधत कालिकापुराणके हेमाद्रि-प्रस्ताव-में लिखा है—

"यदिदं कालिकाख्यं तन्मृतं भागवतं स्मृतम्॥"
कालिका नामक जो उपकरण है उसका मृत भागवत है। देवोयामलमें इस प्रकार लिखा है—
"त्रीमद्भागवतं नाम पुराणं व दमिमातम्।
पारोचितायोपदिष्टं सत्यवत्यङ्ग जन्मना॥
यत देव्यवताराश्च वहवः प्रतिपादिताः।
इदं रहस्यश्चरितं राधोपासनमु त्तमम्॥
व्यासाय मम भक्ताय प्रोक्तं पूवं मयाद्रिजी।

मत्तो रइस्यं चार्त्वेव राधोपासनस्त्तमम् ।। एतस्य विस्तरं चक्रे श्रोमद्भागवते तथा । नारदे ब्रह्मवे वर्त्ते सीकानां हितकाम्यया ॥"

श्रीमद्भागवतपुराण वेदसम्मित है; सत्यवतोने सत व्यासने परीजित्पुत जनमे जयको यह पुराण सुनाया था। इस ग्रन्थमें देवोका नानावतार, देवोका रहस्य और चरित तथा राधाको छपासना विणित हुई है। हे श्रद्रिजे! मैंने पूर्व कालमें अपने मत व्यासको इस राधाको छपासना कही थी। इस रहस्यमें मत्त हो कर व्यासने लोगोंको भलाईके लिथे श्रीमद्भागवत, नारद और अद्भाव कर्य पुराणमें इस राधाको कथाका स्विस्तार वर्ष न किया है।

चित्सुखके भागवतक्षयासंग्रहमें इस प्रकार उद्धतः है—

"ग्रस्थोऽष्टादग्रसाहस्रो द्वादग्रस्त स्वस्मितः। द्वयगोवहद्मिवद्या यत्र व्यवधस्तवा।। गायत्रा च समारस्थस्तद्दे भागवतं विदुः।'' जिस ग्रस्थमें १८००० श्लोक श्रीर १२ स्तस्य हैं, जिसमें द्वयगीवते ब्रह्मिद्यानाभको कथा श्रीर व्यवधनया वर्णित है तथा गायत्रीका श्रवस्त्वन करके जो पुरास्य श्रास्थ इश्रा है, वहीं भागवत है।

जपर जो सब प्रमाण दिवे गवे हैं, उनसे फिर देवी-भामवत हो महापुराण माना जा सकता है।

देवीभागवतके प्रथममें हो तिपदागायतो है, पर विष्णुः भागवतमें गायतोका 'धोमहि' केवल यही अंग्र है। दोनों पुराणमें व्रवासुरवधकी कथा रहने पर भी विष्णुः भागवतमें हययोवके नाममात्र (५।१८०१)का हो उन्ने ख है, उसके ब्रह्मविद्यालाभको कथा कुछ भो नहीं है। देवोभागवत (१।५ घ०)में हययोव भामक देखकी ब्रह्मविद्यालाभको तपस्या और हथयोव स्वास्त्र दिखकी ब्रह्मविद्यालाभको तपस्या और हथयोव स्वास्त्र विष्णुका माहात्म्य प्रस्ति विश्वषरूपये विष्णुत सारस्त्र क्रिक्स विश्वप्र विश्वप्र के मात्र विश्वप्र मात्र विश्वप्र के मात्र विश्वप्र मात्र विश्वप्र के मात्र विश्वप्र मात्र विश्वप्र के मात्र विश्वप्र विश्वप्र के सारस्त्र विश्वप्र के सारस्वतक्ष्य प्रमुख विश्वप्र मात्र के सारस्वतक्ष्य वार्ष के स्वार विश्वप्र के सारस्वतक्ष्य वार्ष के सारस्वतक्ष्य वार्ष के सारस्वतक्ष्य वार्ष के सारस्वतक्ष्य वार्ष विश्वप्र के सारस्वतक्ष्य वार्ष के सारस्वतक्ष्य वार्ष विश्वप्र के सारस्वतक्ष्य वार्ष के सारस्वतक्ष्य वार्ष विश्वप्र के सारस्वतक्ष्य वार्ष के सारस्वतक्ष्य के सारस्व के सारस्व

शिवपुराणोय श्रोमसं हितामें लिखा है— "ब्रह्मणा सं लुता सेयं मधुके टमनाशने । महाविद्या जगदाती सर्वे विद्याधिदेवता ॥ हादग्रा फारगुनस्ये व श्रुक्षायां समसून्त्रप।"

हेराजन्! ये हो समस्त विद्याको यिषशातो जगहातो महाविद्या हैं। ये मधुक टमिवनायक लिये
ब्रह्माक्ट क स्तृत हो कर फाल्गुन शुक्लाहादयोको
याविभूत हुई थीं। योमसंहिताके एक वचनानुसार
देवीभागवतके १म स्कन्धके ७म घध्यायमें ब्रह्मसुति और
मधुक टमनायार्थ देवोका प्रारुमीव पढ़नेसे मालूम
होता है, कि यहां देवोभागवत सारस्वतकत्यात्रित
पुराष है।

जो कुछ हो, सभी दोनों हो सत पाये जाते हैं।
नारद और पाझ के सतसे विष्णुभागवत तथा सब्सादि के
सतसे देवीभागवत हो सहापुराण में गिना जाता है।
इस प्रकार सतभेद होने का कारण क्या है ? छ पपुराणको तालि कासे जाना जाता है, कि 'भागवत' नाम क
एक छ पपुराण भी है; यथा—

"बाद्यं समत्कुमारोत्तं नारिसं इमत:परम्। पराग्ररोत्तं प्रवरं तथा भागवताक्रयम्।।"

नीलकण्डात गर्डपुराणमें तस्वरहस्यके हितीयांश-धर्म खुर्डमें लिखा है—

"पुराषं भागवतं दीर्यं निन्दिशोक्तं तथेव च।" चर्थात् दुर्गामा हात्म्यसम्बन्तित भागवत चीर नन्दि-केखरप्रोक्त पुराष्/दि स्पप्राणमें गिने चाते हैं।

रामाश्रमकी दुर्जं न मुखचपेटिकामें भी पद्मपुराधकी दहाई दे कर एक स्नोक उड्डात इपा है—

''श्रोव' भागवतं दोर्भ' भविष्योत्तरमेव च।"

इती प्रकार मधुसूदन सरस्तिति सर्वं शास्त्रार्थं -संग्रहमें, नागोजीमहर्के निवस्तमें, दुर्जं नमुख्यस्यादुका-मं सौर पुरुषोत्तमके 'भागवतस्वरूः-विषयग्रङ्कानिराग-त्रयोदग्रं श्रादि ग्रन्थीमें देवोभागवतके उपपुराणत्व भौरः विष्णुभागवतके सहापुराणत्व स्थापनको चेष्टा इद्गे है।

द्धर मिताचगके टीकाकार प्रसिद्ध वासम्भद्ध श्री-सङ्गागवतको पुराज नहीं मानते।

दम देशके श्रमेक लोगोंका विश्वास है, कि विश्वपुर्ध भागवत सुप्रसिद्ध वीपदेवका विरचित है। यथार्थ में वीपदेवरचित भागवतानुक्तम भी पाया गया है। बड़े ही श्राश्चर्य का विषय है, कि कोलक्षुक्रप्रमुख अनेक पाश्चात्य पण्डित भी वोपदेवको भागवतके रचिता भागते हैं। १२वीं शताब्दोंके श्रेष भागमें वोपदेव देव- विश्वमें वर्ष भाग थे। उन्होंने मुक्ताफल नामक भागवत का तात्वर्या द्वापक एक प्रत्य भी लिखा है। उनके शास्त्रयदाता हेमादिने भी श्रीमद्वागवतचे वचन उद्गृत किये हैं। इस हिसाब से वोपदेव भागवतके स्विधिता है, ऐसा विश्वास नहीं होता।

भव देखना चाहिंगे, कि विश्वासागवत भीर देवी-Vol. XIII. 185 भागवत दोनीं प्रत्वीकी भाकीचना करनेचे इस लोगों-को सचसुच कौन मा सदापुरावकी जैसा जंचता है।

श्रीसद्भागवतके प्रसिद्ध टीकाकार श्रीधरस्त्रासीने प्रारम्भमें हो लिखा है—''भागवर्त नामान्यदिखपि नासक्तु-नीयम्।''

प्रधीत् भागवत नामको घन्य पुरतक है, इस प्रकार यहा करना उचित नहीं। श्रीधरस्वामीको इस उति हारा मानूम होता है, कि उनके समयमें भी इस भाग-वतका पुराणव्य की कार बहस चन रहा था धीर उस समय एक दूसरा भागवत भी प्रचलित था, नहीं तो वे ऐसा की कहते ?

त्रीधरस्थामीन इस टीकोपक्रममें लिखा है;—
"इ विंग्रचित्रतम् यस्य वित्तसत्" प्रशीत् निस्को
प्रधायसंख्या ३३२ है।

काग्रीनाथ (दुजैनमुखमद्याचपिटिकामि)ने पुरावशः प्रविमे चित्सुखोद्गत स्त्रा प्रसीकके सःथये चार चरव स्दुत किये हैं—

"स्कन्धा दादय एवाव क्वा न विदिताः सभाः। दाविंगचियतं पूर्णं मध्यायाः परिकीत्तिंताः॥"

इस ग्रन्थमें कथाकर्ट क दादम स्त्रन्थ विदित है भीर ३३२ भध्याय परिकीत्ति त इए हैं।

न्योधरस्वामीको छिता भीर पुराणाव वका उता वचन पढ़नेसे विया भागवतको हो महापुराविक जैसा स्वीकार कर सकते हैं।

विशासगवतमें तदुत्पत्तिके सम्बन्धमें लिखा है, 'चार वेदविभाग श्रीर पद्मसवेदस्वरूप इतिहास पुराणीं का सङ्कलन, तथा छते, शूद्र श्रीर निन्दित द्राष्ट्राणीं किये महाभारतको रचना करके भी वेदव्यासका मन हास न हुशा । धन्तमें छन्होंने नारदके उपदेश्ये हित्कथास्तरूप भागवतको रचना करके परम हित लाभ को थे।' (१म स्क॰ ४ थे ६ छ अ॰) भागवतके छता प्रमाणानुमार जाना जाता है, कि पुराष्ट्रातहासादि रचित होनेके बाद यह श्रोमद्भागवत रचा गया है। किन्तु पहले ही कहा जा चुका है, कि विश्व प्रस्ति पुराणके भनुसार भागवत पद्मसुराण कह कर गएय है। इस हिसावसे सबके श्रीकों रचित विश्व कर गएय है। इस हिसावसे सबके श्रीकों रचित विश्व

भागवत पद्धमितर पुराण होता है। इस विष्णुभागः वतमें पुराष-लच्चण-कद्यन पर इस प्रकार लिखा है—

"मगौरस्याय विसगे स हत्तिरचान्तराणि च। व योव यातुचरितं संखा हितुरपात्रयः।। दशसिन चर्णेयु त्रां पुराष तिहरो विदुः। केचित् पश्चविधं ब्रह्मन् महदस्यव्यवस्यया।। श्रव्याञ्चत गुणचीभाग्मश्तिख्ववतोऽहमः। भूतसूक्त न्द्रियार्थानां समावः सगै उच्यते ॥ पुरुषानुग्रहोतानाम तेषां वासनामयः। विसर्गोऽय' समाहारो वीजादीत्र' चराचरम् ॥ हत्तिभू तानि भूतानां चराचरमचराणि च। क्तता स्वेन कृषां तत्र कामाचादनवापि वा ।! रचाऽच्युतावतारेहा विष्वस्थानुयुगे युगे I तियं हु मार्ख वि देवेषु इन्यन्ते ये खयोदिवः ॥ मन्वन्तरं मनुदे वा मनुपुत्नाः सुरेश्वराः। ऋषयो ऽगवतारास हरे: वह बिधमुच्यते।। राज्ञां ब्रह्मप्रस्तानां व ग्रस्ते का विकीऽन्वयः। वंशानुचरितं तेषां इसं वंशधरास ये।। नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्य प्रात्यन्तिको लयः। संस्थेति कविभि: प्रोतस्यतुर्दीस्य स्वभावतः ॥ हेतुर्जीवोऽस्य सर्गादेरविद्याक्रमं कारकः। यञ्चानुत्रायिन पाष्ट्रस्थात्ततसुतापरे ॥ व्यतिरेकान्वयो यस्य जागत् स्वप्नसुन्निषु । मायामयेषु तर्बद्धा जीवहसिष्वपा अवः। पदार्थेषु यथा द्रश्यं सन्मातं रूपनामसु। बीजादिपञ्चतान्तासु इत्रवस्थासु सुतायुतम्।। बिरमेत यदा चित्तं हित्वा हत्तितयं स्वयम्। योगीन वा तदाक्षानं वे देशाया निवत्ते ।। एवं सञ्चणसञ्जाबि पुराणानि पुराविदः। मुनयोऽष्टादय प्रादुः पुत्रकाषि महान्ति च॥" ( भा० १२। ७१८-२२ )

(सगं, विसगं, संस्था, रचा, मन्वतर, वंशकथन, वंशानुचिति, प्रस्य, हेतु सीर प्रपाश्रय पुराणके ये दश लच्चण पण्डितोंने निर्देश किये हैं। कोई कोई पञ्चर लच्चण युक्त अयोंको भी पुराण कहते हैं। उनकी व्यवस्था यह है, कि दशलच्च महपुराणके श्रार पञ्च लच्चण उपहुराणके हैं। प्रकृतिके गुणत्रय समाहारसे महान, उससे तिगुणात्मक श्रहद्वार, भृत श्रोर सृद्धीन्द्रय तथा तज्जन्य को स्थूल स्टिंट है उसका नाम सगं है। ईखरानुग्रहीत महरादिके पूर्व

पव वासनामय वीजसे वोजोत्यं तिकौ तरह समाहार-रूप चराचर उत्पत्तिको विसगे वा अञ्चलर सृष्टि कहते हैं। चरभूतका काम-विषय चराचरक्य घोर मनुष्यां-का स्वभावतः तथा कामकृत वा विधिनीधित जो जौवनी-वाय है, उसका नाम संस्था वा खिति है। विश्वके सध्य युग युगर्से वंदहेषी दैत्यकर्त्यक देव, तियेक, मन्ध्य और ऋषियोंके काय नायीपक्रमसे नारायणका जो विश्वेष विश्वेष पवतार है, उसका नाम रचा है। मनु, देवगण, मनुषुत्रगण, सुरेः अरगण और ऋषिगण हो सब द्वरित यंशावतार है। इनके स्व स्व प्रधिकार कान्तको मन्दन्तर कन्नते हैं। ब्रह्माद्भव श्रद्धव भौय राजाशी कं भूत, भविष्यत् घौर वस्भान इस तैकालिक पुरुष परम्पराके वर्षानका नाम वंश्रक्षणन तथा उनके वंशमें उत्पन्न वंशधरों के चरित्रवर्ष नका नाम वंशान-कथन है। नै नित्तिक, प्राकृतिक, नित्य भौर भात्यन्तिक, स्वशावतः हो चाहे देखर मायानुक्र तथे हो, दन चार प्रकारके लयका नाम प्रलय है। अञ्चानवयसे कमे-कत्ती जीव इस विश्वन जना, खिति भीर नामका कारण है, इसोका नाम हेतु है। मायामय दिख तैजस प्रचादि जीवनिष्ठ जाग्रत्, स्वप्न शौर सुषुप्ति शवस्थामें साचिक्वमें जिनका श्रन्वय है भीर समाधिकालमें उन सब श्रव-स्थात्रों में जिनका व्यतिरेक है, उस प्रधिष्ठानका नाम भ्रायय है। जिस प्रकार घटादि पदाव में मृत्तिकादि द्रव्य है और रूपनामादिमें सत्तामात्र है, उसी प्रकार वीजमे ले कर पञ्चल तक जीवको सभो अवस्थाओं में जी युक्त भीर भयुक्त हैं, वे हो भ्रायय हैं। प्राणवेता पिण्डितों ने ये सब लच्च पयुक्त अष्टाद्य महापुराण और श्रष्टादश उपपुराण निगय किये हैं।)

पहले हो कहा जा चुका है, कि सभी प्रधान पुराणों-के मतसे महापुराण पञ्चलचणाक्रान्त हैं। श्रमरिस हादि-प्रमुख श्रमिधानकारकोंने भी पुराणोंके पञ्चलचण स्वीकार किये हैं। वे श्रीभागनत श्रीर ब्रह्मवैवतं को छोड़ कर श्रीर किसो भी पुराणके दश्यलचण ग्रहण नहीं करते। भागवतके उक्त लचण-निर्देशिस भी उसके श्रमरकोषका परिवर्त्ति व प्रतिपादन होता है। उक्त लचण हारा भी भागवतको प्राचीन पुराणश्रेणों में ग्रह्म नहीं कर सकते। भागवतमें 'वंश' लच्च की ने सी निक्ति दी गई है, वह भी प्राचीन शास्त्रमस्मत नहीं है। पहले ही कहा गया है, कि कुमारिलभट्ट समय भा वंशानुक्रम श्रीर भावीक्षणन ये दोनीं स्वतन्त्र विषय हैं। किन्तु जिम समय भविष्यराजवंशवर्षन पुराचका विषयोभूत हो गया था, भागवत उसके बाद रचा गया है, यह उक्त निक्ति हारा प्रतिपन्न होता है। भिन्यराजवंशपमङ्ग्में ७वीं शताब्दीको भो कथाएं मिलतो हैं। उक्त विभिन्न प्रमास हारा भागवतको ७वीं छे ८वीं शताब्दीका दर्भ नपरिच्योषक पीराश्वित ग्रन्थ मान सकते हैं। इसले श्रित श्राचीन प्राश्व स्थायिका भी सभाव नहीं है।

हिन्दूसमाजमें पुराण, भागवत और महाभारत एक व्यक्तिके लिखे हुए हैं, ऐमा प्रवाद प्रचलित है। किन्तु भाषाकी आहोचना करनेमें ऐसा बोध नहीं होता। ब्रह्म, विष्णु, ब्रह्माण्ड और महाभारतको भाषा जैसी सरल, श्रीजली और बीच वीचमें गासीय याकी है, भागवतको भाषा वैसी नहीं है। भागवतमें कई लगह किन, अलहुत, विधि छन्दोविधिष्ट और गभीर चिन्तासमुद्भूत हैं। भागवतको निज छितके अनुमार भागवत महापुराण नहीं हो सकता कारण, छसके पहले महाभारत तथा सभी पुराण प्रचलित हुए थे, यह भागवतकारने ही स्वयं स्तोकार किया है। यह पञ्चम पुराण है, ऐसा भागवतकारने कहीं भो प्रकाशित नहीं किया है, वरन् छन्दोंने अष्टादम पुराण-गणनाकालमें अष्टादम पुराणानतमें त भागवतको कक्षो पम और कभी धूम पुराण माना है।

पुराणार्षं बने श्लोकानुसार फिर विष्णुभागनतको हो महापुराण मान सकते हैं। यद्यार्थं में यह श्रोभागनत नानास्थानयुक्त एक वैष्णुवीय दार्गं निक यस है। गीता में भगवान् श्रीकृष्णने जो अपूर्वं मत प्रकाशित किया है, पाञ्चरात्र श्रीर भागनतगणने जो दार्गं निक मत स्वीकार किया है, वे टान्तिक मतसे उन सन तस्वींको नाना उपास्थानादि हारा भसोभांति समभानेके सिये भागवतको सृष्टि हुई है। इसे कार्य दार्गं निक जगत् में भागवतका समिवक श्रादर है। यही कार्य है, कि जीव सभी पुरायोंको अपेशा इस भागवतके स्वपर हिन्दू

साधारणका प्रगाद धनुराग, यघ्ष्ट सम्मान और अचला भित्त लिखत होती है। विद्युद वेदान्त मत इस भाग-वतमें बहुत घन्छो तरह विद्युत हुया है। इसी कारण भागवतकारने लिखा है—

"सर्वेदान्तमार' डि. श्रीभागवतिस्थिते । तद्रमास्तद्यपस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्षचित् ॥" (१२।१३।१५)

श्रव देवीभागवतके सूनको श्रानीवना करनेसे क्या फल मिलता है, पही देखन चाहिये । देवीभागवतके दिनोय श्रधायमें लिखा है—

"पुरावमुत्तमं पृत्यं स्रोमज्ञागवताशिषम् । भष्टाद्यमङ्क्षां व श्लोकान्त्रव तु संस्कृताः ॥ स्कृत्या द्वात्र कृष्णिन विहिताः ग्रुभाः । विगतं पूर्ण मध्याया भष्टाद्ययुत्ताः स्तृताः ॥ १२ ॥ सगस्य प्रतिसर्गस्य वंशो सन्वन्तशिष च । वंशानुचरितस्य व पुरावं पञ्चन्त्रसम् ॥" (१,२,१८) यह स्रोमद्भागवत नामक पुराव सर्वोत्तम श्रीर

यह सामद्रागवत नामक पुराण भवासम आर पुण्याद है। यह अष्टादमनहस्त-संख्यक विग्रुड श्लोक-मान्ना मम्बलित, २१८ अन्यायों में पूर्ण और मङ्गलमय १२ स्क्रान्थविग्रिष्ट है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंग्रावतो, मन्व-न्तर और वंश्रानुचरित इस पुराणके यहां पांच लच्चण है।

पञ्चलक्षण कहनेसे देशेभागवत हो महापुराण समभा जाता है। मस्य प्रस्ति पुराणोत लक्षण भी इस देशेभागवतमें हैं। पुराणाण विते वचनानुसार भागवतमें ३३२ प्रध्याय हैं; किन्तु देशेभागवतके मतसे ३१८ हैं। इस कारण प्रधायको मंख्या ले कर किर महापुराणके सम्बन्धमें गोलमाल रह हो जाता है।

विष्णुभागवतमें जिस प्रकार भट्टकांचीका साहात्स्य सूचित इग्ना है, इस देवांभागवतमें उभी प्रकार राचाका साहात्स्य वर्षित है।

विष्णुभागवत जिस प्रकार दार्घ निक-प्रधान है, यह देवीभागवत उसी प्रकार तन्त्रानुसारी है। इनमें यधिष्ट तन्त्रका प्रभाव लिक् न होता है, इसी कारण देवीयामल धादि तान्त्रिक ग्रन्थोंमें इस देवीभागवतको प्रधानता स्वीक्षत हुई है। तन्त्रप्रधान कहनेसे कोई ऐसा न समभ

सें, कि देवीभागवत नितान्त पाधुनिक है । नेपालसे हठी प्रतान्हींमें लिखित तन्त्रग्रन्थको पुस्तक पाई गई है। प्रभी यह प्रमाख मिलता है, कि रेली ग्रताब्दोमें भी तान्तिका सतका विशेष प्रचार था। देवतादिकी मृत्ति वना कर उसको प्रतिष्ठा, यह तान्त्रिक प्रभावके समयमें हा प्रवित्तित हुई है। देवीभागवत नामध्रेय श्री मदुभागवतमें अनेक प्राचीन कथाएं रहने पर भी तान्त्रिक प्रभावने समय इसका पुनर्संस्कार हुमा था, इसमें सन्देइ नहीं। राधाकी उपासना भी तान्त्रिक प्रभावका फर्ल है। [विष्णुभागवतमें सविस्तर श्रीक्षणाचरित श्रीर गोपी-गणका प्रसङ्ग रहने पर भी, उसमें राधाचरित नहीं है, वर्षातक कि राधाका नाम भी देखनेमें नहीं चाता। विष्णुभागवतके रचनाकालमे यदि राधाकी उपासना प्रच बित होती. ती उसमें राधामाहात्म्य पवस्य रहता। इससे मालूम होता है, कि उस समय भी वैणावसमाजर्मे राधा गरहीत नहीं दुईं। इस हिसाबसे देवीभागवतके जिस श्रंशमें राधाचरित है, वह भंश विशासागवतकी रचनाने बाद रचा गया है, इसमें संदेह नहीं। अत-एव देवोभागवतका कोई पंश विष्णुभागवतकी प्रपेचा प्राचीन होने पर भी, विष्णुभागवत सम्यूण होनेके बाद ८वीं से ११वों शताब्दीके मध्य देवोभागवतने वर्त्त मान भाकार धारच किया है। ग्रैंव नीलक एउ श्रीर खामीने इस टेवीभागवतकी टोका लिखी है।

हपरीक्त दोनों प्रकारके भागवतकी प्राक्षोचना करनेसे मालूम होता है, कि पूर्व कालमें एक भागवत हो
सभावत: भागवतों का प्रत्य कह कर पाहत था। बोद्धः
प्रभावसे ब्राह्मणधर्म के प्रोचनीय परिणामके साथ इस
पुरातन भागवतका विलक्षण होप हो गया था। पोक्टे
जब ब्रह्मण्यधर्म का प्रभ्युटय हुमा तव उसके साथ
साथ वे प्यावादि नाना सम्प्रदाय प्रवल हो उठे। उस
समय वे प्याव-दार्भ निश्चोंने उस पुरातन भागवतका
पाकार से कर त्रोमद्भागवतका और याक्र पौराणिकोंने देवीभागवतका प्रचार किया। इस कारच दोनों
प्रकाम पूर्व तन भागवतके सच्च विद्यमान हैं। पूर्व तन
भागवत १६००१ प्रवादिशिष्ट था, इस कारच दोनों
प्रवादी प्रपति प्रपति भागवतमें १८००० प्रलोकों की

रचना की थी। श्रन्तमें यह भी कह देना छचित है, कि देवीभागवतमें मण्डलचण्डी, षष्ठी, मनसा श्रादि श्राधु-निक देवीपूजाका प्रसङ्ग रहनेके कारण, यदि इसकी प्राचीन पुराण श्रेणीमें गिनती की जाय, तो त्रीर संदेह छपस्थित होगा।

#### **६**ष्ठ नारदपुराख।

१-४ नारद-सनत्कुमारसंवाद, ५ भागवतकी सकाडु-प्रवक्तपताका कथन, ६-११ गङ्गाकी उत्पत्ति और माहा-त्स्यादि वर्षेन, १२ वर्षे समृहकं सधा ब्राह्मणका दान-पातत्वस्थन, १३ देवतायतनस्थापनमे पुर्वाकथन, १४ धम शास्त्र निर्देश, १५ नरकवर्ण न, १६ भगोरथका गङ्गा-नयन हत्तान्त, १७-२३ विष्णुव्रतकथन, २४-२५ वर्षा-अमाचारकथन, २६ स्मात्त धम कथन, २७-२८ अदि-विधि, २८ तिष्यादिनिष य, ३० प्रायसित्तनिण य, ३१ यममाग निरूपण, ३२ भवाटवीनिरूण्ण, ३३.३४ हरि-भिता लच्च, ३५ जाननिरूपण, ३६ वन्यसेवाप्रभाव, ३७-४० विष्णुमा हात्म्य, ४१ युग्धम नयन, ४२ सृष्टितस्व निक्ष्पच, ४३ जीवतस्वक्यन, ४४ परलोकनिक्ष्पण, ४५ मोज्ञधम निरूपण, ४६ माध्यात्मिकादि दुःखतयनिरूपण, ४७ योगखरूपवर्णं न, ४८-४८ परमाथ निरूपण, ५० वेदाङ्गशिच।दिशास्त्र, ५१ कल्पशास्त्रनिरूपण, ५२ व्याक-रण्यास्त्रनिरूपण, ५३ निरुत्तग्रास्त्रनिरूपण, ५४-५६ च्योतिः शास्त्रनिरूपष, ५७ इटन्दः शास्त्रनिरूपण, ५८ श्रुको-त्यत्तिकथन, ५८ ब्राह्मणकत्तरेव्य कमे निरूपण, ६० वायु-का उत्पर्धादिवणें न, ६१ प्रान्तिकरशास्त्रनिरूपण, ६२ मोच्चयास्त्र समादेश, ६३ भागवततन्त्रनिरूपण, ६४-६६ दीचाविधि, ६७ श्रभीष्टदेवपूजाविधि, ६८ गणेशमन्त-निरूपण, ६८ वयोमुत्तिं निरूपण, ७०-७२ विष्णुमन्त्र-निरूपण, ७३ राममन्त्रनिरूपण, ७४ इनुमन्त्रन्तरूपण, ७५ इनुमद्दीपविधान, ७६ कात्त वोर्याजु न मन्त्रपूजादिः विधान, ७७ कात्त वीय कवच, ७८ इनुमत्कवच, ७८ हनुमचरित, ८०-८१ क्राण्यमक्तिक्वण, ८२ पूवं जन्ममें नारदका महादेवने समीप क्राचातत्त्वप्राप्तिवत्तान्तकथन, ८३ राधाय-वतारनिरूपण, ८४ मधुक टेभोत्पत्तिविवरण, ८५ कालीमन्त्रनिरूपण, ८६ सरस्रत्यवतारवर्णंन, ८७-दुर्गावतारवण न, प्र राधावतारचरितवण न, प्र मित्र-

सहस्रनामकथन, ८० शक्तिपटल, ८१ महेशमञ्जनिरूपण, ८२ पुराणाख्याननिरूपण, ८३ ब्रह्म चौर पद्मपुरागानु-क्रमणिका, ८४ विष्णुपुराणानुक्रमिका, ८५ वायुर पुराणानुक्रमणिका, ८६ भागवत नुक्रमणिका, ८० नारद पुराणानुक्रमणिका, ८८ मात्र<sup>९</sup> हिथपुराणानुक्रमणिका, ८८ श्रान्ने यपुराणानुक्रमणिका, १०० भविष्यपुराणानु क्रमणिका, १०१ ब्रह्मदैवत्तेषु । गानुक्रमणि हा, १०२ निङ्कपुराणानुक्रविषका, १०३ वराहपुराणानुक्रमाणका, १०४ स्तन्दमुराणातुमानचिकाः, १०५ वामनपुराणानु-कर्माणका, १२६ कूमें पुराणानुक्रमणिका, १०० महस्यपुरा चानुक्रमिवना, १०८ गरुड्युगाणानुक्रविका, २०८ ब्रह्माग्डपुरावानुक्रमणि हा, ११० प्रतिपद्धप्रतिकृपक, ११२ हिनोबाब्रतनिरूपण, ११२ त्यनाबाब्रननिरूपण, १९३ चतुर्वीव्रतनिरूपण्, ११४ पश्चमीव्रतनिरूपण, ११५ षष्टी-व्रतनिरूपण, ११६ सप्तमोत्रतनिरूपण, ११० घटमोत्रत-निरूपण, ११८ नवमीत्रतनिरूपण, ११८ दशमीत्रतनिरू पण, १२० एकादमीवतिक्षणण, १२१ दादमीवतिकः यस, १२२ तयोदयोत्रतनिरूपस, १२३ चतुर्वयात्रतनिरू-पण, १२४ पूर्णावतनिरूपण, १२५ पुराणमहिमा।

उत्तरमागर्ने - १ दादगीमाहात्मा, २ तिथिविदार, ३ विष्युका भक्ताभी गत्वक यन, ४ नियोगाचरणनिक्षण, ५ यसविचाप, ६ यमके प्रति ब्रह्माका वास्त्र, ७ नोकमोइ-नार्थं ब्रह्माकत्व क मोहिनो प्रमदाको उत्पत्ति, ८ मोहिनो-चरित, ८ राता च्याङ्गद्दा समयामें गमन श्रीर तत्-पुत्र धर्माङ्गदका राज्याभिषे ह, १० स्थायादि वारणोहे य-से राजा स्वसाङ्गदके प्रति बिंडिंसाधर्मीपदेश, ११ रुक्सः ङ्गद राजाजा सृगधार्क निये वनगमन भौर मोहिनादर्शन, १२ मोहिनोते असाय क्लाङ्गदको विवाहप्रतिचा, १३ क्काइटक साथ मोहिनीका विवाह, १४ क्काइट कर्लक ग्रह्मोधाविमुक्ति, १५ त्रक्साङ्गदका स्वनगर प्रस्थान, १६ पतिव्रतीस्थान, १७ माताकं प्रति धर्माङ्गद-का प्रवोधवाचा, १८ मालगणको सन्तोषार्यं धर्माङ्गदका विविध अर्थ प्रदान, १८ मोहिनी के प्रचयसे सुन्ध हो राजा-का मोहिनीक साथ पुनिव हारार्ष पुत्रको राज्यःप य, २० धर्माङ्गदकी दिम्बिजय, २१ कामपोड़ित राजकर्ट क मोहिनीको वित्तदान, २२-२७ हरिवासरके दिन राजाको

खिलानिके लिये मोडिनोका धनुरीध और सक्साइन्द राजाका हरिवामरनाशकाख्यक न, २८-३८ मोहिनी-कर्लक स्त्रामी रस्माङ्गदको बहुतर क्लिगदानवृत्तानत, २५-२७ मोजिन'के प्रति वसुगणका शापदान, शापसे उदार्ड लिये नार्यंसेशदि लपदेस, ३८-४३ सङ्गा-मार्डाकार, ४४-४० गयामाङ्कार, ४८ ५१ कागीमाङ्कार, ५२-६१ पुरुषोत्तममाहात्रा, ६२-६१ प्रयागमाहात्रा, ६४-६५ कुरुचित्रमाराज्या, ६६ उरिहारमाशास्या, 🐞 वटरिकायममाहात्मा, ६८ कामोदःसाहात्मा, ६८ कामाख्यात्राहात्मा, ३२ प्रभातते । वाद्यात्मा, ३१ पुरक्तर-माङ्क्षित्रः ६२ गोत्रशास्त्रसम्हक्ष्या, ७३ **त्रायम्बतः** मााक्याः 93 गःकव यध्येना धक्याः ७५ **लक्सणः** माहाका, ७६ नेतुमाहाका, ७० जर्मदावार्यं माहाका, ७८ प्रवन्तीमाहान्यः ७८ मयुरामाहत्स्यः ८० **हन्दाः** वनमाहात्स्य, ८१ अनुका ब्रह्मके नमाप गमनद्वतान्त, ८२ माहिनीतोर्थ सेवनहत्ताना।

नारदमुगणमें ही नारदमहापुरायका विषयानुक्रम इस प्रकार है —

"शृणुविप्रप्रवच्यानि पुरार्णनारदीयको । दच्च विंगतिसा**हस्रं ह**ङत्जञ्यकयात्रयम् ॥ मृतग्रोनकसंवाद स्टिमंचिववर्षनम्। नाना धर्म कथाः पुरखाः प्रवत्ते मसुदः ऋताः ॥ प्रागभागं प्रयमे पाट्टे सन्तिन सहात्मना॥ हिताचे भोचधर्माख्ये माचोपायनिरूपणम् । वंदाङ्ग:नःच कथनं श्रकोत्पत्तिय विम्दरात्॥ मनन्दनेन गदिता नारदाय महास्मने ॥ महातन्त्रे समुद्धिः पश्चामविभोचणम् । सन्द्राणा गःधनं दोचा सन्द्रोबारख पूजनम्॥ प्रयोगाः कवचं नामसहस्रं स्तोत्रमेव च। गणिग्रमूर्वे विशाुनां नारदाय द्वतीयके ॥ पुराणं जचणच्चे व प्रमःणं दानसे व च । पृथक् पृथक, समुह्ष्टं दानकत्तुप्रःस्रम् ॥ चेतःदि सर्व मासेसु तिधिनाञ्च प्रथकः, प्रवकः, । प्रोक्तं प्रतिपदादोनां व्रतं सर्वीघनायनम् । मनातनेन मुनिना नारदाय चतुर्घके । पूर्वभागोऽयमुदितो इहदाख्यानसं जितः ॥

अस्योत्तरविभागे तु प्रश्न एकादशीवते वशिष्टे नाथ मं रादी मास्यातुः परिकोत्तिंतः॥ त्वाङ्गदकण पुण्या मोहन्युत्पत्ति कम च। वसुगापस मोहिन्छे पसादुद्वारणिक्रया ॥ गङ्गाकवा पुरस्ततमा गयायात्रामुकीत्त नम्। काच्या साहारस्यमतुनं पुरुषोत्तसवण नम् ।। याताविधानं त्तेतस्य वश्वात्यानसमन्वितम् ॥ प्रयागह्याय साहात्म्यं कुरुचेत्रस्य तत्परम्। हरिद्वारस्य चाखानं कामोदाखानकं तथा।। वदरीतीयं साहात्मां कामाख्यायास्तय व च। प्रभासस्य च माहात्मां पुरावास्थानकं तथा॥ गीतमाख्यानकं वशाह दपादस्तवस्तत: । गोकप्रविद्यमाहात्म्यं सद्मणाख्यानकं तथा॥ सतुमा इत्या वर्षः नम्दातीय वर्षः नम्। श्रवन्ताः चे व माञ्चात्म्यं मध्रायास्ततः परम्। बुन्दावनस्य महिमा वसोब चान्तिके गतिः। मोहिनीचरितं पश्चादेवं वे नारदीवकम्।"

(हे विप्र ! सुनो, नारदीय पुराण कहता हां। इस पुराणमें पचीस हजार रहाक ग्रोर द्वहत् कल्पकी कथाएं हैं।

इसके पृत्र भागके प्रथमपादमें जहां सुत्रशोनकसंवाद है वहां संचित्र स्टिटवर्षं न और महात्मा सनककर्टक गाना प्रकारको अमंक्रियाएं हैं।

मोत्तधर्माष्य हितीय पादमें मोचका उपायनिरूपण, वेदाङ्ग समुदायका कथन भीर विस्तृतरूपसे शुक्रकी उत्पत्ति, ये सब माहात्म्य नारदसे सदानन्दने कहे हैं।

मनातन्त्रोहिष्ट पश्रपाशिवमोत्तर, मन्त्रसमुदायका शोधन, दोचा उद्यार, पूजा और प्रयोग तथा गणिश, सुर्य श्रीर विष्णु सहस्रनामस्तोत, पुराणके लच्च श्रीर प्रमाण, दान और दानका प्रथक प्रथक फल-उद्देश तथा चे बादि माधने प्रतिपदादि तिथिक्रमसे प्रथक प्रथक व्रत-निरूपण, ये सब व्यान्त सनातन मुनिने नारदसे चतुर्थ भागमें कहे हैं।

इसके उत्तर भागमें एकादशोवत विषयमें प्रया, वशिष्ठ-के साथ मान्याताका संवाद, पवित्र क्लाइन्द्रकथा, मोहिनोकी उत्पत्ति भीर कम, मोहिनोकी प्रति वसुशाप, पश्चात् उद्वारिक्षया, पुख्यमम गङ्गाक्षया, गयायात्राक्षीत न, काशोमाहात्म्य, पुरुषोत्तमवर्णं म, वह त्राख्यानयुक्त पुरुषोत्तमचेत्रका यात्राविधान, प्रयंगमाहात्म्य, कुरुचेत्रन माहात्म्य, हरिद्वाराख्यान, कामोदाख्यान, वटरोतीय न माहात्म्य, कामाख्यामाहात्म्य, प्रभासमाहात्म्य, पुराणाख्यान, गौतमाख्यान, वेदवादस्तव, गोक गं चेत्रमाहात्म्य, सक्तमाख्यान, सेतुमाहात्म्य, नर्मदातीयं वर्णं न, श्रवन्ती श्रीर मथुराका माहात्म्य, हन्दावनमहिमा, ब्रह्मावे निकट वस्तुका गमन श्रीर पुन: मोहिनोचरित, ये सब नारदीय पुराणमें कीत्तिंत हुए हैं।)

नारदपुराणोत विषयानुक्रमके साथ नारदीयपुराणको पूर्वोबृत सूची विलक्षण मिलती जुलती हैं। जिस नारद-पुराणके ग्रन्थसे सूची श्रीर समस्त पुराणका विषयानु-क्रम दिया गया, उस नारदीयपुराणको ग्रन्थसंख्या प्राय: २२००० है।

अध्यापक दिलसन साहवने नारदपुराणके केवल २००० श्लोक पाये हैं। मानू म होता है, कि उन्होंने सम्पूर्ण नारदपुराण नहीं देखा था। उनका दिवर ए पढ़नेंसे झात होता है, कि नारदपुराणके उत्तरभागमें १ से ३० प्रध्याय तकमें जो प्रंथ है, वहीं प्रंथ उन्होंने पाया है। इसीसे मानूम होता है, कि उन्होंने पाया है। इसीसे मानूम होता है, कि उन्हें नारद पुराणमें पुराणके पञ्च लक्षय नहीं मिले और इसी कारण उन्होंने इसे पुराण कह कर खीकार नहीं किया। धव देखना चाहिये, कि इस बहुत् पुराणको इम लोग महापुराणक जैसा स्वोकार कर सकते हैं वा नहीं ?

मत्यपुरागकं मतसे—

"यत्रोह नारदोधमीन् हहत्क स्पात्रयानिह। पद्मविग्रत् सहस्राणि नारदोयं तदुखते॥"

जिस ग्रह्में नारदने युष्ठत्थल्यप्रसङ्गमें नाना प्रकार-की धम कथाएं कहीं हैं, वहीं २५००० इलोक्युक्त नारदपुराण है।

ियव अपपुराणके उत्तरखण्डमें लिखा है—
''नारदोक्तं पुराणसु नारदीयं प्रचणते।''
नारदोक्तपुराण हो नारदीय नामसे प्रसिद्ध है।

ठता लच्चको **घनुसार हम लोनोंने** जो नारदपुर। स् पाया है, वह नारदीय महापुराच कह कर गर्य हो सकता है।

अध्यापक विलमन इस नास्द्रप्राणकां १६वीं वा े १७वीं यताच्दीमें रचित भक्ति प्रस्त जैसा बनुमान करते हैं। किन्त ११वीं शता की में अलवे तथी कर्टक नारटके छल्ले खोर १२वीं इताव्हीसे गौड़ाधिय बलालसेनके दानसागरमे इस भारद पुरायवि वचन चढ्रत इए हैं। विशेषत: नारद्युराणके विषयको यात्रीचटा कर्मसे इते वेवल भक्तिग्रस्य हो नहीं कह सकते. तान्त्रिक व पार्वाह श्रनहानाटि श्रीर नाना प्रकारक सम्प्रदायका विधान भी इस प्राणारं वर्षित देखा जाता है। इस ग्रम उत्तर भागकी शालोचना करनेते यह वैयावममा अयः विशेषक ग्रन्थ जैसा प्रतीत तो होता है, पर पूर्व भागके नाना विषयीको आलोचना करने से यह कोई विशेष साम्प्रदा यिक ग्रन्थ जैसा प्रतीत नहीं होता। इसमें जिस प्रकार सभी पुराणींके विषयानुकत दिये गये हैं, उमसे बीध होता है, कि दो एक छोड़ कर मभी पुराणी के वर्त्तमान म्राकार धारण करनेके बाद यह पुराच सङ्गलित हुमा ्है। सुतरां एक समय क्ठें पुराणमें इसकी गिनती होने पर भी, सभी बहुत लुक्ड हिर फिर हो गया है। सम्प्रवत: इस पुराक्का घविकांग्र प्राचीन भाग ही विलुप्त हो गया है। विशेषरूपने तान्त्रिक सनका प्रचार होने-के बाद नारदपुराणने वर्तामान श्राकार धारण किया है। श्रलवेरुणोर्ने 'भारत' वर्षि त चित्रमे जाना जाता है, कि उस समय भारतमें तान्त्रिक और पौराणिक मभी प्रकारको देवप्रतिष्ठ', मन्त्र भोर दीवादि प्रचित्र शौं। इस नारदपुराणका पाठ करनेसे ऐसी कोई विशेष बात नहीं मिलतो त्रिमसे इमको तत्परवर्त्ती कालकी रचना मान सर्वे।

दसर्व पहले पद्मपुराचकी श्रालोचनामें यह दिख-लाया गया है, कि श्राजकतर्क पद्मपुराचमें जिम प्रकार पाषिण्डलचण श्रीर मायाबादको निन्दा है, नारदपुराच-के सङ्कलनकालमें पद्मपुराचके मध्य उस प्रकारका कोई विषय न था। श्रतावा इमके यह भी दिखलाया गया है, कि श्रीसम्प्रदाय वा माध्यसम्प्रदायके श्रायसे ही पाषिण्डलचण श्रीर मायाबाद-निन्दाका श्रंथ रवा गया है। इस हिसाबसे ११वीं श्रतान्द्रोके पहले नारदपुराचने वर्ष मान शाकार शास्त्र किया था, इसमें सन्देश नहीं। हिन्ना देश पुरास नामसे भी एक व वावयस्य मुद्धित इत्रा है। यह महापुरास नहीं है, उपपुरास ये की में गिना जा सकता है। लघु इस्तारदीय पुरास नामका भी एक केटा यस्य मिनता है जी न नी पुरास कोर न उपपुराक में ही गिना जा सकता है

कालि क्रमाचात्रात, दलावं यस्त्रोव, पार्थि विलक्कन साम्राक्षा, सग्रयाधक्या, यादविगिरिसः मानात्रा, योक मान् साम्रास्य, मङ्गठगणपनिस्त्रोत क्रयादि नामधेय यस्य नारदपुराषके श्रन्तर्गत सान जाते हैं।

अम मार्क गड़े यपुरा**य**।

१ मार्क एडे यह समाप जे मिनिका भारतविषयक प्रया, उसके उत्तर्में सार्क गृहेयका वसुगायकथन, र कस्यर भीर विद्युद्र पका युद्ध वर्षन, चटक का उत्पत्तिः कथन, ३ ग्रमीकम्निक निकट पिङ्गाचि विडगीका ग्राय-कारणवर्णान, उनकी विन्धाःचनप्राप्ति, ४ विन्धाःचनस्य पचित्रस्थ्यके समोप गमनपूर्वक जैमिनोका प्रका-चतुष्टयक्रयन, उत्तरमें उनके प्रति चतुर्यू हावतार-वर्णन, पुटीपटी के पश्चन्द्रामीका कारण, इन्द्रविजिखा-क्यन, ६ वलदेवसत ब्रह्मस्याका कारणक्यन, ७ विका-सिवने कोधमे इरियन्ट्रको राज्यच्यति, द्रौपदीका विक-रगा, ८ इरिश्चन्द्रका उपाख्यान, ८ बाहिवक्रयुद्धप्रस्ताव, १० पश्चिमणके समोप जैमिनिका प्राविजनमादि विका यक प्रश्न, ११ विताक समीप प्रका निषेकादि हत्त्वान्त-वर्णन, १२ महारीरवादि नरबहत्तान्तवर्णन, १३ वे खन राज एवं यमपुरुषसंवाद, १४-१५ वैश्यराजके प्रति यसप्रवक्ता कर्म फलकथन, वैश्वराजका स्वगंगमन, १६ पनित्रनामाहाका, यनम याका वरनामः १७ दस्तः वेयको इलात्ति, र⊏ कात्ते वीर्याजुँनके प्रति गर्गका उपटेग क्यनपूर्वं क टत्तावे य-इत्तान्तवर्णं नः १८ दत्ता-त्रेय श्रीर कर्त्त त्रोर्य का संवाद, २० नागराजास्वनरके समीप उनके पुत्र कुथनयाख्वा इत्तान्तवर्षं नप्रारम्भ, २१ कुवनयाध्वका स्वयाणविष्ठ पातालकेतु देत्यके श्रनुमर्य-में पातालगमन, वहां सदानसाका पाषियहण, ससैन्य पातालकत्वधः २२ मदानमा-वियोग, २३ अध्वतरकी तपश्रश हारा मदालगाप्राप्ति, क्रवनयाख्या नागराज-भवनमें गमन, २४ कवलवाखका पुनः चम्बतरके स्मीप मदासमासाम, २५ मदासमाका बालोबापन, २६ मदा-लसाई पुत्रवयका तपसरण, पुत्र अलक की प्रति उनका चन्नापणदाक्य, २० मदात्रमाकः पुतानुगावन, २८ देवनकैः के प्रति सदालपाका द्यायस-चतुष्कति धप्रकर्सादिका कथन, २० विष्ट्रावितमावये गाड स्थ्यवम निरूपण, ३० नित्य नैतित्ति गदि आद ब्ह्य, ३१ पाव ग आदक्ष ३२ आद ब्हेंग, ३३ आख्य यदिकान कथन ३४ सदाचारादि व्यवस्थानिरूपण, ३५ वज्योतज्योदि निरूपण, ३६ मदाः नसाका निजपुत्रको यङ्गुरीयकदान, ३० यनक का भाक्तविवेक, २८ दत्तावेष भीर अवकिका संवाद, ३८ योगाञ्चाय, ४ व्योगसिद्धि, ४१ योगचर्या ४२ अङ्गारका रूपसयन, ४२ व्यविष्टसयन, ४४ सुवाह श्रीर साधीराज-का अधीपअधन, ४५ क्रोष्टिअकि प्रति मार्केण्डेयका ब्रह्मोत्पत्ति तथन, ४६ कालनिरूपण, ब्रह्मायुका परिमाण, ४७ पाकृत वैक्कत सर्गैविधान, ४८·४८ विस्तारित भावमें देवादि सृष्टिक्यन, ५० यज्ञानुगासन, ५१ दो:सहोत्पत्ति, ध्र क्ट्रवर्ग, ५३ स्वायम्, व मन्वन्तरकथन, ५४ ५४ भुवनकोष कथनपसङ्गी जम्ब दोप-वर्णन, ५६ गङ्गा-वंतार, ५७ भारतवर्षेविभाग, ५८ कूर्मेश खान, ५८-६० वर्षवर्णन, ६१ स्वारोचिष मन्वतरक्षयन प्रारम्भ, ६२ कलि वरूयिनो समागमः ६३ स्वारोचिषके साथ मनोरमाका विवाह, ६४ स्वारोचिषके साथ मनोरमाके दो सखियों-का विवाह, ६५ चक्रवाक और स्माके प्रति स्वारोचिषका तिरस्कार, ६६ स्वारोचिष को उत्पत्ति, ६० स्वारोचिष मन्वन्तरक्वयन, ६८ निधिनिय<sup>९</sup>य, ६८ उत्तममन्वन्तर-क्यन-प्रारमः, उत्तमका पत्नोपरित्याग, दिजका भार्याः न्वे वण, ७० दि जका भार्यां नयन, ७१ राजा श्रीर राचसः का संवाद, ७२ राजमहिषीका ग्रानधन, भौत्तम सुनि-की उत्पत्ति, ७३ ग्रीत्तममन्वन्तरकथन, ७४ तामस-सन्वन्तरक्षयन, ७५ रैवतमन्वन्तरक्षयन, ७६ चात्रुष मन्दन्तरकथन, ७७ वैवस्वत मन्दन्तरकथन, वैवस्वतः मनुकी उत्पन्ति, सूर्यभातन, ७८ देविष क्वत सूर्यस्तव, भ्राखनोक्कमारका उत्पत्ति-ऋथन, ७८ वै वस्थत मन्दन्तर, द॰ साविष का मन्वनारक धन, दर देवी सहात्म्यारमा, मधुकैटभवध, ८२ मंहिवासुर से न्यनिधन, ८३ महिवासुर-वंच, ८४ शकादिमाहातम्य, ८५ देवीदूतसंवाद, ८६ धूम्त्र-

लीचनवध, ८७ चण्डमुण्डवध, ८८ रत्तवीजवध, ८८ निग्रभवध, ८॰ ग्रभवध, ८१ देवीसुति, ८२ देवीका वरदान, ८३ देवोसाहातस्यफ बश्चित, ८४ देवोमाहात्स्य समाप्ति, ८५ सर्वे सावग्रे मन्यन्तर, ८६ रिचका उपा ख्यान, ८७ पित्रगणकार<sup>े</sup>क रुचिका वरप्रदान, ८८ रोच-मनुत्री उत्यन्ति, १८-१०० भौत्यमन्वन्तरः जयन, १०१ भूषात्तव शानु ीत्तरेत, नात्तरेखोत्पत्ति, १०२ ब्रह्माको सृष्टि ग्रीर भारवत वत्पत्ति १०३ ब्रह्मकत दिवाकर स्तुति, १०४ का ख्यान्वयकी त्तीन, बदितिस्तत सूर्यं सुति, १०५ सास्यान ा वरदान, चितितिके गर्भ से उनका जन्म, १०६ सूर्य का तनुत्तिखन, १०७ विश्वक्रमीक्रत सूर्य स्तव, १०८ मन्वान्यवायाया, १०८ भानुसन्तित सम्मूति वंग वर्म राजवर्द वाख्यान, ११० भानुमाहात्म्य, १११ मूर्यः वंशानुक्रमः ११२ एवधको शूट्रताप्राधि, ११३ नामागः चरित, ११८ प्रमतियाप, ११५ नाभागचरित, ११६ भल-वसप्रीचरित, ११७-११८ खनित्रचरित, १२० विवि'शचरितः १२१ खनौनेत्रचरित, १६२ करन्धम-चरित, १२३ अवी चितचरित और तत्कत्ं क वैशालिनी हरण, १२४ अवीजितका वन्दोल, १२५-१२६ अवीजितका उद्धार श्रीर वै राग्यप्रःप्ति, माताके किमिच्छिकवतमें श्रवी-चितका पीत मुखपदव नार्व पित समीपमे बङ्गीकार, १२७ दानवके हायसे अवीचितका वै प्रालिनीपरिवाण, १२८ भनीचितका वैगालिमी-विवाह श्रीर मक्तका जन्म-जयन, १२८ मर्चाभिषेक, १३०-१३२ मर्च-चरित, १३३ नरिष्यन्तरचरित, १३४ सुमनास्वयम्बर, १३५ निष्यन्तवध, १३६ वपुष्मत्वधार्यं दमवाका, १३७ व पुष्मद्वध श्रीर दमचरित, १३८ मार्क एड यपुरागपाल-স্থ্র'ন ।

प्रचित्त मार्क गढ़े यपुराणकी विषयसूची दी गई। प्रव यह देखना चाहिये, कि श्रपरापर पुराणीं मार्क न्य गढ़े यका केंसा लच्चण निर्दिष्ट हुआ है:—

नारदपुरायके मतसे-

"श्रधात संप्रवद्द्यामि माक एडे याभिषं सुने। पुराषं सुमहत् पुखं पठतां त्र्यवतां सदा। यस्याधिकत्व यञ्जनीन् सव धर्म निरूपणम्। माक एडे येन सुनिना जैमिने: प्राक्त समोरितम्।। पचिषां धर्म संज्ञानां ततो जन्मनिरूपणम्।

पूर बन्मकया येवां विक्रिया च दिवस्रते॥ तोवयावा वलस्यातो द्वीपटेयक्यानकम । इरिबन्द्रकथा पुष्पा युद्धमाडीवकाभिधम ॥ विनायुत्रसमास्यानं दत्तात्रेयक्या ततः। 🗣 इयस्याय चरितं सहाख्यान समाचितम ।। मदांत्रसावायोता यसत्र विताचिता। स्ष्टिमं कोत्तंनं पुरुषं नवधा परिकोर्त्तितम्।। कल्पान्तकालनिर्देशो यद्यस्थिनिरुप्यम्। रद्रादिस्थिरप्यू ता द्रोपव शानु की त नम ।। मनुनाञ्च कथा नाना कोत्ति ताः पापहारिकाः। तासु दुर्गा कथात्यन्तं पुरुषदा चाष्टमेऽन्तरे ॥ तत्पयात् प्रविशेष्टपत्तिस्त्रयाति जमसूद्भवः। मांक एक यस्त्र जन्मास्या तन्मा हा साममाचिता ॥ वैदर्वता च यसापि वसप्रशेसितं ततः। विनित्रस्य ततो प्रोक्ता कथा पुष्या सङ्गातनः।। धविधिवरितं चैव किमिक्क्वतकोत्तं नम्। नरिधनास्य चरितिमस्याक्रचारतं ततः ॥ त्सस्यासरितं पसाद्रामचन्द्रस्य सत्त्रा। क्रयवं य समाख्यानं सोमवं धानुकौत्तं नम्।। पुरुरवः कथा पुर्या नड्वस्य अथाद्भुता । ययातिषरितं पुरुषं यदुवं शानुकी त नम् ॥ श्रीक्षणा वालचरितं माध्रं चरितं ततः। द्वारकाचरितवाय कथा मर्वावतारका।। ततः सांस्य-ममुद्देशः प्रपञ्चासत्वकोत्तंनम्। मार्के खेरव चरितं पुराण यव बे फलम्।"

(हे मुने! इसके बाद तुमसे मार्क प्रमुराण कहता **ड**! इस प्राणके योता भीर पाठक टोनॉको हो षशिव पुरुष साभ इता है। इसमें शक्तिवीका सब-क्रम्बन करवे साकंग्डेय सुनिने समस्त धर्मीका निद्धाःच किया है। इसमें प्रकिशीको धर्मसंत्रा, जसनिक्यव. घोर पूर्व जमाकया, दिवास्पतिकी विक्रिया, वसदेवकी तीर्थयाता, दोपदको कथा, इरिसन्द्रको कथा, माहीनका-भिषयुद्ध, पितापुत्र-समाख्यान, दत्तात्रे यक्तवा, देवयचरितः मटासमाकवा, पद्मक परित, नवधा स्टिकी तंन, बस्पालकासनिद्धा, यजस्ष्टिनिक्यव, बद्रादिस्टि, द्दीपव'शानुकीत्तंन, मनुश्रोंको नानाविश्व पापहारक बारा, जनमेरी घष्टम मन्दरतरमें पत्वरत पुरसप्रद दुर्गाकी बारा प्रणवीश्वन्ति, वयीतेत्र-एइद, सात्र एक यका समा-🖚 न घोर समका साहात्मा, वैवस्वतचरित तथा वत्नप्रो चरित । इसने बाद पुरसदायन खनितनवा, सनिचित्-Vol. XIII. 187

चरित, किसिच्छत्रतकी संन, नरिचन्तपरित, ददवाकः चरित, तुससी चरित, रासचन्द्रकी सत्सद्या, कुश्ववंश-समाख्यान, सोसवंशानुकी संन, पुक्रवाकी सवा, नद्दुवक्षा, यशिवरित, यदुवंशकी स्तंन, श्रीक्षण्यका वाक्ष भीर साबुरपरित, दारका चरित, सांस्थानमुद्देश, प्रपद्मासत्वकी संन एवं सार्व एक्डें य-चरित, यद्दी सब की चिंत पूर् हैं )

मत्स्वपुराषके मतसे—
"यवाधिकत्म यकुनीन् धर्माधर्मे विचारणान् ।
व्याख्यात वै मुनिप्रश्ने सुनिभिष्रेमेचारिभिः ॥
साक्षे येन कयितं तत्मवं विस्तरेष तु ।
पुराषं नवसाष्टसं मार्के खेर्यमहोष्यते ॥

( प्रश्र (

जिस ग्रन्थमें धर्माधर्म विचारच पिषयों के प्रसङ्गसे ग्रारका को कर धार्मिक मुनिगण कर्द्ध का व्याख्यात सभी विषय मुनिक प्रश्नानुसार मार्क एक य द्वारा कई गये हैं, बही ८००० ग्रन्थमूक्त मार्क एक यमुराब है।

शैवपुरायते उत्तरखण्डमं तिका है— "यत बलाऽभवत्तण्डो मार्ज किया महामुनिः। मार्ज खोय-पुराक हि तदास्थातच सप्तमम्॥"

इत्यहः ! जिस पुरायमें महामुनि माका खेय क्क्षा हुए घे, वह सम्रम मार्क खेयपुराय नामसे प्रसिद्ध है। मत्स्य नारदादिपुरायमि मार्क खेयपुरायके जो सम्बद्ध निर्दिष्ट हुए हैं, प्रवित्त मार्क खेयपुरायमें उनका कुछ भो प्रभाव नहीं है।

क्या देशीय, क्या प्रध्यापक विश्वसन प्रमुख पासाख पिछतन सभी एक स्वरंधे इस माल के यपुराचली मीधिकता स्वोकार करते हैं। प्रध्यापक विश्वनन ने लिखा है, कि प्रचलित माक के यपुराचनें १८०० क्षोक देखें जाते हैं। यदि ऐसा हो, तो २१०० क्षोक कहां नये हैं समझा लोई भी छपयुक्त उत्तर नहीं देते। किसो जिसो पिछतने सिखा है, कि जो घंश मिलता है, वह प्रथम खफ है। यद प्रेय खफ कहां गया ? नारद्युराख के विषयानुक्रमसे मालूम होता है, कि नरिखन्त-घरितके बाद दस्वाकु चरित, तुलसो चरित, रामचन्द्रकथा, कुश-वंश, सोमवंश, पुरुष्ता, नहव धोर यहाति-चरित,

बदुवंग, श्रीकृष्यका बाल्य श्रीर मांधुरतीला, द्वारकाः चारत, सांस्क्रक्रग्रा, प्रष्यसस्य श्रीर माक ण्डियःचरित व चैत छः। किन्तु प्रचलित मार्क ण्डियःपुराणमें नरि-ध्यन्तिचरितक प्रवर्त्ती विषय विस्नुल नहीं हैं। इन सव विषयों की एक व करने से मार्क ण्डियःपुराणकी श्लोकसंख्या पूरी क्षेगो, इसमें सन्दे ह नहीं।

दश पुराणमें साम्प्रदायिक भाव नहीं है। इसमें वहत-सी ऐसी कथाएं हैं जी किसी भी पुराखमें नहीं मिलतीं। वह ही प्राययंका विषय है, कि इस पुराणमें वेदव्यासका नाम तक भी नहीं प्राया है। प्रचलित पुराणोंमें जिस प्रकार बनावटो बातें दी गई हैं, उस प्रकार इस महापुराणमें नहीं है। इसका देवी वा चल्हीमाश्वात्स्य सभी हिन्दू सस्प्रदायकी प्रवश्व प्रवश्व कार्मनाय और प्रत्यात्म्य सम्पत्ति है। हिन्दूने सभी प्रधान धर्म कर्मों में इस देवी माश्वात्स्य का पाठ नहीं कर्निस कार्द भी कार्य सिंच नश्चों होता। विपद्में हिन्दूने घर पर माक छ य-पुराणीय समग्रती चर्छोका पाठ होता है।

इसका प्राचीनल स्त्रीकार करते हुए भी अध्यापक बिलसनने ८वीं वा १०वीं शतास्ट्रीमें इसका रचना-काल स्थिर किया है। किन्तु शहुराचार्य, वाल् और मयूरभद्दकट के इस मात्र ख्रेयपुराणका उल्लेख होनेके कारस इसे बहुत प्राचीन यत्य स्वीकार कर सकते हैं। बड़े ही श्रासर्यका विषय है, कि बीह्रगण भी सप्तग्रती चण्डीका आदर करते हैं। नेशल से एक बीह्राचार्यकी इस्ति खित ८०० वर्ष की पुरानो सप्तग्रतो पाई गई है। सम्भवतः बीह्रप्रभावके समय भी यह पुराण भ्रष्ट नहीं हुमा छा। भ्रतः हम लोग इसे नि:सन्देह प्राचीन तथा श्रद्ध पुराण मान सकते हैं।

## ८म आग्नेयपुरासा ।

श्रभी दी प्रकारका श्राम वा विद्वपुराण प्रचलित देखा जाता है। नीचे दीनीं प्रकारके श्रामने यको विषय-स्वी दी गई है:—

१म बहिपुराणमें -१ स्टिविप्रस, २ श्रानिस्तव, ३ ब्रह्मे-खुति, ४ स्नानिविधि ५ ग्राक्तिकस्तानिधि, ६ भोजन-विधि, ७ स्नानिकतपा, ८ प्रास्तिधिक (वेणुक्तया), ८ प्युका उपाख्यान, १० गायतीक्टव, ११ नाद्मांपप्रमं मा, देश सर्गानुषासन, १३ गणमेड, १४ योगनियाय, १५ सव कथन, १६ सर्गानुको संन, सतो देहरगाग, १७ वरस्वा, १८ काश्यपीय प्रजासगं, १८ काश्यपीयवंश, २० प्रजाः पतिसर्ग, २१-२३ वराइप्राद्यभीव, २४-२७ नरसिंड॰ प्रादुर्भाव, २८ देवाम्बरीष संवाद, २८ वैश्ववधर्म में युगानुकोत्तरंन, ३० वेषावधनंनि क्रियायोगविधि, ३१ वैष्णवधम<sup>6</sup>में श्रद्धित्रत, ३२ सुनासहादगो, ३३-३५ धेनु-माहात्म्य, १६ प्रतिविद्यिष्ठ, ३० त्रवदान, ३८ पाशुपतदान ३८ पापनाशन ब्रषदान, ४॰ भद्रनिधिदान, ४१ शिविकाः दान, ४२ विद्यादान, ४३ ग्रंड्सन, ४८ दासीदान, ४५ ब्राह्मणकथन, ४६ श्रवदान, ४० प्रेतीपाव्यान, ४८ दीप-मानिकास्थापन, ४८ चाननहुषम् वाद, ५० तुनापुरुष-दान, ५१ श्रमि लोपाख्यान, ५२-५३ तलागत्रचप्रशंसा, ५४ दानादि यज्ञकरण, ५५ वाक्षारामप्रतिष्ठा, ५६-६० वामनप्रादुर्भाव, ६१ क्रियायोग, ६२ कामधेनुप्रदान, ६३ मुद्रलोपाख्यान, ६४ शिवका छपाख्यान, ६५ दानावस्था-निष्य, ६६ संगामप्रयंस, ६७ रीहिणो का घष्टमी करप, ६८ वैवस्रतानुकोत्त<sup>र</sup>न, ६८ सगरोपाख्यान, ७०-७१ गङ्गावतार, ७२ गङ्गामाहात्म्य, ७३-७४ सूर्यं वं ग्र माहात्म्यकोत्तंन, ७५ सो नामापक्षयन, ७६ वे अवण-वरदान, ७७ कपिसदग<sup>°</sup>न, ७८ रा वसगुद्ध, ७८ विम्बान मिलान्त्र, दर् ग्रहत्यागायमोचन, दर सोताका विवाह, दर समन्त्रविषण, दइ रामनिगैम, दक्ष जनसं नाप, दर्भ चित्रक्टनिवास, ८६ के केयीवाका, ८७ मन्द्रियासवास, ८८ विधिरावध, ८८ खरवध, ८० रावण्याका, ८१ च गोकवनिताप्रवेश, १२ वनगवेषण, ८३ रामक्रोध, ६४ जटायुद्ध न, ८५ जटायुका सल्कार, ८६ मयोमुखको मुति, ८७ कवस्वदर्भं न ८८ कवस्ववाका, ८८ कवस्वीपः देश, १०० सुग्रीवदग्र न, १०१ सुग्रीववाक्य, १०२ इन्-मानवाका, १०३ रामवाका, १०४ वालिसंग्राम, १०४ वालिका वाक्य, १०६ सुग्रीवाभिषेक, १०७ वर्षानिवृत्ति, रामविषाद, १०६ लक्सणका क्रोध, १०८ वानर में न्य-समागम, ११० सुगीववाका, १११ वानरयूथवप्रत्यागमन, ११२ इनुसन्तप्रस्थान, ११३ वानस्प्रत्यासमन, ११८ वन विवरण, ११५ राजवचरित्रप्रसङ्गी वानस्विवाद, ११६

प्रायोपवेशन, ११७ सीतावात्तींपन्नि, ११८ सम्मानिपच विनास, ११८ वानरप्रवागमन, १२० इनुमानका गर्जेन, १२१ लङ्कावनीकन, १२२ लङ्काम्बेषण, १२३ प्रवरोध दर्भ न, १२४ सोतोवलकान, १२५ राज्यसोनमादेग, १२६ सोताविलाप, १२७ खप्रदर्शन, १२८ सोतासम्बोधन, १२६ सोताप्रश्न, १३० वनभङ्ग, १३१ किञ्चरवय, १३२ श्रमात्य-वध, १३३ सेनावतिवध, १३४ श्रज्जुमारवध, १३५ रावणवाक्य, १३६ पुक्कृनिर्वापन, १३७ सङ्कादाह, १३८ स्तिस्याखासन, १३८ इनुमत्वयन, १४० मधुभचण, १४१ सीतावः म्य, १४२ सुग्रीववा म्य, १४३ सेनानिवेश, 🖔 १४४-१४६ विभोषणवाष्य, १४० विभोषणगमन, १४८ सेतुवस्वप्रारमा, १४८ सेतुवन्धन, १५० मायामय राम-दग न, १५१ भीताका प्रलाप, १५२ प्रहस्तवध, १५३ सुग्रीवविग्रह, १५४ जुन्सकार विभ, १५५ नरान्तकावध, १५६ तिगोष वध, १५७ चतिकायवध, १५८ इन्द्रजित्का युड, १५६ बोषधानयन, १६० कुम्भवध, १६१ निक्रुम्भवध, १६२ मकराच्यमध, १६३ मायामय मौतावध, १६४ इन्द्र-जिद्धोस, १६५ रामोत्यापन, १६६ इन्द्रजिनद्य न, १६७ विरशी कर्च, १६८ इन्द्रजित्वध, १६९ विजयाखायान, १७० सुपाखं वास्त, १७१ परिवंदन, १७२ विरूपाचयध, १७३ सहावाद्धं वद, १७४ शक्तिभेद, १७५ रासरावणयुद्ध, १०६ रावणशिरण्णेद, १७७ विभीववाभिषेक, १७८ विमानारोइण, १७३ प्रयोध्यापुरमें रामन्द्रका प्रवेश, १८० रामाभिषेत, १८१ राज्यवर्षं न सबखपाल, अनुक्रम-चिकावण न, प्रस्तिपुराष-पठनफता।

२य अभिपुराणमें — १ अमिनपुराणारस्थलप्रम, २ मरस्थावतार तथन, ३ कुर्मायनारकथा, ४ वराष्ट्राद्यवतारवर्णन, ५ रामायणको पादिकाण्डकथा, ६ अयोध्याकाण्डकथा, ७ अरण्यकाण्डवर्णन, ८ किष्किन्ध्याकाण्डवर्णन, ८ सुन्द्रकाण्डवर्णन, १० लङ्काकाण्डवर्णन, ११ उत्तरकाण्डवर्णन, १० लङ्काकाण्डवर्णन, ११ उत्तरकाण्डवर्णन, १२ द्वरिवं मकथन, १३ भारताख्यानमें भादिपर्वं से उद्योगपर्व
तक कथन, १३ भारताख्यानमें भादिपर्वं से उद्योगपर्व
तक्ष्यन, १० अम्बर्स्टि, १८ खायस्युवादिकात स्टिकथन, १८ कथ्यपस्टिकथन, २० स्टिविभाग, स्व्यादि-

क्त स्ष्टिक्यन, २१ विष्णु प्रस्तिका पूजाक्यन, २२ स्नानविधि तथन, २३ पूजाविधि, २४ अस्नि तायादि, २५ मन्त्रादर्शन, २६ मुद्राप्रदर्शन, २० दोचाविधि तथन, २८ मभिवेत्रविधि, २८ सण्डलादि नचण, ३० सण्ड-लादिवर्षान, ३१ क्यापमार्जनात्मक रचाविधि, ३२ घष्टाचलारि यत् संस्कारकथन, ३२ पनितारी इगापसङ्कर, ३४ पवित्रारोइ कर्ने भरिन काय कथन, ३५ पवित्र भधि∙ वास, ३६ विशुपविवागे ३ण, ३० म बिय पविवारो इच, २८ देवालय दिका साहात्मावर्षान, २८ प्रतिष्ठादिकार्य, भूपरिग्रहक्षयन, ४: ऋष्य दःनविधि, ४१ शिव्यविन्यास-विधि, ४२ प्रासादलका, ४३ देवनाश्रीके प्रासादमें शान्तप्रदि स्थापनवणं न, ४४ वासुदेवादि प्रतिमान्तचण, 84 विण्डिकानचणकथन, 8ई **यानग्राम इत्या**दि मृत्तिं लचण, ४० शालगामादि पूजा, ४८ चतु-विंशति मृत्तिंका स्तव, ४८ दगावतार प्रतिमा-लच्च, ५० देवोप्रतिमालच्च, ५१ सुर्योदि प्रतिमानच्चा, ५२ योगिन्यादि प्रतिमालज्ञव, ५३ लिक्कलज्ञव, ५४ लिङ्गमानादिक्यन, ५५ प्रतिमा<sup>®</sup>पिण्डिकालवण, ५६ दिक्पाल-यागक्यन, ५७ कलसाधिवानिविधि, ५८ स्नप-नादिविधि, ५८ श्रधिवामलक्ष्णप्रकारकथन, ६० विशिष्ट-कादि स्थापनके लिये भागनिषय और प्रतिष्ठादिक्यन, ६१ ध्वजारोच्च, ६२ लच्छास्थापन, ६३ ताच्यादि प्रतिष्ठा-कायन, ६४ कूपवापीत इंगादिका प्रतिष्ठाक्यन, ६५ सभादि खापन, ६६ नाधारण प्रतिष्ठा, ६७ जोगोंद्धार-कथन, ६८ यावीका स्तवादिकथन, ६८ श्रवस्थरनान-विधि, ७० हचारामप्रतिष्ठा, ७१ गर्वेशपूजा, ७२ स्नान तपं बादिकथन, ७३ स्यं पूजा, ७४ मिवपूजाविधि, ७५ यनिखापनादिविधि, ७६ शिवपूजाशेष-ए हरूजाविधि, ৩৩ कपिनादि पूजनविधि, ৩৯ पविवारोहणर्ने ऋधिवास प्रकार निष्य, ७८ पवित्रागेहचाविध, ८० दमनकाः रोइयविधि, ८१ समयदोशाविधि, ८२ संस्कारदोशा-विधि, ८३ निर्वासदीचाने प्रति दीचाधिवासनविधि, निवृत्तिकलायोधन, प्रतिहाकसाग्रीधन,  $\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$ यान्तिकतायोधन, विद्यावसाग्राधन, ٣ŧ 20 22 निर्वाषदीचासमाप्ति, प्र एकत्त्वदीचाविधि, ८॰ धनिवेकादिकवन, ८१ नाना सन्त्रादिकवन, ৫২ प्रतिष्ठाविशेषकथन, ৫३ वातुपूजा, ৫৪ शिला-दिन्यासक्षक्रन, ८५ प्रतिष्ठोपकरणक्रयन, ८६ प्रधिवासनः ৰিখি, ১৩ গ্ৰিষ্মনিष्ठाक्यन, ১८ गौरोप्रतिष्ठाक्यन, ६६ सूर्यं प्रतिष्ठा, १०० हारप्रतिष्ठा, १०१ प्रासादप्रतिष्ठा, १०२ ध्वजारी हणविधान, १०३ जी गोदि रास्त्रिया, १०४ सामान्य प्रासादलचण, १०५ ग्टहादि वासुक्रयन, १०६ नगरादि वास्तुक्रया, १०७ स्नायस्रुवसर्वक्रयन, भुवनकोषवण न, १०८ तोर्थं माहास्यक्यन, ११० गङ्गाः माहात्म्य, १११ प्रयागमा हात्म्य, ११२ काशीमा हात्म्य, ११३ नम दादिमाहात्म्य, ११४ गयामाहात्म्य, ११५ गया-माज्ञात्म्ये विविध विषय, ११६ गयामा हात्म्य कथाकी समाप्ति, ११७ खाइकच्प, ११८ जम्ब होपवण न, ११८ द्वीप्रान्तरवर्षं न, १२० ब्रह्मागडवर्षं न, १२१ ज्योति:-शास्त्रानुसार दिनद्याविवैकादि, १२२ कासगणना, १२३ विविधयोगकथन, १२४ युद्धज्यार्षं वक्तयन, १२५ युद्ध-क्यापिवमें नानाचक्रकथन, १२६ नचक्रनिप य, १२७ बल्तनिर्देश, १२८ कोटचक्रक्यन, १२८ अर्घ कार्ण्डकयन, १३० मण्डलनिरूपण, १३१ त्रातचकादि, १३२ मेवा चक्रादि, १३३ नान।फनक्षयन, १३४ ते लोक्यविजयः विद्या, १३५ संयामविजयविद्या, १२६ वज्रत्रचन्न, १३७ महासायः विद्या, १३८ षष्ट स्वट कम क्यन, १३८ षष्टिसंवः त्सरक्षयन, १४० बच्छादियोगक्यन, १४१ वट् ति प्रत्-पदकचान, १४२ मन्त्रीवधादिकयन, १४३ कुछिकान्नम-यूजा, १८४ कु जिकापूजा, १४५ घोढ़ान्यासादिकथन, १४६ ष्रष्टाष्टकदेवीकथन, १४७ लिस्तिापूजादि, १४८ संग्राम-विकायपूजा, १४८ चयुत्-लचकोटी-होसकायन, १५० सन्व-न्तरक्रयन, १५१ दणीयमे तर धर्म कथन, १५२ ग्टइम्ब-हत्तिकथन, १५३ ब्रह्मचर्यधम<sup>९</sup>, १५४ विवाहप्रकरण, रैप्रभ् चाचाराध्याय, १५६ द्रव्यश्रद्धि, १५७ मावाद्यगीच-कथन, रे५८ स्ताव। खशीचकथन, रे५८ शीचकथन, रे६० बानप्रस्थयमं, १६१ यतिधर्मं, १६२ धर्मं ग्रास्त्र, १६३ **आइबिधि, १६४ यहयञ्च**विधि, १६५ नानाधम<sup>९</sup>कथन, १६६ वर्ष धर्मादिकायन, १६७ तिविधग्रहग्रक्ककायन, १६८ महापातकादिक्षन, १६८ महापातकादि प्रायश्चित्त-कवन, १७० संसर्गादि प्रायित्तत्तवयन, १७१ रह-स्मादि प्रायस्तिकथन, १७२ पापनागस्तीत, १७३

इननादिनिक्षण, प्रायसित्त विशेषविश्वि, १७४ पूजाः लोपादिमें प्रायिक्वविशेषका उपदेश, १०५ व्रतपरिभाषा, १७६ प्रतिपद्वत, १७७ दितीयावत, १७८ ततोया-वत, १७८ चतुर्थीवत, १८० पश्चमीवतकायन, १८१ षडीव्रत स्थन, १८२ सप्तमोव्रत ऋथन, १८३ जयन्ताष्ट नी-व्रत, १८४ अष्टमोव्रत कथन, १८५ नवमीव्रत कथन, १८६ दशमीव्रतक्रथन, १८७ एक:दशीव्रतक्रथन, १८८ दादगी-व्रतस्थन, १८८ अवणहादगोव्रतस्थन, १८० अखण्ड-द्वादगीवृतक्षयन, १८१ त्रयोदगोवृत तथन, १८२ चतुर्देगोर ब्रुतकथन, १८३ ग्रिवरात्रिव्रुत, १९४ र्गण माव्रतकथन, १८५ वार् नृतक्षयन, १८६ नचत्रवृत तथन, १८७ दिवस-व्यवस्थन, १८८ मासव्यक्तस्यन, १८८ ऋतुव्यक्तस्यन, २०० दोपदानद्रतक्षणन, २०१ नवय हपूजः, २•२ पुष्पा ध्याय, २०३ नरकका रूपवर्णन, २०। म सउपवासव्त, २०५ भोष्मपञ्चक्रत्रत, २०६ घगस्त्र । ध्यंदान, २०७ कौमुद-वृत, २०८ सामान्यत्र तदान क्रयन, २०८ टानधर्म और दानपरिभाषाकथन, २१० महादानकथन, २११ गोदाना-दिविविधधम कथन, २१२ मे तदानकथन, २१३ पृथिवी-दानकायन, २१४ मन्त्रमहिमा, २१५ सन्ध्राविधि, २८६ गायतार्थं, २१७ गायतोनिर्वास, २१८ र ज्याभिषे कप तार, २१८ राज्याभिषेत्रका मन्त्रत्त्वन, २२० सङ्गायसम्पत्ति, २२१ राजाके समोव श्रनुजोवित्तिक्विन, २२२ राजधर्म, २२३ ग्राम्यादि रचाका उपायिवधान, २२४ स्त्रोरचा, कामग्रास्त्रकथन, २२५ राजकत्ते व्य निर्देश, २२६ सामाः द्यूपायनिर्दे<sup>९</sup>श, २२**७ टग्ड**प्रख्यन, २२८ युद्धयात्रा, २२६ स्तप्राध्याय, २३० माङ्गल्याध्याय, २३१ भज्जनविभेदस्वरूपः की तंन, २३२ श्रकुनकथन, २३३ यात्रामण्डलचिन्तादि, २३४ उपायषड् सुणक्यन, २३५ राजनित्यक्रम निदेय, २३६ संवामदोत्ता, २३७ सद्योका स्तव, २३८ राम-कथित नीति, २३६ राजधम कथन, २४० षड् गुषक्षयन, २४१ प्रभावादि शक्तिनिदे श, २४२ रामकथित नोतिश्रेष, २**४३ स्त्रोपुर्वश्रच**णविचारमें पुरुव<del>श्र</del>चणनिर्देश, २४४ स्त्रीलचषक्यन, २४५ स्तङ्गादिशचषक्यन, २४६ रतः लच्चणकथन, २४७ वासुलच्चकथन, २४८ पुष्पादिको महिमा, २४६ धनुते दक्षयारका, २५० त्रस्रिकाव करण, २५१ वाइनारोइसप्रकार, २५२ गतिस्वित्वादिकथन,

२५३ व्यवहारनिष य, २५४ ऋषादिविचार, २५५ दिया-क्षयन, २५६ दायभाग, २५० शीमाविवादादिप्रकरण, २५८ वाक्पार्ष्यादि दण्ड, २५८ ऋम्बिधान, २६० यज्-विधान, २६१ सामविधान, २६२ प्रधव विधान, २६३ मो युत्तादिविश्रेषनियम, २६४ देवपूजा, वेश्यदेवादि, २६५ दिक पालसान, २६६ विनायकस्नान, २६७ माईखर-रनान, २६८ नोराजन, २६८ क्वादि मन्त्र∓यन, २०° विषाुपञ्चरक्रयन, २७१ वेदगासादिकी तेन, २७२ टान-माहाताक्यन, २७३ सूर्यं वंश, २०४ चन्द्रवंश, २०३ यसुवंग, २७६ इ।दगसंग्रामकयन, २०७ तुवंस, यनु भीर हुम् वंशकी संन, २७८ पुरुवंश, २७८ भायुवेंद में सिद्वीवधकी स्त्रीत, २८० सर्व रीगहर भौवधकी र्र्तान, २८१ रसादि भेवजगुषक्यन, २८२ हचायुर्व दकोस्तंन, २८३ ग्रीषधपकरण, २८४ विष्णुनाममन्त्रकीत्त<sup>९</sup>न, २८५ सिद्धयोगकोत्तंन, २८६ सृत्युद्धयकस्यक्यन, २८७ हस्तिचिकित्सा, २८८ श्रखचिकित्सा, २८८ ग्रखनचर्ग, २८० श्रम्बद्यान्ति, २८१ गजग्रान्ति, २८२ गोग्रान्ति, २८३ मन्त्रपरिभाषा, २८४ नागलच्च, २८५ नागदष्टचिकित्सा, २८६ पञ्चाङ्गत्द्रविधि, २१७ विषड्रखः मन्द्रादिक्यन, २८७ गोनसादि चिकित्सा, २८८ वासग्रहिचिकित्सा, ३०० बालग्रहका सन्त्रकथन, ३.१ स्यंको भर्चना, ३.२ विविधमन्त्रकाथन, ३०३ मङ्गाचरपर्चना, ३०४ पद्धः-चरादि पृजाका सन्त्र, ३०५ पञ्चपञ्चागत विष्णुनास-कीत्त न, ३ ६ नारिस डादि मन्त्र तथन, ३०७ वै लोका मोइनमन्त्रवायन, ३.८ वै बो स्थमोहिनो बद्धारादिपूजा. ३०८ वरितापूजा, ३१० वरितामन्त्रक्षयन, ३११ वरिता-मुलमन्त्रकथन, ३१२ लिबिताविद्योकथन, ३१३ विना-यक्तपूजादिकथन, २१४ व्यक्तिताचान, २१५ स्तम्भनादिः सम्बद्धीर्त्तांन, ३१६ सर्वं कर्मकर सम्बादिकथन, ३१७ सक्तलादि मन्नोदार, ३१८ गवपूजा, ३१८ वागीम्बरी-यूजा, ३२० सर्वतीमद्रमण्डलकी चैन, ३२१ प्रवीरा-स्त्रादि ग्रान्तिकस्प, ३२२ पाग्रपतास्त्रग्रान्ति, ३२३ पड्डा-घोरास्त्रक्षवन, ३२४ धिवधान्ति, ३२५ मं शकादिकोत्ते न, ३२६ गौर्यादिपूजा, ३२७ देवानयमा हात्माः ३२८ छन्दो सार चारका, ३२८ गायत्रीभेदक्यन, ३३० छन्दो नाति-निरूपण, ३३१ वेदिकतीकिक इन्दीमेदकवन, ३३२ Vol. XIII. 188

विष्मात्तत्त्रत्रायन, ३२३ प्रदेशमहल्लाक्याय, ३१४ समः हत्तिकृत्व, ३३५ प्रग्तावनिकृत्य, ३३६ प्रिचानिरे यः ३२० काञ्यादिनचय, २३८ नाटकनिरुपय, ३३८ रमः निक्यण, ३४० शेतिनिर्देश, ३४१ तृत्यादि रङ्गकमें-निक्याः, ३४२ श्रमिनयादिनिक्पमः, ३४३ शब्दानद्वार-कथन, ३४४ चर्यालङ्कार इयन, ३४५ प्रव्हायोसङ्कारकथन, ३४६ काव्यगुण्यिकिक, ३४० काव्यदोपनिकाण, ३४८ एकाच्चराभित्र न, ३४८ व्या त्रकारका, ३५० मन्धिनिड॰ क्यक्यन, ३४१ मुळ्यिनिक्य त्यनमें पु'निक्क शस्ट्रीसडः रूपक्रयन, ३६२ म्ब्रीलिङ ग्रन्ट्मिडरूपक्रयन, ३५३ नपु -सकागव्दसिडरूप तथन, ३५५ कार त, ३५५ सम'स, ३५६ तिद्धित, ३५० वर्षादि सिडरूपक्यन, ३५८ तिङ्विभित्ति सिद्धरु⊐क्यन, ३३८ कर्निइरुपक्यन, ३३० खर<sup>े</sup> पाताचादिवर्ग, ३६१-३६३ भूमिवन षश्चादिवर्ग, ३६४ स्तुष्यवर्गे, ३६५ ब्रह्मवर्गे, ३६६ चत्र-विट.श्ट्रवर्गे, ३६७ सम्मान्यनामनिङ्गादि, ३६८ नित्यने मित्तिक प्राक्तत प्रलय, ३६८ भारयन्तिकलय, गर्भीत्यस्त्रादि, ३७० शरोरा-वयव, ३७१ नरक्तिक्षण, ३७२ यसनियस, ३७३ भासनप्रायायासप्रत्याहार, ३०४ ध्यान, ३०५ धारया, ३७६ समाधि, ३७७-२७८ ब्रह्मचान, २८० घडोतब्रह्म विज्ञान, २८१ गीतासार, ३८२ यमगाता, ३८३ मान्नेय-पुरागमाहात्माक्यन ।

जार जिन दो श्रेषियोंकि श्राम्नपुराणकी सूची दो गई है, उनमेंसे कंशन एक मुद्रत हुआ है। श्रव देखना चाहिये, कि इन दोनोंक्से कोन-मा प्रकृत दम पुराय हो सकता है।

नारदपुराणमें प्राग्नेयका विषयानुक्रम इस प्रकार दिया गया है—

"प्रशातः संप्रवश्यामि तवाम्ने यपुराणकम् । ईशानकस्पञ्चामः विश्वष्टायानलोऽत्रवात् ॥ तत्पश्चद्यमादस् नामा चरितमङ्गतम् । पठतां मृख्ताश्चेव मवे पापदरं तृषाम् ॥ प्रश्नपूत्रं पुराणस्य कथा सर्वावतारजा । स्वित्रक्षरणं चाथ विष्णुप्जादिकं ततः ॥ स्विकायं ततः प्रयागमसमुद्रादि लच्चणम् । सर्वदीचाविधानञ्च भाभषेकनिरूपणम् ॥ लच्चणं मण्डलादीनां कृषाया माजनं ततः।

पवितारीपणविधिरे वात्रयविधिम्ततः। गालग्रामादिप्जा च मृत्ति<sup>९</sup>लस्य प्रयक्त, प्रयक्त, । न्यासादीनां विधानच प्रतिष्ठापूत्ते का ततः ॥ विनायकादिदीचाणां विधिन्ने यस्ततः परम्। प्रतिष्ठा सव देवानां ब्रह्मा व्हस्य निरूपणम् ॥ गङादितीय माहास्तरं जस्वा दहीपवर्ण नम्। जर्धाधोनोक्ररचना ज्योियक्रिक्षणम् ॥ च्योतिषञ्च ततः प्रोर्क्षाः श्रद्धजयाण् वम्। षटकम च ततः श्रीकं मन्त्रयन्दीषधीगणः॥ कुलिकादिसमर्चा च षोड्रान्या विधिस्त्या । कोटिहोमविधानच्य तटलार निरूपणम् ॥ ब्रह्मवर्यादिधमीय यादकर्वावधिस्ततः । ग्रहग्रमस्ततः प्रोत्तो वैदिकस्मान कर्मे च॥ प्रायश्चित्तानुकथनं तिथीन। च द्रतादिकम्। वारव तानुक्षधनं नचत्रव तकी संस् मासिकव्रतनिरेशो दीपदान विधिस्तया । नवच्य हार्रनं प्रोक्तंनरका यां निरूपणम्। व्रतानाञ्चावि दानानां निरूपणमिहोदितम्। नाडीचक्र समुद्देशः सन्ध्याविधिरनुत्तमः॥ गायवार्थस्य निदेशोलिङ्गस्तोवं ततः परम्। राजाभिषे क्रमन्त्रों तार्थ में तत्यञ्च भूभुजाम्।। स्वप्राध्यायस्ततः प्रोत्तं शक्तनादिनिरूपणम् । मग्डलादिक निदेशो रणदीचाविधस्ततः ।। रामोत्त नीतिनिदेशो रताना लच्चणं ततः। धन्विद्या ततः प्रोक्ता व्यवहारप्रदर्भनम्।। देवासुरविमर्दाख्या च्चायुवे दनिरूपणम् । गजादीनां चिकित्सा च तेषां शान्तिस्ततः परम्।। गोनसादि चिकित्सा च नाना पूजास्ततः परम्। शान्तयश्वाणि विविधा छन्दःशास्त्रमतः परम्।। साहिताञ्च ततः पश्चारेकाणीरि समाह्वयाः । सिड्गिष्टान्तिष्टिश्व कोषः खर्गीदिवगं के ॥ प्रलयानां लच्चणच प्रारीरकनिरूपणम् । वर्णनं नरकाणाञ्च योगशास्त्रमतः परम् ॥ ब्रह्मन्नानं ततः पञ्चात् पुराणञ्चवणे फलम् । एतदाग्नेयक विप्र पुराय परिकीत्ति तम्।"

(इसके बाद तुससे आग्ने यपुराण कहता है।
प्रान्तने विध्वप्रसे यह ईशानक ल्यष्टलाग्त कहा था।
इसका अवण वा पाठ करने से मानवगणके सभो पाप
दूर होते हैं। इसमें प्रअपूर्व क सभी अवतारों को ल्या
है। इसके आदिमें सृष्टिप्रकरण, पोक्टे विश्वपुत्रादि और
क्रमशा प्रान्तकार्य, मन्त्रसुद्रादिका लच्चण, समस्त दौचाविधान, प्रमिषेकनिक्षण, मण्डलादिका लच्चण, सुशाका

माजैम, पविवारीपणविधि, देवालयविधि, भालग्रामादि पूजा, पृथक् पृथकः सृत्ति चिक्क, न्यासादिका विधान, प्रतिष्ठा, पूर्त का, विनायकादिको दोचाविधि सव देव-प्रतिष्ठा, ब्रह्मारण्डनिरूपण, गङ्गादि तीय माहासा, जम्ब प्रसृति द्वोपवर्षं न, जर्ब श्रीर मधोसीकरचना, ज्योतिश्रक्त-निरुप्त ज्योतिष, मन्त्र श्रीर यन्त्रीषधिसमूइ, षट्कमं, युडजयशास्त्र, कुजि शादि समर्वी, षोढ़ान्यासविधि, कोटि-हो स्विधान, तदन्तर-निरूपण, ब्रह्म वर्गीद धर्म, आइ-कल्पविधि. ग्रहग्न, वैदिक श्रीर स्नातिकम, प्राय-श्चित्तानुकथन, तिथिके धनुसार व्रतादि, वारव्रतानुकथन, नच्चत्रत्रतकोत्त न, मासिकात्रत, निर्देश, दीपदानविधि, नवच्च हाचेन, नर्क समुदायका निरूपण, व्रत श्रीर दान समुदायका निरूपण, नाडोचक्र समुद्देश, सन्धा-विधि, गायव्ययं का निदे ध, लिङ्गस्तीत, राजाश्रीका धम कार्य. खप्राध्याय, श्रुनादिनिरूपण, मण्डलादिका निदे श, रणदाचाविधि, रामोत्तनोतिनिदे श, रतसमुइ-का लच्चण, धन्वि<sup>९</sup>द्या श्रीर व्यवहार प्रदर्शन, देवासुर-विस्दीखान, श्रायुवींदनिरूपण, गजादिकी चिकित्सा, उनको शान्ति, गोनसादि चिकित्सा, नानाविध पूजा, विविध प्रकारको शान्ति, छन्द:शास्त्र, साश्चित्र, एका-णींदि समाह्वय सिद्ध, श्रिष्टानुशिष्ट, खगीदिवग विशिष्ट-कोष, प्रलय समुदायका सच्चण, भारोरिकनिक्षण,नरक-वर्षन, योगग्रास्त, ब्रह्मज्ञान और पुराण व्यवस्थल, ये सब भागने यपुराणमें वर्णित हैं। हे विप्र! भागने य-प्राण यहीं पर शेष होता है।)

मलापुराणमें लिखा है-"यत् तहोशानकं कर्ला हत्तान्तमधिकत्य च।
विस्रष्टायानिनना प्रोक्तमानने यं तत् प्रचलते।।
तच षोड्शसाहस्रं सर्व क्रतुफलप्रदम्॥" (५३।२८)
देशानकस्पके हत्तान्तप्रसङ्गमें श्रानिने विश्विष्ठसे जो
पुराण कहा है, वही अन्निय नामसे प्रसिद्ध है। यह
१६००० श्लोकयुक्त श्रीर सर्व यञ्चफलप्रद है।

नारदपुर। कोता विषयानुक्तम श्राजकलके सुद्रित श्राब्न पुराणिमें सिनते तो हैं, पर उसमें द्रैशानकाल्य इन्तान्त श्रथवा सात्सप्रीता कोई खचण हो नहीं है। वरन् प्रचलित श्राब्न पुराणके २४ श्रध्यायमें लिखा हैं— ''प्राप्ते करपेऽय वाराहे कुम रूपोऽभवडरि।"

इसप्रकार वाराइकरणका प्रसङ्ग है। सुनर्ग वाराइकरण प्रसङ्गाधीन अग्निपुराणकी हम लीग प्राचीनतम 'श्रानिय' पुराण नहीं कह सकते। विद्वपुराण नामक जिम स्वतन्त्र श्म पुराणको सची दा गई है, उसमें द्रेगान-करण वा विश्वष्ठके साथ अग्निको कथाका जोई भा प्रसङ्ग नहीं है। ब्रह्माके पुत्र मरोचिने द्वार्म वार्षिक सत्रमें अग्निसे जिन धर्मानुष्ठान का उपदेग पाया था, उसीके सवस्थन पर दस पुराणका प्रथमांग आरक्ष है।

दोनीं पुराणमें प्राचीन लच्चण का श्रभाव होने पर भी सगीदि पञ्चलच्चोिक इत्रा निज महापुराणत्व प्रति-पादनको चेष्टा है।

नारदपुराणके विषयानुक्रम श्रीर प्रचितित श्रीन-पुराणको विषयसुचीको मिलानेसे यह सहजर्म जाना जाता है, कि ईशानकरूप भीर भरिनवशिष्ठ संवाद छोड कर और सभो कथाएं बाजकलके बन्नियुरायमें दा हुई हैं। सम्भवतः यहो सन्तिप्रासका संग्राधित रूप है। इसकी ग्रत्यसंख्या १५००० है। परन्तु विक्रपुराणक साथ इसका मेल तो नहीं है, पर इसमें भा अनेक प्राचीन क्षणाएं हैं। स्तन्दपराणीय भिवरहस्थलण्डमें निखा है, कि अग्निका माहात्मा प्रकाशित करना हो श्रामीय-पुराणका छह्ने भ्य है। किन्तु इस विषयका इस लाग कोई प्रमाख २य अग्निपुराखमें नहीं पाते । परन्तु १म वक्रिपराणके प्रथम अध्यायमें हो वेदमन्त्र हारः अनिन-माहास्मा कोत्ति त हमा है। वज्ञानसेनके दानसागरमें श्रानिपुरावासे जो सब श्लोक उद्दृत हुए हैं, उनमेंसे कुछ इस्रोक इस विक्रिपुरायमें पाये गये हैं। किन्तु वे सब श्लोक प्रचलित श्रमितु एयमें नहीं मिलते । इन सब प्रमाणी हारा यह विज्ञपराण भी छपेका योग्य नहीं है। प्राणीद्धारकानमें यह संगोधितद्य प्रकामित होने पर भी भादिपराचके भनेक विषय इस विश्वपुराणमें दिये हए हैं।

## स्य भविष्य।

यह भिन्यपुराख ले कर बड़ी गड़वड़ी है। हम जीम चार प्रकारके भविष्यपुराख पाते हैं। इन वारों ते भविष्यपुरायका कोई कोई सचय दिखाई देता है। इस- निये समानाचना करने हैं पहली उन चारी है अध्याय बार विषय गूचा नावे दी गई हैं।— १ भविष्य ।

बाह्य विमें -१ समारा-गतानी कर्म बादमें वेदपुरा-णादि शास्त्रप्रमङ्ग, सङ्गायलयशानकः अवस्थावर्णन, ब्रह्मा छोत्पत्ति विवरण, सर्गे घोर प्रतिमर्गविवरण, मन्वसर विभाग, मधत्रेतादि यगधमे तयन, त्राह्मणादि चनवं यं का कर्ता यतानिकृत्य प्रोर ब्राह्मणीके ब्रह्मणी-त्याटक ४० प्रकारका संस्कःरक्षयन, २ ब्राह्मणादि तीनी वर्णका संस्कार कालनियम और उपनयनाङ द्रयभेदः क्यन, शांवलक ग्रमङ्गी उच्छिष्टभोजन-निषेत्र योर बाचमन**िधि, ३ मःचित्रा पट्टेमनियम, ब्रह्मचारि**-ब्राह्मण कर्ताव्य गुरु अया कर्ता य कथन, ४ नारियों का ग्रभाग्रभ-नचण्निरे<sup>९</sup>ग्र, '५ निधंनकी टारपरिग्रहविड्म्बना, भार्यी हान निर्धन ग्रह्मको विवर्ग साधनमें अधिकारलीय-क्या, ६ विव इयोग्या कन्यानिरूपण, ग्रष्टविध विवाह-नवण मा पुरुष हेम विवरण, ७ वासीचित स्थाननिर्णं ग, नारोचरित, पति ता कत्तं स्थताक्रयन, ८ ग्राम्बर्स विहित निषद वार्याद जाननेका नियम, ८ चरित्रभेदमे स्तियांत उत्तरत्वामादिन जासेद, तलस्तियांका कर्ताः व्यतानिरुपण, १ -१४ स्त्रियोका कत्तेव्यनिर्णंय, १५ प्रतिपदा द प्रवासिधिम विभीष विभीष द्रव्याहारकः व वर्तात्रधान, १६ व्रद्मार्चनमा हाक्या, १० तिविनियो पर्मे ब्रह्माका र्ययाबादी ।दानादि विशेषकर्मावधान, १६ श्याति-दुः इता सुकन्याक साथ च्यवनका विवाह, सुरूप-पुतासिकाव भीर भयोतिकत यञ्चनया, कार्त्तिक शुक्ता हितोयात्रतविधि, १८ अश्च-शयनहितोयात्रतविधि, २० हतीयागोरीव्रतविधि, २१ विनायकव्रतविधि, २२-२५ पुरुषों का ग्रभाग्रभलच्च, २६ नारियों का ग्रभाग्रभ सचयानिकप्रस, २७ विनायकका मृत्ति गठनमें परिमाण-भेट. होममें दृष्यमें द श्रीर मन्त्रमें दक्षयन, २८ श्रङ्गारकः चतुर्वीवत, २८-३० नागपचमोव्रतविधान, सर्पदंशन श्रीर स्पंजातिभे दक्षमन, सपंदंशनके अप्टविधहेत श्रीर सक्तकादिकायन, सप्रदेशीतको सत्य, जीवनप्राधिकारण, **छसका निर्देश भीर समयादिनिरूपण, ३१-३२** नागः गण्डा जातिक्सवण निरूपक, सप दृष्टगणके रसरतादि॰ गतिवजी बौषधकयन, ३३-३४ भाद्रपद बीर बाब्बिन-पञ्चमोम नागनूजाविधान, ३५ कालि कषष्ठप्रादि स्त्र ध पूँजाविधि, ३६-४१ सविस्तार ब्राह्मणको दशविधसंस्तार-क्या, ४२ भाद्रपद घष्ठोमें स्नानदानादिप्रपंसा, कात्ति केयपूजामाद्वात्मा, ४३ शाकमप्तमावतिविधि, ४४ वास्-देवशास्त्र वादमें सूर्यमाहाता, ४५ स्राचिनविधि, ४६ ब्रह्मयाच्चवल्कासंवादमं सूर्यंका परमात्मखरूपकायन, ४७ सुमेर्क चारी श्रोर सूरशका परिभ्नमण, दो दो मास करके सूर्येरयका गन्धव यचादि तो अमें श्रवस्थान, १४८ सूर्येके चन्द्रमण्डलमे धम्तोत्यत्तिकारण्त्व श्रीर श्रीषधि प्रस्तिका हितुल को त्रंन, उदगस्तम याक्र बहरात्रादि समयमें संयमनीपुर्यादिमें सूर्यरयका अवस्थानकथन, 8८. ब्रह्मा:-याच्चवल्कासंवादमें सूय माहात्माकोत्त<sup>्</sup>न, प्॰ सूर्यं को रथयः त्राविधि, ५१-५२ सर्यं रथयाता का त कोत्त न, नवप इ घोर गणपत्थादिको एक एक न वेद्य-दानविधि, ५३ रयग्रोभाकर द्रयक्षयन, सुवर्ण द्वारा रयः निर्माणक्रयन, ५४ रयसप्तमीव्रतिवित, ५५ ब्रह्माम हर्षि-संवादमें सूर्याराधन भीर तत्कानकी तैन, ५६ ब्रह्म इत्यापापचयके लिये तथा क्रियायोगानुष्ठान हे लिये दिख्डिनके प्रति तपःप्रीत सूर्यंका चारेग, ५८ ५८ ब्रह्माके समीप दण्डोका क्रियाघोगश्रवण, ६०-६८ शङ्घाहिजसंवाद में सूर्य की रययात्रा और पूजाविधि, ६८ शास्त्र का कु<sup>ड</sup>ठ-रोगविवरण, ७०-७१ ज्ञणनारदसंवादमें शास्त्रको जुष्ठ-मुलिका उपायनिकीरण, ७२ क्रणाके मादेशसे मान्त्रका द्वारकागमन चौर नारदके समीप कुछरोगवान्तिका **हपाय प्रपञ्चावधारण, ७३ अुष्टरोगशान्ति**के लिये स्र्यों पासनात्मक छपाय तथन, ७४ नारदगाम्बसंवादमें सुर्यः माचात्माकीत्तंन, सूर्यंका जमाक्रमं विवरण, सूर्यंके प्रतीका जन्मविवरण, ७६ नारदगाम्बसं वादमं सूर्यः पूजाविधि, द्रव्यविश्रेषमें पूजामाहात्मा, ७७ समयविश्रेष-में जयाविजया बादि सं जाक्यन, विजयालचण, सूर्या च नमें विशेषफलकोत्त न, ७८ श्रादिखोपासनमें नन्दादि द्वादम्यवारक्यन, नन्दातिधिमें सूर्यपूजाको विभोषविधि, ৩೭ भद्रामें पूजाविधि घोर फल, ८० सोम्यवारलचण भीर पूजाफलकी तंन, दशकामदलचल क्रयन भीर पूजा-कत, ८२ पुत्रदत्तचय भीर पूजाफल, ८३ जयलचण भीर

पूजाफल, ८४ जयन्तलच्च श्रीर पूजाफल, ८५-८८ यथाः क्रम विजय चादिता-रोगहर-महाखेतवारलचण श्रीर पूजाफल, ८८ ८० देशकालभे दसे कमीनुष्ठान श्रीर द्रश्य विशेषोप हारमें मात्त गुजाकी फल श्रुति, ८१-८६ जया, जयन्ती, श्रपराजिता, महाजया, नन्दा, भट्रादिलचंष भीर उन तिथियोंने सूर्यार्चनका विश्वेषफलकथन, ८७ तिथिनच्रत भीर देवताकथन, ख्र ख्र तिथिनच्रतंमें छन सर्व देवताशीका पूजाविधिक थन, ८५ सूर्यको पूजा करने में फलञ्जति श्रोर नहीं करनेमें दोषकथन, ८८ कामदसप्तमी-वतक्या, १०० पापहरसम्मीव्रतविधि, १०१ सूर्य पूजामे गणाधिवसप्तमोत्रया, १०२ मात्तं व्हसप्तमोत्रतत्रया, १०३ नत सप्तमो, १०८ ग्रभ्यङ्ग सप्तमोत्रत, १०५ भानु फलकौत्त न, पद बप्त मौबून, १०६ वितय पप्त मौत्रत, १०७ सूर्य प्रतिष्ठा. १०८ सूर्योराधनाधे कोशखाको खर्गादि गमनरूप पान प्राप्ति, सूर्य पूजामें देवपुष्पादिनिक्य न रि॰८-१९० राजा सत्राजित् श्रीर उनको प्रत्नोक पूर्व जन्मज्ञत स्पर्व ग्रह सन्मार्जनादि कर्म फलवे राजा और राजपत्नोत्वपाधिको कया, परावसुके सुखिते यत हो कर राजा सत्नाजितका फिरसे सूर्याचनमें मनन श्रोर परावसुसे सूर्याचनविध-अवण, १११ भद्रोपाख्यान, ११२ मूर्यंग्टइमें दोपदान-माहात्मा, ११३ सूर्य पूजासे फल सुति, ११४ स्रादिता-स्तत्रज्ञवन, ११५ सूर्य<sup>8</sup>का तेजो **इरण-विवरण,** तेजसे विश्यचक्रविनिर्माणकथन, मेरुयुम्मे इन्द्रादि देवताश्रीका वासस्थाननिर्माण, ११६ सूर्योपासनावे शाम्बको कुष्ठ-रोगग्रान्ति, ११७ स्य स्तवकायन, ११८ चन्द्रभागानदोमें स्नानार्थागत शाम्बका उस नदोषे सूर्य प्रतिमाप्राक्षिविय-रण, ११८ नारदने मुखसे ग्राम्बना सूर्यादि देवताश्रींके ग्रहनिर्माणविधि श्रवण, १२० देवप्रतिमाकरणमें सुव-र्णीदि सञ्जिविध वसुनिर्देश, प्रतिमायोगमे हक्तनिरूपण, वृच्चक्रेदनविधि तथन, १२१ सूर्य प्रतिमानिर्माणमें चङ्ग-प्रताङ्गादि परिमाण तथन, तत् प्रतिमाका श्रभाश्यभवच-णादिक्यन, १२२ सूर्यं के मधिवासग्टहनिर्माणको विधि, सूर्यं के ग्ररीरमें सर्व देवका श्रधण्ठानको तर्न, १२३ प्रतिष्ठा समयनिरूपण, मखनविधि-स्रयं प्रतिमाका क्यन, १२४-१२६ सूर्यं प्रतिमा-प्रतिष्ठातिष्ठा, १२७ ध्वजारोपचिविधि, १२८ प्रतिष्ठित सूर्य के परिचर्यार

षिकारित्वविवेचन, तत्प्रनङ्गों सग, भोजक, श्रम्न श्रीर रिवपुतादिका उत्पत्तिविवरण, सगभोजकवं शोय-मणका निवासस्थानकथन, १२८ श्रयङ्गमं ज्ञा वतु-विश्रेषका उत्पत्तिकथन, धारणमें फलकौत्तंन, १३० भोजकगणका श्वानोत्कर्षकोत्तंन, १३१-१३३ भोजकगण-का सङ्ख्यकोत्तंन, श्रादित्यसादात्रस्थयमणकता

#### २ भविष्य।

१ पुराणीपक्रमसे व्यासक्टिबगणसंवाद, राजा मज-मीढको धर्म ग्रास्त्रकथनाय अभ्ययि त व्यासिष्यम वाद, भविष्यपुराण प्रस्ताव, ब्राह्म-ऐन्द्र-यास्य-रोट्र-वायव्य वारुणसावित्रा वे पावभे दसे प्रष्टिवधयाकरणक्यन, सहापुरायका नामकीत्तंन, भविष्यपुरायका ५० इजार श्लोकसंख्याकयन, २ महापुराष-लच्च, चतुरं प्रविद्या-सचण, श्रष्टारम्बियाकथन, सृष्टिकथनप्रसङ्मे ब्रह्माका जन्मादिक्यनप्रसङ्क्रमसे प्रथम जनसृष्टि तथन, कानसंख्या निरुपण, ब्राह्मणके ४८ प्रकार संस्कारीका निर्णंय, चमाः शोचादिलचण, १-६ जातकमीदिनिरूपण, ब्राह्मणचित्रयका नामलुक्चण, वेदाध्ययनके बाद क्रतममावर्त्तं नका विवाह-विधान, स्त्रीबचण, पर्धंहीनका विवाहादि विद्ववनाकयन, भर्योवाज<sup>9</sup>नको भावस्वकता, भार्याहोनका सब कामीमें षयोग्यताकथन, षसहय विवाहसम्बन्ध निषेत्र, ७-१३ वास्तिमीणयोग्य देशादिनिरूपण, स्त्री-रस्रोपायवर्षंन, स्त्रियोंका व्रचिनिरूपण, देवर भीर पतिके मित्रके साथ छनका विविक्तदेशावस्थान भीर परिकासादि वज<sup>र</sup>-नीयता कथन, उनका सर्व त स्नातन्त्रानिषेत, गार -स्यधम निरूपण, अत्योंकी वेतनदानव्यवस्था, साध्वी-कर्त्तं व्यनिरूपच, दुभे गाके नचचादि, स्नामिदीवसे स्तीका दुर्भगत्वकथन, भाष्मधर्मनिदेश, १४-२० प्रतिपदादि तिथिनियम, विधातपूत्राका कत्तं व्यता-विधान, काति क्योणं माधीमें ब्रह्माको रधयात्राविधि, कार्तिको ग्रमावस्यामें दीपदानविधि, ययातिद्हिता सुकन्याके साथ खदनका विवाह, प्रखिनीकुमारको प्रार्थ नासे खवन है भाग उनका जनप्रवेश, श्रावण-दितीयाम प्रश्नाग्यनवति कि, व गाख हतायामें वीर-खतोयात्रत, गणेश चार कात्ति क्यंक विरोधप्रसङ्गर्से समुद्रनभैमें स्त्रा पुरुषसञ्जवन्त्रानगास्त्रनिचेप हत्तान्त-

विनायकका एकदस्तप्राप्तिकथन, २१-३१ गर्वे गर्वा विष्ठराज्ञत्व प्राप्तिकथन, दुःखप्रदर्भनगान्ति-कथा, सामद्रिकयास्त्रीत्पत्तिकथन, सामुद्रिकमें स्त्री भीर पुरुष-लच्च बचन, खेता के सूत्र में गणे गप्रतिसृत्ति -निर्माणपूर्वं क पूजाविधानादिक्षवन, खेतकरवोरनिर्मित गणेशपूजाविधान, भाद्रमाममें शिवाचतुर्धीवृतविधान, माघमासमे गान्ताचतुर्यीवतविधान, पङ्गारवसुखावह चतुर्योत्रतविधि, ३२-३३ नागपश्चमोविधान, कहुका भ्रभियापः सर्वेभयः निवारवार्यः भाद्रपञ्चमीर्मे नामकूत्राः विधान, क्येष्ठ वा पाषादमें नागिनियोंका गर्भाधान, चार साम गर्भं धारण श्रीर कार्त्ति कसाममें २४० करके भगडप्रसवक्षयन, प्रसृति कर्द्यक प्रस्तसर्पशायकका भचवादिभागनिरूपव, उनका १२० वर्षे परमायुक्तयन, दन्तांद्वेद भोर कञ्च कत्यागादि काननिरूपण, सन्धि-स्थापनसंख्याकथन, अकालजात सपंका निविषतः कथन, दिजिद्व और दाविंग्रहगनलक्षत्रन, चारदन्तका विधावन्तव त्रवन भीर तत्रवापदि निरूपण, ३५-३६ दन्तमं विषागमप्रकारकथन, मप्दं धनकारणनिक्यण, दष्टस्थानसञ्चल, कालदप्टलचल, विषयेगनिरुपण, त्वग -गतल हेत विवका ग्रीवक्लिक्पण, रक्तादिगत विव-लच्च , तदावस्थाका भोषधक थन, स्तमञ्जीवनी भीषधः कायन, ३७-४० स्त्रो पुरुष नपु सकामपेट शितगणका चच्च, ब्राह्मच चित्रयादि जातीय सर्पद'धितनवता सञ्चल, सपैगणका वासस्यानादिमेदकथन, फणियीका 48 प्रकारक्यन, सर्पभयनिवारणार्थे द्वारके सभय-गोमगरेखाटानकत्तं वाताकथन, भाद्रश्यक्त-पच्चमोर्मे नागपूजाविधान, कात्ति कमाम् व धडीव तः विधान, ब्राह्मणत्वजातिनिक्षण भोर सङ्केतज्ञयन, जातिभेद कारणादिकथन, दर्शविध संस्कारयुक्त ब्राज्य-चलक्यन, ४१.४६ ब्राह्मण, चित्रय, वेश्य यादिका माधारण प्रवृत्तिकवन योर क्रत्यनिरूप्य, योसादिसम्मद शुद्रका ब्राह्मवकी ध्येचा भाविकाकयन, भाद्रगुक्त-षष्ठोमें वष्ठीपूजाविधि, मातं खपद्गो दाचायणीको वड़-वारूपमें उत्तर कुरुवर्ष में तपस्या, खायाके मर्भ में गनि भौंर तपतोका उत्पत्ति कथन, यसुना भौर तपतीके परः स्पर गापसे नदीभावप्राप्ति, कावाके गापसे यसको प्राचि- हिं सकत्वप्राप्ति, विष्वक्रमीकर्त्वं क सूर्योङ्गच्छे दनादि हारा प्रकार्य रूपप्रकटन, करवीरपुष्प श्रार रक्तचन्दनप्रलेप-दान है व दनाकातर सूर्य का प्रक्रतिस्थ होना श्रीर तत्-पुष्पादिका सूर्य प्रियत्वक्षयन, श्रम्बरूपधारी रविके वड़वा गर्भ से प्रक्षिनोकुमारको उत्पत्ति, शाक्तमप्रमोत्रतिविध, ४७-५७ योक्षणामाम्बसंवादमें सुर्यमाहात्माकी त न, सविन स्तार सुर्पपूजाविधि, रष्टसमीवतविधान, ग्रहचक्रका भूयरबर्लानकृषण, सूर्य किरणचे धार्कार्ष त जनसे मेघकी चत्पत्ति, उदयास्तसमयादिनिरूपण, जगत्का ग्रादित्य-मृलकत्वकयन, मृगंरययाबाविधान, यहपान्तिविधि, ब्रह्मा सबसूर्योदिका प्रियवस्तुनिह्नपण, ५८-६६ ब्रह्मऋषि-गणस'वादमें सूर्वीपासनाका मोचसाधकल व्यन, ं डिण्डिस्टिय s'वादमें क्रियायोगक्यन, दादगमासिक-वर्तावधि, ब्रह्मडिग्डिस वादमें रहस्यसन्नमोत्रतांवधि, नीलवस्त्रपरिधानमें ब्राह्मणका दोषकीत्तंन, ग्रह्मभोज-कुमारस वाद, शास्त्रक्षतम् योपासनिवद्गण, सूर्यका ऐखर्यं वर्णंन, ६७-७५ उपचारविश्वेषमं मूर्यं पूजाका फलविश्रोषकथन, स्वप्नदर्शनका शुभाग्रभनिर्णेय, श्रादित्य-ै सप्पेष्ठतविधान, श्रादित्यादिस्तीत, शास्त्रके प्रति दूर्वोधा-का ग्रभियापव्रतान्त, ग्राम्बके सौन्दर्य पर सुता किसी किसी क्रणमहिषोका क्रणदत्त्रशापविवरण, शाम्बको कुष्ठरोगप्राप्ति, शाम्बक्तत सूर्यं प्रतिमाप्रतिष्ठा, नारदका मुय बीकामन, ७६-८५ मूर्य का जन्मादिष्ठतान्तकथन, पुरुवनामनिव चन स्यीमण्डलका विस्तारकयन, स्यी-का तेजोमय गोर्जोकत्वकयन, स्य किरणजालसे समुद्र-तङ्गा।दिसे जलाकष<sup>९</sup>ण, रश्मिका नामभंदकथन, कार्यमेदनिरूपण, मरोचिष्टस्पति प्रादिका जनावतान्त, संज्ञानि गर्भ से सूर्य का प्रतोत्पादन, विजयस्त्रमोत्रत, सीम्यक्समीवृत ग्रोर कामदक्समीवृतविधि, परिजयविधि, जयन्तिविधि, जयविधि, ८६-८६ उदयसे बस्त तक बादि-त्याभिमुखरे स्थितिविधान, बादित्यद्वदयपाठिविधि, रहस्यविधि, महाखेतावारविधि, सूर्यग्रहमें दोप-दानादिविधि, पुराणपाठिविधि, कात्ति केयब्रह्मसंवादमे धनपाल नामक वैश्वका छपाख्यान, सुर्ये प्रदिचण-माहात्मा, जयासम्मीजतिवधान, वज्यन्तीसम्मीवृत-विधान, व्यपगाजितासप्तमीत्र तिविधि, महाविजयासप्तमी- व तिविधान, नन्दाकल्पक्षयन, ८७–१०७ भट्राकल्प कथन, प्रतिपदादि तिथिका देवताविशेषमें प्रियलकथन, उस दिन उस देवताका पूजाफल, नच्चत्रविशेषमें देवता-विश्वेषका पूजाफल, सूर्ये ग्रहमाहात्माकी त्रेन, कामदा-सप्तमीविधान, पापनाशिनीसप्तमीविधान, भानुपदद्य-व त्विधान, सर्वावासिससमाव त्विधि, मात्ते व्हससमी-वृत्विधि, श्रभ्यङ्गसप्तमीवृत्विधि, श्रनन्तसप्तमीवृत-विधि, विजयमप्तमीव तविधि. १०८-११७ स्यंप्रतिमा-निर्माणादिफलकथन, ष्टतादि द्वारा सुर्येष्रतिसास्नपन-फल, गीतमीकीशला संवाद, भादित्यवारमाहात्स्यकथन, स्त्राजित् द्वितिका उपाख्यान, उपलेपन्मा हात्मा कथन, पुस्तकपाठश्रवगादिफलकोत्तरेन, दोपदानकथाः सङ्गर्मे सद्रोवाखानकवन, ब्रह्माविषाु वंवादमे स्वर्धमानात्म्यः कार्त्त न, भावष्यपुराणविवरण, ११८-१२७ देवगणअत सूर्य स्तोत, देवगणको प्राथ<sup>९</sup>नामे विश्वकर्मा द्वारा सुय तेजः शातन, सुय का परिजनादिको त न, प्रवर-कथन, प्रथिवोसे सूर्य का दूरत्वनिरूपण, अन्तरीचलोक-वर्षंन, व्योममाहात्म्यवर्षंन, सुमेर्सं खानादिकीलं न, शाम्बक्कत सूर्याराधन, सूर्यंस्तवराजकोत्त<sup>९</sup>न, शाम्बक्कत स्य<sup>°</sup>प्रासादलचण, १२८-१३७ सूर्य<sup>°</sup>कं सात विभिन्न प्रकारोका प्रतिमानिर्माणकथन, दाक्परोचादिनिरूपण, प्रतिमालचणकोत्तेन, श्रधिवासविधान, मण्डलविधि, प्रतिष्ठितसृत्ति का स्नानादिविधान, ध्वजारोपणविधि, गौरमुखशाम्बसं वादमें ध्वजाङ्कमुनिका उपाख्यान, भोजक-गणका उत्पत्तिकथन, अभ्यङ्गादिविधान, १३८-१५६ अप्तु विश्रोषमे देवताश्रोका सूर्य रथावस्थाननिक्षपण, स्य यूजकगणका निर्मीकधारणमें फलाधिका, भव्यक्री त्पत्तिकथन, धूपविधि, वासुदेवक सामने कंसकर क भोजनज्ञानस्बरूपवर्ष<sup>°</sup>न, भोज्याह<sup>°</sup> ब्राह्मयनिरूपण, सूर्यं का प्रियोपासकलचण, सुदर्भ नचक्रागमविवरण, सूर्यभन्तदीचाविधान, पुराणितिहास अवणादिविधि, वाठप्रकारकोत्ते न, बादित्यमाहात्म्य अवणविधि।

विश्वपर्वके पूर्वभागमें --१५१ बष्टमोकरपर्ने शिवर भाहात्म्य, १५२ प्रतिष्ठाविधान, १५३ लिङ्गप्रतिष्ठा-विधान, १५४ महादेवमा हात्म्य, १५५ लिङ्गप्रतिष्ठाविधि, १५६ लिङ्गलचण, १५७ लिङ्गाच नविधि, १५८-१७१

4. .. 11. 14. WY

खिङ्गप्रतिष्ठाममाप्ति, १७२-१७८ विष्णु भीर मनत् कुमारसंवाद, १८० पष्टकाष्टमी, १८१ दाम्पलपूजन, १८२-१८३ विशासनत्क्मारसंवाट, १८४ विशासनस्तव, १८५ शतरद्रोध, १८६ महादेवमाहात्म्य, महादेवको रथयाता, १८८ महादेवक्पवत, १८८ सहावत, १८०-१८३ सहावर्तावधि, १८४ पुष्पाध्याय, १८५-१८६ महाष्ट्रमी, १८७ जदन्यष्टमी, १८८-२०२ गौरोमाहात्म्य, २०३-२०४ गौरोविवाह, २०५-२०६ चित्रसेनसन स्तव, २०७-२१० ब्रह्महत्याको प्रायस्तिन विधि, २११-२१३ ब्रह्महत्या-प्रायश्चित्त, २१४ सुरापानः प्रायां बत्तावित, २१५-२१८ नवमी क्लामें दुर्गीमा इन्स्य, ं २१८ भगवतास्तोत, २२० २२१ विष्डवागघन, २२२ चिख्डिकोस्तम, २२३-२२८ दुर्शस्तानफल, २२५-२३० ंदुर्गामा अस्य, २३१ दुर्गामा बास्यमें उभवनवसी, २३२ भगवतानवसा, २३३ रथनवसी, २३४ विष्णुजन भग-वतीका स्तव, २३५-२३७ महानवमी, २३८-२४० सर्व<sup>०</sup> मङ्गलाच निविध, २४१ मन्त्रोदार, २४२-२४७ भगवतीः यज्ञ, २८८-२८८ सिद्धाध्याय, २४० क्**र्**वध, २५१-२५२ कौजिक्सिवध, २५३ कुमानुकुभवध, २५४ निकुस्पवध, २५५ जुम्मवाहवध, २४६ सुजुम्मवध, २५७-२५८ घग्टा-कार्यं वध, २५८ रुट्रधम वध, २६० मेघनादवध, २६१ े जन्मासुरवध, २६२ क्क्डवाख्यान, २६३ क्क्वध, २६४ मङ्गलविधि, २६५-२६७ मात्रमण्डलविधान, २६८ देवोः का नामिवधान, २६८ रथयाता, २०० दुर्गायात्रा समाप्ति, २७१-२७३ मन्बोद्दार, २७४-२७५ चानन्दनवमी करप, २७६ नन्दिनीनवमी, २७७ नन्दानवमो, २७८ नन्दाक्टप, २७८ नन्दिनोप्रतिष्ठा, २८० महानवसो करपसमाप्ति, २८१ प्रतिष्ठातन्त्रमें भूमिपरीचा, २८२ प्रासादलचण, २८३ शिलालचण, २८४ ब्रह्मखार्चाः लच्चण, २८५ प्रतिमालचण, २८६ प्रतिष्ठा मन्त्रमे अधि-वासविवि, २८० नवमोजल्यसमाप्ति।

मध्यतन्त्रके उपरिभागमें —१ सृतऋषिसं वादमें उपरिक् भागप्रमुद्ध, २ ३ पातालवर्ष ना, ४ ज्योतिस्त्रक, ५-६ गुरुमाद्यात्म्यकत्रन, ७ पुस्तकादि मानलचर्ष, ८-८ सृपनियम, १०-१७ प्रतिमालचर्ष, १८ षोड्गोपचार- विधि १८ श्रम्बनामः २० द्र्यारिमाणः, २६ द्रवर्शनण्<sup>र</sup>यः, २२-२४ मण्डलकथन, २५ मण्डलाध्यायकथनः।

सञ्चतन्त्रक्षे दिलाय भागमें — १ सूत्वक्षम, २.५ तिथिक्क्ष, ६ जनादिक्षयन, ७ प्रवरक्षयन, प्रवासु-निर्णय, ६१० प्रद्योदानिक्षि, ११-२२ सञ्चप्रति<del>ष्ट्रा-</del> विधि, २३ सुद्रारासप्रतिष्ठाविधि, २४-२५ भ्रवत्य-प्रतिष्ठाविधि, २६ वटप्रतिष्ठाविधि।

तृतीयभागते—१-५ पुष्यासम्मयतिष्ठाविधि, ६-७ सेतुप्रतिष्ठ विवि, प्र-११ यक्ष्णेमिविधि, १२-१४ प्रतिष्ठा-विधि, १५-१६ महात्रस्मात्रव रिष्ठ विवि, १० एका-दशोन्नत्रतिष्ठाविधि, १८ पवित्रविधान, १८ ध्वजा-रोपण, २० कुष्प्रदानविधि, २१-२२ प्रासादप्रतिष्ठा-विधि।

चतुर्यभावि — १ दानिविधि, २-७ धिनुदानिविधि, ८-१० प्रायि स्विधि, ११ सुराप नप्रायश्चित । ३ भविष्य ।

वय-भागमें - १ मूतके मात्र ऋषियोंके संवादमें उत्तर्विभाग प्रतिचादिकयन, गाईस्वय्यमपर्यासा, २ धमं माहात्मा तथन, प्रवृत्तिनिवृत्तिभे दसे दिविध कमें निक्यण, निवृत्तियगं सा, शमदमादि सोल ह प्रकारके गुषांका निरूपण, त्राञ्चाणःका गुषानिरूपण, रूट्टी जगत्-स्टिप्रक्रियाक्यन, विशेषक्षके सेखरमांस्थकः सत-प्रतिपादन, त्रद्रमे ब्रह्मः भौर विशाका उत्पन्तिक्ष्यन, युगमन्वन्तरकालादिनिक्षण, ३-४ महर्क्षक घोर तक सोकादिका संस्थानादिनिक्षयस, उस उस स्थानका मधिवासिकथन, ब्रह्मतोकादिवर्णन, बद्रतोकवर्णन, सम्मातालवर्षन, जस्बू श्रीर प्रवप्रसृति सम्होपका वर्षन, जम्बूहोपका संस्थान।दिकथन, उसे स्थानके वष श्रोर पर्वतादिका स्थाननिर्देश, ज्योतिश्चक्रनिरू पण, मूर्य भीर चन्द्रका ग्रीव्रगःमिलनिरूपण, उनका नीचीचादिकयन, ५ ब्राह्मयप्रशंना, ब्राह्मस् के सुखरे भोगकालकथन, देविव हा ने प्रभाविका देख कर अभिवादन नहीं करनेवे प्रत्यवायकवन, मनुष्यके मध्य तोन प्रकारका अधम सच्चणकथन, द्विविध विषमत्त्रच्य, चतुर्विध पद्मतत्त्रच, त्रिविध पापलच्य,

तिविध पापिष्ठलच्या, सङ्गविध नष्टत<del>्य</del>ण, पञ्चविध बच्चण, दिविध रप्टलचण, षष्ठविध दुप्टलचण, दिविध पुष्टलचण, अष्टविध कष्टलचण, द्विविध प्रामन्दलचण, ं द्विध करणलचण, सरगडनचण, तित्रुष्ठनचण, चगड-चपलमलीमसादिका लचण, दण्ड-पण्ड-खल-नीच-वाचाल-कदमं श्रादिका लक्षण श्रीर इनका श्रवान्तर-भेदक्यन, ६-७ गुरुनिरूपण, दादशी घोर प्रमावस्था तिथिमें दानविधान, अपर्वचमें तर्पंचिविध, पितः-पितृत्यक्यक्यन, भाताका च्ये ष्ठ स्तोत्रक्षयन, पुराणयवणपालकथन, उनका क्रमकथन, धर्मास्त्र-भागमतन्त्रज्ञामल-डामर-पारायण प्रश्रुतिका भिष्ठातः देवतावयन, मधुन्तोरयवचीरादिका परिभाषाकयन, रुद्रके पहले वासुरेवके गुणकोत्त<sup>ं</sup>नमें फलक्षयन, दुर्गांके पहले वासुदेवके गुणकोत्तं नमें दोषकथन, पुस्तकादि हरणका दोषकीत्तंन, पुराणादि लिखनेका नियमादिकथन, प्रजाह्मणके लिखित ग्रत्यका निष्फलल क्रथन, लिपिकरणमें दिङ्किरूपण ग्रोर निषिद्ध दिन-क्रथन, लिपिकरणवेतनग्रहणादिमें प्रत्यवायक्रथन, पुस्तक ताड़ित-पगुरु-भूज प्रवादिविधान, परिमाणादिकथन, पुराणपाठमें खरादिविधिकोत्त<sup>°</sup>न, शूद्रका धर्मभाख-कथननिषेत्र, पुराणवाचककी व्यासलपाधि, दंरीर अन-ध्यायकालनिरूपस, कात्रलच्च, प्रधापना प्रकारकथन, यावध्यकता कथन, परित्यागका स्रे क्लोत्रशासादि क्रांचिम निगमच्योतिषवेद प्रसृतिके संग्रहमें दोषकयन, भक्तवे दि-विविदे दि कम निरूपण, देवग्डह निर्माणादि-का विधिकयन, पुष्करिणी घीर दीर्घकादि परिमाण क्रयन, प्रासाट पुष्करियी प्रादिकी प्रतिष्ठा नहीं करनेका दीवकथन, पतित देवग्डहादि संस्करणका फलकथन, जलाश्यदानादि माडासाकोत्तंन, ग्रिवलिङ्गचालनादि निषेचकथन, पुःकरिणीकरणयोग्यस्थाननिरूपण, जला त्रयकी प्रतिहाका यूपादिनिक्षयण, भूमिश्रीधनादिविधि-कीत्त न, सुद्गादिसम्बोहिकयन, जलागय भीर ग्टहादिः के भारकामें वासुविसदानादिक्यन, वृत्तरोपणादि विधिः कथन, नदीके किनारे समग्रानमें और घरके दक्षिण श्रोर तुलसीहचरीपणदीपकोत्तंन, प्रख्य ग्रीर प्रशोकहन्त-रीवषक्षसक्तात्रन, हचक्के दनका दोवकोत्त न, उद्गिज-

विद्याक्षयन, द्वचांका दोहटादिक्यन, १३-२० सूपादि-प्रतिष्ठाविधि, प्रतिमालचणकथन, उसके श्रङ्गप्रत्यङ्गादि-का परिमाणकथनपूर्व क निर्माणप्रकारकोत्तंन, कुण्ड-निर्माणप्रकारकथन, होमविशेषमें होमसंख्यानिरूपण, कुग्डसंस्तारविधिकयन, होमविधिकयन, विक्रिजिहा-कथन, होमावसानमें पूजाविधान, घोड्गोपचारमन्त्र-क्यन, होमभेद्रे विज्ञनामभेदकोत्त<sup>र</sup>न, होमद्रवापरि-माण्कयन, क्रिक्सिव विख्वपत द्वारा होमकरणमें दोष-क्षयन, २१-२२ प्रतिष्ठाका ब्रचादिनिरूपण, सुक्सुवादि-निर्माणप्रकारकथन, डोमसंख्या करनेक लिये गङ्गा-मृत्तिका गुटिकादिविधान, उसके घासनादिका निरूपण, देवताभे दसे मण्डलनिर्माणप्रकारकथन, वेदोनिर्माण-मण्डपनिमीगप्रकारकथन, प्रकारकथन. द्वारादिकरणविधि, पद्मादिनिर्मात्त्वकार, क्रीच्यास-निर्माणप्रकारकोत्तेन, प्रासाहमें अयुर हुष्म-सि हादि-मृत्तिनिर्माणका फलयुतिक यन, सर्व तोभद्रमण्डलादि-. निर्माणप्रकारक्यन, राजद्रवरप्रमाणकीर्त्तंन, स्वर्षे दिचणादिपरिमाणकथन, दिचणादानका आवश्य-कताक्यन, पुराणपाठका दिख्यानिरूपण।

द्वितीयमागर्ने--१-४ शालगामदानका दिखणाकयन, पूर्ण वात्रविरमाणादिकयन, जुग्डलादिनिर्माखवैतनादि-निरूपण, पुन्करिणौप्रसृति खननका परिमाण श्रीर वैत-नादिनिक्षण, वश्वनिर्माणादिका वेतनक्रयन, भरवाइ-नादिका वेतनादिनिरूपण, धान्तिकलमादिनिरूपण, उसर्मे पञ्चपत्रवादिदानका त्रावस्यकतादिकयन, कलसस्यापनकाः विधिकोत्त<sup>°</sup>न, चन्द्र-सुर्यादिका चतुवि धपरिमाणनचण-कथन, कर्मविशेषमें मासविशेषका नियम, मलमासमें प्रेतिक्रयाविधानकथन, सविण्डनादिविधिकी त्रंन, शक्रका चदय भीर भस्तकाल, युद्रादिकयन, दिराषादादि निरूपण, पुर्व पूर्वाक्कमें देवकार्यकत्त्वाता, मध्याक्कमें एको . हिष्टादिकत्तं वाता, खर्वं दर्गादि तिविधतिधिसचगादि-की त्तं न, शुक्लक्षणातिथिवप्रवस्थाकथन, युग्मादितिथि-वायस्थाक्यन, तिथिका उपवासवावस्थाकयन, भम्बुन्नर-व्यादिविधि, भार्यापुत्ररहितका यज्ञानुष्ठानादिमें चनिध-कारकथन, कात्ति कमासादिमें ह्मानदामादिका फलयुति~ कथन, प्रमुख्यायनव्रतविधान, व्यावनपञ्चमीमें मनसा-

पूजा, भाद्रमासमें वर्छीपूजा और जन्माष्टमीवावस्था, दशहराक्यन, एकादशौका उपवासक्यन, विश्वशृष्ट्य-बादिनिरूपणः यञ्जोत्यानिर्वितः, रटन्तीचतुर्वे ग्रो. गिनः चतुदं शी, चैवादिपूर्णि माने स्नानदानादिका फलश्रुति-कथन, ११-१७ कास्या, गोतम, मोदस, गरिण्डलापस्तिः गोलीका प्रवरकी र्तंन, वानुपागविधानकथन, मग्डन-निर्माणादिक्यन, वालुयागर्मे कथित ममम्त देवताशीका ध्यानादियायन, उनका पूजाविधिकायन, श्रध्येदान-रह द्यानिविधिकीत्तं न, होसविधानकथन, विक्रिजिञ्चाका ध्यानकयन, देवादिप्रतिष्ठाकं पूर्वंदिनमें अधिवासिधिकथन, होत्याचार्याद वरषविधिकोत्त न, सव तयन्नादिमें सङ्कल्पका श्रावध्यकतानिरूपण, सङ्कल्प-विधिकयन, प्रतिष्ठादिका मामतिथिनचत्रवारादिनिरू मग्डपवेदीप्रस्तिनिर्मागप्रकारकथन, जलागय-प्रतिष्ठादि वृद्धियादः कर्चे व्यताकोत्तः न, जलाग्रयप्रतिष्ठा-विधानकथन ।

तृतीय विभागमें —१११ त्रासासि प्रतिष्ठाविधि-कोत्तं न, गोप्रचारविधानकथन, धनाथमण्डपदानविधि-कथन, प्रपादानविधिकथन, जुद्रारामप्रतिष्ठाविधिकथन, ध्रश्वस्थ्वचप्रतिष्ठाविधिकथन, पुष्करिणोप्रतिष्ठाप्रयोग-कथन, वटस्नानविधिकथन, विख्वप्रतिष्ठाविधिकथन, श्रिलादाक्मथादि मण्डपप्रतिष्ठाविधि, पुष्पासमप्रतिष्ठा-विधि, तुलसोप्रतिष्ठाविधिकथन, सेतुप्रतिष्ठाविधिकथन, भूमिदानविधिकथन, सामान्यप्रकार्य अधिवासनविधि-कथन, दुबिं मित्तनिरूपण, उत्तरविभागका धनुक्रम। ४ भविष्योत्तर।

१ व्यासागमन, २ ब्राह्मणीत्पत्ति, ३ वे श्वावीमाया-कथन, ४ संसारदोषस्थापन, ५ पापीत्पादक कम मे ट-कथन, ६ शुभाग्रुभक्तमं फलनिर्देश, ७ शकटव्रतकथन, ८ तिलक्रवतकथा, ८ कीकिलव्रत, १० व्रहत्तपोव्रत, ११ नरव्रत, पञ्चाग्नसाधन, १२ रम्भावतीयाव्रतकथा, १३ गोप्पदव्रतीयाव्रत, १४ हरिकालाव्रत, १५ लिखताव्रतोया-व्रत, १६ श्रवियोग व्रतीयाव्रत, १७ लिखताव्रतोया-व्रत, १६ श्रवियोग व्रतीयाव्रत, १० लिखताव्रतोया-व्रतीयाव्रत, १८ सीमान्याष्टकव्रतीयाव्रत, २० श्रनन्त-व्रतीयाव्रत, २१ रसक्तव्याचिनोव्रत, २२ श्राद्धीनन्दकरी-व्रत २३ चेत्रभाद्रपदमाचव्रतोयाव्रत, २४ श्रनन्तव्रतीया-Vol. XIII. 190 वत, २५ मचयलतीयावत, २६ मङ्गारक पतुर्वीवतः २० विनायकस्रपनचनुर्योत्रत, २८ नागमान्तित्रत, ३० मार-स्रतत्रत, ३१ पञ्चमीत्रत, ३२ श्रोपञ्चमीत्रत, ३३ श्रगीक-षडोबत, ३४ फनवडोबत, ३५ मन्दारषडांबत, ३६ लुलिनाषष्ठोत्रतः, ३७ कार्ति<sup>क</sup>त्रेयषष्ठात्रतः, तत्रमङ्गर्मे स्तन्दपुराणीय कविनावष्ठीत्रतक्ष्याः ३८ महातयः मप्रमी-व्रत, ३८ विजयामप्तमीवत, ४० श्रादिन्यमण्डपविष्य, ४९ व्योद्यवच्यीसव्यान्त्रमात्रतः, ४२ कुक्क्र्रामक टीवनः ४३ उभयमप्तमीवृतः ४३ कच्याग्मप्तमोवतः, ४५ मग्रमोवतः 8६ कमलामप्तमावृत, ४० ग्रुभवस्तावतः ४२ क्राह्स्य-स्त्यनसप्तमात्रन, ४८ श्रचनामप्तनात्रन, ५० डमामझमी-वत, उसके प्रसङ्गी सुर्वेपुराणान्तर्गेत पुत्रकामक खपञ्चमी-वृत, ५१ सोमाष्टमावृत, ५२ दूराष्ट्रमावृत, ५३ क्रणाः ष्टमोब्रूत, ५४ बुबाष्टमोब्रूत, ५५ प्रनवाष्ट्राब्रूत, ५६ सोमाष्ट्रमोत्रत, ५० योद्यचनवमोत्रतः ५८ ध्वतनवमो-ब्रुत, ५८ उल्लानवमोब्रुत, ६० दशावतारदम्योब्रुत, ६१ श्रामादममोव त, ६२ तार कहा दम व तू. ६३ घर खः द्यादमोत्रन, ६४ रोहिगोचद्मत्रत, ६५ इतिहरहरिख-प्रभाकरादिका चवियोगवृत, ६६ गावत्सदादयोव्रत, ६९ हाद्यजनोत्थापन, हादगीव्रत, ६८ नोराजनहादगीव्रन, ६८ भोषपञ्चकत्रत, ७२ मज्जदादयोत्रत, ७१ भोप्पदादयो-वृत, ७२ विषक्त्रत, ७३ श्रवणहादगोत्रत, ७४ सम्प्राप्तिः हादगीवत, ७५ गोविन्दहादगीवत, ७६ श्रवण्ड-हाटगावत, ७७ मनारयहादगोवत, ७८ तिचहादगो-वत, ७५ सुकतदादयोवन, ८० धरणीवत, ८१ विग्रोकदादगीवत, धनुविधान, ८२ विभूतिदादगी-वत, ८३ धनङ्ग्डाहग्रोवतः ८४ बङ्गाह्वत, ८५ खेतमन्दारिनम्बार्कंकरवीराक्षेत्रन, ५६ यमाद्यं नः वयोदगोवत, ८० यनङ्गत्रयोदगोवत, ८८ पाली-वत, ८८ रमावन, ८० ग्रानन्दचतुर<sup>°</sup> ग्र<sup>े</sup>वत, ६१ त्रव-षिकात्रत, ८२ चतुर खष्टमीनक्षत्रत, ८३ ीवचतुर्द भी-वत, ८४ सर्वे फलत्यागचतुर ग्रीवत, ६५ जयपूर्वि नावत, ८६ वैशाखो कार्त्तिकी मावी (पूर्विमा)-त्रत, ८७ युगादितिथिमास्वामा, ८८ साविल्लोत्रत, ८८ काति क-में कत्तिकावत, १०० पूर्णसनोरधवत, १०१ अयोक-पूर्णिभावत, १०२ अनन्तकत्रत्र, १०३ मास-

रायणीवत, १०४ नचत्रपुरुषवत, १०५ शिवनचत्रः पुरुषत्रत १०६ सम्मूर्णंत्रत, १०७ कामदानवेखा वत, १०८ ग्रहनचत्रवत, १०८ शने सर्वत, ११० भ्रादित्यदिननक्तविधि, १११ संक्रान्त्रयापनवत, ११२ विष्टिवत, ११३ चगस्त्राघर विधिवत, ११४ घीम-नवचन्द्राचा विधित्रत, ११५ ग्रुक्चत्रहस्रायचा , ११६ व्रतपञ्चाश्रोति, ११७ माघस्नानविधि, ११८ नित्य-स्नानविधि, ११८ क्ट्रस्नानविधि, १२० चन्ट्रादित्य-ग्रहणस्त्रानविधि, १२१ ग्रनशनव्रतविधि. १२२ वापी-कूपतड़ागोत्सग वर्ताविधि, १२३ वृत्त्वोद्यापनिविधि, १२४ देवपूजाफल, १२५ दोपदानविधि, १२६ हाषोत्सग विधि, १२७ फाला नोत्सर्वावधि, १२८ म्रान्दोलकविधि, १२८ दमनकान्दोलकारययात्रीत्सवविधि, १३० मदनमहोत्सव, १३१ भूतमातीत्सव, १३२ यावणीपूर्णिमामें रचावन्ध-विधि, १३३ महानवमो-उत्सवविधि, १३४ महेन्द्रमहो-त्सव, १३५ कौमोदकोनिण्य, १३६ दीवोत्सवविधि, १३० बचहोसविधि, १२८ कोटिहोसिविधि, १३८ महा-ग्रान्तिविधि, १४० गणनामग्रान्तिक, १४१ नचत्रहोम-विधिप्रसङ्गमें ब्रह्मपुराणान्तग<sup>९</sup>त अपराधधतवत और गरुड्युराणीय विष्णु संवादमें काञ्चनव्रतक्या, १४२ कन्याप्रदान, १४३ ब्राह्मख्यविधिग्रस्र्वा, १४४ व्रषदान-विधि, १४४ प्रत्यच्चधेनुदानविधि, १४६ तिसधेनुदान-विधि, १४७ जलधेनुविधि, १४८ प्रृतधेनुविधि, १४६ स्वणधेनुविधि, १५० सुवण<sup>९</sup>धेनुविधि, १५१ रत्नधेनु-विधि, १५२ उभयमुखोधेनुविधि, प्रसङ्गत्रमसे श्रादि-वराइपुराणोत्र कपिजादानमा हात्मप्रकथा, १५३ महिषी-दार्नावधि, १५४ अविदानविधि, १५५ सूमिदानमानात्मा, १५६ पृथिवीदानमाहात्मा, १५७ हत्तपङ् तिदानविधि, १५८ प्रपाकदानविधि, विषाुपूजा, रहपाय नामन्त्र, स्त्रन्दपुराणोत्ता श्रदींदयब्रतकया श्रीर वराइपुराणोत भद्योदय, पित्रस्तव, १५८ गुव ष्टमीवतप्रसङ्गी स्कन्दः पुराणीय ज्ञिवरातिव्रतकथा, १६०-१६१ उमामच्छिर-स'वादमें शिवरातिवतोद्यापनविधि, उपके प्रसङ्गमें त्रोविखक्पनिवन्धके दानखण्डोत्त ब्रहस्पतिस वादमें चन्द्रसङ्सोद्यापनविधि, तथा व्रहस्पति-वशिष्ट-संवादमें भीमरधीवत भीर स्त्रन्दप्रराणीय सिहिविनायवपूजन- विधि, १६२ भौमसुति, १६३ ग्रहदानविधि, १६४ यत-दानमाहात्मा, १६५ स्थालीदानविधि, १६६ दासोदान-विधि, १६७ प्रपादानविधि, १६८ श्रानिकाष्टिका दान-विधि, १६८ विद्यादानविधि, १७० तुलापुरुषदानविधि, १७१ हिरच्यगभं-दानविधि, १७२ ब्रह्माण्डदानविधि, १७३ कल्पव्रचदान, १७४ कल्पनतादान, १७५ गजरघाछ-दानविधि, १७६ कालपुरुषदानविधि, १७७ सप्तनागर-टानविधि, १७८ महाभूतघटदानविधि, १७८ प्रयादान-विधि, १८० श्रात्मप्रकृतिदानविधि, १८१ हिर्णाञ्चदान-विधि, १५२ हिरख्यरथदानविधि, १५३ क्षणाजिनदान-विधि, १८४ विश्वचन्नदानविधि, १८५ हो महस्तिर्थि-दानविधि, १८६ भुवनदानप्रतिष्ठाविधि, १८७ नस्रत-विशेषमें द्रव्यविशेषकी दानविधि, १८८ तिथिविशेषमें द्रवार्विशेषकी दानविधि, १८६ वराष्ट्रदानविधि, १६० धान्यपव तदानविधि, १८१ सवणपव तदानविधि, १८२ गुड़ाचलदानविधि, १६३ हो मपव तदानविधि, १८४ तिबाचलदानविधि, १८५ कार्पामाचलदानविधि, १६६ धृताचलदार्नावधि, १६७ रहाचलदानविधि, १८८ रोप्याचलदानविधि, १८८ शक<sup>९</sup>राचलदानविधि।

भविष्यपुरासके जो चार प्रकारके ग्रन्थ मिले हैं, उनकी विषयस्ची टी गई। पर अब कहना यह है, कि इन चारोंमें हम लोग किसे आदि भविष्य मान सकते हैं।

मत्स्यपुराणके मतसे—

"यत्नाधिकत्य माहात्मामादित्यस्य चतुस् खः। अघोरकत्यव्रतान्तप्रसङ्गेन जगत्स्थितम्॥ मनवे कथयामास भूतग्रामस्य लचणम्। चतुदंश्य सहस्राणि तथा पञ्चगतानि च॥ भविष्यचिरतप्रायं भविष्यं तदिहोच्यते॥"

जिस ग्रन्थमें चतुर्मुंख ब्रह्माने सूर्यका माहास्त्र-वर्षन करके अघोरक ब्यष्टतान्तप्रसङ्गमें जगत्को स्थिति श्रोर भूतग्रामका बच्चण वर्षान किया है, जिसमें श्रध-कांग्र भविष्यचरित वर्षित श्रीर १४५०० श्लोकसमन्वित हैं, वही भविष्यपुराण नामसे प्रसिद्ध है।

श्रेवष्टत्तरखण्डके मतसे—"भविषोत्तो भविष्यकम्" भर्यात् भविष्य एतिका वर्षं न रहनेके कारण भविष्य-पुराण नाम पड़ा है। नारदपुराखमें भविष्यानुक्रमणिका इस प्रकार है-

"श्रयात संप्रवस्यामि पुराष' सर्वे सिद्धिदम्। भविष्यं भवतः सर्वं लोकाभोष्टप्रदायकम् ॥ यवाहं सव देवानामादिकत्ती समुद्यतः। · स्टार्थं तत्र सञ्चातो मनु: खायश्रव: पुरा । स मा प्रणस्य प्रशक्क धर्मः सर्वाधि साधकम् । अर्ह तस्मै तदा प्रोतः प्रोवाच धर्म व हिताम् ॥ पुराणानां यदा त्यामी व्यासञ्जले महामित:। तदा तां मंहितां मर्वां पञ्चधा व्यमजन सुनिः॥ श्रघोरकत्यवृत्तान्तनानास्य<sup>°</sup>क्षयाचिताम् । तवादिमं स्मृतं पवं ब्राह्मं यवास्त्यपक्रमः॥ स्तयौनकसंवादे पुराणप्रश्वसंक्रमः। यादित्यचरितंपायः मर्वास्थानसमाचितं॥ स्थादिलच्योपेतः शास्त्रसव स्ट्रांकः । पुस्तलेखकलेखानाँ लचणत्र ततः परम् ॥ संस्तःराणाञ्च सर्वेषां लचणञ्चात कोत्ति तम्। पचत्यादितियोनाञ्च कल्पाः सम्र च कोत्ति ताः॥ श्रष्टस्याद्या श्रेषकल्या वैज्यावे पर्वे विस्थिताः। शैवे च कामतो भिनाः सौरे चान्लक्याचयः ॥ प्रतिखगीद्वयं पश्चादानाख्यानसमाचितम् । पुराणस्वीपमं हारसहितं पव पञ्चमम्।। एषु पञ्चसु पूर्वे स्मिन् ब्रह्मणः महिमाधिकः। धर्में कामे च मोचे तु विश्वाशावि शिवस्य च ॥ हितोबे च हताबे च सोरा वग चतुष्टबे । प्रतिमगोन्नयं लन्त्यं प्रोतः स्वैक्षयाचितम् ॥ समविषां विनिदिष्टं पर्वे व्यासेन धोमता। चतुद्रश्यसहस्रंतु पुराणं परिकात्ति तम् !! भविषा सर्वदेवानां साम्यं यत प्रकीति तम्। मुणानां तारतस्येन समं ब्रह्मेति हि श्रुतिः॥"

( अनन्तर सर्वाभिष्ट और सब सिब्दियक भविषयपुराण तुमसे कहता हं, सुनो। इस पुराणमें में हा
ब्रह्मा सब देवताश्रोंका श्रादि माना गया हं। पुराकाल में खायभा व मनुने स्टिश्ते लिये जन्मग्रहण किया।
हन्होंने सुमी प्रणाम करके सर्वाय साधक धर्म का विषय
पूका था। मैंने प्रसन्न हो कर जुन्न धर्म से हिता उन्हें
काह दो थो। महामित व्यासदेव जब पुराणोंकी विभक्त
कार रहे थे, उस समय उन्होंने मेरे कही हुई उस
संहिताको पांच प्रकारमें विभक्त किया था। इसमें
नानाविध शास्त्रय कथायुक्त श्रदोरकस्पका हत्तान्त है।
इसके शादिने ब्राह्मपर्व है, इसी पर्व में इसका छ्य-

क्रम है। इमके घारकामें मृत श्रीर ग्रीनकसंवादमें पुराणप्रया, मर्वास्थानयुक घादित्यचरित, सृष्टिप्रसृतिका लचणयुकां शास्त्रस्वरूप, पुन्तकलेखक घोर लेखका लचण, मभी संस्कारीका लचण, प्रतिपदादि तिथियोका सक्क कल्प प्रयंन्त विश्व त हुआ है।

वैष्णवपवं में षष्टमा प्रसृति शेषकत्व, श्रीवपवं में कामानुसार विभिन्नता, सोरपवं में बन्तकथा मसूह और पुराणका उदमं हारसमेत प्रतिसगे पवं में नानास्थान, इसा प्रकार पञ्चपवं को स्तित हुए हैं।

हिताय विष्णुपवे में धमं, काम बार मो चका विषय, वित्रीयपवे में शिवका और चतुर्य में सूर्य का विषय तथा प्रतिसमी नामक शेषपवे म अविश्व सभी विषय कहे गर्य हैं। धीमान व्यासने भविष्य में इस प्रकार पवे निर्दिष्ट किये हैं। इन पुराण में चीद ह इजार खीक हैं और सभी देवताओं को कथा समभाव में निर्द्ध है।)

उद्दूत प्रमाणके अनुसार—82 वा अधिष्योत्तर कोड़ कर शेष १म, २य, श्रोर ३य अविष्यमें कितने कितने प्राचीन अविष्यों के जच्चण दिये गये हैं। इन तीनों खेणांके अविष्यमें श्रादित्यमाहास्य विष्येत होने पर भी अवोरकल्पवृत्तान्त अथवा ब्रह्माकर्षं क मनुके निकट जगत्स्थितिका प्रसङ्ग नहीं है।

नारदपुराणके शनुक्रमानुमार भविष्य पांच पर्वी में विभक्त है, ब्राह्म, वैष्णव, ग्रेव, सौर घोर प्रतिसमें पर्वे । इस लोगोंके श्रालोच्य १म भविष्यके उपक्रममें भो इस पञ्चपर्व को कथा देखनेमें श्राता है। अभी नारदीयके मतसे उस १म भविष्यके केवल ब्राह्मपर्व का पता लगता है, ग्रेष चार पर्व का नहीं। मत्योक चतुर्मु ख-कथित धादित्यमाहात्म्य इस ब्राह्मपर्व में लचित होता है।

नारदते मतसे — अष्टमीकरुपसे वे खावपर्व ता आरम्भ है। २य भविष्यते १५१ भव्यायसे विश्वपुपर्व और अष्टमी-करूपका आरम्भ देखा जाता है। जिन्सु इस २य भविष्य-के आरम्भ में जो सब कथाएं हैं छनका १म भविष्यते साथ कहीं कहीं मेन होने पर भो अधिकांग जगह सेस नहीं है। सम्भवतः इस अंशका अधिकांग हो प्रकांश वा परवर्षीं कासों संयोजित है।

कहीं रेम भविषाके ब्राह्मपव<sup>8</sup>में १३१ ब्रध्याय हैं। किन्तु २य भविषामें विष्णुपव के पूर्वी शमें १५० श्रध्याय मिलते हैं। यधिकांग पुराखोंके मतसे भविषाकी श्लोक-सं ख्या चौद्र हजार है। किन्तु २य भविषाके १म प्रधायमें लिखा है, कि भविष्यपुराणको श्लोकसंख्या पचान इलप्र है। शिवपुराणको वायुसंहितामें परि-विश्वित और नवक सेवरप्राप्त गिवपराणको जिस प्रकार बाख श्लोकसंख्या वतला कर प्राडब्बर किया गया है, रंग भिवष्टकी उति भी ठोक उसी प्रकार ऋगुति प्रतीत होतो है। इस अंग्रमें अनेक विषय संयोजित हुए हैं, इसमें सन्दें इ नहीं । इसी कारण रुरुवध (२५० अ०) श्रादि कोई कोई विषय एकसे श्रधिक बार वर्षित देखा जाता है। पहले कहा जा चुका है, कि नारद्पराणके मतानुसार श्रष्टमीकरुपसे विष्णुपव का श्रारमा है। किन्तु २य भविषामें अष्टमी कल्पसे हो विष्णुपवं निदि ह होने पर भी इस पव में विशेषकृपसे सद्भाहात्मा वर्णित है, इस कारण इसके साय शैवपर्व भी सिमालित इशा है, ऐसा प्रतीत होता है । श्रेषांग्रमें सौरपव के विषयका भो श्रभाव नहीं है। किन्तु उसमें प्रतिसर्ग पर्व नहीं मिला है।

पुराणप्रवन्धके उपक्रममें यह दिख्लाया गया है, कि आपस्तस्व-धम सुत्रमें भिवषात्पुराणका प्रसङ्ग है। आलोच्य २य भविषाके २य अधायमें उक्त विषयका समाविश देखा जाता है। इससे जाना जाता है, कि इस अंशमें भनेक विषय प्रचिष्ठ होने पर भी श्रादि-पुराणको भनेक वार्त दी हुई है।

उपरोत्त दो भविष्यकी अपेचा तीसरे भविष्यमें ही कुछ प्रधिक बनावटी बातें हैं। इसमें भविष्यका कोई कोई लच्च रहने पर भी इसका त्यतीयांग्र परवर्त्ती कालका रचा हुआ प्रतीत होता है। जिस समय समस्त भारतमें तान्तिक प्रभाव फें ला हुआ था, यह ३य भविष्य गायद उसी समयकी रचना है। ३य भविष्यकों ७म अध्यायमें आगम, तन्त्र, जामल और डामरादि की कथाओंका वर्ष न है। इस अध्यायमें एक विशेष उस्तिख्योग्य कथा यह है—'पुराणवाचककी व्यास उपाधि'। जनसाधारण विश्वास करते हैं, कि वर्ष मान

सभी पुराण व्यासके कात हैं। पर अभी हम लोग देखते हैं, कि पुराणकथकीं द्वारा प्राचीन पुराणाख्यानादि वक्त मान बाकारमें सङ्गलित हुआ है इस कारण पुराण व्यासकी रचना है, यह प्रवाद जाता रहा।

मात्यके मतानुसार भविष्यपुराणमें अनेक भविष्य कथाएं हैं। १म शीर ३य भविष्यके उसका बहुत कुछ परिचय मिलता है। ३य भविष्यके ८म अध्यायमें को च्छोत्रमाखादि परित्यागको कथा तथा १०म अध्यायमें में किलमें निगम च्योतिष और वेदके संग्रहमें दोषकथन तथा मनसा षष्ठों, दशहरा आदि पूजाशोंको कथा हैं। इस पुराणमें वैज्ञानिकोंका भो एक ज्ञातव्य विषय है। 'उद्गिज्जविद्याका हत्ताका' (Botany)। दूसरे किसी भो पुराणमें उद्भिज्जविद्याका ऐसा प्रसङ्ग नहीं है।

नारदपुराणका बायय लेनेवे यह कहना पड़ेना, कि १म भविषा वर्षात् वाह्मपव उतना विश्व नहीं है, व्यक्षिकांग्र विश्व है। इस ब्राह्मपव में एक व्यति गुरुत्तर ऐतिहासिक कथाकी बालोचना पाई गई है, वह इस प्रकार है—

यास्वने सूर्यमृत्ति को प्रतिष्ठा को । किन्तु उन्हें उपयुक्त पूजक न मिला। इस पर नारदके आदेशातुः सार उन्होंने शाकद्दीपसे १८ प्रकारके कुलीन ब्राह्मणोंको बुलाया जो 'मग' कहलाते थे । योकष्णके कहनेसे उन मग ब्राह्मणोंने यादव-अन्याका पाणियहण किया। उन्हों के गम से भोजकोंकी उत्पत्ति हुई और वे ही सूर्य-पूजीके एकमात्र अधिकारी ठहराये गये। प्राचीनकालमं अस्व और पारस्यमें सौर वा अग्निपूजकगण 'मघं नामसे हो प्रशिद्ध थे। सन्धावतः उन्होंको कोई शाखा भारतीयके साथ मिल कर प्राकदीपी ब्राह्मण कहन लाने लगी। मग और शाकदीपी ब्राह्मण देखो।

## ब्रह्मवैवर्त्तपुरागा।

प्रचलित ब्रह्मवैवर्रो पुरायको विषयस्ची इस प्रकार है,—

वद्यालंडमें—१ मङ्गलाचरण, सोतिशोनकसंवाद, २ परव्रद्वानिरूपण, ३ सृष्टिनिरूपण, क्षणदेहमें नारायणादि का श्राविभीव श्रीर श्रीकृष्णका स्तव, ४ सावित्रादिका श्राविभीव, ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति, महाविराङ्कम्मक्षयन,

५ कालस<sup>°</sup> स्थान, रासमण्डनमें राधाकी उत्पत्ति, राधा-क्षण गरीरमें गोपी, गोप श्रीर गवादिका श्राविभाव, शिवादिका वाहनदान, गुहाकादि उत्पत्ति-कथन, E श्रीकणाका ग्रहरको वरदान, ग्रिवनामनिक्तिक्यन, सृष्टिके लिये ब्राह्मणके प्रति नियोग, ७ पृथिवोपसृति ब्रह्मसृष्टिकयन, प्रबन्धार्ग, वैदादि ग्रास्त्रकी उत्पत्ति. खायस्य व सनु श्रीर ब्रह्ममानसपुत पुनस्यादिकी उत्पत्ति, ब्रह्मनारद-ग्रापोपलन्मन, ८ कथ्यपादिको स्टि, धरागर्भं से मङ्गलको उत्पत्ति, कार्यपवं मवर्षे न, चन्द्रके प्रति दचका भिमाप, धिवगरणाव चन्द्रका विशावरसाम भीर दच ते साध गमन, १० जातिनिष यपस्तावमं घृताची श्रीर विश्वकर्म का परस्पर शापडपलस्थन, सम्बन्धनिरूपण, ११ श्राष्टिनेय प्राप्तिमोचन प्रस्तावमें विष्यु, वैष्यव भोर आह्मणप्रशंसा. १२ उपवह ेष गन्धव कृपत नारदका जन्म, १३ ब्राह्मणके शापसे उपवर्ष णका प्राणिवसर्जन, मालावतीका विलाप, १४ ब्राह्मण-वालक वेगर्म विष्णु-का मालावतीके समीप भागमन, ब्राह्मण भीर माला-वती-सस्वादमें कम फलकथन, १५ मालावती काल प्रत्वादिका स्काद, १६ चिकित्सामास्त्र-प्रवयन, १७ ब्राह्मण्डेववृत्दसम्बादमें विश्वको प्रशंसा, १८ मालः-वतोक्षत महापुर्वस्तोत, उपवद्गं सको पुनर्जीवनप्राप्ति, १८ महापुरुष-ब्रह्माण्ड पावनकथन, वाणासुरक्षत शहर-का स्तव, २० उपवह ण गत्मव का श्रुद्धायोनिम जन्म, २१ नारद प्रभृतिकी उत्पत्ति, नारदका प्राप्तिमीचन, २२ नारदादि ब्रह्मपुत्रगणकी नामनिक्ति, २३ ब्रह्म-नारद-संवाद, २८ सन्त्रग्रहणके लिये शिवलोक्सी गमन, नारदके प्रति ब्रह्माका उपदेश, २५ शिव भौर नारद-सम्मोसन, २६ महादेवका नारदको संख्यमन्त्र-दान, ब्राक्रित-प्रकरणक्षत्रन, २७ सह्याभस्यादिनिरूपण, २८ ब्रह्मिनिक्पण, लब्बवर नारदका शिवकी शाजाने मारायणात्रममें गमन, २८ नारायण भीर ऋषिगणके प्रति नारदेका प्रयु, ३० भगवत्स्वरूपकथन।

प्रकृतिसगडमें — १ प्रकृतिचरितस्त्र, २ प्रकृतिसगड निकृति, ब्रह्मास्त्रकी स्त्यासि, देवदेवोगस्त्रा प्राविभीव, ३ विश्वनिस्धियस्य न, ४ सरस्त्रतीपूजाविधि, ध्यान क्रवचादिकथन, ५ याज्ञवस्त्रोक्त वासीस्त्व, ६ ए.।. XIII, 191

वाखी, लच्ची चौर गङ्गाका परस्पर विवाद कर एक दुमरेके प्रति स्थियाप तथा उनकी नदीक्ष्यप्राप्तिः ७ काल-क्लोब्बर-गुणनिक्राण, म वस्रधाकी उत्पत्ति, उसकी पुताबिध, ध्यान भीर स्तोबादिकवन. ६ पृथिवीके उपाद्यानमें भूमिदानके निधे पुर्खादिका अधन. १० भागीरथी उपाच्यानमें भगोरयका गङ्का चान-यन भीर देशीका साम तथा प्रादिका वायन, ११ गङ्गाः का विख्यां यो नामहेत्. योकस्यके प्रति दाधाकी भक्तना भौर क्रांभ्यूबंक राधाके गङ्का पान करनी उद्यत हो जाने पर गिङ्गाका खोकरण-चरण-गरण-प्रहण बीर ब्रह्माटिकी प्रार्थनानुसार खीक्त श्राह पादपदाने गङ्काको निष्क्रान्ति, १२ गङ्का श्रीर नारायणका विवाह, १३ तुलसी के उपाख्यानमें उसका प्रामिजात्यादिकायन, १८ वेटवतो का उपाख्यान, समासमें रामायणक्यान, १५ तुलसीका जन्म, वट्रिकायममें त्रवस्य श्रीर ब्रह्माका वरलाभ, १६ तुलसीत यात्रममें यहचूड़का यागमन, उनका क्योपक्यन, विवाह, इताधिकार देवगणका वैक्षण्ड जा कर विशा के समीप शहरवृहका हलाल निवेदन तथा उपकावध करनेक निये महादेवका विषा से भूनप्राप्ति, १० युद्ध के निमित्त शक्क चुड़ के निकट महादेवका दृतप्रेरण, तुलसी पार पश्चपूड्नसभीग, शक्क चुड़का युक्त गमन तथा शिव भीर शक्क चुड़-संवाद, १८ देव और दानव से न्य का है रथयुह्रवर्ष न, स्क्रन्द-पराभव, कालो ग्रीर ग्रह वृद्युद कथन, २० वद ब्राह्मण-के विश्वमें विष्णुका शक्क्ष्यूड्व मसीय गमन भीर कवन-ग्रहण, महादेवक्छंक शक्क्षच इत्रथ भीर शक्क्षचे प्रस्थिते शक्को उत्पत्ति, २१ विष्णुका शक्क बृहरूप-धारव भीर तुलसीमभीग, तुलसीपवको माहात्माकी तर्नन शालग्रामचक्रनिदंश भीर उनका गुचवर्ष न, २२ तुलसी. के बष्टनाम भौर उनको पूजाविधि, २३ बम्बपतिके प्रति पराग्ररका उपदेश, सावित्रोका ध्यान श्रीर पूजा-विधानादि को स्न न, बच्चा कत उनका स्तोवकथन, २४ सावित्रो-सत्यवान्ता विवाद, सत्यवान्त्री पञ्चलप्राप्ति श्रीर सावित्रोक समीप यमकट क कम हो सबको जह **३, ऐसा प्रस्ताव, २५ सावित्रो भोर यम-संवाद, २६-**२७ यमका सावित्रोके प्रति वरदान, ग्रभकम विपाक-

क्छन, २८ सावित्रीकर के यसका स्तव, २६ नरक कुराइ की संख्या, ३०-३१ पापभेदसे नरकादिका भेद, ३२ श्रीकृष्णको सेवाम का के द घोर लिइ देहनिरूपण, ३३ नरककुरुक्तचण्ययन, २४ योक्षण्यका माहात्मादि-कथन, सत्यवानका जीवनलास श्रीर सावित्री शब्द-निक्ति, ३५ लक्की खरूपक्यन ग्रीर उनका पूजाकी ल न, ३६ इन्द्रके प्रति दुर्वासाका प्राप और श्रीभ्रष्ट इन्द्रका उनके निकट चानवाभ तथा वरलाभ, ३७ सुःगुरुके समीप इन्द्रका गमन श्रीर उनके प्रति गुरुका प्रवोध-दान, ३८ गुरुके साथ इन्द्र और देवताश्रीका ब्रह्मकोक-में गमन, ब्रह्मा के साथ उनका वै कु खड़ाममें नारायण के समीप गमन, नारायणकर के लक्ष्मीस्थानकी च त्रोर खनके खपदेश**में समुद्र-मत्यन**पूर्व के खदमीशासि कथन, ३८ इन्द्रकर के लदमीके प्रजापस्तावमें महालक्ष्मी का सन्बधान स्तव श्रीर पूजाविधिः ४० खाहोपः ख्यान, 8१ स्वधीपार्यान, 8२ दिल्लाोपार्यान, यज्ञकत दिल्ला ग्रीर स्तवप्रशतिक्रयन, ४३ षष्ठोदेवीके उपाष्यानमें शियवत ृत्रपकृत षष्ठीका पूजन बोर स्तवादि अयन, 88 मङ्गलचण्डोका छप। ह्यान ग्रीर उसका ध्यानपूजन, मन्त और स्तोत्रक्षधन, ४५ मनसाउपास्थानमें उनकी मनसा प्रसृति द्वादशनामनिक्ति, ४६ जरत्काक्का मनसादेवीसे विवाह, भारतीकका जन्म, ब्रह्मग्रावग्रस्त परीचित्रे परलीकगमन हे बाद जनमे जय अत्ये का नाग-यन्न, श्रास्तोककर क नागकुलरचण, महेन्द्रक्षत मनपा देबोका स्तव प्रसृति कदन, ४७ सुरभ्यूपाख्यान चोर उत्तक। स्तव, ४८ पाव तोके प्रति शिवका राधाग्रव्ह निक्तिपूर्वेक राधाका उपास्यानवर्णन श्रारमा, ४८ विरजाने साथ विद्वारमें प्रवृत्त योक्षणका राधाने भयमे भन्तर्द्धान, विरजा गोपोक्षो नदीरुपलप्राप्ति, राधा और सदामाका विवाद तथा परस्पर श्रभसम्पात, ५० सुयश्च-राजाके प्रति ब्रह्मगाप, ५१-५२ श्रतिथिविनयच्छलसे ऋषियोंका राजाके प्रति उपदेश, ५३ राजकढ क स्रतिबि-का प्रसादन बीर प्रख्यदेशकथन, ५४ श्रीक्षणाखरूप-वर्षेन प्रसङ्गर्मे कालमानकथन, विप्रपादोदक-प्रशंसा तिपसा द्वारा सुवद्यका राधा-क्राया-साजात्वार, ५५ राधिकाको युजाविधि, मोजणकत स्तव, ५६ राविका- कवच, ५७ दुर्गाखपाख्यान, दुर्गाका दुर्गाप्रस्ति पींड्यः नामनिक्ति, ५८ देवीमाचाक्यमें सुरखवं ग्रवण नप्रकृमें ताराचरण ह्यान्तक्ष्यन, प्ररणागत चन्द्रका प्राप्तिमोचन, ५८ श्रीक्षणको प्राचाचि प्रक्षादि देवता श्रोको नम दाने किनारे श्रवस्थिति श्रोर सुरगुक्का के लास गमन, ६० गिव श्रीर जोवका कथी प्रकथन, उनका नम दाने किनारे गमन, विश्व एवं देश्यक्षमें नियुक्त ब्रह्माका प्रकालय में गमन, ६१ ब्रह्माकी प्रार्थ नाचे श्रक्तका तारका प्रत्यर्थण, वुधनन्म, ब्रह्मस्तिकात रालाम, सुरख श्रीर वेश्यवं श्रक्ता परिचय, ६२ सुरख श्रीर मेध-संवाद, ६३ समासित वेश्यका प्रकृतिसाचातकार लाभ, श्रनन्तरमुक्ति, ६४ सुरथका प्रकृतिसाचातकार लाभ हम् प्रकृति पूजाका प्रकृतिसाचातकार लाभ हम् प्रकृति पूजाका प्रकृतिसाचातकार लाभ हम सुर्थ प्रकृति पूजाका प्रकृतिसाच स्तर्व सुर्थ हम सुर्य हम सुर्थ हम सुर्य हम सुर्य हम सुर्थ हम सुर्य हम सुर्थ हम सुर्थ हम सुर्थ हम सुर्य हम सुर्थ हम सुर्थ हम सुर्य हम सुर्थ हम सुर्थ हम सुर्य हम सुर्थ हम सुर्य हम सु

गणेश खण्डमें - १ हरपाव तो सन्धोगभङ्ग, २ शङ्करके समोप पाव तोका खेद, ३ पाव तोक प्रति शङ्करका पुरुषक्रत उपदेश और गङ्गाके किनारे उन्हें हरिमन्त्रः दान, ४ पुरुषक्रव्रतिधानकथन, भ्रवतकथाप्रकरण, ६ वतमहोत्सव श्रीर वत-शाचाग्रहण, ७ वतानुष्ठान, श्रीकृषाके श्रादेशमे कुमारी पाव तोके पतिद्विणादान भीर प्रतिप्राप्तिके लिये पार्वतीकृत फिरसे स्थीकृषाका स्तव, पाव<sup>९</sup>तोको श्रोकृशासे वरप्राधि, सनत्कुमारकी निकट फिरसे शङ्करप्राप्ति श्रीर गणिशजन्मकथन, ८ हर-पाव तोका गणियसन्दर्भ न, १० गणियके मङ्गलके बिये मङ्गलाचार, ११ पाव ती और मनै अरसंवाद, १२ गणेशिवञ्च उपशमन, १३ गणेशका नामकरण, पूजा-स्तीत सीर कवचादि कथन, १४ कात्ति क-प्रवृत्तिप्राप्ति, १५ कान्ति कको लानेके लिये नन्दिकेष्वरादि गिव दूत-गणको कृत्ति काभवनमें प्रेरण, कार्त्ति केय श्रीर नन्दि-केखरका कथोपकथन, १६ कात्ति वेधका के लास श्राग-मन, १७ कात्ति इयका श्रीमिषेक श्रीर कात्ति केय गणिश-का परिणय, १८ गणेशके शिरःश्रुन्यताकारण-प्रदर्शन प्रसङ्गमें शङ्कर के प्रति कथ्यपका अभियाप, १८ जीस्वर<sup>९</sup> ₹तव श्रीर कवचादि कथन, २० गणेशकी गजाननत्वका कारण, २१ धन्नका खच्कीशक्तिकथन, २२ बन्नकी हरि-महालक्षीस्तव और कवचादि दान, २२ तक्क्ष्मीचरित

कथन, २८ गणिशका एकदन्त होनेका कारण बखान जमदन्नि भीर कात्त वीय का करनेमें कापिसमें न्ययुद्ध में कात्त वीय का पराभव-वायन, जसद स्विके समीप कार्त्तवीय का पराभव, २७ कार्तवीव युद्धमं जमदन्निका प्रावत्याग घौर पःश्ररामकी प्रतिज्ञा, २८ स्रुगु घोर रेखुकास वाट, व्रह्मजीकमें ब्रह्मा श्रीर परशुरासका कथीपकथन, २० ब्रह्मासे वरपाप्त भाग वक्ता गिवलोकगमन, वहां तत्कत शिवका स्तव, २० शङ्कर श्रीर परश्रगमसंवाद, ३१ भाग वने प्रति प्रद्वाका व लोकाविजयकवचदान, ३१ भाग वको शङ्का भगवन्म त्रः त्रवादिदःन, ३३ भाग व-की युद्धयाला, स्वप्नदर्भन, ३४ की लंबोर्य के समीप क्षाग<sup>९</sup>वका दूतसभ्येरण, स्त्रभायी मनोरमार्क प्रति कार्च-वीर्यका स्वप्नदर्धन हत्तान्तवर्णन, ३५ मने रमाका पर-लोक गमन, मार्ग व श्रीर कार्च वोव संवाद, मत्साराज श्रीर परश्चरामयुद्धवर्णनावसरमें शिवकवचकथन, ३६ राजा सुचन्द्रके साथ परश्ररामयुद्ध-वर्ष नावसरमें स्युक्तत कालोका स्तवकथन, ब्रह्म और सार्ववसंबाद, सुचन्द्रवध-कथन, २० भद्रकालीकवच अथन, ३८ पुष्कराच श्रीर पर-श्रामयुद्दवण<sup>९</sup>नप्रसङ्गर्मे महासन्त्रोकवचकथन, ३८ दुर्गा-कवचक्रयन, ४० कात्त वीर्ध श्रीर परश्ररामके सुइमें कात्त वोय से महादेवका ऋतपूर्वक कवचहरण, राजा श्रीर भागवका कथोपकथन, कात्त बीर्यका परलोकगमन. ब्रह्मा श्रीर परशुरामसंवाद, ४१ परशुरामका केलासगमन, ४२ गणेशभाग वसंवाद, ४३ भाग वत युद्ध में गणेशका दन्तमङ्ग, ४४ पार्व तीकाट क तिरस्क्रत परश्चन प्रति न्योविष्युका उपदेशक्यन भीर गर्धेगस्तोवक्यन, ४५ परग्ररामकत भगवतीका स्तव, उह विना तुलसीके भाग वक्तत गणेशपूजाक घनप्रसङ्घ तुलसी श्रीर गर्वश्यका परसार श्रभिसम्पातकायन।

श्रीकृष्णजनमञ्ज्ञां—१ नारायणऋषिके प्रति नारद-का इरिक्याविषयक प्रश्न भीर उसके प्रति नारायणका उन सव कथोपकथन प्रसङ्गोमें विष्णु भीर वैष्णवगुण-कथन, २ श्रोक्षणका विरज्ञाके साथ विद्यार, राधिका-के भयसे श्रीक्षणका भन्तर्दोन भीर विरज्ञाको नदोद्भवत्व प्राक्षि, ३ श्रीक्षणके प्रति राधिकाका समिशाप, राधिका

श्रीर खोडास हा परस्पर ऋभिगाप, 8 स्वास भारहरण करनेके प्रस्थायके लिये चितिका अञ्चलीकगमन, अञ्चले समाप उनका निंदन, देवहरूका इतिसवनने गमन. भोर रोजोकदर्यनाः ५ ब्रह्मा प्रश्तिका गोजोक्तगमन, ब्रह्मज्ञत योडरिङ। स्तत्र, यांक्रणका भाविभोत, ब्रह्मादि-काळ का भगवान्का €ववः भगवान्क साथ उनका कथोप-क्रथन, ७ पूर्व जनमप्रदेवप्रपृत्व दिवका ग्रीर वास्ट्रेव-पश्चियत्रचान्तकात्तीन, कांसकर्यक उनका हः प्रव निधन, ब्रह्मदिक्छेक योक्तराका स्तव, भगवते का जन्महत्तात्तवणंन, वसुदेवकत यांक्रणका स्तव शीर योगमायात्रतान्तकयन, प जन्माष्टमोत्रत दिका निरूपण, ६ नंदीका स्तवकावन, १० पृतनामीचण प्रस्ताव, ११ त्रणायत्तीमुरवध, १२ मक्ष्यमञ्जन, कवचक्रवन, १३ गर्ग भार नन्द्रमं वाद, श्रीक ख का अन्यायन तया नामका व प्रस्ताव, १४ यमनाजु नमञ्चन भौर जुवैरतन ।का भ्राप-जारण, १५ याराधाक खसंबाद, ब्रह्माभिगमन, ब्रह्माकर क योराधाका स्तवकण्य, राधाकव्यका विवाहक्यांन, १६ वक, वैयो और प्रतस्वासुरवध, वसुदेवादि गन्धवींका शङ्करमाय उपलब्धन तया चृन्दःवनगमन प्रस्ताव, १७ हन्दावन-निर्माण, कलावताके साथ हवभानुका परिषय-हत्तान्त. हन्दावन नश्मकारणकथन, राधाकी <mark>बोड</mark>ग्र नाम निक्ति, श्रोनारायणकर्षेक श्रोराधाका स्तव, १८ विप्र-पत्ने मोचण, विप्रात्मोजन जण्यका स्तव, विक्रका सर्व-भचत्त्रवीजक्यन, १८ काशीयदमन, कालीयकृत चौकृष्यः का स्तत्र, नागवत्रोवृत योकृष्यका स्तत्र, दावाग्निमोत्त्रय, गोप श्रीर गीपोकृत योकृष्णका स्तव, २० ब्रह्माकर क गोवलादि इरण प्रोर ब्रह्मजत योजयाका स्तव, २१ इन्द्रयागभन्नन, नन्दक्त इन्द्रकः स्त्रव, योक्त सका गीव-ईनधारख, इन्द्र धीर नन्दकत्वेत योक्त याता स्तव, २२ धेनुकवच तथा धेनुककृत श्रीकृष्वका स्तव, २३ प्रसङ्घ-क्रमचे तिलोत्तमा भौर विलिध्नका मुद्रायाप-विवरण, २४ दुर्शसाका विवाह और पत्नीवियोग, २५ उद सी क शापमे दुर्वामाका पराभव. तत्कर के श्रोक रणका स्तव श्रीर उसका मोचल, २६ एकादबीव त्विवान, २७ गोप-कन्याकृत श्रीष्णका स्तव, गोविका वस्त्रहरण, राधिका-कृत स्रोकृष्णका स्तव, गोरःवतविधान, वतज्ञवा,

पाव तीका स्तव, व तक बाद पाव तीका वरदान, २८ रासकीकावण न, २८ प्रष्टावक्रमोचण, तत्कर्दं क श्रीः कृष्णका स्तव, ३० राधिकावे प्रति श्रीकृष्णके श्रष्टावक उणाख्यान-वर्णा नप्रसङ्गने असितकृत शिवस्तवकथन पौर रमाने प्रभिगापमे देवनका अष्टाङ्ग-वक्षताकीत्त न, २१ ्रब्रह्मा श्रीर म हिनौके समागमने मोहिनोक्कत कामका स्तव, २२ ब्रह्मा और मोहिनोका कथोपकथन, ब्रह्मकत श्रीजणका स्तव, ३३ ब्रह्माके प्रति सोहिनोका श्रीन-माप, ब्रह्मात्ता दर्पभङ्ग, ३४ ्गङ्गात्रा जन्म, धनकी भागी ध्यादि नामनिक्तं और उनका माझलाकी चीन, ्रेश् गङ्गास्नानमे ब्रह्माका शापमीचन, उनका भारती-्सस्रोग, रति और कास का जन्म, कन्दर्प के वाण से ब्रह्मा-का चित्तविकार उन सब ऋषियोंको नारायणका उप-्देगप्रदान, ३६ हरका दपंभक्तकयन और उनका ऐखवं--वर्षेन, ३० पाव तोने शापरे शिवने वैद्यका श्रयाह्यताः नधन शेर शिवकह क पाव तो का स्तव, ३८ दुर्गाद पे भङ्ग-प्रस्तावमें दप्<sup>र</sup>नामके लिये सतीदेवीका देहत्याग, पाव तीका जन्म घौर इर गिरिसमागम, ३६ हिमालय पर पाव तोका धिवसन्दर्भं न घीर मदनभसावनात्त, ४० पाव तोका तपश्चरण, विप्रवादक दूपमें उनके समीप शङ्करका श्रागमन, उनका कथोपकथन, पाव तोके पिट-रटह जानेके बाद शङ्करका भित्तुकविश्रमें पार्व तीके निकट गमन, बहस्पति माय देवगणको मन्त्रणा, ४१ हिमा-लयंत समीप ब्राह्मणके वे शर्म ग्रङ्करको शिवनिन्दा, अत-स्तीप्रस्ति साथ सप्तऋषिका हिमालयके समीप गमन, उनके निकट कन्यादानकथाप्रसङ्गमें विशिष्ठका यनरन्यो-पास्थानकथन, ४२ वशिष्ठका पद्मा भीर धर्म बंद-क्षयन तथा सतीका देहत्यागक्रयन, ४३ शहुरविरह-शोकापनोदनकथन, ४४ महादेवको विवाहयात्रा, हिमालयक्ट क जिवका स्तव, ४५ जिवविवाहवर्ण न, ४६ हरगीरोविलासवर्णन श्रार सर्वे मङ्गलवर्णन, ४७ इन्द्रका द्वेभङ्ग, ४८ सुर्वेका द्वेभङ्ग, ४८ विक्रिका दप भङ्ग, ५० दुर्वासाका दप भङ्ग, ५१ धन्वन्तरिका दप-भङ्ग और मनसाविजय, ५२ राधिकाका खेद, राधानाम निरुत्ति, ५३ राधा-क्षणका विहार, ५४ समासमें श्रीक्षण-का चरित्रवार्यन, ५५ श्रीक्षणका प्रभाववर्षन, ५६

सहाविषा पादिका दपैभङ्ग, देवहत्दक्ष क लच्मीका स्तव, ५७ **कप्प**विच्छे दसे प्रापत्यागर्मे उद्यत राधिकाके साय ब्रह्माका व कुग्दधाम-गमन, ५८ स चिपमें राधा-विरह्मधन, ५८ इन्ह्रके दपैभन्द्रन जयाप्रसङ्गी भची श्रीर नहुषका विस्तात मंवाद, ६० हहस्पति श्रीर द्रत-संवाद, नहुषकी सप<sup>®</sup>त्वप्राक्षि घीर शक्रुमोश्चणकायन, ६९ इन्द्र भीर भहत्वासंवाद, इन्द्रका भहत्वा घर्षण, खनको गीतमधाव **खपनमन, ६२ समा**नमें रामायण वण न, ६३ क सका दु:खप्रदर्भ न, ६४ क सयज्ञकथन, ६५ **ग्रक्तूरानन्द्कथन, ६६** राधिकाशोक-प्रपनोदन, ६७ राधिकाके प्रति स्रोक्षणका प्राध्यात्मक योगक्षम, ६८ राधायोकिधिमीचन, ६८ ब्रह्माके साथ खोक्रव्यका कथोव-कथन और श्रीकृष्णके प्रति रत्नमालावाका, ७० धक्रूर-खप्रदर्भं नहत्तान्तवण न, **एसके क**रहे क स्तवक्यन भीर गीपोविषयवण न, ७१ श्रीक ब्यक्ती मधुरा जानेके लिये मङ्गलाचार, ७२ श्रीकृष्णका मधुरा-प्रवेश, पुरीदर्शन, रजकका नियह, कुछाका प्रसाद, कं सनिधर और देवको तथा वासुदेवका मोचन, ७३ श्रोकृष्णकर्टक नन्दप्रभृतिका शोकविमोचन, ७४ कम<sup>°</sup>-निगड़क्केंद्र सपदेग, ७४ सांसारिक ज्ञान उपदेग, ७६ श्वभद्भ न पुरायक्यन श्रीर दानफल को लेन, ७० सुख्य-फलक्यन, ७८ श्राध्याति हा उपदेश श्रीर शास दर्श नकी कारण पापकथन, ७८ सूर्य ग्रहण वीज अथन, ८० चन्द्र-यच्यादिकारणक्यनमें चन्द्रके प्रति ताराका श्रमिशाप-कथन, दर ताराका उद्वारक तिन, दर दु:खप्रकथन, उसका प्रान्तिकथन, ८३ चातुर्वयं का धर्मिनरूपण, ८४ ग्टहस्र धर्म निरूपण, स्तीचरित-को त न. अत्तन्वण कथन भीर समासमें ब्रह्मा एडका वर्ष न, द्रथ भच्याभचा-निरूपण भौर कम विधान कथन, ८६ वेदार-राजकन्या-का बत्तान्त, ब्राह्मण्डपी धर्मके प्रति उसका अभिन शम्मात श्रोर वहां उपस्थित देवताश्रीके शनुरोधवे उसका यापमुतिकरण, ८० भगवान् के समीप प्रवहादि ऋविका समागम और उनके साथ भगवानका संलाप, ८८ नन्द राजा है प्रति भगवान्की उत्ति, ८० युगधम - व्यव, ८१ भगवान्के साथ देवको भीर वासुदेवका संवाद, ८२ श्रीकृष्यप्रेरित एडवका वृन्दावनमें भागमन, वृन्दावन-

दशन और तत्कर्टक श्रीराधिकाका स्तम, ८३ राधिका धीर उद्ववना कथोपकथन, ८८ उद्दवने प्रति राधाकी सखीको उत्ति, उदयका कलावती उपाव्यान-कथन, ८५ राधिकाका खेदवण न, ८६ उदवके प्रति राधाका उपदेश, ८७ राधा श्रीर उद्यवका संवाद, ८८ मध्रामें उद्धवका प्रत्यागमन, भगवान्के समीप उनका बन्दा-वन-वार्त्ताकावन, ८८ वसुदेवके समीप गर्गका राम श्रीर कृष्णका उपनयनप्रस्ताव, वहां ऋषियोंका गमन, वसुदेवकाढेक प्रकृतिहत्तान्तक्षयन, १०० वसुदेवके समोप देवदेवीका समागम, १०१ श्रीकृष्ण श्रीर बत-रामका उपनयन, वहां समागतीका ख खग्टहगमन, १०२ सान्दीपनि सुनिके निकट कृष्ण चीर वनरासका वेद अध्ययन, सुनिवलोकृत उनका स्तव भीर गुरुद्धिण!-दान, १०३ ह।रावती निर्माणके लिये विष्वकर्माके प्रत्यूप-देशकथन-प्रसङ्गरी-श्रीक, व्यका वासुश्रभाश्यभ विवरणादि-कथन, १०४ श्रीकृष्णके समीप ब्रह्मा श्रीर सनत्कुमार-प्रस्ति देवताश्रीका समागम, श्रोकृष्यका दारकाप्रवेश-पूर्व व उग्रमेनप्रस्तिक साथ कथीपक्रयन, १०५ क्किसो-के विवाहमें भीषाकराजके प्रति ग्रतानन्दवाका शीर उसे सुन कर रुष्ट र्किमणीका वाक्य, १०६ रेवती ग्रीर वल-देवका विवाह, श्रोक ब्लाका कुख्डिन नगरमें गमन घोर शास्व राजाका भगवद्धिचेष, १०७ इन्ह्रधरकत्ंक रुक्तियोको पराजय, श्रीकृष्यका श्रीधवाम, विवाइ-पाङ्गणमें श्रभागमन, भीष्मकराजकृत योकृष्णका स्तव, १०८ रुक्तियोसम्मदान, १०८ श्रीकृष्णके साथ सहस्यती-प्रस्तिका कथोपकथन, वरयात्रियोंका वधु और वर ले कर द्वारकारी गर्मन, ११० भगवान्के निकटसे नन्द और यशोदाका कदलीवन-गमन, राधा भीर यशोदाका संवाद, १९ वशोदाने प्रति राधिकाका भिताचान उपदेश श्रीर कृष्णका रामप्रस्ति नामनिर्वातकथन, ११२ क्किणीका गर्भाधान, कामजन्म, कामकळेक शब्दर दैत्यवध, रति श्रीर कामका द्वारका गमन, श्रीकृष्णका सीलइ इजार कामिनियोंने साथ विवाह, उनको अपरय-संख्या, दुर्वासाको श्रीकृष्यका कन्या-सम्प्रदान श्रीर दुर्वासाक्षत श्रीकृष्यका स्तव, ११३ के लासगत दुर्वासा-का पाव तीके उपदेशसे पुनः द्वारकागमन, श्राक रणका

इस्तिनापुर गमन, जरामस्य त्रीर शास्ववसः शिशुपान श्रीर दन्तवक वध, कुरु पाण्डव के युद्धमें भूभार- इरण, समाताको स्तपुवप्रदान, पारिजात-दर्ष, सत्यभामाको पुर्खकत्रत अनुष्ठानकायन, ११४ जया योर अनिरुद्धका खप्रसमागम, चिव्रवेखा इर्छ क चनिष्ड- इर्य घोर जपा तया चनिर्देश गत्यवं-विवाद, ११५ रचक्र स्वति जवाका गर्भ वृत्तान्त सुन कर रुष्ट वार्याः प्रति संदादेव श्रादिका दित उपदेश, बाणासुरको युद्धयाता भीर वाण तया अनित्दका संवाद, ११६ वाणा प्रति अनित्दका द्रीपदोक्ते पञ्चलामिल-हेतुकान्तंन, ग्रम्बरक्टेक रति-इरण-हत्तान्त-कथन श्रीर श्रनिक्डकट<sup>°</sup>क वाषःपराजय, ११० गणेखरके प्रति सहाटेबका चनिक्द-पराक्रमः कीर्त्तन, ११८ टूतरे सुखरे श्राक्ताच्यामन-संबाद सुन कर महादेव श्रीर पार्वतीका कर्राव्य विषयक परामग्री, ११८ वाणकी सभावे विश्वका धाग-सन, इर श्रीर बलिके अधौषकथनमें इरकत के व रेणवीं-को प्रशंसा, हरि भीर विकित कथोपकथनमें विकित श्रीकृष्यका स्तव श्रीरश्रीकृष्यका बलिकी सभयदान, १२० यादव भीर अभुरसंन्यकी युद्धवर्णना, वैश्यव-ज्वरउत्पत्तिकथन तथा श्रीकृष्णके निकट वाणका परा-भव, १२१ मृगानराजमीचण, १२२ स्वमन्तक-छपास्यान, १२३ सिंड श्रममें रायाकर्ट क गणेग्रपूजा, १२४ राधिका-की प्रति मधीयवाक्य, उन्हें पाव तोका वरदान, पाव ती-की भाषासि सखीरणक्ट क राधाका सुवैशादिकरण, राधिकाके तेजसे विस्मित हो सिद्धाश्रमवासी देवताशीर का उनके समीप अश्ममन और बह्मादिकृत राधिकाका स्तव, १२५ महादेवकल का वास्टेवका ज्ञानलाम, राजः सूय यञ्जका अनुष्ठान, १२६ राधाक ृष्णका किरने सम्से -लन, राधाक्र क श्रीकृष्णका स्तवादिकयन, श्रीकृष्ण-र्कप्रतिराधिकाका विनयगभे विविधप्रय भौर उनके प्रति कृष्णका प्राध्यात्मिक ज्ञानीपदेशकथन, १२० राधा-कृष्णका विद्वार भीर यगीदाका भानन्द, १२८ नन्दके प्रति श्रीकष्पका कलिधम जयन, गोजुलवा शैका राधाके साय गोलोकगमन, १२८ भाण्डोरवनमें भागत ब्रह्मादिः कर्त्र श्रीकृष्णका स्तव, यदुकुलध्वं स, पाख्वों का स्तर्गारीहरा, भागीरधीको प्रति भगवतीका वरदान श्रीर

गोलीकारोहण, १३० नारदका वदरिकाश्रमसे ब्रह्मलोकः गमन, सञ्चयः कन्याके साथ विवाह भीर विहार, सनत् कुमारके उपदेशसे तपस्याके लिये गमन, उसके प्रति शम्मुका उपदेशसे तपस्याके लिये गमन, उसके प्रति शम्मुका उपदेशसाक्य और नारदको सुक्ति, १३१ विक्रि और सुवर्ण का उत्पत्तिकथन, १३२ समासते ब्रह्मादि खण्डचतुष्ट्याय निरूपण, १३३ महापुराण और उपप्राणका लच्चणकथन, महापुराणको श्लोकसंख्या, उपप्राणका नामकोक्तिन, ब्रह्मवैक्तं का नामनिरुक्तिकथन, उसका माहात्मावणन अवण्यक तथा अवण्य क्रमसे यथाक्रम भन्नकोक्तं न।

श्रव प्रश्न उठता है, कि उत्त ब्रह्मवेवत्त की प्रतत पुराण वा श्रादि ब्रह्मवेवत्त पुराण मान सकते हैं वा नहीं ?

मत्स्रपुराणके मतसे —

अक्ते हैं।

''रथन्तरस्य कर्षस्य वृत्तान्तमधिकत्य यत् । स्विषि ना नारदाय कृष्णमाद्यास्य युतम् ॥ यत्र ब्रह्मवराहस्य चरितं वर्ष्यते सुद्धः । तदष्टादमसाहरं ब्रह्मवैवत्ते सुच्यते ॥''

रथन्तरकरवके व्रत्तान्तप्रसङ्गमें साविषिकी नारद्ये जिस ग्रन्थमें कृष्णमाशास्त्र श्रीर ब्रह्मवराहका चरित विस्तृतभावसे वर्षन किया है, वही श्रष्टाद्यसहस्त्र ब्रह्मवैवन्तिपुराण है।

भी वपुराणके उत्तरखण्डमें लिखा है— ''विवत्ते नाद ब्रह्मणसु ब्रह्मवे वर्त्त मुचिते।'' ब्रह्माके विवर्त्त प्रसङ्ग्हेतु इस पुराणको ब्रह्मवे वर्त्त

नारदपुराणमें इसकी द्वेत्रतुक्रमणिका दैइस प्रकार दो गई है—

"शृष्ण वत्स प्रवचामि पुराणं दशमं तव।
ब्रह्मवैवत्तकं नाम वेदमार्गानुद्रश्वेतम् ॥
सावणियेत्र भगवान् साचाद्देवपैयेऽियतः।
नारदाय पुराणार्थं प्राह सर्वमनौक्तिकम्।
धर्मायकाममोचाणां सारं प्रोतिह रो हरे।
तयोरभेद सिध्यर्थं ब्रह्मवैवत्तं सुत्तमम् ॥
रयन्तरस्य कल्पस्य वृत्तान्तं यन्मयोदितम् ।
गतकोटिपुराणे तत् संचिष्य प्राह वेदिवत्॥
व्यास्यतुर्धो संव्यस्य ब्रह्मवैवत्तं संज्ञतम्।
श्रष्टादशसहस्रन्तत् पुराणं परिकोत्तिंतम् ।
ब्रह्मप्रकृतिविश्वेशक्षक्ष्यस्य स्माचितम् ।

तत्र स्तिषि संवादे पुरायोपक्रमो मत: ॥ सृष्टिप्रकरणं त्वाद्यं ततो नारदवेध मोः । विदाद: सुमहान् यत्र ह्योरासीत् पराभवः॥ श्चिवनीकर्गातः पञ्चाज्जाननाभः श्चिवान्सुनैः। शिववाक्येन तत्पश्चात् मरोचेनीरदस्य च ।। सननच्चैव सावणें ज्ञानाय सिडमेविते। थाश्रमे सुमदापुत्खे तं लोकाश्वयं कारिणि ॥ एति ब्रह्मखा है हि युतं पापविनाशनम्। ततः सावणि-अवादी नारदस्य समोरितः॥ क्रष्यसाहालामं युक्ती नानाख्यानकयोत्तरः। प्रक्षतेरं सभूतानां कलानाचापि वणितम् ॥ माहालां पूजनादाञ्च विस्तरेणं ववास्थितम्। एतत् प्रकृतिखण्डं हि श्रुतं भूति-विधायकम्।। गणियजनम्मं प्रश्रसपुर्वकमहाव्रतम् । पाव त्याः कात्ति केयेन सह विद्वे ग्रसम्भवः ॥ चरित' वात्त वीय स्य जामद्ग्नास्य चाइ्तम्। विवाद: सुमहान् पश्चाज्ञामदग्नागणिगयो: ॥ एतिहम्भेशक्ष्रकं हि सव विम्नविनाधनम्। श्रीकृष्णजनमसंप्रश्रो जनमःख्यानं ततोऽद्गुतम्॥ गोक्कले गमन पश्चात् पूतनादिवधोऽह्रुतः। वात्यवीमारजा लोका विविधास्तत्र वर्णिताः॥ रासक्रीड़ा च गोपीभि: शारदी समुदाहृता। रहस्ये राधया क्रोड़ा वर्षिता बहुविस्तरा॥ सहाक्रूरेण तत्पश्चानमध्रागमनं हरेः। कं सादीनां वधे हत्त स्यादस्य दिजभं स्कृतिः।।। कार्या सन्दीवनेः पश्चाहिद्योपादानमदुसुतम्। यवनस्य वधः पश्चादारकागमनं हरे: ॥ नरकादिवधस्तत्र कृष्णेन विद्वितोऽद्भुतः।] क रणखण्डसिदं विप्र टणां संसारखण्डनम् ॥"

(हे बत्स! सुनी, ब्रह्मवं बर्स नामक वेदपथानु दर्श क दशम पुराण कहता है जिसमें साचात् भगवान् सावणि ने प्राधित हो जर देविष नारदसे अलौकिक पुराणका अर्थ कहा था। धर्म, अर्थ, काम और मोच इन सबका सार और भगवान् हरि तथा हरमें प्रीति, इन दोनों का अभे द सिंड करने के लिये ही यह उत्तम ब्रह्मवं प्रवित्त हुआ है। मैंने रथन्तरक स्पका जो हत्तान्त कहा है, वेदिवत् आसने उसे प्रतकोटि पुराणों में संचिपसे वर्णन किया है। वेदिवत् आसने इस ब्रह्म वे वर्त्त पुराणको ब्रह्म, प्रकृति, गणिश और कृष्णखण्ड नामक चार भागों में विभक्त कर अष्टादश सहस्त श्लोक

हीरा की तंन किया है। सत भीर ऋषिसंवादमें पुराणका उपक्रम दिया इसा है।

इसने प्रथममें सृष्टिकथन, पोक्टे नारद और विधाना विवा, दोनोंका हो पराभव, शिवलोकगित, नारदमुनि-का शिवसे ज्ञानलाम और शिवने ऋहनेसे नारद तथा मरीचिका ज्ञानलामार्थ सिहसेवित परम प्रवित्र तैलो-क्यास्थ्य कारो आश्रममें गमन, पापनायक इस ब्रह्म-वैक्तेमें सब विषय वर्णित हैं।

इसमें साविण संवाद, कृष्णसाहालायुता नाना चाखान भीर प्रकृतिके भंभमूत कलाससुदायका मोहाला तथा पूजनादिका विस्तृतरूपसे वर्ण न है। यह प्रकृतिखण्ड सुननेसे ऐखार्थ लाभ होता है।

गणियजन्मप्रस्न, पाव तोका पुर्व्यक्रवत, कार्त्ति केय श्रीर गणियकी उत्पत्ति, कार्त्त वीर्य श्रीर जामदग्नाका श्रद्भुतचरित तथा गणिय श्रीर जामदग्नाका घोर विवाद-कथन, सव विश्वविनाधक गणियखण्डमें ये सव विषय वर्णित हैं।

श्रीकृष्ण-जन्मसंप्रश्न, पीछे जन्माख्यान, गोकुलमं
गमन, पूतनादिका वध, वाख्यकीमारज विविध लोला,
गोिपयों के साथ कृष्णकी शारदी रासक्रीड़ा, निर्जनमें
राधाने साथ क्रीड़ा, पीछे धक्त्र्रकं साथ हरिका मथुरा
गमन, कं सादिका वध, काश्रीमें सन्दीपनके निकट विद्या
ग्रहण, यवनका वध, हरिका हारकागमन श्रीर कृष्ण
कर्ष्टक नरकासुरादिवध। इन सब विषयों का जन्मा
खण्डमें वर्ष न है। हे विप्र! ये सब व्रक्तान्त श्रवण
करनेसे मानवींका संसारवन्धन खण्डित होता है।

मत्मा, भी व वा नारदीत लच्छों ते साथ प्रचलित ब्रह्म व वच की एकता नहीं है। रथन्तरकथन, सावणिं नारदसंवाद, ब्रह्म वराहका हन्तान्त वा ब्रह्माका विवर्तन्त प्रसङ्ग, इन सबका प्रचलित ब्रह्म वे चलें में कुछ भी वर्ण न नहीं है। यहां तक कि नारदपुराण में जिन चार खण्डों के नाम भीर संचिप में विषयानुक्रम दिये गये हैं, प्रचलित ब्रह्म वे वर्ण उसार चार खण्डों में विभन्न होने पर भी भनेक विषयों में एकता नहीं देखी जाती। नारदोत्न ब्रह्म खण्डीय स्टिष्ट करण, नारद ब्रह्म विवाद, नारद की भिवसीक में गित और भिवसे ज्ञानलाम, ये सब

विषय भाजकले त्रहाव वत्तं सं रहें ने पर भी नारदे भीर मरीचिका मनन तथा मिद्धात्रममें गमन एवं मावणि को कथा वित्रकृत नहीं है। इता प्रकार नार्दे दोक्त प्रकृतिल्लग्डमें मावणि नारदर्भ वाद भीर मुख्यक्य से कृष्णभाहात्मा शे कथा रहने पर भी आजकल में ब्रह्म वत्ते में नहीं है। ईवन गाणकाने क्रमक्या है। प्रकृतिका मान्नाका और पृजादि का विस्त्रत वर्ण नहीं । नारदर्भ जिस प्रकार गणिया खण्ड श्रीर वृष्णजन्मखण्डको अनुक्रमणिका है, भाजकल के ब्रह्मवे वस्ते में वस्ते। पाये जाते हैं। इससे बोध होता है, कि ब्रह्मवे वस्ते जब क्रमयः वस्ते मानक्ष्य धारण कर रहा था, उसी समय नारदाय अनुक्रमणिका लिखी कहें।

यव प्रयायह है, कि इस प्रचलित वृद्धवे अत्ती की श्रादित्रद्धारं वर्षे मान सकते हैं वान हों १

ब्रह्मवं बत्त मं ही निखा है-

"विवृतं ब्रह्म कार्त्स्यं न कृष्यन यत्र यानक । वृद्धाव वत्तं कां तेन प्रवदन्ति पुराधिदः ॥ इदं पुराणस्त्रच्च पुरादण्यच्च श्रह्मण्य । निरामये च गोनोक क्षण्येन परमात्रना ॥ महातीयं पुष्करे च दत्तं धर्माय ब्रह्मणाः । धर्मे णेदं स्पृत्वाय प्रोत्या नारायणाय च ॥ नारायणोऽयं भगवान् प्रदर्शे नारदाय च । नारदो व्यासदेवाय प्रदर्शे जाइवोत्दे ॥ व्यास: पुराणसूतं तत् संवस्य विपृतं महत् । मह्यं दरौ सिक्षचेत्रे पुष्पदे समनोहरम् ॥ यदिदं वियतं ब्रह्मस्तत्समयं नियामय । यदिदं वियतं ब्रह्मस्तत्समयं नियामय । यदिदं वियतं ब्रह्मस्तत्समयं नियामय । यदिदं वियतं व्रह्मस्तत्समयं नियामय ।

(ब्रह्मख॰ १११०-६)
है ग्रीनक ! क्षम्णकटं क ब्रह्म विव्यत हुआ है,
इसीसे पुराविद्गण इसे ब्रह्मवेवन्ते कहते हैं। निरामकः
गोलोकमें परमात्म कृष्णने ब्रह्माको यह पुराणसूत्र
दिया था, पोक्ट पुष्कर महातोर्थमें ब्रह्माने धर्मको
दान किया भौर धर्मने प्रसन्न हो कर स्वप्रत नारायणः
को, भगवान् नारायणने नारदको, नारदने फिर व्यासः
देवको गङ्गाके किनारे यह पुराणसूत्र अर्पण किया था।
व्यासने पुनः पुष्यदायक सिद्धचेत्रमें इस सुमनोहर
पुराणको सुमी दान किया है। यह पुराण व्यासकत है
भीर इसमें १८००० प्रसीक हैं।

ब्रह्मवैवत्ते की निज उतिके बनुसार इसे मास्य वा श्रोववणित ब्रह्मवैवर्की नहीं मान सकते।

जो कुछ हो, प्रचलित ब्रह्मवैद्या में इतनी क्रिया विषयों ना समाविश है, कि उनगें से श्रादि श्रीर श्रक्कतिम विषय निकाल लेना बहुत हो बाँठन है। प्रचलित पद्म पुरायको अपेचा भी इस ब्रह्मवैद्या को श्राह्मिक अस्य कह सकते है। इस देश पर जब सुसलमानीका श्रीविकार हुआ और हिन्दू-सुसलमानके यौन सम्बन्धि जब नाना नीच जाति उत्यव होने लगी, उसी समय इस पुरायको सृष्टि हुई है; यह इस पुरायोय ब्रह्मखण्डके वचनसे हो जाना जाता है—

"स्तेच्छात् कुविन्दकन्यायां जोनाजातिव भूव ह।।'' (१०।१२१)

म्हे च्छिने घोरस घोर सुिन्दिन चाने गर्भ से जोला (जुलाहा) जाति उत्पन्न हुई है। नेवल बहु देशमें जुलाहे को जोला कहते हैं। पश्चिमाञ्चलमें जोलाहा नामसे ही प्रचलित है जात होता है कि ब्रह्म वे वर्स किसी बहु नो विद्यानसे स्वागया है। यही कारण है, कि शहु चूड़ ने युद्ध में 'राढ़ोध' घोर 'नारेन्द्र' वोरींका नाम घाया है। (१)

(१) भागवतके जैसा इस पुराणमें भी उपपुराणके पांच
स्वा और महापुराणके दश स्व निर्देष्ट हुए हैं।
"सर्गश्च प्रतिसंगिश्च वंशो मन्वन्तराणि च।
वंशातुचरितं वित्र पुराणं पञ्चलश्चणम्॥
प्रतह्वपुराणां स्क्षणञ्च विदुर्वधाः।
भहातांच पुराणानां स्क्षणं कथया मिते॥
धिश्चिपि विस्षिश्च स्तितिस्तेषाञ्च पालनम्।
कर्मणां वासना वाली मन्नांच क्रमेण च॥

निर्णयिक्षिम् लघुब्रह्मवैवत्व का उदलेख है, पर यह पुराण प्रभी नहीं मिलता।

दाचिषात्य ब्रह्मकैवर्त्त नामक एक श्रीर पुराण प्रचलित है। किसी किशीका कहना है, कि इस पुराणमें भी ब्रह्मकैवर्त्त अनेक लच्चण हैं। २

घलङ्कारदानविधि, घडिग्रक्रियाहात्मा, ग्रादिस्ते -खरमाहास्रा, एकादशीसाहात्मा, क्षणास्तोद्ध, गङ्गास्तोद्ध, गणेग वचन, गर्डाचलमाहात्स्य, गर्भ स्तृति, घटिका-चलमाहास्य, तपस्तीय माहास्य, तुलाकावेरीमाहास्य, पञ्चानन्दम। हात्म्य, परशुरामके प्रति शङ्करका उपदेश, पुष्पवनमाहात्म्य, वजुनारस्यमाहात्म्य, ब्रह्मारस्यः माहात्म्य, मुतिचेत्रमाहात्म्य, राधोदवम'वाद, वृदाचल-माहात्म्य, अवणदादशीव्रत, श्रीगोशीमाहात्म्य, सर्वे पुर-चित्रमाहात्म्य, स्वामिश्रेलमाहात्म्य, ये सव ब्रह्म वैवत्ते यन्तरात योर कामीकेदारमाहात्म्य, काशीमाहात्स्य, चम्पनारस्यमाहात्स्य, जल्पेखरमाहात्स्य, तुलाकावेरीः माइात्म्य, दुर्गापुरोमाहात्म्य, देवीपुरोमाहात्म्य, पञ्च-नदमाहात्म्य, पुष्पवनमाहात्म्य, बुद्धिगिरिमाहात्म्य, वेतालकवच, वेदारखमाहातम्य, खेतारखमाहातम्य, सुवण स्थानमाहात्म्य श्रीर स्वामिगिरिमाहात्म्य ये सब यत्य ब्रह्मक वत्त के अन्तर्गत माने गये हैं।

> वर्णनं प्रलगानंच मोक्षस्य च निरूपणम् । उत्कीत्तंनं हरेरेव देवानांच पृथक् पृथक् ॥ दशाधिकं लक्षणभ महतां परिकीतितम् । संख्यानञ्च पुराणानां निचोध कथयामि ते ॥" ( कृष्णजनमञ्ज १३२ अ॰ )

( भागवतके विवरणमें विष्णुभागवतोक्त पुराणसक्षणादि इष्टम्य ।)

(१) इस पुराणकी सूची संप्रह कर न सके।



त्रयोदश भाग सम्पूर्ण।

